# THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL LIBRARY OU\_176584
AWYSINN

# महाराष्ट्र शब्दकोश

# विमाग चक्या

# ड-न

कोशमंडळांतील व बाहेरील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीनें तयार केलेला.

प्रकाशक—महाराष्ट्र कोशमंडळ लिमिटेड, पुणे; तफें मॅनेजिंग डायरेक्टर यशवंत रामकृष्ण दाते, ४८१ शांनवार, पुणे व मुद्रक—यशवंत रामकृष्ण दाते, महाराष्ट्र कोशमंडळाचा शारदा प्रेस, ४८१ शनिवार, पुणे २,

किंमत १० रुपये

# संपादकमंडळ/

- श्री. यश्वंत रामकृष्ण दाते, बी. ए. एल्एल्. बी. (प्रमुख)
- श्री. चिंतामण गणेश कर्वे, बी. ए.
- श्री. आवा चांदोरकर.
- श्री. चितामण शंकर द।तार.

# प्रमुख शासा-साहाय्यक संस्था

विदर्भसाहित्यसंघ ( बन्हाडी बोली ); गोमंतकसाहित्यसेवकमंडळ ( गोमंतकी ); वाङ्गयचर्चामंडळ ( कर्नाटकी. बेळगांव ); शारदोपासकमंडळ ( क्रोंकणी. मालवणी ); महाराष्ट्र शब्दकोश्चमंडळ ( कुडाळी. पेडणें ); पुणें भाषाशास्त्रमंडळ ( व्युत्पत्ति ); शारदाश्रम ( महानुभावी. यवतमाळ ); हेटकरी भंडारीमंडळ ( दादर ), साहित्यसेवकमंडळ ( कन्हाड ). इ. इ.

# संपाद्कीय निवेदन.

# को वेद शब्द जलधेरखिलस्य पारम् -वररुचि.

सन १९३४ च्या डिसेंबरांत कोशाचा तिसरा विभाग बांहर पडला; त्यावेळीं संपादकीय निवेदनांत म्ह्यलें होते कीं, देशांतील आर्थिक मदाईची अडचण निघून जाण्यास आणक्षी ३-४ वर्ष तरी लागतील, ती स्थित अद्यापि कायम आहे. पण तिच्यामुळें हा चौथा भाग बाहर पडण्यास दिरंगाई मात्र झाली नाहीं; उलट हा भाग मागच्यापेक्षां थोडासा लवकरच वाहर पडत आहे. याचे कारण, सध्याची परिस्थित तूर्त तरी अपरिहार्य समजून संपादकांनी व कचेरीतील इतर मंडलीनी, परिस्थितीशीं तोंड देखन कांहींहि झालें तरी कार्य पुरे पाडावयाचें, असा केलेला निर्धार हें होय.

मंपादकमंडळ आपळी जबाबदारी पूर्णपणें जाणून आहे, तशी महाराष्ट्रानेंहि ती जाणळी पाहिजे अशी विनित पुन्हां महाराष्ट्रास नाइलाजानें करावी लागत आहे! कारण, तिसरा भाग प्रसिद्ध झाल्यापासून हा भाग प्रसिद्ध होईपर्यत मंडळास नवीन असे ३४ भागीदार आणि ९९ वर्गणीदार लाभळे; म्हणजे ही संख्या फारशी उत्तेजनकारक आहे अमें म्हणता येत नाहीं वर सांगितल्याप्रमाणें संपादकमंडळाचा निश्चय कायम असला तरी महाराष्ट्रानेंहि तो कायम टिकविण्यास मदत करावयास नको काय ! झाली ही मदत संपादकमंडळी फिरतीवर गेल्यानेंच झाली आहे. परंतु संपादनकार्य लवकर करावयाचे तर प्रचारकार्य संपादकवारीस करण्यास सवड सांपडत नाहीं. याकरितां प्रचारकाची अपेक्षा न करतां महाराष्ट्रीय जनतेंने प्राहक होऊन, या शतकामधून एकदां होणाऱ्या प्रथास हातभार लावावा. सरकारी शाळांत्वन हा प्रथ घेण्यास मंजूरी मिळ्नहि सरकारी शाळा अथवा कॉलेजें यांचेकडून मागणी आलेळी नाहीं. यावक्रन या संस्थांची या कार्याबह्लची उपेक्षा दिसून येत. त्या मानानें खासगी शाळांकडून आरंभापासून आम्हांस प्रोत्साहन मिळत आहे.

या भागांत 'ड 'पासून 'न 'पर्यंत अक्षरें आलीं आहेत; म्हणजे कोशाचें काम निम्यापेक्षां अधिक म्हणजे दोन तृतीयांश झालें आहे. उर्वारत कामास या गतीनें कमींतकमी दोन वेषं लागावींत. तथापि शक्य तितक्या लवकर हैं कार्य पूर्ण करण्याचा आमचा निर्धार आहे.

या विभागाच्या रचनेचे धोरण पूर्वीच्या भागाशमार्णेच आहे व प्रष्टसंख्या वाढली तरी काटकसर करावयाची नाहीं असा विचार आहे.

सर्व प्रकारें साहाय्य करणाऱ्या व्यक्तींचे आमचें मंडळ आभारी आहे, हें सांगावयास नकी.

यशवंत गमकृष्ण दाते

# प्रस्तावना

# मराठी भाषेची उत्पत्ति

# महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः ।-दर्ण्डा

विषयप्रवेश:— महाराष्ट्र शब्दकोशाच्या दुस्या विभागाच्या प्रस्तावनमध्यें भाषाशास्त्रासंवंधी विवेचन कर-तांना, विशिष्ट मानवसमाजामध्यें भाषा प्रथम कशी उत्पन्न होते, त्या मानवसमाजाच्या आयुष्यक्रमाच्या, विस्ताराच्या, व स्थानान्तराच्या अनुरोधानें वगेरे भाषेच्या मूळ स्वरूपांत पुढें कसकसा वदल होत जातो, मृळ भाषपासून अनेक भाषा-शाखा कशा बनत जातात व त्यांच्याहि पुढें अनेक पोटभाषा कशा वनतात; तसंच समाजामध्यें निरिनराळ्या काली निरिनराळ्या बोली प्रचलित होऊन मूळ भाषेची इतकी स्थित्यंतरं होतात की, या भाषावंशाचें मूळ शोधून काढणेहि किती कठीण होत जातें यासंवंधी विवेचन केलें आहे. तसंच जगामध्यें ज्या निरिनराळ्या भाषा आज प्रचलित आहेत त्यांच परस्परांशीं संवंध कोणते आहेत, निरिनराळ्या प्रदेशांत कोणते निरिनराळ भाषावंश प्रचलित आहेत व त्यांचा शाखाविस्तार कसा होत गेला आहे यासंवंधीहि तथें विवेचन केलें आहे. प्रस्तुत स्थळी आपणांस आपण जी आज मराठी भाषा बालतों तिचा वंशविस्तार कसकसा होत आला आहे, या भाषावृक्षाच्या मुळाशा कोणती मुख्य भाषा होती, तिचा शाखाविस्तार पूर्वी कसकसा होत गेला, मराठी भाषेचें या मूळ भाषेशी व तिच्या निरिनराळ्या शाखांशी कोणतें वांशिक नातें संभवतें हें पाहावयाचें आहे. तसंच आज आपणांस प्रचलित असे ज मराठीचें स्वरूप परिचित आहे तसेंच तिचे स्वरूप पूर्वी होतें काय शिका तिची यापूर्वी कसकशी अवस्थांतरें हांत गेली हेंहि पाहावयाचें आहे.

आर्याचें मूलगृह:—आज आपण जी मराठी भाषा बोलतों ती आपले अस्यंत प्राचीन कालचे पूर्वज जे आर्य लोक ते जी भाषा बोलत असत तिची अनक अबस्थांतरें होत होत वनल्ली आहे. या आर्य लोकांचें मूलगृह काठें होते याबहल आतांपर्यत अनेक बिद्धानांनी निरिनिराळी मतें प्रदिश्ति केली आहेत. ते अत्यंत प्राचीन काळी उत्तर ध्रुवाजवळ बस्ती करून राहत होते असे लो. टिळकांनी 'बदांतील आर्यांचें आर्क्टिक प्रदेशांतील मूलगृह' या प्रथांत दाखिलें आहे. रा. नारायण भवानराव पावगो यांनी आर्य हे मूळचे भरतगंडांतीलच रहिवासी असून त्यांच्या उत्तरध्रुवापर्यंत बसाहती झाल्या होत्या असे प्रतिपादन केलें आहे. यूरोपीय प्रथकारांनी अनक निरिनराळे प्रदेश आर्यांचें मूळ बसतिस्थान म्हणून निर्दिष्ट केले आहेत. यूरोपचा बाय्ल्यंकडील भाग, आश्विया व यूरोप यांचा संधिप्रदेश, उत्तर ध्रुवाच्या आसपासचा प्रदेश, आर्मेनिया व आक्सस आणि जक्स्टाटिंस नद्यांच्यामधील दुआव, कॉकेशस अथवा हिदुकुश या पर्वतांचा माथा, सन्यां ऑस्ट्रिया-हंगेरीने ब्यापिलेला टापृ व सेवेरिया यांपैकी कांटें तरी आर्यांची अत्यंत प्राचीन काळी प्रथम वस्ती असून तेथून ते जगाच्या निरिनराळ्या भागांत पसरले असे निरिनराळे संशोधक मानतात.

आर्यांची मूलगृहकालीन भाषा:—आर्य लोक आपत्या मूळ निवासस्थानांत वस्ती कहन राहिले असतांना कोणती भाषा बोलत होते व तिचं त्या वळचें स्वहप कसें असावें यासवंधीहि निर्दानराळ्या विद्वानांचे निर्दानराळ तर्क आहेत. भारतीय पंडितांच्या मतें त्या वेळचें भाषेचें स्वहप ज्या भाषेमध्यें वेदांच्या संहिता उपलब्ध आहेत, त्या भाषेपेक्षां फारसें निराळें नसावें; उल्लट कांहीं पाश्चात्य विद्वानांचें मत असें आहे की सध्यां आपणांस वेदांमध्यें आढळणारें भाषेचें स्वहप मूलगृहीन भाषेपेक्षां पुष्कळ निराळें असून तें बरेंच उत्तरकालीन व मूळ भाषेमध्यें वरेच फेरफार झाल्यानंतरचें वनलेंछें आहे. वेदिक भाषेप्रमाणेंच मूलगृहीन भाषेच्या ज्या निर्दातराळ्या शाला आश्विया व यूरोप खंडांत प्रचलित आहेत त्यांची परस्परांशी तुलना कहन व त्यांतील ध्वनीच्या उच्चारणपढतीत कसकथे फरक पडले गेले असावेत याचा अभ्यास कहन मूळच्या भाषेच्या स्वहपासंबंधी कांही सिद्धांत भाषाशास्त्रज्ञांनी काढले आहेत.

र्रुपर या पिंडतान तर या रिद्धान्तांस अनुस्हन मूळ भाषेचें स्वहष वसें असावें तें दाखिषयासाठी एक गोष्ट त्या भाषेत लिहून दाखिवली आहे. ती गोष्ट व तिचें तुल्नेकरितां संस्कृत स्वहष आणि मराठी अर्थ पुढें दिले आहेत.

श्लेरची मूलगृहीन भाषेंतील गोष्ट:— आविस् अकवसस् क — अविस् जरिमन् वर्ण न आ अस्त, ददर्क अकवंस्, तं वाधम् गहम् वर्षतंम् तम् भारम् मधम, तम् मनुम् आकु भरतंम् अविस् अक्वभजम्स आ-बवकत् : कर्द अध्नुते मइ विदंति मनुम् अकवग्स् अगंतम् अक्वास्स् आ बवकन्तः ब्रुधि अवह वर्द् अध्नुतइ विविद्वंत्-सवस्ः मनुस् पतिस वर्णाम् अविसाम् करणंति स्वभजम् धर्मम् दस्त्रम् अविभ्जग्स् क दर्णा न अरित. तत् वृष्ट्दंस अविस् अग्रम् आ भुगत्.

संभाज्य संस्कृत रूपान्तर-अवि: अश्वाश्चः— अवि: यिस्मन् ऊर्णा न आस्त ददर्श अश्वान् गुरुं वहन्तम् बाहनं महान्तं भारं एकं मनुष्यं च वहतः । अविः अश्वाग्याम् अवोच्न्त् । मानयं वहतः अश्वान दिदुपा मे हृदयं हत्यते इति । अश्वाः अवोच्न्त शुधि अवे एतत् विदुपाम् अस्माकं हृद् हत्यते यत् ( तब ) मानवः पतिः अवीनाम उर्णो कृणोति स्वयं धर्म बस्नं विभित्तं अविश्यः च ऊर्णो न अस्ति । तत् शुश्रुवान् अवि: अग्र अधावत् ।

मराठी भाषांतर—मेंढी व घोडे-जिन्या अंगावरची लोंकर काढलेली होती अशा एका मेंढीनें मोढे वाहन ओढीत असलेले, मोठें आंझें नेत असलेले व एका मनुष्यास घेऊन जात असलेले कांही घोडे पाहिले. मेंढी घोड्यांस महणाली, 'घोड्यांना मनुष्यास वाहून नेतांना पाहून माझ्या मनास अत्यंत दुःख होत आहे.' घोडे म्हणाले, 'ऐक' ज्या वेळीं तुझा धनी जो मनुष्य स्वतःचे कपडे गरम करण्यासाठी मेंढ्यांची लोंकर घेतो व मेंढीला कांहीं लोंकर राहत नाही असे आम्ही पाहतों त्या वेळीं हि आम्हांस फार वाईट वाटतें.' हें ऐकून मेंढी पुढें पळून गेली.

वैदिक भाषेच्या स्वसृ भाषाः — वेदसंहितादि बाड्ययांत आर्याच्या भाषेचें स्वरूप दृष्ट होतें तें मूलगृह-कालीन भाषेच्या स्वरूपावरहुनुम तंतोतंत नसलें तरी आज ज्या आर्यवंशीय भारतीय भाषा उपलब्ध आहेत त्यांमध्यें ते अत्यंत प्राचीन होय. तें लिखित बाड्ययांत आज उपलब्ध आहे ही भारतियांस फार अभिमानास्पद अशी गोष्ट आहे. वेद-वाड्यय आज आपणांस उपलब्ध असल्यामुळें आर्य लोकांच्या एका काळच्या भाषेचें स्वरूप आपणांस निश्चितपणें दृष्टीस पडतें; परंतु आर्य लोकांच्या एकंदर परिभ्रमणाचा इतिहास पाहतां वेदकाल हा केवळ त्यांतील एक टप्पा म्हणतां येईल. आर्य लोक मूलगृहस्थानापासून फिरत फिरत भरतत्वंडांत येऊन स्थायिक होऊन आपल्या यश्च्यागादि संस्थांस व वेद-संहितादि बाड्ययास स्थिर स्वरूप प्राप्त करून देईपर्यतच्या कालांत त्यांचें अनेक परदेशांत व दीर्घकाल भ्रमण चाल होतें ही गोष्ट आतां स्पष्टपणें इतिहासज्ञांस व प्राचीन कथाभ्यासकांस ज्ञात झालेली आहे. भरतत्वंडामध्यें येऊन स्थायिक होण्यापूर्वी ज्या प्रदेशांतून ते आले त्यांपैकी भरतत्वंडास अतिशय जवळचा प्रदेश व भारतीय आर्यांस सांस्कृतिक दृष्ट्या अत्यत जवळचे लोक म्हटले म्हणजे इराण व इराणी अथवा पार्शी लोकांचे पूर्वज हे लोक होत. या पारशी अथवा इराणी लोकांचे जे अत्यंत प्राचीन धार्मिक गंथ उपलब्ध आहेत त्यांची भाषा वैदिक भाषेशी अगदी जवळची असून कांही ध्वनि-नियम लाविले असतां एका भाषचें रूपांतर दुसऱ्या भाषेत सहजगत्या करतां येतें. उदाहरणार्थ, पुढें दिलेले उतारे पाहा.

#### अवेस्ता

तत् श्वा पेरेसा एरेशमाई

बओचा अहुरा |

नेमंघ्हो आ यथा नेमं क्ष्मावता |

मह्दा फ्याई श्वावास |

सर्वेगत् मवईते
अत ने अषा फ्या दजद्याई हाकुरंना |

यथा-ने आ बोहू जिमत् मनंघ्हा॥१॥

तत् श्वा० । कथा अंघ्हेऊश

### संस्कृत

तत् वां पृसे ऋष् मे वच अहुर।
नमस्यन् आ यथा नमे ६मावन्तम्।
मजदा प्रियाय त्वावान् शिष्यात्
मावते। अत् नः अषा प्रिया दद्यात्
सकरणं। यथा नः आ बहु जमेत्
मनसा।।१।।

तत् त्वां०-कथम् असोः वहि-स्तस्य पोर्वीम्। कथं सूर्ये यथा

### मराठी

हे अहुरा, मी तुला पुसतों तु मला खेरे सांग। नमस्कार क्रणान्या मीं तुझी भाक्ति कशी करावी।
तुझ्यासारख्यानें त्वित्यय अशा मला
शिकवावें। प्रिय अधानें आम्हांस
मदत करावी। ज्यामुळें आमध्या
मनांत सुबुद्धि उत्पन्न होईल.॥१॥
हे अहुरा०—उत्तम आत्म्यांचें

विहेसत्ह्या पयोजनींम् ।
काथे सूईचाई ये ई पइतिपात्।
ह्वो जी अषा स्पेन्तो
हरिख्तेम् नीस्पाइव्यो, ।
हारो महन्य अहूम्बीश्
ऊर्वथो मझदा ॥२॥
तत् थ्वा० कस् ना जांथा पता
अपह्या पजस्येह्या ।
कस् ना खेंग स्तरेम चा दात अद्वानेम्,।
के या माओ उश्येहती
नेरेफसहती थ्वत् ।
ता चित् मझदा बसेमी
अन्याचा बीदुये ॥३॥

इति प्रति-असेत्। स हि अपः स्पेन्तः रिष्टं विश्वेभ्यः । दारः मन्युः अहुम्-विश्व उर्वथः मजदा ॥२॥

तत् त्वां० - कः ना जनियता पता अपस्य पौर्यः । कः ना खं तारां च दाति अध्वानं । कः यः मास् उक्षयति नृष्कृति तत् । तत् चित् मजदा वशामि अन्यत् च विद्वये ॥३॥ उत्तमत्व करें असतें। तें मी करें मिळवृं शकेन। की ज्यामुळें मी ही (स्थिति) पाल्टं शकेन। जींत पवित्र अधा नावडती आहे। आणि मिलन मन्यु पिय आणि आवडता आहे॥२॥

हे अहुरा० – अपंचा जनिता आणि पुरस्कर्ता कोण आहे। सूर्य आणि ताऱ्यांना मार्ग कोण देतो। चंद्रास कोण बाढिबतो व कमी करतो। हें व अन्य मी जाणावें अर्से इिट्टतों।।३।।

बेहिस्तुन शिलालेखांतील भाषा: — यापासून थोडें दूरचें पण संस्कृत भाषेशीं विशेष सदश असे रूप आपणांस बेहिस्तुन येथें दारयवहुश राजानें जे शिलालेख खेादून ठेवलेल आहेत त्यांमध्यें आढळतें. अवेस्ताची भाषा व बेहिस्तुनच्या शिलालेखांची भाषा यांमध्यें वराच फरक आढळतों; तथापि या दोन्ही भाषांची रूपें संस्कृतपासून फार दूर नाहींत हैं त्यांचे जें संस्कृत रूपांतर दिलेंल आहे त्यावरून दिसून येई छ. बेहिस्तुन लेखाचें संस्कृत रूपांतर करण्याचा प्रयस्न आजपर्यंत अनेक विद्वानांनीं केला आहे. त्यांपैकीं शापुरजी कावसजी होडीवाला यांनीं केलेंलें रूपांतर प्राचीन महाराष्ट्र (वि.२ पृ. २०९) मध्यें उक्के खिलेलें आहे. त्याचा थोडा भाग येथें देतों.

# बेहिस्तुनलेख

थातीय दारयव(ह) उश् क्षाय-थिय(:) पसाव(:) १ मर्तिय (:) मगुश् आह (:) गौमात (:) नाम(न). पैाशिया( ह ) होबुउदपतता हचा नाम(न्) उवादाया. अरकद्रिश कौफ(:): हचा अवदश्(:) वियल्ह्य माह्या १४ रोचा विश् थकता आह(:), यदिय उदपतता. होब कारह्या अवथा अदुरुजिय(:) अदं बर्दिय(ः)अमिय् कुरौश् पुध(ः)क(न्) बुाजियह्या ब्राता, पसाव(:) कार(:) हरुव(:) हमिथ्रिय(:) अवव(:) हचा क(न्)बुजिया(ः) अविय् अवं अशिव (न्), उता पार्स (:) उता माद(:) उता अनिया दह्याव(:) क्षथ्रं होव् अग्रवायता गर्मपदह्या माह्या ९ आह(ः) क्षयं राचाविश् थकता पसाब(;) क(न्) अग्रबायता. बुजिय(:) (ह) उब मर्शियुश अभ्रियता.

#### संस्कृत

शास्ति दारयवहः क्षत्रियः पश्चा वा १ मर्त्यः मगुः आस गोमातः नाम्ना. असी उदपतत् सचा पेशियाह्वादया अरकद्रिः नाम्ना वियख-सचा अत: नस्य मासस्य १४ रुचाभिः (रुग्भिः) सक्ता(भिः) आस यदि उदपतत् असौ कारस्य एवं अथ अदृह्यत् अहं वर्दियः अस्मि यः कुरोः पुत्रः कंबुजियस्य भाता. पश्चा वा कारः सर्वः अमैत्रेय अभवत् सचा कंबुजियेन एनं अच्यवन् उत पार्सान् उत मादान् अन्यान् देशान् क्षतं असो अग्रभयत् गर्मपदस्य मासस्य ९ रुचिभिः (रुग्भिः) सक्ता(भिः) आस क्षत्रं अग्रभयत् पश्चा वा कंबुजियः स्वमृत्यना आम्रियत.

#### मराठी

दारयबहुराजा आज्ञापित आहे कीं, नंतर एक 'मग,' मनुष्य गोमात नांवाचा होता, तो पैशियाहबाद (पेशावर) हुन उढ्या.अरकद्रि नांवा-चा पर्वत (आहे);तेथून वियखन महि-न्याचे चौदा दिवस झाल्यावर त्याने वंड उभारलें. त्यानें सैन्याला अशा रीतीनें फराविलें कीं, 'मी कुरूचा पुत्र (व) कंबुजियाचा भाऊ जो बर्दिय तो आहें;' नंतर सर्व सैन्य कंबुजियाशीं रात्रु बनलें व त्याच्यासह पार्स(पार्शिया), माद (मीडिया) आणि इतर प्रांतांना त्यानें त्या प्रांतांचें राज्य घेतलें; गर्भपद माहिन्यांतील ९ दिवस पूर्ण झाल्यावर त्यानें तें राज्य घेतलें. पुढें कंबुजिय स्वमृत्यूनें मेला (त्यानें आत्महत्या केली ).

बोगोझबुइ येथील शिलाहेखांतील उहेखः— याप्रमाणं आपण याच्या पूर्वीच्या काळाकंड दृष्टि टाक-ल्यास आपणांस भारतीय आर्याशीं संस्कृति, भाषा, बाङ्मय इत्यादि गाष्टीत एका काळी सदश अशी दुसरी राष्ट्रिह आढळून येतील. उदाहरणार्थ, बोगोझकुइ येथील शिलालेखांत मसापांटेमियाच्या वायन्य भागांत मितनी येथें । खि. पूर्व पंधरान्या शतकांत अर्ततम, अर्तमन्य, सोस्सतर, मुतणं, मुबंधु, दसरत्त, मुतरदत्त, यशदत्, इत्यादि आर्य नांवें धारण करणारे राजे होऊन गेल्याचा उहेल आहे. तसेंच हे राजे इंद्र (इन्दर), वरुण (अ-ह-ण, अ-ह-व-ण), मित्र (मि-इत्-र) आणि नासस्य किंवा अश्विन (न-स-अत्-नि-इय) इ. देवतांची पूजा करीत असल्याबहलचाहि उहेल त्यांत सांपडतो. या गोधीमुळें आर्य लोक आपल्या मृलग्रहाकडून पूर्वेकडे ज्या मार्गानें सरकत गेले त्या मार्गात मेसापोटेमियाचा वायन्य भाग असला पाहिजे. खि. पू. १८ न्या शतकांत वायिलोन जिंकणाऱ्या करसाईत लोकांत मुरिअस (संस्कृत सूर्य), महत्तस् इ.सारखी आर्यदेवतानामें सांपडतात याचेहि कारण वरीलप्रमाणेच असावें. तसेंच वायिलोनच्या पूर्वकालीन लेखांत उह्लिक्लिले व आर्यभाषा वालणार मंद किंवा मदलोक हे इराणांतील मिडिज लोकांचे पूर्वज असावे आणि ते आर्यलोक पूर्वेकडे प्रयाण करीत असतांना मेसापोटेमिया, कुर्दिस्तान व पश्चिम इराण यांत वसाहत कहन राहिलेल्या आर्याच्या एका टाळींपकी असावंत असे मानण्यास हरकत नाही.

संस्कृतच्या नातेवाईक भाषा:—याप्रमाणे आपण मागें मागें शांध करीत गंख्यास वंदिक संस्कृतीचे पुरस्करों जे भारतीय आर्य त्यांच्याशी सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, विशेषतः भाषिक वगैरं अनेक प्रकारचे साग्य असलेली राष्ट्रें निरिनराळ्या प्रदेशांत पूर्वी निरिनराळ्या काली वास्तव्य करीत होती असे दिसून येईल. या संशोधनाच्या अनुरोधानें भाषाक्षेत्राचें अवलोकन केल्यास आपणांस निरिनराळ्या भाषांचीं कुलें, शाखा, उपशाखा वगैरे निश्चित कहन मोठमोठ्या प्रदेशांस व्यापृन राहिलेल्या महत्त्वाच्या भाषांचे वंशवृक्ष निर्माण करतां येतील. आशियाखंडांतील झेन्द अथवा अवेस्ता भाषेप्रमाणेंच यूरोपांतील ग्रीक, लॅटिन, विशेषतः लिथुआनियन व गाँथिक या भाषांतिह संस्कृत भाषेशी सहश असे अनेक शब्द आढळतात. हित्रू ही भाषा सेमेटिक व आर्यकुलाच्या वाहेरची आपण मानतों पण तीतिह संस्कृतसहश वरेच शब्द आढळतात ही गोष्ट आपणांस परिशिष्टांत अशा शब्दांची यादी दिली आहे तीवहन दिसून येईल. यांपेकी लिथुआनियन ही जर्मनीपलीकडच्या प्रदेशाची भाषा असून तिच्या मृळच्या स्वहपांत कार योंडा फरक झाला आहे व ती आजिह संस्कृतशी वरीच जुळणारी आहे ही गोष्ट भाषाशास्त्रज्ञांनी पुढें मांडली आहे. परंतु यासंवर्षी विस्तृत विवेचन करण्यास येथें अवकाश नस्त्यामुळें व या विषयाचें दिग्दर्शन दुरुऱ्या विभागाच्या प्रस्तावनंत केलें असल्यामुळें आता आपण फक्त भारतीय आर्य भाषेच्या वैदिक स्वह्पापासून पुढें ह्यांतर होते होत आजन्या मराठीचें स्वह्प कसे वनत गेलें हें पाहूं.

वैदिक भाषेंतील स्थित्यंतरें: — वैदिक वाक्ययामध्ये जी भाषा आषणांस आढळते ती आर्याच्या भाषेचें भरतखंडामध्यें त्यांची संस्कृति जेव्हां श्रेष्ठत्वाप्रत पोंचली होती त्या वेळचें एक स्वरूप होय असें वर म्हटलें आहे, तथापि वैदिक वाक्ययामध्यें जें संस्कृत भाषेचें स्वरूप आषणांस आढळतें तेंहि एकच नाही तर त्यामध्येंहि आपणांस त्याच भाषेची थोडाफार फरक असलेलीं भिन्न भिन्न स्वरूपें दक्षीय पडतात. वैदिक वाक्यय हें सर्व एकाच काल्यखंडांत रचलेलें नतून त्याची निर्मित अत्यंत दीर्घ कालामध्यें चाल्ल होती. ऋग्वेदांतील सूक्तें व उपनिषदें या दोन वाक्ययामध्यें भाषेच्या दृष्टीनें आपणांस पुष्कळच अंतर आढळल. ऋग्वेदसंहितेचाच केवळ जरी आपण विचार करू लागलों तरी त्या संहितेतील सर्व सूक्तांची भाषा एकस्वरूपी नसून त्यामध्येंहि भाषेच्या दृष्टीनें फरक आढळून येतो व या दृष्टीनें सूक्तांच्या रचनेचा कालानुक्रम आपणांस लावतां येता. ऋग्वेद संहिता हा अनेक सूक्तांचा संग्रह असून तीं सूक्तें निरिनराळ्या व कदाचित् एकमेकांपासून फार दूरच्या काली रचली गेली असावी व संहितेमध्येंहि त्यांचा अंत-भीव भिन्न भिन्न काली होते गेला असावा हें त्यांच्या भाषेच्या स्वरूपावरून स्पष्ट होतें. यासंबंधीं निरिनराळ्या पाश्चास्य पंडितांचीं मतें पाहण्यासारखीं आहेत.

प्रो. पिशेल तर म्हणतो की, कांही सूक्तें सूत्रकालापेक्षां फारशी जुनीं नाहींत यांत मुळीच संशय नाहीं. उलट ब्रूनहोफर तर सामान्यतः सर्व सूक्तांची रचना एक हजार वर्षीत झाली असून ती खि. पू. २५०० ते १५०० च्या दरम्यान झाली असावी असे म्हणतो. म्हणजे पिशेल्ड्या मतें सर्व सूक्तांची रचना हिंदुस्थानांत झाली असावी तर ब्र्नहोफरच्या मतें ती कास्पियन समुद्रापासून पंजावपर्यतच्या प्रदेशांत—विशेषतः उत्तर इराणांत—झाली असावी. असे दिसतें.

ग्रासमन्च्या मतें दोन ते सात या मंडळांचा एक गट अस्न त्यांतील सक्तांत विशिष्ट क्रम आढळतो. यावरून दोन ते सात हीं मंडळें सर्वात जुनी अस्न १, ९, १० ही मंडळें संग्रहात्मक असन, सर्वात उत्तरकालीन असावीं. ८ व्या मंडळाच्या रचनेंत कोणतीच व्यवस्था आढळत नस्न तें या दोहोंच्या मधील काळांतील असावें. यापैकीं गोत्रमंडळावदलचें ग्रासमनचें विधान बरोवर आहे. परंतु इतर बावतींत तें तितकेंसें ग्राह्म नाहीं; कारण पहिल्या मंडळांतील ५१ ते १९१ या सुक्तांच्या अनुक्रमांत विशिष्ट पद्धति आढळते.

ग्रासमननें या विभागणीस विशिष्ट शब्दांच्या उपयोगाचें तत्व लावलें आहे. परंतु कांही सक्तें त्यानें केवळ दवीं व गद्यपाय असल्यामुळेंच उत्तरकालीन म्हटलीं आहेत. लानमन याने नामांच्या अन्त्यभागांच्या संख्यांवरून सक्तांचा काळानुक्रम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदा० अती आ--औ (द्वि. व.): आस:-आः (पु. प्र. ब. व. ); आ-आनि (न. प्र. व. व. ); एभि:-ऐ: (तृ. व. ब. ) या जोड्यांपैकी उत्तरपदेंच फक्त अभिजात संस्कृतमध्ये आढळतात. यावरून अथर्ववेद हा अभिजात संस्कृतच्या अतिशय जवळ येतो व त्या मानानें ऋग्वेद हा पुष्कळ दर जातो ही गोष्ट विशेषतः लानुमनने स्पष्ट केली. हेंच तत्त्व त्याने ऋग्वेदांतील निर्निराळ्या मंडळांना लावून पाहिलें, त्यांत त्यास ग्रासमनप्रमाणेंच गोत्रमंडळें (२ ते ७) ही सर्वात जुनीं व ८ आणि ९ ही त्यानंतरचीं व दहावें त्यांच्याहिपेक्षां अलीकडचें असावें असे दिसन आलें, परंतु त्यानें निरनिराळ्या मंडळांत जी सक्तें मागाहून अंतर्भूत केली गेली असावींत त्यांकडे लक्ष्य दिलें नाहीं. झिमरच्या मतें २ ते ८ ही मंडळें सर्वीत जुनी असून १ व १० हीं नंतरची असावीं. कारण यांमध्यें बाविलानमधील ज्योतिपपरिभाषा आढळते. ब्रुनहोफरनें ऋग्वेदांतील तुबन्त ह्पांचा अभ्यास कहन असे दाखिवलें की घै(२), ध्यै(६१) ही अन्ती असलेली हों जुनी असून तये (२१४), त्यै(५), आणि तुम् (४), हीं अंती असलेलीं हपें उत्तरकालीन अथवा ब्राह्मण-कालीन असावीत. यावरून त्याने मंडळांचा कालानुक्रम पुढें दिल्याप्रमाणें लाविला. गोतम (४), भरद्वाज (६), वासिष्ठ (७), आत्रेय (५), वैश्वामित्र (३), भार्गव (२), आंगिरस (१, ८), व काण्य (१, ८), ब्रुनहोफरच्या अभ्यासावरून वरील अनुमान जरी निश्चितपणें प्राह्म घरतां येत नाहीं तरी त्यावरून एवढी गोष्ट स्पष्ट होते की गोत्र-मंडळांत 'ध्ये'चा उपयोग ज्यास्त असून १ स्या व ८ व्या मंडळांत 'तये' हें ा अधिक आढळतें.

ओल्डेनबर्ग यानें ऋग्वेदरचनेचा अनुक्रम असा दिला आहे: —प्रथम१ ते ९ मंडळं, नंतर या मंडळांत पडलेली भर आणि नंतर दहावें मंडळ. हॉप्किन्स यानें कांहीं विशिष्ट ३, ७, १०, २१, २३ इत्यादि संख्यावाचक शब्दांच्या उपयोगावरून सूक्तांचा रचनाक्रम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यानें स्वतःच आपत्या अनुमानासंबधी ती कच्चीं असल्याचें विधान केलें आहे. या एकंदर संशोधनाचा निष्कर्ष अनील्डनें असा काढला आहे कीं, सर्व अर्थ वेवेद हा सर्व ऋग्वेदाच्या नंतरचा आहे. ऋग्वेदांतील दहावें मंडळ हें सर्वात उत्तरकालीन आहे. १ ते ९ या मंडळांतिह कांही सूक्तें इतरांपेक्षां वरींच उत्तरकालीन असावींत; परंतु तीं कोणतीं हें स्पष्टपणें दाखिवतां येणें बरेंच कठीण आहे. या नऊ मंडळांतिह आठवें मंडळ सापेक्षतः कांहींच्या मतें जुनें आहे तर कांहींच्या मतें उत्तरकालीन आहे. परंतु सातवें मंडळ हें बरेंच पूर्वकालीन असून प्रथममंडळ हें उत्तरकालीन असावें.

ऋग्वेदसंहितेचे कालविभागः—-आर्नोव्डनें ऋग्वेदसंहितेचे कालानुरोधानें पांच विभाग पाडले आहेत. ते असे:---

- (१) पहिल्या कालविभागांत जवळ जवळ निम्या ऋग्वेदस्कांचा अंतर्भाव होत अस्न, ह्यांत अनुष्टुभ् व तःसदृश इतर वृक्तें आढळतात.जगती छंद काचितच् आहे. मित्र व वरुण ह्यांची सूक्तें बहुतेक याच कालविभागांतआढळून येतात; परंतु इंद्रसूक्तें व अमिसूक्तें यांच्यापेक्षां तीं संख्येनें वरींच कमी आहेत. सामसूक्तांतिह इंद्रसूक्तें हीं अनुक्रमांत प्रथम असून संख्येंतिह सबीत अधिक आहेत. एकंदरींत या कालविभागाला 'इंद्रकालविभाग' अशी संज्ञा देतां येईल.
- (२) दुसऱ्या कालिक्मागांत बहुतेक सूक्तरचना त्रिष्टुम् छंदांत असून अग्निस्कों जवळ जवळ इंद्रसक्कां-इतकींच आहेत. याला त्रिष्टुम्-कालिक्माग किंवा अग्निकालिक्माग असे नांव देता येईल, यांत ऋग्वेदाच्या सुमारें एकपंचमांद्रा भागाचा अंतभाव होतो.

- (३) तिसऱ्या कालविभागांत बहुतेक सूक्तरचना त्रिष्टुम् व जगती या दोन छंदांत अस्न दोन्ही छंदांतील सूक्तांची संख्या जवळ जवळ सारखी आहे. यांत प्रामुख्यानें वैश्वानर किंवा जातवेदस् जो अग्नि, सूर्य, उषस्, यावापृथिवी व आपः यांना उद्देश्न सूक्तें रचिलेलीं आहेत. या सर्व स्कांत ऋग्वेदाच्या हों. ३० भागाचा अंतर्भाव होतो. या कालविभागाला पचमहाभूतांसारख्या शक्तींच्या पूजेचा काल असे म्हणतां येईल.
- (४) चबश्या कालिभागांत एकाच स्कांत त्रिष्टुम् व जगती या दोन छंदांचे मिश्रण झालेलें आढळतें. या विभागांतील स्कें सुष्टींतील परंपरागत किनष्ट देवतांना उद्देशून आहेत. या विभागाला 'लोककथांचा काल किंवा बालसारस्वत काल 'असे म्हणतां येईल.
- (५) पांचन्या कालविभागांत प्रामुख्यानें उत्तरकालीन अनुष्टुम् छंद आढळतो आणि सन्तांना मंत्रांचें स्वरूप दिलेलें आढळतें. यावरून यास ' मंत्रकाल ' असे म्हणतां येईल.

आनोंहडनें निरनिराळ्या शब्दांच्या उपयोगांचा अभ्यास करून वरील रचनाकालाचे विभाग पाडलेले आहेत. उदाहरणार्थ, त्यानें असे दाखिवलें आहे कीं, दर्शकसर्वनामांपैकी 'स्य' आणि 'त्य ' हीं वरीच जुनी असून एतद् व त्याचीं रूपें वरीच अर्वाचीन आहेत. तसेंच एन व अदस् हींहि उत्तरकालीन दिसतात. 'सर्व' हेंहि सर्वनाम उत्तरकालीन दिसतें. तसेंच वहु व त्याचे समास हेहि उत्तरकालीन असावे. 'कतर' व 'कतम' यांपासून झालेलीं रूपेंहि उत्तरकालीन अस्व त्यापेक्षांहि यतर, यतम व इतर हीं अर्वाचीन आहेत. अन्यतर हें तर मुळींच आढळत नाहीं. शब्दयोगी अव्ययांची तरतमान्त रूपें उत्तरकालांतच अधिक आढळतात. उपर आणि उपम ही मात्र पूर्वकालीन दिसतात. अन्तर आणि अन्तम हींहि पूर्वकालीन असून अन्तरिक्ष हें तद्भव रूप माल उत्तरकालीं अधिक आढळतें. वितरम हें दुस्च्या व तिसऱ्या कालांत अधिक आढळतें. प्रथमपुरुपी एकवचनाचा उपयोगहि वराच उत्तरकालीन दिसतो. एक या शब्दाचा उपयोगहि उत्तरकालीन स्तांत अधिक आढळतें. उपमार्थी 'न' ह्या अव्ययाचा उपयोग पूर्वकालीन विभागांत म्हणजे पहिल्या व दुसऱ्या विभागांत अतिशय दृष्टीस पडतो. तिसऱ्या विभागांत त्यापेक्षां कमी प्रमाणांत आढळतो, आणि चवश्या व पांचव्या कालांत तर तें जवळ जवळ अदृश्य होतें आणि अभिजात संस्कृतमस्ये तर हें लुपच होतें. 'मु' हें अव्ययहि प्रथमकालविभागांत विशेष दृष्टीस पडतें; पण पुढें पुढें तें क्रचितच आढळतें. 'अच' या शब्दाचा शब्दयोगी अव्ययासारखा उपयोग आरंभींच्या काळांत आढळतो, तर 'अपि' हा पुढील कालविभागांत अधिक आढळतो. अभिजात संस्कृतांत 'अपि' उभयान्वयी अव्ययाच्या स्वरूपांत सामान्यतः आढळतें, परंतु ऋग्वेद किवा अर्थवेवरांत तें तसें आढळत नाहीं.

प्राचीनांच्या समज्ञतीप्रमाणेंहि ऋग्वेदसिहेतंत अंतर्भूत झालेली सूक्तें जरी एकाच दर्जाची मानलीं जातात तरी मुख्य संहितेत प्रवेश न मिळालेलीहि कांही सूक्तें संगृहित केलेली असून ती ऋग्वेदसेहितेस जोडलेली आहेत व त्यांस खिल अथवा पुरवणी म्हणून मुख्य संहितेपेक्षां गोण स्थान दिलेलें आहे. आढब्या मंडळांतील वालाखिल्य या नांवानें संगोधल्या जाणाऱ्या अकरा सूक्तांच्या गटाचाहि सहितेत अंतर्भाव होतो किंवा नाही यावहल मतभेद आहेच. गणपतकृष्णाजीच्या प्रतीत ही पुरवणींत दिली आहेत. संहितेचें पारायण करतांना ही सक्तें वगळण्यांत येतात.

सर्वीत प्राचीन व अस्यंत परिश्रमानें, श्रेंद्वेनं व पाठभेदिह न होऊं देतां रक्षण केलेल्या ऋग्वेद संहितेची ही स्थिति, तर इतर संहिता, ब्राह्मणें, व उपनिपदें यांची रचना दीर्घकालपर्यंत होत असूनत्यांमध्यें भाषेचीं निरिनराळी स्वरूपें दृग्गोचर झाल्यास त्यांत मुळीच नवल नाही.

व्यवहारांतील भाषांमधील रूपबाहुल्य.:— आतां ही बैदिक वाद्ययाची जी भाषा ती देखील ग्रांथिक अथवा वाद्ययीन भाषा होय. व कोणतीिह भाषा जेव्हां वाद्ययामध्यें समाविष्ट होते अथवा ग्रंथस्वरूप पावते तेव्हां ती अधिक टाकटिकीचें किंवा शिष्ट स्वरूप पावते असा भाषाशास्त्राचा सिद्धान्त आहे. तेव्हां वैदिक भाषेचें जे स्वरूप आपणांस दृष्टीस पडतें तें तत्कालीन काव्यभाषेचें किंवा वाद्ययीन, ग्रांथिक किंवा शिष्ट भाषेचें स्वरूप असलें पाहिजे. ज्यावेळी हें बाद्यय रचलें जात होतें त्यावेळच्या लोकांची प्रत्यक्ष व्यवहारांतील भाषा यापेक्षां थोड्या फार शिथिल स्वरूप पाची असली पाहिजे. तरेंच तत्कालीन समाज सामाजिक, राजकीय वैगरे बंधनांनीं आजच्यासारला विशेष निगडित अथवा सूत्रवद्ध असणें संभवत नाहीं, तत्कालीन निरनिराळ्या जमातींमधील किंवा राष्ट्रांतील दळणवळण आजच्याहतकं

सुल्म असर्णे शक्य नाहीं; तेम्हां त्यांच्या मार्षेत अथवा विशेषतः बोलीतिह फारशी नियमबद्ध घटना असणें शक्य दिसत नाहीं; त्यासुळें आपणांस तत्कालीन बोलीत एकाच शब्दाचीं अनेक प्रकारची रूपें किंवा एकाच धात्चीं व्याकरणदृष्ट्या भिन्नभिन्न रूपें आढळों शक्य आहे व त्याप्रमाणें प्रत्यक्ष ऋग्वेदांतिह हैं रूपवाहुत्य आपणांस मोठ्या प्रमाणावर आढळतें. उदाहरणार्थ, तुवन्ताची रूपें करण्याचे त्यावेळीं निरनिराळे १६ प्रकार होते. तसेंच प्राकृत भाषांतिह हैं रूपवाहुत्य आपणांस अधिक स्पष्टपणें आढळतें. यांचे कारणहि हीं भिन्नभिन्न रूपें वापरणारे भिन्नभिन्न लोकसमाज एकमेकांशेजारीं रहात होते हेंच होय. उदाहरणार्थ, युव्मत् शब्दाचीं पंचमीच्या एकवचनाची प्राकृत मार्षेतील रूपें पुढें दिल्याप्रमाणें आढळतातः—तुव्भ, तुम्ह, तुव्ह, तहींहतों, तुस्ह, तहींहतों, तहतों, तहींतों, तुवाहों, तुवाओं, तुवालों तुवाओं, तुवाओं, तुवाओं, तुवाओं, तुवाओं, तुवाओं, तुवाओं, तुवालों तुवाओं, तुवाओं, तुवाओं, तुवाओं, तुवालों, तुवाओं, तुवाओं, तुव्माहितों, तुव्माओं, तुव्माहंतों, तुव्माहेंतों, तुव्मालं, तुव्मालं तुव्मालं तुव्मालं, तुव्हालं, तुव्हालं, तुव्मालं, तुव्मालं, तुव्हालं, तुव

तरेंच 'भू'धात्चें प्रथमपुरुषाचें वर्तमानकाळाचें अनेक वचन खालील भिन्नभिन्न प्रकारांनीं होतें:— होअमु, होआमु, होइमु, होएमु, होअमो, होआमो, होइमो, होएमो, होअम, होआम, होइम, होएम, होएजमु, होएजामु, होएजिमु, होएजोमु, होएजोमो, होएजामो, होएजिमो, होएजोमो, होएजजमो, होएजजाम, होएजजाम, होएजजाम, होएजोमो, होजजेमो, होजजेमो, होजजेमो, होजजेमो, होजजेमो, होजजेमो, होजजेमो, होजजाम, होजजेमो, होजजाम, होजजेमो, होजजाम, हो

वेदपूर्वकालीन भाषेचें अवगमनः — याप्रमाणें ऋग्वेदकालीन भाषा किंवा सामान्यपणें वैदिक भाषा ही निश्चित भाषा घरली तर ही भाषा ज्या भाषेचें वाङ्मयीन अथवा शिष्ट स्वरूप पावली असेल ती जानपद-भाषा त्या वेळची सामान्य भाषा असली पाहिजे. या भाषेचें मूळ स्वरूप आपणांस वैदिक भाषेमध्यें किवा त्यानंतरच्या त्या भाषेच्या स्वरूपामध्यें जे बोलीचे अवशेष निरनिराळ्या रूपांमध्यें अथवा व्याकरणविषयक अगर इतर क्रियांमध्यें असलेले आढळतील त्यांवरून जाणतां येण्यासारखें आहे. व कदाचित् याच अभ्यासावरून आपणांस पूर्व वैदिक अथवा वेदकालीन लोक सूक्तरचनेच्या कालापूर्वी जी भाषा बोळत होते तिच्या स्वरूपाचिह अवगमन करतां येणे शक्य आहे.

वेदकालीन किंवा वेदपूर्वकालीन ज्या बोकी प्रचलित असत त्यांमध्ये एकाच शब्दाची अनेक तन्हेची रूपें किंवा तोच शब्द निरिनराळ्या तन्हेनें उच्चार करण्याची पढ़त दिसून येते. व ही गोष्ट कांहीं अंशानें आजिह आपण शिष्ट भाषा सोडून लोकांची सामान्य व्यवहाराची भाषा पाहिल्यास दिसून येते. उदा आपण ज्या शब्दाच्या उच्चारा मध्यें 'ऐ' हा स्वर वापरतों त्याच शब्दाचा उच्चार प्राचीन किंवा वेदपूर्वकालीं 'ऐ'च्या ऐवजी पुढें दिल्याप्रमाणें निरिनराळे आढ स्वरसमुच्चय घाळून करीत असत. जसें:—अइ, अई, आइ, आई, अए, अऐ, आए, आऐ, तसेंच अय, आय, असेहि दोन प्रकार अधिक असत. तसेंच अउ, अऊ, आउ, आऊ, अओ, आओ, आओ, आओ, अव, आव, अशा तन्हेनें जे निरिनराळे बोलीतील उच्चार तेच प्रचलित भाषेत आ या एकाच स्वरानें निर्देष्ट होतात. हींच गोष्ट आपणांस मराठीतील असा किंवा ऐसा या शिष्ट शब्दांचीं जीं निरिनराळीं हपें लोकिक व्यवहारांत आढळतात त्यांवहन प्रतीत होते. उदा अइसा, अईसा, आइसा, आईसा, अएसा, अऐसा, आएसा, आऐसा, अयसा, तसेंच उउक, ठऊक, ढाउक, ढाऊक, ढओक, ढओक, ढओक, ढाओक, ढवका, ढावका. वरील आढ आढ स्वरसंघींकीं पहिल्या चार स्वरसंघींचा संघि पाणिनीकालीं अनुक्रमें ए आणि ओ असा झाला व पुढील चारांचा अनुक्रमें ऐ आणि औ झाला. संहित स्वर असंहित उच्चारण्याची पद्धत जी सामान्य लोकांत आजिह आपणांस आढळून येते ती पाणिनीय संस्कृत भाषेत किंवा वाड्ययीन संस्कृत भाषेत वंद पडली.

वैदिक भाषेतील स्वरांचे उचार असंहित राहिलेले तितउ, प्रउग यासारले कांहीं बोलीतील शब्द त्याच स्वरूपांत मधूनमधून आढळतात. यापूर्वीच्या अवेस्ता भाषेत तर असंहित स्वर विपुलतेनें आढळतात. उदा. अवे. अप्ईब्यो= सं. एभ्यः; अवे. दएव = सं. देव; अवे. पहरि ददहति = परिदश्त ; अवे. पओऊवीम् = सं. पौब्वीम् ; हीच पद्धति आपणांस प्राकृत भाषामध्येहि आढळते. तसेंच प्राणिनीय स्वरसंधिनियमांप्रमाणें जेथं ए, ओ, व अर असे

संधि ब्हाबयास पाहिजेत तेथं अनुक्रमें ऐ, औ, आर् असे संधि झालेले कांही शब्द संस्कृत भाषेत आढळतात. उदा०. प्रष्ठ+ऊह= प्रष्ठोह, अक्ष+ऊहिनी अक्षोहिणी, स्व=ईर=स्वर, ऋण=ऋण=ऋणार्ण. तसेंच पूर्वविदिककाली इ, आ, हे स्वर असंहित उच्चारण्याची जेथें प्रथा होती तेथें 'या ' असा संधि पाणिनीकालीं रूढ झाला. परंतु ही पूर्वीची लक्ष्य आपणांस मराठीच्या प्राथमिक अवस्थेत आढळून येते. उदा० ' इआ पाटणी ' असा प्रयोग आपणांस पाटण येथील शिलालेखांत आढळतो. तोच ज्ञानेश्वरकाली ' इया पाटणी ' असा झाला व आजच्या मराठीत ' या ' अथवा ' ह्या ' पाटणी असा झाला. याप्रमाणेच मराठीतील तुआं, तुवां, त्वां ही रूपें किंवा मिआ, मिया, म्यां ही रूपें वरीलच गोष्ट सिद्ध करितात.

वेदपूर्वभाषेत अ, ए व ओ स्वर असलेख्या शब्दांति है संस्कृतमध्यें फक्त अ हाच स्वर राहिला ही गोष्ट आपणांस संस्कृत व ग्रीकमधील कांही शब्दांची तुलना केली असतां दिसून येईल. उदा० सं. अस्ति, ग्री. एस्ति; सं. पतिस्, ग्री. पोतिस्; सं. अम्बर. ग्री. ओम्ब्रॉस; हीच गोष्ट ताल्क्य नियमाच्या बाबतींत आपणांस स्पष्टपणें आढळून येते हें दुसऱ्या भागाच्या प्रस्तावनेंत दाखविलेंच आहे.

याप्रमाणेंच संस्कृत भाषेभध्यें ने कांईा शब्दाच्या विभक्तीच्या वावतीत रूपवाहुत्य दिस्त येतें त्याचा मूल्याही शोध केला असतां आपणांस असे आढळून येईल कीं ही रूपें वापरणारे निरिनराळे समाज अस्त त्यांमध्यें प्रत्येकी एका विशिष्ट तन्हेची रूपें प्रचलित असत, व तीं त्या त्या समाजांत मान्य असत. परंतु व्याकरणकारांस त्यांचें एकचीकरण करण्याच्या वेळीं या भिन्न भिन्न परंतु प्रचलित रूपांस वैकल्पिक म्हणून आपत्या व्यावरणांत मान्यता द्यांवी लागली ही गोष्ट मत्ये, मतये; धन्वे; मत्याः, मतेः इ. रूपांवरून किंवा तिर्थवस् शब्दांतील तिर्थवत्, तिरथवस् व तस्तुप् या तीन प्रकारच्या प्रत्ययपूर्व रूपांवरून दृष्टीस पडते. हा विशेष आर्थ भाषांच्या वाल्यावर्थेत होता. ग्रीक भाषेति हि एकाच शब्दाची भिन्न प्रत्ययपूर्व रूपें असत ही गोष्ट दिस्न येते. उदा प्रथमा hudor, पष्टी hudatos; तसेंच लिटन भाषेत Jecur—liver, Jecinoris; iter—voyage, itineris याप्रमाणें 'रान्त 'व 'नान्त ' प्रत्ययपूर्वरूपें वैकल्याक्त तसेंच संस्कृतमध्यें 'त्रू' धातूची कांहीं रूपें लुत होजन त्यांच्या टिकाणी 'आह' धातूचीं रूपें समाविष्ट झालीं. यावरून 'त्रू 'आणि 'आह' धातू वापरणाऱ्या दोन समाजांच्या भाषांचें एकितकरण झालें ही गोष्ट प्रतीत होते. तसेंच बुधकौशिक ऋषीनें वापरलेलं 'सीताया: पतये 'हें किंवा पाराशरसमृतीतील 'क्रीने च पतिते पता ' वचनांतील पता हें अपाणिनीय रूप तत्कालीन भाषत मान्य होतें हीहि गोष्ट वरील तत्त्वाचीच निदर्शक आहे. अशा गोष्टीवरूनच रा. वि. का. राजवाडे यांनीं संस्कृत भाषेच्या पूर्वकालीन स्थतीसंवर्षी प्रदील अनुमानें काढिलीं आहेत.

(१) आर्य पूर्व जांची भाषा प्रथमारंभी वचन, विभाक्त, किंवा लिंग यांच्या प्रत्ययांखेरीज होती ग्रहणंजे अप्रत्यय होती. (२) त्या अप्रत्ययकाळी आर्यपूर्वजभाषित सानुनासिक भाषा व निरनुनासिक भाषा असे दोन भेर साले होते. [ही गोष्ट वर लॅटिन भाषेतील 'रान्त' व 'नान्त' नामरूपें उक्षेतिवर्ली आहेत त्यांवरूनहि दिसून येईल.] (३) त्या कार्ली वेदिक पूर्वज कंट्य उच्चार फार करीत. 'स'चा उच्चार बहुतेक 'ह' सारखा असे. [संरक्ष्त भाषेत ज्या शब्दांत 'स' असतो तेथें अवेरता भाषेत 'ह' हा वर्ण आढळता. उदा० सोम-हओम; सप्तसिंधु-ह्महिंदु; सरस्वती-हर्र्ह्ता; इ. यावरूनहिं हीच गोष्ट स्पष्ट होते.] (४) तचा उच्चार बहुतेक स सारखा असे. उदा० चमस् शब्द चमत् असाहि उच्चारिला जाई. (५) स चा उच्चार वह सारखा होई व व्ह चा उच्चार जवळ जवळ हसारखा असे. ह व उपसर्जनीय हे बहुतेक उच्चारांत सारखे असत. (६) 'अ' त महाप्राण घातला म्हणंजे ह होई व 'ह' तून महाप्राण काढला म्हणंजे अ उच्चार होई. [ बेहीस्तुन लेखांत- सं. अमेत्रेय:—हिंमिश्रयः ] (७) आर्यपूर्वजभाषांत कालांतरानें प्रत्यय उत्पन्न झाले व प्रथम प्रत्यय चचनांचे झाले. (८) दोन निरितराळे वचनप्रत्यय लावणारे दोन भिन्न समाज होते. पैकीं एक समाज स्, स् + स्, स् +स् +स् हे प्रत्यय लावी. दुसरा समाज म् व ह हे दोन प्रत्यय आणि प्रदाय लावणारे दोन समाज होते. (९) तिसरा एक समाज होता तो स्, स् + स्, व स + स् + स् हीं संख्यादर्शक अक्षरें नामाच्या पाठीमार्गे उपसर्ग म्हणून लावी. (१०) या तिन्ही समाजांत अद्याप लिंगप्रत्यय व विभक्तिप्रत्यय लावण्याचा प्रघात पडला नव्हता, मनांत स्त्री—पुरुष भेद असे परंतु वैय्याकरिणिक लिंग या समाजांना अद्याप माहीत झाले

नन्हतें. अशा कालीं उत्तमपुरुषवाचक व मध्यमपुरुषवाचक सर्वनामांची एक दित्रि वचनांचीं रूपें यनलीं गेलीं व तीं भाषेंत इतकीं दढ झाली की लिंगप्रकरणीं हीं दोन्ही सर्वनामें काय मची अन्यय ढरलीं. त्वं म्हणजे स्त्री, पुरुप की पोर त्याचा बोध त्वं या कानें होत नाहीं, तर इतर कोणत्या तरी जापकानें होतो. त्या काली म हा संख्यावाचक शब्द यो जणान्या समाजाचे सर्व प्रातिगदिक शब्द हलन्त होते. गाव, हरव, गुग्व, देवय, रमय, मात्र, पित्र, नर, अभिजिन्, प्रतिगद् असे सर्व शब्द हलन्त असत. म, इ व पह हे प्रत्यय यो जणान्या समाजाचे शब्द हलन्त व अजन्त असे दोन्ही प्रकारचे असत. (११) उत्तमपुरुषवाचक व मध्यमपुरुषवाचक सर्वनामांची तिन्ही वचनांचीं रूपें प्रत्ययी समाजाच्या भाषेंत जशी होतीं तशीं उपसर्गी समाजाच्या भाषेतिह होतीं. (१२) सर्वाच्या शेवटीं विभक्ति-प्रत्यय उदय पावले. वचनांची तीन रूपें रानटी आर्य भाषेत होतीच. पैकी एकवचनाच्या रूपापुढें विभक्तिप्रत्यय लागून निरिनराज्या विभक्तवांचीं एकवचनें बनत, दिवचनाच्या रूपापुढें विभक्तिप्रत्यय लागून निरिनराज्या विभक्तवांचीं रूपें साधत व त्रिवचनाच्या रूपापुढें विभक्तिप्रत्यय लागून निरिनराज्या विभक्तवांचीं रूपें साधत व त्रिवचनाच्या रूपापुढें विभक्तिप्रत्यय लागून निरिनराज्या विभक्तवांची रूपें साधत व त्रिवचनाच्या रूपापुढें विभक्तिप्रत्यय लागून निरिनराज्या विभक्तवांची अनेकवचनांची रूपें तथार होत. (१३) अपत्यवाचक रूप करण्याकरितां मध्यें आ वारून वृद्धि दर्शवीत. उदा. पुत्र-प + आ + उत्र = पौत्र. यावरून वृद्धिनियम निघाला.

थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे पाणिनीपूर्वकार्टी (१) साधी तुटक शब्दांची अप्रत्ययभाषा प्रथम असलेली दिसते. (२) नंतर प्रथमवचनाचे प्रत्यय जन्मास आले. (३) नंतर विभक्तिप्रत्यय जन्मास आले. (४) नंतर लिंगभेद होऊं लागला. (५) तो परिपूर्ण होतो न होतो इतक्यांत पाणिनीय भाषा स्थिर म्हणजे मृत झाली.

बोलभाषा व साहित्यिक भाषाः --वेदिक भाषेचें जं स्वरूप आपणांस ऋग्वेदांत दिसून येतें त्या मध्यें अधिक स्वातंत्र्य व ब्याकरणनियमांची शिथिलता दृष्टीस पडते. ऋग्वेदांतील सूक्ते एकमेकांपासून विन्याच दूर असलेल्या कालखंडांमध्यें व तसेंच भिन्न भिन्न प्रदेशांमध्यें तयार झालीं असल्यामुळें त्यांमध्यें व्याकरणविषयक रूपवाहृत्य व स्थानिक वैशिष्ट्य प्रचरपणें दृष्टोत्पत्तीस येतें. या भाषेला जसजसं वाङ्मयीन अथवा श्रांथिक स्वरूप प्राप्त होते गेलें तस्तरें तिचें स्वरूप नियमबद्ध व कभी वैचित्र्ययुक्त होत गेलें असे उत्तरकालीन वेदिक वाङ्मयाकडे पाहिले असतां दिसून येतें. वैदिक भाषेस प्रातिशाख्यादि ग्रंथांनी अधिक नियमितपणा आणण्याचा प्रयत्न केला. याच प्राति-शाख्यांची पुढें व्याकरणग्रंथांत परिणति झाली व त्या मानाने भाषेस अधिकाधिक एकरूपता व नियमबद्धपणा ही प्राप्त होऊं लागलीं, या क्रियेची आपणांस पाणिनीकाली पूर्ण वाढ झालेली दिसते. पाणिनीच्याहि पूर्वी इंद्रशाक-टायनादि अनेक ब्याकरणकार होऊन गेले होते, व त्यांचे भिन्नभिन्न ब्याकरणसंप्रदाय प्रचलित होते. या सर्व ग्रंथांचा ब संप्रदायांचा परामर्प घेऊन पाणिनीनें आपल्या ब्याकरणाची रचना केली व जरी त्यानें केवळ अमुक शब्दाचें अमुक तन्हेचें रूप बनतें, विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट आदेश होतात इत्यादि तन्हेचे केवळ वस्तुस्थितिनिदर्शक नियम आपत्या ग्रंथांत नमूद करून ठेविले आहेत; व अमुक करावें व अमुक प्रत्यय लावावा अशा तन्हेचे विधायक नियम घातलेले नाहींत: तथापि पाणिनीनें तत्कालीन प्रचलित भाषेचें स्वरूप निश्चित केल्यामळें त्यापुढील ग्रंथकारांस त्या विशिष्ट पद्धतीसच अनुसरून ग्रंथरचना करावी लागली. व पाणिनीच्या वस्त्रिथतिनिदर्शक सुत्रांसच नियमांचे स्वरूप प्राप्त झालें, याप्रमाणे संस्कृत भाषेचें स्वरूप नियमबद्ध बन्न गेलें. तथापि है पाणिनीय व्याकरणहि सर्वमान्य होऊन पूर्णपर्णे अनुसरलें जाण्यास कांहीं कालाविध अवस्य होता. व त्यामुळें कांहीं कालपर्यंत पाणिनीय नियमांस सोडूनहि रचना झालेली आपणांस संस्कृत वाङ्मयांत आढळून येते. प्रि. वै. का. राजवाडे यांनीं गीतेंतील अपाणिनीय प्रयोगांचें दिग्दर्शन आपल्या भांडारकर स्मृतिग्रंथांतील निवंधांत केलें आहे तें याच गोष्टीचें उदाहरण म्हणून देतां येईल. याप्रमाणें पाणिनीय कालापासून जसजसे आपण अर्वाचीन कालाकडे येऊं लागतों तसतशी आपणांस नियम-बद्ध व निरपवाद रचना करण्याकडे अधिकाधिक प्रवृत्ति झालेली दृष्टीस पडते; व त्या मानानें वाङ्मयीन अथवा ग्रांथिक भाषा अधिकाधिक कृत्रिम होत जाऊन अधिक पांडित्यपूर्ण व सौन्दर्ययुक्त करण्याकडे ग्रंथकारांची प्रवृत्ति आढळून येते व त्या मानानें ती क्लिष्ट व दुर्बोधिह होत चाललेली आढळून येते. यामुळे लोकांच्या सामान्य ध्यव-हारास ती अधिकाधिक निरुपयोगी होत जाऊन अखेरीस तिला केवल ग्रांथिक बद्धभाषेचे स्वरूप प्राप्त होते.

अर्थात संस्कृत भाषेचें हपांतर होत असतांना समाजामध्यें लोकभाषा किंवा सामान्य लोकांची व्यवहाराची भाषा म्हणून कोणती तरी भाषा अस्तित्वांत असलीच पाहिजे. ही भाषा लोकन्यवहारास अधिक सुलभ व त्या मानाने व्याक-रणादि नियमांनी विशेष जखड़न न गेलेली अशी असावी. तसेंच तिचें स्वरूप भिन्न भिन्न प्रदेशांतहि स्थानिक परिथती-प्रमाणें निर्दिराळें असलें पाहिजे: व त्याप्रमाणें आपण वेदकालापासून अलीकडील निर्दिराळ्या कालखंडांचें निरी-क्षण केल्यास अशीच वस्ति स्थिति आढळते. सामान्य लोकसमाजाचा व्यवहार या निरनिराळ्या स्थानिक बोलींतनच चाल राहिला. संस्कृत भाषेला जसें पंडितीय विशिष्ट असें स्वरूप प्राप्त झालें तसेंच सांप्रदायिक स्वरूपिह प्राप्त झालें. त्यामुळें पंडितीय वैचारिक चळवळ त्या भाषेत चालू राहिली. याच बेळी बैदिक धर्माची बाद याच वर्गाच्या हातांत असस्या-मळें बैदिक धर्ममलक यज्ञयागादि संस्था व विधि यांचें स्वरूपिह अधिक अवादन्य व सामान्य जनसमृहाच्या आवां-क्याच्या बाहेर वाढत गेलें: यामुळे सामान्य जनसमूहाच्या पारमार्थिक उन्नतीस कांहीं तरी अल्प परिश्रमाचा व त्यांच्या आटोक्यांतील मार्ग असण्याची आवश्यकता उत्पन्न झाली. व त्याचा परिणाम म्हणजे वैदिक धर्माविरुद्ध निर्निराळ्या काली प्रचलित झालेले संप्रदाय हा होय. अशा तन्हेचा सर्वात महत्त्वाचा व प्रादेशिक दृष्ट्या अत्यंत न्यापक असा संप्रदाय म्हटला म्हणजे वौद्ध संप्रदाय होय. बुद्धाचा जन्म किवा वश यासंबंधीं कितीहि भिन्न भिन्न मतें असली तरी त्याचें कार्य सामान्य जनतेची ऐहिक व पारमार्थिक उन्नति घडतृन आणणें हें होतं यायहल दुमत नाही. वैदिक धर्मातील यज्ञयागादि प्रचंड विधि अथवा तपश्चर्यादि खडतर मार्ग यांपासून पूर्णपणे अलिप्त व कोणत्याहि सामान्य मनुष्यास स्वतः आचर-णांत आणण्यास सुलभ अशा मार्गीनें आपली पारमार्थिक उन्नति घडवन आणणे प्रत्येक व्यक्तीस शक्य व साध्य आहे या तत्त्वाचा प्रसार बुद्धाने करण्यास सुरवात करून आपणांस असंख्य अनुयायी मिळविले: व या तत्त्वाचा प्रसार केवळ भरतखंडांत नन्हें तर तत्कालीन ज्ञात जगाऱ्या बऱ्याच मोठ्या भागावर झाला. या तत्त्वाऱ्या प्रचारार्थ बुद्ध व त्याचे अनुयायी यांस लोकांच्या प्रचलित अथवा सामान्य बोलीचा आश्रय करावा लागला; कारण त्यांस जो संदेश द्यावयाचा होता तो सामान्य लोकसमूहास द्यावयाचा असल्याने त्यांच्याच भोषत देणे आवश्यक होते; यामुळे त्यांस त्यांच्याच मग्ध देशांत प्रचलित असलेली सामान्य बोली मागधी(नंतर धर्मसंगीतिकाली पाली)तिचाच अवलंब करावा लागला: यामुळे बौद्धधर्मीय विशेषतः बौद्धधर्माच्या प्राथमिक अवस्थेमधलें हीनयानपंथीय वाड्यय पालीमार्षेतच रचलें गेलें. येथें हेंहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रसार प्रारंभीं केवळ तेंाडी व्याख्यान-प्रवचनादि रूपानेंच झाला व त्याचें वाङमयात प्रथम बुद्धनिर्वाणानंतर कांही कालानें करण्यांत आलें: व पुनः जेब्हां हाच संप्रदाय आपली प्रंथरचना संस्कृत वाङमयांत करूं लागला व महायान नांवाच्या पंथरूपानें मिरवं लागला तेव्हां पुन्हां सामान्य जनतेपासून दुराक्त्यामुळे भरत-खंडातून नष्ट झाला. या बौद्धसंप्रदायाच्याहि पूर्वी गसून किंवा समकालीन जैनांचा पंथ प्रचलित होता. यांतील सर्वात महत्त्वाचा व अखेरचा तिर्थेकर अथवा प्रचारक जो महावीर त्यानेहि आपली कर्तव्यभूमि म्हणजे सामान्य जनसमूह व आपली प्रचाराची भाषा म्हणजे सामान्य जनसमृहाचीच भाषा जी अर्धमागधी तिचाच अवलंब केल्यामुळे या पंथाचाहि प्रसार भरत-खंडाच्या बऱ्याच मोठ्या भागावर झाला. त्या भागेंतीलहि या पंथाचें बरेंच वाड्यय आज आपणांस उपलब्ध आहे. याप्रमाणेंच या पंथांतील किंवा इतरिह सामान्य जनतेचे जे व्यवहार होत असत तेहि लोकिक बोलीमध्यें चालू असत: त्यामुळे अशा तन्हेच्या जानपदबोलीहि संस्कृत भाषेबरोबरच ठिकठिकाणी प्रचलित होत्या. अर्थात् या बोली ब्याक-रणादि नियमांनी फारशा बद्ध नसून त्यांचें स्वरूप स्थानिक असल्यामुळें भरतखंडाच्या निरनिराळ्या भागांत निरनिराळ्या नांबांनीं व भिन्न भिन्न स्वरूपांत प्रचलित होत्या. अशा तन्हेच्या अनेक बोलीचा उक्केख निरनिराळ्या ग्रंथांत केलेला आपणांस आढळता. या इतर बोलीना सांप्रदायिक वैशिष्ट्य नस्त्यानें व ग्रंथरचनेची सर्वमान्य भाषा संस्कृत अस्त्याने या लोकिक बोलीत फारशी प्रंथरचना आपणांस आढळून येत नाहीं. यांसच सामान्यतः प्राकृत असे नांब दिलेलें आढळतें, परंतु त्यांस निरनिराळीं स्वतंत्र प्रादेशिक नांवेंहि होतीं. व यांतील कांहीं बोलींमध्यें थोडी फार प्रथरचनाहि झालेली दिसून येते. ( उदा॰ पैशाचींत बृहकथा ) व कांहीं भाषातील बृटित उक्लेख कांहीं संस्कृत ग्रंथांत आढळतात. तसेंच संस्कृत नाटकांतून अमुक अमुक पानाच्या तोंडी अमुक अमुक प्राकृत भाषा घालाव्यात असे नियम पुढं उरिबले गेले.

बेदकालीन बोलींचे विशेष:—प्राकृत भाषा म्हणून ज्या निरिनराळ्या बोलींस संबोधण्यांत येतें त्या वास्तिविक लोक!मध्यें प्रचलित असलेल्या निरिनराळ्या देशभाषा होत्या. यांपैकींच एखाद्या बोलींस (किंवा महत्त्वाच्या दोन तीन बोलींच्या मिश्र भाषेस) तिच्यामध्ये बाझ्ययिनिर्मिति झाल्यामुळें अधिक शिष्ट व सुसंबद्ध रूप प्राप्त होऊन 'संस्कृत' असे नांव मिळालें. तिच्या शिष्ट व सुसंबद्ध स्वरूपामुळें पुढींल ग्रंथरचनाहि त्याच भाषेत होऊं लाणून ती भाषा समृद्ध व संपन्न झाली. परंतु लोकव्यवहार सामान्य बोलींतच चालू होता.

या प्राकृत भाषा अथवा बोली वेदपूर्वकालीं आणि वेदकालींहि प्रचलित असल्या पाहिजेत. किंबहुना वेदकालापासून ज्या सामान्य लोकांत बोली होत्या त्याच पुढें प्राकृत भाषा म्हणून संबोधल्या जाऊं लागल्या. या गोष्टीस आपणांस वेदांतच गमक आढळतें. उदाहरणार्थ जे विशेष आज आपणांस प्राकृत भाषामध्यें आढळतात, त्याच विशेषांचीं उदाहरणें आपणांस वैदिक वाद्यायांतिह मधून मधून दृष्टीस पडतात. यावहन वेदकालीन वैदिक भाषा बोलणाऱ्यांच्या भाषेवरिह तत्कालीन सामान्य अथवा जानपद भाषांचा परिणाम होत होता व कांही जानपद भाषांचें विशेष वैदिक लोक आपल्या भाषेंत वापरीत होते हें स्पष्ट होतें. असे विशेष पुढें दिले आहेत.

वैदिक भाषेंत आढळणारे प्राकृत भाषांतील कांहीं विशेषः——(१) प्राकृतामध्यें अनेक ठिकाणीं ऋकाराबद्दल उकार करितात; वैदिक भाषेंतिह तसाच प्रकार आढळतो. जसें.—वृन्द=बुन्द; ऋतु=उउ; पृथिवी = पृहवी. वैदिक साहित्यांत 'कृत' बद्दल कुट आढळतें.—(ऋग्वेद १. ४६. ४.)

- (२) प्राकृतांत जोडाक्षरांतील एका वर्णाचा लोप होऊन त्या वर्णाचा पूर्वस्वर व्हस्व असल्यास दीर्घ होतो. जसं-दुर्लभ = दूलह, विश्राम = वीसाम, स्पर्श = फास. वैदिक भार्पेतही असेच होतें. जसं-दुर्लभ = दूलम (ऋग्वेद, ३. २.), दुर्णाश = दूणाश (ऋ, ७-१८, २५.) शुक्र्यजु: = प्रातिशाख्य; ३. ४३. श्रिथिरा शिथिरा (ऋ. ७ ४६, २.)
- (३) ब्यंजनान्त संस्कृत शब्दांतील अन्त्य व्यंजनाचा प्राकृतांत लोप होतो. जर्से:— तावत् = ताव, यशस् = जस. वेदिक साहित्यांतिह असली उदाहरणे आढळतात. जर्से:-पश्चात्=पश्चा (ऋ. १.१२३.५;२.२७,११ वगैरे-अथर्वसंहिता १०-४-११.), उच्चात् = उच्चा (ऋ. १.२४,१०; २८, ७; वगैरे तेत्तिरीयसंहिता- २.३.१४.), नीचात् = नीचा-(ऋ. २.१३,१२;१४,४; ४.४,४;३८,५; वगैरे. तेत्तिरिय संहिता २.२.१४.).
- (४) प्राकृतांत संयुक्त र् आणि य यांचा लोप होतो. जसें-प्रगल्भ = पगन्भ. स्यामा = सामा. वैदिक साहित्यांतिह हैं आढळून येतें. जसें:-अ-प्रगल्भ = अ-पगल्भ-(तैत्तिरीयसंहिता ४. ९. ६१.) त्र्यच = नित्रिच, (शतपथत्राह्मण, १. ३. ३. ३३.)
- (५) प्राकृतात जोडाक्षरांच्या आधीचा स्वर इस्व होतो. जर्सः पात्र = पत्र, रात्रि = रित्त, साध्य = सज्झ. वैदिक भाषेंतिह असे प्रयोग आढळतात. जसेंः रोदर्साप्रा = रोदिसप्रा-(ऋग्वेद १०.८८, १०.) अमात्र = अमत्र—(ऋग्वेद ३.३६,४.)
- (६) प्राकृतांत संस्कृत 'द'चा 'ड' झालेला अनेक ठिकाणी आढळतो. जसं:-दण्ड = डण्ड, दंस = डंस, दोला = डोला. वैदिक साहित्यांत दुर्दभ = दूडभ,-वाजसनेयिसंहिता ३. ३६. पुरोडाश = पुरोदाश. शुक्रुयजु: प्रातिशाख्य ३. ४४ अशीं रूपें झालेलीं आढळतात.
- (৩) प्राकृतांत 'ध' चा 'ह' होतो. जसें:-विधर = बहिर, व्याध = बाह; बेदभाषेंतिह अशी उदाहरणें सांपडतात. जसें:-प्रतिसंधाय = प्रतिसंह।य,-गोपथब्राह्मण २. ४.
- (८) प्राकृतांत संयुक्त व्यंजनांच्या मध्यें स्वराचा आगम होतो. जसें:-क्रिष्ट=िकल्छिः; स्व = सुव, तन्वी = तणुवीः; वैदिकभार्षेतिह सहस्त्र्यः = सहस्त्रियः;, स्वर्गः = सुवर्गः,—तै-संहिता ४.२.३.; तन्वः = तनुवः, स्वः = सुवः,—तैत्तिरीय आरण्यक ७.२२.१; ६.२.७. अशीं रूपें झालेलीं आढळतात.
- (९) प्राकृतांत अकारान्त पुष्टिंगी नामाच्या प्रथमेच्या एकवचनाच्या अन्ती 'ओ' असतो. जर्से:——देवो, जिणो, सो इ. वैदिक भाषेतिह कोठें कोठें असे आढळतें. जर्से:——संवत्सरो अजायत——ऋग्वेदसंहिता १०. १९०. २. सो चित्,——ऋग्वेद सं. १. १९१. १०—११.

- (१०) प्राकृतांत 'देव ' इ. अकारान्त शब्दांच्या तृतीयेच्या बहुव बनाचीं रूपें देवेहि, गभीरेहि, जेटठेहि; अशी होतात; वैदिक भापेंत यांना अनुरूप अशी देवेभिः, गम्भीरेभिः, ज्येष्ठेभिः इ. रूपें आढळतात.
- (११) प्राकृतप्रमाणें वैदिक भापंतिह चतुर्थींच्या स्थानी पष्टी विभक्ति योजतात. चतुर्थ्येथे बहुलं छन्दिस ----पाणिनी-न्याकरण २. ३. ६ २.
- (१२) प्राकृतांत देवा, बच्छा, जिणा इ. सारखीं पंचमीच्या एकवचनाची रूपें आढळतात, तर वैदिक वाझ्ययांतिह यासारखी नीचा, पथा, उच्चा इत्यादि रूपें दिसून येतात.
- (१३) प्राकृतांत द्विवचनाच्या ठिकाणी बहुवचनिह योजितात. वैदिक भाषेंतिह 'इंद्रावरुणो 'बहुल 'इंद्रावरुणा ', 'मित्रावरुणो 'च्या ऐवजी 'मित्रावरुणा ', 'यो सुरथो रिथतमो दिविस्पृशाविश्वनो 'बहुल 'या सुरथा रथीतमा दिविस्पृशा अश्विना' व 'नरो' बहुल 'नरा' अशी द्विवचनी रूपांऐवजी अनेकवचनी रूपांसारखी रूपें आढळतात.

संस्कृत ही भाषा व्यवहारांत योजिली जात होती काय ?: — याच विकाणी संस्कृत भाषा ही कथी काळी प्रचारांत असून बोल्ली जात होती काय! या प्रश्नाचाहि अनुषंगाने संस्कृत भाषा ही कथी तरी सामान्य व्यवहारांतील बोलण्याची भाषा होती काय याबदल अनेक विद्वानां-कडून शंका प्रदर्शित केली जाते. व तिच्या 'संस्कृत ' नांवावरून ती सामान्य भाषेवर संस्कार होऊन बनलेली म्हणून केवळ लेखनाकरितां तयार केलेली क्रत्रिम भाषा होय असे प्रतिगादन करण्यांत येतें. तसेंच तिला देववाणी म्हणूनहि संबोधण्यांत येतें. तथापि वेदकालीन किवा तल्वे व संहितांतील संस्कृत भाषा, ब्राम्हण ग्रंथ व उपनिषदें यांतील भाषा, आर्प काव्यांतील भाषा आणि अभिजात संस्कृत भाषा ह्यांच्या स्वरूपांकडे तुलनात्मक दृष्टीने पाहिल्यास त्यांमध्यें आपणांस किती तरी फरक पडलेला आढळून येईल, हा फरक ही भाषा केवळ वाड्ययीन लेखनाची असून बोल्ण्याच्या व्यवहारांत नसती तर पडत गेला नसता. कारण केवळ वाङ्मयीन भाषा स्थिर स्वरूपाची असते. तीत कचितच वदल होण्याचा संभव असतो. वेदकालीहि 'नंगम' व 'भाषिक' अशा प्रकारची दोन संस्कृत भाषेची रूपे प्रचलित होती हैं आपणांस यास्काच्या निरुक्तावरून दिसून येतें. तसेंच यास्कानें प्रांतभेदानुसार भापेचें स्वरूप किंवा तींतील कांहीं शब्दांचीं रूपें वगेरे बदलतात ही गोष्ट लक्ष्यांत घेऊन ती नमृद करून टेविली आहे. ' अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्या नैगमाः कृतोभाष्यन्ते । दम्नाः । क्षेत्रसाधा इति । अथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः । उष्णम् । घृतमिति । अथापि प्रकृतयः एवेकेषु भाष्यन्ते । विकृतय एकेषु । शवतिर्गतिकमी कंबोजेष्वेव भाष्यते । कंबोजाः कंबलभोजाः । कमनीयभोजा वा । कंबलः कमनीयो भवति । विकारमस्यार्येषु भापन्ते । शब इति । दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु । दात्रमुदीच्येषु । (नि. २. १-३)

संस्कृत भाषेची प्रांतपरखें निरिनराळीं क्षें प्रचलित असून त्यांपैकी कांद्दी प्रांतांत अधिक शिष्ट असे क्ष्य प्रचलित असे ही गोष्ट ब्राह्मण प्रंथकारांनीहि नमृद करून टेविली आहे. उदा॰ शांख्यायन अथवा कौषितकी ब्राह्मणांत उत्तरेकडील प्रदेशांतील भाषा विद्वन्मान्य असून तिकडेच भाषा शिकण्याकरितां जातात असे विधान केलें आहे. 'तस्मादुर्दीच्यां दिशि प्रज्ञाततरां बागुयत उदञ्चउ एव यान्ति वाचं शिक्षितुम् । यो बातत आगच्छिति तस्य बा शुश्रुपन्त इति ।' (शां. बा. ७. ६.) तसेंच अमुर हे अशुद्ध बोल्ण्यामुळें पराभव पावले व अमुर हे अशुद्ध भाषाभाषी हांते ही तत्कालीन समज्ञ्त 'हेल्याहेल्या इति परावभृतुः या उल्लेखावरून आपणांस स्पष्ट होते व हीच गोष्ट पूर्वेकडील लोक अशुद्धभाषी होते भ्हणून त्यांस अमुर म्हटलें आहे यावरून प्रतीत होते. 'अमुर्याः प्राच्यां ' [ श. बा. ३. २. १, २३ ]

त्याप्रमाणेंच संस्कृत भाषेंत जे संधिसंबंधी नियम आहेत त्यांचेंहि कारण संनिहित स्वर हे सामान्यतः संयुक्त उच्चारण्याची सामान्य व्यवहारांतील लक्षव हेंच असलें पाहिजे. आजहि फेंच भाषेंत पहिल्या शब्दाचीं शेवटचीं अक्षेरें व पुढच्या शब्दाचीं आरंभींची अक्षेरें जोडून बोल्ण्याची पद्धत आपणांस आढळते.

तसेंच काहीं बाक्प्रचार जे सामान्यतः बोलीतच आढळतात त्यांचाहि उपयोग आपणांला संस्कृत भाषेंत केलेला आढळून येतो. उ०. खाद खादेति खादति । कुरु कुर्वेति करोति । खाखा खातो, करकर करतो. राजशेखरानें काव्यमीमांसा प्रथामध्यें साहसांक राजानें उज्जियनीमध्यें आपत्या अन्तःपुरांत संस्कृत भाषाच वापरली पाहिजे असा नियम केला होता असें म्हटलें आहे, 'श्रूयते चोज्जियन्यां साहसांकोनामराजा तेनान्तःपुर एव संस्कृत भाषात्मको नियमः प्रवर्तितः।'(गा. आं. सी. पृ. ५०)

तसेंच नाटक हें सामान्य व्यवहाराचेंच दृश्य प्रतीक असून नाटकांमध्य नायक, दंव, ब्राह्मण, ऋपि, राज इत्यादि पात्रांच्या तोंडी संस्कृत भाषा घातलेली असते व हीं नाटकें जत्रा, उत्सव इ. प्रसंगी करण्यांत यत असत. अशा वेळीं ती समजणारे प्रेक्षक जर नसतील तर त्यांचा प्रयोग करणें निरर्थक ठरेल, परंतु असे प्रयोग ज्या अर्थी होत असत हैं उत्तररामचरित्रादि नाटकांच्या प्रास्ताविक प्रवेशांवरून दिसतें, त्या अर्थी तीं नाटकें समजणारा श्रोतवर्ग असला पाहिजे. संस्कृत भाषा कीर्तन, व्याख्यान, प्रवचन इत्यादिकांतून मधून मधून वापरण्याचा व्यवहार आजिह आढळतो. केवळ संस्कृत भाषेमध्ये वक्तृत्व करणारी मंडळी हिंदुस्थानाच्या निरनिराळ्या प्रांतांतून आजसुद्धां आपणांस वरीच दाखिवतां येतील. तसेंच संस्कृत भाषेत निघणारी नियतकालिकें मधून मधून आढळतात. यावरून संस्कृत भाषा ही पूर्वी लोकांच्या व्यवहारांत होती. एवढेंच नव्हे तर आजिह ती मृत झाली आहे असे म्हणतां यावयाचे नाही, मात्र व्याकरणादि नियमांनी निगडित झाल्याने लोकव्यवहारास अनुसहन तिच्यामध्ये ज वारवार फरक व्हावयाच ते होणें बंद झाल्यामुळें तिला स्थिर स्वरूप प्राप्त झालें आहे. आतां या वाबतीत एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे की संस्कृत भाषा ही भारतीयांची संस्कृतिवहनाची व ज्ञानपरंपरा कायम टिकविण्याची भाषा होती. भारतीयांचा ज्या विस्तीर्ण प्रदेशावर प्रसार झाला होता व त्यांनी जी आपल्या संस्कृतीची छाप अनेक मानससमहांवर वसविली होती त्या संस्कृतीचें रक्षण व प्रसार व्हावयाचा तर त्यांस या सर्व प्रदेशावरील संस्कृतिवाहक भाषा एकच असणें अवस्य होतें व तिचें स्वरूप शक्य तितकें स्थिर टेवणें वरील हेतुस्तव प्राप्तच होतें. वारंवार बदलणारी भाषा फार विस्तीणें प्रदेशावर एका स्वरूपांत चालु राहणें शक्य नाही व त्या वेळी वाळायाचा प्रसारहि आजन्या इतका सुलभ होणें शक्य नसल्यामुळे या भाषेवर त्यांचें कार्य होऊं शकलें. तसेंच ज्या विद्वानास इतक्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर मान्यता मिळावयाची असेल त्यास याच भाषित ग्रंथरचना करणें जरूर होतें. व दीर्घकालपर्यंत देशी भाषित वाङ्मय तयार होत असतां उत्कृष्ट दर्जाचें व सर्वराष्ट्रीय वाङ्मय संस्कृतमध्यें लिहिलें जात होतं. उलट देशी वाङ्मय संस्कृतावलंबी होतें. आजिह बरेच विद्वान कीर्तीच्या लाभाने सामान्य जनतेची पर्वा न करतां देशी भाषेएवजी इंग्रजीत रचना करतांना आढळतात. तेव्हां संस्कृत भाषेनें त्या वेळी सांस्कृतिकदृष्ट्या राष्ट्रभाषेचा प्रश्न सोडविष्टा होता.

आर्यांच्या भाषेवर इतर भाषांचा परिणामः — आर्य लंकांच्या भाषेवर कंवळ आर्यातिल सामान्य जनतेच्या भाषेचाच परिणाम झाला असे नन्हे तर आर्य लोकांचें जें उत्तर ध्रुवाकडील प्रदेशाकडून परिभ्रमण झालें व त्यांच्या मूल्यहापासून ज्या अनेक शाखा निरिनराळ्या प्रदेशांत पसरत्या त्यांच्यामध्ये मृल्यहकालीन भाषा जी प्रारंभीं सामान्यतः एकरूपाची असेल तीमध्ये परिस्थित्यनुरूप व ज्या निरिनराळ्या परकीय लोकांशी त्यांचा संबंध आला त्यांच्या संसर्गामुळें फरक पडत गेले असले पाहिजेत. व मूल भाषेच्या निरिनराळ्या शाखांची वाढ निरिनराळ्या तन्हांनीं झाली असली पाहिजे. व ही गोष्ट घडून आल्यांचे आपणांस भिन्न भिन्न प्रांतीय आर्यसंभव भाषांची तुलना केली असतां स्पष्टपणें दिसून येते. भारतीय आर्यांची भाषाहि मृल्यहकालीन भाषेपासून विशिष्ट तन्हेंने विकास पावत आजच्या स्वरूपात्र प्राप्त झाली आहे. तसेंच या आर्य लोकांशीं त्यांच्या मार्गात ज्या परकीय लोकांचा संबंध आला त्यांच्या संसर्गाचा व भाषांचा परिणामिह आपणांस त्यांच्या भाषेवर झालेला दिसून येतो. ऋग्वेदामध्येंहि जर्फरी, वर्फरी, बृन्न, बृस्य, ताबुव इत्यादि शन्द आसुर किंवा खालिड लोकांच्या भाषेत्न घतलेले आढळतात. त्यांतर ज्यांतिपशालांतिह होरा, द्रेष्काण इत्यादि शन्द खालिडज्यांतिषांतील घेतलेले दिस्तात. याप्रमाणें फार प्राचीन काळापासून मिन्न संस्कृतींतील व भाषांतील अंश आर्यलोंक प्रहण करीत होते. नेम, पिक, तामरस हे शन्द वेदिक असले तरी त मूळचे म्लेच्छ शन्द आहेत असा सिद्धान्त मीमांसकांनी जैमिनीस्त्रांत दिला आहे (अधिकरण ११२१६). भरताखंडांत आल्यावरिह येथील स्थानिक लोकांच्या द्राविष्ट भाषांतील शब्द सस्कृत वाङ्मयांत प्रविष्ट झालेले आप्रणांस आढळतात. मटची च होतेषु

कुरुषु. ( छांदा. १. १०. १.) मुर्धन्य वर्ण संस्कृत भाषेने द्राविड भाषत्त्व देतले ही गोष्ट दिद्वःमाय आहे. याखेरीज अनेक द्राविड किंवा कोल लोकांच्या भाषेतील शब्द संस्कृत भाषेने देतलेले पुढें दिले आहेत.

कित्व = जुगार खेळणारा, कुट = शोंपडी, बुणास = कुड = खळगा, गण, नाना = पुष्कळ, नील, नीहार = वर्फ, हिम, मेघ, बिल, बील, मयूर, रात्रि, हप, सायम, वस्तु = देखणा, हे शब्द वैदिक भाषेंत आढळतात. तसेंच ब्राह्मण ग्रंथांत अटबी, अलर्क = एक प्रकारचें पूल, आडग्वर कम्बल, कुलाल, खड्ग = चित्ता, तण्डुल, तिल, फण = फेस, मटची = टोळ, मर्कट, बलक्ष, बलक्ष = पांदरा, दली, ब्रीह, शब हे शब्द आढळतात.

आतां जेथें दोन भाषांचा संबंध आला तेथें कोणते शब्द दुसऱ्या भाषेतून घेतले हें उरविण कठीण असते. विशेषतः संस्कृतसारख्या संपन्न भाषेनें दुसऱ्या भाषेतून शब्द घेतले असावे ही गोष्ट लोकांस पटणें कठीण जातें. तेव्हां संस्कृत भाषेतील परकीय, विशेषतः द्राविड शब्द कसे ओळखावे यासंबंधी काल्डवेल यानें पुढील नियम दिले आहेत त्यांवरून आपणांस असले शब्द सहज ओळखून काढतां येतील.

जेव्हां संस्कृत व द्राविडभाषा यांना साधारण असणारा एखादा शब्द (१) संस्कृतमध्यें कोणत्याहि ८कारें ब्युत्पादितां येत नसत्यानें अगदी अलग अथवा निराळाच दिसतो व द्राविड भाषेत मात्र तो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणें भ्युत्पादितां येत असून त्याच्याशीं दुसरेहि शब्द व्युत्पत्तिदृष्ट्या संबद्ध आहेत;

- (२) किंवा असल्या एखाद्या शब्दाचा अर्थ, कल्पना इ.कांचे निदर्शक दुसरेहि शब्द संस्कृत भाषेत आहेत; पण द्राविड भाषेत तोच एक शब्द त्या अर्थानें रूढ आहे (उ० नीर);
- (३) किंवा संस्कृतशीं वांशिक नार्ते बाळगणाऱ्या इंडोयुरोपियन भाषांत किंवा भाषेत तो शब्द आढळत नसून प्रत्येक द्राविड पोटभाषेत मात्र तो आढळतो;
- (४) किंवा त्या शब्दाची संस्कृत कोशकारांनीं केलेली ब्युत्पात्त स्पष्टपणें काल्पनिक आहे असे दिसतें ब द्राविड भाषेत मात्र तो शब्द किंवा तसले अनेक शब्द त्या किंवा तसल्या अर्थाच्या धात्वरून किंवा मूलशब्दांवरून ब्युत्पादितां येतात;
- (५) किवा द्राविड भाषेत त्या शब्दाचा मोलिक अर्थ रूढ असून संस्कृत भाषेत मात्र त्याचा हाक्षाणिक किंवा अलंकारिक वा अप्रत्यक्ष अर्थ रूढ असेल:
- (६) किंवा तामिळ किंवा तेलगु पंडित संस्कृत भाषेच्या सर्वभाषाजननीत्वाबहृलची आपली श्रद्धा बाजूला ठेवृन तो राब्द मूळ द्राविड राब्दापासून निघालेला आहे असे उांसून प्रतिपादन करितात त्या बेळी किंवा ही सर्व कारणें किंवा यांपैकीं कांही कारणें जेथे स्पष्टपणें असतात त्या बेळी एकादा विशिष्ट राब्द द्राविड भाषेतून संस्कृतमध्यें गेला आहे असे मानण्यास हरकत नाही. कांहीं बावतीत द्राविडभाषांचें संस्कृतवरील ऋण आतां साधारणपणें विद्वत्मान्य झालें आहे.प्रो.केंफे आपल्या संस्कृत भाषेच्या क्याकरणांत म्हणतो, "संस्कृत ही अति प्राचीन भाषा असून तिचा विस्तार फार आहे. तिचें बोलभापचें स्वरूप नष्ट झाल्यानंतरिह वराच काळ तिचा धर्म व संस्कृति यांच्या प्रसाराचें एक साधन म्हणून उपयोग होंऊं लागला व अशा स्थितीतिह तिचा, तिच्यापासून निघालेल्या भिन्नभिन्नप्रांतीय बोलींबर व मूलतः तिच्यापासून भिन्न असलेल्या बोलींबरिह बराच पगडा होता. त्यामुळें प्राकृत भाषांत प्रथम प्रविष्ट झालेलीं क्पें तींत शिरलीं एवदेंच नसून तिला (संस्कृतला) मूलतः अगदी परके असलेले शब्दिह तींत शिरले. संस्कृतला अगदीं परकीय असलेल्या या बोलीचें यथातथ्य शान झाल्यासच संस्कृतमधील परकीय शब्द निवहन काढतां येणें शक्य आहे."

विख्यात द्राविड भाषापंडित डॉ. गुंडर्ट म्हणतो कीं, " संस्कृतमध्यें द्राविड भाषातील शब्द शिरले इतकेंच नब्ह तर संस्कृतमधील समानोच्चारी शब्दांशीं ते इतके बेमालुमपणें तदूप शाले आहेत कीं, संस्कृत भाषेच्या पाषित्र्या- बहलच्या भावनेमुळें ब्राह्मणपंडित असले शब्द कसेतरी ओद्धन ताणुन आर्य मृल्शब्दापासून स्युत्पादण्याचा किंवा मूल- द्राविड धात्च संस्कृत आहेत अर्थे भासविण्याचा अट्टाहास करितात!"

प्राकृत भाषाः –वर विवेचन केल्याप्रमाणें संस्कृत भाषेच्या स्थिर, हढ व विरुष्ट स्वरूपामुळें तिचा स्यवहार पंडित वर्गातच होऊं लागला व पांडित्यपूर्ण बाद्धाय त्या भाषेत रचलें जाऊं लागलें; परंतु सामान्य जनांच्या भावन क्यक्त करणारें बाढ्यय त्यांच्या योहीत तयार होऊं लागलें व या बोलीस वाढ्यीन स्वरूप प्राप्त होऊं लागलें व त्यांचें व्याकरण करण्यांची वेळ आली. हीं व्याकरणें तयार करणारे सर्व संस्कृत पंडित असल्यामुळें त्यांच्या मनांवर संस्कृत भापेचा पगडा विशेष होता, त्यामुळें सर्व प्राकृत भाषा संस्कृतसंभव आहेत अशीच त्यांची हढ समजूत होती व तीस अनुसरून प्राकृत वैय्याकरणांनी प्राकृत शब्दाची व्युत्पत्ति 'प्रकृति ' म्हणजे संस्कृत व तीपासून झालेल्या त्या प्राकृत अशा अर्थाची केलेली आढळते. उदार 'प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं ततः आगतम् वा प्राकृतम् । '-हमचंद्र प्राकृत व्याकरण. 'प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृतसर्वस्य. 'प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृतसर्वस्य. 'प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृतसर्वस्य. 'प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवत्वात्प्राकृतं स्मृतम् । '-प्राकृत चंद्रिका. 'प्रकृतेः संस्कृतायास्त विकृतिः प्राकृतसर्वस्य । '-प्राकृत संदिका 'प्रकृतेः संस्कृतायास्त विकृतिः प्राकृतस्य । '-एप्रभाषाचंद्रिका 'प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनिः । '-प्राकृतसंजीवनीः 'प्रकृतेः संस्कृतायास्त प्राकृतम् । '-एपक परिभाषाः 'तद्भवा संस्कृतभवा सिद्धा साध्येतिसा द्विधा '। वाग्भटालंकारटीकाः 'संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महिर्पिभिः । तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः ।' काव्यादर्श १-३३. 'संस्कृतं स्वर्गणां भाषा शब्दशाक्षेषु निश्चिता । प्राकृतं तज्ज तत्तुत्य देश्याधिकमनेकधा।'-काव्यालंकार २. २.

परंतु प्राकृत ग्रंथकार व प्राकृत कान्यादि ग्रंथांचे वृत्तिकार यांनी प्राकृत ही सामान्य लोकांची भाषा होती या गोष्टीकडे दुर्रक्ष केलें नाही. व त्यांनी प्राकृत याच मूळच्या भाषा असून त्यांवर संस्कार होऊन संस्कृत भाषा बनली ही गोष्ट विशेषत: दिग्दर्शित केली आहे, हें आपणांस त्यांनी केलेल्या प्राकृत भाषच्या प्रढील त-हेच्या ब्युत्पत्तींबरून दिसून येतें. (१) प्राक्कृतं प्राकृतम् । (२) प्रकृत्या (स्वभावन) सिद्धं प्राकृतम् । (३) प्रकृतीनां ( साधारणजनानाम् ) इदं प्राकृतम्, याप्रमाणं प्राकृत ही स्वभावज लोकसमाजामध्ये निसर्गतः उत्पन्न होऊन बाढलेली भाषा होती असा त्यांचा आग्रह होता व भाषाशास्त्रदृष्ट्या हीच गोष्ट खरी दिसते. खेरीज त्यांनी प्राकृत भाषांची थोरबी प्रढीलप्रमाणें वर्णन केली आहे:—'बालस्त्रीमंदमूर्वाणां नृणां चारित्र्यकांक्षिणाम्। अनुप्रहार्थ तस्वज्ञै: सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥ ' हा आचार्य हेमचंद्राने काव्यानुशासनाच्या टीकेंत उद्धृत केलेला एक प्राचीन क्षोक आहे. तसेच 'बाल्स्नीमृदम्खीदिजनानुग्रहणाय सः। प्राकृतान् तामिहाकापीत्—।।' प्रभावकचरित्र. 'अकृत्रिमस्वादुपदैर्जनं जनं जिनेन्द्र साक्षादिव पासिभापितै:'।-द्वात्रिशद् द्वात्रिशिका. १, १९. 'अकृत्रिमस्वादुपदा जैनीवाचमपारमहे । '-हेमचंद्रकृत काव्यानशासन. कविराजशेखराने बालरामायणांत प्राकृतभाषेस ' गिर: श्रव्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतधुरः ' असे म्हणून तीस संस्कृताची जननी म्हटले आहे. व लाटदेशांत प्राकृताचा विशेष प्रचार होता असे वर्णन केले आहे. ' यद्योनिः किल संस्कृतस्य सुदशां जिल्हासु यन्मोदते । यत्र श्रोत्र पथावतारिणि कटर्माषा-क्षराणां रसः ॥ गदां चूर्णपदं पदं रतिपतेस्तत् प्राकृतं यद्रचः । ताँह्याटाह्यिलताङ्गि पश्य नृदती दृष्टेर्निमेपवतम् ॥ ' — राजशेखरकृत बालरामायण. (१. ११) 'पठन्ति लटमं लाटाः प्राकृतं संस्कृतद्विषः। जिह्नया लिल्तोक्षापलन्धः सीदर्यमुद्रया' (११) तसेच 'गौडाग्राः संस्कृतस्थाः परि चितरुचयः प्राकृते छाटदेश्याः।' कान्यमीमांसा ३१. २०. ' सकलाओ इमं वाया विसंति एत्तो य णेंति वायाओ। एन्ति समुद्दं चिय णेंति सायराओ, स्चिय जलाइं ॥ —वाक्पतिराजकृत गऊडवहो. रुद्रटकृत काव्यालंकारांतील एका श्लोकावर टीका करतांना जैन विद्वान निमसाधूने पुढीलप्रमाणें म्हटलें आहे. ''प्राकृतेति । सकलजगन्जंतूनां न्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचनन्यापारः प्रकृतिः तत्रभवं सैव वा प्राकृतम्। ' 'आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमागाहा वाणी ' इत्यादि वचनात् वा प्राकृ पूर्वकृतं प्राकृतं बालमहिलादिसुवोधं सक्लभाषानिवंधनभूतं वचनमुच्यते । मेघनिर्मुक्त जलमिवेकस्वरूपं तदेव च देश विशेषात् संस्कारकारणाच्च समासादितविशेषं सत् संस्कृता ग्रुत्तरिवभेदाना प्रोति । अत एव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्दिष्टं तदनु संस्कृतादीनि । पाणिन्यादि व्याकरणोदितशब्दछक्षणैन संस्करणात् संस्कृतमुच्यते । "

प्राकृत भाषांचें व त्यांतील अकृत्रिम स्वादुता, मदुता, सरलता, बालादिबोधकारिता, महिलामनोबल्लभता, सर्वजनप्रियता वगैरे अनेक गुणांचे प्राकृत कवीनीं वर्णन केलें आहे. कर्पूरमंजरी सहकामध्यें किव राजशेखर म्हणतो कीं, संस्कृत काव्य कठोर असून प्राकृत सुकुमार आहे व त्यांच्या कोमलेंत पुरुष व स्त्री इतकें अंतर आहे. (परसो-सक्कअवंधो पाउअवंधो वि होइ सुउमारो। पुरिसाण महिलाणं जोत्तियमिहंतरं तेत्तियमिमाणं।). प्राकृतप्रकाशावरील प्राकृतमंजरी नांबाच्या टीकेंत म्हटलें आहे कीं 'अहो तं प्राकृतं हारि प्रियावक्त्रेंदुसुन्दरम्। सूक्तयो यत्र राजन्ते

मुधानि:ध्यन्दिन्भिरा: । ' तरेंच त्रिविक्रमदेवाने शब्दानुशास्नामध्ये 'अन्वर्षार्थुखांद्वारः इब्द्रसाहित्यजीवितम्। स च प्राकृतमेवित मतं सूक्तानुवितिम् ' असे म्हटले आहे. शम्भुरहस्यांत 'प्राकृतं चार्षमेवेहं यदि वादमािक-। शिक्षतम् ' असा निर्वाळा दिला आहे. वजालगा नावाच्या प्राकृतसुभाषित संग्रहांतिह प्राकृत भाषेचे गुणवर्णन अनेक-प्रकारे केले आहे.

राजदेश्वराने ज्याप्रमाणें संस्कृतभाषा ही साहसांकाने अन्तपुरांत रूढ केव्याचे वर्णन आपत्या काव्यमीमारेंत केले आहे त्याप्रमाणेंच प्राकृत भाषेचा व्यवहार करणाऱ्या राजांचीहि उदाहरणें त्याने त्याच प्रंथांत दिली आहेत. 'श्रूयतेच कुन्तलेषु सातवाहना नाम राजा! तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुर एवेति नियमः प्रविर्तिः 'तरेंच भोज राजाने सरस्वती कंठाभरणांत आढ्य राजाच्या राज्यांत सर्व प्राकृत भाषेत व्यवहार चालत होता असे वर्णन केले आहे. 'कंठभूवननाढ्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिणः।' (सर. कं. २. १५)

आपणांस सध्यां महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, पाली आणि अर्धमागधी इतक्या भाषा त्यांतील बाझ्ययाच्या रूपाने किंवा संस्कृत नाटकादि ग्रंथांतील पात्रांच्या तोंडी असलेरया भाषणांत दृष्टीस पडतात, प्राकृत भाषांचा प्रथम उल्लेख आक्ष्णांला भरतमनीच्या नाट्यशास्त्रांत प्रदीलप्रमाणे आदळतो. ' मागध्यवन्तिजा प्राच्या शूरंगन्यर्धमागधी । बाल्हीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः ॥ १ परत वरस्चीने महाराष्ट्री, पैशाची, शौरसेनी आणि मागधी या चारच प्राकृत भाषांचे व्याकरण आपत्या प्राकृतप्रकाशांत दिले आहे. हमचंद्राने वरील चार भाषांशिवाय आर्ष, चूलिकापैशाची व अपभ्रंश यांचा उहेल केला आहे. दण्डीने आपरया काव्यादशीत महाराष्ट्री, शोरसेनी, गोडी व लाटी म्हणून प्राकृत भाषा सांगितस्या आहेत. प्राकृतसर्वस्वामध्ये मार्कडेय प्राकृत भाषांचे प्रथम तद्भव, तसम व देश्य असे वर्गीकरण करतो व तद्भव भाषांचे पुरहां भाषा, विभाषा, अपभ्रंश व पैशाच असे वर्गीकरण करून भाषांमध्यें महाराष्ट्री, शौररंनी, प्राची, आवन्ती व मागधी; विभाषांमध्यें शाकारी, चाण्डाली, शावरी, आभीरिका, व टाक्की; अपभ्रंशामध्यें नागर, बाचड व उपनागर: आणि पैशाचमध्यें केकेय, शारसेन व पाञ्चाल यांचा अन्तर्भाव करतो. याप्रमाणे तो भाषांचे सोळा बर्गात वर्गीकरण करतो. व आणखी देशानुसार अनेक भाषा आहेत असे सांगता, 'अतः पोढशधाभिन्नभाषा लक्ष्म्य प्रचक्ष्महे । वेद्या विदग्धेरपरास्तत्तदेशानुसारतः॥' प्रा. स., पृ. ३. रुद्रटाच्या मतें निरनिराळ्या देशांमध्यें निरनिराळ्या अपभ्रंश भाषा प्रचितित होत्या. 'पृष्ठोत्र भूरिभेदां देशविशेषा-दपभ्रंशः ' यांपैकी कांही नागर, उपनागर, द्राविड, टक्क, मालवी, पञ्चाली, कालिन्दी, गुर्जरी, वैतालिकी, काञ्ची, आभिरी, शाबरी वगेर हात, प्राकृतचद्रिकेमध्ये सत्तावीस प्रकारचे अपभ्रंश सांगितले आहत. यांची लक्षणिहि प्राकृत-चंद्रिकाकारानें दिली आहेत. परंतु ती फारशी स्पष्ट नसून मार्कण्डेयानें त्यांतील फक्त नागर, ब्राचड आणि उपनागर या तिहीमध्ये या सर्वाचा समावेश केला आहे. याप्रमाणे निर्निराळ्या प्रदेशांत निर्निराळ्या अपभ्रंश भाषा ज्या प्रचलित झाल्या त्यांपासूनच पुढें आज प्रचलित असलेल्या देशी भाषा उत्पन्न झाल्या.

आतां प्रथम या निरिनराळ्या प्राकृत व अपभ्रंश भाषांचा परस्पर संबंध व संस्कृत भाषेशी संबंध कितपत होता है पाहूं, व त्याप्रमाणेंच प्रत्येक प्राकृत भाषेचे विशेष छक्ष्यांत घेऊं.

प्राकृत भाषा म्हणजे भरतखडांतील निरिनराळ्या प्रांतांतील प्राचीन बोलीवर आधारलेल्या वाङ्मयीन भाषा होत. यांचें वर्णन प्राचीन वेयाकरणांनी केलें व त्यावरून त्यांचें ज्ञान नंतरच्या प्रंथकारांस झालें. याप्रमाणें या भाषा त्यांची व्याकरणें लिहिली गेली त्या वेळी बोली म्हणून प्रचारांत राहिल्ल्या नव्हत्या. या भाषांच्या व्याकरणांतील नियम म्हणजे केवळ प्रत्यक्ष बोलीत आढळणाच्या विशेष प्रवृत्तीच्या नोंदीच्या स्वरूपांचे होते, त्याशिवाय एकाच प्राकृत भाषेचर निरिनराळ्या वोलीचा परिणाम होत असे यांचें कारण प्राकृत भाषांपैकी महाराष्ट्री व अर्धमागधी या विशेष ज्ञात असून शौरसेनी त्यांच्यापेक्षां कमी व मागधी फारच कमी परिचित आहे. प्राकृत वाङ्मयांतील काव्य व भावगीतें यांचा प्रांत महाराष्ट्रीनें व्यापला आहे. यामुळें तींत तिच्या मूळच्या बोलीपेक्षां तत्कालीन इतर निरिनराळ्या वोलीतील शब्द किवा विभक्तिरूपें अंतर्भूत होणें स्वाभाविक होय. यामुळें इतर प्राकृत भाषेच्या स्वरूपापेक्षां महाराष्ट्रीचें स्वरूप अधिक मिश्र वनलें आहे. इतर प्राकृत भाषांपेक्षां शौरसेनीचा अभिजात संस्कृत भाषेशी निकटचा संबंध आहे. या भाषेत संस्कृत शब्दांचाच भरणा विशेष असून इतर भाषांप्रमाणें बरेच प्रांतिक शब्द शिरून तीस दुर्वीधता

आली नाहीं. या भाषेतील विभक्तिप्रत्ययिह संस्कृत भाषेशीं बरेच जुळतात तर इतर भाषांत वैदिक भाषेप्रमाणें अनेक प्रकार आढळतात. बररुचीस हैं शौरसेनी व संस्कृतमधील साम्य माहीत होतें ब त्यानें ही संस्कृतवर आधारली असल्याचें नमूद केलें आहे ('प्रकृतिः संस्कृतम्'१२.२). या बाबतींत महाराष्ट्री व शौरसेनीमध्यें फार अंतर असून महाराष्ट्री-मध्यें प्रतिक शब्द व विभक्तिरूपें (प्रत्ययभेद) अनेक असून तिचें अर्धमागधीशीं साम्य आहे.

उख्ट शौरसेनी व मागधी यांमध्ये थोडेंसें नातें आहे. वरहचीनें (११.२) मागधी ही शौरसेनीकर आधारहेली आहे असे म्हटलें आहे व इतर व्याकरणकारहि तसें म्हणतात. तसेंच शब्द व विभक्तिप्रत्ययरूपें या वावतींत दोहोंमध्यें सेय आढळते. उच्ट कांहीं महत्त्वाच्या वावतींत दोहोंमध्यें मेद आढळतो. याचें कारण विदेहामध्यें आयीचा प्रसार प्रथम व दृढ झाला. गौडी व विदर्भी या भिन्न रीति प्रचारांत यावयासहि तथील स्थानिक परिस्थिति कारण झाली. मगध व विदेह यांतील प्रचलित वोलींकडे पाहित्यास त्यांतील प्राचीन वोली महाराष्ट्री व अर्धमागधीशीं विशेष स्टश असाव्या असेंच दिसतें व अर्धमागधी ही मागधी व महाराष्ट्री यांमधील दुवा असून तिचा महाराष्ट्रा अधिक निकटचा संबंध असावा असें वाटतें.

उत्तरकालीन ग्रंथकारांनीं या निरिनराळ्या प्राकृत भाषांच्या बावतींत बराच घोटाळा केला अस्त्यामुळे त्यांमधील परस्पर संबंध निश्चितपणें सांगणें कठीण आहे. उदा० महाराष्ट्रांतील किव राजशेखर याने शौरसेनीमध्यें महाराष्ट्रीय शब्द ब रूपें घुसडलीं आहेत. तसेंच कांहीं बाह्यतः आढळणारे फरक हे बास्तिबक नसून केवळ एकाच विशिष्ट प्रकारच्या परिणतींतील निरिनराळ्या अवस्था दाखिवतात.

या प्राकृत भाषांचे सर्व जाणते लोक दोन वर्ग पाडतात. एक महाराष्ट्री व अर्थमागधी यांचा व दुसरा शौरसेनी व मागधी यांचा. हे वर्ग मुख्यतः दोन स्वरांमधील एकाकी व्यंजनाची प्रक्रिया व विभक्तिप्रस्थय यांमधील भेदावर पाडलेले आहेत. अल्पप्राण अघोष व्यंजन छुप्त होतें व त्याच्या जागी 'य'किंवा 'प'' व 'बह्क 'व ' येतो. वरील 'य' फक्त जैन लेखांत आढळतो. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारांत तें व्यंजन छुप्त होतें.

| संस्कृत | मराठी     | संस्कृत | मराठी |
|---------|-----------|---------|-------|
| कुंभकार | कुंभार    | तडाग    | तर्ळे |
| जानामि  | नेणो      | वीज     | र्बी  |
| शतम्    | शं ( भर ) | पाद     | पाय   |
| कदली    | केळ       | सूची    | सय    |

शौरसेनींत व मागधींत दोन स्वरांमधील 'त'चा 'द'होतो व इतरांत तो छुप्त होतो, अशा वैयाकर-णांचा नियम आहे. याप्रमाणें 'त'चा 'द'व 'य'चा 'घ'होणें हा शौरसेनी व मागधी—आणि महाराष्ट्री व अर्धमागधीमधील फरक होय.

| संस्कृत | शौरसेनी | मागधी  | महाराष्ट्री | अर्थमागधी |
|---------|---------|--------|-------------|-----------|
| जानाति  | जाणादि  | याणादि | जाणाइ       | जाणाइ     |
| गत      | गद्     | गद     | गअ          | गय        |

परंतु मृदुब्यंजन येणें ही केवळ लोपापूर्वीची अवस्था आहे. नॉर्वेजियन भाषेत स्वरांमधील 'द' वा सर्वत्र लोप होतो. वा भाषेवर उनिहा भाषेचा परिणाम झाला असून उनिहामध्यें स्वरांमधील 'त' वा 'द' होतो. फ्रंतु नॉर्वेजियनमध्यें 'त'तसाच राहतो. एण उनिहामधून घेतलेस्या हान्दांत पूर्वीच्या 'त' वा झालेखा 'द'ही छप्त होतो. उदा ० लेट-लेट्-लेह; Danish-late-lade. Norw: la.

शौरसेनी व मार्गधीमध्यें 'त' चा'द' होणें हें अर्धमागधी व जैनमहाराष्ट्रीमध्यें 'क' चा'ग' होण्यासारखेंच आहे. अशोक—अशोग. वरदचीनें (२.७) कांहीं ठिकाणीं महाराष्ट्रीमध्यें 'त'चा 'द' होतो असें महटलें आहे. यावरून 'त'ची भिन्न प्रक्रिया ही या भाषांतीळ भेद मानतां येत नाहीं.

पास्तात्य अभ्यासक महाराष्ट्री व शौरसेनी या पश्चिम, आणि मागभी ही पूर्व अशी विभागणी करितात व अर्थमागभी ही या दोहोंमधील दुवा मानताल.

## पूर्व व पाश्चिम यांमधील महत्त्वाचे फरक

|   | विशेष                                 | पश्चिमेंत | पूर्वेस          | <b>शौरसे</b> नी | मागधी  |
|---|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------|
| १ | स                                     | स         | श                | केसेसु          | केशेशु |
| २ | र                                     | ₹         | ਲ                | राञा            | स्राओ  |
| ₹ | आद्य'ज'चाय<br>'य'चा'ज'                | 'य'चा'ज'  | 'ज'चा'य'         | जाणे            | याणे   |
| ¥ | पुंक्षिमी अकारान्ताचे<br>प्रथमा एकवचन | ओकारान्त  | <b>एका</b> रान्त | पुरिसो,         | पुलिशे |

बरील पहिल्या तीन बावतींत अर्धमागधी पश्चिमेच्या तर चवश्या बावतींत पूर्वेच्या वर्गात पडते. परंतु दक्षी भाषेतील विशेषांवरून ही विभागणी टाकाऊ ठरते.

शौरसेनी व मागधी या उत्तर व महाराष्ट्री आणि अर्धमागधी या दक्षिण अशी एकः विभागणी सुचिव-ण्यांत येते. तीहि मागधी व शौरसेनी यांमधील फार मोठ्या फरकामुळे त्याज्य होय.

महाराष्ट्री व शौरसेनी यांमध्यें साम्य आहे ही करपनाच तितकी खरी नाहीं. यांतील ध्वनिप्रिक्षियेचे नियम भिन्न आहेत. महाराष्ट्रींतील विभक्तिप्रत्यय परिणत आहेत. शौरसेनींत तितके नाहींत. महाराष्ट्रींत प्रांतिक शब्दसंपत्ति फार आहे तर शौरसेनींत फक्त संस्कृत शब्दांचा भरणा आहे. भविष्यकाळाचीं हपें निराळीं आहेत. इच्छार्थक कर्मणीचीं अव्ययें यांतिह फरक आहे. यावरून या दोन भाषा भिन्न आहेत. महाराष्ट्री व अर्थमागधीमध्यें वरील बावर्तीत साम्य आहे म्हणून तिचें शौरसेनीपासून पृथक्तव मानलें पाहिजे. थोडवयांत, वैदिक आणि अभिजात संस्कृतमध्यें जो भेद आहे तोच महाराष्ट्री, अर्थमागधी व शौरसेनी यांमध्यें आहे व त्यांतील शब्दसंपत्तीवरून त्यां भिन्न आहेत हैं स्पष्ट होतें. तसेंच त्यांचीं विभक्तिरूपें व क्रियापदाचीं रूपें भिन्न आहेत. नाटकांतील नीच माणसें शौरसेनी बोलत नाहींत, मागधीबद्दल माहिती फार अल्प आहे, पण तिचें अर्थमागधी व महाराष्ट्रीशी साम्य आहे. महाराष्ट्री, अर्थमागधी व मागधी या तिहीतिह ' ट ' चा ल (ळ ) होतो—पिशेल. विभक्तिप्रत्ययांतिह मागधीचें अर्थमागधी व महाराष्ट्रीशी साम्य आहे. पुत्तस्य, पुत्तहा; पष्टी. मुहे=तोंडांत, क्विम=कुन्यांत. सप्तमी करेज्जा हें रूप मागधी, महाराष्ट्रीशी साम्य आहे. पुत्तस्य, पुत्तहा; पष्टी. गुहे=तोंडांत, क्विम=कुन्यांत. सप्तमी करेज्जा हें रूप मागधी, महाराष्ट्री व अर्थमागधीत होतें; शौरसेनींत नाही. गुजराती व कोंकणी यांतील साम्यावरून त्यांच्या पूर्वजांचा मराठीशीं संबंध व्यक्त होतो.याप्रमाणें शौरसेनी हा एक व मागधी, अर्थमागधी व महाराष्ट्री हा एक असे प्राकृत भाषांचे दोन वर्ग पडतात. यांतील पहिला आभिजात संस्कृतशी शब्दसंपत्ति व विभक्तिप्रत्यय यांच्या वावतींत निकट आहे तर दुसऱ्यांत आभिजात संस्कृतमध्यें न आढळारें. परंतु या दोन वर्गीत त्यांच्या सध्यांच्या देशी स्पाइतकाच भेद आहे.

अकारान्त पुर्छिगी प्रथमेचें एकवचन, कांहीं व्यंजनांचे उचार, या वावतींत महाराष्ट्रचिं शौरसेनीशीं स मुख्यत: अर्धमागधीशीं साम्य आहे. परंतु तिच्या स्वरूपावरून तिचें दक्षिण व पूर्व यांमधील बोलींच्या वर्गाशीं निकटचें नातें दिसतें.

या प्राकृत भाषांत प्रथमस्थान महाराष्ट्रीस दिलंपाहिजे, कारण प्राकृत वैय्याकरणांनी महाराष्ट्रीस अग्रस्थान दिलं आहे; एवढेंच नव्हे तर केवळ प्राकृत हा शब्द जेथें जेथें वापरला आहे तेथें तेथें त्या शब्दानें महाराष्ट्री भाषेचा निर्देश प्राचीन ग्रंथकारांनी केला आहे, दण्डीनें महाराष्ट्रीचें महत्त्व प्रदील स्रोकांत वर्णिलेलें प्रसिद्धच आहे.—'महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः। सागरः स्किरलानां सेतुवंधादि यन्मयम्॥' व वरस्चीनें प्राकृतप्रकाश या व्याकरणग्रंथामध्यें शौरसेनी या महत्त्वाच्या भाषेचें व्याकरण सांगत असतांना त्या भाषेचें कांहीं विशेष देखन पुढें 'शेषं महाराष्ट्रीवत् ' या स्त्रानें वाकी सर्व नियमांकरितां महाराष्ट्रीचा इवाला दिला आहे व हेमचंद्रानें तर आपत्या सिद्ध हेमचंद्रांतील प्राकृत व्याकरणांत महाराष्ट्रीचेंच व्याकरण दिलें आहे. महाराष्ट्री हीच प्राकृतव्याकरणांत महाराष्ट्रीचेंच व्याकरण दिलें आहे. चल्डाच्या प्राकृतस्थाणामध्ये हिचा नांवानें उक्षेख न करितां आर्षप्राकृत

अथवा अर्धमागधी व जैनमहाराष्ट्री इच्या छक्षणावरोवरच या भाषेची छक्षणे दिली आहेत.क्रमदीश्वराचें संक्षिप्तसार,त्रिवि-क्रमाची प्राकृतव्याकरण-सूत्रवृति, लक्ष्मीघराची षड्भाषाचंद्रिका व मार्कडेयाचे प्राकृतसर्वस्व वगैरे प्राकृत व्याकरणग्रंथांत या भाषेचेच नियम दिल्ले आढळतात ब चण्डाखेरीज बाकीच्या सर्व न्याकरणकारांनी याच भाषेचे मुख्यतः विवरण केले असून शौरसेनी, मागधी वगैरे भाषांचे या भाषेशीं विसदश असे नियम तेबढेच दिलेले आहेत, भरताच्या नाट्यशास्त्रांत महाराष्ट्री या नांबाचा उल्लेख नसून ' दाक्षिणात्या ' म्हणून निर्दिष्ट केलेली भाषा हीच असावी असे वाटतें; परंतु प्राकृतसर्वस्व व प्राकृतचंद्रिक। या प्रंथांत महाराष्ट्री व दाक्षिणात्या पृथकुरूपानें उन्होखिल्या आहेत, रुद्रटाचा कान्यालंकार, बाग्भटा-लंकार, पाइयलच्छीनाममाला वगैरे प्रंथांतिह हेमचंद्राप्रमाणेंच 'महाराष्ट्री 'या अर्थीच प्राकृत हा शब्द वापरला आहे. देशी नाममाला या कोशांति महाराष्ट्रीतीलच शन्दांचा संग्रह केलेला आहे. डॉ॰ होर्न्लेच्या मर्ते महाराष्ट्री ही महाराष्ट्र देशाची माषा नसून राजपुताना, मध्यहिंदुस्थान वगैरे प्रांतांतून केवळ फार मोठ्या प्रदेशाचर प्रचलित असणारी म्हणून तिला महाराष्ट्री हैं नांव मिळालें असावें आणि म्हणूनच तिला मुख्य प्राकृत मानण्यांत आलें. परंतु दण्डीनें ही महाराष्ट्र देशाचीच भाषा आहे असे सप्ट म्हटलें आहे. प्रियर्शननेंहि महाराष्ट्रीपासूनच सध्यांची मराठी उत्पन्न झाली असे म्हटलें आहे व अवीचीन सर्व पंडितांच्या मतें महाराष्ट्री ही महाराष्ट्र देशाचीच भाषा मानली गेली आहे. हेमचंद्र वगैरे व्याकरणकारांनी ही संस्कृतसंभव आहे असे म्हटलें आहे; परंतु प्राकृत भाषा ह्या त्या देशांत संस्कृत बरोबरच बोलीरूपानेंच पृथक्पणें अस्तित्वांत होत्या यासंबंधीं विवेचन पूर्वी केलेंच आहे. रा. रा. भागवत यांनीं तर प्राकृत हा शब्दच पाअड म्हणजे प्रकट, स्पष्ट या शब्दाचे संस्कृत या शब्दाशी जुळण्याकरितां केलेले संस्कृतीकरण आहे असे म्हटलें आहे. महाराष्ट्राची वसाहत आर्योनीं कोणत्या काळीं केली यासंबंधीं विवेचन तिसन्या विभागाच्या प्रस्तावर्नेत केलेंच आहे.

महाराष्ट्री:—अशोक का अच्या पूर्वीपासूनच महाराष्ट्रामध्यें आर्याची वस्ती असून माहाराष्ट्री भाषा प्रचलित असली पाहिजे यावहल संशय नाहीं. प्राकृतप्रकाशाचा कर्ता वररुचि व कात्यायन हे जर एकच असतील तर महाराष्ट्री-मध्यें खिस्तपूर्व दुसऱ्या शतकाच्या पूर्वीच वाङ्मय रचलें गेलें होतें असें म्हणावें लागेल. परंतु महाराष्ट्रीतील संस्कृतोद्भव शब्दांमध्यें जो व्यंजनलोप दृष्टीस पडतो त्यावरून ती इतकी प्राचीन असावी असें वाटत नाहीं. वररुचीचें व्याकरण कदाचित खिस्तीसनानंतरिह रचलें गेलें असावें. महाराष्ट्रीचा प्रभाव जैन धर्मप्रंथांची भाषा जी अर्धमागधी तिच्यावर व जैन महाराष्ट्री यांवर विशेषत्वानें दृष्टीस पडतो. आज महाराष्ट्रीमधील जें वाङ्मय उपलब्ध आहे तें सर्व खिस्तीसनानंतर रचलें गेलें आहे. चण्डाच्या प्राकृतलक्षण या व्याकरणप्रंथावरून महाराष्ट्रीमध्यें व्यंजनलोपाची (कई हें रूप, कित, किप, किव, कृति या शब्दांबद्दल व भा' हें रूप मत्त, मद, मय, मृग, मृत या शब्दांचें होतें) जी प्रथा उत्तरकालीं दिस्त येते, तितकी पूर्वी नसावी असें दिसतें. जैन अर्धमागधी व जैन महाराष्ट्रीमध्यें महाराष्ट्रीचें प्राचीन स्वरूप दृष्टीस पडतें.

भरतानें आपत्या नाट्यशास्त्रांत धूर्तपात्रांच्या तोंडीं अवंती व द्यूतकाराच्या तोंडीं बाल्हीकी या भाषा घालाव्या असे सांगितलें आहे. मार्केडेयानें प्राकृतसर्वस्वामध्यें 'आवन्ती स्यान्महाराष्ट्री शौरसेन्योस्तु संकरात्।'व 'आवन्त्यामेव बाल्हीकी किन्तुरस्यात्रलो भवेत् ' असे म्हणून या दोन्ही भाषांचा महाराष्ट्रीतच अंतर्भाव केला आहे. व या भाषांतील कांहीं व्याकरणविशेषि महाराष्ट्रीप्रमाणेंच दिलेले आहेत. महाराष्ट्री व संस्कृत या भाषांतील साहस्य व इतर भाषांशीं तिची तुलना करतां यावी म्हणून महाराष्ट्रीचे कांहीं विशेष पुढें दिले आहेत.

संस्कृत व महाराष्ट्री या दोहों मधील भेदः—स्वर (१) अनेक ठिकाणीं निरिनराळ्या स्वरांच्या ऐवर्जी भिन्न भिन्न स्वर होतात. जर्सेः—समृद्धि = सामिद्धिः, ईषत् = ईसिः, हर = हीरः, ध्विन = शुणिः, राय्या = सेण्जाः, पद्म = पोग्मः, यथा=जहः, सदा = सदः, स्त्यान = थीणः, सास्ना = सुण्हाः, आसार = ऊसारः, प्राह्म = गेण्डः, आली = ओलीः, हिति = इअः, पथिन् = पहः, जिल्हा = जीहाः, द्विचचन = दुवअणः, पिण्ड = पेण्डः, द्विधाकृत = दोहाइअः, हरीतकी = हरडदः, कश्मीर = कम्हारः, पानीय = पाणिअः, जीर्ण = जुण्णः, हीन = हूणः, पीयूष = पेऊसः, मुकुल = मउलः, भुकुटि = भिउदः, श्रुत = छीअः, मुसल = मूसलः, तुण्ड = तोंडः, सूक्षम = सण्हः, उद्ब्यूद = उब्वीदः, वात्ल = वाउलः, नूपर = णेउरः, तूणार = तोणीरः, वेदना = विअणाः, स्तेन = थूणः, मनोहर = मणहरः, गो = गउं, गाअः, सोच्छ्नास = ससासः.

- (२) महाराष्ट्रीत ऋ, ऋ, ल, ॡ या स्वरांचा सर्वस्वीं लोप झाला आहे.
- (३) 'ऋ' बहुल खालीलप्रमाणें निरनिराळे स्वर होतात. क्षचित् रि होतो, जर्से: -तृण = तण, मृदुक = माउनक; कृपा=िकवा; मातृ = माई; माउ, वृत्तांत = वृत्तंत; मृषा = मुसा, मूसा, मोसा; वृंत = विंट, वेंट, वोंट; ऋतु = उउ, रिउ; ऋदि = रिद्धि; ऋक्ष = रिच्छ; सटश = सरिस; हप्त = दरिअ.
  - (४) ' ल ' च्या ऐवर्जी ' इहि ' असे होतें. जसें: क्लम = किलित्त; क्रम = किलिण.
- (५) 'ऐ'चा प्रयोगिष्ठि महाराष्ट्रींत प्राय: आढळत नाहीं. 'ऐ'बद्दल सामान्यतः 'ए'ब विशेष (काहीं) ठिकाणीं 'अइ' होतात. जसें:—शैल = सेल; ऐरावण = एराक्ण; वैद्य = वेष्ज; वैभव्य = बेह्ब्ब; सैन्य = सेण्ण, सहण्ण; कैलास = केलास, कहलास; दैव = देव्व, दहव; ऐश्वर्य = अइसरिअ; दैन्य = दहणा.
- ( ६ ) ' औ ' चा हि प्रयोग महाराष्ट्रींत प्रायः होत नाहीं. त्याच्याबद्दल सामम्यपणें ' ओ ' कचित् 'उ' किंवा ' अउ ' होतात. जरें: कौमुदी = कोमुद्दे ; यौबन = जोव्वण; दौवारिक = दुवारिअ; पोलोमी = पुलोमी; कौरब = कउरव; गौंड = गउड; सौध = सउह.

असंयुक्त व्यंजनः—(१) दोन स्वरांच्या मध्यें असलेस्या क, ग, च, ज, त, द, य, व या व्यजनांचा प्रायः लोप होतो. जर्से:—अनुक्रमें, लोक = लोअ; नग = णअ; शची = सई; रजत = रअअ; यती = जई; गदा = गआ; वियोग = विओअ; लावण्य = लाअण्ण.

- (२)(दोन) स्वरांमध्यें असलेल्या ख, घ, घ, आणि म यांच्या बद्द हैं होतो. जर्सेः— दाखा = साहा; श्राघते = लाहह; नाथ = णाह; साधु = साहु; सभा = सहा.
  - (३) स्वरांच्या दरम्यान असलेल्या 'ट'चा 'ह' होतो. जर्से:--भट = भड; घट = घड.
  - ( ४ ) स्वरांच्या दरम्यान असलेल्या ' ठ ' चा ' ढ ' होतो. जसें: -मठ = मढ; पठति = पढइ.
  - (५) स्वरांच्या दरम्यान असलेल्या 'ड 'चा 'ल 'होतो. जसे:-गरुड = गरुट; तडाग = तलाअ.
- (६) स्वरांच्या दरम्यान असलेस्या 'त'बद्दल बहुतेक ठिकाणी 'ड'होतो, जेसें:--प्रतिभास = पिंड्सस; प्रभृति = पहुँ । व्यापृत = बावड: पताका = पडाआ.
- (७) 'न 'बद्द सर्वत्र 'ण 'होतो. जसें:—कनक = कणअ; वचन = वअण; नर = णर; नदी= णई; अन्य = अण्ण; दैन्य = दहण्ण.
- (८) दोन स्वरामध्ये असलेल्या 'प'चा कधीं कधीं 'व'व कधीं कधीं लोपहि होतो. जर्ते:— शपथ = सवह; शाप = साव; उपसर्ग = उवसगा; रिपु = रिउ; किप = कह.
- (९) (दोन) स्वरांच्या मध्यें असलेल्या 'फ' बहुल कधीं 'म'तर केव्हां केव्हां 'ह' तर, केव्हां केव्हां दोन्हीहि होतात. जर्से:-रेफ = रेभ; शिफा = सिभा; मुक्ताफल = मुक्ताहल; सफल = सभल, सहल; शेफालिका = सेभालिआ, सेहालिआ.
  - (१०) स्वरांच्या मध्यवर्ती 'व 'बद्दल 'व 'होतो. जर्से:-अलावृ = अलावृ; शावल = सवल.
  - (११) (शब्दाच्या) आरंभीच्या 'य'चा 'ज'होतो. जर्से:-यम = जम; यशस् = जस; याति=जाइ.
- (१२) कृदन्ताच्या 'अनीय ' अथवा 'य ' प्रत्ययांतील 'य ' चा ' उज ' होतो. जर्सेः करणीय = करणीउन; पेय = पेरज.
- (१३) अनेक ठिकाणीं 'र'यदल 'छ' झालेला आढळतो. जर्से:-इरिद्रा = इलिहा; दरिद्र = दलिह; युधिष्ठिर = जहुट्ठिल; अंगार = इंगाल.
- (१४) 'दा ' आणि 'ष 'बद्दल सर्वेत्र 'स 'होतो. जर्से:-शब्द = सद्द; विश्राम = वीसाम; पुरुष = पुरित्त; सस्य = तास; शेष = सेस.
  - (१५) अनेक ठिकाणीं 'ह 'चा 'घ ' होतो. जर्से:-दाइ = दाघ; सिंह = सिंघ; संहार = संघार.
- (१६) कर्षी कर्षी হা, ष आणि स यांच्या ऐवजी ' छ ' होतो. जर्सेः—श्चाव = छाव; षष्ठ = छटठ; सुषा = छुहा.

(१७) अनेक शब्दांत स्वरसहित ब्यंजनाचा लोप होतो. जर्से:-राजकुल = राउल; आगत = आअ; कालायस = कालास; हृदय = हिअ; पादपतन = पावडण; याबत् = जा; त्रयोदश = तेरह; स्थविर = थेर; बदर = बोर; कदल = केल; कर्णिकार = कणोर; चतुर्दश = चोह्ह; मयूल = मोह.

संयुक्त व्यंजन:—(१) 'क्ष' बहुल प्रायः 'ख' व कधीं कधीं छ अथवा झ होतो. जसें:—क्षयच्लय; लक्षण = लक्खण; अक्षि = अच्छि; क्षीण = छीण, झीण.

- ( २ ) त्व, ध्व, द्व व ध्व यांच्यावह्ळ कथीं कथीं अनुक्रमें च, छ, ज, आणि झ होतात. जरें:- সান্ধা = णञ्चा; पृथ्वी = पिच्छी; विद्वान = विषजं; बुद्ध्वा = बुष्झा.
- (३) व्हरन स्वरापुर्वे येणाऱ्या 'श्य'' श्च'' त्स 'न 'त्स' नहल 'ल 'होतो. जर्से:—-पश्य = पण्छ; पश्चात = पण्छा; उत्साह = उच्छाह; अप्सरा = अच्छरा.
  - ( ४ ) द्य, य्य व र्य च्या जागीं ज होतो. जर्ले:--मद्य = मन्ज; जय्य = जन्ज; कार्य = कन्ज.
  - ( ५ ) ध्य आणि ह्य बद्दल झ होतो. जर्ने:--ध्यान = झाण; साध्य = सज्झ; गुह्य = गुज्झ; सह्य = सज्झ.
  - ( ६ ) ' ते ' च्या जागीं प्रायः ' ट ' होतो. जर्से:---नर्तकी = नर्ह्ध; कैवर्त = केवर्ट.
  - ( ७ ) ' छ ' बहल ' ढ ' होतो. जर्से:--मुष्ठी = मुद्ठी; पुष्ट = पुट्ह; काष्ठ = कट्ट; इष्ट = इट् ढ.
  - (८) 'म्न 'बद्दरू 'ण 'होतो. जर्सः--निम्न = णिण्ण; प्रशुम्न = पञ्जुण्ण.
  - ( ९ ) ' ज्ञ ' बद्दल ' ज ' आणि ' ण ' होतात. जर्सेः——ज्ञान = णाण, जाण; प्रज्ञा = पण्णा; पज्जा.
  - (१०) 'स्त' बद्द 'य' होतो. जर्से:--इस्त = इत्य; स्तोत्र = थोत्त; स्तोक = थोब.
  - (११) 'इम 'व 'नम 'बदल 'प 'होतो. जसें:--कुड्मल = कुंपल; रुक्मिणी = रुप्पिणी.
  - (१२) 'ष्प' आणि 'स्प' चा 'फ' होतो. जर्से:-पुष्प = पुष्फ; स्पंदन = फंदण.
  - (१३) 'ह्र' बहल 'भ' होतो. जसें:--जिह्ना = जिन्मा; विह्वल = विन्मल.
- (१४) 'नम' व 'गम' चा 'म' होतो. जर्से: जन्मन् = जम्म; मन्मथ = वन्मह; युग्म = जुम्म; तिग्म = तिम्म.
- ( १५ ) '६म,' '६म,' '६म ' व 'हा 'बहुल 'म्ह 'होतो. कश्मीर = कम्हार; ग्रीष्म = गिम्ह; विस्मय = विम्हअ; ब्राह्मण = वम्हण.
- (१६) अ, ष्ण, स्न, ह, ह आणि क्ष्ण यांच्या ऐवर्जी 'ण्ह' होतो. जसें:—-प्रश्न = पण्ह; उष्ण = उण्ह; स्नान = ण्हाण; बह्रि = बण्ह; पूर्वोह्र = पुञ्चण्ह; तीक्ष्ण = तिण्ह.
  - (१७) ' ह ' वहल ' व्ह ' होतो. जर्सः-प्रहाद = पल्हाअ; कहार = कल्हार.
- (१८) संयोगांतील (जोडाक्षरांतील) पूर्ववर्ती (प्रथम असणारे) क, ग, ट, ड, त, द, प, श, ष, आणि स यांचा लोप होतो. जर्चे-भुक्त = भुक्त; सुग्ध = सुद्ध, षट्पद = छप्पअ; खड्ग = खग्ग; उत्पल्ल = उप्पल; सुदूर = मुग्गर; सुप्त = सुक्त; निथल = णिच्चल; निष्टर = णिट्दुर; स्खल्ति = खल्जि.
  - (१९) संयोगांतील परवर्ती म, न, य यांचा लोप होतो. जसें:-स्मर = सर; लग्न = लग्ग; व्याध = बाह.
- ( २०) संयोगांतील पूर्ववर्ती व परवर्ती अशा सर्व छ, व, आणि र चा लोप होतो. जसें: उल्का = उक्का; विक्रव = विक्कव; शब्द = सह; पक्व = पक्क; अर्क = अक्क; चक्र = चक्क.
- (२१) संयुक्त वर्णातील अक्षरास ने ने आदेश होतात म्हणून वर सांगितले आहेत त्या आदेशवर्णाचें, आणि संयुक्त वर्णातील एका वर्णाचा लोप होऊन जो दुसरा वर्ण वाकी राहतो त्यांचें जर तो शब्दाच्या आरंभीं नसेल तर द्वित्व होतें. जसें:-श्रात्वा = णच्चा; मद्य = मज्ज; भुक्त = भुक्त; उत्का = उक्का.

परंतु तो आदेश अथवा शेष व्यंजन जर वर्गाचे दुसरें अथवा चौथें व्यंजन असेल तर दित्व न होतां त्याच्या पूर्वी आणि आदेशाच्या अथवा शेष व्यंजनाच्या नंतर त्या त्या वर्गातील आदेशवर्णाच्या अथवा शेष व्यंजनाच्या आधींच्या व्यंजनाचा आगम होतो, जसें:-छक्षण = स्वन्त्वण; पश्चात् = पच्छा; इष्ट = इट्ठ; मुख = मुद्ध.

विद्रलेषणः—ई, र्श, र्ष यांच्यामध्यें आणि संयोगानंतरच्या ' ल ' पूर्वी स्वराचा आगम होऊन ब्यंजनांचें विश्लेषण होतें. जेंसे:—अईत् = अरह, अरिह, अरुह; आदर्श = आयरिस; हर्ष = हरिस; क्लिष्ट = किलिट्ठ.

ठयत्यय (वर्णिविपर्यय):-पुष्कळशा शब्दांत ब्यंजनांच्या स्थानांची उरुटापालट होते. जसें:-करेणू = कणेरू; आलान = आणाल्; महाराष्ट्र = मरहद्ठ; हरिताल = हलिआर; लघुक = हलुअ; स्काट = णडाल्; गुद्ध = गुय्ह; सह्य = स्यृह.

संधि:—(१) समासांत कोठें कोठें न्हस्व स्वराबद्दल दीर्घ स्वर आणि दीर्घ स्वराबद्दल न्हस्व स्वर होतो. जसें:- अन्तर्वेदि = अन्तावेद्द; पतिग्रह = पह्हर; यमुनातट = जँउणअड; नदीस्रोतः = णहसोत्त.

- (२) पदांत पुढें स्वर असल्यास पूर्वस्वराचा लोप होतो. जर्सः-त्रिदशेश: = तिअसीस.
- (३) संयुक्त व्यंजनाच्या आधींचा स्वर ऋस्व होतो. जर्स:----आस्य = अस्स; मुनीन्द्र = मुणिद; चूर्ण = चुण्ण; नरेंद्र = णरिंद; म्लेन्छ = मिलिन्छ; नीलोत्पल = णीलुप्पल.

संधिनिषेधः—(१) उद्वृत्त (ब्यंजनाचा लोप होऊन अबिशष्ट राहिलेस्या) स्वराचा पूर्वस्वराशीं प्राय: संधि होत नाहीं. जर्सेः—निशाकर = णिसाअर; रजनीकर = रअणीअर.

- (२) एकाच पदांतील स्वरांचा संधि होत नाहीं. जसें:-पाद = पाअ; गति = गइ; नगर = णअर.
- (३) इ, ई, उ आणि ऊ यांच्या पुढें असमान (विजातीय) स्वर आख्यास संधि होत नाहीं. जरें:-बगोबि अवयासो; दणुइंदो.
  - (४) ए आणि ओ यांचा पुढील स्वराशीं संधि होत नाहीं. जसें:-फले आवंधो; आलक्खिमो एण्डि.
  - (५) आख्यातरूपाच्या शेवटच्या स्वराचा पुढील स्वराशीं संधि होत नाहीं. जर्से:-होइइह.

महाराष्ट्रीतील नाम-विभक्तीचे नियमः—(१) अकारान्त पुक्तिगी शब्दाचें एकवचन ओकारान्त होतें. जर्सेः—जिनः = जिणों; वृक्षः = बच्छो,

- (२) पंचमीच्या एकक्चनाचे प्रत्यय त्तो, ओ, उ, हि, हे आहेत. किंबा प्रत्ययाचा लोप होतो. 'त्तो' हुन अन्य प्रत्यय लागतांना 'अ 'चा 'आ ' होतो, जर्से जिनात् = जिणत्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिणा.
- (३) पंचमीच्या बहुबचनाचे प्रत्यय त्तो, ओ, उ, आणि हि आहेत. 'तो 'खेरीज इतर प्रत्यय लाग-तांना पूर्वीच्या 'अ 'चा 'आ' होतो. 'हि ' प्रत्यय लागतांना 'ए 'हि होतो. जर्ते:—जिणत्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिणेहि.
- (४) पंचमीच्या एकवचनाच्या प्रत्ययाच्या ऐवर्जी हिंतो असा स्वतंत्र शब्द पुढें योजितात व बहुवचनाच्या प्रत्ययाऐवर्जी हिंतो व सुंतो हे स्वतंत्र शब्द योजिले जातात. जर्से—जिनात् = जिणाहिंतो; जिनेभ्यः = जिणाहिंतो, जिणोहिंतो, जिणासुंतो, जिणेसुंतो,
  - (५) षष्ठीच्या एकवचनाचा प्रत्यय 'स्स ' आहे. जर्सेः— जिणस्स, मुणिस्स, तहस्स.
- (६) अस्मत् शब्दाच्या प्रथमेच्या एकवचनाचीं रूपें मिम, अम्मि, अम्मि, इं, अहं व अह्यं अशीं होतात.
- (७) अस्मत् शब्दाच्या प्रथमेन्या बहुबचनाचीं रूपें अम्ह, अम्हो, मो, वयं आणि मे अशीं होतात.
- (८) अस्मत् शब्दाच्या षष्ठीच्या बहुबचनाची रूपे णे, णो, मज्झ, अम्हं, अम्हं
- (१) युष्मत् शन्दाच्या षष्ठीच्या एकवचनाचीं रूपें तइ, तु, ते, तुम्हं, तुहं, तुहं, तुब, तुम, तुमे, तुमो, तुमाइ, दि, दे, इ, ए, तुन्म, तुम्ह, तुज्झ, उन्म, उम्ह, उज्झ व उय्ह अशीं होतात.

स्टिंगविपर्ययः—(१) संस्कृतांत जे शब्द केवळ पुष्टिंगी आहेत स्यापैकी कित्येक शब्द महाराष्ट्रींत स्त्रीलिंगी आणि नपुंसकलिंगीहि आढळतात. जर्सें:—प्रशः = पण्हो, पण्हा; गुणाः = गुणा, गुणाहं; देवाः = देवा, देवाणि,

- (२) अनेक बेळां स्त्रीलिंगाच्या ठिकाणीं पु्रांक्षिंग होतें. जर्से:—शारत् = सरओ; प्रावृट् = पाउसो; बिद्युता = बिज्जुणा.
- (३) संस्कृतांतील कित्येक नपुंसकलिंगी शब्द महाराष्ट्रींत पुंछिगी आणि स्त्रीलिंगीहि आढळतात. जसें:—यशः = जसो; जन्म = जम्मो; अक्षि = अच्छी; पृष्ठम् = पिट्ठी; चौर्यम् = चोरिआ.

आख्यातः—(१) ति आणि ते या प्रत्युयांतील 'तं' चा लोप होतो. जर्सेः—हस्रति = हस्रह्, हस्रए; रमते = रमह्, रमए.

- (२) महाराष्ट्रीत परस्मैपद व आत्मनेपद असा भेद नाहीं. सर्व धातु उभयपदी आहेत.
- (३) भूतकाळाचे हास्तन, अद्यतन व परोक्ष असे तीन भेद नाहींत. एकाच प्रकारचें रूप होतें. आणि भूतकालाच्या आख्यातरूपाऐवर्जी 'त' प्रत्ययान्त कूदन्ताचाच प्रयोग अधिक होतों.
  - (४) भिक्यकाळाचेहि संस्कृताप्रमाणें दोन प्रकार नसून एकच प्रकार आहे.
  - (५) भिक्यकाळाच्या प्रत्ययाच्या आरंभी हि होतो. जसें:-- इसिष्यति = इसिहिह; करिष्यति = करिहिह.
- (६) वर्तमानकाळ, भिक्यकाळ, विष्यर्थ व आशार्थ यांच्या प्रत्ययां ऐवर्जी ज्ज आणि ज्जा होतात. जरें:- हसति, हस्त्यति, हस्ते, हस्तु = हसेज्ज, हसेज्जा.
  - (७) भाव व कर्मणि प्रयोगाचे 'ईअ 'व 'इब 'प्रत्यय आहेत. हस्यते = हसीअह, हिसबह.

कृदन्त:-शीलाद्यर्थक 'तृ' प्रत्ययाबहल 'इर' प्रत्यय आहे. जसें:-गन्तृ = गमिर.

(२) 'त्वा' प्रत्ययाऐवर्जी तुम, अ, तूण, तुआण, ब त्ता हे प्रत्यय होता. जर्सेः—पठित्वा, पढिउं, पढिअ, पढिअण, पढिअआण: पढित्ता.

तद्भितः—' त्व' प्रत्ययाग्रहरू ' त्त ' व ' त्तण ' असे प्रत्यय आहेत. जसें:— देवत्व = देवत्त, देवत्तण.

पालीः—यानंतर बाक्ययदृष्ट्या महत्त्वाची प्राकृत भाषा म्हटली म्हणजे बौद्ध धर्मप्रंथांची, विशेषतः हीनयानपंथी बाक्ययाची पाली ही होय. पाली शब्द 'पंक्ति' शब्दापासून झाला आहे असे एक मत आहे. तसेंच त्याची ध्रुत्पात्ते पहाक्ते = पंक्ति = पंति = पंटि = पंटि = पंलि = पालि अथवा पह्कि = पत्ति = पिट्ट = पालि = चालि = चालि

डॉ. भांडारकर पाली भाषा ही मध्यकालीन संस्कृत भाषेपासून म्हणजे ब्राह्मण ग्रंथांतील भाषेपासून निघाली असे मानतात. पाली ही बेदकालीन माषेच्या कोणत्याहि पोटभेदापासून निघाली नसून पाणिनीय भाषेची लाया ऊर्फ प्राकृत प्रतिकृति आहे; कारण पालीचा अक्षरश: व रूपश: तर्जुमा जसा पाणिनीय भाषेत तंतोतंत होतो तसा वैदिक भाषेच्या कोणत्याहि पोटभेदांत होत नाहीं असे रा. वि. का. राजवाडे यांचे मत आहे. परंतु प्राकृत भाषा या सामान्य लोकांच्या वोली असून त्या संस्कृतपासून साक्षात् निघाल्या नसून त्यांवर संस्कृत भाषेचा परिणाम मात्र वराच झाला आहे हें आपण पूर्वीच दाखबिल आहे. आज आपणांस ज्या प्राकृत भाषा उपल्कं आहेत त्यांमध्ये पाली ही सर्वात जुनी भाषा आहे,

या भाषेच्या उत्पत्तिस्थानावहरू हि विद्वानांमध्ये मतभेह आहे. बौद्ध प्रंथकार पाली ही मागधी भाषेपासून निघाली असून ती मगध देशांत प्रचलित असली पाष्टिजे असे मानतात. ओल्डेनवर्गच्या मतें पार्टीचें उत्पत्तिस्थान विंध्याच्या उत्तरेस नसून विंध्याच्या दक्षिणेस बरेंच दूर असलें पाहिजे. पाली ही विंध्याच्या पाश्चिम व मध्य-भागामधील प्रदेशांत उदय पावली असली पाहिजे असे फूँकचें मत आहे. ब्लॉशच्या मतें पासी ही एकस्वरूपी भाषा नतून, तिचें उत्पत्तिस्थान उज्जयिनी किंवा हिंदुस्थानच्या पश्चिम भागांत कोठें तरी संभवतें, परंतु या भाषेचें मागधी प्राकृत भाषेशी साहश्य नसून पैशाची भाषेशी विशेष साम्य आहे असे डॉ॰ स्टेन कोनो ब प्रिअर्सन यांचे म्हणणें आहे. व त्यावरून ज्या प्रदेशांत पैशाची भाषा प्रचित होती त्याच प्रदेशांत ही उत्पन्न झाली असावी असे त्यांचें मत आहे. परंतु पैशाची भाषेच्या उत्पात्तस्थानाबहरूहि या दोन बिद्धानांत मतभेद आहे. स्टेन् कोनोच्या मतें पैशाची भाषेचे उत्पत्तिस्थान विध्याद्रीच्या दक्षिणेकडील प्रदेश हैं आहे. तर प्रिअर्रनच्या स्तें ती हिंदुस्थानच्या बायब्येकडील प्रदेशांत उत्पन्न शाली असावी व तेथे ती प्रथम प्रसुत होऊन तिचा कीं बणादर्यत पुढे विस्तार झाला असावा, पाली भाषेचें अशोकाच्या गिरनार शिलालेखाशीं साहश्य व पूर्वेकडील भौलिशिलालेखांशीं दिसाहस्य यादहनहि हीच गोष्ट प्रतीत होते. उदा० संस्कृत-राज्ञः, व कृतम् : पाली-राजिनो . रज्ञो व कतम् : गिरनार-राणो व कतम् , भौलि-लजिने व कडे अशीं रूपें होतात. या बाबतींत प्रोप्त सुनीतिक मार इतजी यांचे म्हणणें असे आहे की बुद्धाचीं सर्व उपदेशवचनें मागधी भाषेनंतर मध्यदेशांतील शौररेनी प्राकृतमध्ये अनुवादित शाली होतीं व तीच पालीभाषा या नांबानें क्षि. पू. दुसऱ्या शतकापूर्वी प्रसिद्ध होती. परंतु आपणांस असे आढळून येतें की पाली भाषेचें शौरसेनी किंवा मागभी या दोहोंपेक्षांहि पैशाची भाषेशींच अधिक साम्य आहे. हे प्रदील उदाहरणांबहन दिस्न येईल.

| संस्कृत                    | पाली        | पैशाची | शौरसेनी      | मागधी        |
|----------------------------|-------------|--------|--------------|--------------|
| (क) लोक                    | लोक         | लोक    | लोअ          | लोअ          |
| (ग) नग                     | नग          | नग     | णअ           | णअ           |
| ( <b>च</b> ) <b>श</b> ची   | सची         | सची    | सई           | शर्द         |
| (ज)रजत                     | रजत         | रजत    | रअद          | सअद          |
| (त) कृत                    | <b>क</b> त  | कत     | <b>≰</b> €.  | <b>秦</b> 名   |
| (र) कर                     | कर          | कर     | कर           | 48           |
| (श) बश                     | यस          | वस     | बस           | वरा          |
| (ष)मेष                     | मेस         | मेस    | मेख          | मेश          |
| ( स ) सारस                 | सारस        | सारस   | सारस         | शालश         |
| (न) क्चन                   | <b>य</b> चन | यचन    | बअज          | <b>म</b> अ ग |
| ( ह ) पह                   | पट्ट        | पष्ट   | पष्ट         | पस्ट         |
| (ર્ય) અર્થ                 | अस्य        | अस्थ   | अस्य         | अस्त         |
| ( स् पु. प्र. ए. प्रत्यय्) |             | रुक्खो | <b>६क्लो</b> | लुक्खे       |

पाली भाषेची उत्पत्ति खि॰ पू॰ सहान्या शतकांत झाही असाबी असे समजतात; परंतु त्या काली म्हणजे बुद्धाच्या जन्माच्या व धर्मप्रसाराच्या बेळी मागची ही लोकांची बोलभाषा होती व पाली ही बोलभाषा नसूम बौद्धधर्म- प्रंथांची बाङ्मयीन भाषा आहे व ती खिस्ती सनाच्या चौथ्या किंवा पांचन्या शतकांत आपणांस दृश्य होणाऱ्या स्वरूपंत परिणत झाली असवी. या पाली भाषेपासूनच आधुनिक सिंहली भाषा बनली आहे.

अर्धमागधी:-यानंतर बाकायदृष्ट्या दुसरी महत्त्वाची भाषा म्हटली म्हणजे महाबीराची धर्मीपदेश भाषा अर्ध-मागधी होय. 'भगवंच णं अद्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्सइ'-समबायांग सूत्रह ०, अर्थात् महाबीरानें जो धर्मीपदेश केला, तो लेखनदारां केलेला नसून व्याख्यानदारां केला; परंतु आज आपणांस सर्वात जुने जे जैनधर्मशंथ आढळतात ते त्यानंतर बन्याच उत्तरकाली प्रत्यक्ष लिहिले गेले आहेत. आपत्या बेदांप्रमाणें महाबीराचीं धर्मबचनें तींडीं पठन-परंपरेनें जैन यतींमध्यें चालू असून तींच पुढें ग्रंथहपानें लिहिलीं गेलीं अशी त्यांची परंपरा आहे. परंतु हैं श्वेतांबर- पंथीयांचें विधान त्यांतीलच दिगंबरपंथीयांस मान्य नसून त्यांच्या मर्ते पूर्वीचे सर्व जैन धर्मग्रंथ छुत झाले असून प्रचलित जैन धर्मग्रंथ नन्यांने लिहिले गेले आहेत. श्वेतांबरपंथीयांच्या मर्ते जैन सूत्रग्रंथ महावीरनिर्वाणानंतर ९८० वर्षानीं म्हणजे खि. स. ४५४ मध्यें काठेवाडांत बल्भी या ठिकाणीं श्री देवधिंगणी यानें लिपिबद्ध केले. परंतु तावत्कालपर्येत त्यांचे वेदांप्रमाणेंच जैन मुनीनीं शिष्यपरंपरेनें पठनदारां मूळ स्वरूपांत रक्षण केलें.

वेदांप्रमाणेंच स्त्रग्रंथपठनाच्या शुद्धतेवद्दल या मुनीकडून काळजी घेण्यांत येत असते. तथापि मूळ सूत्रांमध्यें या पढनपरंपरेने भाषाविषयक कांही फरक होणें संभवनीय आहे. कारण या सूत्रांस वेदांप्रमाणे शब्दप्राधान्य नसून अर्थप्राधान्य आहे व हे ग्रंथ सामान्य लोकांस समजण्याकरितां तत्कालीन बोलभाषेत लिहिले होते. बोलभाषेत कालानुसार फरक पडणें अपरिहार्य आहे; त्याशिवाय ती समजण्यास सुल्भ राहणार नाहीं. तसेंच चंद्रगुप्ताच्या कार-कीदींत मगधदेशांत जें बारा वर्षीचें अवर्षण झालें त्या वेळीं जैन मुनि दक्षिण देशांत समुद्रतीरीं वास्तव्य करण्यास गेले होते त्या वेळी या प्रथपठनाची परंपरा त्रुटित झाली होती. पुन्हां या अवर्षणाच्या कालानंतर पाटलीपुत्र शहरांत या जैन संघांचे एकत्र अधिवेशन होऊन निरनिराळ्या मुनींच्या रमृतींवरून या ग्रंथांचे पुनर्लेखन करण्यांत आहें. यांपैकी कांहीं मुनि दक्षिणेंतील महाराष्ट्र, कोंकण वगैरे भागांतिह उपदेशाचें कार्य करीत होते हैं त्या भागांतील जैन धर्माच्या प्रसारावरून उघड होतें. अर्धमागधी भाषेचें दूरस्य महाराष्ट्र देशाच्या महाराष्ट्री भाषेशी जें विशेष साहश्य दिसून येतें त्याचेंहि कारण हेंच असलें पाहिजे. यानंतर ८०० वर्षानी वलभी व मधुरा येथे जैन ग्रंथ लिपिबद्ध करण्याकरितां जैन मुनींची संमेलनें भरविष्यांत आली. या कालांत जैन संप्रदायाचा विस्तार भारतवर्षांच्या दुरदुरच्या प्रांतांत झालेला असून तत्तरप्रांतीय भाषांचा परिणाम त्यांच्या ( धर्मोपदेशकांच्या ) भाषेवर झाला असला पाहिँजे व यामुळेंच अंगः प्रथांच्या भाषेमध्यें-एवढेंच नक्हे तर एकाच अंगग्रन्थांतील भाषेमध्यें, किंबहुना वाक्यांमध्यें-भाषाभेद आढळून येतो. या उपपत्तीवरूनच अंग व उपांग ग्रंथांची कांही कांहीं ठिकाणीं थोडीफार विसंगति आढळून येते तिचेहि स्पष्टी-करण होतें. समवायांगसूत्रादि ग्रंथांत जीस अर्धमागधी असें नांव दिलें आहे तीसच स्थानांगसूत्रादि ग्रंथांमध्यें ऋषिभाषिता असे म्हटले आहे. यावरून हेमचंद्राने तिला आर्षभाषा असे म्हटले आहे. बस्तुतः ही तिन्ही नांवें एकाच भापेचीं आहेत. याच भाषेस याकोबीनें प्राचीन महाराष्ट्री अथवा जैन महाराष्ट्री असे नांव दिलें आहे. तथापि डॉ. पिशेलच्या मतें प्राचीन जैनसत्रांची आर्षभाषा ही अर्थमागधीच होय. अर्थात् तिचें महाराष्ट्रीशीं अनेक बाबतींत साम्य आहे तरी तीस जैन महाराष्ट्री असे बेगळें नांव देण्याचें कारण नाही. ज्याप्रमाणें बौद्ध धर्मसूत्रप्रंथांची भाषा मागधी अथवा पाली ही नाटकांतील किंवा प्राकत व्याकरणामध्यें निर्दिष्ट केलेल्या मागधीहून भिन्न आहे तशीच जैनधर्मसूत्रांची अर्धमागधी नाटकांतील किंवा प्राकृत व्याकरणांतील अर्धमागधीहून निराली आहे. तथापि ज्याप्रमाणें बौद्धसूत्रांच्या भाषेला महाराष्ट्री न म्हणतां मागधीच संबोधिलें जातें त्याप्रमाणें जैन धर्मसूत्रांच्या भाषेलाहि महाराष्ट्री न म्हणतां अर्धमागधीच म्हणण्यांत येतें असें हरगोवनदास यांनीं प्रतिपादन केंहें आहे. परंतु पं. बेचरदास दोशी यांनी आपल्या प्राकृत व्याकरणाच्या प्रस्तावनेंत जैन आगम ग्रंथांची भाषा भरताचें नाट्य-शास्त्र, बरहाचि, हेमचंद्रादि प्राकृत ब्याकरणकार, व अशोकाचे शिलालेख इत्यादीं मध्यें अर्धमागधीचीं जी लक्षणें आढळतात त्यांस अनुसहन तिचें स्वहप नसत्यामुळें तिला अर्धमागधी न म्हणतां प्राकृतच म्हणावें असें प्रतिपादन केलें आहे. परंतु प्राकृत म्हणजे जर महाराष्ट्री म्हटलें तरी तीपासून जैन आगम भाषा निराळी आहे हें आपण वर पाहिलेंच आहे व नाटकादीं मधील भाषा कृत्रिम असणे शक्य आहे. तेव्हां हरगोवनदास यांचेंच मत अधिक ग्राह्म दिसतें. भरताच्या नाट्यशास्त्रांत ज्या सात प्राकृत भाषांचा उक्केख आहे त्यांत अर्धमागधीचा उक्केख असून ती नोकर-चाकर, राजपुत्र व श्रेष्ठी या पात्रांच्या तोंडी असावी असे सांगितलें आहे. परंतु या पात्रांच्या तोंडी असलेली भाषा व जैन सूत्रांची भाषा यांमध्यें बराच फरक आढळतो. मार्कण्डेयानें आपस्या व्याकरणांत ' शौरसेन्या अदूरत्वादिय-मेवार्धमार्गधी ' माराधीसच अर्धमाराधी असे म्हटले आहे. ऋमदीश्वराने आपत्या प्राकृत व्याकरणांत ' महाराष्ट्री मिश्रा अर्धमागधी ' असे हिचें रक्षण दिलें आहे. परंतु ही दोन्हीहि रुक्षणे नाटकांतील पात्रांच्या तोंडी असरेरिया भाषेबद्दलची आहेत.

....

अर्थमागधी भाषेत व महाराष्ट्री भाषेत पुष्कळच साम्य आहे. डॉ. होन्ले यांनी अर्थमागधीस आर्प प्राकृत असं म्हटलें असून ती नाटकांतील अर्धमांगधी, महाराष्ट्री आणि शौरसेनी यांचें मूळ मानली आहे. तसेंच हेमचंद्रानें आपत्या प्राकृत न्याकरणांत आपत्या नियमांस जी उदाहरणें दिली आहेत त्यांपैकी वाड्ययांतील उदाहरणें महाराष्ट्री भावेतील आहत, परंतु जैन सूत्रांतील उदाहरणें देतांना त्यांस आर्पपाकृत असे नांव दिले आहे, त्यावरून ही जैन-सूत्रांची भाषा बाङ्मयीन महाराष्ट्रीपक्षां प्राचीन असावी असे बाटतें. कांही लोक अर्धमागधी या शब्दाची ब्युलित ' अधी मागधी ' अशी करितात ती चुकीची असून 'अध्यौ मगधाची भाषा' ही व्यत्पत्ति वास्तविक आहे. अर्धमागध ह्या शब्दाची व्याख्या निशीतच् िकेंत 'मगहद्धविस्यभासानिबद्धं अद्धमागहं 'अशी दिली आहे. परंतु अर्धमागधीचें साहर्यमगधांतील मागधी किवा शौरसेनी किवा अवीचीन पूर्वहिंदी या भाषांशी नसून मह।राष्ट्री किंवा अवीचीन मराठी या भाषांशी असण्याचे कारण वर सांगितस्याप्रमाणें जैन मनीचा अवर्पणकालीं दक्षिण हिंदुस्थानांत घडलेला दीर्घकालीन निवास व त्यामुळे त्यांच्या भापेवर व त्यांनी प्रथित केलेल्या अंगग्रंथांतील भापेवर झालेला महाराष्ट्रीचा परिणाम हें असलें पाहिजे, डॉ. भाण्डारकर यांनी अर्धमागधीची उत्पत्ति खि. पू. २ ऱ्या शतकांत झाली असावी असे म्हटलें आहे. डॉ. एस. के. चतर्जी यांनी सर्व नाटकांतील सर्व प्राकृत भाषांचा व अर्धमागधीचा उत्पत्तिकाल खि. पू. ३ रें शतक हा दिला आहे. परंतु अश्वघोषाच्या नाटकांत जैन अर्धमागधी भाषा आहे असे डॉ. ब्युडर्सनें दाखिक आहे व डॉ. याकोबी यांनी जैनसूत्रांची व मथुरा येथील शिलालेखाची भाषा यांचा काल खि. पू. ४ थे व ३ रें शतक असा दिला आहे. व हा काल वरील पाटलीपुत्रांत झालेल्या ग्रंथसंकलनाशी जळणारा आहे. ही भाषा बहुतांशी महाराष्ट्रीशी जुळते पण तीत आढळणारे कांही विशेष पुढें दिले आहेत. त्यावरून अर्धमागधी ही वैदिक व अभिजात संस्कृत भाषेशी अधिक जबळ आहे हैं दिसून येईल.

अर्धमागधीचीं विशेष लक्ष्णें. वर्णभेदः—(१) दोन स्वरांच्या दरम्यान असलेत्या असंयुक्त 'क' वह्रल प्राय: सर्वत्र 'ग' होतो. पण कोठें कोठें 'त' आणि 'य'हि होतो. जसें:—ग—प्रकल्प = प्रगप्प; आकर = आगर; आकाश = आगास; आकाशिका = आगाशी; प्रकार = पगार; श्रावक = सावग; विवर्जक = विवर्जग; निपेवक = णिसंवग; लोक = लोग; आकृति = आगई. त—आराधक = आराहत; सामायिक=सामातित; विश्वादिक = विश्वादित; अधिक = अहित; शाकुनिक = साउणित; नेपश्चिक = णेसिन्जत; वीरासनिक = विरासणित; वर्धिक = बह्दित; नैरियक = नरितत; सीमंतक = सीमंतत; नरकात् = नरताता; माडिन्वक = माडिन्वत; कांद्रिनिक = कोडुन्वित; सचक्षुप्केण = सचक्युतणं; कृणिक = कृणित; अंतिकात् = अन्तितातो; राहिसिकंन = रहिसतेणं. य—कायिक = काइय; लोक = लोय.

- (२) दोन स्वरांमध्यें असलेला असंयुक्त 'ग'कायम राह्तो. कोठें कोठें त्याचा 'त'आणि 'य' होतो. जसें आगम = आगम; आगमन = आगमण; आनुगामिक = आणुगामिय; आगमिध्यत् = आगमिस्स; जागर = जागर; अगारिन् = अगारि; भगवन् = भगवं; अतिग = अतित; सागर = सायर.
- (३) दोन स्वरांमध्यें असलेल्या असंयुक्त 'च' अथवा 'ज' बद्दल 'त' आणि 'य' होतात. जर्से:-नाराच = णारात; वच्च = वित; प्रवचन = पावतण; कदाचित् = कयाति; वाचना = वायणा; उपचार = उवयार; लोच = लोय; आचार्य = आयरिय; भोजिन् = भोति; वज्र = वितर; पूजा = पूता; राजेश्वर = रातीसर; आत्मजः = अत्तते; प्रजात = पयाय; कामध्वजा = कामज्झया; आत्मज = अत्तय.
- (४) दान स्वरांच्यामध्यें असलेला 'त' प्रायः कायम राहतो. कोठें कोठें त्याचा 'य' होतो. जसें:— बन्दंत = वंदित; नमस्यित = नमंसित; पर्युपास्ते = पञ्जुवासित; जितेंद्रिय=जितिदिय; स्तत = सतत; भवित = भवित; अंतरित = अंतरित; भैवत = भेवत; जाित = जाित; आकृित = आगिित; विहरित = विहरित; पुरत: = पुरतो; करोित = करित: ततः = तते; मंदिसतु = संदिसतु; संल्पित = संल्वित; प्रभृति = पिभिति; करतल = करयल.
- (५) स्वरांच्या दरम्यान असंल्ह्या 'द' बद्दळ 'द'अथवा 'त' अधिकांशानें होतो. कधी कधी 'य' हि होतो. जसें:-द-प्रदिशः = पदिसो; भेद = भेद; अनादिकं = अणादियं. बद्त् = बद्माण; नद्ति = णद्ति; जनपद =

- (६) दोन स्वरांमध्ये असलेल्या 'प' चा प्रायः सर्वत्र 'व' होतो. जसें:---पापक = पावग; संलपित = संलवित; सोपचार = सोवयार; अतिपात = अतिवात; उपनीत = उवणीय; अध्युपपन्न = अञ्झोववण्ण; उपगृद्ध=उवगृद्ध; आधिपत्य = आहेवज्ञ; तपक = तवय; व्यपरोपित = ववरोवित.
- (७) स्वरांच्यामध्यें असलेला 'य' प्राय: कायम राहतो. अनेक टिकाणी त्याचा 'त' झालेला दृष्टीस पडतो. जसें: -य-वायव = वायव; प्रिय = पिय; निरय = निरय; इंद्रिय = इंदिय; गायित = गायह. त—स्यात् = सिता; सामायिक = सामातित; कायिक = कातित; पालयिष्यन्ति = पालतिस्संति; पर्याय = परितात; नायक = णातग; गायित = गातित, स्थायिन् = ठाति; शायिन् = साति; नैरियक = नेरितत; इंद्रिय = इंदित.
- (८) दोन स्वरांच्यामध्यें असलेख्या 'व'बद्दल व, त अथवा य हि होतां. व-- वायव = वायव; गौरव = गारव; भवति = भवति; अनुविचिन्त्य = अणुवीति. त--परिवार = परिताल; कवि = कति. य--परिवर्तन = परियष्टण; परिवर्तना = परियष्टणा.
- (९) महाराष्ट्रीत स्वरांच्यामध्यें असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व या व्यंजनांचा प्रायः छोप होतो. प्राकृत-प्रकाश इ. ब्याकरणानुसार छोप पावलेल्या या व्यंजनावहल दुसेरे कोणतेहि व्यंजन येत नाही. सेतुबंध, गाथासप्तशती आणि कर्पूरमंजरी इ. नाटकांच्या महाराष्ट्री भाषेतहि हे लक्षण चांगलेंच आढळतें.

हेमचंद्राच्या प्राकृत-व्याकरणानुसार या लुन व्यंजनाच्या दोन्ही बाज़ंस 'अ'वर्ण (अ अथवा आ) असल्यास लोप पावलेल्या व्यंजनावह्ल 'य्' होता. 'गउडवहो 'मध्ये तर वर सांगितलेल्या व्यंजनापूर्वी अ वर्णाहृन भिन्न वर्ण असूनहि त्यावहल 'य' झालेला अधिक प्रमाणांत आढळतो. परंतु जैन अर्धमागधीमध्ये आग्ही वर सांगितल्याप्रमाणें त्या त्या व्यंजनावहल भिन्न भिन्न व्यंजन येतें आणि कोठं कोठें तर तेच व्यंजन कायम राहतें. हें त्येरं की, कोठें कोठें वर सांगितलेल्या व्यंजनावहल अन्य व्यंजन होणें अथवा तेंच व्यंजन कायम राहणें याऐवर्जी महागष्ट्रीप्रमाणें त्या व्यंजनाचा लोपहि झालेला आढळतो. पण तो लोप वर सांगितलेल्या व्यंजनानंतर 'अ' अथवा 'आ ' याहृन भिन्न स्वर असूनहि झालेला आढळतो. जसें:— लोक = लोओ; रोचित = रोहत; मोजिन = मोह; आतुर = आटर; आदेश = आएस; कायिक = काइय; आवेश = आएस.

- (१०) शब्दाच्या आरंभी अथवा मध्यें अथवा जोडाक्षरांत सर्वत्र 'ण'प्रमाणें 'न'हि होतो. जसें:—नदी = नई; ज्ञातपुत्र = नायपुत्त; आरनाल = आरनाल; अनल = अनल; अनिल = अनिल; प्रज्ञा = पन्ना; अन्योन्य = अन्नमन्न; विज्ञ = विन्नु; सर्वज्ञ = सन्वन्नु इ.
- (११) ' एव 'च्या पूर्वी ' अम् ' अस्त्यास त्याच्याबद्दल ' आम् ' होतो. जसें:— यामेव = जामेव; तामेव = तामेव; क्षिप्रमेव = खिप्पामेव; एवमेव = एवामेव; पूर्वमेव = पुन्वामेव इ.
- (१२) दीर्घ स्वरानंतर येणाऱ्या 'इति वा 'बहरू 'ति वा 'अथवा 'इ वा ' असे होतें. जसें:— इन्द्र मह इति वा = इदमहे ति वा, इंद महे इ वा.
- ( १३ ) 'यथा' आणि 'यावत्' शब्दांतील 'य' चा 'ज' अथवा लोप झालेला आढळतो. जसें:—यथाख्यात = अह्वस्वाय; यथाजात = अहाजात; यथानामक = जहाणामए; यावत्कथा = आवकहा; यावज्जीव = जावज्जीव.

वर्णागमः—गद्यांतिह अनेक ठिकाणीं समासांत उत्तरपदाच्या पूर्वी म् आगम होतो. जसेः-निरयंगामी, उड्ढंगारव, दीइंगारव, रहस्सगारव, गोणमाई, सामाइयमाइयांइं, अजहण्णमणुक्कोस, अदुक्खमसुहा इ. महाराष्ट्रीमध्यें केवळ पद्यांतच पादपूरणासाठी म् आगम झालेला आढळतो; गद्यांत तर तो मुळीच आढळत नाही.

शब्दमेदः—(१) महाराष्ट्रीत ज्यांचा प्रयोग झालेला आढळत नाहीं असे अनेक शब्द अर्धमागधीमध्यें आहेत. जर्से:-अज्झात्थिय, अज्झोववणा, अणुवीति, आघवणा, आघवेत्तग, आणापाणु, आवीकम्म, कण्हुइ, केमहालय, दुरूढ, पच्चित्थिमिछ, पाऊकुल्वं, पुरिश्यमिछ, पोरवच्च, महितमहालिया, वक्क, विउस.

(२) ज्यांची हपें अर्थमागधीत व महाराष्ट्रीत भिन्न भिन्न होतात अशा शब्दांचीहि संख्या बरीच मोठी आहे. श्यांपैकीं कांहीं शब्द पुढें दिले आहेत.—

| अर्धमागधी          | महाराष्ट्री      | अर्धमागधी                | महाराष्ट्री    |
|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| अभियागम            | अब्भाअम          | नितिय                    | णि <b>ष्</b> च |
| आउंटण              | आउंचण            | निएय                     | णिअअ           |
| आहरण               | उ <b>आहरण</b>    | प <mark>ड</mark> ुष्पन्न | पच्चुप्पणा     |
| उपि                | उवरिं, अवरिं     | पच्छेकम्म                | पच्छाकम्म      |
| किया               | किरिआ            | पाय (पात्र)              | पत्त           |
| कीस, केस           | केरिस            | पुढो ( पृथक् )           | पुइं, पिहं     |
| केविच्चर           | किआ <b>च</b> र   | पुरेकम्म                 | पुराकम्म       |
| गेहि               | गिद्धि           | पु विंव                  | पुब्बं         |
| चियत्त             | चइअ              | माय ( मात्र )            | मत्त, मेत्त    |
| छच्च               | छ <b>क</b>       | माहण                     | बम्हण          |
| जाया               | जत्ता            | मि <b>ल्स्</b> बु, मेच्छ | मिलिच्छ        |
| णिगण, णिगिण        | णग्रा            | वगाू                     | बाआ            |
| णिगिणिण ( नाम्रय ) | <b>गग्ग</b> त्तण | वाहणा ( उपानह् )         | उवाण आ         |
| तच्च ( तृतीय )     | तइअ              | सहेउज                    | सहाअ           |
| तच्च ( तध्य )      | तब्छ             | सीआण, सुसाण              | मसाण           |
| तेगिच्छा           | चिइच्छा          | सुभिण                    | सिमिण          |
| दुवालसंग           | बारसंग           | सुहम, सुहुम              | सण्ह           |
| दोच्च              | दुइअ             | सोहि                     | सुद्धि.        |

शिवाय दुवाळस, बारस, तेरस, अउणवीसइ, बत्तीस, पणतीस, इगयाल, तेयालीस, पणयाल, अढयाल, एगट्ढि, बाबट्ठि, तेवटिठ, छावट्ठि, अढणत्तरि, बावत्तरि, पण्णत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छलसीइ, बाणउइ, इ. संख्याबाचक शब्दांचीं हुपें अर्धमागधीत आढळतात. महाराष्ट्रीत अशीं होत नाहीत.

नामविभक्तिः—(१) अर्धमागधींत पुंक्षिंगी अकारान्त शब्दाला प्रथमेन्या एकवचनाचा प्रायः 'ए' ब कचित् 'ओ 'प्रत्यय लागतो. परंतु महाराष्ट्रींत फक्त 'ओ 'प्रत्यय लागतो.

- (२) सप्तमीच्या एकवचनाचा सिंस प्रत्यय आहे. महाराष्ट्रींत तो 'गिम' आहे.
- (३) चतुर्थीचे एकवचनांत 'आए ' किंवा 'आते ' असे प्रत्यय येतात; जसें: —देवाए, सवणयाए, गमणाए, अट्ढाए, अहिताते, असुभाते, अखमाते इ०. महाराष्ट्रींत हे प्रत्यय नाहींत.
- (४) अनेक शब्दांच्या तृतीयेच्या एकवचनांत 'सा' आढळतो; जसें:-मणसा, वयसा, कायसा, जोगसा, बळसा, चक्खुसा. महाराष्ट्रीत यांच्याऐबजीं मणेण, वएण, काएण, जोगेण, बलेण, चक्खुणा अशीं अनुक्रमें रूपें होतात.
- (५) कम्म आणि धम्म शब्दांचें तृतीयेचें एकवचन पालींतस्याप्रमाणें कम्मुणा व धम्मुणा असें होतें. तींच रूपें महाराष्ट्रींत कम्मेण व धम्मेण अशीं होतात.
  - (६) अर्धमागधीत 'तत्' शब्दाच्या पंचमीच्या बहुवचनांत 'तेन्भो ' रूपहि आढळण्यांत येते.
- ( ৩ ) 'युम्मत् ' शब्दाचें षष्ठीचें एकवचन संस्कृतप्रमाणें 'तव ' असे होतें. तसेंच ' अस्मत् 'चें षष्ठीचें बहुवचन संस्कृतप्रमाणेंच ' अस्माकं ' असे होतें. हीं रूपें महाराष्ट्रींत नाहींत.

आख्यात विभक्ति—(१) अर्धमागधीत भूतकाळाच्या बहुवचनाचा प्रत्यय ' इंसु ' आहे. जसं:-पुन्छिसु,

गस्छिसु, आभासिसु. महाराष्ट्रीत हा प्रयोग लुत साटा आहे.

धातुरूपें—अर्धमागधींत आइनखर, कुःबर, भुविं, होक्खती, बूया, अञ्चवीं, होत्था, षुर्था, पहारेत्था, आदं, दुरूहर, विगिचए, तिवायए, अकासी, तिउर्हर, तिउद्दिज्जा, पडिसंधयाति, सारयती, घेच्छिर, समुच्छिहिति, आहंसु इ०. प्रभृति प्रयोगांत धात्ंची प्रकृति, प्रत्यय इ०. ज्या स्वरूपांत आढळतात त्यांदून भिन्न स्वरूपांत ते महाराष्ट्रीत आढळतात.

- कृद्न्त-(१) अर्धमागधीत 'त्वा' प्रत्ययाची रूपें अनेक प्रकारांनी होतात.
  - (१) द्रु. जसें:-कट्टु, साइट्टु, अवहट्टु इ.
  - (२) इता. जरें:-एसा, इसाणं व एसाणं. जरें:-चइना, विउद्दिना, पासिसा, करेता, पासिसाणं, करेताणं.
  - (३) इतु. जर्से:-दुरुहितु, जाणितु, विधितु.
  - (४) च्चा. जर्से:-किच्चा, णञ्चा, सोच्चा, भोच्चा, चेच्चा.
  - (५) इया. जसं:-परिजाणिया, दुरूहिया.
  - (६) याशिवाय विउक्कम्म, निसम्म, समिन्च, संखाए, अणुवीति, लश्हुं, छध्दूण, दिस्सा इत्यादि प्रयोगांत ' त्वा ' चीं इतर मिन्नमिन्न रूपें दष्टीस पडतात.
- (२) 'तुम् 'प्रत्ययाबद्दल प्रायः ' इत्तए ' 'इत्तते ,' हे प्रत्यय आढळतात. जर्सेः करित्तए, गिच्छित्तए, संमुंजित्तए, उवसामित्तते, विहरित्तए इ.
- (३) ऋकारान्त धात्र्च्या 'ृत' प्रत्ययाऐवजी 'ड'होतो. जर्सेः-कड, मढ, अभिहड, बायड, संबुड, वियड, वित्थड.

तद्धित—(१) 'तर 'प्रत्ययाचें रूप 'तराय ' होतें. जर्सः -अणिडतराष, अप्पनराष, बहुतराष, कंततराष.

(२) आउसो, आउसंतो. गोमी, बुसिमं, भगवंतो, पुरिश्यम, पश्चित्यम, ओयंसी, दोसिणो, पोरेवश्च, इत्यादि प्रयोगांत ' मतुप् व अन्य तद्धित प्रत्ययाचीं रूपें जैनअर्धमागधींत जशीं होतात त्यांहून तीं महाराष्ट्रींत भिन्न प्रकारचीं होतात.

अर्धमागधीत महाराष्ट्रीपेक्षां इतके अधिक व सूक्ष्म मेद, आणि विशेष आहेत कीं, विस्तारभयास्तव येथें उक्लेख करतां येत नाहीं.

शौरसेनी—भरताच्या नाट्यशास्त्रांत शौरसेनी भाषा नायिका व तिच्या सखी या पात्रांच्या तींडी घाष्टावी, असे सांगितलें आहे. भास, कालिदास वगेरंच्या नाटकांमध्ये ही भाषा वापरलेली आढळते. अश्वघोषाच्या नाटकांतील शौरसेनी भाषा ही थोडी अधिक जुनी वाटते. या भाषेचा उल्लेख, दंडी, रुद्रट, वाग्भट वगेरे सर्व साहित्यगंथ-कारांनीं केलेला आहे. वरहचि, हेमचंद्र, मार्कण्डेय, क्रमदीश्वर व लक्ष्मीश्वर इत्यादि व्याकरणकारांनीं इचें लक्षण दिलेलें आहे. भरतानें विद्यकाच्या तोंडी प्राच्या ही भाषा असावी असे सांगितलें आहे व प्राच्य भाषेचें जें लक्षण मार्कण्डेयानें आपत्या व्याकरणांत दिलें आहे त्यावरून ही शौरसेनीपासून फारशी निराळी दिसत नाहीं. दिगंबर जैनांचे प्रवचनसार, द्रव्यसंग्रह वगेरे ग्रंथांची भाषाहि एक तन्हेची शौरसेनीच आहे. ही श्वेतांवरांची अर्थमागशी व प्राकृत व्याकरणकारांची शौरसेनी यांच्या मिश्रणांने बनली आहे. हिला जैनशौरसेनी असे नांव देतात. या भाषेचें उत्यत्तिस्थान श्रूरसेन अथवा मथुरा देश हें होय. अश्वघोषाच्या नाटकांतील शौरसेनी अशोकिलपीकालीन असावी व भासाच्या नाटकांतील शौरसेनी व जैन शौरसेनी यांची उत्यत्ति खिस्ती शकाच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या शतकांत काली असावी. या भाषेत व महाराष्ट्रीत वरेंचसे साम्य असून त्यांमध्ये जो फरक आढळतो तो पुढ दिला आहे.

शौरसेनीचे विशेष-वर्णभेद्—(१) स्वरांच्या मध्यवर्ती असंयुक्त 'त'व 'द' च्या जागीं 'द' होतो. जर्से:-रजत = रअद; गदा = गदा; (२) स्वरांमध्ये असंयुक्त 'थ' असल्यास स्याचा 'ध'व 'ह' होतो. जर्से:-नाथ = णाध, णाह. (३) 'र्य' जागीं 'य्य' आणि' उज ' होतात, जर्से:-आर्य = अय्य, अरज. सूर्य = सुरय, सुरज

नाम-विभक्ति---पंचमीच्या एकवचनाचे 'दु 'व 'दो 'असे दोन प्रत्यय असून ते लागण्यापूर्वी पूर्वीचा अकार दीर्घ होतो. जसें:-जिनात् - जिणादो, जिणादु.

आख्यात - (१) 'ति ' आणि 'ते 'या प्रत्ययाबद्दल अनुक्रमें 'दि ' आणि 'दे ' होतात. जर्सेः -इसदि, हसदे; रमदि, रमदे; (२) भिक्यकाळाच्या प्रत्ययापूर्वी 'स्ति ' लागतो. जर्सेः - हसिस्तिदि, करिस्तिदि.

सन्धि—अन्त्य मकारानंतर 'इ'अथवा 'ए असल्यास विकल्पानें 'ण 'चा आगम होतो. जर्सेः-युक्तम इदम् = जुत्तं णिमं, जुत्तमिमं; एवम् एतत् = एवं णेदं, एवमेदं.

कृदन्त-- 'स्वा' प्रत्ययाबद्दल ' इअ,' ' दूण ' व ' ता ' होतात. जर्स:-पठित्वा = पढिअ, पडिदूण, पढिता.

मागधी- मागधी भाषा अशोकाच्या साम्राज्याच्या उत्तरेच्या व पूर्वेच्या मीरत, सहसराम, रामगड, धीलि. जौगढ वगैरे ठिकाणी अशोकाच्या शिलालेखांत आढळते. अश्वघोषाच्या ब्रिटित नाट्यंग्रंथांति या भाषेचें प्राचीन स्वरूप आदळते व भास आणि कालिदास यांची नाटकें व मृच्छकटिक यांमध्ये नाटकी मागधी हृष्टीस पडते. बहतेक प्राकृत व्याकरणांत मागधीची लक्षणे व उदाहरणे दिलेली आहेत. भरताच्या नाटचशास्त्रांत राजाच्या अंतःपुरांत राहणारे, सुरंग लावणारे, अश्वपालक वगैरे पात्रांच्या तींडीं व नायक आपद्ग्रस्त असतां त्याच्या तींडी ही घालावी. असे सांगितलें आहे. परंतु मार्कण्डेयानें आपत्या प्राकृतसर्वस्वांत उद्धृत केलेल्या 'राक्षसभिक्षुक्षपणक-चेटाद्या मार्गाधी प्राहः ' या वचनावरून भरतानें उल्लेखिलेख्या वरील पात्रांशिवाय भिक्षु, क्षपणक वगैरे लोकहि त्याच भांपत बोलत, असे दिसतें. रुद्रट, वाग्भट, हेमचंद्र इत्यादि आलंकारिकारांनीं आपल्या ग्रंथांत या भाषेचा उल्लेख केला आहे. हिचें उत्पत्तिस्थान मगधदेश होय. मगधाच्या बाहेरहि अशोकाच्या शिलालेखांत ही भाषा आढळण्याचें कारण मागधी ही त्या वेळी राजभाषा असावी व त्यामुळे अंतःपुरांत इत्यादि ठिकाणी हीच भाषा वापरण्याचा प्रघात असावा. भिक्ष व क्षपणक हे विशेषतः मगधनिवासी असल्यामुळें त्यांच्या तोंडीं हीच भाषा नाटकांमध्यें घाटणें स्वाभाविक दिसतें. नायकिह संकटकाली किंवा आपित्तग्रस्त असतां याच भाषेत भाषण करितो, असे भरतानें सांगितलें आहे. यावरून राजे लोकांचीहि स्वाभाविक भाषा हीच असावी, असे बाटतें. कारण सामान्यतः मनुष्य विपत्तींत किंवा संकटांत असतां न्यावहारिक भाषेपेक्षां घरगुती भाषितच आपले सहज उद्गार काढतो. यावरून सामान्यत: नाटचशास्त्र-कार भरत ज्या प्रदेशांत राहत होता तेथील लोकांची बोलभाषा त्या वेळी हीच असली पाहिजे असे बाटतें. बररुचीने 'शारसेनीपासून मागधीची उत्पत्ति झाली' असे म्हटलें आहे. परंतु शूरसेन व मगध या दोन प्रदेशांतील प्रादेशिक भाषा असून ज्याप्रमाणें शौरसेनी ही मध्यदेशांतील वेदकालीन बोलभाषेपासून उसन झाली त्याप्रमाणेंच मगधांतील बोलीपासन मागधी उत्पन्न झाली असावी. अशोकाच्या शिलालेखांत व अश्वघोषाच्या नाटकांत प्राचीन मागधीचें स्वरूप आढळतें, व भासाच्या नाटकांत मध्ययुगीन मागधीचें स्वरूप दृष्टीस पडतें. चाण्डाली आणि शावरी या मागधीचींच रूपांतरें होत. भरतानें शबर, शक वगैरेंच्या तोंडी शाकारी भाषा घातली आहे. परंतु मार्कण्डेयाने राजश्यालकाच्या तोंडी ही भाषा असावी, असे म्हटलें आहे. भरताने पुक्रसादि जातींची भाषा चाण्डाली आणि अंगारक, ब्याध, लांकूडतोडे व कारागीर लोक यांची भाषा शाबरी असावी, असे सांगितलें आहे. यातीन भाषांची उदाहरणें जी नाटकांत वगेरे आढळतात त्यांमध्यें व मागधी-भाषेत फारसा फरक आढळत नाहीं. मृच्छकटिकांतील माथुर व यूतकार यांच्या भाषेस 'ढक्की' असे नांब दिलें आहे. हीहि मागधीभाषेचें एक रूपांतर आहे. मार्कण्डेयानें ढकी भाषेसचे 'टाक्की ' असे म्हटलें आहे, 'प्रयुज्यते नाटकादी द्यतादि व्यवहारिभिः । विणिग्मिहीनदेहेश्व तदाहुष्ठक्रभापितम् ॥ ' मार्कण्डेयाने या भाषेचीं जी विशेष सक्षणे दिली आहेत त्यांवरून ही अपभ्रंश असावी, असें दिसतें व हरिश्वंद्रानें तिला 'अपभ्रंश' असे म्हटलें आहे, असेंहि त्यानें सांगितलें आहे. मागधी व शोरसेनी यांमध्यें आढळणारे विशेष भेद पुढें दिले आहेत. बाकीच्या बाबतींत हिचें शौरसेनीशीं साम्य आहे.

मागधीचे विशेष वर्णभेद—(१) 'र'बद्दल सर्वत्र 'ल' होतो. जर्से:-नर = णल; कर = कल. (२) ष, श, स यांच्या जागी तालब्य 'श' होतो, जर्से:-शोभन = शोहण; पुरुष = पुलिश; सारस = शालश.

- (३) संयुक्त 'ष 'आणि 'स 'च्या जागी दत्त्य 'स ' हाता. जर्से: ग्रुष्क = ग्रुस्क; कष्ट = कस्ट; स्ललति = स्वलदि; बृहस्पति = बुहस्पदि.
  - (४) ' ह ' आणि ' छ ' यांच्याबहरू ' स्ट ' होतो. जसे:-पट = पस्ट; सुष्ट = शुस्दु.
  - (५) 'स्त, ' आणि 'थे 'बद्दल 'स्त ' होतो. जसें:-उपस्थित = उबस्तिद; सार्थ = शस्त.
- $(\xi)$  'ज,' 'द्य' आणि 'य' बद्दल 'य' होतां. जसें:—जानाति = याणादि, दुर्जन = दुय्यण, मद्य = मय्य, अद्य = अय्य, याति = यादि, यम = यम.
- (৬) न्य, ण्य, ज्ञ, স্ত্র च्याबद्दल হস होतो. जर्से:—अन्य = अञ्ज, पुण्य = पुञ्ज; प्रज्ञा = पञ्जा, अञ्जलि = अञ्जलि.
  - (८) शब्दाच्या आरंभीं नसणाऱ्या ' छ ' चा ' ध ' होतो. जसें:-गच्छ = गध, पिच्छिल = पिश्चिल.
  - (९) 'क्ष' बदल 'स्क' होतो. जसें:-राक्षस = टस्कश; यक्ष = यस्क.

नामविभक्ति-(१) अकारांत पुर्छिगी शब्दाच्या प्रथमेच्या एकवचर्नी 'ए ' होतो. जसैं:-जिनः = यिणे; पुरुषः = पुलिहो.

- (२) अकारान्त शब्दाचें पष्ठीचें एकवचन 'स्स'आणि 'आह' लागून होतें. जसें:-जिनस्य = यिणस्स, यिणाह.
- (३) अकारान्त शब्दाचे पछीचे बहुवचन आण, आहँ है प्रत्यय लागून होते. जसे:-जिनानाम्=ियणाण, यिणाहें.
  - (४) अस्मत् शब्दाच्या प्रथमेच्या एकवचनाचें व बहुवचनाचें रूप ' हगे ' असें होतें.

पैशाची: —गुणाढ्याची सध्यां छप्त झालेली बृहत्कथा पैशाची भाषेमध्यें लिहिलेली होती, असे मानतात. या भाषेची उदाहरणें प्राकृतप्रकाश, हेमचंद्राचें प्राकृत व्याकरण, षड्भाषाचंद्रिका, प्राकृतसर्वस्व वगैरे प्राकृत व्याकरण-ग्रंथांत आढळतात. तसेंच हेमचंद्राचे कुमारपालचरित्र, कान्यानुशासन व मोहराजपराजय नाटक इत्यादिमध्ये या भाषेचे नमुने आढळतात. भरताने आपल्या नाटचशास्त्रांत पैशाचीचा उक्केख केला नाही; परंतु रुद्रट, कशविमश्र वगैर साहित्यशास्त्रकारांनी इचा निर्देश केला आहे व वाग्भटानें हिला 'भूतभाषित ' असे म्हटलें आहे. हिचा उपयोग भूत, पिशाच, राक्षस, वगैरेंच्या तोंडी करावा, असा वरील ग्रंथकारांचा आदेश आहे. पर्भाषाचंद्रिकेंत ही पिशाच्च देशाची भाषा असे म्हटलें असून पुढीलप्रमाणें पिशाच्च देशांचें वर्णन दिलें आहे: 'पांड्य-केकय-बाल्हीक-सह्य-नेपाल-कुन्तलाः। सुधेष्णभो जगांधारहैवकन्नो जनास्तथा ॥ एते पिशास्चदेशाः स्युः ॥ ' मार्कण्डेयाने प्राकृतसर्वस्वामध्ये प्राकृतचंद्रिकेंतील 'कांचीदेशीयपाण्डये च पांचालं गोंडमागधम् । ब्राचडं दाक्षिणात्यं च शोरसेनं च कैकयम् । शायरं द्राविडं चैव एकादशिपशाचजाः। ' याप्रमाणे अकरा प्रकारच्या पैशाचीचा उल्लेख केला आहे. परंतु अखेरीस ' कैकयं शौरसेनं च पांचाछिमिति च त्रिधा पैशाच्य: 'म्हणून तीनच पैशाची प्राह्म धरस्या आहेत. बर उक्केखिलेले देश इतके परस्परां-पासून दूर दूर आहेत कीं, त्यांमध्ये एकाच भाषेचा व्यवहार संभवत नाही. भिन्नभिन्न प्रदेशांत राहणाऱ्या एखाद्या जातीची भाषा अशा तन्हेंची असुं शकेल. व पूर्वीचे पिशाच्चासारखे रानटी लोक निरनिराद्ध्या देशांत जसजसे पसरले तस्तसा या त्यांच्या भाषेचा प्रसार दूरदूरच्या प्रातांत होणे संभवनीय दिसतें. प्रिअर्सननें पिशाचभाषा बायस्येकडे पंजाब व अफगाणिस्थानामध्ये प्रथम उत्पन्न होऊन नंतर तिचा विस्तार इतर ठिकाणी झाला असावा, असे म्हटलें आहे. व पिशाचपुर,-पिसाउर,-पेशावर या पेशावरच्या व्युत्पत्तीवरून हें संभवनीय दिसतें. परंतु डॉ. होर्न्ले यांच्या मतें द्राविडादि अनार्य लोक आर्यलोकांच्या भाषेचा जो विकृत उच्चार करीत ती पैशाची असावी, व मेये याच्या मतें ही दरदांची भाषा असावी. वरहचीने शौरसेनी प्राकृतपासून पैशाची उत्पन्न झाली, असे म्हटलें आहे. मार्कण्डेयाने पैशाचीचे कैकय, शौरसेन व पांचाल असे तीन भेद करून शौरसेनी व संस्कृत या दोहोंपासून केकयपैशाची व केकय पैशाचीपासून शौरसेनी पैशाची उसन्न झाली, असे म्हटलें आहे. परंतु त्यांने जी शोरसेनी पैशाचीची लक्षणे दिलीं आहेत त्यांवरून तिचें शौरसेनी भाषेशी विशेषसे साम्य आढळून येत नाहीं. तर उलट मागधी भाषेशी साम्य आढळतें. याकरितां तिला बास्तविक मागधी पैशाची म्हटलें पाहिजे, असे हरगोवनदास यांचें मत आहे. प्राकृत बैय्याकरणांनी पैशाचीची उत्पत्ति

शोरसेनी अथवा संस्कृत भाषेपासून झाली असें म्हटलें आहे. परंतु या प्राकृत भाषांची उत्पत्ति निरिनराळया देश्य बोलीं-पासून झाली, हें आम्ही वर प्रतिपादन केलेंच आहे. पैशाची भाषेचें प्राचीन स्वरूप आज उपलब्ध नाहीं. बहुधा त्या भाषेतच गुणाढ्याची बृहत्कथा रचलेली असावी. व ती त्यानें शालिबाहन राजास अपण केली यावरून ती दक्षिण भरतखंडांतिह प्रचलित असावी असें वाटतें. रा. काणे यांच्या मतें बृहत्कथेचें रूपांतर ज्या अथीं सोमदेव व क्षेमेन्द्र यांनीं केलें आहे त्या अथीं ती माळ्व्यांत प्रचलित असावी. रा. राजारामशास्त्री भागवत यांनी पिशाचीचा अवेस्ता भाषेशी संबंध जोडला आहे. आज जी व्याकरण, काव्य किंवा नाटक इंकामध्यें पैशाची भाषा आढळते ती मध्यकालीन असून खिस्ती सनाच्या २ ऱ्या शतकापासून ५ व्या शतकापर्यंत प्रचलित असावी. या भाषेचें शौरसेनी भाषेशी साम्य असून या दोहोंमध्यें जो फरक आढळतो तो पुढें दाखविला आहे.

पैशाचीची साधारणपणें ज्या ज्या बाबतीत शौरसेनीशी भिन्नता आहे तेवढेच विशेष खाली दिले आहेत. ह्याशिवाय इतर सर्व बाबतीत पैशाचीचें शौरसेनीशी साम्य असल्यानें, ते येथें दिले नाहीत.

वर्णभेद—( १ ) ज्ञ, न्य आणि ण्य यांच्या स्थानीं ञ्ञ होतो. जसें:-प्रज्ञा = पञ्ञा; ज्ञान = ञ्ञान; क्रन्यका = कञ्जका; अभिमन्यु = अभिमञ्जु; पुण्य = पुञ्ज.

- (२) ण आणि न याबद्दल न होतो. जसें:-गुण = गुन; कनक = कनक.
- (३) त आणि द यांच्याबद्दल 'त 'होतो. जर्सै:-भगवती = भगवती; श्रत = सत; मदन = मतन; दंव = तेव.
  - (४) ' ल ' च्या स्थानी ' ळ ' होतां. जसें:— सील = शीळ; कुल = कुळ.
  - (५) 'दु' बद्दल 'दु' आणि 'तु' होतात. जसें: ---कुटुम्बक = कुटुम्बक, कुतुम्बक.
- (६) महाराष्ट्रीच्या छक्षणांत असंयुक्त व्यंजनाच्या परिवर्तनाचे १ ते १३ व १५ आणि १६ नियम शांरसेनीलाच लागू पडतात; पैशाचीला ते नियम लागू नाहीत. जरें:— लोक = ळोक; शाखा = साखा; भट = भट; मठ = मठ; गरुड = गरुड; प्रतिभास = पितभास; कनक = कनक; शपथ = सपथ; रेफ = रेफ; शबल = सबळ; यशस = यस; करणीय = करणीय; अंगार = इंगार; दाह = दाह.
- (७) यादश इ. शब्दांतील 'द'ची 'ति' होते. जसें:— यादश = यातिस; सदश = सितस.
  नाम-विभक्ति—अकारान्त शब्दाच्या पंचमीचें एकवचन आतो, आतु लागून होतें. जसें:—जिनातु, जिनातो.
  आल्यात—(१) शौरसेनींतील 'दि' 'दे' प्रत्ययांग्रहल अनुक्रमें 'ति', 'ते ' होतात. जसें:—गच्छिति, गच्छते; रमित, रमते.
  - (२) भविष्यकाळांत 'स्ति 'च्या ऐवर्जी 'एय्य ' होतां. जसें: भविष्यति = हुवेय्य.
- (३) भावे आणि कर्मणि प्रयोगांत 'ईअ' आणि 'इज्ज' च्या ऐवर्जी 'इय्य' होतें. जसें:-पट्यते = पठिग्यते; हसिय्यते.

कृद्न्त-' त्वा ' प्रत्ययाऐवर्जी कुठेंकुठें 'तून ' तर कुठें ' त्यून ' तर कुठें ' ध्यून ' होतात. जसें:—गत्वा = गन्तून; पठित्वा = पठितून; नष्ट्वा = नत्थून, नष्ट्वा; तष्ट्वा = तत्थून, तद्ध्व.

अपभ्रंश—पतंजलीनें आपल्या महाभाष्यांत एकाच शब्दाचे अनेक अपभ्रंश होतात, असें सांगितलें आहे. 'भ्यांसो अपशब्दाः, अल्पीयांसः शब्दाः 'एकैक्स्यिह शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथा गोरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतिलका इत्येवमादयो अपभ्रंशाः' ग्रहणजे एकाच गौः शब्दाचे गावी, गोणी, गोता, गोपोतिलका असे अनेक अपभ्रंश होतात. यांपैकीं गावी व गोणी या दोन शब्दांचा उपयोग प्राचीन जैनस्त्रग्रंथांत आढळतो. दण्डीनें आपल्या काव्यादर्शात आभीर प्रभृति लोकांची भाषा अपभ्रंश असून शास्त्रांत संस्कृतिभन्न सर्व भाषांस अपभ्रंश ग्रहणतात असें सांगितलें आहे. 'आभीरादिगिरः काव्ये अपभ्रंश इति स्मृताः । शास्त्रे तु संस्कृतान्दन्यदपभ्रंशतयोदितम् ॥ '—काव्यादर्श १.३६. संस्कृत व्याकरणकारांनी सर्वच प्राकृत भाषांस अपभ्रंश महरलें आहे, परंतु प्राकृत वैय्याकरणांनी अपभ्रंश भाषा महणून एक प्राकृत भाषांस्द मानला आहे, अपभ्रंश भाषा

विक्रमोर्वशी, धर्माभ्युदय इ. नाटकग्रंथांत, हरिवंशपुराण, पउमचिरिअ, भिवसयत्तकहा, महापुराण, विलासवहकहा इत्यादि अनेक काव्यग्रंथांत व प्राकृत व्याकरणग्रंथांत व प्राकृतिपंगल नांवाच्या छंदोग्रंथांत आढळते. डॉ. होर्नलं यांच्या मतें पैशाचीप्रमाणें आर्थाच्या संस्कृतभाषेचा अनार्थलोक जो अग्रुद्ध उच्चार करीत त्यावहनच निरिनराळ्या प्रादेशिक अपभ्रंश भाषा तयार झाल्या व त्या महाराष्ट्रीहून प्राचीन असाव्यात. ग्रियसेनच्या मतें संस्कृतभाषेप्रमाणेंच प्राकृतभाषा जेवहां ग्रांथिक स्वहपांत व व्याकरणनियमांनीं नियद्ध झाली तेवहां सामान्य लोकांच्या बोलभाषेस जें स्वहप प्राप्त झालें त्याच ह्या निरिनराळ्या अपभ्रंश भाषा होत. यांची उत्पत्ति खि.सनाच्या पांचव्या शतकाच्याहि पूर्वीपासून होत आली होती. या अपभ्रंशभाषा खिस्तीसनाच्या दहाव्या शतकापर्यंत साहित्यिक भाषा म्हणून प्रचलित असून त्यांच्यावरोवर ज्या बोलभाषा व्यवहारांत रूढ झाल्या त्याच आधुनिक हिंदी, बंगाली, गुजराथी, मराठी वंगेरे भाषा होत.

अपभ्रंश भाषाभेदः —अपभ्रंशभाषेचे अनेक भेद प्राकृतचंद्रिकेमध्ये निर्दिष्ट केल आहेत. ते पुढें दिल आहेत. ' ब्राचडो लाटवेदभीवुपनागरनागरा । बार्वराऽवन्त्य पांचाल्यटाकमालवकेकयाः ॥ गोडोद्देष पाथात्यपाण्डथकोन्तलसेहलाः । कालिंग्यप्राच्यकार्णाटकाञ्च्यद्राविडगोर्जराः ॥ आभीरो मध्यदेशीयः सूक्ष्मभेद-व्यवस्थिताः । सप्तविंशत्यपभ्रंशा वैतालादिप्रभेदतः ॥ हे सत्तावीस भेद मार्कण्डेयाने आपल्या प्राकृतसर्वस्वांत प्राकृतचंद्रिकेमधून उद्भृत करून त्यांची उदाहरणे व लक्षणे पुढें दिल्याप्रमाणे दिली आहेत.

'टाकं टक्क भाषा नागरोपनागरादिभ्यो अवधारणीयम् । तु बहुला मालवी। वाडीबहुला पांचाली। उल्लग्नया वेंदर्भी। संबोधनाट्या लाटी। ईकारोकारबहुला औदी। सविष्या केंकेयी। समासाट्या गोडी। डकारबहुला कोन्तली। एकारिणीच पांड्या। युक्ताट्या सेहली। हिंयुक्ता कालिगी। प्राच्यातहेशीय भाषाट्या। ज(भ)हादि बहुला आभीरी। वर्णविपर्ययात्काणीटी। मध्यदेशीया तहेशीयाट्या। संस्कृताट्याच गोजिरी। चकारात्यूवीक टक्क भाषाग्रहणम्। रत(ल)हमां व्यत्यंवन पाश्चात्या। रेफ यत्ययंवन द्राविडी। ढकारबहुला वेतालिकी। एओबहुला काञ्ची। होषा देशभाषाविभेदात्।' परंतु ती इतकी असमाधानकारक व अस्पष्ट आहेत की, मार्कण्डेयानेच त्यांचे पृथक वर्णन न करितां सर्व अपभ्रंशांचा नागर, बाचड आणि उपनागर या तीन मुख्य वर्गात अंतर्भाव केला आहे. परंतु भिन्न भिन्न प्रदेशांत ज्या भाषा प्रचलित होत्या, त्यांचा स्वभाव भिन्न असून त्यांचा एका संघांत समावेश होणें वरोवर नाहीं. या सर्व अपभ्रंशभाषा निरिनराट्या असल्या तरी त्या साहित्यनिवद्ध नस्त्यामुळे त्यांची उदाहरणें मिटणें अशक्य आहे. म्हणूनच प्राकृतचंद्रिकाकार किंवा प्राकृतसर्वस्वकार यांनी त्यांचे अधिक विवेचन करणें टाटलें आहे. मार्कण्डेयाची नागर अपभ्रंश हीच हेमचंद्रानें अपभ्रंश या सामान्य नांवानें निर्दिष्ट केलेली भाषा होय. व त्यानें दिलेखा लक्षणां- वस्त्व व उदाहरणांवरून ती राजस्थानी अपभ्रंश अथवा रजपुताना व गुजराय या प्रदेशांतील भाषा असावी.

वाचड अपभ्रंशाची रक्षणें व उदाहरणें यांवरन ती सिंध देशाची भाषा असावी, असें दिसतें. उपनागर या भाषेचीं विशेष रक्षणें न देतां ती नागर व वाचड यांच्या मिश्रणानें वनली आहे, असें सांगितलें आहे. याशिवाय मध्यदेशांत शौरसेनी अपभ्रंश आढळतो. महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी किंवा पैशाची यांच्या अपभ्रंशांचीं उदाहरणें आढळण्यांत येत नाहींत.

वर दिलेश्या निरनिराज्या अपभ्रंशांची उत्पत्ति हिंदुस्थानांतील निरनिराज्या प्रदेशांत झाली आहे, हीच गांष्ठ हद्गट व बाग्भट यांनी आपस्या साहित्यग्रंथांत नमूद केली आहे. 'षष्ठोऽत्र भूरिभेदोदेशविशेषादपभ्रंशः।' —काव्यालंकार २.१२. 'अपभ्रंशस्तु यच्छुद्धं तत्तदेशेषु भाषितम्।'—वाग्भटालंकार २.३. या निरनिराज्या प्रदेशांत प्रचलित असलेल्या अपभ्रंशभाषांपासून ज्या अर्वाचीन देश्य भाषा उत्पन्न झास्या त्या सामान्यतः पुढीलप्रमाणं सांगतां येतील.

महाराष्ट्री अपभ्रंशापासून मराठी व कींकणी, मागधी अपभ्रंशाच्या पूर्वशाखेपासून बंगाली, उडिया ब आसामी व विहारी शाखेपासून मैथिली, मगही व भोजपुरी; अर्धमागधी अपभ्रंशापासून पूर्वहिंदी म्हणजे अवधी, बंधेली व छत्तीसगढी; शौरसेनी अपभ्रंशापासून बुंदेली, कनौजी, वज, कांगरू व पश्चिम हिंदी; नागर अपभ्रंशा- पाम्न राजस्थानी, माळवी, मेवाडी, जयपुरी, मारवाडी व गुजराथी; पालीपाम्न सिहली व मालदिवी; टक्की अथवा ढकीपाम्न लहंदी व पश्चिम पंजाबी; टक्की अपभ्रंशापास्न पूर्व पंजाबी; बाचड अपभ्रंशापास्न सिंधी व पेशाची अपभ्रशापास्न कास्मिरी अशा निरनिराळ्या देश्यभाषा उत्पन्न झाल्या.

नागर अपभ्रंशाचीं मुख्य लक्ष्णें-वर्णपरिवर्तन (१) निर्रानगळ्या स्वरांबृहल निर्रानिराळ स्वर होतात. जसें:-कृत्य = कच्च, काच्च; वचन = वेण, वीण; बाहु = बाह, बाहा, बाहु; पृष्ठ = पट्ठि, पिट्ठि, पुट्ठि; तृण = तण, तिण, तृण; मुकृत् = मुकिद, मुकृद; लेखा = लिह, लीह, लेह.

- (२) स्वरांच्या दरम्यान असलेट्या असंयुक्त क, ख, त, थ, प आणि फ यांच्या ऐवजी अनुक्रमें ग, घ, द, भ, व आणि म हातात. जसें:--विच्छेदकर = विच्छोहगर; मुख = मुघ; कथित = कधिद; शपथ = सवध; सपळ = समळ.
- (३) आरंभी नसलेख्या असंयुक्त 'म 'बद्दछ विकल्पाने सानुनासिक 'व 'होतो. जसेः-कमल = कॅवल, कमल; भ्रमर = भॅवर, भमर.
- (४) संयोगांत उत्तरपर्दा असंबेह्या 'र 'चा विकल्पाने लोप होतो. जसे:-प्रिय = पिय, प्रिय; चन्द्र = चन्द्र, चन्द्र.
- (५) कोठें कोठे संयोगांत उत्तरपदी असलेख्या 'य 'चा विकल्पानें 'र ' होता. जसः व्यास = ब्रास, बास; व्याकरण = ब्रागरण, वागरण.
- (६) महाराष्ट्रीत जेथें 'म्ह' होतो, तेथें अपश्रंशांत 'म्म' आणि 'म्ह' अस दोन्ही होतात. जसें:-ग्रीष्म = गिम्म, गिम्ह; केलम = सिम्म, सिम्ह.

नामविभक्ति— १ विभक्तिप्रत्यय लागतांना व्हरव स्वराबद्दल दीर्घ व दीर्घाबद्दल व्हस्व स्वर प्राय: होतां. जसें:-स्यामलः = सामला; खड्गाः = खगा; दृष्टि: = दिद्ठि; पुत्री = पुत्ति.

२ सात विभक्तींचे जे साधारणतः प्रत्यय आहेतं ते खाली दिल्याप्रमाणें आहेत. लिगमद व शब्दमद यांवरून अनेक विशेष प्रत्यय होतात, ते विस्तारभयास्तव देत नाहीं.

| ,                   | एकवचन                   | बहुवचन             |
|---------------------|-------------------------|--------------------|
| प्रथमा              | उ, हं।                  | •                  |
| द्वितीया            |                         | •                  |
| तृतीया              | ""<br>· · ·             | हि                 |
| चतुर्थी             | सु, हो, स्सु            | €, ∘               |
| पंचमी               | ₹. ₹.                   | ું<br>દુ           |
| षष्ठी               | ह, हु.<br>सु, हो, स्सु, | €, °               |
| सप्तमी              | इ, हि                   | हें.               |
| आख्यातविभक्ति       | ,                       | •                  |
|                     | एक व.                   | बहु. ब.            |
| १ प्रथमपुरुष        | उं                      | 责                  |
| द्वितीय "           | हि                      | <u>.</u>           |
| तृतीय <sup>,,</sup> | इ, ए                    | हु<br><b>हिं</b> , |
| (00)                | ·                       | •                  |

२ मध्यम (द्वितीय) पुरुषाच्या आज्ञार्था एकवचनाचे इ, उ, ए, हे प्रत्यय आहत. जसें-कुर = करि, करे.

३ भिबष्यकाळांतं प्रत्ययाच्या अगोदर ' स ' आगम होतो. जसें-भिबष्यति = होसह.

कृदन्त--१ 'तन्य 'प्रत्ययाबहल 'इएन्वउं, 'एन्वउं 'आणि 'एवा 'असे होतात. जसें:-कर्तन्य = करिएन्वउ, करेन्वउं, करेना.

- २ 'त्वा' बहुल इ, इज, इबि, अबि, एप्पिणु, एवि, एबिणु होतात. जर्से:-कृत्वा = करि करिउ, करिबि, करिप, करेप्पि, करेप्पिणु, करेबि, करेबिणु.
- ३. 'तुम्' प्रत्ययाबद्दल एवं, अण, अणहं, अणहिं, एप्पिणु, एप्पिणु, एवि, एविणु, होतात. जरें :-कर्तुम् =करेवं, करणहं, करणहं, करेप्पि, करेप्पि, करेपिप, करेपिणु, करेविणु.
  - ४. शीलादार्थक 'तृ' प्रत्ययाबद्द 'अणअ' असे होते. जसे:-कर्तृ =करणअ; मारियतृ = मारणअ.

तद्धित:---'त्व' आणि 'ता' या प्रत्ययांबद्दछ 'प्पण' होतें, जर्से : देवत्व = देवप्पण; महत्त्व = बहुप्पण.

देशी भाषांची उत्पत्तिः-पूर्वी असे विवेचन करण्यांत आलेंच आहे कीं, वैदिक आर्य ज्या वेळीं भरतग्वंडामध्ये येऊन आफ्त्या संस्कृतीचा प्रसार करीत आफ्ली वसाहत सर्व प्रदेशांमध्ये स्थापन करीत होते. त्याच वेळीं येथें मूळ वसाहत करून राहिलेल्या द्राविड. कोळ वेगेरे लोकांच्या स्थानिक निरनिराळ्या . त्या बोर्लीचा व आर्योच्या भाषेचा एकमेर्कीवर परिणाम होत **हो**ता; ब प्रचलित होत्या. त्यामळें आपणांस बैदिक भाषेमध्येंहि परकीय अथवा अवैदिक शब्दांचा प्रवेश झालेला आढळतो. बौदिक आर्योमध्येंहि वेदग्रंथांची बाङ्मयीन अथवा साहित्यिक भाषा व तत्कालीन आर्य लोकांचीच बोल्ण्याची भाषा यांमधेंहि कांहीं फरक असणें साहजिक होतें व स्थानिक बोलीचा वाङ्मयीन भाषेपेक्षां आयीच्या ब्यावहारिक भाषे-बर अधिक परिणाम झाला असला पाहिजे. नंतर बैदिक भाषा जसजशी वाङ्मयीन व नियमबद्ध होत गेली तस्तशी ब्यावहारिक भाषा व त्या भाषेतील अंतर बाढत जाऊन ती भाषा सामान्य लोकांस दुवीं घहि होऊं लागली. ही गोष्ट आपणांस यज्ञांतील काहीं आदेश व कांहीं मंत्रांचे विनियोग-यांस लेंगिक विनियोग म्हणतात. उदा० ' कुक्कटोसि मधुजिह्न 'या मंत्राचा सोम कुटण्याकडे विनियोग-हे त्यांच्या यागिक अर्थास घरून नसून केवळ ध्वनि-साम्यावरून वसविलेले आहेत. यावरून दिसून येते. याप्रमाणेंच पुढें आभिजात संस्कृत व त्यानंतर निरनिराळ्य। प्राकृत भाषा या सामान्य लोकांच्या ब्यावहारिक भाषेसच वाङ्मयीन व ब्याकरणबद्ध स्वरूप प्राप्त होऊन बनल्या ब यांना रिथर असे स्वरूप प्राप्त झालें. परंतु लोकांच्या बोली अथवा व्यावहारिक भाषा ह्या कालमान व परिस्थिति यांना अनुसहन व अनेक लोकांच्या संघटनामुळे आपर्ले अस्तित्व व्यवहारास सुलभ असे व अनेक लोकसमाजांच्या भाषांशी देवाणघेवाण करीत, योग्य ते बदल करीत कायम ठेवून राहिल्या होत्या. ह्याच ब्यावहारिक भाषा अथवा बोली आज निरनिराळ्या देशी भाषा या नांबानें प्रचलित आहेत. या देशी भाषांत आपणांस कांहीं निरनिराळ्या प्रादेशिक विशेषां-वरोबरच वैदिक, संस्कृत व प्राकृत या सर्व भाषांचे विशेष प्राचुर्याने आढळतात. केवळ आर्यवंशज लोकांच्या देशीभाषां-वरच नःहे तर द्राविड लोकोच्याहि ज्या आज देश्यभाषा प्रचलित आहेत स्यांधरिह संस्कृत व तःसंभव भाषांचा परिणाम विशेष रीतीनें झालेला आपणांस आढळतो व या प्रत्येक देशी भाषेतील शब्दसंपत्तीमध्यें तत्सम म्हणजे संस्कृत शब्द जसेच्या-तसेच घेतलेले. तद्भव म्हणजे संस्कृतशब्दांपासून बनविलेले व देश्य म्हणजे मूळचे, असे तीन प्रकार आढळतात. तसेंच त्यांच्या लिपीहि संस्कृत ब्राह्मी लिपीपासूनच बनल्या असून कांही द्राविड भाषांचें व्याकरणहि संस्कृत व्याकरणपद्धतीस अनुसहन एवढेंच नब्हे तर प्रत्यक्ष संस्कृत भाषेत्रिह लिहिलेलें आढळतें.

अशा तन्हेच्या निरिनराळ्या देशी भाषा प्रचलित होत्या यासंबंधी उद्देश्य आपणांस महाभारतकालापासून आढळतात. महाभारतांत शल्यपर्वात 'नानाचर्मभिराच्छन्नानाभाषाध भारत। कुशला देशभाषासु जल्पन्तोऽन्योन्यमीश्वराः॥' महा. शल्य,४६.१०३. त्याप्रमाणेंच भरताच्या नाट्यशास्त्रांत 'अत ऊर्ष्व प्रवश्यामि देशभाषाधिकल्पनम्।' व 'अथवा छन्दतः कार्या देशभाषा प्रयोक्तृभिः।' नाट्यशास्त्र १७, २४ व४६ असा उद्धेल आढळतो. याप्रमाणेंच वात्त्यायनाच्या कामसूत्रांत संभाषणामध्ये संस्कृत व देशीभाषा या दोहीचाहि योग्य उपयोग करावा असे सागितलें आहे. 'नात्यन्तं संस्कृतेनेव नात्यन्तं देषभाषया। कथा गोष्टीषु कथयँछोके बहुमतो भवेत्॥ '—कामसूत्र १. ४, ५०. त्याप्रमाणेंच विष्णुधर्मोत्तरामध्ये 'संस्कृतैः प्राकृतेर्वावयेर्थः। शिष्यमनुरूपतः। देशभाषाऽऽद्यपायेथ बोधयेत् स गुरुः समृतः॥' असा उद्धेख आहे. त्याप्रमाणेंच मृच्छकटिकामध्ये अनेक देशी भाषांचा उद्धेख आला आहे [ दिक्खणत्ता अवस्तभाषिणो खसः...क्षेच्छजातीनाम् अनेक देशभाषाभित्रा ६ ]. मुद्राराक्षसांतिह 'बहुविषंदेशवेषभाषा ' चा

उक्तेख आहे. कादंबरीतिह 'शिक्षिताशेषदेशभाषेण सर्वे लिपिशेन' असा उक्तेख आढळतो. कान्यानुशासनांत 'अपभ्रंश भाषानिबद्धसन्धिक प्रमिथनादि ग्राम्यापभ्रंशभाषानिबद्धावस्क अक्तेक भीमकान्यादि ' (८, ३३०) असे म्हणून देशी ब ग्राम्य भाषांचा उक्तेख केला आहे.

प्राकृत बाङ्मयांत तर देशी भाषांचा उल्लेख अनेक ठिकाणीं येतो व त्यांची संख्या अठरा सांगितलेली आढळते. 'संस्कृतं नाम देंबी वागन्वाख्याता महर्षिमः! तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः॥'—काव्याद्र्र्श १. ३३. 'संस्कृतं स्वर्गिणां भाषा शब्दशास्त्रेषु निश्चिता। प्राकृतं तज्ज तत्तुत्य देश्यादिकमनेकथा॥'—काव्यादर्श २. २. 'तते णं से मेहे कुमारे...अट्ठारसिविहिष्यगर देसीभासा विसारए...होत्थाः' तसेंच 'तत्थ णं चंपा ए णयरीए देवदत्ता णामं गणिया परिवसह...अट्ठारसदेसीभासाविसारए'—ज्ञाताधर्म कथासूत्र पृ. ३८ व ९२. 'तत्थ णं वाणियगामे कामज्ज्ञया णामं गणिया होत्था...अट्ठारसदेसीभासाविसारया'— विपाकश्चत पृ. २. ८. 'तए णं से दढपइण्णे दारए—अट्ठारस देसीभासा विसारए '—औपपातिक सूत्र, कलम १०९. 'तए णं से दढ पतिष्णेदारए—अट्टारस विहदेसिष्यगारमासा विसारए '—राजप्रश्नीय सूत्र. १४८. शके ६९९ चैत्र कृष्ण चतुर्दशी म्हणजे विक्रम संवत् ८३५ व्या वर्षी रचलेल्या कुबल्यमालाकथा नांवाच्या प्राकृत भाषेत रचलेल्या एका ग्रंथांत कथानुसंधानानें तत्कालीन अठरा देशी भाषांचे नमुने दिले आहेत. या ग्रंथाची वि. सं.११३९मध्ये लिहिलेली इस्तलिखित प्रत जेसलमीर भांडारामध्ये आहे. तीवहन श्री. लालचंद्र गांधी यांनीं आपत्या अपभ्रंशकाव्यत्रयीत उतारा घेतला आहेतो पुढें मूळ अपभ्रंश व त्याचें संस्कृत रूपांतर असा दिला आहे. त्यामध्यें जरी शेवटच्या श्रोकांत अठरा देशी भाषा असे म्हटलें आहे तरी पुढील सोळा भाषांचेच नमुने आढळतात. १ गोह्र २ मध्यदेश ३ मगध ४ अन्तवेंदी ५ कीर ६ टक ७ सिन्ध ८ मक ९ गुर्जर १० लाट ११ माल्य १२ कर्णाटक १३ तायिक १४ कोसल १५ महाराष्ट्र १६ अन्ध व यांशिवाय लस, पारस, बब्बर या भाषांचा उल्लेख केळा आहे.

- (१) कसिणें निद्दुरवयेंण बहुकसमरभुंजए अल्डेज य । 'अररे'ति उछवंते अह पेच्छइ गोछए तत्थ ॥ ( कृष्णान् निष्ठुरवचनान् बहुकसमरभुञ्जानानल्डजांश्व । अररे इलुक्कपतोऽथ प्रेक्षते गोछकांस्तत्र ॥ )
- (२) णय-णीति-संधि-विग्गहपडुए बहुजंपिरे य पयतीए। 'तेरे मेरे आउ'ित जंपिरे मज्झदेसे य ॥ (नय-नीति-संधि-निग्रहपटुकान् बहुजल्पाकांश्व प्रकृत्या। 'तरे मेरे आ ओ' इति जल्पतो मध्यदेशांश्व ॥ ).
- (३) णीहरीयपोट्टदुव्वणमडहए सुरथकेल्तिक्षिच्छे। 'एगे ले' जंपुक्ते आह पेच्छइ मागहे कुमारो।। (निःस्तोदर-दुर्वर्ण-वामनान् सुरतकेल्तिक्षिप्सान्। 'एगे ले' जल्पाकानथ प्रेक्षते मागधान् कुमारः।।)
- (४) कविले पिंगलणयणे भोभणकहमेत्तदिष्णवावारे। 'कित्तो किम्मो जिअ' जीपरे य अह अंतवेते य॥ (किपलान् पिंगलनयनान् भोजनकथामात्रदत्तव्यापारान्। 'कित्तो किम्मो जिअ' जल्पाकानथान्तर्वेद्यांश्व॥)
- (५) उत्तुंग-थूलघोणे कणयवण्णे य भारवाहे य। 'सिर बा (पा) रि' जंपिरे कीरे कुमारो पलोएइ॥ (उत्तुंग-स्थूलघोणान् कनकवर्णाश्च भारवाहांश्च । 'सिर पारि' जल्पाकान् कीरान् कुमारः प्रलोकयति॥)
- (६) दिक्लण-दाण-पोरुस-विण्णाण-दयाविविज्ञियसरीरे। 'एइं तेइं' चवंते टके उण पेष्छए कुमारो॥ (दाक्षिण्य-दान-पोरुष-विज्ञान-दयाविवर्जितशरीरान्। 'एइं तेइं' ब्रुवाणान् टक्कान् पुनः प्रेक्षते कुमारः॥)
- (७) सललित-मिदु-मंदपए गंधन्वपिए सदेसगयचित्ते। 'व (च) उडयमे ' भिणरे सुद्दए अह सन्धवे दिहे॥ (सललित-मृदु-मन्दपदान् गान्धवंप्रियान् स्वदेशगतचित्तान्। 'चउडय मे ' भणतः सुभगानथ सन्धवान् दृष्टवान् ॥
- (८) वंके जडे य जड्डे बहुमोइ किट (ढि) ण-पीण-सू (थू) णंगे। 'अप्पा तुप्पा' मणिरे अह पेच्छइ मारुए तत्तो।। (बकान् जडांश्र जाडचे बहुभोजिन: किटनपीनस्थूलाङ्गान्। अप्पा तुप्पा' मणतोऽथ प्रेक्षते मारवास्ततः॥)
- (९) घयलो (ला) लिय पुडंगे धम्मपरे संधि-विग्गइं णिउणे। 'णउ रे भक्षउं' भणिरे अ**इ पेच्छ**इ गुज्जरे अबरे॥ (घतलो(ला)लित पुष्टाङ्गान् धर्मपरान् सन्धि-विग्रहे निपुणान्। 'णउ रे भक्षउं' भणतोऽध प्रेक्षते गोर्जरानपरान्॥)

- ( १० ) ण्हाउलित्त-विलित्ते कयसीमंते मुसोहियसुगत्ते । 'आहम्ह काइं तुम्हं मित्तु' भणिरं पेच्छए लाडे ॥ ( स्नातोक्तिम-विलिप्तान् कृतसीमन्तान् सुशोभितसुगात्रान् । 'आहम्ह काइं तुम्हं मित्तु ' भणतः प्रेक्षते लाटीयान् ॥ )
- (११) तणु-साम-मडहदेहे को वणए माण-जीविणो रोदे। 'भाउअ भइणी तुम्हे' भणिरे अह माळवे दिहे॥ (तनु-स्याम-छघुदेहान् कोपनान् मानजीविनो रौद्रान्। 'भाउअ भइणी तुम्हे' भणतोऽथ माळवीयान् इष्टवान्॥)
- (१२) उक्क उदप्पे पिअमोहणे ए(प)यरोहे पयंगिषत्ती य। 'अद्रि पोण्डि मं(न)रे' भिणरे पेण्छ ह कण्णाडए अण्णे ॥ (उत्कटदर्पान् प्रियमोहनान् पदरौद्रान् पतङ्गवृत्तींश्व। 'अद्रि पोण्डि मं(न,रे' भणतः प्रेक्षते कर्णाटकीयानन्यान्।)
- (१३) कुष्पासपाउअंगे मासद्दं पाणमयणति हिन्छे। 'इसि किसि मिसि' भणमाणे अह पेच्छक् ताइए अवरे।।' (कृपीसप्रावृताङ्कान् मांसद्चीन् पान-मदनति हिष्सान्। 'इसि किसि मिसि' भणतोऽथ प्रेक्षते तायिकानपरान्।।)
- (१४) सत्थकलापत्तहों(हे)माणी पिअकोवणे कढिणदेहे । 'जल तल ले' भणमाणे कोसलए पुल्हए अवरे ॥ (श(शा)स्त्रकलाकुशलान् मानिनः प्रियकोपनान् कठिनदेहान् । 'जल तल ले' भणतः कौशलि-कान् प्रलोकतेऽपरान् ॥)
- (१५) दढ-मडह-सामलंगे सहिरे अहिमाण-कल्ह्सीले य । 'दिण्गले गहिले ' उक्तविरे तथ मरहहे ॥ (हढ-लघु-स्यामाङ्गान् सहमाना-निभमान-कल्ह्झीलांध । 'दिण्गले गहिले ' उक्तपतस्तत्र महाराष्ट्रीयान् ॥)
- (१६) पिअमहिला-संगामे सुंदरगत्ते य भोइणे रोहे। 'अटि पुटि रर्टि' भणंते र(अ)न्ध्रे कुमरो पलोएइ॥ (प्रियमहिलासङ्ग्रामान् सुन्दरगात्रांथ भोगिनो राद्रान्। 'अटि पुटि रटिं' भणत आन्ध्रान् कुमारः प्रलोकते॥)
- (१७) इअ अहारस देसीभासाउ पुल्ड्ऊण सिरिअत्तो । अण्णाइं अ पुल्एई खस-पारस-बब्बरादीए ॥ (इत्यष्टादश देशीभाषाः प्रलोक्य श्रीदत्तः । अन्यांश्व प्रलोकयति खस-पारस-बर्वरादीन् ॥)

भारतीय आर्य भाषेचे कालविभागः——आतांपर्यत विवेचन केल्याप्रमाणें आफ्ल्या आर्यभाषांची जी परिणती होत आली आहे तिचे थोडक्यांत साकल्यानें कालविभाग पुढें दिल्याप्रमाणें पाडतां यतील.

१ उच्चार व व्याकरण या दोहोंच्या दृष्टीनें पाहती एकंदर भारतीय आर्थ भाषचे सोइस्कर असे तीन काल-विभाग करतों येतात. पहिल्या कालविभागास प्राचीन इडी आर्थन काल असे नांव देता यईल, या कालांत उच्चार ब हपें यांची विविधता किंवा प्राचुर्य दिसून येतें. यामध्यें पूर्ववेदिक व वेदिक असे दोन कालखंड करतां येतील.

२ दुसऱ्या कालविभागास मध्य भारतीयभाषा काल असे म्हणतां येईल. या कालांत प्राचीन व्यंजन-माला शक्य तितकी साधी करण्याची व व्याकरणरूपांची विविधता कमी करण्याची चळवळ झाली. या काल-विभागाचेहि पूर्व, मध्य व उत्तर असे तीन पोटविभाग करतां येतील.

३ तिसऱ्या कालविभागास अर्वाचीन भारतीय भाषाकाल असे नांव देतां येईल. दुसऱ्या कालविभागांत चात्र् झालेली ब्याकरणरूपांची छाटाछाट इत्यादि स्वरूपाची चळवळ या कालांत पूर्णतेस पाव्न् रूपांचे प्राचुर्य नष्ट इोजन प्रत्ययांचा उदय झाला. भाषेचे स्वरूप बरेंच पालटलें आणि भारतीय देशभाषा अस्तित्वांत आल्या.

पूर्व वैदिक, वैदिक आणि संस्कृत हीं पहिल्या कालविभागाचीं प्रतीकें होत. निरनिराळ्या प्राकृत भाषा व अशोकाच्या शिलालेखीय भाषा व पाली व ग्रांथिक प्राकृत भाषा यांचा समावेश दुस्त्या कालविभागांत करतां येईल. दुस्त्या व तिसऱ्या कालविभागांच्या संधिकालांत आपणांस ग्रांथिक अपभंश भाषांचा समावेश करतां येईल. या ग्रांथिक अपभंश भाषा प्राकृत भाषांच्या विकृत बोलीवर उभारलेखा असत आणि यांच्याच्यास्त अवी-चीन देशभाषांचा उगम शाला. यांचीच वर्षसंख्या अथवा कालमयीदा दाखवावयाची असल्यास पुढें दिल्याप्रमाणें देतां येईल.

१ प्राचीन भारतीय भाषाकालविभागः — हा सामान्यतः वेदपूर्व व वेदरचनाकालापासून म्हणजे खि. पू. ५००० ते १५०० पासून बुद्धपूर्वकालापर्यत म्हणजे खि. पू. ५०० पर्यंत मानता येईल,

२ मध्ययुगीन भारतीय भाषा कालविभागः—हा साधारणपणें िस. पू. ५०० पासून इ. स. १००० पर्यंत मानतां येईल. याचे (अ) िख. पू. ५०० ते वि. पू. २००, (आ) वि. पू. २०० ते इ. स.२०० इतका उक्कांतिकाल, व िख. पू. २०० ते इ. स. ५००—६०० हा मध्यकाल व (इ) इ. स. ६०० ते इ. स. १००० पर्यंत उत्तरकाल असे पोटविभाग करतां येतील.

३ इ. स. १००० नंतरची कांही शतकें हा अर्वाचीन देशीभाषांचा काल.

मराठी भाषेवर प्राकृत भाषांचा ठसाः -- याप्रमाणे निरनिराळ्या प्रादेशिक अथवा देशी भाषा भरतखडाच्या भागांत फार प्राचीन काळापासून प्रचल्कित असून आजहि त्या निरनिराळ्या नांबोनी आहेत, त्यांची जंत्री खानेमुमारीवरून दुसऱ्या विभागाच्या प्रस्तावनेच्या परिशिष्टांत दिली व तेथें त्या भाषा बोल्णान्यांची लोकसंख्याहि नमूद केली आहे. आपला प्रस्तुत विषय जी मराठी भाषा ती भरतखंडाच्या काणकोणत्या विभागांत बोल्ली जाते व तिने कोणता प्रदेश व्यापला बोलणाऱ्यांची लोकसंख्या किती आहे इत्यादि माहिती तिसऱ्या विभागाच्या प्रस्तावर्नेत व परिशिष्टांत दिली आहे. मुख्यतः ही महाराष्ट्राची भाषा असून वेदकालापासून आजपर्यंत तिष्यावर आर्याची बोलभाषा, वैदिक, संस्कृत व प्राकृत भाषा यांचा परिणाम होऊन तिचें सांप्रतचें स्वरूप वनलें आहे. या भाषेंतिह तत्सम, तद्भव व देश्य या तिन्ही प्रकारचे शब्द आढळतात. कांहीं संस्कृत शब्द वेदकालीन स्वरूपांतील तर कांहीं अभिजात संस्कृतकालीन असून प्राकृत भाषांमार्फतिह बरेचसे शब्द आजच्या मराठीमध्यें आलेले आहेत. त्यांत विशेषतः महाराष्ट्री म्हणून जी प्राकृत भाषांतील विशेष प्रौढ व वाक्सयीन भाषा तीच मराठीची आधारभूत भाषा आहे. तथापि आयीची वसाहत दंडकारण्यांत अथवा महाराष्ट्रांत होण्यापूर्वी त्यांचे ज्या निरनिराळ्या प्रदेशांतून परिभ्रमण झाले त्या प्रदेशांतीलहि प्राकृत भाषांचा उसा मराठीवर उठल्याच्या स्पष्ट खुणा आपणांस आढळून येतात. या आर्याच्या परिभ्रमणाचा मार्ग विध्य पर्वताच्या पूर्व आणि पश्चिम दोन्हीहि वाज्कहून असा आहे. रामाच्या दण्डकारण्यांतील आगमनाचा मार्ग पाहं गेल्यास विध्यपर्वताच्या पूर्वेकडून तो आला असावा असे वाटतें व स्यानंतरिह आर्याचे बरेच संघ त्या दिशेकडून येऊन महाराष्ट्रांत स्थायिक झाले असावेत. या दिशेकडून येणाऱ्या लोकांच्या भाषेवर मागधी व पाली या भाषांचा संस्कार झाला असला पाहिजे: व तशीं कांहीं चिन्हें आपणांस प्रस्तुतच्या मराठींत दृष्टीस पडतात व मागधीपासून बनलेली देशी भाषा जी बंगाली तिच्यांत व आजच्या मराठींत बऱ्याच सामान्य गोष्टी आढळतात, याचेहि कारण हेंच आहे. याप्रमाणेच कोहीं आर्य पश्चिमेकडून समुद्रमार्गानें किंवा गुजराथच्या बाजूनें येऊन महाराष्ट्रांत स्थायिक झाले व हें आगमन बऱ्याच अर्वाचीन काळपर्यंत चाल होतें, ही गोष्ट आपणांस पाठारे प्रभूच्या विवराजावरोवरच्या आगमनावरून दिसून येते. त्यामळें त्या प्रदेशांतील प्राकृत भाषांचाहि कांही परिणाम महाराष्ट्रांतील महाराष्ट्री किंबा तदुत्तर महाराष्ट्री अपभंश या महाराष्ट्रांतील भाषांवर झाला असला पाहिजे. या बाबतींत सिंधी भाषेचें मराठी भाषेशी असलेलें कांही बाबतीती छ विशेष साम्य व कोहीं गुजराथी भार्षेतील सामान्य शब्द ही पुरावा म्हणून देतां येतील.

भरतखंडांतील देशी भाषांचें वर्गीकरणः पूर्वी विवेचन केल्याप्रमाणें प्राकृतभाषांचे जे निरिनगळे गट करतां येतात त्यांपासून ज्या अर्वाचीन देश्यभाषा उत्पन्न झाल्या त्यांचे प्रादेशिक संघ पुढें दिल्याप्रमाणें पाडतां येतात. १ वायव्य संघः —काश्मिरी, लहंदी, सिंधी. २ दक्षिण संधः — मराठी. ३ पश्चिम संघः — गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, पश्चिमहिंदी. ४ उत्तर संघः — पश्चिमपहाडी, मध्यपहाडी, नेपाळी. ५ मध्य संघः — पूर्वीहेंदी. ६ पूर्व संघः — आसामी, बंगाली, विहारी, उरिया.

प्रिअर्सनच्या मतें ३ व ४ हे संघ परस्पर संबद्ध असून त्यास अंतर्कुल असे म्हणतां येईल, १,२,व ६ या संघास बाह्यकुल असे संबोधितां येईल. पूर्विहिंदी ही दोहों मधील दुवा होय. हें वरील प्राकृत वर्गीकरणाशीं जुळतें. जर आपण वायब्य संघ सोडला तर बाकीच्या भाषांचे दोन वर्गः एक अंतर्वर्ग यामध्यें शीरसेनीशी संबद्ध य एक बाह्यकर्ग यामध्यें दक्षिण व प्राकृतभाषांशीं संबद्ध असे दोन वर्ग पडतील.

डॉ. होन्लें यांच्या मतें मराठीचें कांहीं बाबतींत पश्चिम (अंतर्वर्ग) व इतर बाबतीत पूर्व (बाह्यवर्ग) यांशीं साम्य आहे; व कांहीं बाबतींत ती दोहोंपेक्षां भिन्न आहे. म्हणून तो मराठीचा एक स्वतंत्र वर्गच मानतो.

मराठी व पश्चिम अथवा अंतर्भाषा यांतील साम्य:—यांपैकी सामान्यतः प्राकृतभाषांचे पूर्व आणि पश्चिम असे जे दोन संघ करतां येतात म्हणून वर सांगितलें त्यांमध्यें व मराठीमध्यें कितपत साम्य आहे याचा आतां आपण स्थूल मानानें विचार करूं. गुजराथी व पंजाबी या भाषांप्रमाणें मराठीतिह व आणि ब हे दोन वर्ण स्वतंत्र आहेत. दर्शक व संबंधी सर्वनामें पुंक्तिगी प्रथमेच्या एकवचनांत पश्चिम हिदीप्रमाणें ओकारान्त असतात, परंतु पूर्वेकडील भाषांत एकारान्त असतात. जुन्या मराठीतिह पुंक्तिगी प्रथमेचें एकवचन उकारान्त किंवा ओकारान्त असतें. जसें:— नंदन, रावो. यावरून महाराष्ट्री व शोरसेनीमध्यें ज्या बावतीत साम्य आहे त्याच बावतींत मराठी व अंतर्भाषा यांमध्यें साम्य आहे, हें स्पष्ट आहे. याखेरीज कर्त्यांची विभक्ति, सकर्मक क्रियापदांचा भूतकाळी कर्मणि उपयोग व हेत्वर्थ 'ण' प्रत्ययांने करणें या बावतींतिह साम्य आहे. याखेरीज मराठीमध्यें 'व ' प्रत्ययांत हेत्वर्थक हपें आहेत त्याप्रमाणें गुजरातींतिह आढळतात व ही गोष्ट अंतर्भाषांतिह आढळते.

मराठी व पूर्व अथवा बाह्यवर्ती भाषा यांतील साम्य:——कोंकणी व बंगाली भाषांत 'अ'च। 'ऑं ' असा उचार करितात. 'आ 'मध्यें सामान्य रूप होतें. जसें:—खांव-खांवा-स; वाप-वापाचा. महाराष्ट्री बाष्पस्स. तसेंच भूतकाळाचा 'ल' प्रत्यय हा महाराष्ट्री व अर्धमागधीमधील 'इल्ल'पासून आला असावा. याचें सर्वात जुनें अर्धमागधीन तील उदाहरण म्हणजे 'आणिल्जिअ' हें देतां यईल. हा 'ल ' प्रत्यय मागधीत कचित् पण शौरसेनींत मुळीच आढळत नाही. भूतकालीन 'ल 'प्रत्यय कधीं कधी गाळतात. उदा० चित्पावनी. मायरा = मारला.

यावरून मराठीचें पश्चिमेकडील भाषांशीं (१) उच्चार (२) कर्त्यांची विभक्ति (३) अकारांत पुंक्षिमी शब्दाचें एकवचन महाराष्ट्रीतल्याप्रमाणें ओकारान्त असणें या बावतीत साम्य आहे व पूर्वेकडील भाषांशी (१) आकारान्तामध्यें सामान्यरूप. (२) भूतकाळाचा प्रत्यय 'ल 'या बावतीत साम्य आहे. मराठीतील विभक्तिरूपांचें प्राचुर्य पूर्वेकडील भाषांत आढळतें; पश्चिमेकडील भाषांत तें आढळत नाही. मराठी भाषेमध्यें निरनिराद्ध्या प्राकृत भाषांपासून कोणकोणते विशेष आलेले आहेत ते आतां पाहं.

मराठीनें घेतलेलें संस्कृत व प्राकृत भाषांचें ऋण:— मराठी भाषेत दोन प्रकारचे वर्ण आहेत. महाराष्ट्री व अपभ्रंश या भाषांत्न आलेले व थेट संस्कृत भाषेत्न आलेले. पहिल्या प्रकारचे वर्ण तद्भव शन्दांत आढळतात, तर दुसरे तत्सम शन्दांत आढळतात. ऋ, ऋ, ल, ए व औ हे स्वर अपभ्रंशांत आढळत नाहीत, परंतु मराठींत संस्कृतमधील सर्व स्वर आढळतात. विसर्ग अपभ्रंशांत नसून मराठीत आढळतो.

दंततालन्य व्यंजनें संस्कृतांत नसून महाराष्ट्री व अपभ्रंश यांत आढळतात. यः बद्दल्चा जो किंबा ज्योतिष यापासून बनलेला जोइसी किंवा जोशी हे दंततालव्य उच्चार आहेत. जेथें केवळ तालव्य उच्चार असेल तेथें त्या वर्णास य जोडण्याचा प्रधात पूर्वीच्या मराठी लिखाणांत आढळतो. जसें:—विच्यार; 'च्यारीखाणी च्यारी बाणी,'-दा. १३. १,३; 'स्वयंभु मुख्य वडिल च्यारि मनु,'-राज्ञा. १०. ९१. ळ हा वर्ण वैदिकभाषेंत आढळतो. परंतु तो संस्कृतमध्यें नसून प्राकृत व अपभ्रंश यांत व अवीचीन मराठींत आढळतो. श, व ष महाराष्ट्रींत व अपभ्रंशांत नाहींत, परंतु ते मराठींत आढळतात.

संस्कृतमध्यें व्यंजनान्त शब्द आढळतात. महाराष्ट्री व अपभ्रंश यांत ते आढळत नाहींत. मराठीत तस्सम शब्दांत व्यंजनान्त शब्दिह आढळतात. परंतु तन्द्रव शब्दांत आढळत नाहीत. संस्कृतमधील द्विवचन पुढें कोठेंहि आढळत नाहीं. परंतु जन्या मराठींत (चिकुटें येथील ताम्रपटांत) तें कचित् आढळतें.

मराठींतील सर्व विभक्तिप्रत्यय अपभ्रंशांत्न आलेले आहेत. 'मी' या शब्दाची एकवचनी रूपें महाराष्ट्रीशीं जुळतात, पण अपभ्रंशाशीं तितकीं जुळत नाहींत; अनेकवचनी रूपें मात्र महाराष्ट्री व अपभ्रंश या दोहींशीं जुळतात. एकवचनाचें अनेकवचन साधण्याचे प्रत्यय मराठीनें प्रायः अपभ्रंश व कचित् महाराष्ट्रींत्न घेतले आहेत. परंतु त्या भाषांत आकारान्त पुंक्षिंगी शब्द नसस्यानें त्या ठिकाणीं मराठीनें एतत् व इदम् या सर्वनामांपासून निघालेस्य।

ए ब अ या रूपांची मदत घतली आहे. लिगांच्या बाबर्तातिह मराठीने महाराष्ट्री व अपभ्रश या भाषांच अनुकरण करें आहे. आख्यातिवभक्तीची हपे बनविण्याची पद्धित मराठीने अपभ्रशापक्षां महाराष्ट्रीपासून इतल्ली दिसत. मराठीमध्यें सामान्यत: आत्मनपदाचा लोप झाला असून परस्मेपद प्रायः बापरलेलें आढळतें. परंतु कांही जुःया हपांत विशेषतः कान्यातून आत्मनेपदी हपें आढळतात. जसें:-महणे, झिजे, कांपे, गाजते, बाजते इत्यादिः करिजे, जाणिजे, निमंजे, होइजे इ०. सारखी विध्यर्थाचीं हपें मराठीत महाराष्ट्रीतूनच करिजे, जाणिजे, णमेज्जा इ०. हपांवहन आलेली दिसतात. मराठीतील इच्छार्थक हपें महाराष्ट्रीतून व पौनःपुन्यवाचक हपें महाराष्ट्री व अपभ्रशीत्न आली आहेत.

संस्कृत अभूत्पासून मराठींत आलेलें 'होता' हें रूप अर्धमागधीत 'होत्था ' या रूपांत आढळतें. मराठींत जिणुनि, हमुनि वंगे पूर्वकालवाचक रूपें आढळतात. ती अपभ्रंशांतील करेवि, पालेवि या रूपांच्या धर्तीवर बनलेली दिसतात. तसेंच करुनु, घेउनु, हमुनु ही रूपें अपभ्रंशांत आढळणाऱ्या पिणु, विणु, यांच्या धर्तीवर बनलेली दिसतात. करूनिया, घेऊनिया ही रूपें मागधीत जी य व इया या प्रत्ययांवरून रूपें बनतात, त्यांवरून बनलेली दिसतात. जातां, घतां, देतां ही ता प्रत्ययान्तरूपें संस्कृतांतील 'त्वा 'प्रत्ययाचा अर्धमागधीतील 'क्ता 'व नंतर 'ता 'या प्रत्ययावरून बनलेली दिसतात. त्याचाच एक अपभ्रंश अर्धमागधीत त्ताणम् असा होता त्यावरून होतांना, देतांना, जातांना यांसारली रूपें बनलेली दिसतात.

तद्धित प्रत्ययांपैकी च हा प्रत्यय संस्कृत तत्रत्य, अत्रत्य इ. शब्दांत आढळणाऱ्या 'त्य ' प्रत्ययावरून आलेला दिसता. जसें:—तथचा = तत्रत्य, एथचा = अत्रत्य. मतुप् अथवा 'जवळ असणारा, बाळगणारा, ' याअर्थी जो 'ल ', प्रत्यय आहे तो मराठीत आलेला आहे. मात्र त्यास विशेष अर्थ राहिला नसून तो सर्वसामान्य बनला आहे. उदाहरणार्थ:—संस्कृत अंध, अंधल, अंधळा. एक, एकल, एकला. चांग, चांगला. श्याम सावळा; छाया, सावली; दादु, दादुला; अशाच प्रकारचा संस्कृत 'इल ' प्रत्यय महाराष्ट्रीत 'इल ' व मराठीत इल या रूपाने आढळतो. सं. मध्य, महाराष्ट्री व अर्धमागधी मिष्झिल; मराठी मधील; सं. पुरस्, अर्धमागधी व महाराष्ट्री पुरिल्ल व मराठी पुढील; स. बिहस, अर्थमा. महाराष्ट्री वाहिरिल, मराठी वाहेरिल.

म्हणितळ, म्हणियल, म्हणाल, म्हंतल, म्हंटल या रूपांत संस्कृत, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, जुनी मराठी, मध्य-कालीन व अर्वाचीन मराठी ही परंपरा आढळते.

मराटींतील च, चि, या निश्चयार्थक शब्दयोगी अन्ययाचा संबंध महाराष्ट्रीतील चेअ, चिअ, च याशी दिसता. यांपैकी चेअ हें महाराष्ट्री व अर्धमागधीमध्यें आढळतें. छत्तिसगढीमध्यें याचें 'ऐच 'असें रूप आढळतें. शौरसेनींत याध्याऐवर्जी 'जव ' असें रूप आढळतें. हेंच पुढें गुजराथींत 'ज ' असें होतें.

संस्कृत प्राकृतादि भाषांतून मराठींत आलेली शब्दसंपत्ति व त्यांतील रूपविकार:—मराठीमध्यें अनेक शब्द संस्कृत भाषेत्न निरनिराळ्या प्राकृत भाषांच्या द्वारें आलेले आहेत; तसेंच कांहीं शब्द साक्षात् संस्कृत- मधूनिह मराठीनें वेतलेले आहेत. यांपैकी कांही मूळच्या स्वरूपांत वेतले असून कांहींच्या स्वरूपांत तिनें आपल्या प्रकृतीप्रमाणें वदल करून वेतले आहेत. तसेंच कांही शब्द फारशी, अरबी, इंग्रजी, पोर्तुगीज बगैरे परकीय भाषांत्नहि वेतलेले आहेत. व त्यांच्या रूपांतिह निरनिराळे फरक आपल्या विशिष्ट लकवीप्रमाणें मराठीनें केलेले आहेत. या निरनिराळ्या कियांचे स्वरूप पुढें दिलेल्या उदाहरणांवरून थोडक्यांत दाखवितां येईल.

प्राकृतांत अगर अपभ्रंशांत संयुक्त व्यंजनापूर्वी न्हस्व स्वर असेळ तर मराठींत तें संयुक्त व्यंजन एकेरी होतें व स्याच्या मागील न्हस्व स्वर दीर्घ होतो. जसें:—कर्म, कम्म, काम; अग्नि, अग्नि, आगः; अद्य, अज्ज, आज. प्रतिपद् पाडिब, पाडवा. परभाषेत्निह शब्द घेतांना मराठीनें अच्या ऐवर्जी आ केलेला आढळतो. जसें:—अरबी महल्द्र, मराठी महालः; इंग्रजी गटर, मराठी गटार. कुठें कुठें 'अ 'बदल 'इ 'केलेली आढळते. जसें:—संस्कृत पक्षर, दक्त, मरिच; प्राकृत पिक्षर, दिण्ण, दिन्न, मिरिअ; मराठी पिंजरा, दिन्ह, दिण्ह, दिन्नलें, दिल्हे, दीघलें, दिलें, मिरं, मिरची; अरबी जिरीअत्, मुशाहरा, शर्मन्दा; मराठी जिराईत, मुशाहरा, शर्मेदा; इंग्रजी वंगन्; मराठी बाबीण.

मराठीत शब्दारंभीचा अ-कार किवा अनुनासिकापूर्वीचा अकार अनेक शब्दात विकल्पेंबरून 'इ' झालेला आढळतो. जसें:—ड-डिकणें; झ-झिरा; रं-रिंगण; तेलं-लिंगा; नारं-रिग, कोटें कोटें अ दहल उ केलेला आढळतो. जसें:-संस्कृत खण्डित; प्राकृत खुडिअ, मराठी खुडलें.

'अ' यहल ए, कुटें कुटें केलेला आढळतो. जसें:-सस्कृत कंदुक, शय्या; प्राकृत गेंदुअ, सेरजा, सरज; मराठी गेंद, चेंडू, शेज, सेज. तसंच 'अ' बहल 'ओ' केलेला आढळतो. जसें:--संस्कृत अर्थ, अञ्जलि; प्राकृत ओप्प, अञ्जलि; मराठी ओप्पों, ओंजळ.

अपभ्रंशांत व मराठीत मस्कृतांतील आकारान्त स्त्रीलिंगी नामांचा अन्य आ वहुशः अ होतो. जसें:— संस्कृत छुंडा, भिक्षा, परीक्षा; मराठी सोंड, भीक, पारख. तसेंच इतर अनेक शब्दांतिह 'आ' वहल अ झालेला आढळतो. जसें:-संस्कृत कुमार, संस्थापन, करांगुलि; प्राकृत, कुमर, सढवण, करांगुलि; मराठी कुमर, कुबर, सांठवण, करंगळी. अरबी चालाख, मुलाखात्, तालाव्; मराठी चलाख, मुलाखत, तलाव. मराठीत शब्दारंभी स्वर असल्यास कित्यक शब्दांत त्या स्वरांत महाप्राण मिसळतो. जसें:-इकडे, हिकडे; अल्फॉन्सां, हपूस; आपटणें, हापटणें; अस्तरी, हंतरी; अस्थि, हहुी. 'आ' बहल इ, ए, व कुठें कुठें उ झालेला आढळतो. जसें:—संस्कृत आंदोलक, विना, शलाका, छागलिका, आभाणका; प्राकृत आंदोलक, विणु (अप.), सलाआ, छाअलिआ, आहाणअ; मराठी इदोळा, हिदोळा, विणें, वीण, विन्हा, सळई, सळी, शेळी, उखाणा, आहाणा.

संस्कृत इ-ईकारान्त स्त्रीलिगी शब्दातील अन्त्य स्वर बहुधा मराठीत गळून त्याएवजी अकार यतो, जसं-कदली, केळ; पद्धित, पढत; कीर्ति, कीर्ति; गोष्टी, गोष्ट; कोठें कोठें इ-ई बदल अ, आ झालेला आढळतो. जसं:-संस्कृत हरिद्रा, प्रतिशब्द, ईट्श; प्राकृत हलदा-दी, पडिसद, एरिस; मराठी हळद, पडसाद, असा. तसेच अरवी काफिर, गाफिल, वारिस; मराठी काफर, गाफल, वारस, व्हस्व इ बद्दल ए झालेला आढळतो. जसे:-सस्कृत पिंड, सिन्दुर, मिथुन, विडंबन; प्राकृत पेड, सेन्दूर, मिहुण, विडंबण; मराठी पेंड, पेड-ढ-ढी, पेंढा, शेन्दूर, मेहूण, वेड(डा)वर्ण अर. चिहरा, म. चेहरा; अर. बिहतर, म. बेहत्तर; अर. तबीला; म. तबेला, ई बद्दल इ झालेली आढळतं. संस्कृत कीटक, दीपक; प्राकृत कीडअ, दिवअ; मराटी किडा, दिवा; अरवी कवीला, गालीचा, मीरास; मराठी कविला, गालिचा, मिरास, अशिष्टोच्चारांत शब्दारंभीच्या ' इ 'चा ' वि ' झालेला आढळता व याच्या उलटांह प्रकार आढळतो. जसे:-इलाज, विलाज; ईश्वर, विश्वर; विचार, इचार. कोठें कोटें उ, ऊ बहल अ व दीर्घ ऊ बहल उ झालेला आढळता. सस्कृत पुनः, यृथक, कूपक, चृडक; प्राकृत पुणो, पुणु, ज्थल, कूवक, चृडल; मराठी पण, पूण, पुन्हां, जथा, ज्ट, जांडी, कुवा, चुडा; अरबी बुःहान, मुआमलत्, साबृन, नम्ना, तूफान. मराठी बःहाण, मामलत, सावण, नमुना, तुफान. कोठे कोठें उ, अ बद्दल ओ किवा ए झालेला आढळतो. जसें:- संस्कृत मुक्त, गुन्छ, नूपुर; प्राकृत मुक्क, गोन्छ, नेउर; मराठी मीकळा, घोस, नेपुर; अरबी तुहम्त्, मुहर्; मराठी तीहमत, मोहोर. ऋ बद्दल अ, आ, इ, ई, रि, री, उ, ऊ, रु, रू झालेले आढळतात. जसें:-सरकृत तृण, मृद्र, तृष्णा, पृष्ठ, हृदय, ग्रध्न, भृग, ऋण, ऋतु; प्राकृत तिण, मदु, मऊ, तण्हा, तण्ह (अप.), पिष्ठ, पुरु, हिअअ, हियअ ( अप. ), गिढ, भुंग, भिंग, रिण, उतु, उदु; मराठी तण, मऊ, तहान, तान्ह, तान, पाठ, पुठा, पाठार, पठार, हिय्या, गीध, गिधाड, मुंगा, भिगुरडें, भिगरी, रीण, रित्, हतु, ए 'बद्दल 'ए 'व 'ओ 'बद्दल 'ओ 'केलेला आढळतो. सस्कृत दोबाल, तेल, गार, आपध; प्राकृत संवाल, तेल्ल, तिल्ल, गार, आंसह (अप.); मराठी दोबाळ, . तल, गारा, ओखद, ओशद.

कांही स्वरसंधिविशेष खाली दिलं आंहत. अ + अ = आ, आ + अ = आ. सस्कृत नायक, तिलक, अजगर; प्राकृत नाअक; तिलअ, अअअर; मराठी नाक, रामनाक, केमनाक, टिळक, टिळा, आर; अरबी मअना, मअजृत; मराठी माना, माजृम. आ, अ बहल आय, आव, आउ अशीं हपें आढळतात. संस्कृत पाद, घात; प्राकृत पाअ, घाअ, घाय (अप.); मराठी पाय, पाव, पाउल, घाय, घाव, घाउक; अरबी जमाअत, झिराअत; मराठी जमायत, जिरायत. अह, आह बहल ए, ऐ होतात; तसेंच अ, आय बहल ए, ऐ होतात. संस्कृत नगर, जयजय, उपविष्ट, खदिर, मदिनका; पाकृत नअर, नयर, जअजअ, जयजय, वहह, खहर, मआणिआ, मयणिआ; मराठी नेर,

जेजेकार, बेठा, बेठा, खेर, खेर, खर, मेंना; अरबी आइना, पय्दाइश; मराठी ऐना, पंदास; इग्रजी हायकोर्ट, मराठी हंकांट. अड, आऊ बहल ओ, ओ होतात. तरेंच अब, आब बहल ओ, ओ होतात. संस्कृत चतुर्थ, मयूर, चतुर, लवण, पादान, अवनत; प्राकृत चडत्थ, मऊर, चड, लोण, पाओण, पाऊण, ओणआ; मराठी चौथा, चवथा, मोर, चौ, लोण, पाऊण, पाचणेदोन, पोणकी, ओणवा; अरबी-दवात्, मराठी-दौत; इंग्रजी-पाउंड, मराठी-पोड. इय, इअ बहल ई, य होतात; इ + इ = ई होते. संस्कृत दिवस, देवर, द्वितीया, स्थिति; प्राकृत दिअस, दिअह, देअर, दिअर, विईजा, बीजा, टिइ; मराठी दीह, दीस, दीय, दीर, बीज, टी. अरबी व फारसी मांप्रतील कांही शब्दांतील इय बहल ए आदेश होतो. अरबी तरिवयत्, मराठी तरिबद.

आतां संस्कृत व प्राकृत मधून मगठीत शब्द येतांना त्यांच्या व्यंजनांत कोणकोणते परक होतात तें पाहृं. शब्दामध्ये असलेख्या असंयुक्त क, गे, च, ज, त, द, प, य, व या नऊ वर्णीचा लोप होतो. व ब्यंजनलोपा-नंतर शिल्लक राहिरुंह्या स्वरांचे मांगे स्वरसधीच्या परिच्छेदांत सांगितस्याप्रमाणे संधि होतात. (अ) संस्कृत यूका, मुवर्णकार, सूची, राजा, सैन्यपति, आयुप्, वायन, नदी; प्राकृत जुआ, सोण्णआर, मुई, सूय, राआ, रोया, राऊ, सेणवई, आउस, बाअण, नई; मराठी ऊ ( शब्दारंभीच्या य चा लोप झाला ), सोनार, मुई-यी, सूय, चुई-यी, चोय, राया-य, राऊ, राव, शेणवी, शेणवे, आऊक्ष, औक्ष, वाण, नई, नहीं. अरबी व फारशी भाषेतील शब्दांचा अन्त्य 'ह् ' व कचित् इतर व्यंजेनेहि गळल्याची उदाहरणें आढळतात. जसें:-अरबी मुबाह, सलाह, किलीह, किताव, करनाय; मराठी मुभा, सल्ला, किली, कित्ता, कर्णा, शब्दमध्यस्थ 'ह' चा कचित् 'इ' कार अथवा लाप झालेला आढळतो. जसे:-अरवी सुराही, पहिल, मस्लहत्, सियाही; मराठी सुरई, पैल, मसलत, शाई. कथी कथी इकाराचा 'ही' झालेला आढळतो. जसें:-अरबी जलाई, कर्ल्ड. मराठी जिल्हई कल्हही (आ) ख, घ, घ, घ, घ याबद्दल ह झालेला आढळतो. संस्कृत मुख, सखी, आंघ, पथिक, शिथिल, विधर, गभीर, प्रभात, भवति; प्राकृत मुह, सही, आंह, पहिअ, सिंढल, सिंहल, बहिर, गहिर, पहाद, होदि, हाई (अप.); मराठी मुखडा, मोहरा, मोरा, ग्हारा, सही, सई, सयी, सऊ, ओहला-ळा, ब्हाळ, ओघळ, पहीं, पई, पे, पयी, सढळ, ढिला, सैल, बिहरा, भैरा, देरा, गहिरा, पहाट, होई, होतो. आरबी, फार्सी, इंग्रजी इत्यादि भाषांतृन आलेल्या शब्दांत हा प्रकार आढळत नाही. पग्तु कांही शब्दांत उच्चारास भरघों सपणा आणण्याकरितां ह-कार घुसल्ला आढळतो. जसे:-अरबी जलाई, मराठी जिल्हई; अरबी जागीर; मराठी जहागीर; आरबी कर्ल्ड, मराठी कर्ल्ड्ड, (इ) क, ग, च, ज, इत्यादि अल्पप्राणांबद्दल ख, घ, छ, झ, इत्यादि महाप्राण होतात. संस्कृत कीडति, कीत, गृह, गृहीत्वा, ग्रास, ज्योतिलिंग, स्तवक, स्तांक, दुहितृ, पनस, बाष्प, निर्वाहण; प्राकृत खिछति, खिडुइ, किरीत, घर, घत्तुण, घऊण, घस्स, जोटिंग, थवक, थोअ, थान, धूय (अप.), फणसं, बप्फ, निब्बाहण; मराठी खेळती, खरीद, घर, घेऊण, घास, झोटिंग, थवा, थोडें, धू, फणसं, नाफ, निभावण. अरबी पस्त् मराठी फस्त, अल्प प्राणांत पुढील ' ह ' मिळून महाप्राणनर्ण झाल्याची उदाहरणें:-अरबी-मुबाह, काहकाह, गुनाह; मराठी-मुभा, खोखो, गुन्हा; इंग्रजी ॲवस्ट्रॅक्ट; मराठी अभिस्नाक्त. संस्कृतोत्पन्न शब्दांति कित्येक शब्दांत विसर्गाचा 'ह' होऊन त्याचा मागील अरुपप्राणाशी मिलाफ हातो. जसे:-पुनः, पुन्हा; सद्यः, सध्यां. कित्येक शब्दांत हा विसर्ग किंवा हकार मूळचा असतो, कित्येकांत तो आगंतुक असता ष कित्येकांत तो उष्म्यापासून उत्पन्न होतो. हकारापुढें अनुनासिक किंवा अर्थस्वर आख्यास प्रथमवर्णाची उल्टा-पालट होऊन, नंतर महाप्राणयर्ण बनतात. जसे:-तिहीं, तन्हीं; विना, विन्हां; कल्होल, कल्होळ; कृष्ण, कान्हां; स्नान न्हाण, नहाण; मुहूर्त, म्होतूर;

केव्हां केव्हां ख, घ, थ इत्यादि महाप्राणायद्दल अनुक्रमें क, ग, त असे अल्पप्राण हातात. जसें:— ख्यांत, खब्जांत, काजवा. संस्कृतोत्पन्न शब्दांमध्यें प्राकृतांत किंवा मराठीत असे आदेश फारसे आढळत नाहीत. परंतु अरबी—फार्सीमधून येणाऱ्या शब्दांत ख, ख्श, ख्त व घ, झ, फ यांस अनुक्रमें क, क्ष, क्त, व, ग, ज, प, असे आदेश होतात. जसें:—खिताव्, किताव; बख्शी, बक्षी; घझल, गज्जल; काघ्स्, कागद; घनीम्, गनीम; दफ्तर, दसर, अर्झ, अर्ज.

कोठें कोठें 'च 'बहल 'ज 'व 'ट 'बहल 'ड 'आणि 'ठ 'बहल 'ढ 'झालेला आढळतो. संस्कृत पंचक, कटाक्ष, कपाट, मठ, पीठ; प्राकृत पंचअ, कडक्ख, कवाड, मढ, पीढ़(अप.); मराठी पंजा, पंज्या, कडाखा, कवाड, मढ, पिढें. कोठें कोठें ड, द,यांबदल अनुक्रमें ळ, ड होतात. संस्कृत पीडन, तडाक, गुड, दाडिम, दम्भ, दोहद, दोला प्रा. पीळन, तळाक (पाली); गुल, गुड, दालिम, डम्भ, दोहल, डोला; म. पिळणें, तळं, गूळ, डाळिब, डम, दब, डोहाळ, डोहळा, डोला, डोलारा. केव्हां केव्हां थ चा द अथवा ह हि होतो. शिथिल, सदिल, सहिल, सदळ, सइल, सेल, सहील. 'ब' चा ब, 'प' चा 'ब' आणि 'म' चा 'ब' होतो. वापी, वावी, बाब, बावडी. गोपाल, गोवाल, गोवळ-ळा-ळी, गवळी. भ्रमर, भ्रवर, भंवरा, भोरा. ग्राम, गाँव, गांव. चामर, चाँबर, चंवरी. चारी. श्यामल, सामल, सावल, सावला, 'य'बद्दल 'ज' आणि 'न'बद्दल 'ल' होतो. यक्ष, जख्त, जख्त, जम्ब्लंड, जालीण. सद्यः + क, सज्जुअ, साजूक. नमन, छवण, छवणें. निव, छिम्ब, छिंब. नवतीत, नोनीअ, छोणीं. अरवी व फार्सी भाषांतूनहि शब्द वेतांना वरील फेरफार झालेले आढळतात. जसे:-[क = ग] तकाझा, तगादा; नकारा, नगारा; [ ज, इत = द ] आझ्माइश्, अदमास; गुझर्, गुदरणें; होझ, होद; [ द = ज ] स्त्रिद्मत्, खिजमत; नजन्दीक, नजीक. [त = द] यतक, बदक; ताकत्, ताकद; [र = ड, छ] कुर्ता, कुडतें; मुर्दा, मुडदां; खरीता, खिलता; मईम्; मलम. [ न = ल ] धनीम्, गलीम, [ स = द ] जासूस्, जासूद; [ श = स ] शत्रंजी, सत्रंजी; शम्शेर, समशेर, [श = छ] शवीह छवी; शान्दार, छानदार; [ स = श ] सावित्, शावीत; सिहात्खाना, रोतखाना. मराठीने प्रत्यक्ष संस्कृतांतुन राब्द घेतांना प्राकृतांत न आढळणारे असे कित्येक ब्यंजनादेश केलेले आढळतात. जसें:--[ स = च ] चमस, चमचा; सांग, चांग. बऱ्याच मराठी शब्दांत 'स 'चा 'च ' विकल्पानें होतो. जर्से: — पेंच, फेस; खबचट, खबसट; खिसा, खिचा; उचकटणें, उसकटणें; चुई, सुई इत्यादि. [ष, श = छ] शकटक, छकडा; शावक, छावा; शाटी, छाती; शकल, छकल; उत्सव, उच्छव: सत्र, छत्र.

प्राकृतांत संयुक्त ब्यंजनाच्या मागील स्वर बहुशः न्हस्व असून, त्यावर नेहमी आघात येतो. मराठी मंयुक्तांचें बहुशः एकेनी ब्यंजन होऊन मागील स्वर दीर्घ होतो व उच्चार अघळपघळ व साफ होतो. संस्कृत- स्नुपा, विज्ञप्, सत्य, अश्रु, नम, मस्तक, वत्स, मर्द, भद्र; प्राकृत-सुण्हा, विण्णव, सच्च, अंसु, नग्ग, मत्थअ, वच्छ, मल्ल, भल्ल; मराठी-सून, विनवणें, साच, अस्ं्आसं्र, नागडा-नागवा, माथा-माथें, वस्स-वच्छ-वांसरू, मळणें, भला.

स्वरभक्ति म्हणजे संयुक्त व्यंजनांतील अवयव मध्यं नवीन स्वर येऊन विभक्त होणें. संस्कृत-क्रेश, हार्द, स्मरण, स्वप्न; प्राकृत-किलेस, हारिद्र, सुमरण, सुविण; मराठी-किळस, हरिद्र, हारिद्र, सुमरण-सम्रण-सुमिरण, मृपीन. मराठींत प्रत्यक्ष संस्कृतांत्न शब्द येतांना त्यांवर हा प्रयोग फारच झाला आहे. परंतु असे शब्द वहुधा आश्रष्ट गणले जातात. जसं:—मार्ग, मारग; भक्त, भगत; धर्म, धरम; श्री, शिरी; हर्प, हरिख, हरूख; वर्ष, बरीस. स्पर्शमणि, परिसमणि; चेत्र, चेतर. अरबी, फार्सी-इस्म, उर्स, जुलम, क्रिक, फिक्त. मराठी-इसम, उर्स्स, जुल्म, जिकीर, फिकीर. केव्हां केव्हां मराठीत शब्द येतांना त्यांत अनुनासिक किंवा अनुस्वार घुसलेला आढळतो:—संस्कृत मार्जार, वक्त, मूर्धा. प्राकृत—मंजार, वंक, मुंढा; मराठी-मांजर; वांक, बांक, बांग; मुंडकें, मुंडासें. मराठीत प्रत्यक्ष संस्कृतामधून येतांना हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर झालेला आढळतो. जसें:—शारिका, सालुंखी; लवकुश, लवांकुश; घटी, घंटी; घोरतर, घोरंदर; कुहिनी, कुंटण; युद्ध, झुंज; नम, नंगा; पूजा, पुंजा; तुमुल, तुंबळ; समस्त, समदं; भित्ति, भित इ. कित्येक ठिकाणी हा अनुनासिक वेकित्पक असतो. जसें:—डीक, डिक; शीक, शिक; लिपणें, लरणें, करटा, करंटा; डमरू, डंवरू. कित्येक संस्कृत शब्दीत अनुनासिक असतो मराठीत त्याचा आझरता अनुस्वार होता. जसें:—चंचू, चोंच; अंचल, अंचळी; शृंखला, सांखळी; संकट, सांकडें; कण्टक, कांटा; दन्त, दांत; पच, पांच; तंनु, तांत. कचित् या वावतींत विकल्पिह आढळतो. कम्बल, कांवळें, कामळें; दंभ, डंभ, ढंभ, ढंभ,

मराठींत संस्कृत व प्राकृतमधून शब्द येतांना द्वित्त ब्यंजन एकेरी होतें. व एकेरी ब्यंजन द्वित्त होतें. संस्कृत—उपि, एकेक, एकल, मृत्तिका, वल्ली, पल्ली, भाक्ष. प्राकृत—उवरी, उप्परी; एकिमिक्क, एकल, मितआ, मिट्टिआ;बेल्डी, बल्डी, भल्ट. मराठी बर, बरी, उप्पर; एकमेक, एकला, एकली, माती, बेल, पाली, पाल, भाला. मराठीचा कल उच्चार साफ व अधळपघळ करण्याकडे असल्यामुळें वर दिलेल्या शब्दांप्रमाणें द्वित्त वर्ण एकेरी करून मागील अगर पुढील वर्णास दीर्घस्व दिल्याची उदाहरणें मागें दिलीच आहत. परंतु आघात देऊन प्राकृत पद्धतीप्रमाणें कांहीं शब्दांत एकेरी व्यजनास द्वित्त केलेलेंहि आढळतें:-ललाट, लक्षाट; जननी, जन्निः; हठी, हटी; टपोर, टपोर; हाहाकार, हाहाकार; नटवा, नट्टवा; खट, खट्ट; कपी, खपी; सपाटून, सप्पाटून. एकेरीचा द्वित्तः--अरबी अक्ल, रत्ल, सला, सुक्काम. द्विताचा एकेरीः-अरबी कुव्वत, दलाल, मियत, हुजत्. मराठी कुवत, दलाल, मयत, हुजत. कांठें कांठें 'ण' बहल 'न' आणि 'न' बहल 'ण' होतो. संस्कृत कर्ण, पणे, उष्ण, तृष्णा, अरण्य, काण. प्राकृत कर्ण, कन्न (अप.); पण्ण, उण्ह, तिण्हा, तण्ह, रण्ण, काण. मराठी-कान, पान, उन्ह, उन, तहान, रान, काना. 'न' चा 'ण'-सूत्य, ज्ञान, अन्य, गान, सुण्ण, नाण, अण्ण, गाण; सुणें, सुनें, रयान, आण, आणीक, गाणें. [न = ण] अरबी-कुरआन, दुर्वीन्, दाना (शहाणा), पुलान्. मराठी-कुराण, दुर्वीण, दाणा, फलाणा. कोठे कांठें शब्दारंगीच्या वर्णाचा लेप होतो. संस्कृत-उपविष्ट, अनंतर, अरण्य, उपरि, अधस्तात्, ईयत्ता, अधांऽधां. प्राकृत-पहट, णन्तर, णवर, रण्ण, उवरि, हेटडा. मराठी पेटा, पेडा, नंतर, रान, वर-वरी, हेट, हेटकरी, यत्ता, धां धां.

दाब्दारंभी जोडाक्षर असल्यास त्यांतील वर्ण पुष्कळ वळा गळतो. जमें:-प्रमार, पमार; श्रशुर, सासरा; ब्राह्मण, वामण; द्वार, दार; ज्वाला, जाळ इ. जोडाक्षराचा पहिला अवयव स-कार असून त्याचा लाप न झाल्यास त्याच्या मागें 'अ'किवा 'इ'स्वर येतो. जसें:-स्त्री, अस्तुरी; स्टेशन इस्टेशन; स्कृ, इस्कृ.

कधी कधी पूर्वापर वर्णाचा विपर्यास झालेला आढळता. संस्कृत-महाराष्ट्र, लघु, जानप्रयभिज्ञान. प्राकृत-लहु, हल, जाणपिह्आण. मराठी-मन्हाठा, हळू, हलके, जानपळान. अडाणी, अनाडी; चावट, याचट; कुळकळी, कुकेळणी; अवघा, अघवा; नृकसान, नुसकान; उपरुणे, उसपणे. अरबी-अमानत्, कुपल्, महाहूर, मराठी-अनामत, कुल्प्, महाहूर.

मराठी उपास्य इ, उ हे ( विशेषतः अकारान्त शब्द अमल्याम ) दीर्घत्वाकडे झुकतात. जसें:—अधिक. अधीक; कठिन, कठीण; दुग्ध, दूध; मधुर, मधूर; माणिक्य, माणीक; पुत्र, पूत. अरबी, फार्मी-काविझ, जवाहिर, चाबुक, जुल्ल, पुल. मराठी-कावीज, जवाहीर, चाबुक, झुल, पुल.

याप्रमाणें मराठी भाषा ही वेदपूर्वकालापास्न ज्या बोली आर्य लोकांमध्यें प्रचलित हांस्या व ज्यांतृनच विष्ठ व संस्कार पावलेक्या अवस्थेच्या रूपानें वेदिक व नंतर पाणिनीय अथवा तदुत्तर अभिजात संस्कृत ही भाषा प्रचलित झाली अशा एखाद्या बोलीतून प्रथम उत्पत्ति पावृन नंतर तीवर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व इतर स्थानिक व परकीय भाषा यांचा थोडाफार संस्कार होऊन आजच्या अवस्थेप्रत प्राप्त झाली आहे. संस्कृत व प्राकृतादि भाषांचा उसा मराठीच्या व्याकरणावर स्पष्टपणें उमटल्याचें आपणांस दिस्न येतें व हीच गोष्ट पुढें दिलेखा उदा-हरणांवरून अधिक स्पष्ट होईल. पुढील क्रम हा कालानुक्रमानें होणारें फरक दाखिवतो.

- (१) संस्कृत-जनो वृक्षात्मलानि ग्रह्माति । पाली-जनो मग्ग्लमहा फला गहेति । प्राकृत-जणो वच्छाहि फलाइं गण्हहं । अपभ्रंश-जणु वच्छहे फलाइं गण्हह् । मग्रठी-जन वृक्षाहृन फळें घेतो.
- (२) संस्कृत—सागरः उपिर तृणं धरित तल रत्नानि गालयित । पाली—सागरो उपिर तिणं धरेति तले रण्णानि गालेति । प्राकृत—साअरो अविर तण धरइ तले रआणाणि घालदि । अपभ्रंश—सायर उच्चीर तणुं धरइ तलि रयणाइ घलड । मराठी—सागर वर तणें धरतो, तळीं रतें घालतो ।
- (३) संस्कृत-अरे शनकेः जल्प। अस्माहशानाम् अन्तःपुरचारिणां सोभाग्यवृत्तान्तम् आकर्ण्यं भर्तां कुपिष्यति। पाली-अरे सिणकं जप्य अम्हारिसानं अन्तापुरचारिणं सोभाग्यवृत्तन्तं आकर्ण्येत्वा भट्टा कुपिस्सिति। प्राकृत-अरे सिणअं जप्य। अम्हारिसाणं अन्तेउरचारिणं सोहग्गवतन्तमा अण्णिअ भट्टा कुविस्सिदि। अपभ्रंश-अरे सिणकं जिप्प। अम्हारिसाणं अन्तेउरवारिणं सोहग्गवतन्त आकिन्तिअ भतार कुप्पेसिहि। मराठी-अरे सुणूक जाप। आम्हांसार्ल्या अन्तःपुरचारीच्या सोभाग्याचा वृत्तांत एकुन धनी कोपेल।

एखाद्या भाषेचें दुसऱ्या एखाद्या भाषेशी वांशिक नातें ओडावयांचे असल्यास केवळ शब्दसंख्येकडे रूक्ष न देतां व्याकरणविशेष व वाक्यरचना यांकडे रूक्ष दिल पाहिजे, हा भाषाशास्त्राचा मिद्धान्त आहे. यावरून आषणांस असे दिस्न येई छ कीं, मार्गे दिलेह्या उदाहरणांवरून मराठी भाषा ही महाराष्ट्री व महाराष्ट्री अपभ्रंश यांचेपास्न पगत झालेली भाषा आहे. व तीत आज जरी इतर अनेक परकीय भाषांतील शब्द आढळत असले तरी तिची उत्पत्ति दुस्या कोणत्याहि भाषेकडे साक्षात् जात नाही. मराठी भाषेमध्यें कांहीं कानडी किंवा द्राविड अथवा परकीय शब्द आढळतात या गोष्टीचा तिच्या उत्पत्तीशी कांहीं संबंध नस्न इतर समाजाशी होणाऱ्या संसर्गामुळें जो कोणत्याहि एका भाषेवर परकीय समाजाचा परिणाम होतो तेवळ्यापुरताच आहे. व ज्ञानेश्वरी-सारख्या ग्रंथांत जरी कानडी शब्द आढळले तरी त्यांचें प्रमाण अत्यस्य आहे. तसेंच दक्षिण महाराष्ट्रांतील मराठी भाषेवर जरी कानडी वंगेरे भाषांचा परिणाम आपणांस कदाचित् विशेष झालेला आढळला तरी महाराष्ट्रांचें केंद्र आज जरी पुणे, सातारा असलें तरी तें राजकीय घडामोडीमुळें तसें झालें आहे. वास्तविक महाराष्ट्रांचें केंद्र आज जरी पुणे, सातारा असलें तरी तें राजकीय घडामोडीमुळें तसें झालें आहे. वास्तविक महाराष्ट्रांचें मूळ सांस्कृतिक केंद्र गोदावरीचा किनारा, विशेषतः पंठण, देविगरी व विदर्भ हें होय व तेथील भाषेवर त्या मानानें कानडीचा परिणाम तितका झालेला आढळणार नाही. तेव्हां मगठीतील लिंगविचार, नामविभक्ति, कियापदिवचार अथवा आख्यातिवभक्ति, अव्यथें व आदेशमपंच या व्याकरणाच्या अंगांचा विचार केला असतां द्राविड भाषांशी असणारा मराठीचा विरोध व महाराष्ट्री प्राकृत व अपभ्रंशादि भाषांशी मुसंगत जुळणारा तिचा संबंध यांवरून मराठी ही संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंशादि हारा परिणत झाली ही गोष्ट स्पष्ट होतं. या प्राकृतादिकांचा काल व वर्णविपर्यय क्रम पाहावयाचा झाल्यास पुढील दोन उदाहरणांवरून तो स्पष्ट होईल.

१ संस्कृत बर्तते, कृत २ पार्ली बहति, कत ३ पैशाची बहति, कत ४ शोरसेनी बहिट, कत ५ मागधी बहिड, कड ६ महाराष्ट्री बहह; कत यांमधील त ची द, ट मधून अ कडे परिणति कालानुसार उच्चारप्रणालीचा बिकास दाखबिते.

याप्रमाणें मराटी भाषेच्या उत्पत्तीचां विचार या भागांत केला. आतां तिची बाढ कसकशी होत गेली व तीम॰यें कालानुसार व प्रदेशानुसार कसकसे फरक पडत गेले, वगैरे गोष्टीचा विचार पांचव्या भागाच्या प्रस्तावनेत करण्यांत येईल.

ं ही प्रस्तावना लिहिण्याच्या कामी पुढें दिलेल्या प्रंथांचा उपयोग करण्यांत आला आहे व त्या प्रंथकारांचे आम्ही आमारी आहें. तसेंच संपादकवर्गांपेकी रा. पुरुपोत्तम सावळाराम दीक्षित यांची या प्रस्तावनेच्या बाबतीतिहि मदत झाली आहे.

(1) Dr. Grierson:—Linguistic Survey of India, Vol VII. (2) Dr. John Wilson:—Preface to Molesworth's Marathi into English Dictionary. (3) Dr. Pischel:—Grammatik der Prakrit Sprachen. (4) Jules Bloch:—La Formation De la Langue Marathe. (5) John Beames:—A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India. (6) Rev. Robert Caldwell:—A Comparative Grammar of the Dravidian Languages. (7) Jesperson:—Language. (8) Prof. Edward V. Arnold:—Historical Vedic Grammar. (9) Dr. R. G. Bhandarkar:—Wilson Philological Lectures. (10) Dr. P. D. Gune:—Wilson Philological Lectures (11) R. R. Bhagwat:—Wilson Philological Lectures. (12) Dr. Sarup:—Nighantu and Nirukta of Yask. (13) Dr. S. K. Chatterji:—The Origin and Development of Bengali Language.

(१) वरहचिः—प्राकृत प्रकाश. (२) चंडः—प्राकृत रक्षण (होन्हेंने संपादित). (३) हेमचंद्रः—प्राकृत व्याकरण. (४) मार्कण्डेय—प्राकृतसर्वस्व. (५) रुक्ष्मीधर—पद्भापाचंद्रिका. (६) पं. राजाराचंद्र भगवानदास गांधीः—जिनदत्तस्रिविरचित अपभ्रंशकाव्यत्रयी. (७) पं. हरगोविन्ददास त्रिकमचंद्र होटः—'पाईअ-सद-महण्णवो 'या प्राकृत कोषाची प्रस्तावना. (८) पं. वेचरदास जीवराज दोशीः—प्राकृत व्याकरण. (९) थ्री. ज्योतीन्द्र मोहन चतर्जीः—अथर्वणः जग्धुश्वस्य गाथा. (१०) रा. रा. राजारामशास्त्री भागवतः—प्राकृत भाषेची विचिकित्सा. (११) रा. रा. वि. का. राजवाडेः—संस्कृत भाषेची उट्टगडा,— ज्ञानेश्वरीची प्रस्तावना.—ज्ञानेश्वरीतील मराठी भाषेचे व्याकरण.—तिगन्त व सुवन्त विचार—गुण व वृद्धि या प्रकरणावरील निवंध. (१२) रा. रा. वाळकृष्ण अनंत भिडेः—मराठी भाषेची व बाड्ययाचा इतिहास. (१३) रा. रा. रा. रा. रा. रा. जोशीः—मराठी भाषेची घटना. (१४) रा. रा. कृ. पां. कुरुकर्णाः—भाषाशास्त्र व मराठी गाषा.—मराठी भाषा उद्गम व विकास. (१५) रा. रा. रा. रा. थ्री. व्यं. केतकरः—प्राचीन महाराष्ट्र भाग १ला.

यशवंत रामकृष्ण दाते.

पंरिशिष्ट १ संस्कृत व पाश्चात्त्य भाषा यांतील साम्य

| <del>गं</del> स्कृत        | <b>झेंद</b><br>       | ्रीक<br>!                  | लॅटिन्                       | लिथुया-<br>नियन          | स्लाब्हॉ-<br>निक | गॉथिक                         | प्राचीन-<br>जर्मन      | हिब्रू     | इतर             |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| अग्नि                      |                       | 1                          | इमिस्                        | उमिस्                    | ओगंज्            | ओह्रस्                        |                        | 1          |                 |
| भन्त                       |                       | अन्त                       | ॲटी                          |                          |                  | अंद्                          |                        | ł          | इंग्लिश एण्ड्.  |
| अन्तर्                     | अन्तरे                |                            | इंटर्                        |                          |                  | उंदर्                         | 1                      |            | 1               |
| अष्टन्                     |                       | ऑक्टो                      |                              | अस्झतुनि                 | ओस्म्ज           | अह्तो                         | i                      |            | इंग्लिश एट्     |
| उपरि                       | उपर                   | उपेर                       | सुपर्                        |                          |                  | उफर्                          | '                      | -          | ,, ओव्हर        |
| <b>फ्रण</b> ी              |                       | एरास्,<br>एरिओन्           | ¦विलस्<br>!                  | विल्ना                   | _                | बुह्या                        | बोछ                    | ओलाउन्     | इंग्लिश वृल्    |
| हदा                        |                       | कोते                       | कांदो                        | कद्                      | कोग्द्           |                               |                        |            | _               |
| ना                         | 1                     | ,य्रा                      | मा, मो                       | क्षिन्न उ =<br>मी जाणतों | 1                | कौन्                          |                        | मिआ        | इंग्लिश नो.     |
| तिरम्                      | Ī                     |                            | ट्रान्स्                     | तिएस्                    |                  | थोव्ह                         |                        | तर्, तैर्  |                 |
| <b>गृतीय</b>               | धित्य                 | त्रितॉम्                   | टाईअिम्                      | त्रोशअस्                 | त्रेतिइ          | ,धिय                          |                        | त्रिउच     |                 |
| 14.                        |                       | त्रेपा                     | टर्पिस्                      | त्रोपियु                 | त्रेपेत्         |                               |                        |            |                 |
| त्रि                       | <b>খি</b>             | त्रेइस्                    | त्रेस्                       | त्रिस् त्राइस            | ļ                | ध्रेइस्                       | 1                      | तेओरा      | इंग्लिश धी      |
| <b>:</b> न्त               | दन्तम्                | ∣ओदोन्स्                   | डेन्स                        | दन्तिस्                  |                  |                               | <b>झ</b> न्त्          | देअद्      | ,, डेन्टल       |
| धर, तर,                    | दाउर                  | डोम                        | 1                            | देर्व                    | द्रेवी           | त्रिउ                         | ı                      | दोहरि-     | इंग्लिश ट्री    |
| 5                          |                       |                            | 1                            |                          | 20               |                               | 1                      | आक्        |                 |
| ार                         | द्धर                  | धुर                        | फारेस्                       | दुर्यिस्                 | द्वेरी           | दउर                           | तोर्                   | दोर्       | ,, डोभर         |
| हें<br>इ                   | द्व                   | दुओ                        | <b>डयु</b> ओ<br>             | दु, द्वि                 |                  | त्वइ, त्वास्                  | <b>झर</b>              | द, दो, दि  |                 |
| रू<br>-                    |                       | <b>धुमॉस्</b>              | <b>प्युम्</b> स्             |                          | दुमु             |                               | दीम, तीम               |            | ,, प्यूम        |
| <del>1</del>               |                       | नी                         | ने, नॉन्<br>                 | ने                       | ने<br>           | नी,ने, नेइ                    | ान                     | नि         | इंग्लिश नो.     |
| कि                         | नष्तुरु =<br>रात्रीचा | नु <del>वस</del><br>अनेमि- | नॉक्स,                       | नक्रिस्                  | नोग्ति           | नइतस्                         |                        |            |                 |
| ro.                        | रात्राचा<br>नात्र     | जनात-<br>ओम्               | नोक्तु<br>नेपो(त <b>)</b> स् |                          | नेतिइ            | <sup> </sup> निध्यस्          | नेफो                   | नोच्द      | ,, नाइट्        |
| ाः तृ<br>१व- नवी न         |                       | याम्<br>निऑ-स्             | नोवस                         | नोयेम                    | नातइ<br>नोत्रु   | <sup>ानाव्यस्</sup><br>निउयिस | नका                    | <b>331</b> | इंग्लिश न्यू.   |
| 19= गपार<br>1व= <b>न</b> ऊ | 1                     | एको अ<br>-                 | नोव्हम                       | द्वियन                   | -113             |                               | निउन                   | नुअ<br>नओइ | 3183            |
| [                          | न्                    | न्                         | नुम्                         | i                        | नायने            | नुह्                          | नु<br>नु               | चआइ        | )) 41/2·4       |
| ः<br>श्चन्                 | ्र<br>पञ्चन्          | ूँ<br>पेंटे                | किं के<br>किं                | पन्ति                    | ** ***           | उर<br>फिंक                    | ł                      | कुइग्      |                 |
| द                          | पद्                   | पेदोन्                     | पेदुम्                       | पादस्                    |                  |                               | <b>प्</b> युओ <b>झ</b> | 3°4° (     | इंग्लिश फूठ;    |
| ारि                        | पद्दरि                | पेरी                       | पेर                          | '                        |                  | `                             | <b>फ</b> रि            |            | जर्मन फुर       |
| ।लित                       | •                     | पेलॉस्                     | पालिओ                        | पल्ब्ह्स्                |                  |                               | <del>पे</del> लो       |            | अंग्लो सॅन्सन्— |
| पेतृ                       | पतर                   | पतीर्                      | पतेर पेटर                    | ` '                      |                  | ' 1                           | फतर्,फतेर्             | अ भट्टर    | फिदेर ; इं. फाद |

| संस्कृत     | सद                    | ग्रीक                  | <b>लॅटिन्</b> | लिथुया-<br>नियन       | स्लाब्हॉ-<br>निक | गॉथिक<br>_    | प्राचीन-<br>जर्मन | हिब्             | इतर                                        |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|
| प्रथम       |                       | 'प्राटोस्              | ः<br>प्रायमस् | पिरमस                 |                  | <b>फु</b> म   | l                 | <br>             |                                            |
| मध्य        | मइध्य                 | मस्सोस                 | मेदि उस्      | ,                     | मइदु             | ँ<br>मिद्जिस् |                   |                  | अंग्लारायसन् मिडड                          |
| मन्         | मन्                   | मनो                    |               | मेनु,<br>ामिनिट       | मिनेति           | मन्.          | मिनिआ             | मुइनिम्          |                                            |
| मातृ        |                       | 'मिति र्               | मेटर्         | मोते                  | मति              |               | म्यातर            | मथेग             | 1                                          |
| मांस        |                       | `                      |               | मेस                   | 'मान्सो          |               | मांम्≕अन्न        | मेस=अन           |                                            |
| मृ          | मर                    | अम्बारास्              | मॉरिऑर्       | मितिं                 | म्रति            | मोध           |                   | मथम्             | अंग्लासक्सन, मार्घ                         |
| युवन्       |                       | 1                      | जु•हेनिस्     |                       | जुनु             | जुगस          |                   | 1                | ,, इओंग                                    |
| रम्         | रम्                   | इंरम                   | 1             | !रमम                  |                  | रिमिस्        | रव                | रिअम्हन          | ,, रेस्ट                                   |
| रुधिर       |                       | एंग्-उथा               | हबर           | 'राद्                 | रुदइति           | 1             | राइ, गस्ट         | <sub>रि</sub> अध | ,, रांडर                                   |
| <b>હ</b> મ્ | ļ                     | लिफ                    | <b>छ</b> बंद  |                       | <b>ल्डि</b> विति | 'लिउब्म्      | लिउबन्            | 1                | " लिओप                                     |
| बद्         | i                     | वदां                   | बदिस्         | बदिनु=मी<br>बोलाबर्ती |                  | 1             | 1                 |                  |                                            |
| बम्         | <b>व</b> म्           | एमेओ                   | बोमो          | बेम्जु                |                  |               | 1                 |                  | अँग्लोसक्सन् वम्मन्<br>॑ इंग्लिशः •हॉमिट   |
| बद          | 1                     | आंइद                   | 'ब्हिडिओ      | वेइझ्द                |                  | बइत्          |                   |                  |                                            |
| शत          | 1                     | एकान                   | र्केटम्       | स्झिन्तस्             | स्ता             | हुड           | i<br>!            | <b>क</b> अत्     | ॲंग्लोसॅक्सन् हुड;<br>केंब्रोब्रिटन् कॅंट् |
| शर्करा      | 1                     | संक्करोन               | संकरम्        | 1                     |                  |               |                   | 1                | 1                                          |
| सप्तन्      | <b>ह</b> स            | एत                     | सेप्टम्       | सप्तीनि               |                  | सिबुन         |                   | सिॲक्त           | अँग्लासक्सन् संअ<br>फोन; इंग्ल्झि सन्हन    |
| स्था        | हिस्तामि,<br>निष्टामि | इ स्तिमि               | स्टो          | स्ताति                | स्तति            |               | स्ताम्            | स्तद्            | इं. स्टॅंड                                 |
| स्नु        | !                     | नेआं                   |               | स्नेगस्               | स्नेग            | स्नु          | स्निउतन्          | स्नुआधइम         | ॲंग्लोसॅक्सन् स्निवन                       |
| स्ब         | E                     | स्फे                   | से            | सव्                   | सेञ्जे           | सिक्          | <b>सु</b> अस्     |                  | ॲंग्लो <del>रॉक्स</del> न् सिन्            |
| स्बन्       |                       | 1                      | सोनो          | झ्बनु                 |                  |               | 1                 | सिअन्            | स्ब                                        |
| स्बप        | कप्,कप्<br>= शोंप     | न <mark>उन्नास्</mark> | सोग्नस्       | सप्रस्                |                  | स्लंपन्       | į                 | स्बइन्           | ॲग्लोसॅक्सन<br>स्वेफिअन                    |
| स्बस्       |                       |                        | सोरार         | सेस्मु                | सेस्र            | स्विस्तर      | स्बस्तर           |                  | ,, स्वआंस्टर्<br>इंग्लिश सिस्टर्;          |
| हिम         | <b>इज</b> ओ.          | <b>क्सिअन्</b>         | हिएम्स        | झेम                   | क्रिम =          |               |                   |                  | जर्मन स्वस्तेर                             |
|             | श्चिम् =<br>हिंबाळा   |                        |               |                       | हिंबाळा          |               |                   |                  |                                            |

परिशिष्ट २ प्राकृत भाषांतील विभक्तिरूपें–देव एकवचन

| विभक्ति             | <b>स</b> स्कृत | पार्ली                                  | आर्घ किवा<br>अर्घमागघी                      | महाराष्ट्री                                                       | शोरसनी                                 | मागधी                                       | पंशाची                              | अपभ्रंश                                                |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| प्रथमा              | दंबः           | देवी<br>।                               | देवां, देव                                  | देवो, देवे                                                        | <br>दंबो, दंबे                         | दवे                                         | देव                                 | देव, दंबा, दंब, दंबा                                   |
| द्वितीया            | दवम्           | देवं                                    | देवं                                        | दव                                                                | दवं                                    | देवं                                        | देवं                                | दंतु, दंब, दंबा                                        |
| तृतीया              | देव <b>न</b>   | द्वन                                    | द <b>व</b> ण                                | देवण, दंवण                                                        | देवण,<br>देवणं                         | देवेण,<br>देवेण                             | देवण,<br>देवेण                      | दंबण, दंबण, दंब                                        |
| चतुर्थी             | ' देवाय        | देवाय,<br>देवस्स                        | द्वस्स                                      | दवस्स                                                             | दबस्स                                  | दबस्स                                       | दवस्स                               | दंवस्सु, दंवासु, दंवसु<br>देवाहा, दंवहा, दंव, दंव      |
| तादश्यें<br>चतुर्थी | :<br>:         |                                         | दंबाए, दंबाय,<br>दंबस्स                     | देवाय, देवस्स,                                                    | देवाय,<br>देवस्स                       | दवाय,<br>देवस्स                             | द्वाय,<br>द्वस्स                    |                                                        |
| पंचमी               | दवात्          |                                         | ्देवा, देवता,<br>देवातो,देवातु,<br>देवाहिता | देवत्तो,<br>देवाओ,देवाउ<br>देवाहितो,<br>देवाहिता,<br>देवाहि, देवा | दवादा,<br>दवादु                        | ंदवादो,<br>दवादु                            | दंबाता,<br>दंबातु                   | दबाहु, दबहु, दबाहे,<br>देवह                            |
| षष्ठी               | दबस्य          | दबस्स                                   | दबस्स                                       | देवस्स                                                            | देवस्म<br>                             | दवाह,<br>दवस्स,<br>दवाह,<br>देवाण,<br>देवाण | ्<br>दवस्य                          | देवस्सु, देवासु, देवसु,<br>देवाहा, देवहा, देव,<br>देवा |
| सप्तमी              | <br>दब         | दंब,<br>दंबस्मि,<br>दंबन्हि,<br>दंबम्हि | दव,<br>दवस्मि                               | दंब, दंबस्मि,<br>दंबम्मि<br>दंबसि                                 | दंब,<br>दंबिस्म,<br>दंबिस्म,<br>देवंसि | ंदेवे,<br>दर्वाभ्म,<br>देवस्मि,<br>देवसि    | ंदेव,<br>दबस्मि,<br>दबग्मि<br>दबंसि | दंबि, दंब                                              |
| संयोधन              | इ देव          | ह देव,<br>देवा                          | हे देव, हे<br>देवो                          | हे देव, है देवा<br>हे देवा                                        | हे दव,<br>हे देवो,<br>हे देवा          | हे देव,<br>हे देवा,<br>हे देवा              | हे देवो,                            | हे देख, हे देखा, हे देख<br>हे देखा                     |

(88)

## प्राकृत भाषांतील विभक्तिरूपें-देव अनेकवचन

| विभाक्ति            | संस्कृत  | पाली        | आर्प किंवा<br>अर्धमागधी | महाराष्ट्री      | शौरसेनी   | मागश्री    | पैशाची    | अपभ्रंश                   |
|---------------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| प्रथमा              | देवा:    | देवा, देवसे | देवा                    | द्वा             | दंवा      | देवा       | देवा      | देव, देवा                 |
| द्वितीया            | देवान्   | देव         | दंबे                    | देवा, देवे       |           |            |           | देव, देवा                 |
| तृतीया <sup>ं</sup> | देवैः    | देवेभि,     | देवेहि. देवेहिं         | देवहि, दवहिं,    | दवहि,     | देवाह,     | देवहि.    | देवेहिं, देवाहिं, देवहिं  |
| ;                   |          | देवेहि      |                         | देवहिँ           | दबहिं,    | दवहिं,     | देवहिं,   | \ \ \\                    |
| 1                   |          | 1           | <u> </u>                | देवेहि, देवेहिं, | देवहिँ.   | देवहिँ.    | 'देवहिँ   | 1                         |
| ı                   |          | 1           |                         | देवेहिँ          | देवहि.    | दंबेहि,    | दवेहि.    | 1                         |
|                     |          |             |                         |                  |           | देवेहिं,   |           | !                         |
|                     |          | 1           |                         |                  | देवहिँ    | दंबहि      | देवहिँ    |                           |
| चतुर्थी             | देवेस्यः | देवानं      | देवाणं,देवाण,           | देवाण, देवाणं    | दवाण.     | दवाण.      | देवाण.    | देवाहं, देवहं, देव, देवा  |
|                     | ·<br>I   |             | देवाइं, देवाइ           | देवाहं, देवाह    | देवाण,    | देवाणं,    | देवाणं,   | 7 x3 7 .x3 7 . 7 . 7 . 1  |
|                     |          | 1           | '                       | ,                | दवाहँ,    | दवाहॅं,    |           | 1                         |
|                     |          | 1           |                         |                  | दवाह      | देवाह      |           |                           |
| તાदध्र्ये           |          | İ           |                         | देवाण, देवाणं    |           |            |           | ł                         |
| चतुर्थी             | l<br>I   |             |                         | देवाहँ, देवाह    |           | देवाणं,    | देवाण,    |                           |
|                     | 1        |             |                         | ,                | दवाहॅं,   | देवाहॅं,   | दवाहॅं,   | 1                         |
|                     |          | 1           |                         | '                |           | दवाह       | देवाह     |                           |
| पंचमी               | देवेश्य: | देवेगि,     | देवेहिंतो               | देवत्तो,         |           | दवनो,      |           | देवाहुं, देव <b>हुं</b>   |
|                     | Į        | देवेहि      |                         | देवाओ,           |           |            |           |                           |
|                     | i<br>F   | -           |                         | दवाउ, दवाहि      | देवाउ.    | देवाउ,     | देवाउ,    | 4                         |
|                     | ı        | 1           |                         | दवेहि,           |           | दंवाहि,    | _         | 1                         |
|                     | 1        |             |                         | दवाहिता,         |           |            | देवेहि,   | 1<br>1                    |
|                     |          |             |                         | दंबिहतो,         |           |            |           | Γ                         |
|                     |          | 1           | 1                       | देवासुंतो,       |           | देवहितो,   |           |                           |
|                     | i        |             |                         | देवेसुंती        | देवासुता. | देवासुंतो, | देवासुंतो | •                         |
|                     | i<br>    |             | i                       |                  | देवेसुंतो | देवसुतो    | देवेसंतो  |                           |
| षष्ठी               | देवानाम् | देवानं      | देवाणं, देवाण           | देवाणं,          | देवाणं,   | देवाणं,    | दंबाणं,   | देवाहं, देवहं, देव, देवा, |
|                     | !        |             | देवाहं,                 |                  | ंदेवाणं,  |            | देवाण,    |                           |
|                     | į        |             | देवाह                   | देवाइं,          | देवाहं,   |            | देवाहं    |                           |
|                     |          |             |                         | देवाइ            | दवाह      | देवाह      | देवाह     |                           |
| सप्तमी              | देवेषु   | देवेसु      | दवेस, देवेसुं           |                  | देवेसु,   | देवेसु,    | देवसु,    | देवाहिं, देवहिं           |
|                     |          |             |                         | 1                | देवेसुं   | देवेसुं    | देवेसुं   |                           |
| संबोधन              | हे देवाः | हे देवा     | हे देवा                 | हे देवा          |           | हे देवा    | हे देवा   | देवाहो,देवहो, देव, देवा   |

परिशिष्ट ३ संस्कृत, प्राकृत, मराठी आणि इतर देशी भाषांतील सादृदय

| संस्कृत         | प्राकृत           | <br>        | गुजराथी           | सिंधी          | हिंदी                      | वंगाली                  |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| अद्योति         | असीइ              | ें<br>ऐंशी  | <b>एं</b> सी      | ¦ असी          | ; अस् <del>स</del> ी       | आशी                     |
| अष्टादश         | अङरह              | अक्र        | , अढार, अराड      | ं अडह          | <sup>'</sup> अ <b>ढारह</b> | आढार                    |
| अहम्            | अहम्,आम्ह         | _           |                   | : आऊं, आं      | है।, हुं, मै               | मुद्                    |
| एकादश           | एआरह              | अकरा        | अगिआर             | इकारहं, यारहं  |                            | एगार                    |
| एतावन्          | <b>ग</b> तिल,एतिअ | इतका        | एटला              | एतिगे          | इतना                       | ्<br>  <b>ए</b> त       |
| क:              | कः र्             | कोण         | कोण, कओ           | कोहु           | कोन                        | क                       |
| कदल             | कयल               | कळ          | केळ, केर          | कविद्या        | केला                       | कला, कदिला              |
| कार्पास         | कष्पास            | कापूस       | क्रपांस           | कपाह           | कपास                       | कापास                   |
| कुढार           | ' कु.हा ड         | कुन्हाड     | कुहाडी, कुहाडी    | कुहाडो         | कुल्हाडी                   | <b>कु</b> डाल           |
| कुत्र           | <b>कु</b> त्थ     | कोटें       | कांहां            | किति           | कहां                       | कोथा                    |
| ય્વર્પર         | ग्वपर             | खापर        |                   | •••            | खापर                       | खायरा                   |
| गर्गरी          | सम्बरी            | घागर        | वागर              | घाघरि          | गागर, गागरी                | નાર્મરો                 |
| गर्भ            | गब्भ              | गाम, गाभा   | गाभ               | गर्भु, गभु     | गाभ '                      | गाव, गावा               |
| गोपाल           | गांबाटि           |             | गोवाळ, गोवाळयो    | गंबार          | गोवाछ                      | <u>ગોઝાં</u> હા         |
| चट <b>का</b>    | चडथ               | चिडी, चिमणी | चिडी '            | चिडी           | चिडिया                     | चिडिया=५क्षी            |
| चतुर्दश         | चउद्द             | चौदा        | चउद               | चोडहं          | चौदह                       | चोद                     |
| चःबारिशन्       | चार्लास           | चाळीस       | चाळीस             | चालीह          | चालीस                      | चिह्निश                 |
| चुछी            | चुर्ह्श           | चृल         | चुलो              | चुल्हि, चुल्हो | चुल्हा                     | चुलि                    |
| चूर्ण           | चुणा              | चुना        | चुनो              | चुनु           |                            | चुण, चुर्ण, <b>चु</b> न |
| ्<br>चाक्ष      | ' चोक्ख           | चांख        | चोख्लो            | चोखा           | चोखा                       | जु <i>न . न</i> उ       |
|                 | , (द)झगड          | <b>सगडा</b> | <b>अघडो</b>       | झांगडो         | झगडा                       | <b>श्रग</b> डा          |
| शाटन            | झाडण              | झाडू        | झाडू              | बुहारी         | साइ                        | <b>स</b> ाँटा           |
| ताहड्।          | तारिस             | तसा, तैसा   | तेथे।             | तिहडो          | तैसा                       | तारश                    |
| दं⊌=कोठी, दांडी | <b>इ</b> स        | दांड, दांडा | डांडा             | <b>इंडो</b>    | डांड, डांदा                | डॉंड                    |
| द्वादश          | वारह              | बारा        | बार               | बारहं          | बारह                       | बारो                    |
| धूम             | धूम               | धूर, धूम    | भूम धुमाडी धुवाडी | दूहां          | ঘূসাঁ                      | धुयां                   |
| पचाशत्          | पणासा             | पन्नास      | पचास              | पं जाह         | पचास                       | पंचा <b>स</b>           |
| बदर .           | बोर               | बोर         | बोर               | बेह, बेरि      | वेर, वैर                   | <b>ब</b> ष्ट्र          |
| बधिर            | बहिर              | बहिरा       | बंहरो             | बोडो           | बहरा, बहिरा                | वहेरा                   |
| भ्रमर           | भगर               | भोंबरा      | भमरो              | भींद           | भंबर, भीर                  | भोमर                    |
| म् <b>मि</b>    | म्मि, भुग्मि      | भ्य, भुई    | म, भोय, भुय       | મ્, મુર્દ      | भूम, भुई, भृ               | भूम                     |

| संस्कृत        | प्राकृत  | मराठी     | गुजराथी           | सिंघी        | हिंदी  | बंगाली     |
|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------|--------|------------|
| य:             | <br>  जो | जा        | जे                | जो           | जो     | ্র         |
| वयम्           | वयम्     | आर्म्हा   | अम                | ' असीं       | हम्    | आमि        |
| विश्वति        | । वीसइ   | वीस       | वीस               | वीह          | वीस    | विश        |
| হার            | सत,सय,सञ | हों, शंभर | शो                | सी           | सं, सो | इ।य        |
| <b>दिा</b> थिछ | ढिछ      | ढिला      | ढीलो              | ं दिगे, दिलं | ढीला   | <i>ૄ</i> ૡ |
| <b>गुष्क</b>   | सुक      | मुका      | सुको              | ं सुको       | सूखा   | धुका       |
| શ્વગુર         | ससुर     | सासग      | <sup>।</sup> ससरो | सुहरों ,     | सभुर   | ৸য়ৢ৻      |
| सः             | सो       | तो        | त                 | सो           | सो, तो | स          |
| स्कंध          | ' स्वंध  | ग्वांदा   | <b>कां</b> धो     | कांधा        | कांधा  | कीधा       |

## परिशिष्ट ४

प्राकृत भाषच्या व्याकरणावर वन्याच संस्कृत कवीनी आतांपर्यत रचना केली आहे. वाल्मीकीच्या नांवावर प्राकृत व्याकरणाची मूळ सूत्रें भोडतात. वाल्मीकि हा वेदिक च्छन्दानतरचा अर्वाचीन अनुष्ट्रभ च्छन्दामध्यें रचना करणारा आध किय गणला जातो म्हणून त्यांचे नांव या संस्कृत वैय्याकरणांच्या दृष्टीने अर्वाचीन भाषच्या व्याकरणास दिलेलें दिसतें. शम्भरहस्यामध्यें प्राकृत भाषेची थोरवी गाताना तिचा प्रचेतसपुत्र वाल्मीकि हा व्याकरण कार होता असे म्हटले आहे (को विनिन्देदिमां भाषां भारतीमुग्धभाषितम्। यस्याः प्रचेतसः पुत्रो व्याकरण कार होता असे म्हटले आहे (को विनिन्देदिमां भाषां भारतीमुग्धभाषितम्। यस्याः प्रचेतसः पुत्रो व्याकरां भगवान् ऋषिः॥ प्राकृतं चार्षमंवद यद्धि वाल्मीकि । शिक्षितम्।) परतु वाल्मीकीची ही सूत्रें उपलब्ध नाहीत. पद्भाषाचिद्धकाकार आपल्या प्रस्तावनेंत आपण मूळ वाल्मीकिसूत्रांवरच टीका लिहित आहें। असेच म्हणता, मार्कडेयानें शाकल्य व कोहल यांचा उल्लेख केला आहे. त्यानतर वरक्चीचा प्राकृत प्रकाश हाच सर्वात जुना ग्रंथ होय. वरकची म्हणजे जर कात्यायन असेल तर ते। बुद्धपूर्विह असू शकल. त्यानंतर हेमचन्द्रानें आपल्या सिद्धहेमचन्द्र वा संस्कृत भाषेच्या व्याकरणग्रंथाच्या आठव्या अध्यायांत प्राकृत भाषेचें व्याकरण दिलें आहे व त्यानंतरच्या अनेक ग्रंथकारांनीं त्यासच अनुसहन आपल्या ग्रंथांची रचना केली आहे, या मर्व ग्रंथांची यादी पुढें दिली आहे.

१ औदार्यचिन्तामणि—-शृतसागर, २ प्राकृतकल्पतरु—-रामतर्कवागीश, ३ प्राकृतकामधेनु—-लंकेश्वर, वामनाचार्य, ७ प्राकृतर्दापिका — संक्षितसार खण्ड ८ वर चण्डींदव शर्माकृत टीका, ८ प्राकृतपाद—नारायण [ प्राकृतप्रकाशवर टीका— प्रकृतमजरी–कात्यायन, ९ प्राकृतप्रकाश——बर्घचि, ( सिक्षप्तसार प्राकृतपाद ), प्राकृतचिन्द्रका उर्फ प्राकृत मनोरमा-भामह, प्राकृतसंजीवनी-वसंतराज, ] १० प्राकृतप्राक्रियावृत्ति उर्फ ध्युत्पत्ति-दीपिका — हेमचन्द्र प्राकृताभ्याय यावर टीका-उदयसौभाग्यगणि, ११ प्राकृत प्रदीपिका--नरसिंह, १२ प्राकृत-प्रवोध---हेमचन्द्र-प्राकृताध्यायवर टीका-नरचन्द्र, १३ प्राकृतभाषांतरविधान--चन्द्र, १४ प्राकृतमणिदीप--अष्यउचन, १५ प्राकृतमणिदीपिका--चिन्नवोम्मभूपाल, अष्पय्य दीक्षित यांनी लिहिलेलें व प्रथपकाशिनीमध्ये छापलेलें, १६ प्राकृतरहस्य उर्फ पड्भाषावार्तिक- ११७, प्राकृतरूपावतार--सिहराज, १८ प्राकृतलक्षण-चण्ड, १९ प्राकृतलंकेश्वर---प्राकृतकामधेनु पहा. २० प्राकृतन्याकरण-समंतभद्र, २१ प्राकृतन्याकरण-शुभचन्द्र, २२ प्राकृत व्याकरणवृत्ति-- त्रिविक्रमदेव ( मह्हीनाथ पुत्र ), २३ प्राकृतसंस्कार- १२४ प्राकृतसर्वस्व-- मार्कण्डेय कवीन्द्र, २५ पाकृतसूत्र--- बाल्मीिक ( Oppert 3427, II 5961. ), २६ प्राकृताध्याय- -हमचन्द्र शब्दानुशासन अष्टमाध्याय, २७ प्राकृतानन्द--रघुनाथशर्मा, २८ प्राकृताष्टाध्यायी--मनोरमा--चन्द्रिकाटीका-नीलाम्बर मिश्र, २९ वाल्मी-किसूत्र-प्राकृत व्याकरण (Rice 26) ३० षड्भाषाचिन्द्रका--भाम ( Rice ), ३१ षड्भाषाचिन्द्रका-- लक्ष्मीधर, ३२ पड्भाषामञ्जरी-- १ ३३ पड्भापारूपमालिका--तुर्गणाचार्य, ३४ पड्भापामुबन्तादर्श नागोबा--तंजाबरच्या तुळा त्रीकारितां., ३५ साक्षिपसार-प्राकृतपाद-क्रमदौश्वर.

|              | ) मापावंश            |
|--------------|----------------------|
| प्रांशिष्ट ५ | इंडो इराणी ( आर्यन ) |

| दाार्द                             | (कभाषा                                     | _                                | - उदांच्य                                                               |                                                                           | ी भाकत <del></del>               |                                                               |                                                      | अर्वाचीन दार्दिक भाषा<br>(काहिमरी,शिणा,केहि-<br>स्तानी चित्रळी,काफिरी)<br>आर्मेनिया युरोप इ०                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                            | व,गंगेचे वरचे खोरे               | (गाधार,पंजाब – ख<br>वायव्येकडील उ<br>पांत ) व<br>शि                     | प्रशोकोत्तरकालीन<br>गयव्यकडील<br>शळाळेखांची                               |                                  |                                                               |                                                      | कांतील जिप्सी भाषा                                                                                                   |
|                                    | गिंवा दुआब ).                              | . '००० गाथार, पंजाब,गंगेचे बर्चे |                                                                         | समा<br>इंट खन=                                                            | <u>?</u> '-                      | -त्राचड अपश्रं:<br>-केकय, मद्र,<br>टक्ष इ०—-<br>स्वश अपश्रंश- | -लहंदी<br>(पश्चिम पंज<br>-शौरसेनीच<br>छाया<br>-पहाडी | र्गा–पूर्व पंजाबी<br>बोर्छा<br>–पश्चिमेकडॉल                                                                          |
|                                    | कात्मीर, पंजाब, वायत्येकडील गंगेचा दुआव ). | . पू. १५०० ने विं, पू.           | ्रहिमालया- द<br>कडील -                                                  | गर्दिक ₹                                                                  |                                  |                                                               | भाषा                                                 | ( मंडेआर्ठा,<br>  किउंथर्ठा,<br>  सिरगीरी इ.)<br> -मध्यवती<br>  गडवार्ठा,<br>  कुमाउंकित (स्थाप्टा)                  |
| गारनीय भाषामेब.<br>।               | ।<br>णिस्तान, काइर्मार, '                  | पाक्टनबोर्ला—( र्ग्ब.            | -प्रतीच्य<br>(गुजराथी इ०<br>भाषा नर्ऋत्ये-<br>कडे )                     | -<br>[गरनार<br>येथील व<br>अशोक (                                          | माराष्ट्रा, अवंता<br>(शारसनी आणि | −गळु<br>नागर<br>अपश्रंश                                       | -र्सिहर्ला<br>-राजस्थानी-                            | –पृर्वेकडील (खासकुझ<br>किंवा नेपाळी)<br>–∣–पश्चिमेकडील– –मारवाडी<br>–गुजराथी<br>–जयपुरा,हारोती                       |
| हंडिक-इंडो आर्यन-भारतीय भाषामंत्र, | पृ. १५०० पूर्व अफगाणिस्तान,                |                                  | -मन्यदेशीय<br>(कुद पांचाल<br>इ० मध्य किवा<br>पांथम दुआ-<br>बांतील भाषा) | र्चा भाषा                                                                 | :                                | शोरसेनी<br>अपभ्रंश<br>(अवदृष्ट)                               | र्गाश्चम<br>हिंदी—                                   | -मेवाती, गुजरी<br>-माळवी, नेमाडी<br>-हिंदुस्थानी<br>(हिंदी उर्दु,पंजाबी<br>व राजस्तानी<br>यांच्या छायेसुह)<br>-बांगह |
|                                    | (स्ति. प्. ५००० ने स्ति                    |                                  | –पान्य————————————————————————————————————                              | - —— —अर्थ मागर्भा<br>अशोककाळा<br>पूर्वेकडोळ                              | न                                | अर्थ मागधी-<br>अपभ्रंग                                        | -पूर्व हिदी-<br>(पुरभय्यी <sub>)</sub>               | -न्रजभाषा<br>- क्नाजा<br>'-बुंदेळा<br>छत्तासगडा                                                                      |
|                                    | आर्यन—साषा                                 | সারেণ বাব্যয )                   | देश, बुद्धाची<br>भाषा)                                                  | भाषा मीर्याः<br>मुख्य भाषा<br>(कोडने ? )<br>प्रावीन उत्तर<br>हिंदुस्थानी, |                                  |                                                               |                                                      |                                                                                                                      |
| :                                  | प्राचीन इंडो                               | ा<br>शाथक भाषा ( त्राह<br>।      | -दाक्षिणात्य<br>(र्साष्ट्रक १<br>दक्षिणेकडील)                           | ——                                                                        | -—गाथा<br>I- (संस्कृत            | -मागधी<br>अपभ्रंश<br>-महाराष्ट्री<br>अपभ्रंश                  | -मराठी<br>आणि<br>कोंकणी                              | -भाज पुरिया                                                                                                          |
| ,                                  |                                            |                                  |                                                                         | च्येपासून हि<br>भू. ५ वें शत                                              | न प्रोकृत सि <sup>र</sup>        | भ्र)                                                          |                                                      | –आसामी                                                                                                               |

## महाराष्ट्र शब्दकोश

## विभाग चक्या

ड

ड — वर्णमालेतील तेरावें व्यंजन. अक्षरिवकासः — याचें पहिलें हिलें स्व अशोकाच्या गिरनार शिलालेखांत सापडतें. दुसरें रुद्धामन्च्या गिरनार शिलालेखांत सापडतें. दुसरें रुद्धामन्च्या गिरनार लेखांत (ट सारखें) (इ. स. २ रें शतक). तिसरें अलाहा - तुल ] बाद येथील स्तंभावरील लेखांत (४ वें शतक) व चीचें धारा - वर्ष राजाच्या वेळच्या उडिया लेखांत (इ. स. १०२८) आढळतें. डिंग

ड—पुली. गुराख्यांची पारे मानवर—ाळ्यावर बोर्ट दाबून (घसा दाबून) जो आवाज काढतात तो. (कि० घालगे). डह पहा. डई—स्त्री. ढई पहा.

डऊ-पु.नारळ कोरून आंतील खोबरें काढून टाकून केलेंलें पात्र. डव, डहू पहा.

डऊक, डऊत, डऊर इ०—हे (डऊ या अक्षरांनी आरंभ होणारे) शब्द डो मध्यें पहा

डक -- न. जाड कापडावा एक प्रकार; हैं ट्विलहून निराळें असून आरंभी खलाशासाठींच हैं तयार होत असे. [ई.]

डंक─पु. १ दंश; चावा; नागीचा मारा. (कि॰ मार्गे).
२ (गो.) द्वेष. डंख पहा [सं. दश; प्रा. द. डंक; हि.]

डकडक-डकां—िकिवि. १ पदार्थाचा सांधा, वंध इ० शिथिल, नादुरुस्त झाल्यामुळें हलण्याचा आवाज होतो तसा किवा थल्य थलीत माण्स, उंट इ० चालतांना होतो तसा आवाज हो उन डगडग, डुगडुग; खिळखिळां; करकरां; गिरिगरां. (कि० जार्गे; हलेंग; वाजर्गे). 'हा खांव धट पुरला नाहीं तर डकडक हलूं लागेल. '२ झपाटचानें. 'जेवित जेवताही पाहे। झोंपी जाये डकडकां '—एभा २५.२८४. [ध्व. डक द्वि.] डकडकों—अकि. खिळखिळें होगें; डगडगेंगें; डळमळणें; डुलेंगें; लटलटेंगें (खांब, इमारत); हलेंगें; करकरेंगें (ढिला सांगाडा इ०); गदगद हालेंगें; थरथर कांपणें (स्थूल शरीर). [डकडक] डकडकीत—वि. डगडगीत पहा.

डकणें — अकि. चिकटणें; लगदून राहणें; डगणें पहा.[डिक १] डकणें — अकि. (व.) ओकणें; वांती होणें. [ ध्व. ]

डकर णें — अकि. (ना.) १ ढेंकर देणें. २ (व.) शक्तीचा गर्व वाहणें: अहंभाव दर्शविणें. [ध्व. हि. डकराना=डरकाळी फोडणें; तुलः ]

द येथील स्तंभावरील लेखात (४ वे शतक) व चौवें धारा-राजाच्या वेळच्या उडिया लेखांत (इ. स. १०२८) आढळतें. ड-पुली. गुराख्यांची पोरें मानेवर-गळ्यावर बोटें दाबून झरा; डहुरा; डबर्कें; पाण्याने भरलेला लहानसा डवरा.

**इकली**—ली. दिन्यांत तेल घालावयाची—अंन्याच्या को यीची केलेली पळी; अशा सारखीच करवंटीची केलेली पळी. डवली पहा.

डकवण—न. १ खळ; गोंद; चीक; सरस; चिकटा; डिंक. २ चिकटविण्यास उपयोगी पडणारी वस्तु. [ डकविणें ]

डकवाडकव---स्री. कांहीं तरी डकविण्याची किया.[डकविणें] डकवि(व)णा---उक्ति. चिकटविणें; डिकविणें. [ डिक ]

डंका—पु. १ एक वाय; चौघडा वाजविणें संपल्यावर शेवटीं वाजवावयाची थोरली नौबत, नगारा. 'डंक्यावर टिपरी पडतां हुशार झाले।' —एपो २३५. २ (ल.) प्रसिद्धि; कीर्ति. (बहुधां वाईट कृत्यांची); गाजावाजा; बोंबाबोंब. (कि॰ वाजविणें). ३ संवळावर खर्ज सूर वाजविण्याची काडी (आंकडी नावाच्या काडीनें उच्च अथवा टीपेचा सूर काढतात). ॰देणें—वाजविणें—उघडकीस आणणें; दांडोरा पिटणें, अपकीर्ति करणें (गोष्ठ, माणूस यांची). [सं. ढक्का; प्रा. डक्क; हिं. डंका; ध्व.]

डकाईत—िव. १ चपळ; चलाख; हुषार; तीव; तयार. २ डाके घालणारा; दरोडेखोर; डाकू; लुटमार करणारा. [डाका ]

डकाक-कां, डकाडक-कां—िकिवि. १ डकडक पहा. डग-डगत;•ुखडखडत. २ डुल्त; डुलक्या घेत; पेंगत (डुलक्या येतात, डोळे झांकतात इ० शब्दास जोड्न). 'डकडकां डुलक्या देती।' -दा १८.९.३. [ध्व. डक]

डकार--पु. ( उप. ) ढकर; डकरणें. [ ढकर ]

वरी चढ़नि सिंह वह डकारे। ' -गंगाधर, सकल्लेल १११ [ध्व.] दिक्तः शंकाः विकल्पः किंत्र. ( कि॰ खाणे ). [डगणे ] डकांबडकांब-कित्र. डकडक पहा. ( कि॰ चालगें; जाणें). [ भ्य. ]

डंकी-खी-स्री. कुस्तींतील एक पंच. (कि॰ मारणें; देंणें). डंकी-खी -वि. (गो.) दंशी; मनांत दंश, डाव ठेवणारा राळ प्रातांतील झाडीचा प्रदेश; निविड अरण्य. प्रा.डाग=काठीशी (साप, माणूस इ०). [सं. दंश; म. डंक]

पंप. ' ञेतांतल्या विहिरीवर डंकीण लावली. ' [ इं. डॉर्का पंप ]

डंकी(खी)ल - वि. डांकील; डांक लाविलेलें. [डांक] डकें--वि. ( मातकाम ) छापील; टशाचें; अवयव सुट नस-

डक्कलवार, डक्कलव्हलर-पु. (माण.) मांगगारोडी किंवा मरणें; शिजणें; अतिशय उकडणें. [ गदगद ] व्हलर ( होलार ) मांगांचा गुरु. -गांगा २६. [ ! +होलार ]

इंख-प. १ विवारी प्राणी, किरह यांचा चावा, दंश; नांगीचा तडाखा; डंक (कि० करणें; मारणें ). २ द्वेष; एखाद्याचें कोणी वाईट केलें असतां, त्यानें त्याचा सुड ध्यावा म्हणून मनांत र गुटगुटीत; फोपश्या; अंग सुटलेला: गुबगुवीत. 'हा खाऊन सदेव ठेवळेळा दंश, डाव; द्वेपभाव: सुडवृद्धि (कि॰ राखणें; पिऊन डगडगीत आहे. '[डगडग] ठेवण: बाळगणे: धरणें ). [सं. दंश: प्रा. डंक]

डंख-ग -पु. दंगः चुना किंवा पोहे इ० कुटण्याची लाट. बाडविछायतः सामानमुमान इ० ( व्यापक अर्थी ) [ध्व. हिं. इंखी]

इंखउजाइ—पु. घोड्याच्या तोडाच्या खालपासून पाया-, पर्यत असलेला भोवगा. -अश्वप १.१०३.

प्राण्यांनीं), 'विषयविषधरों हे डेखिली आजि भारी।' –सारुह भिंत इ०); चळगें; ढळगें. 'तूं आपली श्रद्धा, भक्ति व धर्म यांपा-४.७. [ सं. दंश ]

डंबी रु —िव. चारा-दाणाखाऊन मान हलविणारा; डुलणारा देणें; दबणें. ५ कचरणें; कांकू करणें. [ ध्व. डक-ग ] ( घोडा ). -मसाप २.२.५७.

डंखीण-स्त्री. १ डाकीणः चेटकीण. २ ( ल. ) ( विशेषतः ) अत्यंत कुरूप, हिडीस व चेद्रक करणारी ठाकुर जातीची स्त्री. ३ पाऊल ] (ल.) कृर, जरुख, कुरूप, भयंकर स्त्री; जर्खाण; हडळ. [सं. डाकिनी]

किडयांनी खाहेरें; उंदरांनी कुरनुडरेरें (धान्य, फळ इ०)[सं. दंश] मगां-क्रिवि. डगडग-गां पहा.

डाग—पु. १ (इमारत, खांब, ढिला दगड यांवी ) लटपटणें, 'माझ्या हातच्या इमारतीस डग नाहीं. ' २ (ल.) डळमळण्याचा डगमग; हिं. डगमगाना ] संभव, भीति; संकट, एकदम हासळून पडणें, बुड येणें, फसगत,

इकार णैं --अफि. उरकळी; गर्जना; दुरकाळी फोडणें. 'तीचे- तो चाललाच पाहिजे ). −स्त्री. भीति; संशय; निराशा; अंदेशा;

डग-सी. सीमा: कांठ: कड: किनारा: मर्यादा.

डग — स्री. पाऊल; कदम; पावंडा; ढांग; ढेंग; टांग; झडप. **डंग**, डांग—नपु. १ डोंगराळ सुकुख, डंगा पहा. २ डोंग-

डगडग-डगां-किवि. १ हरत, डळमळत, लटलटत, लटप-इंक्रीण-की. (व.) पाणी उपसून काढण्याचा एक जातीचा टत असतांना होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे आवाज होऊन. (फ्रि॰ हलर्णे डगडग; झोक जाणें; झोप येणें इ०). २ मोठ्या प्रवाहानें; अतिशय ( घाम येणे ). डकडक पहा. '[ध्व. हिं. डगडगना ]

डगडगणें — अक्रि. गदगदणें. १ अतिशय उष्णतेनें आणि लेलें; ज्याचे अवयव शरीरास डकलेले आहेत असें (चित्र). [डकणें ] घामार्ने त्रस्त होणें; उवाळणें; उवगणें; उवगणें. २ गदगदणें: गुद-

डगडगर्जे--डकडकर्णे पहा.

डगडगीत - वि. घामानें नाहलेलाः घामटा पडलेला.

डगडगीत --वि. १ खिळखिळीत; डळमळीत; कंपायमान

डगडवाल, इंगुलवाल-न. (राजा.) कापडचोपड: **डंगण**----न. डांग पहा.

डगण-अिक्त. १ कांपणः थरथरणः, डगमगणे. २ ( ल.) घाब-र्गे; भिणे; डर्गे. ' चिनें दोन अशा स्थर्टी न डगशी कोंबावया तूं इंखणें — उकि. दंश करणें; चावेंग; इसणें, नांगी मारणें (विषारी जरी । ' - केक ८४. ३ खचणें; मोडणें; सुद्रन पडणें (तुळई. सून डगूं नकोस.' -पप्रे १२७. ४ भितरपणानें मान्य करणें; रुकार

> **हराणे**—अफ्रि. तगणें; चिकटणें; चिकद्रन राहणें. [डग. डिक] डगणें —अिक. वर्तन टांग टाकणें; ओलांडणें. [हिं. डग=

ह्रगमग—स्त्री. डळमळीतपणाः अस्थिरताः लटपटः चांचल्यः डंखी(खे)ल-- वि. डंख केलेलें; पक्ष्यांनीं चोचीनें टोंचलेलें: 'डगमग डगमग कामा नये।'-दा १४.४.१३. डगमग-

डगमगर्णे—अकि. १ डळमळणें; लटलटणें; हलणें. २ हलगें, डगडगेंग, खिळखिळणें इ० किया; डुगडुग (कि० खाणें ). भीतीनें कचरणें; गोंधळून जाणें; त्रेधा उडणें. [ध्व. डग द्वि: प्रा.

डगर-सी. १ चढण अथवा उतरण (नदीच्या तीराची, भीति, त्रास, धोका, नाश इ० होण्याचा; खराबी, नुकसान, टेकडीची ); ढाळ. २ (क. ) टेकडी; उंचवटा. ३ दरड; कडपा: पराभव, सत्यनाश किंवा वाटोळें होण्याचा संभव. ' मसल्तीस- कडा. ४ (संगीत) वरच्या सप्तकांतील आवाज काढणें; स्वर चढिवणें. कामास डग नाहीं. ' ' रुपयास डग नाहीं. ' (=खोटा इ० नाहीं, | (क्रि॰घेण ). दोन्ही डगरीवर हात ठेवणें-(दोन्ही पक्षांमध्यें

असलेल्या दुर्तोड्या मनुष्यासंवंधी योजतात) दोन्हीकडचा फायदा पाहर्णे.

डगर-र- -वि. १ प्रसिद्धिः हौकिक. 'अ। णीकही येकु थोरु। यया अन्ययत्वाचा डगर। '-ज्ञा १५.११८. २ आळ; आरोप. 'परि सर्यासि अंधकार। कैं जाला होता गोचर। तन्ही तमारि हा डगर। आलाचि कीं। '-अमृ २.३४.

डगर-रा-री-पु.स्री. १ डवरा. पाण्याकरितां खणलेला खड़ा: पाण्यानें भरलेली स्वाभाविक खळी. २ डबकें. ' मन कल्पी डगर। तें तरंगविना सागर। '-यथादि १८.९६९. 'पाहे खूण तरू तटाक, डगरी त्या आपुल्या वाटती। '-आसु ३७.

डंगर-वि. १ (व.) वृद्धः म्हातारा. 'हा बैल डंगर आहे. ' २ ( खा. ) उंच.

डग(गा)रणें—न. सोटा; लाठी.

डंगरी--न. (कों ) एक प्रकारचें सुती कापड; खादी. डंगरु-पु. प्रतिबंध; डगर-रु पहा. [डगर]

हगला-ले-पु.न. १ आंत कापूस भरलेला कंबरेपर्यतचा लहान कोट, बंडी, 'निवडन डगल्यांला नीलखा बेतवील्या।' -सारुह ३.३९. २ (सामा.) लांब कोट, अंगरखा. [डगळ. सं' दुकुल; हिं. डगला ]

डगळ—वि. डागळलेले; नासलेले. डागळण पहा. [ डाग ] डग(घ)ळ-वि. १ ढिला; शिथिल; ढिला बसणारा ( अंग-रखा, जोडा, खुंटी, बूच); पोकळ; हिली रचलेली (दगडी भित). २ मोठ्या आकाराचा (चेंडू, फळ, गोटी). ३ मोठें: ढोबळ ( अक्षर ). ४ ( सामा. ) स्थूल; भरीव; मोठ्या आकाराचें. 'आकारें नव्हती डगळें।' -ज्ञा १७.१२७. ५ सढळ; उदार ( खर्च करण्यांत, धर्मादायांत ).

डग(घ)ळगें—अफ्रि. कुजणें; सडेंग; बुरबुरणें (फल). डागळणे पहा.

डग(घ)ळणें — अित. १ एकाएकीं कोसळणें ( इमारत, दरड, विहीर). २ (ल.) सामर्थ्यहीन होणें; खचणें; अवसान सुटणें; जेरीस येणें. [ डगळ ]

डग(घ)ळणें —अित. उफाउचानें वाढणें; विस्तृत होणें. ( बृक्ष ). [ डगळ ]

ड्रग(घ)ळणें — उक्ति. ओवडधोवड घडणें; फोडणें; तोडणें. डंगलें=पाषाण इ० चा तुकडा ]

हुग(घ)ळा—पु. चांगली पाल्वी फुटलेली झाडाची कोंवळी र भिणे; दचकणे; भेदरून जाणें. फांदी, डाहळी; लहान फांदी, टहाळा.

२ अशा दगडांनीं बांधलेली; कमजोर रचलेली (इमारत). [डगळ] आवाजाप्रमाणें आवाज होऊन. [ध्व. डच]

डगा—स्री. उडी: झेप. 'म्यां म्हटलें हा शिकारी मारील व्याघ्र टाकितो डगा।' –अफला ७४.

इंगा--पु. (कों.) एक प्रकारचें गलबत, होडी; डंगी; डोंगा. [देप्रा. डोंगी]

ह्यागर्णे -अफ्रि. ( डगडगर्णेचा अतिशय ) उबर्णे; उकाडा होणें.

डगागण -अकि. १ कांपण; हलणे; दुगद्गणे (सांधे ढिले झालेली, निखळलेली वस्तु ). २ खचणें; धीर सोडणें; उगणें अर्थ २ पहा. ३ पडणे: उतरती कळा लागणें; गळणें; तटणें. [डगडगणें] डगाडग-इगां--किवि. (डगडगचा अतिशय) डगडग पहा. डंगाण-न. डॉगराळ प्रदेश. डांग पहा.

डंगार णें --- न. दांडकें; टिकोरें; डंगरणें पहा. •मार-पु. दांडक्याचा मार. ' चोखरून इंगारणेमार ।'-दा ३.७.६५. [ देप्रा. डंगा=काटी ]

डंगा(घा)ळ—वि. लांब टांग्या: ढांगळ. [ डांग | डंगाळा—वि. (सामा.) उंच. [ डांग ]

डगाळी-स्री. (व ) डाहाळी, फांदी. डगळा पहा.

इंगी-स्त्री. १ नाळीप्रमाणें मागचा भागहि चिचोळा अस लेली होडी: अरबी व आफ्रिकन गलबताचा एक प्रकार. **हीं फा**र जलद चालतात. २ खांद्यावर वाहण्याची कावड. [देप्रा. डोंगी= पानाचा डबा?]

डगूर-पु. (राजा ) जोखडास जुंपलेळा डाव्या वाजूचा बैल; याच्या उलट हियो=उजव्या बाजूचा.

डगूळ--- न. फणसाची एक जात

हुरगा-पु. बाह्या; तांबें, पितळ, खापर यांचें डेरेदार भांडें घेऊन त्यावर तबल्याप्रमाणे कातडी तोंड मढवून केलेले वाद्य; तब-ल्याची शाई मधोमध असते व याची एका बाजूस असते. [ध्व. सं. ढक्का ो

डघळ-ळा, डंघाळ--डगळ इ० पहा.

इवळीव, इघळण--इगळीव, इगळेंग पहा.

इचक-का-स्त्रीपु. १ धडकी; दचक: धसका; धक्का (भीतीनें, दु:खानें एकाएकीं वसलेला). (कि॰ बसरें). २ आगामी संकशची पूर्वकल्पना, सूचनाः हुरहुरः अपराकुन. (कि० ( दगड इ॰ ). याच्या उलट माठणें. [ व सं हगळचतुकडा; देप्रा. येणें; वाटणें ). ३ पोटात एकाए⊀ि होणारी खळबळ, काळवा-कालव. [ ध्व. डच ! ] ड त्रक्रेंश-अक्रि. १ चकित होर्गे; चमकर्णे.

डच-कन-कर - दिशी - दिनि-- डेकर येतांना करपट **डगळीव**—वि. १ ओवडधोवड घडलेला ( इमारती दगड ). घशाशी येत'ना, हलणाऱ्या भांडयांतून पाणी डचमळतांना होणाऱ्या

ड्रचकला—पु. घोड्याच्या पुढच्या आणि मागच्या एका बाज्जच्या डोन पायास बांघलेली दोरी; कळवा.

ड्रच रुळे जे -- अंकि. १ डचमळणें. २ डचकळी येणें. डच-डचणे पहा. [ डचक ]

डचकळी - स्त्री. १ हेंकर. (कि॰ देणें) २ घशाशी येणें; डप्-व !] आंबट, करपट ढंकर. ( कि॰ येणें ) [ इचक ]

डचडच-डचां-किवि. १ टेंकर, घशाशी येंगे, यासारखा आवाज होऊन. २ पोटांत खळखळणें, भांडचांतील द्रव पदार्थ हिसळें। यांच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. 'पोट, पाणी, पखाल, भाडें डचडच करतें, हालतें. ' [ ध्व. डच द्वि. ]

**डचडचणे** — उकि. १ घशाशीं जळजळणें: करपट देकरा येणे. ( कर्त्याशिवायहि हैं कियापद येतें ). २ हलणें: हिसलणें. [ डच-डच ]

ड बडर्चात-वि. १ हलणारें: डचमळणारें: हिसळणारें (पाणी, इव पदार्थ). २ तटादून फुटण्याच्या वतांत असलेर्छे; टचटचीत (पखाल, कांहीं द्रवानें भरलेली पिशवी, पिकलेलें गर्दू, द्राक्ष इ०). [डचडच]

डचणें —अक्रि. इसमें पहा. [सं. दंशन]

डचमचण--अक्रि. डचमळणे पहा. -शर.

डचमळ—स्रो. हलणें; हिसळणें (भांडचांतील प्रवाही पदार्थ ). [ ध्व. ]

डचमळणें --अकि. वर उमळणे; हिसळणें; उचकळणें: हलण्याने बाहर येणे. - जिक्त. हलिवणे; हिसकळणे; खळबळणे; बाहेर सार्डणे ( हलवून-भांड्यांतील पाणी ). [ इचमळ ]

डरुब-वि. (व.) काटोकांठ: भरपूर; गच्च. [ध्व. इच] इन् वावृत-किवि. (व.) भस्तः, खन्चून. 'इन्चावृन पोर्ते भर्छे आहे. '

डुच्य-पु. (व.) कपड्याला पडलेले वारीक भोंक.

डरुचू-पु. १ नकार; टाळा. २ हकालप्री; डिच्चू. (कि॰ देणें ).

डज्ञन, उझन---न. १२ वारांचा सम्दाय. 'काड्यांच्या पेटीचें इझन. ' [ इं. इअन; तुळ० सं. द्वादश; लॅ. दुओं द्सिम; जुनें फें. दोझीन फा. द्वाअही ]

इंडळणें—अित १ डळमळणें; चळणें; हरुणें; डगमगणें. 'तेथ तिन्हीं लोक डंडलित। मेरुमादार आंदोलित। '-ज्ञा ः. १५५. २ गडबडरें: घाबरेंगें ' तेलीं दहाची होतां हो ली । जाता न डंडळी निजवोधें।'-एभा १३५७८. [ध्व. महाराष्ट्री प्रा. उंडछ ]

आखंडळाचें।'-किंशुक ५. [प्रा. दंदल; म. धुंडाळणें]

इंड र विणें - जिम्म. (महानु.) हलविणें; डळमळविणें. 'अष्ट भैरव आळविती, इंडळविती।'-चक्रधरसिद्धांत सुत्रे पृ. ११. [ इंडळेंगे प्रयोजक ]

डप(ब)कण---न. डवकें: पाण्याने भरलेला खलगा. [ध्व.

ड की के सीन. १ तेल, तूप ठेवण्याची कातड्याची बुधली. २ पाण्याचे डबकें. [ तुल० हि. डबा; ई. डब्बर=बुधला ]

डफ - ५. एक चर्मवायः कर्डे: मोठी टिमकी. लांकडी फली वर्तुळाकार वांकवृन तिचीं दोनहि टोकें एकत्र खिळविल्यावर या गोल कड्याची एक बाजू कातड्यानें मढवितात व हें वाद्य बनवितात. विस्तवावर रोकल्यानें थाचा स्वर चढा होतो. लावणी म्हणण्यास याची चांगली साथ होते. [फा. दफ़ ] • खेळचा-वि. (कों.) डफा-वर नाच करण रा. -मसाप ४.४.२६०. ०गाण-वि. डफावर भजन करणारा. •**गाणि**—न. १ डफावरील भजन, गाणें. 'डफ गाणें माची गाणें। ' -दा १२.५.६. २ डफगाणाचें गायन. ० प्रई-घाई, डबघाई-स्त्री. १ इफावर म्हटलें जात असलेलें गाणें संपत भार्के म्हणजे म्हणणारा धाईनें डफ वाजवितो यावह्न २ ( ल. ) समाप्तीचा काळ; त्रिनाशकाल. इफ्घाईस, डबघईस-घाईस-किति. ( डवघाईवसन ) मरणोन्मुखः दिवाळें काढण्याच्या, बुड-ण्याच्या, मोडण्याच्या, नाश होण्याच्या स्थितीत. (कि॰ येणें). ' एका व्यापारांत ( जॅनसन यास ) मोठी ठोकर लागून तो अगर्दी डबपईस आला. ' --नि ६५७. **डफडी-र्ग, डफडें-रें**-स्त्रीन. ( उफ याचें लघुत्वदर्शक व शद्भतावाचक रूप ). १ लहान उफ; टिमकी २ दोन इफडीं (एकाम हलका व दुसऱ्यास घूम म्हणतात. दोघांस मिलन हलका म्हणतात ). डफ्ट्यावर पडणें-नांवाचा बोभाटा होणे. प्रसिदीस येणें (वाईट अर्थानें) उफड्या, उपया-वि. इफ वाजविणारा.

डफड्या--डबड्या पहा.

डंफण---न. डंका. -शर [ध्व.]

डफरा-पु. (कृ.) दोन होड्या एकमेश्रीवर आपट्टं नयेत म्हणून दोहोंच्यागध्ये दोऱ्याचे वेटांळे बाहर सोडतात तें [तळ० है बकर ]

डियर(चर्णे---अफि १ (कृ.) क्रांहीं तरी सांगर्णे; दडपून देणें: वेळ मारून नेणें: धुडकावंगें. २ भीति दाखविणें. ३ ढक-लणें (होडी इ०)

इफळ--न. (व.) उकडेरल्या आंव्याचे लोणचे.

डफळवाणी—मी. फुळकवणी; पाणचट पदार्थ: अतिशय डंडळणें -- उकि. धुंडाळणें: शोधणें. 'जर्वे डंडळी स्थान पातळ पदार्थ (ताक, दूध वगैरे ). [डफळ+ सं. वन्: म. वणी= पाणी ]

डॅफळा—पु. (बे.) विणकामाचा एक प्रकार. पुतळीप्रमाणें डबल धागा असन आकाराने हा जबळजबळ पुतळीच्या दुप्पट कचरा टाकण्याकरितां खणलेला खड्डा. ३ ( गुन्हाळ घर ) रस असतो. चौकडा सिंगल धाग्याचा असतो.

पोवळं पारवें डफळें। तैसींच रूपें घननीळें। असंख्यात धरि- वाटोळपणा ] येलीं।' -ह १०.१९३.

खटाटोप. [ सं. दंभ; प्रा. डंभ ]

( कि ० भरणें; पुगणें; मुजणें इ० ). [ ध्व. तुल० सं. डंभू=जम- [ ई ] विणे ]

न्पुस्ती. पाण्याचा खड्डा; डपकण पहा.

डवर्का-के--मीन. बुधली; डपकी-के पहा. [ हिं. डबा ] ड्यकोणी-कवणी-न. (ना.) (तिरस्काराथी) पुळकवणी; [का. डब्बी; फा. दब्बा; हिं. डवा, डब्बा] खाण्याचा जिन्नस फार पातळ व बचव झाला असतांना म्हणतात. ड्रबघणीस येण-डफ(ब)घाईस येण पहा.

हबहबरों।-अक्रि. १ बदबद बाजगें; ढबढबगें ( हिला पड- वाजगें. [ ध्व. डब ] लेला मृदंग, डफ इ०). [ध्व.] २ कांठापर्यंत, तंतोतंत भरणें ( भांडें, नदी, विहीर ). ' रात्रीच्या पर्जन्यानें सकाळला विहीर डब- ओथंबर्णे: खालीं लोंबर्णे; झोलर्णे. ३ पुन्हां भर्गों; पुन्हां पुवाळणें डवली ' ३ अश्रंनी भरून येण ( डोळे ). ४ पडरें इ० नी वजार ( फोड ). [ डंबर ] होणे; थंडी होणे. [ ध्व. डब! डब! हिं. डबडबाना ] **डवडबीत**-विकिवि. भरपूर; आकंठ; कांटोकांठ. (क्रि. भर्णे).

ण्याचे ) चामडचाचे लहान भाडें: डप(ब)की-कें. २ जस्ताचे भाडें; वून वसणें: कोधाची, धाकाची मुद्रा. ४ (गळं, फोड) पिकणें; पू इं. टिन्पॉट. [ हि. डबा ]

डवड्या-वि. क्षद्र: टाकाऊ; अगदीं कांहीं उपयोग, योग्यता नसंहेळा.

डबणे--दबणे पहा.

ड्यर-पु. ( बांधकाम ) घराच्या पायांत भरावयाचा ओब-डधोबड, अनघड दगडांचा समुदाय. [ ई. रबल ]

माजवृत्ति डंबर।' - कंक १०३. मेघ; जग इ० शब्दाशीं संयोग यात्रा डब्बी पहा. ५ ( ना. ) आगपेटी. [का. हिं. ] होऊन सामायिक शब्द वनतात. 'तो हा जगडंबर । नोहे येथ संसाह।'-ज्ञा १ . . . ७. [ सं. डंबर ]

इंबर्णे-अफ्रि. फुगणें; ताठ होणें: डब्य होणें; डंबारणें पहा. -तुगा ४४४३. [फा दवीर ] डवरपोरशा, डबरा—वि. देखोट्या; दोंद वाढलेला. [ डबरा=ख जगा, पोट ]

[का.डब्बी]

डब(ब्)रा--पु. १ पाण्याचा खळगा; डबकें: डगरा पहा. २ धरण्याकरितां कंछेला खळगा. ४ (व.) खळगा. डवरा-रै-डफळा—वि. एक प्रकारचा रंग. 'ढबळें; सावळें; चितळें। पुन. (तंजा.) पातेलें; वोगोणें. [ हिं. डबरा; तुल॰ का. डुबरी=

डबल--वि. दुप्पट; दुहरी; दुबार. [ इं ] ०बीन-घवडधाच्या इंब--न. १ (प्र.) इंभ, दंभ पहा. ढोंग; देखावा. २ रिकामा शेंगाप्रमाणें एक भाजी. [ ई. डवल बीन्स ] •मार्च-पु. ( डील ) ्दुडकी चाल; दोन पावलांत साधारण ४० इंचाचें अंतर टेवून केलली डंब, ड(डं)बक--किवि. परिपूर्ण; कांटोकांठ; भरपूर, डब्ब. चाल. -संव्या ३०. [ ई. ] ०रोटी-स्त्री. पाव; इंग्रजी भाकरी.

डवा, डब्ग-पु १ जिन्नस वर्गेर ठेवण्याकरितां चामडें, धात डबक-का-की-के, डबकण, डबखळ, डबगा- इ॰ची केलेली पेटी, करंडा; लहानशी पेटी; मोटी डवी. २ आग-गाडीच्या रांगेंतील एक गाडी (माणसें बसावयाची किवा मालवाहन नेण्याची). ३ लहान मुलांच्या पोटांत होणारा एक रोग: मुडदुस.

डवाड--न. डवर्के: डवरा पहा.

डवाबणें -अफि. ( डबडबणें चा अतिशय ) बदबद व मंद

डंबारणें - अक्रि. १ (पोट) फुगर्गे. २ (आकाशांत ढग)

डंबा(भा)रा-पु. फुगवटा: फुगीरपणा: डव्व होणें: फुगणें (पोट). २ (मेघांची) ओथंबलेली, झोलती स्थिति: खालीं लोंबणें; डबर्डा-डे--श्रीन. १ व्रथला; व्रथली: ( तेल, तूप इ० ठेव- ( पाण्यानें) गच्च भरलेली अवस्था. ३ युस्सा: फुरगटणें: गाल फुग-धरणें: पुवाळणें: फुगवटा: सुज [ मं. डंवर ]

> इंबाळ-पु. १ डौल: थाटमाट. 'तेथे बहुतें इंवाळें। पांडवूं साउमेयां आलें। ' –शिशु ५७९. २ विस्तार: व्याप. 'पुराणांचें सरले डंबाळ।' –भाए ८६. [सं. डंबर]

स्वा, डब्बो--स्नी. १ अतिशय लहान पेटी; डवा. २ (ल.) देवळांतील तिजोरी: जामदारखाना. ३ देवापुढील (दक्षिणेची, डंबर -- न अवडंबर: विस्तार: डौल; आडंबर पहा. 'धमाचें देणगीची ) पेटी. ४ जकात, दस्तुरी, कर इ० घण्याची पेटी. उदाव

> डबीर - पु. (प्र.) दवीर: राजाचा खाजगी कारकून, कारमारी, लेखकः (इं ) प्रायवंदट में केटरी. ' पेशत्रे मुरनिस चिटणिस उवीर। '

डव्के-गे, डवुले, डवोले--न. १ सांठवृन ठेवलेला पैसा: गंगाजळी; टेवः गाटोडें: संचित धन. २ सांपडलेळें गुप्त द्रव्यः श्रम. ड्यरा -- न. गुवारा; फुगवटी; ( पोटाचो ). (कि॰ धरणें). शोध केल्यावाचून आलेली मिलकत: आयती प्राप्ति: अनपेक्षित लाभ. (कि॰ लागणें: सांपडणें: मिळणें ). 'पैशाच्या: डबोल्यावर बसलेले रक्षक नाग याविषयीं लोकांनी सांगिलेल्या गोष्टी कोणी ऐकल्या नाहींत. ' - नि २१०. [ डबा ! ]

बाजुम केलेली एक लहानशी खोटी किंवा छाया केलेली जागा .[ अर. डम ] दबुसा=जहाजावरील मागची खोली: हि. डबस=जहाजावरील कोठी]

इवेत राहणे-येण-आणणे-कि. ताब्यांत, हक्साखाली राहर्णे, असर्णे, आणणे, येर्णे. [दवणे]

इंबेल- ५. व्यायामाकरितां मुठींत धह्न फिरवावयाचे जाड मुष्टिमुद्गल, रिगणी; दोन्ही टोकांस वजन असलेला एक लहान दांडा. अशी जोडी घऊन स्नायुबळकटीसाठीं व्यायाम करतात. [ \$. ]

द्वद्य--क्रिवि. डंब; डम्म पहा.

डब्बादवाली-छी. (शिपाई लोकांत प्रचारांत असलेली जुनी संज्ञा ) काडनुसाची पेटी व पद्मा. [ हिं. डब्बा=डबा+फा. दूआली= पद्य 1

इंभ, इंभी, इंभाई — पु. डौल; थाट. सर्व अथी. दंभ पहा. ' डंभ पाहुन भक्तिवंत । उपचार मिरवती । ' -नव १६.२८. [ सं. दंभ; प्रा. इंभ ] इंभाचाराने येणें-कि. डोलाने येणें. [सं. दम्भ ]

**डभरा**—पु. ओबडधोवड खळी इ०. डोबरा, डोभरा पहा.

इंभारणे-अफ्ति. सुजणे; फुगणे इ०. डंबारणे पहा.

घुमण्यायाधीं याच्या आंतील वाजूस मेणाचे लुकण देतात). २ समेळ. [ध्व. का. डम=विशिष्ट ध्वनि, टम ]

ह्मक--न. (क.) डबकें, थिछर. 'अंगणांत डमक साठलें आहे ' [ध्व. डबकू]

इमरम --न्नी. भांडाभांड; दंगा; बोलाचाली. [ध्व. डम] डमडम-न. (को.) एक पेय.

इमर्णा-सी. (पं.) कपंड धुण्याची मोगरी.

डमरू - न. १ एक चर्मवादाः डौर (हें वाळ्च्या घडचाळाच्या । ओरडा करून भिवविणें. आकाराने अगतें). २ इमरूच्या आकाराची वस्तू (वाद्य, घडयाल इ॰) [सं.] ॰ यंत्रन-न बारीक गळयाच्या वर्तुळाकार (रागानें मांजर, कुत्रें, सर्प व (ल) मनुष्य इ० याप्रमाणें). [ध्व उर] भांडचावर तशाच तन्हेचें दूसरें भांडें उपडें टेवून तीं दोन एकमे-कांत पक्षी विकटवृन आंतील पदार्थाची वाफ करून ती पुन्हां थंडीनें प्रवाही बनविण्याचें एक यंत्रः अर्ध्वपातन यंत्र. अर्क काढं- करण करून. (कि॰ ओरडणें) [ध्व.] ण्यासाठीं असे यंत्र वापरतात. [सं.]

डमामा-पु. एक वायः, डंका. डम पहा. 'मञ्चनाथा विजयी विण्यासाठी मोठ्याने ओरडणें; रागे भरणें. [ डराव ] होउनी वाजवितों मी डमामा।'-मध्य ४८. [ध्व. डम]

डम्म-न १ फुगवटी; ताठरपणा. (ल.) ताठा. (कि॰ करणें) २ गाजावाजा: बभ्रा. - क्रिवि. डब्ब. १ तह: ताणून. 'पोट डम्म डबुसा—पु. (कांहीं अरब टोकांच्या) जहाजांतील मागच्या फुगलें. ' २ टण्ण, तट झाल्यामुळे आवाज करून (नगारा). [ ध्व.

> डर--पु. भीति; भय; धाक. 'स्वतंत्रतादेवीच्या निस्सीम उपासकांना चव्हाटे आणि मेखस यांचा डर स्वप्नांतिह शिवत नाहीं. ' -रणदुंदुभी २७. [सं. दर; प्रा. हिं. डर] म्हु० कर नाहीं त्यास डर कशास ? डरणें-अकि. भिणें; भयभीत होणें; भीति बाळगणें. [ सं. दर; प्रा. हिं. डर ]

डर--पु. ( ना. ) ढेंकर. [ ध्व. ]

डरकण-कणी, डरका, डरकाणी--नस्रीपु. ( वाघ, बैल इ॰ची ) गर्जना; डरकाळी; आरोळी. (कि॰ फोडणें; मारणें; घालणें; करणें ). [ध्व. डर, डरकणें ] डरकर्णे-अक्ति. १ गर्जना करणें; डरकाळी मारणें (वाघ, बैल इ०नीं ). २ डरांव करणें (बेडकार्ने). ३ ् ल. ) आग पाखडणें; रागावून बोलणें. [ध्व. डर ]

डरकळ-न. (कृ.) कफाचा बंडका, गोळा.

डरकावणी—स्त्री. भीति दाखविण्याकरितां, घाबरविण्या-करितां केलेली गर्जना; आरोळी. डरकण, डरकाळी पहा. [ध्व. डर-कण ] डरकावणें-अकि. डरकणें पहा. भिवविण्यासारखें मोठ्यानें ओरडणें. गर्जना करणें; आरडाओरड करणें. -उकि. गर्जना करून, आरङ्गन भिवविणें. [ डरकणें ]

ड्रकाळी-ड्रकी --स्री. डरकण पहा.

डंगळ—स्त्री. १ अतिसार; हगवण. २ ढाळ; जुलाब. (क्रि॰ लागर्गे ). इरंगळणें-अकि हगवण लागणें; ढाळ होणें.

डरडरावत-वृत-किवि. १ घोरत. २ निर्धास्तपणार्ने; स्वस्थपर्णे. (क्रि॰ निजर्णे). [ध्व. डर, डुरडुर=घोरण्याचा आवाज] डरणे-अित. डरक्णें: इरदर करणें. 'तुं वृथा कां डरतोसि।' -पंच १.२४. [ध्व. डर]

डरपोक - वि. भित्रा; भ्याड; भीरु; नामर्द. [ डर. हिं.] डरवणी —स्त्री. डरावणी पहा.

डरव(वि)णे--उक्रि. मोठ्या आरोळ्या मारून, आरडा-

डरमा—पु. भुक्णें; खिसणें; वस्सकन, फुस्कन् अंगावर येणें डरा-- ५ (राजा.) नरजातीचा वानर; माकड.

डरांबडरांव -- किवि. वेड्क ओरडण्याच्या आवाजाचें अनु-

डरावणी-स्त्री. १ वेडकाचे ओरडणे. २ डरावणें, भिव-

डराविज-डरविणे पहा.

डलगेवार--पु. (व.) गुरांचा समुदाय. 'आमची गाय डलगे वारांत चरते. '

डलर्।ड—उद्गा. हषे; आनंद; जयप्रदर्शक उद्गार.

डला—पु. १ लहानसा गोळा; चेंडू; डिख्ळ; अटलेला, जम-होला गोळा ( चूर्णादिकांचा ). २ गुप्त, सांठविलेला ऐवज; गांठोडें; अंधारी पडणें. 'आभाळ, पाऊस डवरला. '२ फुलें, फळें, पार्ने. मालमत्ता; भांडवल; डबोलें. ३ गोळा; तुकडा (चांगल्या वस्तूचा). कणसें वगैरेनीं झाडें बहरणें. ३ ( ल. ) ( दागिने, देवी, पुटकुळया लगगा. (कि॰ साधर्णे; सांपडर्णे) [प्रा. डल=ढेकुळ; हिं. डला, इ०नीं शरीर ) गच भरून जाणें. '४ घामाच्या धारा चालणें; पैशावर हात, ताव मारणें; पैसा छबाडणें.

ड्रह्याबुरनर्सा -- न. घोड्याच्या स्वारीचे सामान. -अश्रप. [ डही+बुरणूस ]

डल्ली-स्त्री. नमदा; बुरणुस: खोगिराखाटचें घाम शोषणारें कापड: घामोळें.

डव-पु. १ लहान नारळ पोखरून तयार केलेले पात्र; डहू. कहा, २ नारळाची पळी: डाव. ही नारळाच्या करवंटीला लांकडी मुठ लावून करतातः लांकडी डाव. [ सं. दवीः प्रा. दव्बीः, हि. डवा ] महावीर केशरकस्तुरी डवरले। '-वेसीस्व ९.६४.

डवक-स्त्री. १ (कों.) (जेवणाकरतां, खाण्याकरतां) तळ-हात खार्टी करून पसरेठेला हात, बचक. डौंक-ख पहा. २ बचका- करितां खणलेला खड्डा; पाण्याने भरलेला मुळचा खड्डा. २ भर मापाचा जिन्नसः, बचका परिमाण. [ डव ]

डंवकण--अकि. रोखून बघणे; टक लावणें. डोंकणें पहा.

कवटा. ' पोकळ डवकाभर गवत आण. ' [ डवक ]

डवगा-पु. (कर्ना.) मोठा बांबू; कळक. [का. डविंग] आलेला भाग, जागा.

ड(डं)वचणी, डवचर्ण, डवच(चा)लणे—डोंचणी इ०। पहा.

डवडघ---स्री. दगदग; श्रम.

डवडव-डवां-- किवि. १ सपादन, सर्व शरीर भिजेल अशा त-हेर्ने (घाम येणें ). (कि॰ येणें; सुटर्णे ). २ अतिशय; आधि-क्यानें; बहारीनें (फुलें येणें ).

डवडवर्णे — अकि. १ घामाधूम होणे; घामाने भिजणे; घाम निथळणें. २ बहर येणें; फुलून जाणें (झाड). ३ -अकर्तृक क्रि. अंधारी येणें (ढगांमुळें); झांकोळणें; आभाळ येऊन भयप्रद दिसणें. डवरणे पहा.

डवडिवत-किति. पूर्ण; भरलेलें. ' डवडिवत यशानें जाय आल्या पर्थी रे। '-वामन, विराट ७.१९९. [ डवडव ]

इवणा-ना-पु. नरोटी, आंब्याची कोय यांस लांकडी दांडा बसवून केलेली पळी; डाव. डव पहा. [हिं. डवा; म.डव]

डवणा-ना-पु. (व.)द्रोण; डोणा पहा. [सं. द्रोण]

डवर----न. एक वाद्य. डमरू; डवरा; डोर पहा.

डवर--- पु. ( व. ) डौरा; कोळपें; कोळपण्याचे एक लांकडी अवजार. डवरण-सिक (व.) डवराने कोळपणे.

डवरणें —अि. १ झांकोळणें; मेघ खाळीं लोंबणें, उतरणें; ढेला ] **ेटेपाँ-मार्गो**-कि. एखाद्याच्या पैशांचा अपहार करणें; घामानें निथळणें. ५ (पोट) फुगणें; भरणें; मोटें होणें; सगर्भ होणें डौरणे पहा.

> डवरणे--अफ्र. शोधक दृष्टीनें, न्याहाळून, खालवर पाहणें; टेहळणें ( घार, हर, गुप्त दूत; चोर इ०नीं ).

डनरणें—उकि. (गो.) डेनरणें. (ओझें) खालीं टेवणें. -न. (प्र.) दवरणें; ओझें ठेवण्याकरितां कलेला ओटा, उंचवटा, धर्म-

डवरणे—उकि. चोपडणें; माखणें; लिप्त करणें. 'श्रंगारमंडित

डवरा-पु. १ ( नदी इ० च्या कोरड्या पात्रामध्ये ). पाण्या-( कों. ) झरा. ३ ( प्रां ) डबकें; खडुडा.

डवरा-पु. १ शेतकऱ्यांचा एक सण: दवकार्य; मेजवानी. डवका—पु. (व.) दोन्ही हातांत मावेल येवढें परिमाण; हंगामाचें जेवण; नर्वे (यावळीं मळणी झाल्यावर धान्य पुष्कळ भरावें म्हणून, पिशाचांना बकरा बळी दिला जातो ). डहुरा; ंडाहोरा. ( डहुरकरी, डवरी गोसावी हे गोंधळ करण्यास हजर **डवगा - घा**, **डंवगा - घा**—पु. शेतांतील उत्तम पीक असतात तेव्हां त्यांच्या नांवावहन हा शब्द बनला असेल). . [ डहुरा; डवरी ]

> डवरा — वि. १ अगर्दी पडण्याच्या, गळण्याच्या बतांतला; अतिशय भ्रोल आलेला (ढग). २ फुगलेलें; भरलेलें (पोट, कूस). ३ पिकरेठें ( उठाणू, गळू फोड इ० ). [ डवरणें ]

**डवरा**—वि. मारकट; मारका.

डवरा--पु. डऊर; डीर; डहर. डमरू पहा.

डवरी-ऱ्या गोसावी — पु. गोसाव्याची एक जात व तींतील व्यक्ति. गोंधळी; डौर वाजविणारा. हे गोसावी जोतिबाचे किंवा भेरोबाचे उपासक असतात. [ डवरा, डौर ]

डवला--पु १ (कों.) नरोटीची पळी: लांकडी डाव. २ (व.) एक माप [तेलाचें] [डव]

डवला -पु. डौल; गर्व; शेखी: तोरा; दिमाख. (कि॰ मिरविणें ).

डवला---पु. एक झाड.

डचला--पु. डवरा पहा.

इवली —म्नी. लहान डव; नरोटीची, लांकडी डाव: पळी. [डव]

डवशीर-पु.स्री. एक सुंदर झुडुप.

डवळा--पु. (व.) जिमनीचा पोपडा (सारवल्यानंतर खालची बाजू. २ दाराजवळील बैठक. [सं. देहली] निघणारा )

डवूर---न. (कृ.) गलबतें (पाण्यांतून) जिमनीवर काढ-ण्याचें लांकडी यंत्र. याला मध्ये एक चार पांच हात लांकडाचे जाडें खोड तासून तयार केलेलें बसवितात व यास जिमनीवर नीट हका ] **ेपिटणें**-कि. दवंडी पिटणें. •वाजणें-कि. एखायाच्या वसवून घट बांधणी करतात. डहूर. •बाजू-स्त्रीअव. चौकटीवजा नांवाचा बश्रा होणे. तयार केलेल्या बाजू. ॰ मूसळ-न. जाडे लांकूड ( डवूरामधील मुख्य भाग ).

डहुरा-डो-हा-पु. ( अलिबाग ) पाण्याचा खळगा.

डव्हरा-पु. नदीत पाण्यासाठी खणलेळी खांच; डवरा पहा. डक्टळण, डब्हळा-ब्वळण, ब्वळा पहा.

डव्हळा---पु. (व.) फार पाणी घातळेलें वरण, पीठ ( आजारी मनुष्यास खाण्यास दितात तें कढण ) ' आठ दिवस तो डव्हळचा-वर होता. '

ड्रव्हळा--पु. मंथन. 'क्षीरसागरीं निजशारें करूनि डव्हळा। चौदा रत्ने काढिलीं '। -स्वादि ९.१.७. [ ढवळणें ]

इंश-4. १ विशारी प्राण्याचा चावा, नांगीचा तडाखा, ( कि॰ करणें, मारणें ). २ ( ल. ) द्वेष; मत्सर ( कि॰ राखणें, टेवणें, धर्णे ). ३ डाव; कपट. [ सं. दंश ]

इंशी-वि. खुनशी; डाव धरणारा; द्वेषी; दांत धरणारा. [सं. दंश]

डसकर, डसका-रा-वि. चावरा (सर्प, घोडा, कुत्र। इ॰ ). (कि॰ इसमें ). [सं. दंश+क्र-कर]

इसर्ण-अफ्रि. चावणः, चावा घेणे (विचू, सप्, घोडा, कुत्रा इ० नीं ). -अफि. ( ल. ) चिकटणें; डकणें; बिलगर्णे. 'भव तीरातें हस्तें न्यावें चरणीं दृढ इसलों। ' -दत्तपर्दे पृ. ११. [ सं. दश्]

इसवर्णे-कि. १ एकजीव करून टाकणें; चिकटविणें; डक-विणे. २ इसण्यास, चावण्यास लावणे. [ इसणे प्रयोजक ]

डसाडुकर, डसाडोकर—स्री. होळीच्या खेळांतरें अक-राळविकराळ हडळीचे सोंग.

ड्या(सां)ण--अ. आंबट अर्थाच्या शब्दाच्या पुढें झोंब-णारें, इसणारें यासारखा (फळें, ताक इ० संबंधीं) हा शब्द वाप-रतात. ढाण पहा. 'हें ताक आंवटडसाण आहे. ' [ सं. दहू ]

तो. गुराखी मुर्ले खेळांत डह घालतात. ड पहा. [ध्व.]

पहा.

डहा डहाणी, डहाण्या वाघ, डहाळ, डहाळा, उद्याळी--डाह इ० पहा.

डहाक----न. (व.) गारपगारी लोकांचें वाद्य. [ध्व. सं.

डहुरा-सर्व अर्थी डवरा पहा.

डहुरी, डहूरकरी-पु. इवरी गोसावी पहा.

डहुळ—वि. गढूळ. 'आकाश जालें डहुळ।' -वेसीस्व १.११९. [ढवळणें] उद्घळणें-उिक्र. १ गढुळणें; ढवळणें पहा. २ गडबडणें; खवळणें. 'जें थितें हैं डहळेंठे । मानस माझें । ' –ज्ञा ३.१४. 'धैर्य समुद्र डहळला. ' –भाब ८४. [ ढवळणें ]

**डहुळा**—ढवळा पहा.

डह-पु. नारळाचा डोळा हें तोंड टेवून आंतील खोबरें पोखरून काढून केलेलें पात्र. डव पहा

डहृत-स्त्री. दोत. [ दऊत अप. ]

डहर-पु. १ डमरू; वाळ्च्या घडचाळाच्या आकृतीचे एक वाद्यः मृदंगाकृति वाद्यः डवरः, डौर पहाः २ जड वस्तु उचलण्याचे यंत्र. डवूर पहा.

डहुळ--डोळ पहा.

डळडळोत—वि. १ उंचः तुळतुळीतः लबलवितः फुटण्याच्या बेतांत असलेलें ( पिकलेलें द्राक्ष, गर्व्य, जार, बुडवुडा इ० ). २ लट-**ब**ट हलणारें; डळमळणारें; थलथलीत ( मांस ). [ दलदल ]

डळमळ-सी १ चंचलता; कांपरेपणा; लटपटीत स्थिति; लटपट. २ ( ल. ) अस्थिरता; अनिश्चितपणा. **इळमळण-**अक्रि. १ (धरबंद, आधार सुटल्यानें ) लटपटणें; हलणें; थरकांप होणें. २ ( ल. ) मोडकळीस येणें; डुलणें; अस्थिर होणें. ३ डोल्णें; डुलणें (जहाज). ४ हलणें; हिसळणें; गचकळणें (भांडयांतील पाणी). ५ डबडवर्णे, भरणे व भरत येंगे. 'भीष्म द्रोणादिकांचे डोळे। अध्रुपातें डळमळती।'-मुसभा १४.१६५. ६ स्थानच्युत होणें; सिद्धीस न जाणें. 'त्यांची मामलन डळमळली. ' [ ढळणें; डुलणें ]

ड&मळ-मळां---किवि. खिळखिळा होऊन; थरुथरुत; हलत; लटपटत ( इमारत, पारा, मऊ मांस, राड इ० ).

**डळमळीत**—वि. १ कांपणारा; लटलट हलणारा. २ फ़्सकी; डह—पु. गळयावर हात मारून एक विशिष्ट आवाज काढतात मोडकी; बिन टिकाऊ; अस्थिर ( इमारत ). ३ ( ल. ) अनिधित; संदिग्ध; पोकळ; मुग्ध (भाषण, न्यवहार). -क्रिवि. १ तोंडो-डह(हा)ण-अ. अति आंवट (दहीं, ताक इ०). ढाण; डसाण तेंंड; कांठोकांट (भांडें भर्णे ). २ खळखळ वाहात. 'जैसें गंगे-चेनि वोर्षे । डळमळीत जळ जें निघे । '--ज्ञा १४.३९९. [डळमळ]

**डळा—**पु. (तेली जातींत) विवाहप्रसंगीं मुलाकडून मुलीकडे चोरांचा). **ंबंगला**—पु. प्रवाशांना उतरण्यासाठीं केलेला सरकारी पाठवितात तो पोषाख. डाठी पहा. -बदलापूर १७३.

डळा-पु. खडा. 'पोतास कापुराचा डला। जेवीं नातळे काउळा।'-एभा ११.३७९.

डाई--पुम्त्री. १ (सोंगटधा इ०चा डाव) खेळांतील जय; जिंकलेला डाव. उदा० माझा डाई तुजकंड राहिला. 'डाई आमुची नेदुनी। एथें आलासी पळोनी। ' २ फांसा टाकणें; हात. ३ खेळ-ण्याची पाळी. डाव पहा. ०डाई पडणें-(ल.) गुरफटणें; गुंतणें. ' खेळ खेळुन न पडे जो डाई । तोच उमजला आपल्या टार्यी । ' -मध्व १६८. [डाव]

डाई--पुस्ती. द्वेष; ह्वा. (कि॰ पंटणें; पडणें). 'पडला पट्-शंत्रच्या डाई । वासनेला मारुनि घाई। '-अमृत १८. [ दावा किंवा सं. दाह: हिं. डाह-द्वेष ]

डाईक—वि. दावा धरणारा; दीर्घद्वेषी. 'बहु डाईक दुर्भती । या नांव बद्ध।' -दा ५.७.३०.

डाईज--दाईज पहा. भाऊवंद: (माण)भाइज. [ सं. दायाद ]

डाऊ-पु. १ लप्नांत नवरानवरी सुपारी लपविण्याचा जो खेळ खेळतात त्यांतील मुपारी. २ गहः, काव (याने माकडें आपली तों डें रंगवितात अशी समजूत )

डाऊल-न. (कु.) मोठी पत्री. डवली पहा.

डाक की. १ कथील, अभ्रक इ०कांचे तुकड़े ( हे चकचकीत असून देवहार, चित्रे यावर चढवितात); हि-या-रत्नांचे सीदर्थ वृद्धिगत करण्यासाठीं त्याखालीं वसविण्याचा चांदी, जस्त इ०चा तुकडा, पान, पत्रा. २ कृत्रिम जवाहीर बर्नावण्यासाठीं भिगाखाली लावलेला एक रंगीत पदार्थ. [ हि. ]

· **डाक**—पु. १ (राजा.) श्रृद्र जातीम<sup>ू</sup> असलेली प्रेतसिद्धि. भूत-पिशाचविद्याः, मृत मनुष्यास बोलावयास लावण्याचा विधि. २ वरील प्रसंगी, तसेंच गोंधळाचे वेळी उपयोगी पडणारें एक वादा, नगारा. [ सं. ढका: गो. डांक=डाकीण; हिं. डाक ] **ःभरणें-**मांड मांडणें; स्थापना, पूजा वगेरे करून वार्धे वगेरे वाजविणें: अंगांत आणुन बोलण्यास लावणें. ' मुंजाबाची डाक भरोनी मेसाई आळ-विली हो। '--भज ५९.

डा(डां)क-सी. १ टपाल; उतास नेण्याकरितां घोडे, पळ-णारं मनुष्य ठेवून केलेली व्यवस्था. २ (साम.) टपाल; पोष्ट. ३ डाकचौकी पहा. •घर-पु. (हिं.) टपालहपीस. •चौकी-स्त्री. डाकेची घोडीं, माणसें उतरण्याची जागा; टपाल, उताह नेण्याकरितां घोडं इ०बदलण्याची जागाः टप्पा. ०पाती-स्त्री. १ डाकचौकी; टप्पा. २ एकामागून एक खानगी; माळ; माळका. जात व तींतील व्यक्ति; हे लोक हस्तसामुद्रिक, भविष्य, पंचांग (कि॰ टेवर्णे; राखर्णे; बसविर्णे, मोडर्णे). ३ टार्णे; अड्डा (वांटवरील सांगून डमरू कुडवुडे वाजवून भीक मागतात. ब्राह्मण पिता व गवळी शको. ४. २

बंगला; ( इं.) ट्रॅन्हरूसे बंगलो; मुशाफर बंगला **मार्ग-**पु.टपालमार्ग. डांक-सी. (गो.) डाकीण. [सं. डाकिनी; हि. डाक= डाकिनीचा पति ।

डांक-पु. भांडयांचा जोड बसविण्यासाठी किवा तोंड बंद करण्यासाठी धातुरसाचा केलेला सांधा; जडण्याचा पदार्थ; कस्तर. 'तरि डांक दंउनि सांदिर्हे । शिळतें काई । ' –ज्ञा ८.४३. –कथा ५.७.११. [ सं. दंश; प्रा. डंक: हि. डांक ] डा(डां)करें,-सिक. झाळणे; डाक लावणें; सांधणें. **्पट्टी**-स्त्री. हपें; कथील इय्पासन तयार केलेली पट्टी (डांक लावण्याकरितां). ०पाती-स्री. १ डांक-परी. २ (ल.) एकी करणें: समेट करणें; समेट; मिटवामिटव. ( कि॰ घालणें ). ॰ लग-वि. १ डांक लागलेला; झाळलेला. 'कीं कसवर्टी लावितां मुवर्णासी । डांकलग दिसे हीन कसी । ' -भवि ४६.८. २ द्षित; मलिन: भ्रष्ट ( अब्र, नांव, जात इ० ) ( ल. ) डागाळलेळा; डाग, चहे पडलेळा; पूर्वी होऊन गेलेल्या रोगाच्या खुणांनीं युक्त ( शरीर ). [ डाक+लागणें ]

डाक्रें -- अकि. डागाळणें; काळ चंद्र पडणें ( फळ, शरीर इ० वर). [डाग]

डा भववा-ता-पु. (प्र.) डाकोचा, डाकोता, दाकोता; शूदांतील एक जात: डाकुता पहा.

डाका-- पु. १ चोराचा हला; दरवडा. ( क्रि॰घालणें; पडणें ). २ (ल.) चोरांची टोळी. [हिं.]

डाका--१ डाक पहा. मरणानंतर वाराव्या दिवशीं प्रेतामध्ये जीव आणण्याचा विधि, पद्धत. (क्रि॰ घालगें). २ द्वीच्या पूज-नाचा प्रकार. 'डाका घालितां भवानी । घुमुं लागे प्रसिद्धपर्णी।' -अमृ ५.३६. [सं. ढका: डाकिनी; हिं. डाक≔िपशाच्च ]

डांका--पु. डाक पहा. नगारा ( डमरूच्या आकाराचा ); डंका: क़मार जातींत वाजविण्याचें लांबोळचा आकाराचें चर्मवाद्य. 'डांका अनुहात गजरें। येउनी अंगासी संचर । '-तुगा २८२. [ स. ढका ]

डाकाईत--पु. दरवडेखोर; डकाईत पहा. [ डाका ]

डाकिनी, डांकीण, डांखीण—स्री १ स्रीपिशाच्च: हडळ; जखीण; चुंडेल. 'अहंदहवृद्धि डांकीण। ममता सटवी दारुण।' -रावि १.१४५. २ इंखीण पहा. [सं. डाकिनी]

डांकील, डांकीव - वि. डांक लावलेला; झाळलेला; सांध लेला; डाकलग. [ डांक ] **डांकीलभांडें**-न. (ल.) ज्याच्या शिलाविषयी शंका आली आहे असा, अब्रला बटा लागलेला, ठपका आलेला मागूस. [ डांकणें | भांडें ]

डाक को)ता, डाकोचा, डाकुलता—पु. शृहांची एक

'डाक्छता होरा बतलावे।'[ हिं. डकौत-तिया, डाक=बाद्य ]

डांकुळी —स्त्री. चुरकी; टिचकी. ' देखोनि वाती वांकुलिया। पंडितां डाकुलिया। वाजविती । '-ज्ञा १७.९४. [ध्व. डांक]

डाकू-न. दरोडेखोर: लुटारू; डकाईत. [ हि. ]

डांक --- न. १ एक वेल. २ एका जातीचा मासा.

द्धाको द्वाक—िकवि. १ टपालाच्या पद्धतीनें; टपालघाईनें. २। ( ल. ) त्वंग्नें: अगदीं घाईनें: मार्गीत न थांबतां. ३ उलट टपालीं. [डाक द्वि.]

डॉक्टर-पु. १ इंत्रजी औषधें देणारा वैद्यः आंग्लेवेदा. २ एक बहुमानाची पदवी, पंडित: शास्त्री, आचार्य, उदा० डॉक्टर भांडारकर, डॉ. गुणे इ० [इं.] •खाना-पु. (ना.) दवाखाना. डांख-पट्टी-लग, डांखील--डांक पहा.

डा बळ-पुन. १ (ना.) डाखळा. फांदी; डाहाळी. २ (ल.) अंकुर; तरंग; उमाळा.' तैमे दृश्याचे डाखे ४। नाना दृष्टीचे उमाळे।' −अमृ ७.१४३.

डांख-द्र-ळा--वि. चिकाळ: चिकानें भरलेला ( आंबा, काजू, इ०). [डिक; डिकाळ]

डाखळणे---अित. डाकणे. १ कुजून डाग पडणे (फळ, इ० कांस): डागळणें. २ जुनीं पार्ने टाकत असणें: झडणें (आंब्याचें भाड ६०). ३ ऱ्हास पात्रं लागणें; महं लागणें (झाड). [डाग. डागळणें ]

डांखळणं-अिक. १ डांक लावला जाणे; झाळला असणें; डाकील होगें (दागिना). २ डांक लावल्यामुळें हिणकस, अरुद्ध होगें (सोनें इ०). - उकि. १ डांक लाव में, सांधणें; जोडणें, झाळणें. २ डांक लावून हिणकस, भेसल कर्णे (सोनें इ०). [डांक]

डाखळणे-अफि. ( आंबा, कानू यांच्या चिकामुळें ) घसा. इ० कास बाधा होणें: उतणें; अपाय होणें; डाग पडणें. [ डीक ]

डाखा-वि. डाव्या हाताचा जास्त उपयोग करणाराः डावखोरा. [ डावा ]

डाखीण — स्री. (नाविक) दक्षिणेकडील वारा. [सं. दक्षिण; प्रा. द्रिख्खण ]

डांखीण--डाकीण; डंखीण पहा.

डाग-पु. १ वस्तुः, जिन्नसः, नगः डागिनाः २ शंताचा तुकडाः नंबर; एका मालकाचा हिस्सा. ३ सीमा, मर्यादा दशैविणारा खांब: ञ्चाड इ० ४ (व्यापारी) वंगीचा माल; वंगी. ५ अलंकार; दागिना. •**भरणे-**माल भरणे.

डाग -- डाक पहा.

डाग—पु. १ खिळा इ० तापवून शरीरावर दिलेला चटका; दिकांवर शाई इ० चें पडलेलें चिन्ह. ४ पाप; कलंक. 'भीतों ब ्रंमनाचे हेलकावे; अनिश्चय. २ डुगडुग पहा. [ ध्व. ]

जातीची माता यांपासून झालेली ही संतित आहे असे म्हणतात. मानसांत डागातें। '-मोआदि ११.८८. [सं. दह्, दाह. तुल० फा. दाघ=डाग ] ॰देजें-कि. (ल.) वर्मी लागेल असे बोल्णें. ममीवर घाव घालणे. •ळागणें-१ पाप. कलंक लागणें. २ खण. वण पड़ेंगे.

डाग-पुस्री. चढण, उंचवटा; डांग अर्थ २ ते ५ पहा.

डांग---स्री. १ कळीचें सबंध पान. २ (कळकाची) आंकडी; मेढा; बुंज्यास वांकण असणारा वेळ (हार्ती धरण्याच्या उपयोगी); कळकाच्या मुळापासून फुटलेला बांकदार कोंब; अशा आंकडीदार बांबचा एक भाग. (डांग्या खोकल्यावर उगाळून देतात). ३ एक प्रकारचे गवतः तण. ४ पोफळीच्या बागेतील चार वाफ्यांचा एक भाग. ५ कळकाची दोन उभ्या दांडक्यांची चौकट; यावर कोष्टी आपली फणी तयार करितात. ६ (कांहीं प्रांतांत) विणकामांतील जुंपगी. जुंपणी ( -न. ) अर्थ ३ पहा. ७ टांग; ढांग. ( कि० टाकर्णे ). ८ लांब काठी: दंडा. ' ए-हवीं दोरीचिया उरगा। डांगा मेळवितां पै गा।' –ज्ञा १५.२५१. ' डांगा यष्टिका भिंडिमाळीं।' -मुआदि ३१.६० ९ (व.) फांदी; डहाळी. 'विचित्रां डांगां झेलितीं करीं। '-दाव ७०. फडा. 'निवडंगांचे डांग. '-खरादे १११. [ जुका. डंक=काठी; दे. प्रा. डंगा=काठी; हिं. डांग ] •काठी-स्त्री. आंकडी. डांग पहा.

डांग—पुन. १ दशावर उत्तरभागांत सह्यादि घाटाच्या रांगेने असलेला जंगली, डोंगराळ व चढणीचा प्रदेश. ( ज्याप्रमाणें सह्याद्री-च्या दक्षिण भागांत मावळ त्याचप्रमाणे उत्तरभागांत डांग प्रदेश आहे. हा नाशिक व मुरत जिल्ह्यांत मोडतो ). २ (कों.) रस्त्याचा, जिमनीचा चढता भागः चढण. ३ मळाजवळची पर्वताची एक-सारखी चढण. ४ टकडीची चढण व उतरण. ५ उंचवटा; लहानशी टेंकडी; टेकाड. उंच–सखल, खाचखळगं असलेला भाग. 'तिये न खेळती डांगे चिखल वोहळाचिये। '-भाए ६९१. ६ (कों.) खिंडीत, अथवा अहंर दरींत असलेला झाडीचा प्रदेश. (सामा.) दाट झाडी. 'दिव्यद्गमांचीं डांगें दारें।'-मुआदि ४.१०८. ७ टेकडीचे शिखर, टोंक. ८ (माळवी) जंगल. 'भोंवताली झाडीची डांग भारी होती. ' –भाव ३५. –वि. दांडगा; रानटी; दांड; उमेट; कूर. 'कैसें सिकवावें त्या डांगा। हित आढळे ना अंगा।' [ वे. प्रा. दुंगर; हिं. दांग. तुल० ई. डाँगा=दरी, खोरें ( हा शब्द दक्षिण आफ्रिकन भाषेत्न इंग्रजीत आला ) ]

डागडुगी-इजी-डोजी, डागडुग-की. नीट करणें; मोडतोडीची दुहस्ती (गिलावा, रंगसफेती इ०); मरामत. ' यंदां बंगल्याचे डागडुगीला शंभर रुपये लागले. ' [डाग+फा. दोझ= शिवर्णे, टाके मार्णे ]

डागडूग-डूक-की. १ तापदायक चंचलता; अस्थिरता; डागल्याची खूण. २ खूण; टिपका; चट्टा; तीळ: वण. ३ शुभ्र वस्ता- | धरसोड (कर्तव्याची जाणीव आणि कामाबद्दल नाखुषी या संबंधांत);

द्वांग(गा)ण—न. जंगली प्रदेश; डांग (डोंगराळ) मुलुख. ांग पहा. [ डांग ]

डागणी—स्री. १ डाग; चरका. २ डाग देण्याचें लोखंडी াधन (कांब, खिळा); डाहणी. [ डाप ]

शागी, डाग देंगे—सिक. १ भाजमें; चटका देंगें; लासमें. : सरबत्ती लावर्णे; बत्ती देंणे; झाडर्णे ( तोफ, बंदूक इ० स ). ३ ामैस्पर्शी भाषणाने, झोंबण्याजोग्या भाषणाने दुसऱ्यास दुखविणे. । कलंक लावणें; ठपका ठेवणें; दूषण देंणें. [ डाग ]

हागमुशी—स्री. खाऱ्या पाण्यांतील एक मासा.

हांगर की. काळ्या भोपळ्याचा वेल. -न. काळा भोपळा. ष्टांगर--- ख्री. डांगरकूट; तिखट, मीठ व कांदा घालून काल-वेलेलें उडदाचें पीठ (तोंडी लावण्यास). ०कूट-उडदाच्या पेठाचे तों डीलावणें. डांगर अर्थ २ पहा.

हांगर---स्री. (गुज.) भातः साळ.

डांगर---न. (व. खा.) खरवूज.

डाग(गु)रटी—स्त्री. १ डांगोरा; दौंडी. २ (ल.) प्रसिद्धि. या बोलाची डांगुरटी। तिथे प्रसिद्धी आलीं किरिटी। '-इत १८.२८१. [डांगोरा]

हागरहारी -- स्त्री एक गायन पद्धति. ही तानसेनानें काढिली म्हणतात. -स्वरशास्त्र पृ. ८.

डांगवण-न. डोंगराळ मुख्ख. डांग पहा. -वि. डांग देशा-संबंधीं; डांग देशांतील. [ डांग-वण प्रत्यय ]

डांगवी-की. ख्याति; प्रसिद्धि. 'बहुत जोडिल्या पुण्य-राशी। डांगवी झाली देशोदेशीं। ' -महिकथा ३६.५९. [ध्व. डंग-डांग ]

डांगवीया-वि. डोंगरी; दांडगी. 'कोठें म्हणतां लाज नाहीं डांगवीया घोडी।' -- भज ३०. [डांग]

डांगर्शी-की. (कों.) लहान, बारीक फांदी; डहाळी. [डांग] डांगळ--पु. एक जातीचा हरिण: सांबर.

डांगळ - वि. (व.) मोठा वाढलेला. 'डांगळ कडवा विकत घेणें फायदेशीर नाहीं. ' ढांगळ पहा. [ डांग+ल प्रत्यय ]

**ज्ञागळ**(छ)ण अफ्रि. १ नासण्याने, खराब होण्याने डाग पडणें (भाकरी, फळें इ० स); नासणें; खराबणें. २ आजारासुळें काळवंडणें: कुश, कळाहीन होणें. ३ (भाकरी, पोळचा इ०) भाज-तांना करपणें, जळणें. [ डाग ]

मुठीची काठी. [ डांग ]

डागिणा-ना-पु. १डाग पर्ता. २ अलंकार; भूवणे. ३ नग; जिन्नस. ४ चीजवस्त; वस्त्र, भांडीं ६० वस्तू. ' भांडीं वस्त्रें शक्तें लहानसहान मिळून पन्नास डागिने झाले.

डागिन्सी-व. (व. घाटी) गरोदर. [ डाग+निशी]

डांगी-वि. १ डांगप्रदेशांतीलः डांगसंबंधीं; डोंगराळ. २ जंग-लांत, डोंगरांत राहणारा. ३ माळव्याच्या पूर्व भागांतील अरण्यां-तून राहणारी एक रजपूत जात; गोंड.

डांगी-स्त्री. (व.) झाडाची फांदी. [डांग]

डांगी-गे-पु. (कों.) जकातीकडील अधिकारी; याच्या-कड़े साधारणतः बैल मोजण्याचे काम असते. डांग्या पहा.

हागीणदार-वि. (ना.) उपकारबद्ध; मिधा.

डागी(गे)ल-व'. १ डागलेला: डाग लागलेला; कुजलेला. २ शिक्का, चरका, डाग दिलेल ३ डाग पडलला; मळलेला. [डाग]

डागुरवाणी - स्त्री. एक ध्रुवपद गायनपद्धति (ब्रिजचंद हा ध्रुवपद गाणारा प्रसिद्ध ब्राह्मण होऊन गेला. तो दिल्लीजवळ डाग्रर नांवाच्या लहान गांवचा राहणारा. त्याच्या नांवावहन हे नांव पडर्ले ). [ हि. ]

डागोबा-पु (बुद्धाचा) स्तूप; दांत इ० कांहीं अवशेष पुरून त्यावर उभारलेला खांब, मनोरा, समाधि, इमारत, स्मारक. [पाली. डाबग]

डांगोर--पु. एक प्रकारचे गाणे.

डांगोरा—पु. १ दौडी; दवंडी ' घाली विधेचा पसारा। सुये सुकृताचा डांगोरा।' - ज्ञा १३.६५९. ' करारे हाकारा पिटारे इंगोरा ' -कहाण्या पृ ६. २ प्रसिद्धिः, लौकिक. ' दोषांमाजी जया वीरा । वाडपणाचा डांगोरा । तो दंभु ऐसा । '-ज्ञा १६:२१७. [डंका] **ेपिटणें-वाजिवणे-**जाहीर, प्रसिद्ध करणें. 'चोरटा शिंदळ। ऐसा पिट्ढं डांगोरा। ' -तुगा १८५.

डांगोरी(एकाद्शी)—स्री. ज्येष्ठ वय एकादशी (या दिवशी सर्वोनीं एकादशी पाळण्याबद्दल डांगोरा पिटीत यावरून नांव ). [डांगोरा]

डांगोळ-ळी---५ (क.) एक प्रकारचा मासा.

डांग्या-पु. जकाती कारकून, अधिकारी. हा पतकीच्या हाताखाली असतो. यावह्न डांगे हें आडनांव पडलें. डांगी पहा.

डांग्या-पु. पंढरीच्या विटोबाचा चोपदार. -शर. [ डांग= काठी ]

डांग्या खोकला-पु. एक प्रकारचा जोराचा खोकला ( विशेषतः लहान मुलांना होणारा ). यावर डांगळ (सांबर-याचे ) हांगळा-ळी-पुली. १ लहान फांदी; डहाळी. २ वाकडचा शिंग किंवा डांग (बांबूचा वांकडा कोंब) उगाळून देतात म्हणून हें नांव पड़लें असावें. [ डांग ]

डांच-पु डांस पहा.

डांच-- पु (शिवणकाम) टांचलेलें, मुडपलेलें कापड, -काप्र 23.

द्धान्तर्णे—उक्रि. १ डचडचर्णे; घशार्शी जळजळणे, येणे; पोटांत खुपर्णे: सल्गें (पित्तविकारामुळें, तिखट-मसालेदार पदार्थ सांचतें. '[हि] खाण्यांत आल्यामुळें). २ (स्वतःचा मूर्खपणा किंवा दुस-ऱ्याचें वर्मी भाषण, पीडा यांच्या आठवणीमुळें ) मनांत सल्णें; (काटवाचा मोटेपणा दाखविण्यासाठीं अतिशयोक्तीनें योजतात). घोळत असणें; बोचणें: शल्य राहणें. ( या अर्थी अकर्तृक प्रयोगहि डच; किंवा सं. दंश-दशन; म. इसणें ]

डाचर-वि. १ मोटा: अवजड: लह: अगडबंब: बोंगाडा ( प्राणी ). २ फार वाढलेला ( तृक्ष ). ३ डाचाड पहा.

डाचाड-ळ-वि. मोठा: बसमार लांब: अवाढव्य: ऐसपस: प्रशस्त (प्राणी, मनुष्य, वस्तु इ०) याच्या उल्ट अटोपसर.

डाजर्णे—डाचर्णे पहा. सलर्णे. 'हा! हा! तो साधु मनी अद्यापि असाधु-वाद-रव डाजे।'-मोवन १.७३.

डाजणे-अर्कतक कि. उष्मा होणे: उकडणें: गुदमरणे.

डाझणें, डाझळंं।-अिक. १ थोडें कच्चें व दडस राहणें: कांहीं कर्च्ये-पर्के होणे (आघाताने-पिऋण्याच्या स्थितीतील फळ). २ न पिकतां तर्सेच दबस, ताठर राहणे (चोळवटल्यानें गळ्दं इ०). सांगणें. [सं. दंभ]

डार-(संगीत) स्वर दावणें; थोडा वेळ गाळणें.

डाठरणें, डाडरणें —अिक. (क.) (प्र.) दाठरणें पहा. बावखडा. घर, आवळ होणें. 'उन्हार्ने जमीन डाडरून आली.' 'त्याचें करट थंडीनें डाडरलें.

डाडाइणें --- अक्रि. गर्जना करणें: आरडओरड करणें. ' खब-ळैला कृतांतु डाडाइला । की निरुमुरा महाकाळ ओसानाइला । –হািহ্য ৭০০५.

डांडोरा-पु. केळीचा खुंट; खोड. [दांडा=डंडा]

डांडोरा-पु. डांगोरा. ढांढोरा पहा.

डागका--- पु. (व.) सापळा. 'डापक्यांत उंदीर सांपडेले.' डःफःया—पु. (व.) खुंटा.

डा(डां)फरणे, डांभ(भा)रणे-अक्रि.१ रागावणे; जळफ ळणें, चरफडणें; चवताळणें. २ अंगावर यणें; टाकून बोल्णें; खेंखसणें. [ हिं. डाब ] [ध्व]

(ब.) सोट. डांग पहा. [डांभा]

डाविख अ-खुंटा-पु. (व.) गाडीचा कणा व बुट याम बेंद्रक लागू कहन टेवणें. आवळणारा खिळा.

डाबइबली-पु. (व. ना.) मुरपारंवीचा खेळ. [डाब] डाबडुब-किति. (ना ) कांठापर्यंत; तोंडोतोंड.

'बाळचाला शाळेंत डांबून टेवला पाहिजे. '[डांब]

डांबर—न. १ (कों.) मासांत शिरलेला मोठा कांटा

**डांबर**—प आंसाच्या वरची व साटीच्या खालची उभी होतो ). ३ (जाचणे बद्दल चुकीने) त्रास देणे: छळणे, गांजणे. [ध्व. फळी; बुटे. [ डांब ] • खिळा-ए खोबळा व आंस यांना भोंकें पाइन त्यांत बसवितात तो. डाबिखळा पहा.

> डांबर-न. एक रोगण: डामर पहा. डांबरट-वि. डांबरा-सारखा. [डांबर] डांबर बत्ती-स्त्री. दारूची वात. [डामर+ वत्ती ]

डांबरट, डांबऱ्या—वि. निगरगट्ट. [ ई. इंम्ड रॉट ]

डांब(भ)रणें, डांबा(भां)रणें - अित. १ डब्ब होणें; सुजणें: कठिण होणें (पोट, गर्ळु). २ जड होऊन टोंबणें; झोलणें; तरंगणें ( ढग ) [सं. डंबर=गर्व, फुगोटा. (धातु सं. डंभू=जमविणें) ] डांब(भ)रणें-अिक्र.(क्.) खोटी गोष्ट खरी आहे असें बढाईनें

डांबरी, डांबुरकी, डांबुकी—स्री.(बे.ना.) (बेलगाडी)

डाबल-ले--पु. (ना.) १ लहान डवी. २ (विशेषतः) कुंकवाचा करंडा. -विवि ५९.८. [ डबा, डबोठें ]

डांवारा-पु. सूज. डांभारा पहा.

डांबीस, इँबिस—वि. ठकः, लवाडः, हरामखोर. [ ई. डॅम ] डाब्रीडुबी, डागींडुगीं - वि. (मुंबई) फुगीर व उंचीनें कमी अशी; इंबरीं. ( मुर्ले )

डा(डां)ब-भ--५ (हत्यारें टेवण्याचा ) कमरपटा 'तंवं दापातियां धारांचें। मुद्रश्न काढिलें डांबेचे। '-शिश १०७८. ' वाघनख ह्याच्या बोटाला। पांच हत्यारें डाभाला। '-ऐपो १६३.

डांभणें—अकि. (कों.) १ वांधर्णे; वांधून ठेवर्णे (बैल.) २ डा(डां)ब-पु. १ माठ इ० पालेभाजीचा देंठ. २ झाडाची मार्ग्णः ठोकण (जिमनीत मेख, खंटी इ०) [डांभा] वाघ लहान फांदी. ३ खळवाच्या मध्यभागीं पुरलेला खांब; तिवडा. ४ डांभणें-वाघ वंदुकीच्या तडाख्यांत सांपडेल अर्गे संधान करणें. बंद्रक डांभण-( वाघ ) १ बंद्रकीच्या अपाटगांत सांपडेल अशी

डांभा-पु. १ द्वेळका खांब: मेढा. २ खुंटा; खांब (कुंप-णाना, गुर्फ वांधण्याचा ). ३ ( छ ) सोट; स्रोड. उ० जून (माठाचा ) देठ, ( शेवग्याची ) निबर, लांब शैंग इ० ४ उंच **डांबर्णे**—उकि. १ पुरणें, हलणार नाहीं असा वसवि**णें (**खांब वाढलेलें, जोरदार पीक: उत्तम पीक आलेला शेताचा भाग. [सं. इ०). २ थांबवून टेवर्णे, अडकवून टेवर्णे, जखडणें. ३ डांभणें पहा. दुभै; प्रा. डब्भः हिं डाभ १] ०डच का-पु. उतम, सोळा आणे पीक. (कि॰ येणें). डांभा अर्थ ४ पहा.

डांभा-पु. डील; गर्व. 'त्या पादुकांचा गरुडास डांभा।' -सारुह ५.३०. [सं. दंभ: प्रा. डंभ]

डांभार्गे -- उकि. १ खांबास बांध्रेंग, खिळणे. डांभणे पहा. २ तापून लाल झालेली ठिकरी (आमटी, ताक इ०) पदार्थीत वुडवून तो पदार्थ गुणकारी करणें: ठिकरीची फोडणी देणें.

डांभारणें-अफ्रि. चडफडणें. डांफरणें, डांबरणें पहा.

डांभारा-पु १ (पोट, गळूं यांची ) फुगवटी; सूज, डब्ब होणें. २ (ढग) झोलंंग; झोल येंगें. (कि॰ घरणें ). [सं. दंभ; प्रा. इंभ: म. डांभा+आरा प्रत्यय]

डांभिक--वि. (प्र.) दांभिक पहा.

डामडूक, डामाडूल, डामाडूळ—स्री. १ दंगा; अरा-जनता; बंड. २ अनिश्चित, अस्थिर वृत्ति, स्वभाव; चंचल स्थिति रतात ). (कार्याची). -वि. त्रस्तः, उध्वस्तः, अस्वस्थता उत्पन्न झालेलाः, दंगा झालेला. [ध्व. डाम, डुक; डोलर्णे द्वि; हिं. डामडोल ]

डाम(मा)डौल--पु. १ लवाजमा; इतमाम, स्वारी; टाम- ली ] द्रमः, थाटमाटः, सरंजाम. २ नीटनंटकेपणाः, कपडेल्रेत व्यवस्थित घालगाः, अंगावर अलंकार चढविणे. ३ स्वतःची छानछोकीः, बडेजावः मिजास; नखरा. (कि॰ करणें; लावणें; मिरविणें: लावणें ). म्हुन झांकणें. २ (ल.) (वायकोनें नवऱ्यास) धाकांत ठेवणें. [डाली] तरी डामडौल करूं नये आपला प्रियकरा। '-सला ३. [डांभा+ डौल ]

व कोळशापासूनहि डामर काढतात. याचा रंग अतिशय काळा बसविली असते ती चौकट; प्लेट ( जर नवरा-नवरीखरीज माथे असतो. ( डामर पासून बनलेले शब्द डांबरमध्यें पहा ). [ हि. डामर: इं. डॅमरी

डामर—स्त्री. (कु) विटी.

डामरगा-पु. एक प्रकारचें भात. डामगा पहा.

डामरणें --अकि. डांबरणें; डांभारणें पहा.

डामार्के, डामारा-डांभार्के, डांभारा पहा.

डाय-पु. एक झाड.

डाय---स्त्री. (कु) कलथ्यासारखा एक प्रकारचा पळा.

उाय-पु. द्रेष. ' हतवुद्धिच हा डाया साधाया मानवे मुनि-चहाडा या। ' -मोकृष्ण ३६.२०. [ डाव ]

डाय —पु. डाव.' पुढें हो लागला खेळाचा। कळप मेळविला पोरांचा। आल्यागेल्या डायाचा। आनंद शोक वाहे। '-दा ३.२.२२. [ डाव ]

डायण---न. (गो.) पातळ, पिवळा मोठा मासा --मसाप 3.3.

णारा चिमटा; पितळेचे पत्रे कापून त्यांस दावून काढण्यासाठीं उप- वळीची मेट. [सं. डलक; प्रा. डल ]

योगांत आणण्याचे यंत्र. याने पत्र्याला खोलगटपणाढि आणतां यतो. [ इं. डाय+पंच ]

डायरी-म्नी. रोजनिशी, दिनवृत्त; दिनचर्या. [ई.]

डायरेक्टर--पु. १ खात्यावरील वरिष्ठ अधिकारी. २ व्यापारी कंपनीच्या कामाची देखरेख करण्यासाठी भागीदार आपल्यांतील कांहीं जणांस विशेष अधिकार देऊन निवडतात त्यांपैकीं प्रत्येकः, कंपनीच्या नियामकमंडळाचा सभासद, चालकः; संचालक. ३ (सामा.) मार्गदर्शक; कर्णधार; चालक. [ इं. ]

डायाडोळ—वि. भयभीतः त्रस्तः घावरलेला. 'शहरचे लोक डायाडोल झाले आहेत. -पेद ६.१५७. [हिं. डां+वाडोल]

डारंबी--स्री. ( चंद्रव्री ) माजघरांतील दार. डारल-पु. बांबुचा पाळणा (हा बहुधां कैकाडी वाप-

डाल, डालगें—सीन. मोठी बसकी, पसरट टोपली, हारा. हा बांबच्या कामट्यांचा करतात. दिप्रा. डला: डलग: हिं. डाला-

डाल-सी. फीत; नवार; दाल.

डालर्णे-उिक्त. १ (कों.) (कोंबडचा इ०) पाटीखाली डालर्जे - उकि. १ रचणे; रास करणे. २ सोइन देणे: त्याग करणें; टाकून देणें. [ सं. तलः हि. डालना |

डाल(ला)न - न. उंसाच्या चरकांतील नवरा-नवरी जेथें कळी अमेल तर ) आडवा दांडा. याच्या टोकांस बैल ज़ुंपतात [ डार्ले ]

डाल(ला)न--नस्त्री. १ मांदणः नांदः उंसाचा रस सांट विण्याचे पात्र. यावर झांकावयाची टोपली. २ भुसाची नेआए करण्यासाठीं बांबूच्या कामटयांचा तयार केलेला मोठा हारा. े –न. पाटी; दुरडी. [ डाल ]

डाल(ला)न---न. शेतकऱ्यांची वेल, औत वर्गरे परस्परांग परस्परास दंऊन सहकारितेनें काम करण्याची पद्धति. [ डालें ]

डालपाटी — स्त्री. १ (ना.) लहान डालें. २ हंद तोंडान मोठी पाटी: डाल पहा. [ डाल+पाटी ]

डॉलर-पु. (स्पेन) अमेरिकेंतील एक चांदी-सोन्या नाणें. याची किमत साधारणपणें तीन रूपये असते. [इं.]

डाली-सी. १ (पत्रावळी, द्रोणाकरितां-पाने इ०च भारा; ताटी; गहा. २ शिंकाळें; कावड. ३ कावडींतील एका बाः डायपंच-पु. ठसा व दाबार्ने तोडणारा किंवा भोंक पाड- ओझें; ४ फठांची कग्डी: फळांची कावड. ५ ( ल.) फळफ

डार्ला—स्री १ मोठी टोपली. डाल पहा. २ आंबे, खर-वर्जे. रानशेगी इ० घालण्याकरितां जनावरावर लादतात ती काम-चलाऊ विगलेली हलकी पाटी: शिपतर. [दंप्रा. डळ; म. डाल ]

डाली -न्त्री. (व.) सामानभरती वी गाडी. 'आज कुटाराला डाली जोत. ' [ हि. डाला ]

डाली-नी. वैरभाव: स्पर्धा (कि॰ वांधर्णे). गरीयाने पहा. समर्थाशीं डाकी बांधू नये. ' ०वं इ-वि. चढाओढ करणारा; प्रति-पक्षी. [ हि. ]

डाले--न. १ गाडगीं, मडर्की टेवण्याकरितां गाढव वगैरे (कामधंदा.) [डावा+खोर] जनावरावर लादतात ती साटी; माकण. २ (व.) डाल, डाली पहा. ' डालभर कटार वेलानें खाहें. '

डाल -न. (मावळी) इरजीक: डालन: वारंगोळे पहा.

( कवड्या, फांम इ० ) टाक्णें: फेक्णें: फेंक. ( कि० टाक्णें ). ३ म्हणत तिला चिडवितात. (फाशांचें) पडणें; दान. (कि॰ पडणें). ४ खेळण्याची वेळ, हात: पाने, ६ ( राजा ) खेळण्याचा पट ( कापड, लाकुड, फळा, [ डाव+पेंच ] जमीन इ॰वर काढलेला ). 'तुझी कवडी डावाबाहेर गेली.' ७ पाळी: संधि. ८ अधिकार: ताबा: आटोका. १० द्रेष: मत्सर: वैर: पासना ). **डं**ख. ' जैसा महासंपें धरिला डाव । त्याचेच फणेवर पडला पाव । ' ११ डावरेंचः यक्तीः वेतः गुप्त हेतः कपट. (कि॰ खळणें). णारा. ॰ नेसणें-कि. (छगडें, धोतर इ॰चा) कासोटा उजवीकडे ' स्थानें डाव टाकून मला चांगलेंच फमविलें. ' १२ (व.) वेळ. आणणें. [ डाव+रा प्रत्यय ] ' एक डाव आपण तेथे जाऊंच. '[फा. दावृ] (वाप्र. ) ॰दे**वाचा**— ( खेळांत ) देवाळा पहिले दान देणे. हुकलेला डाव देवाचा म्हणून नसणारें शिंग; बेडौल दिसणारें वांकडें शिंग. -वि. वांकडया पुन्हां खेळतात. ' लगेच तो म्हणाला हा डाव देवाचा. सुनंदाला हैं शिंगाची (गाय, म्हैस). [ डावा ] आवडलें नाहीं ' -सदे ६. ॰देणें-कि. पाळी देणें. ॰पडणें-(प्रां.) १ प्राप्त होणें: घडणें. २ फांशाने खेळणें. 'मियां नक्षत्रीं डाव मांसाचें जेवण घाळतात तो: ढवरा. न्याव.

डाव —स्री. कटवाः डवः पळी (लाकडाची). [डव ] म्ह० १ डाव असतां हात भरूं(भाजूं)नये. २ पात्रांत असला तर डावेंत येईल. डाची पठी; लहान डाव.

डाव-पु. लोखंड तापवृन केलेले चिन्ह; डाग. [डाग] डाव-पु. (कों.) एक प्रकारचे जहाज, गलबत, इंजजींत अरबी जहाजाला डो(धो) शब्द लावतात. [ई. डो ]

डांत्र-पु. मृत शृदाचे कडक पिशाच, भूत.

डावके--न. संचय, भांडवल, सांठा; गंगाज ही: पंजी टावके

डावखरा-खारा--वि. १ डावरा; डाव्या हाताने काम करणारा. (गो.) डावकुरॉ. २ (छ.) गैरशिस्तः अव्यवस्थित

डावधाव--- घावडाव पहा.

डावडावकचका -पु. (मुलींच्या) खेळांतील एक संज्ञा. ं खेळांत ज्या मुळीवर डाव असेल ती जर नाकवूल झाली तर मुली डाव पु १ खेळ ( बुद्धिबळें, सोंगट्या, चेंइ ६०चा ). २ डावडाव कचका, कुंभारी कचका, आमचा डाव फेइन द्या असे

डावपेंच-पु. १ कुस्तींतील खुबीदार डाव; पेंच. मल्लांच्या पाली. ५ हार; पराभव. ' हा डाव तुम्हावर लागला. '९ खेळातील युक्त्या. पेंच पहा. २ कावे; युक्त्या; खुब्या; लटपटी; छक्केपंजे.

डावरणें - उकि. (प्रां.) दटावरें।; भीति दाखविणें; धमका-(a) जाड वजनदार कवडी ८ योग्य वेळ; प्रसंग; हंगाम; अनु- वणी देणें. 'नाना रत्नांची फांकली प्रभा। तेणें डावरली सकल कुल काल. ९ अंमल: चलती: अधिकाराची वेळ, दिवस: एखायाची सभा । ' -रामदाम ( नित्यनैमित्तिकविधिसंप्रहसोपान-सगुणो-

डावरा-वि. डावखुरा; डावका; डाव्या हाताने काम कर

डावरा-पु. (कों.) दोन शिंगांपैकी आकाराने एकसारखें

डावरा - पु. शेतांत राशीच्या वेळेस बकरें माह्न त्याच्या

पाडावा । चंद्र चेंडुवालागीं देयावा । '–जा ११.५८१. **ेफेडणें**– ं डावल(ळ)णें—उकि. १ जातांना (गांव किंवा इतर गोष्टी ) अंगावर आलेली बाजू फेडणें. ॰ वसविणें-(सोंगटचा) रंगसही डाव बाजूस टाक्रणें: डावी घालणें. २ (ल.) निष्काळजीपणानें, झालेल्या चारी सोंगट्या आपल्या पटावरील घरांच्या तीन रांगां- तिरस्काराने वाजूस, दूर फेंकून देणें: बाजूला टाकणें. 'सहजांत पैकीं मधल्या रांगेंत विशिष्ट रीतीनें बसविणें. **्टागणें-अं**गावर हा रोजगार तुमचे घरीं चालून आला आहे, त्यास डावलूं नका.' वाज येणें, हरणें. •साधर्णे-जिंकणें: द्वेषवृद्धीने दुसऱ्याचें नुकसान ३ त्याग करणें, सोड्सन देणें; दुरुक्ष करणें; अव्हेर, उपेक्षा, अना-करणें: कपटानें संधि साधून शत्रस मारणें. डावी पेटणें- दर करणें 'भिकारीं सांडिलें त्याचें घर। अतिथी डाविलेलें निरं-एखाद्यावर अतिशय रागावणें; जळफळणें. गेला डाव-(तरी) तर। '-एभा २३.९२. ४ निष्काळजीपणानें दुसऱ्यावर सोंपविणें, निदान: कर्मीतकमी. इह • फासा पंडेल तो डाव राजा बोलेल तो टाकर्ण (काम, धंदा] ५ देवाने डाव्या बाजूबा कळा सोड्णे, कौल न देणें. [डावा]

डावली स्त्री. १ (लडिवाळपर्णे) मांजराचा पंजा. २ लांक-

**डावा**—वि. १ सन्यः; वामबाजुचाः; उजन्याच्या उलट. **२** भी प्रतीचा: गौण. 'हा माल जरा डावा दिसतो. ' • घालणे-के. डाव्या बाजूस टाकर्णे, सोडणें; डावलणें. डार्चा घाल**णें**-देव ¡०कांस डावे बाजुर्ने प्रदिक्षिणा घालणे. **डावी-डावी ग्रही** [ण-विनंति अमान्य करणें: नाकारणें डावी उजवी देण-नांगणे-बोल्णे-कि. नकार किंवा होकार देणें. [देपा. डाव ] डावी-पु. (ना.) लपंडाव इ० खेळांतील भोग्या.

डावीउजवी, डावेंउजवें-सीन. (कों.) चोरादिकांचा रकीकडला हात व एकीकडला पाय (डावा हात व उजवा पाय किंवा उजवा हात व डावा पाय ) कापों. ( कि॰ करणें ) [ डावा उजवा ] डाचे उजवे करजे-पक्षपात करणे. ० फळणे-वांकर्डे, सरळ सम-जर्णे, व्यवहारोपयोगी चातुर्य असर्णे. 'त्या ब्राह्मणास डार्वे उजर्वे कांहीं कळत नाहीं.

डावीकडर्चे -न. १ जेवावयाच्या ताटांत डावीकडच्या बाजुला जे मीठ, तिखट, कोशिंबीर, रायतें इ० तोंडीलावण्याचे पदार्थ वाढतात त्यांचा ससुदाय. २ कोणते तरी एक तोंडीलावेण. [डावी+कड़]

**रावृ**—पु. (राजा.) लग्नामध्ये नवरानवरीने लपवृन मग शोधून काढावयाची सुपारी. डाऊ पहा.

डावेरो-सी. (गंजिफांचा खंळ) आपल्या डाव्या बाजुच्या गडचाकडून आंटेली दंगी.

डांस-पु १ गोमाज्ञी. २ मच्छर, मुरकूट, चिलट. (हा कीटक क्युलिसिडा नांवाच्या वर्गीतील असून अत्यंत त्रासदायक आहे.) ३ (कों.) दंश; चावा. (कि॰ घेणें). ४ चावलेला भाग. ५ (ना.) डाव; द्वेष. [ सं. दंश: प्रा. डांस; हिं. गु: डांस] ॰धर्ण-क्रि. ( ना. ) द्वेष बाणणें; सुड उगविण्याच्या चितेंत राहणें.

डांस-सा-पु. चावा; दंश. डांस अर्थ ३ पहा. ( कि॰ घंणें ) 'त्या सापानें त्याचा डांसा काढला. ' [ सं. दंश ]

डासण-स्री. माऱ्याची जागा. 'मोगलाचे आघाडीस डासण पाहून तोफांची मारगिरी करावी. '-पेद १.६२. [ डास ]

डास(सा)ळण —उकि. १ डसणें; चावणें ( डांस, गोमाशी, साप, इ॰नीं). २ करतडणें; चावणें; दांत लावणें; नासून टाकणें ( माकडाने-एकार्दे फळ इ० ). [ डांस ]

डाह-हो -पु. दाह; अंतस्थ उष्णतेची वेदना; अंतर्दाह. 'अवलोकनें निवाला वाटे संसारजन्य जो डाहो।' -अकक २, सखारामतनयकृत रुक्मिणीस्वयंवर ५३. [सं. दाह ]

(फर्जे, ताक इ॰ संबंधीं वापरतात). ढाण पहा. डाहण्या-वि. म्हणून हे शब्द दाळ इ० मध्यें पहा. अतिशय अंबट; ढाण (फळ, ताक). [सं. दाह ]

डाहण -- न. गरगट; घाण पाणी (मोरींतील, लघवीचें, इ०); घाण पाण्याचे डबकें; घाणी.

डाहणी—स्त्री. डागण्याचें लोखंडी हत्यार: डागणी. [ दाहन ] डाहण्या—वि. (ढाण) ठिपके असलेला (सपै, चित्ता). [दाह] •वाघ-पु चित्ताः, विक्या वाघः

डाहळ--पु. झाडाच्या फांद्या, छाट, काट, कवळ. [मं. दल] डाहळा-पु. १ ओल्या हरभऱ्याचे रोप. २ वाटाणा, लाख यांचे रोप. ३ डाहळी; फांदी. [सं. दल्] म्ह ॰ धरायाला डाहळी अन् बसायाला सावली ( निराश्रित स्त्री, माणूस यांबहल वापरतात ).

डाहा, डाहाणी, डाहाण्या वाघ, डाहाळ, डाहाळा— ड(ह इ० पहा.

डाहारणे — अक्रि. १ अंगाला लागणें. 'वावदळ पडूनि टाये। साबळु डाहारला आहे। '-ज्ञा १७.१४३.२ प्रसिद्ध होणें, असर्णे: डाहोर होणें. 'मग इदंतिमि वाळलें। जें मीपणेवीण डाहारलें। ' −ज्ञा १५.२६७.

डाहारा-पु. (व.) घाण पाण्याचे डवके: डाहण. 'बैठकी समारच डाहारा आला '[डहरा]

डाहाळी-श्री. फांदी. 'यापरी निरालीं । वाहे संकल्पाची डाहळ्ळी । ' –ज्ञा १३.५०. [सं. दल. प्रा डाल≔शास्त्रा. हि. ५ं. वं. डाल-ला-ली; सिं. डारी-रो: गु. डाली ] **डाहाळथा पडणें**-( व. ) लुला पडणें: निर्वेल होणें. 'ही वार्ता ऐकतांच त्याच्या हातापायाच्या डाहाळचा पडल्या. '

डाहुळ--न. डबकें, डोह, लहानसें तळे.

डाहोर—वि. (व.) १ प्रसिद्धः 'त्याचे नांव डाहोर झालें चोंहोंकडे. ' २ ( ल. ) बद्द्. [ डाहारणें ]

डाहोरा--पु. डवरा पहा.

डाह्य-नि. (कु.नाविक) पुष्कळ पाणी असलेला समुद्राचा भाग.

डाळ---स्री. हरभरा इ० द्विदळ धान्य भरङ्ग द्विभाग करतात ती. देशावर डाळबद्दल दाळ शब्द रूढ आहे. दाळ पहा. |सं. दल] **ेशिजणे** –(ल.) चालणें; अनुकूलता असणें: दाद लागणें; म्हणण्या-प्रमाणें होणें. •महाग करणें-(क.) मस्तीला यणें: माजणें.

डाळ-५. रासः गंजीः ढीग. [सं. दल् किंवा तलः हि. डला= ढेला; डालन ]

डाळ, डाळी- डाहळ डाहळी, पहा. -ज्ञा १५.९६. 'धरितां मूळ सांपंड डाळ।' -दावि २३१.

डाळ-कण -गोटा - पिठ्या - पीठ - रोटी - भाजी -डाहण-किवि. अतिशय आंबटपणा दर्शविणारे अव्यय भोपळा-वांगे, डाळे - देशांत डच्या जागी द वापरतातः

> डाळ-सी. (कुलाबा कों.) गवत, पेंढा रचल्यामुळें गाडी उलदं नये म्हणून साटीहून मुमारें दोन हात रुंदी वाढवून दुसरी दांड न्यांची चौकट साटीवर बांधतात ती. -मसाप १.२.७.

डाळगा-पु. (क.) कळण्यापेक्षां मोठी कणी असलेली डाळ. 'डाळगा किती निघाला. '

डाळदोडका-पु. डाळ घालून केलेली दोडक्याची भाजी. डाळगी—स्री. (कों.) मोठा हारा; मोठी पाटी. [ डाल- विरळ विणलेली पाटी. [ डाळी ] में ]

डाळगे—न. १ कडवा (वाल) चाळण्याची बांबूची चाळण. जी डाळ करतात ती. [ डाळ ] २ मोठी टोपली. डालगें पहा.

डाळणें—उकि. १ रास करणें; ढीग लावणें: एकावरएक रचणें. 'कागद पसरलेले आहत ते डाळून टेव.' २ टोपली, ताट इ० झांकण घालणा; झांकून ठेवणां; डालणा. (कोंबडें, इ०). ३ एके ठिकाणीं जुळविणें, टेवणें: न्यवस्थितपणें लावणें, जोडणें. 'सत्रा तुकडे एका टिकाणी जेव्हां डाळावं तव्हां अंगरखा होतो. ' ४ डांचून, (व ) मातीच्या भिंती पावसानें खराब होऊं नये म्हणून त्यांधर पळसाची पाने व माती टाक्णे. [डाळ]

डाळप---न. (राजा.) रास घालगे, करणे. [ डाळ ] डाळंब-र्बा--डाळिब पहा.

डाळा-पु. रास; ढीग; चळत. ०डाळणे-(लन्न, संसार इ॰च्या) सामानमुमानाची व्यवस्था, तयारी, जुळवाजुळव करणें; मांडामांड करणें: तडीय नेणें. ०डाळ-स्त्री. १ ढिगारा, रास करणें. २ जमवाजमव; जथाजथ ( शेत, इ॰ची ) [ डाळ द्वि. ]

डांळां--(कृ.) रुंद चटई. डाळी पहा.

डाळिच--स्त्रीन. एक झाड व फळ; दाडिम; अनार. [सं. टिक्सी; कोम; अंकुर. २ अप्रभाग; टोंक. दाडिम; प्रा. दालिम; हिं. बं. दालिम; ऑस्ट्रिक दालिम यावह्न सं. दाडिम शब्द बनला. हैं फळ इंडो-आर्थन नव्हे. तेव्हां शब्दहि झाडाचा औषधी चीक. [र्डिक+माळी; गु. हिं. डिकामाली] आर्थ भाषेतला नाहीं ] ॰ पाक - पु. डार्ळिबाच्या रसांत कशर, वेल-दोडं इ० व कांहीं औषर्घे घालून कलेला पाक. ० वान-न. डाळिबी रंगाचे लुगडें. 'डाळिबवानें जासवानें।'-वसीस्व ९. 9५०. [ डार्ळिब+वाण ] **डार्ळिबी**-वि. डार्ळिबाच्या दाण्याच्या रंगा-आकाराप्रमाणें (चीट). [ डाळिंब ] डाळिंबी बाळखा- निकाल. [ इं. ] स्त्रीभव. एक दागिना; एक प्रकारच्या बाळ्या. 'मोतीबाळ्या डाळिवीवाळचा त्या गंभीर. '

डाळिबी—स्री. १ डाळीचा दाणा; अर्घा भाग. २ (मुलांच्या भार्पेत ) कातडीवर घासून आणलेला तांबडा ठिपका. (कि॰ करणें; दाखविणें ). ३ वालाच्या विरड्या प्रत्येकी [डाळ]

चर्ट्ड; आंथरी. (सावंतवाडी संस्थानांत 'डाळी' वांबूची असते पण इतर टिकाणीं खजुरीची, ताडीची असते ). ३ (राजा. कु.) चट्हे, तट्याचा तुकडा (तीन हात रुंदीचा). ४ डांगळी; टोपली. ५ ( इतर अर्थी ) डाली पहा. [ डाली ]

डाळीम, डाळीम पाक--डाळिंब, डाळिंबपाक पहा.

डाळुक—स्री. (प्रा.) लहान डहाळी.

डाळे--न. ( भूस, केरकचरा इ० नेण्याकरितां ) खुली अथवा

डाळें -- न. (गो.) बगडीचें भोंकर.

डाळे करणें—शेतीच्या कामासाठीं एकानें आपल्या वैलाच्या जोडीस दुसऱ्याचा घेऊन किवा आपला दुसऱ्यास देऊन दोघानी मिद्धन सहकारितेनें काम करणें; वारंगुळा करणें. अशा प्रकारें गडचांच्या देवघेवीसिह डाळे करणे म्हणतात. डालें. डालन.

डिंक, डिक-पु. बाभळ, खैर, शेवगा इ० झाडांचा चीक: अडकवृन टेवणें; कोंडणें. 'तो द्वाड मुलगा शाळेंत डाळला परता.' ५ गोंद; चिकट पदार्थ. ०द गि-नो-की. गोंददाणी; डिंकाची बाटली. •वडा,डि(डि)कोडा-प. बाळंतिणीसाटी डिक व इतर औषर्थे याच्या, लाइ वड्या करतात तो. [ डिक+वडा विकास न. गोंदाचें पाणी. [ डिंक+पाणी ]

डिकर-वि. चिक्ट.

डि(डिं)कव(वि)णं—उिक. डकविणः; चिकटवणे ( गोंदाने ). (व.) डिक्णें.

डिकरा-- पु. (खा.) मुलगा. डिकरी-स्री. मुलगी. - भात्रै प. १ त ४. [सं. डिक्सी=तरुणी !]

डिकशी—स्त्री. कोंबळा कोंब, देंठ, टोंक (पान इ०चें);

डिकामाली, डि(डि)केमाली—स्री. १ एक झाडव त्या

डिकाळ, डिकेरा-नि. (राजा.) चिकट, चिकाळ (आंबा. फणस इ० फळें). [डिंक]

डिकोळी-सी. डिखळी; ढिकळी पहा.

डिकी, डिगरी—स्त्री. निकाल; हुकूमनामा; दिवाणी कोर्टाचा

डिक्शनरी-सी. कोश; शब्दकोश. [इं.]

डिल-दाणी-वडा, डिलवर्णे-- डिक पहा.

डिख(खू)ळ, डिखळी, डिख्रुळणी, डिखोळी—नही. १ भाताचें ढेंकूळ, गोळा. २ घट विरजलेलें दूध; चक्का दहीं. ३ घट केलेला आंब्याचा रस. ४ मातीचें ढेंकळ. 'सम्योक्ति आयकों डाळी-न्नी. १ चौकोनी व उथळ बांबूची पेटी. २ (कु.) दे रेन शिळेला अपाय जो डिखळा। '-मोसभा ५.११७. ५ (सामा.) गोळा; घट अंश, भाग.

> डिंग--पु. (कों.) रास; ढीग; गंज. [ डंग, डांग ] डिगडिग — उन्ना. मुलांना लाडीकपणानें खेळविण्याचा शब्द. डिगदाणी-नी-डिकदाणी पहा.

डिंगर—पुन. १ (काव्य. ) मूल; बालक; लेकहं. 'विठो-बार्चे आम्ही लाडिकें डिगर। कांपती अमूर काल धाकें। ' -तुगा ३५७. २ (कर्ना.) नोकरः गुलाम. 'मारूं नको गा बिळभदा । विडः गलबलाः संश्रम. 'तये खेंबी आटे डिडिमा। सांसारिक हे।' दास डिगर आम्ही तुझे। ' एहस्व १२.२०. -वि. प्रिय; लाडका. 'जो झाला हरीचा डिगरू। त्यासि संसारू अमेना।' –एभा २३.९२८. [ सं. डिंगर≕नोकर ]

**डिंगरा** -५ पंढरपरच्या देवासाठी पाऊलघडी घालणारा. -शर [डिगर]

डिंगरी—स्त्री. १ मुळचाची रेंग; मोगरी. २ (कु.) लांकडी पाचर, खिळी ( इशाड घट्ट बसविण्याच्या उपयोगी ).

डिगवडा, डिगोडा—पु. डिकवडा पहा.[डिग=डिक+वडा] डिग्जी---म्ब्री. डिक्झी पहा.

डिगळ-ळी- मी. पिवळी पूर्व असणारे एक झाड.

डिंगी--स्त्री. आधार, टेंकू. डेंगी पहा. [फा.]

शब्द रूढ होता ). [फ्रें. देगाजे; इं. अर्थ मेल, स्वेर ]

डिगोरा—५. (व.) डिकाचा केलेला लाइ. डिकवडा पहा. [सं ] डिगोरा-ळी —पुन्ती. (को.) लहान हीग: गंज: डिंग. [डिग]

घाचें इ०). प्रमाणांक. २ (विश्वविद्यालयीन) पदवी. ३ टाईप डिंगरी. जुळवितांना शिशाचे पातळ तुकडे उकार, वेळांटी ही चिन्हें नस-णाऱ्या अक्षरांवर (ओळींतील सर्व अक्षरांची सारखी जाडी डिबोरें। पुंफाटती अति रागें। ' -मुआदि ३१ ६७. [ध्व. सं. डिब] राहण्यामाठीं) घालतात ते.

गोळा: गिचका पदार्थ. उदा० भाताचे-चरणाचे-गळवाचे डिचकें. | घातिलया धरणी । ' -िम्नपु १.१ ९ ०७

डिचर्क-न. (क.) पमस्ट भाडें.

डिचकोली--र्का. लहान पोट (विशेषतः मुलांचें) (भर्गें, नदाव ३०५. नव. मुर्खः अज्ञानी. [ मं. ] खपाटीस जाणे या शब्दाम जो इन यो जतात ). 'भरली माझी डिचकोळी। फाटली माझी चिंधकोली। असा माझा गोहो। नीत वर जावो।' **डिचकोलीची पत्राचळ**-(ल.) (रिकामें अस- [सं. डिच] ल्यानें ) खोल, चापट झालेलें पीट.

इ॰ च्या आवाजासारखा आवाज होऊन. 'पोट डिचडिच-करतें- कीच्या नादाचे अनुकरण करून [स. डिडिम] उड़तें-हालतें. ' [ध्व. डिच ]

**डिचडिचीत** —िव. डिचकाः गिचकाः पचपचीतः लगदा डिमदारीत।' –ेएपो २००. [ध्व ] झालेला (भात, भाजीपाला इ०).

डिचण-अक्ति. (प्रां.) १ असंमत, अमान्य, अहितकर असर्णे. २ ( ल. ) अहितकर, दृष्परिणामी, वांकर्डे होणें.

डिचा—पु. (राजा.) १ एक पक्षी, पाणकावळा.२ (कु.)वगळा. डिगैली । प्रेमल्ला ते । ' –भाग ७९४. [ देप्रा. डीर ] डिजडणें-अिक. (व.) रागावणें: वसकन् अंगावर येणें. शको. ४. ३

डिटंक्टिक्ट-पु गुप्तपोशीसः हर, चार. [इं ]

**डिंडिम-मा**-- १ एक वाद्य; डंका; नगाग. २ (छ.) गड-–ज्ञा १६.४४३. [सं. डिडिम]

र्डिडी--सी. १ पसारा. 'नातरी प्रवोधलिये वेळे। त स्वप्रींची डिडी मावळे।' -जा १५.३१५. २ स्वारी: छविना: मेळा. [दिडी ]

डिच्च- डच्च पहा. (क्रि॰ देणें).

डिप(फ)ळ—न. (राजा. हेट ) टेंकूळ. डिखळ पहा. (गो ) डिफाळ

डिप(फ)ळा-पु. (हेट.) हेंकळें फोडण्याचे लांकडी औत. डिफाड--न. (ना.) उंचवटा; टेंकाड.

डिंब- -पु. १ (काव्य. ) मुलगाः पुत्रः अपत्य. ' भूतं महा-भूतांचें डिंब। ' -एमा २.५०६ २ आकृतिः, मृर्ति. ' ते ब्रह्मवि-डिगोजी — स्त्री. उपरणें; अंगवस्त्र: धोतर ( ५० वर्षीपूर्वी हा | दोचें चालतें डिव । ' -एमा २.१६८. ३ आभाम 'सांडुनी कठिण-त्वाचे डिंव । मचतन मर्गजस्तम । ' -एरुस्व १.२५. ४ उपद्रव.

डिंवरी — स्त्री. (राजा.) खडसा व रुमणी ह्यांतून इसाड डिब्री- न्स्री. १ भागः अंशः, एक पश्माण ( उष्णतचें, परि- पुढें निसद् नये म्हणून त्याच्या मार्गे आडवी मारावयाची खंटीः

डिंबर —न वैठाचा शब्द; दुरकणी 'की वृपभ माजल

डिविया अंभव. (को.) गुडघ. (धाणीं) डिविया डिचका—वि. लहाः गोळाः, गिचका पहा. डिचकें-न घालणें-दंडवत घालणें. 'तत्र सक्रेंकी कर जोडुनी। डिथिया

डिंभ -न. लेंकहः डिब पहा. ' श्रीकृष्णस्पं डिभे देखतां।'

डिम —न. नाटक अथवा ह्रपकांतील एक भेद [मं ]

डिंम — पु. लटुपुटीची लढाई; आवेशपूर्ण, उटावदार ६३४

डिमडिम-स्त्री. टिमकी. 'मग डोल दुंद्भी शखमेरी। डिचडिच. डिचिडिचि--- किवि. पोटांत खळबळणें, हालणें श्टेंगें डिमडिमी काहळ मोहरी। ' -जे १८.३८. - কিবি टिम-

डिमदारी-स्त्री. रणघाई; तुंबळ युद्ध. -शर. 'वायघोष

डिमरी श्री. (कु) सिटी, पाचर, डिबरी पहा

डियां - अहा आनंद-हर्षमूचक उद्गार, [ ध्र्व ]

डिरण - अकि. (महानु ) अंकुरणें; कोंभेंगे. 'सवेवि दिस

डिरंगी ---सी. डिंगरी पहा.

डिग-री-रु. डि हा-पुली १ नवा, कोमल अंकुर, कोंब; मोड. (क्रि॰ फुटणें: निघरें, यें ) 'तो तिवणा अधोमुख । डिस्त फुटे।' -ज्ञा १५.९५. २र्शेगः डिंगरी. [दंप्रा. डीर]

डिज्या- -पु. मोठें, पुढें आलेलें पोट, दोंद. [ डेरा ] डिंब--पु. शब्द; ध्वनि. -शर. [ध्व.]

डिवडिवीत—वि. (राजा.) गरीब आणि दुर्वेल; फार नाजूक; दिसण्यांत मोठें पण फार अशक्त: कोमल ( झाड, रोप ). [ डिवणें द्वि. **१** ]

डिवर्णे -अित्र. १ न मानण, पचणें; बाधणें; त्रास होणें. (अन्न. इ०). २ (ल.) अपायकारक, अहितकर होणें; बाधक होणें (चोरी, वाईट कृत्य ३०). ३ सलणें: खुपणें; डाचणें (अप-मान, मानहानि, करु आठवण इ०). ४ (व.) डिवचर्णे, उपद्रव देणें; मारणें. ' आणि सिहार्तेहि संजीवकें शिंगें डिवियरें।' -पं ४२. ' डिवेना डमेना बुजेना निर्मळ। परि अमंगळ स्वीकारीना।' -तुगा ४४१८.

डिवरा-वि. (व.) एटदार: रुबाबदार. 'डिवऱ्या मिशा.' डिवाळे---न. (प्र.) दिवाळे पहा. ंन उठी तयार्चे डिवाळें।' --गीता २.१९६७. 'अहा देवा वळ आली। आता डिवाळघाची।' -दा ३.४.१२.

डिवी, डिवरी—वि. मारकट (गाय). ' डिवी लात्री बुजे बहु नेदी दुध। मुखी नाहीं शुद्ध विष्ठा खाय। ' -तुगा ४४१८.

डिसपीस -पु. (कों.) (सुतारी) मार्नुल; स्क्र काढण्याचे हत्यार. [ इं. डिस्प्लेस ]

डिसंबर--पु. इंग्रजी वर्षाचा शेवटचा (बारावा) महिना. [इं]

**डिस्टेंपर**—पु. (इमारत बांधकाम) रंगाची जात. तेलाच्या एवर्जी शिरमेल व कांहीं मुख्य रंग याच्याशी तांबडा, पिवळा इ० रंग मिसद्भन केलेला मिश्र रंग. [इ.]

डिस्टिक्ट—पु. जिल्हा. [इं.] ० जज्ज-पु. दिवाणी दावे, मोठाले फीजदारी गुन्हे यांचा निकाल देणारा, जिल्ह्यांतील वरिष्ट न्यायाधीश. •मंजिस्ट्रेट-पु. जिल्ह्याचा फीजदारी न्याया-धिकारी. • लोकलबोड-न. जिल्हापंचायत; जिल्ह्याची लोक- रास; गंज; डिग पहा. ३ (व.) वावराचा अलग लहानसा तुकडा, नियुक्त सभा.

डिळ, डीळ-पु. (व.) १ छपराचा लहान खांव. २ (महानु.) गेलों होतों. ' [ डंग, डांग ] डिरी; खांबोणी. 'मदन मंडपाचिआं डिळी।' -शिशु २९८. [ डिरी ]

डि र डिळीन -- वि. १ लिबलिबीय; हालतें आहे असें दिस- प्रवळ इच्छा; आकांक्षा. [ध्व. डुग] णारें ( पिकलेलें द्राक्ष, गर्द्र, बुडबुडा ). २ डळमळीत, डळडळीत पहा.

डीक-ग--पु. डिक, गोंद. डिंक प्रा. ०द।णी-स्त्री. गोंद-दाणी. (वाप्र.) डिकास तेल-(तल ज्याप्रमाणे डिकांत बेमा-लूम मिसळतं तसें) अगदीं ठीक, बरोबर, जसें पाहिजे तसें.

डीम-पु. (दादर) ठमकारा. डौल. [दंभ]

डीर डिरी-रू-पुन्नी. १ अंकुर; कोंवळा कोंब; मोड डिरा-डिरी पहा. (कि॰ फट्णें, निघ्णें). 'भणोनि प्रेमाचां डीरीं खोडी। सांसिनली जेथ।' -ऋ ७३. २ कोॅंवळे पहव. 'त्रिगुणभूमी तिवणाडीरू । कोऽहंभावें वाढला थोरू । '-एभा ११.१८८.

डीवर्णे - उक्ति. धडकी मारणें; डिवर्णे पहा. ' मस्तकें डीवोनि पाडी धरणी। ' -मुआदि २९.१०.

**डुई**--डोई पहा. [ डोई ] **ेहेंगें**-डोकें, मुंडी देउन राहणें; नेट करणे. ' मर्दानीं दिल्या डुया घेतल्या लुटी रात्री समयाला। ' –ऐपो २८४.

ड्रक(क्र)र-पुलीन. एक प्राणिविशेष; घाणीच्या जागी याला रहाणें आवडतें. ( -म्नी. डुकरी, डुकरीण ). [सं. शुकर] ॰ कंद-पु. एक औषधी वेल. याच्या कंशवर इकराच्या केसांप्रमाणे राठकेंस असतात. ॰दाढ-स्त्री. तीव वेदनायुक्त, खाजणारा, एक वण; सिं. वराहदंष्ट्र ] • खोपडें-न (ना.) लहान खोपटें; मोडकेंतोडकें घर. ॰मुसळी, मुसांडी-स्री.(डुकराप्रमाणे) उतावळेपणानें, सपा-ट्याने घुसणे; मुसंडी मारणें; डुकराची धडक. (ल.) बेफामपणें एखाद्या कामाला हात घालणें, प्रवेश करून घेणें. ( कि॰ मारणें ).

इकरी—मी. १ (सातारा जिल्हा) जोंधळयाची हलकी जात. ही खरिपांत होते. -कृपि २६६. २ वरी धान्यांतील एक जात. डकर्ला-ळी-सी. पेंग: झोंपेमुळे डोके झुकणें; झोंक जाणें.

( कि॰ खाणें ). झोंपचा चुटका; किचित झोंप. [ डुलणें, डुलकणें ] डुकळ---५ (कृ.) न्यूनता. [सं. दुष्काल; म. दुकाळ]

डुंल, डुंलण-न---न. (कों.) बन्ची केलेलें रोप; फांद्या तोडल्यामुळें भुंडा झालेला दृक्ष. [ डेंग्न्र—ण. जुडगें वर्गव्यत्यास ! ]

दुंखणें -- उकि. (कों.) खडसणें; खच्ची करणें; छाटणें; विस्तार छेदणें. 'दोन बोरी इंखल्या तेव्हां पेलाभर कांटी सांपडली.' [ डेंखण ]

डुंग-गा-गी--पुन्नी. १ टेकाड; उंचवटा; चढ. २ ढीग; शेत. ४ (कों. ) वाळवंट. ' आम्ही आज डुंगामध्यें खेळण्यास

डुगड्ग-डुगां-- किवि. डगडग पहा.

डुगडुग-डुगी-की. १ धाकधूक; भीति: काळजी. २उत्कंठा;

डुंगी-पु. (कु.) खाडींतील जहाजें समुद्रांत नेणारा व आण-णारा इसम.

डु ब-चू डु ठ चू --- पु. (ना.) बूच.

इचका—वि. १ उफराट्या बाहुल्यांचाः मंद दष्टीचाः लहान डोळचाचा. २ गजनेत्री. ३ लहान, वारीक (डांळे). [सं. दुष्कृत डुसकिअ; डुचकिअ; डुचक. –भाअ १८३४.]

ड्चमळुणे--उिक्त. डचमळणे पहा.

डुडा--पु. (कों.) एक (विणकर) पक्षी.

इइ--क्रिवि. (ना.) १ रानडुकराच्या ओरडण्याचे अनु-करण करीतः; दुरदुर २जनसमुदायाच्या आवाजाचे अनुकरण करून. -पु. हुतुतूचा खेळ. [ ध्व. ]

डुडुळ-पु. (प्रा.) (काव्य.) घुवड: दिवाभीत. 'की डुडुळें जेवि डोळसें। न लखिजे सूर्या। '-स्वादि १२.३.४०.

डुबक-पु. एखादा पदार्थ पाण्यांत पडल्याचा, भांडें बुड-विल्याचा ध्वनि. [ध्व. दुब्]

दुबक-म्बी. १ (पद्मन जाऊं नये म्हणून घोडा, म्हैस इ०चे) दोन पाय बांधण्याची किया; पाय आवव्णी. २ पाय बांधण्याची दोरी: भाला. दुवक्रणे-उक्रि. जनावराचे पुढील दोन्ही पाय बांधणें. [ डुबक ]

इवकर्ण--- मोठ्या भांडयांत मावण्यासारखें लहान भांडें (बुडुवून पाणी काढण्यासाठीं). - जिक्र. पाण्यांत खेळणें, बुडिया ठिंगणा (मनुष्य, जनावर). मारणें: डुंबणें पहा. [ डुबणें ]

**इब-कन-कर-दिनीं-दिशीं**-किवि. पाण्यांत एकदम बुडणाऱ्या, पडणाऱ्या वस्तूच्या, ढेरपोटावर मारल्यासारखा आवाज होऊन. [ ध्व. डुबक ]

झालेलें पाणी. [ डुबकर्णे+पाणी ]

ड्रबक व(वि)णं — उकि. १ भांडीं इ० वुडवून पाणी घाण करणें. २ पाण्यावर जोरानें मारणें; पाणी उडविणें. [ डुबक ]

इवकळणें --अकि. बुडी घेणें, मारणें. -सिक. बुडविणें.

डुबकळी-सी. बुचकळी: बुडी: डुबकी. ( कि॰मारणें: देणें; घेणें ).

इबका—पु. (कृ.) उलंडीशिवाय असलेली लहान होडी. दुवकी - स्त्री. १ वुडी: वुचकजी: (कि॰ मारणें; देणें). २ दडी; लपण्याची किया. [हि.] •घालणें-१ (की.) (मासे धरण्या साठीं)पाणी गढ्ळ करणें. २ पाणी हातानें उधळणें, उडविणें; दुवक-विणें पहा.

डुबघाईस -- किवि. (प्र.) डबघाईस पहा.

**डुच डुबीत**—किवि. कांठोकांठ; कांठापर्यत, सांडे—बाहेर वाहून | सव्वाहात लांब असतें. जाई इतके. (कि॰भरणें; वाहणें ). -वि बाहेर सांडणारें, वाहणारें.

दुबर्णे ---अित. १ बुडी मारणें. २ दिवाळें वाजणें; बुडणें; नाश पावणें. [ ध्व. हिं. डुबना: तुल० का. डोब्बु=वरून आंत टाकणें ]

**डुंब(भ, म)णें**—अकि. १ पोहणें; पाण्यांत खेळणें; जलकीडा करणें. २ (ल.) रमणें; गढून जाणें; निमग्न होणें (विद्या व्यासंग, ंधदा इ०त). 'मी बारा वर्षे शास्त्रांत डुंबलों.'

डुवर—न. (वं.) कुछा; श्रोणीभाग. [का. डुवरी=वाटोळा आकार; वर्तुलता ] ॰तास्तर्णे-वि. खोडकी, रग जिरविणे.

डुबरा—िव. १ सुटलेलें; मोटें (पोट). २ ढेरपोटधाः मोट्या पोटाचा.

डुबबस्त स्त्री. दागदागिने. ' दहा बोटी आंगठ्या डुबवस्ता-मध्यें गजबजली।' –सला ४१.

द्धवी---स्त्री. बुडी; डुबकी पहा. ( कि॰ मारणे; देणें ). [ हिं. ] इब्क- किवि. १ कांठोकांठ; भरपूर, तुडुंब. २ डुब् असा आवाज करून. [ ध्व. डुव् ]

दुवे -- न. बागाईत जमीनींत वाफे, पाट काढण्याचे हत्यार; •कोळपे-न. ( सातारा ) एक प्रकारचे कोळपे.

**डुमडुम - डुमां---**किवि. नगारा, टिमकी इ० वाद्यांच्या आवाजासारखा आवाज होऊन: डमडम. [ध्व. डुम]

डुमडुमें—न. दुमदुमें; लहान मुलांची टिमकी.

डुमणा—वि. (तिरस्काराधी) लह व खुजट; ढेरपोट्या व

डुर---न. ( गुज.) शिरसूच्या शॅगांचे भूस. -कृषि १६.४.७. **डुर-रा-री--**-पुस्ती. ( कों. ) डबकें: झरा; डहुरा; डवरा पहा. डुरे विहीरे पाझर। पर्वत फुटोन वाहे नीर। ' -दा १६.४.७.

डुरकण−णी−णें, डुरकाणी, डुरकाघणी, डुरकी− **डुर**णे---डरकण इ० पहा. 'घोडे हिंसती बैल डुरती।' -दावि 269.

**डुरका**---पु. (कृ.) डुर-डुरा पहा.

द्धरमा--वि. १ ढेरपोटया आणि खुजट. २ आंखूड व जाड ( हात-पाय ).

दुरदुर-सी. १ बेडकांचा डरांवडरांव आवाज. २ आग पाखडणीः आरडाओरडः वडवडः चरफडः [ ध्व ]

डुरडुर-रां--किवि. दुरडुर करीत.

दुरदुरण-अित. १ डरांव डरांव करणें; ओरडणें; (बेड्क इ०). २ फुसकारणें; फुसफुसणें (घोणस,साप). ३ (ल.) चडफडणें; तडफडणें; शिरा ताणणें; ओरडणें. [ डुरडुर ]

डुरडुरा---पु. (राजा.) फुरसें; सपीची एक जात; घोणस. डुक्यों—पु. (कृषि.) पडवळाची एक जात. याचे फळ हात-

**डुऱ्या**—पु. डिऱ्या पहा.

डुलकर्णे—अकि. डुलकी घेणें; पेंगणें. [डुल्णें ] डुलकी—सी. डुकली पहा. [डुलणे]

द्वलंग---अफि. १ दुलत दुलत चालणें: झोकांडया देत चालणें: २ पुढे-मार्गे-बाजूस कलणे, रेलणे, हालणे ( हत्तीवर, उंटावर बस-लेला माणूस किवा खुद हत्ती, उंट ). ३ हालणें. डोलणें. 'शिदो- टेंका: पुस्ती: तीर. २ आधार, टेंका देणें रीचे शिके निश्चित। खांधावरी दुळत। ' ४ बुडणें: गमावरें. हातां-तून जाणे ( गहाण, ठेव, पैसा, वजन ). [ सं. दुल्: प्रा. डुल ]

इल्लण—अक्रि. दुलगें, डोलणें पहा. ' मुक्तेश्वर प्रार्थनें संत। स्नेहमावं दुहती। '-मुआदि २७.२३१.

इस-न्नी. (व.) सरकी परण्याची लांकडाची नली: मोघण. ( लहान मुलानें ). २ हागणे: पिळकणें ( लहान मूल ).

डुळ-कन-कर-दिनीं - दिशीं -- किवि. (द्ध इ० चा) ओकून पडण्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन.

( निदाव्यंजक ) पाणी घातलेलें दूध, ताक इ०.

इळका---वि. डुचका पहा.

इळकी—स्त्री. ओकारी (लहान मुलाची). (कि॰ येणें). [ध्व.]

डुळडुळ-डुळां---किवि. १ पोटांतील, भांडयांतरें पाणी इ० हिसळण्याच्या आवाजासारखा अथवा गळवांतला पू थलथलण्या-सारखा आवाज होऊन. २ (भांडें; पोट; गळ् इ०) हालल्यानें होणाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन. ३ (ना.) ढळढळां.

डुळडुळीत—वि. डळडळीत पहा.

डळी-न्सी शिक्यावरलें भांडें. -शर.

इळूं. इळू—नपु. (भांडें, कापड इ० ला पडलेलें) लहान भोंक 'कणगीला पड़रें दुळं.' [ म. डोळा. तुल० का. डोळ- सार्ने, मुस्तीनें, रेगाळत काम करणें, रेगाळणें टंगळमंगळ करणें. डोळ्ळुः गादाड ]

ुर - ऋित्र उतावळचा इकराच्या ओरडण्याचे अनुकरण. [ध्व]

ञ्च. इ.व. -पुन्नी. समृद्धिः वैपुल्यः वाहुल्यः विपुलताः चेगल. ( कि॰ ार्णे: गाजर्णे: माजर्णे: मातर्णे ). [ दुवर्णे ]

डक -ग -पु मनांतील अही:वाईट ग्रह: दांत: रोष. -चंद्र ९४. [ fz. ]

हुब-१ (व.) हुलकावणी; थाप: झुकांडी. २ वुडी: बुच-कर्ळी ३ तोटा: बुड. ४ विटलेल्या वस्त्राला पुन रंग देणें. ५ पुन्हां डिक्झी: डेख. २ माथा: कळस: डोकें. (कि० काढणें: धरणें: दिलेला रंगः वस्त्रावर बसलेला रंग. ६ वैपुल्यः सुवत्ता. इ पहा. पाहणें ). ३ अगदीं आणीवाणीची वेळ, प्रसंगः बरोवर मोक्याची [ डुवर्णे ]

डुळ—पु. एक कर्णभूषणः लहान मुलांच्या कानांतील लोलक घालून सरवत्तीचा डेचा धरला.' 'हा दरोडा ऐन डेच्यावर धरला.' असंगारा एक अलंकार [ इलेंग ]

डेअरी—स्री. दथ मिळण्याचे ठिकाण; दुधाचा कारखाना, धंदा. दूधघर. [ ई.]

डेक—िव. (साकेतिक) सहा संख्या (मंडईतीलव्यापारी शब्द). **हेंकी**—स्त्री. १ ( नाव, भित, झाड इ॰चा ) आधार: धीर:

**डेकी-खी**-स्त्री. (कुस्ती ) आखाड्यांत मारावयाची एक उडी. डंकी पहा. [ डंग्त ]

डे(डें)ख —न. १ देंट. ताट. २ मूळ: उगम (भाषण इ०चा). **डेंखी लावणें**-आधार, उगम, मूळ शोधणें.

**डेखान. डेखण** —न १ (क्रों ) खुडलेलें झाड, रोप: रोपाची डळकर्णे — अकि. १ ओक्णें: द्रथ ओकून टाक्णें, पडणें खुड: खुंट. २ छाटल्यानंतर शिक्षक राहिलेला देंट (तंवाकू इ० पानांचा ). ३ ( प्रां. ) साथ्र माठाचा देंठ [ डेंख ]

> डेग — स्त्री. ( व. ) स्वयंपाकाचें मोठें भांडें; हंडा. तांब्याचें मोर्टे भांडें. 'तिथें डगा आहेत थोर।तीन कळशींचा सुमार।'

**डेग**—स्त्री. ( कु. ) कडा ( घराच्या जोत्याची इ० ).

**डेंग**---स्त्री. कळीचें पान. डांग पहा.

**डेंग**—स्त्री. आधार: टका डेंकी पहा

**डेंग**--वि. जड; ढ; ढोंगी. 'तुका म्हणे कुचर दाणा। तैसा म्हणा डेंग हा। ' -तुगा २९१३.

**डेंगर्णे** —अकि. (राजा.) थकर्णे; दमर्णे; श्रांत होर्णे.

डेंगणें —न. (ग्राम्य) पुरुषाचें जननेंद्रियः लिंग. [ तुल० का. डॅकणी=निशाणाची काटी ]

**डेंगरी, डेंगा**—स्त्रीपु (कु) खेंकडचाचा लहान पाय. [ढांग] डेंगळी—स्री. एक तृणधान्य.

डेगाळणें---अकि (ग्राम्य शब्दापासून साधरेला) आळ-

डेंगी—स्त्री. आधार: टेंकू; धीरा: पुस्ती. डेंकी पहा.

**डेगूताप**—पु. एक प्रकारचा ताप, रोगः हाडमोडचा ताप. या तापांत हार्डे फार दुखतात. [हा मूळ झांझीबारी शब्द स्पॅनिश भाषेत्न इंग्रजीत आला ]

**डेचर्का**—स्री. इचकी; विचकी; द्वेळकी काठी.

डे**चकी-कें**, डेचा-- स्त्रीनपु. (क.) हंदट तोंडाचे भांडें.

**डेचा**—पु १ (स्वा.) शेंडाः टोंक (रोप, झाड इ०चें); वळ, स्थळ: एनवळ, संघी. ' सरवत्तीच्या डच्यावर स्वारांनीं उडी

ड**(डे)ठ**—५. देंठ पहा. [ हि. ]

डेंडळ, डेंड(डा)ळणें, डेंडळपट्टी, डेंड डा)ळी— ढेंढळ इ० पहा.

**डेंडारी**—र्मा. १ ओकर्णे: ओकारी काढर्णे (सकाळच्या वेळीं बळेने ). २ ( ल. ) (गिळलेली वस्तु) बाहर ओकून टाकर्णे. ३ लांच परत करणें: भरपाई करणें; फेडणें.

डडाळे --न. आंतर्डे (बाहर पडले-फाइन काढले असतांना म्हणतात ).

डेर्डा--स्री. (खा. भिही ) पोट.

डेडोर-- ५. (खा.) बंइक. [सं. दंदर]

डेपां—पु. संग्रहः सांठाः, कोठाः कोठारः, वखार. 'बुक–डेपो.' [ ‡. ]

डेप्युर्टा-वि. १ दुथ्यमः असिस्टंट (कमिशनर, इन्स्पेक्टर इ०). २ दिपोटी: शाळातपासनीस. [ इं. ]

**डेप्युटेशन**—न. शिष्टमंडळ. [ इं. ]

**डेंबरणे** —अफ्रि. मोठें होणें; फुगणें (पोट इ०). डंबारणें पहा. घालणें. डिवणें पहा.

**डेंबरा, डेमरा, डेमरा**—वि. १ ढरपोट्या: मोठ्या पोटाचाः पोट सुटलेला. २ मोठें: सुटलेलें; फुगलेलें (पोट). ३ उतरणें (ओझें इ०). २ उतारावहन खालीं येणें, उतरणें. फुगलेला; सुजलेला ( अवयव, मनुष्य, जनावर ). [सं. डिब ]

डे(डें)बरें, डेमरें--न. धिरडें; ढेंबरें पहा.

**डेब(बि)रो**—वि. मारकट. डवरा पहा.

डेंबुक, डेमको—५. ( कृ.) चिखलांत राहणारा मासा. हा आंगठचाएवढा लहान असून याचे अंग बुळवुळीत असतें.

डेमी(कागद)-पु. छापण्याच्या कागदाचा प्रकार (याचा आकार २२॥ × १७॥ इं. असतो. ) [ इं ]

पोटाची डेरकी-स्री. वाटोळें गरगरीत, मुटलेलें पोट.

ढेरपोट. डेरका पहा. [डेरा]

डेरा---पु. १ मातीचा रांजण, माठ. २ ( ल. ) मुटलेलें पोट; . ढरपोट. ३ विण्याचा भोंपळा. ४ गोल घुमटः देवळाच्या कळसाच्या खालचा गोल भाग, डंबरी. ५ नगार्चाचें भांडें. ६ (भडवंजी) कढ- पात्र; डवला. 'तेथचि डो आणुनि ढेणें. ' -ऋ १२२. ईचा स्त्रोल भाग. ७ ज्यांत पाणी राहतें तो मोटेचा भाग ( दुसरा भाग सोंड ) ८ गवळी लोकांचा शिमग्यांतील एक खेळ. यांत इसम. 'दर डोईस एक पैसा द्यावा. '३ पूर्वज: मूळ पुरुष: पिटी. रांजणाला चामडें लावून ते वाजवितात.

डेरा - पु. चिखल असलेली जमीन; दलदल.

तात्पुरती वस्ती: (इ.) कप [हि.] **ेदेण-**कि. मुकाम करणे: करणे-हजामत करणे. (वर) काढणे-उदयास येणे: वैभवास जेवण्याखाण्याम राहणें: तळ देणें. **डेरंदाखल**-किवि. डेन्यांत चढणें. **ेखाजविणे**-१ त्रास, उपद्रव देणें. २ आठवण कर-मुकामः युद्धास निघर्णे. 'श्रीमत कालच गारिपरावर इंग्दाखल ण्याचा यत्न करणें: आठवर्णे. • चा चेंड् करणें-(चेंड्रप्रमाणें झाले.' –भाऊ ४.२. डेरेदांडे-पुअव. तंतू; राहुट्याः छावणीचें डोकें हालविणें ) १ सपाद्ग शिव्या देणें: भडकणें: अति रागावणें. सामान. 'कोठें डेरे दांड कोठें उंट तहें राहिलीं।' -एपो ३९९. २ (डोकें वेड्रप्रमाणें करवें देणें) मानहानी किंवा शिक्याशाप घेणें. डेरी —म्बी. (क.) लहान डेरा; पाण्याचे भांडें.

डेल, डेलकी—म्बी. ( मुंबई ) बंचक्याची काठी. डंळ पहा. **डेलकर**—न. (राजा.) वेडका; खाकरा (कफाचा ).

डेला--- स्त्री. नकासगीराचे एक हत्यार. -शर

डेलिया—पु. (कु. ) १ एक फूल. २ (सोनारी ) कमळा-ं सारखें, डोक्यांत घालण्याचें सोन्याच्या पत्र्याचें फूल. [इं. डेहलिया]

**डेवगा**—पु. मोठ्या आकाराचा बांबु: डवगा पहा.

डेवण-णं--श्रीन. उतार: ढाळ: उतरण.

**डेवग-णें**---न. १ ठराविक वेळ, जागा. २ आणीवाणीचा प्रसंगः ऐन वळ.

डेवणं अफि. ( अति जेवल्यामुळे ) सुम्ती येणें: शरीर जड होणें: हातींपायीं येणे. ३ह० जेवल्ये आणि हातींपायीं डेवल्ये.

डेवणं — उक्ति. (प्रां.) टोमणा मारणे: नाकांत काड्या

**डेवणें, डेवरणें**—उकि. **१** (वरील पदार्थ) खालीं टेवणें;

**डेविरा**—पि. मारकाः डवरा पहा.

**डेस**—पु. यूरोपमध्यें गोडचा पाण्यांत आढळणारा एक मासा. -प्राणिमो ८१.

डेहे---उड़ा. ( मुलांच्या खेळांत ) छातीला बोट इ० लावून ओरडणें.

**डेहेला**—पु. (बडोर्दे) तबेला. [सं. देहली; गु. डेहेलो ] डेळ, डेळकें, डेळकी, डेळी—नसी. १ बेळकें; दुंबळकें डेरका-की—पुत्री. १ मातीचा डेरा, खोजा. २ मोठें पोट. लांकुड; फांट फुटलेलें लांकुड, मेट. २ (ल.) आधार; मेटा.

डेंग्कें---न. १ घागर. २ लहान डेरा, मडकें. ३ मोटें पोट; त्याचा पूजनविधि. 'उद्यां डेळमाथण व परवां लग्न असें टरलें आहे. '

डो--स्त्री. डोई: डोर्के. -शर.

डों---न. ( महानु. ) तेल काढण्याचे नारळाच्या करवंटीचें

डोई—स्त्री. १ डोकें: मस्तक. २ (ल.) प्रत्येक माणुस: व्यक्ति: 'त्या गांवांत माझ्या पांच डोया झाल्या. 'डोकें पहा. (वाप्र.) **ंउचलण-**नांवलीकिकास चढणें. **ंउठणें**-डोकें दुखूं लागणें **डेरा**---पु. १ मोठा तंबु; कापडी घर ( कि॰ देंगें ). २ तळ: (कींकणांत डोकें उकलणें म्हणतात). ॰**उठ विंगे**--त्रास, उपद्रव देंगें. •चे उखळ करण-१ आग पाखडणें: संतापणें. २ वाईट

रीतीनें वागविलें असतां महन करणें. •चे केस नाहींसे करणें - ठेवणें-१ आशिर्वाद देणे. २ (ल.) फसविणें: लुवाडणें. •वर फजीति करणें. रागें भरणें •डोईचे खांद्यावर येणें-चिंता, हात ठेवून ज णें र वस्वीं नागविले जाणें: (रिक्त हस्तें) कफलक काळजी दूर होणें, हलकी होणें; संकटाचें निराकरण होणें. •चे होऊन निघन जाणें. •वर हात फिरविणें-फसविणें; लटणें. बाटेने कर्ज देण-( कर्ज दंण्याकरिता डोक्याने चालणे ). १ ०वर होणे- वरचढ होणे: जास्त अधिकार मिळणे. ०वरून ताबडतोब कर्ज फेडणें: २ कष्ट, हमाठी करून कर्जफेड करणें. •चे पाणी जाणें-१ अनाथ, निराधार होणें: संकट व नुकसानीमुळें वाटेनें घेण-नम्रतापूर्वक (साष्टांग नमस्कार घालून) घेण, लाचार होणें. २ कळस, पराकाष्ट्रा, शिकस्त होणें. ०स पाणी स्वीकारणें. •से वाटेने देणें-नम्रतापूर्वक देणें. •टेक्णें-१ लावन ठेवणें-शिक्षा भोगावयास तयार होणे, सज्ज असणें. अत्यायह करून (जेवावयास वर्गर ) बसविणें, राहविणें. २ थक्णें; (हजारांचे) डोईस पाणी लावणें-हजार लोकांना-ते म्हण-खचणें: अशक्त होणें. ३ आधार घेणें: आश्रय करणें. •**ठिकाणावर** तील तें करून, खूप ठेवण्याचा प्रयत्न करणें **३ह**० डोई धरला तर येण-अद्भीवर येणे. **डोईत राख घालणे-**फार रागावणे: चर- बोडका हातीं धरला तर रोडका (ज्याच्यापासून कोणत्याहि प्रकारें फडणैं: त्रागा करणें. ॰ताविणे-उन्हांत डोकें तापवन घेणें: अत्यंत कांहींहि निष्पन्न होणार नाहीं अज्ञा मन्ष्याविषयीं ह्या म्हणीचा पिश्यम. त्रास घेगें. ॰देऊन बसर्णे, डांद्दे देणें-१ निश्रयानें, उपयोग करितात). सामाशब्द- ॰ओझॅ-पेंडकें-भारा-नपु. चिकाटीनें एखार्दे काम करण्यास वसणें; २ (निदार्थी ) लोचटपणानें डोक्यावरचें, डोक्यावर वाहन नेण्याजोगें ओझें. •खरड्या-आणखी गहरें, बसरें (पाहण्यानें). ३ एखाद्याला बुडवून पुन्हां शांत ताशा-वि. (निंदार्थी) न्हावगंड; हजाम. डोईचा-पु. (बायकी-असर्णे. कांहींच घडें नाहीं अमें दाखिवणें: निर्लज्जपेंग वागणें. सांकितिक ) न्हावी. ०जड-वि. १ श्रेष्ठ; प्रसिद्धः सन्मान्यः भारी; •देणें-मार्गें-१ मदत करणें: सहाय्य करणें; २ निश्रयपूर्वक वजनदार. २ अति मेहनतीचें; दुर्निवंह; कठिण; भारी(काम ). ३ कामास बसणें. ॰ ने चालणें-अभिमानानें, ताठधानें चालणें: गर्व न जुमानणाराः, बेपर्वाः, बडखोरः, बसनद्शीर. ॰ धडक-सी. होणें, वाहणें. **ेन चारुत येणें**-नम्रपणानें येणें; नम्रपणा धरणें. कपाळावरचें टेंगूळ. **्पट**टी-स्त्री. माणुसपट्टी; दर व्यक्तीवरील •िपटण-शोक करणें. •फोडणें-१ वारीक रीतीनें विचार करणें: कर ( जिझियासारखा कर ). •फोड-स्त्री. (डोकें फोडणें ). १ डोक्याला त्रास करून घेणें. २ त्रागा कर्णें. ० फिर्णें-१ वेडें डोक्याला दिलेला श्रम. ( मुर्खमाणसाला शिकविण्याप्रमाणें ). २ होणें. २ रागानें बफाम होणें. • अणाणणें-डोकें फिरणें: श्रमणें. oमारणें-१ शिरच्छेद करणें. २ नुकसान करणें, बुडविणें, आशा भंग करणें. •वर खापर - हंडी - फोडणें - फटणें-( निरपराधी असतां) एखाद्याच्या माथीं दोष लावर्गे, (वाईट कृत्याचा). आळ, आरोप ठेवण. • वर घेणें-१ एखाडी गोष्ट पत्करणें: त्याची जवाबदारी घेंग. २ वाईटपणा, दोप स्वतःवर घेणे. ०वर चढणें-एखाद्याला न जुमानणें, त्याविरुद्ध वंड करणें. •वर दिवस-मर्य-येण-इपार होणें. •वर भूळ घालण-१ चितंमळें दुःखित होणें: दुःखाची दुस्सहता दाखविणें. २ एखाद्या कामाच्या पाठीमार्गे लागल्यामुळे अत्यंत हालअपेष्टा भोगणे. **्वर पदर** कुरूप, ओंगळ स्त्री. [हिं. डोकरी] येणें-१ वंधव्य प्राप्त होणें. २ ( छ ) लोकांत येण्याची लाज वार्टणे. ०वर बस गे-१ एखायाला न जुमानणें; विरुद्ध उठाव खोदलेला खड्डा. २ झराः रांकी: कुंड. करणें २ वरचढ होणें: बढती मिळविणें. • वर बस विणें-(बायको चाकर, मुलगा याचा ) वाजवीपेक्षां जास्त गौरव करणें, त्यांच्या व सामाशब्द यांसाठीं डोई पहा. [डोकें-सी-से प्रत्यय ] मतानें चालेंगें; अधिक मान देंगें: फाजील लाड करणें. ०वर मिरे वाटणें-१ एकाद्याविरुद्ध उट्टन त्यावर वर्चम्व टेवणें २ मुळींच (निदार्थी) तंगडी: पाय. २ (वं.) डोका=गुडघा. [ तुल० का. न जुमानणे: वरचढ होणें. ०वर विळविणे-एखाद्यावर चुकीनें डोके=शरीर ] दोष लादणें; दोषारोष टेवणें. • वर हो कणें-व्यापारांत नुकसान हातानीं येगें; इच्छित वस्तु न मिळाल्यानें निराशा होणें. वस हात प्रयोग ). [ डोकें ]

उरस्फोड, त्रासदायक, कंटाळवाणें, जिकीरीचें काम; कपाळकूट.

डोईफोड्या--वि. १ फकीर-भिक्षेक-यांचा एक पंथ व त्यांतील व्यक्ति. हे भिक्षेकरी कांहीं न मिळाल्यास स्वतःचें डोकें दगडावर फोइन त्रागा करतात. २ याप्रमाणे त्रागा करणारा, त्रास-दायकः लोचट माणस.

डोक-पु. (कों.) दलदलींत राहणारा एक पक्षी.

डोकड्या-पु (व.) मोठा मासा.

डोकरा---वि. बृद्धः; म्हातारा (बहुधा निदार्थी वापरतात). [सं द्ष्कर; हिं.]

डांकरी-ण--स्त्री. १ वृद्ध स्त्री: म्हातारी: थेरडी. २ ( ल. )

डोकला-पु. १ (प्रां.) नदीच्या पात्रांत पाण्याकरितां

डोकसी-से--कीन. डोई: डोकें: डोचकें: मस्तक: वाकप्रचार

डो(डों)का, डोकला-ली-पुम्त्री, १ (राजा, कों.)

डो(डों)कावणें-अिक. डोकें खुपसून वारकाईनें पाहणें: होणें: 'ध्रदा अंगावर येणें. **वर हात घेऊन येणें**-रिकाम्या टोंकावणें (पाहाणें या क्रियापदाबरोबर डोकावून पाह्णें असा डोकी, डोकून-सीन. डोकें; डोई पहा.

( कि॰ चालणें ). ३ लक्षः; गति. ४ ( ल. ) अग्रभागः; वरचा भागः; ॰कापड-न १ डोंगरी किल्ल्याच्या ( मुंबईच्या ) मुलुखांत पूर्वी टवका: टाळ: उचवटयाचा भाग. ५ नांगराचा एक भाग. [ ] विकत असलेलें जाडेंभरडें कापड. २ (ल.) हलक्या जातीचें व म्ह० डोकें की फोकें (खोकें). वाकप्रचार व सामाशब्द यांसाठीं दराचें कापड. इंग्रजींतिह इंगरी या नांवानेंच हें कापड प्रसिद्ध डोई पहा. • असण-अक्कल असर्णे • उठव्या-हट्टी; त्रासदायकः आहे. • ऊस्त, डोंगरी-पु. एक जातीचा ऊंस. - कृषि ४५०. कटकट्या (भिकारी). •कट-न. ( ना. ) माथेफोड. •खरडणें- •िकल्ला-पु. मंबईचा फोर्ट जॉर्ज किला. •बागायत-न. तासर्णे-अकुशलपणाने हजामत करणे. •बाज-वि. हुपारः (को.) डोंगराच्या उतावरील बागाईत. •िमरी-स्त्री. (राजा.) कल्पक. •भडकर्णे -त्वेष, चीड येणे; अत्याचारी बन्णे; रक्त काळी मिरी, मिन्यांची एक जात. तापों. 'या अनत्याचारी चळवळींत कुणाचेहि डोकें भडके देतां कामा नयं. ' - कं २७.५.३०. डोक्याचा-पु. (कों.) न्हावी. डोईचा पहा. 'एक राजा सलो तच्या डोक्यांत सलें शिग...तें डोक्याच्याला उमगलें '-लोक २.२८.

द्धीगर—प. १ लहान पर्वत: टेंकडी; पहाड: घाट. २ (ल.) मेहनतीचें कामः काळजी करण्यासारखा आजारः कर्जाचा बोजा, पाप, गुण, संकट, त्रास यांचें आधिक्य. ३ (ल.) काजळाचा गोळा, रास ( भांडयाच्या वुडावर धरलेली ). ४ ( कों. ) डोंगराळ मुलु-खांत प्रथम नाचणी परलेलें शेत. ५ (कों ) शुक्क, डोंगराळ प्रदेश; नाचणी, वरी यांसारख्या पिकांच्या उपयोगी जमीन. [प्रा. दुंगर; गु. इंगर ] ( वात्र. ) डांगर खणून(पोखरून)उंदीर काढणे-अचाट परिश्रम करून त्याची फलशृति फारच अल्प झालेली दाख-विणें. डांगरावरून उडी टाक्रणें-क्ष्यूक गोष्ट करणें. उदा॰ हलकी दंणगी दंगे. डोंगरीं दिवा लावणे-(पेंढारी, लुटारू इ॰ना भिऊन ) डोंगरांत जाऊन राहणें, वस्ती करणें. मह ॰ १ डोंग-रास दखणे आणि शिपींत औषध. २ दुस्त ड गर साजरा. सामा-शब्द- ॰कठडा, कठाड-डी, कांठ, किनारा-पु. डोंगराची कड, हृद्द, सीमा; डोंगराच्या पायथ्याचा, आसपासचा प्रदेश. ' डोंगरकगड़याचे गांवास रान लगत पडलें. ' •क**णगर-कंगर**-पु डोंगर पर्वत: डोंगराळ मुलुख; टेकटचा. •करी-वि. डोंगरी: डोंगरांत राहणारे. 'डोंगरकरी कोण आहेत...यांची जोराची चव-कशी चालु केली ' -अस्टू ४. ॰कोळी-पु. डोंगराळ मु उखांतील पहा. एक जात व तींतील व्यक्ति. ॰ खिडी-स्त्री. खिडींतील असंद मार्गः। घाट. •गांव-पुन. डोंगरावरील, डोंगरामधील गांव. डांगरत-किवि. (व.) उत्तरस, उत्तरेकडेस 'तो डोंगरत गेला.' व्हळे-न, जंगल तोडून लागवडीस आणलेली डोंगरावरील जमीन. डोंगराळ प्रदेश, मुक्ख. •वट डांगरट डांगराळ-वि. डोंग- येतो ... ' - आगर ३.७४. [ई.] रांनीं युक्तः; डोंगरीः डोंगरासंबंधीं, खडकाळ, ( प्रदेश ); पहाडी. ्सरा-री-स्त्री. डोंगरांची, टेकड्यांची रांग. डोंगरांच लवण- -भाए १९६. [ डोह ? ] न. डोंगरांतील वळण अथवा वांकण. डोंगरी-स्री. १ लहान

डोंगर: टेकडी. २ डोंगरी कापड पहा. -वि. १ डोंगरांवर पिकणारें, डोक -न. १ सर्वअर्थी डोई पहा. २ बुद्धिः विचारशक्तिः होणारें. २ डोंगरांनी युक्तः डोंगराळ. ३ डोंगरासंबंधीं. [ डोंगर ]

> डोंगरें -- न. डोंगराळ मुख्यांत पिकणारें एक प्रकारचें भात. डॉगर्वळी —स्री. (गो.) डोळचास होणारी पुळी; रांजण-

डोंगशी—स्री. खाऱ्या पाण्यांतील एक मासा.

डोंगळा-ळ--पु. काळा मुंगळा; मोठ्या मुंगीची जात.

डोंगा-व. वांकडा. 'ऊंख डोंग म्हणनी रस नव्हे डोंगा।' िका. डोंका–क≕वांकडंपणा ]

डोंगा—पु. एक लहान नाव, होडी; डोणी. [हि.] **ंढकळी**-वि. (व.) निष्काळजी: हयगथी (माणुस, कार-भार ) ( डोंगा=नाव ) एकदा पाण्यांत ढकलावा, पढें त्याचें काय होईल तें होवों अशा वृत्तीचा ). 'त्याचा सगळा कारभार डोंगा ढकली ' डांगी-स्त्री. (काशी.) डोंगा: नाव: होडी. [ हि. ]

डांगुल्ली—स्री. लहान डोंगर.

डोघालणें -अफ्रि. गळचाला दोन बोटें लावून शब्द करणे. ' डोईस लहान चिथोटी डोघालित यमुने कांठीं।' -राला ६६.

डोचकी-के-स्त्रीन. मस्तक; डोकें: डोई: डोकरें. [डोकें. डोकमें ] म्ह० डोचकें कीं बोचकें (बोचकें तरी किंवा डोचकें तरी मार.) =सोक्षमोक्ष करणें, कोणतें तरी एक ठरविणें (जान किंवा जमीन या प्रतिज्ञप्रमाणे )

डो(डां)चणी, डां(डां)चणे—डवचणे, डोंचणी. डोंचणी

डोचळणे--अिक. (महानु.) सावध करणे. 'माया जीवातें विकरे संचरे वीए, प्रसंव हालवी, डोचली डगळी लोटी।' –चक-धरिमद्भांतसूत्रें १५ ६. [ डोच(ल)णें ]

डांझ-पु. औषधाचे एकवळचे प्रमाण; औषधाचा टक; **्पठार**−स्त्री. डोंगराच्या माथ्यावरचा सपाट प्रदेश. ०रान−न. मात्रा; घोंट: घुटका. 'ह्याचा फाजील डोझ झाल्यास तो अंगावर

डींड-पु. (महानु.) वुडत ठाय, स्थान. 'रमु डोड हा।'

डोडी-सी. पीक. -मनको.

डोण-णी-पुनन्त्री. १ झाडाच्या खोडाचें द्रोणाप्रमाणें पोख- ( आगीचें, तिखटपणाचें ) आविक्य, परमावधीदरीक विशेषण, हन कोहन केलेरे पात्र. २ गुरमाडाच्या जाड मुळीचा कोहन प्रत्ययः आग करावयाजोगा (तिखट पदार्थ). ' तिखट डोंब. ' झाडार्चे माठण. — श्री १ पोहरा तळयांतील पाणी शेतास घालण्या- । (शरीर ) अत्यंत तप्त होणें: लाही होणें. 'वोल न निघ तिचे किग्तां). २ दगडी-लाकडी कुंडी (पाण्याकरितां). ३ (कु.) वदनी।परी हृदयी डोंब पाजळला। -नव २१.१३६. ०मारणें-लहान तार्क, डोणी पहा. [ सं. द्रोण, तुल० का. डोणें=डोंगरांतील आगीचा लोळ उठणें, पसरणें. पाण्याचे टांकें: पोकळ भाग ]

डाणगा-गै--पुन. (कु.) लहान डोण: लाकडाचें भांडें: डोण अर्थ २ पहा.

डांण मिरची —स्त्री. (कर्ना.) भोपठी मिरची: मोठी मिरवी. [का. डोण्णे=लक्ष ]

वर्गेरच्या पानांचा केलेळा द्रोण. २ (व.) गाडीच्या आंसावरील भांडण इ० प्रसंगीं ज्यास सोडविण्यास जातीय अनेक माणसें जाड लांकड; बटें. ३ ( वे. ) आटविण्याकरितां कढविलेला उंसाचा जमतात असा माणस व ती जात. [ मं. द्रोण+काकोल: म. डोंब+ रम निवविण्याची लाकडी चौकोनी काहील, डोण, ४ (क.) कावळा ] लाकडाचे भांडें. [डोण]

कोणत्याहि नावेला 'डोगी' व युगेपियनांच्या नावेला जहाज म्हणत आशा विटंबिली मुटें। ' -तुगा २८४१. असत. ' तरावया मृगजळाची गंगा। डोणी लागी धावतां दांगा-। माजी वोहळे बुडिजे पे गा। '-ज्ञा १५.२५२. २ (तूप, इ० पाण्यांत बुडविणें. [ इबणें; हिं. इबोना ] करितां ) पानांचा द्रोण. ३ कंडी: लहान हौद: माठणी: टांकी. [डोण: सं. द्रोणी]

डांफा -पु. (व.) पानांचा कंलेला मोटा द्रांण. 'आम- दोन दोन डोंभरगणें सारक्या भारी -भाव ४३. रसाला डोफा तयार करा. ' [ डोह ! ]

डो(डो) हा-- ५. गुडघा; जानु

डोब-पु. १ (इवी) वृडी. २ रंगीत वस्त्रास पुनः त्याच मार्णे ). [ डुबणें; हि. डोब ]

डोव--पु. (व.) डबकें. [हि. डोवा]

डोब-पु. (क.) भात लावण्याची कातळावरील सखलट जमीन.

डांब, डोम--पु. १ अतिशुद्रांतील एक जात व तींतील -िखपु २.३८.२८. व्यक्ति. हे स्मशानांत चाकरी करून पांट भरतात. कांहीं होक दोर, चटया, पंखं इ० विणुन विकतात. कांहीं डोंबाऱ्यांचा धंदाहि कर- डोकें: डोकमें. २ सौम्य शिवी. 'चला! खेळ हे मांडले डोंब-तात. ' डोंब समशानें राखती। ' -दावि ७०. २ चांडाळ; महार. लाचे। ' -केक ४९. [ डोंबें ] [मं. इंब; डोव: डोम, दंशा: डोंब=म्लॅंच्छ. तुल० द्रा. इंबा= राक्षम. फ्रेंचिजिप्मी रोम: आर्मेनियनिज लोम: पालेस्टाईन दोम ] (कि० मार्णे). [ डुब्=बुडणें; हि. डोव ]

डांब--पु. १ भयंकर आगः वणवाः आगीचा लोळः मोठा जाळ (बहुधा आग शब्दावरोबर योजतात). २ ( ल. ) उष्णता, बडी ना गब्हाळा ऐसी। संख्या न करवे कोण्हासी। '-ज्ञा ७.१६३. दाह, ताप ह्यांची वेदना लाही; आग. 'अंगाचा डोंब.' - विअ.

केलेला द्रोण, भाडें (लोणचें, मीट इ० टेवण्याकरितां ): कोटिंबा: [का. डोंबी=समृह: गर्दी: अधिकता.] **्पाजळणें-होणें**-

डांब-श्री. (राजा.) मोरीच्या सांड पाण्याचा खड्ढाः डवकें. डोंब अळी--स्त्री. मोटी अळी (कीटक). डोबका-पु. (ब.) भोंक. बीळ.

डांब काड--न. (व.) लहानमें डवर्के. [डोब]

डांबकावळा-पु. १ ( डोंबाप्रमाणे स्मशानांत असणारा ) डोणा-पु. १ ( तूप. तेल इ० ठेवण्याकरितां ). केल, पळस कावळचाची एक जात. हा कावला, दिडीस पण फार धीट दिसतो

डो(डों)बड-र--क्षीन (निदाशीं.) महैस: रेडी: म्हसलड. 

डोवर्ण - उकि (क.) इब देंगें: रंग देंगें: कपडे रंगांत.

डींब(भ)र, डोभार, डोभरगण-न.पु.न. खड्डा. 'तथे लकराचा मुद्राम केला होता आलीकडील तोंडी खळचा भागी

डोंबर्णे-न. (व.) झाड, वेळी यांस नवीन कोंब ज्या जागीं फटतो ती जागाः, क्रोंब. [ इंबारणें ]

डोबरा, डॉबरा--पु १ (भित, भांडें, कापड इ॰ला) प्रकारचा रंग देण्याची किया. इव अर्थ ४ व ५ पहा. (कि॰ पडलेटें भींक. २ खड्डा; खळगा (रस्त्यावरील, यांत पाणी सांचुन डबकें बनतें ). डबरा पहा. [डवरा]

डोंबरी —स्त्री. (व.) खंटचावरील लाकुड.

डांबरी-वि. जाड: मोठ्या पोटाची, अंगाची: गोवरी 'विच् आणी डोंबरेआ सर्पिणी। फुंकिती कालिया नागिणी।'

डॉबल-लें--न. (कों.) १ (निंदार्थी किंवा थहेर्ने)

डोबा-पु. १ इवः, रंगांत वृडविणें. २ (सामा.) बुडी.

डांबा-पु. काळा साप. 'दोराचिया सापासी। डोंबा डॉबा(भा)री-- ५. कोल्हाटी; कसरत करणारी एक जात.

डोंबाळा-पु. (कों.) गाडीच्या धुरेचा दोर आवळ करण्या-करितां साटीपासन जोकडापर्यंत जाड काठी अगर रीप बांधतात ती. डॉबाळा-ळी-पु. वणवा: मोठी आग. डॉब पहा. ' डोंबाळा उठला भवती।'—संग्राम १३९. [डोंब+आळ प्रत्यय]

डोंबाळी-सी. डोंबअळी पहा.

डांबी--ली. १ (राजा.) हटानें, चिकाटीने झटणें; अडथळचास न जुमानतां पुढें रेटणें; आपलें घोडें पुढें दामटणें. (कि॰ करेंणे; मारणें: लावणें ). २ जिकीरीची व त्रासदायक याचना, तगादा, कटकट. (कि॰ करणें; घालणें; घेणें).

डो(डों)बूर--पु. (तंजा.) खांच; छिद्र; भोंक. डोबरा पहा. पडलेला कोंवळा नारळ.

डॉब्या-वि. १ चिकाटीचा; पुढें रेटणारा; झटणारा. २ तगादा लावणारा; डोकॅफोड्स; लोचट; कटकटचा. [ डोंबी ]

डोंड्या-पु. (कु.) मासे पकडण्याचे लहान जाळे.

डोंब्या-नाग-सप-साप-पु. एक जातीचा सापः हा अत्यत विषारी असतो. [ सं. डुंडुभ १ हिं. ]

होभण---न. पाण्याचे डबकें, खळगा.

डोभरा-पु. (प्रां.) डोबरा पहा.

डोम, डोम-अळी-कावळा-डोंब इ॰ पहा.

डोमडा-वि. (ना.) काळाकुट; काळाकभिन्न. [ हिं. डोमडा= डोंब जात ] म्ह० (व.) डोमडी बायको एकाची गोरी बायको लोकाची.

डोमल-पु. १ (नांगराची अथवा गाडीचीं) च-हार्टे व बंद पिळवदून आवळ करण्याकरितां उटाळीप्रमाणं उपयोगी पडणारें एक लांकूड. २ वासा; गाडीची दांडी. डोंबाळा पहा.

डोम्या-नाग-सर्प-साप-पु. डोंब्या नाग पहा.

होय-यी-की. डोई पहा. 'दिसे एक डोयी जटाभार वाहे।' 

डोयली-सी. (कों.) पळी; डवली (नारळाची करवंटी, कोय किंवा लांकड याची केलेली ). [डबली ]

डोर-नि. नादमधुर; गंभीर; घौस ( वाय, आवाज ).

डोर--पु. डमहः डौर पहा.

डोरली-वांगी-सी. रानवांगें: वांग्याची एक जात; या फळाचा रंग पिवळा असून आकार सुपारीएवढा असतो. याची होऊन, मुद्दाम अंगिकारलेल्या गतीस डोल्णें कियापद योजतात. एका भाजी करतात. फळाचा औषधाकडे उपयोग होतो. झुडपाला कांटे बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडील गतीस डुलर्णे-डोलर्णे तर पुढें-असतात. 'बीज पेरूनियां तेंचि घ्यांने फळ। डोरलीस केळ कैचे माण होणाऱ्या गतीस झुकणे लावितात. 'ओलें गल प्राज्य लागे।' --तुगा ३६७६.

डोरली रिंगणी--- स्त्री. एक प्रकारचें झाड.

डोरलें - न. १ डोरलीचें फळ: डोरलें वांगें २ डोरलीच्या फळासारखा सोन्याचा डागिना.

डोरलें--न. गुन्हा; शाबीत झालेला आरोप. ( कि॰ करणे; लावणें ),

**डोरले वांगे**—न. डोरल्यासारखें वांगें.

डोरशीम्शी—स्री. समुद्रांतील मुशी माशाची एक जात.

डोरा--पु. उवरा पहा.

डोरी-नि. संदर.

डोल-पु. पाण्याची वादली; पोहरा; पीप. 'डोल रूपाचा दोर रेशमी जपून झपून पाणी भरशी। '-पला ४.४०. [हिं.डोल]

डोल-पु. (हेटकरी) गलबताची, नावेची डोलकाठी. [हिं.दोल]

डोल-पु. १ देवाचा डोलारा. डोल्हारा पहा. २ डोली. ३ कंप: कांप: हल्लां. 'अगा वारा जरी वाजीनि वोसरे। तरी तो डोल रुखीं उरे।'-ज्ञा १८.४२३. ४ डुलणें; झोके खाणें; झोंका. (कि॰ देणें). 'तेणें समर्था येतसे डोल।'-दावि२८१. ५ विस्मय. ६ उत्तरहिंदुस्तानांतील देवाचा (राधाकृष्णाचा) एक उत्सव. हा आपल्या इकडील शिमग्याप्रमाणेच फाल्गुनांत असतो. [ सं. दोलयु; प्रा. डोल ] •ग्यारस-स्त्री. भाइपद शुद्ध एकादशी. इंदुराकडे यो एकादशीला सर्व मंदिरांतील दवांच्या मूर्तीची मिर-वणुक प्रतिवर्षी निघण्याचा संप्रदाय आहे; ह्या एकादशीचें नांव. -विक्षिप्त १.११७.

डोल-पु. दुष्काळांत सरकार महार, जागले इ० ना रोकड किंवा धान्य खावटी देतें तो. -गांगा ९६. [इं.]

डोल-पु. ( राजा. कोळी ) लहान मासे पकडण्याचे जाळे.

डोलकर-पु. डोली वाहणारा; भोई. [ डोली+कर ]

डोलकाठी, डोलखांब-पु. १(कों.) (नावेच्या, बोटीच्या) शिडाची काठी: डोल. २ जत्रेमधील निशाणाची काठी.

डोलची--स्री. डोल; कातड्याची पखाल; पोहरा. [ हिं. ] • **ह्येग**-पु. (पखालीचा धनी) मुसलमान. पखाल्यास व्याजो-क्तीनें म्हणतात. घागरगडचा सुभेदार या संश्रेप्रमाणें.

डोलझा-पु. (विणकाम) धूनास (विणलेलें कापड गुंडाळा-वयाच्या चौकोनी लाकडास) प्रतिबंध होण्यासाठीं ज्या दोन बाजूंस खुट्या घालतात त्यापैकीं प्रत्येक. याने थून उलट फिरत नाहीं.

होलर्णे—अक्रि. सर्व अर्थी डुलर्णे पहा. डुलर्णे आणि डोल्णे या दोहोंत फरक आहे, तो असा कीं, आपण होऊन न हाल-णा-या निर्जीव वस्तुस डुलर्णे हैं कियापद योजतात व स्वतः प्रेमाश्रभरें करूनियां डोले। ' –मोभीष्म १०.९८.

डोलव(वि)ण-उकि. १ दुलायास, डोलायास लावणें; हेल-डुलवी स्वअंगावर।' -- नव १६.१०४. [ डोलणे प्रयोजक]

डोला-पु. १ मुसलमानांचा ताबूत; ताजिया. २ डोली; पालखी, मेणा इ० वाहन. 'स्वारि सख्याची येईल कथीं मिरवत डौलांत। बसुनियां चौरंग ढोलांत।' -प्रला १३४. 🧸 (हिं.) प्रेताचें वाहन; तिरडी. [सं. दोला; हिं.] • जाणें-क्रि. (शिवी) महें जाणे: मर्णे. 'हात् तुझा डोला गेला.' ( मुसलमानांचा डोला हा प्रेतवाहनाचें प्रतीक आहे त्यावरून ).

डोला(ब्हा)रा-पु. डोल;लहानसा भोंपाळा;देवाचा पाळणा; झुलता देव्हारा. -एभा ९.२६६. 'अंत:करणाचे डोल्हारीं। आत्मा निजविला श्रीहरी।' -देकृष्णजन्म ७९. [सं. दोला; हिं. डोला]

होलाबा-पु. झोंका; तरंग; हेलकावा. 'बहिणी म्हणे येती मुखाचे डोलावे। जाणती अनुभवें जाणते जे। ' -ब ४५. [डोल्णें]

डोली—स्री. १ अशक्त, आजारी माणसास, बायकामुलांस नेण्याकरितां उपयोगांत आणावयाचे वाहनः पाळणाः डोंगर, घाट चढण्याउतरण्यासाठीं पूर्वी अशा डोल्या असत. ' डोलीमाजी घातली तथवां।कृष्ण दर्शने तारावया। ' -जै ६.५९. २ मेणाः पालखी; सुखासन. ३ ( हट. नाविक ) घामत बाहर टाकण्यासाठी पेटीसारखी केलेली जागा. [सं. दोली]

डोळीधारा—सीपु. मासे मारण्याकरितां डांमे रोविछेले अस-तात त्यावरील कर. [ डोली+धारा=कर ]

डोस-पु. औषधाचें प्रमाण; मात्रा. डोज पहा. [इं.] डोसकी-के-निका. डोकसी; डोई पहा.

होह-4. नदी, तळें यांतील खोल भाग; खळगा; खोल पाण्याची जागा. -अ. काळा या शब्दास अतिशयोक्ति, आधिक्य दर्शविण्यासाठीं जोडण्यांत येणारा प्रत्यय. ' यमुनेचे पाणी काळें डोह आहे.' [सं. रादोह ] डोहांत पडणें-संकटांत, पेंचांत सांप-डणें. म्ह ॰ डोहाच्या जागीं डोहो पडतील=कांहींहि सोंग केलें तरी माणसाचे खरें शील बाहर पडणारच (खोटघाच्या कपाळी कुन्हा-डीचा घाव सरतेशेवटीं बसेलच बसेल).

डोहण---न. १ (कों.) डोह; पाण्याचें डबकें; तळें. २ (ना.) डोणगें: गुरांना पाणी पिण्याकरितां बनविलेलें झाडाच्या खोडाचें पात्र.

डोहणा—पु. १ (कों.) अडथळा; विरोध; मोडता; विव्न (चाल कामांत आणलेलें). ( कि॰ घालणें ). २ गोंधळ; बंड. 'मोंगलांचे मनांत राज्यांत डोहणा करावा असा आहे. '-पेद २०.१२८. ३ टोमणा.

डोहन-न. (व.) दोन छपरांच्या जोडावर (मध्यें) वस-विण्याचा पन्हळ.

डोह(हा)र---पु. ढोर; कातर्डे रंगविणाऱ्या चांभारांची एक कावं देंगें; इलविगें. २ हलविगें (मान, डोकें इ०). 'शिखा जात. ढोर पहा. 'जीनगर सलतानगर चर्मक। डोहर भाट बुरुड रजक। ' -स्वादि ६.५.३८.

> डोहरा-पु. नदी, ओढा इ॰कांत पाण्यासाठीं खणलेला खड्डा. डवरा, डहरा पहा.

डोहलोटी-की. (व.) ज्येष्ठ शुद्ध पौर्णिमा.

डोहरूण, डोहळा-व्वळणे; दवळा पहा.

डोहळतली—सी. डोहाळे लागलेली गरोदर स्त्री. [डोहळा] डोह(हा)ळा-पु. १ गर्भवती स्त्रीची वासना; इच्छा. 'वसिष्ठ म्हणे रायासी । धर्ममर्यादा आहे ऐसी । डोहळे पुसावे स्त्रियांसी। मागतो त्यांसी तें द्यांवें। '-भारा-बाल ४.३४. २ अयोग्य इच्छा: भलत्या गोष्टीवर वासना जाणें: छंद: हौस:शोक. (कि॰ पुरणें; पुरविणें ). 'कैसे प्राप्तीचिये वेळे। निदैवा अंधेळे-पणाचे डोहळे। '-ज्ञा ६.७३. [सं. दोहद; प्रा. डोहला] भिकेचा डोहळा आठविण-ज्यामळें भीक मागावी लागेल असे ढंग करणें; व्यसनापायीं उधळेपणा करणें. इह ० पोराचें चिन्ह डोहाळया-वह्न ओळखार्वे. डोहळे(हाळ)जेवण-न. डोहाळतुलीला मेज-बानी. पहिल्या गरोदरावस्थेत स्त्रीला डोहाळे लागुं लागले म्हणजे ( हर्ही सातव्या महिन्यांत ), स्वासनीना बोलवन भोजनसमारंभ करतात तें.

डोहा(हो)र-पु. डोहर, ढोर पहा. 'डोहोर लोहार दासी बद्धती बारा। उपदेशिती फारा। रांडा पोरें। ' -तुगा ४०८.

डोहारणें -- कि. (ना.) १ माल वाहून नेणें. २ (ना.) लबाडीनें दसऱ्याची वस्त लांबविणें.

डोहो, डोहोण, डोहोणा, डोहोरा, डोहोळणे, डोहो ळतुली, डोहोळा, डोहोळेजेवण—डोह इ० पहा.

डोळ-प. टरफल असलेली डाळ: अधेवट भरडलेली. सडलेली डाळ: भरडा: चोख डाळीमध्यें कचित् सालासकट राहि-रेल्या डाळिंच्या. -न. (मनांतील डोळ) संशय; वहीम; किंतु. ( कि॰ पडणें, येणे ). [ डोळा. देप्रा. डोल=डोळा, जंतु, फल ]

डोळ-की. मासे धरण्याचे मोठें जाळें. हें समुद्रांत पुरलेल्या मेढ्यांनां लावितात.

डोळकर--पु. पालखी वाहणारे. डोलकर पहा. [डोली+कर] डोळझां(ढां)पणें -- न. (कों. ) घाणा, रहाट वगैरेस जुंपला असतांना रेडा, बैल, यांच्या डोळशाला घालावयाची झांपणी; घोडयाची अंधारी. ' डोळझांपणें लावून मुद्दाम आडरानांत शिर ण्यास जेव्हां मंडळी तयार झाली ... ' - टि ४.२२९. [ डोळे+ झांपण, ढापण ]

डोळमीट---न. भोंक पाडण्याचे एक लहान हत्त्यार: गिरमिट. [इं. गिम्लेट]

होय डोळस। तया डोळचा डोळवस। ' विपु ७.११६.

डोळस-वि. १ डोळे, दृष्टि शाबुत असलेला. 'कां डोळ-साचे धह्नि कर। अंधळा सत्वर चालतसे। ' २ ( ल. ) चतुर; हुषार; चलाख; काकदृष्टीचा; दूरवर दृष्टि पोंचविणारा; सूक्ष्मदृष्टि; चाणाक्ष. 'ज्ञान जी तुझेनि डोळस।' - ज्ञा १४.१०. ३ तीक्ष्ण दृष्टीचा. 'म्हणे ऐक सकुमार राजसे। चंपककळिक परम डोळसे। ' ध सुंदर डोळयाचा. 'रंगा येई वो विठाई। सांवळिये डोळसे। ' -तगा २८२. ५ स्वच्छ: प्रत्यक्ष. 'तें ज्ञान नोहं जाणावें । डोळस तम । '-ज्ञा १८.५८१. ६ ( थहेर्ने ) डोळ असलेली ( डाळ, वरण इ०). [डोळा ] डोळसता-स्री. डोळे असर्गे; दृष्टि. 'देखणे-पर्णेवीण डोळसता। तोची माथां स्तबक। ' -एरस्व १.६६. डोळस वरण-वि. डोळाने युक्त अशा डाळीचे वरण.

डोळा-पु. १ रंग, ह्रप वर्गेरे जाणण्याचे इंद्रिय; नेत्र; दृष्टि; नयनः नेत्रेंद्रियाचे स्थान. २ दृष्टिः, नजरः, लक्षः कटाक्ष. ३ लहान भोंक; छिद्र (कापड, भांडें इ० चें ). ४ मोराच्या पिसाऱ्यावरील डोळयाच्या आकाराचे वर्तुळ; नेत्रसदृशचिन्हः चंद्र; चंद्रक. ५ अंकुर, मोड फुटण्याची, येण्याची जागा (बटाटा, ऊंस, नारळ इ० स). ६ पायाच्या घोटधाचे हाड: घोटा. ७ गुडच्याच्या वाटीजवळ दोन खळगे असतात ते प्रत्येक. ८ माहिती सांगणारा; ज्ञान देणारा (माणूस, विद्या इ०); बातमीचा, ज्ञानाचा उगम (शास्त्र, कागदपन्न, हेर, गांवचा महार इ०). 'धर्माधर्म ज्ञान समजण्याचा डोळा धर्मशास्त्र.''पांढरीचे डोळे महार.' ९ माशाच्या पाठीवरील खवला; सीताफळ, रामफळ, अननस इ० फळावरील खवला, नेत्राकार आकृति. १० (खा.) १६ शेराचे मापः, परिमाण. एऋतृतीयांश पायली (४८ शेरांची). १२ डोळे=एक माप व ६० मार्पे=एक साठ). ११ कुंभाराच्या चाकांतील एक खांच. १२ (सोनारी) जिन्नसाच्या इतर अंगापेक्षां तोंडाशीं किंचित वाटोळा व डगळ असणारा भाग. १३ दुर्बिणीचें आपल्याकडे असलेलें भिग. १४ जात्याचें तोंड. १५ मोटेस बांधावयाचे लाकण. १६ (विटीदांडू, कर). आर डाव; वकट, लैंड इ॰ मधील डोळयावह्न विटी मारण्याचा डाव. (कि॰ मार्गे). [देप्रा. डोल] (वाप्र ) डोळा उपडत नाहीं-एखाद्या, गर्विष्ठ मगरूर माणसावद्दल किंवा पाऊस एकसारखा पडत अस-ल्यास म्हणतात. डोळा ओळखणें-दुसऱ्याच्या मनाचा कल समजणें, आशय, अभिप्राय ताडणें. डोळा काणा असावा मुलक काणा अमृं नये-दृष्टीला अंधत्त्र असलें तरी चालेल परंतु अन्यवस्था असु नये. डाळा घाळण-मार्णे-१ डोळा

डोळवस—पु. डोळसपणा. ' आत्मा स्वयंप्रकाश । जेणें जन ठिवण-एखाया वस्तुच्या प्राप्तीची इच्छा करणें. डोळा जाणणें-समजण-ताष्ट्रण-मनांतील गोप्ट जाणणे. डोळा देण-बारीक नजर ठेवणें. ' गृधासम डोळा दिधला. '-संप्रामगीतें ४१. डोळा न फटे काडी न मोडे या रीतोनें करणें-अगदीं रुक्षपूर्वक, कौशल्याने काम कर्णे. डोळा पाहणें- डोळे वटाह्न पाहणें. डोळा प्राण ठेवण-डोळ्यांत प्राण ठेवणे पहा. 'माझी माता शोर्के करून। डोळां प्राण ठेवील कीं। ' डोळा बांधर्णे-दुस-या झाडाच्या फांदीला सालीमध्ये खांच करून निराळ्या झाडाचा डोळा कापून बसविणें. डोळाभर झींप-चांगली झींप. डोळे उगा-रणें - गुरकावणें - डोळे वटारणें. डोळे उघडणें - आपरें कर्तव्य, हिताहित वगैरेकडे लक्ष वेधणे; सावध होणे. अनुभवानें: चट्टा बसल्यानें; नुकसान झाल्यानें शहाणें होणें. 'आतां तरी याचे डोळे उघडले असले म्हणजे पुष्कळच चांगले झाले म्हणा-यर्चे.' -उष:काल. डोळे उरफाटणें - फिरणें - चढणें -( श्रीमंतीमुळें ) मदांध होणें. डोळे(मोठे, केवढे)करणें-डोळे वटारणें; रागावृन पहाणें. 'मी नुसतें त्याचे नांव घतलें मान्न तों बाईसाहेबांनीं केवढे डोळे केले तें तृ पाहिसेंस ना ! ' -फाल्गुनराव. डोळे खाणें-पॅगणे; इलकी घेणें. डोळेगांवचीं कवार्ड लागणें-(मी, तो इ०) अंध होणें. डोळे चढणें-(दारूनें, जाप्रणानें, उन्हानें, रागानें ) डोळे उप्र दिसणें. डोळे चढवृन वोलणं-रागानें बोलणं. डोळे जळणं-द्वेषामुळें बरें न पाहवर्णे; जळफळणें. डोळे जार्णे-अंधत्व येणें. डोळे **झांकणें-ढापणें-**१ मरणें. २ दुरुक्ष, हयगय करणें; कानाडोळा कर्णे; डोळझांक कर्णे. ३ डोळे मिटणे; प्राण सोडणें. डोळे टळ-टळीत भरण-अश्रंनी डोळे मह्हन येणे. डोळे तळावण-खुडकण-डोळे लाल होणे, उष्णतेने विघडणे. डोळे ताठणे-अरेराव, मगहूर बनणे, होणें. डोळे ताणून पहाणें, डोळे फांकण-तीक्षण नजरेने पाहणे. डोळे तांब डेपिबळे करणें-रागानें लाल होणें; उप्र नजरेनें, डोळे फाइन पाहणें. डोळे निवर्णे. नित्रविण-थंड होण-एखादी ईप्सित प्रिय वस्तु पाहून समा-धान पावर्गे; कृतकृत्य होगें. 'कृष्णा म्हणे निवविले डोले त्वां वा यदूत्तमा माजे।'-मोऐपिक ३.३१. डोळे नियळपें(-१डोळे येउन बरे होणें; डोळे फिह्नन पूर्ववत् स्वच्छ होणें. २ ( ल. ) (वडानंतर) पूर्ववत् ताळ्यावर, गुद्धीवर येणे. डोळे पठारास, पाताळांत जाण-आजार, अशक्तता इ० मुळें डोळे खोल जाणें. डांळे पांढरे करणं-१ (डोळे पांढरे होईतों पर्यंत ) अत्यंत करपणाची शिक्षा वेंगे. २ मृत्युपंथास लागणे. डोळे पार्पा-डोळ्यांना मिचकावृन खूण करणे. २ आपर्ले प्रेम व्यक्त करण्यासाठीं एखाद्या नेहमीं विलासी, विषयी, कामुक असे मानण्यांत येतें; प्रथम पाप (बाई) कडे पाहन डोळे मिचकावणें डो ठा चुकि विणे-दृष्टीस करतात ते डोळेच डाळे पाहन वागर्णे-चालर्णे-एखायाच्या न पड़णें: भेट घेण्याचें टाळणें; नजरेला नजर भिड़ं न देणें.डोळा मनाचा कल पाहून वागणें; तब्येत ओळखणें. डोळे पिजारणें-

डोळे पुसर्ण-१ रडावयास लागणे; वाईट वाटणें. २ सांत्वन जपणें-अतिशय काळजीनें जपणें; लक्ष देणें; काळजी घेणें. आशा जास्त जास्त वाढणें; महत्त्वाकांक्षी बनणें. २ आधर्यचिकत ठेवणें; बारीक चौकशी करणें. डोळ्यांत धूळ, माती घाळणें-होणें. डोळे फाडणें-१ रागावणें; डोळे वटाह्न पाहणें. २ फेकणें-फसविणें; नजरबंद करणें. डोळ्यांत पाणी असणें-अंतकाळीं डोळे निश्चळ उघडे टेवणें, डोळे थिजणें. डोळे फिरणें- लाज वाटणें; विनय, मर्यादा असणें. डोळ्यांत पाणी १ घेरी, चक्कर येणे. २ (ल.) मगहर, उन्मत्त होणें. ३ (मरण- नस्तर्ण-लाज न वाटणें; आदर न वाटणें; निरुज्ज बनणें. डोळ्यांत समर्थी ) डोळे फिरवूं लागणें. ४ (करारासंबंधी ) बेत फिरणें; मत प्राण ठेवणें-एखादी गोष्ट पाहिल्यावर मग मरावयास तयार बदलणें: माघार घणें. डोळे फरिविणे-(रागानें) डोळे वटारणें. असणें; मरणापूर्वी एखाद्या गोष्टीची इच्छा धरणें. डोळथांत चेहरा उम्र करणें; अवकृपेने पाहणें. डोळे फुटणें-१ अंध होणें; प्राण येणे-उरणें-१ मरणाच्या द्वारीं असणें. २ इच्छित वस्तु डोळे जाणे. २ दुस-याचा उत्कर्ष पाहून मत्सरप्रस्त होणे. डोळे (माणुस इ०)पाहण्या-मिळण्याकरतांच केवळ फक्त प्राण गुंतलेले फोडून वाचर्णे-लक्षपूर्वक वाचर्णे. डोळे बांघर्णे-१ भारणें; असर्णे. डोळ्यांत बोट घातले तरी दिसत नाहीं-अतिशय, नजरबंदी करणें (जादृशेणा इ॰नीं). र डोळ्यांत माती फेंकणें; फस- निविड काळोख पडला असतां म्हणतात. डोळ्यांत भरणें-१ विणें. डोळेभर-डोळघांभर पाहणें, डोळे भरून पाहणें- दृष्टीला आनंद, संतोष देणें. २ पटणें; मान्य होणें. डोळघांत तृप्ति होईपर्यंत एखादी वस्तु पाहणे. डोळे मिटणे-मरणे; डोळे माती पडणे-मत्सर वाटणें; द्वेष करणे. डोळ्यांत मावणे-झांकणें. 'आदिमाय, माझ्या डोळ्यांनीं हें पाहण्यापूर्वी माझे डोळे समावणें-( डोळ्यांनी खाहा जाणें ) रागान पाहण्याने घानरून कां मिटलें नाहींत.' -बाय ५.२. डोळे म्रडणें-१ वांकडी नजर जाणें. (नकाराथीं वाक्यांत उपयोग करतात). 'तूं किती डोळे ताण-करून, संशयित नजरेने पाहणे. २ काण्या डोळयाने पाहणें; एके लेस तरी मी कांहीं तुझ्या डोळयांत मावणार नाहीं ' डोळथांत बाजूस पाहणें. 'डोळे मुरडुनि सहज वघे ती।' –शाकुंतल अंक २. वात घालून चस्तरें।–ताटकळत, वाट पहात मार्गप्रतीक्षा डोळे मोडण-मारण-१ डोळ मिचकावणें; डोळथानें खुणा करणे. डोळथांत शरम नसणे-निरुज्ज बनणें. डोळथांत करणें. ' डोळे मोइन वांकुल्या दावी । घुलकावित मान पै । ' २ हराम उतरण-एखाद्याच्या दृष्टीनें वाईट असणें. डोळवांतील ऐटीनें, चोखंदळपणानें डोळे उचलणें, वर करणें; नखऱ्यानें पाहाणें. काजळ चोरणें-पाहतां पाहतां चोरी करणें. डोळखांतून डोळे येण-अंधत्व जाउन दृष्टि प्राप्त होणे. डोळे येण-विण- उतरिवणं-अपमान करणे. डोळ्यांतुन पाणी काढणे-रडणे, डोळघांस रोग येणे. डोळे लवर्णे-डोळघाच्या पापणीचें स्फुरण अध्र गाळणें. 'असे वारंवार डोळघांतून पाणी काढीत राहूं नये. ' होगें (शुभाशुभसूचक). पुरुषांचा उजवा व वायकांचा डावा डोळा -रत्न ४.४. डोळखांनी उजेट्टणें-सारी रात्र जागून काढणें. लवणें हें शुभसूचक लक्षण समजतात. डोळे लाल करणें। नवटा डोळ्यानीं मारणें। प्रेमकटाक्षांनीं प्रहार करणें; प्रेमकटाक्षटाकणें. रणें-१ रागावणें. २ एखाद्यावर उल्टणें. डोळे होणें-माहिती डोळद्यांनीं रात्र-दिवस काढणें-एकसारखें जागत बसुन रात्र-होर्णे-सावध होर्णे (कामधंदा, अभ्यास इ० मंबंधीं ). डोळ्या दिवस घालविर्णे. डोळ्याने भुई दिसेनाशी होर्णे-उन्मत्त होर्णे आड-नजरे पलीकडे, पाटीमार्गे डोळ्यांचा अंधार करणे— (संपत्ति इ०नीं). डाळ्यांपुढे काजवे चमकणे—भीवळ येण्याची उजेडांत चुकर्णे; धडधडीत चूक करणे. डोळ्यांचीं खोगरें- भावना होणें; घरी येणे. डोळ्याला पाणी येणें-अधूनीं डोळे डोळ्यांच्या खांचा-डोळ्यांची भित होणें-कांहीं एक दिसे- भरणें;वाईट वाटणें. 'आलें डोळ्याला बहु वर्षाकालीं जसें नदा पाणी।' नासें होणें; दृष्टि जाणें. डोळ्यांचे पारणें फिटणें-होणें-उत्कं- -मोशल्य ३०.२०. डोळ्यांवर कातडें ओढणें-१ एखाद्या टेनें अपेक्षिलेली वस्तु पहावयास मिळणें; फार दिवस इच्छिलेली गोष्टीकंड दुर्लक्ष करणें. २ बेदरकारपणें, बेफामपणें वागणें. डोळ्या-गोष्ट घडून येणे. डोळ्यांच्या वाती कर्णे-डोळे ताणणे; वर भूर येणे-धुराने डोळे भरणे-(अधिकार, संपत्ति इ० ने) डोळघांनी जास्त काम करणें. डोळघांत कुरूप-कुरुंद असणे- ताठणें; फुगून जाणें. डोळघांवर पडळ-मांद येणे-चढणे-असुया वाटणं; एखाद्याविषयीं मत्सरप्रस्त असणे. डाळ्यांत- गर्वानें अंघ होणे; गर्वानें कोणास न जुमानणे. डोळ्यांवर ख्यणे—सल्जें-१ डोळयांस वेदना होणें. २ (ल.) मत्सरप्रस्त येणें-१ डोळयांत सल्जें. २ (कीर्ति, पैका यांनीं ) पूर्णपणें फुगून होंगें, द्वेषबुद्धियुक्त, कलुषित मन असणें ( दुसऱ्यांच गुण, धन इ० जाणें; धुद होणें. डोळ्यार्शी डोळा मिळविणें-भिडविणें-पाहून) डोळ्यांत गंगाजमना येणें-डोळे भरून येणें- (एकमेकांकडे पाहुणें) नजरेशीं नजर भिडविणें; उद्धटपणानें टक

फिरारण-फार्ड ग-(रागानें) डोळे वटारणें: कर मुद्रा करणें; हेवा वाटगें; डोळचांत सलणें, खुपणें. डोळचांत तेल घालून करणें. डोळे पंढिळेणें–डोळे खोल जाणें. डोळे फाटणें–१ डोळखांत तेल घाळून पा**हणें**–सक्ष्म नजरेंने पाहणें; पाळत रइं येंगे. डोळ्यांत जहर उतरणॅ–दुसऱ्याचे वैभव इ० पाहून लावून पाहणें. डोळ्याशीं डोळा लागणॅ–झोंप येणें, झोपेनें

डोळे मिटणें. डोळ्यांस टिपें येणें-डोळ्यांत अश्रू येणें. तटस्थ।'-ह ३.५. डोळेळासु-वि. डोळ्यांत अंजन घाल-**डोळ-बांस पाटा(पट्टा)बांघणें-**डोळे मिटणें; कानाडोळा णारा; वठणीवर आणणारा. 'साभिमानिआ दवां डोळेळासु।' करणे; न पाहिल्यासारखें करणे. डोळ्खांस पाणी लावणे-अनुकुल कहन घेणें: संतोषविणें. 'आतांशा उगेच बाबाच्या दाब-पु. डोळधानें भीति घालेंगें; राबणें; भेदक नजर. डोळधाचा डोळयांस पाणी लावण्यासाठी इकडे येते. ' –रत्न ३.३. **डाट्या पडदा**–पु. डोळयावरचे आवरण; नेत्रदोष डो**ळऱ्याचा मद**–पु. डांळ्याने - १ तिरस्कारानें. 'डाव्या डोळ्यानें तुमच्याकडे डोळ्याची लाली, लालबुंदपणा (मद्यपान, कोध, गर्व इ० मुळें ). पाह्याचेसुद्धां नाहींत. ' -झांमू ६१. २ चोरून, वांकडया नजरेनें. डोळ्याची खूण-स्त्री. नेत्रकटाक्ष, संकेत. 'तुमच्यापैकीं कोणी दोहों डोळ्यांची मुरवत राखंण-एखाद्याकडे पहावयास, नजर भिडवावयास भिण, कचरणें. दुसऱ्याच्या डोळ्यांत बोट टएकन जाते-शिरते-दुसऱ्याचे दोष चट्कन् कळतात. दोषैकदृष्टीबद्दल वापरतात. **रुप्याचे डांळे होणै**-डोळे पांढरे चोरणारा-नेणारा-पु. वस्ताद; अट्टल चोर. -वि. अतिहाय होणे; मरणोन्मुख होणें. वांकड्या डोळ्याने पाहणे-कानाडोळा करून पाहणें. भीतभीत पण उत्कट इच्छेने पाहणें. **इह** १ दोन डोळे होजारी भेट नाहीं संसारी=होजारी राहत २ प्रत्यक्ष; स्वत: पाहिल्यापैकी: स्वत:च्या आयुष्यांतील. अनुभवां-असुनिह क्वचितच भेटत असलेल्या मित्रांसंबंधी योजतात. २ तील; जिवंतपणी. 'म्हातारीचे डोळचादेखत पोराचें लग्न होतें डोळयांत केर व कानांत फुंकर=रोग एक व उपाय भल्ताच ! म्हणजे बरें.' डोळथांभर-किवि. डोळे भरून: अवलोकनानें नेत्र ३ फ़टका डोळा काजळाने साजरा=व्यंग झांकण्याचा प्रयत्न. तृप्त कहन (पाहणें); दृष्टि संतुष्ट कहन. डोळ्यांमारी-पर-सामाशन्द- डोळुला-पु. (लडिवाळपणे) डोळा. 'वारुली पाहतां भारे-किवि. पाठीमार्गे; गैर हजेरींत; अप्रत्यक्ष. सिणले डोळले। दाविसी पाउलें कें वो डोळा। '-तुगा ८२९. डोळे उजेडी-किवि. १ दिवसा उजेडी; अंधार पडण्याचे पूर्वी; टोळ. उजेड आहे तों. 'डोळेउजेडीं घरीं ये.' २ स्पष्टपणें; उघड; तौंडावर; आड पडदा न ठेवतां. 'तुझे मनांत काय तें डोळेउजेडी करिल केवि यान डोळचांतें। '-मोवन ६.१५. सांग. ' [ डोळा+उजेड ] डोळे झांक-की-स्री. मुद्दाम तुर्रिक्ष; कानाडोळाः हयगयः उपेक्षाः [ डोळे+झांकणें ] डोळे झांकणीः, डोळे झांकण्याचा खेळ-स्रीपु. एक खेळ. डोळे झांकण-**झांपणी-ढाळणे-ढांपण-वांघण-न**स्री. बैलाच्या डोळधा-वरची झांकणी; ढापणी. डोळे फूटका-वि. दृष्टि गेलेला; आंधळा. डोळफोड-स्त्री. १ बारीक पाहणी, चौकशी: तीक्ष्ण नजर. २ डोळे त्रासंरु जावयाजोगी किचकट कामामध्ये महनत. - वि. १ डोळचांस त्रास देणारें (कलाकुसरीचें, बारीक काम). २ डोळचास हिडिस दिसणारी; ओंगळ (वस्तु). ३ डोळचांत भरणारी पण निरुप-योगी संदर पण टाकाऊ. 'ही गाय डोळेफोड सात्र दिसत्ये पण दूध तादृश नाहीं. '[डोळा+फोडणें] डोळे भेट-स्त्री. १ शेव-टची भेट (मुलाची व मरणोन्मुख आईबापांची भेट); नुसते एकदां शेवटरें डोळचांनीं पाहणें. २ ओझरती, उभ्या उभ्या भेट; घाईची भेट. ३ नजरानजर; दृष्टीस पडणें. ' डोळेभेट तरी दुरून देत जा नको कर्त हयगय। '-होला १५१. डोळे मिचका-क्या-वि. डोळिपिचक्याः रोळे मिचकावणारा. डोळेमोड-स्री. नेत्रसंकेतः, उठविणें; चेतविणें: उयुक्त करणें. ३ टोंचून सचना देणें; डवचणें पहा. डोळ मिचकाविणें. डोळेमोडणी-वि. डोळे मोडणारी (मूढ होछन ): डोंळ फिरविणारी. 'चौधी ढोळमोडण्या। लाजोनियां बंटा। सनसनितीं जगटां। '-शिशु ५२२.

-शिशु १५६. [डोळा+लासणें=डाग दंणें ] **डोळ्याचा त्रास**-तरी बाईनें डोळयाची खूण करून त्याला तेथून बाहेर काढला असेल.' -बाय २.१. **डोळ्याची जीभ**-स्री. पापण्यांच्या आंतील बाजूस अस्तराप्रमाणें असणारी त्वचा. डोळ्यांतलें काजळ कुशल; हुषार; धूर्त. डोळ्यादेखत-तां, डोळ्यापढें-किवि. १ डोळ्यांसमोरः, प्रत्यक्षः. 'माझ्या डोळ्यांदेखत तो निसटला.'

डोळाफोडी--पु. १ एका पक्षाचे नांव. २ मोट्या जातीचा

डोळी-स्री. डोली पहा. 'त्यजुनि विमाने ज्ञाता वर्रान

डोळ--पु. १ छिद्र; भोंक (भाडें, कागद, कापड इ०स पडलेठें). २ भगदाड; भोंक (कुंपणास पडलेलें ). [ डोळा ] डोळूक-पु. १ डोळ पहा. २ साप; मासा इ० चें डोकें.

डो-- पु. नारळाच्या डोळ्यावर भौंक पाइन आंतील खोबरें कोरून कादून केलेले भांडें; डहू: डव पहा.

डॉंक-ख-स्त्री. १ पीठ वगैरे घण्याकरितां केलेली बचक: मूठ; पालथी ओंजळ. अशा प्रकारें घेतलेला पदार्थ; तेवढें माप, प्रमाण. डवक पहा.

डौंकर्ण-अकि १ डोळे वटारणें; मगरूरीच्या, धाकाच्या नजरेने पहाणे. २ अतिशय क्षुत्रध होऊन, आवेगाने पाहणे (घोडचाने घोडीकडे ); (दुसऱ्या घोडचावर) असूयेने धावणे.

डौंख-पु. मत्सर; दावा; हेवा; डंख अर्थ २ पहा. (कि॰ धरणें; राखणें ). [ सं. दंष ]

डौंचणी--स्री. टोचणी. [ डौंचणे ]

डौ(डौं)चणं - उक्रि. १ टोंचणें; बोचणें; भेदणें. २ ( ल. ) डौंड, डौंडी-की. डौंडी; दवंडी पहा. 'तंव डौंडीची वीर-

डों डि ने -- न, नगाग, डिडिम, ' विरिश्रियेचे डौंडिचे बाजे।' -शिश्च ३५७.

डोत-सी. दौत पहा.

डौर-पु. १ डमरु; एक वाय. याचा आकार मध्यें बारीक व रुंद तोंडाच्या मापी अच्छेरासारखा व दोन्ही तोंडें कात-ड्याने मढविलेली असन ती बारीक सतळीने जोडलेली असतात. वाग्राचा स्वर चढा करण्याच्या कामी या सुतळीचा उपयोग होतो. ' याजसाठीं और म्यां धरियेले हार्ती। तुका म्हणे तुम्ही गांठी सोडायाची खंती। ' -तुगा २९४. २ लहान मुलाचें खुळ-खुळा इ० खेळणे. हें डमह्रच्या आकाराचें असतें. ३ गलबतावर नांगर वगैरे ओढन ध्यावयाचे यंत्र; गलबत किना-यावर ओढण्याचे यंत्र: डेकरी: हात ४ डमरूच्या आकृतीची कळाशी; दोन लांकडें अथवा फरशीच दोन दगड एकत्र जोडण्याकरितां केलेला लोखंडाचा सांधा. •कार-वि. डौर वाजविणारा भिकारी.

द्धौर--प. झगा. 'केली विजार वरि डौरहि मौन सेवी।' -र१०. **डौर**--पु उपहास. ' ते आइकोनि डौर वाहे। विद्वांसु जो । ' −हा १३.८२५.

डोरण---न. कोळपणें --शर.

द्धौरणं --अकि. १ शोभणं; सजणं; डौलदार दिसणं (वस्त्रा-लंकार, बहर: फुलें इ०नीं ). 'डौरली हे काया कृपेच्या वोरमें। नव्हे अनारिसे उद्धरहों।' -तुगा २१७९. २ (इतर अर्थी) डवरणे पहा.

डौरा-पु. (व.) कोळपें; डवरा पहा.

डौरा, डौहरा-डवरा पहा.

डौरी-पु. डवरी: डौर वाजविणारा: गोंधळी: डौर वाजवृन भिक्षा मागणाराः डवरी जात. [ डौर ]

दौरी, दौऱ्याजोशी—पु. डाकोता पहा.

डौरीगोसाची-पु. डौर वाजविणार गोसावी; डवरी गोसावी पहा. हा खेडगांतील एक अलुतदार असतो.

डौल-पु. १ आकार; आकृति: ढव; घाट. 'त्या भांडचा-पेक्षां या भांड्याचा डौल चांगला उतरला.' २ तऱ्हाः हातोटी: पद्धतः चाल ( भाषण इ॰ची ). ३ मांडणी; घटाव; खुणा; चिन्हें; आर्ड-बर. ( कि॰ घालणे; मारणें ). ' पावसानें डौल चांगला घातला. ' ४ ऐट; वढाई; भपका; तोरा; बढाया मारणें; चकपकपणा: थाटमाट. ५ दिखाऊपणा; रिकामा आव; डामडौल. ( कि॰ मिरविणें; दाख-विणें ). ६ दांलत. ' तुमच्या कुल डांलाची दिवाणगिरी. '-वाडमा १.१४६. ७ मानमान्यता; प्रतिष्ठा. 'दरबारांत त्याचा डौल बरा रत, नदीतीर, टेकडी इ०चा ). २ असा ढांसळून खालीं पडलेला आहे. ' ८ हुलकावणी; आव. ' तेव्हांपासून नानांनीं राक्षसी कपट हीग. डौल दाख़विले। ' -ऐपो ३९५. [अर. डौल्] **ेडाम**-डामडौल पहा. डौल अर्थ ३ ते ५ पहा. ०दार-वि. चांगल्या घाटाचा, (मनुष्य, झाड, इमारत). [ढांग]

। आकृतीचा; मुंदर; सुबक; मोहक कृतीचा. **डौलामिया**-पु. डौली; डौलदार माणुस; शेखी मिरविणारा; बढाईखोर माणुस; ऐट कर-णारा, दिमाख दाखविणारा, अवडंबरमाजविणारा माणूस. डौली-वि. डैालदार; ऐटबाज; बढाईखोर; छानछोकीचा. [ डौल ]

डौल-पुन. सही शिक्षधाचा कोरा कागद. डौळपत्रक पहा.

डौला-ली-पुली. डवला, डवली पहा.

डौशीर---डवशीर पहा.

डौळ--न. १ भरून वावयाचा फॉर्म, नमुना; सही-शिका केलेला कोरा कागद. २ लिखाणांत सुटलेली जागा (सही करणा-रानें भरावयाची ) भह्न काढणें. ३ वसुलाचा अंदाज, अजमास. [ अर. दौलू ] ॰ पन्न क-न. १ रकाने भरून यावयाचा कोरा फॉर्म, कागद. २ ( गुन्हे व वसुली न झाल्यामुळ त ) रकाने कोर ठेवून धाडलेलें हकीगतपत्रक.

डाँरंग---न. रेखाकला; चित्रण; चित्रकला. [ ई. ]

ड्रील-स्त्री. कवाईत. [ इं. ]

डेनेज--न. घाण पाणी, मलमूत्र इ० वाहून नेण्याचा नाला, गटार. [ ई. ]

**ढ**--वर्णमार्लेतील चवदावें व्यंजन. अक्षरविकास:--नागरी लिपीच्या वर्णमालेपैकीं ढ हैं एकच अक्षर असे आहे कीं जें आपल्या मूळ स्वरूपांतच अद्यापीदि बहतेक जर्सेच्या तर्से कायम आहे. मात्र प्रचित दचा शिरोभाग मूळच्या अक्षराहन अधिक बांकदार झाला आहे.

द-वि. १ अशिक्षित; अज्ञानी; अक्षरशत्रु. २ मह; मूर्ख; ज्यास व्यवहारचातुर्य नाहीं तो. 'मोठा ढ जरी असला तरी वरचे-वर डोळ्यांसमोह्नन व कानांवहून जाणाऱ्या गोष्टी त्याचे मनांत कांहींनाकांहीं तरी विंबतीलच. '-नि. [गाढव चा संक्षेप ?]

ढई - स्त्री. १ जोराचा व नेटाचा प्रयत्न; त्रास घेणें. २ जवर व्यासंग, लक्ष. (कि॰ देगें). ३ पुष्कळ दिवस ठाणें दंगें; लोंचट-पणें चिकद्दन राहणें (पै-पाहुण्यानें ). (क्रि॰ देणें ). ४ (व.) बुडी. ( कि॰ देणें; मार्णे ).

**ढक**—ढग पहा.

दक-पु. १ एकदम आवाज होऊन ढांसळणारा भाग (इमा-

ढंक--वि. फाजील, प्रमाणरहित उंच; मोठा; विस्तृत

**हकदक-दकां**--किवि. दगढग-ढगां. डकडक-डकां पहा.

कामः चालढकलीचें काम. २ एखारें काम लांबणीवर, दिरंगाईवर (कामाची) चालढकलः आजर्चे उद्यावर टाकणें; दिरंगाई; लांब-टाकणें; आज-उद्यां असें करीत लांबविणे. ३ आग्रह; बळजबरी; विणी. ४ टोलवाटोलवी; एकार्ने दुस-यावर काम टाकणें. [ढकलणें] ढकलणें. 'ढकल करन कैसे धाडिलें द्वारकेसी।'-सारह ७.२५. [ ढकलणें ]

सरंकू नये म्हणून साटाऱ्यास जो आडवा वेळ बांधतात तो; ढकली. पढ़च्या बाजुनें गाडींत बसतांना पाय देऊन चढण्यास याचा उप-योग होतो. [ ढकलणें ]

ढक्ळणे—सिक. १ रेटमें: सारणें: लोटमें ( पुर्टे, दूर, बाजूस इ॰ ). 'धरतिल, हय भय जरि तरि मम रथ तदिभमुख बा ढक्ल हातें।'-मोभीष्म ८.३९. २ (ल.) घाईनें, निष्काळजीपणानें धाडणें; उरकर्णे; लोटणें; चालढकल करणें (काम, धंदा यांची). ३ मोठ्या संकटांत, अडचणींत असतां कसे तरी (वर्ष, दिवस) कार्डणे; काळ कंठणें; संसारादिक खटलें चालविणें. ४ विवक्षित पदार्थसमु-दायांत एखादा अविवक्षित पदार्थ घालणे, घुसङ्ग देणें. 'पुणे चलनी शंभर रुपयांत दोन अलीबागी ढकलन द्या. ' ५ अधिकार-च्युत कर्णे; काढून टाक्णे. ६ (करावयाचें काम ) एकमेकांवर लोटणें; टोलवाटोलवी करणें; कोलणें. -अक्रि. १ वाळणें; खंगणें (शरीर). २ खलास होणें; (प्लेग, मरी इ० रोगानें ) मरणें. ३ तोलणं, कोसळणं, ढांसळणं (इमारत, रास). [सं. ढीक्? हिं. ढकेलना ] ढकल-गुजर-गुजरण-गुजराण-गुजारा-री-स्त्रीपु. १ कक्षा तरी उदरनिर्वाह करणें; (संकटांत अडचणींत) दिवस केटणे. २ चालढकल. [ढकलगे+फा. गुझरान् ; म. गुजराण ]

**ढकलचंद, ढकलपंच्यांशी, ढकलापा, ढकल्या**—वि. निष्काळजी; दडप्या; बंजबाबदारीने, घाईनें करें तरी काम कर-णारा; (कामाधंद्यांत ) चालढकल करणारा; ढकलपट्टी करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा. [ दकलणें ]

दकलनंद-नंदन-पु. १ आपलें काम दुसऱ्यावर टाकणारा. दकलणारा; कामचुकार. २ दकलंचद पहा.

दकलपंचिशी—स्री. आपलें काम दुसऱ्यावर लोटणें, टोलविण; चुकवाचुकवी (कामाची).

**दकलपं•यायशी**—स्त्री. उधळपट्टी: रेलचेल: पराकाष्ट्रा: सढळपणा ( खर्चाचा, बोलण्याचालण्याचा, कामाचा ).

दकलपट्टी-सी. १ (दिवस, महिने, वर्षे, काल) घाल-विणे; रेटणे; (संकटांत, हालअपेष्टांत) दिवस कंठणें. २ दुस-यावर काम ढकलणें, चुकवाचुकवी; टोलवाटोलवी. ३ आजचें काम उद्यां- वाईट नाद, छंद. [ हिं. ] आपस्या ढंगाचर येणें-खरें स्वरूप वर टाकणें; लांबवणी; चालढकल. [ ढकलणें+पटी ]

दकलादकल-दकली-की. १ धक्कावक्की; रेटारेटी. ढकल सी. १ निष्काळजीपणानें, करें तरी, वरवर केलेलं २ (दिवस, काळ, आयुष्य) संकटांत कंटणें; कसा तरी काढणें. ३

दक्ति - स्त्री. १ उतरणीच्या रस्त्यावर बैलांच्या पायास. शेपटीस चाक घसदं नये, त्यांचें शेण गाडीला लागुं नये म्हणून ढकलणी—स्री. (क.) गाडी ओडतांना बैल विशेष मार्गे पुढल्या करळीबरोबर दांडचांना जें आडवें लांकड बांधतात तें: ढकल. २ चाकांना अडवून धरणारें लांकूड

> ढकशी—स्त्री. (कों.) समुद्रकांठचा धका; ज्यावर लाटा आपटतात ती कांठची भिंत, उंच कहा, कडा.

ढका-पु. १ धक्का: जोराचा हिसका, हिसडा. 'जो पुढिलाचे ढक्यानीं पड़े। तो त्यावरी कोर्पे वाडे। ' -एभा २३.७८०. २ ( ल. ) दुर्दैवाचा, तापदायक सत्तेचा तडाखा. ३ नुकसान: इजा; नाश: अपकर्ष: -हास. (कि॰ लागणें). ' मुद्दलास ढका न लागल ुअसा व्यापार करावा. ' [ धक्का ]

दकाइणें — उक्ति. (कर्ना.) हांकलणें. [धकणें ]

हकादक-दकां-किव. १ ( दकदक-दकां चा अतिशय ) अतिशय डलत: झकत: हेलकावे खात. २ डलकी घेत. 'ढकाढक डकल्या येतात. डोळे झांकतात. '

ढकार—पु. (कों.) मोठा, घनदाट मेघ, ढग. [ढक]

द्वकार-वि. (नंदभाषा) एक हजार. 'सेलू पोकू आणि ढकार । आवारू सांगती सत्वर । ' - भवि ४२.४६. • वदन-वि. एक हजार तोडें असलेला; शेष. 'अटरा वर्णितां नव्हे लेख। तंब ढकार वदनाचा आला देख। '-भवि १८.९२.

दंकाळ—वि. १ लांबटांग्या. २ प्रमाणाबाहर, अतिशय. उंच: लंबुस. [ ढांग ] ॰पार्वती-स्त्री. ( निदार्थी ) अतिशय उंच स्त्रीसंबधीं योजतात.

दकी, दका-की--धकी इ० पहा.

ढक्कळणे ---अित. (माण.) थकणे.

ढक्का--पुस्ती. नगारा; मोठी नौबत, डमरु; ' ढक्काशूल कपाल सायक करी हांसोनि रोषोत्करी। '-आमा ४७. ' अनेक वाद्यांचे गजर। ढका गरजे त्यांत थोर। ' [स.]

ढक्क्र-न. (माळवी.) आंबट वरण; पातळ आमटी.

ढग---पु. मेघ; अभ्र.

हुग-स्त्री. पाऊल; पद. (कि॰ टाकर्णे). [हिं. डग]

ह्या-स्त्री. उंच जागा. -शर. -वि. फार उंच. [ढांग]

ढंग-पु. चाळे: चेष्टा; दुर्व्यसन; अयोग्य ऋम, वर्तन: प्रगट करणें; मूळ वळणावर जाणें.

ढंगड्या—स्त्रिथव. (निंदार्थी) ढंग; चाळे; चेष्टा; खोडिया. (कि॰ करणें; लावणें; मांडणें). -वि. चेष्टेखोर; ढंगी; व्यसनी. [ढंग]

ढंगधनुरा-धोत्र—पुन. सोंग ढोंग; चाळे; फसवण्क; गारुड. [ढंग+सं. धत्त्र ] ढंगधोत्रेकरी-पु. ढंगधतुरा करणारा गारुडी; ढोंगी; फसव्या ( मांत्रिक, वैदू, गारुडी इ० ).

ढगढग—स्त्री. उघड रीतीनें निदा, बंअबू; धिडवडा; बद-नामी. (कि॰ करणें). (ब.) फजिती (एखाद्यास दिवाळचा, लबाड, लुच्चा इ॰). दूषणें दंउन त्याच्या नावाचा केलेला बोभाटा. 'तिच्या जिवाची ढगढग झाली.'

ढगढग-ढगां—िकिबि. १ डळमळत; इकडे तिकडे हळत जोरानें पेटणारा, इ (खांब, इमारत इ॰). २ झुळत; खाळवर होत; झोके जात (चाल-तांना, उटावर बसर्ले असतां). ३ (डोकें) डुळत; डुळकी घेत; उघडझांक करीत [ध्व.]

ढगढगर्जे—कि. (ना.) १ हल्जे. २ पाझर फुटणे.

**ढगल्या**—पु. (चंद्रपुरी) पुढें आपली मुलगी त्यास देण्या-करितां आणुन टेवलेला माणुस; राबत्या.

ढगळ — ली १ पाणीपाणी (खरबूज, भोपळा, कोहळा इ० नासल्यामुळें); आंतील बिलविलीत भाग; वाईट गर. २ ( राजा. ) पातळ ढाळ; आंव; हगवण. ३ अमांश; अतिसार रोग. (कि० लागणें ). [ ढगळ ]

हगळ-पु एका झाडाचें नांव.

ढगळ—िव. १ मोर्टे; मोठ्या आकाराचें (वीं, दाणें, मोतीं, अक्षर: आकृति इ०); ढोबळ; स्थूल. २ ढेकळें असलेली, नांग-रलेली (जमीन). ३ उधळथा. डगळ अथे ५ पहा.

दगळ-वि. उंच; लांब टांग्या. ढांगळ पहा.

ढगळणें —अफि. १ कुजणें; नासून जाणें; आंतील गराचें पाणी होणें; ढगळ होणें (भोंपळा इ०). २ पातळ रेच, ढाळ होणें; हुगवण लागणें. ३ शरीर थलथलीत होणें (वात इ० विकृतीमुळें). [ढगळ]

ढगळा—पु. (राजा.) फांदी; मोठी डाहळी. डगळा पहा. ढगाइ-र—न. मोठा, निबंड ढग. [ढग]

ढगाढग-ढगां -- क्रिवि. ढगढग-ढगां पहा.

ढंगाऱ्या—िव. (व.) बंढंग्या. [ढंग]

ढगाळ—वि. ढगांनी व्याप्त झालेला; मेघाच्छादित. [ढग] ढगाळ—न. (कु) खेळण्याची मोटी गोटी.

ढंगी, ढंग्या—िव. १ छंरी; लच्चा: दुर्व्यसनी; स्वैरवर्तनी. २ खोडकर; चाळे, चेष्टा करणारा: उपद्रवी. [ हग ]

ढगोजी—पु. (माण.) महार् जातीचा गुरु. याच्या जोडीचा मेघोजी. [ ढग ]

ढंढारखाना—पु. (व.) (तिरस्कारार्थी) अफाट जागा. 'वाडा एवडा ढंढारखाना पडला आहे नि राहणारा एकटा.'

ढंढेरा—वि. ढेरपोटचा; पोट सुटलेला.

ढडू।--पु. (ना.) मोठा पतंग.

ढणढण-ढणां—िकिनि. १ खणखण. टणटण पहा. २ मोठा पेटलेला जाळ, दिना यांच्या दृश्याचें काल्पनिक आवाजांत अनु-करण; मोठा प्रकाश होई असें (दिन्यानें जळणें); ढळढळ. [ध्व.]

ढणढणणें—अिक. १ टणटण वाजणें; खणखणणें; झणझण्णें. २ ढळढळ जळणें ( दिवा ). [ ढणढण ]

ढणढणीत—वि. मोटा; ढळढळीत जळणारा (दिवा); जोराने पेटणारा, झकझकीत (अभि, जाळ).

ढणढण्णा—पु. (थेट्रेनें ) मूर्ख, अक्षरशत्रु पुरुष: ढ माणूस. [ढणढण+अण्णा]

ढणाढण-ढणां---िक्तिवि. ढणढण-ढणां पहा.

**ढनक्या**—वि. (व.) मोठा (जाळ). [ढण]

ढप---स्री. ढव पहा.

ढप(ब)घाई-स्त्री. डफघाई पहा.

**ढवल**--पु. घोड्याच्या कपाळावरील वाटोळा टिळा.हा मोटा असल्यास शुभ चिन्ह मानतात. -अश्वप १.१०४.

ढपला-ली-पुली. धलपा; तुकडा; ढेपसा; ढलपा (दगड, गिलावा, गुळाची ढेप इ० चा). ढपली हैं ढपला याचें अल्पत्व-दर्शक रूप आहे.

ढपळ-वं. अतिशय मोठा. ढबळ पहा.

ढप(प्प)ळ—न. पातळ भाजी, आमटी. ०वणी—न. १ बरेंच पाणी घालून पातळ केलेलें ताक; याला 'नीहमज्जिंग' (ताकपाणी) म्हणतात. २ पाणचट, बेचव कढी, आमटी इ० ३ घाण पाणी; गरगट. [का. ढपळं+पाणी]

ढपळशाई —की. १ चंगळ; वैपुल्य; उधळपटी; उधळपटीची राहगी. 'बेताबातानें खर्च करा, ढपळशाई करूं नका.' २ गोंधळ; घोंटाळा; अव्यवस्था; गडबड (कामा—घरदारासंबंधीं). —वि. १ विपुल, फाजील; अवासवा. २ गोंधळी; अव्यवस्थित. (कारभार).

ढवळा-ळी--डपला-ली पहा.

ढपेळा—पु. नगारा; नौबत. डफ पहा. 'फिरला मोंगलाचा ढपेळा।'-ऐपो पृ. २२५. [हिं.]

ढ्य-स्त्री. १ मोठेपणाः ऐटः; डौलः; भपकाः; दिमाख (विशेष्तः धुद्र, ल्हान गोष्टींचा). २ वागण्याची रीतः; चालचलणूकः, विशिष्ट ठेवणः; पद्धतिः; मार्गः, त-हाः; प्रकारः; धाटणी. 'वर्तमान पत्रांतीलच क्षणिक महत्त्वाच्या गोष्टी ..... घटकाभर गप्पा मार-ण्यास उपथोगी पडण्याकरितां लोक वाचतात व ही ढव पद्धन

गेल्यामुळे...पुस्तकं मागं पडली. '-नि १५. ३ मोठेपणा; महत्त्व; थोरवी (गर्वामुळें स्वतःला वाटणारी). (कि॰ सांगणें; लात्रणें; मिरविण, दाखविणें ). [ हि. ]

हबक-न. (भित इ०) वहन पडलेला गोला, पदार्थ, ढेबूळ. धबक पहा. [ध्व. ढब]

**ढबक-का**---नपु. मोठा तुकडा; फांक (भोंपळा, टरवूज इ० ची ): गुळाचा खडा.

ढबढब---स्री. अव्यवस्था; दुर्दशा; गोंधळ. --शर

ढबढब-ढवां -- किवि. १ नगारा इ० च्या आवाजासारखा आवाज होऊन, डवडब. २ (विशेषतः) फुटलेल्या, सेल झांळल्या 'मुलगा ढमक्या निघाला.' नगाऱ्याच्या निघालेल्या बदबद आवाजाप्रमाणे ध्वनि होऊन. ध्वि. ढव ]

हवदार-वि. १ टप्पोराः सुरेखः घोंगदारः झोंकदारः डौल-दार (मोती, अलंकार). २ भपकेवाज; दिखाऊ; डोळचात भर-णारें (कमी किमतीच्या-हलक्या वस्तुंसंबंधी योजतात). [ हि. ]

ढवस--वि. ढवू; मोठें; डेरदार आकाराचें (पागोटें ).

ढवळ, ढबळशाई, ढब्बळ—वि १ फार मोठा: अवजड; बंडौल: विशाल: प्रचंड (माणूस, जनावर, वस्तु). २ अफाट; अवाढव्यः; फार पसाऱ्याचा (कारखाना, कामधंदा)ः अस्ताव्यस्तः अव्यवस्थित पसरलेलें (कामकाज). [ ढब ]

ढब(ब्ब)ळशाई---म्त्री. १ अवाढव्यपणाः, अफाटपणाः, आका-राचे वंडील, मोठें प्रमाण; स्थूलता: बंढव मोठेपणा. २ ( चुकीनें ) करणारा. ढपळशाई.

दबुला--वि. लह व टेंगणा; वसका; वाटोळा; थबकड. ( मनुष्य, भांडें, घर ). [ फा. ]

ढब्बकन-कर-दिनीं-दिशीं-किवि. भित पडली असतां, जड वस्तू पाण्यात पडली असतां होगाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन. धाडकन पहा. [ ध्व. ]

दुबू(इबू), दुइबुक--पु. १ एक तांत्र्याचे नाणे ( किंमत दोन पैसे ); दोन शिवराई किंमतीचा पैसा; अर्था आणा. -वि. १ ( ल. ) लद्धः धष्टपुष्टः अगडवंबः लद्धंभारती. २ (ना.) मद्र डोक्याचा. [ तेलगू ढव; का. डब्बु; हिं. ढवू ] म्ह० १ देखण्यांत ढब्बू चाल- | हात ढलपी. ण्यांत शिवराई=वास्तविक गुणांनीं कमी असून बाहेरून जास्त किंमत दाखविणारा. २ आयत गवू आणि पैसा ढबू.

डेहेलिया ]

दबालगी-वि. (क.) दांडगी (महैस).

हंडबो-व. (कों.) (निंदेनें) ढमाल वायको. -मराठी भाषेचें व्याकरण पृ. ५४.

शको. ४. ५

हम, हम्म-वि. अतिशय आळशी; जडः मह (मनुष्य). -उद्गा. चमक मारली असतां तोंडांतून एकदम निघणारा आवाज. हाय पहा (कि॰ करणें). [ध्व.] ॰भोपळा-पु. (क.) श्चन्य (परीक्षेत गुण, मार्क ). (कि॰ असर्णे ). 'गणितांत पाहार्वे तो हम्मभोपळा ! '

ढम, ढमका--- उद्गा. १ (हम) मोठ्याने वायु सर्णे, पाद. २ पादाचा आवाज. 'पाटूं कशी ढम!' [ध्व. ढम]

ढमका-वि. अनिश्चितः अमुकः अमका (माणूस).

हमकें, हमहमें -न. मुलांचें एक चर्मवाय; टिमकी. [ध्व.हम] ढमक्या-वि. १ नपुंसकः दंह. २ (व.) वायल्याः कर्तृत्वश्चन्य.

ढमढम-ढमां, ढमाढम-ढमां--किवि. १ नगारा, नीवत इ० वाद्यांच्या ध्वनीमारखा ध्वनि होऊन. (कि० वाजर्षे). २ वायु सरण्याच्या आवाजाचे अनुकरण. 'हमहमे उत्तमे पादे० ' इत्यादि विनोदी श्लोक. [ध्व. हम]

हमहमणें--- कि. ( चमेवाद्य ) हमहम वाजण. [ ध्व. ]

ढमढमें --- न. हमकें: टिमकी.

हमहे=या-वि. हरपोटचा.

ढमाई—म्ब्री. मोठ्या पोटाची मुलगी, वायको. [ढम+आई] ढमामा--पु. एक वाद्य. 'ढोल इमामे तुरे जाणे। टाळ मृदंग वाजती। ' -ब ४६६. [ध्व]

ढ्रमाल-ल्या---वि. (निदाव्यंजक) फार स्थूल: लहु: कापशा: फोपशा; अवजड; जाडजुड; अगडबंब. [ हम ]

हर-कन-कग-दिनीं-दिशीं, हरहर-हरां, हराहर-दरां, द्वरारां—िकवि. पादणें, हगणें यांच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. [ध्व.]

द्वरंगणें- -( व. ) हागवणें.

ढलपा-पी, ढलपर--पुश्नीन. लांकडाचा तुकडा; तासून निघालेला लाकडाचा भाग. ढपला पहा. ढलपी व ढलपट हीं रूपें ढलप्याचे अल्पत्वदर्शक आहेत. इह० आठ हात लाकुड नऊ

हवक---न. (कों.) अधा. [सं. अधवत्]

हन्द्रव —स्त्री. १ गोंधळ; घोंटाळा: अन्यवस्था; बजवज-हबाल — पु. (ब.) एक प्रकारचें फूल; डेलिया; ढिलेरी. [ इं. पुरी: भानगड: हास्यास्पद दुर्दशा (काम, वस्तु, मनुष्य इ०ची). २ दवदववाडा पहा. दबदववाडा-पु. विटंबना: दुरुंकिक: भिंडवडे; अप्रतिष्ठा. ( कि॰ होणें ).

> ढवढवर्णे अफि. १ (राजा.) नासणें; चक्काचूर होणें: विफल होणें: फिसकटणें; फसणें; चुर्लीत जाणें (हार्ती घतलेलें

काम इ०). 'आम्हीं देवालयाचे काम आरंभिलें होतें तें दवदवलें. ' २ नाहींसा होणें (अधिकार). 'त्याची मामलत ढवढवली.' [ हबहव ]

दवंदाळ---न. १ मसल्ती; हिकमती; उलाढाली; अचाट ब धाडसाचीं कामें अंगावर घण्याची किया. २ पैसा उभा करण्यासाठीं सर्व प्रकार करणें: संसारांतील, आयुष्यांतील सर्व प्रकार, कार्में ( सुखरू सें इ० ). [ दवळणें +हाळणें ] दवंदाळी-ळ वा-वि. १ हिकमती: धाडमी: उलाढाली करणाग; खटपटचा. २ (गो.) दवळादवळ करणारा. [ दवंदाळ ]

ढवसाॐ—न (महानु.) आहृति बळि. 'रणंडवतां ढव-साउँ केलें। '-शिशु ४४९.

हवसं-वि. (ब.) जोराचें; सोसाटशाचें.

द्वच र-पु. एक झाड (ह्याच्या वंटाच्या पुग्या, शिंगे करतात). हवळणा -ण-पुन. घाटणाः घाटाणाः टोंकाला फडकें इ० वांधलेली काठी: चाद ( जोंधें इ०च्या लाह्या, पोह्याचें भात है भाजण्याच्या उपयोगी ). [ हवळेंण ]

द्ववळणे -- अकि. १ कारुविणे; हलविणे; घाटणें; घोळणे (पातळ पदार्थ, धान्य ६०). २ (ल.) गोंधळ करून सोडणें; विसकटेंगे. उत्रथापालथ करेंगे: डव्हळणें. -अकि. १ मळमळणें; पोटांत कालवर्गे; ढवळून येणें. ' माझे पोटांत ढवळतें.' २ मायेचा कळवळा येण: मायेमुळे जीव तुरणे.

ढवळा-- पु. बायकांचे गीत, गाण: उत्सवगीत. 'मुहूर्त स्थापी खांबाचा प्रकाशा । ढवळा गाइन सुरेशा । ' -म्ब्रीगीत ६. [सं. धवल]

ढवळा-पु. १ गोंधळ: अन्यवस्था; नाश; विघाड; कोज-वारा; बिचकाः चुथडा (काम, मसलत यांचा). २ (क. शब्दशः) गहुळपणा; चबढव. [ ढवळणें ]

द्ववळा-पु पांडरा रंग -वि. पांडरा; सफेत. ' ढवळे गाईचें द्ध कार्ट । एकल्या एक ठोंबे मार्क । '-तुगा १८४. [सं. धवल ] **३ह**० ढवळघापाशी बांधला पवळा, वाण नाही पण गुण लागला.

हवळाहवळ-सी. १ इसडेतिकडे हरविण; ढवळणे; गोंधळ घालणे: व्यवस्था विघडविणे. २ भानगड: घोटाळा: उलाढाल: दुर्दशा. [ ढवळणें; हि. ]

ढवळार—न. बाडा; हवेली; टोलेजंग घर. धवलार पहा. [सं. धवल+अगार: म. ढवळ+आर]

द्ववर्ळा-स्त्री. एक झाड. दवळ पहा.

हुवा-पु. १ हिजडा; नपुंसक. 'संगासि उर्वशीच्या स्वप्नीं [ ढळढळ ] तरि काय गा ! ढवा लाहे। '-मोविराट १.१३३. २ नायकिणी-जबळ जो नोकर असतो तो; साजिदा. हे तों अंगीं नाहीं चिन्ह, गर्द्ध इ०). २ झगझगीत; चकचकीत; रखरखीत ( छन, गाईलें वेदयेच्या ढन्यानें।' — भुगा २८७२. इह० मिणमिण दिवा). — किवि. प्रत्यक्ष; डोळवादेखत; उघड उघड. [ढळढळ]

दिवा, क्रपणाचा कवा, गाजराचा मेवा व हिजडयाचा दवा है चार अनुपयोगी. [ सं. धव⇒नवरा ]

दवाळ, दवाळखोर, दवाळकी, दवाळी—टबाळ इ० पहा. 'टवाळी ढवाळी निदा। सांगणे घडे ववादा।' ⊢द। २.५.२५. -मोभीव्म १.६१.

**ढसकें, ढसकण**—न. (व.) शिजवून टेवरेला पदा<sup>ने</sup> (भात इ॰). 'भाताचें दसकें पडलें आहे, कोण खातो !'

दसदस-दसां, दसादस-दसां, दसासां---क्रिवि. १ बंरचसे घटाघट पिण्याच्या आवाजाचे अनुकरण करून. **२ मन**सोक्तः पुष्कळशा रडण्याचे अनुकरण करून. [ध्व.]

दसर-—स्त्री. चंगळ, विपुलता, उधळपटी -शर.

दसळ, दसाळ, दसर, दस्मर—वि. १ पेमे इ० उधळणारा; उधळचा; सढळ; उदार. 'तुका म्हणे बरा। आहे ढसाळ वेव्हारा।' -तुगा ३६७२ २ अति समृद्धः विपुलः; बृहत्. -स्त्री. समृद्धिः, चंगळः, ढींगचंढींगः, रेलचेल. [ ढस, ढासळणे ] महुः खाण्यापिण्याची दंगचाई नमोनारायणाची ढस्मर. हाताचा दसळ-वि. सङ्क हाताचा; उदार; दाता; मुक्तहस्त. बाल ण्याचा-बोलून ढसळ-वि. अति बोलकाः; जिभेचा सैल.

हस्स(सा)ळण - अकि. १ डासळणे; धासळणे पहा. २ विसर्णे. - हंको.

द्धसासणे - सिक्त. कोंबर्ण; गच्च भर्णे ( भांडें; खोली इ०); ढोसणें. बहुधा धसासून भरणें, चेपणें असा प्रथोग. -अकि. १ सपाद्वन पिगें, इसासून पिगें असा प्रयोग. २ भाक्साबोक्शीं: सपादन रडणें. [हम]

**द्धस्मा**—पु धिमा. हिमा पहा. -मनको.

ढळ-पु. १ घसरण: निसरडें; घसरणें: घसरलेली अवस्था. २ चुक; एखादी गोष्ट करण्याची राहून जाणें: खंड; स्खलन. 'मनापासून कामात कधींहि ढळ पडावयाचा नाहीं. ' [ ढळणें ]

ढळकोना--(व.) (ढळकवणी) अगदी पातळ पाण्याचा अतिरक आहे असा पदार्थ; ढळढळवणी.

ढळढळ—वि. पातळ. विणी—( पातळ पाणी ) पाणचर, अति पातळः, बच्चव पदार्थ. महा वळळळळबणी शाबास ग सुप्रणी.

हळहळ-हळां--किवि १ हसहसां; भरपूरपणें; पुष्कळ ( रडणें ). २ ढणढग; झकझक ( दिवा जळत राहणें ).

ढळढळणं—अफि. प्रखरपणें, ढणढणीत जळणें (दिवा).

ढळढळीत---वि. १ स्वच्छ; ठळक; स्पष्ट (अक्षर, आकृति,

ढळढळून । हात झिडकावी राभिका । ' -पला २. [ ढळढळ ]

ढळणं-अित. १ चलित होणें; जाग्यावरून हलणें; घसरणें; स्थानभ्रष्ट, पदच्यत होणें: कलंडणें: डळमळणें, झुकणें. 'जैसी तीरी प्रा ढक=आच्छादणें, बंद करणें; हि. ढाकना ] नाव न ढळे। टेकलीसांती। ' -ज्ञा ७.४. २ रेल्गें; कलमें. ३ (शरीरप्रकृति) खालावणें; ढासळणें; खचणें. ४ माघार घेणें; वेतांना जी आकृति होते ती. - जनि-पारिभाषिक शब्द ५. दबर्णे; अपयश पदरी येणें; कचर्णें; हटणें. ५ चुकर्णें, न लागणें: [ ढाक ] अंतरणें (ध्येय, नेम यापासून). ६ ( ल. ) वजन कमी होणें; मार्गे पडणें; विसरलें जाणें; रूढींत नसर्णे (वर्दस्त्र आचार, नियम). शाला असतां राजघोळीचीं पानें पांढरीं पड्डं लागतात त्यास ढाका ७ उडणें; वारली जाणें (मूर्तीवर चवरी). 'कुंचे ढळती दोहीं| बाहीं। जवळी राही रखुमाई। ' -तुगा २७८. ८ खवणें; गळणें (अथ्र). 'अथ्रुविन्दु ढळती नयनीं।' -मुआदि २३.२४. ९ वाहर्जे; सुटणें ( वारा ). ' म्हणूनि संवादाचा मुवाबो ढळे। तरी हृदयाकाश सारस्वतं वोळे। '-ज्ञा ९.२८. १० कम वदलणें; पुढें सर्णे. 'हें कायसेनही न ढळे। अनादि ऐसे। ' -ज्ञा ११.४९७. दि. प्रा. ढल=झकर्णे; गळणें ो

ढळता—वि. १ कलणारा; झुकता (ताजवा, माप-घेणाऱ्याला फायदेशीर). २ उदार: सढळ (हात, वजन). [ढळणें] ढळता- होता. २ (ना.) (वर्गीतील अखरचा शेवटचा यावरून) ढ कांटा, ढळती दोरी, ढळती नजर-पुम्बी. (वजनाचा कांटा, मापाची दोरी झुकता सैल ) सढळपणा. (ले ) मोकजीक; स्वतं-त्रता; सवड; रौल कारभार ( चाकरी, काम इ॰ त ). ' महाराजांनीं प्रमाणाबाहर उंच; लंबूस (माणुस, झाड ). ढंकाळ पहा. (ढांग ) एजंटसाहेबांची ढळती नजर आहे हैं धोरण ठेवून दिवसा ढवळचा सडकून जुलूम चालवला. ' -विक्षिप्त ३.२४१.

ढळपा-पी--स्त्री. धलपा-पी पहा.

ढळढळ पहा.

ढळी-वि. उतरती; निचरा होणारी; जिमनीचा गुणधर्म दाखिवणारें विशेषण (जमीन, भुई, शेत, देश, रान इ० शब्दां- कणीस, ताट). २ उंच व धिप्पाड बरोबर योजतात ).

ढळेपंज-वि. फार म्हातारा (घोडा. घोड्याचा घंदा कर- व्यक्ति. घाडी पहा. [ हि ] णारे व जॉकी यामन्थें रूढ ). [ हिं. ढलाइपंज ]

ढाक --स्त्री. (क.) थाप: गप्प.

ढाक-पु. कुस्तींतील एक डाव; ढुंगणी; आपल्या जोडीदा-राच्या मानेवर हात ठेवून आपण जोडीदाराच्या सालीं येणार ण्याचें ठिकाण व वस्तु या दोडोंबरोबर उपयोग ). 'घर ढांदुळठें.' असे दाखवून आपल्या ढुंगणानें त्याला पाठीवर न खाली ढकलें।

ढांक-विकिवि. (निदार्थी) प्रमाणापेकां फाजील उंच; मोठा; अजहा; अवाढव्य (माणूस, इमारत, झाड ६०). ढांगळ —ित. आंवटओरें: ओलसर (कापड, लांकुड). पहा. 'ही बायको केवढी ढांक. ' 'हें घर केवढें ढांक बांधलें. ,

ढांक, ढांक —नस्री. १ (कों.) जुने व वठले हें झाड. २ लहान लिला ). [ सं. दहन: प्रा. डहण ] झाडार्चे खोड: पाने तोडलेलें रोप; पाने नसटेल्या फांद्या, बुधा.

ढळढळून—किवि. ढळढळां; खळखळून. ' नेत्री आलें असु द बाहळी; फांदी. ४ द्राक्ष इ० चा वेल चट्टन पमराया यामाठीं वेलीजवळ पुरलेली काटी किवा फांदी.

ढांकण-णी, ढाकणे, ढाकांपाक--झांकण इ० पहा. [व.

ढाकणी—सी. सोने, चांदी गाळल्यानंतर त्यास पुन्हां घनरूप

ढाका-- पु. राजधाळ (पालेभाजी) वरील रोग. पाउम जास्त पडला अमें म्हणतात. -कृपि ६४८.

ढांकू अ, ढांकळ--वि. १ ( राजा. ) जुनाट: वठलेलें (झाड, रोप ). ढांक पहा. २ लांबटांग्या: उंच: ढांगळ पहा. [ढांक] ढांक्या--वि. झांकणाराः झाक्या.

ढांग---स्री. १ टांगः एक पाऊल. २ उमे राहिले असता दोन पायांतील (मांडचामधील) अंतर. 'त्यानें त्यास ढांगेंत आविल्छें. ३ मांडी: पाय. ४ उडी.

ढांग-वि. १ (व.) अखरचाः शेवटचा. या डावांत तो ढांग

ढांगर - न. वेलीस, ल्हान रोपास आधारमृत खांब: ढांक.

ढांग(गा)ळ—वि. १ लांब टागा टाकणारा; लांबटांग्या. २

ढांगळणं---र्जित. (टांग टाकून जाणे) (ल.) झिडकारणे; उपहासपूर्वक वागविणै: उडवृन लावेण ( हांगळ )

ढांचेंद्रे . ढांचेंद्रं चें--न. विसंगत उत्तर देंगे. -िक्रवि. अप्रास-ढळाढळ-ळां, ढळांळां--- किवि. ( इलडळचा अतिशय) गिकपणें: अवास्तव रीतीनें: विरंगत: वेडेवाकरें (उत्तर वेणें. बोल्णें). [ ढां, ढूं ]

ढांड(डा)ळ—वि. १ धांडळ; लांबर व जाड ( जोंधळचाचे

ढ।डी-पु मुसलमानांतील एक गाणारी जात किंवा तींतील

ढांडळा--५. शोधः झाडा. [ ढाढुळजे ]

ढांडा(ढां)रा--पु. दवंडी: डांगोरा: जाहीरनामा बोटीस. ढांदुळणं —सिक. बारकाईने शोधणें; धुंडाळणें पहा. ( पृंड-' गाव ढांढुळला. ' 'दागिना ढांढुळला.' [ सं. ढुंडन: प्रा. ढंढोल ]

ढाण--न. गाळ: रेदा; विखल. (पाणी वर्गर सांडल्यामुळे).

ढाण-न. काळा वण: चट्टा; डाग ( शरीर, फळ इ० वर पड-

ढाण-न. (कों.) एक खाण्याजोगें गवत.

ढाण---अ.वि. आंबटपणा टास्तविणाऱ्या शब्दास है आधिक्य-दर्शक उपपद जोडतात. अति आंबट (फळ, ताक इ०)-[डाहण]

ढाणक — पु. नीच जातः महार, मांग. चांडाळ इ० अंत्यज लोक. ' नुझी लेकरेंवाळ पुढें विकील ढाणकाला। ' – ऐपो १६०. ढाणकास देणें – टाकणें – वांटणें – लावणें – ( मुलगी, मुलेंकरें, रांडापोरें इ०) ढाणक लोकांस देखन टाकणें. ( ल ) टाकून देणें, कुञ्याला घालणें या अथीं. ' तुझा शिरच्लेंद करून तुझी रांडापोरें ढाणकास देईन. ' – भाव ३०. ढाणकास जाणें – पूर्ण नाश पावणें: चुलींत, मसणांत जाणें याप्रमाणें.

ढाणकस—वि. (मातारा, वाई) धश्चवश्चः धिष्पाङ, दांडगा ढीणा—वि. (क.) धिष्पाङ: दांडगा. ढाण्या—वि. अंगावर टिपके, पेर असलेलः (वाघ, साप). ढाण्यावाघ—पु. अंगावर पेरे असलेला वाघ; खडधावाघ: चित्ता. डाहण्या वाघ पहा. मोठा कूर, पटाईत वाघ. 'जिथें किर्र झाडी; कडा घोर लागे। जिथें वाघ ढाण्या अहोरात्र वागे।' –िशवाजी १०. [रां. दह—दहन]

ढाणी—स्री. डाग देण्याच्या उपयोगी लोखंडी गज: डाहणी. [सं. दह, दाह]

ढार्णे—न. काळा डाग (फळ, शरीर यांवरील).

ढाण्या-व. अतिशय आंवट (फळ). ढाण पहा.

ढाप —स्त्री. फांदी. 'तो खार्ळी न पडतां मधल्यामधें सावध होऊन झाडाच्या ढापीला धरून राहिला.' –वररुचीची कथा (इस्लामपूरकरकृत).

ढांपण—न. (शाकारणी) दोन उताण्या कौळांच्या गंगांच्या सांध्यावर टेवलेर्डे पालथें कौळ.

ढांपण-णी-पुन्नी. १ आंकण. टोपण. २ जनावराच्या डोळ्यावरील आच्जादन, झांकणी: झांपडी: अंधारी. झांकण पहा. [सं. छादन: हि.]

ढापणी — स्त्री. झांकणें: ठपविणें: बंद करणें. [ ढापणें: हि. ] ढापणें - — उकि. १ टोपण ठावून वंद करणें; आंकणें, झांकण ठावणें. 'क्षेंवर्ळें वोळतो मना आवरतें। डोळियाचें पार्ते ढापवेना। ये — तुगा १४४. २ झांकणें: ठपविणें: टडविणें. ३ ढडपुन, दावून टाक्णें. गुप्त राखणें (एखादी गोष्ट). [सं. छादन: हि. ढापना]

ढाएण, ढापा — नपु. १ झांकण: आच्छादन: टोपण. २ झांपडी: अंधारी. [ ढापणें ]

ढापा—पु. १ मोर्टे कौल: आड्यावरचें कौल: कोनावरील कोल. २ जिना ६० वंद करण्यासाठीं योजिलेली फळी. ३ (शाका रणी) ढांपण पहा.

ढावळ--स्त्री सब्बूतर टेवण्याची, पाळण्याची जागा. ढाय-स्त्री. (व.) संवय. [सं धा] ढॉर—न. (गो.) ढोर. गाईचें अगर म्हशीचें मढें (प्रेत) 'ढॉर पडल कावळे जमलें. '। ढोर ]

ढारद्धर—क्रिवि. (व.) (घोरण्याच्या आवाजावरून)गाढ. (निजर्णे). [ध्व.]

ढाल — स्त्री. १ शत्रूपासून बचाव करण्यासाठीं लढाईत उप-योगी पडणारी कातड्याची किंवा कासवाच्या पाठीची केलेली वस्तु. २ निशाण (सन्याचें, मुख्य सरकारचें, किल्ल्यावरचें इ०). (क्रि॰ देण). 'ढाल दिली कात्रजेवर तळ पाहून.' —ऐपो ४४४. ३ (बायकी) घांटी. फंटमणि, कंट. ४ (ल.) आसरा; छत्रः रक्षण करण्यास समर्थ असणारी व्यक्ति. 'तो ग्रहस्थ या गांवामध्यें मोठी ढाल आहे.'—न. स्त्रियांनी केलेल धाडसाचें काम; साहस. (क्रि॰ गिळणें). [सं.] ॰देणें—१ (मुख्य निशाण उभें करणें) (लढण्यास, भांडण्यास,वाद विवादास इ०) सञ्ज होळन पुढें उभें राहणें. 'दिल्या ढाला मैदानांत परांडयाच्या वाजुला।'—ऐपो २३४. २ आव्हान देणें, युद्धास बोल्वणें. ३ प्रवासाची तयारी करणें. उलटी ढाल देणें—फिराविणें—१ वंड करून उठेणें. २ लढाई संपन्न सन्य माघारें, परत फिरणें.

ढाळ—न. जारणमारणांतील एक मंत्र, साधनः खेटक. केलीं नाना कवटालें। पुत्र लोमें केलीं ढालें। ' –दा ३.३.४५.

ढाल, ढालगज — वि. १ (१ ज्याच्या गंडस्थळावर संरक्षणा साठीं ढाल वांघली आहे अशा लढाईतील हत्तीप्रमाणें शूर, धीट—मोल. २ ज्यावर सैन्याचे मुख्य निशाण आहे अशा म्होरक्या हत्तीप्रमाणें धीट). अमर्याद, निलंज्ज;उद्धट (पुरुवाप्रमाणें बागणाऱ्या स्त्रीविपर्यी अथवा तिच्या शिरजोर, धीट, उद्धट,स्त्री जातीला अयोग्य अशा वर्तनाविषयीं योजतात). २ वेछ्ट: दांडगी; ताळतंत्र सोडलेली (स्त्री, तिचीं कृत्यें). ३ (वायकी) उपधार्पा; उलाढाली; दंगेखोर (मुलं व त्यांच्या सोडवा). ४ अतिशय मोठी व स्थूल (स्त्री). ५ दंगेखोर: विराजोर: वेकायवेशीर (मनुष्य). ६ (सामा.) निष्कारण उटाटेवी करणारा: फाजील. [ढाल=निशाणा-गज=हत्ती निशाणाचा हत्ती मोटा असतो यावस्त.] ढालगजपण-न. उलाढाल, उटाटेव. 'तयाित द्रव्य पाहिजे म्हणीन। केलें असंभाव्य ढालगजपण।' —स्वाद् २.२.१५. ढालगज भवानी—स्त्री. १ साहसाचें, आचरटपणाचें, अमर्याद, अनुचित कृत्य करणारी स्त्री. २ उलाढाली, उपधापी स्त्री.

ढान्ठकरी-पु. १ सरकारी सैन्याचें, सरदाराचें निशाण बाळग-णारा. निशाणसंरक्षक शिपाई. २ ज्याच्या जवळ ढाळ आहे असा लडवय्या. ढाळाईत; ढाल्या. ३ (ल.) काठी; आधार; कुटुंबांतील, समाजांतील कर्ता पुरुष; नेता; पुढारी.

ढारर-काटी - खांच--स्तीपु. १ निशाणाची (विशेषत: मैन्याच्या मुख्य निशाणाची काठी). २ (ल.) समाज-राष्ट्र धुरीण; पुढारी; कुटुंबांतील मुख्य पोपणकर्ता.

ढालपट्टा--पु. (ढाल आणि पहा=तलवार) शिपायाचा ळढाईचा सरंजाभ. [ ढाल+पट्टा ]

ढालपा-पी, ढालपट--- इलपा पहा.

ढाळाईत--वि. १ ढाळ धरून, बांधून जाणारा. २ विशे- कर्णे. पतः एखाद्या मोठ्या माणसाच्या, सरदाराच्या स्वारीतील शिपा-यांना म्हणतात. सोटं बारदार. ३ सैन्याच्या अश्रभागी असणारें मोर्टे निशाण नेणारा.

ढालू —( संगीत ) सुंथ पहा.

ढाल्या--वि. १ दाल चेऊन सज्ज झालेला. २ ढाल-निशाण वाहणारा. ढालाईत पहा. ३ धाडसी; साहसी: मसलती: हिकमती; झालेला ). ( कि॰ होणें ). २ शोचास साफ होण्याचें औषध; युक्त्या इ० भीं पूर्ण. [ढाल]

ढाशावारा--पु. पूर्वेकडील वारा. -योर १.६५१.

ढास-वि. रानवट; माळरान; नापीक (जमीन). [फा.] भाग. ढासी पहा.

होणारा ). [ हिं. ]

ढांस—पु. १ (कों ) चावा; दंश. डांस पहा. २ तोडलंला सर्व भाग. [ सं. दंश: म. डास ]

ढा(ढां)सण---न. १ (कों.) आधार; आश्रयः धीरा. २ आश्रयदाता; हितकर्ता. ३ (राजा.) ऐन आणीबाणीची वळ; नेमकी संघि, वेळ. ४ नेमकी जागा 'ढांसणावर नीट होदे चाल-विले. ' -भाव ३४. ५ मोहरा. ' ऐसं कित्येक दुसरेकंड ढासण धरून गोळागोळी करीत होतं. '-भाव ४५. ६ तोंड. ' यांचें फौजेचें ढासण खंदकास लागलें. ' –भाव ४६.

ढा(ढां)सणी--स्री. ढांस: खोकण्याची किया: खोकला ( विशेषत: गुरांचा ). ( कि॰ करणें: लागणें; राहणें ). [ ढासणें ] ढा(ढां)सर्ण-अित. खोकण (घोडा; जनावर यानें).

द्वालण्या --स्त्रीअव. गाडीच्या साटीचें सर्व सामान बांध-ण्याच्या दोऱ्या. या आखरीला आंवळलेल्या असतात. [ ढासी ]

ढासरा—वि. ढासणारा; खोकणारा∙ खोकरा (घोडा इ०). [ **ढास** ]

ढासरा—पु. ढोसराः धसकाः धास्तीः दुःखपूर्ण स्मृति, वेदना. ( কি০ घरणें; घणें; वाळगणें: काढणें ). 'पोरानें आईचा पद. २ प्रकाशणें; सतज दिसणें ( मोतीं ) 🔞 अश्रु गाळणें. डासरा घरला. ' 'त्याला असा ढासरा बसला आहे, मनांतून ' घोडा असुं ढाळतो. ' ४ टाकर्गे: फॅकर्गे. ' धमे प्रथम फामे जात नाहीं.'

पहा.

दासळण--अिक. १ कोसळन पडणे (इमारत, विहीर, रास इ॰ ). २ (ल.) बिघडणें, वाया जाणें, व्यर्थ होणें. धासळणें पहा. - मिक्र. रचलेल्या पदार्थीची रचना कोमळन पडायाजांगी शिथिल

ढांसळाढांसळ-की. पडापड, कोसळाकोसळ: पडझड. ढासी—स्त्री. (व.) वैलगाडीची साटी; सांगाडा.

ढास-न. (व.) गाडीच्या मांगाड्याच्या, बाजुस टेकाव-याच्या कांवी: करळ्या. 'गाडींत ढाश्यापर्यंत माल भरला '

ढाळ-पु. १ पातळ विष्टाः जुलावः रेच (औषधानें, रोगानें रेचक. ' ढाळ आणी उखाळ देती । पथ्य कठीण सांगती । ' –दा ३.७.३३. ३ उतार; उतरंतपणा (पाण्याचा, जमीनीचा). ४ तेजः पाणी (मोत्यांचें). 'मुक्तमणी ढाळ देत।' -वसीस्व ढास -- पु (व.) गाडीच्या चाकावर, धु-यावर बसविछेला प. ५२७. ५ आकार: घडण: घाटणी (भांडी: दागिने इ० ची). ६ शैली; पद्धति; तऱ्हा: रीत. (कि॰ पडणें) 'वोढाळाची ढाळ ढा(ढां)स-श्री. कोरडा खोकला (जनावरें, माणसे यांना कोटी। मारला जाइल यासार्टी। '-अमृत २३ ७ अभिपेक. -हंको. ८ उष्णतेच्या झळा. ९ हापका: पूट. ' नाना लवणाचे जल्ल । हो आवया दोनि चार बेळ । देऊनि सांडिजती ढाळ । तोयाचे ंजेर्वी । ' –ज्ञा १८.७७५. [ ढळणें ] (वाप्र.) ०**देणें**–१ नोकरास बस्तर्फ करणे. २ टाळाटाळी करणें: चुकविणे. ढाळाखाळीं-ढाळी पडणे, ढाळ पडणे-लागणं-पद्धत, रीत पडणे. ढाळाखाळीं चाळणें-नेहुमींप्रमाणें वर्तन करणें.

हाळ-स्त्री. इहाळी: फांटी. [ इहाळी ]

ढाळ-पु. ढेप. 'जाले इक्षरसाचे ढाळ। तरी लवण देणें किडाळ। '-दा १५.४५७.

ढाळउखाळ--पु. हागओक: ढाळ व ओकारी (कि॰ होणें: चालणः; देणः ). [ ढाळ+उखाळ ]

ढाळक---न. शौच्यास साफ होण्याचे औषध. -वि जुलाव होणारें: रेचक ( औषध ). [ ढाळ ]

ढाळणी--स्त्री. १ नांगरेंटरी जमीन साफ करण्याची किया. कळवणी. २ पंख्यानें वारा घणे. [ ढाळणे ]

हाळणें--- उक्ति. १ (चवरी, पंखा इ०) हलविणें: वारणें. 'वैदर्भी चामरातें धर्मन लसदुरोहार हाळ्नि मेवी।' –मोक्रज्ण ६०.१. ' भरत शत्रव दोघे चवऱ्या डाळिती '-विष्णुदासनामा ढाळी। '-मुसभा १४.३४. ५ घालणें; वर ओतणें; अभिषेक करणें. 'श्रीगुरुलिगा ढाळी । ध्यानामृत । ' –ज्ञा १३.३८६. - अकि. १ हासले—न. (व.) शिज्<sup>ब्</sup>न ठेवलेला पदार्थ (भात इ०). ढसके पडणे: गर्जणे ( अपु ). २ ढाळ होणें. [ ढळणें; हे प्रा. ढाल= खालीं टाकणें: चवरी वारणें ]

द्धाळणें -- उकि १ माफ करणें: ढेंकळे मोडणें ( नांगरलेल्या जमीनींतील). २ (व.) पाऊस पडल्यानंतर वखरणें. [ढळणें ] [ हीग ]

ढ.ळदार -- वि. उतरता: उतार असलेला. [ढाळ+दार प्रत्यय] ढाळ ळें)ढाळे—किवि. १ एका डहाळीवरून इसऱ्या 'तेण वासनाहिव ठ विराठें।'-रंगो ४.२६१. डहाळीवर. 'तो हळू हळ ढाळें ढाळें। केतुकेनि एके वेळे।' [ इहाळी ]

पंटींत वसवावी लागत ती पंटी. (इं.) मोल्ड कंस.

२ हरवरा, वाटाणा, लाख इ०चे रोपटें.

ढार्ळी-स्त्री. डाहर्ळा; फांदी. 'बाधीव बुचडयाची लक्षब, पदर अति सवक खोविला तिपदरी वेणीचा। चंदन ढाळीस जसा ल्पेटा सपाट चोदतांना माप घेण्यासाठीं मधूनमधून उंचवंट ठेवतात ते. काळे नागिणीचा ।' -होटा १०४. [डाहाळी ] म्ह० धरायाटा २ नदीमधीट (बंटासारखी ) कोरडी जागा. ढाळी न बसायाला सावली. '=निराधार स्थिति.

द्वाळाक—वि. तंजस्वी.

ढाळ—वि. अतिशय उतरता, ढाळदार. [ ढाळ ]

ढाळे--अ. १ हळूच; हळ हळू. 'तंव वरिले कडोनि डाळें। चंद्रामृताचे तळे। कानवडोनि मिळे। शक्तिमुखीं। ' –का ६.२४७. चौक: दंगण र सहजरीतीनें ' डांऊचि काम हातें सदा।' –दा १९.८ ९.

ढाळेंढाळा । पिकालागीं जळा काढिजे पाट । ' -एसा ५.२१६. उडविण्यासाठीं, हलविण्यासाठीं केलेळी अणीदार काठी. २ हळू हळू. ढाऊँ पहा. ' ढाळे ढाळें चालणें। '-वि.उ ११.९५.

ढाळ्या-- पुकजीला जोडलेला उपराचा पुरवणी भाग.

ढाळ्या — ति. ( प्रां. ) दवंडी देणारा, पिटणारा.

ढिक(क्)ळा — स्रो. डिखळ: ढकूळ; लहान ढीग; गोळा पहा. ( क्रि॰ र्णे ). डिला पहा. ( शिजलेला भात, दहीं इ॰ चा ); गुठळी (रक्ताची). [ डिखळ ]

प्रमाणें अशिष्ट ) [ हीग ]

दिकाचा ). ' भोहरा पुनळ्या रुपयांचे जागोजाग पडले टिगारे ।' कैसा न म्हणेल मानव ढिला हा ।'-मो आश्रम २.४. ५ मृदु: नग्म. -ऐपो १२३. [ढीग]

द्धिमा-उद्गा. (क्रां.) पुर. [ मं. स्थम् ]

द्विगावा---५. (कु.) आधार.

ढिगाळ--- पु. (ढीगचा अतिशय) ढीगच्या ढीग. 'पडिले कमरेचा ढिला-बि. पंढ; नपुंसक. [प्रा. सहिल ] प्रेतांचे ढिगाळ । रक्त निम्नगा चालिल्या । '-जै ८७.२०. [ढीग+ ' आळ प्रत्यय ]

द्विमी--स्त्री. टेंकण: आधार: टेंकू (झाउ, वेल इ० ना लांक-डाचा वर्गरे दिलेला ). ( कि॰ देगें: लावणें ).

दिगोला-पु. (ना ) १ लहानसा ढीग. २ लहानमें टेंकाड.

दिप(प्र)ळ, दिव-४---न. मातीचे ढेंकूळ; ढंपसें; डिखळ.

ाढिम-म्म-स्त्री. १ (दुसऱ्याच्या सांगण्यावह्नन ) आपल्या -ज्ञा ३.४२. २ हुळू हुळू. 'तरी अस्यासाचेनि वर्ळे। प्रत्याहारी उद्योगा-संकल्पापासून निवृत होणे, मार्गे घेणे, चिक्त होणे, २ निराळ । नखी लागेल ढाळ ढाळ । वैराग्याची । ' –हा ६.५७. (द्सऱ्याच्या सांगण्यावह्न) प्रवृत्त होणे (खाणे, देणे, करणे, म्हणगें इ० कियापदांबरोबर विषेधार्थी योजतात). 'मी त्यास इतकें ढाळपेटी —की. मेट्रिमवरून ठमा ढाळण्यापूर्वी ती ज्या बोलखों परंतु त्याने ढिम्म खाली नाहीं. ' -वि.क्रिवि. धिमा; स्तन्धः, मुळींच न हल्तां न ऐकतां. ' जशाचा तसाच ढिम्म उभा ढाळा---५. १ पाने असलेली लहान फांदी: इहाळा; टहाळी. | आहे. ' -व ब्राघात ११ १. ' कोणी कांहीं करो हा आपला ढिम्म बसतो. '

ढिमा-- पु. १ लहान वाटोळी टॅकडी; उंचवटा; जमीन

दिमा — पु. मुलामा. 'कळस ढिमाचे पोकळ । जळो वरील ते झळाळ।' −जा १३.४७०.

द्धिमा-वि. मंद; मुस्त; जड. धिमा पहा.

दिमोरा-पु. (जनावरांच्या) पाठीच्या कण्याचे शेवट:

हिरा—पु. १ (दिरा) नवीन अंकुर; कोंब; न उकललेलें ढाळेढाळा-ळी-ळे-किव. १ थोडें थोडें. 'मग नेमेचि कौंबाचें टोक. २ (ल. कों ) घर शाकारतेवेलीं गवताच्या पेंढचा वर

> हिर्रा-स्त्री. लहान दिरा; कोंब: कोमल अंकर: पानांचे उक-ललेलें कणीस. [ हिरा ]

> ाढिल—वि. ढिला; शिथिल. —स्री. मंदपणा; दर्लक्ष्य, ढिल्ली

हिलता, हिला—वि. १ सैलः घर, आंवळ नसणाराः खिळ-ढिग(गः)र- -वि. ( कुण. ) पुष्कळः, वियुल, भरपूर, (लई या । खिलीत. २ लेचापेचा, शिथिल: भौगलः, हयगयीचा, अन्यवस्थित. ३ सुस्तः आळशी. 'तरी आंगें कर्में हिला। जो मर्ने विकल्पें भरला।' ढिन(गा)र, ढिगारा—पु. राजी, ढीग. गंज. (धान्या- ्रजा १३.६७७. ४ चंचल; निश्रयरहित. 'होतां प्राप्त गुरुविरह ' रसे गार्टी वरी हिस्टी। द्रवभावें आथिस्टी।' - ज्ञा १७.१२८. [देपा. ढिछ: नुल॰ मं. शिथिल; प्रा. सिंडल ] कासंख्याचा **ढिळा**-वि. नि शंकपणें जारकमीस प्रवृत्त असणाराः; व्यभिचारी.

> ढिलाई--स्त्री. १ मुस्तपणाः, मंदपणा. २ हयगयः, दुर्लक्षः, अव्यवस्थित कारभार. [ ढिला ]

> डिला कुमाईत--वि. १ भाडोत्री (घोडा). २ भितरा, कम-कुवत: डगणारा (माणूस).

द्वेळ; नामदे, पंढ, कुचकामाचा माणूस.

ढिलाविणें—अिक. सैल, शिथल करणें. 'वसन दिलावित सरळकंठ आकंठ भरित।' –अमृत ६२. [ ढिला ]

िहली दोरी—स्नी. लगाम सैल सोडणें: बंधन, वर्चस्व, ताबा अतिशय, पुष्कळ करणें. (काम इ०). कमी करणें; अंमल कडक न टेवणें. ( कि॰ देणें; सोडणें ).

ढिल्या—वि. १ खिळखिळचा शरीराचा; ज्याचे सांधे ढिले झाले आहेत असा. २ ज्याचा कारभार दिला आहे असा (माणूस). [ ढिला ]

दिरंगाई. ( कि॰ करणें; पाडणें ). २ (ल.) द्रंक्ष: ढिलाई: शिथिल-पणा. ३ बंधनें, कडक अंगल कमी करणें, काहन घेंगें. ४ (नियमांत मिळालेली ) सवड: मुभा. [ ढिला ]

[सं. धीवर] ढिवरी-र्सा. कोळीजातीची स्त्री. 'मग ता म्यां ढिवरीसी रतविला। '-भज १०७.

**हिसर**---वि. (व.) ठिसुळ पहा.

( मनुष्य, जनावर, लांकुड ). ३ अफाट: अवाडव्य; विशाल. 'जग- धीवर=शेळी ] बंबर अतिढिसाळ । दुर्धर घडि मोडी सहज । ' -देप २. [ टास-

**ढिसळणे**—अित्र. ढासळणें: कोसळणें (इमारत, विहीर, [सं. धीवर] रास ). ढासळणें, धासळणें पहा.

**ढिसा, ढिसळ, ढिस्र-**नि. १ नाजुक, ठिसूळ ( लांकड). ९८७. [ डिस्रळ ] २ ज्याचे स्नायु बळकट नाहींत असा; फोफश्या.

दिसा-पु. एक पक्षी; पाणकावळा; खंडचा: गण्या.

दिसाळ—वि. दसाळ. १ समर्थ; मोठें, प्रचंड. ' नाहीं येणें , पांडे ढिसाळ। दुर्जे जगीं। ' - ज्ञा ४.१७' . २ पोकळ. ' ब्रह्मयातें करूनीही तेजा। ढिसाळ गोष्टी करितोसी। ' -नव १६.८०. ३ फोपशा. 'एक रोकडे एक ढिसाळ। होय सकळ आपण।' -ह १०.१९४. ४ (महानु ) विशाल. 'हारवलीं अनंतत्रंह्याडांचीं ढिसाळें।' -भाए ६५७.

दिसार-वि. नरम (गूळ, माल). दिसर, दिसळ पहा. दिसी-सी. (व.) जिच्या भोवतीं सोपल गुंडाळतात ती

काठी.

ढिला माल—पु. १ हलका, निरुपयोगी माल. २ ( ल ) परंतु ती गाढी। '-भोउयोग १३.८४. ०करणें-१ अनेक वस्तू एक्त्र करणें; रास घालेंगं. २ (ल.) पुष्कळ, आटोकाट प्रयत्न करणें. **्घालण-पाडणे-लावणे-**१ ढीग रचणे; रास घालणे. २ (ल.)

ढील-स्त्री. १ शिथिलपणाः ढिलेपणाः मंदपणा. २ ( ल. ) ह्यगय; मस्ती; टंगळगंगळ; आळस. (कि॰ होण; असणं, करणें). २ चेंगटपणा; टोलवाटोलव, दिरंगाई. (कि॰ करणें: लावणें; मांडण ). -ित. सेल; सुस्तः संथ; ढिखा पहा. [ ढिखा ] •टेपी-ढिर्ही — भी. १ मंदपणा; सुस्तपणा; हयगय; चालडकल; स्वातंत्र्य देणे; मोकलीक देणें; सेल सोडणें. ०एडणें-कामाला-कामाची हयगय होणें: दिरंगाई लावली जालें.

हील-न. १ दोंद; हर. ( एखाद्या अजक्ष व अवजड माण-साला किवा वस्तुला आखर्याणी किवा तिरस्काराथीं लावतात). िह्(हिं-ही)धर —पु. कोळी जात व तींतील व्यक्ति; धीवर. र अवजड धूड. 'हैं केवहें हील हो ! ' [ हि. डील; सं. अधील ] द्वीब--पु. (महानु.) १ घीवर; कोळी. [घीवर] द्वीवाचा अलंकार-पु. नकली, खोटा दागिना. 'तैसा मनुष्यंदहाचा आकारः। जैसा ढिवांचा अलंकारू। वाहिज दृष्टी प्रियारु। भीतर्क कुडा।' दिस(सा)ळ—वि. १ उदार: सड्छ; उथळ्या. धांताल पहा. !—ज्ञाप्र ७४९. २ ढीवराचे, कोळ्याचे अलंकार. ३ (ल.) पितळेचे 🤻 अगडबंबः मोठा; अवजडः वोजड परंतु ढिसुळ, दुर्बलः ढिला विगडाचे दागिने. ' ले विषयाची ढींब।' –भाए ६०३. [ सै.

> ढीवर-पु कोळी: धीवर; ढिवर पहा. -ज्ञा १६.३१८. 'काय करें जरुचरीं। ढीवर त्यांच्या घातावरी।' -तुगा ३१४४.

र्ढावळ-न. तुकडा. ' कर्पुराचे जैसे ढीवळ। ' -गीता १३.

दुंकण---अित. मुद्दाम पाहणे; डोकावणें: डोके खुपसून, पुढें ेकाहून पाहणें. **दुंकून**-किवि. १ मुद्दाम डोके पुढें काढून, खुप-स्न. (कि॰ पाहणें). २ वद्दन: डोकावून. 'म्या त्याजकडे ढुंकून पाहिलें नाहीं. ' [ हि. ढुंकना=झुकणें ] दुंकूत न विचारणे-विलक्तल दुर्लक्ष करणें. [ टोकावणें, अथवा डोकें ]

दुकसी. दुमणी, दुइशी-सी. धडक: दुसणी पहा. दंग-न. ढुंगण; कुला. ' ढुंगासीं लावोनि लंगोटी। त्रेलांक्य-सृष्टि हिंडवसी। ' [ दुंग=उंचवटा, टेकडी ] इह ॰ ' ढुंगणाचें सोइन डोकीस गुंडाळगें. ' =िन्हेज्ज असणें, होणें.

द्वंग(गा)ण, दुंग(गा)ड-न. मोठें ढुंग, कुला, मागचा भाग; कुङ्ग्याचा विस्तार, मोटेपणा दाखविणारा शब्द. [ढुंग] ढीग—पु. १ मोठी रास, संचय, गोळा: गंज. 'भी कृष्णा दुंगणावर आपटणे-मूर्श्वपणामुळें मोठी ठोकर वसून नुकसान त्या मूर्ता पापाच्या त्रासदायका ढीगा। ' -मोसभा ५.११६. २ होगें. दुगणास हात पोहो त्रणें -स्वतंत्र बनणें; कोणाची जरूरी (कुण.) ढीगच्याढीग; राशीच्याराशी; अतिशय मोठा संप्रह, नसर्गे. मुलगा मोठा होऊन स्वर-वर्तन कहं लागला असतां म्हण-साठा. ३ ( ल. ) गर्दी. ' मारीत दिगांत लोटला ।' —ऐपो ८७. ⊦तात. म्हु० तोंडाच्या बाता दुंगाड स्राय लाता (कोणाचें तोंड चालतें कोणाचा हात. ह्या म्हणीच्या सारखीच म्हण. तोंडाचे काम फक्त गप्पा मारण्याचे असर्ते पण इकडे ढुंगणास खस्ता खाव्या लागतात या अर्थी.)

दंगणमांड -- न. १ एक प्रकारचें इरलें. हें वापरणारा वांकल की इरलें द्वंगणावलन आंत दुमडलें जातें व अशा रीतीनें मागची बाजू भिजली जात नाहीं. २ एक प्रकारची मुंगी (कमर-जवळ हिच्या शरीराचे दोन भाग वंगळे पडतात ). [ ढुंगण+ मोडणें ]

दुंगणा---स्री. ( निदाव्यंजक ) स्त्री ( सामान्यतः मोठ्या ढुंग-णाच्या स्त्रीम शिवी म्हणून योजतात ). 'काळचा सावळचा गोऱ्या भुरवया लहान खुऱ्या ढुंगण्या । ' –ससा ८१.

हंडा(ढा)ळणें —सिक. शोधणें; धुडाळणें. ढांढुळणें पहा. [ प्रा. दंदलण=गवेषण ]

दुढ़ाचार्य —पु. दुढ़ाचार्य पहा. [का. दोइ=मोठा+आचार्य] ह्या--पु. टकाड; उंचवटा.

मुलांचा ) इफ. [ध्व. दुम]

द्मद्म — ऋिव. हमहम पहा. [ ध्व. ]

दुमदुमे-न. दमदमें पहा.

दिसतात तीं प्रत्येक. ३ टकर: धडक. ध्व दुम=धडकीचा आवाज ] प्रत्येक तुकड्यास देकणी म्हणतात.

द्वलकां—मी (ना.) गोंडी वाय; डफडी. [ढोल] ( विशेषतः वामरानें-पितांना गाईस ). दुसकी-णी पहा. २ खप- [ ढेंक ] सर्णे; शिरकाव.

दुस --अ. दुस्स पहा.

डोक्यानें दुशी, धका, मारणें. [ दुस ]

आघात. २ द्वशी देण: दुसणी (मूल, वासर्फ यांनी पितांना दिलेळी). (र्कि॰ मार्गें ). [ दुस ]

द्धसर्णा-स्त्री. होसणी. १ रेटर्णे; ढकलंणे; भोसकंणे, ढोसणें; खुपसं, धडक. (कि॰ देण: भारणें ) २ जागृति, फिल्लन आठवण ढिबळा. ढेकळाप्रमाणे विरणें-तेजोहीन, हतवीर्य होणें, जिरणें. दंगें, करगें ( आश्रयदात्याटा ): टोंचणी. [ दुसणें ]

दुसर्गे—सिक. भोसक्षें; खुपसर्गे; खोंचर्गे; आंत मार्गे। (হান, खिळा इ॰ अणुकुचीदार वस्तु). –अकि. डोकें पुढें घालून ( भाताची ) ढेंप. २ गठुळी; गुठळी. आंत घुसणें; मुमंडी देणें. [ द्धस ]

दुसा, दुस्ता -प. गुद्दा; वुकी; वुकांदा; ठोसा ( मुठी ना ). लांकुड. -बदलापूर २२६. [ देप्रा. हिं. हैंका, ढेंक=एक पक्षी ]

दुसा—पु. (व.) शालीसारखें मृती पांघरूणः धुशा. [हिं.धुस्सा] दुर्सी—स्त्री. मुसंडी; दुशी पहा. [ दुसर्णे ]

द्वसे—(व) तीफणी पाभर.

द्धस्य —अ.काळा या विशेषणाळा जो डण्यांत येणारे आधिकय-दर्शक उपपद किवा प्रत्यय. उदा० काळा दुस्स. ( =काजळाप्रमाणे काळा ). ' काळीं दुस्स चरांजन-नग-शिखरेशीं विवृत्ति आसविलें।' –मोवन १०.४१.

दुळका—पु. (व.) डुकली; डुलकी.

द्वस — वि. (व.) अविचारी: हुइ. 'मुख्या फार दूस आहे, तो मारायला कमी करायचा नाहीं. '

ढेंक- -स्त्री. (राजा. गो.) वैलाचा शब्द, ओरडर्णे; हंबरडा. -स्त्रीन. १ एखाद्याच्या अंगावर मोठ्याने कर्कश ओरडर्णे. **२ डर**-कणी; डरकाळी (बाघ इ० कर प्राण्याची). (कि० फोडणें). [ध्व.]

हैक -पु. (व) गर्व. 'आजकाल त्याला फार हेक झाला आहे ' ढे(ढें)कणी-—सी. १ एक बागुरड्याप्रमाणे काळसर तांवडा हुमको, दुमद्रम, दुमदुर्मे - न दमकें; टिमकी; (लहान किडा (याला देकणाची आई समजतात). २ देंकूण धरण्यासाठी अनेक ७िंद्र पाडलेटी लांकडाची फळी. हींत ढेंकुण जाउन बसतात.

हैकणी---स्त्री १ (विणकाम) वही (ओवी) वरची धनु-कठी (धनुष्यकृति भाग). यालाच अटण्याच्यादोऱ्या बांधलेल्या द्धमणी-न्श्री. १ वासकं पितांना गाईस जी द्धसणी देतें ती; असतात. २ (चाळचासाठीं) चक्र नसरुं म्हणजे त्याऐवर्जी काम-धसक २ वासरास शिंगे येण्यापूर्वी त्या जागी डोक्यावर टेंगुळें टीचे तुकडे असतात व त्यास नकशीच्या दोऱ्या बाधतात. या

हैं(है)कर्णे—अकि. (राजा.) १ आवेशानें एखाद्यावर उस-द्वशी, दुश्शी — स्त्री. १ धडक: टकर: डोक्याने मारलेली घडक ळण, ओरडण: शिरा ताणण: अंगावर येणे. २ डरकाळी फोडणे.

है(हैं)कर, हेंकूर-पुस्ती. पोट भरल्या-फुगल्यामुळे पोटां-तील वायु कंटातून वाहर येतांना होणारा आवाज. 'घालेपणाचें द्धसक्तजी —स्त्रा. धक्कं मारणें: दुसकों: खपसणी. [दुसकों] देकर । जेवीं देती जेवणार । निवप १.९. 'लड्व्यंस झणका हुसकर्णे - सिक. १ भोसकर्णे: खपसर्गे: टोंनर्णे: रेटणे. २ भाकर । खाऊनश्यानी दंउ देकर । ' -सत्यविजय नाटक. हेकर देण-देऊन वसर्ण-परद्रव्याचा अपहार करून ते जिरविणें; ठेव द्धसर्का — स्वी. १ खुपसणी; रेटणें; धडक, धका: द्धसंकणी; म्हणून टेवलेला पैसा गिळकृत झाला, परत मिळणार नाहीं असे स्वच्छ सांगर्णे.

देकली-स्त्री. ओकती.

ढे(ढें)क(कू)ळ—पु.डि(ख)खूळ; मातीचा गड्डा. जिमनीचा हेकळे फोड**णे**-( पाणथळ जमीनींत ) सऱ्या पाडणें.

हे(कू)ळी. हिकळी-—स्री. १ ल्हान रास, गोळा; हिकळी

ढेका—पु. घाण्याच्या लाटेवर बसविलेलें व वांकविलेले

. ढकार=वैलाचा शब्द ]

**ढेकी**—श्री. इंख; चुना, पोह इ० कुटण्याची योजना. कांडण्याकुरण्याचें (भडभंजाचा डंख, डंग या प्रमाणें ) साधन. [हि. ढेंक=लांव मानची चिमणी यावहत]

**ढे(ढें)कृण**—पु. १ दंशक जातींतील एक स्वेदज कीटक याला लहानशी सोंड असून ती तो माणसाच्या अंगांत खुपसून रक्त शोषण करितो: खटमळ; मत्कुण. २ (तिरस्काराथीं) घाण्या, कुचका, पादरा, माणूस. [दंपा हे कुण] इह ० हेकणास हेकूण काय खातो=(हिन पशु एक ठिकाणीं शांततेनें राष्ट्रं शकतात). वाईट वाईटाला काहीं करीत नाहीं. ॰ पिरना-म्ब्री.अव. (१८.) पूर्ण दारिद्रय, दैना. [ ढेंकण+पिसवा ]

**ढेंके** —न. ढीक-कें तेलाच्या घाण्याच्या लाटेवर असणारें **व** तिला खार्टी दाबणारे वांकडे लांकुड देक। पहा.

हेंग—भी. १ ढांग; पाऊल; टांग. ' एका देंगेंत ब्रह्माड आटी । यवन धांव त्याचिया पाठी।' –ह २२.१८८ २ उमे राहिलें असतां दोन पायांच्या मधील अंतर 'नाचता नाचता ससा वाघाच्या ढेंगांतून पठालो. ' –लोक २.४४. ३ मांडी किवा सर्वेध पाय. ४ जांचः माडीचा सांधा. हैगा-में पस्तर्गे-१ लांब लांब टांगा टाकीत चालमें. २ पाय परारणें: ताणणें. 'हा ढेंगा पमह्न निजला.'

**ढेंगमत-**—न. नास्तिक, पाखंड मत; थोतांड मत. **ठें**गम**त** पहा. [ डोंग+मत ]

हेंगळर्ण—सिक. १ ओलांड्रन जार्गे: હेंग टाक़न पलीकडे जाणें. २ (ल.) गाळणें: वगळणें (ह्यगयीनें, अश्रद्धेनें ). ३ नासणें; मोडणें; लाथाडणें; फोडणें. ४ झिडकारणें; घुडकावणें; धिकार कर्णे. ढागळणे पहा. 🏿 ढेंग 🕽

ढेंगळा—वि. (व.) इलगरजी: अध्यवस्थित. ' तेथे सगळा ढेंगळा कारभार '

**ढेगा**—पु. ढुंगणः कुळा; ढुंग पहा.

हेगा(ग)ळ —वि. १ लांबटांग्या. २ लांब टांगा टाकीत जाणारा. ३ (ल.) अत्यंत उंच. ढांगळ पहा. [ ढेंग ]

ढेंगाळणं—कि. (व.) रेंगाळगें; ह्यगय करणें. [ ढेंगळा ] हेंगाळी--(ना.) स्त्री. दिरंगाई.

ढेगूमेंगू, ढेगोजी, ढंगोजीमेंगोजी, ढंगोमेंगो — ५. १ (निंदार्थी) बढाईस्रोर: लब्धप्रतिष्टित: रिकामा डौली; ढोंगी; तोतया: लुच्चा माणुस. २ महारांचा गुरु. [ ढेंग द्वि. ]

हें **इ**ळ, दंड(डा)ळणे, हंडाळी-—हेंहळ पहा.

र्ढेढ(ढा)ळ, ढंढाळी —म्त्री. जुलाब; हाळ; ह्गवण; ढगळ २ अर्थ पहा. दढ(ढा)ळणं-अकि. जुलाव, ढाळ होणें; एक-सारखें परसाकडेला जात असर्णे. [ढेंढळ] ढंढळपट्टी-स्त्री. लेल्या जमीनींतील ढंकळें फोडण्याचे कामी याचा उपयोग करतात.

ढेंकारण – कि. ( कु. ) मोठ्यानें ओरडणें; ढेंकणें. [प्रा. | (प्राम्य ) १ जोराचा जुलाव; ढाळ. २ बऱ्याच वेळा परसाकडेस जावें लागणें; हगवण: ढेंढळ.

> है(हैं)हैं—न. १ व(घें)डें, प्रस्थ; घेंड: मोटी आकृति. २ अवडंबर. ॰ फिट्ट णे-पावमाळा सर्गे. ' का वार्षिय हेंहें फिट । जेव्हां शारदीयचा अनुघडु फुट।'-ज्ञा ९.१०२. [घेंड]

हैण्या-पु चांगला लहु, पुष्ट हेकुण, ऊ. रेण्या पहा.

ढ(ढ)ए---न. १ मानीचें ढेंकूळ; डिखूळ. २ जिराईत पिकाची जनीन. ' त्या गावांत २५ विघे हेप आहे. ' ३ जिमनी नी पिका-वरून, उत्पत्रावरून मोजणी ( विस्तारावरून ): मुडा, खंडी, कुडब, अधोली असे या जिमनीच्या मापाचे भाग केलेले असतात. -स्त्री. १ उंसाचा रस कढवून विशिष्ट आकाराच्या तयार केलेल्या खळ-ग्यांत आंतल्यावर थंड होऊन त्याचा बनणारा गोळा. गुळाचा मोठा खडाः भेलीः २ पेंड, भात, धान्य, दहीं, जटागार, कागद, पानें, गवत ६०वा गोळा, गहा, जहा, खाप. 'हेंप लावित अमे दक यातें।'-किगवि २२. ३ ( गुरें, पाउस आगि विस्तव ह्यापा-सुन संरक्षण व्हावें म्हणून ) वर मातीची डिखळें घालून लिप्न टेव-लेळी कडव्याच्या पेंढ्यांची गंज; ढपण. [वैसं. इप्स=विदु; हिं. . ढेपा | **हेपेचे गुर्क-**न. १ (शब्दशः) पेंडीवर पोसळेळी गाय, बैठ. २ ( छ ) छांचखाऊ माणूस.

हिप-न. ( प्रां. ) चेप: गर्दी; खेंच; सम्दाय.

**ढेपझाडा**—पु. पिकास योग्य अशा लागवडीच्या जर्मानीची नोंद (तरफ वर्गरंच).

है वण---नन्धी. १ (माः ) पुष्कळ कडवा एकत्र कहन रच-लेला दीग. २ देप ( –स्त्री. ) अर्थ ३ पहा.

द्वेपणे -सिक. १ रास करणें; ढीग रचें २ ( छ ) ढासणें; दायून, खरुपून भर्गें ( अन्न ). -अफ्रि. चिकदून, दायून हेप होणें. (कागइ, पानें इ० ची): आत जाउन घट होणें, थिजेंगें (कह-लेळा गुळ निवाल्यावर ). ३ कायम होगें ( एखाद्या कामावर, जारे-वर). ४ (ढंप=डिखळ, गोळा यावह्रन) बसर्गे; आसनमांडी घाळगें (बसणाऱ्याचा आळस किंवा एखाद्या ठिकाणीं जाउन परत राज्यास होणारा फार उशीर अथवा बोलगाऱ्याचा कोध इ० ह्या शब्दानें ध्वनित होतो ). 'हा एढोळा कोण्हीकडें जाउन ढंपला. ' ५ (व. ) माती लावगाः लिंपणाः ( झाडाच्या बुंध्याच्या ) भोंवतार्थी माती लावणे. 'आब्याचे झाड ३- र वर्षाचे झाल्यावर त्याला देंपले पाहिने ' [ देप ]

द्वेपपहाणी — श्री. लागवडीच्या जिराईत जिमनीची पाहणी. हेयको इणें -न (कों ) लांकडी मोगर; हातोडा. नांगर-

शको. ४. ६

हैपवांगा---स्री. वांग्याची एक जातः झाड. हेपवांगे-न. त्याचे फळ.

हैं पशी -- स्त्री. १ गोवरीची राखंडी: तिचा तुकडा; देपसा. २ गुजाची ढंप. ढेग्शी-स्त्री. (राजा. कुग.) फणस उभा चिरून केलेला लांबर तुकडा. -मसाप २.३६१. [हेंप]

हेप सा -पु. १ राखुंडीचा तुकडा: ढंपशी. २ तुकडा 'विस्त-वाचा, राखेचा देपसा.' ३ भितीचा हामळून पडेडेला मातीचा भाग, पोपडा: खपली. ४ ढंप ( पेंड, भात, दहीं, इ०ची ). [ ढंप: तुल० वैं द्रथ्य=बिंद्, –ऋग्वे ६ ४३.३.]

ढेंपळ-ळा-ळी. ढेपळो,ढे रूळ-नपुम्नी. मातीचे ढेंकूळ; डिखळ. ढंपळी हैं अल्पत्वदर्शक रूप आहे. ' हे पांसचि ढेंपूळी विरचिना।'-जा १५.४०१.

देपार्ळा-ळे-स्नीन. गुळाच्या देपाचा सांचाः कढलेला हगणे. [ देर ] उंमाचा रस घर होण्याकरितां जींत ओततात ती खळी: गुळाची ढेप तयार करण्यासाठी केंडला खड्डा; कोठें कोठें अशीं भांडींच जिमनीत पुरून त्यांत कडलेला रम ओततात. [ हैप+अली-ळें ]

हे ग्रस---न. नदीच्या कांठचा-दरडीचा कपरा (पाण्याच्या ओघाम्के ढांसळून पडलेला ): ढांसळलेल्या भितीचा भाग: ढेपसा अर्थ ३ पहा. [ ढेप ]

हे रुळ--न. (कु) फगसाचा अर्थाभागः हेपूशी पहा. [हेपळ] हिली पहा. द्वेष्या-नि. चिकटः खनपटीस बसणाराः धरणे धहन बस-णारा. [ हेप ]

हे(हैं)बर्—न. (व.) पोटाचें मुटलेरें दोंद. [ डेंबरा |

हेब पांट्या, हेबरा, हेमरा--वि. पोट मुटलेला; मोठ्या पोटाचा. डेंबरा पहा.

ढें(ढे)बरा, ढेमरा-वि. १ मोठें, पसरट (नाक). २ अशा नाकाचा. ३ सुटलेंलं, फुगलेलं: फुगीर (पोट). [डेंबरा]

हे(ड) बरी — श्री. (व) चाकापुढ़ें आखावर एक लाकडाची बाटोळी फिरकी लावतात ती.

अशी स्त्री; फतीमा.

द्वेबरे—न. (कों. ठाणें) धुरांडीवर बसविलेलें लांकुड.याच्यावर साटी येते.

हैं(हें)बरें, हेमरें—न. एक प्रकारचें थालीपीठ. पिठांत तिखट, मीठ इ० घालून तन्यावर थापतात व त्याला थोडी भोंकें पाइन त्यांत तूप, तल घालतात व भाजतात.

देवळा-पु. (कु.) भोंक.

हेंबूस, हेगूस-न. टेंबूस: ठेंबूस, टेंगळ: टेंगूळ; उटंगळ; फुगीरपणाः उंचवटा ( शरीर, झाड, जमीन इ० वरील ). ( कि॰ बाढ्ये: येणें; फूगर्णे; निघ्यें; राह्यें; उतर्णे ).

देम-स्त्री. टेकडी; खडक. 'तैसे उंचौन लोटिलें कामें। नेहटती कोधाचिये ढमे। ' –ज्ञा १६.३४१.

हेमणी-सी. दशी; दुसणी; दुमणी पहा.

हेमस—न. (ना.) लहान चक्ती (मुळा, दोडका इ० भाजीची ).

देमा-प. १ नदीतील बंट किंवा कोरडी जागा: दिमा अर्थ २ पहा. २ टेंगूळ. ढेंन्रस पहा.

ढेर--पु. डोळयांतून बांहर आलेला चिकट मळ; पू.

हैर-र्सा. १ मोठें पोट; दोंद. २ मोठ्या मोटाचा माणूस, तंदिल तन. ३ नेहमीपेक्षां मोठा फणस, नारळ इ० फळ. -स्नीपु. १ रास; ढीग. २ (व.) रांग. [ हिं. ]

हेरपा-अक्र. मळाने भरणे (डोळे, पापण्या इ०); डोळे

हेरवांट्या, हेरा-ऱ्या-वि. मोठ्या पोटाचा; पोट मुट-लेला. -स्त्री. ढरपोटी. 'ढरपोटीला जशी कांचोळी शोभत नाहीं. ... ' –कमं १.३२. [ ढेर+पोट ]

हेरी-सी. १ (ढरचें अल्प रूप) लहान रास, ढीग. २ (व.) ( निंदाव्यंजक ) डेरकी; पोट. [ ढेर ]

हेल-स्त्री. नाण्यावर पुसट दिवा अधेवट दिसणारा छाप.

देल-नन्त्री. १ देरपोटचा माणूस. २ राक्षस: लहुचा; धूड. ढील पहा. -स्री. ( अशिष्ट ) राशीच्याराशी; ढिगावर ढीग. [ हिं. ढील; हेला ]

हेलच-ज, हेलेज-सी. १ मोठा कमानदार दरवाजा. २ देवडी; (इं. ) पोर्व. 'ढेलजेंत बसले शिपी म्होरकी शिवली।' -ऐपो ४३०. **३** पडवी. ४ घराचा उंबरा [सं. दहली; अर; दिहर्ली हैं ]

हेला—पु. नरीतील बट; कोरडी जागा. ढिमा, ढेमा पहा. ढेळी—वि. १ पुसट, अस्पष्ट दिसणारा (नाण्यावरील छाप); ढेंबर।ढेमाई, ढेमाई — ह्यो. (निदाव्यंजक) अंगार्ने स्थूल ढिल. २ वरील शिक्षा न दिसणारें; झिजलेरें (नार्णे). [ढेल]

हेब-सी. (गो.) डोह; खाडा

ढेस, ढेसा -- पु १ (प्रां. ) कांडें; कांडकें; परें; कोम; डिकशी; डिरी. ' ढंसी ढंसी वोल्हावली। अमूर्तधारी वो माय। ' -ज्ञागा ३७४. माठ, राजगिरा यांच्या झाडाचा जाड दांडा. २ ( रायपूर) कमळाचा दांडा. याची भाजी करतात.

हैंस-वि. (महानु.) निविड; धीट. 'तयांचा श्र्यारं काई वाणावा । ढेंसा कवणु तो जोधांचा मेळावा । ' –शिशु ९४४.

हेसण-स्त्री. (व.) गर्दी; दाटी. 'जन्नेंत माणसाची होते ' [ ढसणे ]

ढेसण, ढेसे—न. मांडीचा सांधा; कटिसंत्रि.

रेटेंगे. [ ढोसर्गे ] -अकि. गर्दी कर्णे. 'तुज करावया नमस्कार । करणारा; कांगावखोर. [ ढोंग ] पढें ढेस महासिदांचा संभार। '-एभा ४.१४६.

हेळके—न. १ बेळक्याची, फांट असलेली काटी. २ दुफांटा; पहा दुबेळकें (काठी; खोड इ०चें ). डेलकें पहा.

है-सी. ढई पहा.

दैसा--पु. (महानु.) अंक्रर. देस-सा पहा. 'तमाळांचे हैसें. '-शिश ३ ७५.

ढोक--पु. ( ना. ) गिधाडासारखा प्रेते फाइन खाणारा एक पक्षी: करढोक. 'जर्गी पाहतां सारिखं हंस ढोक। '-दावि ३८२. ढोक-न. (गो.) काकवी घेण्याचे लांकडी पात्र.

ढोक--वि. १ (व.) इलका; कनिष्ठ प्रतीचा (दागिना इ०). सर्वेचि मोडोनि ये ढोंढी। ब्रह्म गोळकांच्या। '-ज्ञा ८.२२. 'ढोक सोन्याचे डागिने केले.' २ (क.) शेवटवा (नंबर); ढोकल.

होंक-न. १ जुना, वठलेला, वृक्ष. २ (ल.) वृद्ध दुर्बल माणूस ( पुरुष भिवा स्त्री ).

ढोंक, ढोकें-न. १ तलाच्या घाण्यांत लाटवर असलेलें. होणें ) [ ढवढव ] बांकदार लांकड. २ चरकांतली नवरा व नवरीच्या वरची आडवी तुळई किंवा माथेफ क्री असल्यास त्यावरील मोठी लांब तुळई (निदार्थी) मांसाचा गोळा, पिड; स्थूल माणूस. –िव. (ल.) याच्या टोंकास बैल जुंपलेले असतात. -विकिति. अति मोठाः अवाढव्यः अगडबंब. अवाढव्य. ढांक पहा.

ढांकचे-कि. (गो.) दावर्गे, कोंबर्णे. ढोसर्गे पहा.

होंकण-न. पाथरवटाचें एक इत्यार; दगड फोडावयाचें क़दळीसारखें एक साधन.

ढोकण, ढोकसणे--कि. (ना.) गटगटां पिणे. ढोसणे पहा. [हिं. ढोकना]

ढोकरो-वि. (कु.) म्हातारा. [गु. डोकरो ]

ढोकल-वि. (क.) ढोक; शेवटचा.

द्वाकलण-ऋ. दकलगे. [हि.]

उडीद किंवा इतर कडधान्यें याच्या मिश्रणाच्या पिठांचे बनवि- लांकुड. २ अजल, भयंकर प्राणी; अजगरास म्हणतात. ३ झाडा-लेलें भर्जे, बॉंड. ३ मोटा (ढब्वू) पैसा. ४ (नंदभाषा) पैसा. ५ तांबडचा किंवा दुध्या भोपळघाच्या किसांत डाळीचे पीठ घालून तें अळवाच्या किंवा कोबीच्या पानावर थापून तदन केलेली वडी. **-**मृशि १.३६२.

ढो(ढों)कून -- किवि. ढुंकून पहा.

**ढोंग, ढोंगसोंग** - न. १ दांभिकपणाः सांगः पाखंडः खोटी [ ढोण=ओंडका ] बतावणी. २ सबब; कांगावा; मिष. ०धन्तरा-पु. ढोंग; ढोंगी-युक्त्या. [ ढोंग+धनुरा ] ढोंगी-ग्या, ढोंगीसोंगी-वि. १ ढोंग पासून रूढ आहे. [ डोणी ]

ढेसर्णे - उक्रि. ढोसर्गे: ठासून, दडपून भरगें; जोरानें कोंबर्णे; करणारा; दामिक; पाखंडी: लबाड. २ ( आजारीपणा इ॰चें ) सोंग

दोग, दोगण, दोगाड, दोगाण, दोगाणमांडे—दंग

द्वीगण-दोंग पहा.

द्वीगमत--- रेंगमत, ठोंगमत पहा.

ढोंगा—पु. ढुंगण; कुहा. [ ढुंग ]

होंगेरा—वि. ढुंगणाखाली असल्यामुळे मळलेले. ढूंगणाचे पारोसें ( वस्र, वस्तु ). [ होंग, ढुंगण ]

द्धे चिं।-- सिक, द्वसणे: होसणे पहा.

ढोंडी-ढी--सी. वाटोळा आकार; फुगा. 'आणि त

ढोढर--न. (व.) अंदाज; बातंबत (खर्चाचा) ' खर्चाचे ढोढर नाही '

ढांढांवाडा, ढांढो--पुमी. ढवढव: (एखाद्याविपर्थी दिवाळखार, लबाड असा ) गवगवा; बाभाटा: ओरड. (कि॰

ढोण-स्त्री. जनावरास पा गी पाजण्याचे लांकडी पात्र: डोण-डोणी पहा.

ढोणकूर, ढोणप,ढोणा,ढोण--नपु. ढोण; लांकडाचा ओंडका, टोकळा. 'हें ढोणकूर चूर्लीत कर्से जाणार !'

ढोणगीमोट-- बी. दोन बैलांनी ओढली जाणारी मोट.

पात्र. [डोण]

ढोणग्या आसुड--पु. शेतक-याचा लांब आसुड.

ढोणशीर-सी. टाचेच्यावरील शीर; घोडशीर.

ढांणस---न. १ झाडाच्या खोडांचे कापूस काढलेले मोटे मधील ढोली.

होणसक् ड-वि. (राजा) (निदार्थी) फोपशा: स्थल-दही: आळशी ( मनुष्य, जनावर ).

होजा-ण्या-वि. १ मोठा व गलेलहर स्थल व महः होण-पेश्वर. २ वयाने मोठा पण पोरकट ( मनुष्य ). टोणा-ण्या पहा.

होणां -- स्त्री. एक जातीची नाव, डोणी. हिचें चित्र जुन्या पणाची वर्तणुकः, फसवाफसवीः, चाळः फसविण्यासाठीं ( मंत्रइ० ) नाण्यांवरून आढळतें. द्राविडी भाषांतून हा शब्द जुन्या काळा-

ढो(ढों)पर --नपु ? गुडघा. २ (विशेषतः नाशकाकडे रूढ) कोपराची स्वील, कमरेचा खवाटा इ०अथी, जसें:-कोपराचें-खांयाचें-बोटांचें-गालांचें -कमरेचें-टिरीचें-पायाचें होपर. ३ (व) दंगग. ४ ( चांभारी ) जोडयाची टोके प्रत्येक. उराचे ढापर-न. हातीच्या हाडाचे अग्र. ० खळी-स्त्री. गुडच्याचा होसा-धडक: गुडघ्याचा मार (कि॰ मारणें: दंणें). ॰खंटी-किवि. काळवा रंगाची गुरें. [ ढोर+गुर्ह ] गृढ्वे खार्टी टेकून (कि॰ चालगें: येणें). ढोपरखंटी बसणें-गृडचे टेकणे. ढोपरखुं ट्रांस येणें-ढोंपर टेंकून उमे राहण्याच्या ळावयाच्या लांकडाचे ) कृत्रं ज्यांत बमवितात ते दोन खंटे प्रत्येकीं. दशेस येणे, प्राप्त होणे •गोटी-स्त्री. गोटयांचा खेळ ह्या खेळांत वोटांच्या पेऱ्यांनीं, ढोपरानीं गोट्या पुढें ढकलतात

होपरणें सिक. आगलीमध्यें गोटी होपगर्नी हकल्णें [ ढोपर ]

ढांपराची वाटी—स्त्री. गुडप्याची वाटी होपरी---स्त्री. गुडघी नांवाचा एक रोग. [ ढोपर ] ढोपा-पु. ढोंपर: गुडघा.

ढोबन्नल-स्त्री. (व.) १ जमीनींत खोदलेली लांव चुल: |कातर्डे किंवा त्याचे तयार जिन्नस). [ ढोर ] चर. २ आगळ.

•होण-( व. ) पोकळ होणे.

ढोबळ-ळा-वि. १ जाड, मोठा: वोजड: ओबडधोबड. 'दास म्हणे रे झाड ढोबळें वीज तें सूक्ष्मरूपी।' -दावि ३३२. (क.) देखोट्या.

होबळा-पु. १ मोठें भोंक ( मिंत, जहाज, फळी, कापड इ॰स पडलेलें ): खिंडार. २ खाळचा आधार मुटल्यामुळें लेंब-णारा. झोल झालेला छपर इ॰कांच्या तुराट्या इ॰चा गरा, गळाटा.

द्वोमण-न. दुंगण: कुछा

होमणा-न. १ चाखत माखत व चिवइन केलें अन्नमेवन. २ चाख रुठी, चिवडलेली स्थिति: चिवडाचिवड.

द्वीर -न. १ वेल, गाय, म्हशी, इ० जनावरांची जात, वर्ग; ग्रॅंडोरें. २ बैल: गाय: म्हैस इ० पैकी प्रत्येक जनावर; गुरूं. 'जैसा ढोह सब्इबुर्डी। स्तला पंश्वी।' –ज्ञा १३.७८३. [सि. डोऊ ]

होर-पु. एक अंत्यज जात किंवा तींतील व्यक्तिः मेलेलीं गुरं ओढून नेणारी जात. कानडे रंगविणारे, कमविणारे चांभार.

ढारआंबा, ढोरांबा - पु (गो ) एक वृक्ष. याम मार्ग शीप च्या सुमारास वाटोळीं फळे यतात.

होरकी-(स्री.स्रा.व.) गुराखी. [ ढोर ]

दोरकोडा--पु. वरचे जाड टरफल: भुस्मा. 'या जानाचा ढोरकोंडा।' -एभा २९.५०५. [ होर=जाडा + कोंडा=टरफल; भुमा ]

होरकोळी - पु. मोटा काळसर रंगाचा कोळी (किडा). ढारगा-पु (गजा. वृ.) गिधाड, गृध्र. ढोरगी--न (क.) गुरांचें कातडें. [ढोर] ढोरगं,ज-सी. एक प्रकारचीं मोटी गुंज ( झाड व फळ ).

ढोरगुरूं--न. गुर्नहोर, गुरांना व्यापक शब्द. विशेषतः

ढोरजा - पु (विणकाम) मागाच्या लाटेचें (कापड गुंडा-

ढोरहॉक्टर-पु जनावरांना उपचार करणारा डॉक्टर. 'ता उक्यात गुरांचा दवाखाना नसल्यास नजीकच्या दवाखान्यां-तील डोर डॉक्टर उपचार करतो. '-गांगा ७२.

ढोरमळी-स्त्री. ( शंतकी ) उंसाचा रस कढवितांना प्रथम येणारी मळी.

ढोरवाडा-पु. गुरांचा गोठा.

ढोरची - वि. (राजा.) होरांची: गुरांहोरासंबंधीं (हार्डे,

ढोळ-पु. १ एक मोठें चर्मवाद्य, नगारा: भेरी: पडघम. २ ढोबर—न. (व.) फुटकें भांडें: फुटक्या मडक्यांचें खापर. (ल.) मोठें पोटः दोंद. ३ (ना.) निंदाव्यंजक संबोधन. [ध्व. मं. ढोल: प्रा. ढोल्ल; फा. दृहुल ] (वाप्र. ) वाजन ढोलान-राजरासः मोठग थाटानेः उघडपणः निभेयपणः, जय जयकाराने.

> ढोल-न्त्री. (झाड, टेकडी, जमीन इ॰ मधील) मोठें बीळ; गुहाः पोकळ जागाः, विवरः भुयारः 'मग ते ब्रह्मगिरीचे शिखरीं। औदंबराचे ढोळांतरी।' –कथा २.१०१३८.

द्वाल आंबा- प. एक मोठे आंब्याचे झाड.

दोलक-को -स्त्री. लहान होल, नगाग, ख्याल गाणारे साथीकरितां हें बाद्य वापरनात [होल]

होल के-में -- न. इसकें: लहान होल; होलकी. (बाप्र.) ॰फोडणें-गृप्त गोष्ट उघड करणें •वाजणें-गाजावाजा होणें; दुष्कीर्ति होणें ॰िपट्रणें—स्तोम माजविणें: बडेजावी गाणें. 'एकानें मुधारणेच्या तत्त्वांने ढोलके पिटावें व त्याच्या वगलवज्ञांनी भोंवती उड्या सारून ... ' - टि ४ ५९ [ होल ]

होलक्या--वि होलकें वाजविणाग. [होल]

होलखांब-पु जेतांतून पक्षी हांबून रावण्याकरितां ज्यास वाजविण्याना होल किवा सूप वांधतात तो खांव. [होल+खांव]

होल ्ज न्त्री मोटी गुंज, होरगुंज पहा.

होलजी —मी. होलकी (तमाशांत वाजवितात.).

होलज - देलच-ज पहा.

**ःहोलजी**—पु. होल वाजविणारा. [ हिं. ]

ढोलमांजर-पुन, मांजराची एक जात. कांडचोर; ऊद: खबल्यामाजर पहा.

ढोला - ५. १ अकस्मात होणारा जबरदस्त तोटा, नुकमान ( न्यापारांत वर्गेर ). ( कि॰ बसर्णे ). २ ( ल. ) फमवणूक: विश्वा-सघात. (कि॰ देंगे). ' पावसाने होला दिला. '[होल=पोकळपणा] २ ढोल: ढोली: झाडाची पोकली. [ढोल]

लेर्जे पोट. ३ पोट पुढे आलेला, ढेरपोट्या माणूस किंवा पद्यु. [ढोल] सांपडलेल्या प्रशस्तीमध्ये (इ० स० १० वें शतक) आढळते व ढोली — स्त्री. डोल; पोकळी; खबदाड; विवर; दरी (झाड, हिंच रूप हर्शिच्या रूढ रूपाशी पुष्कळ अंशी जुळते

खडक, टेकडी इ० तील) [ होल ]

होत्री—म्त्री. (ना ) तहान होला, कणगा.

ढों ली —पु. (क.) ढोल वाजविणारा. [ढोल]

ढांली—मी. दोनशे पानांचा जुडगा. [ हि.]

**[ ढो**ल ]

ढोसकणी-णें, ढोसकी-णी-णें - दुसकणी इ॰ पहा. ढोसण —श्री. (कों.) सोसाट्याचा वारा: विशेषत: जमीनी- तक्षीम=हिस्सा, भाग, वांटणी, वाजू, तट. वरून येणारा ( ईशान्य व आग्नेयीकडून ).

ढोसणं—अिक. घटाघट, गटगट पिणें: हसासा गिळणें: झोंकणें: एकदम चह करणें. [ध्व. हो ! हो ! गिळण्याचा आवाज ] होस-ढोसून जाळण-( ल. ) अत्यंत त्रास देणें: छळणें. [ ढोसणें ]

दोसरा-पु. ढासरा पहा.

ढोसरा-- पु. १ टोसा; रपाटा; तडाखा. (कि॰ देंगें; मारणें). २ टोमणाः व्यंगोक्ति. [ होसर्जे ]

हो(हों)सला-पु. बांगडीचा एक प्रकार: एक ओबडधोबड बांगडी.

ढो(ढों)सा—पु. १ गुद्दाः रहाः वृक्ती · ठोसा. २ ढोसण पहा. ढो र क्या - पु. एरंडाचे मोठ्या जातीचे वी. -कृषि ३५८. हौदव, दौद्विण--दनदव, दनदवण पहा. ढोळ---न डीळ पहा.

## ण

ण-वर्णमारेंतील १५ वें व्यंजन अक्षरविकास:--याच्या सात अवस्था असून पहिली अञोकाच्या विलालेखांत, दुसरी चपळाई, भरगच्चपणा ६० निदरीक असा कियापदावरोवर योजा-पहिल्या आणि दुसऱ्या शतकांतील कुशानवंशी राजाच्या लेखात: वयाचा शब्दः तडक पहा आवळन गच्च. उदा० तकट बांधर्णेः= दुसऱ्या पासून तिसरी, चौथी राजा यशोधर्मन् याच्या मंदसोर आवदन, गच्य बांधों. तकदन जेवरों=भरपूर, सच्चून जेवरें। येथील लेखांत (स. ५३२) पांचवी उष्णीशविजयधारिणी या तकट−पळणें–निघणें–धावेंगें≕एकदम पळत सुट्र्णें, एकदम चालु प्रथांत सांपडते. सहावें रूप हैं उत्तरकडील नागरी लिपींत रूढ लागणें इः. ' पाठीवर घाव घेऊन तकट पळालेला इंग्रजी सोजीरहि आहे व यावरूनच प्रचित्त रूप हड झाठें.

त-वर्णमार्टेतील मोळावे व्यंजनः दन्त्य अथवा चौध्या वर्गी-ढोला—पु. (ना. व.) १ कणगाः धान्य सांटविण्याची कोटी. तील पहिलें व्यंजनः अक्षरिवकासः-या अक्षराचें सर्वीत जुनें रूप अशोकाच्या शिलालेखांत, दुसरें रूप भट्टिपोलु येथील लेखांत, 

त--- थ. ( ना. ) तर [ तर अल्प. ]

ता। — ( मांकेतिक ) १ तहतः तागाइतः पावेनोंः पर्यत. 'सठास सबैन ताा खमस सबेन चेकुण.'-भात्र १०.३.११६. २ तर्फ 'देहाय ता। पाठस '-रा १८.३२. ३ तालुका. ४ तमल-ढोल्या—वि. १ ढोल; हरपोट्या. २ ढोल वाजविणारा. मात. ५ तथा. ६ तपशील. ७ तहा=ला; चनुर्थी विभक्तीचा प्रत्यय ' ताा मोकदमानी ' =पाटलाम. ८ तपे=कांहीं मेडचांचा गट. 'ताा वीरवाडी ' ९ तालीक≂नकल. १० तकमीम–शीम–

तइनात, तइनातजाबता. तइनाती-तैनात इ० पहा. तइं-इं--िकियि. (कवि.) तेव्हां, त्यावेळीं. ते पहा. 'वचन आपुरुं सिद्धी नेई। तुका म्हणे तई मज कळसी। ' -नुगा ७३६. [सं. तदा; प्रा. तइ]

तइं-ई--किवि. तेथें; तिकडे. -मनको. [सं. तत्र; प्रा. तइ] तई - भी. अन्न शिजविण्यास उपयोगी असे धातूचें किंवा मातीचें भांडें: तबी; तबली. -बदलापूर ६५. [ म. तबी ]

तउरी-वि. (क) तवरी पहा.

तऊर-पु. तवर. १ तोरा: आडचताः दिमाखः ऐटः गर्व. ' जोराचा–विद्येचा–धनाचा–अधिकाराचा तऊर. ' २ तहस्वपणा; जलद राग थेण्याचा स्वभावः शीघ्रकोप ३ दिलवारपणा. अभिमान. ४ घिटाई: हिञ्यार हिमत [ अर. तहब्दुर्≕राग, घाई ]

तकट --- न. १ दागिने इ० कण्यासाठी ठोकून पातळ केलेला मोने ६० भात्चा पत्राः तबक. वर्म २ (राजा.) लहान मुला-मुर्जीच्या करगोटचांत पुढें घालावयाचे पिपळप नः एक दागिना. फा. तम्ब्तः म. तगट ]

तकट, तकट्टन-वि. विवि किथेतील आवेश, जोर, जल्दी, ेआ**म**च्या बाजीरावापेक्षां .. ... अधिक शूर असे ज्यास भासत ंनाहीं… ' –िन २०७. [तडक]

तकरणें—उकि. १ आवळणें; घट बांधणें: तकद्दन बांधणें. २ तकम सपाद्दन खाणें: पोटांत खच्चून भरणें: तकद्दन जेवणें. 'दोन शेर भात तकटावयाला पाहिज, काम मात्र करायाला नको. '[तकट] तकरा

तकट(ड)बंदी, तगटबंद-दी — श्रीपु. १ कुंपण वर्गेर घालून वढिलेली स्थिति: परिवेष्टण: आवरण. २ वढा: कोंडमारा. ३ (ल.) तगादा, निकड लावगें: बोकांडी बसर्णे. ४ सामानसुमान इ० घट, आवटन बांधणे ५ (ल.) अटकाव, प्रतिबंध करणें: कोंडणें; कोंडमारा करणें. [तकट=घट+बंदी]

तकटी---न्त्री. पदकः पिपळपानः तकट अर्थ २ पहा. 'महा-मोलाचा हा पट तदुपरी पीत तकटी।'--निमा १.८३. [तकट]

त हर्टे—न १ दार, खिडकी इ० कांवरील ताटी, जाली, चौकट. २ धात्चा पत्रा. तकट अर्थ १ पहा [तकट]

त्तकडँ—रें —िकवि. (माण. कुण.) तिकडे. याच्या उलट हकडँ. [तिकडे]

तक्की - स्त्री. चोवीस चिवटयांचा (जाडयाभरड्या मुताच्या गुंडाळयांचा ) ममुदाय

तक्रणें —सिक (व.) लुवाडणें: (एखादी वस्तु) फुकटांत मिळविणें:

तकत—शअ. (गो.) पर्यंतः पावेतों. उ० सांजवेळ तकत= संघ्याकाळपर्यंत. [तो वक्त अप. ! हि तकू=पावेतों]

तकतक-तकां—किवि. चकचकः झकझक-झकांः स्वक्रक. (कि॰ करणें) टकटक पहा. [दृश्यानुकरणः तक् द्वि.] ॰करणें-अकि. (व.) उत्केटित होऊन वाट पाहणें; अस्थिर होणें 'तें मूळ जाण्यासाठीं तकतक करतें.'

तकतकर्णे —अकि. १ चकाकर्णः चमकर्णः त्रव्यत्रखः, झकझक कर्त्णः २ (मनुष्य इ०कांचे शरीर) चमकदार, तुळतुळीतः संतज दिसर्णः [तक्तक]

तकतकी —स्त्री. चकाकी; झकाकी: तुळतुळीतपणा; उजळ-पणा: चमक. [तकतक]

त इ.तकीत—वि. चकचकीतः, तुळतुळीत. उजळः, चकाकणारें; मोहंग्दार. [ तकतकर्णे ]

त ह(स्र)तगाच — पु. (स्रा.) यात्रेत्न मिरवावयाची रथा-प्रमाणे शृंगारेळेळी नाच-पोराच्या तमाशाची गाडी, तिजवरील तमाशा. तक्तरावा पहा. [फा. तख्न्+स्वान्=चाल्ता]

तकदम—वि. जुनैः, मागीलः, गतः झालेलें. [ अर. तकादुम ] तकदीर, नग्दीर—न. दैवः नशीवः अदृष्टः भाग्य. [ अर. तक्दीर् ]

तकपद्धी—स्त्री. (व.) कपाशीच्या गाडीचें वजन, भाव, किंमत इ॰ तपशील लिहिलेली चिट्टी. [तग+पट्टी] ्**तकमकणें -**-अकि. ( कु. **)** कासावीस होर्ों; कलकल्णें. तग-गर्गे। पहा

तकरार-इ,तकार — स्त्री. १ (कायदा.) वादी-प्रतिवादीफिर्यादी-आरोपी-भांडणार दोन पक्ष इ०कानी स्वपक्षसमर्थनार्थ केलेर भाषण, लिखाण, (ई.) आर्ग्युमेंट. (कि० करणें, घेणें). २ हरकतः, अडथळा करणें: अडचणः आक्षेप घेणें, कुरकुर. (कि० करणें सांगणें). ३ वादिववादः भांडणः झगडा. ४ आक्षेपः फिर्यादः गा-हाणें: ओरड. ५ (चुकीनें) दोतारोपः आळ. तकराळ पहा. ६ पुनरुक्ति. 'या प्रमाणें तकार करून सांगून पाठिवरेंते. '-रा ५. २०६. [अर. तक्रार्] ० अर्जी-स्त्री. (कायदा.) खाळच्या कोर्टाच्या विरुद्ध वरिष्ट कोर्टाकडे केलेला अर्जः, दाद मागणें. (ई.) अपील्. ० खार, तक्रारी-च्या-वि. नहमी तकार करणाराः भांडणखोरः हुज्जतखोर. ० खोरी-स्त्री. भांडखोरपणा.

तकराळ — स्त्री. १ वस्तृस्थितीचा विपर्यास करून सांगितलेली हकीकत; बनावटपणा. 'याचे भाषणांत तकराळ दिसंत.' २ दुसऱ्यास फसविण्याकरितां, गोत्यांत आणण्याकरितां रचलेलें कुभांड: आळ: तोहमत: दोपारोप: तकरीर. ३ तकरार पहा.

तकरीब-स्त्री. तक्रीब पहा.

तकरीर, तकीर—पु १ (एखाद्यावर आणलेला) खोटा आरोप, आल. (कि॰ आणणें; येणें). हकीकत १ 'चित्रगुप्त बर-दास्त लिहितमें। विषयाची तकरीर. '२ तकारः स्वपक्षसमर्थन; कैफियत; करीणा. ३ (ल.) खोट्या व लांबलचक सबबी. ४ प्रतिज्ञालेख, शपगेवरील नवाली. ५ वादीचा लेख त्यास दाखवून त्यावर त्याची सडी घेत असत तो. —भाअ १८३० ६ हकीकत; माहिती. 'फितूर केला होता त्याच्या तकीरा.'—वाडसमा ३.७१. [अर. तक्रीर]. ॰कर्दे—वि. १ तकरीर करणारा. २ निवंदित; सांगितलेलें. —वाडशाछ १७४. [अर. तक्रीर+कर्दे] ॰वामा—पु. खटल्याची लेखी हकीकतः कैफीयत.

तफलादी—वि. १ लवाडीनें अथवा निष्काळजीपणाने, हात राख्न, पूर्ण कसव खर्च न करतां तयार केलेलें (घर, पेटी, दागिना इ०); चालटकल करून वनविलेला. २ बनावट: नकली; न टिकणारा: तकलुबी; हलका. [अर. तक्लीदी]

तक(ख)ळीफ-प, तक्ळीफ्—स्री. (व.) श्रमः तसदीः त्रासः [ अर. तक्ळीफ्≔तसदी ]

तकरतुबी-पी, नकरोबी—वि. दिखाऊ; खोटा; बनावट; जुजबी; हलक्या प्रतीचा. (माण.) तकलोपी. तकलादी पहा. [अर. तकल्छब् ]

तकलें - स्त्री. (गो.) डोकें; मस्तक; टकलें.

तकवा, तक्वा—५. १ बळ; जोर; ताकद; उत्साह; हुषारी: कोशीस. 'मराठा तितुका मेळवावा । आपला महाराष्ट्रधर्म

वाढवावा । येविषयीं न करितां तकवा । पूर्वज हांसती । ' –समर्थ-संजीवनी ५२. २ उत्तेजनः आधारः धीरः ' एक तकवा आपला धरिला आहे. ' –पेद २०.२९७. [अरः तक्वियत् ]

तकवी, तकवाई-स्त्री. तगाई पहा. -गांगा १८९.

तकवियत कौल, तकयेत कौल, तकवेत चिट्ठी—पु. स्त्री. कायदेशीर कौल तयार होईपर्यत सरकारानें नोकरास, खेड्ड-तास, कंत्राटदारास दिलेलें तात्पुरतें आश्वासनपत्रः मदतपत्रः [अर. तकवेत्, तिकवयत=आश्वासन, समाधानी+अर. कौल्=वचन ]

तकशी(सी)म, तक्षीम—न्त्री. १ वतन, गांवचा खर्च इ० काळपरे कांचा वांटा, विभाग, फाळणी, वांटणी, हिस्सा, भाग. २ विशिष्ट परवाना नियमांनी संघटित असलेला समाज, मंघ. वग, जाति, मंडल, चिक्री ] कंपनी. [अर. तक्सीम] ०दार-पु. वाटकरी; भागीदार (जमीन, हक, मालमत्ता इ०चा). ०दारी-न्त्री. १ तक्सीमदाराच्या हक्का, वाटणी; भाग. २ तक्सीमदाराच्या हक्काने मिळा-वयाचा हक्साना हिस्सा, भागीदारी. [तक्सीमदार]

तकशी(सी)र, तकशी(कसी)र, तखशी(सी)र—स्ती. १ अपराधः, गुन्हाः, चूकः अन्याय २ न्यूनः कमीपणा. [ अर. तकसीर ] व्हार-वि. गुन्हेगारः अपराधीः दोषी. [ अर. तक्सीर+ दार]

तकस— ५. (राजा. कु.) १ (धका. तडाखा लागल्यानें झालेली) इजाः जखमः व्यथाः त्रासः दुःखः २ (ल.) (अपमान, उपहास, निदा इ०कानीं मनाला होणारी) व्यथाः त्रासः आघि. (कि॰ पोहोंचणें: पावणें; लागणें; बसणें). [सं. तक्ष्=तासणें १]

तकसुबी—स्त्री. लवाडी: फसवेगिरी. 'रांडनं तकसुबी करून आली आहे.'-भाईसंब १८३४.२११. [अर. तकझ्छुब]

तकाकणें—अकि. (तकतकणेंचा अतिशय). प्रकाशणें; अतिशय तुळतुळीत दिसणें; ळकाकणें. [तकतक]

तकार्का — भी. (तकतकीचा अतिशय). तजः चकाकीः उज्वलता. [ म. तकतकी ]

तकावी — स्री. तकवी; शेतकऱ्याला जमीनदारानें, सरकारानें कर्जरूपानें दिलेली आर्थिक मदतः तगाई पहा. –गांगा १८९. [अर. तकावी]

निकया, तक्या—पु. १ मुसलमानी फकीराचें विश्रांतिस्थान, मठ; या ठिकाणीं तो रहातो व धमंज्ञानाचा प्रसार करतो. 'अली-कडं धामधुमीच सबबेनें मोहिबी आपला कदीम तिकया सोइन उपर घाटावर जाऊन नवाच तिकया बनविला आहे. ' —ब्रप ३३७. 'बळात्कारें हिंदुची मुलगी घेउनि । तिकयांत बैसतां फकीरांनीं। कोधें समोंवतीं लाऊनि अग्नि । बोंबलित रहन ठेविलें तथा।' —दावि ४०३. २ पीर पुरलेली जागा; मशीदीसारखा एक प्रकार. ३ टेकण्यासाठीं मितीशीं उभी ठेवावयाची मोठी उशी, लोड. तक्या पहा. [अर. तिकया]

तकीप—िवः सिद्धः सज्जः, स्थापितः –राव्य ८.४७. 'पहिली लढाई झाली फार ठीक । केले मोर्चे तकीप।' – ऐपो १२६. [तरकीव ! तहकुब अप !]

तकुवी—स्वी. तात्पुरती मनाई: तहकुवी पहा. [तहकुवी] तकुव-नि. तहकुव: तात्पुरते वंद, रह, थांबवलेलें. (कि॰ करणें: टेवणें: होंणें). -न. तकुव चिठी पहा [अर. तवक्कुफ्= कांहीं काळपर्यंत थांबणुक] ॰िचठी-स्वी. १ एखाद्या छुटुंबास सारावमुलीच्या अधिकाऱ्यापासून उपद्रव होंछं नये म्हणुन कांहीं काळपर्यंत वमुलीचा तगादा वंद टेवण्याचा सरकारी हुकूम, पत्रक, परवाना. २ कांहीं वळपर्यंत आराम देणारें औषध. [तक्व+चिठी]

तकट-किवि. चटकन, चुटकीसरसें; तावडतोब.

तक्की लावणें कि. (व.) वजनाच्या काट्यावर कपा-शीच्या गाड्या लावणें.

तक्कू—पु. आंब्याच्या फोडी ठेंचून, किसून त्यांस तिखट, मीठ लावून केलेली चटणी: कवठ इ०चा ठेंचा.

तक्केफाड-—वि. (व.) (नेहर्मी तक्क्याशीं वसून राह-णारा) आळशी; सुस्त. [तक्या+फाडणें]

तक्टो-पु. (गो.) चटईचा लहान तुकडा.

तकत, तखत, तखत—न. १ मिंहासन; नृपासन. २ पीठ; मठ; गादी. शीखांमध्ये मुख्य गुरुद्वारांना म्हणतात. [फा. तख्त्] ०न(नि)शांन-वि. सिंहासनारूटः राज्यावर, गादीवर बसलेला. [फा. तख्त्+निशीन्=बैस ] नक्काधिकारी, तक्काधिपति-पु. गादीवर असलेला; राजा. [फा. तख्त+म. अधिकारी, अधिपति= मालक ]

तक्त(ख्त)पोशी—की. १ लांकडी कळाशीदार तक्त्यांनी केलेला कडीपाट—जभीन: पटई. 'नंतर तो गल्बताच्या तक्तपोशीवर आपल्या पत्नीशीं संवाद कर्क लागला. '-कोरिक ६. २ तक्तपोशी केलेली खोली, माडी. [फा. तख्तपोश्=फळ्यांची जमीन]

तक्तपोस—पु. (ना.) लांकडी पलंगवजा मोठी बैठक. [फा. तख्तपोश्]

तकरावा — पु. लग्न इ० समारंभाच्या मिरवणुर्कीत नाचेपोरे किंवा कलावंतिणी यांच्या ताक्याकरितां केलेली फळ्यांची लांकडी चौरंगासारखी रचना. लग्नाच्या वगैर मिरवणुर्कीत हा तक्ता माणसांच्या डोक्यावर किंवा गाडीवर ठेवतात. किरता तमाशा; नाच. तकतराव पडा. [फा. तख्त्=सिंहासन+इ०चा रवान्=चाल-णारें, हालणरें]

तक्ता—पु. १ (लांकडाची ) फळी: पाट. २ वार्गेतील फुल-झाडांचा ताटवा, वाफा. ३ लागवडीपैकीं एक भाग: पांडगा. ४ शाली इ०कांचा गद्रा. ५ कागदाचा ताव अथवा अर्था कागद; (यावरून) रकाने पाइन केलेलें निर्रानराळ्या कोष्टकांचे यादी-हजेरी-६०कां [ अर. तक्विया ] ादिल्हारी-स्त्री. उत्तेजनः उत्साहवर्धनः समा-सारखें पत्रकः एकुण एक बाबींच्या तपशिलाचें सामान्य पत्रकः धानः 'संचणीचा वख्त आहे, तक्वादिल्दारी पाठवर्णे ' -रा नकाशा; कोएक (रकाने पाडलेंलें). ६ कागदाचा विशिष्ट आका-राच्या नम्न्याचा तुकडा. (ज्यावह्न तसल्याच आकाराचे तुकडे कापतां यतात असा. तक्ती पहा. ७ लांकडी ओटा. ' वाणी लोकांच्या दारांपुढील पुर्वीपासूनचे ठेवलेले तक्ते उखडून टाकले. '-विक्षिप्त खुर्दखत सादर केले- '-रा १६.३२. [फा.] •कौल-पु. आधा-१.1२1 ८ ( ढोर. ) सागळ, पेसी, पट्टे वगेरे बेतण्यासाटी सनपत्र. तकवियतकौल पहा. केलेली लांकडी फजी. [फा. तख्ता]

तर्का-न्त्री. १ कागदाचे विशिष्ट आकाराचे तुकडे करण्या-करितां प्रथम नमुन्याकरितां कंठेला तुकडाः, तक्ता अर्थ ५ पहा. २ अशा त्कड्यांची रास: पुस्तकाच्या पानांचा ढीग, चळत. [फा.] ॰ पत्र-न तक्ती अर्थ १ पहा. [फा. तक्ती+मं. पत्र=

तकी-वि. तक्त्यांचा, फळ्यांचा केळेळा. [तक्ता]

तकदमा—पु १ आगाऊ पैकाः विसार, 'तकदमा वसुरु पैराव केला.'-वसा ४८. घतला. ' - ख ८'५१ २ अग्राधिकार पहिला मान. - क्रिवि. आगाऊ. [ अर. तक्दीम ]

तक्या-पु १ तकिया पहा. २ आरामशीर टेकून वनण्या-करितां केलेला दगडी ओटा, ओटी इ०वर टेंकण्याकरितां केलेला उंचवटा.

तक—न ताक. [सं.] मामाशब्द-०कों डिण्य न्याय-पु. लेले शब्द. कथनी, कथील इ० पहा. एका पदार्थाला दोन सजातीय विधी असतां त्यांपैंशी सामा-न्याला विशेषाचा जो वाध येतो नो. उदा० तर्वाम तक वाढा आणि कौंडिण्यास दहीं वाढा, या वाक्यांत उद्याच्या विधानाने - पंच ३.९ % तकाच्याला वाध आला. ॰मंड्रर-५ ताकाच्या अनुपानाशीं घ्यावयाचा मङ्ग (लोहकीटापासून केलेलें औषध.) मि तक+ मंहर ] ॰योग-पु. मीठ, हळद व मोह-या हीं औषधे प्रत्येकी तखेक। तयासी नाहीं गमळे। '-स्त्रिप २.२९.९८. २० तोळ घेऊन ४०० तोळ ताकांत टाकावीं आणि तें भांडें तोंड वांध्रन तीन दिवस तमेंच देवावें नंतर त्यांतील २० तोळे ताक दररोज प्यावें याप्रमाणें २१ दिवस केठें असतां पानथरीचा ं नाश होतो. -थोर २.१९८. [ मं. तक+योग ]

तकार, तकारखोर—तकगर इ० पहा.

तकीय लावर्णे निसवत नाहीं. ' –रा ५.१५७. [ अर तकीव् ]

तक्लादी-वि. तक्लादी पहा.

तक्लीफ —स्त्री. तक्लीफ पहा.

तकन्द्रवी पहा. (कागट) 'तक द्रवी अमेल. '-रा ३.११७.

तक्वा-पु. जोर; उत्साह तक्वा पहा. 'तुमचे लिहिल्याचे

१६.३३. [ तक्वा+दिल्दारी ]

तिवयतरौल, तक्त्रेतकौल-पु तकवियत कील पहा. तक्त्रेत-स्त्री. समाधानीः खातर्जमा. 'साहबीं तक्त्रेतींचें

तकशी(कर्मा)र-म्ब्री. तकशीर पहा 'तहमूल (सहन) करावयाम तक्सीर केली नाहीं. ' -इमं ६७.

तखन, तख्त-न. तक्त पहा. 'तखत फोडुनि केटी पुळ-धाणी। '-एपो ५२५. ०नशान-तक्तनशीन पहा.

तखतराया -प्र. तक्तरावा. 'तखतराया रथ हनीचा पुढे वाजं नीवतस्वाना।'-ऐपो ४४०.

तखता—वि. तक्तामंबंधीः राजाचाः राजासारखाः 'तखती

तखदि(दी)र --न. नशीव; दैव तकवीर पहा. ' माझ्या तखदिरात आहे तरी काय ११ - सूर्येय १३५.

तखळादी, तखळ(ळां)बी---वि. तकळाढी पहा.

तखर्ली, तखर्राव्याघ, तखरें, तखरें दु:ख, तखर्या-गोग, तस्त्रील--कथली, कथील यांपासून वर्णविपर्यासाने बन-

लं**खा** -पु. ानखा पहा

**नखान** — ५ दरोडा. 'तंव तंथें चोर तखान घाळुं आला।'

तखे क-- वि. तकोनं समजणारें: कल्पनायाद्य: तर्कित. ं तियेन आपुर्ले पातक । सांडोनि दिधर्ले सक्केकि । एसे वर्तमान

तखन---तक्त पहा.

तख्तराव-वा, तगतराव--पु. तकतराव, तनरावा पहा. मणिखन्ति अपारा पालख्या तख्तरावे।'-सारह ३.३६.

तख्ता-- पु. तक्ता पहा.

तग---पु. टिकाव; निभाव; चिकाटी. (कि॰ निघण; धरणे). तकीय—की संबंध तकरीव पहा. 'त्यास मझेल्याची 'गमले ते नग न निव सोसुनि कुलिशोत्थ दाह, तग ज्यातें।' -मोभीष्म ७.१८. तगाव पहा. [ सं. तक्=सहन करणें ]

तग-पु. वजन करावयाचा मोठा तराज्ञ. (वाप्र.) तगी लाचण-१ वजन करण्याकरितां कांटचांत घातळे जाणे. २ ( ल. ) तक्लुबी. तग्लुपा-फा-वि. दिखाऊ: बनावट: खोटा (एखारें बाम) ठोंबकळत, भिजत, राहणें-पडणें; (कोटांतील दावा इ०) अनिश्वितपणें अर्धवट अज्ञा स्थितींत राहणे.

तंग-पु. घोडवाचें खोगीर आंवळण्याचा चामडवाचा पहाः तक्च्यावरी पंधरा दिवस लोकांस उमेद होती. '-रा १२.८३. घट आवळकेला पटा [फा. तग्] ॰तोड-वि. नप्रदीक्षा घेण्याच्या

बतांत असल्यामुं के बन्नाचे वंद तो इन टाकलेला (गोसावी इ० ). [तंग+तोडगें] •ताबरा-श-ताब्रा-पुन्नी. घोडघाला लाग-[का तगबु=मागगी करणें] णाऱ्या जिन, तंग, तोवरा इ० जिनसा. 'श्रोडवाला तंगतोवरी जिनबंद कोरी। ' -ऐपो ४२९. [तंग+तोवरा ] व्याग-बाहार- पहा. 'तगटियंलीया कांचोळी । हारावळी त्या वत्यां। '-मुंशु पु. खोगीर वर्गेर घालून केलेली (घोडयाची) तयारी; जिनवंदी; १९६ ( कि॰ करणें ). ' दारु गोळी लोकांस वांद्रन तंगवार करून मुहुतैं ¦ठाकला । रथे रथ तगटिला । ' –कथा ६.1५.३० सिद्ध होऊन चालिले. ' -भाव 10 ' तंगवाहार तवारी साऱ्या सैनेस । 'ऐपो ३३ -. -वि. खोगीर वर्गरे चढवून सज्ज कंछेला (घोडा). २ (ल.) कंबर क्सून प्रवासास निघण्यास सिद्ध झांळळा ( मनुष्य ). [ फा. तंग्बार=सामानाचें गाठोडें ]

तंग-—वि. १ घट: आवळ: आवळ होणारा ( अंगरखा, चोळी इ० ); दृढ. ' बरवा अंगीं राहे भाव । तंग तोचि जाणा दव । '-तृगा ३४५४. २ अडचर्णीत, पेचात, सकटांत सांपडळेळ (मनुष्य).(वात्र.) •कर**णे**-१ आंवळेंग. २ ( छ. ) ( एखायास ) पंचात धरणें. ' प्रथमता झुनजीं त्याग तर्ग कला तव्हाच त्यास आच वसली. ' -ख ८४७. ०हो**ण**-(गो ) अस्वस्थ हो में (जीव); म्लानि चेणें; त्रासंग. 'फार व ठां शीचास झाल्याम्ळे जीव फार तंग आला आहे.' [फा. तहुगु] सामाशब्द- • चाई -बी, तंगशाई-स्री. १ टंचाई: दुर्मिळता; अडचण: तंगी; तुटवडा. 'परंतु खर्चाची वद्गत तड्ग-चाई जाली. ' -इमं १:४. ' आपले अशा तर्गचाईत बहुत उपयोगी पडले. ' -ख ११.६०००. २ विपन्नावस्था; ओढगस्त ढस्मर. [फा. तङ्ग्+चाय् ] •तंर्गात-वि १ (प्रां.) फार घट दम, जीव धरून असर्णे; चिकाटी न सोडणे. कसेवसे जिवंत असर्णे. बांधळेळा: फार आवळंळळा. २ अंगावरोवर. आटपशीर; बांधसूद; ' परि वांट मज परतृनि येतां वळ माज न तगार्वे । '- मोरामा-सुटमुटीत; घटमूट. ३ (सामा.) तंग. 'उरी दोन्ही गेंद गुलाबी युण पंचराती २२५. -न टिकाव: टिकांगे. 'तरी विरक्तीव चुनि संगीत । वर कंचुकी ल्याली तंगतंगीत । '-पला ४.४४. [तंग कहीं । ज्ञानामि तगर्णेचि नाहीं । '-ज्ञा ५५.३६. [तग ] द्वि.] ॰दार-वि. (अंगार्शी) दाट, घट बसगारा (अंगरखा, चोळी इ०); आवळ. [फा ]

दाद; अंदाज; तकट. [ तगटणें ? ]

ठोकून पातळ केलेला धातूचा पत्रा: तबकडी: वर्ख; पान. तकट ८.२१. [तकतकण] अर्थ १ पहा. 'तया शक्तिचकाच्या तगरीं।' -भाए ५४८. ३ (महानु.) अलंकार.

तगर, तगरणे, तगरबंदी, तगरून—तकर; तकरणे इ० पहा.

[ तगटणें=पाहणी करणें ]

शको. ४. ७

तगरणे--उक्ति. (पिकांची) आणेवारी काउंणे. पाहणी करणे.

तगटणे-- जिक्क. १ घट्ट वाघणे, आवळणे. तक्टणे अर्थ १ २ मिडविणे; भिडणे; चिक्द्वन असणे. 'रणी उभा

त्रगटणे-अफ्त. झटणें, धावणें. 'गदादि आयधीं ऐसा वेट । अतिवं अंतर्र रणभूमीसी । ' -एभा ५,५२५. [ तडक ! ]

तगर्रा--वि. भरजरी: चांठीव्या पत्र्याची, 'शोनेति देसी तगटी निशाणें। ' -साम्ह ७.५३. [तगट] •िनशाण-न जरि पटका अँडा.

तगडु- -न. (ब.) चादीचा, पितळचा पत्रा; तकट, सगट पहा | तगट |

तंगाड-डी---नर्सा. पायावहरू योजावयाचा निदाव्यंजक शब्द टागर्डा पहा [टाग]

तगडुणें, तंत्रद्रणें - र्जिक, पायपीट कर्जे, करावयास स्वावें, तागडणें पहा. [तंगडी]

तगड़ा-वि. ( माळवी ) घिष्पाड, घराकहा; बळवट, 'तगडा जवान ' [ मं तनु+कटा: हि तन+कडा ]

नगणें -अकि. १ टिकणे ( मुख व स्वैर्य यांनी युक्त अशा म्**ह० खाण्यापिण्याची** तंगवाई व नमोनारायणाची नियतींत राहणे: टिकून असणे. २ सहन करणें; टिकाव घर**णें**;

> नंगणं -अकि. १ क्षीण होणें; रोडावणें. २ विपनावस्थस, अवनतीस येगें; दाश्यियुक्त हो ने ३ थकों, दमणें. [तंग, फा.

तगतगाट-पु. झकपक; झगझगाट. 'दोन्ही मंडपीं थाटें तगट -न. १ भरजरी वस्त्र. २ दागिने इ० करण्याकरितां श्वाट । पीतांवेरं तगतगाट । अळंकारांचे उखलखाट । ' -वसीस्व

तगतगी(गि)त-नि. तक्ष्तकीतः चक्राकणाराः, तकाकी अस-'नागलतिक।पर्णोत्तमें । जैशीं तगर्टे । ঘঙিধী हेमें । ' –मुरंशु २४६० लेला. ' विकेपीला ग्रुंड तगतगित सिंद्र विलसे । ' –अकक २ गजगौरीवत ९. [ तकतकीत ]

तगदमपट्टा--स्री १ अनुमानधपकाः मोघम अजमासः ठोकळ अंदाज २ हिशेव करण्यापूर्वीच कुळाकडे अगाऊ केलेली तगटणी स्त्री. (पिकांची) पाहणी; मोजदाद; अंदाज. वसुलाची मागर्गा. ३ जवरदस्तीचा महणून मानला गेलेला कर. [ अर. तकहम, तक्दीम, तकदमा+पट्टी ]

चालेल अमें वजन. (कि॰ होणें) २ अनुमानधपकाः ठोकळ दागकडून कर्जाळ मिळालेला पैसाः तकावी [अर. तकावी] अंदाज. लगदमा में, तगदम-किवि १ अनिश्चितः अनिगीतः, ' अद्यापि चालु अमें उल्या स्थितीतः, निकालांत न काढेलेल्या स्थितीत पूर होणें. 'दुखण्यांतून उठल्यापासून जग तंगाडल्यासारखा दिसतो (कोर्टातील काम इ०); अनामतः, मोघम. 'त्यार्वे उपाध्ये**पण**ंखरा.' तगदमा राहिले ' २ टोकळ मानानें; सरासरी अंदाजानें; अनुमान धपक्याने ३ झटपटः तावडतीयः एका झटक्यांत [अर.तक्दीम- वण्यासाठी नेमलेला कामगारः तगादाकामगार. [ दगादा-अर. गीर अग्राधिकार, वर्चस्व ]

तंगिपलिलिले--न. (कों.) फळचांना सांध्याची खोवण पाडण्याचे मतारी हत्यार. [ इं. टंग+पिलपिलें ]

तगबग-मग-स्त्रा १ तळमळ: अस्वस्थता. 'कामभोगाचे तगवर्गे । डोळचां पातया पात न लागे । '-मुविराट ३.१३३. ( ताप इ॰कार्नी शर्गरा ी होणारी ) काहली, अशांतताः तडफडः | तम्हासी कांडी राहिला नाहीं. ' –रा ६.१५४. [ अर. तकाझा ] कासाविसी: तळमळ: व्याकुरुता (कि॰ करणें). -किवि. तड-फडत: तळमळत: कासावीस होत. [अवस्थेतच्या दृश्यावरून, तुल० काः तग्गुमुग्गु=खालवर ]

तगमगर्गे --- अकि तळमळणें: (जीव) खालींवर होणें; तडफडर्जे: कासावीस, व्याकुळ होणें. [तगमग]

तगर पु. (प्रां. गहानु ) एडका; मेंढा. ' एक तगरांची जंझों दाविताति।'-दाव ८६ का.]

तान. -न तगरीचे फूल [मं ]

तंगराखण —म्त्री. (कृ) मुताराच्या रोखणीचा, रंध्याचा एक प्रकार, फळीला संधोमध पुढें येणारा भाग राखून दोन्ही भोंवरा. -अश्वप १.१०१. [तंग+सं. आवर्त=भोंवरा] बाजुबा भाग रंबुन काढणाग रंबा. [इं. टंग+म. रोखण]

तगवड---स्त्री. (व.) दोन लहान टेकड्यांमधील द्री का. ताग=दरी]

तगत्रणा - वि. १ (कों.) टिकाऊ; टिकणारा. २ एखार्दे दिवशी वापरावयाचा; टेवणीचा: राखून टेवछेळा ( पीतांबर, बस्र इ० ). [ तगर्भे ]

तगत्रभी, तगवणु ह--म्बी. टिकविणे, पुष्कळ दिवस टिकेल अशा रीतीने वापरण. [ तगविणे ]

तगत्रण -- न. (कों.) (लप्रकार्योत, सणावारीं नेसण्याच्या उपयोगी असें ) पुष्कळ दिवस टिकणारें वस्त्र. उदा० पितांबर, मार्टी असरेखा छहान तंग, परा, बंद. [तंग] पैठभी इ०. [तगर्णे ]

नगविण - अफ्रि. टिकविणें; जपून वापरणें. [ तगंगें ] तं । इ। इं - श्री. तंगी; अडचण. तंगचाई पहा. [फा.]

तगदमा -पु. १ अधिकाराचा दराग. दवदवाः हकमत नगाई—स्त्री शेतक-याला मदतीखातर सरकाराकडून, जमीन-तंगाडुण-- उक्ति. १ तांगडणे पहा. २ (व.) सुदृढ किवा

> तगादगीर-दार-पु शेतक=यांवर सरकारचे हक बजा-किंवा फा. दार प्रत्यय ]

> तगादण-अफि. (कों.) कंटाळणें; त्रासणें: (जगाला, एखाद्या कामाला ) विटर्णे.

तगादा--पु. (पैशाच्या फेडीसाटीं, किवा इतर कांहीं गोधीं-साठीं लाव के ी ) निकड, निकडीची मागणी, लकडा, नेट. (कि॰ विषयों न मिळतां जीवा। तगवग सुँट।' –दा ३ १०.६ ।. २ लावर्गेः लागणें ). 'सन मज्कूरच्या स्वारीच्या हिशेबाचा तगादा

> तगाफली —भी. बंसावधपणाः गाफिशी. 'तगाफली केलिया आपर्छे केर्छे पात्राल ' -रा १८.५०. [ अर. तथाफुळू ]

> तगारी—स्त्री १ परात: थाळी: ताट. 'आमचे तगारीत जेवावें. ' - मदरु १.१०४. २ (खा.) घमेलें: तगारें पहा. फा. तघारी ]

तगार -- न लोखंडी टोपलें, घमेलें [फा. तघारी]

तगाव-पु १ (एखायाबरोवर, एखाया ठिकाणीं, मुखानें, नगर—स्त्री. एक फुलझाड याच्या फुलाम सकालीं मात्र सोयीनें ) ठरणें; टिकन राहणें; निभाव, टिकाव. २ सहन करणें; थों डासा वास येतो. मस्तकशुळावर तगरीचें मूळ उगाळन ठाव-|दिवस काढणें; टिकाव: तग; निभाव ( कि॰ काढणें=कर्माची षष्ठी निघणें कत्यांची पही ). [तग]

तंगावर्त-। (घोड्याला) तंगाखाली असलेला वाटोळा

ति।(गे)री --श्री. १ (एखायाला) कामावहन, नोकरीवहन काइन टाक्रों। हकालपृशीः वडतर्फीः कायमची रजा देंगें। (कि॰ देंगें ). ' तिगरी बदली हुजुरून व्हावी ' - इमं ८८. २ बदली. [ अर. तघीरी ] ( वाप्र. ) ( एखाद्याला ) तांगरी चे वस्त्र देणें-कामावस्त दर करणे; वडतर्फ करणे; सामाशब्द - •बहाली-पु. (सरकारी ने)कराना ) कामावरून काढणे व पुन्हा नेमणे इ० व्यवहार, कमती आणि भरती: वडतफी व नेमणुक. [तिगरी+ वहाली=नमणुक ]

तंगी -श्री. घोडचाची झूल, गाशा, बुरखी इ० बांधण्या-

तंगी -- स्त्री. १ (अंगातील कपंड इ० कांचा ) घट्टपणाः अडसपगा. २ ( द्रव्याची, जिनसांची ) टंचाई; अडचण; ओढ. ३ चिणचणः ओढाताणः गरिबी. ४ (व्यापार) तेजीः महागाई. [तंग]

नगीर—वि. काम।वसन, हुयावसन काढून टाकलेला; बडतर्फ चिळ शीतळ जे तजवीज कशी तुज हे नुमजे। ' →र १६. ३ तार-केलेला. ( कि - कररों; होरों ). ' प्रसंगें शिवरार्जे किले हायचा तस्यबुद्धिः विवेकः, विवेचकबुद्धिः ४ निकालः निर्णयः निर्णायक सुबा तगीर केला। ' -सप्र १८.२१. [ अर. तध्यीर ]

तगा—न. (बं) खांच; खळगा. [का. तम्गु]

नग्मा-पु लौकिक: प्रतिग्रा; वजन; कीर्ति ' आम्ही आज-पावतों मुसल्मानीचा तम्मा जतन करून आहोत. '-दिमरा १. व्यवस्थित काप्णे. १५९. [फा. तघ्मा]

त्रवय्य — वि. क्रोधाने चवताळळळा: संतापाने चडफडणारा व डोळे वटारून पाहणारा, संतप्तः, कोधाविष्टः [ ग्. ]

तज्ञ-स्त्री. दालचिनीचें झाड. -न. दालचिनीच्या झाडाची साल; दालचिनी. [ सं. त्वव्, त्वचा≕साल; प्रा. तजा; हिं. तज ]

तजकरनवास, तजकरनीस, तजकरनीस—पु. कोणीः सरकारी नोकर लाचलचपत खातो की काय ह्याचा बारीक तपास करणारा मराठी राज्यांतील अंमलदार. [फा.] •करनिवसी, **-कर निद्यी-**स्त्री. तजकरनिसाचे काम. [ तजकरनीस ]

तजकरा, तजकरा—पु. १ (तजकरनियाने उघडकीस आण-लेली ) लांचलुचपत; खोटी नोंद; हिशेबांत लवाडी; पैशाची, जमा-। खचाची अफरातफर. (कि॰ काढणें). २ टवाडी; खोटेपणा. **'तजकरा करितों हरि हा खरा ।' –हरिराजकृत मृदूलाचार्य विरि-**चित रामार्योचे भाषांतर ४१. ३ लवाडणे: परद्रव्यापहरण. ४ दंड. 'तजकरे ध्यावे, घरे बुडवावीं, नागवावें.'-मराचिसं 1९. ५ पैशाच्या अफरातफरीमुळें निघालेलें येंगे. 'बाळाजी वामन दामले याजकडे पर्गणे अकोले येथील तजकरा निघाला आहे. ' **-रा १४.**५. [ अर. तझ्किरा ]

तजकरा--- पु. सनद. 'दुमाला कीजे तजकरा उजूर न कीजे.' –रा ३४.४७२ [अर. तझकीर]

[ अर तझकीर ]

तज्ञणे--अित. टाकरें।; त्याग करणें; त्याजें। सोडणें. 'लाज भय शंका जनीं नाहीं तिजयेलीं दोन्ही। '-तुगा २९८. ' जनीं जल्प-वीफल्प तोही तजावा। '-राम १३०. | त्यजणे अप. ]

तज्ञियार-स्त्री तसवीर पहा.

तज( जि ला, नजिल्ला, नजेला, तजि( जे )ली, तजिल्ली—पुष्पी. १ कातिः तजः प्रकाशः चमकः क्षिलाई. २ गईब जहाला ऐसे जण्डन सागताच पादशहास आधर्य वादन बहुत (चेहरा, झार्डे, फर्के, चित्रे इ० कादी) टवर्ट्या. ताजेपणा, तक-्तिज्वजीत पडला. ' –सभामद ४२. [ अर तज्वीस् ] त्तकी. [ अर. तजही, सं. तजस्: म. तंज ] तांज(जं)लीदार, तजेलदार-वि. टवटवीत िसगारें: कांति क्रिकः; [तजिला]

तजवीज-की. १ दोव. तपास: चौकशी. ( कि० कर्णे ). २ उपाय; उपाययोजना: व्यवस्था; हिकमत; युक्ति. 'वीज अर्च- काव्य ६० ) २ संत्रथन; एकी; संघटन. [ अर. तन्झीम् ]

मत. ५ सानुत्री; सिद्धता (कार्याची). [ अर. तज्वीझ ]

तजा —स्री. (चाभारी) कातर्डे: जोड्यावरील मागळ [सं. त्वचाः प्रा तजा ] (वाप्र.) • उजर्जे-जोडचावरील सागळ **्मा हुणे** -सागळीस मोड पाडणे तजे चिकटविण-सागळ व अस्तर एकत्र शिवणे.

तजाऊफ--वि १ चुकणारा. २ कमी. ३ कपटी. -शर. तजा-त्रज पहा.

तजावज —स्त्री. १ उहंघन: अतिकम. ' मह्कम अक्दसासी तफावत व तजावज न कर्फं. ' -रा १२. २ अंतर; लांबीचा पहा. 'सात कोशीचे तजावजीने पानगळ नजीक मुकाम केला. ' -रा ३ ३५ 1. ६ ( छ. ) कमीपणा; फरक. 'हरएक बार्वे चालवार्वे म्हणून कल्मी केलें तर दोस्टीचे जागा तजावज आहेसे नसें. ' -ब्रप २३६. [ अर. तजाबुझू ]

तजावजा --स्री. अफरातफर 'दागिने यांची तजावजा होईल त्याची खबदारी वरचेवर करीत जाणें. -वाड मा १.1१५ -िकिवि. १इतस्ततः विखुरलेल्या, अस्ताव्यस्त, विस्किटित स्थितीतः पांगापाग झालेल्या अवस्थेत (माणर्भे, बंत, वस्तु इ०); परागंदा. ' मिरजेंतील थोर थोर मंडळी काहीं तजावजा जाली अशा प्रका-रच्या अवया ऐकतो ' - ख १०.५३३७. २ गर्भगळित, घावर-हेल्या, गडबडलेल्या, भयर्चाकत अशा अवस्रेत ( माणमें इ० ). 'पुण्यांत होक बहुत तजावजा जाहुले आहेत.' —ख १०५३४१. 'पेंढारी दहा कोसावर आले असे ऐकतांच ोक तजावजा झाले.'

तजावत, तवावृज, तजावु(उ)जू, तजावत तमा-तजकीरनवास-पु. सनदा वगैरे लिहिणारा कार्यन, वत-निली. १ (ठरेज्या पद्धतीत, कमात झालेजे, केलेले) उद्धंघन: अंतर: फरक; तफावत. कमर. तजावज पहा. २ ( ल. ) लबाडी: कपट. [ अर. तजाबुझ् ]

> तजुबा--पु. (ना.) रीतः, धारणः तजुर्बे हार-वि.(ना.) ंदर्दी; मर्भज्ञ [ अर. तजिबा]

तजेला — ५. टक्टवी. कातिः, पागीः तज्ञ, तजला. तजिला पहा. तज्जीज—श्री. १ तजवीज पहा २ काळजी; विंता. 'राजा

तुज्ज --वि. माहितगार, वृहाल, जाणणारा, ' सत्तजचि अति-तक्रतकीत. दु:सह ऐसे म्हणतील न तज्ज्ञ का पविला। ' मोभीष्म ८.३३. [सं. तत्=तं+ज्ञ=जाणं ]

तंझाम---स्त्री १ गुंफर्णे; (मोर्त्ये ६०) ओवणे; रचणे (कविता

तीर, सीमा: मर्यादा 'पांचाळकटक तेण विदास्ठिं, तट जर्ने महा २२०. [ध्व. तट्र] वृषभें । ' –मोकर्ग ४ • .३३ २ टेकडीची, डोंगराची कड, उतरण. ३ गांव. किहा इ॰काच्या समीवतालचा कोट, भिंत ४ एखाद्या जानींत, समाजांत पडलेले पक्ष प्रत्येकी फली: विरुद्ध भाव. ५ खेळां- हुइसून खडसून सांगणें, बजावणें: सक्त ताकीद देणें. २ टिचकणें: तील खेळाडूंची वाजु: पक्ष: संघ. ६ एखाद्या कार्याय एकत्र आलेल्या दिचकी भारणें: टचकारणें. १ ध्व तट् ] लोकांची जुट: गंगनमत: कट. ७ तराजुच्या पारड्यांमधील तफा-वत, वैषम्य ८ (कों ) खोळंबा, थाबणुक: अडचण: खोटी. ९ याचा तदृशाचा कांवरयांच्या जाळीचा, काटक्यांचा झांपा: तदृशांचे एके ठिकाणीं ठासून उमें राहणें: भिडणें: भिडवणुक: वेढा: गराडा. दार. [का. तटी=बावूचा चटई: तट्ट्या ] 'म्हणोन तट घाळोन क्षणभर मारामार केळी.' –भाव ६७. १० ( कर. ) ( सोंगटशांतील ) डाव: बाजू. ( कि॰ देणें ) [सं. ] तटास बांधणारा. [ तह+कार ] लावर्णे-( एखादी गोष्ट ) जातीतील मतभेदास, तंटचास कारणी-भूत होणें. **ंवदी**-स्री. किछा, गाव इ०कांच्या समोंवताली संरक्ष-्रम्हणून त्यांना अडकवावयाची, दाराच्या चौकटीला बसविलेली णार्थ वांधलेला मजबूत कोटः, तटाचा बंदोबस्त. [मं तट+फा वंदी] लांकडी पट्टीः चिमणीः हुक [तटणें=थांबणें, अडणें ] तटस्थ-स्छ-स्त-वि १ नदीच्या कांठी असलेला. किनाऱ्या-वरील. 'देवे कांपविले बहु गर्जों नि जमे तटस्थ लोक नरें।'-मोभीष्म विभागे. 'यावीण साग तटलीं तुर्झि काय कामें।'-र ४३. ४.३८. २ (ल.) दोहोंपँकीं कोणत्याहि पक्षास न मिळालेला ( मनुष्य ); तिऱ्हाईत; उदासीन. ३ (ल.) स्तब्ध. 'जाले तत्थ्यानी तटस्छ। ' –दावि १४३. ४ (ल.) थकः चिकतः कृंटित ' जे देखतां अम्बारी तटली होती. ' –भाव ११६. [का. तट्टु=शिवणें ] स्वर्गीचे देव। तटस्त होती।' -दा ४.७.१८. ५ खोळंबून राहि-लेला. पुढे किंवा मार्गे न जाणारा. ६ कांहीं हेतूने अपक्षेने उभा राहिलेला, थांबलेला. [ सं. तट+स्या=उमें राहणें ] •मद्रा-स्वी. विचारमः ; ध्यानस्थ माणसाची मुद्रा. [तटस्थ+मुद्रा] ०लक्षणा-स्त्री लक्षणेचा एक प्रकार: आगंतुक लक्षणा

तद —स्त्री. (व ) १ हट्ट आपर्डे म्हणेंग स्वरें करेंग निकड. [तह]

तटः — पु १ वोभाटाः, दुष्कीर्ति ' ज रो माझे कर्म वायां केली कटकट । झालें तैसें तट नाहीं आलें अनुभवा । ' - त्या ४२५. २ भांडण, तंटा पहा -वि. भांडकोर: कलहप्रेमी, [तंटा]

तट-कन-कर-दिनीं-दिशीं--किव. १ तीक्ष्ण: हलका व उडणे. [ घ्व. तटतेट ] जलद होणाऱ्या (उदा० दोरी तुरताना, ठिणगी उडताना होणाऱ्या) आवाजामारखा आवाज होऊन; तटतट पहा. २ घट: आंवळन: तट ळीळा वरीच तटतटमाण आहे े पहा. [ध्व. तर ] \*

तटका —पु १ संबंध. 'द्वैताचा तटका तोङिला।' –दा ५. 'च्छा ९०७४ [ध्व ] ९.२८ २ भीड: म्रवत. ३ तंटा. [ श्व. तट् ] ( वाप्र. ) ०**त्टणे** — निकाल लावर्गे; तंटा मिटविर्णे. 'प्रपंच तटका तटला मार्ग फुटला ।' [तटतटणें ] -दावि १०९. ०तोडणे. तांद्रन शक्रणे-१ निक्षन, साफ, रोकडें उत्तर देणें भीड, मुखत न धरितां स्पष्ट मांगणें. २ भांडण मि :विणे. निकास करणे. ३ ( एखाद्याचा ) एकदम संबंध तोडणे. त.र्ले=बायकी जोडा ]

तद -पु १ (व.) (नदीचा, समृद्राचा) कांठ, किनाराः 'मी तोडुनि आलीं तटका। तो जिवा लागला चटका।'-मध्य

तटका—वि (प्रां) तार्जे (फळ, फूल, भाजी इ०). नटकारणें —अकि १ ( एखाद्यास ) पुन्हां पुन्हां बजावून,

तटकी-के--म्बीन (कों क.) दागस, खिडकीम लावाव-

तटगार--- पु. (वे ) (विणकाम) हानमागावरील फणीचे तट

तटणी—स्त्री (क.) दारें, खिडक्या इ॰काचीं झडपें हलूं नयेत

तट्रें --अफ्रि. अड्णें खोळंबणें: थांबणें: थांबून राहणें; अड्डन -सारुह ३.३४. [सं तट]

तर गें--अित. खंटणें: भिडणें; चिकद्रन असणें. ' अम्बारीस

तटतट-तटां-किवि. १ परळांत लाह्या भाजतांना, दोरी अथवा टांक दुटतांना, कांहीं जिन्नस तळतांना, ठिणग्या उडतांना होणाऱ्या तर तर अशा आवाजाप्रमाणे आवाज होऊन. (क्रि० तृट्णें: फुटणें: सृट्णें; उडणें: न्कलणें; चिरणें: तोडणें; फोडणें ). २ (काव्य) एकदम तोडतांना, निराळा केला जात असतांना होणाऱ्या आवाजाप्रमार्गे आवाज होऊनः सपासपः खाटखाटः ' सोडी वाणापाठीं वाण । राक्षसांचीं शिरं जाण । तटतटां तोडीत । ' [तर् द्वि]

तटतटणे —अफि १ त्रण्याच्या, फुरण्याच्या बेतांत येईल अशा रीतीनें फुगर्णे: तागरें जार्णे: तर असा आवाज होऊन फुटर्णे; तृटेंग ३ तर् तर् असा आवाज करणें; फुटणें; तृटणें; सटकणें;

तटतटसाण -- श्री. (गो.) टबर्ट्वातपणाः, तकत शी 'मास-

**तरतरां** --क्रिवि तरतर पहा. 'जेंगे फाडीलें तरतरां।'

नटनटीन---वि टचटचीतः ठांसून, खच्चून भरलेले (पोट. राहणें-थोडक्यात आणि तावडते।व (एखाद्या गोष्टीचा) शेवटचा पिशवी). फार ताण हेरें: ताठलेलें: फुटेस्ट अशा रीतीनें भरेलें.

> तटम, तटम्य वि. (व.) तुदुंव पहा. [तुदुंब] तटली—स्त्री. (वं ) एक प्रकारची जनानी चप्पल. [का.

तट्विण -मिक. (कर्ना) अडविण [म. तटणे प्रयोजक] तटा, तटो -पु. (कु.) १ भात टेवण्याकरितां उभी करून ठेवलेली डाळी. २ बांचू बी जाड चर्टई; तहथा. [सं तट; म. तहचा ] [ तही ]

बाचाबाची. 'तंट केले हें माझें तुझें उपाधी वो।'-तुगा १४1. ताटी. २ (व.) (ल.) शौचकूप: शेतखाना. 'तटीला गेला ' दि. तगादाः लकडाः निकडः ४ अप्रियं काम, प्रसंगः (ध्व. हिं. टण्टाः तर्टास जाणै-(व.) शीचास जाणें. सं. तण्डु ] **उत्रत्नलॅंग-भा**डण उपस्थित करणें. **ेबखेडा-पु. तट्**टू-तट्ट-पुन. १ घोडचाची एक लहान जात: लहान ( व्यापक ) बोलाचाली: भांडण, बाचाबाची: भांडाभांडी; कज्जा. जातीचा घोडा. २ तिरस्कारदर्शक अर्थानें काहीं शब्दांपुढें जोडतात. [ हि. टण्टा+हि. बखेडा ] तंदेखोर-बाज-वि. भाडखोर; कलह- उदा० अंडल्तर्दः रोदातर्दः, खोडेल तर्दः चुकारतर्दः इ०. [ हि प्रिय. [तंटा]

तुइंबर्छ तामरसानपार्थे। ' -र ८. [ म. तटाक ]

तदाक-ग -पु. न शीचा काठः किनारा; तटः, तीर. [ सं. तटक= ! लहान घोडा. २ भिकार घोडा टार पहा. [ तट्ट+टार=घोडा ] किनारा ]

तटाटों-अफि. १ ( तटतटोंचा अतिशय ) अतिशय फुगणें; ताणलें जाणें; तटतटणें. २ मोठ्या आवाजानें, जोरानें, फिल्लन फिल्ल फुटणें, तुटणें, तडकणें. [तटतट]

तटाटां—किवि. तटतटां पहा.

तटा(टा)णी—स्री. तराची मादी: लहान घोडी. [तट्द ] म्ह॰ कोठें इंद्राचा ऐरावत, कोठें शामभटाची तटाणी=दोन गोर्छी तटली पहा. मधील अतिशय मोठा विरोध दाखवितांना योजतात

वो।'-आपद ९३. [सं.]

कणीस. २ (अशिष्ट) वसा; गळा.

फगी: गताचे धागे समभाग प्रमाणावर बसण्याकरितां तयार केलेला २ (ल.) साहम अथवा हिल्या न करतां व्यवहार, घंटा करणारा. बोरूच्या काड्यांचा सांचा

त् द -किवि. १ तर् अशा आवाजाने फुरण्याच्या, तुरण्याच्या धमक नाही असा ( मनुष्य ). बतान यईपर्यंत (फुगडेठें, ताणटेठें): रटाद्दन (पोट: पिशवी भरणें). (কি॰ पुरुषों, ताणणें; भरणें). २ अवकाश, पोकळपणा न राही भेदामुळे पडलेल्या पक्षापैकी एक पक्ष, दुफळी तट अर्थ ८ पहा २ अशा प्रकारें. [ध्व तर्]

तरूर, तरतर-पु (गो.) आंवळल्यामुळे होणारा त्रास. जातीच्या दुफळीस कारण होणें; तरास लागणें [ध्वातरू]

तः -- कान-कार-दिनीं-दिशीं--तटकन इ० पहा नदृद्धें — (गो.) तदतदर्णे पहा.

तट्टरीत--वि. (गो.) तटनटीत पहा. तट्टा, तट्टथा--पु. १ वावूची चटई. २ तरी अर्थ १ पहा.

तंद्रा--पु. १ वाद: भांडण: कलहः मतभेद; बोलाचाली; तट्टरा--स्त्री १ पडदा: बांबुची गंगीत ताटी: तट्टा; वाळ्याची २ जिकीरीचे पण जरूरीचे काम, कामधंदा. ३ (सावकारांचा) प्रा. तही: का. तही:चापू, चर्ट्ट: हि तहा=पडदा: सं. तट]

टट्द ] म्ह॰ भादन्यांत भट्द आश्विनांत तट्ट (पुष्ट होतात) तदाक-ग—न तळें: सरोवर. 'तया वनीं एक तटाक तोयें। ≕भाइपदांत श्राद्धीय जेवणें जेवून ब्राह्मण व आश्विनांतील टिखें गवत खाऊन घोडे पुष्ट बनतात. सामाशब्द- ०टा४-न. १ तट्टू;

तट्ट्र-पु. पांढ-या कापडाची एक जात. -मनको.

तट्टें---न. एक प्रकारची गाडी. -घाको. तटू पहा.

तट्या-ट्ट्या--पु. बांबुची चटई: अंथरी: तहा पहा.

तठ-अ. (कातकरी) तेथें. -बदलापूर १४४. [सं. तत्र] 

तठार —न. (गो.) पातळ जुते: चप्पल: बारीक वहाण.

तड---स्री. १ (समुद्राचा, नदीवा) किनारा: कांठ: तीर: तट. तिटिनि-ना-न्त्री नदी 'तिटिनि आटल्या जसा मीन 'द्वेषें होय तडफडा, म्हणती चिताव्यिची अलभ्य तड फडा। -मोक्रुष्ण ३०२७. २ (एखाद्या कार्याची) अखर: शेवट: पूर्णता: तद्र-पु. तट्द पहा. ' केशिया मारिले तद्द। बैल मारिला समाप्ति. ३ (सावकाराचा देण्याविषयींचा कृळाला लागलेला) अरिष्ट् । इतिकियासाठीं वरिष्ट् । केवीं सुभट्ट म्हणावा । '-एहस्व २.९. तगादाः निकटः, नेट. (कि॰ लागणें, लावणें) ' सावकारानें तर्-द्-पु पांढऱ्या कापडाची एक जात. -मुंग्या १२३० हपयाविषयीं मोठी तड लावली. ४ अडचणः तंनीः ओहगस्तीची तरोरी—स्त्री १ दाणे भरलेलें, चांगलें पोसलेलें धान्याचें हिथति. 'माझी एवढी तड ढळली तर यंईन. ' [सं. तट, प्रा. तड: उरि. तडा: सि. तडो | नड घेणे-शेवटाला आणणे. नेणें. तद्र — न. (वं.) (विणकाम) इत्यांत बसविलेळी बोरूची समाप्त करणें. तडीचा धोहणार – वि १ कांठाकाठानें धोहणारा बिन धाडमी. ३ बेहिमती: अंगीकृतकार्य शेवटास नेण्याची ज्यास

> तड-र-पु १ एखाया जातीतील, समाजातील काही मत-दळ; फौज: तुकडी. [ सं. तट ] तडास लागे - (एखाडी गोष्ट)

तड—पु. (वं ) उशीर. [का. ]

तंड--- पु वादः भाडण तंटा पहा. ' तंड वाचार परवी ्नव्हे । ' -दावि ३४६. [सं. तण्डा=मार्णे, म. तंटा ]

तद्वर -की एक्सारखा नेटाचा, आवेशाचा, जोराचा प्रयतन ( विभेषतः प रुप्यातील ): नेट; जोर ( फि॰ मार्गे ). 'तेथ्न ( — फिवि ) अर्थ १ पहा तुसकातुसकी – फिवि, तुस्काफ की जी तटक मारली तो येथे उसा राहिलों ' -िक्तव. १ जोरानें: पहा तडाक्यानें नेटानें: एकदम अपाटवानें: धडकन. 'गर्जत मेघ गडगरीती । अवसीतं तडक पडती । '-उपा १५४ १७४'. ' असंख्यात तटागोदरें । तडक फुटती एकसरें ।' –गुविराट ६. हरकत ' अकवरी मोदोर मर्बन्न तडक चाळते. ' ३ पुरेपुर, पूर्णपर्णे; पुरतपाी. तब्बल ' तो गाव येथून तडक वीस कोस आहे. 8 थेट: नीट: कोटेंहि न थावतां: मरळ मार्गानें. ' भ्यार्ली सक्छेंहि बळें तडक पठाली न राहिलीं पठ ती। ' -मोभीष्म ९ ४१. ५ भर रूपों विप्ततंनें: रेलचेलीनें (एखाद्या कियेचा अतिरेक, उद्रक, जांर दर्शावण्यासाठी या शब्दाची योजना करतात ) [ध्वः] सामाशब्द- ०फडक-वि. १ चप ठाईवें: तातडीनें केठेंठें; उत्साह पूर्ण (काम, उपाय); उत्साही; चलाख: निश्रयी (मनुष्य); खरमरीन, खरपुम कडक, स्पष्ट (भाषण) स्मार-वि. चपळ. उत्पादी, चलाख, जलदीनें काम करणाराः तग्तरीत. ॰साविशी-स्त्री. चलाख आणि तरतरीत अशी लहान स्त्री; मुलगी [तडक+ सावित्री ]

तहरू -पु. १ मोठा भावाज -शर. २ विजेचा कटकडाटः वीज. 'तडकें वजाली खेचरें।'-मुविराट ६.१६. [ श्व. तड् ] न रक्णां—स्त्रा. गोणीला असलेली, बांधलेली दोरी. ह्या

गोणीच्या दोन्ही बाजूस डोन असतातः [तड् ]

तडक णे--अति १ (काच, लांकुड इ०) भेगलणें: फुटर्गे: चीर पड़ों: भेगानी गुक्त होगें २ कडाडून प्रकाशणें (वीज इ०) लवीं. 'व्योमी तडके भौदामिनी।' -मुआदि ३१ ८१.३(ल) मन व्यथा पावर्षे: अंत.करणास व्यथा उत्पन्न होणे (भय इ. मळें ). ४ रागावर्ो. [तडक: हि. तडकना ]

मोडीया गेंग -शे ११३

तद्वक्षांम -सी. एकदम उठणारी कळ, तिडीक, शिलीक. ( রি.০ ন্যার্য: ওচ্টা ) [ ন্তুক=বিত্তীক+ गेम=बीव: রীণ্ড্রটা । करमें लावमें माडणें) -िक्रीय ताडकन पहा. तडकभी-भा किलच्या किलच्या होणें. ठिकन्या उडणे [तडा] तोड्रणे-धरणे-जादणे. गाजणे. छळले. जुलूम करणे; तगादा, दमों, संबंधिरा लावों. [ म. तड+फा. कशीरा=ओडणें ]

सक्त तनावा, निका खावण

तड हा -- किवि. झटपट: ताबडतोब: तडाक्यानें: तडक

तडकाँ--पु. (गो.) माणसाच्या अंगावर उठलेल्या देवीच्या फोडांतील लस टोचणें

तडकाफडकी -भी (भाडणाची) झटापट, खटका: खड-६ १३ २ अप्रितिदर्भणें, सुरियतः कांटी अडथळा न ोताः विन काखडकी (कि० उदणें; होणें, झडगें) [तदक द्विः तदका+ फडका; तडफड ! ] - किवि. एकदम: तात्काळ: जलदीनें: त्वोरेनें. झटक्यामरशीं. ( कि॰ करणें: मरणें: जाणें: ढेंणें ).

> त इक्षाविण - मिक्कि १ कचकावून लगावणे: तडाका, रपाटा देंगें: सडकावर्गे. 'मी त्याला चांगलाच तडकावला.' २ कडकडणें; कडकडून दोल्जें ३ निर्भत्भेना कर्णे. खडमावर्णेः धमकावणे [तडक]

> तडकायन, तडकन—किवि. त्वोनें: जलकीनें बेदरकार-पर्गे. वफाभपर्गे; नि.शंकपणानें उत्साहानें (शिक बोलणें: श्रांवणें: करणें ) [तडकाविणें ]

> तडकी -- स्त्री १ (व.) तहचाचें झडप. २ गाडींत खत भर-ण्याच्या उपयोगानी तट्टी. [का तडिके]

> त इकी एरंडी - श्री एर हाची एक लहान जात: हिचें थीं उन्हात वा ठेंठे असतां तर् आयाज होऊन फुटते. [ध्व. तर्+एएंडी] नडर्फाच-वि. (क) तडकलेलें: भेग पडलेलें; चिरा पड-लेलें [तडकणें]

**तह्या -**पु निरडी -बदलापुर १८४ तद्वर्गः --स्त्री मातीचा लहानसा घडा.

तडज —पुस्नी, संसाराचा पसारा: प्रपंच: संसार: खटलें.

तडजोड ---स्त्री. तोडजोड. १ काटकसर, घरजोगावणी: मित-व्यय. २ (कायदा) भांडणाऱ्या दोन्ही पक्षांनी थोडें नमतें घेऊन परस्परांत घडवून आणलेला सलोखा, समेट. (कि॰ करणें: पाडणें). तद्यक के विकेश निवास व ) गुरांचा एक प्रकारचा मान-ियोरका पिट, वर्क विकेश अहाण्या मुत्सवांचाहि सहा अमेरिकन लोकाबी तडजोड पाडुन, तटा मिटवून टाकण्याविषयींचाच होता े -- नि ७ • ३ इतर अर्दी तोडजोड पहा [तोडलें जोडलें ]

तड़ों --अफि. १ (उप्णंतनें तापलेले दगड़, मडकें इ०) तद्व हर्जा --र्या (क.) तगा । . लकडाः टुम्पें. (कि० फुट्णें; तडक्णे तडचाने सुक्त होणें: भेगलणें. २ पड्डन, उ न

त ३ णें -अफि. (व.) तिष्ठगः, वाट पाहणें.

तंदु ने -अफि. भारणें, कर्यंह करणें: सोठ्याने आरडा होर्ड तद्व हा—पु. तडाखा. १ थंडीचा कडाका २ (कामांतील )∣कत्न वाद कर्णे. शुष्क यादिववाद करून भांडणें: झगडणें. 'वेटां-चपळाई: उत्साह, चलाखी. ३ तडाका पहा. 'घोर वाद्याचा तो तीयाशी पापांडी तर्क । भागवताशी तण्डे कोक । ' -मुरंगु २३६. कडका । सज पीटिती तो तडका । ' –वेसीस्व ४.**०९. ०तांडलै**– [सं तड्, तण्ड्≔ताडलें, सारलें ] **तं ३ण** –न भांडण शब्दायरोवर दिस्कीने दा शब्द शेटो

तडतड म्ब्री. १ फुटण्याची, तडकण्याची किया, आवाज, (तळरया जाणाऱ्या पदार्थोची ) फुरफर: तडतडाट: हिडितड. २ पान ). [तड ! तड ! ] (रागावून) खेंक्सणें; धुसफुम:( लहान मुर्ले इ० कांचा) छादिष्ट-पणाः कुतरओढः गांजणुकः ३ (त्वचा, चामर्डा ८० कार्चे ) तड- [ तड+तातडी ] तडणें; फुटणें; दुखणें. ४ जिवाला त्रास. [ ध्वः तड् द्वि. ]

वेताना, भाजतांना होणाऱ्या ) तदतद, अशा आवाजानें; सपा-्षट्या भेद खंबायितांचे ।' –सारह ३.४१ [ का तदप् ] ट्यानें छडी मारली असतां, एकदम बंदूक उडविली असतां, एखादा असतांना, कुरतडतांनां होणाऱ्या आवाजाप्रमार्गे आवाज डोउन, -सवतीमत्सर 🛂 [हि. तडफ: सं तड़ ] ( कि॰ तोडणे: बोचकरणे; लुंचणे; चावणे; खाणे, उसणे: खाज-वर्णे: फाडर्जे, फाटर्जे ). 'क्रव्यादाही तडतड तो इनिया भक्षिलाचि लेल्या पडवापैकी एक. [तर्फ=बाजू ] मत्स्यप हा । ' –मोस्त्री ४.६२. ३ चिरडीनें नुसंदेपणानें. वनकन (बोलर्गे इ०): फडाफड बोलून: कडकडून, तोंड गोडून (रागें उत्पाहानें (करणे, बोलणें, हालचाल करणें). [ध्व तड् द्वि.] (पोटात) **तडनड-तडां तोडणें-**(एखाद्याविषयीं) कळवळा तडफड] येणें; कींव येगें; मन द्रवणें; आतडें तुटणें.

वाजण (फोडणी इ०); फुरफुर गें. 'तडतिंडल्या नक्षत्रमाळा।' -दावि २७८. 'तेंगे आकाश तडतडी।' -वेशीस्व ४.२९. **२** (थंडी इ॰ मुळें शरीराचे अवयव, चामडी, ओंठ) खरखरीत होणें: फडाट, जोराची आदळ आपट: संतापातिरंक. [ तडफड ] फुटों; भगलों; ( फोड इ॰ मुळें ) कातडी ताणली जाऊन दुखणें. असा आवाज करून मुळांत दुखेंग. [ ध्व. तडतड ]

तद्वतद्विये-अक्रि. १तदत्वदेषे याच्या सक्रमेक अर्थी योज-तात. २ (एखाधाच्या पाठीवर चातूक इ०) आंढणें: कडकडविणें, कडकावर्गे. [तडतडर्गे प्रयोजक]

तद्वतद्वा-तद्व्या-वि. १ चिडखोरः तुमदाः रागीटः तिरमट स्वभावाचा २ हुज्जतस्रोरः तकरारीः, चिकित्मस्रोर. ३ तडतड वाजणारी, ठिणभ्या उडणारी (दास्त, काडी इ०). [तडतड ]

होतांना, मोडतांना होणारा तड तड अया मोठा आवाज. ' आंस-डोनि बळ उद्भटे । मधें उधिहला तडतडाटें। '-मुमभा ७.५७. तडतडां-न्नी. १ एक वनस्पति, तेड: पांढरें निशोत्तर. २

तडतड वाजणाऱ्या दारूचा एक प्रकार.

तडनडीत—वि. शुष्क व तटनडणाराः खडखडणारा (कागः,

तडनाथवड---ऋवि. तत्काळ: ताबडतोब: तत्क्षणी -- इत्र.

तडग-न्त्री. (गो.) एक प्रकारचें वन्त्र: निम्ती बायका नडतड-तः ं --किवि १ (एसादा जिल्ला तळतांना, फोडणी किनेर भोंवती गुंडाळतात ते वस्त्र. ' पाटः क्रं स्थानवंधा तः प आणि

तडफ -- श्री. चलाश्री. उत्साहः चपळताः तरतरीतपणाः पदार्थ खडखडत असतां होणाऱ्या तड् तड् अशा आवाजानें. रेंकार्यदक्षता. सामाशब्द- ०दार-वि उत्साही: कार्यक्षमः चलाख: (जोरानें, आवेशानें, विसादघाईनें एखादा जित्रस) फाटतांना, तरतरीत. 'तडफदार बायकोला अपमानाची वातमी आकशी फोडताना, तोडताना, चावला जात असतांना, लचके तोडले जात नव-याच्या गाळणींतून पोंचली म्हणजे तितकीशी झोंबत नाही.'

तडफ ---स्त्री. (गो.) तर्फ: रंगभूमीच्या दोहों बाजूस उमे टव-

तडफड-डा--श्रीपु. १ धडपड; चरफड; हातपाय झाडणें; आदळ आपट. (कि॰ घाळणें: करणें ). 'तडफड तडफड करून भरणें, खरडपट्टी काढणें ). ४ चलाखीनें, झर्टादशीं. चपळाईनें; प्राण सोउटा.' २ (एखाद्यावर) रागाने कडकडणें, जळफळणें, धुस-फुसर्गे, चडफडर्गे. ३ झटापटः ओवी. [ध्व. तड्+फड्र धा.तडस्फड्र

तडफडणे---अफ्रि. १ धडपड करणे: हातपाय झाडणें, आप तडतडण चनकि. १ फुटणें: नुटणें; भंगोंं, तडकेणें; तडकेड टणें; चडफटों; तळमळों २ जळफळों, धुसफुसणें; ध्वताळणें. [तडफड]

तडकार -पु. (तडफडचा अतिशय.) जळफळ; चड-

त इच।---किवि. (कों.) फर्ले, भाज्या इ० कांचा जनपणा. **३** (केंस ताणले गले असतां, जोरॉर्ने विचरेले असतां) तट् नड् शुष्कता, कडकपणा इ० दाखविणाऱ्या विदायणावरोधर योजा-वयाचे कियाविशेषण. उदा० 'हे वांगे जून तडवा आहे '

**तडम्**—वि. ( वे. ) तुडुंब. [ तुडुंब ]

तडरक-न (गो.) खोटी बातः भूलथाप. ' उगीच तडरक लावूं नये. '

तडव - पु. (व) मुताडा. झोऱ्या [का तडपु] तडवा -- पु लाथः, लाथेचा तडाखाः प्रहारः आघातः 'तडवा हाणौनि करौ मारू। तरि आपुलेआंचा हो ने संहारू। ' –दाव तडतडार-पु (तडतडचा अतिशय) १ फुटतांना, दुभंग, १०६ ' निष्टुर मुख्टी हाणिती माथा' परस्परें तडवे देतां। अति

तडवा- -पु. चांदवा: इत. ' जेणें गगनाचा बोहोन तडवा। २ आंजा इ० वाद्यांचा खणखणाट. ३ चडफडाट -शर. [तडतड] मार्जी लाविला प्रभाकर दिवा। '· स्वादि ६ ४.४२ [का. तडपु] तड्यां -पु (खा.) बाद्गन मुसलमान झालेला भिन्न. -गांगा २०९.

निघाता पटले। '- भाराकिजिक्षा ४.७०. [ सं. तड्≔मार्गे ]

तडशा-पु. (कों.) गाडीच्या साटीचा पोटखंटाः तरसा पहा. -मसाप १ २.७.

तइस -- पु. १ पावसांत डोक्यावर घेण्याच्या कांबळघाच्या ' खोळीची घडी उलगहूं नये म्हणून तिला लावलेली चोय, कांटा: हिर्णे उडिया घेती। ' -दावि १६३. [ व्य. तड् ] ( कि॰ भरणें: घालों ). २ —स्त्रीपु. पोट फार भरल्यामुळें, फुग-ल्यामुळं (पोटांत) टोचल्यासारखी होणारी बंदनाः तिडीकः रग केला।' –ऐपो ८३. [ध्व ] (भरणे, लागेंग कियापदांसह वहुवचनीं प्रयोग). 'पोटफुगी आणी ् तडस । ' –इास ३.६.३२. 'उम्यार्ने, उपाशी पोर्टी पाणी प्याला असा मोठा आवाज करून मोडणें, तडतडणें. 'नवखंड पृथ्वी म्हणून तडस भरें.

तान्हेळे । तडस भगोनि । ' –शिशु १०५६. ' गायीच्या कुशी पहा. [ ध्व. तड् ] तडस भरल्या. ' [ सं. तड् ]

असंतेल्या दोऱ्यांपकी एक. तडकणी पहा. [ तडस ]

तडसर्ळा-स्नी. कडईतून वंडे तद्दन काढावयाची टोंकदार काडी, सळई. [ सं. तन्-तत्म. सळी ]

तडा — पु. १ भेग; चीर; फट. (कि० जाणें). 'कीं ब्रह्म-गोल वाट पिशिखाहीं दाटला तडा खातो । ' – मोभीष्म ६.४६. २ (राजा. कु.) लांकूड, मडकें इ० तडकल्यामुळें उडणारी चीप, खलपी, भलपी. (कि॰ जार्गे; उडगें; निघर्गे ). [ ध्व. तड़ ]

तंडा —पु. १ ( मुंग्या, जनावरें इ०काचा ) समुदाय; घोळका-जमाव. २ ताडा; टोळी; तृकडी. [ तांडा; का. तंड ] तंडा-पु. (ब.) मोठी वीट.

तडा हा-खा-पु. १ ( चावकाचा, काठीचा ) रपाटाः, फट-कारा; रद्यः दुमा. २ ( पाॐस इ०कांचा ) जोराचा मार; सडसङ्ग पडणें: संतत वर्षाव. ३ (तोफा, वंदुका इ०कांचा) घडाका; घड- [ध्व.] धडाट, भडिमार, दणाणेंगे, खणका ४ ( एखाद्या मोठ्या कार्यात होणारी ) गडवड; धांवाधांव; गलगा; धामधूम. ५ ( लढाई, वादळ बाद इंचा ) जोर: आवग, आवश; तीक्षणता; झपाटा, धडाका. 'भीष्म-श्रेताश्वांचा निरुपम मज वाटला तडाखा तो।'-मोभीष्म ६.४६. ६ अतिरकः, तीव्रताः कडाका. उदा० थंडीचा-उन्हाचा-पावसाचा-वाऱ्याचा-नदीचा तडाखा. ७ सपाटाः संततपणाः दीर्घोद्योग उदा० पढण्याचा-म्हणण्याचा-अप्ययनाचा-गाण्याचा-तडाखा. ८ यग. तडाका हा शब्द नेहर्मी जोर, घाई, आवेश, आवाज व ढव इ॰नीं युक्त अशी गति दाखवितो. हा शब्द व व याच्या समानार्थी घडाका हा बब्द यांतील फरक घडाका विजेसारखें असणारें: झगझगीत. 'तडित्प्राय उत्तरी वन्न।' शब्दात पहा. [ भ्य. तड्; गु. तडा ] (एका ) तडाक्याने-एका सपाटयांत; जोराच्या एकाच प्रयत्नाने एकदम; एका दमांत.

तडाग-क-पुन. तळं; तलावः सरोवर. तटाक पहा. [सं. तटाक ो

तडांग -- किवि. ताडताड: तडातड. 'तडांग तडांग तडांग

तडाड-पु. मारामारी; मारहाण. 'तडाड मह पाटलानें

तडाडणें अकि. १ तुटणें; फुटणें; दुभंग होणें; तडतड अंबर । तडाडिलें तें कार्ळीं।' 'ओडी घेतां तडाडी; निविड तडस -- किवि. पोट फुगून आंतून टोंचल्यासारखी तिडीक- दश दिशी घोष मोठा झडाडी। ' -आसी ६ र. 'घार्के उदर वदना होईपर्यत—होईल अशा रीतीनें. 'हातींचें रुधिकं पिताती तडाडी। कुतकाचे।'—दा ५.९.४६. इतर अर्थासाठीं तडतडणें

तडाडां, नडानड-डां -- क्रिवि. १ ( तडतडचा अतिशय) तडस ी —की. गोणीच्या दोन्ही बाजूंस बांधण्याकरितां तडतड (-क्रिवि.) पहा. ' असं तडातड वोळून ध्यायला झाल काय ! - इंप ६१. 'हाणिती तडातड लाथा।' - विक ९१. २ कडकडीत ( কি॰ उपास करणें ). [ तडतड ]

तडातुर्डा, तडातोड – डा – डी---स्री. १ ताडातोड ताडातुडी इ० पहा. ताटातूट 'मुक्त पावेरे साहेव नाना कशा कल्या द्वा तडातोडी। ' -ऐपो । ३२. २ तोडफाड. ' आशा ममता देहीं वेडी । सुसरी करिताती तडातोडी । ' -दा ३.१०.२. [तड्+तोडणें]

तडाफर्डा —िकवि. ताबडतोबः तांतडीनेः तडकाफडकीं. [तडफड ]

तडामोड-संाडा—स्रीपु. ( प्र. ) तोडामोडा पहा. 'तुका म्हणे जीवा। होता तडामोडी देवा। ' -तुगा ११६१.

तडाल—क्रिवि. ( व. ) ताडकन; तार्डादशीं. 'तडाल उडाल.'

तडावर्णे अफि. १ तडकणे: फुटणें; भेग पडणें; भेगलणें; दुभंग होणें; फाटणें. २ (पोटास) तडस लागणें; तटतटणें. 'भक्षिलें तुमर्चे अन्न । यालागी तडावला अंगवण । आणिक होता तरी मरण । तत्काळीक पावता। ' -मुविराट २.७२ [तडा]

तडावर्णे-अकि. टिकर्णे, अखेरीस, शेवटास जार्थे, पार पडणे. [तर-तड]

तडावा--पु. छतः, चांदवा. तडवा पहा. 'गगनाचा तडावा। कोणे वेढिला कथवां। '-ज्ञा १३.५५. तडवा पहा

तिंडत-स्त्री. वीजः विद्युतः विजली. [सं.] ०प्राय-वि. **०स्फूरण**—न. वीज चमकर्णे, लवर्णे.

तडिया-नि. (राजा.) (प्र.) तड्या तड्या पहा.

तडी(डि)तापडी-पु. (सामा.) गोसावी; तपस्वी; बैरागी; जमीन लागवडीस आणण्याकरितां तींतील झाउँझडपें. गवत इ० तीर्थवासी: भिकारी. 'तडितापडी देन्यवाणें । आर्ले आश्रमाचेनी काहन साफ करणें. २ पडित जमीन तयार होण्यासाठी कांहीं गुणे। '-दा २.७.:४४., 'तडी तापडी संन्यासी। '-निमा १. काळ खंडावांचून लागवडीस दंण्याचा प्रकार. [तण+मोडणें] १६५. [सं. तापसी; तापडी द्वि.]

तांदूळ, फुलें इ॰ काच्या निरनिराळ्या आकृती करण्याची कला. गुराच्या दुधापासून काढलेले लोगी: याच्या उलट कणलोगी. हें -जाको-क १५३. [सं.]

[सं. तड्डमारणें; अथवा तण्ड् अथवा दंडेल ]

[ तंडेल ]

णाराः थापाड्या.

तड्या-वि. नदीकांठचा; समुद्रिकना-यापरीलः, जमीनीकड्दन वाहणारा (वारा). [तड=किनारा]

तड्या--वि. कोरडा: (ओंठ, गाल, त्ववा, जमीन इ० कांना) भेगा पाडणारा ( वारा ). ' बागाइतास जर्मान ... तडचा वाऱ्या पासन (पूर्वेकडील वाऱ्यापासन) व पाण्याच्या पुरापासून नुक-सान होण्याचा संभव आहे अशी नसावी '-वांगची माहिती ४. [ तडा=भेग: तडर्णे=फुटर्ण: किंवा तड=कीर किनारा यावरून ]

तहण-न --स्री. १ (व ) कमतरताः टंचाई. 'आजच्या पंक्तींत भाजीची तढण आळी म्हणून भाजी पुन्हां कराबी लागली. <sup>गं</sup>चरफडणें: तणतणणें. [ श्व. टण्: द्वि. ] २ (व.) ताण. ३ (व.) झाडाना पाणी दंण्यास झालेला उशीर. [ ताण; सं. तन्=ताणणें; प्रा. तर् ! ] तर्हणीं लागणें-अफ्ति. तोंड सोडणें. २ ( तृटण्याइतर्के ) आवळणें: ताणलें, चेपलें जाणें. (व.) ताण बसर्णे: ताणलें जाणें: तरस लागर्णे. 'पाणी फार ३ ( उतरणीवरून, पायन्यावरून चेंडू इ० ) उशी घेत जाणें; टुण-प्याल्याने पोट तढणीं लागलें. '

तढव, तढा, तढ़, तढो--पु (ना. व.) जाड पण विशेष पीळदार नसलेल्या मुताचे एक प्रकारचे दणगट जाजम; सुताडा. तदव पहा.

गाढा। लागलेआ म्हंसवा थरा जाए तढा। ' -ऋ ९९. [तडा]

बाहुला। जो आगरामेरें टेविला। ' –ज्ञा १८.४३८. १ र रान-दिन भरलें जाणें; तटतटणें. [तणणें ] गवत; शेतांतील पिकांत उगवणारें निरुपयोगी गवत; रान. 'वत्सा धनंजया बहु झालीं तरि रोधितील काय तणें। ' -मोकर्ण ८.३. गवत, पाचोळा इ० (तणवर) पसरणें. [तणवर] [सं. तृण; प्रा. तण] • खाईर-वि. तृणाहारी; गवत खाणारा. ' आणि मी तणखाईर।'-पंच १.३८. [तग+खाणें ] **्घर-न**. शाकारलेली. [तण] गवताची ओंपडी. [तण+घर] ॰पोशा-षा-सा-वि. केवळ। तण, निरुपयोगी गवत पोसण्यास चांगला असा (थोडथोडा, विव- -स्त्री. १ (कों.) खळधावर इकडेतिकडे पमरलेले धान्याच्या क्षित वेळी पडणारा पाऊस). [तण+पोसर्णे ] •मोड-जी. १ ताटांचे तुकडे, गवताचा केर. २ (कों.) भात्याण: साळीचे गवत

ं**॰माडीचे उत्पन्न**-न. पडित जमीनीचें पहिल्या लागवडीचे तंडल—पु. तांदु ४. [सं.] **्कु.स्.भ-बल्रि-प्रकार-पु**. उत्पन्न. ॰लाणा-न. केवळ गवत खाणाऱ्या, रानांव चरणाऱ्या टाणबंद बांघलेल्या व सरकी इ० खाणाऱ्या गुराच्या द्धापासन तंडेळ—वि. दाडगा, आडदांड; रानवटः मगरूर; शिरजोर. निघते तणलेणी कणलेण्यासारख सकस नसते. ०वार−पु. १ (को.) जमान भाजण्यासाठी निच्यावर पमरलेल्या, वाळलेल्या तंडेळी - स्त्री. दांडगाई: आडदांडपणा: दंडेळी: दंडुकशाही. काडचाकुडचा, पार्ने, गवत इ०चा थर. २ जमीन भाजण्यासाटी तिच्यावर काड्याकुड्या भवत इ॰ पसरण्याची किया. टाढ पहा तबुक-स्त्री. (गो.) थाप: बात. तबुकी-वि. बाता मार- [ सं. तृण+रू-आव=पसरणें ] असर्डी-स्त्री-स्त्री. १ गवताची काडी. २ ( ल. ) अति क्षुद्र वस्तुः शष्प. [ तण+सडी=काडी ]

> तणग्या लावणे -िक. (क.) (तणगी=नाणण्याची किया !) नखिशखांत पांघरूण घेऊन निजर्गेः ताणून देगें. 'त्याने रात्रीं आठ वाजल्यापासून तणस्या छ।वला आहे. ' [ताणण ]

> तणणं -- सिन्न. १ ताणणं: घर करणं. २ रेशीम, सत इ० चा ताणा घालगें: जवळजवळच्या धतास वर खाली अशा अढ्या पडण्याची क्रिया. ताणणे पहा [ सं. तन्=ताणणे. पसर्णे ]

तणणं ---अकि. भांडण: झगडण. (प्र.) तंडण पहा. [तंडणें] तणनण-तणा---किवि. टणटण-णा पहा. •करण-रागाने

त्रणत्रणरी-अति. १ रागाने चडफडण: फडफड बालणे; रण उड्या मारीत जाणें. [ ध्व. तण्, रण् द्वि. ]

तणतर्गात- -वि. फार ताणलेला; पुरण्याच्या, तुरण्याच्या बंतांत येईपर्यत फुगलेला; नाणलेला. [मं. तन्=ताणणें: ध्व. तण् /] तणपःण-स्त्री. कोधार्ने होणारी चडफड: जमीनीवर हातपाय तढा—पु. (व.) (प्र.) तडा; भेग. 'वियोग धनाचा घावो आदळण्या—आपटण्याची क्रिया. (सामा.) तडफड पहा. [ ध्व. तण ]

ताम्बर्णे ---अफ्रि. ताणलें जाणें: ( पोट, पिशवी इ० )रटा-

त nav गा-- अफ्रि. (कों.) जमीन भाजण्याकरितां तिच्यावर

तणवी- वि १ (राजा.) गवताचीः गवतीः, केंबळी: छपरीः

गवताची गंजी. [तण |

तणस्मर्के -अफि. (कों.) (माणुस, जनावर इ०) शरीरार्ने भरणें: पुष्ट होणें, उद्घ वनों. [सं. तन्: प्रा. तण+सर प्रत्यय] तणाणा--पु. गायनाचे सर गुणगुणणें. तननं पहा.

तणाणां, तमातण-तणां--किवि. टणाटण ६० पहा.

तगार---न. गवताची झोंपडी. 'तरी होकांी धवळारें। ंदखोनिया मनोहरें। असतीं आयुटीं तणारें। मोडावीं केवीं। '-ज्ञा ३.२२३. तणारा पहा. [सं. तृण+गृह: प्रा. तण+आर=गृहवाचक प्रत्यय ]

तणा वें --- धिक. (कों.) गवत इ० पसरणें: भोपळीचा वेल इ॰ पसरविणें. [सं. तन्]

तणारा -पु. १ (को.) भाताच्या पंढ्याचा ढीग; गंजी २ ( रत्नागिरीच्या आसपास ) काटबलाची, गवताची गंजी. [तणार]

तणाव-वा-न्धीपु. १ तंत्रूची-मेखांस बांधलेली ताणदोरी 'कार्भारी याचे पंचामुळे आमचे दौलंतच्या तणावा तृरत चालल्या.' -ख १.१४६ २ कोळथाच्या जाळथाचा तंतु, धागा. **३ मं**ड-पाचा दोर. ४ (सामा.) आधाराचा दोर. ५ (ल.) साहाज्य-कतः (प्रपंचास आधारभूत असलेला मनुष्य. [अर. तनावृ] तणा व त्रयो-१ ( गातांना, बोखतांना, वाचतांना ) कंठाला ताण पडणे २ आश्रयदाता, आधार नाहींसा होणें, गमावणें (कर्त्याची षष्ठी).

नणावण-अफ्रि. पाय पसस्तन निजण: ताणुन देणे. [तणाव] तणावा--पु. १ ताठपगाः ताणः ओढः खेच. (कि॰ वर्णे). क्षणांत. (प्र.) तत्वर्गी पहा. । सं. तत्=तो+क्षण ] २ आक्रमणशक्ति. [तणणें]

(जमीन). -शे ३.१. [तण]

तण्हा(ह्न)र-रा-रें--नपु. गवताची ओंपडी. तणार पहा.। ' उमीलीं तहारें । निर्गुढें । स्थुलंदहींचीं । ' –शिशु ९४.

तन्-(सना.) तो; ती; तें; याचेंच तर् असे रूप पुढें स्वर अथवा सदु व्यंजन आलं असतां होतें तद् पहा. [सं. ]

पांचाया होवं तत । ' -यशवंतकविकृत यशोधन-न्याहारीचा वकुत. मार्गास लागगें; मुरळीत चालू लागगें. ' तुं लागसी आजिपसून [ सं. तत्र; प्रा. तत्तः; तत्थ ]

तंत-पुर्शा. १ दोरा; धागाः (वाद्यांतील) तार. तंतु पहा. ' तंत लागला मुळाचा। अवताराकडे।' –दा १८.८.६. २ श्राण; त्यांत एक विणकर तंती।' –गुच ४४.२. [तंतु] र्जाव; दम. ३ तार, तात लावल्ळें वाद्य; उलट अयी वितंत. [सं.

३ नावणकांड, भूस इ० सारखें हरक्या धान्याचे गवत. ४ (कु.) तानमाने। ताळब इतंतगार्थे। ' -दा १४.४.१६. ०**ध। ध**-न. तंत्रवाद्यः तारा किंवा ताती लावलेले वाद्य. उदा० तंबोरा; सुरसोदा; एकतारी: रद्भवीणा: सतार इ०. [तंत+वाद्य]

> तंत-किवि १ (एखादें प्रमाण, माप, गुण, संख्या इ० काशीं ) बरोबर जुळणारा: बरहकुम; तुल्हः सारखा: हुवेहूब; तसाच; थेट; तंतोतत. ( ऋ भरणें: उतरणें ). 'स्वर तंत घन थाट तो दाट बैसला। ' -दावि २५६. २ कांठोकांठ; सांडोसांड; तुंडुब. ३ नकी; पुरेपूर; बरोबर ' बारा वर्षे वाहिलें पाणी नाथा घरीं तंत। ' -पला ३०. 'बारा तंत वाजले.'[मं. तंत] तंतनंत, तंत वितंत-किवि. समस्वरः स्वरैक्याने युक्त अशा रीतीनेः तालबदः समताल. 'तंततंत वितंत घन सुस्वर । चतुर्विध वाद्यांचा गजर । ' -ह २.१२३. 'तंत वितंत घनसुस्वर । वार्धे वाजविती परम मधुर । ' तंत म्हणजे तारानीं युक्त व वितंत म्हणजे तारावाचून असलेलें वाद्य असाहि वरील तंत्रवितंत शब्दाचा अर्थ करीत असतात.

तत भीर, तत्थीर अभी, योजनाः, उपायः, युक्तिः, प्रयत्न, तदवीर ' आता मांत्र कायं ततवीर चालणार असे १' -इमं १२. [ अर. तद्बीर ]

तंतरणें--अित. १ (अशिष्ट) भूलथापा दंउन फसविणें; कूस लावून नेर्णे: भ्रल पाडले; फसवून लुबाडलें. २ सभोगर्णे; उप-भोगर्णे. 'जीभ छाउन नाकाळा बोळसी नित तंतरसी भिकारणी।' -प्रला २४०. - अकि. (ना.) गर्भगळित होणें; घाबरणें; किंकर्त-व्यतामूढ बनेंगे. [सं. तंतु=दोरा; किवा तंत्र=गूढ किया ]

ततक्षणीं -- किवि. तत्क्षणीः ताबडतोबः त्याच वेळसः त्याच

तताइन्या--पु. (बडोदे) दुकराची एक जात. तातीरा, मूबन नणेली—वि. तण असलेली: जींत गवत माजलें आहे अशी अशींहि यास नांवें आहेत याचे डोकें लहान, छाती हंद व रंग उट काळा असतो. ' -- इकराची शिकार २.

> तंतारा, तंतारिक, नंतार—वि. कृशः किडकिडीतः क्षीणः |बारीकः रोड. [ सं. तंतु=दोरा ]

तंताळ—वि खोडकर, उनाड, अडदांठ: द्वाड (मूल, स्त्री). तित, तंति, तर्ना — स्री. १ रांग; ओळ; समुदाय. 'फुळांसवें तत-ध-किर्वि. (माण.) तेथें 'नांगुर सुटीच्या आंत। भंग-तती तरंगती। '-र ८. २ तंत पहा. [सं. तेति] •लाग्रें।-्तंती । ' –सारुह ७.१०४.

तंती-पु. विणकर: कोष्टी. 'समस्त भक्त सेवा करिती।

तंत्र-पु. १ मृतः दोरा; धागा; सूत्र. 'कां वस्त्रपणाचेनि तंतु | (वाप्र.) **तंती प्राण उर्ग्णे–स्टायर्णे–१ कंठीं प्राण ये**णे; आरोपें। मुखांधति तंतु हारपे। ' –ज्ञा १८.५४४. **२ (**कात-आसत्रमरण असर्णे. २ (एखादी वस्तु ) अतिशय जीणे होणे डचाची, मालीची, आंतडचाची) तात; तार. ३ (फूलांतील) केसर: (पर्र्वित कर्ता ). **्गाणे**-न. ततुवा**रा.वरील** गाणे. 'ताळ **तं**बुरे ताणाः अगारीः तार. 'पद्माचा जो तंतु तो वारणाला । वारायाला

पैं म्हणे सिद्ध झाला । ' –वामन–नीतिशतक १० ( नवनीत पृ. 📗 **तत्तामाल**—पु. ( एखाद्या पदार्थातील ) उत्कृष्ट अंश, सत्त्वः १३४). ४ दोरासारखा किडा. ५ ( छ ) धागादोरा; धागा; मगज; सार. [ सं. तत्त्वः प्रा ; हिं. तत्त+माल ] संबंधः लागाबांधा. ( कि॰ लागणे ). ६ एखाद्या कुटुंबांतील एकच अवशिष्ट राहिलेला पुरुष. ७ वंशः संततिः भुटेनाळेः अपत्य. ८ सारखा ] धोरण: सूत्र. [ सं. ] ॰कार-पु तंतुवाद्य वाजविणारा. 'म्हणजे विणारा न्यायशास्त्रांतील एक सिद्धांत. कायमचा स्वाभाविक लागा- जीवात्म्याचे स्वरूप. 'तेसे विचारितां निरसर्ले । ते प्रयंच सहजे लघवींतून धातुची तार जाण्याचा विकार. २ वरील प्रकारच्या ४ पैचमहाभूतें, पंचविषय, दशेंद्रयें, मन, अहंकार, महत्तत्त्व. माया. विकाराचे मुत्र, रोग. [तंतु+मेह=मूत्र विकार] •वाद्य, तंत- ईश्वर यांना सामान्य संज्ञा. यांपैकी प्रत्येकाला म्हणतात. ५ ( शब्दशः ( किडा ). [ सं. ]

६.७१. [तंतु]

तळ्यांत व समुद्रांत आढळणारा पुष्कळ हात असलेळा दोरासारखा एक जलचर प्राणी. हा मनुष्यांना वटाळून पाण्यांत ओइन नेतो असे म्हणतात याचे दांत भाल्यासारखे असून त्यांना तीक्षण धार असते आणि त्यांच्या कडांना खांडे असतात. -मराठी६ वे प्स्तक, ष्ट्र. २२६ ( आवृत्ति २ री १८७४). [सं. तंतु ]

तंतीतंत - वि. १ सर्व बाबतीत जुळणाराः वरोबर संख्यचा, मापाचा, प्रमाणाचा; अगदी साम्य असलेला, सारखा, तुल्य २ कांटोकांठ: सांडोसांड; पुरेपूर [तंतु]

तत्कार--पु. ओं तत्सत् या महामंत्रातील दुसरा वर्ण तत्. 'तो प्रणवो आदिवर्णु बुझा। आणि तत्कारु जो उन्ना।'-ज्ञा १७.३४२ [सं. तत्⊹कार]

तरकाळ-किवि तावडतीबः त्याः भिचः लागलीचः तत्क्षणी. [सं. तत्=तो+काल=वळ]

तत्तरणी--स्त्री. (बं.) गेळा: तत्तराणी. [का. तत्राणी] ( मनुष्य ).

कावर्णे ). [ दि तत्ता श्रेको=ढवळाढवळ ]

त सुरूप - बि. त्याच्यासारखाः तत्सम. [सं. तत्=तो +तुल्य=

तस्य--न. १ सत्यः वास्तविक स्व ६पः वस्तुस्थितिः ' अस तो इसम सुप्रसिद्ध गवई तंतुकार असेल अगर ... '--ऐरापु ११. हा कोणाचा कवण मजला तत्त्व न कळे।' --सारह ७.८२. [तंतु+कार] **०पटभ्याय-पु.** तंतुवांचून पट नाहीं, किंबहुना तंतु 'जाणें त्या जिष्णुलाहि तत्त्वानें।'-मोकण २७.१८. २ (ल ) विशिष्ट प्रकारें जोड़ेले असतां त्याना पट हें नांव देतात. अशा प्रकारें प्रत्यक्ष अस्तित्व; उलट अर्थी माया. ३ ( वंदांत ). ब्रह्म: नेचपण: तंतूचा व पटाचा स्वभाविमद्भ व अभेग्य संवंध आहे, हें दाख- जीवपणः विश्वाला चेतना देणा-या परमात्मसपाशी एकसप असलेलें बांथा. [तंतु=धागा+पर=वस्त्र+न्याय ] ंग्रह-पु. (वैशक) १ सांडवर्ले। मग तत्त्वता तत्त्व उरलें। ज्ञानियासी। ' - ज्ञा २.५३१. बाद्य, तंताबाद्य-न. वीणा, तंबोरा, इ॰ तारा, तात लावलेलें व लक्षणेनें ) (एखाद्या पदार्थातील ) उत्कृष्ट अंशः सत्त्वः, सारः, वाद्य: तंतवाद्य पहा. •वाद्य-पु. १ विणकरः कोष्टी. २ कोळी मगज. ६ सारांश; तात्पर्यः; सार. ७ ( रसा ) मूळद्रव्य, धात्. (ई.) एलेमेंट्. [ सं. तत्=तो +त्व=भाववाचक नामाचा प्रत्यय ] मामा-नैतुक की. तार; तात. 'शीर कापून आपलें देखा। यंत्र शब्द प्रान्य. १ सत्य, यथार्थ स्वरूपाचा बोध होणें. २ सार, केलें करकमळिका । शिरा काद्दन तंतुका । रावणेश्वर गातमे । '-गुच मुख्यांश प्रहण करणें; [तत्त्व+प्रह=घेणें] ॰ चिता-स्त्री. ब्रह्मचितन; वेदांत. ' ऋमी वेळ जो तत्विन्तानुवार्दे। ' –राम ५२. [तत्त्व+ तंतू-पु. नर्मदा, यमुना या नद्यांत व इतर काहीं नद्यां- चिंता=विचार, मनन] ०तः, तस्वता-तां-किवि. खरोखरः, वास्त-विक पहाता; निःसंशय; वस्तुतः. ' समस्त देव माता पिता । ग्रहिच असे तत्वता । '-गुच २.२ • ( तस्व +तम् प्रत्यय ) ० निरसन-न. ( अक्षरशः व ल. ) ( एखा या वस्तृतील, गोष्टीतील ) सार काइन घेर्गे; तत्त्वत्रह. [ तत्वर्¦ांनेरसन ] **ंनिप्र**–त्रि. १ ब्रह्मनिष्ट. ' क्षीं तत्त्वनिष्ठु जसा । नागवे स्रातिलेशा । ' –ज्ञा ३.१२४. २ तत्त्वाला न सोडणाराः सत्यनिष्ठ. ३ विशिष्ट तत्त्वाप्रमाणे चालणाराः ध्येय-वादी. [तत्त्व+निष्टा] **्मीलन**-न. मूलतत्त्वांचा मिलाफ, संगिश्रण. [ तत्त्व+मीलन=एकत्र येथें ] •वर्तक-वि. ( एखाद्या ) ।तत्त्वाचा पुरस्कार करणाराः तत्त्व काढणारा,सांगणारा. 'कोणतीहि सुधारणा करणें ती तत्त्ववर्तकानीं आधीं केली पाहिजे. '-टि ४.१०२. [तत्त्व+वर्तेक=निष्ठावदन] ०वाद-पु. १ईश्वराच्या अस्तित्वा-विषयी वाद; ब्रह्म सत्य की भाया सत्य वर्गरे संबंधींचा वाद. २ तत्त्वाचा, तत्त्वासंबंधीं वाद. [तत्त्व+वाद] •वार्दा-वि. तत्त्ववाद करणारा. •ज्ञा -- चिद्या - नमी १ परम:त्मस्वरूपाचे ज्ञान. ब्रह्मज्ञान; यथार्थज्ञान; वदात. एक शास्त्र. ( ई. ) फिल्ऑसॉफी. २ तत्ता—वि. (प्राण.) हलकट. नीयः हलकाः वे अब्रचा एखाद्या विषयाच्या सामान्य तत्त्वांचा अभ्यास. ० ज्ञानी - ज्ञानी १ ब्रह्मस्वरूपाचे ज्यास ज्ञान झाले आहे तो. २ तत्त्वज्ञान शास्त्राचा तत्त्र; यंबा — पु. ( मारवाडी टोकांत रूट ). फसवेगिरी; अभ्यासी; त्या शास्त्रांतील तज्ज्ञ. तत्त्वार्थ-पु. १ सारभूत अंश; मु**्धापः दे**ऊन फर्सविर्ोः भों हो. (कि॰ कहन छेरीः करणें; मांडणें; सस्तः सारः मगजः गाभा. २ सत्यः खरेपणाः सत्य अस्तित्वानें यक्त अशी वस्तु; खरें अस्तित्व. ३ ब्रह्मः ब्रह्मरूप धन. 'आंतु बाहेरि चोखाळु । सूर्य तैमा निर्मेळु । तत्त्वार्थाचा पायाळु । वेखणा विषयक भाग. धृति, स्मृति व पुराणे यानंतर तंत्रवाड्मयाला जो।'-जा २२.१७९. [तत्त्व+अर्थ=सार: धन]

या चार अक्षरांत्र्या एक वाक्यांत आहे. यावरून २ ( ल. ) जगां- - टिले ३.४६. १२ एक विशिष्ट संप्रदाय व त्याचे वाड्मय. [सं.] तील सर्व व्यवहारांचा आदिकारण जो पैसा तो: सार, मुल्यवान वस्तु. (सामा.) द्रव्य. [तत्=तैं+त्वम्=तूं+असि=आहेस]

तरपर -- न. ओं तत्सत या महामंत्रांतील किंवा 'तत्त्वम् असि ' या तत्त्वज्ञानविषयक सुत्रातील ईश्वरवाचक तत् हा शब्द; वाजूस, संनिध. (वाप्र.) • उभा न करणे. राहूं न रेणें-ब्रह्म; ईश्वर. [ सं. तत्=तें+पद=शब्द ]

तत्पदार्थ-पु. परमात्माः सर्वेश्रेष्ठः सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान असा बाच्य ईश्वर व त्याचें लक्ष्य ब्रह्म. 'जैसे त्वंपद हें आध्वें। तत्प-दार्थी सामावे।' - ज्ञा ११.६४८. 'तत्पदार्थ तो परमात्मा।' [सं. तत्=तो+पदार्थ ]

तत्रर-वि. (एखाद्या कार्योत) निममः तलीन (एखादे कार्य करण्यास ) तयार: उत्सुक. [ सं. तत्=तें+पर=मोठें ]

तत्पृक्ष---पु. (व्या.) एका समासाचे नांव; यांत दोन पदां-पैकीं उत्तरपदाला प्राधान्य असुन पूर्वपद उत्तर पदाचे वर्णन करितें किंवा पूर्वपद व उत्तरपद यांतील विभक्ति संबंधाचा लोप केलेला असतो. उदा० राजवाडाः वन्नगाळ इ०. याचे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीयात-पुरुष अमे निरनिराळ्या विभक्तींवरून प्रकार झाले आहत. उपपद, नज्, कर्मधारय हेहि आणखी प्रकार आहेत.

तंत्र—न. १ सूतः, धागाः दोराः तारः, तात २ (राजाचा, बड्या गृहस्थाचा ) ल्याजमाः परिवारः ३तमाम. ३ ताबेदारीः अनुवर्तनः, चाकरीः पराधीनताः, दास्यः 'स्वतन्नः' परतंत्रः ' एखाद्याच्या ) वागण्याची पदत, घोरण, रीत. ' आमर्चे तंत्र चि] निराळें तुमचें तंत्र निराळें ' ५ दोन किवा अधिक गौधी घडवून आणणारे एकच कारण, साधन. जसे-अनेक प्रश्नांची उत्तर एक-दांच देणारे एकच भाषण, वाक्य किंवा अनेक हेत् साधणारा असा एकच प्रयत्न, खटपट. उदा० पाने कां सडलीं ! घोडा कां अडला ! विद्या कां विसरलां ! या तिन्ही प्रश्नांचें उत्तर फेर नाहीं म्हणून हें आहे. 'प्रपं । आणि ईश्वरभजन तंत्राने होत नाहीं.' 'मी काशीस गेलों आणि उदीम व यात्रा तंत्रानें झालीं.' ६ दुसऱ्या माणसाच्या आज्ञेप्रमाणें धोरण (जें त्याच्या आश्रितांस संभाळावें लागतें तें ): आश्रितवृत्तिः; अनुलक्ष्यः; आधीनताः 'राजाच्या तंत्रानें प्रधानानें चालावें. ' ७ धार्मिक विधीतील मंत्रानुसार ह्यातानें करावयाच्या कियांचा समुदायः (पूजा इ०कांतील) आचार. 'जाणत्या असाध्य मंत्र तंत्र काळ। यर तो सकळ मूढ लोक।' —तुमा २५१४. ८ मंत्र, जारणमारण इ० विधि ज्यांत विणिले दुमऱ्या भाषेत आलेला. उदा० संस्कृतांतून मराठींत जसाचा तसाच

महत्त्व आहे. १० प्रहांची स्थाने व गति ज्यांत सांगितल्या आहेत तस्वमिस — स्त्री १ (तुं ब्रह्मच आहेस) सर्व बेदांताचें सार असा ज्योतिषशास्त्रांतील एक भाग. ११ कापड विणण्याचा माग.

> तत्रत्य---वि. त्या ठिकाणचाः तथीलः तथला. [सं.] तंत्रपाठ--पु. ( ग्राम्य सांकेतिक ) संभोगः मैथुन.

तत्रशीं-- किव (अशिष्ट) जवळ: निकट; आसपास: आजू-(एखाद्यास) समोर, जवळपास उमें राहूं न दणें, उभा न करणें. ्**ळाग्रं न देणे**-( आपत्या कामाचा ) कोणास मागमूस: पत्ता लागूं न देणें. [सं. तत्र]

तत्राणी—स्त्री. (ब.) (तल इ० पातळ पदार्थ टेवावयाचा) माती वा गेळा. [का.]

तत्रापि, तत्राप-अ. तथापि; तरीमुद्धाः तदपि; तरी . देखील. 'तत्रापि जे प्रिय बहु स्व-वधूचि मार्जी।'-वामन-भामाविलास १७ ( नवनीत पृ १०१. [ सं. तथापि अपः सं. तत्र=तेथें+अपि=देखील ]

तंत्री—स्त्री. १ (तंतुवाद्यांतील) तार. 'ओंकार तो तिचा वीणा। त्रिमात्रा तिन्ही तंत्री गहना। '—भारा बाल १.१०. २ वीणा; सारंगी. - वि. १ तारा असलेलें (वादा इ०). २ विणून तयार केलेर्जे: कांतीव: मुताचें केलेलें. ३ तंत्र ज्याच्याजवळ आहे असा. ४ ( ल. ) कारस्थानी: धूर्त; कावेबाज; पाताळयंत्री: खोल स्वभावाचा. [ सं तंत्र=तार ] सामाशब्द- ०वा**द्य**-न. तेतुवाद्य.

तत्रैय--किवि. तेथेंच; त्याच ठिकाणीं [सं.तत्र=तेथें+एव=

तत्व, तत्वज्ञान इ०----न. तत्त्व इ० पहा.

तन् राब्द--पु. (व्या.) दर्शकसर्वनाम [सं. तत्=तो] तत्मत्—न. १ तें (ब्रह्म) खरें (अविनाशी) आहे. २ (ে.) नाश; आहति. ( ओं तत्सत्ब्रह्मार्पणमस्त् अशा मंत्राने आहुति टाकतात यावरून ) 'आठ पुत्रांचें पूर्ण तत्सत् होऊन माझा चंद्रगुप्त या पारब्धित्राच्या सिंहासनावर... ' -चंद्र ४१ [सं. तत्=ते+सन्=अस्तित्व असलेलें, सत्य ]

तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु — उत्र जे जे मी करतों ते ब्रह्मार्पण असो, अशा अर्थी वाक्य. 'तत्सर्बक्षार्पणमस्तु । अर्से किती वेळां मी वदलों ' - टिक १३९. [स. तत्+सन्+ब्रह्म+अर्पणम+अस्त=

तरसम-वि. त्यासारखाः तसाच. (व्या.) एका भाषेतून आहेत असा ग्रंथ. ९ प्राचीन धार्मिक वाड्मयांतील मंत्रशास्त्र-। आलेला (शब्द, धानु इ०). नदी, मति, प्रधान इ० सस्कत

शब्द मराठींत तत्ममवर्गात मोडतात. याच्या उल्ट तद्भवः प्रथ= आकाराचाः, त्या रूपाचाः तद्भपः [ सं. तत्+आकार ] तदीय-वि गांठ; चंचु=चोंच. [सं. तत्=तो+सम=सारखा]

( प्रमाण इत्यादिक ) तें. -मिताक्षरा. [ सं. ]

तोबः तत्काळः त्याच क्षणांतः लागलींच. [सं. तत्=तो+क्षण=एक नंतर, पुढें ] तदेशीः, तदेशीय-वि. १ त्या देशाचाः त्या कालविभाग ]

तंथ-पु. (व.) सत्त्व; अर्थ: महत्त्वाचा अंश. (प्र.) तथ्य; ' आतां त्या व्यापारांत कांहीं तंथ उरला नाहीं. ' [ सं. तथ्य ] 🕇

उदा० 'तें कार्य होईल यांत तथा नाहीं. ' [ सं. तथा ]

तथा-स्त्री. तथ्य. 'भी निःसंग झार्छे आतां। सोड्स या लौकिकता। राहिली इथें काय तथा। ' –होला ८४. [सं. तथ्य]

तथा—किवि. १ तसें: त्याप्रमाणें: त्या रीतीनें; तसल्या पद्धतीनें. हा शब्द यथा या संबंधी पूर्वगामी शब्दाबरोबर योजतात. तद्+आरम्य=आरंभ करून ] उदा॰ ' यथा राजा तथा प्रजा. ' २ ठीक; होय; बरें आहे. [सं.] •तथा-किवि. यथायथा-जसजसा, ज्या ज्या रीतीने याच्या उलट अर्थी तसतसाः त्या त्या प्रकारानें. [तथा द्वि.]

तथापि--उअ. तरीहिः, तरी देखीलः; तत्रापि. [ सं. तथा=तसें+ सं. अपि=देखील ]

तथास्तु-- उद्गा. ठीक; होय; तसें होत्रो, असो. 'न करुनि पाहिजे. '-रा ५.१५१. [ अर. तदारुक ] विचार जावी मार्गे म्हणवुनि म्हणे 'तथास्तु' तिला।' -मोवन १३.७८. [सं. तथा=तर्वे+अस्तु=असो ]

उपयुक्तता 'त्यांत कांहीं तथ्य नाहीं.'-वि खरें: सत्यः, यथार्थ व तंदुरस्त आहे. '-आपटे-दिवाकर दृष्टि १०. [फा. तन्= 'ना भी तथ्य त बोल आतां। '-दावि ३०९० तुज पथ्य तथ्य शरीर+फा. दुरुस्त्≕निर्दोष: वरोवर ] वचने गुरुची नीचासि भासती श्रमदें। '-मोकण २८.११. -किवि. खरें पाहतां; वास्तविक. [सं.] तथ्यांदा-पु १ उपयुक्त, फा. तन्दुहस्ती ] महत्त्वाचा भाग. 'त्यांच्या पांडित्यप्रकारांतील तथ्यांश पाहूं.' —िन ६३ °. २ सारांशः; तात्पर्य. [सं. तथ्य+अंश=भाग]

तद्-त-( सना. ) तृतीयपुरुषवाचक अथवा दर्शक-संबंधी छेली जागा; भट्टी. [ अर. तन्दूर, तनूर=भट्टी ] सर्वनाम; तो, ती, तें, हें मूळवें संस्कृत सर्वनाम आहे. याचा मरा-टींत समासांत उपयोग होतो व यापुढें शब्द जो इतांना संघि नयमा-नुसार याचीं कांहीं ठिकाणीं तत्, तन् व तल् अशीं रूपें होतात. तेव्हां+उत्तर≔पुढें, नंतर ] उदा॰ तत्पुरुषः तन्मयः तद्+छीन=तल्लीन [सं.] तदंत-किवि. [सं. तत्+अनंतर=नंतर] तद् नुगुण-रूप-सार-किवि. त्या साधित विवा कृदंत असे म्हणतात. [सं.] प्रमाणें; त्यासारखें. [ सं. तत्+अनुगुण-रूप-सार ] तदिप-किवि. तरी मुद्धाः तत्रापिः तथापि. [तत्+अपि ] तदाकार-वि. त्या जं तद्बीर होईछ ते विनन्ती केली जाईल. ' -रा १.१४७.

त्याचाः तिचाः तत्येवंधीः त्याविषयीः तद्तर-क्रिवि. त्यापुढेः तरसाधक—वि. तें साधणाराः; त्याचें साधन करणारें जें त्यानंतरः तदनंतर [ मं. तत्+सं उत्तर=पुढें, पुडील] तद्परी, तदुपरांत, तदुपरांतिक-किवि. तथुनः तथपासूनः त्यावेळे-तत्क्षण-क्षणीं-किवि. त्याचक्षणीं; त्याचवळीं; ताबड- पासून पुढें: तेव्हांपासून. [ सं. तत्+उपरि-उपरांत-उपरांतिक= देशांतील. २ ( ल. ) परदेशीय. ३ पुरभय्या परदेशी [ सं. तत्+ देशी ] तभ्दव-वि. १ त्यापासून झालेला, होणारा. २ ( व्या. ) प्राकृत-देशी (धात्वादेश, धानु, शब्द इ०). उदा० मं. रक्षा तथा—स्त्री. संदेह: संशय; शंका; (अकरणरूपीं प्रयोग). शब्दापासून झालेला राख शब्द तद्भव आहे. [तत्+मं भू=होणें] तद्वत्-अ. त्यासारखें: त्याप्रमाणें [ सं. तत्+वत्=प्रमाणें ]

तद्बीर -पु. प्रयत्नः तजबीजः युक्ति. तद्वीर पहा.

तदा-- किवि. तेव्हां; त्यावेळीं [सं.]

तद।रभय---किवि. त्या वेळेपासनः त्या दिवसापासन. [ सं.

तंदारी---स्री. (क.) १ गमजा. २ तंद्री. [तंद्री]

तदारूक-पु. १ इलाज; उपाय. 'तुम्ही व गव पंतप्रधान यांनी खातर्जमेने दिल्खा तदारूक अंमलांत आणावा. ' - दिमरा १.७. २ पारिपत्यः; शिक्षा. 'राव पन्तप्रधान यांचा आम्हांस मोटा उपद्रव, व एकवेळ यांस तदास्तक चांगले प्रकारें दिल्हा

तंदी-किवि. (माण.) तेव्हां: त्या दिवशीं: याप्रमाणेंच केव्हांबद्दल कंदी वापरतात. [ मं. तदा, तद्दिने; म. तर्घी ]

तैइर(रु)स्त -- वि. निरोगी: निकोप प्रकृतीचा. 'सी आनंदी

तंदुर ह)स्ती-सी. आरोग्य; निरोगीपणा. [ तनु+इहस्ती;

तंद्रा लागणे -- कि. (माण.) रांग लागणे.

तंरूर, तनूर-पु. भट्टी लावण्याकरितां तयार केलेली वांध-

तं रूल-पु. तांदूळ. [ मं, तंदुल ]

तदोत्तर-किवि. त्यानंतरः त्यापुढें; तदुत्तर. [ मं तदा=

तिध्ति—वि. (व्या.) शब्दसाधितः धातुखेरीज इतर पूर्णपण निखालसः अजीबातः, समृळः, सर्वथाः सर्वाशीः; अगदी [ सं. शब्दाला प्रत्यय लागून झालेला ( शब्द ); उदा० कृपावतः, तत्+अत=शेवट ] **तर्नतर**-क्रिवि. त्यानंतरः मगः तें झाल्यावर. धनाढ्यः राजकीय. धातूस प्रत्यय लावून केलेल्या शब्दास धातु-

तद्(त्) वीर - स्त्री. १ योजनाः व्यवस्थाः, उपाय. 'तदनंतर

'मशार्निले ये' आलियावर तर्नुद व तत्शीर पाहून बहुत संतोप तनखा तोडून टाकला. '७ पगार; वंतन. ८ खर्ची. 'तुम्हाकडे जहाला. '-पपा ५०. २ विचार ' टोपीकरांची जात मकरी व 'सर्दाहरूमुल्क बहादूर यांनी पर्गणे पालीम येथील ऐवर्जी तन्खा दगाबाज, शायद-मुलावा दंउन कांडी एक शक्कल नमूद करावी केली तथा पावत ऐवज येगे. '-रा २२.१०१. [फा. तन्ख्वाह ] या तद्भित असतील. ' --पया ४६३. [ अर. तद्बीर ]

गुंगी: मस्ती [सं ] तंद्रात्त्र-वि. आळशी: मुस्त: झोपेशी गुंगी वस्तुजात गडास संग्रह करून टेवावेंच छागतें. '-मराआ ३४. आलेला. [तंद्रा]

तंद्री -- श्री. १ ग्रेगी: सस्ती. २ ( एखाद्या विषयाच्या मन-नांत झालेली) एकाग्रताः तल्लीनता. ३ जडत्वः विषयज्ञान न तनघर----न. तणघर पहा. 'महा मंदिरे माड्या तनघरे। होणें. [तंद्रा]

किति, तेव्हांपासन, 'दिले असूत बांद्रन जेव्हा राहचंद्राचा तथीपुन गोष्टीकडे वेळीच लक्ष्य न दिल्यास ती पढें डोईजड होते. दावा ।' -पला.

तन, तनघर, तनमोड---न. तण, तणघर इ० पडा.

तोफांचा मार फार: तेव्हां छोकांनीं तन न दिलें. ' -ख १०२४, पोटाची व्यवस्था व मग मीजेच्या गोष्टी. ०मन-न. शरीर व आत्मा (मन): सर्व शरीर. ०ऌ।गण-धन-न. १ शरीर, मन व संपत्ति. २ ( ल. ) सर्वस्वः सर्व चीज-'तनमनधन कर देवाला अपेण।' तिन+मन+धन ] • मनधन-समर्पण-न. शरीर, मन व पंपत्ति अर्पण करणें: सर्वस्व वाहणें; तनमीर असे याचे भेद आहेत. [सं. तनु-मयूर] सर्वावर पाणी सोडणें. [तन+मन+धन+समर्पण]

तनई-य-न्त्री. तनाई पहा.

'रामभाऊप त्या गोष्टीचा मोठा तनका आला. '[तणतण]

तनखा, नन्खा-पु. १ तंखा. सरकारी तिजोरीतून रक्तम देण्याचा हकूमः वरातः सरकारी वयुठांतून तो इन दिलेले उत्पन्न. २ प्राचीनकाळांत आदित्यहाहोने वसविले ही जमावं ही, पृष्टी, ही निरोगीपणाची टवटवी, काति (विशेषत: आजारीपणानंतर येणारी). अक्रवराच्या कारकीदीत तोडरमळ याने पुन्हां दुरुस्त केली. मलि- ( कि॰ पालटणें ). [ सं. तुन्=शरीर; सुंदर ] कंबरानें केलंल्या प्रतबंदीस तनखा व भाऊनीं बसविलेल्या परीस कमाल म्हणत. ' तनखाही हुई तिप्याचा दिवाणांत देत नाहीस. ' ताटें. तणस पहा. [ सं. तृण-तण ] -रा २५.२७१. ३ औरंगजेबाच्या कारकीदीत मकेला यात्रेकहंना नेणारी जहाजे मुरतच्या वंदरांत जी असत त्यांच्या खर्चामाठी कपदीक; शब्प, धद्रवस्तु, तणसडी पहा. ' आपले द्रवय **मजजव**ळ तोडून दिलेला वसल. ४ वसल; एखाद्या गावचा, परगण्याचा ठेवा. तुमच्या एका तनसडीला हातलागायचा नाहीं. '३ (माण.) जमार्व ीचा, वमुठाचा तक्ता. ५ स्वामित्व; हक्त. ६ संबंध. (कि॰ सोल्लेली आंबाडीची काडी; सणकाडी.[सं. तण; प्रा. तण+सडी= तोडर्जे: तोइन टाक्रणे ). 'त्या गृहस्थाने आपल्या बायकीचा काडी ]

सामाशब्द- ॰दास्तान-पु. वसुळाचा सांठा, गहा. 'गडोगडीं नंद्रा -- श्री १ जाड्यः आळसः मंदताः ग्रोनि. २ श्रोपेची तनखा, तनखादास्तान, इस्ताद आदिकरून गडाच्या प्रयोजनाची [ तनखा+फा. दाश्तन=सांठा ]

तनगडणें--अिक. (व ) झोकाडचा खाणें. [तंगडणें] झोंपड्या अवधीं देव देवाइलें।'-तुगा १८४३. [सं. तृण-गृह ] तथीं---किवि. तथा दिवशीं: तथा वेळीं: तेव्हां. ' कृप थोले म्ह० (माण.) तन खाई धन=गवत (शेतांत) फार वाढलें काय मदराज तथीं।' - मोकर्ण ६.७५ [सं. तदा] तथी पुन- म्हणजे तें काष्टण्यास बराच खर्च येतो. यावरून एखाया अन्नक तनतः ण --- तणतणणं पहा.

तननं - न. १ आवाज लावण्यासाठीं गाणे गुणगुणणें: सर तन--न. शरीर; देह. तनू पहा. 'सहज सुंदर नीळ तन।' लावणें. २ (एखादें गाणें) आपल्याशींस गुणगुणणें. ३ गाणें: -वसीस्व ९.११. [सं. तनु: फा. तन् ] (वाप्र.) ॰देण-न. शरीर ताणा मारणे. 'तेव्हा गंधवसुर्खी जिकडे तिकडेहि तनननं तननं । ' समर्पण करणें: छाती पुढें कहन तोंड देणें, पुढें पडणें. 'इंग्रजापाशीं -मोवन १२.१६२. [ध्व.] म्ह ० आधीं अननं मग तननं=आधीं

तन हुगी-पु. (व.) गवतांत असणारा एक किडा. हा पोटांत एखाद्या विषयाकडे अंत:करणवृत्ति सर्वात्मना गुंतळी जाणें. ०भन- गेल्यास जन:वर फुएन मरते असे म्हणतात. [तन=शरीर+फुगणें] तनमणी-पु तन्मणी. श्रियांचे एक कंठभूवण. हिऱ्या-वस्त ' तनमनधन माझें राघवा रूप तूपें।' -रामदास-करुगाष्टक मोत्यांचा, गळ्यांतील एक वागिना. [ सं. तनु=सुंदर+मणि=रत्न ] तनमार--- पु एक प्रकारचा पक्षी. धाकटा तनमोर व मोठ

तनय-पु. मुलगाः पुत्रः आत्मजः सुत. 'भीष्माकडे स्व भयानक दंदभीचा। होतां वदे तनय आनकदंदभीचा। ' -वामन, तन( ण ) रा-पु. (व.) रागः रागाचा झटकाः झनाटा. भीष्मप्रतिज्ञा. [ सं. ] तनया-स्त्री. कन्याः मुलगीः पुत्री. [ सं. ] तनयी---स्त्री. राहुटी इ० कांची टोरी तनाई पहा.

तनरी---न्त्री. गार्थे: गायन: तननं करणें. [ ध्व. तननन ]

तनवी—स्रो. चेह-यावरील आरोग्य; कांति, टवटवी; तजेता.

तनल--- (व. कों.) पेंडा; तृण; धान्याचे काड; धान्याची

तनस(सु)र्डा-स्त्री. १ गवताची काडी; ताट. २ (ल.)

तनसळ--की. (विणकाम.) सूत उकलून तथाचा ताणा कर-ण्यासाठीं केलेली चौकट. फासे (धार्ग) घालण्यास या चौकटीवर नांवाच्या तव्यावर भाजण्यांत यतात. ' -गृशि २.१'-. [ अर. खंटया बसविलेल्या असतात. [ सं. तन् +सळई ]

तनाई-य-च-भी. १ तंबू इ० काचा तणाव्याचा दोर, दोरी. २ कपडे इ० सुकविण्यासाठीं ताणून बांधलेखे (परटाची) स्वभाव. (कि० राखर्गे; संभाळणे; (प्रमाणें) वागर्गे) ३ शरीर-दोरी: निशाणाचा खाब, मंडप इ० नीट उभा, ताठ रहावा म्हणून प्रकृतीची काळजी, निगा; पश्यापश्य पाळण्याची खबरदारी; पश्य. बांघलेला आधाराचा दोर, दोरी. ३ (ल) साहाब्यकर्ता; आश्रय- 'वेयानें मला तसूबर टेनिकें. ४ नामूक शरीरप्रकृति. [सं. तनु] दाताः, आधारभूत व्यक्ति. [ अर. तनाब्, तुल० रां. तन्=ताणणें ] (वाप्र.) तनथा तुटणं (उप.) काणे तुटणं; बंद तुटणं; वैदिक मुखा कामधाम करतां येईल. ' [ त्राण ] कर्केश स्वराने वदघोष करूं लागले असता अथवा गवई घसा खर-इन ताना घेत असतां उपरोधानें हा वाम्यचार योजतात तनया, गोरवांक दाखतात. तनार, तनाय तुर्वे-(ल.) (एखाद्याचा) आव्रयदाता नाहींसा होंगे; आधार तुटणे.

तनाखोरी--श्री. १ (उव म्हणून घतलंल्या पैशाची, जिन सांची ) अफरातफर; लाटालाटी; आज्यायस्वाहा करणें; विश्वास-घात. 'नका करू तनोखोरी। बाहर पडते हे बोरी।' –मःव ५३०. २ नावड; वीट. 'तो यास तनाखोरीस यंजन...' **-जो**रा ५४. [फा.]

तनाना-पु. १ गार्भेः, गायनः, तननं पहा. (क्रि॰ चाल्भेः करणें ). 'होतां किशोर सुर तो न करी तनाना ।' -देकुणजन्म ४६. २ चेष्टा. 'राधा म्हणे मनमोहना। भजसी लावुं नको तनाना । ' [ ध्व. ]

तनाम्ल-न. (रसा.) कार्तां कमविण्याच्या कार्मी उप-<sup>¦नार्ते। '</sup> –ज्ञा १५.३. [ सं. तत्=तो+निष्र=स्थित ] योगी पडणारें एक अम्ल. (ई.) टॅनिक ॲसिड. हें वामळीच्या सालीपासून काढतात. [ ई. टॅन+सं. अम्ल ]

तनारी-की. (कु.) गाण्याची लंकर; तनरी पहा.

तनाव-वा--श्रीपु. तणावा पहा

तनाव ी--अक्रि. (व.) (शेतांत) तण माजण: (शेत) तणानें व्यापरें जाणें. [तण]

तनावणे-अफ्रि. निज्ये: ताणून देथे. [ताण्ये।

त्र -स्त्री. शरीर; वह. तन-न पहा. ' तृणवत तन सोने ज्या पाषाण। ' -नुगा ३७०. [सं.] • चतुष्ट्य-न. देहाचे चार भेद ( सुक्ष्म, स्थूल, कारण व महाकारण ). 'तनुचनुष्टयनिदर्शनें । कैसीं ते ऐकावी । ' –दा ४.१.२८. [ तनु+चतुष्टय=चारांचा समूह ]

तन्-नि. १ अल्प; थोडें. २ क्रश; क्षीण. ३ सुक्ष्म; बारीक. **४** तल्रमः; अतिशय पातळ. ५ नाजुकः; कोमल. (सं.) **मानसा**– स्त्री. ज्ञानी जीवाच्या सात भूमिकापैशी मनास तनुत्व (सुक्ष्मपणा) आणणारी तिसरी भूमिका. -हंको. [ तनु=कृश+मानस=मन ]

तनुज गाधि कान्यकुब्जपति।' -मोवन ३२.२. [सं. तनु=शरीर+ जन्=उत्पन्न होणें ] तनुजा−स्त्री. कन्या; पुत्री; मुलगी.

त तुरात — पु. ए व प्रकारचा तवा. 'रोट्यांचे वरेच प्रकार तनुरात तनूर=तवा, भट्टी ह

तम् भी १ दहः शरीरः तनु २ प्रकृतिः, तन्यतः, दह-तनू-स्त्री. (व.) तकवाः ताकदः, शक्तिः. 'तन् आल्यावर

तन्न -न. (गो.) भात वाळून शिहक सहिलेलें पाणी. 'तन्न

तर्झां--वि. १ (गो. व्हिस्वा. २ तरणाः तरुण [सं.: म. तरुण, तरणा ] ॰भ्राकुटाँ-वि. (गो.) तरणाताठाः, नव्या नवतीचा. िम. तरणा+श्राकटा ] **तन्न पण**−न. तारुण्य.

तन्त्रा-न्त्रा--क्रिवि. (गो) तेव्हां; त्यावेळी [स. तदा] तन्नावणा —अकि (व.) तों डावसन पांघसण वेऊन खुशाल औपने; ताणून देणें. तनावणें पहा. [ताणणें]

तन्नाचा--पु. (ना.व ) तणावा अर्थ १ पहा.

तिन्ध-वि. १ त्याच्या ठिकाणी (देवाच्या, गुरूच्या रिकाणीं) निष्ठा असलेला, टेवणारा. २ त्याच्याविषयींची; तत्संबधीं. अनन्योदके धुवट।वासना जे तिन्न्याते लागलेसे अलोट।चंद-

-ज्ञा ९.२१७ - वि. तद्रपः तदाकारः तत्रीनः ( एखाद्या कार्योत ) ्राणीपणे इंग झालेला. ' ऐकोनि शाग्वेच गायन । तन्मय विधि विष्णु ईशान । ' [ सं. तत्+मय ]

तन्मयता—न्त्री. तत्रीनताः तद्रपताः तदाकार स्थिति 'सम्यक् ज्ञान नुदेजतां। वेधवि तन्मयता। '-ज्ञा १८.९२१. ' ऐसे स्वस्व-ह्नप निरोपिता। शिष्यासी जाली तन्मयता। ' [ तन्मय ]

सुक्ष्म रूप उदा० पृथ्वीचे गंध, उदकाचे रस इ० सुक्ष्मभूत तत्त्वे. ं तैसींचि श्रोत्रादि तन्मात्रें। तियें अंगवसां गर्भपत्रें। खळळळितें विचित्र। उमळती गा। ' - ज्ञा १५९९. ' इंद्रिये जन्मली रजो-गुणीं। तन्मात्रा विषयो तमोगुणीं। '-एभा २८.६८. -वि. केवळ तेंच. [सं. तत्+मात्र]

तन्मात्रा -- स्त्री. १ ओंकाराच्या मात्रा. २ शब्द, स्पर्श इ० तनुज-पु. पुत्रः मुलगाः तनयः 'गंधर्व म्हणे होता कुशिक पंचमहाभूतांचे सूक्ष्म मूर्लविषयः 'पुढा तन्मात्रा अर्धवेरी । आका-शाच्या अंतरीं। भरती गमे सागरीं। सरिता जैसी। '- ज्ञा ६.३०४. [सं. तत+मात्रा]

पसरणः तन्य=प्रसारणक्षम ]

म्त्री. [सं. तनु=कृश. नाजुक+अंग=शरीर ]

चोथा. [म. तग, तन]

तन्हा, तनहा-वि. एकटा. ' मुजाका नाहीं तन्हा यावयाचे वास्तव्यस्थानाचे नाव. [ सं. तपस्+वन ] करावें. ' -रा ५.२५. [फा. तन्हा]

तन्हाई — स्त्री. एकांत; एकलेंपण; विविक्तता. 'तन्हाईत बोला- [ सं. स्तबक; अर तबक् पहा ] वयाचें किंवा करें. ' -रा ५.२८. [फा.]

तन्हार---न. तणार पहा.

तन्ह। रों -अकि. (व ) ताण बसणें; ताणलें जाणें. -उकि. ताणणें पहा. [सं. तन्]

केलेलें दहदंडनयुक्त उपोषण इ० सारखें आचरण; प्रयान; मनन; विकणारा. [तपकीर] कप्टमाञ्य आचरण. २ सदाचरण; पुण्याचरण: पुण्य. ३ विहित, विशिष्ट कमे: क्रैन्य (ब्राह्मण, क्षत्रिय इ० वर्णीचें). ४ बारा खूची पृड. (क्रि॰ ओढणें). [सं. क्षारपत्रा=तंबाकू ] वर्षोची सुदत कालमान. 'एकांगुर्ध्रीही तिपजे । तपसाहस्रीं । ' –ज्ञा १७ ४१५. 'बसवेल क्यं कथमि आम्हां तप एक साजणा रानीं।' —मोवन २.६८. ५ ग्रीष्मऋतु. –शर. –वि. हें पद समासाच्या कर्णे. ' जेयाचेनि प्रतापे तपे सुर्यू । '–शिशु १५१. २ (ल)(राज्य उत्तरपदी असल्यास तापद, ताप देणारा असा अर्थ होतो. जर्में- इ०) समृद्ध होते; भरभराटीस येणे; उत्कर्ष पावणे. ३ ( छ. ) नेत्रंतप=डोळचाला ताप देणाराः भावंतप=कपाळाला ताप देणाराः ( एखाद्यावर ) रागावर्गेः, संतापर्णेः कुद्ध होणे. ४ (काव्य. ) तप-शिरस्तप, अंगतप; मनस्तपः चित्रंतप; अंतस्तप; बहिस्तप; पादं-तप; इंद्रियंतप. [सं.] (वाप्र.) तपीं वसर्णे-१ (अक्षरकः) धर्मा-चरणार्थ, पुण्यमंचयार्थ दहदंडयुक्त आचरण करणे. २ ( ल. ) अधिकारच्युत, बेकार होऊन घरीं बसणें. (करून करून)तपीं दर्शनें।' -ज्ञा १५.३६६. 'तद्दरीनकामुक मी पुसता झाळीं उपाय बसर्णे-एकमारखीं पार्षे करीत राहून त्यानंतर साधुवृतीचा आव तपनार्ते । ' –मोसभा १.३५. –न. १ ज्वलन; प्रकाशन; प्रका-आण्णें. तुर्वे तुपूर्वे-तपश्चर्या करणें. 'जे तीर्थ करितां भागते । शाचा, उष्णतेचा झगझगाट; उष्णता; प्रखरता, उष्णता बाहेर अनंत जन्मीं तपें तपेले। 'सामाशब्द- ॰िनेष्ठा-स्त्री. (तपोनिष्टा) तपानुष्टान. 'मग करूनियां तपनिष्टा। प्रसन्न कलें नीलकंटा।' -कथा १.१२.१५६. [तप+निष्ठा] **तपश्चर्या**−स्री. तपः तपस्याः तपानुष्टानः नपाचे आचरणः तप करणेः खडतर व्रताचरणः तपश्चियां असे अगुद्ध रूपिंह प्रचारांत आहे. [सं. तपस्+चर्= आचरणें ] तपद्भाली-वि. तपश्चर्येच्या प्रभावाने चमकेणारा, शोभगारा, उप्र तपाच्या उत्कर्षाने व गुणाने युक्त. [सं. तपस्+ शास्त्रिन्=शोभणारा ] तपःसामर्थ्य, तपस्सामर्थ्य-न. तपो वुडणें ) फुकट जाणे; नासणें. बलः; तपश्चीने प्राप्त होणारें अलीकिक बळ. । स.नपम्+सामर्थ्य ] त्रयोधन-पु. १ तप हेंच धन ज्याचे तो. २ (छ.) गोसावी, वैरागी; रचें हिरव्या रंगाचे व हंद धारीचें स्त्रियांचे वस्त्र. २ (व.) एक

तन्यता —श्री. (पदार्थ) ठोकून ठोकून त्याचा पातळ पत्रा संन्यासी: तपस्वी. ३ गुरव; शंकराच्या देवळांतील गुरव. -बदलापूर बनवता यण्याचा गुणः प्रवरणयोग्यताः प्रसारणक्षमता [सं.तन्= ४०४.[सं. तपस्+धन ] तपोनिधि-पु. १ तपश्र्येचा सांठा. २ गोसावी, वैरागी इ॰नां संबोधण्याचा शब्द; तपोधन. [सं. तपस्+ तम्बंगी -- स्त्री. सुंदरी; सुकृमार व सुंदर, बांधसूद व सडपातळ निधि=सांठा ] तपोबल-न. तपाचरणाने आहेर्ले अलौकिक बल: तपःसामर्थ्यः [सं. तपस्+बल] तपोलोक-पु. सप्त स्वर्गलोकांपैकी तन्त्रस्ट -- वि. (गो.) कच्चें; कोंवेळ; अपक्ष. [सं. तनु=ल्हान] सहावा लोक. सप्तलोक पहा. [सं. तपस्+लोक=जग] तपांचन-तन्सी-(गो.) भांडी घासण्यासाठी भातणाचा केलेला न तपश्चर्या करावयाचे वन, तपस्वी छोकांचे राहण्याचे स्थान. ्सिलोनचें जुने नाव तपोवन असे आहे. नासिक येथील रामाच्या

तपकड़ी-की. (गो.) पितळचें लहान तबक; तबकडी पहा.

तपकर्ण-अकि. थेंबारेंबांनीं गळण: झिरपर्णे: टपकर्णे. [टप-कर्णे; हि. तपकना ?

त्यकिरी-पु. तपिकरीचा रंग. -वि. तपिकरीच्या रंगासा-रख्या रंगाचा. [तपकीर]

त्विकन्या-स्या-वि. १ तपकीर ओढणारा. २ तपकीर

ताकीर, तपकी(खी)ल-स्त्री हुंगण्यासाठी केलेली तंबा-

त्रवर्गे --अकि. (प्रां.) ठांसून भरले जाणें: कोंवले जाणें. तार्णे-अति. १ ( सूर्य इ० कार्ने ) प्रकाशर्णे; तळपणें: चका. श्चर्या करणें; तप आचरणें. 'एकांगुष्टींही तिपजे । तपसाहसीं।' -ज्ञा १७.४१५. ५ तापणें; गरम होणें. [सं. तप-तपन]

त्तपन-पु. सूर्य. 'ना ना मावळतेनि तपने । नेइजती लोकांची टाकर्णे, पडणें. २ (व.) (सूर्याचें) ऊन, उष्णता. (कि॰ पडणें: होणे ). 'तपनेवीण प्रकाशु । जाड्येवीण रसीं रस । ' -जा १७ २२८. [सं.]

तपराख-न्त्री. थप्पड; चपराक. 'लाता तपराखा मेणमार।' **-दा ३.७.६६.** 

तपली—स्री. (कु.) लहानमें तपेलें; तपेली पहा.

तपरुं—न. (गो ) तपेरुं पहा. (वाप्र.) •ब्रुड्रप-(तपेरुं

तपशि(शे)ला-पु. १ स्त्रियांचे एक वस्त्र. (गो.) एक प्रका-

शेले।'-प्रला २९. [तापता+शंला]

हिकिगती, निरिनराळ्या गोष्टी, बाबी; सिवस्तर वर्णन, नोंद. २ पणा. 'तपीळपण धरूं नये । भांडवितां भांडों नये । ' -दा १४. ( ल. ) पाल्हाळयुक्त वर्णन, कथन; च=हाट: चर्पटपंजरी. ३ खोटी राजिल. सबब; बहाणा; निमित्त; मिष. ( कि॰ टावर्णे ). ' तपशील सहसा न लावितां...रुपये व स्सदची तर्तृद जरूर कर<sup>ा</sup>. ' –रा १.३३५. ८ पदा. [ अर. तफ्सील् ] •वार-क्रिवि. सायंत; बारीकसारीक गोष्टीसुद्धां; सर्वे तपशिलासह.

तपस्या—स्री. तपश्चर्या; तप. [सं.]

तपस्वी-पु. तपश्चर्या करणाराः, तपी. [ सं. तपस्विन् ]

त्य(पी)ळ - वि. १ तापटः तामसीः रागीट. २ तहखः काम करण्यांत चपळ; चलाख. (विरू.) तपीळ. [सं.तप+ल-ईल प्रत्यय] तवा—पु. तालुक्याचा भाग, परगणा. (प्र.) तप्पा पहा. 'गोरंगांव तिपयांत सुकाम...दोन मासैपर्यत राहिलों '-पेद ३. १ ७५. [ हिं. तप्पा=प्रांत, परगणा; सिं. तपो ]

(कायदा) गुन्ह्याबाबत पुरावा गोळा करण्याकरितां पोलीस अंग- यांत हैं दिव्य करणारा, 'ईश्वरा, मी जें सांगतों तें खेरें असल्यास लदार जें (चौकशीचें ) काम करतात तें; (इं.) इनव्हेस्टिगंशन् [अर. माझा हात भाजूं वेऊं नकोम' असे बोलून आपल्या हातानें ताप-तफहहस ] •िनशी-स्री. तपासिनसाचा हुद्दा, काम. •िनसि- छेल्या तलाच्या कढईत टाकछेला पदार्थ (खा) काढतो. दिच्य पहा. पु. १ (एखाद्या भागांतील) चोऱ्या, दरोड इ० गुन्ह्यांची चौकशी ०दिव्यकरणं-वर वर्णन केल्याप्रमाणे भयंकर दिव्य कर-करून सरकारांत कळविणारा हुर्हीच्या पोर्शस इन्स्पेक्टरसारखा ण्यास तयार होणे; भयंकर शपथ धेणे. [तप्त+दिव्य ] अमुद्धा-( पूर्वीच्या राजवटींतील ) अधिकारी; पोलीस इन्स्पेक्टर. २ तपास स्त्री. मध्व संप्रदायी वैष्णव दीक्षा घतांना तांच्या-पितळेच्या सद्रा णारा अधिकारी; तपासणी कामगार; (इं.) सुपरवाइझर. [तपास] तापत्रून आपल्या अंगावर जी चिन्हें उमटवितात त्यांपैकी प्रत्येक:

ईनें चुक इ० शोधर्गे; ताडून पहाणें. [ तपास ]

तर्पा--पु. तपस्वी; तप करणारा 'भाग्नें भागीरथीचे कुळीं। [ हिं. तप्पा; सिं. तपो ] विस्तीण देखिली ऋषिमंडळी । तपी असती तये स्थळीं। -मुआदि ३९.१२. 'जपी तपी तामस योगी। ' -दा ४.१.१३. बुक्या तप्राकाः ' -दावि ५०१. तपराख पहा. [ हिं. तफराख ] [सं. तिपन्]

तपीठ न तांदुळाच्या पिठाचे एक मसालेदार पकान्न. [सं. होतो तो श्रीमन्ताचेच खातर्दास्त होतो. ' -रा ६.६२०. [ अर. पिष्ठ 1

तपीनणें, तपिन्नणें—सिक्त. तप करणें; तपणे अर्थ ४ पहा. 'तपें कोण तवीनहीं।' -रासं २.२०९. [तपेंग]

प्रकारची रेशीमकाठी साडी. 'परिधान गोपिनीं करून उंच तप त्रिकानित १ तापट; तामसी: रागीट. 'मत्सरी खादाड तपीळ। ' -दा ३.६.४४. २ कामांत हशार, चलाख. तपळ पहा. तपशी(सी)ल-पु. १ एखाद्या प्रसंगांतील, हिशेबांतील सर्व [ तप+ईल प्रत्यय ] सामाशब्द- पण-न. तापटपणाः रागीट-

तर्पे -- शअ. तर्फ 'तर्पे तंगूर' -- वाडसमा ३ २६. ता। अब

तपेली--श्री. लहान तपेलें.

तपेले -- न. १ पाणी भरण्याचे - स्वयंपाकाच्या उपयोगांचे विशिष्ट आकाराचें, तांच्यापितळेचें उभट भांडें. ' हांडे कंभ पळवा परात तवल्या गुंडे तपेलीं घडे। '-सारुह ३४३.२ (व.) तपेली; तांवलं. [ सं. तप+आलय=तापविण्याचे स्थान: म. तप+आळे ? ] •ब्रुड**णे**-( एखाद्याचें ) निर्वाहाचे साधन नाहींसें होणें.

तप्त-वि. (अक्षरशः ल.) तापलेलाः संतप्त झालेलाः चेत-प्रशुब्ध. [सं.] •कांचन-न. तापविलेलें, शुद्ध केलेर्छे सोनें. ' तप्तकांचन जैसे मुढाळ । तैसे निर्मळ निजांग तझें। ' तपास--पु. १ चौकशी; शोध; तलासः विचारपूस. २ [तप्त+कांचन=सोनें ] • दिव्य-न. दिव्य करण्याचा एक प्रकारः त्रासणी - स्त्री. १ चौकशी; बारीक शोध; तलास; तपास. ज्या मुद्रेनें हीं चिन्हें उमटवितात ती. [तप्त+मुद्रा=चिन्ह, छाप] २ (कायदा) फेरचौकशी; फेरतपासणी. ३ पाहाणी; परीक्षा;(ई.) िल्लोह-न. १ तापलेलें लोखंड. २ (तापलेल्या लोखंडाचा) एक इन्स्पेक्शन. 😮 ताडून पाहाणें; ताळा घेणें. [तपासणें ] प्रकारचा नरक. 'तप्तलोह भेटी। तुका म्हणे कल्पकोटी। '-तुगा तपासका-उक्ति. १ शोध, चोकशी करणें; बारकाईनें पाहणें. ३१४१. [तप्त+लोह=लोखंड ] ॰शूल-ळ-पु. तापविलेला सळ. २ परीक्षा कर्गे, घेगें; झडती घेगें; तपासणी करणें. ३ बारका- तप्तश्चळावरी घाटिती। पार्थी चंडशिळा बांधिती। '[सप्त+शूली तत्वा-पु. एका मुख्य गांबाच्या आसपास असलेल्या दहा-

तिपया-पु. तपस्वीः, तप करणाराः तथा पहाः 'भरत तिपया वीस गांवांची वसुलाची विहवाट करतां येईल असा परगण्यापेक्षां थोर अंगें। तेथें काळ कैसेनि रिघ। ' -एभा २.१५४. [सं. तप्] छहान प्रादेशिक विभागः जिल्हाः परगण्यात्रा भाग. तपा पहा.

तप्राक-स्त्री. चपराक. 'कितंक आपटोनि मारिले लात तफजुल-पु. कृपा: उपकार. 'मगर विजरावर तफजुल

ात**फइझुल्** ]

तफाका--पु. बेदिल. तफ्रका पहा. 'कूळ तफरका होसं न े देगें. ' –वाडबावा ३.२५७.

बाद आहे त्याप्रमाणें तफरीक करून देखें. ' -पेद २०.११८. मदत होते. ४ पाउखींतील बसावयाची जागा. ५ जिना चढून २ एक कर. -वाडवाया ३.३५ [अर. तफ्रीकू]

तकसी र, नकसीलवार—तपशील इ॰ पहा.

तीनें तफहूस करितां मोहिब्बांचीं गुरें यांमध्ये नमेत म्हणून बसवलेला पत्रा. [तबक] आंग्न्यार्ने मालूम केलें. ' -ब्रप २३६. [अर. तफहहूमू]

तकावत —स्त्री. १ अंतर. (स्थल आणि काल यासंबंधीं) ' गिल्चाचा आमचा दोंकोसाचा तफावत होता. ' -रा ६.४७०.। प्रकार, पेंच. २ (जमाखर्चातील, लिखाणांतील) फाकः वैषम्यः न्यनाधिकयः विरोध: विसंगतपणा. ३ (कर्तव्य इ० बजावण्यांत) चुक: कसर: दोव: उणेवणा. ४ चुक: बरोवर नसर्णे. ५ भेद: फरक; विश्रमता; कडे ) रागानें पाहणे. तमणे अर्थ २ पहा. भिन्नता. ६ स्वामिद्रोह; हरामखोरी: दगलबाजी. ' मग त्यामध्ये एक मसल्मान होता त्यानें तफावती केली. '-रा १५.६. [अर. तफावृत्] **्तजाबज-**की. कमीपणा; अन्तर, न्यून. 'केव्हांही हर्दहाल मोहिब्याचे कामामव्ये तफावत-तजावज करणार नाहीं. '-ब्रप २४०. ० निशी-नीस-तजकरनिशी, तजकरनीस पहा. [ तफा-

तफ्रका—वि. १ दाणादाण; परागंदा; हैराण. 'रोहिल्याचे |इ०नीं ) धृद. अम्मलापासन वस्तीचे लोक तफका जाले. '-दिमरा १.१६. २ बेदिल: भीतिप्रस्त. ' गोरगरीब आलम तफका व परेशान आहे.' ७२ दोपांपैकी एक. —अश्रप १.१०४. –रा ३.९०. [अर. तिफिका]

पासून तक्की रु बर्हुकूम गुदस्ताप्रमाणे वसूल घ्यावा. ' –रा 🦫 नजराणा. २ थोराचा प्रसाद (आश्रिताना दिलेला). 'त्यास ४९१. [ अर. तफ्रीकृ ]

तमकः---न. १ पानसुपारी, पूजासाहित्य इ० ठेवण्याच्या [अर. तबर्र्कक ] उपयोगी असे चांदी इ० धातूचे ताटासारखें नक्षी गर पात्र. ' उत्तम फ क्र ठेवुनी तबका। ' –नव १३.१२२ २ ( ल. ) जमी-नीचा वाटोळा तुकडा. ३ डोंगर, टेकडी इ०कांचा वाटोळा भाग. ४ सभामंडप वगैरेच्या मायवानाचा प्रदेश वर्ज्य करून मध्यमागीं असलेला प्रदेश अथवा त्या प्रदेशाच्या खालचें स्थळ; छताचा चांदवा. ५ घर. 'ते दिवशीं हुछा जाली तेव्हां एक तबक घउन दुगरे तबकास लोक लागले. ' -ख ४.१८२७. ६ जिना संपतो त्या ठिकाणीं उमें राहण्याकरितां केलेली जागाः तबकडी. [ अर. तबकू ]

चौकोनी ओटा. (कों.) बेंड.

गोळघाच्या (ग्लोबच्या ) वरच्या वाजूम असलेला गोलाकार पत्रा. | गहे बसविलेले असतातः. [ अर. तब्ला ]

तफरीक—स्त्री. १ वांटगी. तक्षीक पहा. 'मख्ता साला- यास पांढरा रंग दिल्ला असल्यामुळे' प्रकाशिकरण फांकण्यास गल्यावर उमें राहण्यासाठीं केलेली हंद पायरी, जागा; तबक. ६ तंतुवाद्यांत दर्शनी बाजूस भोंपळ्यावर बसविलेला तक्ता. ७ पान-तकहम्स —पु तपासः चौकशीः, शोधः ' आंग्न्याच्या मार्फ- सुपारीच्या उब्यातील पाळवाच्यावर मध्यभागीं चुन्याची उबी

> तव करें। -- अकि. टपकणें, तपक्षें पहा. िह. तपकना ध्व. ] तवक्रफाड पेंच--पु. (महविद्या). क्स्तीतींल डावाचा एक

तवंचा— पु. तमंचा; पिस्तूल. [ तुर्की ]

तंबणे-अिक. (माण.) (मनुष्य, जनावर इ०काने एखाद्या-

त्र बदिली—म्बी. (कायदा) (मालमतेचें) स्थित्यंतर; बदली; हस्तांतर: देवघेव [ अर. तन्दीलू=बदली ]

तवदील-नस्री. (कायदा) बदलणे: फिरविणें: दुरस्ती; फेर बदल. -वि. फेरबदल केलेलें: दुहस्त केलेलें. (कि॰ करणें). [ अर. तब्दील ]

तंबर-वि. (प्रां.) उन्मत्तः, (शब्दशः व ल.) (गर्वे, मद्य

तवरंगु--वि. हत्तीसारखा पुरा असलेला (घोडा). घोडघाच्या

तवस्क-पु. १ मोहरमांतील ताद्वताच्या, एखाद्या पीराच्या तर्फ़ा ह-सी. वर्गवारी: वांटणी. ' तरी कौलाप्रमाणें रयती- नावाने प्रमाद म्हणून सरकारास, सरकारी अधिकाऱ्यास दिलेला पातशहानीं तबस्क देवायाची आज्ञा केरी. '-दिमरा १.१५२.

> तवस्र--पु. कु-हाड; परशु. [फा तवर् । ॰दार-पु ( लष्करांतील ) लांकुडतोडचा, फरास. [ फा. तबदार ]

त्रवल-किवि (विस.) तव्वल; तब्बल पहा.

नवलँ-न. (गो.) ढ'रु: ढोरुकें: तबरा. [अर. तब्स] तदलक-ख--म्बी. १ कागदपत्राचे पुडकें. २ कागद-पत्रांच्या पुडक्यास गुंडाळळेळा दोरा, कागद. [ अर तक्लक् ]

तवलक-नी. लहान होल; तबला.

त्रवळजी-ची--पु. तबला वाजविणारा. [फा.]

तवला-पु एक चर्मवाद्य. पखवाजाच्या खोडाचे समान दोन त्वकः - स्त्री. विहीरीच्या भोवतालीं बांधलेला गोल अथवा तुकडं करून एक तोंड बंद व एक मोकलें ठेवितात. मोकलें तोंड कातड्याने महवून त्याचा मध्यभाग शाईने महवितात. गजऱ्यांतून तवकर्रा —-स्त्री. १ लहान तवक. २ धर्मईच्या खाली ठेवा- व खालच्या बाज्स असलेल्या लोखंडी कडचांतून वादी ओवुन वया ी ताटली. ३ विशिष्ट प्रकारच्या दिव्याच्या कांचेच्या तिच्या खालीं (पखवाजाप्रमाणें ) आवाज कमजास्त करण्याकरितां त्रवती—स्त्री. सतारीच्या भोपळ्याच्या वरील बाजूस वसवि-लेली लांकडाची फठी, तक्ता. –शर. तक्कडी अर्थ ६ पहा.

तथा—स्त्री. प्रभाः, तेजः प्रकाशः. ' आल्या नागपुराहून फीजा भोंसल्यांच्या वाणांची तवा। ' -ऐपो २३३ [ फा. ताब् ]

त्रबा—िव. वाईटः नष्ट. [फा. तबाह्=वाईट ] •होणै-(ना.) नाशः, नष्ट होणें.

त्वा हतोड—िव. (व.) बेमुर्वतखोरपणाचे; संडेतोड; तटका तोड. (वागणें, आचरण). 'तबाकतोड वागणें मला साधणार नाहीं.'

तंत्राकू -खू, तमाखु — पुली. एक वनस्पतिविशेष. हिचें रोप मुमारें तीन फूट वाढतें: ह्याचीं पाने वाळवून त्यांस पाणी ळावून त्यांचा उपयोग खाण्याकंड व ओढण्याकंड करितात. तंबाखूचें पान तीक्ष्ण व कफनाशक असतें. तंबाखूचे गळदणें, अकोळ, मिहास व खुमासदार असे चार प्रकार आहेत. [तुळ० जपानी तायाको; ई. टोवॅको ]

त्रवात्र—पु (कर. सुतारी) लांकडी जिन्याच्या दोन्ही याजूच्या फळ्यांपैकी एक. 'तबाबाला पाय-यांच्या खांचा पाडा. '

तियत तभ्य(क्ये)त—की. १ प्रकृति, शरीरप्रकृति; शरीर-स्वास्थ्य. २ मनाची प्रवृत्ति; कळ; मजी; लहर; छंद. [अर तथी-अत्] (वाप्र.) ॰लागणे—(एखाद्या गोष्टीकंड) मनाचा कल लागणें: मजी असणें: मन रमणें. —तीन चालणें. वागणें, असणें—(एखाद्याच्या) मजीप्रमाणें वागणें, चालणें, असणें. —तीन चालांवें)—वागविण -घेणें वापग्णें—(एखाद्या मनुष्याच्या, वस्त्च्यः) प्रकृतिमान, मगहूर इ० कडे लक्ष्य दंकन वागविणें, वापरणें इ० ॰मांदगी—स्वी. आजार; आजारीपण. 'तवियत मांदगीमुळें वसण्याउठण्याची शक्ती पहिल्याप्रमाणें नाहीं '—रा १२७. [तिययत+मादगी=आजार]

त्रवियती—िव. लहरी; तन्हेवाईकः छांदिष्टः, स्वच्छंदी. [तिबयत]

तबी — की. १ धमकावणी; दटावणी २ मारः चोपः ठोकः शिक्षा. ३ लढाई. ४ पराभव. ५ शिक्षा; पारिपत्य. (कि॰ देंगें; लावेंगें; पोहोंचिवेंगें). [अर. तम्बीह्] ॰ मार-पु. खरपूम मार. [तंबी+मार]

तबीक—न. (गो.) वाशांवर शोभेकरितां बसविछेली फछी. तबीब—पु. हकीम; वैय; बारीकसारीक जखमांवर इलाज कर-णारा शस्त्रवैय; हा बहुधा मुसलमान असतो. 'तबीब लावून जखमा बांधविल्या. '—ख ६.२८३२. 'तबीबार्नी वैयांनी रसायण स्वहि-तार्चे कुटलें। ' -ऐपो ३१२. [अर. तबीबृ]

तबीलदार-पु. तबलदार पहा.

तंबुर—पु. एक चर्मवाय; ढोल; तंबूर पहा. 'तंबुर ताशे वाजती ढोल।' -ऐपो २२२. [अर. तंबूर]

तंत्रुरची-जा-पु. तंत्रूर वाजविणारा. [ तंत्रूर ]

तंबु(यं)रा—पु चार तारा असलेल एक तंतुवाद्यः वीणाः तंबुरः तंवोरा पहा. हें मूळ तुर्भी आहे. [ अर. तंबुराः वं. तानपुरा ] तबु(यं)री-स्त्री. लहान तंबोराः वीणा. [ तंबुरा ]

तंत्रुच्या—पु, दुध्याभोपळ्याची एक जात —कृषि ६०३. [अर. तंत्रूर]

तंबू—ेपु. कापडाचे तात्पुरते एका खांबाचे घर. याच्या मोटया प्रकारास 'डेरा' म्हणतात. 'तंबू राहुटया पृथकाकार ।' – नव १६. २४. [फा.] (वाप्र.) ०ताणून निजर्णे – संसार इ०कांची काळजी सो इन निजर्णे, झोंप घेणें. –शास्त्रीको.०ठाव णें – मार्ग्णे – टेर्णे – तंबू उभा करणें. ०पाडणें – तंबू उतरणें; उभारकेळा तंबू खाळीं करणें.

तंबूर—पु. १ एक चर्मवायः; ढोल. २ (ल.) ढोलाचा आवाज ढोल पिटणेः इशाराः; नगारा वाजणें. ' असे कळळे भीं मोंगलाला तंबूर झाला मानक-याला केले पुकार।' —ऐपो ४३६. [अर.] तंपुरची—पु. तंबुरची पहाः

तबेत, तबेती-दी--तिवयत इ० पहा.

तबेल, तबेलदार—( कों. ) तबल, तबलदार पहा.

तबेळ—पु. (कों.) तबला पहा. (एखाया गोष्टीचें )तबेल वाज्ञें - एखादी गोष्ट प्रसिद्धीस, उघडकीस यें । (विशेषतः दुष्क-मच्या बाबर्तीत). [तबला]

तंबला—पु. १ घोडा अथवा गाडी ठेवावयाचें घर; घोड-शाळा. २ (ल.) ठाणवंद घोडचाची रांग: पागा. [ अर. तवीला ]

तंबोरा-तं दुरा- पु चार तारा असलेळे एक तंतुवाय. ह्याचा खाल्या भाग कडु भोपळ्याचा केलेला असतो व त्यास लांकडाची निमगोल दांडी वसविलेली असते. ह्या दांडीच्या टोंकाजवलील चार खुंट्यांस तारा गुंडाळलेल्या असतात. चारांपैकी पहिली पंचमांत, दुस-या दोन षट्जात व शेवटची खरजांत लांबतात. [अर. तंत्रूर] • पेटी-की. तंबो-याच्या सुराचें व पंटीच्या आकाराचें एक वाय ही पेटी ४,७,९. स्बरांची असते. [तंबोरा+पेटी]

तंबोरी—स्त्री. तंबुरी, तंबोऱ्यासारखें पण त्यापेक्षां लहान आकाराचें तंतुवाय. तंबोरीचा स्वर बराच चढा असतो. वारकरी, हरिदास, भजनी लोक व तमासगीर हिचा उपयोग करितात. बीन-कार्राह आपल्या साथीस हिचा उपयोग करितात. हिची बनावट व तारांची मिळवण तंबोऱ्यासारखीच असते. [तंबोरा]

तिबद्द(बदी)ल-तबदील पहा.

तब्बल-र—स्त्री. (इ.) नेट; जोर: ताण; धाव; दम. 'घोडचावर भरझाल हांकून एक तब्बल मारली.' 'तूं तथपावेतों तब्बल मारून ये म्हणजे पोट हलकें होईल.'—विक्रिति. विवक्षित

परिमाणानें मोजलें असतां कमी न भरतां थोडा अधिकच भरणारा विल माझ्या बैलापुढें आणूं नकोस, कारण तो माझ्या बैलावर (मार्ग, बंळ, ओझ, धान्य इ०), भरपूर: पुरेपूर; अगदी पूर्ण- तमतो. ' ध टक्कर देजें; भिडणें; तोंड देणें. 'कोण कोण सरदार पर्गे. 'तब्बल कोशा, तब्बल शेर वगैरे.' 'हा मार्ग तब्बल कोस- ते न कळे। प्रलयकाल शत्रशी तमले।' –होला १८७. [सं. तम; भर आहे '[ अर तवील≕लांब, उंच |

तब्यत, तब्येत, तब्यती—तबियत इ० पहा.

तब्लख--- तबलख पहा.

तब्ला---प्र. तबला पहा.

तम - - पुन. १ ( शब्दश: व ल ) अंधार; काळोख; अंधकार. 'पडिलेभा भवतमीं निविंड । जिया प्रति–भवीं उजियेंड । ं –ऋ मानी. [सं. तुमुल १] २. – जा १६.३६९. '... जैसारवि नाभी तमा।' – तगा ४८०. २ सत्त्वरजादि गुणांपैकी तिसरा (ज्यापासन काम-कोधादि विकार उत्पन्न होतात तो ) तमोगुण. 'तैसा बहवरें तमें। जो सदाचि होय निमे । तेथ श्रद्धा परिणमे । तेचि होऊनि । ' –ज्ञा १७.६९.। कारयुक्तः अधार असलेलें. ३ (ल.) अज्ञानीः अंध. [सं. तमस्विन् ] ३ (तमापासन उत्पन्न होणारें ) अज्ञानः वेडेंपणः मुख्यपणाः मोहः अविचार. ' हे असो किती योळावें । तरी एमें जें देखावें । तें ज्ञान नोहे जाणावें। डोळस तम । '--ज्ञा १८.५८१. ' तत्कृतबोधाहनि मज गमलें तम अहित जिर तथापि हित । ' -मोसभा ३.३६. ४ उन्माद; कोधाचा आंवश; गर्वाचा ताठा. (कि॰ गार्णे; करणें: मांडणें ). ५ मुर्च्छा, बंशुद्धि. 'वास्नि दांत मुखांत दहांत पंड. मति गाढ तमीं पचली। '-वामन-सीतास्वयंवर ११. [ सं. तमस् ] •कूप-प. १ (काव्य.) गाढ अंधाराने युक्त असा खळगाः खांच. ' भी तमकूपीं पडला गभस्ती। ' २ एक नरक. ितम+सं. कूप=आड ] तमारि-री-पु सूर्य. 'रात्रीची चौपाहरी । वेंचिलिया अवधारीं। डोळ्यां तमारी। मिळे जैसा। '-ज्ञा १८.९६७. तिम+ अरि=शत्रु] तमारिसृत-पु. सूर्याचा पुत्र. १ शनि. २ यम. ३ ंआहे तमाम। आत्मसुर्खी हो अंतर्याम। '-अमृत ३२. -िक्रवि. वरण. 'चालिला तेव्हां तमारिमुत।'

पणा दाखविणारा संस्कृत विशेषणास जोडावयाचा प्रत्यय. उदा० दुष्टतम=अतिशय दुष्टः प्रियतम=सर्वीत प्रिय, अत्यंत प्रिय. [सं.]

तम-ली. (गो.) पर्वा; क्षिति. तमा पहा.

कलेला धातु: तमेक. [सं. ताम्रक?]

तमंचा-पु. १ पिस्तूल; तबंचा. 'तमंच्यानें गोळी माह्नन ठार कर्त. ' -वजावात ११६. २ एक पेच. यामध्यें शत्रुच्या अखेरी. २ फडशा; चट्टामट्टा. [अर.] पोटांत शिल्न आपल्या डाव्या हाताने कमरेवल्न त्याचा लंगोट चढवून त्याची डावी जांघ दाबून त्यास चीत करतात. [फा.]

तमणे, तमतमणे अकि. १ शेखी मिरविणे: फुशारकी (कापड, वस्त्र). [अर.] मारणे; वल्गना करणें. २ गर्वानें, रागानें बडबडणे; तणतणणें; जळफळणे. १ (कर.) रागाने रोखन, टवकारून पाहणे. 'तुमा ब्रह्मदेश यांमध्ये पुष्कळ होतात. पानांना वास असतो. त्यांचा

अर. तम्म=पूर्ण; तंबी पहा.]

तमतमाशा--पु वडबडः चडफडाटः जळफळाटः शिरा ्ताणून बोलणें: प्रलाप: अरेरावी. ( कि ॰ करणें; मांडणें; लावणें ). ितम+तमाशा ो

तमलं -- वि. (गो.) हटवादी: दुराश्रह्मी; मताग्रही; मताभि-

तमहोर-वि. (व ) तामसी; रागीट; तापट. [तम+शेट] तमस्(स्र)क, तमस्स्रक-पु. तमास्क पहा.

तमस्वी---वि. १ कोधी; तापट; तामसी; रागीट. २ अंध-तमा—स्री. १ फिकीर: काळजी: पर्वा; किंमत: एखाया गोष्टीबद्दल ती मोटी अरा वाटणारें महत्त्व (अकरणह्नपी प्रयोग. उदा॰ मला जिवाची तमा नाहीं ). 'नाहीं जीवतमा वित्त गोता-सहित। ' -तुगा २९८. ' कार्यावर धनी बक्षीस देतो या उमेदी-वर वरकड चाकर जिवाची तमा न पाहतां स्वामिकार्यावर आंगे-जणी करितात. ' -मराभा १२. [ भर. तम्भ ]

नमाक्र-ख--पुर्श्वा. तंबाखु पहा.

तमाखोरी---श्री. तनाखोरी पहा.

तमाचा—पु थप्पड; चापटी. [फा. तबान्चा, तवान्चा, तमाचा ]

तमाम-वि. पूर्ण, सफळ; पूर्णतस पावलेला. 'तुमचें दैव तें १ सर्वः; सारें; अपवाद न करितां, झाडून, एकंदर. ' ... व तमाम तम—एखाद्या गुणाची अतिशय उत्कटता; पराकाष्टा; उत्कृष्ट- येउनु नऊगजी आसपास येउनु उत्तरिले.' - इमं ७. 'तमाम लोकांस कळविण्यांत येते भीं ... ' २ एका मागून एक; सारख्या वेगानें. 'तो सर्वोचीं डोकीं तमाम मारीत सुटला.' [ अर. तमाम ]

तमामा-पु. (हमामा बद्दल चुकीनें !) घिगाणा; घिगा-तमक—स्त्री. (गो.) सोनें किंवा रुपें व तांबें मिश्र करून मस्ती; धुडगूस. हमामा पहा. 'जो गोकुळांत हरि घालितसे तमामा।'-देकृष्णस्तोत्र १. [ध्व.]

तमामी-न्त्री. १ संपूर्णता; सिद्धि; समाप्ति; इतिश्री; अखेर;

तमामी--न्नी. जरीचे रेशमी कापड. 'सरपोस जरी जामे-पकड्न त्याच्या उजन्या बगलेतून आपला डावा पाय पाठीवर वाराचा तमामी असा ताफ्ता.' -वाडसमा ३.१९९. -वि. ज्यांत उमे थांग जरीचे व आडवे धांग रेशमाचे-कापसाचे आहेत असे

तमाल--पु. एक प्रकारचें झाड. हीं झाडें पूर्ववंगाल आणि

भाजीपाल्यांत घालावयाच्या मसाल्यांत उपयोग करितात. [ सं. ] सामाशब्द- •पन्न-न. १ तमालवृक्षाचे पान. याचा भाजी- दायक असा तिसरा गुण. यापासून अज्ञान, मृहत्व, कामकोधा-पाल्याच्या मसाल्यांत उपयोग करितात. २ (उप.) तंबाखू. [तमाल+ दिक विकार उत्पन्न होतात. तम पहा. [सं. तमसू+गुण ] तमो-पत्र] • इयाम-वि. तमालवृक्षासारखा काळा, सांवळा ( कृष्ण ). गुर्णा-वि. १ तमोगुण ज्यांत आहे तें. २ तामसी; शीप्रकोपी. 'तो अर्जुन म्हणे गा तमालक्यामा।'-ज्ञा १७.३४.[तमाल+ [ तमोगुण ] श्याम=सांवळा ]

तमादा(स)गिरी--स्त्री. १ तमासगिराचा, खेळ करणाऱ्याचा करणारा ] धंदा: तमाशाचा धंदा. २ (क.) गमतीचें दृश्य: मौजेचा खेळ; गंमत. [तमासगीर]

तमाशागी(गा)र, तमासगीर—वि. १ तमाशा पाहणाराः मजा, गंमत पाहण्यास नेहमीं उत्सुक असलेला. 'कठड्याचे बाहेर तमासगीर लोकांस व्यवस्थेशीर उमें राहं यावें. ' -(बडोदें) पहिल-वान लोक व कुस्त्यासंबंधीं नियम २४. २ ( ल. ) प्रेक्षक; तिऱ्हा-ईत ( गंमत पाह गारा )माणुस: बघ्या. ३ तमाशा करून उपजीविका करणारा तमाशेवाला (गारुडी, जादगार, डोंबारी, विदृषक, बहुरूपी इ० ). [ अर. तमाशा+गीर प्रत्यय ]

तमाशा-सा-पु. १ सोंगें घेणें, बाहल्या नाचित्रीं, दोरा-वर चालगें इ० सारखे विदूषक, बहुस्पी, गारोडी, डोंबारी इ० काचे करमणुकीचे खेळ. २ गंमत; मजंदार दृश्यः आनंददायी प्रसंग. 'घं उपदेशा कोण तमाशा, गमत महेशा।' -अकक २ शिवरामकृत रामजन्म ३. 'पाहती सकल लोक नमासा। '-आशिवि ३३. ३ कीडायुद्धः लटकी लढाई; कुस्ती. ' अरे कंषुकी, जेठयांचा तमाशा पहावयाची वासना आहे ' -लक्ष्मीनारायण कल्याण नाटक (शके १६०४). (ग्रंथमाला) ४ चमत्कार, आश्चर्यकारक गोष्ट. 'म्हणे अधरा भारा कैसा। चालतो हा न कळ तमासा।' -नव १३.५४. ५ पराक्रम. 'किछा घेतळा तमाशानें।'-ऐपो ७३ ६ (सामा.)(उप.) खेळ; फजिती. 'काय आमच्या दैवानें आमचा तमाशा मांडला आहे. ' - रत्र ८९. ७ लाज सोड्न स्वैर-पणाने केलेली चेष्टा, वर्तन. [अर. तमाशा ] • चा मनुष्य-पु. तव्हेवाईक, लहरी, विचित्र मनुष्य.

ऐवज; लेख. २ स्वतःची सही; शिका; स्वदस्तुर असा चुकीचा अर्थ रूढ आहे. [ अर. तमस्युक् ]

तमिष्ट-वि. (व.) तामसी; रागीट; क्रोधिष्ट. [तम]

तमिस्रा-- ह्री. अंधारी रात्र. [सं.]

तर्मा----न्त्री. रात्र. [ सं. तमस्=अंधार ]

ज्ञान, बुद्धि ।

तमोगुण-पु भूतमात्रांन असणाऱ्या त्रिगुणांपैकी अधोगति

तमोहर--पु. सूर्य: तमारि. [ सं. तमस्=अंधार+हर=नाही सें

तय—स्त्री. १ पूड; चूर्ण. २ मसालामिश्रित मांस. 'पुला-व्याचे चौथे साधन तय म्हणन मसालामिश्रित मांस. ' -ग्री २.१३८.

तय--स्त्री. (गो.) तृतीयाः तीज. [ सं. त्रयः प्रा. तय ] तय--किवि. (मळवी) निश्चितं, नक्की.

तयनात, तयन।तजाबता, तयनाती—तैनात इ० पहा. तया ---सना. १ (कान्य.) त्याला. 'तया मज तो वाङ्महा पशु। केवि टांक। '-ऋ २. 'घडला पराभव कसा, जो मृत्यु जयी तया हि, शांतनवा।'-मोकर्ण ५.३. २ तिनें. 'तथ

प्रस्युत्तरें वोली। श्रीकृष्णे ज चावळिली। तया व्यक्ती जाली। अष्टदशा। ' - ज्ञा १८.७४. ३ 'त्या'चें कवितेतील रूप. 'तया शोकें घायाळ हृद्य होतां।' -र ९१. यालाच ला, चा, ने इ० प्रत्यय लावतात. उदा॰ तयाला=त्याला: तयाचा=त्याचा. 'तयाचा

हा शौरी नियतच अहो होय विकला। '-सारुह ८.१७६.

तया(रया)र--वि. १ परिपूर्ण झालेला, केलेला, बनविलेला; ज्याचा कांहीं एक अंश करावयाचा राहिला नाहीं असा (जिन्नस, गोष्ट इ०). २ (कोठें जाण्यास, एखाउं कार्य करण्यास) उग्रुक्त: सिद्धः सज्जः उत्सुकः ३ (व ) सशक्तः लद्धः धष्टपुष्टः [फा.तय्यार] तयारण-सिक. (काव्य.) तयार, सज्ज टेवण, करण. 'जामदार-खान्यांत खजिना द्रव्याच्या पटचा भरल्या। दोर सलीतं सहीत कतरा त्या उंटाच्या तयारल्या।'-होला १५१. [तयार] तयारी-स्त्री. १ तयार, सज्ज होण्याचा व्यापार, किया, तजवीज. २ बेगमी: तयार होण्यास. सिद्धीस लागणार जिन्नस, सामुत्री, साहित्य. ३ (माणसाची एखाद्या गोष्टीची) सिद्धताः सञ्जता. तमानृक-पु. १ (एखाद्यास लिहून दिलेला) करार; दस्त- (एखार्दे कार्य करण्याबद्दल्ची मनुष्याची) खुषी. ४ (संगीत) उपस्थिति: ( एखाद्या गोष्टीच्या व्यासंगानें येणारें ) कौशल्य: कसब. 'त्या गवयाची तयारी चांगली आहे. [फा. तय्यारी ]

> तयारी-सी. एक खांबी मोठ्या राहुरीचे प्रवेशद्वार. • उया मेखा-स्त्री.अव. तंबू उभारण्याची तयारी करतांना टोकतात त्या सहा मेखा, खुंटचा.

त्यों-- किवि. (कान्य.) त्यावेळीं; तेव्हां: तई. 'तयीं प्रभु-तमीज - स्त्री. १ पद्धतशीरपगा; व्यवस्थितपणा; नीटनेटके- वरा! तमे सदय कां असे आज हो। ' - केका ८१. [सं. तदा] पणा. २ विवेक: जाणीव: बुद्धि. ३ अदब. [ अर. तमीझ=विवेक, तथीं(यिं)ह नि-किवि. (काव्य.) तेव्हांपासून. ' तथिंहूनि कम-लंबी प्रीति उत्पन्न झाली।' -सारुह २.२९.

तथे - १ (कवि ) त्या. 'तथे संगतीची जनीं कोण गोडी।' -राम ४५. २ तिला. 'काय स्त्री वोलती तथे वोलवीले।' अत्यंत झाले। दिमे नवां ठायीं तरकेलें।' -एहस्व १७.१४. २ -रामदासी २.७२. [ती; तया]

तर---स्त्री. १ (हेट. कु ) होडी; मचवा. तरी पहा. २ (मचवा इ०कानें उतहान जातां येईल अशी) खाडी. ३ (नाविक कु.) खाडींतील होड्या लावण्याची किनाऱ्यावरील सोईस्कर जागा, ठिकाण. ४ पलीकडील बाजू, तीर. 'अर वाधें तर बांधें।' -वंशक ७६. [ सं. तु=तरणें ] ( वाप्र. ) तरीपार करणें-सिक. खाडीवरून, समुद्रांतून होडी इ० नीं पलीकड़ नेणें, पोहोंचविणें. तर-स्त्री. मर्यादा: हह. ितीरो ॰पार करणे-हहपार करणे. तर—विशेषणास लागणारा तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्ययः।

उदा॰ गुरु=मोठाः गुरुतर=अधिक मोठा. त्रियतर; दहतर. [ सं. ] तर —िव. ओंछै: तार्जे; रसपूर्ण. 'तर मेव्याचे व खुरक मेव्याचे खोन. '-रा १०.२९६. [फा. तर्]

तर-3अ. जर या उभगन्वयी अन्ययाचे उत्तरगामी उभया-न्वशी अव्यय. याचा अर्थ तमें झाल्यास. असल्यास, त्याअर्थी इ०; बऱ्याच वेठां तर ह्या शब्दाचा वाक्यपूरक म्हणून उपयांग करितात. अशा वळीं त्या वाक्यांत कांहीं विशेष अर्थ व जोर येतो. जर्से-हो ! आतां मी जातों तर=मी सर्वथा जाणार नाहीं. कित्यंक वळां तर हा शब्द त्याने जोडलेल्या दोन वाक्यांच्या अर्थाचा विरोध दाखिवतो. उदा० तुम्ही तर लाख रुपये मागतां व मी तर केवळ गरीब पडलों, याने संदिग्धता, अनिश्चयिह दाखविला जातो. उदा॰ मी 'तें नाटक पाहण्यास आलों तर येईन.' ' मध्यें तर दिसतें आहे, ' 'मब्ये तर आणूं नका, ठावू नका 'या वाक्यांतही सापक्षता, यदच्छाघटित, सांकेतिकत्व निर्दिष्ट आहे. परंतु पहा. [ सं. तर्हि ] तरई-सी. १ गुऱ्हाळात देपाळीं ठवण्याकरितां केलेला लोखंडी वांकडा पत्रा. - ज्ञाको ऊ १८. २ कोएगाचे वत्र गुंडा-

ळण्याचे लांकुड. [ म. तरी ]

बाजूला, शिडीला, धारण इ०कांस ) आधार म्हणून दिलेलाखांव, तुळई. २ (खांबणी, मोरवा म्हणून झाड इ०कांस ठावलेठा) लांकडाचा भक्षम तुकडा; धीरा. [फा. हि. ]

लेलें ) कुमांड; कुलंगर्डें; लचांड; किटाळ. (कि॰ घेंगें; सांगर्णें ). २ वडावांकडा तर्क, कल्पना तर्कट पहा. [रां. तर्क]

कंडया पिकविणाराः, तरकट रचणाराः बालंटखोर.

ताकर्णे - अकि. तडकर्णे; फाटणें. टरकर्णे पहा 'पाह पां फुटर्गे; भेगलर्गे. ' शीतें औठ तरकती। ' -दा ३.७ २२. [ टर-कणः; तडकणें; तुल० फा. तराक=फाटण्या-मोडण्याचा आवाज ]

तरकरा-स, तकरा--श्रीपु. १ बाणांचा भाता. 'मुगुट मनोहर कवच धनुर्धर। तरकसी कांचन बाण। '-मध्व ७०. २ (सामा.) शत्र इ०काचे वष्टन, टोपण, म्यान, कोश. [फा. तर्कश्, तीर्कश्. तुल० गुज. तरकस ] सामाशब्द- **०कमान**-स्त्री. भाता आणि धनुष्य. 'येक बंदूक व येक तरकस कमान हे त्यास पाठविलें. '-पंद ३.१२३. [तरकश+कमान] •खात-तीर-एक हत्यार. -वाडबाबा ३.१६७.

तरकाकडी--स्त्री. एक प्रकारची उन्हाळी मोठी व लांब काकडी; (विरू.) टरकाकडी पहा. [फा. तर=ओ ४+काकडी] तरकाफरकी-किवि. तडकाफड़की पहा.

तरकारी-की. भाजी. [हिं.]

तर र्जा -- स्त्री. अभियृब्दिः; भरभराटः; बढतीः; उत्कर्ष. 'राव-साहेबांचे दौलतेची राज ब राज तरकी होते, हे गोष्ट स्यास खुश लागत नाहीं. ' -रा १.५२ -वाडधोमा २९४. [फा. तरक्की]

तरकीय-श्री. युक्तिः, उपायः, योजनाः, चतुराई. 'येऊनि वैसले समामंडळीं। भक्ति चतुराई यंकतटली। वरी तरकीब राजाची।'-दावि ३६६. [अर. तर्किंब ]

तरकीम- स्त्री. लेखन. 'त्यास साहवाचे काय सला त फर्मा-विली पाहिज, म्हणोन तरकीम केले. '-रा ३ 🕠 [अर. तर्कीम] तरकृट--- न. (राजा.) तांदूळ, पोहे इ०कांच्या ठिकाणीं असं अला रव्याचा चरचरीत अंशः भरडाः कण्याः कृट. [फा. तर्+कूट ]

तरंग-पु. १ पाण्याची लाट, लहर, खळवळ ऊर्मि. 'पै आटोनि गेलिया सागर। मग तरंगु ना नीर। '-- ज्ञा १५.५०६. तरक-न्त्रीपु. १ (छपराच्या कोप-याला, लांकडी जिन्याच्या। ' उ३कावरील तरंग। तरंग उदकाचें अंग। ' -तुगा ३७६९.. २ ( ত. ) अनियंत्रितपणानें मनांत एकामागून एक उद्भवणाऱ्या विचारांपैकीं प्रत्येकः क्षणिक विचारः नवी कल्पनाः लहर. ३ पाण्यावर येणारा तेल इ०कांचा तवंग, कोहोटा, कोहोरा. ४ तर कट---न. १ ( एखाद्यावर खोटा आळ घेण्याकरितां रच- दृष्टि अस्पष्ट करणारा, डोळ्यावर येणारा साका, पटल. ५ जलतरंग पहा. ६ बुडबुडा; फुगा. [सं.]

तरंग---नपु. १ (गो.कु) देवळांतील देवतेच्या चिन्हाचा खांब, तरकट, तरकटा-ड्या, तरकटयाज-वि. कुभांडखार, गुढी. २ अंगांत देव संचारणाऱ्याने हातांत ध्यावयाची काठी; धार्मिक समारंभांतील एक उपकरणः हें मुसळासारखें असून त्यावर तरकणे—सिक. तर्कानें जाणणें: ताडणें: अदाज, अनुमान देवांचीं चित्रें काढलेलीं असतात. कांहीं सणांत याच्या शेंडवास करणें. 'खुणेनें शत्रुवर्म तरकती । ' -ऐपो २२३. 'त्याचे डोळे वरींच लुगडीं नेसवून तो नाचवितात. नाचविल्यावर अवसर येतो. लाल पाहतांच यानें दारू खाली आहे असें मीं तरकलें. '[तर्क] तैरंग घेण्याचा मान ठराविक बुद्धंबाकडे असतो. ' आमही गांवकर लोकांनीं नारळ फोडल्याविना देवीपुढं तरंग उभे राहतं तर पहा ? ' तरंड-पु. १ वल्हें. २ तरंगण्यासाठीं फेळेला लाकडांचा ताफा.

तरंगण-स्त्री. (राजा ) ऐसपैस मांडी घाळून अन्यवस्थित-पं वसंगं, फतकल. (कि॰ मारून वसंगं) [सं. तु; स्तृ]

राहर्णे; तर्णे; तिरर्णे: पोहर्णे. 'तरंगावो लागे बुद्धी । विवेकावरी।' भाजीपाला इ०). २ पुष्कळदां हा शब्द वय, शुष्कपणा, जूनपणा, -जा १४.२२२. २ (ल.) बहकाँ: ( बोलतांना ) वहावत जाणें: चिवटपणा इ० दर्शक विशेषणास पढें अथवा मार्गे जोड़न आधिक्य महा सोडन भलतेंच बोलगें. ३ (एखादा खटला, वाद इ०) दाखविण्यांत येतें. उदा० जून जून तरडा=अतिशय जून: रससून्य. निकाल न लागता भिजत. लोंबकळत, कुंबत पडणें. ४ (मन तरडी—स्त्री. एक वनस्पति. हिच्या दोन जाती असून हिला इ०) संदायांत, संदिग्ध स्थितींत असणे. ५ मांवावणे; कुंठित फळे व फुले येतात. होर्णे; थांवर्णे; थक्कर्णे. ६ (एखाद्या व्यक्तीची, गोष्टीची) नरण---न. १तर्णे तरंगर्णे: तरून जार्णे. -जे ६४३. अपेक्षा धरून खोळंबुन राहर्णे; तिष्ठत वसर्गे, मार्गप्रतीक्षा करीत 'कंटीं वाधोनि शिळा बाहवळें जेवि सागरीं तरण।' मोकणे थांवर्णे. 'ज्याप्रमार्णे वषट्कराचा घोप चालून इंद्रादि देवता २६.२८. २ होडी; तराफा; तरण्याचें साधन. [सं] सोमपानाविषयीं तरंगल्या असतां ... '-नि ४१६. ' तुमच्या- | तरण---न. तांदुळाच्या कण्या. डाळ इ० पुष्कळ पाण्यांत साठीं ही सर्व मंडळी तरंगळी. ' [ तरंग ] **्तरंगायास** शिजवून व त्यांत तिखट, मीठ, मसाला घालून केलें पातळ सावों - ( एखादें काम इ॰ ) निकालांत न काढतां लोंबकलत खाद्य:कांजी: कढण. 'कहानिया पातल तरण। कुट्रंबरक्षण करीतसे। ' ठेवणें; संदिग्ध स्थितीत पाडणें. तरंगविण-सिक. १ ताटकळत, मह० नवरा रहतो तरणास आणि वन्हाडी रहतात वरणास=जेथें खोळंबन टेवणें. २ (कार्य ६०) लोबकळत, भिजत टेवणें. जावयास सुद्धां तरणासाठीं रडावें लागतें तथें व-हाडी मंडळींना [तरंगर्णे]

तरंगिणी-स्थी. नदी. [सं.]

तरच-उभ. १ म्हणूनचः, करितांचः, तसे आहे म्हणून आणि न्याही रडे कळणास. (कार्यकारणांचा साक्षात्कार झाल्यानंतर दोन गोष्टींतील पग्स्पर तरणा-—त्रि. १ तरुण, जवान. २ मूल व मोटा माणूस यांच्या-. कार्थकारणभाव मनास पटतो त्या अर्थाचे द्योतक उभयान्वयी मधील वयाचा, अप्रौढ; बाप्या; पो=्या.[सं. तरुण] **स्ह**० म्हाता-अन्यय ). 'तूं इतका दुष्ट आहेसना ? तरच ईधराने नुला भिकारी न्याने केलें नांव तरण्याने वाहविलें गांव=कर्नृत्ववान वापाची प्रजा ठेविलें आहे. ' २ ( अमुक एक अट, गोष्ट ) निश्चित, कबूल, नकी कभी कभी नादान निघन या गोष्टीस अनुलक्षन ही महण आहे. असेल तर; तसेंच झाल्यास. 'माझे रुपये हातावर पड़ेले तरच तरणा पाळस पहा. सामाशब्द- •ताठा-वि. भर ज्वानीत अस-जाईन. ' [तर+च(शअ.)]

पातळ थर: तरेंग अर्थ 3 पहा. २ डोळगांतील मळ इ०कांचा जे पुष्य त्याचा पाउस. याच्या उलट म्हातारा म्हणजे प्नवैस्-पातळ पापुदा, पटल; भुरी, साका. तरंग अर्थ ४ पहा.

तरज(ज्र)मा, तज्जमा-पु. १ भाषांतर; दुसऱ्या भाषेत [ तरुण ] अनुवाद. २ (मजकूर इ॰कांचा) सारांश; मतळव: गोपवारा; तरांग-णी-पु सूर्य. 'तिया मजपाशीं चिद्रत्नांचिया गोळाबरीज. ३ सालांतील उत्पन्न, खर्च व शिल्लक यांची एक खाणी। परी उपक्षिल्या जान होतिया तरणी। नुजवीण कृष्णा। ' ठिकाणीं नोंद, राज्याचे एकंदर उत्पन्न किती व खर्च किती, व नज्ञा १०.५६२. 'करून प्रातःस्नान अगोदर वंदनीयां तरणी।' फौज किती आणि खंडण्या किती यावयाच्या इ० सर्व प्रकारची।-प्रला ११८. [ सं. ] एका कागदावर दिलेकी माहिती: ताळेबंद. हा एकंबरजी तयार तरणि-णी-स्त्री. नांव; होडी: तराफा: नौका. तरण पहा करतात. -इनाम ५१. [ अर. तर्जमा, तर्जुमा ]

तर्जुमान ]

[सं.]

तरंडक-पु. होडी; तरंड अर्थ २ पहा. 'ब्रह्मण्य प्रसु दुर्गत दाग्द्यि–समुद्र–वर्–तरंडक हो । ' –मोवन ४.१२. [तरंड ]

तांगणां—अफि. १ पाण्यांत न बुडतां केवळ प्रष्टमागावर ताडा—वि. १ शुष्कः रसहीनः जून (भाजी, मिरची, तोंडलें,

वरण कोठून मिळणार ? मुख्य माणसाची सुद्धा जेथें बरदास्त नार्टी तेथे इतरांस कोण विचारतो ! (तुल.) जांवई रडे अळणास

लेला; चांगला धट्टाकरा तरुण व सशक्त; तरुणाबांड ( मनुष्य ). तरंज-—स्री. १ पाण्यावरील (तेल इ॰कांचा ) तरंगः, तवंगः, [तरुण+ताठ] ॰पाऊस-पु. ( शेतकऱ्यात रूढ ) आठवं नक्षत्र नक्षत्राचा पाऊस. **्वांड-**वि. जोमदार व घट्टाकट्टा तरुण (पुरुष).

[ मं. ]

तरज्ञमान, तर्ज्जमान—पु १ भाषांतराच्या कामावर नेमः तरणी—ित्र. तहगी; युवती. नवीतरणी असाटि शब्द रूढ. लेला सरकारी अधिकारी; भाषांतऱ्या. २ दुभाषी; दुभाष्या. [ अर. ' कीं कार्मावकारांनीं कांपविली कामिनी नवी तरणी। ' -मोभीष्म ्ष.३०. [सं. तरुणी] ०ताठी-वि. तरुण व सशक्त (स्त्री).

वृन जाणे; वर डोकें काढणें; सुटका. [ तरणें ]

तर गा---अकि. १ (पाण्यावर ) तरंगर्गे; पोहर्णे. २ -उकि. ५ हाजीरजवायीपणाः समयसुचकता [तरतर] नदीपार जाणें: पैठतीर गाठणें 'कां बाहीं तस्तां वळसा। दाटला कठिनिह मार्जे त्या मुक्कटिना न वक्ष तरे। ' -मोजयोग १३. १३५. ४ मोक्ष मिळगः, संसारसागर पार होगः, ईश्वरप्राप्ति होणे. [सं. तरण] तरणोपाय-पु. १ संकटांतून निभावून जाण्याचा उपाय, इलाजः बचाव. २ भडगतः गत्यंतरः, सद्गति.[सं.तरण+उपाय]

तरंत--यु. बंड्रक. 'जलधींत तरंत अपूर्व तमेचि म्हणोनि परोपरि सर्व तमे। ' - आरोतु १२.

तःतम --न. १ (दोन वस्तृतील) सरसनीरसता; श्रेष्ठ-कनिष्ठपणाः उच्चनीचपणाः २ सारासार विचारशक्तिः विवेचक बुद्धिः तारतम्य. ( कि॰ राखणें; पाहणें: टेवरेंग ). ३ ( दोन वस्तृं-तील ) सरसनीरसना ठरविण्याची किया. [ मं. तर+तम ] सामा-शब्द- ॰भाव-पु. (दोन वस्तूंत ठरविलेला, दिसणारा) उच्च-नीचभावः सरसनीरसताः श्रेष्ठकनिष्ठता टरविणेः; तारतम्य. (क्रि॰ करणे: ट्वां: राखां: मानणें ).

तरता-गं-िकिति. १ चपळाईने व वेगानें; तुरतुर (विचू, कोळी, मुग्या ६० चालणे); दुडदुड-दुडां (मूल, तट्द ६० चालणे). २ (सामा ) जलदः, चपळतेनें. [ ध्व. तर् द्वि. ] म्ह० राउत असे खरमरा तर घोडा चाले तरतरां=काम कमन घेणारा खरमरीत अस-ल्यास काम करणारा (गडी) चपठाईने काम करतो.

तरतरचे--अकि. (गो.) नांवाजगें; प्रसिद्धि पावणें; गाजणें. भिजल्यामुळे ) फुगर्गे; (तळलेले पदार्थ, झाडें, पार्ने इ०). फुलर्गे; तात फुगों; फुगून टवटवीत होणे; (फोड, गळू इ०) सुजों; टापसणें: ताठों। ' सारमेयाच्या शरिरावरती । गोचिड होउनि तरतरताती।' -अमृत १ **. २** (ल ) ( आनंदातिशयानें ) प्रफ़्लित होर्णे; खुलर्णे. ३ (ल ) (संपत्ति, ऐश्वर्य इ० कानीं) भरभराटणें: तंजीस चढरें। [तरतर]

नरतार्ण -अकि. (एखाद्या गोष्टीविषयीं) आतुर, उत्सुक, उत्रंखित होणे. [ मं. त्वर्: प्रा. तर ]

तुर चालगें; धांवगें. [तरतर ]

तरतरा—पु. पैलू पाडलेला हिरा.

चपल्रताः त्वराः चटपटः २ ( एखाद्या कार्योतील, वोल्ण्यांतील )

तरणुक --न्त्री (सहन जाणें ) अडवर्गीतृन, संकटांतृन निभा- (चेहरा, झाड, इ० कां वरील) टवटवीतपणा; प्रपुछता: तुकतुकी ४ ( वृद्धि, शहाणपण इ० कांची ) चपलताः चलाखीः समयज्ञता.

तरतरीत-नि. १ चलाखः, चपळः हुषारः, चुणचुणीत २ जेवीं। ' –ज्ञा ৭३.१८६. ३ ( ल. ) संकट, प्रपंच ६० कांतून सरळ; धरधरीत ( नाक ६० ). ३ रोंखलेला; टंवकारलेला; उभा निभागन जाणें: मुखरूप पार पडणें: मुक्त होणें. 'हाणीं गुरु शर केलेला; उभारलेला (जनावरांचा कान ६०) ४ नीट; सरल: ताठ (शरीर आड इ०). ५ (सामा.) उभा या शब्दासह आधिकय दशे विण्याकरितां योजतात. जसॅ तरतरीत उभा=अगदीं सरळ, ताठ. [तरतरी]

> तरट---न. (घोड्याचा) मोठा चाबुकः असुड. 'जैसा वारु उपलाणी। वश्य करी अश्वसाहणी। मार्गे तरटांचा कर अणाणी। '-एभा २०.२१६. 'तरटापुढें बरें नाचे। सुतें कांचें मुसळ। '-तृगा ३००३. फाः 'तरटं तु महाकशा।' -राज्य 4.24.

तरद्र --- न. गोणपाटः पोर्ते.

तरट-- एर फल. 'मग नेपतीं तरटें तोडोनि त्वरित। कांतसह वैसरे खात।'-भवि ५६.९२.

तर्टी--स्री. १ गोणपाटाचे पोते, थैला. २ ओझ्याच्या गद्रवाला, वेत इ०कांवरून न्यावयाच्या बुधल्याला गुंडाळा-वयाचा तरटाचा मोठा ृकडाः तरटें -वि. गोणपाटाचें केलेलें; तरटाचे. [ तरट ]

तर्टी - ट्रे---स्त्रीन १ (तिरस्कराधी) डोकसं: टकरें: बोडकें; टाळकें. नारळाची दरटी. [का. तरट ]

तर्द्री—स्त्री. खरवजाची एक जात. हिचा आंतील रंग तरताणों -अफि. १ (जमीन, चुन्याची कळी, हरभरे इ० हिरवा असतो. - कृषि ५००. खानदेशांत हिला जाम असे म्हण-

ता (रं) द्री -- स्त्री. एक वृक्षविशेष.

तर्रहे - न. गोणपाटाचा मोठा तुकडा तरटी अर्थ २ पहा. तार्टे--न. १ डोकसें; टाळकें: बोडकें; तरटी-टे अर्थ १ पहा. २ (राजा.) टकल [फा. तरट] ॰टखा-वि. टकल्या.

तरड, डा-डे-तग्ढे, तरड(ढ)क--नपु. १ ओलयुन दळलेल्या गव्हांचा कोंडाः तराडा. २ (ल.) चऱ्हाटः, पाल्हाळ: तरतर्णे -अकि. (माण.) (विंचू, झुरळ इ० कार्नी) तुर- लांबलचक व कंटाळवाणे भाषण. (कि० लागों; लावणें; मांडणें). तरडीं पेटण-लावणे-रागावर्गः कोधाविष्ट होणे.

तरता-वि. १ तरणाराः तरंगणारा. २ ( ल. ) बुडण्याची नरतां — किवि. (गो.) हरत-हा; नाना तन्हांनीं. [तन्हा द्वि.] भीति नसलेला; किफायतशीर; फायदेशीर (धदा, व्यवहार इ०). तरतरा — स्ती. १ ( धांवण्यांतील, हालचालींतील ) चपळाई: ३ चांगल्या ठिकाणीं गुतविलेला; न बुडणारा (पेसा ). ४ वसूल देण्यासारखाः न बुडविणारा ( ऋणको ). [ सं. तू=तरणे ] ० पश्य-चलाखीः हुवारीः जोमः उत्सादः मार्भिकताः चुणचुणीतपणाः ३ पु. सुरक्षित मार्गः सुटकेचा, संरक्षणाचाः बचावाँचा मार्गः उपायः

तरत्या पंथाय लागणें -( एखाद्या संकटप्रस्त, आजारी माण- तरफ म्हणून जो जमीनीचा विशिष्ट विभाग तिचा मालक -वि. सानें जिवावर बेतलेल्या संकटांतून, आजारातून) पार पडण्याचीं, पक्षपाती; कैवारी: दोस्त. [तरफ+दार ] ०दारी-स्त्री. पक्षपात: निभावण्याची, वचावण्याची विन्हें व्यक्त करेंगे; आजारांतुन कैवार; एखादी बाजू सात्रहन घरणे: वकीली. [तरफदार] •बंदी-डठेंगे; चांगेळे दिवस येऊं लागेंगे. ब्युड्डता−वि. १ भरभराटीस स्त्री. १ जमीनमहसुलाची एक पद्धत. हींत गांवांतील शेतजमीनींचे आलेला किंवा डवप्रईम आलेला (ब्यापारी इ०). २ फायवेशीर मोटेमोटे भाग पाइन एक एक भाग गांवांतील एकेका कुटुंबास किंवा आंतबश्याचा (धंदा, व्यवहार, रोजगार, काम, प्रकार, स्वतंत्रपणे लागवड करण्यास दिलेला असतो. यांत कुटुंबांतील मसलत इ > ). [तर्णे+वुड्णें ] -ते वृद्धते पाहणे-( एखाचा वांटण्या येत नमन सर्वध कुटुंबाकडील जमीनीच्या सान्याला तें **धं**यांतील, व्यवहारांतील, सर्थांतील) नफानुकसान विचारात घेण: एक उद्धेव जवावदार धरतात याच्या उलटकासवंकी पहा. २ शेता-बऱ्यावाईट परिणामांचा, उळटमुळट बाजूंचा विचार करणें. -ती भोंवतीं बाध, कृपण घातलेला. [ तरफ+बंदी ] •सानी-पु दुमग खाडी-की. नेहमीं (होडी इ॰ नीं ) ओलांडतां येणारी खाडी. पक्षः प्रतिपक्षः 'वद-अहदीची दर्याफ्त दोघा शरिकांनीं करून तरतें-वि. (तरणारें ) वसूछ होण्यासारखः कर्ज न बुडविणारें: तरफ-सानीकडे नसीयत-धुर्वक सांग्रन पाटवावें. ' -रा ७ ३. घरंदाज ( कुल ६० ). तरता पहा ०क्कळ-न. कर्ज दिलें असतां | [ फा. तरिक सानी=दुस्रा पक्ष ] बुडविणार नाहीं असे कूळ; खात्रीचें कूळ. बंदर-न. १ ज्यांत पाणी भरपूर असल्याने गढवते, होडचा इ० नेहमीं तरंग्नं शकतात भरण्यासाठीं मुख्य तारांच्या खालच्या वाजूस लाविलेली तार. असे बंदर. २ ज्यांत किनाऱ्यापर्यंत जहाज जाऊ शकेल असे बंदर •यु**डतें** -न. लामहानिः नफातोटा. --वि. तरता बुडता पहा.

वीज. २ (एखाद्या कामाची) निगा; काळजी: काटकसर. ३ दाराच्या फळवांमार्गे घातलेला, गाडीच्या चाकाच्या गतीस प्रति-पाहणें ). [ अर. ततीव ]

तरत्(द्)द - हो. १ (एखाद्या कार्याविषयींची) साधने इ०ची तयारी; सिद्धता, जुळवाजुळव: तजवीज: वंदोवस्त. (फि० ' यांचा माल कांही तफरका जाहला अमेल तो यांचा यांस देणें. ' करणें). २ (मनुष्याची, जनावरांची) निगा; वरदास्त; काळजी- - नाडवाबा २.१४१. तफरका पहा. पूर्वक व्यवस्थाः हवं नको पाहणे, सोर्यीचा विचार करणे. ( कि०, करण: पाहणे, राखण: टेवणे ). ' बाबांच्या नजीप्रमाणे तग्त्र टेवून त्यांची सेवाचाकरी करावी बरें. ' -कमं १.४५. [ अर. तरदृद्द् ] पहा. [ तडफड ]

तरदर्शे--अिक. (वं ) खरचटणें, घासटणें.

तरफ, तर्फ —स्री. १ दिशाः वाजुः कड. २ (भांडण, कज्जा इ०तील ) पक्ष; बाजू; कड. 'त्याच्या तरफेचें भाषण हा बोलतो. ' ३ ताबा: जिम्मा: राखण: निसबत. ' हा दागिना निपण. [ अर. तर्बियत् ] तुमच्या तरफेस असू चा.'४ हुकमत; अंगलः ताबा 'तुमच्या तरफेच्या स्वारांची हजिरी घ्यावयाची आहे. ' ५ देशाचा एक कारी. -स्त्री जमीनीची प्रत, दर्जा; जमिनीचा सारा, आकार: लहान भाग; कांहीं विशिष्ट संख्याक गांवांचा गट; महाल. अशा सारा आकारणी. ' तरम ठरवणाऱ्या मोजणीकारकुनाची गांव कांहीं तरफा मिळून परगणा होतो. देश पहा. ' मराठेशाहींत साठ कऱ्यांनी सरवराई न कल्यामुळे त्याने चिह्न जाऊन जिराई। गांवें मिळून तरफ. ' –गांगा ४२. महालाचा संबंध दाखवायाचा जमीनीस बागाइताचा आकार लावून. '–खेया ३६. [ अर. तरहू. असल्यास गांवामार्गे हा शबर योजतात. उग ० भौज ओण, तरफ म. त-हाः ते. तरमु; ता. तेरिम ] ०वंदी-स्त्री. मोजणीवसन टर्र राजापुर. ६ तरफवंदी-पद्धतीखालील जमीनींचा एक वर्ग. [ अर. विलेली जमीनीची वर्गवारी: प्रतवारी. [ तरम+बंदी ] तर्फ, तर्फ़] सामाशब्द- व्दार-पु. १ तर्फेन असलल्या गांवांचा। नरम-मा -नपु. (राजा. कु.) होडी समुद्रांत उक्लतांना, वस्ल करणारा, त्यावर हुकमत चालविगारा अधिकारी; महाल- समुद्रांतून किनाऱ्यावर काढतांना उपयोगांत आणावयाच्या लांकडी करी. हा मामल्दादाराच्या हाताखाली असतो. -वाडमा १.३. २ तुकड्यां-वाश्यांपैकी एक.

तरफ-सी. वाद्याची तार. सारंगी, नतार इ० वाद्यास स्वर

तरफ --स्री. १ (पदार्थ) जड पदार्थ उचलण्यासाठीं, हल-विण्यासाठीं त्याच्या खाली पहार इ० सारखा घातलेला दाडा: ( एखाद्याची ) बरदास्त. ( कि॰ ठेवण: राग्यण: संभाळण: धरणे; वंध करण्यासाठी घातलेला अडसर: अवरोधक. [ हि. तरक=तुळई, वासा ! ]

तरफका (तफरका?)—वि. गहाळ, अफरातफर झारेखा.

नरफ़्ड-डा. तरफ़्डणे. तरफडार--तडफ़्ड ६० पहा. तरफ.डा--पु (ना.) घडपड; तिरपीट; धांदल. तडफड

तरवर्णे-सिक (बे.) थांबविणे. [का. तरब्=थांबणे ] तरबुज-न. टरवूज पहा. [फा.]

तरबेज-त-द-वि. कुशलः, वाकबगारः, निष्णातः प्रवीण,

नरम---पु. (मोजणी) जमीनींची प्रतबंदी ठरविणारा अधि

तरमळ, तरमळणे—तळमळ, तळमळणे इ० पहा.

द्याजि तुम्ही सर्व वीर तरमुंडी।' -मोभीष्म ५.४३. 'शिरति तापट; भांडखोर; करकमा (मनुष्य ). ३ (उप.) पोकळ बढाया लंडी। '-राला २०४. [ हि. तर=खालीं+मुंधी=डोकें ! ]

तरमळपणे--अ. पूर्ण लक्ष्य न देतां -शर.

चंचलः क्षणिक. ३ द्रवः पातळ. [स. |

तरवर्णे —अक्रि. तारवर्णे पहा.

तरबटा, तरोटा-पु एक औषधी वनस्पति, ह्याला, टहा-टळ, टाहकळ; टाकळा असेहि म्हणतात.

तरघड-पु. एक वनस्पति, ह्याच्या जातीत बऱ्याच वनस्पती, झाडेंझडपे याचा समावेश होतो. याची फूरें मुंदर असतात व त्यांचा उपयोग औषधी कामाकरितां व कातड! रंगविण्याकडे केला जातो. -ज्ञाको -त २४. [प्रा. तरवर] तरवडी-वि. तरवडापासून काढ-लेल्या रंगाने रगविलेटें (कातरें ).

व तांदळ याचें पाणी: पेज; कांजी. [ तरण+पाणी: तरत पानीयं-तरावणीअं-तरावणी-तरवणी. -भाअ १८३४. ]

तरवर्ण-अकि. १ अतिशय उत्सक, उत्कंटित होणें. २ आनंदभरित होणें. [ गं. त्वरा: प्रा. त्वरा ]

तरवा —पु. (राजा. हेट. कु.) १ रोप, फुलझाडें, फठझाडें, १३,४ किंवा ५ अस ात. [सं. तिरस् १] धान्यें, भाजीपाला इ०चा दूसरीकडे लावण्यास काढलेला रोपांचा पुंजका. २ रोप टाकण्याकरितां तयार केलेला वाफा, जमीन; फुल-झाडें, फळझाडें, भाजीपाला लावण्याकरितां भाजून तयार केलेल्या सादो ] •बाबुडणें-( गो. ) तरवार फिरविणें. जमीनीचा तुकडा. 'कवल फोड्स तरवा करावयास आा ३.' -मसाप २.२.१७९. ३ भाताचे रोप तयार करण्याची जागा. -शे व उथळ असे लहान भांडें; कटोरा [ ! +सं. आलय; म. आळें= ३.१. [सं. तरु; हिं. तरव=झाड <sup>१</sup>]

तरचा---पु. छत. -बदलापूर ३५.

अलेमान, जवाहीर, तेगाः धोप, निमचा, पद्टा, सडक, सैफ इ० अतिसार; हगवण. जाती आहत. 'मर्दानें हो राज्य राखिलें मनसुबीची तरवार।' [ सं. तरवारिः ] (वाप्र. ) • उपसून येणे-चाल्न येणें; युद्धास, भाडणास सिद्ध होणें. •गाजाविर्णे-करणें-मारणें- (युद्ध ६० तरतरीत. २ तरल पहा. [सं. तरल] कांत ) पराक्रम दाखिवणें; शुरपणाचें कृत्य करणें. -रीच्या धारे-बर बागविर्ण-धर्णे-बालविर्ण-(एखाबास) कडक शिस्ती- तरळीखोर-पु. गांवचा महार कामगार. -वाडमा २,२५४.

ेखार्ली ठेवणे, जरवेत ठवणे. सामाशब्द ॰ **बं**द-वि. १ कमरेस तरवार तरमंडी-ड-की. गदीतून बाहेर पडण्यासाठीं, गदीत लटकाविलेला (मनुञ्ज). २ (ल.) नेहमीं युद्धास, भांडणास तयार अस-व्यसण्यामाठीं डोकें पुढें करून सर्व शरीरासह जोराने केलेला प्रवेश; लेला. [ डि. ] ०वडाइर-दूर-वहाइर-दूर-वि. १ युद्धांत गमनः तुद्धन पडणेः, मुसंडी. (कि॰ देणें). 'भीष्म म्हणे भीम घरा मर्द्धमकी दाखविल्लाः श्रूर (मनुष्य)ः रणगाजी. २ (ल. उप.) किति पठाण यांच्या झंडी देउन तरमंडी झाले सबळांचे शिपाई भारणारा; बढाईखार. ४ (ल.) (एखाया विशिष्ट कार्योत, धयांत) नांबाजें ला; प्रवीण; नाणावलेला. [ तरत्रार+हिं. बहादुर=द्युर ]

तरस-पु. भयः भीति. 'हं बातचा तरस मोहिबासारखे तरेळ — वि. १ हलणारें; कांपणारें: कंप पावणारें. २ अस्थिर: इवादती लोकांस न ये हें अज्याईब आहे. ' –रा ३.९०. [फा. तर्रः; तुल० सं. त्रस्=भिणें |

> तर(रं)स-पुन. एक मांसाहारी वन्य पश्च. याचा आकार कोल्यासारखा असून, रंग करडा असतो व अंगावर पट्टे असतात. पुरलेखी प्रेते उकह्न खाण्यांत हा पटाईत असतो. हा स्वभावाने भित्रा पण कावंबाज प्राणी आहे. [सं. तरक्ष ] •गांड्या--वि. ( अशिष्ट ) दिसायला भयंकर पण स्वभावाने भित्रा; भेकड; गांडु.

> तरसणें — असि. १ थक्कन जाणें, शिणणें; त्रस्त होणें; वेंगणें; ज़ेरीस येणें: त्रागम पहा. 'पाण्यावांचुनि फौज तरसन्धी नवाबानें एकून। ' -ऐपो २७९. २ व्याकुळ होणे. 'नाहीं पाहिलें तुला तरी जीव माझा तरेंस । ' -होला १४५. (हिं. ) उत्कंठित होणें, [ त्रासणें; हि. तग्सना; तुल० सं. त्रस्, तृष् ]

> तरसा-रा। -- ५. तारसा. खटाऱ्याच्या करळचांशी समांतर बसविलेल्या चपट्या अडवटांपैकीं एक. (अव.) तरसे हे खटाऱ्यास

तरसाट-वि. (कृ.) तिरसट पहा.

तरसाद - श्री. (गो.) एक प्रकारची तरवार. [पोर्तु. तर-

तरसाळे---न. तसराळे; घमेल्याच्या आकारासारखें पसरट भांडें ]

तगळ-ळा, तरळमोडशी--स्री. अजीर्णानें होणारी हाग-तर(ल)बार—स्त्री.युद्धोपयोगी एक शस्त्र;समशेर; खड्ग;मोठी । ओक; मोडशी: विषूचिका; कुळीक पहा. ' कुळिक तरळ कामिणी।' कटवार. हैं शत्र धातूचें केलेलें असून दोन किंवा अडीच फूट लांब -दा ३ ६.२५ 'हिव ज्वर आणि तरळा। ओकिती वऱ्हाडिणी असर्ते. याच्या एका अगर दोन्ही बाजूंस धार असते. तरवारीच्या सकळा। '-ह २४.१११ [सं. तरल ] े मेर्डा-की. जोराचा रेच;

> तः ऋ---वि. बद्दूः, वदवदीतः, डवबधीत ( मृदंगाचा आवाज). त्र २ — वि. १ चपळ, चलाख, सुरसुरीत, इलक्या अंगाचा,

तरळ, तरळकी-वि. तराळ. तराळकी पहा. [तराळ]

तरळणं-अिक. (दृष्टि, विचार, बुद्धि इ०) भांबाबणें; चंचल होंगें; भ्रमणें: चळेंगे: दिपरें 'प्रमाणिंदेवेयांचेनि बंबाळें।पांतां तराण्या द्यायाला सुरवात केल्यामुळें मला त्याचा समाचार पेगें तरळें वेदांचे डोळें। ' -शिशु ९. ' सुग्या पतिस पहाया तसि भाग पड़ें. ' माजी दृष्टि तरळली लाजे। '-मोअनु ३.६३. २ चंचलपणाने भासणें; प्रकाशणें; चमकणें. 'कीं नेत्रीं बाइली देखिली। कां ते जर्ळी ताफा असतो. प्रतिभा भासली। की अकस्मात दृष्टि तरळली। तैसी ब्रह्मी मूळ-माया। ' -स्वादि १३.२.९५. ३ खेळणे. 'जे इंद्रियां आणि जाली।' -भाए ४४ 'कोकिळांची तराय मोडी।'-भाए २२. बुद्धी। माझारिलिये संधीं। रजोगणाच्या खांदीं। तरळत असे।' -ज्ञा १३.१०४. [सं तरल]

तरळणे—अकि. १ तरळाच्या, अजीर्णाच्या, मोडशीच्या ताठणे; तर्रहोणें [ हिं. तरार; तरतरणें ] विकाराने युक्त होणें. २ ( ल. ) कंटाळा, वीट, किळस इ०नी युक्त होणें: ओकारी येणें. [तरळ=मोडशी]

तराई-स्त्री. डोंगराच्या पायथ्याशीं असरेळी दाट आडीने युक्त अशी सखल जमीन [तह-माई: हिं. तराई: सं. तह-झाड-राजी=रांग]

तराई—स्री. ( खा. ) जिनिंग फॅक्टरीचा उद्घाटनसमारंभ. -ज्ञानप्रकाश १७·२-३१.

तराक-स्त्री. (जरतारी धंदा) बादलें (चपटें सूत) गुंडाळणारें पोलादी यंत्र; चाती; (ई.) स्पिडल. -पु. चातीवर काम करणारा मनुष्य.

तराजु -- स्त्री. १ पदार्थाचे वजन करावयाचे विशिष्ट साधनः ताजवा: तुला: कांटा; तागडी. 'कोणी विगग्जन विकी तुलिता तराजे। ' -र १९. २ ( यंत्र. ) (तरफ) उच्चालकाचा एक प्रकार. [फा. तराझ्]

तराटचं --अकि. (गो.) मुसक्या बांधरा

तराठें -- अफ्रि. ताटेंगे; तटाटेंगे; ताणलें जाणें. [ तराटा ]

तराठा-पु. १ (वोलण्यांतील, वर्तनांतील) ताठा, तोरा. २ वल्गना; बढाईयुक्त बडबड ३ खरडपटी; राग भर्णे; खडसा-वणी. (कि० दंगें). [ध्व.]

तराडा -वि. शुष्कः रसहीन. (प्र.) तरडा पहा.

.तरांडा-पु. ( कों.) झाडाची लांब व सरळ फांदी; सरळसोट. तरांडे--न. १ जहाज: मोटें तारूं: गल्यत 'गनिमाचे मुल-खांतील साहुकारी तरांडीं दर्यात असलिया करत कहन घ्यावीं, धक्तन बंदरांत आणावीं. ' -मराआ ३५. २ ताफाः पेटा. ' जयां सद्गुरु तारु फुडें। जे अनुभवाचियं कासे गांड। जयां आत्मनिवदन तरांडें। आकळलें। ' –ज्ञा ७.९८. [सं. तरंड 🖟

तराणा-पु. (संगीत) तन, देरे, नांग अशा अक्षरांनीं प्रबंध बांधलेली गायनांतील एक सताल चीज. ही चीज अर्थविहीन उद्धं नयेत म्हणून सभौवार घातले में गवताच्या पेंढ्याचे बेष्टण बेढा. असते. जिमेस वळण देण्यासाठी प्रथम प्रथम देचा उपयोग केला जात असे. पढ़ें ती गाण्याचाहि प्रचार पडला. [फा. तराना ]

तराकी -- स्त्री. (कर.) तंबी; दटावणी: दपटशा. 'त्यानें

तराफा-पु. मोठा ताफा: तरांडा. हा दोन वोटींवर घातलेला

तराय-की. (महानु ) पद्धति; तन्हा. 'विवेका तराय [त=हा]

तरारणं --अकि. (तरतरणंचा अनिशय) अतिशय फुगर्गे,

तरारां -- किवि. अतिशय तरतर; जलद: अति चप ठाईने तर-तर पहा. [ हिं. तर्रारा: तरहर ]

तरावर-सी. १ (व ) गुंगी: कैफ: मादक पदार्थाने येणारा अंमल. २ पगडा; अंमल: गुण. 'गोळीची तरावट तीन दिवस राहते. ' ३ (व.) तरतरी. तारवट पहा. [ कर्, तार ]

तरावट---स्री. (व.) रोकडः नगद पसा.

तराबट—स्री. थंडाई: शीतलता: थंडपणा. [हि.] •गंगा-स्त्री. (काशी) गंगेचे थंडगार पाणी.

तरास-पु. (गो.) (सोनाराचा) तराजू. [का. तरामु. तुल० सं. तरम्≕तराफा, नाव ]

तरास, तरासणी-पुनी. (पत्यांच्या खेळांत) १ पने, गंजिफा इ० कांची गड़ी करणें. पत्तेकाट. (कि० करणें; देणें ). २ पत्ते, गंजिफा काटण्याची पाळी [फा. तराश्=काटणें ]

तरासर्णे — सिक. (पत्यांचा खेळ). (पत्यांची, गंजिफांची गड्डी ) काटणें. [तरास; हि. तराशना ]

तराळ-वि. सावध. -शर.

तगळ-पु. १ महार, कोळी इ० हलक्या जातीचा व हलक्या दर्जाजा गांवकामगार हा बारा वन्त्रत्यांपैकी एक असतो. वेठ नेण्याचे व वाट दाखविण्याचे याचे काम असतें: बिगारी. २ गस्तवाला: घरटीकार: फिरता पहारकरी. 'मारौनि विवेकाचा तराळ।' –शिश् ३०४. ३ (बन्याच ठिकाणी हैं गर्स्तीचें काम महाराकडेच असर्ते त्यावरून). महार: गांवकामगार. 'तेणे वोभाटे तराळ येउनि तयार्ते पुसति। ' -पंच ५.१. [का. तलीर. ते.] तराळीण-न-स्त्री. गस्त बालणारी स्त्री 'टिउवी यमाची तराळीन।' -भज ७३. त्राळका-स्री. तराळाचे काम; हमाली; वेठविगारी. 'तराळकीचा वयधा नाहीं पाटिलकीचा तोरा ! ' -प ठा ८३. [तराळ ]

तराळी — स्री. खर गांत धान्य झोडपतांना दाणे इकडे तिकडे तारे-का. नाव; गौका; होडी; तर. ' बुंड बुडवि सागरीं तरि मु क्षीधाराविना। ' -केक' ११७. तर, तरी पहा. सं. तु=तर्णे ] प्रधान व नवात्र निजाम यांचा तरिका एकासीचा कदिमी पामीन असेल तर ती जोमदार तरुणपिढीच्याच हातून. '-टिसू ९६. चालत आला. हवर्षि त्यासी जुदागी नाहीं. ' -रा १०.५६५. •स्हर्य-पु. मध्यान्हः मध्यान्हकाल । तरुण+सर्थ ] -णास्थि-[ अर. तरीका ]

तिया-स्त्री, नौका; नाव; तरी. [सं. तरि] 

तरी-की नावः होडीः नीकाः 'तृज महामृत्यचिया सागरीं।

तर्ग - स्त्री. १ खाडी. ' समझें दांट भिरतें। ते समझिव भरी भारतजमीन. [सं. फा. ]

तरीं -- न. (राजा.) रेव: कचकच (अत्र, पोहे इ० कांतील). [का. तरि]

तरा-(रि)-रीं--उअ. १ तथापिः तदपिः तमें असनहि. २ निदान: क्यींत कमी. 'मला पोटापुरतें तरी या. '३ (काव्य.) तर. 'अभी तरि कृतज्ञता हरि तुझ्याच ठायीं अगा। '-केका ९ :. ४ म्हणूनः, त्यामुळें. 'आम्ही असो नृषमुते तरि कांचनाचे।' -र २५. याच्या जोडीला जरीं शब्द येतो.[स तर्हि] तरीं च-तरच पहा तरीं-पण-तथापि; असे अमृनहि. याच्या जोडीला जरींपण शब्द येतो.

तरी ग्र-स्य-पु. मार्गः; रस्ता. 'इकडील येकसु व एक-दिलीचा तरीक साबीक होता '-पया ४६८. - किवि. प्रकारें: रीतीनें: म्हणून ' पातशहास सर्करची गरज न दाखिवतां सलाह तरीक समर्पक विनंती केली. '-दिमरा १.७ -वि. १ योग्यः तल्यः समान. ' आजखीही तोफा तरीक जिनसांचा शोध करीत आहीं. '-ऐकिय २.६१ २ दाखलः वजाः सारखाः 'पांच लक्ष रुपये जास्ती नज-राणा-तरीख ठराऊन त्याचें काम त्याजवरीच बहाल ठेविलें आहे. –ऐटि २.७१. [ अर. तरीकृ ]

पहा. [फा.]

तरीह। ' -गीतचंद्रिका २.३४. [सं. तर्हि]

जवळची जमीन. [सं. तह-तल=] • वर-पु. मोठें झाड, वृक्ष- अटकळ, कल्पना करण्याचें चातुर्य, प्रावीण्यः कल्पनाचात्री. श्रेष्ठ. 'हा तो त्यागतस्वरु। जो गा मोक्षफर्के ये थोरु। '-जा १८. [तर्के+सं कीशल्य=कुशल्ता] ० गम्य-वि. तर्काने जाणतां येणारें: २०७. 'नप्र होती फलभारें तस्वर सारे ।'-शाकुंतल ५, पृ. १८७.। अनुमेय; तक्यै. [तर्छ+मं. गम्य= जाणण्यासारखें ] ० बाज-[ तरु+वर=श्रेष्ठ ]

निका--पु. १ चाल, शिष्टाचार. २ सलोखा, सक्य पण्डित <mark>॰िपिडो-</mark>स्था. नवी प्रजा: तरुण लोक. 'देशाची उन्नति व्हावयाची म्बीन. कोमलास्थः मृद्रान्थ [ तरुग+अस्थ=हाड ] तरुणी-स्री. तरणीः तरुण म्बीः युवतीः सोळावर्षीपासून बत्तीस वर्षापर्येच्या स्त्रीला तरुणी महणतात -योर १.१३०.

तहणोपाय-व--- प्रधडगत. तरणोपाय पहा. ' तरीं संताची आतां हे त्रैठांक्यजीविताची तरी। ' - ज्ञा ११.३४८. [सं. तृ ] वर्णावी कीर्ति। तहगोग विश्रांति आन नसे। ' [तरणोपाय अप. ]

तरोटा-पु. टाकजा, तरवटा पहा. हा बंगाल व हिंदस्था-तरियातें। ' - ज्ञा १३.३०६. ' तरीकरितां मीठ जालें। ' -दा ८.। नच्या उद्याभागांत दरवर्षी उगवतो. गजकण व नायटे यांवर याचा ३.६. २ जलमार्ग. याच्या उलट खुशकी. ३ पाणी धरणारी जमीन: उपयोग करितात. याच्या विया भाजून कॉफीच्या ऐवर्जी उप-योगांत आणितात. -ज्ञाकी-त २६.

> तरांड - पुतरवड पहा. - डी रंग-पु. तरवडापासून काढ-छेला कातडी कमा**वण्याचा रंग**.

> तरीळी---सी. (व.) १ सखल जागा. २ लहानमें तळें; डबर्ने. 'पावसाळयांत गावाभीवर्ती पृष्कळ तरोळया असतात '

तर्क-पु. १ तर्कशानः न्यायशास्त्रः प्रत्यक्ष, अनुमान इ० कांवरून पदार्थाचा निर्णय समजण्याची विद्या. 'तरी तर्क तोचि फरशु। नीतिभेद अंदुशु। यदात तो महारसु। मोदक मिरवे।' -ज्ञा १.११. २ अटक ठण: ातुमानाने जाणणे, ताडणे, ३ अन-मान: सिद्धांत: अनुमित्त: अनुमान, सिद्धांत. ( कि॰ करणें; बांधणें). ४ लक्षणदर्शनावम् न झालेलें एखाद्या पदार्थाचें, गोष्टीचें ज्ञान, कल्पनाः अनुमान 'अविद्या नाशी तकः। तैरीं होये।' -अमृ ६.६६. 'निचार करं लागलें म्हणजे अनेक प्रकारचे तर्क उत्पन्न होतात. ' ५ पूर्वलक्षणावमन भावो गोष्टीचा केलेला अंदाज, अज-मास, अटकळ. 'हा तके करीत बसण्यापासन आपल्याला लाभ नाहीं. ' -कोरिक ३०२. ' यंदा पर्जन्य चांगला लागला त्यावहत तरीन् तारतम्यदर्शक प्रत्यय. (सं.) तर. उटा० कमतरीन् स्वस्थता होईल असा तर्क दिसतो. ' ६ अक्कल; बुद्धि; मति. 'त्या शास्त्रांत माझा तर्क चालत नाहीं.' ७ क्रतर्कः क्रकल्पनाः तरीह—उअ. तरी. ' होऊनी निरमत्सर तूं परतशी येथे मूर्खपणाचा विचार, कल्पना, युक्ति. ८ ( ल. ) खबर: वर्तमान: ृत्त. कोठें तरी कृष्ण लपवावा। बाहर तक कळों न द्यावा। तरु—पु. वृक्षः झाड. [सं.] •तल-न. झाडाच्या बुंध्या- -ह ३.१५२. [सं. | सामाशब्द- •कौशल्य-न. अनुमान, ं वि. वादविवादकुरालः, कुशाप्रवुद्धिः, धूर्तः, मर्मज्ञः [सं. तर्क+फा. तरु-हं---न. १ रोप, रोह. 'भाताचें तरु टाकीलें.'-रा १०. बाज ] ०वाद-पु. बुद्धित्राद, बुद्धित्रामाण्य मानणारा वेदांतांतील २'९९. २ (बे.) उपटरोपा करण्यासाठीं पेरलेला वाफा.तरवा पहा ़एक पंथ. (इं.) रॅशनॅलिझम; [तकै∔वाद] ०चिद्या−स्त्री. १ तरुण---वि. तरुणाः जवानः युवकः, बाल्यावस्था संपून प्रौढ तर्भशास्त्रः न्यायशास्त्रः २ वादविवादपद्वताः ३ अनुमान, अंदाज दशेला आलेला. [सं.] सामाशब्द- •पण-न. तारुण्य: भीवन. करण्याची हातोडी, कुलल्ता. [तर्क+विद्या] •शास्त्र-न. प्रत्यक्ष,

अनुमान इ॰कांवरून एखाद्या गोष्टीचा निर्नेय, शुद्धाशुद्ध अनुमान करण्याचे शास्त्रः, न्यायशास्त्रः, तंत्र अर्थे । पहा. ' पाश्चात्त्य देशांत [फा. ] तर्कशास्त्राचा उदय प्रथम प्राचीन त्रीक लोकांमध्यें झाला.' -ज्ञाको -त २७. •**ज्ञान-न.** अनुमान करण्याची शक्ति. तर्की -वि. १ नैयायिकः, तर्वशास्त्रज्ञ. २ मार्मिकः धूर्तः; मर्मज्ञः, तारतम्य-ज्ञानी. [तर्क]

तर्कर---न. १ भलताच तर्क, कल्पनाः कुतर्क. २ (एखाद्या-। वर आणलेलें ) कमांड: आळ; बालंट. तरकट पहा. -वि. तर्कटी: कुम्। डग्बोरः, कुनके काढणाराः कंडचा पिकविणारा. [ तर्क ] •पणा-पु बनावटपणाः कुतर्केवृत्तिः ' एतदेशीय पूर्वजाविरुद्ध पुष्कळच हेकटपणाचा व तर्कटपणाचा मजकूर सांप्रत इतिहासांत आला आहे.' -नि ६३५. [तर्कट+पणा ]

तर्केटी — वि. तर्केट पहा. १ भएताच तर्क काढणाराः कृतर्क करणारा. २ (गो.) कुभांड रचणारा: बार्फ्टखोर. ३ (गो.) बुद्धिमानः कल्पकः [तर्कट]

तर्कर्णे—उकि. अटकळ करणे; अनुमानाने समजणें; तरकर्णे. ऐसे या रुखाचे होणेजाणे। न तर्के होतेनि वहिलेपणे। --ज्ञा १५.१२१. 'तरी ऐसे तर्कतसे कांहिं। '-रास २.५२४. [ तर्क ]

तर्भश्य-स्त्रीपु. भाता; तरकश पहा. 'रणभूमिवरि तुला निजवील। रामतर्कशाचा तीर। ' –मध्व ६६. [फा.]

तःद्वीम--न्त्री. लेखन. तरकीम पड़ा. -रा ३.७३. [अर. तकीम ]

तक्र — वि. तर्कार्ने, अनुमानार्ने समजण्यासारखें: धुद्धिशाद्य. सं. ो

तज्ञें --सिंत. १ तुच्छ मानगै: धिकार्गे. 'सहस्र वाह् अर्जुन। जो प्रख्यात तो तर्जुन। ' -मोरा धनाक्षरी रामायण इ० । [ ध्व. टर्रे ] ९९. २ मोडगें: टाकगें: त्यजों. 'येवडें विश्व आलया दारुण (केसे आ ठेवार्वे मनुक्षेपग। अजीनि का न तर्जी श्राणु। पग तर्जिन साच। ' -स्तिपु २.४७.१४. [सं. तर्ज=निदा करणें; तर्जन]

तर्जु**णे---**भिक्त, गर्जुणे, -शर

तर्जन--न. १ निभेर्त्सनाः निंदाः हेटाळणीः दूषणः टपका. [ध्व. तर् ] २ दहशत: धाक 'तीचें चिन्ह अपें कीं तर्जन अणि ताडनादि जाणविते । ' -अस्क २. गंगाधरकृत, रसक्छोल ६३. [सं. ]

तर्जनीत घालावयाची एक प्रकारची अंगटी. [सं.]

तर्जुच्चे—सिक. (गो.) १ पारखर्गे; अंशजर्थे. २ उमगर्थे; समजणें. [तर्क ?]

तर्ज्ञमा-पु. भापांतर; अनुवाद. तरजुमा पहा. 'केवळ व्याकरणञ्जूद व रूढीशुद सोप्या रीतीचा तर्जुमा इकडे उतरला म्हणजे परें होतें '-नि १८९.

तज्मान-- ५. सरकारी भाषांतरकार तरज्मान पहा.

तगक—न. यामसं; वत्स. [ न. ]

तर्तीव --स्त्री तरतीव पहा.

तर्तृद---क्षा. तरतृद पहा

नर्पण-न. ? तृप्त कर्णे; संतुष्ट कर्णे, (इच्छा इ०) पूर्ण करणे, पुरविणें. २ तृप्ति; समाधानः संतोषः संतृष्टता ३ रेलचेलः परिपृर्ति: अतितृप्तता; घारेपणा. ४ (धर्मशाद्य) नित्याच्या ब्रह्मयज्ञांत अथवा श्राद्ध वगैरे विशिष्ट कर्मात देव, ऋषि व पितर यांना उद्देशून उदक देण्याचा विधि. ५ (वैश्वक ) डांळे इ॰कांत (तूप इ॰ औपधिद्रव्यें ) भरपूर घालेंगे. [सं ]

तर्पण्या--वि. (ल) कृपणः केन्नुषः हाताचा जडः कद्र. [तर्पण] तिपिण-अित. संतोषविणै: तृप्त करणै: स्त्रप करणे. 'निज-स्तृति तुम्हां रुचे स्तविति त्या वरें तर्पितां। ' - केका २८. [सं. तर्पण ]

क्विन—वि. तृप्त झालेला, केलेला: संतोष, समाधान पाव टेला; संतुष्ट; तृप्त. [ सं. ]

तर्फ-स्त्री. तरफ पहा.

तर्फात—स्त्री. अफरातफर. तरफात पहा. -वाःमा २.४२. तर्वेज-वि. तरवेज पहा.

तमुँड--न. तरपृंडी पहा. १ डोकें खुपसणें; डोयखुपस. २ खडबुड. -वि. डोर्के लुपसणारा; डोयखपशा: खडवुडघा 'जाला |तोंडाळ तर्सुड । का शपायांडी । ' –दा ५.० ७६. [ तर+गुट=डोकें ]

तऱ्या--पु. हो डीवाला: नावाडी. [ सं. तरी ]

त=पापोतीं—वि. (गो.) अगरी सहज फाटणारें (पान

तर-वि. तर; ताजै: ओळें; रसपूर्ण, तर (-वि.) पहा.

तर---किवि. तहः अतिशय तरांग्ल अशा रीनीने फुगून तह होईपदेत; फुटेपयेत: जागा न राहण्याजोगे: ( भर्षे, पोट-फोड इ० फुगणे ) 'वावडें खाताच दुसऱ्या दिवशी फोड फगुन तर झाले.'

**तरांठ--**वि. ( माळवी. ) तीक्ष्ण. [ तर्र ]

तर्लुक, तल्लुक-की. (गो.) माडांच्या राखणीची मजुरी: तर्जनी—स्री. १ हाताचे अंगठभाजवळचें बोट. २ (तंजा.) रखवाली. 'या वागाची तल्लुक कोणाला दिली आहे !' सि. तल=ताडवृक्ष+कुल=वृक्ष, फल. हि. तर्युल=ताडफल ! ]

> त्रपं--- ५ तृपाः इच्छाः हेतुः वासना. ' पूर्ण करी तपति तेण पावेन फार हपातें। ' -वीरेधरकृत गजमुखचरित्र १८. [ सं.]

तिषत--वि. तृषितः तहानेने व्याकुळ झालेला. [सं.]

नःहर -- भी. १ प्रकार: भेद:जात. ' लहाई खुब तन्हेर्ने जाली.' -रा १०.१९२. २ गीतः पद्धति मार्गः ' आमबी पऋषाची तन्हे

आपण कहा :तील,ती कांहीं िसोन आली नाहीं. ' -रा १२.१३५. पसरट, सपाट भागः प्रष्टमागः तळवा. जसें-चरणतळ, पादतळ= कर्भी- ? मनस्वी चेष्ठा, चाळ, ढंग करणें. २ (कर्माची पष्टी ) [सं.] सामाशब्द - ०द्रिश्वका-स्त्री. (वस्तु.) कोणत्याहि जागची कुंचेष्टा करणे तन्हेम-तन्हीं भग्णे, तन्हेस गेटणे-भलत्याच लेव्हिलिंग् इंस्ट्रुमेंट. [तल-सं. दर्शिका=दाखिवणारी ] ०पर्यत-पु. गोष्टीच्या नार्वी लगणे: हशस पटेंगे: हशची लहर येणें. 'तन्हे प्रश्नागः, पातळी: सपाट प्रदेशः. [तल∔मं पर्यत≕बाजू, परीघ] भरोंच नये। मुचावे नःना उपाये। ' -दा ११.५.११. 'हैं पोर ०पूदापूट(करण)-न. ( नृत्य ) नर्तकाने उजव्या पायाची योटें एकदां तन्ही भरले म्हणजे कोण्हाचे ऐकत नाहीं. ' तन्हेस जाणे- जमीनीवर टेक्कन त्यावर उमें राहावें व उजन्या हाताची बोटें वर विक्षिप्त, चमत्कारिक वनर्गः स्वरपणानं, विलक्षण रीतीनं, स्वतःच्या एकमेकांस चिकटवृन तळहात खोलगट करून हातां धींहीं बोटें वर ल्रहरीने वागण --तन्हेस तन्हे देणे--(एखाद्याम) बेफामपगाने, कराबीत. नंतर त्या हाताच्या तळहातावर दुमऱ्या हातांची बोटे उच्छेखलपणाने, स्वरपणाने, चमत्कारिक रीतीने वागण्यास प्रवृत्त चिवटतून टेवावी. व ह हात डाव्या बाजूस टेवाव व डावी बाजू कर्णे. स:माशब्द- ०**तव्ही**-वि. नाना तव्हेचाः विविधः, निर्मान-विचित् वांकवावी या सारखी कृति. [ सल+पृष्प=फुल+पृट=पुडा+ राळ्या प्रकाराचा. ' बीस पंचवीस तोफानी तन्हातन्ही येणें नाणें करण=कर्गे ] •मुख(संयुतर्स्त)किया−स्त्री. ( तृत्य ) चतु-नबाबाने पाठवावें ' - स्व ८७१ [त-हा द्वि.]तन्हे चा,तरतन्हेचा, रक हस्त या कियंतील हाताच्या वोटाखाओं असलेला अंगठा दूर तःहेद्राः-वि. १ अपूर्वः विरुक्षणः नव्याः विशेष प्रकारचाः नव- करीत करीत हंसपक्ष हात करीं। मण अभे हे दोन्ही हात शरीराच्या लाईचा. 'हातांत जमेनसिल्व्हरच्या आंकणाची तन्हेदार दौत घेत- आड न येतां तळहात परस्परांच्या सपीर येतील असे ठेवणें इ० लेली आहे '-सुंद ३०. २ मुंदर, मुंग्ख:दिखाऊ,देखणा 'पान्दान किया. ॰संस्कोदित(करण)-न. ( तृत्य. ) उजवा पाय भरा-चांगर्ले वन्द्रदार आहे. ' -रा ३.४८७ तन्हे सजा तन्हेखां र- भर उचदुन पुढच्या बाजूस खाली आपटणे व टाळ्या बाजविणे. वि. १ तन्द्रवर्ष्क चमत्कारिक स्वभावाचा (मनुष्य). २ छहरी; [तल+पं. संस्फोटिन=आपरणे ] तळातळ-न. १ सप्तपाताळा-स्वच्छंदी; छांदिए. 'तन्हेंबाज ती अधींच खिलाइ नवन्याच्या पैकीं चीचें. [स. तल+अनल ] २ दंद्र युद्धांतील एक प्रकार. यांत गोष्टी ऐक्रन । ' -पला ७८. [तन्हा+फा. बाज प्रत्यय] तन्हे- एक्रमेकांच्या तळहातावर तळहातांनीं प्रहार करितात. [तल-तल] खाईकः. न-हेबार-वि. १ विशिष्ट तन्हेचा. २ चमत्कारिकः, नलायन-वि. घोडयायर यस गराचा पाप भीवन्यास लागतो असा विलक्षणः विचित्रः विक्षिप्त ( व्यक्ति, वस्तु ). ३ अपूर्वः अप्रतिमः | भोवरा असलेला ( घोडा ) - मसाप १.१.५८. [ तल+आवर्त= नवीन तन्हेचा. ४ ( ल. ) सुंदर; दिखाऊ. ' तन्हेबार कापड. [फा. ] भोवरा ]

त=हार्ट(ठ)जे—अकि. ( प्र. ) तराठणे पहा.

तःहारा-ठा -पु. ताठा; तोऱ्यानें, ताठ्यानें युक्त वर्तन, भाषण: तराठा पहा. ( कि॰ वेगें ). [तराठा ]

सांडल्याने होणारी ) घाण: दुर्गभी; रेवड: ढाण.

त=हावर्ण -- अफि. (कों.) तरंगणें. [तर्ण ]

त=ही, त=िह—उअ. तरी; तरीहि; तरीं पहा. ' थोंटा बिधर दमेकरी । तन्ही ताठा न संडी।' –दा २.३.३३. 'मेला कर्ग तरफड. २ (मनाची) उत्कंठा; उत्साह; अथीरता ३ मानसिक तिन्ह कसा, तच्छोर्के संजया न मेलों मी।' -मोकर्ण ६.२२. अस्वस्थताः अशातिः, तळमळः, मनस्ताप. [तलख] याच्या जोडीचा शब्द जन्ही. [सं. तर्हि; म, तरी+हि]

त=हं. त=है—उभ. तरी; तरी देखील; सुद्धा. ' त=हें प्रवंधलतेची आवेश्युक्त; तल्ख; उत्साही; तलख पहा. [ तलखली ] वेछ।वाइती दिसे।'-शिगु २२. 'तन्है तयाचे वचन न करिच।' -पंच ३.१९. त=ही पहा. [सं. तहि: म. तरीहि]

३ (ल ) परिगाम शेवट. 'पण त्या दोघांच्या कोन तन्हा आल्या ' तक्रपायः करतल, हस्ततल=हाताचा तक्रवाःभतल,प्रथ्वीतल=प्रथ्वीचा -इंप ५८. [अर. तर्ह ] (वाप्र ) तरतन्हा-तन्हातन्हा प्रष्ठभाग. ४ (भूमिति ) सपाटी: पातळी: प्रष्ठभाग. (इं.) प्रेन. (एसायास) अनेक प्रकारांनी छळगें, जास देंगें: (एसायाची) समद्रसपाटीशीं तुरुना करतां उंचसम्बरुता मोजण्याचे यंत्र. (ई)

तळक-—स्वी. घटरफोट, काडीमोड; तहःख पहा. [अर. तलक्] तलख, त उख -- वि. १ तिखट; जहाल: कडक; तीक्ष्म. २ चलाख आवंशयुक्त; चपळ: तांतडीनें काम करणारा. ३ (दारू-न=क्राण-न (पाणी, चिखल, मूत्र, रक्त इ० इकडे तिकडे काम ) एकरम जळगारा (तारा ) े हवयांची दाह्र अंमळ मंद जळणारी व तांग तलख अनांत्र लागतात. ' -अभिकीडा १३. ४ ताममी; रागीट; तापट. ५ करारी; बाणेदार. [फा. तल्खा]

तळखळी---म्त्री. १ ताप आल्याने होगारी आगः कणकाः

तलखरग -- वि. १ रागीट: जहाल: तामसी: संतापी. २

तलका, तलकाई, तब्की--मी. १ (पदार्थीचा, तप-किरीचा, मसाल्याच्या द्रव्यांचा) तिखटपणा; जहालपणा: जलाली: नक -- १ तक; बुड; आतील, खालचा भाग. २ जमीन; तीत्रता; कडकपणा. २ (सूर्य, अग्नि इ० कांच्या) उष्णतेची तीत्रता; भहें: नल भूमि ३ (समासांत ) (एखाद्या भवयवाचा, वस्तूचा ) जालीमपणाः जलाली जन्माः उकाडाः ३ (ज्वरामुळें होणारी ) रखरखः फणफणः, तरफडः, काहिली. ४ ( ल. ) त।पटपणाः, कडकः तनखा वरचेवर तुम्ही पाटवीत जावी.'—दिमरा २ १ -६. ०द्वार— धरून वर्त.वें. ' -ख २.४७९. [फा तल्खी]

तळग---पु. प्रेम. -वि. प्रेमळ. -मनको.

मरा के। '-ऋ ६६. ' जैसे शारदियेचे चंद्रकळे-। मार्जी अमृतकण कोंबेठ। त वेचिती मने मत्राळे। चकोरतलों। ' –ज्ञा १.५६. २ (कु. गो.) कोंबडीचें पिलूं. हें आवरत नाहीं. -बदलापूर ४९२. -वि. लहान: अल्लंड (र्म्या, पुरुष). 'तंव त्या तलगा गौळणी नारी।' -निगा ४२. -मःव १६०. तळगी, तळगी-स्त्री. १ (माण.) अंडीं घालण्याच्या वयास न आलेली कोंबडी. २ तहणी.

मिळविण्याचे संधान साधण्यासाठी त्याभोवनी धिरट्या घालणे. बारीक विणीचे (कापड, धोतरजोडा ६०) [तलम+सूत] -माई-तळपें। पहा.

तन्त्रफ--न. दाराचे झडप, फाऽी. उदा० एक तलफी=एक झडप असलेलें; दुतलफी=दोन फळचा असलेलें ( दार ).

तलफ —क्षी. (गंजिफांचा खेळ) गंजिफाच्या खेळांतील **एक पारिभाषिक शब्द. दुस**ऱ्याच्या ह।तांतील वजीर इ० पड्ड**न ०मिजाजी**-स्त्री. अनिश्चितपणाः लहरीपणा. 'रियासर्तीत मोटी आपल्या हातांतील एका, दुव्वा इ० पाने हुकूम करण्याकरिता त्या भोष्ठ वचनाची कायभी. त्यांत तलवून—मिजाजी आल्यास व इत्लाखी रंगाचे पान आपल्या जवळ नसल्यास आपण जे पान पालेथे टाकर्ती वातल हो ऊ लागल्यास लाचार ! '-ख ७.३५७४. [अर तलब्बुन्+ त्यास तलफ म्हणतात; उपडपानी देगी. [ अर. तलफ़ ]

तलफ, तलफ़--सी. वाईट सोड तस्य पहा. तलफी-बी-वि. अमली; शौकी; कैफी; व्यसनी. [तल्फ]

तलफ---वि. उष्त्रस्तः वैचिराखः ओसाड. 'मु-हारी जगः असे.'--ब्रच १२ . [ अर. तलक्-काडीमोड ] देवराव सुभा येऊन पुणे जाळून - कुट्टन तलफ - केलें. ' –इमं ५६.: -पेदसमा २१६. [अर. तलफ्]

तलब -- स्त्री. १ वाईट व्यसनः खोडः चटकः चट. २ व्यसनी मनुष्यास व्यसनाच्या पदार्थाच्या सेवनाची होणारी तीव इच्छा. हुकी. ३ पगार; तनखा; मजुरी: मुशाहिरा. तुंबेटेळा पगार ४ तलालोरी नाडु उमटे अंबरीं। ' - ज्ञागा ३६१. ' मोह-या पांवे सावकाराने, सरकारने कुळाकडे केलेली पैशाची, वसुलाची मागणी, तगादा. 'अविंदार्चे राज्य बेदरीं असतां। कागद पाहतां तल्ब केली। ' -तुगा ४४३६. ५ सरकारी बोलावर्णे; हज्जर राहण्याबदः लचा हुकूम; (ई.) समन्स. 'बोलाविलें तें करोनि तलब। '-दावि २०२. 'हें जाणून त्यास तलब करून हुजूर आणिला.' —िचत्रगुप्त व्यास फौज स्वाना केली. ' —ख ८.३९१९. 'पालख्या शिवाय ७८. ६ समन्स बजावणाऱ्या, वयुलाचा तगादा करणाऱ्या शिपा-याचा रोजमुरा, मजुरी. ७ (सामा.) बोळावण्याची कियाः आमंत्रणः, पाय मोकळे करणेः, फेरफटका. ३ टेहळणी करीत फिरणारी सन्याची बोलावर्णे. 'देखोनियां राजा संतोष पावला। म्हणे व्यर्थ त्याला तुकडी. 'तलावा आला तिकडुन पशव्यांचा।' —एपो २७६. तलब केली। 'तलफ पहा. ८ वरात; मागगी. 'त्यास आपली तलब ४ -किवि. टेहळणी करीत. ' अलाहिदा लस्केर घेउनु तलावा रुपये एक हजार. '-वाडवाबा १४१. [अर. तलब्] सामाशब्द- फिरों लागले. '-इमं ९. [तुर्की. तुलावा; फा. तलाया; अर.

पणाः आवेशातिरेकः, कचकाः, तलखपणाः ' तलखी सोड्न शांतता वि. १ व्यसनाच्या पदार्थाची तलव ज्यास येते होः २ पगारदारः ३ पैशाची, वसुलाची मागणी, तगादा करणारा; (ई) बेलिफ्. ४ चौकशी करणारा. **तलवाना, तब्बाना-**पु. १ वसुलाचा तगादा तलग ---- १ पिछुं: बालक. 'तलगासीं कमळें। चारा वांटित करणाऱ्या सरकारी शिपायास, बेलिफास कुळानें शावयाचा भत्ता, रोजमुराः तगायाची दस्तुरीः (ई) प्रोमग् फी. 'नजराणा व हाउ-वाना वंगेरे कुळबाब पार्हिजे. ' –वाडबाया १ ८९. २ (सामा.) रोजमुरा; पगार; मुशाहिरा. 'सीळा रोज 'त्यह तल्बाना गाडदी यांस यावा लागतो. ' -ख १.४०४. [फा तल्वाना] तल्यां-वि. व्यसनी; तलफी पहा. [ तलब ]

तलम—वि. १ बारीक व सृदु (स्तद्०) २ बारीक विणीचे, व मृदु सुताचें; फार पातळ (वस्न इ०) ३ नामूकः सुनुमारः पोशास्त्री नळ १ प्रें — अक्रि. (क्र ) (विक्त.) तळपणे; एखादा पदार्थ (प्रकृति इ०). [ ! ] सामाशब्द – ৃধ্যুনা – वि. तलम सुताचे; स्ती. (कापड, सूत इ० कांचा) वारीकपणा: तलमपणा [तलम] तलयारी-पु. (तंजा.) पोलीसपाटील.

तलवार, तलवारबहाद्दर --तरवार इ० पहा.

तळचून---पु. अनिश्चितपणा; चंचलपगा. [ अर. तळच्युन् ] मिसाजी ]

तलाख --स्त्री. शाप; एक रिवी. तहाख पहा. 'जो कोणी लिहिल्याप्रमाणे न एकं त्याजला शपथ असे, त्याचे आईवर तलाख

तलाठी, तलाठदार—पु. सरकारी वसूल गोळा करणारा गांवकामगार; क्रुॐकर्मी. [ ग्रु. तलाटी ]

तलातल —तल मध्ये पहा.

तळाळोरी—वि. ताळबद्ध; मुंग्ल. 'पावा वाहे (वाजे !) तलालोरी। नाचती गजरीं गीत गाती। ' —िनगा ८८. [ ताल+ १ ] तलाच पु मोटें तळ: सरोवर. [सं. तडाग; प्रा. तलाअ;

फा. तलाव्; तालाव् ]

तलावा — ५ १ टेहळणी; पहारा; गस्त. ' बारीपलीकड तला-घोडेस्वार। तलायं देती चक्राकार। ' - अफला ५०. २ फिरणें; •तनखा-तम्खा-स्त्री. पगारखर्ची. 'पांचरें गोऱ्यांची तलब तलाइअ=टेहळणी करणारी लब्करी टोळी; अर. तिलावा]

तलाश-स--पु. १ (एखाद्या गोष्टीचा, मनुष्याचा ) शोध लावण्यासाठी केलेला प्रयत्न; चौक्ती: तपास. 'चांगले मई झुंजाचे उपयोगी पडे याश्रमाणें तलाश करून ठेऊन पाठिवणें. '-रा १.२ ०९. ( डोळ्बावर येणारा ) सारा; भुरी. [ सं. तवस् ] २ वरील प्रयत्नानें लागलेला शोध: पत्ता; मागमूस; तपास [ फा. तलाश ]

तळाशी-सी की. शोध; तपासणी; झडती; झाडा. तलाश [सं. तव≕युष्मत् सर्वनामाच्या परीचे एकवचन ]ं पहा. ' तुम्ही याचे घरीं जाऊन तलाशी घऊन या ' -विक्षिप्त २. ७८. -वि. हरवेरेल्या वस्तुंचा शोध करण्याचे ज्याचे काम आहे असा ( मनुष्य ). [ फा. तलाशू ]

तळुग---- संधान, लाल्च. --शर.

न्रखां--- स्त्री. तत्रखी पहा. [फा.]

तरप-न. शय्याः, विलानाः, अंथरूण. 'हीं उपधाने न युक्त या तल्पीं। ' -मोभीष्म ११.१३७. २ ( छ. ) स्त्री: पत्नी. 'गुरु-तल्पग. ' [ सं. ] सामाशब्द- तृश्पक्ती-वि व्यभिचारी; मात्रा-गमनी. ' कृतन्न तल्प भी नारकी । आतित्याई जल्पक । ' -दा २.२. ५६. [ सं. तल्प+ग ] ०५१ण-न. शरीराचा गुद्यभाग. -शर. [ तल्प+सं. स्थान ]

तरुवाना---पु. तलवाना पहा. [फा.]

त्रक्षक-ख-की. शापः शपथः, धमकावणी तहाख पहा. 'फत्तेसिंगमानी यांणी तहस्व हिंहन पाठविटी। अशी छढाई करा म्हणार्वे मार्गे मोहरें नाहीं जाहली। '-अफला ४४.

तरुख -- वि १ चलाख; हुशार; चपळ; जहाल २ (व.) तिखट; जहाल: कडक. 'ही तमाखु फार तहख आहे. 'तलख पहा. [फा. तल्ख]

तह्ळाख —पु.१शाप.एक शिवी.तलाख पहा. ही शिवी बाय-कांना लावतात. 'त्याच्या आईवर तल्लाख.' २ घटस्फोट; काडीमोड. ३ शपथ; आणेगा (कि॰ घालणे: असर्गे; सुटणें; मोडणें ). [अर. तलक् ]

तल्लाल-दा. तल्लाद्यी-सी-तलाश इ० पहा

तर्ली, तार्ली-स्री. (गो.) लहान मुलाच्या पायांत घालण्याचा रुपेरी दागिनाः तोरडी. [तोरडी]

नक्लीन-ण-वि. (एखाद्या गोष्टींत, विषयांत) निमन्नः गुंग; दंग; एकरूप; तद्रप. [सं. तल्लीन; सं तत्+लीन=बुडालेला] तब्लु, तोब्ल - पु. (गो.) माडांचा राखणदार. तर्लुक पहा. [सं. तल=ताड !]

तल्लुक-न्नी. (गो.) तर्न्नेक पहा. माडाची राखण.

घालितां कव । झोक गेला आली तव । रावणासी । '-मध्व ३७. तवाला खुदापर हवाला. 'जनकोजी शिंदे यांस तर्वई येऊन घोडियाखाली आले.'**-भाव** ६४. [ सं. तमस्=अंधार ]

त्व--पु. आवेश; जोर. तवक पहा. [ सं. तवस्=बल ] तव-पु.स्री. १ पापुदा; पातळ पदर; थर: तवंग. २

तव—सना. (काव्य ) तुझा. 'कैकेचनृपभ्रात दोघे त्यांतील एक तव पक्ष। '-मोकर्ण ४.११. 'तव चरर्णी टेऊनि माथा।'

तंत्र- फिनि. (काव्य) १ तेव्हां: तो. 'तैवं के नारदु: भणे। '-शिशु १२६. ' तंव तेये पातला नारद। ' २ तोंपर्वतः ंजेव यार्चे अनुयोगी. ' कृतांत क्षिवला नसे तेव दिमे वरें पावणें।' -कंका ४७. 'मी जंब येईन तंब तूं वैस ' ३ तर या अर्थी पादपुरणार्थक अन्यय. ' वेह त्व पांचांचे जालें। हैं कर्मांचे गुर्णी गुंथलें।'—ज्ञा १३.११.०२. 'तूं तंव राजा उदार।' [सं. तावतः, तदा] ॰पयत पावतां-ऋित तोपर्यत. तंबर, तंबरी पहा.

तवई -- स्त्री. एक प्रकार्चे मातीचे भांडें; मातीचा ठहान तवा. [तवी]

**नच**ड्रे---श्री, संकट; विपत्ति; विपत्काल; नाश. ( अवद्≒लोक-वार्ता, कंडी. तर्वर्ड=प्रत्यक्ष आलेल संकट. अवार्ड पहा.) 'सदा-शिवपन्तावर मोठा तबईचा वक्त ग्रजरला. ' –पाब १४. [ अवा-ईच्या जोडीला धनविलेला शब्द; तुल० फा. तबाही ] उहु० १ तवई पुरवते अवई पुरवत नाहीं. २ तवईपक्षां अवई कठीण

तव(यं)क, तवका---पु. (काव्य) रागाचा आवेश; त्वेप; संतापाचा आत्रमः, रामः, संतापः, 'एनें बोलें सनानिली । तंबकें वैठी ठेली। '-शिशु १८६. ' रक्षावा प्राग्ज्योतिष ऐसें वोलोनि वृद्ध तवकार्ने । ' –भोभीष्म ५.५७. 'राक्षस चढूनियां तवका । भीमहृद्यीं मारी थडका। ' २ आवेश; जोरः शक्तिः सामर्थ्यः 'आला धांवृनि जांवृवंत तवकें झुंजावया लागला।'-अकक २, वृष्णकौतुक ५७. तवका पहा. [ सं. तवस्–तपकः प्रा. तवक ]

तवकर्णे अकि. कोपाविष्ट होणें; आवेशयुक्त होणें; संकुद होंगें. 'हो कां जे महाकल्पाचिया अंतीं। तवकलेनि यमें जेउत तेउतीं।' - ज्ञा ११.३४२. [तवक]

नवक(क्र)ल—स्त्रीन. १ ईश्वराच्या ठिकाणीं निष्ठा; ईश्वराचा भरंवसा, आधार. 'आमची तवऋल श्रीवरी! कोणेही गोष्टीची फिकीर नाहीं '-ख १.१४२. 'खुदावर तवकूल ठेवून र्युनाथराव यांचे तम्बीचा इरादा केला. ' -रा ५.८६. २ (सामा.) भरं-तंत्र, तव, तर्वाइ—स्त्री. (पित्तादिकामुळे येणारी) तिरि- वसा; उमेद: आशा. ३ साहस: कचाट: जोखमीचें कृत्य. [अर॰ मिरी: घेरी: मूर्च्छा; वेग्रद्धि: भोंवळ; तवा. ( कि॰ येणें ). ' धनुष्या तवक्कुळ् ] ० श.र जें-जोखमीच काम, साहस करणें. इह ० तवकल

> तव 🗊 , तंब का — पु. १ शक्तिः जोरः आवेशः उत्साहः ' उठवला वोथरे तंवका । तो सुनाट पडे असिका।'-अमृ ६.४६०

'म्हणोनी तवं कें उडी घातळी।' –उषा ५५३. २ धेर्य; धीर. 'पें **वैराग्यमहापावकें । जाळानि विषयांचीं कटकें । अधप**लीं तवकें । चाहि दाब नसलेला. इंद्रियें घरिलीं। ' -ज्ञा १२.४६. ३ कोय; संताप. [तवक]

जितक्या तवक्याच्या शकला आहेत त्या तफैन दाखवून हर तद्-बिरीनें निफाक पाडावयासी कसर करणार नाहींत. '-पया ४७८. [ अर. तवक्कुअ=आशा ]

त बक्तीर-खीर, तबकील-खील-न. १ बांबू, गहूं, तांदूळ प्रा. दे. तवणी ] जव इ॰कांपासून काढलेलें रुत्त्व. २ आराह्नटच्या कांचाच्या बलकापासून काढलेले एह सत्त्व. हें हलके व सहज पचणारें अस-ल्यामुळें मुलांस । आजारी माणसांस याची लापशी देतात. [ अर. तबाशीर=बांबूची साखर; तुल० सं. त्वक्=साल+क्षीर=दृध, हिं. तवाखीर; वं. का. तवक्षीर; गु. तवखार; फा. तवाशीर ]

तवकूक्-पु. खोळंग; उशीर; अवकाश; तहकूब पहा. 'बिल्फैल आं भेंहरवानांकडुन ताण बसावा इतकाच तवकूफ.' -रा १९.७३. [ अर. तवक्कुफ् ]

तवंग—पु. १ पाण्यावर येणारा, पसरणारा (तेल इ०काचा) **'दानांबु तैलज**्वंग सवंग पातळ थर; तरंग; को शेटा; तव. **झाले।' -र ५६. २** डोळचांत देणारा भुरीचा पापुदा; सारा. 'कामभोगाचे तवंगें। डोळ्या पात ग पातें न लागे।' -सुविराट 'तंवरी रे तंवरी भवगजांचे भान।'-दावि १४९. [तंववर अप.] ३.१३३. तवंगट-वि. तवंगांनीं युक्त. [ सं. तवसू ]

तवजतेह, तवजे: ---न. लक्ष्य; अवधान. कृपादृष्टि; मेहर-नजर. 'तर तवजे करून या सोबत स्वारां या दर्या ठिकाण लग वेऊनि तिकडून आरामसीर हत्ती घेऊन येत त बात केली पाहिजे. ' −ब्रच २४. [ अर. तवज्जु्=अवधान ]

काई करीत जाला। घाये बांधले ने तनरें। आपुला सारथी सानदु मडकें: तपेली. 'हांडे, कुंम, पळवा, परात, तवल्या, गुंडे तपेली केला।'—उषा १४१७. [तव]

तवणा-पु. चर हांत घालून गाळण्यासाठीं केलेली उंसाची चुलीवर । ' - अफला ७१. कांडीं; त्यांची रास. तवणे करी-पु. तवणा करणारा; चरकांत घालण्यासाठी उसाची कांडी करणारा मनुष्य. [ तवणा+करणे ]

तवतवर्णे -- अकि. (अनेक किचकट कामें अंगावर पडल्यानें) माह्नन दिना. ' कातवणें; चिडणें; जिकीरीस येणें; चरफडणें; तातवणें पहा. [तवाद्धि.]

तवताक-ग-ख-वि. १ साजेसा; अनुरूप; यथायोग्य. २ तवल्छुद् ] तयार; सिद्ध. ३ बंदिस्त. ४ रेखीव. [ अर. ताक्=सज्ज, उत्कृष्ट ] •पणा-पु. अचुकपणाः अनुह्नपताः, बिनचुकपणा.

तवतुक-स्त्री. १ (कर.) त्वरा; लगवग; जलदी. 'तो तव- पावसाळी कांकडीचा वेल. [सं. त्रपुषी: प्रा. तरसी] तुक कहन आला. ' २ - किवि. (कर ) लगबगीनें; जलदीनें; त्वरित. 'तवतुक निघा.' [तवताक]

तबना(णा)स-वि. (गो.) उधळया; उच्छंखल; कोणा-

तवनी-नि-स्त्री. पेज; कांजी. 'जो पुरवी ब्रह्मविद्येची तवनी।' तवका—पु. आशा. 'खु ग्रसा दुनियाईचे आलमांत —भाए ४. 'मरणा भेगें कव्हणी। टाकी अमृताची तवनि।'-ऋ९९. तवनो—स्री. १ (महानु.) तावनी; तापविण्याचे भांडें. २ (ल.) पीडा. 'ते आजन्म दु:खकाळिची तवनी। करी ब्रह्मसकाळांधनी। नाना भवपाश निर्वाणीं। छेदक शस्त्र जे। '-ज्ञाप्र २७. सिं. तपन:

> तवर—स्री. मूर्च्छा; भोंवळ; घेरी. तव पहा. (कि॰ येणें ). तबर, तंबर--- पु. अंकुर; कोंवळा कोंब.

तवर-पु. १ वीरश्री; आवेश. (कि॰ धरणे; बाळगणे). 'उमतीचा तवर केली झड घालुन तलवार।'-पला ७९ २ जोम; पाणी; तज. 'शहर पुण्याच्या भररस्त्यामधे भरनवतीचा तवर नवार' –पला ४.१२. ३ तोरा; ऐट; दिमाख. तऊर पहा. ४ तापटपणा; रागीटपणाः, ताहब्यपणा. [ अर. तहव्वुर् ] तवरी-वि. १तापटः, रागीट. २ तिरसट; कुरेंबाज. ३ वीरश्रीनें, आवशानें ५क्त; धाडसी. [ तवर ]

तवर—किवि. त्या बाजूस; पलीकडील बाजूस; (प्र.) तवार. याच्या उलट अवार=भलीकडील बाजूला.

तंबर-वरी-तंबरी-किवि. तोंपर्यतः तोंवरः तोंपावेतों.

तवरक, तब्हरलोक--किवि. (व.) तब्हां. [तंव] तवरुत-किवि. (व.) जलदीनें; लवकर; त्वरित.[त्वरित अप.] 

तवलें—न. १ (गो.) डोकें. २ लहान तवली.

तवली—स्री. १ (खा. व. बं.) धातुचे, मातीचे पसरट तवर—न. धैर्यः भीर. 'या परी लोहदंतु पडला। स्वामी आकाराचे थाळीसारखें भांडें. टवळी, टवळे पहा. २ (खा) घंडे। ' -सारह ३.४३. ' तंव्हां तो सर्प चिरून रोन तवली ठेविली

> तवली— स्त्री. (गो.) टवका काढून नारळास पाडलेलें भोंक; टबळी अर्थ १ पहा. 'तान लागल्या जाल्यार अडसराची तवली

> तवलूद-पु. जन्म. ' आमची नियत ईश्वरास मान्य होऊन माधवराव पन्तप्रधान यांचा तवलुद झाला. ' -रा ५.८६. [ अर.

तंववर -- किवि. तोंपर्यत. [तंव+वर]

तवशी, तवशीण—स्री. (कों. गो.) तवशाचा, कांकडीचा.

तबरी-स-न. १ तवशीचें फळ; कांकडी. ही मोटी व लांबट असन आश्विन महिन्यांत होते. -कृषि ५८२. ('अप्पाधप्पा' या

शको. ४. ११

गाण्यांत) 'उतरर्शी तवसं' २ तवसोळी पहा. इह० एक हात तवसं -रा २२.१०४. २ आदर; सम्यपणाची वर्तणुक; सम्य, अदबीचें, नऊ हात वी=अवाच्या सच्या मारलेली थाप: सात हात लांकुड आदरयुक्त वर्तन. ३ (चुकीनें रूढ).(मुलें, गुरें इ० काची)जोपासना; नऊ हात ढलपी; सांगोसांगी वडाला वांगी.

तंबसर--किवि. (कु.) तोंपर्यंत; तंबवर.

तांदुळाचे पीठ व गुळ घालून केळेले पकान्न. पातोळा पहा.[तवरों + तवाना, हुषार होणें. [ फा. तवाना ]

तवसाड-ळ-न्त्री. (कों. कु.) एक प्रकारचें भातः तांदु-ळाची एक जात.

तवा-पु. १ पोळ्या, भाकरी इ० भाजण्याचे लोखंडाचे. मातीचे वर्तुलाकार पसरट असे भांडें. 'भरत रहे मातचा तो स्नेह हि तापला पर तवा या। ' -मोरा हनुमद्रामायण १.४८४. २ कांठ व पदर वर्ज्य करून रोला, शालजो डी इ० वस्त्राचा मघला भाग; बस्त्राचे अंग. ३ (ल.) एकसारखा सपाट व विस्ती मातळ खडक; कातळ. **४** वृक्ष, खाचखळगे, उंचवंट इ॰ नीं विरहित असा जमीनीचा प्रदेश, सपाट भुप्रदेश. ५ रत्न इ० कांच्या कोंदणामध्ये रत्नाच्या खार्टी वसनिण्याचा सोने, चादी इ० धातूचा पत्रा; तकट. ६ दौल-ताबाद येशील किल्ल्यांतील काढताघालता पूल; उम्या चढणीवर जिन्याच्या तोंडाशीं बसविलेंद्रें तव्याच्या आकारा वें लोखंडी झांकण. शत्रला यतां येऊं नये म्हणून याच्यावर विस्तव घालीत. ७ ओलां-डण्याकरितां नाला, गटार इ० कांवर घातलेला पुलासारखा लोखंडी पत्रा. [सं तप्=तापणे; प्रा. तव; हिं. तवा; फा. ताबा] सामाशब्द-०तोबरा-प्र. १ (तवा आणि तोबरा) ( छ. ) प्रवासास आव-इयक सामुग्री, सामान; प्रवासाचे साहित्य. २ निर्वाह; उपजीविका. ' इकडे उत्पन्न झाल्यास तवा-तोवरा, न जाल्यास फाका. '-होकै १०५. 'परंतु फौजेचा तवा-तोवरा चालला पाहिजे.'-ख ६. २९१३. [तवा+तोबरा]

तवा — स्त्री. मूच्छी; घेरी. (विरू.) तव पहा.(कि॰ येणें). तंबा-कि.वि. (को.) तंब्हां; त्यावळीं. [ तव ]

तवाइ—स्त्री. १ दंड; भूर्दंड. (क्रि॰ पडणें; भरणें; येणें ). २ (व्यापार ६० व्यवहारांतील) नुकसान: तूट; बूड; खोट. 'आम्ही किती दिवस तवाई सोसावी.' -ख १२.६२७७. ३ संकटाचा प्रसंगः आपत्ति. 'स्वामीवर तवाई मोठी गुदरली आहे.' -ख ११.५९१०. ( विरू. ) तवई पहा. [ फा. तवा-ई ]

तवाका-पु. गळेबंद; तोक. तोक पहा. 'पायांत बेडी व गळपांत तवाका घाळून कैंदेंत ठेविलें. ' -ममंब ११. [अर. तौकु= [ फा. तबदीर् ] गळसांखळी 🕽

तवाजा-ज्-पु. १ वक्षीस, इनाम, नेम गुक. 'त्यांनीं दहा तापट. [ तवेश ] लक्षांची जहागीर तनाजा करून समजानीश के.ी. ' -रा ५ २९. |

लाड; निगा. [ अर. तवाञ्च ]

तवानणा-अक्ति. १ (दुखण्यांतून उठल्यानंतर) पूर्ववत् तवसळी, तवसोळी—श्री. तवशाचा, काकडीचा कीस, निरोगी, सशक्त होणें. २ सशक्त, निरोगी वनणें; सुदृढ होणें. ३

> तवाना--वि. १ आजारांतून उठल्यावर, अशक्तपणा गेल्या-वर निरोगी किंवा सशक्त झालेला; (आजार, दुखर्णे इ० कांतून) वरा झालेला. २ सशक्तः, सुदृढ. 'वाघाने चार रुपये सम्पादून तवाना जाहला आहे. ' —ख १२.६३९२. ३ ताज्या दमाचा; हुशार. फौज तवानी राखून बुनगेचा बचाव होय तोच अर्थ करावा. ' -ख ५.२५०४. (ताजा या शब्दाबरोबर बहुधा उपयोग. उदा*०* ताजा तवाना ). [फा.]

> तवानी, तवानी तलफ—स्री. गंजिफांच्या खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द. राजकी दंगी नसल्यास व पडचोर हुकूम करा-वयाचा असल्यास प्रथम नातवानी देणी दिल्यानंतर तवानी देणी द्यावयाची असते. [फा.]

> तवाफ-सी. प्रदक्षिणा. 'दर्ग्यात जाऊन तवाफ कहन ...' -रा ५.६५. [ अर. तवाफ़ ]

> तवार-किवि. तवर; पढीकडील बाजूस; याच्या उलट अवार. [ सं. तत्=तो+पार=बाजू, किनारा ]

तवांरी - स्त्री. (कु.) चांभाराचें एक हृत्यार.

तवारीख-की. १ तारखा. २ इतिहास; बखर. [अर. तवारीख्=तारीखवें अव. ] सामाशाब्द- •नामा-पु. इतिहास-मंथ. ' अगर मुसळ्मान कोणी असे तरी मोठे मोठे तवारीखनामे जाले असतं. ' −एटि १.१८. [ तवारीख़+फा. नामा=पत्रक ]

तवालीयत - स्री. जिम्मेदारी; हमीदारी. 'दर्या-मजकूरची तवालीयत.'-वाडसनदा ७७. [ अर. तब्लियत् ]

तवी-की. एका विशिष्ट आकाराचें धातूचें, मातीचें भांडें. तवली पहा.

तवीर--- पु. एक प्रकारचे लहान झाड.

तवं - किवि. तेव्हां, त्यावेळां; तंव. 'तवं तया कृष्णा मनी मग वाटल विस्मय. ' -गीताचंद्रिका १.२७. [तंव]

तवेरुदार-पु. लांकूडतोड्या; कु-हाडवाला. -ब्रच ५५.

तवेश-ष-पु. रागाचा झटका, आवेश; त्वेष. [सं. त्वेष तवा(वां)का—पु. ताकद, शक्ति; तकवा; सामर्थ्य. तकवा पहा. अप, तुल. अर. तेष् ] –शी–पी-वि. रागीट; तामसी; संतापी;

तब्हय--किवि. (खा.) तेव्हां. -भात्रे ७.१ ते ४.

तब्हसन-किवि. (खा.) तेव्हांपासून. -भात्रे ७.१ ते ४.। [तंब=तेव्हां+पास्न ]

त्राफ्फी—स्री. समाधान; दिलासा. ' तुम्ही आमचे तर्फेने यांची तशफ्फी व जिल्जोई करावी. ' -रा २२ २५. [अर.]

तदारीफ-ब, तदारीफल्याख--तसरीफ इ॰ पहा.

तशाडी—स्री. (हेट.) नाश; ओसाडपणा. (कि॰ दंगें). तशांत-किवि. तशा परिस्थितीत; तसे असतां. [तसा शब्दाच्या सप्तमीचे एव. ]

तंशिशा—पु. घोड्याच्या पायाच्या संभास होणाऱ्या नऊ रेशिमाचें केलें. [तसर] रोगांपैकी एक रोग. -अश्रप २.२७३.

तरोला—वि. तसला; त्या प्रकारचा; त्यासारखा. [तसला अप. ]

तशो—वि. (को. राजा.) तसा; तशा प्रकारचा. [म. तसा] त्रकीस - स्री. (वैद्यक) चिकित्सा. [ अर. तश्खीस ]

तइरीफ, तश्रीफ-स्री. बहुमानाचा पोशाख तसरीफ पहा. 'बरोबरी लढाईच्या तश्रिफा देऊन खाना केले.'-सभासद ३०. 'मग हरकारेसी तश्रीफ देऊनु खाना केले. ' -इमं ११. [ अर. ] ॰ई-शरीफ-वि. हुजूर. तश्चीफाखर्च-पु. स्वारी-रिवें पसरट भांडें. [सं. स्तू+सं. आलय; म. आळें ] खर्च. -वाडबाबा १.३५७.

तद्वीदा-स-सी. १ तोशीस; त्रास; तसदी; घस. तोशीस पहा. 'त्यास एक जरेचे तश्वीश व आजार लागूं न देणें. -रा १५.१५६. २ पीडा. 'रयतीस लायनी सिवीगाली न करणें व तश्वीस न देणें. ' -रा १६.२९. [ अर. तश्वीश् ]

तपु-न. ( अशिष्ट ) लचांड: उपाधि: खेंकटें; शुक्रकाष्ट. [ सं. तक् ]

तप्र, तष्टित—वि. १ तासलेला; छाटलेला. २ (अंकगणित) संक्षेप देऊन लहान केलेला (अपूर्णोक इ०). [सं. तक्ष ]

तसदिक-स्त्री. (व.) चौकशी; तपास. [अर. तस्दीक्] तसदिया, तसदी, तस्दी--पुस्री. १ त्रासः, तखलीफः श्रमः, मेहनत. २ तंगचाई; अडचग; ओढघस्तता. 'तिचे पोटापाण्याची बहुत तसदी होती. '-भाव १९. ३ कडक कैद. -मदरु १. ४ तगादा. - मनको. [ अर. तस्दी ]

तसदूक-पु. दान. 'नजरा व लोकांचे तसदूक सत्के जाले.' -रा ७.१२३. [तर. तसद्दुक् ]

तसनस, तसनारा-स-पुस्री. नासाडी; धूळधाण; नाश; राखरांगोळी; हानि. 'त्यासी त्याचे तसनस होऊ नये.' - इमं ६. -वाडसमा १.१२४. [ अर. तह्स्-नह्स् ]

तसबी -- स्त्री. मण्यांची, मोत्यांची माळ (सामा.) जप-माळ, स्मरगी. 'हार्ती तसशी घेऊनि माछ। डोळे आरक्त केले विशाळ। ' -भवि ५.९३. [ अर. तश्बीह्=ईश्वरनामाचा जप]

तसबी(वी)र, तस्वीर-श्री. (एखाद्याच्या चेह्र-याची, शरीरबांध्याची ) हुबेहुब प्रतिमा; छवी; चित्र. [ अर. तस्वीरू ]

तसमा-तस्मा - पु. (ना.) (घराचा) खण; भाग. चश्मा अर्थ ४ पहा.

तसर—स्त्री. १ एक क्षुद्र कीटक; पतंग. २ जाडवाभरडवा रेशमाची एक जात. टसर पहा. [सं. त्रगर=धोटा; हिं. तसर] -राऊ-राव-न १ एक प्रकारचे जाडे रेशमी कापड. २ जाडवा-भरडया रेशमाच-नंसण्याचे एक वस्त्र. [तसर ] तसरी-वि. तसर

तसर---न. १ ऐनजिनसी साऱ्याच्या एवजीं शेतकऱ्याने सर-कारास द्यावयाची वसुलाची नक्त रकम; ही ऐन गहरवाच्या एक-चतुर्थोश असे. याला कोंकणांत नक्तखंड म्हणतात. 'चवथाई गल्याचे तसरे दर खंडीस रुपये पंधराप्रमाणें.'-वाडसमा २.२३१. सामाशब्द- ०४:विडा-भांपळा-पु. सरकारी अधिकारी सर-कारी कामानिमित्त एखाद्या गांवीं गेला असतां त्याच्या सरवराई-करितां गांवक-यांनीं द्यावयाचा कोंबडा, भोंपळा किंवा भाजी.

तसर।ळ-न. उथळ वशीच्या आकाराचे धातुचे एक प्रका-

तसरी--स्री. (कों.) १ वांगीं, मिरच्या इ०कांच्या रोपांस पाणी देतां यावें म्हणून त्यांच्या दोन रांगांमध्यें खणळेळी लांबट खळी, खांचण; बागेंतील पाण्याचा पाट. २ पाण्यांतील शिपाच्या जातीचे दोन पाख्यांचे शिप; द्विदल शिप. [सं. स्तर ]

तसरीफ-ध-सी. १ गवई, तमासगीर इ० लोकांस ( राजे लोक खुप होऊन ) देतात तें मानाचें वस्न, पोशाख इ० (सामा.) अहर; नजराणा. 'पावल्याचा जाव दिधला लिहून। तसरीफ देऊन पाठविला।' –तुगा ४४३६. २ गांवकामगार, सरकारी नोकर इ०कांना वहुमानाचा पोशाख इ० देण्याचा विधि. ३ बहु-मानाची वस्रें, जिन्नस, इ० ४ बहुमानाच्या पोशाखाऐवर्जी दिलेल वतन, जमीन. ५ (गो.) भेट; नजराणा (फर्कें, भिठाई, इ॰चा ). [हिं.अर. तश्रीफ्] ब्ल्याख-वि. नजर करण्यास योग्य ( बस्त्र, पोशाख इ० ).

तसरुफाती---स्री. १ अधिकार. ' भोगवटे तसरुफ:ती चालत आले आहे. '-इमं ४४. २ ताबा; कबजा; भोगवटा. 'फर्मान व भोगवंट याचे कागद होते ते जलाले, व आपण दुकालाकरितां कासीस गलीं होतों त्याकरितां तसरफाती अजी तागाईत नाहीं. ' -रा २०.३५८. [फा. तसर्रफात्]

तसरूफ---पु. १ ताबाः अमलः कबजा. 'मकर-फरेब कहन आपला तसहफ केला.'-दिमरा १.५४. ४ -वि. स्वाधीन; ताब्यांतील. 'त्यांच्या भरंवशावर येथील रयतेस उजाड करोन | लाखों रुपचे तसत्क कंके '-िमरा २.१८५. [अर. तसर्रक]

तसलमात, तसन्धि(ली)मात—तस्लिमात पहाः -वि. तस्करा—पु. फिर्याद; तकार. तजकरा, तजकरा पहाः (जमाखर्चीत) मोघम; अमानत. -शअ. कडोन; मार्फत; गुजारत ' त्याजवर हुजूर कोणी तस्करा केला कीं ... ' -ख ७.३६९०. **अर्थ** ३ पहा. 'तसलमात श्रीनिवास त्रिवक कारकृन शिलेदार. [अर. तजकरा अप] ज्या खात्यांत ती रक्षम टाकतात ते खाते.

तसळा—वि. तसा; तशा प्रकारचा; त्यासारखा. [ तसा ] । ३.४४. [ फा. तश्तू ]

तसलीम, तस्लीम—स्त्री. वं रनः प्रणामः, नमस्कारः राम-राम; सलाम. 'तसलीम कहनियां जाता झाला।' -अमृत 'येथे वैरणीची तस्दी फार जाली आहे.'-रा ६.३९२. ८८. 'बयाजी शिंदे यांनीं उठोन तसलीम केली. '-भाब ६१. [ अर. तस्लीम् ]

तसंख्ळी—की. समाधानः, खातर्जमा. 'परंतु दुसरा सर्दार केले. '-रा ७.१२०. [अर. तसद्दुक् ] आल्याखेरीज पातशाहांची तसछी होत नाहीं. '-दिमरा १. २५९. [ अर. ]

तसवळ---स्री. पात. --बदलापूर २८३.

तसवीर-सी. तसबीर पहा.

तसा—वि. १ त्या प्रकारचा; त्यासारखा; त्या जातीचा. तस्बीह् ] -किवि. १ तशा प्रकारें; त्या प्रकारानें; तशा रीतीनें; त्या प्रमाणें. २ त्याक्षणीं; त्यासरसा; तत्काळ; लागलीच; ताबडतोब. 'वाघ आला तसा मी घाबरलों. ' ' जेवलों तसा आलों. 'त्या मार्गानें; तस्बीर ] त्या दिशेनें; तो मार्ग, दिशा धहन. ' आम्ही असे जातों. तुम्हीं तसे जा. ' ४ वाक्यपूरक, वाक्यालंकारार्थक शब्द. ' जो तसा वयाचा चामडचाचा वर्तुळाकार तुकडा. मारीन. ' ( जसा शब्दाबरोबर उपयोग ) [ सं. तत्+सदश; तत्+ सम ]

तसू-सूं---पुन. गजाच्या एक-विसांश किंवा एक-चौविसांश अंशाइतक्या लांबीचें एक परिमाण. साधारणतः अनामिका व हा वाईट समजला जातो. −अश्रप १.१०४. [तस्मा≔वादी+गर्दन] मध्यमा यांच्या हंदी इतकी याची लांबी असते; द्वयंगुळ. [फा.]

तसेर---न. नक्त खंड; नक्त सारा. तसर पहा.

तसेळा—नि. त्या सारखाः त्या प्रकारचा. (प्र.) तसला पहा. पंचमीचे एकवचन ] [तसला अप.]

तस्कर--- पु. चोर; लुटाल. [सं. ] सामाशब्द- विद्या-स्वी. या जिल्ह्यास तस्रीफ फर्मावावी. ' -पया ३८७. [फा. तश्रीफ् ] चोरी करण्याची विद्या, शाश्त्र, कौशल्य: ठकबाजी. 'तुम्ही ठक चोर आणिला घरा। तो तस्करविद्येमाजीं पुरा। ' -शनि १६४. रामः, सलाम. २ देणगीः; बश्नीसः, इनाम. 'समस्त लहानथोरीं [ तस्कर+विद्या ] **तस्करी-**स्त्री. चोरी; तस्कराचें कृत्य.[तस्कर] तस्ठीमात बज्या आणिली. ' –ऐटि १६५. ' हैदरखान यास पश्च म्ह॰ मस्करी करितां तस्करी होते=थटेर्ने चोरून टेवलेला जिन्नस<sup>े</sup>हजारीची तस्लीमात जाली. ' -रा १.१७९. ३ मोघम खर्ची; पुढें चोरीचा जिनस होतो.

तस्करणे—सिक, चोरणे. -माज्ञा ११.५४८. (पाट.) [तस्कर] तस्करनिर्शा, तस्करनीस-तजकरनिशी इ० पहा.

नांष. [ तजकर(अप)+पंत ]

-वाडसमा १.४०. [ अर. तस्टीमात्-तस्टीम=सलाम याचे अव.]: तस्त—न. हात, तोंड ६० धुतांना पाणी सांडण्याचे, शुंक-• **खातें** - न. एखाद्याला दिलेल्या रकमेचा पक्का हिशेब येण्यापूर्वी ण्याचे हंद तोंडाचे भांडें; पिकदाणी; गंडूषपात्रक. -राव्य १.२६. 'पंखे, मोरछलें, कितेक निवडीं र स्ते प्रशस्ते पुसे।'-सारह

तस्दिया, तस्दी, तस्ती—तसदिया, तसदी इ॰ पहा.

तस्दीक-पु. दान. तसदृक पहा. 'तमाम लोकांनी सतके नगदी रुपये व खुर्दा व उडी द, तेल, तीळ वगैरे जिन्नस तस्दीक

तस्फिया-पु. १ मैत्री; स्नेह. २ समेट; तह. 'रफेशर केला व तस्फियाचा नक्षा ठराविला. ' -वाड-कैफियती १००. ३ (ना.) निकाल, निर्णय. [अर.]

तस्बी-की. स्मरणी; जपमाळ; तसवी पहा. [अर.

तस्बी---स्त्री. स्वरूपसाधम्ये. [ अर. तश्बीह् ]

तस्बीर---स्री. छबी; प्रतिमा; चित्र. तसबीर पहा. [अर.

तस्मा-पु. १ चामडयाची वादी, पर्टा. २ समईखाली ठेवा-

तस्मा-पु. (ना. न.) घराचा खण; दोन खांबांमधील जागाः, तसमा. चश्मा अर्थ 🛪 पहा. [चश्मा ]

तस्मागदेन-वि. चोहोंबाजूंस मान फिरविणारा (घोडा). तस्मात-किवि. १ म्हणून; त्यामुळें; त्या कारणास्तव. २ (गो.) तशांत; तितक्यांत. [सं. तत् या पुर्हिगी सर्वनामाच्या

तस्रीक, तश्रीक:--स्त्री. आगमन. 'जूद आं यक्वाल-पन्हांनीं

तस्त्रमात, तस्त्रीम, तस्त्रीमात-स्त्री. १ वंदन, राम-खर्चाकरितां अमानत दिलेली रक्कम. 'ती जागा तानाजी येवला याचे तस्लीमातीस दिली आहे. ' -रा १२.१८३. ४ ताबा; कबजा: रिम्मत 'ज्याचे तस्लमातीस जे हत्यार असेल त्याची तरकरपंत-पु. तजकरनीसास विनोदानें दिलेलें टोपण चौकशी राखीत जावी. '-भोंकु ४०. ५ उपयोगः, उपभोग.

तसलमात पहा. [ अर. तस्लीम्=यार्चे अत्र. ]

तह-पु. १ दोन युध्यमान पक्षांतील शत्रुत्व नाहींसें होऊन झालेला सलोखाः, समेदः, सख्यः, ऐक्य. २ संमतिः, अनुमतिः, मान्यताः पसंति. ३ सरकारी जुजबी कायदाः नियम. ४ वहिवाटः ठराव. ' देशमुखापासून दिवाणांत वसूल घ्यावया तह आहे. ' सबुरी करून तहमूल करावयास तक्सीर केली नाहीं. ' -इमं ६७. **–इमं** १५५. [फा. अर. तहीयाच्च्यवस्था; सामुत्री ? ]सामाशब्द− •नामा-पु. तहाविषयींचें करारपत्र; दोन पक्षांतील तहाच्या ठरा-वाच्या अटींचा लेख. •बाजारी-सी. एक कर; बाजारांतील दुका-नच्या जागेर्चे भार्डे. 'तफरीफ व तहबाजारी व सायेर रहदारी व भेट.' -वाडवाबा १.३५. तह ब मोजीब-क्रिवि. तहाप्रमाणे. 'हिसेदारांचा हिसा तह ब मोजीब देत जावा.' -वाडसमा १. 944.

तह—पु. गादी, उशी इ०कांवरील आच्छादन, अभ्रा; गादी, उन्नी इ॰कांवरील खोळीस लावलेलें ठिगळ.

तहकीक-सी. १ सत्यः, निश्चितिः, निर्णयात्मक सत्यः, खरी हकीगत. 'कांहीं कदीम सनद असेल ते हुजूर आणून दाखवावी त्याजवहन तहकीक होईल. ' -रा १४.४. 'परंतु तहकीक कळेना.' -भाब १२४. २ खात्री. 'तहकीक करून आकार होईल त्या-प्रमाणें खर्च लिहिणें म्हणोन. '-वाडबाबा २.१८८. -वि. निश्चित; खरें. [अर. तहकीक ] -ऋात-स्त्री. १ चौकशी; तपास; सत्या-न्वेषण; शहानिशा. 'सदर्हु गोष्टीची तहकीकात लाविली. ' -रा १८.६०. 'धाकटे नाना व गोविन्द शिवराम तहकीकात करितां तो (=तोतया जनकोजी) थोरात रघोजी असा ठराव झाला. -खं २.६३१. २ हकीकर्त. 'दिघा मजकूराची तहकीकात मनास आणतां. ' -वाडबाबा २.१५. ३ खचिती; खात्री; निश्चितपणा. [ अर. तहकीक् अव. ]

तह्युची-सी. कांहीं काळापुरती बंदी; खळ; खंड; थांब-वणुव. तकुबी पहा.

तहकू अ-प, तहकू विर्ठा--तकूब इ० पहा. ' लढाई तह-कृत्र करितों. ' - मराचिथोशा ५०. [अर. तवक्कुफ़ ]

तहगिरी, तहगीर—स्री. बडतफी; पदच्युति. तगिरी, तगीर पहा. 'न्याहारखानाचे वाईचें ठागें तहगीर जहारें. '--इमं ३६.

तहद-त-१ पर्यतः पावेतों, थेटः त्या हदीपावेतों. 'पुढेंही श्री अहद रामेश्वर तहद दिल्ली यश देईल. ' -ब्रप २५३. २ तहृदच्या जोडीला पर्यंतिह द्विरुक्तीनें लावतात. 'तहद अजंठेपर्यंत. ' राजा काय बोले. ' --मसाप २.१.३१. [ हिं. ] —वाडसमा २.१६२. [फा. तह=खालीं+हद् ]

केले. ' –पेद १८.८८. [ अर. ]

तहदल्ल-वि. (व.) तयार; सिद्ध.

म्यानाचे टोंक; म्यानाच्या अग्रास बसविलेल चांदी इ० धातुचे टोपण. -वाडसमा १.२४९. [फा. तह्नाल् ]

तह्यंद-पु. वार्षिक खर्चाचें अंदाजपत्रकः ताळेबंद. [तह+

तहम्(मू)ल-पु. १ ढिलाई; सहन करणें; सहष्णिता. 'आपण [ अर. तहम्मुळ ]

तहरीर---स्री. १ कारकुनाच्या खर्चासाठी देशपांडे इ०कांच्या स्वाधीन केलेली गांवकींतील रक्तम; हक्त. मराठी राज्यांत फडणीस व मुजुमदार यांनाहि ही देत असत. २ लिखाण; वर्णन. अर. तहरीर् ]

तहरीर-स्त्री. तकरार. 'सदरहू मुकदम्यासंबंधीं कागदपत्राचा वाकबगार कारकून मिळण्याविषई बरीच तहरीर केली. '-विक्षिप्त 2.939.

तहचील, तहवेल--सी. १ उष्ट्रखाना, पीलखाना इ० अठरा कारखान्यांच्या खर्चाचें सदर. २ अठरा कारखान्यांचा समु दाय. ३ सरकारी कोठी; भांडार. 'जडाव तहवेल पैकी.'-वाडमा १.७७. ४ रोकड, नगदी, भांडवल, पुंजी. [ अर. तह्वील ]

तहर्शी(सी)ल-स्रीन. १ वसूली, जमाबंदी, सरकारी सारा वसुल करण्याचे काम. 'तहसिलीस प्यादे सर्कारचे देविले जातील.' -सासंइ-जुले ९१. २ रयतेने सरकारास वावयाचा सारा; सर-कार देणें. 'स्वानुभवाची तहसील निकी। रसद स्वामीसि दिधली शेखीं। ' –भवि ४५.६७. ३ वसूल झालेल्या साऱ्याची रक्कम. ४ कोणापासून व किती सारा वसूल करावयाचा, किती केला इ० माहि तीचें कुळकर्ण्याजवळ असलेलें पत्रक. ५ (ना. व.) तालुका. [अर तहसील ] सामाशब्द- ०दार-पु. सारावसुलीचे काम करणार अधिकारी: मामल्यदार. [फा. तह्सील्दार् ] • दारी - स्त्री. तह सीलदाराचे काम; हुद्दा; मामलतदारी. [फा.]

तहा-हां--किति. १ तेथें; त्या ठिकाणीं. 'तहां त्याने दाराशी अहंकाराना झाड हता. ' -मसाप २.१.३१. ह्या शब्दाच उपयोग फक्त सरकारी कागदपत्रांतून व वरिष्ठ अधिकारी किना अधिका-याच्या हुरापूर्वी किंवा तेली, वाणी इ० व्यापाऱ्यांच्य नांवापूर्वी करतात. उदा० तहा पाटील, तहाचौगुला, तहातेली तहावाणी इ॰. २ (कातवडी. टाणें ) तेव्हां; मग; नंतर. 'तह

तहादार-वि. १ ज्याची घडी अद्याप मोडलेली नाहीं अरं तहदम-वि. बेजार; बेदम. 'दोषे पाटील मारून तहदम (नवें लुगर्डे, मंदील, शाल, परटाकइन धुवून आलेला अंगरखा वस्त्र इ०); नवाकोरा; कोराकरकरीत. २ ( चुकीनें स्तढ) ताजा ंशिळा नसलेला. [ फा. तह्=घडी; तह्दर्क्र=नवा ]

तहाहर--वि. तहादार अर्थ २ पहा.

तहान--- सी. लहान मुलाच्या डोक्यावर थंडाब्यासाठी टेवा वयाचा पानांचा ठेंचा किंवा दुधाची घडी. (कि॰ घालणें: काढणें) ( ल. ) इच्छा: आकांक्षा: आशा. 'वसाहतीच्या स्वराज्याविना हिदस्थानची तहान कशानेंही भागणार नाहीं. ' - केसरी १७.५. ३०. [सं. तृष्णा; प्रा. तण्हा | (वाप्र.) श्वास्त्रविण-मोड्रणे-तहान शांत करणे. तहानेला-वि. तहान लागलेलाः तियतः तहानेने पीडलेला. म्ह० तहान लागल्यावर विहीर (आड) खणगं=आयत्या वेळीं जहरीची वस्तु शोधणं: संकट गुदरण्यापूर्वी त्याचा उपाय शोधून न टेवून आयत्यावेळी धांवाधांव करणे. सामाशब्द- भोड-स्त्री. १ जनावर, मनुष्य पाणी पीत असतांना त्याची तहान शांत होण्यापूर्वीच त्यास पाणी पिण्यास प्रतिबंध करणें. २ वर सांगितल्याप्रमाणें मोडलेली तहान. ३ थोडेसें पाणी पिऊन तहान तात्परती शमविणें. ४ तृष्णेचें, वासनेचें-ती तृप्त करून-निर्मूलन होणे. [तहान+मोडणें ] ० लाडू भूकला हू-पु. मक तात्परती शमविण्यासाठीं खावयाचे फराळाचे पदार्थ: लाइ इ० फराळाचा जिन्नस. 'तिने आपल्या मुलास तहानलाडु भूक-लाडु कहन दिले. '-लोक २.५०. तहानण-नेण-अक्रि. (ल.) तहान लागणें, त्रषाकांत होणें. [तहानों ]

तहांहयात-द-क्रिवि. यावज्जीवः आजन्मः आयुष्यभरः मरेपर्यंत (हा शब्द वतन, इनाम, करार इ०कांच्या दस्तऐवजांत योजि-तात ). [फा. ता-हायात्]

तहां -- किवि. (खा.) त्या दिवशीं; तधीं. [सं. तदा]

নক্ত—पु. १ (एखाद्या पदार्थाचा ) खालचा भाग, बुड. २ जमीन; जमीनीचा पृष्ठभाग. 'दोन्हीं दळभारां देषतां । तो प्रश्नने (प्रयुम्नें ) आणीला तळा। ' -उषा १४१५. १ ( झाड, छपर इ० कांच्या ) खालील जागा, जमीन. 'लपे आत्मभ्रांतिछाया। आप णयां तर्ळी। ' -- ज्ञा १६.१०. ४ सैन्यः स्वारी इ०कांची मुकामाची जागा छावणीचा गोठ; शिबिर; कँप. ( कि॰ घालणें, देगें; मांडणें: धर्गे: पडगे; येगे; सोडगे ). 'महाराणीसाहेबांचा तळ बडोदें मुक्कार्मी ज्या राजवाड्यांत सुकाम असेल तेथील पाहरे '-बडोदें राज-महाल, कामगारी-कारकून नियम ७. ५ प्रुप्रभागः सपाट भाग. जस-हाताचा पायाचा, तळ. 'ऐसे चारी हे सरळ। करचरणतळ। '-ज्ञा १४.१०३. 'पृथ्वीतळ उलयों पहात । ' –ज्ञा १.१५६. ६ व्यापारी, प्रवासी, लगाण, गाउचा, घोडीं इ०कांच्या मुकामाची जागा, अड्डा. ७ एखाद्या ठिकाणीं कांहीं काळ झालेलें सैन्याचे वास्तव्य; मुकाम; छावणी; कॅप. ८ एखा ा पदार्थाच्या राशीने व्यापठेली जागा; पदार्थ ज्या ठिकाणीं असेल ती जागा. (पदार्थ हलवितांना, तेयून दुसरीकंड नेतांना सापेक्षतेनें या शब्दाचा उपयोग करतात ). 'आंबे सगळेच नेऊं नकोस, कांहीं तळावर ठेव., ९ विस्तृत व सपाट भूभाग; मैदान; सपाट प्रदेश. 'या तळाची प्रदक्षिणा चार कोसांची आहे.'

तहान की. १ पाणी पिण्याची इच्छा; तृषा; तृष्णा. २ तळवा; जोडधाच्या तळव्यांतील चामडधाचा तुकडा. ११ ( -न. ) कंभाराच्या चाकाच्या मञ्याची फळी. १२ नाश; रसातळ. ' मानी मेलाचि जरी दुर्जय तरि निजशतात्मजरिप तळा।' -मोस्त्री २. २२. १३ (वणजारी) तांडा. [सं.तल; फ्रॅं. जि. तलै=खालीं, आंत] (वाप्र.) • ऋरणें - मुकाम करून राहणें; डेरा देणें; बिऱ्हाड लावणें. •घालन वसणें-१ (एखाद्या ठिकाणीं) कायम वस्तीच्या इरा-याने राहुणे, उतरणें; आसन, ठाण मांडुणें. २ दुसऱ्याचा पैसा गिळं-कृत करून, खबाइन बेदरकारपों स्वस्थ आणि निर्धास्त राहणे. तळ मारणे. तळची-तळगयाची आग मस्तकास जाणे-(कर्त्याची षष्टी ) रागाने नखशिखांत संतप्त होणें; अतिशय राग येणे. तळ्ने मडके हाणणे-फोडणे-( मडक्याच्या उतरंडीं-तील सर्वीत खालचे मडकें फोडणें ) (ल.) मुळावरच घाव घालणें; समुळ नाश करणें. • झाडणें-(ल.) (सर्व सामग्री, बेगमी इ॰) खाउन फस्त करणे. •थांबणं-( एखाद्याचें ) आसन स्थिरावणे; जनमाची सोय लागगें; था-यास, ठिकाणीं लागणें (कर्त्यांची षष्ठी). ०**न थांवर्णे**-(कर्त्याची षष्टी) एखाद्याच्या पायाला भोवरा पडणें; बुड स्थिर नसणें; भटकभोंवरी करणें. अमारणे-तळ घालुन वसगें: अर्थ २ पहा. ०लागर्ण-पड्ण-(कर्माची षष्टी). (सामग्री, बेगमी इ॰) जवळ जवळ फस्त होर्गे, संपण्याच्या बेतांत येों. तन्हायर वस्तें -राहर्णे-१ विपन्नावस्थेस येंगें; अवदशेस येण; अर्किचन होणें. २ ( छ. ) घरीं बसणें; समाई-कीच्या वांटर्णीतील भागास मुकर्गे (चोर, लुटारू त्यांच्यापैकी घरीं बसगा-बास छुरीचा कांहींही भाग इत नसत त्यावसन.) ३ धंदाच्या ठिकाणीं, नेहमीच्या जागीं असण. (एखादाम) तळावर बस विण-एखाद्यास समाईक वांटणीतील भाग कपार्ळी वाटाण्याच्या अक्षता लावों. सामाशब्द- ०काठो-स्री. शिडाचे कापड तळाशीं लांब ताणण्याकरितां वापरलेली काठी. ०कोंकण-न सह्यादी आणि समुद्र यांमधील देश; कोंकण-परीचा दक्षिण भागः गोवें मुज्ख व त्याजवळचा प्रदेश. ० खंड-न. (कों.) १ जात्याची खालची तारी; (सामा.) जात्याच्या दोन तळगां देशी कोणतीहि एक याअथी रालचे वरने तळखंड असाहि शब्द प्रयोग करतात. २ खालचा भाग; तळ; उदा० भिंतीचे तळ-खंड. ३ फणसाच्या चारखंडास आंतून चारीसारखा अंश (पाती) असनो व वर काँट असतात त्यांच्यामध्य जो दळदार भाग असतो तो. •खडा-पु. खांब ज्यावर बसवितात तो दगड: उथळवाचा दगड. • खग-पु. (माल, व्यापारी जिन्नस इ॰ कांचा) स्थानिक, तळावर हो गारा, गावांतल्या गांवांत हो गारा खप. 'या माळाचा तळखप कमी. ' -मुंख्या ४९. •घर-न. १ घराच्या तळमज-ल्याच्या खार्ली (जमीनीच्या पोटांत) मनुष्य इ०कांस राह-बूट, जोडा इ० कांचा खालचा (ज्यावर पाय टेकतात तो) भागः । ज्यासारखें केलेलें स्थळः खोलीः, दालनः, भुईघर. २ (कु.) माडी असलेल्या घराचा तळमजला. -शास्त्रीको. धाट-पु. १ पर्वताचा स्त्री. सैन्य इ० कांचा तळ उठल्यानंतर त्या ठिकाणी कांहीं राहिलें पायथा. पर्वताच्या पायथ्यालगतचा प्रदेश: घाटवृडी पहा. सह्याद्री-खालचा प्रदेश. [तळ+घाट] • चेपणी-स्री. १ धान्याचा कणगा इ० कांचे तळ धान्य इ०कानी भरून, चेपून सारखें करण्याचा व्यापार. २ एखार्दे मोठें मांडें, कणगा इ० कांचें बुड व्यापेल इतकें स्थितीत (ओक्षें इ० असणें); जमीनसांड, भुईसांड, [तळ-सांडणें] पदार्थ धान्य इ०कांचे परिमाण. 'घागरभर रसाने या काहिलीची तळचेपगी मात्र होईल. ' [तळ+चेपणी ] जमीन-स्री. भात-जमीन. -शे ३.४. [तळ+जमीन] ॰झाडा-पु. १ (घर, खोली इ०) पूर्णपूर्ण रिकामें कर्णे. २ खालपासन वरपर्यंत, कोना-कोप-यांत्रन केलेली, घेतलेली (घर इ॰कांची) झडती; झाडा; तपासगी. ३ (खाद्य पदार्थ, धान्याची बंगमी इ०). खाऊन फस्त: चह, नि:शेष करणें; (सामा.) ( एखाद्या पदार्थाचा, बेगमीचा खाऊन केलेला ) चहामहा; निःशेषता; फन्ना; फडशा. ४ (स्वयं- होणारे कोणतेहि काम; सहज लीलेन करतां यण्याजोगी गोष्ट पाक, यज्ञ, इमारत इ०करितां ) जमीन झाडून, सारवून, साफसूफ 'चित्रं काढणें हें त्याला तळहाताच्या मळाप्रमाणे आहे.' या अथी करण्याची किया. ५ ( सैन्य इ॰काचा ) मुकाम उठल्यानंतर ज्या हिताचा मळ असाहि शब्दप्रयोग रूढ आहे.' तळहाताळा देख ठिकाणीं तळ असेल तेथे कांहीं जिल्लस वगैरे राहिला आहे की काय येण-अशक्य गोष्ट शक्य कोटींत येण (तळहाताला कधींच केंस येत हैं पाहण्याकरितां केलेला शोध; तपासणी; तळशोधणी. ०तृट-स्री. नसतात त्यावहन हा अर्थ). तळहाताला केंस न येजें-अस-व्यापारी जिन्नसांची स्थानिक तूट; तुटवडा. 'तोच माल खरेदी मर्थ नसणें; अंगांत धमक असणे. तळहातावर शीर घेण-करून पाठवा असे लिहिल्यास त्या निशाणीचा माल बाजारांत जिवाची तमा न बाळगणे; (एखाद्या कार्यासाठीं) मरणहि पत्करण्यास तळतूट असल्यास कमी किंमतीचा माल असला तरी ज्यास्त किंमत तयार होगें. तळाची आरी-ली. (चांभारवंदा) जोड्याचा तळ वेऊन घ्यावा लागतो. -मुंब्या ५३. ॰**पाय-**पु पावलाचा खालचा शिवण्याची आरी. तळातळ-न. सप्त पातालापैकी चौथे पाताल. भागः पायाचा तळवा. •पायाची आग मस्तकास जाण- तळातळ पहा. 'इणे जे नर बुडविले। ते नेले तळातळा।'-जै तळची आग मस्तकास जाणे पहा. ०प्रस-स्त्री. १ खाद्यपदार्थ ६४.१९. [सं. तलातल] खाउन सप्पा, फस्त, नि:शेष करणें; (सामा.) (खाद्यपदार्थीचा खाऊन पाडलेला ) फडशा; फन्ना; चहामग्रा. तळझाडा अर्थ ३ पहा. नाहीं. ' –अस्तेभा ११६. २ नायनाट. [ तळ +पुसर्गे ] • ब्रुड-१ वृक्ष इ० कांचा बुंधा; तळ: खालचा भाग. 'तंव तंव होती थोराडें। अकर्माचीं तळबुंडे। आणि जन्मशाखा पुढेंपुढें। घती धांव।'-ज्ञा १५.१६८. २ खळघां-तील. धान्याच्या पेंबांतील (धान्य इ० ने युक्त) गाळसाळ; गदळ: झाडणी. हा महारांचा हक असतो. • बट-पुन. १ माळ जभीनीचा प्रदेश: मैदान. २ डोंगराच्या पायथ्यालगतचा सपाट भूप्रदेश. ३ खालचा भागः अधोभाग. 'ना तरी कढेयातळवटीं। जैसा आपुलाचि बोलु किरीटी। पडिसादु होऊनि उठी। निमित्त-योगें। ' - ज्ञा ४ ७५. (इमारत इ॰कांचा) पायाचा भाग; पाया. ' पाया शोधनि धरातळीं। तळवट बांधिला रत्नप्रवाळीं। ' —मुसभा २.२३. • धर्टी-शथ. खालीं; खालच्या भागांत. ' आकाशिच वर्षे

कीं काय तें प्रतेपणीं पाहण्याची किया: तळझाडा अर्थ ५ पहा. [तळ+शोधण ] •सरा-सरी-स्री, खांबाचा तळखडा: उथळा. •सांड-ऋिव. जमीनीपासून निराळें: तळापासन उचललेल्या तळ इति, तळात-थ, तळाटा-ठा-पु. हाताचा तळवा. तळ+ हात] • हातचा, हाताषरचा फोड-पु.(ल.) अत्यंत प्रिय व नाजुक वस्तुः, अत्यंत प्रिय व जिव्हाळचाची व्यक्ति (तळहातावर झालेल्या फोडास किंचित्हि धका लागूं नये म्हणून आपण फार जपतों या-वहन). तळहाताच्या फोडासारखें वागविज-बाळगण-मानण-( एखाद्या वस्तूची, न्यक्तीची ) अतिशय काळजी घेणें: जिवापाड जपर्णे. तळहाताचा मळ-पु. ( ल. ) अल्प श्रमाने

तळकट नेळेवर सापडायचे

तळकट—वि. १ तळलेला. २ तळल्याचा वास येणारा(पदार्थ); तळलेल्या पदार्थाच्या वासासारखा ( वास ). [ तळणे ]

तळकर-री--नसी. (कों.) १ चटईचा, आंथरीचा तुकडा: (राजा.) तळकर. (गो.) तळकुटें. २ ताडाच्या, माडाच्या झावळीचा उभा चिरहेळा अर्घा भाग. [ सं. ताल=ताड; तल+कट अल्पार्थी ] तळकर----न. (राजा.) आंथरीचा तुकडा: लहान चटई: तळ-कट अर्थ १ पहा.

तळका-- पु. १ निजण्याच्या उपयोगाची लहान चटई; आंध-रीचा तुकडा; तळकट पहा. ' सांडला माझा फाटका तळका. कशी मज ढेकण खाही गे। '-एकनाथपरें ? २ चपाती; चांदकी; लाटी, नीर। तें तळवटी बांधे नाडर। ' –ज्ञा १८.३२२. ' कुंकुमातळवटी | ३ चामडी भाजल्यानें त्वचेला आलेला फोड, फुगोटी. ४ फुग-टिक लागे। ' व्यणी-न. (क.) जमीनीवरील (नदी, नाले, ओढे, लेल्या पोळीचा पापुदा. ५ जोडयाच्या तळाचा फाटून फाटून तळीं इ॰ कार्चे ) पाणी. 'वळवणी आर्ले तळवणी घेऊन गेलें. निघालेला तुकडा; पापुद्रा; (सामा.) कापून निराळा केलेला सपाट. । तळ+पाणी ] • बाद-स्त्री. भुयाराची वाट; चोरवाट. •शोधणी- वापट तुकडा; काप. ( कि॰ उडणें; निघणें, जाणें; काढणें: धेणें ).

 (उमें पीक असलेल्या शेतांतील) पीक कापलेला भाग; (शेतां जाचामुळॅ) जीवितास कंटाळणे; विटणें; उबगणें. –शास्त्रीकों तील ) पीक नसलेला, मोकळा तुकडा; (सामा.) (परणी, नांगरणी, [ तळउळ ] कापणी, निंदणी इ॰ वाचून राहिलेला) शेत जमीनीचा तुकडा. कांबळघावर, झोऱ्यावर राहिलेले थोडें घान्य. धान्य कोठारांत भर-ण्याचे काम महाराकडून करविल्यास या उरलेल्या धान्यावर त्याचा चिरडीस आणणे. २ गांजणे; छळणे. [ र.ळ.तळणे ] हक असतो. [तळ]

तळखंग--पु. (राजा.) शूदजातीय मृत पुरुवाचें ( तो ज्या घरांत, जागत, मेला असेल तंथे वावरणारे ) पिशाच: समंध याची जागेवर पूजा करावी लागते. [तळ∔खांब]

केलेला पदार्थ खाद्य. ३ तळण्याची कढई. [सं. तलन; प्रा. तलण] • बळण-न. तळलेले व इतर पदार्थ; (सामा.) खाद्यपदार्थ. 'तळ-णवळण केलें कोरकें सिद्ध झालें। त्वरित परम तेथें भात हे वेळि-येले। '-सारुह ६.७२. [ तळणें-वळणें ]

तळणी, तळणाटोप--स्त्रीपु. (कों.) कडई. [तळणें; गु. तळणी तळण बोगोण-न. (कों.) तांब्याची खोल. बिनकानाची कढई.

तळणे—सिक. पदार्थ तापलेल्या तेलांत, तुपांत घालून पक करणें. २ ( ल. ) ( एखाद्याची निर्देयतेर्ने ) छळणुक करणें; गांजणें. ६ ( सूर्याचें ऊन इ० कानें ) चटका बसणे; भाजणें; पोळणें, अग्नि-संतप्त होणें. [प्रा. तलणः, हिं. तलना] त द्वता-वि. तळणारा. म्ह० खरचणाराचे खरचते मग काय गेले तळतीचे काय गेले वळतीचे. तळत-पु. (गो.) तळातः, तळहात. [तळहात अप.] ॰फळें -न. (गो.) हात पोहोंचण्याइतक्या उंचीवर टांगलेली फळी.

त ऋतळ — स्त्री. १ ( उन्हाच्या प्रखरतेर्ने होणारी अंगाची ) काहली; उवारा; गदका; खितखित. (कि॰ करणें; होणें);(उन्हाच्या प्रखरतेर्ने येणारी) घेरी; भोंवळ, मुरुर्छा; चक्कर. (कि॰ येणें ). २ संताप: क्षोभ: रागाचा आवेश. (कि॰ येंगे). ३ (पश्चात्ताप, शोक इ॰ कार्ने होणारी मनाची ) तळमळ; अस्वस्थता; अशांति. ४ (-स्त्री.) उपद्रवः; चिरडीस आणणारै कृत्यः; क्षोभजनक गोष्ट. (कि॰ देणें ). [ तळणें द्वि. ]

[ तळत+फळें=फळी ]

उबगर्णे; डगडगर्णे; (अग्निताप; लुधा इ० नीं जिवाची ) घालमेल (तलवार इ० शक्त ). ३ चलनवलन करणें; हालणें. 'पें पाणिया-होगें. २ दु:खार्ने विव्हळ होगें; तळमळणें. ३ संतापार्ने चरफडणें; विये भूमिके। पाणी तळपे कौतुकें। ते रहरी म्हणती लौकिकें। हातपाय आपर्टेण; शाप देणे. ४ रोगप्रस्तपणामुळे दुसऱ्याच्या एन्हवीं ते पाणी। ' न्ह्रा १३.६०९. ४ (एखाद्या वस्तुभोंवतीं )

तळतळाट-पु. १ ( तळतळाचा अतिशय ) संतापाचा, आंब्याचा अर्घा काप. (क्रि॰ कापणें; काढणें; निघणें). [ तळ ] तळतळीचा अतिरेकः; चडफड टः; जळफळाट. २ जुल्ल्म, छळ इ॰ तळका—वि. तळलेला; तत्वन काढलेला. तळकट पहा.[तळणें] | कार्ने चिद्वन गेलेल्या माणसार्ने दिलेला शाप. ( कि॰ घेणें; देणें ). तळकाट की. ( कु. ) झरलेली, झिजलेली वहाण. [ तळ ] ' येक शिब्यागाळी देती घेतो र.ळतळाट गे।' – मध्व ३८५. तळकें —न. धान्याची रास कोठारांत भरल्यानंतर जमीनीवर, युक्त अशी स्थिति. (कि॰ कर्णे; लावणे; मांडणें; होणें). [तळतळ] तळतळाविण-सिक्त. १ चिडविणे: उपद्रव, त्रात देणे:

> तळप-प. हि गांचे एक कणभूषण, 'गळ्यांतली टिका किंवा कानांतले तळप असे दोन नग वधूला...देऊन झालेलेच असतात.' -मसाप ४.४.२५५. [तळपणे]

> तळप-न. (राजा.) १ तळणं. २ तळलेला. पदार्थ तळण पहा. [तळणें]

> तळप---न. (गो.) खडकः पाषाणः कातळ. [सं. तल ] निःसंतानः सत्यनासः निर्वेशः 'म्हणति अदित्यादि सत्या त्या मेल्याचे समूळ तळपट हो। ' -मोसभा ५.८७. २ (देश, गांव इ॰कांची लटालूट, जाळपोळ इ॰कानीं झालेली ) उध्वस्तता; दुर्दशा; नासाडी: बेचिराखी: राखरांगोळी. ' पेंढाऱ्यांनीं या देशाचें तळ-पट केलें. ' ३ ( व्यापक ) ( खाद्य पदार्थाचा खाऊन उडविलेला ) फडशा; पत्ना; निःशेषता; चामहा. 'त्यांनी शंभर लाडवांचें तळ-पट केलें. ' [तळ; तुल० हिं. तळपट=नष्टश्रष्ट ] (वाप्र. ) ० होणें, वाजण-सत्यानास होणें; वाटोळें होणें. ०वाजण-(व.) दिवाळें निघण; दिवाळं वाजणे.

> तळपटाँ-वि. १ (गो.) पाषाणयुक्तः; निर्वृक्षः. २ रखरखीतः; उन्हार्ने भाजलेला. [गो. तळप=खडक]

> तळपणी—स्री. चकाकणें; तकाकणें, तळपणें; चमकणें; लुक-लकी. 'सोमकान्त कासारजीवनीं। मच्छकच्छपाची तळपणी।' - मुसभा २.५९. [ तळपणें ]

> तळपण-अफ्रि. (उन्हाच्या तापाने ) भाजणे; पोळणे; तळतळणें; होरपळणें. [ तळप ]

तळपण-अफ्रि. १ (काव्य.) चमकणे; चकाकणे; तक्तकणें, झळकर्णे. ' जे द्वेषाच्या आवती दाटत । मत्सराचे वळसे पडत । माजि प्रमादादि तळपत । महामीन । '-ज्ञा ७.७२. शोभणें; खुलणें. तळतळणे—अक्रि. १ ( उन्हाच्या त्रासाने ) खितखितणे; 'मकरकुंडले तळपती श्रवणी । ' –तुगा १. २ फिरवलें, परजलें जाणें घिरटया बालणें; भोवंडत, तरंगत राहणें; घोंटाळत, गुटमळत फोकाटयांची गोठ घार.लेली वर्तुळाकार कणंग. हींत एक खंडी राहणे. 'मग हार्ती घेऊन असिलता। रुक्मिया तळपे रथाभीवता।' भात राष्ट्रं शकते. अधिक सांटवण करावयाचे झाल्यास हिच्यावर —ह २४.६८. ५ हपापर्णे. 'कीं मज खायासि गृध्र तळपाव ।' पालोटी उभी करतात. [तळ] -मोउद्योग ९.३७. (तुल० का. तळपु=तेज, प्रकाश ]

बसलेला पुरुष: स्त्री व्यक्ति. [तळण-प]

तळमळ--स्नी. १ (ज्वर, शारीरिक, मानसिक दु:ख इ० काच्या योगानें होणारी ) अस्वस्थता; तडफड, तगमग; चडफड; बेचैन अवस्था; हैराणी. 'तळमळ निववीर रामकारुण्यसिंधु।' मार तळवेमार होत। या नाव आस्मितिक।' -दा ३.७.६३. -रामदास, करुणाष्ट्रक ( नवनीत पृ १७० ). २ हुरहुर; चुटपुट; काळजी. ३ पश्चात्तापः पस्तावाः अनुताप. [ तळजें नमळजें १ दे. तडमड 1

तळमळण --अकि. १ (ताप, दु:ख इ० कानीं) हैराण, अस्वस्य होणे; तडफडणे; चैन न पडणे; चडफडणे; चुळवुळणे; तळमळ होणे. २ चुटपुटणें; हुरहुरणें; चिंतेने अस्वस्थ होणें; कळ-कळणे; हळहळणे. 'मञ्चित्त कौरवांचे चिंतूनि अ-साध-वाद तळमळते।' –मोउद्योग ७.५८. ३ झरणें: उत्कंटेने अस्वस्थ होणें. [तळमळ]

तळमूस—की. धुळधाण; नासाडी; उध्वस्त स्थिति; बेचिराखी: कहर.

तळय, तळई—स्री. (गो.) लहान तळें. [प्रा. तलाई; म. तळें] ' तळयाण-अिक. (क्र.) तळव्याची आग होणें; दुःख होणें. 'धोंडा लागून पाय तळयाला. ' [ तळ ]

केलेली गादी. [ सं. तलिम=गादी; शब्या १ ]

तळवटणे — सिक. दडपण; दावण; तळाला घालणे. [तळवट] । कुळकरण. 

तळवा—पु. हाताचा, पायाचा तळ; तळहात; तळपाय. तळठ; तयठा; तळथा. [ तळहात अप. ] 'जरी स्वर्गी नाहीं कळी। तरी शेंडीतें खांडोळी। जरी न देखें पाताळीं, तरी तळवा घासे। '-कथा १.६. 'धरिती अरुणता तळवं। '-मोकृष्ण १६.३५. [तळ] (वाप्र.) तळव्याची आग मस्तकास जाण-नखशिखांत संतप्त होणें; अतिशय संतापणें; तळची. तळपायाची आग मस्तकास जाणे पहा. मह० तळव्यास लोणी आणि नेत्राप्त थंडी.

तळवार-- पु. १ (माण.) चौघुल्याच्या दर्जाचा एक काम-गार: पहारेकरी. तराळ पहा. २ एक हलकी जात. [सं. स्थलवार: का. तळवार ]

जमीनीवर पेंढा, गवत, दगड इ॰कांची केलेली बैटक, पायाची रचना. २ भात सांठविण्याची जमीनीवर ठेवावयाची बांबुची मजबूत गिरीनें अनाठायीं केलेला खर्च, तळफांटा.

तळवेण--अकि (राजा.) फार वळ अनवाणी चालल्याने तळपी, तळपीण-पुन्नी. ( राजा. ) पदार्थ तळण्याकरितां होणाऱ्या पायांच्या आगीर्ने सर्वांग व्यापन व्यथित होणे. तळयाणे पहा. [ तळ ]

> तळचेमार-- पु. तापलेल्या तब्यावर अनवाणी उभे कहन. कड्यावहन खालीं लोदन, तलांत तळून मारण्याची शिक्षा. 'दरे-

तळशाचे भात-न. १ तांदुळाची एक जात.

तळसर्णे - उकि. १ सप्पा, साफ कर्णे (फांद्या इ० तोडून झाड-पार्ने-क टं इ० तोड्न फांदी, जमीन, केंस इ० काहून शरीर इ०). २ काइन नेणें; तोडणें; छाटणें (फांदा, पानै, झुइपें बेंस, इ०). तळासणें पहा. [अर. तटाशी=नाश, छाट]

तळसाण—स्री. (क्षीं.) पदार्घ तळला जात असतांना येणारा वासः तळणानी घाण, वास. [तळणें:+घाण]

तळ उंचे —सिक. (गो.) अधुमुधं तळणे. [गो. तळचें=तळणे] तळहातणं -- सिक. (पाय इ० शरीरावयव ) हातांनी रगडणें: चेपणें. 'चरण त्यांचे कोमल चांगले। वनीं हिंडताती एकले। तळहातीन करकमळे । ' -रावि १४.७३. [ तळहात ] ( पाठ ? )

तळा२(ठ)दार, तळाटी-ठी, तलाटीदार---५. १ गांवचा तलाठी: कुलकणी: सरकारने नेमलेला कुळकण्यांसारखा वसूली कामगार. तलाठी पहा. २ गैरहजर असलेल्या किवा कामा-वहन तात्परते बडतर्फ केलेल्या कामगाराच्या जागी काम करणारा

तळाटी-ठी-र्सा. तळाठदाराचा, तलाठयाचा हुद्दा, काम;

तळात-थ-- पु. तळहात; हाताचा तळवा; (गो.) तळांत;

तळाफांटा-पु. (प्रां.) उधळेपणाचा खर्चः, उधळपटीः, अतिव्यय.

तळाच---पु. तलाव पहा.

तळावडी---स्री. लहान तळें. [ तळाव ]

तळाचणें --अकि. ( उन्हार्ने अंग, दृष्टि इ० ) होरपळणें; करपण: पोळण: रखरखण: तळपण: उष्णतंची बाधा होजे.

तळावर्त-वि. १ चाउतांना ज्याचा मागचा पाय पढच्या पायास लागतो असा (घोडा). -अक्षप १.९७. २ घोडचावर बसणाऱ्याचा पाय भोंबऱ्यास रागतो असा भोंबरा असरेरहा ( घोडा ). -मसाप २.१.५८. तलावर्त पहा. [सं. तल+आवर्त ]

तळावाटी---स्री. (प्रां.) उधळेपणा; अतिन्यय; उधळे-

झाडणे, उपटणे, तासणें, रंधणे, कापणे, पुसणे, घेणें इ० क्रिया-पदांचा उपयोग करतात. उदा० तळासून झाडणे; तळासून कापग इ० २ तळसणे पहा. हीं दोन्हीं क्रियापदें सामान्यतः एकाच अर्थाचीं आहेत. [तळ=बूड]

तळी—स्री. (गो राजा.) रहान तळें. [तळें]

तः श्री - स्त्री. १ जाते, घरट इ०कांच्या वर्तृळाकार दोन दगडां-पैकी एक: याअर्थी खालची तळी, वरची तळी अम प्रयोग करतात. २ घरटांतील पीठ ज्याच्यावर पडतें तो घरटाखालचा सपाट दगड. लांकडाची फळी, काथवट. ३ एका तामहनांत भडार, फुंकू, विडा, नारळ इ० टेवून तीन अथवा त्यापेक्षां अधिक खंडोबाचे भक्त तें ताम्हन कपाळास लावतात व खंडोबाचा यळकोट असे म्हण-तात तो प्रकार (कि॰ उचलणे; भरणे ). 'धेडा नाचविकिया वरी। तळी आणिली बाहरी। फर्ळी पुष्पी अति साजिरी। ज्ञानदीप सोज्वळ।' –एरुस्व १७.३१. ४ (ब्राह्मणेतरांत रूढ़) नव-रात्राच्या दिवसांत नवपरिणीत वराकडील लोक ताटांत साडी, चोळी, हळदकुंकू, फराळाचे पदार्थ इ० ठेवून नवपरिणीत वधूकडे पाठवितात ती. ( क्रि॰ नेर्णे; पाठविणे ). ५ चिखल, घाणपाणी इ० आंत जाऊं नये म्हणून विहीरीच्या तोंडासभोंवतीं केलेली वर्तुलाकार फरसबंदी, चुनेगच्ची. ६ फुलें, भस्म इ०नीं युक्त अस-लेलें गुरवाच्या भिक्षेचें ताम्हन. ७ विहीर वांधून काढतांना बांध-काम उभारण्यासाठीं खालीं विहिरीत बसविलेली लांकडी चौकट. ८ (गो.) गणपतीची मूर्ति आणतेंवळीं नारळ, तांद्ळ इ० कांची मूर्तिकारास दिलेली भेट. [तळ] (वाप्र.) (एखाद्या कार्याची ) तळी उचलें भरणें-(ल.) ते कार्य करण्यास सर्वोनीं हातभार लावणें; सर्वोनीं मिळून एकजुटीनें एखार्दे कार्य सिद्धीस नेणें. (एखाद्याची) तळी उचलेंग-(ल.) सर्वीनीं कट करून (एखाद्यास) हांकून लावणे, पदच्यूत करणे. 'कशी उचलरी तळी मिळाले ते बाराभाई । '-ऐपो ४११. तळी-तळी राम गार करणे-आपणांस इष्ट ते साध्य करून स्वस्थ बसणें: उपभोग्य वस्तुचा उपभोग घेऊन स्वतःची इच्छा तप्त कहन स्वस्थ बसणें: ढेंकर देणें. तळी(ळीं)राम गार होणें-करणें-(कर्त्याची षष्टी ) ( ल. ) एखादाजवळ गुप्त द्रव्याचा सांठा, घबाड असल्या-मुळें त्याच्या मनास स्वस्थता असणें. तळी भरणें-१ नारळ. विडा, खारीक, भंडार इ० वस्तुंनीं तळी ( उचलण्याकरितां ) सिद्ध करणें. २ (कर्त्याची षष्टी ) (एखाद्या दरिद्री मनुष्यास ). अवश्य त्या वस्तू, पैसा इ० पुरवृन मदत करणें. ३ तळी उचलें पहा.

तळी---स्री. भांगेंत साखर इ० पदार्थ घाटून केलेलें एक खाद्य.

तळाश्वर्णे—सिक. १ (एखार्दे काम, किया इ०) मूळा- तर्ळा—की. १ एका गांवाने दुस-या गांवाची आकसाने व पासन. आरंभापासन, यथासांग करणें, बजावणें, या किया- सडबुद्धीनें केलेली लटालट, मारहाण, जाळपोळ इ०. २ सरकारी पदाच्या ऊन प्रत्ययांत धातुमाधिताला (तळसून) जोडून नोकरांकडून आपले हक्क, हक्कांच्या बाबी इ० शाबीत, वसूल करून घेण्यासाटीं गांवकःयांनीं केलेला हुना. [का. तळिमु=कुटण, मार्णे] •गार-पु. वरील अर्थाच्या तळीत भाग घेणारा मनुष्य.

> तळा-वि. (नंदभाषा.) पंधरा. 'तळी भुर ाला (रुपयांस) चार चिरड्या घेतल्या. ' [ ? ] • आखारू-वि. ( नंदभाषा ) सतराः 'ह्या सातक्याची किंमत तळी आवारू रुपये आहे.' [ ( नंदभाषा ) तळी = पंधरा + आवारू =दोन ] • उधान-वि. (नंदभाषा.) अठरा. [नंदभाषा तळी=पंधरा उधानू=तीन]

> तळील— वि. १ खालचा: खालील. 'समर्थाचिये पंक्ति-भोजनें। तळिल्या वरिल्या एकचि पक्कारें। '-ज्ञा १८४८. 'कटीपासन वरील आंग। अवयव आकारले सांग। मांसोदकें तळील भाग। लवथवित राहिला। ' मुआदि ४.३६. २ बुडाचा. [तऋ]

> तळीच-- वि. तळछेला; तळ्न केंग्रला. [ तळणे ] तळुक — स्त्री. (तंजा.) स्त्रियांच्या नाकांतील चमकी. [ता. तळुक; तुल० का. तळुक=चमकर्णे ]

तर्दे -- न. १ तलावः सरोवरः २ चंद्राभोवतीं कधीं कधीं दिसणारें मोठें मंडल, खळें. तळें मोटें असतें व खळें लहान असतें. [सं. तहः; प्रा. तहः ] म्हः तळं राखील तो पाणी चाखील. ' =सौंपविलेल्या कामापासून, राखावयास दिलेल्या वस्तुपासून मनुष्य आपला थोडाबहुत फायदा करून घेतोच.

तळौर--न. तळवर पहा. 'जगा तळौरी तंवचि वेन्हीं। भणों हे भूत धात्री।'-ऋ २२. [तळवट] तळौटपण-टेपण-न. १ लहानपणः, नीचपण. २ नम्रपणाः, विनय. 'तळौटेपणा बाणे। आंगीं हिणावो खेवणें । तें तेंचि करणें । बहुतकरुनी । ' -ज्ञा १३. १९४. [तळीट]

तळहान-(व.) डोंगराच्या पायथ्याचा मैदान मुलुख.

तळहावणे--अिक. तळावणे पहा.

तळळा—पु. (बे.) गवताची एक जात.

तक्षक-पु. १ पाताळांतील नागांपैकीं प्रमुख नाग; सर्पाची एक जात. ' सत्यप्रतिज्ञ दुर्जय तक्षकसा भीमसेन कोपन हो !।' —मोभीष्म ९.९. २ ( ल. ) दुष्ट, खुनशी व घातकी मनुष्य. ३ सुतारः, सुतारकाम करणारा. [सं.]

तश्चकर्म-न. कातरकाम; जाळचा इ॰ कातरण्याची कला. चौसष्ट कलांपैकीं ही एक आहे. [ सं. तक्ष्=तासर्गे+कर्म=काम ] तक्ष्मण—न. १ (लांकुड इ०) छाटणें; तासणें, रंधणें. २ (सामा.) सुतारकाम. [सं.]

तक्शा-- पु. सुतार. [ सं. तक्ष्=तासणे ]

तक्षीम, तक्षीमदार, तक्षीमदारी-की.पु.की. वांटा, वांटेकरी, वांटगी. तकशीम इ० पहा. तुकडी. 'त्यांत निमे दोन तक्षीमा दुखणियानी पडले आहेत. '-पेद ३.१०२.

तज्ञ-वि. (प्र.) तज्ज्ञ. (एखाद्या विषयांतील, शास्त्रांतील, धंयांतील ) माहितगार; पंडित; कुशल ( मनुष्य ). तज्ज्ञ पहा.

ता-संस्कृतांतील एक प्रत्यय. हा नामाला, विशेषणाला लावून भाववाचक नामें बनवितात. हा प्रत्यय लागून झालेली भाव-वाचक नामें स्त्रीलिंगी असतात. उदा० मधुरता=गोडी; मधुरपणा. याप्रमाणे मिष्टः मनुष्यः पश्च, योग्य इ० पासन मिष्टताः मनुष्यताः पञ्जा: योग्यता इ० भाववाचक नाम होतील. त्व हा प्रत्यय लागुन होणाऱ्या भाववाचक नामांतील व ता लागुन होणाऱ्या भाववाचक नामांतील फरक त्व मध्ये पहा.

ता-( सांकेतिक ) तारीख. त॥ पहा

ता-किवि. (राजा.) तर. 'ता मग्ये जातस कसो ?'-मसाप २.४.३६८. [सं. तत्-तर्हि; प्रा. ता]

तां-सना. (काव्य.) त्वां; तूं या सर्वनामाचें तृतीयेचे एक-वचन. 'मंगळोत्छाव वाग्देवते । तां वदावें रसाळ कथे ।' -वेसीस्व १.६. ' जिणे गरळ पाजिलें अमृत पाजिलें तीस तां।'-केका९१. [सं. युष्मत्-त्वम्]

तां-सना. (राजा. कों.) तें. [सं. तत्]

गळवांत घालावयाचा एक दागिनाः, ताइताची माळ. [ ताईत | सं. आली=ओळ; सं. आलय; म. आळें ]

ताइती—स्री. (राजा.) लहान ताईत. [ताईत]

ताइफा--पु. जमाव; जात [ अर. ] ताइफेश्वार-वि. जात-बार. 'मोहतर्फा बाब दुसरी। जाणोनि लिहिजे चतुरीं। ताइफेवार।' -मेस्तक-पुस्तक जमेलेखन ६८.

ताई की. १ वडील बहीण. २ एक प्रतिश्ति नांव; बहिणीस र्किंवा कोणत्याहि स्त्रीस बहुमानानें संबोधण्याचा शब्द. स्त्रियांना सन्मानाने संवोधण्याच्या बाई, मातोश्री या शब्दांप्रमाणे ताई हा शब्दिह कांहीं प्रांतातून नपुंसकिंगी अनेकवचनीं वापरतात. उदा॰ ताई आलीं ताई गेलीं इ॰ तर कांहीं प्रांतांत हा शब्द पुर्लिगी बहवचर्नी वापरतात. [का. ताय-यी=आई; हिं. ताई=आत्या, चुलती ] साम।शब्द- • आई-स्त्री. (माण.) एक दैवत. हें मूळचें कोंकणांतील आहे असा समज आहे पण हर्जी या दैवताचे प्राबल्य माण तालुक्यांतील एक-दोन गांवांतच दिसून येतें. -मसाप ४.४.

'ब्रह्मसायुज्य हेमासारिखी। मोक्षकळादि पितळ चोखी। पुन ते ताई नुतरे अभिमुखीं। महाप्रळयाच्या।' –ज्ञाप्र ५८५. [सं. तापः प्रा. म. ताव ]

ताईन-पु. १ सोन्याचा, चांदीचा अधेचंद्रकार, नळकंडयाच्या आकृतीचा मुलांच्या गळयांत, दंडाला, मनगटाला वांधावयाचा एक वारीक दागिना. ह्यानें मुलास दृष्ट होत नाहीं असा समज आहे. कधीं कधीं हा पोकळ असून यांत मंत्र लिहिलेला कागद, अंगारा असतो. ताइती, ताऊत हीं याचीं लघुत्वरूपें आहेत. २ मुसलमा-नांच्या थडग्यावरील शवपेटीच्या आकाराचा फुगीर भाग. [ अर. तअवीझः तावीझः हिं. ताइत] जिवाचा, गळधांतला ताईत-अतिशय प्रीतीचा माणुस; कंटमणि. 'कालिदास, भवभूति, बाण-भद्र यांच्यासारखे प्रतिभावान् कवि सरस्वतीदेवीच्या गळ्यांतले ताईत होत. '-निचं. गळचांतल्या ताइता तुला मी आंचुळ घालीते। '-पलाः

ताईत-पु. (दगडी बांधकाम). मोटच्या थारोळचाचा कण्याखालचा दगड.

ताऊज-त-सी. मोठा बांबू; नावेचा, होडीचा बांबू.(विरू.) ताज. ताज अर्थ २ पहा.

ताऊज-त-स्त्री. (गो. राजा.) लहान ताईत.

ताऊस-पु. १ मोर. २ (वाय.) एक प्रकारचे तंतुवाय. सतारीस जसा भोंपळा तसा ह्यास लांकडी मोर वसविलेला असतो व त्याच्यावरील भाग कातडधार्ने महविलेला असतो. ह्यास चार तारा असून त्या सा, प, सा, म ह्या स्वरांत मिळविलेल्या अस-तात. ह्याला सतारीसारखेच पण वीस पडदे असतात. हें वाद्य गजाने वाजवितात. [फा. ताऊम् ] ताऊस-इ, तखत-न. दिल्लीच्या राजांचें इतिहासप्रसिद्ध मयुरासन.

ताओ-पु. (महानु.) ताप; ताव. 'परि लागला ताॐ। घडितां न धरी आअ। ' - ऋ १०१. [ताव]

द्रव पदार्थ. 'घरी कामधेनु पुढें ताक मागे।' -राम ६३. 'रसिकी घ्यावी कशास रुचि ताकी।'-मोभीष्म १०.४. २ सत्त्वहीन, नीरस पेय, पदार्थः 'झाला घालाया घृत-वर्ण नभाचा परामु कवि तार्की।' -मोस्री ४.३९. [सं. तकः प्रा. तकः ] (वाप्र.) नाकाचे पःणी, ताकाचार्थेब-नपु. १ ताकाचा थोडा अंश; थोडसे ताक. २ ताक; ताकवणी, दह्याची कवडी,दुधाची धार, लोण्याचा कण इ० शब्दांप्रमाण वरील शब्द ताकाचे अतिशय लहान परिमाण, अंश दर्शनितोः ताका मिठाक गांठ-(गो.) १ ताक व मीठ यांची २५८. ब्बाय-स्त्री. (गो.) १ बहीण २ भावजई. [ताई+बाई] (कशीतरी) भेट. २ (ल) काटकसर करून कसा तरी केलेला संसार. ताई--( ताओ, ताव याच्या सप्तमीचे एकवचनी रूप. ) ताकाला जाऊन भांडे, गाडगे, लपविणे- दुसऱ्याजवल (महानु.) (सोने इ॰ कांस पारखण्याकरितां) ताव देणें; शोधनी. कांहीं मागावयाचे झालें तर तें उघडउघड किंवा सरळ न मागतां आढेवेढे घेऊन मागणः, द्म-याची याचना करण्याचे पत्कह्न याच-नेकरितां तोंड वेंगाडण्यास कचरणें. ताकास तर लागं न [टोंक] देंगे-( एखाद्या गोष्टीचा दुसऱ्यास ) बिलकूल थांग लागूं न देंगें; टाळाटाळी करून स्वतःच्या मनांतील विचार दुसऱ्यास समजूं न लोगी. २ तृप, लोगी इ०कांतील ताकाचा राहिलेला अंश. [ताक] व्यो. ता म्हणतां ताकभात समज्ञेण-१ ताकभात शब्द पूर्ण उचारला जाण्याच्या अगोदर किंवा त्यांतील ता उचारल्याबरो बर पुढील क, भा, त हीं अक्षरें तर्कानें ओळखणें. २ (ल.) स्थळ, काळ, युत्त व वर्तमान इ० कडे एक्ष देखन कोणतीहि गोष्ट चटकन तर्काने जाणणे, त म्हणतां तंपले समजणे. (धर्माचे) ताक विणे-एखादी वस्तु (तीहि क्ष्ळिक) घरीं मिळणारी असून दुसऱ्यापासून तिचा अभिलाप धरणें. ' कोण वर्तणुक कसी रोज स्वदृष्टीनें पहातां। समज़न पुरतेपण ताक कां धर्माचे पितां। ' -होला १०८. म्ह० १ जिच्या घरीं ताक तिचें वरती गेल नाक=ज्या बाईच्या घरीं ताक होतें तिला फार तोरा असतो. २ ताकापरतें रामायण=ताक मिळ विण्यापुरतें गोड बोलून ताक देणाऱ्या बाईस खुष करणें. (ल.) आपलें काम साधण्यापुरतेंच दुसऱ्याचे आर्जव करणें. २ जेवढें ताक (मिळण्याचा संभव असेल) तेवढीच खुशामत; ताक थोडें तर खुशामतिह थोडीच. सामाशब्द- ०क्तण्या-स्त्रीअव. गरीबीचें अन्न; जाडॅभरडॅं जेवण; मीठभाकर. [तावनकण्या] म्ह • ये रे माझ्या मागल्या ताक कण्या चांगल्या=(छ.) कितीहि उपदेश,कान उघडणी इ० केली, मूळची परस्थिति वदल्ली तरी जो आपला पूर्वीचा हरू, हेका, अवगुण सोडीत नाहीं त्याला उद्देशक ही म्हण योजतात. •कण्यान्ता-वि. (उप) अगडबंब; भोपळसुती; झोड-काम्या. [ताक+कण्या] व्हाद्या-प. ताक व ज्वारीचा भरडा: जाडें भरडें अन्न; ताककण्या; कांदाभाकर. 'ज्या भक्षिती केवळ ताक घाटा।' -सारुह ३.१६. ०तई-तय-तव-तेय-तेव-त्येय-रयेव-तोय-तोव-स्री. फोडणीचें ताकः कढीः महा. [ताक+तोय=पाणी ?] •पाणी-न. ? (व्यापक) दहीं घुसळणें, ताक करणें, लोणी काढणें इ० व्यापार. (फि० करणें ). २ ताक, दहीं इ० ३ जार्डेभरडें अन्न; ताककण्या. ४ (ल.) अल्पाहार; थोडें सांगणें; सूचना; इशारत. २ जरब; सक्ती. 'तों गिलच्यांची ताकीद जेवगखाण. ' शेजारीं दहा पांच ब्राह्मणांचीं घरें आहेत तेथें सम- भारी. ' – भाब २६. ३ (कायदा) सरकारी आज्ञाः मनाई हकूमः यास ताक पाणी मिळते. ' [ताक+पाणी ] •िपठणा-वि. ताक (ई.) ईजंबरान. [अर. ताकीट् ] •िचेठी, पन्न-स्त्रीन. (कायदा ) य पीठ येवढ्या सारख्या लहान बिदागीवरच पुराण सांगणारा (पुरा- सरकाराने आपल्या अधिकाऱ्यास पाठविलेले ताकीदीचे पत्रः लेखी णिक), कथा करणारा (हरिदास); (सामा.) अल्पिवयः; बाताडयाः हुकूमः; (सामा.) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने किन्छ अधिकाऱ्यास दिलेला तुटयुंज्या ज्ञानाचा. [ताक+पीठ] ०पिरा-वि. १ ताक पिणारा. २ ताकीदीचा हुकूम; ताकीद. [ ताकीद+चिठी, पत्र ] ०दार-पु. १ पोरे चांगर्टी । ' -तुगा ३६८८. [ताक+पिणें] • मेढ-मेढी-स्त्री. २ वाजारवुणगे इ॰कांपासून शेत, गांव इ॰कांचें रक्षण करण्यासाठीं ष्ठुसळखांब. [ताक+मेद=खांब] ∘वणी-न. फार पाणी घातलेळें, नेमलेळा मनुष्य, रखवालदार. [ताकीद] अतिराय पातळ, पाणचट ताक. [ ताक+पाणी ]

तांक-स्त्री. (गो.) ऐपतः, सामर्थ्यः शक्तिः, ताकद पहा.

ताँक-न. (गो.) टोंक. 'शिसपेन्सलीला ताँक काढून आण.'

ताकट, ताकड ---कीन. १ ताकाचा अंश शिल्लक असलेलें

ताकर—वि. १ ताकमिश्रितः ताकाच्या अंशाने यक्त (लोणी, त्प). २ ताक पिणाराः, ताकपिरा. 'शाहाणपणे वेद मुका । गोपिका त्या ताकटी। ' -तुगा ३२८१. [ताक]

ता(तां) ऋडा-ित. (लहानसहान, किरकोळ कामें करण्यांत) हुशार; चलाख; (प्र.) ताखडा पहा.

नाकडातुकडा-पु. (दोरी, वस्र, कागद इ०कांचा) लहान-मोठा तुकडा. [ तुकडा द्वि. ]

तःकडी - स्त्री. तराजुः ताजवा. (प्र.) तागडी पहा. 'हृदय ताकडीं जोखा तुम्ही। '-दावि १५९.

ताकत-द-सी. १ शक्ति; बळ; जोर. २ सामर्थ्य; योग्यता; क्षमता. [ अर. ताकत्; हिं. ] ०दार-वि. १ ( ना. ) सशक्त; बलवानः शक्तिमानः २ समर्थः [ताकत+फाः दार प्रत्यय ]

ताकतीक, ताकीत—स्री. (गो.) ताकीद. [ताकीद] त(कतीक--स्त्री. (गो.) घाई; लगबग. [पोर्तु. ताकीद] ताकतीन-किवि. (गो.) घाईघाईनें: लगबगीनें. [पोर्त.]

ताका-पु. (कृषि.) पिकावर, धान्यावर पडणारा एक रोग. याने धान्य काळें पडतें. ताकावण-अिक. (पीक, धान्य इ०) ताका नांवाच्या रोगानें यक्त होणे. [ताका]

ताका-गा-पु. १ मागावरील संबंध, न फाडलेलें कापड; (कापड इ॰काचें) ठाण. २ दोरा; घागा. ३ (ल.) थांग; सबंघ; मागमूस. [हि.: तुल० सं. तंक=बस्न; फा. ताका=बस्नाचा तुकडा]

ताकाबारी—सी. खिडकीवरील तक्ता, फळी: शेल्फ. अर. फा. ताकृ=खिडकी+गरी ]

ताकीद-त-की. १ खरमरीत, सक्तीचा हुकूम: बजावून (ल.) घामट; घाणेरडा ऑगळ. 'गौळीयांची ताकपीरें। कोण काय सरकार इ०कांनीं ताकी इ देण्यासाठीं पाठविलेला मनुष्य, शिपाई.

ताकीस-सी. (गो.) घाई; जलदी. ताकृव--पु. पाटलाग. -शर. [पोर्तु. ताकीत]

ताकोला-वि. (राजा.) अप्रौढ; अद्याप पूर्णपण न वाढलेला; न्यनः अपक्षः विशिष्ट अवस्थेस न पौचलेलाः अपूर्णे. हा शब्द बाप्या, घोडा. बरा इ० शब्दांपूर्वी गुणवाचक म्हणून योजतात. उदा० ताकोला बाप्या=अडबाप्या; बाप्या न झालेला; पो-या. 'हा आतां लेलें साधन. लेंकर्स नव्हे, ताकोला बाप्या झाला.' ताकोला घोडा=लहान घोडा; अडघोडा, तट्टू. ताकोला बरा=( दुखण्यांतून उठून ) हिंद्धफिर्क लागलेला पण पूर्ण बरा न झालेला (मनुष्य). [अर. ताक्+म. ओला]

ताक्या-वि. ताक विकणाराः, ताकविक्याः [ ताक]

ता(तां)खडा-वि. चलाख; हुशार; लहानसहान, किरकोळ कामें करण्यांत निपुण, कुशल; ताकडा. 'ल्याली अस जे मुद-राखडीला। झाली असे तांतडि तांखडीला। ' –सारह ६.३५. [ अर. ताकू. फा. ताख्त=हल्ला, उठाव ? ]

ताग-पु. १ (कृषि.) आंबाडीसारखें एक झाड; सण. याची लागवड बहुतेक सर्व हिंदुस्थानांत होते. याचे पीक वाखासाठीं व हिरवाळ खतासाठीं करतात. याच्या वाखाचीं पोतीं, सुतळी, दोर-खंड ६० करतात. ज्युटतागापासून कापड (गोणपाट) तयार करितात. -ज्ञाको (त) ३ ४. २ वरील झाडाचा तंतु, वाख. ०कृट-पु. ( ल. ) काथ्याकुट; शुब्क वाद. -राको. [ ताग+कुटणे ]

तांग-न. (गो.) १ सोळा पयांचें एक चलन. २ आणेली. तांग ड---सी. (जनावराच्या पाठीवर ठेवावयार्चे) तेल, तुप इ०कांच्या रिकाम्या बुधल्यांचें ओक्ने. [ तांगडणें ]

तांगडणी—स्त्री. १ तांगडण्याची क्रियाः ( मनुष्य, पशु इ० कांस) घट बांधून टाकर्णे; जखडून बांधर्णे. २ इतर लाक्षणिक अर्थी तांगडणे पहा. [ तांगडणे ]

तांगडणें — उकि. १ (मूल, पशु इ॰कांस) पायाला दोरी बांधून जखडरें. २ (मनुष्य, पशु इ०कांस) खांबाशीं आवळून बांधर्गे; मुस्क्या बांधर्गे; शंखलावद कर्णे. ३ ( ल. ) (एखायास) एखाद्या ठिकाणी कांहीं कामावर गुंतवून, परतंत्र करन, खिद्रन, आवळून टाकर्णे; डांबर्णे. ४ ( एखाद्यास त्रास, उशीर होईल अशा रीतीनें ) अडकविण: खोळंबा करण: खोळंबून धरण: ताटकळत, टांगून ठेवणे. ५ ( एखाद्यास अनेकानी अनेक दिशांस ) ओढेंगे: ताणणे; खेंचणें; (एखाद्याची) ताणाताण, खेंचाखेंच, कुतरओढ करणे. 'दोहों घरच्या पाहण्यास दोहींकडे तांगडतात. '६ (जना-वर, वाहन, पदार्थ इ॰कांस ) बेदरकारपर्णे, धसफशीनें,धसमुसळे-पणाने वागविगे, वापरणे, उपयोगांत आणणे; अतिशय खपावयास लावर्गेः; ( घोड्यास ) भरमसाटपर्गे दामटर्गे. ७ सांधासांध कह्नन, ठिगळ देऊन ( जुन्या टोपल्या, वर्स्ने, चटया इ० ) नीट-दुरुस्त मनुष्य; नेता. [ फा. ताज्=मुकुट ] करणें. ८ (राजा.) एखाद्यानें आरंमिलेलें काम त्याच्या हातून सिद्धीस न जाईसें झालें असतां दुसऱ्यानें यथाकथंचित् साधून घेणें. टिकलण्याचा लांव वेन्द्र, बांबू; चिव्याची काठी; हा साधारणपर्णे

तांगडतिंगड—वि. (व.) वांकडेतिकडें.

तागडाँ-पु. (गो.) (उप.) दुकानदार. [तागडी]

तागर्डा-सी. तराजुः ताजवाः तोलण्याचे-दोन पारही अस-

तां(तं)गडी—स्नी. ( उप. ) पाय; तंगडी. [ हिं. टांगडी ]

तागलवार—स्त्री (क्.) आपणांस कंटाळा आला असेल त्या वस्तूचें, जनावराचें विकी इ० प्रकारानें दूरीकरण; विल्हेवाट. [का. तागुळ=राग ? +वाट ]

तागा—पु. १ नाव, होडी ढकलण्याचा बांबू; डांग. 'आतां महाश्रुन्याचिया डोहीं । जेथ गगनासीचि टावो नाहीं । तेथ तागा लागेल काई। बोलाचा या। '-ज्ञा ६.३१५. २ (ल.) थांग. [ताज]

तागा—पु. **१** सर्व अर्थी ताका पहा. २ सं**व**घ: आश्रय: धागा. 'तरी मनुष्यदेहाचा तागा। घेऊनि रुसती जे जगा। '- ज्ञा 94.804.

तांगा-पु. ट'ा; दोनचाकी एक बैलाची किंवा घोड्याची गाडी; टांगा पहा. २ (जुना अर्थ) भाडयाचा खटारा. [हिंदी]

तागाईत--न. कागद चिवट करण्यासाठीं त्याला खळ लाव-ण्याचें हत्यार, उपकरण. ' सुऱ्या कातऱ्या जागाइंत । खळीं घोंटाळें तागाईत। '-दा १९.१.१५.

तागाई(य)त-राध. १ पर्यतः पावेतोः, विवक्षित कालपर्यत. २ पासन. ' मिरजेहून निघाल्या तागायत. ' -ख ८.३८५३ [फा. ता-घायत् ।

तागाइत-वि. तगण्याजोगाः, टिकाऊ. -मनको [तगणे ] तागादणं -- अफ्रि. (को.) (धंदा, काम, संसार इ॰ कांस). कंटाळणें; विटणें: त्रस्त होणें; वैतागणें. [तगादा ]

तागादा-पु. (प्र) तगादा. निकडः, समेमिरा. तगादा पहा. (क्रि॰ लावणें; लागण; बसणें; करणें ).

तागी---स्री. तागाची एक बारीक जात. -कुषि ३७३. --वि. तागाचे विणलेलें (वस्र). [ताग]

तागीद-ताकीद पहा. 'याप्रमाण तागीद करणें.' -वाड-समा २.९.

ताज्ञ—स्त्री. १ (पर्यांच्या खेळांत) पर्यांतील एक डाव; पत्ते; पत्त्यांचा जोड. २ गंजिफांतील एक रंग [फा ताज्; हिं. तास्]

ताज-पु. मुगुट, टोप. 'ते समयीं डोकीस ताज व अंगात अंगरखा व पांढरी सुरवार... ' -मदरु १.१३०. २ पुढारी; प्रमुख

ताज-पुस्ती. १ (नाविक कों.) उथळ पाण्यांत्रन होडी -अित. खपेंग; रखडणें; काबाडकष्ट, कुत्तेघाशी करणें. 'हा गडी दहा हात लांब असतो. याच्यावर खाडीची खोली मापली जाते. उन्हांत, थंडींत, पावसांत, चिखलांत तांगडतो. ' [तं (तां ) गडी ] । उदा॰ दोन ताज खोल=वीस हात खोल. ' स्त्रीनें ताज मारीत ती लांब बांबु; याचा फुळे, फर्डे काढण्याच्या कामीं आंकशीसारखाहि उभयतां रावसाहेबांनीं ताजीमतवाजू देऊन मानपान केले होते. उपयोग होतो. २ मोड्या जातीचा बांबु: याला माणगा असेंहि म्हण तात. [गो. ताज ] •करी-पु. (की. नाविक )ताज टेंकून गलबत चालविणारा. [ताज]

फल, मासफल इ० वर्तविणें; भविष्य. २ फलज्योतिषांतील गणिताची 📗 अर. तअज्जुब 🛚 शाखा. याच्या उलट जातक. [ हिं; सं. जातक]

ताजगी — ह्यी. १ तजेला; तेजी; भरभराट; ऐश्वर्य. ' सिवाजी [ ताज=मोठा बांबू ] राजे यांची ताजगी आतां कानानें ऐकवत नाहीं; ताजगी म्हणजे प्रसन्नताः उत्साहः उमेदः ३ सौख्यः [फा. ताझगी ]

ताज्जवा-पु (गणित) १ गुणाकाराचे विन्हः (×) अशी गुणणें; गुणाकार. ( कि॰ करणें; सिळणें; सिळविणें; चुकणें ).

ताजा-पु. घोडयाच्या तोंडांत घालावयाची चामडयाची महोरकी; अश्वमखकवचः -राव्यको ५.२०. [ अर. ताझी ]

ताजा-पु. १ मोहरमांत मुसलमान लोक हसनहसेनाविषयीं गातात तें शोकगीत. २ ताबूत; डोला. [अर. तअझिया]

ताजा-पु. १ प्रफुछ; टबटवीत. २ शिळा नसलेला; नवा; नवीन. ३ (ल.) गुटगुटीत; गुबगुबीत; लहु: धहुपुष्ट; सतेज (मनुष्य, जनावर इ०). [फा. ताझा], ताज्या घोङथाची गोमाशी-जोंपर्यंत एखाद्याजवळ संपत्ति आहे तोंपर्यंत त्याची खुशामत, हांजी हांजी करणारा तोंडपुजा मनुष्य; पंक्तिपठाण. (सामाशब्द) • कलम-न. पत्र लिहन झाल्यानंतर विस्मरण इ० काने राहिलेला किंवा नवीन सुचलेला मजकूर शेवर्टी लिहितात तो ['ताझा+फा. कलम् ] •तवाना, ताजाताजातवाना-तवान-वि. प्रफूछ; टवटवीत; चपळ: चलाख; अगर्दी तैयार ( मनुष्य. जनावर, वृक्ष इ० ). [ ताझा+म. तवाना ] •रोजगार-पु. भरपूर, भक्तम पगाराची, प्राप्तीची नोकरी, जागा. [ताजा+रोजगार=नोकरी धंदा] ताजीरोटी-स्री. १ ल्ह पगाराची, चांगल्या प्राप्तीची नोकरी. २ खानदानीची, संपन्न स्थिति. ३ सुप्रास भोजन. ( ल.) ४ नवपरिणीत वधू इ० [ताजी+रोटी=भाकरी ] ताजकळ-न. श्रीमंत, अब्रदार, खानदानीचा, पतीचा गृहस्थ. [ ताज्ञे+कूळ ]

ताजी-वि. अरबी (घोडा). [अर. ताझी]

ताजीम की. ( एखाद्याच्या सन्मानार्थ ) उमें राहणें: उत्था-पनः, अभ्यत्थानः, सलामी. (कि॰ देणें; घेणें). 'राजा भीमसेन यास सरकारांत ताजीमवगैरे होती. '-वाडबाबा १.६१. [ अर

होडी थोडक्यांत पडावाला भिडविली. '-कोरिक ३९५. (सामा.) आदरसत्कार; मानपान; मानार्ची वस्त्रे अर्पण करणे इ०. ' त्यांस -रा १०.२१३. [ताजीम+तवाज्र]

ताज्ञब--सीपुन. आश्चर्य; चमत्कार; नवल. 'लढाई कहन प्रथम फत्ते जाली असतां येकायेवीं अशा त-हेर्ने दगा जाला हैं मोठें 

नाज्या-वि. ताजाने, बांबूने गलबत ढकलणाराः, ताजकरी.

मोठा पराक्रम म्हणोन दिल्गीर जाहले. '-मदरु १.७७. २ धातुमय पात्र, तबक. 'सुचिर क्षुधित ब्राह्मण हां हां म्हणतांहि वाढिल्या तार्टी। '-मोकष्ण २२.८६. २ फांसा, नार्के इ० विर-ताजवा-पु. सोने, रुपें इ॰ तोलण्याचा लहान तराजू, कांटा. हित अशी पुतळी; ताट, पुतळीचें ताट असेंहि म्हणण्याचा प्रघात आहे. [का. तहे ] ( वाप्र. ) ताटाला बसर्णे - जेवायला बसर्णे. खण: एखाया संख्येन गुणिल्याचे योतक चिन्ह. २ अशा चिन्हाने ' आता ह्या सर्व मंडळींनी आमच्या बरोबरच ताटाला बसावें अशी माझी इच्छा आहे. ' -स्वप १२९. ताटावरचे पाटा-बर, पाटावरचे ताटावर-श्रीमंतीचा डौल;श्रीमंताच्या बायका काम न करतां आंळसांत व चैनींत वेळ घालवितात. त्यावरून हा वाकप्रचार या अर्थी रूढ झाला. ताटावरून ओढणें-उठिवणें (एखाद्यास) जेवतां जेवतां उठविणें; ( एखादा ) जेवीत असतांना त्याचा अपमान कहन त्याला उठविणे— उहु० ताटांत सांडलें काय आणि वार्टीत सांडलें काय एकच. =जेबतांना एखादा जिन्नस ताटांत सांडला काय किंवा वाटींत सांडला काय एकच. कारण तो जेवणाराच्या पोटांतच जाणार. यावरून जेथे दोघांचे हिता-हित एक असते तेथे त्यापैकी एकाला फायदा झाला काय किंवा दुसऱ्याला फायदा झाला काय सारखाच. 'संभाजी राजे व व्यंकोजी-राजे को गी परके नाहीत. त्यांच्याकडे असलेला मुलुख आपल्या-कडेच असल्यासारखा आहे ताटांत सांडरें काय आणि वाटींत सांडलें काय एकच. '-बाजीराव. २ ताटाबरोबरकाठ=जुगार इ०कांत उधद्धन दिलेला बराच मोठा ऐवज परत मिळण्याच्या प्रयत्नांत उरलासुरला ऐवज खर्च कहन टाक्णे. ३ सोन्याचे ताट परंतु कुडाचा आधार-आश्रय- उर्दिगण=स्वतः चांगला अब्रदार पण कुसंगर्तीत असलेला मनुष्य; हलक्या माणसाच्या मुटीत राहणारा चांगला मोठा मनुष्य: चांगला पण अकुलीन माणुस. 'सोन्याचे ताट झार्ले तरी त्यास कुडाचें उर्दिगण पाहिजे '-पेब ४. वाडबाबा २ एका ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें. सामाशब्द- •काढा-च्या-वि. उष्टें काढणारा. 'मी दासु किंकरू तुझें । देविका-ताट-काढा हें ब्रीद माझें। '-शिशु ७६. [ताट+काढणें] ०पाट -पुअव. ताटें, पाट इ॰ मांडून केलेली जेवणाची तयारी. 'ताट-तअझीम् ] सामाशब्द- •तवाजु-स्नी. ताजीम; बहुमान; पाटाची वेळ असन तशी तजवीज लागूं न शकल्यास मेजाची तयारी टेवावी. ' -( बडोर्दे ) स्वारीनियम ७६. [ ताट+पाट ] देगें. ( कि॰ देगें; येगें ). [ ताठा ] ताटकळ्या हेत बसणें-•फळें-न (गो.) तार्टे ठेवण्याची फळी. [ताट+गो. फळें (एकाद्यासाठीं) तिष्ठत बसर्गे. =फळी ] • शिंगार-च्या-वि. (उ.) पंक्तिपटाण; आयर्ते खाणाराः, खायाला आधीं व कामाला कधींमधी याप्रमाणे वाग-णारा. [ताट+शिंगारणें=श्रंगारणें, शोभा आणणें ] म्ह० आयत-माऱ्या आणि ताट शिंगाऱ्या. ताटाखालचे मांजर-न. पूर्णपणें आज्ञांकित मनुष्यः पित्त्याः बगलबच्चाः ओशाळाः मिधा. 'ते ताबडतोब शांततेच्या ताटाखालचीं मांजरें होऊन जातील, असा सिद्धांत कशावरून काढला तो !! '-नाकु ३.४३. तार्टतककें -नअव. ( व्यापक ) तार्टे, तबकें वगैरे. [ तार्टे+तबकें ]

तार---न. ताजवा. कांटा बरोबर नसल्यानें वजनांत होणारी तफावत, अग्रद्धता, अंतर. ताठ अर्थ ३ पहा.

तार---न. गोणपाट. -शर. ताट्क पहा. [तरट] ( छिहि ण्याच्या चुकीनें 'तरट' चा 'ताट' शब्द वनला असेल ?)

तार--स्त्री. (क.) शेर, साबर इ॰कांसाररूया जिवंत झाडाचें कुंपण. हा शब्द स्वतंत्रपणें कचित्च वापरतात. साधारणतः श्रेरताट, साबरताट अशासारख्या समासांत वापरतात. [ताटी]

ताट---- खरबुजाची एक जात; हैं आंतून तांबूस असून आकाराने चपटे असते. -कृषि ५७२.

रोप. २ जोंधळा, बाजरी, बोरु इ०काचें कांड, काठी. 'पोरें न [ताट+आळें] सांगती, पाळती। त्यांसी जाची नानागती। एक मुलावरी बैसे श्रीपती । ताट हार्ती घेऊनियां । ' –ह ७.२२१. [ताठ, ताड ?]

तार-न. अजमासे पांच रुपये किंमतीचे 'सोन्याचे एक नाणें. पुतळीचें ताट असाहि प्रयोग करतात. ताट अर्थ ४ पहा.

**तार्-**न. (कु. ) स्पष्टार्थ. [ ताठ ? ]

ताटंक-न स्त्रियांचे एक कर्णभूषणः तानवडें. 'नाकीं बाळ्या, राखड्या कणदेशीं।ताटंकातें गोविती केशपाशीं। '-सारुह ७.६४. 'कर्णी ताटंकांचा झळाळ।' - ह १.३५. [सं.]

ताटकळण-अक्रि. १ (बराच वेळ हालचाल न केल्याने शरीर, शरीरावयव इ० ) ताठणें; ताठरणें; जड होणें. २ (फार वाचल्यानें, झोंपेमुळें, तिष्ठत बसल्यानें डोळे) ताठरणें: जड होणें. 'कां बसलासि उगारजा, नृपंगडल सर्व ताटकळलें कीं।' मोभीष्म ६.२७. ३ (एखाद्याची मार्गप्रतीक्षा करीत, वाट पहात ) तटस्थ बसणें. [ताट]

तार कळा, तारकळ-ळी--पुनी. १ तारकळल्यामुळे शरीर, शरीरावयव, डोळे इ०कांस येणारा ताठपणा; जाडय: ओढ; ताठरपणा; ताठरता. (कि॰ बसर्णे; येणें; भरणें ). २ ताटी।'—माज्ञा १२.२. २ समाधि. [ताठ] (अनेकवचर्नी प्रयोग) हातपाय तापणें; आंगमोडे, अळेपिळे

ताटका-स्त्री. १ रावणाच्या बहिणीचें नांव; ताटिका. २ ( ल. ) जहांबाज, कजाख बायको; त्राटिका. ३ ( ल. ) धिप्पाड, कुरूप स्त्री. [सं.]

तारुही—स्त्री. लहान तार. [ तार ]

नाटवा-पु. १ (फुलझाडांचा ) वाफा; तक्ता; रांग. तक्ता अर्थ ३ पहा. 'अग्रभागी उत्तम फुलांचे ताटवे आहेत. '-चित्रसेन गंधर्व नाटक ११. २ फुलझाडांचा मांडव ताटी अर्थ ५ पहा. [ सं. तट; तुल॰ का. तही. ताटी पहा. ]

ताटवा-पु (व.) तथ्या; बांबुची चटई. ' मांडवावर ताटवे घातले.' [ का. तटी=बांबूची चटई ]

ताटस्थ--वि. स्तब्धः (प्र.) तटस्थ पहा. [तटस्थ] सामाशब्द-॰मुद्रा, ताटस्तमुद्रा-स्त्री. ध्यानमुद्रा; (प्र.) तटस्थमुद्रा पहा. ' ताटस्थमुद्रा सकळाकार्णे । तेलघाल्तिां विझाला अग्न । ' **•वायु** – पु. मूर्च्छारोगाचा एक प्रकार.

दोन्ही पक्षांबद्दल ) उदासीनवृत्तिः, तटस्थपणाः, तिऱ्हाईतपणा. ३ ( एखार्दे कार्य इ०कांची ) थांबणुक; तात्पुरतें बंद पडणें. [ सं. ]

तारांक--न. (प्र.) तारंक पहा.

ताटाळे—न. (कर.) ताट ठेवण्याचे लोखडी पद्यांचे घर.

तारिका-सी. ताटका पहा.

तार्टा-सी. १ कामट्यांच्या चौकटीस गवत, पार्ने इ० बांधून (दार, खिडकी, बुंपण, भिंत इ॰कांस लावण्यासाठीं) केलेलें आच्छादन; आवरण; झडप. 'चिता क्रोध मार्गे सारा। ताटी उघडा **ज्ञानेश्वरा । ' –मुक्तावाईकृत ताटीचे अभंग. २ मखराची शोभिवंत** चौकट. मखर पहा. ३ तिरडी. ४ खालीं काठ्या बांधून तिरडी प्रमाणें केलेलें( पळसाचीं पार्ने इ० कांचें ) लांबट ओझें. ५ (फुलझाडांचा) ताटवाः वाफाः मंडपः 'लावण्यवेलीची ताटी लागली। कीं श्रंघा-राची वांठीवं पाइलैली। ' –िशशु ५९७. ६ वुं.पणः, वई ( शेर इ० शब्दास जोडून उपयोग). ताट पहा. 'जयातें अभ्यासाची घरटी । यमनियमांची ताटी । जे मनातें सदा मुठी । धरूनि आहाती ।' –ज्ञा २.३११. 🧕 (पेरूची या शब्दाबरोबर उपयोग. उदा० पेरूची ताटी ) पेरूच्या झाडांची ओळ; रांग. [का तटी=बांबूची चौकट, मखर; तुल० सं. तट ] (वाप्र.) ०कापण-१ हातावर तुरी देणें; पोबारा करणें; गुपचुप पळ काढणें; पसार होणें. २ अव्हेर करणें; अंतर देणें. -राको.

ताटी--सी. १ मुर्च्छा. 'विषयव्यालें मिठी। दिधलियां नुठी

तादुक-न. (ना.) झांपा; लहानसे फाटक. [ताटी]

ताद्व(ट्र)क---न. जीर्ण गोणपाट. ' ऐक भुसाऱ्याच्या पोऱ्या जाउन ताग तूं पेरावा। गोणी ताटुक वळावा। '-ऐपो ५३. [ तरट-ताट=गोणपाट ]

ताटुक, ताट्या--नपु. (कों.) लहान रेडा; रेडुक (अव. तारे ). -बदलापूर २१.

ताट्रक-न. १ जोंधळा, बाजरी इ॰कांचें लहान ताट. २ लहान काठी; कादक. [तांट]

ता(तां)टोळा, तांटूळ—पुन. १ (प्रां. ) केळीच्या पानां-तील मधला दांडा; देंठ. २ जोंधळा, बाजरी इ॰कांचें ताट. [तांट]

ताटगा-वि. १ (एखाद्याच्या) पंक्तीला जेवावयास हजर असणारा: पंक्तिपठाण: कांहीं काम न करतां फक्त जेवणापुरता हजर राहणारा. २ एखाद्या मोठ्या गृहस्थाच्या पंक्तीस वसण्याचा मान असणारा. 'पें बृहस्पती मुख्य आपण। ऐसे स्वस्तीश्रियेचे ब्राह्मण। ताटियेचे सुरगण। बहुवस जेथे। ' - ज्ञा ९.३२५. [ताट]

ताठ-पु. १ ताठरपणा; न वांकणे किंवा वळणे; लवचीक-पणाचा अभाव. २ ( अति श्रमामुळे, वराच वेळ बसून राहिल्या-मुळे शरीर इ० कांस आलेला ) ताठपणा; जाडच. ३ ( ताजवा इ० कांचें ) वजनांतील विचलन; अशुद्धता; तंतोतंतपणाचा अभाव. ( कि॰ होणें; देणें ). 'ह्या ताजन्याला ताठ इतका आहे कीं एक गुंज टाकली तरी कांटा बराबर ' ४ गर्व; दिमाख; ताठा. -वि. १ (शब्दशः व ल.) न वांकणाराः, न लवणाराः, कडकः, न नम-णारा; ताठर. 'ना तो संशतीस ताठ। वज्रलेप।' -ऋ ११. २ न बदलणारा; आपलें धोरण न सोडणारा; अचंचल; निश्चयी; करारी. ३ घट, अंगास चांगलें बसणारें, सैल, लहान न होणारें ( बस्न, अंगरखा ). ४ ताणलेला; ताणून लांब केलेला ( दोर ६० ). ५ तारवटः, ताठरलेलाः, ओढलेला (डोळा इ०). ६ धष्टपुष्टः, धराकराः, मजबूत बांध्याचा. ७ पुरेपूर; भरपूर; तब्बल; पुरता. 'येथून तो गांव ताठ कोसभर आहे. ' 'तो ताठ सहा फूट उंच आहे. ' ८ ठसठसीत; भरदार; घसघशीत (रोप, ऊंस, धान्य इ०). ९ अवि- ॑—ज्ञा १२.२. [ताठणें=जड, बिधर होणें ] नयी: गर्विष्ठ. [ सं. दढ-तह-ताठ -भाअ १८३२.; तुल० सं. तटस्थ.] •वडा-पु. १ गुर्मी; मगह्तरी. २ दिमाख; ताठपणा. -प्रला १६२. [ताठ+वट-ड प्रत्यय]

जाळी.

फुराण: जड होणें. २ (दोर इ॰) ताणून लांब, सरळ केला व धष्टपुष्ट मनुष्य: अगडबंब मनुष्य. ॰गोळा-पु. ताडाच्या फळां-जाणें. ३ (पोट इ०) फुगणें; फुगून ताठ, घट होणें. ४ गर्वानें तील मनज, गीर. [ताड+गोळा ] •पन्न-न. १ ताडाचें पान. फुगणें; मदांध होणें. [ताठ]

ताठर्जे-अिक्त. मुच्छी येर्णे. [ताठी]

ताठम-वि. (कों.) ताठर; धष्टपुष्ट; तमडा; सुदृढ. ताठर पहा. ' ताठम टायबाल्टाला वार लागून पडला. ' -रोज्यू ११३. [ताठ]

ताठर--वि. १ ताणलेलाः न वांकणाराः ताणून लांब केलेला (दोर इ०). २ वाळलेला; कडक: कोरडा; शुष्क; टणक (कागद, पान इ०). ३ (सामा.) लवचीक नसलेला; न वांकणारा. ४ ( झोंप इ॰ मुळें ) ओढरेला; ताखटलेला; जड झालेला ( डोळा इ०). ५ दाट विणीचें; घटमूट; अटस; घट (वस्त्र, कापड इ०). ६ भरदार; घसघसीत (रोंप, पीक इ०). ७ भक्कम; मजबूत बांध्याचे (घर इ०). ८ (व्यापक) अगडबंब; अवाढव्य; भरभक्रम; अव-जड; बोजड (ओझें इ०). ९ पुरेपूर; तब्बल. ताठ अर्थ ७ पहा. [ताठ] ताठरण-अक्रि. (शरीरावयव इ०) ताठ, जड होणे; भरून येणें; ताटकळणें. [ ताठर ]

ताठा-पु. १ (दोर, दोरी इ॰कांचा) ताण; तणावा; ताठपणा. २ ( अंग, शरीरावयव, काठी इ० कांचा ) ताठरपणा; कडकपणा; ल्बचीकपणाचा अभाव. ३ (एकसारखें पहात राहिल्यानें, झोंप येण्याच्या बेतांत असल्याने डोळघांना येणारा ) जडपणा; ओढ; तारवटलेली स्थिति. ४ गर्व; अहंकार; मगरूरी; दिमाख; उद्धट-पणा. (कि॰ भरणें). 'हीन देह आणी ताठा।' -दा २.३.१५. ५ थंडीचा कडका. -शास्त्रीको. [ताठ] म्ह० नार्की नाहीं कांटा आणि कोरडाच ताठा=शेखी मिरविण्यासारखें जवळ कांहीं नसणा-रांचा ताठा अस्थानीं, हास्यापद होय.

ताठा-पु. (गो. कु.) लांकडाच्या उभ्या काठ्या सरळ व एका रेपेंत राहण्याकरितां किंवा वई, कुंपण इ॰ ताठ राहण्या-करितां बांधलेटी आडवी काठी. [ताठ]

ताठी स्वा मुर्च्छा; बेशुद्धि. ताटी पहा. 'विषयन्यार्के मिठी। दिधिलया नुठी ताठी। ते तुझिये गुरुकृपादृष्टी। निर्विष होय।'

ताड- पु. नारळी, पोफळी या जातींतील एक उंच वृक्षः, ताल वृक्ष. हा आफ्रिकेंतून इकडे आला आहे. हैं झाड उष्ण व दमट प्रदे-' उर उघडा घडोघडीं करून कुच, दाखवितां तुज ताठवडा।' शांत होतें. याच्या पानांपासून काढलेल्या तंतूंच्या टोपल्या, परडाा वगैरे करितात. यास पंख्याच्या आकाराचीं पाने असतात. त्यांचे ताठ--स्री. (कु.) इरल्यासाठीं तयार केलेली माणग्याची पंखे करतात. याच्या पानांवर अक्षरें कोरून प्रंथ लिहिण्याचा पूर्वी प्रघात असे. याच्या फुलांच्या देठांतून रस गळतो त्यास ताडी ताठ फळणे, ताठकळी—ताटकळणे, ताटकळी इ॰ पहा. । म्हणतात. [ सं. ताल; प्रा. ताड ] सामाशब्द – ताडभर, तीन ताठर्णे—अक्रि. १ (अंग, नळ, शरीरावयव) भक्तन येणें; ताड उंच -वि. अतिशय उंच. ताडाचा बुंधा-पु. (ल.) धिप्पाड यावर अक्षरें कोह्नन लिहीत असत. 'तींच ताडपत्रें आणि त्याच

अक्षरपंक्ति तसें महाराजांचे झालें आहे. ' -कमं २.५०. २ ताड पत्राचे स्त्रियांचे एक कर्णभूषण. 'ताडाचीं ताडपत्रें, गळा ल्यायली ताडणें. [ फा. (ताडणें+बाजी) ] गळसरी।' -वसा ५५. [ताड + सं. पत्र=पान ] व्यत्छ-न. ताडवक्षाचे फळ. ॰ माड-प. १ ताडाप्रमाणे उंच व सरळ वाढणारी नारंळीच्या झाडाची एक जात. -वि (ताडाच्या झाडाप्रमाणे) फार उंच; फाजील उंच. २ फार खोल (विहीर, खड़ा, तळे इ०). [ताड+माड] •माड उड्डणे-आवेशाने, आनंदभराने उंच उड्या मारणें, बेहोप होणें. •माड सुजर्णे-(एखाद्यानें ) अतिशय, प्रमाणातीत सुज्ञें. (राजा.) ताडमाडास जार्गे.

ताड—स्री. १ नागलीचा, नाचणीचा पढा, गवत. २ कोण-त्याहि हलक्या धान्याचा पेंढा, भुसा, फोलकट. [सं. ताड=पेंढी] ताडक--न. ताडाची फांदी, झावळी. [ताड]

ताडकन-कर-दिनीं-दिशीं-किवि. १ ताडू असा शब्द होईल अशा रीतीनें (चाबुक, चपराक, लाथ इ० मार्गे). २ (ताड असा आवाज करीत) एकदम; चटकन एकाएकी. खाडकन पहा. [ध्व.]

ताडचें सिक. (गो.) वल्हविणें.

ताडुंगे—सिक. (चाबुक, छडी, काठी इ॰ कानीं) मार्गे; चोप देणें: प्रहार करणें; शिक्षा देणें. [सं. ताडन]

ताडुणे सिक. १ (अनुमान, तर्क, कल्पना इ० कांनी एखादी गोष्ट) जाणणः; समजणः; अटकळ करणः. 'त्याच्या मुखलक्षणा-वहन म्यां ताडलें की तो काम कहन आला.' २ तुलना करणें; पड-ताळन पाहणे, अजमावन पाहणें; तुलना करून खरें-खोटें टरविणे; पडताळणें (एखार्दे परिमाण, हिशेब, भाषण इ०). 'मी हें माप पुण्याच्या मापाशीं ताडलें. ' 'त्यानें सांगितलेली गोष्ट मी ताडली.' ं हा गुणाकार दुसऱ्या रीतीनें करून ताइन पहा.' [फा.; हिं.ताड= समज ]

ताडताड--किवि. १ (उडणे या कियापदासह प्रयोग) जोराने आणि वेगानें, उंच. २ आवेशानें; रागारागानें; तावा-हाबार्ने. (कि॰ उडणें; बोल्णें; मारणें ). [ध्व. ताड् द्वि.]

ताडन---न. मार; चोप; शिक्षा. [सं.]

ताडपट्टी-स्त्री. ताडपत्री; तागाचे विणलेले जाड कापड. 'त्यावर ताडपट्ट्यांचें आच्छादन केलेलें असतें. ' - ऐरापु प्र. ११. ५७३. [ ताट=तरट+पट्टी ]

ताडपत्री—की. १ तांबडया किंवा इतर रंगाच्या व पांढऱ्या ताड ] चौकटी असलेलें एक प्रकारचें रेशमी लुगडें. याचा तंजावरकडे प्रचार लावलेलें एक प्रकारचें जाड व जलाभेय कापड. ताडपटी पहा. [ताड+पत्र]

ताडबाजी-- स्री. अनुमानधपका; तर्कः अनुमानः कल्पनेन

ताडमें---न. (व.) घोडें; तट्द.

ताडव--न. (कु.) नाचणीचे सुकें गवत; ताड (-स्त्री.) अर्थ

तांडव--न. ( नृत्य ) १ शिवनृत्य; शंकर आणि त्याचे गण यांचें नृत्य; अभिनयपूर्वक नृत्य; वीररसप्रधान मर्दानी नृत्य. 'वामांगीचा लास्य विलासु । जो हा जगद्रप आभास । तो तांडव-मिसं कळासु । दाविसी तं । ' - ज्ञा १७.८. ' लास्य आणि तांडव । दोन्ही नृत्यांचे भाव। ' - ह ५.६६. २ (एखाद्या क्षुत्रक गोष्टी-बहल ) मोहरीचा मेरु, रजाचा गज, राईचा पर्वत करणे; अतिश-योक्ति. ३ थयथयाटः आऋस्ताळपणा करणें; आदळ आपट करणें. ४ एखाद्या बीजरूप सुत्राचा, गोष्टीचा तिखटमीठ लावून केलेला विस्तार; शब्दपाल्हाळ; अर्थवाद. 'या श्लोकावर क्रानेश्वराने बहत तांडव केलें आहे. '[सं.] • कृष्ण-पु. १ (तांडव नृत्य करताना शरीर वक्र करावें लागतें यावरून) लंगडा बाळकृष्ण. २ (सांकेतिक) महादजी शिंदे; ह्याचा एक पाय पानपतांत जखमी झाल्यामुळें हा कायमचा लंगडा झाला होता म्हणून यास ह्या औपरोधिक नांवानें संबोधीत. 'तांडवक्रष्णाकडे पत्रे पाठवावीं.' - ख ३२६४. [सं. तांडव+कृष्ण]

तांडवर्चे—सिक. (गो.) वल्हविण्यास लावणें गो. तांडचें= **व**ल्हविणें ो

ताडा-पु. ताळा. १ (एखादा पदार्थ दुसऱ्याशीं ) ताडून, तुलना कहन पारखणें; बरा-वाईट ठरविणें. (कि॰ पाहणें). 'ह्या सोन्याशीं त्या सोन्याचा ताडा पहा. ' 'ह्याचा त्याचा ताडा पाहिला असतां बरोबर होतील.' २ ताळा; पडताळा; मेळ; प्रचीति. (कि॰ मिळणें; पडणें). 'हिरोबाचा ताडा मिळत नाहीं.' ३ जोडीचा, तोडीचा, तोलाचा, बरोबरीचा मनुष्य, पदार्थ, जोड, प्रतिस्पर्धी. 'इचा ताडा कोणाला लागत नाहीं.' 'इचा ताडा निखालस.' (ह्या शब्दाबद्दल ताळा हा शब्द विशेष प्रचारांत आहे). [ताळा; फा. ताडा; म. ताडणें ]

ताडा-पु. ( तलवारीचें ) पार्ते; पान. 'कटगार लोखंडी हर-जिनसी ताड्यास मुलामा सोनरी.' -वाडसमा १.७३.।सं. ताल-

तांडा-प. १ एकापाठीमार्गे एक असलेल्या. चाललेल्या आहे. २ या प्रकारच्या बस्राचा शेला. हा वरील लगडयाप्रमाणेंच एका जातीच्या बैल, उंट, मुंग्या इ०कांची रांग, ओळ, समुदाय. असन लांबीला कमी पण अधिक रुंद असतो. हा स्त्रियांनां व पुरु- २ (विरू.) मनुष्यें, व्यापारी, लमाण इ०कांची टोळी, तुकडी. षानांहि वापरतां येतो. ३ या जातीची पासोडी इ० वस्त्र. ४ रोगण समुदाय, जमाव. ३ (व.) (पानें इ०चा) मळा: तांडें: तांडोन.

ताडातडी-किवि. एकाएकीं; अकस्मात; तडकाफडकीं: एकदम. ( कि॰ मर्गें ). ' तो ताडातुडी मेला. ' [ ध्व. ताड ]

ताडातोड-डी--श्री. १ (मायलेकरांची, नवराबायकोची, मित्रामित्रांची इ०) जलमाने झालेली, कलेली ताटातटः वियोगः ठिकाणी येणारा ) ताठपणाः ओढ. (कि० देणेः, बसणेः भरणें ). वाताहात: तडातोड. ( कि॰ करणे ); ताटातूट, वियोग करण्याचा व्यापार. २ (क. ल.) तगाद्यामुळें बरीचशीं कामें माथीं मारलीं गेल्यानें होणारी (एखाद्याची) ओढाताण; कुतरओढ; ओढाओढ. [ध्व. ताड+तोडणें]

तोडगा. 'विद्या सिकविली पंचाक्षरी। ताडेतोडे नानापरी।' तर येत नाहीं उगीच ताडातोडा येतो. ' ३ मुख्य पिकांत पेरलेंलें दुसरें, दुच्यम पीक; इरड, इरवड पहा. [ ? तोडा=तोडणें; तुकडा द्वि.]

ताडाफांटा--पु. (उधळपट्टीनें उडविलेला पदार्थीचा) फडशाः फन्ना; निःशेषता; उधळपट्टी. [ ! +फांटा=निकाल द्वि. ]

इ॰कांची केलेली) मोडतोड; विक्री. 'कांहीं केला ताडामोडा । योग्य समय; कार्यकाल; ऐन वेळ; संधि. 'भरतीच्या ताणावर विकिला घरींचा पाडारेडा। ' -दा ३.४.१३. 'वडलांच्या वेळची महागिरी हकार ' ९ खिडकी, दार इ० कांच्या झडपास अडक-वस्तवानी होती तिचा ताडामोडा करून सरासरी आजपानती विण्याचा पितळी, लोखंडी आंकडा; (इं.) हुक. १० भार; ओझें. दिवस लोटले. ' तोडामोडा, तोडमोड, मोडतोड पहा. [ तोडणें + | ' आपले आंतडचावर विशेष ताण पडणार नाहीं इतकेंच रोज अन मोडणी

द्रव, रसः ताडापासून काढलेली दास. 'मोही जसी गजा ताडी।' जोरानें, तणतणाः (व.) ताडण ताडण. (क्रि॰ जाणें; उठणें; -मोकर्ण ३२.४६. [ताड]

टेविलेली कापडाच्या टाणांची रांग; ओळ; रास; ढीग. २ (सामा.) (शिंपी) शिवलेल्या कपडवास मजबुती, ताटपणा आणण्याकरितां रास; ढीग; समुदाय; तांडा. 'तंवं बनां निंडी । देखीनिली पानांचीं लाविलेली कापडाची पट्टी. ' दोहोंकडे दोन ताणपट्ट्या दिल्या तांडी। ' -शिशु ३११. 'अथवा शरीरातें सांडी। तन्ही इंद्रि- आहेत. ' [ताण+पर्टी] यांची तांडी।हें आपणपयांसर्वे काढी। घंऊनि जाय।' -ज्ञा १५.३६४. तांडा पहा. ३ (गो.) गर्दी; ताणी.

ताडसा--पु. एक प्रकारचा मासा. -प्राणिमो ८१.

तांडें, तांडोन-न. (व) नागवेलीच्या पानांचा मळा; तांडा पहा. 'बाऱ्याचे तांडे यंदा सुकलें. ' [तांडा]

तांडेळ-पु. १ गलबतावरील मुख्य नाखवा. याच्या हातीं तन् ] -वि. चढः, सरस. 'ती तुझ्यावर ताण आहे. ' सुकाणं असते. २ आरमारावरील खलाशांचा अधिकारी. ३ (वंजारी, लमाण इ॰कांच्या तांडचांतील ) मुख्य मनुष्य; पुढारी. [ तांडा ]

ताइचा-पु. ताडी काढणारा. [ताडी]

ताहा-पु. १ (व.) ताठा; ताठपणा. २ ताण. 'जेवणाचा [ताठ]

ताण-पु. १ (दोर, बस्न इ॰कांस ओढ वसल्यामुळ त्याच्या २ (ल.) मोठा राग; संतापाचा झटका; फणकारा. (कि॰ येण). 'वर्माची गोष्ट काढतांच कसा ताण आला.' ३ ( -पुन. ) अविरत श्रम; सततोद्योग; परिश्रम; ( अति श्रमाने शरीर इ॰कांस येणारा ) गळाठा: शीण: थक्वा: ग्लानि: ओढ. ४ अतिशय, सक्त तगादा: ताडातोडा—पु. १ टाणाटोणा; छाछु; मंत्रतंत्र; जादूटोणा; तांतड; निक्रड; नेट लावणे; अडचणींत आणणे; संकटावस्था प्राप्त होर्णे. 'रोजमुरा आला नाहीं म्हणून आम्हास ताण बसला.' ५ -दा ५.२.५. २ गाण्याचे, कवितेचे एखाददुसरें कडवें. 'गाणें तसदी; निकडः तंगी; तारंबळ; चिमटा; तंगचाई. (कि० भरणें: लागणें; वस्णें ). ६ अडचण, ओढ होण्याजोगी उणीव; तुरवडा. उदा॰ दाण्याचा-पिकाचा-पावसाचा-पैक्याचा-ताण. (कि॰ पडणें ). ७ (पाऊस ) उघडणें; राहणें; खुलणें; उघाडी; उघडीक. (कि॰ देंगें ). 'पावसानें चार दिवस ताण दिला म्हणजे लष्कर ताडामोडा-पु. (भांडींकुंडीं, दागदागिने, किडुकमिडुक वाहर पंडल. '८ -न. (एखाद्या कार्यास) अनुकूल परिस्थिति; खार्वे. ' [ सं. तन्=लांब करणें; तुल० ग्रु. ताण=टंचाई ] (वाप्र.) ताडित—वि. १ मार, चोप दिलेला; ठोकलेला; ताडन केला (एखायावर) ताण तोडणे-एखायावर तणतणणे; ताशेरा झाडणे. गेंछेला; बडविलेला ( माणुस, नगारा ६० ). २ शिक्षा दिलेला. [सं.] ताण देण-१ लांबणीवर टाकणें; खोळंबा, विलंब करणें. २ लंघन. ताडी—स्त्री. ताडाच्या पोयीपासून निघणारा मद्योपयोगी उपास करणें. - शर. ताणें ताणें, ताणताण-क्रिवि. आवेशानें; मार्णे; उडणें ). सामाशब्द- ०पद्मी-स्री. १ (बांधकाम) केची-तांडी-की. १ कापडाच्या दुकानांत विकीकरितां मांडून पैकीं ज्या भागावर ताण पडतो तो (कैचीचा) लांकडी भाग. २

ताण-न. (कों. कु.) समुद्रास येणारी भरती; खाडींत, नदींत पाणी वर चढणें. ताण अर्थ ८ पहा. ( कि॰ येणें ). [ सं. तन्= पसरणें ]

ताण-न-स्त्री. सरशी; चढाई; वरचढपणा. (कि॰ होणें; करणें ). ' इंग्रजांच्यावर मराठ्यांची ताण झाली. -इंप १३५. सिं.

ताण--वि. (गो) गबर, श्रीमान.

ताणणी-की. (तंत्रु, छत, चांदवा, ताणा इ०कांस) ताणुन ताठ करण्याची, तणावा देण्याची किया. [ताणण ]

ताणर्ज--उक्ति. १ ओढणें; लांब करणें; ताण देणें. २ एखा-ताढा पडला. ' -बि. तगडा; घिप्पाड; तरणाताठा. 'ताढा जवान.' यास ) आशा लावून लेंबिकळत, तरंगत ठेवणें. ३ ( मनुष्य, जना-वर इ०कांस ) प्रमाणाबाहेर राबविणें: तांगडणें: ताबडणें. ४ रागें भरणें; खरडपट्टी काढणें; खडसाविणें. [ सं. तन्=पसरणें, लांब करणें; हिं. तानना; गु. ताणवं ] ताणून, हातपाय ताणून निज्ञणें विकरी ६० जनावरांच्या आंतडयांची केलेली वारीक दोरी. ही आरामशीर, मनमोकळेपणानें, निश्चितपर्गे झोंपणें. -अकि. गमणें: चालढकल, अळमटळम, आज-उद्या करणें; गुटमळणें. [ सं. तन्= लांब करणे 1

ताणरें वर्चे - अकि. (गो.) रागारागान बोल्णें; तणतणणें. ताणा-पु. १ (विणकाम) (मागावर ताणून लांब केलेलें) न्म सतः धागाः याच्या उलट बाणाः 'कां तांधुवाचा ताणा। तांधु घालिता ५ ्गा। तो तंतुचि विचक्षणा। होय पद। '-ज्ञा १८.३६०. २ (राजा. कों.) वेळ; वेळी. ३ (राजा.) वेळाच्या प्रत्येक पर्वास फुटणाऱ्या कोंबळ्या तंतूंपैकीं प्रत्येक. यांनी वेल वृक्ष इ०कांस वेंटाळून धरून राहतो; पागोरा; वेलाची फूट. ४ ( दुधाळपणा, भलेपणा इ० सद्गुणांना कारणीभूत घोडा, बैल इ० जनावराचें) विज-बट; अवलाद; मातृपरंपरा; जात. ५ कोळघाच्या घराचा, जाळघाचा लांब तंतु. [सं. तान≔तंतु, धागा; म. ताणणें ] (वाप्र.) ०काढणें -(माण.) सुत मागावर घालण्याकरितां तयार करणें; उभे दोरे लावून घेणे. सामाशब्द- ॰पाजणी-स्री. १ ताण्यास ताठपणा आणण्याकरितां खळ लावण्याची किया. २ (ल.) जिकीरीचे, दगदगीचे, त्रासाचे काम. ३ त्रास, दगदग, जाच, कुतरओढ, ओढाताण याअथीं जिबाची ताणापाजणी असाहि शब्दप्रयोग कर-तात. [ताणा+पाजणे]

ताणां—पु. (गो.) मोठा दांडा. [ताणा] तॉणॉ--पु. मोठी ऊ. [टेणा]

ताणाताण —स्री. १ पुन्हां पुन्हां, जोरानें, धसफस कहन ओढर्णे; ओढा ओढ; ओढाताण. २ (ल.) मनाची अस्वस्थस्ता; ओढ: व्यय्रता. [ताणेंग द्वि ]

ताणापणा--पु. (क्रोधाचा) जळफळाट; चडफडाट; फण-फणर्गे: तडफड्गे. [ताणर्गे+पणा]

ताणारी—स्री. (विणकाम) मागावर घातलेला ताणा ताण-ण्याचे साधन, उपऋरण. [ ताणा, ताणा) ]

तागी—स्री. (ताणा याचे अल्पत्वदर्शक रूप) उभ्या सुताचा, ताण्याचा कांहीं भाग, तुकडा. [ताणा ]

ताणी—स्री. १ (गो.) सुताचा झेळा; गुंडी. २ गदी; दाटी. तात-पु. १ वाप; पिता; वडील. ' सुरयानी त्यासि म्हणे वदतां हे अञ्चम कायहो तात। ' -मो आदि ९.४५. 'मागिस तें दुम्बीदन कैचें या तापसा जना ताता। '-मोअनु २.११. २ वडील म.णसास (उदा॰ सासरा) आदरानें संवोधावयाचा शब्द. 'सावित्री म्हणे ताता, ऐसा न घडे विचार। तुम्हा तिघांवांचून आधीं न करी भोजन। '-वसा ५६. [सं.]

तांत-नी. १ तंतु; तार; धागा; बारीक दोरा; तातू. २ मेंडी, कापूस पिंजण्याच्या कमानीस बांधतात. 'मजला तात करून कां द्याना। ' -भज ५६. [सं. तंतू]

तातकथरया-पु. १ नाचतांना होणाऱ्या आवाजाचा वाचक शब्द २ ( ल. ) मुलें खेळतांना करितात ती क्षिंबड; धिंगामस्ती; धुमाकूळः, थयथयाटः (मुलांचें - मजा मारतांना ) नाचणे, गाणे, खिद-ळणें इ० नाचरंग. [ध्व.]

ता(तां)तड, ता(तां)तडी--स्री. १ निकडीची वेळ; लवकर होण्याची जरूरी. (कि॰ लावण, करणे). २ घाई: जलदी: लग-बग; घायकूत. ( कि॰ असणें: होणें; लागणें ). 'तातर्डे येवोनि मिळतां तेथ। '- मुआदि ४.१११. 'तातडी जाहली श्रंगारासी। काजळ ठायीं ठायीं माखरें मुखासी ।' -ह ३१.१९९. ३ निकडीचा हुकूम; देखत हुकूम. ' सुटेल तातडी । पाटील बुवाची । मग पडेल माडी। '-भज ४४. [तांत ?] तातडसार-वि. १ कामांत ग्रंत-लेला; घाईत असलेला. २ लगवाया; घायकृत्या; अधीरा. [तातड] तातडीं, तांतडीं-किवि. घाईनें; त्वरेनें; लगवगीनें. 'यापरि बोलोनिया तांतडी। इंस सोडिला तये वेळीं। '-कथा १.८.३३. [तातड] तांतडी-स्त्री.गर्दी; घाई; निकड. 'जेंचि पिंडीं तेंचि ब्रह्मांडीं। प्रचित नाहीं कीं रोकडी। पंचभूतांचीं तांतडी। दोहीकडे। ' -दा ९.५.४०. [ तातड ]

तांतडणें - अकि. घाईँत असणें; निकड लागणें; तांतडीनें, त्वरेने युक्त होणें. [तांतड]

तातर्णे-अफ्रि. तप्त होणे; तापणे. 'विरहानले तातली।' -शिशु १९६. 'तात्रलिये मुसँ। मेण निघोनि जाय जैसें। '- ज्ञा ६.२४९. 'तातलों असे अग्नि जालीं। म्हणोनियां।' - स्निप् २.३८.८६. -सि. त्रास देणें, त्रस्त करणें. - शर. सं. तम्-तांत; तुल० सं. तप्त-तत्त-तात. -राजवाडे ]

तातपुरचा-ता-किवि. प्र. तातपुरचा. तातपुरचा पहा. –शास्त्रीको.

तात्रा-पु. गलथा इ०काच्या खालची पट्टी.

तात(ता)वर्ण-अफि. १ (अनेक कार्मे, दुःख इ०कांनीं). त्रासणें; त्रस्त होणें; जिकीरीस येणें. २ (कांहीं कार्यात व्यय असतांना कोणी कांहीं विचारिल्यास ) रागाने ओरडणें: चिरडीस जाणें: कातावणें. [ सं. तांत ]

तातिवर्णे -- सिक. तापविणें; तावणें. 'पण जो मधु हिंदु-स्तानाप्रति। कल्पौरुखेआचा रसु काढिति। अभिवरउनु कढविति। |तातौनियां।' –िस्त्रपु २.२२.५५. [तातर्णे≕तापर्णे ]

तातवेळ-की. तीवता; तीक्ष्णता. 'याच देहीं आपुरु डोळां। जंव न भोगिजे मुक्तीचा सोहळा। तरी वैराग्याच्या तात-वेळा। कां शिणावें। '-विपू १.२८. [सं. तप्त ?]

तातवेळा-ळां--किवि. १ त्या वेळीं. ' जुंझ होईल तात-वेळा। ' - उषा १.१९७. २ त्या उद्देशाने. -मनको. सि. तावत् + सारांशः मिथतार्थः भावार्थः मतलबः अभिप्रायः २ हेतुः धोरणः वेला ]

ताता--स्री. (गो. बालभाषा) झोंप.

तांतियाळी-वि. पुष्कळ अंडीं घालणारी (कोंबडी). तांति-याळी व मांसल असे कोंबडगांचे दोन प्रकार असतात. [गो. तांती=अंडें 1

ताती—सी. इजा; ताप; बाधा. ' लाठा आइकिजे ईसाइन्यु वीरु। दुजा संभुचा अवतारु। मानु गोसावीयां समानु। म्हणौनि न ये ताती करं। ' -उषा १०७१. [ सं. तम्=श्रमणें-तांत; तुल० सं. तप्त-तत्त-तात. -राजवाडे ]

तांतीं--न. (गो.) अंडें. [ ] ॰ पिलॉ-पु. (गो.) मूलबाळ; आबालवृद्ध. 'घरांतील एकूण तांतींपिला आजारी पडले आहेत. '

तां(ता)तू-पु. १ धागा; दोरा; तंतु; तार; सूत. 'जैसा फुलाचेनि सांगातें। तांतु तुरंबिजे श्रीमंतें। '- ज्ञा १८.८२२. २ पिंजलेल्या कापसाचा तार. ३ (बायकी ) मुळांसकट उपटलेली व सोळापेक्षां कमी कांडीं नसलेली हरळी गवताची काडी. लग्ना-नंतर पांच वर्षे मुली ह्याची नवरात्रांत अष्टमीच्या दिवशीं पूजा करितात व हा देवीस अर्पण करितात. ३ (बायकी) एक एक हात लांबीचा रेशमी दोरा. लग्नानंतर नवपरिणीत वधूनें त्याची महालक्ष्मीवत म्हणून पांच वर्षे पूजा करावयाची असते. ही पूजा प्रतिवर्षी आश्विन द्यु. १४, वद्य ८ व १४ या दिवशी करितात व शेबटल्या दिवशीं हा दोरा बोळवितात. मुर्लीने ह्या दोऱ्यास आपल्या लयाचे जितके क्षे असेल तितवया गांठी द्यावयाच्या असतात. [ सं. तंतु ]

तांतृंत-सना. (गो.) त्यांत.

तांतो(त) छ-- पु. (गो.) एक प्रकारची तांबडी सुगी;

तातोबा, तात्या---पु. बापास किवा तत्सम वडील पुरुषांस सन्मानानें संवोधण्याचा शब्द. [ सं. तात=बाप ]

तातोबाची मढी---स्री. (ना.) (उप.) दुबळा व रोड मनुष्य.

तात्काल-ळ-किवि. त्या क्षणीं; लागलींच; (प्र.) तत्काळ. [तत्काळ]

डीचा; त्या वेळीं आवश्यक असलेला. -शर [सं.]

तात्त्वक न. (तात्विक हें चुकीचें रूप) सार; सारांश; निष्कर्षः; भावार्थः; तत्त्वः; तत्त्वांशः. –वि. १ तत्त्वाला, सत्याला धरून आतिथ्यः. [ थाटमाट अप. ] असलेला; खरा; वास्तविक; न्याय्य; प्रामाणिक. २ तत्त्वशास्त्रासंबंधीं; तत्त्वविषयक. ३ तत्त्वशास्त्रज्ञ. [सं. तत्त्व]

उद्देश; कारण. [सं.] तात्पर्यार्थ-पु. ( लेख, भाषण, हकीकत इ०कां-तील ) सार; रहस्य; निष्कर्ष; तात्पर्य; गोळाबेरीज. [तात्पर्य+ सं. अर्थ ]

तात्परचा---किवि. मुद्दामः जाणून बुझूनः बुद्धिपुरःसरः सम-जून उमजून; याच्या उलट सहजासहजीं; यद्रच्छेनें. ' मी ज नको म्हणतों तें हा तात्पुरचें करतो. ' [सं. तत्पूर्वक, तत्पुर:सर]

तात्प्रता-वि. १ त्या वेळेपुरता; हंगामी, चालचलाऊ, ती वेळ निभावण्यापुरता. २ (ना.) मुद्दामः, तेवढधाच कामाकरितां. ३ (ना.) लगबगीनें. 'रामचंद्रराव कैदेंत गेले हें ऐकतांच मी तात्पुरता येथे धांवृन आलों. ' [ सं. तत्+म. पुरता (पुरणें ) ]

तात्या-पु. १ (सामा.) वडीलधाऱ्या पुरुषास उद्देशून आद-रानें वापरावयाचा, संबोधण्याचा शब्द. २ मुर्ले पंतोजीस उद्देशून योजतात तो शब्द. ३ (सांकेतिक) पेशव्यांचे एक सेनापति हरि-पंत फडके. –ख २४९१. –पया १३३. 'तात्यांत तात्या हरि-पंत तात्या । ' [ सं. तात ] **ंपंतोज्ञी-प्र. १ मराठी शाळामास्तरः** गांवठी शिक्षक. २( निंदाव्यंजक ) जुन्या वळणाचा शिक्षक.

तांत्रिक—वि. १ तंत्रशास्त्रांतील विधिनियमांप्रमाणे वाग-णाराः तंत्रशास्त्रवेत्ताः शक्तिउपासक. २ उपासनामागीय पूजाविधि, मंत्र इ० जाणणारा व त्यामार्गे वर्तणारा. ३ (जारणमारण, धार्मिक विधि, मंत्र इ॰ कांच्या ) तंत्रासंबंधीं; तंत्रविषयक; तंत्रोक्त. ४ (स्वत:च्या धंद्याचे कलेचें ) वरवर, तुटपुंजें ज्ञान असलेला. ५ जीं अंगे वगळता रेत नाहींत तींच टेवन, बाकीचीं गौण अंगें सोड्डन केलेला (धार्मिक विधि, कृत्य इ०). 'त्यानें कथा तांत्रिक केली.' ६ (सामा.) संक्षिप्त रूपाने आचरलेला. 'मार्गी सर्वकार्मे तांत्रिक करावीं. ' ७ तात्पुरतें; संक्षेपरूप; त्रोटक. ' सांप्रत पैशाची अडचण आहे, खर्च तांत्रिक करा. ' [ सं. तंत्र ]

तांथ, ताथु-थू-पु. (प्र.) तांत; तंतु. तातू पहा. 'केऊता ताथु पटु। सांडील तो।' –ज्ञा १८.२१९.

ताथरया--पु. धिगामस्ती; धिगाणा; थयथयाट. तातकथरया पहा. [ध्व.]

ताथवड, ताथोड-र, ताथा-वि. (कों. ना. व.) १ ताजा; शिळा, वाळका नसरेला. 'काथी ताथी साथी चरसह चाक-तात्कालिक--वि. १ त्या वेळचा; त्या काळचा. २ निक- वत चुका, '-अमृत ३४. २ नवा; नवीन; अगर्दी अलीकडचा; सांप्रतचा. [फा. ताझ ]

ताथाँमाथाँ-पु. (गो.) बडेजाव; बरदास्त; पाहुणचार;

तां(ता)दळा--५. १ (तांदुळाच्या दाण्यासारख्या आका-राच्या) पापाणास राहुर फांसुन बनविलेला अवयवरहित, आकाररहित देव; निरावयवी पाषाणाचा देव (गणपति, म्हसोबा इ० प्रमाणें). बरेंच जाड झाल्यावर तुपाचा हात लावलेल्या ताटासारख्या पसरट 'बाण तांदळे नर्भदे देव।' -दा १९.५.२. 'देवीचा तांदळा भांडयांत तें ओततात व थापून त्याचे सुरीने तुकडे करतात ( असे फार मोठा व शेंदूरचर्चित अकाळविकाळ असा फार भयंकर होता. –धर्माजी २०८. २ (ल.) बेडौल व वेडेंवांकर्डे भांडें, पदार्थ.[तांदूळ] तांदळां--पु. (गो.) एक प्रकारची पांढरी मासळी. [म. तांदूळ; प्रा. तंदुल=मत्स्यविशेष ]

पांढरा असतो. -कृषि २८३.

तांदळीपोन-स्रो (सोनारी धंदा) तांदुळासारखे बारीक अणकुचीदार सोन्याचे मणी ओंवृन त्यांचे दोनपासुन पांचपर्यंत सर असे पटवावयाचे कीं सर्व सरांना सामान्य असा जाळीचा मणि त्या सर्व मण्यांच्या मधोमध राहील. अशा तन्हेने केलेला स्त्रियांचा एक दागिना. [तांदूळ+पोत]

तांदळ-न. (गो.) तांदुळाचे धुवण. [तांदूळ]

तादातम्य -- न. १ (दोन) पदार्थाचे परस्पर अद्वेत, एकरूपताः 'अग्नि आणि अग्नीची ठिणगी या दोहोंच्या तादात्म्यासारखें परमात्मा आणि जीवात्मा यांचे तादात्म्य आहे.' २ आत्मे अथवा भावना यांमधील अद्वेत, एकरूपता; एकतानता, ऐक्यभाव. [संा आकार] तत्=तो+आत्मा ]

तांदुराधतुरा-पु. घोडयाचा एक रोग; यांत घोडयाचे २.२६०.

तांद्(दू)ळ--पुअव. १ एक धान्यविशेष, भात कांड्न, साफ कहन काढलेले दाणे २ हरीक, राळा, वरी, बरटी, सावा, कांग इ॰कांचे भाताच्या तांदुळाप्रमाणेंच तूस काइन साफ केलेले दाणे. ३ उपासाच्या दिवशीं फराळाकरितां, (साळीचे) तांदूळ तुपावर भाजून नंतर शिजबून करतात तो भात;सोजी,धान्यफराळ. ४ तांदुळाच्या आकाराचे सोन्याचे मणी. हे ओंबुन तांदळीपोत करतात. तांदळी पोत पहा. (तांदूळ शब्दाचा एकवचनी उपयोग केल्यास एक दाणा असा अर्थ होतो ). [सं. तंडुल] उक्कड, उपजे तांदूळ-पु. (हेट.) भात प्रथम उकडून नंतर तयार केलेले तांदूळ. सुरय तांदूळ-पु. (हेट.) भात न उकडतां कुटून तयार केलेले तांदूळ. •गोटा-पु. १ (ब्यापक.) तांद्ळ आणि इतर सर्वसामान्य धान्ये. २ तांदु-ळाचा दाणा. [तांदूळ+गोटा=दाणा] •धुणी रोवळी - स्री. तांदृळ धुण्यासाठीं केलेली बांबूची, पितळेची टोपली. वमांडा-आंबोळी. तां दुळी हुलचा-पु. खांडव्याच्या वडचाप्रमाणे पकानः

खाद्य ). --गृशि १.४१८.

तांदुळजा-चा--पु. एक पालेभाजी; चवळाई. या वन-स्पतीच्या तीन जाती आहेत. त्यांपैकीं एक भाजीपाल्याकरितां बागेंत लावतात. दुसरी रानटी असून तिचा औषधी उपयोग आहे तांदळो-स्त्री. नाचणीची एक हळवी जात; हिचा दाणा व तिसरीची धान्याकरितां रोतांत लागवड करितात. तांदळजाचें धान्य इतर धान्यापेक्षां फारसें कमी पौष्टिक नसतें. -ज्ञाको(त) ४०. [तांद्रळ]

> तादृश-नि. १ त्याच्यासारखाः त्या प्रकारचाः तसा. २ साधारणः जेमतेमः यथातथाः विशेषसा, तितकासा, तितपत, म्हणण्याजोगा नव्हे (चांगला, उपयोगी, सुरेख इ०); अकरणह्रपी प्रयोग. जर्से:-घोडा घेतला परंतु तादश नाहीं; रोजगार मिळाला परंतु तादृश नव्हे. 'त्या वेळेस मराठी भाषा तादृश परिपक्कतेस आली नव्हती. ' -नि ३१०. ३ अल्पिहः; यर्त्किचितहि. ' हमाल घेतला खरा पण त्याचा तादृश उपयोग नाहीं. ' [सं. ]

ताधडु—सी. (ना.) घाई; धांदल. [तातड]

ताधरावि(व)ण-सिक्त. (कों.) (एखाद्यास कांहीं कार्या-दोन्ही पाय सुजून मोठे घट-नारळाप्रमाणे होतात. -अश्वप विषयीं ) गदी, घाई करणे; त्वरा करून घाबरविणे, घाबरें करणें; तगादा लावून गोंधळून टाकणे.

तान् - राअ. (राजा. कुण.) पर्यंत; पावेतों. - मसाप २.३६१. तान—स्री. १ (संगीत) सूर; स्वरः २ आलाप; लकेर; स्वरांचा केवळ आरोह करणें. 'गंधवींच्या भिरतें होतें नभ सर्व मधुर तानाहीं। ' - मोअनु ७.४३. ३ (संगीत) स्वरांनीं रागाचा विस्तार करणें. याचे मुख्य गुद्धतान व कूटतान असे दोन प्रकार आहत. स्वसंख्येवह्न तानचे आर्चिक, गाथिक, सामिक व स्वरां-तर असे चार प्रकार होतात. शिवाय वोल्तान, दूनीची तान इ० प्रकार आहत. शिवाय औडुव, षाडव व संपूर्ण असहि ताने चे भेद मानले आहेत. ४ (अक्षरशः व ल.) एका दमांत, नेटांत केलेली क्रिया: सारखा वर्षाव: झोड: झिंबड. जर्से- गाण्याची-शिव्यांची-मारण्याची-वोलण्याची-तान. (क्रि॰ घेणें; झाडणें). [सं. तान] क्कम-न. १ (संगीत) गायनापूर्वी सुर मिळविण्याकरितां, वंठ साफ करण्याकरतां आलाप घेणें इ० किया; सारेगम करणें; आवाजी पु. (बे.) तांदुळाचे पीठ, दूध व साखर यांत्री तयार केलेली लावणें; सूर जमविणें. २ एखादा सूर, आलाप स्वतःशींच गुण-गुणण; तान मारणें. •बाजी-स्रो. १ आलाफचारी; तानकर्म तांदुळापासून केलेलें एक खाद्य; तांदूळ भिजत ठेवून चुरून ते अर्थ १ व २ पड़ा. २ मोठयाने आणि लेंचटपणाने आरडणे; गर्जणे; मऊसे शिजल्यावर त्यांत नारळाचे दूध, दालचिनी, खिसमिस गागणें. [ हिं. ] ॰ मान-न. १ (एखाद्या कार्यास ) योग्य, अनु-घालन ढनळतात व त्याला तुपाचा हात देतात. हैं मिश्रण घादन कुल परिस्थित; स्थळ आणि काल यांची अनुकूलता; संधि: यथायोग्य जुळणी आणि प्रमाणबद्धताः मेळः जम. ३ गार्गेवजा- प्रत्यय ] थेंगे. 'विनोदार्थी भरे मन। श्रृंघारिक करी गायेन। राग रंग तान मान । करी तो रजोगुण । ' -दा २.५.२४. [तान+सं. मान= फूल. [तान=वेल ?] मापन, प्रमाण ]

तान-सी. एक वनस्पतिविशेष.

तान - सी. १ तहान; तृत्णा; पाणी पिण्याची इच्छा. (प्र.) तहान पहा. २ ( छ. ) (एखाद्या वस्तुविषयीं, गोष्टीविषयीं) अति लोभ: हव्यास: उत्कंठा; अनावर इच्छा. ३ लहान मुलास होणारा एक उष्णताजन्य विकार. [सं. तृष्णा; प्रा. तण्हा: म. तहान] (वाप्र.) •घाल**ण-धार्ण-**लहान मुलाच्या तान रोगावर (अंगाला थंडावा येण्याकरितां पानें इ० बांधून) उपाय करणें. सामाशब्द- ०भूक-स्त्री. १ तहान आणि भूक. २ (व्यापक) शारीरिक गरजा, वासना इ०. 'आपर्ले दरीन मला होतांच माझी तानभूक मोडली.' oमोड-स्नी. तहानमोड पहा. ०लाडू-पु. १ तहान लाडू पहा. २ (गो.) तहान भागणारें पेय. तानेजण-अिक. (वं) (जनावर इ०) तहानेने युक्त होणें.

तान-पु. (वि.प्र.) ताण ताण पहा.

तान-वि. १ घटः भरदार विणीचें; घटमूठः मजबूत (कापड, वस्त्र इ०). २ (नंदभाषा) महागः भारी किंमतीचें; याच्या उलट खोंच=स्वस्तः कमी किमतीचें. [ताण]

तान-ना-नी- वि. १ आईच्या अंगावर दूध पिणारा; (विरू.) तान्हा पहा. २ लहान. 'कां जे कृष्णजननीसि नाहीं। ताने थोर निवंद। '-रास ३.६०३. ३ नुकतीच व्यालेली (गाय, म्हैस). [सं. तनु = वारीक !] •गाभर्णे-गाभास जार्णे-अकि. एक वास्त्रं, पारहं इ० अंगावर दूध पिण्याइतकें लहान, तान्हें असतांना गर्भवती होणें ( गाय; महैस इ०नीं ). [तान+गाभ=गर्भ] •गाभा:-वि. १ वासर्त, पारइं इ० दधपितें असतांना गाभण होणारी. छवकर छवकर गाभण होणारी; दर वर्षी विणारी (गाय, महैस इ०). २ पिहें उपल अगर्दीच तान्हें असतांना सहा सहा महिन्यांनीं गरोदर राहणारी (स्त्री). [तानगाभणें] •वट, ताना-वि. (राजा.) तान्हवट, तान्हा पहा.

तानणें, तानातान—( विह्न. ) ताणणें, ताणाताण पहा. तानणें — मित्र. (माण.) पळिवणें.

तानतान-किवि. आवेशानैः रागारागानैः, त्वेषानै. (कि०) बोलमं; उडणें; उडी मारणें ). तालताल पहा.

तानपर्णे—अकि. (कु.) लहान मुलास उन्हाळ्यामुळे विकार होर्णे. [तान]

ताळतंत्रः रागरंग. 'व्यवहार करणें तो तानमान पाहून करावा. ' २ किलेली खुटगांची, मेखांची चौकोनी रचना. [ सं. ताण=तंतू+वट

तानवड---स्त्री. (राजा.) एक फूलझाड. -न. तानवडीचें

तानव(वी)ड, तानवर्डे--न. स्त्रियांचे एक प्रकारचे कर्ण-भूषण; ताटंक. 'तानवडें मणिमंडित कणी।' -अकक गोसावीनंदनकृत ध्यान ३. 'आपण शयन कीजे नारी। चोळी, तानवर्डे ठेवावीं दुरी। ' -गुच ३१.३६. [तान=एक फूल+सं. वृत्त; प्रा. वह्≕वडी, गोलाकार १ ]

आहे. 'तान पहा.

ताना---पु. (व.) पुष्कळशा सुताचा पिंडाळा; गुंडी. [सं. तान= स्त ]

ताना-पु. ताटा. 'गर्वमर्दे किति धरसिल ताना।'-आपद २५. [सं. तनः म. ताण]

तानातान-न्त्री. (प्र.) ताणाताण पहा.

तानाशा-पु. १ प्राचीन कार्वी होऊन गेलेला एक सम्राट.

२ (ल.) चैनी व विलासी मनुष्य; रंगेल गडी. [तानशहा] तानीमासी—स्त्री. (चंद्रपुरी) तान्हें मृल. [तान+लहान पहा.] तानीया--पु. (जरतार धंदा). तार ओढणारा मनुष्य. [ताणणे] तानुला-वि. तान्हुला पहा.

तानोडे--न. (व.) तानवर्डे पहा.

तान्नावर्णे--सिक्रि.ताण्णें; ताणून बांधर्गे:मार्णे.[ताण;तणावा] तान्ह—स्री. तहान; तृथा: तान पहा. ' गृगजलानें तान्ह भागणें किंवा वाळपासन तेल निघण जसे अशक्य...' -गीर २०९. सि. तृष्णाः, प्रा. तण्हाः, म. तहान ] तान्हाख अ-अफि. ( राजा. ) तहानेने युक्त, पीडित होणें: तृपित होणें. तान्हा(ना)ळू-वि. तान्हेला. त्रित. तान्हेरी-अकि. (काव्य.) तहानने युक्त होणें; त्रपाकुल होणें. तान्हेजल्या सन्मुख तोय आलें।'-सारुह ७.१०. तान्हेणें-अफि. (राजा.) तहान लागणें; तहानेनें युक्त होगें; तान्हाबणें. तान्हेळा-वि. १ तान या रोगाने पीडित. २ तहानेळा; तृष्ति; ताहानेनें व्याकुळ झालेला. 'हातींचें रुधि हं पीतांतीं तान्हैले। तडस भणौनीं।'-शिशु १०५६.

ताम्हबट-वि. १ जिंच वासर्क, पारड्डं अंगावर पिणारें आहे अशी (गाय, महैस, जनावराची मादी). २ (एखाद्या समुदायापैकी) उत्कृष्ठ: मुख्य: उत्तम. ३ (क. ) तान्हा: मातेच्या अंगावर भिणारा, पिण्याइतका लहान.

तान्हा-वि. १ आईच्या अंगावर असलेला; स्तनपान कर-ेणारा ( वत्स, मूल, वासर्ह्न, पारड्नं ). बाळ; बालक. 'जे तान्हेनि तातवट---न. (विणकाम) कुकडें ( चातीवरील सूत) गुंडा-|मियां अपत्यें। आणि माझें गुरु एकलौते।'--ज्ञा १५.१९. 'म्हणे ळण्यानाठी व विवट ( मुताची गुंडाळी ) तयार करण्यासाठी माता तान्ह्या काय झालें। ' चिंतामणि-ध्रवाख्यान ( नवनीत पू.

১९९.) २ जिचें वासरूं, पारइं अंगावर पितें अशी ( गाय, म्हैस ¿० जनावरांतील मादी ); ३ नुकतीच व्यालेली (या अर्थी हा रागीट: संतापी. २ चलाख: चपळ; तडफदार. ३ पाणीदार; रगदार; तब्द साधारणपणे जनावराच्या मादीच्या संबंधानेंच वापरतात ). तहख ( घोडा इ० जनावर ). याच्या उलट मंद. [ ताप ] **॥ (** सामा. ) ल्हान; बाल. [ सं. तनु≕ल्हान ? सं.स्तन्य ] तान्ही ओलवल-स्री. पावसालयांतील पहिल्या पावसानें जमीनीला, चानूक, आसुड. लांव चावकास चाव्ह-या आसुड म्हणतात. २ शेताला येणारी मामुली, तात्पुरती, थोडीशी ओल. ता**न्हुला**-वि. लहान; तान्हें ( मूल इ० ). ' येक्टें महीं मम तान्हुंलें । '-नव १२. ९०.तान्हे पारठे-पुभव. आईच्या अंगावर पिणारं मूल व पारठीं, म्हणजे त्याच्याहून मोठी असलेली मुर्ले समुख्ययानै: (सामा.) चिलींपिली; लहान मुलें इ०. [तान्हा+पारठा]

ताप-पु. १ ज्वर; शरीराचा दाहदरीक तिकार. २ (सुर्याची, अमीची) उंष्णता; तीमुळें झालेली पदार्थीची उष्णावस्था; तप्तता; ऊनपणाः 'त्यासि जळीं होतां निमप्त । जळाचा ताप शमे संपूर्ण । ' –एभा ३.४५५. ३ ( ल. ) क्रोध, लोभ इ० मनोविकारांचा क्षोभ; तीवता; उद्दीपित स्थिति. ४ संसारामुळे होणारी दगदगः; यातायात. ५ तळमळ; मनाची अस्वस्थता; संताप. ६ (सामा.) दु.ख; कष्ट; त्रास. 'तैसे पुढिलाचेनि तापें। कळवळलियें कृपे।'-ज्ञा १६. १५७. ' आलां हतभाग्येच्या पोटाला म्हणुनि भोगितां ताप । ' -मोसभा ७.६३.७ (सावकार, राजा, लुटारू; उंदीर, ढेंकूण, इ०कानीं केलेला) उपद्रवः, छळः जाचः, छळणूकः ' नवपंचकशी काया हरहर तरि तीहि ताप देत असे।' -कमं २.७१.८ -स्त्री. ( पावसाळयांतील, पावसाळयाच्या थोडया नंतरचें ) सूर्याचें प्रखर ऊन. ९ ( व. ना. ) द्रोक; विस्तव, द्रोकोटी. १० उन्हाळा. ' निरं-तरामंद मरंद वाह । तापांतही यास्तव रिक्त नोह । ' -र ८. [सं. तपू=तापणें; ताप ] •ये**णें** - १ ज्वरविकार होणें. २ ( तंवाखूचा मैत्रीचा एकदां भंग झाला तर ती पुन्हां पूर्ववत सुक्कारक होत नाहीं. धंदा ) तंबाखूची पार्ने कापून त्यांच्या जुडया बांधून, दडपून टेव ल्यावर तीं तिसऱ्या—चवध्या दिवशीं गरम होगें 'तंबाखुस पहिला ताप आला. ' सामाशब्द− ०क्त€ा−ित. तापाने, ज्वरानें आजारी असलेला. •श्रय-न. १ प्राणास भोगावीं लागणारीं आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक या तीन प्रकारांचीं दुःखें, भोग; त्रिविध-ताप पहा. 'जिव्हारीं आगी सुदली। तापत्रयाची।'-ज्ञा ३. २५४. 'होतां तापत्रयातै त्वरित भववनीं रक्षिता रानटाचा। -केका १२२. २ दारिद्यदु:ख, दशा; गरीवीच्या यातना. [ ताप+ सं. त्रि–त्रय=तीन] ०पोळी - वि. शब्दादि विषय. –मनको. तापा-पह-वि. तापांचा, दु:खांचा नाश करणारा; तापनाशन. 'भक्त-भावभुवनदीप । तापापह । ' -ज्ञा १८.८. [ ताप+स. अप+हन्= नाश करणें ]

तॉप—(गो.) (जुगारी लोकांत रूढ) मान्य; कबूल. तॉप**खेस** करचे- (गो.) जुगार खेळणें.

तापक-पु. वाफेर्ने चालणाऱ्या यंत्रांतील पाणी तापवावयाचा नळाकार भाग. - ज्ञाको (त) ९३. (इं.) बॉयलर्.

तापट-इ-वि. १ क्षुळक कारणार्ने संतापणाराः तामसीः

् (कांहीं प्रांतांत ) चान्हऱ्या असुडाचा दांडा. [ताप; चापटणें ]

तापर्टा-ती-सी. (कों.) नदीच्या प्रवाहांतून ांकडें वाहन नेण्याकरितां केलेली शिडीसारखी लांकडांची रचना; ताफा.

तापडाई—स्री. १ स्वभावाचा तामसीपणाः रागीटपणाः तापटपणा. २ पाणीदारपणा; तलखपणा; चपलता. [तापट]

ताँपण-न. (गो.) मृठ असलेला दाभण; सामता. [ टोपण ] तापर्गा-अफ्रि. १ (सूर्य, अक्रि, ज्वर इ० कांच्या योगानें) पर्वत, शरीर इ० तप्त होणें. २ (छ.) काम, कोध इ० विकारांनीं) थुब्ध, मतप्त, उद्दीपित होणें; संतापणें: रागावणें. ३ ( ल. ) ( दु:ख, शोक इ॰कानीं)तळमळणें; व्याकुळ, घावरें होणें; पोळणें; 'अनुदिनि अनुतार्पे तापलो रामराया । ' -रामदास-करुणाष्ट्रक १. (नवनीत पृ. १७०). 'करूं वरि कृपा हरूं व्यसन दीन हा तापला।' - केका ९. ४ (विषयवासना, तृष्णा) चेतणे; उद्दीपित, प्रब्ध होणें; विकोपास जाणें. ५ (व.) शेकणें. [ताप] (वाप्र.) गळा तापणें-कांहीं वेळ गायन केल्याने कंठांतून बराच मोठा स्वर निघावा अशी दशा होगें. तापल्या तन्थावर (पोळी) भाजून घेण- एखाया कार्यात दसरें कार्य सहजासहजीं होण्यासारखें असल्यास अवश्य करून घेणें; वाहत्या गंगेत हात धुर्णे. तापस्या पाठीने-किवि. अंगांत उमेद. जोम, ताकद आहे तौंपर्यत. म्ह० तापल्या पाण्याला चव नसते.

तापता, ताप्ता, ताफता—पु. एक प्रकारचे चमकणारे रेशीम, रेशमी वस्त्र; कौशेय. 'राजश्रीराव यांजकडे दांडलकडी खेळते समई हातास बांघावयास रुमालतापत्याचा.'-वाड-समा १.११७. [फा. ताफ्ता (ताफ्तन्=पिळणे); फें ताफेता; इं. टाफेटा ]

तापतीबारा--पु. आगपाखडणें; रागाचे अवडंबर, चडफ-डाट; बडवड; प्रलाप; तोंडमुख; अपशब्दांचा भडिमार. ( क्रि॰ करणः; लावणः, मांडणे ). [ ताप+तोबाराः, द्वि. किंवा ताप+वार ? ] **इह** तापतोबारा आणि फुटका नगारा.

तापन-न. तापविगें. ( ल. ) रागवावयास लावणें; चेतविणें: संतापविणें. [सं.]

तापयोक-ग-पु. (गो.) सागूच, सानूदाण्याचे झाड. [पो. तापिओका]

तापविणे—सिक्रे. (एखादा पदार्थ अप्ति, सूर्याचे ऊन इ० कांच्या संयोगानें ) तप्त, गरम, उष्ण करणें. [तापणें प्रयोजक]

योगी: ऋषि: साध. 'तो विश्वास मारितां रिप् । निवद्गनि घातला द्र्पे। आणि जयाचा अहा कंपु। तापसांसी। ' - ज्ञा १८.१०५७. सं. तप-तापस ]

तापा—पु. ताफा; तराफा. ताफा अर्थ १ पहा. 'न बुडवि जड सिंधु तोहि ताप्याला।' -मोस्त्री ४.२९. [ अर. ताइफा; अर. ताफिह्=भरून वहाणें ? ]

तापारी-की. (कों.) उतापपणा; ताप; उन्हाची प्रखरता. याच्या उलट सावट=छायेची विपलता. [ताप] •ची जागा-स्री. जीवर सदोदित ऊन असर्ते ती जागा.

तापित-वि. १ तापविलेला; जन केलेला; तापलेला. २ (ल.) (विषयवासना, क्रोध इ॰कांनी) प्रक्षुब्ध झालेला, उदीपित झालेला. [ताप]

तापिष्ट-वि. कोपिष्ट; शीघ्रकोपी; रागीट; अतिशय तापट. [ताप]

ताफता-पु. एक प्रकारचें चमकदार रेशमी वस्त्र; तापता पहा. 'लाखी, माची, दुरंगी, बहुत ढिग तसे ताफत्या वाफ-त्यांचे।' -सारह ३.४१. [फा. ताफ्ता]

ताफदान रोटी---स्री. एक प्रकारची भाकरी. हिच्या प्रष्ठ-भागावर-आंत तृप जिरावें म्हणून-टोंचे मारतात. -गृशि २.१७

ताफा--पु. १ (कलावंतीण व तिचे साजिंदे व वार्धे यांचा सर, सनई, संबळ इ० सहित वाजंत्र्यांचा एकत्र ) साज; समुदाय; फड; चकी; मेळ; संच: टोळी. 'रात्रीं कंचन्यांचे ताफे बोलाऊन नाच, रागरंग, आतश्वाजी रोषनाई जाली. ' -रा ७.२२५. २ घोळका. 'तीस हजार फौज अदकोस पर्यंत ताफाचा ताफा एकदाच आरडाओरडा झाला. ' -भाव ६७. ३ चिमण्यांची झुंड. [अर. ताइफा ] (एखाद्याचा) ताफा बसर्णे-( ल. ) ( एखाद्याचे ) घर बसणें, कुदंबनाश होणें; (कर्तापुरुष मेल्यामुळें) घरदार, कुदंब मोडकळीस येणें.

ताका--- पु. १ तापा; नदींतून पलीकडे जाण्यासाठीं फळ्या, बाज इ० कास भोपळे, घागरी, पिपें इ० बांधून किंवा तीन चार तरांडीं एकत्र बांधून करतात तें तरण्याचे साधन; तक्त्यांची नाव; तराफा; तरी. तापा पहा. २ लांकर्डे नेण्याचे पाण्यावरील साधन. तापटी पहा. [ अर. ताइफा ]

ताफेचा कोळपा-- पु. (सातारा) कोळप्याचा एक प्रकार; हा उंसाच्या पिकांत चालवितात. कोळपें-पा पहा.

तापस-सी-वि. (काव्य) तपश्चर्या करणारा; तपस्वी; हिंदुंनीं घेतला हिरून। '-ऐपो २३७. 'माझा हात धरायची त्याची काय ताब आहे ? ' [फा. ताबू ]

ताब-सी. (गो.) तावा पहा.

तांब-की. १ लोखंडाचा गंज; तांबरा. (हा तांबडा असल्याने त्यास ही संज्ञा लावतात). २ सुर्योदय व सुर्यास्त या वेळीं आका-शाला येणारा लालपणा, आरक्तता. ३ गहुं, शाळू यांवर पडणारा एक प्रकारचा तांवडा रोग. ४ कणिकेंत येणारा गव्हाच्या टरफलांचा तांबडा अंश; सांजा. ५ ( माण. ) तांदुळाचा कोंडा. (गो.) बारीक कोंडा. गुरांच्या अंगावर पडणारी तांबडचा रंगाची बारीक गोचीड. कोळवू. ६ सदरील गोचीड पडल्याने गुरांना होणारा एक विकार. ७ ( रु. ) ( बरेच दिवस व्यासँग, आवृत्ति न झाल्याने विद्या, कला इ॰कांस येणारें ) मालिन्य; मंदपणा; मलिनता; उपस्थि-तीचा अभाव. ८ (गो.) एक पक्षी. [ सं. ताम्र=तांवडा; प्रा. तंब ] (एखायाची) तांब झडणें-(एखायाची) खरडपटी निघण, काढली जाणे. •झाडण-१ (एखाद्यावर) ताशेरा झाडणे; तणतणणे; जोरानें खडसणें. २ खूप बोलणें; वटवट करणें. तांबेसांज-स्त्री. १ सुर्थास्तानंतर तांबडें आकाश होतें ती वळ; तांबडसाज. २ पहांट; अरुणोदय. ( कि॰ फुटणे ). [ तांब+सांज ]

ताबक--पु. घोड्याच्या पायाच्या सुभाचा रोग. -अश्वप २.२७३. [फा.]

तांबकी-सी. टिमकी. 'डौंडीची ढवंस ढोला। वीरघंटा तांबिकया। '-शिशु १०२६. [ध्व.]

तांबकुडय सी. तांदुळाची एक जात.

तांबर, तांबरकर-पु. तांब्याची भांडी घडण्याचा धंदा करणारी एक जातः, त्या जातींतील व्यक्ति. [सं. ताम्रः प्रा. तांब+ ट प्रत्यय ] तांबटाँ-पु (गो.) (सोनाराचा धंदा) सोनारकीचें एक हत्यार.

तांबर-कीन. (कों. कु.) छपरें इ० शाकारण्याच्या उप-योगी जाडें, तांबडें गवत. तांबेट; कोळंब. [सं. ताम्र]

तांबर---न. (ना.) कणकेंतील तांब, तांबुस कोंडा. तांब अर्थ ४ पहा. [सं. ताम्र]

तांबर -- वि. १ तांबडा; तांबडसर; लाल. २ भगवीं वस्त्रे धारण करणारा. 'जैसे प्रश्नतिपांथावरि तांबट । तपोनिधि । '-ऋ 96.

तांबटो--स्नी. एक कांटेरी झाड. तांबूट पहा.

तांबड -- स्त्री. तांबडी जमीन. -- वि. तांबडा या विशेषणाचे समासांत पूर्वपर्दी येणारें रूप. [तांब+ढ प्रत्यय] सामाशब्द-ताब-की. (कु. ना.) वळ; सामर्थ्य, हिंमत; अवसान; वतींडखा-वि. (उप.) इंप्रज (मनुष्य); साहेब; गोरा. 'ह्या प्राज्ञा. 'खानांनीं ताब लढाईची न आणितां माघारें हद्दन गढीचा तांबडतींडचास आतां चावूं कां खाऊं, असें त्याला झालें.' –हिं आश्रा धरून आहे. ' -दिमरा १.२८८. ' ताब हिंदुंनी रे, ताब । १३९. लमाती-स्त्री. तांबडी माती. ०सर-वि. तांबस, लालसर:

कांहींसा तांबडा. ० सांज-स्रो. सुर्यास्तानंतर तांबर्डे आभाळ होतें ळ-स्री. भाताची तांबडचा तुसाची एक जात. ० सुर ळी-(विण-ती वेळ: तांबसांज. [तांबडी + सांज ] तांबडा-पु. स्त्रियांना काम. ) लुगडचाची एक जात: या प्रकारांत, पोतांतील एक घर होणारा एक रोग. -वि. लाल, रंगाचा; रक्त वर्णीय. [ सं. ताम्र; काळें व एक तांवडें असें उभार असून आडवण सर्व काळे असतें. प्रा. तांब: तांबड पहा. ] • अबलक - ख-वि. पांढ-या अंगावर तांबडें क. मळ-न. कमळाची तांबडचा रंगाची जात तांबडें तांबडे ठिपके असलेला (घोडा). -मसाप २.१.५.१. • आंबा-पु. पूर्टणे-पहांट होर्गे; उजाड्गें; ( सूर्योदयापूर्वी पूर्वेकडे ) आकाश रातंबा. • ऊ.स-पु. तांबड्या रंगाचा ऊंस. • एरंड-पु लाल एरंड. तांबडें होणें; अरुगोदय होणें. तांबड्या माडाचे सांडण-न. •कंदील-पु. (फोटोग्राफी) अंधाऱ्या खोलींत ज्याच्या साहा- (गो.) (ल.) धापवाजी करणें. य्यानें फोटोग्राफरला कांचा धुतां येतात तो कंदील. •क्कडा-वि. कुडयाच्या झाडाची एक जात; दुस-या प्रकारास काळाकुडा म्हणतात. ०कुम(इत-वि. तांबडया रंगांत तेल्या रंगाची झांक असणारा (घोडा.) -मसाप २.१५५. •कोळी-पु. अंजिरावर पडणारा एक रोग. •िचकणा-पु. ज्वारीची एक जात. •िचन्न क्र-पु. लाल रंगाचा चित्रक. ॰ दें क्रण-पु. कापशीच्या बों डांतील बीं खाणारा एक किडा. • बोर-वि. १ घोडयाचा एक विशिष्ट रंग; तेल्या कुमाइत; (इं.) चेस्ट्रनट्. २ तेल्या कुमाइत रंगाचा. ० बोळ-पु. बोळाची एक जात; (विह्न.) रत्त्रया बोळ. ०भांपळा-पु. एक फळभाजी; डांगरीचे पिकलेले फळ; दुसऱ्या जातीच्या भोपळवास पांदरा किंवा दुध्या भोंपळा म्हणतात. **्माउ**—स्त्री. माठ या पालेभाजीची लाल रंगाची जात. •मुरूम-पु. लाल जातीचा मुरूम; दुसरे काळा, उडवा, लोखंडी, दगडी इ० मुहमाचे प्रकार आहेत. ०मुळा-पु. मुळशाची एक जात. ०ळाळ-वि. लालभडक; गडद तांबडा; अतिशय लाल. [ तांबडा+फा. लाल=तांबडा ] तांबडी-स्त्री १ जोंधळ्याची एक जात. २ एक प्रकारचे गवत. 'क़ंदा गोगडी हराळी। तिकांडी घोडेक्सळी। कन्हवेळ मारवेळ गोंडाळी। तांबडी अपार।' -गीता २.५२८६. ३ जमीनीची एक जात. ४ विडयाच्या पानां वी एक जात. इचे पान उशीरां तयार होतें. नाशिक जिल्ह्यांत ही जात होते. -क्रिय ५२०. ५ केळीची एक जात; या जातीचें केळे तांबडे असन त्याला गोडी फार असते व तें ऊन भाकरीवर वित-ळतें. -कृषि ४८८. ०कोरं(रां)टी-स्त्री. लाउरंग,चीं फुरें येणारी कोरांटी. • चंद्रकळा-स्त्री. (विणकाम) किनार कसल्याहि रंगाची असून पोत मात्र तांबडचा रंगाचा असतो असे छुगडें. **्द्रपारी-**की. दुपारी या फुलझाडाची तांवडीं फुलें येणारी जात; त्या झाडाचें फूल. ॰फाजगी-गुंजे-स्री. (विणकाम) एक प्रकारचे लगडें: यांत एक काडी काळी व एक काडी तांबडी उभार व आडवण एक काळी काडी व एक तांबडी काडी असून किनार कोणतीहि असते. •भाजी-स्री. १ (सांकेतिक उप.) मांस. २ (गो.) तांवडी माठ ही पालेभाजी. ॰िमरानी-स्त्री. (विणकाम) रंगाचा एका जातीचा लहान मासा. लुगड्याची एक जात; या जातीच्या लुगड्याच्या पोतात दोन घरें (काड्या) काळीं व दोन घरें तांबडीं असें उभार असून आड-वण काळे असर्ते व किनार कसल्याहि तन्हेची असते. •साल- अरुणोदर्यी. [ तांब=आकाशाचा रक्तिमा+शीर प्रत्यय ]

तायडणें -- तांगडणें, सक्तीनें काम कहन घेणें, तावडणें पहा ताबडतोय-प--किवि. १ त्याचक्षणीं; लागलीचः तेव्हांच (जाण, पाठविण). १ जलदीनेंं; त्वरेनें. ३ कोठेंहि न थांबतां: विसावा न घेता 'मीं पेंढाराचे भयाने निघाओं तो ताबडतोब पुण्यास गरों: मध्ये कोठें उतरलों नाहीं; मध्यें नदीवर उतहन स्नान मात्र केलें.' [ हिं. ताबड्तोड=लागोपाठ; घडोघडी ]

तांवर्णे अकि. (लोखंड इ॰ कांवर) जंग येणें: तांवरा चढंण [तांब=लोखंडाचा जंग]

तावतवारा—पु. (विरू.) तापतोबाराः तापतोवारा पहा. तांवतौसी--स्री. (महानु.) एक प्रकारचे तांब्याचे भाडें: तांबली. 'उष्गोदकाची तांबतौली आणीत. '-पूजावसर.

तांबनेल-वि. (राजा.) तांव, जंग चढलेला: गंजलेला: तांबलेला (लोखंडी पदार्थ). [तांब]

तांबर—की. लाव्हा पक्ष्याची मादी. 'थटकाह्न किलविलाट करतां तांबर भोवती तोलावे। ' –सला ७१.

तांबर--पु. एक जातीचा मासा. -प्राणिमो ८१.

तांत्र(बा)र पा-अकि. १ (डोळा, आकाश, चेहरा, सायं-काळ इ०) आरक्त, तांबडा होणें; तांबुसणें. २ (पीक इ०) तांब या रोगाने युक्त होणे. ३ ( लोखंड ) गंजणे; तांब=याने युक्त होणे. –उक्रि. ( डोळे ) लाल करणें. [ सं. ताम्र; म. तांबर ]

तांबरा -- पु. १ (गहुं, जोंधळा, शाळ, ज्वारी इ० कांबर पडणारा ) एक तांबडा रोग. २ ( लोखंडाला येणारा ) जंग: तांब: ( क्र. तांबें, पितळ या धातूवर चढणारा ) जंग. [ तांब ]

तांबड्या रंगाने रंगविलेली लांबट लहान पट्टी.

तांबली-ले-सीन. गृहकृत्यांत अनेक प्रकारें उपयोगी अस एक प्रकारचे धातूचे लहान भांडें. [सं. ताम्र+आलयः, म. तांब+ आळें ] ॰ ठे**वर्ण** – (कर. ) (ल. ) (चुलीवर भाताचें तांबलें टेवर्णे) भात करणे; भात शिजण्यास लावणे. 'सकाळी उट्टन तांबलें ठेवावें.'

तांबवरी - स्त्री. खाडयांतून, वाकणांतून आढळणारा तांबडया

तांबचिंगी- उक्ति. जंग, तांब चढविणें, चढूं देणें. [तांबणें] तांबद्दीर-किवि. (गो.) पहांटेस; झुंजुमुंजूच्या वेळी;

तांबसमुशी -- सी. समुद्रांतील मुशी नांवाच्या माशांतील एक जात. [तांबस+मुशी]

तांबसर, तांबा, तांबळ—वि. (राजा.) तांबूस; लाल्सर. तांब्यांत; तांबेदारींत. ( कि॰ असर्णे; होणें ). ताबीन पहा [तांब]

शालि=साळ ]

तांबळ-न्त्री. (राजा.) ज्यावर गवत वगैरे सुद्धां होत नाहीं असा तांबड्या जमीनीचा प्रदेश. -वि. तांबसर पहा.

ताबा--पु. समुदाय. -मनको.

ताबा-पु. कबजा; अंमल, नियंत्रण. [ अर. ताबिअ=अनुचर, परतंत्र] ताबीत, ताबीन-क्रिवि. १ स्वाधीन. 'फौजेची पाहणी कह्नन...त्याचे ताबीन लश्कर केलें. '-चित्रगुप्त ९५. २ अंकित. 'तम्हांस त्यांचे ताबीन करून पाठविलें आहे की ते ज्याप्रमाणें सांगतील त्याप्रमाणे करणें. ' -रा ६.६०३. [अर. ताबिईन्= लांकडी खेळ सावंतवाडीस तयार करतात. ताबल पहा. [पो अर. ताबिअ अव. ] ताबीनात-वि. हुकमी; आईतील; खडी; ताब्ल; गो. ताबुला=टेबल+फळें ] अधिकाराखालील. 'ही नेहमी फौज बर्कराराची ताबीनात.' -चित्रग्रप्त १४. 'सेना घेऊन युद्धप्रसंग व स्वारी करावी व तालुका ताबीनात स्वाधीन होईल. ' -इमं ८६. [ताबीन] ताबीनार्ता-ति-स्री. व्यवस्था; बरदास्त; सेवा. ' सुभेदारानें आपला कविला देखील दोन महिने त्या जागी राहून आरमाराची ताबिनाति करावी. ' -मराआ ३६. ताबे-वि अधीन; ताब्यांत. ' याजवर | द्याचा ताबृद व त्याचीं मुलें माणसें येथे पाठऊन देणें. '-दिमरा जशी मजी. ताबे मजीच्या. विशेष काय लिहावें. ' -रा ५.९१. इ० गहाण म्हणून आपल्या ताब्यांत ठेवून कर्ज देण्याचा प्रकार. परवानगीसाठीं मुसलमानांवर बसविलेला मराठ्यांच्या रियासतींतील अमलगहाण. याच्या उलट नजरगहाण. २ असल्या कर्जाच्या पोटी एक कर. [अर. ताबृत्] गहाण ठेवलेला ऐवज, शेत इ॰ ताबेदार-वि. ताब्यांत असलेला; ताबेदारी-स्त्री. १ दास्य; परतंत्रता; परस्वाधीनता. २ नोकरी. हांसतां दांत दाऊं। '-ज्ञा १३.५६३. २ आपण चावून स्त्री, मूल [ ताबेदार ] ताब्याखालीं, ताब्यांत-अमलाखालीं; आंब्रेंतील; इ॰स देतात तो विडा. -शास्त्रीको. [सं. तांबुल ] •श्लावणी-स्री. अंक्ति; कबजाखालीं. ताबीत पहा. [ताबा]

[सं. ताम्र; प्रा. तंब]

तांबारा--पु. गहूं, ज्वारी, बाजरी इ० पिकावर पडणारा एक प्रकारचा तांबडा रोग: तांब. 'गर्वाचा तांबारा पडे। कां अहंतेचा पहा. रोग पडे। कीं अधर्माची आळी वाढे। पीक बुढे तेणेंही। ' -एभा १०.५१५. 'कीं पश्चिमधान्यावरी मार्गेश्वरांत। तांबारा अवचित पडियेला। ' -- भवि ५२.२०१. तांबरा पहा.

तांबायत, तामण, तांबण - न. (गो.) (विकण्यासाठीं ठेवलेलें ) तांब्याचें सामान. [ तांबें ]

ताबी-की. (क.) ताबा; कबजा. 'आपले ताबीमध्यें ठेविला. ' -मब ४०. [ अर. ] ताबींत-क्रिवि. (क्र.) हुकुमांत;

तांबी--न्नी. (डोळे इ॰ कांची) लाली; तांबुसपणा. 'तांबे तांधसाळ-- स्त्री. तांदुळाची एक जात. [सं. ताम्र=तांबडी+ कांडवळीचे रसात ढाळ सात दिजे तांबी जाये। '-वैद्यक ७९. [तांब]

तां(तं)बीट--न. (कर.) गूळ घातलेलें राळघाचें पीठ. ' त्यानें तंबीट खालें. ' [ का. तंबु=ओलें+का. इट्टु=पीठ ]

तांबीळ -- स्त्री. जिकडे तिकडे तांबेडे (राज्यद्रोह, रक्तपात) दिसण्याचा रोग. 'पण सरकारला संशय फार त्याला तांबीळ झाल्यामुळें जिकडे तिकडे तांबडें दिसतें. ' –सुदे २७०. [कावीळ वरून अनुकरणाने बनविलेला शब्द ]

ताबुलफळ-न. (कु.) एका बैठवा खेळाचे साधन. हा

तांबुळ-न (व) ऐरणीदान.

तांबुट-की. १ कोंकणांतील एक डोंगरी झाड. २ वरील **भाडासारखेंच पण कांटे नसलेलें, महाबळेश्वराच्या आसपास होणारें** एक झाड.

ताबृत-द--पु १ शव ठेवण्याची पेटी. शव; प्रेत. 'शहाजा-१.२५१. २ मुसलमान लोक मोहरमांत मिरवितात ती हुसे-[ताबा] ताबेगहाण-पु. १ ऋणकोचा कांहीं ऐवज, मालमत्ता नच्या थडग्याची प्रतिमा; डोला; ताजिया. ३ ताबृत नेण्याच्या

तांबुल-ळ--पु. विड्याच्या पानास चुना लावून, कात, हुकुमर्तीत वागणारा; अधीन; बंदा; नोकर. [ताबा+फा. दार प्रत्यय] | सुपारी वेलदोडा इ० घालून केलेली पट्टी; विडा. 'तांबूलें वोंठ राऊं। गांवच्या महाजनास, देवस्कीकडे असलेल्या गांवच्या अधिका-तांबा—वि. तांबुस; लालसर. तांब पहा. ' एके शुद्धें तांबी न्यास किंवा प्रामदेवतेच्या इतर व्यवस्थापकास त्या गांवांत नुक-नेपाळी। ' --दाव २८२. ' तांबे डोळे गरगरीत।' --उषा १७७३. तेंच लग्न झालेल्या मनुष्यानें देवतेप्रीत्यर्थ द्यावयाचा नजराणा, ंभेट. [ तांबूल्र+सं. श्रण्-श्राणन=देंगें ]

तांबुल-न. (राजा.) (विरू.) तांबलें; तांबली; तांबली

तांबुस--वि. कांहींसा तांबडा; तांबडसर; लालसर. [तांब] तांबूंस-की. (गो ) एक प्रकारचें तांबडसर मीठें गवत: (कौं.) तांबट. 'गोठा शिवण्यास तांबुस काडलें पाहिजे.'

तांबें --- न. तांबूस रंगाचा एक धातु; हा निसर्गीत पुष्कळ टिकाणीं विखुरलेला असून, बहुतेक जमीनींत, लोहांश असलेल्या

खनिज पाण्यांत आणि अशोधित धातूंत सांपडतो. ह्याचा पत्रा व तार करतां येते. ह्यापासून हिरव्या रंगाचे क्षार बनवितात व ते कामटीचा तुकडा. २ असले तीन रंगीत तुकडे व साधा तुकडा विषारी असतात. [सं. ताम्र; प्रा. तंब]

तांबे--न. (जरतार धंदा.) तांब्याचे रिकामें रीळ.

तांबेजण-अक्रि. (राजा.) (लोखंड इ०). गंजाने युक्त होणें; तांबणें. [ तांब=जंग ]

कोळंबः तांबट पहा. हें शाकारणीसाठीं वापरतात.

तांबेरा-पु. तांबरा पहा. -वि. तांब गंज चढलेला; जंग-ेलला. [ तांब ]

तांबेरी-वि. १ तांब्याचे (पान, पत्रा इ०). २ तांब्याच्या पानानें, पत्र्यानें मढविलेला (दागिना, तसबीर इ०). [तांबें]

तांबोटी-- स्नी. १ विटेच्या आकाराचा ( अखंड भांडें कर-ण्याच्या उपयोगीं ) तांब्याचा रुंद तुकडा. २ पाणी ठेवण्याची न्हाव्याची वाटी. ३ तेल्याचे घाण्यांतील तेल काढण्याचे साधन; भांडें. [तांबें+वटी-वाटी ]

तांबोरा--पु. तांबरा, तांबेरा पहा.

तांबोल-पु. विडा; तांबुल. 'वर्जी तांबोल भोजन।' -दा २.७.३६. [ तांबूल अप. ]

तांबोळ-सी. (तंजा.) लोखंड, तांबें व चांदीच्या तारा एकत्र पिरगळून लहान मुलांच्या पायांत घालतात ती काडवळी, बाळा. [ तांब+बाळा ]

तांबोळी-पु. विडयाचीं पार्ने, पश्या इ० विकण्याचा धंदा करणारी एक मुसलमान किंवा मराठे जात; त्या जातींतील व्यक्ति [सं. तांबुलिक; प्रा. तंबोलिअ]

तांबोळी -- स्त्री. एक खाण्याच्या उपयोगी कंदिवशेष. हा खर्चास. '-वाडसमा १.२४. [ मरामत ? ] निमुळता असून गोड असतो.

तांच्या-पु. भोजनाच्या वेळीं पिण्याचे पाणी भरून ठेव-ण्याचे विशिष्ट आकाराचे मांडें, हें तांबें किंवा इतर धातुचेंहि केलेले विषयक. १ निद्रा, आलस्य, प्रमाद, साहसिक्ता हीं ज्याच्या असर्ते. ह्यांतून पाणी लहान फुलपात्र, पेला यासारख्या भांडयांत ठिकाणीं फार आहेत असा; तापट; कडक; संतापी; चिडखोर; ओतून पितात; कलश [तांबें; का. तंबिगे] ( वाप्र. ) ॰ पालथा-उपडा पडर्ज-घालर्जे-(बायकी) स्त्री रजस्वला, विटाळशी होणें, बसणें. सामाशब्द- •तांबली-तांबोटो-पंचपात्री-स्ती. (व्यापक.) पाणी पिण्याचें तांब्या व पंचपात्री वगैरेसारखें लहान भांडें.

तांब्र-पु. १ यवन; मुसलमान; पटाण. 'तो तांब्राच्या धामधुमीकरितां परागंदा होऊन गेलें. ' -इमं ११८. ' सांप्रत तांब्रानें बहुत वळवळ आरंभिली आहे. '-वाडशाछ १४. २ (सांके-तिक.) निजाम. २ इंग्रज; युरोपियन. 'तांत्राची बातमी राखावी.' -ख ३३. पया १२८. [ सं. ताम्र=तांबडा ]

ताब्ल-न. (गो.) १ एका बाजूने रंगीत असा बांबुच्या यांनीं खेळावयाचा एक खेळ. ताबुलफळे पहा. [ पोर्तु. ताब्ल; इं. टेबल ]

तांभन, तांभणी तामन, तामनी, तामण—(प्र.) ताम्हण-णीः, ताम्हण पहा,

तांभारणे—अकि. रागाने भडकणे: बहकणे, लाल होणे. तांब र्णे पहा. [तांब]

ताम, तामरा—तांब, तांबरा पहा.

तामकुडय—स्री. (कु.) भाताची एक जात; तांबकुडय पहा. तामगिरी-वि. तांबेंमिश्रित. 'गैरसाळ तामगिरी। कोणी नवी मुद्रा करी। नाना कपट परोपरी। शोधन पाहावें। '-दा १०.८.१४. [सं. ताम्र]

तामग्दूर--क्रिवि. शक्य तोंवरः यथाशक्तिः; शक्त्र्यनुसारः मगदुराप्रमाणे. ' आम्हीही सेवाचाकरी तामग्दूर करण्यास हाजर.' –रा ७.३७. –वाडदुबा १४२. [फा. ता=पावेर्तों+अर. मक्दूर= बळ, सामर्थ्य ]

तामण-पु. (कों.) एक वृक्षविशेष; याला उन्हाळगांत सुंदर फुलें येतात व याचें लांकुड इमारतीच्या उपयोगी असतें.

ताम(च)नदस्त-पु. (गंजिफांच्या खेळांत) गंजिफा वाट-तांना चुक झाल्यामुळे दंडादाखल वाटणाराने वावयाचा दस्त, पानें (प्र.) तावनदस्त. [फा. तावान्=दंड, नुकसानभरपाई+फा. दस्त्=हात (गंजिफांतील)]

तामगत-स्त्री. दुहस्ती; मरामत. 'त्यास तामरातीस वर्गरे

तामस-सी, तामसीक-वि. तमोगुणविशिष्टः तमोगुण-धाडसी; साहसी; बेफिकीर; दुष्ट; लबाड; कपटी; मदबुद्धीचा; मुस्त; जड (मनुष्य). 'परी तामसीं सात्त्विकीं । मुकृतदुष्वता-त्मकी। '-ज्ञा १५.१७७. २ भयंकर; पाशवी; कर; अति नीच ( कृत्य; आचरण ६० ). ३ उष्ण; दाहक; उत्तेजक; उद्दीप ह मोहजनक; स्तंभक ( औषध, मात्रा, खाद्युपदार्थ इ० ). ४ मूर्ख अज्ञानी; ज्ञानशून्य. ५ अंथाराने भरलेला; काळा; अंधकारमय. [सं.] •गुणी-वि. तमःप्रकृतीचाः; तमोगुणयुक्त स्वभावाचाः; अति कडक, तापट (मनुष्य इ०). तामसोपचार, तामसी उप चार-पु. तीव, कःक, भयंकर, राक्षसी, साहसी इलाज, औषधोप-चार. [ तामस+टपचार=इलाज ]

तामसाळ--स्त्री. १ (कु.) तांबड्या रंगाचे एक भात. २ गरव्या जमीनीतील भात. -बदलापुर २८३. तांबसाळ पहा. [ तांबसाळ ]

नामि(मी)ली, तामील-न्त्री. (हुकूम, आज्ञा इ॰कांची) अंमलबजाव भी; संपादणी. 'तुझ्या हुकुमाची तामील करण्यांत हुषार; तुल⇒ का. ताईगंडा≔बेरकी, वस्ताद ] माझ्याकइन समजून कसूर होणार नाहीं. ' -गडकरी, राजसंन्यास ४५. 'हकुमाची तामिली करण्यांत कुचराई केली तर कोर्टमाशेल होण्याची भीति. ' -सन १८५७, पृ १४६. [ अर. तामील ]

तामाल-द्र-की. एक द्राविडी भाषा. ही मदासच्या बाजुस प्रचारांत आहे. [ सं. द्रविड; प्रा. दमिल; द्रा. तमिळ ]

तामळ-पु. १ विचार: बत. २ दिरंग; दिरंगाई; टाळाटाळ. 'तात्पर्य की शरिकांनी फौज शामील करण्याविषई तामल करूं नये. ' -रा ७.९. [ अर. तअम्मुळू ]

तामोटी-स्त्री. (कु.) ताम्हण. [सं. ताम्र+वटी ]

ताम्र -न. १ तांबें; एक धातु. २ (वैश्वक) ताम्रभस्म. -पु. पाववाव.' -भाव ८४. -वि. तांब्यासारखा आरक्तः, तांबडया रंगाचा.[सं.] ॰ चूड-पु. कोंबडा.[सं. ताम्र=तांबडा+सं. चूडा=तुरा] ॰चूड(हस्त)-पु. (नृत्य) आंगठा व मधलें बोट यांचीं अप्रे जवळ आणुन, तर्जनी वांकवृन ठेवृन, बाकीचीं बोटें खोलगट केलेल्या तळहातास चिकटविणे. ०पट-पट्टो-नपुस्री. १ राजादिकांनी ब्राह्मणादिकांस भूमि इ०कांचे दान, इनाम दिल्याबहलचा तांब्याच्या पत्र्यावरील कोरलेला लेख; सनदः २ ( ल. ) शाश्वतीची खात्री, हमी: निरंतरपणा. [ताम्र+सं, पर्] ताम्रपट देऊन देवणें-( ল. ) कायमचा अधिकार देणें. ॰ एन्न-न. १ तांब्याचा पत्रा. २ ताम्रपट पहा [ताम्र+सं. पत्र=पान, पत्रा] ० भस्म−न. १ (वैयक) ताम्रः तांब्यापासून केलेलें रसायन, मात्राः ताम्रप्राणिद. २ (सांकेतिक; विनोदी भाषेत) पुरणपोळी. ०**मुख**-न. तांवडचा तोंडाचे वानर. -वि. लाल्तोंडया; मोंगल, युरोपियन. तांत्र पहा. 'इराणी, दुराणी, ताम्रमुख व शीख आदिकहन यांनीं होेदे चाल विले. ' •मुखी-वि. ताम्रमुख पहा. [ताम्र=तांबडा+मुख=तोंड]

ताम्हण-न---न. १ संध्या, देवपूजा इ ०करतांना पाणी सांडावयास घ्यावयाचे वर्तुलाकार व उथळ भांडें; संघ्यापात्र. २ (गो.) विक्रीकरितां आणलेल्या तांब्याच्या नवीन भांडधांचा सम् दाय; (गो.) तांबावत; तांबण. [सं. ताम्र+भांड?] ताम्ह भी-नी-स्री. लहान ताम्हन.

नेगें परमार्थाचि सोये।'-निगा २८१. सि. तापः म. ताव ]

ताय-पु. (गो.) कागदाचा जाड पुहा. [ताव] ताय-न. (गो.) तुरीच्या डाळीची आमटी. [सं. तोय=पाणी] ताय कि (खि)ळॉ—पु. (गो.) टाकळथाचे झाड; टाळकिळो. तायगुंड-वि. (गो.) हपार, कुशल; चतुर. [? +गुंड=

तायताळे, तायती—ताइताळे, इ॰ ताइती पहा.

तायका-पु. जमाव; समुदाय; नर्तिका, वाजंत्री इ०कांचा ताफा. ताफा अर्थ १ पहा. 'श्रीमंतांच्या व सरदार लोकांच्या वाडयांत सरकारी तायफांचे मुजरे पुणे शहरांत...गाजून राहिले होते. ' -नि १५७. [ अर. ताइफा: म. ताफा]

तार-की १ धान, रेशीम इ० पदार्थीचा तंतु; तात; धागा; दोरा. २ (भिजलेली कणीक, काकवी, मध इ॰सारख्या) अर्धवट द्रव किंवा चिकट पदार्थाचा तंत्रसारखा अवयव. ३ (मादक पदा-र्थाच्या सेवनाने येणारा ) अंमलः कैफः निशाः उन्मादः 'म्हण तार नाहीं आली तार! ' –तोवं ९३. ४ (संपत्ति इ०कानें येणारा)ताठा; (सांकेतिक) मुसलमानः, यवनः म्लेंच्छ. तांत्र पहा. 'ताम्र पराभवाते धंदीः मद. ५ ( पित्ताधिक्य, जाप्रण इ०कांमुळें) डोळ्यांस येणारा जडपणा; मंदपणा; अंधेरी. (कि॰ चढणें; येणें; लागणें ). ६ (ल.) चित्ताची एकाव्रता; निद्धियास; तल्लीनता (कि॰ लागर्गे). ७ मनाचा कल, प्रवृत्ति. -पु. केंस. 'ज्याचे तार (केंस)पांढरे तो (घोडा) युद्धांत उत्तम. ' –अश्वप १.२६. ९( अशिष्ट ) ( अनेकवचनी प्रयोग) गुह्मभागावरील रोम. (कि॰ उपटर्णे). 'तारा उपटणारा 'असा प्राम्य प्रयोग. १० ( छ. ) ( संभाषण, वाद इ०कांचें ) अनुसंधान; संबंध: संगति; ओव; धोरण. ( कि॰ लावर्गे; लागर्णे; धर्णे; सोडर्पे; सुटगें ). ११ एखाया कियेचा संतत कमः ओघः परंपराः अनुवंध जसें:-कामाची-गाण्याची-पावसाची-नांगरण्याची-लिहिण्याची-वा-याच्या वाहण्या वी-तार. (सामा.) प्रवाह; ओघ. (कि०लावणै; लागर्ने ). १२ ( ऋषीं पु. उपयोग ) तारायंत्रानें आलेली, पाठवि-लेली वातमी, संदेश (इं.) टेलियाम शब्दाला प्रतिशब्द. ' डॉक्टर मंजे यांनी तार केली. '-केसरी १७.५.३०. १३ -पु. ताव; आवेश. 'गोविंदरावांशीं ऑफिसच्या रागाचा तार आपल्या पत्नी-वर काढला. ' [तार् ] (वाप्र. ) (एखाद्याची) तार ओळखण-जाणर्ज-(एखाद्याच्या मनाचा कल,इच्छा,अभिप्राय, धोरण, तर्काने जाणें. ( एखाद्याची तार ) राखर्णे-संभाळर्णे-एखाद्याची मर्जी, तवियत राखणे, संभाळणें; मर्जी राखुन वागणें. तारा तोडणं-१ (रागार्ने, उर्भटपणार्ने) गर्जना करणें; शिरा ताणून बोलणं गर्नेणं. २ भल्तेंसल्दें बोलणं; उद्धरूपणानें दुसऱ्याचा अप-ताय-पु. १ उष्णताः आंचः ताप. 'वियोगाप्रिचे तार्ये। आटे मान होईल असे बोलणे. (एखाद्याच्या ) तःरस उभा राहणे-ना हे।'-क्षाप्र १९३२. २ (ल.) आवेश; जोर; ताठा. ताये- तारंने वागण, चालणे-( एखाद्याच्या ) मजीप्रमणे वागणे, ताये-किवि. तावातावानें; आवेशानें. 'बोले तें तें तायेताये। चालगें.तारंस उभा करणें-मर्जीस उतरणें; मनास येणें.तारंस **छ।गण, असणें-एखा**द्या गोष्टीच्या इच्छेत, विचारांत गुंगून जाणें; त्या तारेंत असर्गे. सामाशब्द- ॰क्झी-स्त्री. १ तार काढ्णें; तार- -तुगा ११०४. २ (गो.) (नदी, खाडी इ॰ कांचा) उतार. कसाचा धंदा. २ ( ल. ) तारेप्रमाणे ओहून काढणें; छळ; जुलूम; [ सं. तू=तरणें ] गांजणुक: जाच. (कि॰ लावणें: मांडणें: करणें ). [फा. तारकशी] तार—पु. (तंजा.) केळीचा लोंगर, घड. [का. तार=सुपा-•क्का धर्णे-(एखाद्यास) दु:खप्रद अशा जाचांत, काचांत रीचा लोंगर; ता. ] करडया रीतीने वागविणें, तरवारीच्या धारेवर धरणें; सुळावर वागविणें. [ तारकस ] •कस्म झीक-पु. (जरतार धंदा ) बिन (खर्जीत ) स्वर गाऊन पुन्हां उंच षड्जापर्यंत घेतात तो आलाप, चापडलेली, नुसती रेशमावर गुंडाळलेली तार. •क.शी-सी- सुर. २ (सामा.) उंचस्वर. -वि. १ उंच; खणखणीत (स्वर, स-वि. १ सोनें, हपें इ० धातूच्या तारांनीं, कलाबतूनें विणलेलें. '(दिही) शहरांत तारकशी कामें व अनेक प्रकारचे नकशी केलेले पदार्थ फार चांगले मिळतात. ' -तीप्र ६८. २ ज्याच्या भोंवतीं तारेचें, सुतुळीचे जाळे घर विणलेलें आहे असे (भांडें इ०). ३ तारांचा केलेला -प सोनें, रुपें इ० धातूची तार काढणारा. फा तारुक्झ (तार+कशीदन्≕ओढणें, काढून घेणें)]. ∘खिळा-पु. ॑(संगीत) मध्यसप्तकांतील षङ्ज स्वराच्या ध्वनीच्या दुप्पेटीच्या पोलादाच्या. लोखंडाच्या तारेचा खिळा: तारचक. ॰घर-न. तारेनें संदेश पाठविण्याचें सरकारी कार्यालयः तारहापिसः ( इं. ) स्वरांचा समुदायः तृतीयसप्तक. [ तार+सं. सप्तक≕सात स्वरांचा टेलेंब्रफ ऑफिस. -सन १८५७. पृ. ४२७. •दान-नी-नस्त्री. समुदाय] •स्वर-पु. (संगीत) रागालाप तारसप्तकांतील कोणत्या (वाय) तंबोरा; सतार इ॰ तंतुवायास लावलेल्या तारा जिच्या- स्वरापर्यंत जावा याची मर्यादा दाखविणारा तारसप्तकांतील स्वर बह्न ओंबरेल्या असतात ती हस्तिदंताची सछिद्र पट्टी; वांकडा खिळा: घोडी. [फा. ] •फेर्जा-स्त्री. खा-सपीटाची तार काढून लोणच्यास योग्य अशी आहेत. ' [सं. तुवर: गो. तोर ] तिचे चौंगे (वेटोळीं) तुपांत तन्त्रन केलेले एक पकान. -गृशि १.४०६. [तार+फेणी] •बंदी-वि. पोतांत सोन्याच्या तारांच्या कलाबतूच्या चौकटी असलेल (पैटणी इ० वल्र ). 'मुगी पटणी गत असतात, म्हणून ); सांगड. 'गोपीकुच हेचि तारक घेऊन। रेशमी स्यानबंदी। जरी साजिरी पछवी तारबंदी। ' - अकक २, मीनकेतन पोंहतसे। ' - ह १७.५३. - वि. रक्षण करणारा; संक किंकरकृत द्रीपरीक्खहरण ८१. [तार+बंद] • ब्र**रा**-पु तारांचा टांतून पार पडणारा; तारणारा; उद्धार करणारा. [सं.] ब्रशः घासून झिलाई ( पॉलिश ) करण्याची तारेची कुंचली. [ तार+ इं. ब्रश=कंचली ] तारंतार-किवि. बरोबर: तंतोतंत; पूर्णपर्ण; जड, सुस्त होणं, तारवटणं पहा. [तार=धुंदी ] सर्वोशीं; एकूणएक. तारोतार पहा. (कि॰ मोजणें; मापर्गें; पडताळा भरणें, देणें, ( ल. ) बोल्णें; जेवणें ). तागांत्र-न. विजेच्या बाहुली. ३ रागार्ने खोडकर, द्वाड मुलीस उद्देशन योजावयाचा शब्द साहाय्याने धातुच्या तारंतून संदश पोंचिवणारं यंत्र, वियुत्संदेश- (पुराणांत एका राक्षसाच्या स्त्रीचे नांव ताग्का आहे असे म्हण हारक यंत्र; (इं.) टेलियाफ. तारेची यांगडी-स्त्री. जिच्यावर तात त्यावरून). कदाचित् त्राटिकेचा अपश्रंश असेल. [सं. कथलाची तार किंवा वर्ख चढविलेला असतो अशी बांगडी. 'दाट •ग्च्छ-पुंज-पु. ताऱ्यांचा समुदाय, पुंजका, नक्षेत्रे. बांगडया पाहती (पाहाहातीं?) ताराच्या भरतां कळ सोसली। -पला ४.३५. तारे बरचा नाच-पु. (कर ) १ तारेवर चालगें, शब्प; शेंटें. तार अर्थ ९ पहा. [तार] (एखायास) तारका सम नाचर्गे इ० २ (ल) अवघड व जोखमीचें काम. तारोतार-किवि. जिंग-मानणें-मोजणें-लेखणें-जाणणें-( एखायास ) अति १ कांटोकांट: तंतोतंत: बरोबर. 'वांई वंशांतील गांव निम्मे निम्मे शय नीच, हलकें, श्रुद्र लेखणें, कस्पराप्रमाणें मानणें: शष्पवर तारोतार व इसाफती व इनाम तारोतार निम्मे बांद्रन दिनें असे. भानगें. -के वारी-क्रिवि. शब्पवत्: तृणासमान (क्रि॰ लेखणें -रा ३.६५ २ लागोपाठः, एकसारखें. 'तारोतार त्यानें दोन मोजणें ). [तारका+वारी=प्रमाणें ] महिने खेपा घातल्या. ' [फा.तार् ]

'ऐसा परस्परं आहे जी विचार। भोपळयाचा तार दगडासी।' 'खेडेगांवचा माणूस शहरांत आला म्हणजे तारकाबारका होतो.'ः

तार-पु. १ (संगीत.) षड्ज स्वरापासून निषादापर्यंत आवाज, कंठ). २ लखलखीतः, चकचकीतः, स्वच्छः, टप्पोरः ' कैसें उन्मेखचांदिणें तार। आणि भावार्थु पडे गार। '-ज्ञा ६.१३४. [सं.] •नाद-पु. दातांच्या मागील उंचवटयांतून उत्पन्न होणारा नाद: ह्याचा उपयोग दूरच्यास हांक मारण्याकडे होतो. मध्य-नादाच्या दृष्पटीच्या प्रमाणांत तारनाद असतो. •षडज-पु. प्रमाणाचा स्वर. •समक-न. (संगीत) तारनादयक्त सात तार-न. (गो.) कैरी; कचा व लहान आंबा. 'हीं तारे

तारक--खी. एक फूलझाड.

तारक-पु. भोंपळा (ह्याच्या साहाय्यनें ताफे, तरी तरं

तारकृटण-अकि. तारवटणें. १ धंद होणें. २ (डोळे इ०)

तारका-की. १ तारा; चांदणी; नक्षत्र. २ डोळ्यांतील

तारका-खा-सीअव. (अशिष्ट) गुह्मभागावरील बेंस

तारका(खा)चारका-खा, तारकापारका-खा-वि तार-पु. १ पाण्यावर तरण्यासाठी घेतळेळा आधारः तर. १ आश्चर्यचितः भांबावळळाः गोंधळून गेळेळाः कावराबावरा (राग, भय इ० कार्नी) बेहोष; बेताल; बावरलेला; तप्रवय्न झालेला; कावराबावरा. ३ धूर्त; चाणाक्ष; तारकीपारखी ( —वि. ) पहा.

तारिकट-पु, तिरकटें तारूं.

तारकीट-जी. (कु.) तिरपीट; धांदल; त्रेधा; तारांबळ.

तारकी पारखी, तारक-पारख-की. हुषारी; सावध-पणा. 'तारखीपारखीनें रहावें तें न करितां मुकाम करीत खंडण्या घेत चालिले. '-भाब १०२.-वि. १ धूर्तः; चाणाक्षः; हुषारः, कुशाय-बुद्धि. २ जागरूकः, दक्षः; सावधः, हुषारः, सावधान. -किवि. सावधपणानें, जागरूकतेनें; सावधिगरीनें; जपून. (कि॰ वागेंणः; चालणें, असर्गें). [तर्क+पारख]

तारकेवारी, तारकीवारकी—की. दुसऱ्याला दावून, दढावून आपला वरचढपणा मिरविणें; चढेलपणाची, उद्दामपणाची वर्तणुक.

तारंगण—न. १ (लहान मुलार्चे ) ओरडणें; हातपाय आप-टणें इ० किया. २ (प्र.) सर्वे अर्थी तारांगण पहा.

तारघडी----की. (गो.) शिमग्यांत खेळावयाचा टिपऱ्यांचा एक खेळ.

तारचिट—की. (गो.) सोडचिडी. तारट(ठ)ण—अकि. तारवटणे पहा.

तारण—न. १ रक्षण; सांभाळ; तारणं; संकटांतून मुक्तता; युटका. २ कर्ज घेतांना ऋणकोनें सावकाराजवळ, हमी घेणाराजवळ विश्वासाकरितां म्हणून ठेवावयाची पैशांची ठेव, मूल्यवान वस्तु इ०; गहाणाहून हें भिन्न आहे. स्वतःवरोवर दुसऱ्यास एखाद्या व्यवहारांत, धंचांत, मामलतींत गुंतवावयाचे असल्यास तोटा इ० च्या हमीबद्दल, विश्वासादाखल त्याजजवळ ठेवावयाची रकंम; हडप. ३ तारणावर कर्जा काढलेल्या रक्षमेपेक्षां, तारणाच्या किंमतीचा अधिकपणा ही अधिक रक्षम कर्जफडीची हमी म्हणून मानण्यांत येते. ४ अठराव्या संवत्सराचें नांव. [सं.] •रोखा—पु. सरकारी रोखा; (हं.) गव्हनेमेंट सेक्युरिटी.

तार्णे—सिक. रक्षण करण; संभाळणें; (संकट, भय, अड-चण इ० कांतृन) निभावृन नेणें; वांचिवणें; सोडविणें; सुटका, बचाव करण; पार पाडणें. [सं. तारण=रक्षण] तारता, तारिता—वि. १ तारणारा; रक्षण करणारा. 'तारता मारता तृंच आहेस ' र मुक्ति, मोक्ष वेणारा. 'तैसा दृष्टादृष्टाचा सखा। धर्मु जाला तो फोकारिजे वेखा। तरी तारिता तोचि दोखा—। लागों होय। '—ज्ञा १६.२२२. 'नसे इतर तारिता मज भवत्पदाच्जांविणें। '—केका १९. मह० मारत्यापेक्षां तारता अधिक=मारणाऱ्यापेक्षां रक्षण करणारा केव्हांहि अधिक योग्यतेचा होय. तारिता—वि. १ (नदी इ० कांतृन) ताह्न नेलेला: पार, पलीकडे नेलेला. १ (ल.)

रक्षण केलेला; (संकट, अडचण, भय इ० कांतून) वांचविलेला; मुक्त केलेला; बचावून नेलेला. [सं.]

तार्णे — न. विळधाच्या मुठीला देंाबी, वसवी करण्याला उपयोगी असा लोखंडी जाड खिळा. —बदलापूर १००.

तारत(द)खाना—पु. पायखाना; संडास; शौचकूप; शेत-खाना. [अर. तहारत्=शुद्धि+फा. खाना=गृह, खातें]

तारतम-न. आतिध्य. तारतीम पहा.

तारतम्य—न. १ (दोन वस्तू, व्यक्ति इ०कांतील) श्रेष्ठ-किन्धिमाव; न्यूनाधिक्य; बरेवाईटपणा; उच्चनीचपणा. २ (दोन वस्तु व्यक्ति इ०कांतील गुण, उत्कृष्टता, दर्जा इ० संबंधीं) अंतर; तफावत; विषमता; असमानता; भेद. 'पोपट बोलतो आणि मनुष्य बोलतो परंतु त्यांत तारतम्य आहे. ' ३ गुणभेद जाणून उप चारादिकांत बुद्धीचें कौशल्य; विवेक; विवेचक शक्ति; सारासार विचार; धोरण. (फि॰ पाहणें; राखणें; ठेवणें). 'कोणास किती मात्रा यावी हें तारतम्य यावैद्याच्या अंगीं आहे.' ४ (एखाद्यास) सामान्य मनुष्यापेक्षां अधिक समजून, असाधारण दर्जा ओळखून केलेला आदरसत्कार, शिष्टाचार, आगतस्वागत. [सं. तर आणि तम प्रत्ययांपासून झालेलें भाववाचक नाम] ०भाव—पु. (प्र.) तार तम्य; तारतम्य अर्थ १ व २ पहा.

तारतन्त्रया—स्त्रीयन. बराच वेळ ताटकळत, तिष्ठत बस-ण्याची किया; कंटाळा येईपर्यंत वाट पहात बसर्णे. (कि० देणें; देत बसर्णे). 'बराच वेळ तारतळथा दिल्यावर महंमदभाईची बहीण...आळी. '-माट अस्ट्रष्टाच्या डायरींतीळ पार्ने.

तारती(ति)म—न. (पाहुण्याचा) यथायोग्य सत्कार; आग-तस्वागत; आतिथ्य; तारतम्य अर्थ ४ पहाः (कि॰ करणें; पाहुणें; धरणें). 'तारतिम विर तोंडाच पुरतें। अंतरा हें येतें अंतरीचें।' —तुगा ६५९. २ (कृ.) अक्कल; हुषारी. तारतम्य अर्थ ३ पहाः [सं. तारतम्य]

तारनळा—पु. दारूकामांतील एक विशिष्ट प्रकारचा नळा. यांत पुष्कळ नारे दिसतात.'तू तारनळ्यासारखा उडी मारशील. ' –तोवं ६९. [तारा+नळा]

तारपटी-सी. तरवारीचें पातें.

तारपें --- न. एक वायविशेषः, नागसूरः, पुंगी. 'पावें तारपीं मोहरीं। सींगें डांगा पेंडारी।'-दाव २८९.

तार-बतार---वि. विकीर्णः; उध्वस्तः; पांगापांगः, दाणादाण झालेला. 'फौजेवर हंगामा करून फौज तार-बतार करावी. '-रा ७.२१४. [फा. तार् द्वि.]

99. **म्ह॰ मा**रत्यापेक्षां तारता अधिक=मारणाऱ्यापेक्षां रक्षण तारं(रां)खळ ेली. १ त्रेधा; धांदल; तिरपीट; गोंधळ; करणारा केव्हांहि अधिक योग्यतेचा होय. तारित−ित. १ (तर्ी इ० कांतृन ) तारून नेलेला; पार, प्रलीकडे नेलेला. २ (त.) तें साधण्याकरितां मुहूर्त चुकूं नये म्हणून फार धांदल, घाई करावी

लागते त्यावस्त तारांबळ पहा. ). 'मी आपुल्या गृहींची एक। तारंबळ होतसे। ' -नव २०.५५. २ अडचण; टंचाईची स्थिति; ओढघस्तपणा; खाण्यापिण्याची ददात; आबाळ. [ सं. तारा= गोल. २ डोळघांतील बाहुली. ३ -पु. उल्का. ( कि॰ तुटणें ). नक्षत्र+बल=बळ ]

तारली—सी. (कों.) खाऱ्या पाण्यांतील एक प्रकारचा पांढरा मासा. हा वेंगुर्ल्याकडे आडळतो. या माशांचें खत नारळीस घालतात. -कृषि ७५६. यास संस्कृतमध्ये 'अच्युत 'म्हणतात.

तरल=चंचल ]

तारवट-वि. (परदेशांतून) जहाजांतून, आगबोटीने आण-लेला; विदेशी; परदेशी. (माल, जिन्नस इ॰) याच्या उलट गांवठी=देशांतच बनलेला; देशी. [ तारूं=जहाज ]

तारवट-वि. ( दाह्रच्या कैफाने, ताटकळत बसण्याने, मादक पदार्थीच्या अंमलानें ) धुंद; सुस्त; जड झालेला; तारवटलेला. [ तार=धुंदी, अंमल ]

तारवटणे-अकि. १ (मादक पदार्थाच्या सेवनानें ) धंद, बेहोष, उन्माद युक्त होगें; तारकटगें. ( ल. ) (संपत्ति, अधिकार इ॰कांच्या योगानें ) मदोनमत्त होणें; माजणें. ' या ठिकाणीं आपला तोल आपण संभाळला तरी कोणा तरी तारवटलेल्या व्यक्तीच्या मनाचा तोल बिघडून... '-सासं २.१४८. २ (मादक पदा-र्थाच्या सेवनार्ने, जागरणार्ने, रागार्ने, पित्तार्ने, उन्हार्ने ) डोळे, चेहरा इ० जड व सुस्त होगें; तर्र होगें; ताठरों; विस्फारणें; वटारले जाणें. 'आनंदीबाईचे डोळे तारवटले. ' –इंप १०४. [ तार=धुंदी ]

तारवरी—वि. १ लांबच्या बंदराहून तारवाने आणलेला ( नारळ, सुपारी इ० व्यापारी माल ); तारवट पहा. २ ( गो. ) तारवावर काम करणारा, [तारूं]

( मिरची ). २ ( ल. ) जाज्वल्य; जलाल. [ तार ? ]

तारवांत खेडा--पु. १ जहाजाच्या मानाने जशी सुपारी, एखाद्याचा असलेला अतिशय लहान भाग. २ इतर (मोठ्या) पदार्थाशीं ताडुन पाहतां प्रमाणाबाहेर लहान असणारी, वाटणारी वस्तु. [तांक्र+बेडा]

तारसा—पु गाडगाच्या, खट-याच्या साटीत करळगांशी समांतर व घोडक्याशीं काटकोनांत बसविलेल्या आडव्या लांकडां-पैकीं एक. तरसा पहा. [ सं. तिरस् ]

तारसा—वि. १ तारवटलेल्या डोळधाचा (मनुष्य); घुलें काणें कैरें।' -दा ३.६.४२. [तार]

तारसुळी-ली. (गो.) एक प्रकारची मासळी.

तारळ--- पु. एक मासा. तारली पहा.

तारा--- श्रीपु. १ नक्षत्रः, तारकाः, चांदणीः, आकाशांतील तेजो-४ (दाह्यकाम.) गंधकांत बामळीच्या डिकाचे पाणी अथवा अंड्याचा बलक घालून त्याच्या गोळचा करून त्या बाण, नळा, इ० कांत धातल्या असतां नक्षत्राकार उडणाऱ्या असंख्य अभिगोलांपैकीं एक ५ -स्त्री. (ज्यो.) जन्मनक्षत्रापासून कोणत्याहि चंद्रनक्षत्रापर्यत ६ -पु. फरडा, हुषार, वस्ताद, तरबेज, पटाईत, कारकून, शिपाई, कारागीर इ० ' कृष्णसिंग हैबतसिंग तारे। '-ऐपो २२१. 'म्हणे तुम्ही फक्त शिपाई तारा। बाहेरील शत्रु सर करा। '-अफला ४.१४. ७ - पु. सुंदर, देखणा मनुष्य. ८ - पु. (नृत्य.) बुबुळार्ने केलेला अभि-नयः धाकृत, भ्रमण, वलन, पातन, चलन, प्रवेशन, समुद्वृत्त, विवर्तन व निष्क्रमण असे याचे नऊ प्रकार आहेत. [सं.] (वाप्र.) तारे त्रद्रण-१ आकाशांत तारे इकडून तिकडे अकस्मात् सरकणें; उल्का पडणें. २(गाण्यांत) चमकर्णे; प्रावीण्य दाखविणे. (उप.) गर्दभ-गायन करणें. ' काय गाण्याचे तारे तुटतात हो ! ' तारे तुटणें-तोडणें-असंबद्ध, वेडेपणाचे भाषण करणें, मूर्खासारखें बोलणें. ' मूर्खत्वाचे तुरती तारे। '-विक ३. 'या व्याख्यानांत त्यानें काय काय तारे तोडले आहेत म्हणून सांगू!'-विक्षिप्त २.५. सामाशब्द-तारा-कृति (प्राणी)-पु. एक पृष्ठवंशहीन प्राणी. हा वाटोळा असून यास किरणासारखे सभोवतीं बारीक अवयव असतात. (इं.) स्टार. हा फिश या वर्गीत येतो. यास किरणरूपी प्राणी असेंहि म्हणतात--प्राणिमो १२. मराठी ६ व पुस्तक२२०.(१८७५) [तार+आकृति] तारांगण-न. १ नभोमंडळ; नक्षत्रमंडळ. २ वेधशाला. ३ खेळ, मजा इ॰ पाहण्यासाठीं केलेलें उच्चासन, माळा, माचोळा. ध तारवटी-वि. (गो.) १ मिरच्यांची एक जातः, स्वंगी घराच्या वरच्या मजल्याच्या खिडकीपुढे (हवा खाण्यासाठीं, मजा पाहण्यासाठीं ) केलेला लहान सज्जा. ५ (ल.) (सैन्य इ॰ कांची) दाणादाणः; पांगापांगः; विकळितपणाः; वाताहतः; फांकाफांक. 'फौज त्याप्रमाणें, अतिशय मोठ्या, प्रचंड व्यवहारांत, कार्यात, धवांत मोइन तारांगण केलें. '-शारो २८. ६ (कार्मे, धंदा इ० कांतील) गोंधळ; अन्यवस्था. ७ (सावकाराच्या तगाद्यामुळे कुळाची, अनाथ मुलाची ) तारंबळ; त्रेधा; घाबरगुंडी; मनःक्षोभ. ८ (गी.) कौलें घालण्यापूर्वी घरावर तयार केलेलें लांकडी काम. [तारा+ अंगण ] ताराधीश-पु. चंद्र. [तारा + सं. अधीश=मुख्य ] तारापात-पु. उल्कापात. [तारा+सं. पात=पडणे ] ताराबल-ळ-न. विवक्षित असलेल्या नक्षत्र प्रहांदिकाची अनुकूल्ता;ज्योतिष-शास्त्रदृष्ट्या मंगल अशी वेळ. तारामंडल-ळ-न. १ नक्षत्रांनीं ज्याच्या डोळघांपुढें तारा तारा येतात असा (मनुष्य). 'तारसे युक्त असे गगनमंडल; तारांगण अर्थ १ पहा; नक्षत्रमंडळ. २ (सोनारीचा धंदा) स्त्रियांचा गळचांत घालण्याचा एक दागिना. दोन्ही फाशांत दोनदोन असे चार मणी लाबलेली द्वशांची पेटी १७९. [ तारा+समूह ]

तून, वांकणांतून होणारा ) पायउतार, उतारा. तार पहा. 'भव-नदीचा आला तारा। या उतारा प्रसार्दे। ' -तुगा २२२८. २ (क् ) ओहोटीच्या वर्ळी पाण्यावर दिसणारा खाडीतील जमीनीचा भाग. ३ ( हवेंत, पाण्यांत ) तरंगणें; तरणें. जरें: - जहाजाचा-महागिरीचा-वावडीचा-घारीचा तारा. [तरणे, तारणे]

तारा--वि. (व.) काणाः, तिरळाः, तरसा.

ताराज-पु. मारलूट; जाळपोळ. -वि. उध्वस्त; ओसाड; बचिराख. 'मुलुख राहिला, तोही ताराज करून मोगल अन्नास महाग होत ऐरेंच केलें जाईल. '-इमं २००. [फा. ताराज्] ताराजी-स्त्री. १ मारलूट; जाळपोळ; नाश; विध्वंस. 'त्या संस्थान वी ताराजी केली.'-चित्रगुप्त ८. २ खराबी. 'स्द्रवरम् येथें जिमयत पोहोंचून ताराजी मांडिली.' -रा ५.१२२. [फा. ताराजी

ताराजीर—स्त्री. तारातीर पहा. [फा. ताराज़ ]

तारांटचे सिक. (गो.) आंवद्रन, घट बांधणें; मुसक्या बांधणें. 'तारांद्रन बांध मग कितीही धडपड केली तरी सुटणार नाहीं. ' [तराठणें ]

तारातीर-की. (कों.) १ दाणादाण; पांगापांग; फांका-फांक, वाताहत: तारांगण. 'माझें बुडविलें घर । लेकरेंवाळें दारो-त्रास; त्रेश्वा; ओढाताण; तारंबळ. [फा. ताराज् ]

तो कबूल झाला नाहीं. ' -नि. [तारा+बल]

तारीख - की. १ यवनी, इंप्रजी पद्धतीनें महिन्याच्या पोर्टी लहानमोठें गलबत. येणाऱ्या दिवसांपैकीं प्रत्येक; मिति; तिथि. २ इतिहास; तवारिख पहा. [फा. तारीख्]

घेऊन तिच्याखार्टी एक मणी ओवून त्या तन्हेने एकाबाजूस सब्बीस तारीप-फ-स्त्री. प्रशंसा; स्तुति; वाहवा; (एखादा पदार्थ, व दुस-या बाजूस सन्त्रीस अशा पेटया घाळतात व मध्यंतरी घाग- व्यक्ति इ० काच्या) उत्क्रुष्टपणाचे वर्णन; शिफारस. ' लढाई बहुत च्यांचे थर लाविलेलें मंगळसूत्र पाल्न हे सर्व एकत्र पटवुन हा दागिना तारफेची झाली. ' -मराचिथोशा २२. ' अड्प्रेज मैत्रकीस बहु-तयार करितात. [ तारा+मंडल=वर्तुळ, समुदाय ] तारामैत्री-स्री. तच उत्तम; याची तारीफ काय लिहावी १ ' –रा १२.१२७.[अर. १ कंडलींतील प्रहांतील मित्रभाव. 'तिजशीं माझें तारामैत्री मिळा- तअरीफ़ ] •दार-वि. स्तुत्यः तारीफ करण्यास योग्यः प्रशंसनीय ल्याप्रमाणे सख्य जमले आहे. '-कमं २.६५. २ नुसत्या नजरा-ं तंबुरं...बहुत चाड्नले तारीफ-दार पाठवावे. '-ऐकिप्र २.६२. नजरीनें जमलेलें सख्य, प्रेम. तार।समृह-पु. आकाशांत ढगाच्या [ तारीफ+फा. दार् ] •लायक-वि. तारीफदार; प्रशंसनीय. किंवा धुक्याच्या टिपक्यांप्रमाणें दिसणाऱ्या अंधक तेजस्वी 'परन्तु तारीफलायक चित्रें मेळवून पाठवावीं म्हणून पत्रीं आज्ञा.' पदार्थाचा समुदाय; तंजोमेघ. -ब्रसकृत ज्योतिषशास्त्राची मूलतत्त्वे -ऐटि १.५३. [तारीफ+लायक=योग्य] तारफेचा-वि तारीफ करण्यास योग्य. ' मार्गे बुचडा आरळ झोंक माध्यावर पदराचा। तारा—पु. १ (कों.) (भरतीचें पाणी ओसरल्यानंतर खाडीं- चार आंगुळें सरळ रुपविला चंद्र तारफेचा। ' –होला १००.

तारीफ-न. आयात व निर्गत मालाच्या जकातीच्या दरांचे कोष्टक; (इं.) टॅरिफ्. (इंग्रजी शब्द अरबी तअरीफ् शब्दा-पासूनच झाला ).

तारुण्य---न. तरुणपणः यौवनः ज्वानीः मनुष्याच्या वयाच्या सोळाव्या वर्पापासुन चाळिसाव्या वर्पापर्यतचा काळ. [सं.] -ण्यावस्था-स्त्री. तरुणपणाची अवस्था; तारुण्य. [तारुण्य+सं. अवस्था=स्थिति ]

तारुप ळ -न. (गो.) कोयता, पळे वगैर लोंबकळत ठेव-ण्याची अरुंद फळी. ताटफळें पहा. [ ? +फळें=फळी ]

तारू-है-पु. (काव्य) नावाडी; वल्हवून नेणारा; तह्नन नेणारा. ' नामा चिया सहस्रवरी । नावा इया अवधारी । सजूनियां संसारी । तारू जाइलों। '-ज्ञा १२.९०. -वि. तारक; रक्षक; तारून नेणारा. ' आम्हां-तुम्हांस भववारिधिमाजि तारूं।' -र ४९. [ सं. तृ-तर; म. तरणें; तारणें ]

तारुवा- पु. नावाडी 'तारुवाचे रूपें दीननाथ। काय बोल्रत तियसी।'-भवि ५६.५३.

तारूं -- न. नौका; तिनापासून पांचापर्यंत शिडें असलेलें गल-बतः, जहाज. (सामा.) तरण्याचे साधन. 'तैसे भूताकार एकाचे। दार । लाविली कहार । तारातीर करोनि । ' -तुगा ४०८९. २ हिं दिठीं रिगे जैं सार्चे । तेचि ब्रह्मसंपत्तीचें । तारूं लागे । '-ज्ञा १३. १०८६. 'भीं हें सुखाचीं ताख़ें होटहीं। आक्षे आनंदें उतटहीं।' तारांबळ, तारामळ —की. मुहुर्त साधण्यासाठी उडणारी |-दा १.८.३१. [ सं तृ-तर् =तरणे ] उहु० भटास ताह्र व गाब-घाई, धांदल. (विल ) तारंबळ; तारंबळ पहा. (कि॰ होणें; त्यास गोल=योग्य निवंड नसणें या अथीं. तारवार धाडण-सिक. उडणें ). ( कदाचित् मंगलाष्टकें झाल्यानंतर मुहूर्त संपतो तेव्हां (गो.) एखाया माणसानें बंडखोरीसारखा मोठा गुन्हा केला असतां 'तदेव लग्नं ...ताराबलं चंद्रबलं तदेव ' इत्यादि घाईनें म्हणतात त्याला पकड्न आरमारी कैदेंत ठेवणें.**तारू कुन्यासकट गिळप**-त्यावहन ). ' एकंदर राज्याची जरी तारांबळ झाली होती तरी (गो.) (डोलकाठीसह ताहं गिळणें). (ल.) सर्वच्या सर्व गिळणें; सर्वस्व स्वाहा करणें. ॰ तरांडें-न. (न्यापक) जहाज; गलबत:

तारें—न. १ हुषार, चलाख, धूर्त, मनुष्य, मूल इ०. तारा अर्थ ६ पहा. २ (उप. विरू ) वेडगळ, अर्धवट मनुष्य, मुलगा.

३ वेड; वेडेंपण; पिसें; म्हातारपणामुळें बुद्धीस होणारा चळ. [तारा] मह अधींच तारें आणि त्यांत शिरलें वारें=आधींच वेडगळ आणि त्यांत भूतवाधा झाल्यास त्या वेडचा माणसाच्या चेष्टा किती वर्णांच्या. तुल ' आधींच मर्कट तशांतिह मद्य प्याला.' 'आधींच उल्हास त्यांत आला फाल्गुनमास.'

तारें—न. वादळाचा, सोसाटयाचा वारा; जवळवारा. हा वारा गळवतास वाईट असतो.[तार]-वारें—न. १ (राजा.) गळवताला अनुकूल किंवा प्रतिकूल असा वारा, वा=याची स्थिति. 'गळवत उद्यां येईल कीं परवां येईल हैं न कळे; तारेंवारें ह्याच्या स्वाधीन आहे.' २ लहरीपणा; चाळेखोरपणा; नखरा; मिजासखोरी. 'तारेंवारें दोन दिवसाचें. 'चंचलपणाची लहर; जसें:— रोजगाराचें—व्यापाराचें—वाकरीचें—तारेंवारें. (कि॰ येण; चढणें). ३ मोठें अवसान, आवेश; उन्माद. 'कोंकणांत सांपड जेव्हां घालतात तेव्हां कामकः-यांस दाल पिछन भले भले ओरइन तारेंवारें चढलें म्हणजे काम तडक चालतें.' [तार=उन्माद+वारा]

तारोळा—पु. १ ( आरंभिलेल्या कार्यात होणारा ) अडथळा; खोळंबा; प्रतिबंध; खोळंब्यानें, अडथळधानें उत्पन्न झालेली अडचणीची स्थिति; गोंधळ; त्रास, घोंटाळा. साधारणपणें जेवणखाण, अन्न व प्रापंचिक सामान्य गोष्टी ह्यांच्या संबंधानें हा शब्द उपयोगांत आणतात. जरें:—पावसाचा—धान्याचा—पैक्याचा—सेंपाकाचा—जेवणाचा—संसाराचा—स्नानाचा—तारोळा. पाणी, पाउस, द्रव्य, धान्य इ०कांची कमताई झाल्यामुळें किंवा जेवण, स्नान, स्वयंपाक इ०कांचा कांहीं विघ्न, अडथळा आल्यानें. ( सामा. ) त्रास; दगदग; कलेश; गोंधळ; तारांबळ. २ दुदेशा; कष्टमय स्थिति; विपत्रावस्था. 'आईवांचून मुळाचा तारोळा होतो. '' घरास आग लागली म्हणजे तारोळा होतो. ' ' घरचा धनी मेल्यामुळें कुटुंबाचा, प्रपंचाचा तारोळा होतो. '

तार्किक—वि. १ तर्कशास्त्रासंबंधीं; न्यायशास्त्रविषयक. २ संशयी; बुद्धिप्रामाण्यवादी. 'तार्किकंचियां वज्र सांखळा। कीर्ती खांबीं नाळीची अवलिळा। माताइ तें वादी दिगाजु सकळा। भूमं- ढळीचें। ' –शिश्च २५. ३ चतुर; धूर्त; कुशायबुद्धि; तर्कबाज; मर्मेश; मार्मिक. ४ षड्दर्शनांपैकीं कोणत्याहि एका दर्शनाचा अनुयायी; तत्त्वज्ञानी; न्यायशास्त्रज्ञ. ५ तार्किक्य पहा. [सं. तर्क] तार्किक्य न. तर्क, अनुमान करण्याचें चातुर्य; धूर्तपणा; मार्मिकता; बुद्धीची कुशाप्रता. [तार्किक]

तार्तराम्ल-पुन. (रसा.) एक अम्लद्रव्य; हें विचेपासुनहि काढतात; द्राक्षाम्ल; (इं.) टार्टरिक् ॲसिड. [इं.टार्टर+सं. अम्ल] ताऱ्या—वि. नाव, होडी वल्हविणारा; नावाडी; तारू पहा.

शको. ४. १५

[ तारणें ]

ताऱ्या —िव. १ दाह्मबाज; अंमली; मादक पदार्थीचें व्यसन असलेला. २ कंटाळा येईपर्यंत एकाच गोष्टीची घोकणी. जपमाळ घेऊन बसणारा. [तार=धुंदी]

तार्ली, तार्ली, तार्वटी—तारली, तारवटी इ॰ पहा. तार्सुळे—न. (गो.) (गरम) पाणी.

ताल-पु. (सांडलेलें दूध, रक्त, तेल इ०कांचें ) थारोळें; तळें. [हिं. ताल=तळें ]

ताळ--पु. (घर,इमारत इ०कांचा) मजला. 'अस्मानीं मंडप दिला तिन्ही तालांबरी वो। '-तुगा २९१. 'गेली घेउन प्राण-प्रियकरासी तिसरे ताली। '-प्रला १९४. [सं. तल=तळ]

ताल—पु. ताडाचें झाड [सं.] ॰तोडणें—वहाई मारणें; लंक्या लंक्या बाता झोंकणें. सामाशब्द— ॰ताल—किवि. १ उंचउंच, लंब-लंबं, उद्दामपणानें. (कि॰ उडणें; बोलणें; जाणें इ॰ न्यासह प्रयोग केल्यास लंक्या लंक्या बाता झोंकणें, बडाईखोरपणानें बोलणें असा अथे). २ बेतालपणें; बेवंदपणानें; विसंगत; असंबद्ध. 'हा तालताल जातो—गातो.' 'त्याचे बोलणें, गाणें, ताल ताल जातें. 'तालताल बोलणें—उडणें—१ टाळाटाळीचीं उत्तरं देणे. २ विषयाला सोइन असंबद्धपणानें बोलत सुटणें; भरमशाटपणानें बोलणें. ०तोडया—वि. १ बढाईखोर; मोठाल्या बाता झोंकणारा. २ अरेराव; धटिगण. 'तालतोडयांची पेंढारशाहींत चलती होती. ' —राको. [ताल+तोडण] ॰वृन्तहस्त—पु. ( मृत्य.) उद्वृत्त ( संपृतहस्त) पहा.

ताल-पु. १ (संगीत.) गीत, वाद्य व नृत्य ह्यांच्या कियेच्या गतीचें कालद्दीक नियमित प्रमाण; टेका. ( कि॰धरणें ). प्रसिद्ध असे तीस ताल प्रचारांत आहेत. त्यांची नांवें येणेंप्रमाणें:-केहरवा, दादरा, तीत्रा, रूपक, पस्तु, धुमाळी, मध्यमावती, गजल, ठेका, झपताल, सुलताल, ध्दताल, भानुमती, चौताल, एकताल. खेमटा, फरोदस्त, अडाचौताल, झुमरा, दीपचंदी, धमार, सवारी. गजंज्ञपा, तिलवाडा, त्रिताल, पंजाबी, टप्प्याचा टेका, शिखर, विष्णुताल. मत्तताल व ब्रह्मताल. 'परोपरीचे गर्भे घालनि नृत्यास रम्य बत्तिस या। करिती ताल धरुनियां...' -कमं ४.१०८. २ हातावर, दंडावर हात मारण्याची किया; टाळी वाजविण्याची किया. ३ सम पहा. ४ ( नृत्य. ) हाताचा आंगठा व मधल बोट यांमधील जास्तींत जास्त अंतर. ५ कांशाचे एक बायविशेष (हें काठीनें वाजवितात); एक प्रकारचा टाळ. [सं.] सामाशब्दoतंत्र—न. (वर्तन, भाषण, मसलत इ०कांतील) सुसंबद्धपणाः संगति; अविरोध; (विरू.) ताळतंत पहा. [ताळ+तंत्र] श्याक -प्. गायन व नृत्य यांतील ताल आणि विरामाच्या जागा. 'गात्या नाचत्याचे ताल थाक। स्वयें देख अनुकरे।'-एभा २२.६०८. [ताल+थाक=थकर्णे, विश्राम] • बद्ध-बंद्र-वि. तालाला धरून असलेलें ( ख्याल, पद, गार्णे इ॰ ). [ ताल+बद्ध=

ांधलेलें ] •माल-पु. धोरण; अनुसंधान; तानमान; देशकाल-ध्यतीचा मिलाफ; रागरंग; (विप्र.) तालामाला; तालामाला पहा. तालुं ] ते स्वतः आतां विलायतेला जाणार, तथील तालमाल पाद्दा-गर... ' –सासं २.२६४. [ताल द्वि.] **्ट्युद्ध**−िव. यथाशास्त्र ालांनी युक्तः संगीत शास्त्रदृष्ट्या बरोबर असलेलें; स्वरैक्याने युक्त पद, गाण इ०). ० सुरी-क्रिवि. ताल व सर यांना अनुसहन; ाल व सर यांना न सोडतां, तालपुरांत; शास्त्रशुद्ध. (क्रि॰ गाणें). श्वता—की. तालासंबंधीं हान. [ताल+सं. हा=जाणणे ] ताला-र्श-पु. ताल व लय दाखविणारे एक पाश्चात्त्य यंत्रः तालमापक. इं. ) मेट्रॉनम्. [ताल्र-आदर्श=आरसा]

नाल-पु. प्रयत्न; खटपट. ' महाराजांपुढें तोंड वेगाइन पैसे मळण्याचा ताल करण्यापेक्षां, जर त्यांनीं भिक्षांदेहि केली तर र्गिक उत्तम. '-विक्षिप्त ३.१८२.

ताल-सी. १ (पाणी अडविण्याकरितां, वळविण्याकरितां ह्त्यावर, होतांत घातलेला ) बांध, वांधारा. २ नदी इ०कांच्या ांठाच्या बाजुर्ने बांधलेला धक्का. [ सं. तल ]

ताल-पु. (कों. नाविक) गलबताच्या नाळीच्या खांचास व-याच्या खांदास खालून बारीक लांकडें ठोकितात त्यांपैकीं ात्येक. [सं. तल]

ताल-पु. (कु.) ज्यांत भरतीच्या वेळी पाणी चढतें असा दीकिनाऱ्यालगतचा जमीनीचा भाग. [सं. तल]

ताल-पु. (चांभाराचा धंदा.) खुरा आणि तळ यांमधील ोडयाचा भाग. [तळ] भर्ण-सिक. जोडयाचा खुरा व तळ ांसधील भागांत भर घालणे.

ताल, तालक--पुन. हरताळ. (इं.) आर्सेनिक. [सं.] भस्म-न. हरताळ भस्म.

तालकेत—स्त्री. (गो.) कागदपत्र इ॰कांची नकल, प्रत. आला. ' -रा ६.४४५. [फा.] फा. तालीकी

तालमखाना—पु. एक औषधी द्रव्यः (प्र.) तालीमखाना हा.

तालमी— वि. कुस्तींत, तालमेंत सराईत, पटाईत असलेला. तालीस ]

तालमूली—सी. एक वनस्पतिविशेष. [सं.]

तालव(वा)र---पुनभव. ( एखाद्यास श्रीमंताप्रमाणें ) आदर-वैक वागविणें; बरदास्त ठेवणें; मानमरातब, तैनात राखणें.(क्रि॰ रणें; ठेवणें; राखणें ). -वि. तालेवार; दैववान; भाग्यवंत. अर ालिअ=भाग्य+फा. वर्=बान प्रत्यय ]

ो आहेत. [सं.]

ताला—पु. कुलूप; टाळा. [सं. ताल; हिं. ताला; गुज.

तालामाला—प्र. स्थल व काल यांची अनुकूलता; रागरंग; हालक्ष्वाल; तानमान; (हिशेब, मजकूर, हकीगत इ॰कांतील) मेळ; सुसंबद्धपणा; (उपाय, साधनें, भाग इ०कांचा) मेळ; जुळणी; जम: ताळमेळ. (कि॰ पाहणें: जाणणें: समजरें: येणें ). ( ताल द्वि.]

तालाम्ल-पुन. (रसा.) एक अम्ल; (इं.) आसनिकृ ॲसिड. ' तीत्र नत्राम्लाबरोबर आर्सेनिक तापविलें असतां त्याचें लौकर प्राणिदीकरण होऊन तालाम्ल बनतें. ' –ज्ञाको (आ) २९७. िस. ताल=इरताल+अम्ल ] **तालायित**−वि. ( रासायनिक परि-भाषा ). एक तालसंयुक्त द्रव्य. ( ई. ) आर्सेईट्. तालित-वि. ( रासायनिक परिभाषा ) एक तालसं ५क्त द्रव्य. ( ई. ) असीनानेट्र.

ताहि(हे)बार—वि. श्रीमंत; भाग्यशील; संपन्न. 'तालिवार कुंबर पैश्याची। कर्क नये संगत वेश्यांची। ' – प्रला २३१. फा. तालिअवर् ]

तार्ला-की. (क.) किही; चावी. [हिं.]

तालीक---स्री. १ (अव. तालका) (सरकारी कागदपत्र इ॰कांची ) नक्कल; प्रतः प्रतिपत्र. 'तुम्ही तालीक लेहून घेऊन अस्सली खुद खत मशार्निल्हेपासीं फिरावून देणें. ' -रा ८.१६. 'त्याची उत्तरें ही आली, त्यांच्या तालका करून वडिलांकडे पाठ-विल्या आहेत. ' -ख ११.६०४५. [अर. तअलीका=परिशिष्ट र्किंबा अर. तालीक=याद ]

तालीक-पु. संवंध. 'महादाजीस देशमुखीस मसुरीचे तालीक 'नाही. ' −रा १५.१००. [ अर. तअल्लुक् ]

तालीकचा-पु. आज्ञापत्र. ' ल्हीस अब्दाल्याचा तालीकचा

तालीम—स्त्री. १ (मह्रयुद्ध, कसरत, गायन, वादन, नृत्य इ॰काविषयीं गुरूपासून घ्यावयाचें ) शिक्षण. २ (घोडचास निरनिराळचा चाली ) शिकवर्णे. ३ (पोपट, मैना इ०कांस बोलण्या-बाबत दिलेली) शिकवण; शिकवणुक. ४ (नाटच) पात्राने नाटकांतील आपलें भाषण पाठ करून बोलून दाखविण्याची क्रिया; अभ्यासः पुनरुक्तिपूर्वेक प्रहण. ( ई.) रिहर्सेल्. ५ तालीमखानाः, व्यायामशाला. ६ व्यायाम; मेहनत. [अर. तअलीम्] •खाना-पु. मल्युद, दांडपहा इ०विपयीं शिक्षण देण्याकरितां बांधलेलें गृह; व्यायामशाळा; आखाडा. ह्यांत कारलें, गदगा, फरी, मुद्रल, जोडी, लेजीम, छडीपट्टा इ० व्यायामाचीं साधर्ने असतात. हे सर्व शब्द व तालस्य-वि. तालस्थानी, तालस्थानापासून उत्पन्न होणारा कसोटा, एकलंगी, वुलंगी, विस्सा, तवकफाड, लुक्कण, लंगोट, कंबर-वर्ण, उच्चार इ०) इ, ई, चू, छू, जू, झू, जू व शू हे तालव्य | खोडा, स्वारी इ० पेचांची नांवें आहेत तीं त्या त्या शब्दांच्या जागी ःपद्दा. [ तालीम∔फा. खाना≕गृह ] ०**बाज**−वि. तालीम **करणारा**;

आखाडयांत जाऊन व्यायाम करणारा; महः; पेहेलवान. [फा. ] **्वाजी-की. १** आखाड्यांतील व्यायामाची, तालमेची आवड, शोक, नाद. २ (सामा.) तालीम; व्यायाम. [तालीमबाज]

तालीमखाना-पु. एक औषधी वनस्पतीचें बीं. [हि.]

तालीवंत, तालिब(बा)र-वि. धनाढ्य; सधन; भाग्य-शाली; ऐश्वर्यसंपन्न; श्रीमंत; मातबर. ' एवढा तालिवार त्याची दैवयोगें या रीतीची गत झाली. ' --भाव ६७. तालेवंत-वार पहा. [फा. तालिअवर् ]

तालीसपत्र—न. एक औषधी पदार्थ.

विशेष: याच्या व जिभेच्या संयोगाने तालच्य वर्ण उत्पन्न होतात. -स्त्री. १ मनुष्याच्या डोक्याचा पुढील भाग; (विरू.) टाळू. टाळू पहा. २ हजामत करतांना टाळूवर टेवतात तो केसांचा झुपका; चांदकी. [सं. ] • व्रण-पु. तोंडांतील टाव्युस झालेला फोड. [तालु+ सं. वण≕फोड ]

ताल्र(ल्व)क--पु. संबंध. 'या अहद-नाम्यासी या शब्दाचा तालुक काय आहे. '-रा ७.९२. [अर. तअल्लुक्]

तालुका-खा-- ५. १ राज्यकारभाराच्या दृष्टीनें केलेल्या देशाच्या जिल्ह्याच्या विभागांपैकी एक; पूर्वी एखादा किल्ला किंवा मोठा गांव मुख्यत्वें मानून त्याखाली आसपासची गांवें धरून तालुका बनवीत. २ जमीनदारीपेक्षां लहान असलेला मालकीहका-खालील प्रदेश. (तालुकेहाय हैं 'तअल्लुक् 'चें फारसी अव. असून ते मुलकी कागदपत्रांतून आढळते ) [ अर. तअल्लुक ] ताल्य(छ)कदार-पु. तालुक्याचा मुलकी अधिकारी: मामलतदार; जमीनदार. [फा. तअल्कुक्दार्]

तालुकात-की. संबंध. ' दम्यीन त्यांचे तालुकातीचें कलम तहनाम्यांत ल्यावयाचे कारण काय?' -रा १९.३०. अर. तअल्लुकात् ]

ताले-पुअव. देव: प्रारब्धयोग: नशीब. ' रावसाहेबांचे ताले बुलंद (=उच्च) म्हणोनच ते बाजी सर केली. '-रा १.५२. 'दौलतरावबाबा यांचे ताले विचित्र आहेत. ' -ख १२.६८१७. मंद ऊन. [ सं. ताप ] हा शब्द, दैव, नशीब, प्रारब्ध किंवा अशा अर्थाचा कोणताहि शब्द यासहसुद्धां उपयोगांत आणतात. जर्से-दैवाचे ताले. ' संपत्ति टिवल्याबावल्या. मिळणें हे दैवाचे ताले आहेत. ' [अर. तालिअ ] मह॰ 'असे त्याचे दैवाचे ताले कीं कुत्र्यावर नौबत चाले. 'तालेचंत-वि. (कीं. नाविक) १ पहा. सुदैवी; भाग्यवान; श्रीमान; लक्ष्मीवंत. [ ताले ] • घार - वि. दैव-वानः ऐश्वर्यसंपन्नः वैभवशालीः श्रीमत ' राजा जनक तालेवार मांडी ताविझ्=ताईत ] सीतास्वयंवर. ' -तारामंडळ अंक ३. प्रवेश ३. तालवर ( -वि. ) पहा. [फा.'तालिअवर् ] •वारी-की. भाग्यः, सुदैवः, श्रीमंतीः; लांबविणें, लाटणें. संपन्न स्थितिः उत्कर्षः भरभराटीची स्थिति. [फा. तालिअवरी ]

तालोका-खा-पु. संबंध, तालुक पहा. 'मुतालिकीचे वंशाचा वतनास तालोखा नाहीं. ' –रा ३.११७.

तॉल्द--न. (गो.) होडीवरचें आच्छादन; टप.[पो.तोल्द] ताल्ल-वि. (गो.) कोरा करकरीत; नुकताच विकत घतरेला. ताच-पु. १ सोर्ने इ० धातृस अम्रींत तापवृन लाल कर-ण्याची किया; अग्निसंस्कार. २ सोनें, चांदी इ० धात तापवन लाल करून थंड होऊं दिल्यावर त्यास येणारा रंग; तंज. ३ (ल.) (एखाद्याचा) माज, ताठा जिरविणे; खरडपटी कादून नमविणे. ( कि॰ देंगें ). ४ दु:ख. ५ राग; संताप. ' दौल्त खराबीस आली म्हणून ताबाच्या गोष्टी बोल्रतो. ' -ख ७.४७१. ६ (खा. व.) ताप; ज्वर. ७ आंच. [सं. ताप=उष्णता; प्रा. फा. ताव; फा. ताब्=उष्णता; फें जि. तव, थव=भाजणें, तापविणें ] (वाप्र.) •देण-तापविणें. (एखाद्या वस्तुवर, पैशावर) ताच देण-मार जे-एखादी वस्तु पळविणें; लुबाडणें; लांबविणें; (कारकुनी कसबानें ) गिळंकृत करणें. (एखाद्या खाद्यावर) ताच देणें-मार्ज-सपादन, आकंठ एखार्दे खाद्य यथेन्छ खाणे; त्या खाद्यावर हात मारणें; त्या खाद्याचा समाचार घेणें. (एखाद्याला) ताब हेर्जे-१ एखाद्याची खरडपट्टी काढरें; हजेरी घेणें; त्यास दपटशा वेणे. २ चांगलें मारणें (व्यापार इ०कांत) वेणे-मारणे-१ व्यापारधंदा ६०कांत नफा मिळविणें; घबाड सांपडणें. २ व्यापार इ॰कांत ठोकर, बुड येणें. ( एखाद्या कार्याचा ) ताव येणें-एखारें कार्य करण्याबद्दल इसळी, सुरसुरी येणें. ( मिशावर ) ताथ देणें-'बरें आहे. पाइन घेईन 'इ० वाचक शब्द बोलून मिशावहन हात फिरविणे. सामाशब्द - ्सुलाख - पु. सोने इ०धातूस ताव देउन व छिद्र पाइन पारखणे. ( कि॰ घालणे; उतरणे; निर्घणे ). [ताव+ सुलाख निवातावान-किवि. रागारागाने; फणकाऱ्याने; संता-पाच्या भरांत. [ताव द्वि.]

ताव-- पु. कागदाचा सबंध बंद, तुकडा; सगळें पान. [हि.] ताच-पु. तावदान पहा. [ हिं. ]

ताच-न्ही. (कों.) (पावसाळा इ०कांत पडणारें) सूर्याचे

तावखोबावखुल्यो-सी. (गो.) थट्टामस्करी; कुचेष्टा:

तावज-सी. (गो.) होडी ढकलण्याचा लहान बांबू. ताज

तावजाळें---न. (गो. कु.) ताइताळें; ताइतांची माळ. [अर.

ताघरणे—सिक. (व.) (एखादी वस्तु इ०) पळविणें.

ताबद्ध---स्री. तावडी पहा.

ताबड-सीन. (व.) दूध तापविण्याचे हंद तोंडाचे भांडे. [सं. तप्]

तावडणें — अकि. ( सक्तीने अथवा आपल्या खुषीने एखाद्या उद्योगांत. कामांत ) एकसारखें खपणे; रावणें; व्यापृत असणें. 'ऐन दोन प्रहरच्या उन्हांत तावडला म्हणून ताप आला. ' ' हा मुलगा प्रहरभर पाण्यांत तावडतो. ' - उक्ति. तावडणें. १ (एखाद्यास जबर-दस्तीनें ) कष्टाच्या कामांत गुंतवून ठेवणें; राववून घेणें; कामास जुंपणे; वठीस धरणे; तांगडणे अर्थ ३ पहा. २ ( एखाद्यास त्रास-दायक अशा प्रकारें ) खोळंबा करणें; खोळंबून धरणें; डांबून ठेवणें. तांगडर्गे अर्थ ४ पहा. ३ (घोडा इ० जनावर) दामटर्गे; धसाफशीने वापरणें: भरधांव पळविणें; तांगडणें अर्थ ६ पहा. ४ रावविणें: कष्ट करावयास लावणें ( उन्हांत, वाऱ्यांत, थंडीत, चिखलांत सांत ) दामटणें. तावडणें. [ तावडी ]

ताबडी---स्री. १ (गुजरार्थेत रूढ) नर्मदंच्या कांटी ज्या ठिकाणीं नर्भदा ओलांडतात तेथें टेकडीवर असलेली धर्मशाळा, चौकी, ज्या तावडींत नावाडी राहतात तिला नावडातावडी म्हण-तात. २ (ल.) तावड; अधीनता; पकड; कबजा. ३ (ल.) कचाटा; तडाखा: सपाटा. हल्ली हा मूळ शब्द प्रचारांतून गेला आहे. मात्र यापासुन बनलेले तावडींत, तावडींस, तावडींतून हे शब्द प्रचारांत आहेत. -डींतन-क्रिवि. ( एखाद्याच्या ) तडाख्यांतृन; कचाट्या-तून; पकडींतून. (कि॰ सुटण; निघण). तावडींत, तावडीस-किवि. कचाटयांत; सपाटयांत; पकडींत; तडाख्यांत. (कि॰ सांपडणे; पडणें ). 'शत्रुच्या तावडीस सांपडलों तो काय करील तें करो.' धरों, आणों या शब्दाबरोबर कर्तरी प्रयोग होतो. जर्से:- मी शत्रुस माझ्या तावडीस आणलें, धरलें.

नावडीतासन—स्री. (वुरुडकाम) वीणकामाची आडवी कांब.

तावण-स्नी. (कों.) १ एका दमांत मजल चालून, धांवून जाण्याचा, काटण्याचा प्रसंग; तसा यत्न, नेट. २ ताण; ओढ. (कि॰ पडणें: देणें ). [ताण]

ताय(वा)ण-स्त्री. दंड; गुन्ह्याबद्दल नुकसानभरपाई; जुर्माना; नुकसान; भूर्रेड. (कि॰ वमर्णे; भरणें). हा शब्द, लांच खाल्ल्याच्या खोट्याच संरायावरून एखाद्यापासून अन्यायाने वसूल केलेला दंड, किंवा सरकारने बसविलेखा कर, केलेला दंड, अथवा स्वत:च्या नजर्चुकीने किंवा दुस-याच्या चुकीने झालेलें नुकसान इ० कां-संवंधीं वापरतात. [फा. तावान् ]

४ ( ल. ) अजमावर्णे; तपासर्णे, ' जे अहंभावाचे वोझें सांद्वनी। [ फा. ताब्दान् (ताब+दान्) ]

विकल्पाचिया झुळका चुकाउनी । अनुरागाचा निरु ताउनी । पाणि-ढाळु।' -- ज्ञा ७.९९. [सं. ताप; प्रा. ताव; फा. ताब; हिं. तावना ] तावलेला सुलाखलेला-वि. सोर्ने पारखण्याकरितां प्रथम तापवितात व नंतर त्यास एक छिद्र पाइन तें सर्व एकजिन्नसी आहे किंवा नाहीं हैं पाहतात त्यावरून. कसोटी लावून पारख लेला; पूर्णपणे कसोटीस उतरलेला; अनुभवाने योग्य ठरलेला; तावृन सुलाखून-किवि. १ अनुभव व परीक्षा पाहिल्यानंतर; कसोटीस लावून योग्य ठरल्यावर. २ अडचर्णीतृन; संकटांतृन; दिव्यांतून; विपत्तींतून (पार पडणें, सोडविणें, मुक्त करणें ). (कि॰ काढणें; निघणें, जाणें). तावृत सुलाखून घेणें-(सोर्ने, नाणें इ०) सक्तपणें कसोटीस लावून व काळजीपूर्वक ताडून-पार-खून घण. -अकि. ( अकर्तृक ) उकडणें; गदगदणें; गदमदणें; उष्मा होणे. -अकि. १ (ऊन, सूर्य यानी) प्रखरणें; तापणें; तळपत असणे. ' तो तावृनि प्रतापतरणी । दत्तमित्र पाडिला रणीं ।' –मुआदि ३३. २३. २ (ल.) (राग इ० कानीं) संतप्त होणें; कोधाविष्ट होणें; संतापानें लाल होणें.

तावण-अफ्रि. ताणणें. 'कोघं स्फुरती ओंठ। भृकुटी ताऊनि तेजिष्ठ।'-मुआदि ३१.१७१. [ताव]

नावत-वि. तितकें; तेवढें. ' यावत्संख्याक ब्राह्मण तं सांगी-तलेस तावत्संख्याक मी आणिले. ' -िक्रवि. तोंपर्यंत; तोंपावतों: तावत्कालपर्यत. याच्या जोडीचा शब्द यावत. या शब्दाचा मरा-ठींत स्वतंत्र उपयोग नाहीं. ताबत्काल, ताबत्कालपर्यंत, ताबत्पर्यंत इत्यादि सामासिक शब्दांत मात्र उपयोग करितात. [सं.] सामा-शब्द- •काल-कालपर्यंत-क्रिवि. तोंपर्यंत; त्या वेळेपावेतों; तितका वेळ. ॰पर्यंत-किवि. विवक्षित कालापर्यंत; विवक्षित स्थळापर्यत, अंतरापर्यत; तोंपर्यत; तेथवर. तावन्मात्र-क्रिवि. १ जहर तितर्वेत्वः तितर्वेत्वः जहरीपुरतेवः याच्या जोडीचा शब्द यावन्मात्र २ (व्यापक.) यथातथा; जेमतेम पुरेल इतकें थोडें; म्हणण्या जोगें नसलेलें; माफक; थोडेसें. 'आपण शिके जाऊन। तावन्मात्र शिके जाण। सर्वेचि विस्मृति होय त्यासी। '-गुच १७.२१. 'दुभतें सांगण्याजोगें नाहीं, तावन्मात्र आहे. '[सं. तावत्+मात्र ]

तावतक -- पु. (व.) अनुमान तर्क.

तावना-किवि. अजुनिह; तरी देखील; इतक्यानेंहि; इतकें असुनिहः; यद्यपिः; असें असतांहि. [सं. एतावता अप.]

नाश्वदान----न. १ (खिडकी, दार, कपाट इ० कांस बसवाव-तावर्णे—उिक. १ (सोने इ० घातु) लाल होईपर्यंत तापविणें. याच्या उपयोगाचें) काचेचें भिंग, तक्ता. 'तावदानें चांगलीं साफ, २ (दूध, तूप, पाणी इ०) तापविणें; गरम करणें. ३ (एखाद्यास ज्यांत मंद दिसत असेल तीं न घेणें, साफ असतील तीं घेणें. ' रागाने. आवेशाने) ताव देणे; खणकारणें; दपटणें; खरडपट्टी काढणें. -रा १२.१३२. २ कांचेचीं भिंगे बसविलेलें दार, खिडकी इ०

ताबदारकी---- श्री. (गो. बे.) जरब; धमकावणी; दपटशा; वितात. 'तदुपरि मग सायंकाळिंचा तास वाजे।'-सारुह ५. अंमल गाजविर्गे; ताव देणें. 'मिऱ्याएवढा पोर पण तावदारकी ४०. 'घटका गेली पर्छे गेलीं तास वाजे झणाणा। '[ अर. तासू] किती दांडगी।' [ताव+दार प्रत्यय]

तणणें. 'तुं किती ताबदारलास तरी मीं भ्यायचा नाहीं.' [ताबदार]

तावनद्रस्त-पु. (गंजिफांचा खेळ) गंजिफा वाटतांना चुक झाली असतां वाटणाराकडून चुकीबद्दल घेतात तीं पार्ने. [फा. तावान=भ्रदेड+फा. दस्त=पत्त्यांतील हात ]

तावनी—स्त्री. (व.) दूध तापविण्याचे मडकें; दुतली; दुधाणी. [तावण=तापविणें]

तावा-पु. (खा.) तवा पहा.

ताचाण-सी. भूदेंड; तावण पहा.

ताबुळा-वि. आवेशयुक्त. -शर.? [ताव]

ताशा-सा-पु. (वादा.) लहान नगाऱ्याच्या आकाराचे चर्म-वादा: हें दोन-सब्बा दोन फूट व्यासाच्या पितळी किंवा तांब्याच्या पाटीचें तोंड कातडचानें मढवून तयार करितात. त्या पाटीच्या कडेला स्कू बसवितात. ते किलीने पिळ्न स्वर कमजास्त करतां येतो. हें वाद्य गळवांत घालून, दोन हातांत दोन बारीक वेताच्या छह्या घेऊन वाजवितात. हें वाद्य स्वतंत्रपर्णे किंवा सनईची साथ करतांना वाजवितात. 'वाजे हत्तीवर नौबत ताशाचे भार वाजंतरी।' -ऐपो ४३०. [अर. तास ] ताशेकरी-पु. ताशा वाजविणारा.

ताशीर-ली. (व.) गंमत.

ताशील-सी. (राजा.) तपशील पहा.

ताशीय -वि. तासून तयार केलेला (दगड, लांकूड इ० पदार्थ) तासीव. [तासणें]

ताहो(से)रा, ताशिरा—पु. १ ताशावरची झोड, कडका. ( क्रि॰ झाडणें; झडणें ). २ ( ल. ) बंदुकांची एक फैर; भडिमार; धडाधडी. ३ (ल.) रागाने काढलेली खरडपट्टी; दणकारा; खण-कावणें; अपशब्दांचा वर्षाव. ध भांडणाचा कचका, कडाका. (कि॰ झडणें; झाडणें). [ताशा]

ताहो(से)रा, ताशिरा-पु. लांकुड इ० वाकसानें तासल्यानें निघालेल्या ढलप्या; छाट; छाटखूट. (कि॰ पाडणें; पडणें ). [तासणे]

ताहीरा-पु. (व.) ऐनवेळ; मोका; योग्य संधि.

तास-पु. १ अडीच घटिकांचा कालावधिः साठ मिनिटांचा ताज पहा. काळ. २ (वाय.) घडणाळ, एक वाय, अर्ध तसु जाडीचा किंवा अडीच घटकांचा कालावधि दशेविण्याकरितां हा वाज- टाक्तात.

तास-पु. निळ्या रंगाचा एक पक्षी; चास. 'सव्य जाती ताबदारण-अफ्रि. (कर.) रागावणे; कावणें; तावणें; तण- वायस। अपसव्य जाती तास।' -भारा, बाल १२.२४. [सं.

चाषः; चास ]

तास--न. (व. को. कु.) १ नांगरानें किंवा पाभरीनें जमी-नीस पडणारी रेषा; कोरणी; घळ; खोबणी. २ (व.) उम्या पिकाच्या (रोपांच्या) दोन उभ्या ओळींमधील अहंद जागा: पाट. ३ नदी-ओढयाचे पात्रः, उन्हाळयांत नदीच्या प्रवाहाचे जे अनेक बारीक भाग, ओहोळ होतात त्यांपैकी एक. ४ नांगराने जमीन नांगरण्याची क्रिया: नांगरणी. 'राजापुरप्रांतीं सात तासें घालावीं तेव्हां ऊंस पेरावा. ' ५ (कु. ) तिसरी नांगरणी. [सं. सीता. वर्ण-विपर्यासानें ] ताशीं-सीं लागणे-(पीक इ०) चांगल्या रीतीनें वाढीस लागों. तासावर येण-(व.) (जमीन इ०) वहितीस, पेरण्यास योग्य होणें. ०लोटी-वि. (व.) शेत ज्या दिशेने वखरलें असेल त्या दिशेनें केलेली (पेरणी इ॰). [तास+लोटणें]

तास-पु. १ ( मुतारी धंदा ). ( कों. ) इत्यारानें ( लांकृड इ० ) तासणें; छाटणें; रंधणें. २ तासण्याची किया. ३ ( लांकुड खडक इ॰कांचा ) छाटलेला, तोडलेला, तासन काढलेला टवका: कपरी, तुकडा. ' तेथे सुतारें काढितां तास । तिसी जाहला भूमि-वास। '-कथा २.९.११२. 'टेकडीच्या उंच माथ्याचे तास काढून टाकले होते. ' -कोरिक १९. ४ खांच; खांड, खाप. ५ ( सोनारी धंदा ) एक प्रकारची नक्षी. बांगडीवर जो घांसून चौकोनी सपाट भाग करतात तो. ( कि॰ मारणें ). 'सोनारास त्यावर तास मारण्यास सांग. ' [सं. तक्ष्] •काम-न. १ लांकुड, धातुचे दागिने इ० तासण्याचे काम. २ तासण्याने ( लांकुड इ० पदार्थी-वर) झालेला संस्कार तास पहा. •कामी-म्या-वि. (वाकस इ० नीं ) तासणारा; तासकाम करणारा. [ तासकाम ]

तास-पु. १ (गो.) परणीच्या वेळी होतांत चोहोंकडे सारखा विखल करण्याचे, एका बांबूच्या टोंकाम फळी लावून केलेर्ले शेती में एक हत्यार. निवळॉ. ( कि॰ घालणें ). -बदलापूर २८७. २ वरील हत्याराने रोतांतील चिखल सारखा करून रोत समतळ करण्याची किया.

तास—स्री. (कु.) वल्हविण्याची लांब काठी; लहान बांब्

तास-पु. (माण.) (तुरी इ० पिकांवर) आळधांच्या भाकरीएवढा काशाचा गोल तुकडा. याच्यावर लांकडाच्या मोग- क्याने पडणारा रोग. -शे ६.२७२.०आळवा-स्रीथव. शेताच्या रीने आघात करून ध्वनि उत्पन्न करितात. देवाची आरती करतांना मातींत होणाऱ्या आळ्या. ह्या आळ्या कोंवळे पीक खाउन

तासक-की---नस्री. (व.) झांकण्याच्या उपयोगाची पितळी लहान ताटली; झांकणी; वेळणी. 'तांब, जांब, खुने, प्रशस्त तिवया, तार्टे नवीं तासकें। '-सारुद्ध ३.४२.

तासची-जी-पु. तासाचे धेके वाजविणारा. -वाडसमा २.३. [तास]

तासजी-पु. ताशेकरी; ताशा वाजविणारा. [ ताशा ] तासहपट्टी-स्त्री. १ तासण्याची क्रिया. २ ( ल. ) खरड-पट्टी; रागाने केलेली खरमरीत टीका; कानउघाडणी. ३ हजामत; बोडंती. [तासणें +पट्टी]

तासणी—स्री. १ तासण्याची क्रिया. (लांकुड इ०) रंधणें; तासणें; छिलणे इ॰. २ लांकुड तासण्याचें सुताराचें हत्यार; वाकस. ३ (ल.) बोडंती; डोर्के भादरणें; खरडून खरडून हजामत करणें. ४ ( ल. ) खरडपट्टी; तासडपट्टी, निर्भत्सेना; पाणउतारा. [तासणें] तासण-अफ्रि. १ (लांकुड इ०) वाकसाने तासून नीट-नेटकें करणें: छिल्णें: कापणें: तोडणें: रंधणें. २ जखमी करणें. 'शरनिकरें पार्षतासि तो तासी।' -मो ३६.३३. ३ खरडून हजामत करणें: भादरणें. ४ (पत्र, अर्ज, हिशेब, यादी इ०) खरइन टाकणें; भरकटणें; फटकारणें, झपाटणें. ५ (एखाद्याची रागानें) निर्भ-त्सीना करणे; खरडपट्टी काढणें; हुजेरी घेणें; कानउघाडणी करणें. ६ (अंकगणित) भाज्यांक भाजकाने भागून अवशिष्ट राहील तो राखणें. ७ (ल.) (गो.) अपरोक्ष निंदा, कुचेष्टा करणें. ८ (गो.) हातावर तुरी देंगे. [सं. तक्षः; प्रा. तच्छः; पं. तच्छणाः; गु. तासबुं] (वाप ) तास्त्रन निज्ञणे-बसणे-निश्चितपर्गे, आरामशीर, निवेधपणाने स्वस्थ निजर्णे, बसर्णे. सामाशब्द- तासनुस-स्री. १ लांकुड इ०चें तासण, छिलणें वगैरे काम. २ (ल.) रिकामटेकडे पणीचा उद्योग: केवळ वेळ घालविण्याच्या उपयोगाचे विनमेह-नतीचे व बिनफाययाचे काम, उद्योग. तासी(शी)च-वि. तास-रेला; वाक्सानें, रंध्यानें तासून गुळगुळीत, नीटनेटका केलेला; तासन तयार केलेला. [ तासणें ] तासोपंत-पु. (उप. सांकतिक). वपन केलेली विधवा स्त्री; बं।डकी. [तासणें+पंत]

तासा-पु. ताशा पहा. 'आपले ताब्यांत नौबती व तासेतर्फे व रणशिंगे बहुत आहेत. '-घाको ६. [अर. तास] तासेकरी-पु. ताशेकरी पहा.

तासां -- न. (गो.) तास: पैलु [तासणें]

ताहनेल(--वि. तहानेला पहा.

ताहां — किवि. १ तेथील; तेथचा तहां पहा. २ (भि.) तेव्हां; त्यावेळीं. ' तांहां त्यो पोयरो बोंबलांआं लाग्यो. ' =तेव्हां तो पोरगा बोंबलावयास, (ओरडावयास) लागला. ' - भिल्ली १३. ३ इतर अथी तहां पहा. [सं. तदा ]

ताडाद(दा)र-वि. ताजा; ताजातवाना. तहादर अर्थ १-२ पडा.

ताहान, ताहानमोड, ताहानेला—तहान ६० पहा. ताहाल-किवि. अद्यापि; आजपर्यत; आजवर. 'लेकीन अहद पैमानावर नजर देअन ताहाल हा ख्याल दिलांत न आणिला. ' -ख ७. ३५७५. -रा १०.१८२. [फा. ता=पावेर्तों+अर. हालू] ताहांहयात-द-किवि. ह्यातीपर्थतः तहांह्यात पहा.

ताहृद्-न. १ ठराव; करार. 'कादरखान याजकडे तालुका काडोपली दहा लक्ष रुपये ताहूद ठरून सांगितला. '-रा ७.४०. २ खंड (मक्ता.) 'तेथील ताहुदापैकीं सर्व होतंबदी आपण लिहून पाठविली. ' -रा ५.१२६. 'आप्पाजीपंत ... ताहूद चुकवती करितात. '-पेद २०.५९. 'ता अक्यावर ताहृद केलें ते मोडावें आणि अमानी करावी. ' -रा ५.२३. [ अर. तअइ्हुद् ]

ताही-की. मुलार्चे मोठें रडणें; टाहो पहा. [ध्व.] ताही भर्ण-अकि. ( मूल इ० ) रडत सुँटर्णे.

ताळ-पु. १ संगीत, वाद्य, नृत्य इ० कांच्या गतीचें निय-मित कालदर्शक प्रमाण: ताल. ताल अर्थ १ पहा. 'ताळ जातो येकेकडे। '-दावि २७१. २ टाळी वाजविण्याची किया; टाळी. ३ कांशाचे एक वादा; एक प्रकारचा टाळ. 'खण खण खण खण ताळ उमाळे। ' -दावि ११२. ४ हालचाल; फडफड करणें; (कान इ०) फडफडावर्णे. 'पाठीं नियृत्तिकर्णताळें । आहाळी ते पूजा विधुळे।' -ज्ञा १७.७. ५ (हिरोब, हकीगत इ॰ तील) मेळ; जुळणी; एक-वाक्यता: (बोलणें, वागणें, करणें इ० कांतील) सुसंबद्धपणा; विरो-धाभाव; धरबंद; मेळ (बहुधां निपेधार्थी प्रयोग). 'ऐसें कळों आलें मज नारायणा। जागृती स्वपना ताळ नाहीं। '-तुगा ९०६. ६ (व्यापक.) (पदार्थ, वस्तु, शरीरावयव ६० कांचा ) एकजीव; एकजिनसीपणा; मिलाफ, संयोग; एकत्र टिकाव धरून राहण्याची ं इक्ति. (कि० असर्णे; धर्णे; टाक्र्णे; सोडर्णे). [सं.ताल ] तासीर—स्त्री. १ मनाची प्रशृत्तिः, स्वभावः, श्रकृति. ( परंतु । (वाप्र ) ० देणें - १ एखादा गात असतांना त्याचा ठेका धरणें. २ कडकपणा, तिरसटपणा, तल्खपणा, जहालपणा, रागीटपणा इ॰र्नी- ( ल. ) ( एखाद्याची ) री ओढणें; त्याला अनुसरणें, मदत करणें. युक्त या गर्भित अर्थानें प्रायः उपयोग. जर्से-' त्याची तासीर काय -शर. श्सोडणें-मर्यादाः, धरवंद सोडणें: बेफामपेंग वागणें. कठीण हो १ ' २ ( एखार काम करण्याची एखायाची ) विशिष्ट सामाशब्द - ० तत, ० तंत्र, (क्ष ) ताळातंत्र -पुन. (भाषण, वर्तन, पद्धत; सरणी; तन्हा; मोड. ३ बंदुका; तोफा इ०चा भडिमार; फैर; आचार इ० व्यवहारांतील) मेळ; मिळतेपणा; एकवाक्यता; सुसं-(विह्न.) ताशेरा. ताशेरा अर्थ २ पहा. ( क्रि॰ श्रडणें; झाडणें ).। गतपणा; नेम; परस्परसंगति. [ ताळ नंतंत. तंत्र ] ॰ पञ्च-न. ताल हैं वायः टाळ. ' ताळपत्रांचा निर्घोष । गीत गायन करिती सुरस ।' परस्परांशीं ताइन पाहणें. ताळखास-ताळखाखर ये**णें**-नीट -मुरंशु ३९.० मेळ-पु. १ ताळतेत. २ तानमान;देश, काल इ०काचा मार्गाला लागणें; स्वैरपणा सोड्डन देऊन सुमार्गाने चालणें; शुद्धीवर स्योग, अनुसंधान. [ताळ+मेळ=मिलाफ, जुळणी] ∘विताळ-किवि. सुर-बेसर. -शर. •वेळ-पु. तानमान; प्रसंग; परिस्थिति; काळवेळ. ताळमेळ अर्थ २ पहा. 'ताळवेळ तानमानें। प्रबंध कवित्व जाडवचनें।' -दा ११.६.८. [ताळ+वेळ]

ताळ-पु.कुलूप. [सं. ताल, हिं. ताला ] ॰ पहणे-( दोघांत ) बेबनाव होणें; मतभेद हो गें; खटका उडणे. 'स्वधर्म भूमीपित हा न सोडी। तो आपली हंकरि हो न मोडी। दोघांमधें ताळ पडोन गेलें। ये भीमकीचें परि कार्य जालें। '-सारुह ८.३५. [सं. ताल= कुळप: का. ताळ=अडसर ो

ताळ--पु. लोक; जग. ' निराश्रीत सर्वस्वें आसरा नाहीं तिन्ही तार्ळी। '-ऐपो ४०८ [सं. तलू]

२.१८. [ सं. ताल ]

ताळ-पु. (घर, इमारत इ० कांचा) मजला; ताल.सातव्या ताळीं बस्पेंग-१ घराच्या सर्वीत वरच्या मजल्यावर बस्पें. २ (ल.) ऐश्वर्याच्या शिखरावर आरूढ होणे; ऐषारामांत असणें. [ तल ]

डहाळी ]

ताळचें — अक्रि. (गो ) १ पछाडणें. २ टाळणें.

ताळवार — स्त्री. (तंजा ) पडवी; वळचण. [ता. ताळवारम्]

ताळा-पु १ (हिशेब, भित्रभित्र हुकीगती, गोष्टी, उपन्यास,। साधनें इ० कांतील) मेळ: जुळणी: एकवाक्यता: अविरोध: जुळते-ण्याची किया; (अंकगणित) उत्तर बरोबर आहे की चुक आहे हैं पाभर. ५ लांकडाची तिवई. (गो.) तीन काठ्यांची घडवंची. पाइण्याची वेगळी रीत. ४ सत्यत्वबुद्धि. –मनको. [सं. ताल ] [सं. त्रिकाष्टः प्रा. तिकद्र. तुल. त्रिकूट ] तिकडी-वि. तीन • घालणीं-मेळ बसविणें; एकवाक्यता करणें. 'तुका म्हणे ताळा कडवांची. 'जैं कहीं अवचरें। हे तिकडी सांखळ तुटे।' −ज्ञा १६. घातला आडाखीं। ठावें होतें सेकीं आडविसी। ' —तुगा १२३८. [ ति=तीन+कडी ] तिकळा-ळी-ळें-वि. तिखुळा पद्दा. (एसाद्या गोष्टीचा दुसऱ्या गोष्टीशीं-ह्याचा त्याचा) ताळा तिकांडी-स्त्री. एक गवत. 'तिकांडी घोडेकुसळी।' –गीता २. पाहण-चेण-दोन गोर्धीची, वस्तुंची परस्परांशीं तुलना करणें, ५२८६. [ति=तीन+कांडें=पेर] तिकांडें-ड्या-न. मृगशीर्ष

येंगे. •तोळा-पु ताळमेळ; व्यापक अर्थाने ताळा शब्दाबहरू वापरतात. ताळा पहा. [ताळा द्वि.] •बाळा-प्र. ताळमेळ. -शर. [ताळा द्वि.] ताळेबंद-पु. (ताळा पडणारा बंद) १ खतावणी, रोजखर्डा इ० कांबरून गेला महिना, साल इ० कांहीं मुदतीच्या जमाखर्चाचा केलेला हिशेबाचा खर्डा, लिहिलेला झाडा. ताळेबंदावरून पुढील सालचा अजमास (बजेट) करितात. २ जवळील (हातांतील) शिल्लक आणि खर्ची पडलेल्या रकमा. जमेकडील रकमा इ०कांवहन निघणारी शिलक यांचा मेळ दाख-विणारें खजिन्यांतील पत्रक. ३ प्रांताच्या तपशीलवार हिशेबावरून थोडक्यांत काढलेला सरकारी गोषवारा. -इनाम ५०-५१. ताळेथंद गोषवारा-पु. ताळेबंदाचा संक्षिप्त खर्डा, सारांश: ताळ-५ ताडवृक्ष. 'शाळ ताळ निविड बन ।' -वेसीस्व टिपण. ताळेबंदजमा, ताळेबंदीजमा-की. जमावंदीचा सर-कारी ठरावाने ठरलेल्या वसुलाचा व मागाहून आढळलेल्या बाबीचा समावेश करणारे सदर. याच्या उलट जमावंदी जमा किंवा किस्तंबदी जमा. [ ताळेबंद+जमा] ताळेबंदबाकी-स्त्री. ताळेबंद जमेंतील वर्षाअखेरीची (वसुलाची) बाकी; ताळेबंदजमेंत दाख-ताळकर-न. (गो.) लहान फांदी. [ताळी, ताळॉ=फांदी. विलेली वसूल व्हावयाची बाकी रकम. [ताळेबंद+बाकी]

> ताळा-पु. (माळवी.) टाळा; कुलूप. [सं. ताल; हिं.ताला] ताळॉ—पु. (गो.) गळा; आवाज.

ताळॉ, ताळी-पुस्री. (गो.) डहाळी; फांदी.

ताळु-स्त्री. (कों.) टाव्य पहा. [सं. तालु]

ति-वि. (प्र.) तीन; संख्यावाचक उपसर्ग, प्रत्यय; जर्से-पणाः सुसंगतपणाः (क्रि॰ घेणेः; पडणेः; पाहणेः; मिळ्णें ). 'कदापि तिमजला, तिकोनी=तीन मजल्यांचा, तीन कोपऱ्यांचाः सि. त्रिः; नाहीं वचनास ताळा । ' -सारुह ३.१३. ' त्यांच्या कामांचे ताळे प्रा. ति ] सामाशब्द-तिकटण-न. १ शेतामध्यें तीन वांध कसे घ्यावयाचे ह्या संबंधाने मोहनरावांनी माहिती करून घेतली.' (वरोळथा)एका ठिकाणी असतात तें ठिकाण. २ तीन रस्ते एकत्र मिळ--कोरिक ४५. २ (केलेल्या भाकिताशीं नंतर घडुन आलेल्या तात तें ठिकाण. ३ तीन काठ्या वर्गेरे एकत्र बांधून केलेली रचनाः गोष्टीचा, आरेल्या अनुभवाचा ) मेळ; जुळतेपणा; प्रत्यय; पड- तिकटी. [त्रिक्टी तिकटी-स्त्री. १ तीन काठ्या जुळवून केलेली एक ताळा; दक्प्रत्यय; प्रचीति; प्रतीति. (कि॰ येणें; मिळणे). म्हणोनि त्रिकोणाकृति रचना. २ त्रिकोण. [सं. त्रिकाष्ठ; प्रा. तिकद्र. त्रिकटो येळील न करावें। पाहाणें तें येथेचि पाहावें। ताळा पडतां राहावें। तिकटें-न. १ लांकडी त्रिकोण (स्मशानांत अग्नि नेण्यासाठीं. समाधानें। ' -दा १९.५.१७. ' आपल्या उपपत्तीस ताळा मिळतो विहिरीतून पदार्थ काढण्यासाठीं इ० केळेळा तीन कामट्या. ळांकडे कीं नाहीं याचा फार विचार न करतां...' -नि ८१६. ३ एखाद्या यांचा ). २ त्रिदळ; त्रिखंड पान ( पळस, बेल, निगुडी इ०चें ). ३ गोष्टीचा खरेपणा इ० दुसऱ्या प्रमाणाने ताद्वन, अजमावून पाह- तीन पानांची पत्रावळ. ४ (पंढरपूरकडे) तिफण; तीन नळकांडयांची नक्षत्रंपुजांतील तीन तारे; शिवाचा बाण. लुब्धक पहा. [सं. तिपाई-(व.) तीन पायांची घडवंची; तिवई. (बिडाचा कार-त्रिकांड ] तिकुटी-स्नी त्रयी; तिघांची जोडी; त्रिकृट. ' गुणीं देवां खाना ) हेरा तयार करण्यासाठी मातींत रोंवण्याचे लांकडी धीरे व त्रयी लाविली। गुणीं लोकीं तिकृटी पाडिली। '-माज्ञा १८.८१ ३. गोलाकार लोखंडी गज. तिपाठी-वि. तीन वेळां वाचून, ऐकून [सं. त्रिकट ] तिकोनी-वि. तीन कोपऱ्यांचा-कोरांचा-कोनांचा. पाठ म्हणणारा. तिपांडी-स्त्री. (कों.) तीन पांड भातजमीनीची सं. त्रिकोण | तिक्कई-सी. तिर्खंई: एकदम तीन तीन खंडे घेऊन प्रत्येक वीस पांडांच्या बिघ्यामार्गे रयतेस दिलेली जमीनीची सट. सागरगोटे; खडे इ॰ खेळण्याचा मुलींचा खेळ. याप्रमाणे दुर्खेई; तिपानी-स्त्री. एक लहान वेल. श्वास, व्रण, विष यांची नाशक. पांचखई इ० संज्ञा. [सं. त्रिक; म. तिक+ई प्रत्यय] तिकला - -वगु ४.१. -वि. तीन पाने असलेले; त्रिदल ( झाड. अंकर). स्त्री. गंजिफांच्या खेळांत अनुक्रमानें लागलेलीं एकाकडे आलेलीं तीन [सं. त्रिपणीं ] तिपायी-स्त्री. तिवई. -वि. तीन पाय असलेलें पार्ने. तिक्का-पु. तीन चिन्हें असलेलें गंजिफांचें पान; तिब्वा. (जनावर; वस्तु ). [तीन+पाय ] तिपिकी-वि. एका वर्षोत तीन तिखणी-स्त्री. (घराचे ) तीन खण, भाग. -वि. तीन खण अस-लेलें: तीन खणी ( घर इ॰ ). [ ति=तीन+खण ] तिखळा-ळी-ळें-तिखुळा-ळी -ळें पहा. तिखुळा-ळी-ळें-वि. तीन मुलगे अथवा मुर्लीच्या पाठीवर झालेला ( मुलगा, मुलगी किंवा सामा-न्यतः मल ).तिगस्त-न. १ गेल्या वर्षाच्या मागर्चे वर्ष. 'तिगस्त बाकी-विहवाट इ०. ' २ गंजिफांच्या खेळांतील एक संज्ञा. डावां-तील एक विशिष्ट काल: गंजिफांच्या खेळांत तिन्ही खेळणारांचा एक तरी हात होणें. [तीन+फा. गस्त=गत ] तिगस्तां-क्रिवि. गेल्याच्या मागील साली. [ तिगस्त ] तिग्रण-वि. १ त्रिग्रण. २ तिष्पट. [सं. त्रिगुण अप.] तिगुणी-वि. तिहरी; त्रिगुणात्मक. 'जो अविग्रेचिया चिंथिया। गुंडुनि जीव बाहुलिया। खेळवीतसे तिग्रणिया । अहंकाररञ्जु । ' –ज्ञा १८.९१५. तिम्रई-नि. तीन किंवा झाडाच्या खोडाच्या तीन बाजू फुटतात ती जागा. तिफांद्री-गस्ते असलेलें, एकापुढें एक तीन वठारें असलेलें (घर). तिश्रह-किंवा काड्या असलेलें (धोतर इ०). [ति+धारा] तिधारी विपक्यांचे पान. [ति=तीन]

पिकें देणारी (जमीन). तिपड़ी-वि. १ तीन कप्पे, खण असणारी (पटी). २ तीन पूड असलेला मृदंग. [सं. तिपुटी ] तिपेडणें-सिक. तीन पेड देणें; वळणें. तिपेडी-ढी-वि. तीन पेडांनीं केलेली (दोरी, वंणी इ०). तिपेरी-स्री. नाचणीची एक हळवी जात. हिच्या काडास तीन पेरें आलीं म्हणजे कणीस यतें. -वि. तीन सांधे, पेरी असलेलें (बोट इ०). तिष्पट-स्त्री. तीन पट संख्या: तिप्पटपणाः -वि. १ तीनदां जमेस धरलेली ( संख्या ) त्रिगुणित. २ तीन घड्यांचें; तिपदरी (कापड इ०) तिफ्रण-णी-न.स्री.तीन नळ्या, फण असलेली पाभर, पेरण्याचे यंत्र. [ति+फण] तिफण-स्री. (व.) चार एकर (जमीन). तिकस्तळी-वि. तीन पिकें ज्या जिमनींत निघतात ती जमीन. तिफांटा-पु. जेथें रस्ता, नदी सी-वि. १ तीन फाशांनीं खेळावयाचा ( सोंगटशांचा एक खेळ ). पु. (राजा) तीन आंबे, नारळ इ०चा घड. तिघड-वि. (कों.) २ तीन फाशांनीं युक्त (दोरी इ०). [ति+फास] तिबक-की. दर तीन लोटे बांधन झाले म्हणजे एक खापेकडाची जुली वग- खेळांत विटी उडली असतां खालीं पडण्यापूर्वी दांहनें तीनदां मारणें. ळावी अशा रीतीने छोट बांधलेली (रहाटाची माळ). -िक्रवि. ' हबक दुबक तिबक पोरा त्रिगुण खेळ मांडुं। खेळ विटी दांडु। '-भज माळ तिघड होईल अशा रीतीनें (बांधर्णे). तिघडी-स्त्री. १ ११३. [ति+ध्व. बक् १] तिबंदी-स्त्री. दोन वरखां (पानां) चा तिहेरी घडी (कापड, कागद इ०ची). २ तिहेरी घडी घातलेली, एक बंद याप्रमाणें तीन बंदांची केलेली कागदाची घडी. तिज्ञाद-तिपदरी वस्त. -बि. तीन घड्या घातलेली. [ति=तीन+घडी] बि. (पोर्तु.) तिप्पट. [पोर्तु. त्रेस्दो ब्रादो ] तिमजला-ली-तिघहत-न. तिगस्त अर्थ २ पहा. तिजवर-प. १ तिसऱ्यांदा लग्न वि. १ तीन मजल्यांची (इमारत). २ तीन, तिहेरी काठांचा करीत असलेला माणूस. २ तीन लग्नें केलेला मनुष्य. [ तिजानवर] ( शेला, धोतर इ० ). ३ तीन तळ ( डेक ) असलेले ( जहाज ). तिधारा-री-वि. १ तीन धारा-कडा असलेला. 'तिधारां तिरुयम-वि. तिस-या दर्जाचें. 'दुय्यम, तिय्यम अधिकारी.' अंद फीटलियां । चरणीं चिआ । '-शिशु ७१६. २ तीन कांठ -सर्थप्र ३४. तिरया-पुत्री. ( पत्त्यांचा खेळ ). तिर्री: तीन तिरकानी-रेघ-ओळ-बी. निवंडग-पुन. एक जातीचा निवंडुंग. याच्या पेरास तीन कागदाच्या पाडलेल्या चार मोडींपैकी तीन मोडींमध्यें काढलेली कांट्यांच्या रांगा असतातः याच्या उलट फड्यानिवडुंग. तिधारें- रेघ. [सं. त्रि-तिर्+कान, रेघ] तिवर्ह-स्री. १ तीन पायांची न, नकसगाराचें एक हत्यार. तिपर-वि. (सामा.) तिप्पट पहा । घडवंची; तिपाई. २ (कों.) तिवटें; भाताचीं रोपें उपटतांना तिपटी-स्री. तिप्पट संख्या अथवा परिमाण. तिपडं-न. (नाटच) शेतांत बसण्याटी धेतात ती पायांची तीन घडवंची. तिपाई पहा. बकऱ्याचे केंस वद्भन गंगावनाच्या आकाराची स्त्री नटाकरितां तयार [ सं. त्रिपदी; प्रा. तिवई ] तिखटणां-( महानु ) तीन वाटा मिळ-केलेली तीनपदरी वेणी. -पौराणिक नाटकाचा काळ. तिपदरी- तात ती जागा; चौक; नाका; तिवटा. 'कलियुगाचा तिवटणां.' वि. तीन घडगांचें किंवा तीन पदर असलेलें (कापड, दोर इ०). - भाए १०९. [सं. त्रि + वर्त्मन्, प्रा. तिवह ] तिखटी-की.

(गो. कों.) अवयवाची वकता. 'पाय तिवटीं पडला. '[सं. मारवाडी (निंदाव्यंजक शब्द). [ति+शेंडी] तिसड-स्त्री. १ त्रिवर्किः, प्रा. तिविटि ] तिवर्दे-तिवई अर्थ २ पहा. तिवठा-पु. तीन वळां अथवा तिस-यांदा तांद्रळ कांडणें. तिसडीनें सडणें. १ तीन रस्ते मिळतात ती जागा. २ तिवडा अर्थ १,२ पहा [सं. त्रि+वर्त्मन: प्रा. तिवर | तिव(वं)डा-पु. १ मळणी कर- डी-वि. तीन वेळ सडलेळे (तांदळ). [ति=तीन+सडणें] ण्याकरितां खळ्याच्या मध्यभागीं पुरलेला खांव. ' हुनुमंत तिवडा तिसद्ध-स्त्री. तिसऱ्यानदां करणें ( काम इ० ) तिस्र छ-वि. तीन मध्यें बळें। पुच्छ पाथी फिरवितसे। '-रावि २०.१९५. ३ शेतांत धान्य वारवण्यासाठी उपयोगांत आणावयाची एक तीन पायांची पाठ तीन वर्णासंवर्धी; तीन वर्णाकरितां; श्रैवार्धिक ( ढिशेव, बाकी घडवंची. ३ एक ताल अथवा गति [ सं त्रि+पद ] तिवण-१ द०). [हि. ] तिस(भा)रणां-की. ितसारणें पासून धातुसा-त्रिदळ. २ तिहरी घडी, पदर (कापड, कागद इ० ची). तिव- धित नाम. -किवि. तिस-यादा. तिस(स्ता)र्जे-सिक. तिस-णता-वि. (राजा.) तिघडी; तिहरी; तिपदरी (कागद; कापड -यांदा करणें. -शकि. (कोंवडा) तिसन्यांदा आरवणें. [तिसरा] वगैरं). तिवजा-वि. तीन पानांचा; त्रिदळ. 'त्रिविध अहं- तिसुती-की. १ तिहेगी, तीन पररी-फेरी दोरा: दोरी (जानवे कारु जो एक । तो तिवणा अधोमुख । डिरु फुट । '-ज्ञा १५.९' । इ० चा ). ' तिमुतीला पीळ भरून झाला आहे, आतां नऊमुती करा--एभा ११.१८८. (सं. त्रिपर्णः; प्रा. तिवण्णः) तिवंधा-पु. वियाची आहे. '२ तीन कुट्वांचा आपापसातील लप्नसंबंध. तिर-अनेक गांवांच्या सीमा ज्या ठिकाणी मिळतात ती जागा [ सं. ] कट अर्थ ३ पहा. -वि. तीन सुतांची, धाग्यांची, पदरांची ( दोरी ). त्रि+बंध किंवा बंद: प्रा. तिबंद ] तिश्वनी-स्त्री. (व.) (पळसार्चे) [ तीन+स्त्री ] तिस्ती-स्त्री. (प्र.) तिस्ती. (क्रों.) (जानव्यार्चे) त्रिदळ: तिवण, तियन-न, तिघांचा समुदाय, तियने-वि. तीन पातीवर मोजलेलें सूत गुंडाळून टेवतात ती गुंडाळी. सि. त्रि+ पानांचें. तिवण-णा पहा. [ सं. त्रिपर्ण: प्रा. तिवण्ण ] तिवल-पु. ५त्र, त्रियती ] तिहोत्रा-पु दरमहा दरशेंकडा तीन असा व्याजाचा (तीन वेळ) दीड आणा. [तीन+वेळ=अर्घा आणा] तिवळी-स्ती. (गो.) पोटावर पडणारी तीन वळ्यांची आठी. त्रिवळी पहा. [सं. त्रिमवली] तिंवा-पु. (गो.) दगडाचा अगर मातीचा -शिशु ८१९. [ती] तिओ-तिला. 'तंन्हेळीं वाधा जाली। तिओ केलेला चुलीचा पाय. २ तिव्हा; तिवई, तिनपायी; तिवारी (ज्यावर रण-देवतेची । ' - शिशु ८०८. उमें राहन उपणतात ती ). तिवडा अर्थ २ पहा. [सं. त्रि+पदा; प्रा. तिवय ] तिवाद-ठा-पु. तीन रस्ते एकत्र मिळण्याची जागा. तिउस । श्री सर्पाने केळा डंग । ' -पळा ४.३२. तिवठा पहा. फाटाफूट; ऐक्यभंग. 'कंत्रा तुवां देखत भर्तृघात। क्षणें तिवाटा रचिल्या तिघांत । '-वामन, भरतभाव ७. [त्र+ वर्त्भन्; प्रा. तिवटः; म. तिवाट ] तिवारा-पु. (माळवी ) तीन असतें. ' दारें असलेला दिवाणखाना. [सं. त्रि+द्वारिका; प्रा. ति+वारिका; हिं. तिबारा ] तिबारी-स्त्री. (व.) तिवडा अर्थ २ पहा. तिन- दिशेषंबंधीं-दिशेचा. [ तिकड ] पायी (जीवर उमें राहन उपणतात ती ) तिवा पहा. तिवाशी-वि. तीन वाशांचें केलेलें (घर, खोपट इ० उपहासार्थी ). [ तीन+ वांसा | तिवाळ-स्त्री. एकसंध विणलेले तीन पंचे; तीन पंच्यांचे कापड; चवाळे पहा. तिचाळी-सी. एक कापडाची जात. - मुंश्या पासून; तथून; त्याकइन. तिकून हे कुणबाऊ रूप आहे 'घडलें तें **१२३.** [ति + आळें ] तिवेती-वेत-वि. तीनदां व्यायलेली मग तिकनही। '-तुगा ६०६. [तिकडें ] (गाय इ॰) [ति+वेत ] तिवेळा -ळां-ळां-क्रीं-क्रिवि. तिन्हीं वळां: सकाळीं, दुपारी, संध्याकाळीं; त्रिकाळ. तिब्बा-वा पु (गंजिफा, 'जिकडे पाऊस पडतो तिकडे पीक होतें. ' २ एखाद्याच्या घरीं पत्त्यांचा खेळ) तिरीं, तीन ठिपके असलेलें पान. तिन्हुडा, या अथी. जर्म- 'आमचे तिकडे भोजनास यावें. '३ तथें: त्या तिःहा-पु. तिवडा अर्थ २ पहा. तिव्हाळ-पु. (महानु.) तीन ठिकाणीं. ४ (साकेतिक) (बायकी) बायकोनें नवन्थाचें नांव रस्ते एकत्र होतात ती जागा; तिवाठा. 'तेथचि तिव्हाळा प्रकास च्यावयाचे नमते म्हणून हा शब्द विभक्तीमहित पति या अथी [तीन+शिंग] तिशेष्ट्रभा-पु. (डोक्यावरच्या तीन शेंडयांवरून) नव-याचे ६० 'अशा गडवडीच्या वेळी तिकडची भेट सदां शको. ४. १६

२ (ल.) बारीक चौकशी: छडा [तीन+सडणे] तिसड-डा-थानांचें (जनावर). [तीन+सड] तिसाला-लां-विकिति. लागो-दर. [तीन+उत्तर]

तिआं-सना. त्या. 'तरि माझिया वैरिगी।तिशां कैमिआं।'

तिउस--प. एक झाड. ितवस पहा. 'जसा बृक्ष वाळला

तिकटी — स्त्री. (माण.) तिकीट. [इं टिकंट]

तिकटें - वि (गो.) अदृढ. 'तुझें प्रत्येक काम तिकटें होत

ति हडचा-ला, तिकडील-वि त्या जागेरावंधीं-जागेचा.

तिकडा-वि. (गो.) तिर्कस; तिरका. हा शब्द स्वतंत्र न यतां फक्त समासांत यतो. उदा० वांकडातिकडा. [सं. तिर्थक !]

तिकड़न, तिकड़ने, तिकडोन, तिकन-किवि. तेथ-

तिकहे-किवि. १ त्या वाजुस, दिशेस; त्या जागंकडे. तिर्दिग्गी-वि. तीन शिगांचा (पशु). योजिला जातो. जर्से- तिकड़न, तिकडचे ६० ≔नवऱ्याकडुन. व्हावयाची नाहीं... '-सुम ११. 'जाणार आज तिकडे मुखि हात माझे। '-आनंदीरमण. [तो किंवा ती+कडे]

तिकांतकण, तिकतिकी-तिकतिकीत, तिकाकी-तकतकण, तकतकण, तकतकी; तकतकीत. तकाकी इ॰ पहा.

तिकां—सना. (गो.) तिला. | ती+का=ला प्रत्यय | तिकार-निव. (राजा. कृण.) तिखट पहा.

तिक्रीट-नश्री. प्रवेशमूल्य भरल्याची पावती; मूल्यपत्रिका; परवाना; पास ( नाटक, रेलवे इ०चा ). 'हातीं आल्या फुकट तिकिया। जाहरें तेंचि मूळ। ' -अर्वाचीन (आठल्यं) ३८६. -नि १२८. [इं. टिकेट]

तिक्त-पु. १ तीवपणाः, तिखटपणा २ कडूपणा. -वि. १ तिखट, तीत्र; झोंबणारें. २ कडू. [ सं. तिक्त=कडू ]

तिक्तय-व-श्री. फोडणीचें ताक: ताकाची कढी; ताकमय पदार्थ: ताकतव. [ताक]

तिख-वि. १ तीव; तीक्ष्ण; अणीदार. 'शरें अति तिखें संहा-रिठें क्षत्रियां। ' —माधवरामायण, बाल ५१. ' सहावे बाण तिख तिखटमिखट. [ तिखस द्वि. ] सार्चे। -गीताचंद्रिका १.४६. २ तिखट. 'कां मिरयांमाजि तिख। ' -माज्ञा १ अ.६८. -न. तीक्ष्णपणा. ' उकलतेनि उन्मेखें। निघतें. [ सं. तीक्ष्ण ] तिखाडीची काडी-पु. (ना. उप.) प्रज्ञाकुरालतेचि तिर्खे । '-ज्ञा १५.१८५. [ सं. तीक्ष्ण; प्रा. तिक्ख ]

तिखट-न. १ मिरच्या बुद्धन केलेली भुकटी. २ मिरच्यांची चटणी. ३ इतर मसाला घालून केलेठें मिरकूड; कृट. ४ (कु.) मसाला. -वि. १ तीवः जलालः तींड भाजण्यासारखे ( मसाला. मिरी). २ (ल.) कडक; भयंकर; प्रखर (उष्णता-सूर्याची स्वभावें। परतंप। '-यथादी २.२९. अथवा अमीची ). ३ तीक्ष्ण; अणकुचीदार (धार, टोंक, इत्यार इ०). ' कवर्गे लोहें तिखटें। हा ऋतुराओ निवटें। '-शिशु ८४२. ब्रहणशक्ति, कान, नाक इ० इंद्रियें). 'गाढवार्चे नाक व कान २.२०.११४. २ (व.) सरसू; मोहरी. [तिख] फार तिखट असतात. ' -मराठी ३ पुस्तक पृ. ११० (१८७३) जाळ-आग-अतिशय तिखट. ॰मीठ लावुन सांगर्णे-तोल्लें -फुगवून अथवा बनवून, आपल्या पदरचें, कल्पनेनें कांहीं हाडवैर धर्णे. तिख्या हाडाची-वि. (गो.) मजबूत हाडाचा. आंत घालून सांगणें ( गोष्ट इ० ); खुलवून सांगणें. उहु० १ काना-मागून आलें शिंगट तें झालें तिखट. २ पुढें तिखट आणि मार्गे पोंचट=आरंभी धीट, फुशारक्या मारणारा पण लगेच हातपाय गाळणारा ( मनुष्य ).

तिखट फकी--ली. (वास्तु.) जिभेला झोंबणारी चुन्याची, चुनकळीची पूड.

तिखटाई—स्री. १ जलालपणाः तिखटपणाः तीवपणाः झण-झणीतपणा. २ तीक्ष्णता; आवेश; उत्कंटा; उत्साह. [ तिखट ]

निखटावर्णे, तिखावर्णे—अक्रि. जलाल अथवा तिखट खाण्यानें जीभ भाजणें. [तिखट]

तिखणा, तिखरें—न. (गो.) अतिशय तिखर चरणी. [ तिखट ]

तिख्रतिख उजो-वि. (गो.) फार तिखट. [तिख द्वि. + उजो=आग ]

तिखमिठा भात-पु. (राजा. ) तिखट, मीठ वगैरे घालून फिल्न शिजविलेला शिळा भात; फोडणीचा भात; खतखता भात.

तिखरण --- सिक. धार लावणे, पाजळण: तीक्ष्ण करणे. तिखारों पहा. [सं तीक्ष्ण]

तिखले—वि. तिखट. 'हमामा घाली बारे । आंगी भरलें वारें। चाखती तिखले चोरं। ' -भज ३३.

तिखसाण—न. (गो.) तिखटपणा. [तिख+साण प्रत्यय] तिखसे—वि (गो.) तिखट. [तिख] • मिखसें-वि.

तिखाडी—स्त्री. एक प्रकारचे गवत: यापासन रोशेल तेल तापट व चिडखोर मनुष्य.

तिखार—न. (सामा.) तिखें; पोलाद. [सं. तीक्ष्ण]

तिखार-वि. तिखट; उष्ण; झोंबणारें.

तिखारण-कि. तिखरणें: तीक्ष्ण करणें. 'तिखारितों की तं

तिखावणे —अिक. तिखटावर्णे पहा.

तिखी — ही. १ (कों. गो.) दालचिनी. 'मिरी तिखी तेथोनि। ४ चलाखः छुत्रात्रः सिद्धः शीघ्रप्राधी (मनुष्य अथवा त्याची येळा काराफुल घउनि। आणिती तारवें मरूनि। या देसी। '-स्नि

तिखं -- न. १ पोलाद - ज्ञा १६.२४४. 'तिख्याचे अति-५ कडक; वेधक; छद्मी ( भाषण इ० ). ६ ( राजा. ) मधुरता; ˈतिखट वाण । ' –एभा २३.५७. २ (ल.) धाडस; निर्भीडपणा. ३ मिष्रता. 'कलमी आंब्यापेक्षां हा आंबा तिखट लागतो. '७ उप्र ताठा (गर्व, उद्धरपणा, उन्माद इ० मुळे आलेला). [सं. तीक्ष्ण] (स्वभाव, माणुस). [सं. तीक्ष्ण.;प्रा. तिख्त] (वाप्र.) -तिखट (वाप्र.) (मनीं-अंगीं तीन मण अथवा नव मण) तिखें जळण-१ अभिमानाचा ताठा असणें. २ रागाने जळफळणे:

तिखं -- न (व.) एक खेळ; फरेंमरें.

तिंग-किवि. (कों. गो.) (अशिष्ट) तेथें.

तिगड—पु. (कर.) भांडण. 'भले ब्रह्मदेवाचे सुत। नारद अवचित । पांडवनगरीत । लाविला तिगड कौरव पांडवाचा । '

तिगडू--पु. ( सांकेतिक ) चोरीचा माल. -गुजा. ४२-४३. तिगुळकाय-की. (गो.) तगळाय, बारकाई.

तिघावणी नी—की. काम. कोध. लोभ या तिहींचा समदाय.

तिघे-वि. १ तीनः, तीन जण (हा शब्द जिवंत प्राण्यांना व मुख्यतः माणसांना लावतात ). २ (सांकेतिक) त्रिगुणः 'पंचिवसां स्कार कर्णे. २ अवज्ञापूर्वक नाकाराणे, अमान्य कर्णे; लाबाडणें. जाहली वाव । तिघांचें नुरेचि नांव । '-ह ३.६. [सं. त्रिक ?] (वाप्र.) तिघांच्या तीन वाटा करणें-फाटाफूट करणें; ऐक्याचा भंग करणें. तिघेजण, तिघीजणी, तिघेजण-पृश्वीन. तिघे-घी-घें.

तिचा-सना. त्या स्त्री संबंधाचा.

तिज—सना. तिला: तिचा.

तिज्ञचं -- कि. १ (गो.) नारळाची परीक्षा करणे. २ टिकाव, तग धरणें

तिजणं -- कि. ( कु. ) पैसे चुकते करणे (खंड, सारा इ०चे). तिजा--वि. तिसरा. 'आणि तिजें आडळ करितें। निमालें अज़्रेना जेथें। तें मीचि म्हणौनि तूं मातें। पावसी शेखीं। ' -ज्ञा १८.१३६४. - पु. मुसलमान लोकांत डोले किंवा ताबृत थंडे झाल्यावर तिसऱ्या दिवशीं जी मेजवानी किंवा उत्सव करतात तो. [सं. तृतीय; प्रा. तिइञ्ज] •गुण-पु. १ तिसरा गुण. २ (सांकेतिक) ज्ञानयोग. - ज्ञा १६.८४. तिजाई - स्त्री. १ तिसरा भाग, हिस्सा, अंश. २ मालकास उत्पन्नाचा तिसरा हिस्सा वेण्याच्या कराराने होताची लागण करतात ती. तिजाईत-वि. (कों.) तीनदां न्यालेली (गाय, म्हैस इ०). तिज्ञांतरा-त्रा, तिजारा-वि. दर तिसरे दिवशीं येणारा (ताप). जर्से:-तिजारा ताप-तिजारें हींब-तिजारी पाळी. [तिजा + अंतर; तिजा] तिजांचा-वि. तिसरे दिवशीं येणारा ( ताप ). तिजारत-स्री. व्यापार. 'तीन जहाज आपले विलायतेहून बराय तिजारत गले होते. ' -पदमव १३३. तिजारे-न. दर दोन दिवसांनंतर येणारें हींव. तिजारा पहा. तिजोर-पु. १ तिप्पट बळ; तीन शक्तींचा संयोग. २ (बुद्धिबळांचा खेळ) एका पगावर तीन सोहऱ्यांचा अस-लेला जोर. ३ तिहेरी साधन (कांहीं एका कार्याविषयीं ). [ति+ जोर ] -बि. (बुद्धिबळांचा खेळ ) तीन जोर असलेलें (मोहरें, प्यादें ). [तिजोर ] तिजोर-स्री. (गो. ) आहें ठेवण्यास वासे

तिजोरी—स्री. १ खजीना, दागदागीने व मौल्यवान वस्तू ठेवण्याची खोली; भक्रम पेटी. २ उत्पन्न; संपत्ति. [ इं. ट्रेझरी ? ] तिजोरीचा ताबा-पु. ( ल. ) उत्पत्रावरील हकः ' तिजोरीचा ताबा नोकरशाही सोडण्यास तयार नाहीं. ' -के २.१२.३०.

जोड़न केलेली कातरीच्या आकाराची चौकट. [ पोर्तू. ? ]

तिज्ञल-पु. (गो.) वीट (माती, सीमेंट इ०ची). [पोर्तु.] •कार-वि. वीट करणारा अगर विकणारा.

तिट ग्रण-न, तिट कारा--नपु. १ तुच्छता; अनादर; द्वेष-। कांस पडलेली आढी, वेढा. भाव; तिरस्कार. २ वीट; कंटाळा; नावड. [ तिट! ध्व.; तिट+ कन-कार; तुल० का. तिट्टु=निर्भत्सेना ]

तिटक(का)रणी—स्त्री. निभैत्सीनापूर्वक वागणुक, तिरस्काराने वागविणें. [तिटकरणें ]

तिटक(का)र्णे-अक्रि. १ निर्भत्सेनापूर्वक वागविणें: दिर-ितिटकारा 1

तिटकारा—प. तिटकण पहा.

तिटकारी---पु. तिटकण पहा. -वि. १ ज्यास लवकर तिट-कारा येतो असा; ठवकर वीट, कंटाळा मानणारा; कंटाळखोर. २ ( ल. ) चोखनळ; खंतखोर. [ तिटकारा ]

तिद्रके न. सरपटत चालणारा एक पक्षी.

तिरली—स्री. तीट; टिकली. 'काजळाची तिरली.' -नि ५०५. [तीट]

तिटव-न. (व.) प्रेताच्या पुढें ज्यांत विस्तव घेऊन चाल-तात ते तिकटण्यावरील मडकें. [ ति=तीन+ठाव ]

तिरवी--स्री. एक पक्षी; टिरवी. [ ध्व. टिर् |

तिटा—पु. (व.) तिडा, गांठ; गुंतावा. [तिडा]

तिटा-- ५. (गो.) तिवाटा; तिठा. [ति=तीन+वाटा]

तिटा-पु. १ (गो.) बाजार. २ बाजारांत दुकान मांडल्या-बहलचा कर. ३ टिटवी पक्षी.

तिटॉपोय ली. १ लांब पायांचा व लांब मानेचा एक पक्षी; बगळा. २ (ल. उप.) फाजील उंच स्त्री.

तिट छी — स्त्री. (क्री.) अप्र; शेंडा; माथा (झाड, टेकडी, उंच घर इ॰ चा); टिटाळी. [ति=तीना, टाळा=डाहाळी, टाहळ]

तिटाळी—वि. तीन मजली; तीन ताली. [ति=तीन∔तल— ताल ]

तिट्टजांवचें — कि. (गो.) तत्काल राग यें गें.

तिट्टिट्यं—िक. (गो.) खिदळणे. तिट्टिट्रॉ-वि. (गो) खिदळणारा: चंचल स्वभावाचा.

तिरुरो-स्री. (कर.) (नदभाषा) चटणी;तिखटाचें तों डीलावर्षे. तिट्टी--वि. (गो.) तिहेरी.

तिठणें — सिक. १ (दोरी वगैर) गुंडाळून, दुमझन, घटोळी इ॰ वळणें; आढी देणें; तिडणें. २ (वळ, गळ इ॰कांवर) फुली मारणें. [तिठा]

तिठणें --अत्रि. फांकणें; तिडणें; फेंगाडलें जाणें (लहान मूल किंवा अशक्त मनुष्य यांचे पाय ).

तिठा-पु. १ तीन रस्ते भिळण्याची जागा. २ दोरी इ०

तिठा-वि. आखूड; तोकडा; विटा; कमी.

तिठो-प. १ (गो.) दो-याची दाट शिवण. २ फांटा.

निइक-का -स्त्री. १ तिडीक: तीक्ष्ण व असह्य कळ (शरी रास छानणारी ). २ (गो.) राग. [ध्व. तडू ]

ति(त) इब्रडां उचे -कि. (गो.) भय दाखविणे.

तदतङों; निदीक निवरेंग. 'विषयसुख तिडकाये ।' –भाए १७५. बटकाव; अडथळा. [ति⇒तीन हिं.] ' कमलापतीची जननी। परम विव्हल शोकें करूनी। तिडकं लागले स्तन दोन्ही। '- ह ११.६५. २ (एखाया गोष्टीचा) तिटकारा तिरम. हि.] आला असतांति. दुःख भोगीत तमेच राहणे. ३ (कों.) रागानें धोलणें. ४ तडकणें [तिडक]

तिद्वका - पु सापाची एक जात. 'परद खोदमे महादुळे। गुद्ध नाग मोनमळे । तिडके शेलांट शेखपाळे । येउन वाळे झोंबती।'-कथा ४.४३१.

निइका-वि. १ ज्यापासून ठिणाया उडतात तो; तडतड-(पंत्रग, बाज इ०). ३ (राजा.) विडकाः चिडखोरः दुराऱ्यास तिहण्याचा स्वभाव असणारा.

दाखविणे. २ रागाने वोल्णे. [ तिडक ]

तिडकी - स्त्री. (काव्य.) ठिणगी. ' माझेआ कोघाप्तिचिआं तिडिकिआं। उसळती गगणां परौतिआ। '-शिशु ९१३.

तिडकेपरमें, तिर्डाकपरमें ---न. ज्यांत वेदना होतात, तिडका उटतात अथा प्रकारचा परमा.

तिहणी—की. पेंच. -शर [ तिहा ]

तिडणूक-स्त्री. (राजा.) एखाद्याम उगाच चिडविणे; चेष्टा बर्णे. [ तिडणे ]

तिड्रणे - सिन्न, अडचणीत घालणे: घट्ट दावणे; चिरड्रणे; असलेला (नारळ) छळणे: त्राम देणे: गांजणें. 'देवाने तिड्ले म्हणून नवस फेडला. ' [का. तड: म तीड=प्रतिवंध]

निष्टर्भे—सिक. (राजा.) चिरडीवर येऊन अथवा सतत सोइन त्यानें मनांत तिहाभाव धरला आं ' '-नि १०१०. शिवीगाळ करणें: (कों.) चिडणें.

तिट्रणे-अफ्र. वांक येणें; वांकडेंतिकडे होणे: सरकणें ( परंग इ॰चा पाय, अवयव ): हात, पाय वर्गेर ताठों: तिडकर्णे ( पुष्कळ वेळ घोडवावर वसल्यानें ): गांजून जाणें ( आजारीपणा, कर्ज इ॰मुळं ). [सं. तिर्यक ? म. तीड=बांक ]

तिङ्क्तिङ् — स्त्री. १ फडफडाटः पिरपीर. २ चिरडः तुसडे-पणाः चिरटखोरपणाची स्थितिः त्रास. [ध्व.]

तिड तिडणें - उकि. १ तडकणें; उल्णें; चिडणें; पिरपीर करणें. २ चिडविणें: निष्कारण एखाद्यास उपद्रव देणें. [तिडतिड]

तिष्टतिद्वा-धि. १ वांकलेला; वांक आलेला. २ खडखड-णाराः तदतहणारा ३ तुसडाः, चिडका.

तिडतीड-- स्त्री. कोधाच्या आवेशाने अंतःकरणाची व्यप्र दशा.

तिडा-पु. १ गुंतागुंत, अढी; मुरड; तिढा; वेटोळें (दोरी इ० ति इक्कों--अफि. १ दुखणं, खुपणं (शरीर, अवयव ६०); कार्चे). २ (ल.) गैरसमज; भेद; अंतर. ३ (ल.) खोंच; चूक. ४

तिडा-ढा-वि. बांक आलेला; वांकलेला; स्थानभ्रष्ट. र्स.

तिडातीड—सी. (राजा.) चिरडीवर येऊन शिवीगाळ करणें. [तिडणें ]

तिडांबचें-कि. (गो.) राग आण्णे. [तीड]

तिडाळी-स्री. तीन डोळ्यांचा नारळ.

तिडी--श्री. (राजा.) तिडा पहा.

तिडी(डि)क-न्ही. १ वेदना; यातना; व्यथा. 'पोटामधें णारा (कोछसा). २ तीड आलेला; वांकलेला; स्वलेला; वक. तिडिक उठिली।' –दा १८.१० २४. २ (ल.) काळजी; कळ-कळ उत्सुकता. ३ प्रसृतिवदना. ४ (गो.) राग. ५ तडस. [तिडणें] (वाप्र.) एके तिडकेने करणा-एकदम, एका दमाने करणे. तिडकांवर्चे, तिडकुंचें-कि. (गो.) १ भय, भीति तिडका खाण-सांसण-देण-अम, कष्ट करणे, सोसणे. तिडका देत बसर्णे-विव्हळणें (व्यथेनें). तिडका देऊन करणें अदोकाट प्रयत्न करून पार पाडणें. तिडका देणें-१ प्रसृतिवंदना होणें. २ ( ल. ) सर्व शक्ति एकवद्गन जोराचा प्रयत्न करणें. इह ० १ एक तिडका दे आणि घरची धनीण हो. २ पायाची तिडीक मस्तकास.

तिडीकपरभे--न. तिडकेपरमें पहा.

तिर्दे -- न. (क.) ढुंगण: नितंब.

तिहोत्री --भी, तीन डोळ्यांचा नारळ. -वि. तीन डोळे

तिद्वणे, तिद्धा-दी-तिडणें, तिडा, तिडी पहा.

ति**ढाभाव**—पु. वक्रताः वांकडेपणाः ' मित्रत्वानें वागण्याचे

तितउ—म्बी. चाळण. वि. सं. 'सक्तुमिव तितउना पुनन्तो ।' -ऋग्वे १०.६.७१. ]

ति नका-वि. तवडा पहा. [सं. तावत्+क]

तितकाचा, तितवा-वि. त्या संख्येचा; त्या पर्यायाचा: त्या पायरीचा. जितकावा शब्शवरोवर योजतात. [तितका]

तितपत-वि. १ तथपर्वतः त्या प्रमाणापर्वतः त्या पायरी-पर्यत. २ तादशः तितकेंचः तेवढ्यापुरतें. [सं. तावत् ]

तितपर्यत, नितपार्धेतो—किवि. तेथपर्यतः त्या वेळ-पर्यतः त्या स्थलापर्यतः

तितंवा-पु. कुभांड, थोतांड; कट, गुप्त बेत; वंड. (फ्रि॰ ्रेमांडणें; माजविणें; करणें; उठवेंगें ). [फा; हिं. ]

तितर-रु-पु. एक कबऱ्या रंगाचा पक्षी. 'मोर खबुतरें तितर सांवरें मुच्छांगत पडती। ' -ऐपो ३११. [सं. तित्तिर]

तितला—वि. (कृ.) तितका. तेवढा पहा. [सं. तावत्] तितर्ले—वि. (गो.) तितर्के.

तितवा-वि. तितकावा पहा.

तिताल-पु. १ वादनसंबंधीं ताल. (तीन ठोके व एक वेळ विराम ). २ उच्छृंखल; मनास येईल तसें वागणारें मूल. ३ (व) नकली. [सं. त्रिताल] -वि. अशा प्रकारच्या तालाचें. तिताळी--वि. १ तिताल तालाचा. २ तीन मजली (इमा-रत ) [ तिताल ]

तितिडिका—स्त्री. निच (झाड व फळ) [सं.] नितिक्षा—स्त्री. सहिष्णुताः, सहनशीलताः, शांतिः, क्षमा. [सं.]

तितिश्च--वि. सहिष्णु, सोशीक. [सं.]

तिती—स्री. (गो.) (बालभाषा). तिलक. [ताट]

तितृकडा-वि. तीन तुकड्यांचा केलेला.

तितुका-नि. (काव्य.) १ तेवढा; तितका. २ पुष्कळ; सर्व. 'मराठा तितुका मेळवावा। महाराष्ट्र धर्म वाढवावा।' समर्थसंजीवनी ५२. [सं. तावत्∔क]

तितुर्णे--न. मागे जाणे.

तिंतूर-पु. (कों.) १ भाडें, वस्त्र इ०कांस पडलें बारीक भोंक. २ एक कीटक, किडा. -मराठी ६ वें पुस्तक पृ. २२ (१८७५).

**तितुरपाउछी---(महानु.)** तितुरीच्या पावलानें 'एके तिंतुरवा(पा)उली धार्वेति।' –दाव ८७.

तितर-पु. (गो.) दौत.

तिचिर--पु. एक पक्षी. [सं.]

तिथचा, तिथणे, तिथपर्यत, तिथपावेतों, तिथ-पासून, तिथला, तिथवर, तिथोर, तिथव(वे)रीं-तेथचा, तेथों इ० पहा.

तिथि — स्री. तीथ; दिवस; महिन्याचा तिसावा भाग (दिवस). सूर्य-चंद्र यांच्यामध्ये १२ अंश अंतर पडण्यास लागणारा काळ. [सं.] तिथिगंडांत-पु. प्रतिपदा, पंचमी, पृष्ठी, दशमी, एकादशी आणि पौर्णिमा किंवा अमावास्या या तिथींचा संघि असेल त्यावेळीं जो इतिथीच्या दोवटची एक व आरंभीं वी एक अशा दोन घटिकांच्या पाळणें. २ अमुक तिथीस अमुक करूं नये, अमुक पदार्थ खाऊं। [सं. अप.]

नयं इत्यादि नियमन. हें विशेषतः चातुर्मासांत स्त्रिया पाळतात. [सं.] तिथिमिती(थी)स-किवि.(कों.) विशिष्ट तिथीठा-दिवशीं. ' देवालयांत नित्य पुराण होत नाहीं तिथिमितीस होतें. ' तिथिमास-पु. ( विवाह किवा इतर धर्मिक कृत्यास ) शुभ दिवस अगर महिना पाहण्यासंबंधांत म्हणतात (कि॰ पाहणे; नेमणें; टरविणें; धरणें ). **तिथिवासर**-पु. हरिवासर पहा. [सं.] तिथिवद्धि-स्त्री. तिथीचा प्रारंभ सूर्योदयापूर्वी किंवा सूर्योदया-बरोवर होऊन अंत दुसऱ्या दिवशींच्या सूर्योदयानंतर होती असा दिवस. एकच तिथि दोन दिवस असणे. [सं.] तिथिक्षय-पु. (प्र) एक तिथि गळणें. क्षयतिथि पहा. [सं.]

तिथिल, तिथून, तिथे, तिथोन—अ. तंथील इ० पहा. तिदाण-न. (राचा.) स्त्रियांच्या गळ्यांतील एक दागिना. तिद्या-पु. तीनदां, तीन वेळां.

तिंदी--अ. तीन दिवस.

तिंदुश-स्त्री. टेंसुरणी (झाड व फळ). 'कदळी तिन्निणी तिंइक, मालती। ' -माधव, रामायण-अरण्यकांड १८.

तिन-वि. (प्र.) तीन (संख्या). 'तिन सप्तक संविजे।' -वैद्यक १५. [सं. त्रि ] **ेतरा**-वि.क्रिवि. उधळळेले; नाश पावलेले**.** तीनतेरा पहा. ०न-(व.) तिसऱ्यांदा; तिसऱ्यांने. ०वया-वि. तिसऱ्या. 'तिनव्या मासी कंथाला ठाव । हळदी कंकवाची लखाटी लेव।' ( वासुंदवगीतें ) -मसाप ६.४६.०**सांज-जा. तिनिसांज-जा.** तिन्हीसांजा-स्री. ( एव.अव. ) संध्याकाळची वेळ; संध्याकाळ. ' किरकिरती रातकिंड। झाल्या तिनिसांजा। '--यशवंत ? **०सांजां**. तिनि(न्हि)सांजां-िकिनि. संध्याकाळच्या वेळीं. दसान-स्री. (কু.) संध्याकाळ. [तिनिसांज अप.] (वाप्र ) फूटक्या-तिनीसांजा -ऐनसंध्याकाळीं. तिनी(न्डि)ताळ-पु. तीन लोक (स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ); त्रिखंड. निनि(न्हि)ताळीं-क्रिबि. त्रिभुवनांत कोर्टेहि (नाहीं). तिनी त्रिकाल-अ. तिनहीं वळां (सकाळीं, दुपारी, संध्याकाळीं). तिन्हीप्रस्थान-गीता, उप-निपरं व ब्रह्ममूत्रें (शारीरभाष्य) ह तीन ग्रंथ: प्रस्थानत्रयी. तिन्ही वंद-ध-पुअव. मूळ, जालंदर, उड्डियान असे तीन वंध. ' आर्कु चुनि अध । देऊनि तिन्हीं बंध । कह्नि एकवर । वायुभेरा । '-ज्ञा १८.१०३७. तिन्ही राम-पुअव. दाशरथीराम, परशुराम आणि बलराम असे तीन राम. तिन्ही लोक-पुअव स्वर्ग, मृत्यु, व कालास तिथिगंडांत म्हणतात. -धर्मसिंधु ३. [ तिथि+गंड+अंत ] पाताळ. 'तिन्हीलोक गाती सदा आवडीनें।'-राक ८. तिन्ही तिथिपर्व, तिथिपर्वर्णा-नस्त्री, चांगला विज्ञा ग्रुभ दिवस बस्त्र-नअव, नेसण्याचे, पांघरण्याचे व डोक्यास ग्रंडाळण्याचे ( क्रि॰ करणें; मानणें; पाळणें; धरणें; पाहणें ). तिथिपालन- पागोटें वगैर अशीं पुरुषांची तीन वस्त्रें. 'पुरुषांलागीं सप्त भूपणें। न. १ अञ्चम तिथीस अमुक करूं नये असा जो धर्मशास्त्रांत सर्व तिन्ही वस्त्र कनकवर्ण। द्वादशांगीं अठकार छें। स्त्रियांस देंणें तिर्यीविषयीं नियम सांगितला आहे त्याचें प्रतिपालन. हे नियम तैसेचि । '-ह ३४.१६२. तिन्हीस्थाने-नअव. नेत्र, कंट आणि सर्व दिवस न पाळतां विशिष्ट तिथीचे-ती तिथि असेपर्यंतच- हृदय हीं स्थानें ( याशिवाय सामासिक शब्द तीनमध्यें पहा ).

तिनखारा—पु. (व.) मोठा राग; घुस्सा. 'तिला नेलें नाहीं म्हणून तिनखारा आला '

तिपड-पु. वाकडेतिकडे थर; तिरपे दोरे. ' दगडांत तेढ व तिपड नसावा. ' - मॅरट १०१. [ सं. त्रि+पट ]

तिब--वि. चिंब; पूर्णपर्णे भिजलेला; थवथबणारा. (कि॰ मासा. हा इतर माशांना गिळतो. राघवतिर्मिगिल पहा. [सं.] करणें; होणें ). [सं. तिम्=ओं होणें ]

तिंव(म) गं-न. १ एखाद्या स्त्रीस प्रसूतीनंतर दहाव्या दिवशी तिच्या माहेसन तांदूळ, गूळ तूप इ० कांनी भसन आलेलें ताट.२ न्हाणविशिच्या चवध्या व बाळंतिणीच्या दहाच्या दिवशीं तिची ओटी भहन वडे, घारगे करीत असतात तो समारंभ. [तिमणा]

तिवर्ण-अक्ति. १ पूर्णपर्णे ओलें होणें; भिज्णें. २ मळ-ल्यामुळे उत्तम भिजणे (कणीक). ३ भिजल्यामुळे आंबणे ( तांदूळ ). ४ ( मावळ ) रोडावर्णे; कृश होर्णे ( खावयास पुरेसे न मिळाल्यामुळे मनुष्य, जनावर ). -सिक. १ पूर्णपण ओले करणें (रंगांत अथवा पाण्यांत); भिजविणें; चिंब करणें (पावसांत.) २ कणीक भिजवून चिकट व मऊ होईल अशी चांगली मळणें. ३ ( ন্ন ) सडकून तुडविगे; चोपेंग. ४ आंववेंग ( ओलें पीठ ). ५ दहीं, दूध, वडे भिसद्भन बोडण तयार करणें. [सं. तिम्=भिजणें ]

तिवस्रों -अित. (मानळ) योग्य आहाराभानी रोडानण, कृश होणें. [तिंबणें]

तिया-पु. (गो.) (गंधाचा). मोठा टिळा.

तिबावर्चे-कि. (गो.) बंदुकीचा नेम बरोबर लागतो की नाहीं हैं बार उडवून पाहणें.

तिमण-न. तेल ह्या शब्दापुढें अतिशयार्थ दाखविणारा शब्द. जसं:- ' पावसाळा आला दाणादुणा, तल तिमण घेतले पाहिजे. '

तिम(मा)णां---न. (चि.) प्रथम रजोदर्शन, गर्भाधान, प्रसृती वगैरं समर्थी माहरचें सासरीं व सासरचें माहेरीं भोजनसाहित्य. आंहर ६० पाठवितात ते सामान. -मसाप २.४.३६५.

तिमया-पु. व्यंकटशः विष्णु. ' जयजय तिमया कोनेरी।' [सं. त्रिमलः; का. तिरुमल ] तिम(मि)याचा बेल-पु. नंदीबैल. 'तिमयाचे बैल करीं शिकविलें। चित्रींचें बाहुले गोष्टी सांगे।' -तुगा २८२३. [का. तिम्मय्या=विष्णुचे नांव]

निमळी---सी. एक पक्षी.

तिमाजी नाईक-पु. अत्यंत चिक्क माणूस. ( हरि ना. आपटे यांच्या 'मधली स्थिति' कादंवरींतील पात्र ).

तिमाणि—न. १ शेतांतील बुजगावर्णे. 'तिमार्णे राखण ठेवियले! सेता । घालुनिया माथां चुना तया । ' -तुगा ३११. २ (राजा.) तिरवें, तिरळें पाहणारा. [सं. तिर्यंक्; प्रा. तिरिक्ख] खोपटी, झोंपडी याला तिरस्काराथीं संज्ञा. [का. तिम्मण्णा=नांव]

तिमांय--- स्त्री. (गो.) सासु; मामी. [पो. १]

तिमांब-पु. (गो.) मामा; सासरा.

तिमाशी—की. (व) खोड; खरडपट्टी. 'आल्याबरोबर ितिमाशी काढली त्याची. '

तिमास्त्रा—पु. माठ, भाजीची एक जात. -कृपि ६३७. तिमिगिल-पु. शंभर योजनें लांब असलेला एक कल्पित

तिमिर--न. १ अंशार; काळोख; तम. 'त्रितापतिमिरतमारी ' -ज्ञा १७.४२३. २ डोळचाच्या दोवामुळं येणारे अंधत्वः नेत्र-रोग; डोळ्यांतील सारा. (१) 'तिमिरावरुद्ध जैसे । दृष्टीचे तेज भ्रंशें । मग पासींच असतां न दिमे। वस्तुजात। ' - ज्ञा २.५६. [सं.] तिमिरेजणं-अकि. १ अंधकाराने व्याप्त होणे. २ तेज मंद. होणें; अंधत्व येणें. 'एव्हर्वी संकल्पाचिये सांजवेळें। नावेक तिमिरजती बुद्धीचे डोळे।'-ज्ञा ९.७२. [तिमिर]

तिमोद-पु. (गो.) एक प्रकारचा आंबा. [पोर्तु.]

केलेली वडी; डाळीच्या पिठाचें धिरडें. ' खरपूस असें एक तिम्हण तव्यावर लाव '

तिया—सनाः तिलाः, 'प्रेमामृत जीवचकोरी । लाधले तिया । ' तियी - सना. (खा.) तिचा. 'इयी गोठीपे तियी पाको भोरुसो आथो. ' =या गोष्टीवर तिचा पक्का भरंवसा होता. -भिल्ली २७.

तिर---उद्गा. शेळ्या, भेंढ्या यांना हांकण्याचा शब्द. [ध्व.] तिरकट-वि. तिरवा; काणा; चकणा (डोळा; माणुस). [सं. तियंक्]

तिरकटी--वि. तिरकती पहा.

तिरकत-पु. (कों.) तीन शिडांचें जहाज; तिरकती तारूं. [सं. त्रि+काष्टः, म. तिर्+काठी]

तिरकती-वि. (कों.) तीन शिडांचें (जहाज). [तिरकत] तारूं – न. तीन डोलकाठ्या असणारें मोठें तार्ल. हें मोठ्या समुद्रांत चालतें.

तिरक्रमशेर-पु. १ चक्रणा, तिरवा, काणा, मनुष्य. २ जवळ भांडवल नसतां आपण मोठे आहोंत असा बहाणा करणारा, लहान शेट, व्यापारी. [तिरका+शेट]

तिरक्स-वि. वांकडाः तिरवाः ( चौकोनांतील कर्णाप्रमाणें ) तिरपा. -िकिवि. वांकडें, तिरपें होई असें (कापणें, जाणें, पहाणें) [सं. तिर्थेकः, प्रा. तिरिक्ख] ॰ तिंगा-वि. (व.) तिरपगर्डेः, वांकडा.

तिरका-वि. १ तिरवा; तिरकस; वांकडा (डोळा). २

तिरकाठी--वि. तीन डोलकाठ्या असणारें; तिरकती (तारूं.) [त्रि+काटी]

तिरकी-की. (कों.) एक पै; एकनृतीयांश पैसा. सं. त्रिका

तिरकीं-के -अकि एकाला तिहींनी गुणीत असतांना उप योगांत येत असलेली संज्ञा. जर्से:-एकें तिरकें तीन. [सं. त्रिक]

तिरकूट--न. मसाइयाचे अनेक पदार्थ एकत्र कुटून केलेले मिश्रण; चटणी; पुड. 'तिरकुटें नसती अति वाणिचीं '-सारह ३.५४.

तिरकूट-- न. १ तिघांची जुट, गट; त्रिकूट. २ तीन कुटुं-बांची सोयरीक. उदा० आपल्याकडील मुलगी कोणेकाचे घरीं यावी, त्याकडील तिसऱ्याकडे देववावी व त्या तिसऱ्याकडची मुलगी आपल्या घरीं करवावी असा प्रकार.

तिरकोण-न-वि. त्रिकोण; तीन कोनांची(आकृति) [सं.] तिरखा--स्रीअव. ( अशिष्ट ) गुह्यभागावरील र्थेस.

तिरगी(घी)मिरगी-घी-सी. १ अरेरावी; तोरा; ताठा. २ अरतुरे करणे. ०वर येज-अरतुरेवर, मारामारीवर देण: भांडण लागणें.

तिरगुणी, त्रिगुणी—स्री. (व.) लहान मुलीची साडी. [सं. त्रि+ग्रुण]

तिरगूळ-पु. ब्राह्मणांची एक जात किंवा तिच्यांतील एक व्यक्ति. या जातीचा विडयाच्या पानांचा धंदा असतो. [सं. त्रैकु-टक-त्रिगुडअ-त्रिगुड=तिरगूळ-राजवाडे, भाअ १८३६ ]

तिरगो तिणाण्णा करीत हिंडणे—(क.) विनाकाम हिंडणें; वणावणा हिंडणें.

तिरटीम — स्री. १ छळणें, गांजणुक. २ वेडावणें, विडंबन. [ इं. थ<del>ी |</del>टाईम्स १ ]

तिरडा—पु. (राजा.) एक फुलझाड; तेरडा. याच्या फुलार्चे रंग वरचेवर बदलतात. तेरडा पहा. तिरडें-न. तिरडयाचे फूल.

तिरडाफांक--स्त्री. १ दाणादाणः पांगापांगः (सैन्याची, जमावाची); कार्यनाश; विघाड.; धुळघाण; गोंधळ; विचका (कार्य, योजना इ०चा) (कि॰ पडणें; येणें; होणें). **३** कष्टप्रद स्थिति; दमणुक; कुतरओढ; ताप; त्रास. 'त्या द्वाड पोराने आईची तिरडाफांक केली. ' [त्रेधा+फांकणें ]

तिरडी-ढी--स्री. प्रेत वाहून नेण्याची ताटी. (वाप्र.) • उचल**ॉ** – (स्मशानीं पोंचिवणें ) एखाद्याविरुद्ध कट करून त्यास काढणें. • करणें-तिरस्कारपूर्वक त्याग करणें. • काढणें-एखाद्याचे मरण इच्छिणे, मरणाची तजवीज करणे.

तिरहें--न. १ रानशेणी (गोवऱ्या) करितां टोपली, पाटी. २ गोवऱ्या भरलेली टोपली. ३ टोपलीभर गोवऱ्या इ० वस्तू.

तिरडें---- न. जिच्यांत भोंक पाडुन लहानशी काठी बसवितात अशी फळी; इंप्रजी टीच्या आकाराचें एक आज्त. ( भात लावीत तारंबळ. [ त्रिपथ ] **उडणें**—त्रेधा उडणें; गोंधळ होऊन जाणें. असतांना दाट चिखलांत हिच्यावर शेतकरी ढुंगण टेंकतो ).

तिर डोळी — स्री. १ नारळाचे डोळे. २ (नियेधार्थी) बाजारास पुर्वी करीत असत). भिकारी. [ त्रि+डोळा ]

तिरणं-जिक. पोहणं; तरणं. [ सं. त्-तरणं; हिं. तिरना ] तिरत्र हा क्षीअक. कंटाळा ये ईपर्यंत मार्गप्रतीक्षा करणें: ताटकळत बसणें. तारतळ्या पहा. (कि॰ देणें: देत बसणें ).

तिरताळीस, तिरताळ, त्रेताळीस—वि. त्रेचाळीस ४३ संख्या. [ सं. त्रि+चत्वारिंशत् ]

तिरतिरा-ऱ्या--वि. (राजा. ) १ चंचळ; अस्थिर. २ चुळबुळघा; अस्वस्थ; अशांत. [ तरतर, तरतर ]

तिरंदाज—पु. तीर मारण्यांत कुशलः, धनुर्धारी. [फा.तीर+ अंदाज | तिरंदाजी की. धनुर्विद्याः शरसंधान. 'तो रावरंभा सरदार बसुन हौद्यांत तिरंदाजीत। ' -ऐपो २८३.

तिरध(धे)ल-स्त्री. १ शेतांतील अथवा मळगांतील उत्प-न्नाचा खंडकऱ्याने मालकास द्यावयाचा तिसरा हिस्सा. २ अशा अटीवर घेतलेला मक्ताः खंड. अधेल पहा. [ सं. त्रिधा ] तिरध-(भ्रे)ली-प. तिरधेलीनें जमीन करणारा: खंडकरी.

तिरपगडा-डे--पुन. फाशांच्या खेळांतलें एक दान: दोन फाशांनी टाकलेला एक डाव. यांत एका फांशावर एक व एकावर दोन दाणे असतात. तिरपगडं-( ल. ) विपरीत. ' सर्व कांहीं तिरपगडं होईल.

तिरपण-ठिगळो-वि. (कु.) त्रेपत्र निरनिराळ्या प्रकारची ठिगळें असलेल्या कपडचाप्रमाणे एकच रंग सांगतां येणार नाहीं असा. ( ल. ) पाताळयंत्री.

तिरपणी-णें--तुरपणी-णे पहा.

तिरपण, तिरपावर्ण-अक्र. वांकडे होणें; लचकर्णे; ताठ्णे ( अवयव ); अवघडणें; ताटरणें; ( मान.) मुचकणें. [ तिरपा ]

तिरपण-सिक. तरपण.

तिरपणें --अकि. (व.) तिरीप पडणें; दिपून जाणें.

तिरपतकाना-न्हा-न्ही--वि.तिरळे पाहणारा.

तिग्पतकानी-नही--सी. गोट्यांच्या खेळांत. गोटी तिस-ऱ्यांदा मार्गे.

तिरपन्न--वि. त्रेपन्नः, ५३ संख्या. तिरपन ठिगळी-स्त्री. (कु.) चावट, उपद्यापी पोर.

तिरपस—वि. (चंद्रपुरी ) आडवा ( त्यंडलेला ). 'जेऊन खाऊन तिरपस झाला. '

तिरपा-वि. वांकडा; तिकेस. [ सं. तिरम्; हिं. तीच्छी ] तिरपी - सी. (व.) लहानशी खिडकी; झरोका.

तिरपीट-सी. १ शीण; थकवा. २ त्रेघा; गडवड; धांदल;

तिरपूरया-वि. तीन कमानीचा (दरवाजा. असे दरवाजे

तिरपेल---न, एक औषधी तेल. [इं. टरपेनटाईन]

चिरफ ठ पहा [ सं. त्रि+फल ]

लेला. २ ओझरता; कलता. [ तिर्यंक्+वाकडा ]

तिरंबी, तिरमी—नी. तुरंबी, तुरमी पहा.

तिरमणे—नअक. ( कु. ) बळ; शक्ति; सामर्थ्य. 'बरें, काय चिता, तुझी तिरमणे मी पाहीन. '

तिरमळां-छे-स्या-पु. नंदीबैल घेउन भिक्षा मागणारी कर्नाटकांतील एक जात किवा तींतील एक व्यक्ति. [का. तिर-गण=फिर्णे ]

तिरमाणा--वि. (क.) तटस्थवृत्ति.

तिरमारॉ —पु. (गो ) तिरंदाज. [तीर]

तिरमिर्ण -अकि. तिरमिरी येणे. [तिरमिरी]

तिरमिरी—स्त्री. घरी; भोंवळ; मुच्छी. ( कि॰ येण). [का.] तिरमी—स्री. १ घरी; भोंड. (कि॰ येणे). २ उन्हाची झळ. ( कि॰ लागर्णे; पडेंणे ).

तिरया—(गो.) एक पश्च.

तिरवर-वि. तिर्पे पाहणारा; तिरळा ( डोळा ). [ तिरवा ]

तिरवड-की. (गो.) प्रेत नेण्याची ताटी; तिरही.

तिरवड—पु. (गो) (सोनारकाम). ठोकण्याचा लहान लांकडी हातोडा.

तिरवा-वि. १ तिरळा (डोळा); तिरपा पाइणारा; काणा. २ वांकडा; कळता; एका बाजूस असणारा; तिरपा. [ सं. तिर्थं कृ ]

तिरशिगराव-पु. १ तिरसट, चिडलोर माणूस. २ फुशा-रक्या माह्न पराक्रमाचा आव घालणारा माणूस.

तिर्शि(सं)गी-नी. नित्य सकाळीं, दुपारीं व संध्याकाळीं अशा तिन्ही वेळां फुलें येणारें एक झाड. [सं. त्रिसंधि ]

तिरसट--वि. चिडखोर; तुसडा; चिडका.

तिरसा, तिरवा—वि. तिरळा; तिरपा ( डोळा ); तिरव्या होळयाचा (माणूस).

तिरसी—वि. (गो.) तिरवा; काणा.

तिरसुवाद--वि. (गो.) तिरसट.

तिरस्कार—पु. तिटकाराः अनादरः धिकारः हेटाळणीः अवमान. [सं.] तिरस्कारणे-सिक. हेटाळणें: अनादर करणें: धिकारणः; तुच्छ मानणः. [तिरस्कार] तिरस्कारी-वि तिटकारीः चिळसखोर; कंटाळखोर: अनादर, धिकार मनांत ठेवणारा. [तिर-स्कार] तिरस्कृत-वि. झिडकारून दिलेला; निंदित; त्याग, अमान्य पदार्थ. [सं. तिरस्+धान] केलेला; धिकारलेला. [सं.]

यात्रा. २ ( ल. ) इकडून तिकडे होणारे निरर्थक हेलपाटे; त्रास-ंमूळ राग झांकन टाकणें. [ सं. तिरस्+भाव ]

तिरफळ-स्त्री. (क्रों.) १ एक झाड. २ -न. त्याचे फळ; दायक व व्यर्थ प्रवास. ३ वरचेवर लागणाऱ्या पदार्थीची व स्थलांची पांगापांग व गैरसोईची स्थितिः कामाची दाणादाण. ४ तिरुवांकडा — वि. १ वांकडातिकडा उभा राहिलेला, पड- मनाची अस्थिरता, चचलपणा. उदा० ' मी काल येऊन पोंचलों पण अजून माझी तिरस्थळी आहे. [सं. त्रि+स्थळ] (वाप्र.) •ची यात्रा-स्त्री. काशी, प्रयाग व गया या क्षेत्रांची यात्रा (ल.) दूरदूरच्या व गरसोयींच्या ठिकाणीं पांगलेलें काम.

तिरळणं—अक्रि. फुटणें; तडकरें।; पिचणें; तडा जाणें. [तीर] तिरळा -- स्त्री. (व.) कुणव्याची एक पोटजात. तिरोळा, तिछोरा, तिलोरी पहा.

तिग्छा—वि. तिरवा ( डोळा अथवा मनुष्य ). [सं. तिरसू] तिरळातांदळा--पु. विटीदांड्वया खळांत दोन्ही बाजूंनीं खंळणारा एक भिद्ग.

**तिरळी**—स्त्री. (गो.) दालचिनी.

तिराईत -- वि. तिरंदाजीमध्यें कुशल. [तीर]

तिरांटी-सी. १ (गो.) कागदाचा वंद २ वस्राचा अहंद फडका. चिरटी, चिरोटी परा.

तिरायत-५. (गो.) तिन्हाईत पहा.

तिरावचे -- कि. (गो.कों.) खात्री पुरविणे, करणे.

तिराहीत — वि. तिऱ्हाईतः पहा. मध्यस्थ.

तिरिंग-पु. एक वनस्पति ( गुरांना खाण्यास वैरणीसारखा याचा उपयोग करतात ).

निरी, तिस्क —स्री. (सोंगटयांचा खंळ) तिसरे घरीं सोंगटी वसायाजोगा पडणारा फांशाचा डाव; तीन. [ सं. त्रि ]

तिरी क-वि. (विणकाम) तीन तारांचा (धाग्यांचा) समुदाय. एक तिरीक. [सं. त्रि]

तिरीप-म, उन्हाची तिरीप---स्री. १ सकाळ, संध्या-काळचें कोवळें छन. (कि॰ घणें; घेत बसणें). २ कवडसा; खिडकी, दरवाजा यांतून येणारे किरण; ढगांतून येणारे सूर्थिकरण; छटा.

तिरीम-न. दृष्टिमांचः बुद्धिमांचः -पु. सौम्य प्रकाशः

तिहका-पु. एक पैसा; पाव आणा. 'तिहका अथवा धान्य झडकरी। मी घालते तुझे पदरीं। '-भिव २२.१०३. [ति= तीन + रका ] मह ० कोंबडीचा खुन तिरका.

तिरुपन्न, तिरुसष्ट, तिरेचाळ, तिरेचाळीस, तिरे-ताळ, तिरेताळीस, तिरेपन्न, तिरेसर:-- त्रेपन्न, त्रेसष्ट इ०

तिरोधान—न. १ नाहींसा होणें; दडणें अथवा ग्रप्त होणें. २ झांकण: पदर; म्यान; घर; बुरखा; सामान्यतः आच्छादक

तिरोभाव-- पु. एखादा राग आळवीत असतां त्यांत दुसऱ्या तिरस्थळी — स्री. १ काशी, प्रयाग, गया या तीन क्षेत्रांची रागाची छाया सामान्य स्वरसमुदायाने उत्पन्न करणे व त्यामुळे तिरोहित—वि. १ नाहींसा झालेला; दडलेला; लपलेला. २ झांकलेला, आच्छादिलेला. [सं. तिरस्+हित]

तिरोळी—पु. (बे. कों.) १ गवताचा प्रकार. २ झेंड्बी एकेरी फुलांची जात. [तीळ, तिळाच्या फुलांप्रमाणे]

तिके, त्रीक-न. (गो.) सोंगटयांच्या खेळांतील एक दान (तीन). [सं. त्रि]

तिर्कस, तिरकस-वि. तिरपा; वांकडा, वक्र, सरळ, उभा नम्हे असा. [सं. तिर्यक्, तिरस्]

तिर्कसंउची—की. शंकुना शिरोबिंदु व त्याच्या पायाच्या परिघातील कोणताहि बिंदु ह्यांस सांधणारी रेषा.

तिर्धेळ—पु. १ (कों.) शेतांतील उत्पन्नाचा दोनतृतीयांश भाग मालकाला व एकतृतीयांश शेतकऱ्याला असा केलेला ठराव. २ वरील ठराव करणारें कुळ. [सं. त्रिधा]

तिर्पिटीन—न. (गो.) देवदाराचा चीक. [पोर्तु.; ई. टर्पेटाइन] तिर्पुचे—िक. (गो.) चालतांना पाऊल तिरपें होऊन दुखणें. [तिरपा]

तिर्फळीन—की. (कु.) त्रिफळाचें झाड. तिरफळ पहा. [सं. त्रिफल]

तिर्यक्—िव. १ आडवा; तिरपा; वांकडा. २ —िकिवि. तिर्कस; उतरता. [सं.] तिर्यक्कोण—पु. काटकोनाखेरीज सर्व सरळ रेषांचा कोन. तिर्यक्क्योनि—िव. १ पश्पास्न अथवा पशुप्रमाणें जन्मलेला. २ राक्षस; पिशाच्च; देव इ० (ज्यांची पंचमहाभूतांपासून उत्पत्ति नाहीं असा). [सं.] ० बाहु - (जृत्य) जृत्यामध्यें खाद्म वर व वक्त खालीं हात नेत असतां हातांची मधली स्थिति.

तिऱ्याण्णव —वि. त्र्याण्णवः ९३ संख्या.

तिऱ्यांशी-वि. त्र्यांयशी; ८३ संख्या.

तिऱ्याद्वात्तर—वि. त्र्याहात्तरः, ७३ संख्या.

तिन्हड, तिन्हफडां—स्री. तिरडाफांक पहा.

तिन्हस्थळी-सी. तिरस्थळी पहा.

तिन्हळातांदळा—पु. तिरळातांदळा पहा.

निन्हा — की. तीनपाई लामडी घडवंची (जीवर उमें राहून ज्वारी इ॰ उपणतात ती). [सं. त्रि]

तिच्हाइती-की. मध्यस्थी; पंचाईत.

ति-हाइती-वि. मध्यस्य अथवा मध्यस्थीसंबंधीं.

तिन्हाईत-पु. १ मध्यस्थः पंच. २ पंचांचा अथवा मध्य-स्थांचा समुदायः ३ परका माणूसः त्रयस्थः , नि. कोणत्याहि पक्षांत नसणारा तटस्थ (माणूस).[ मल्याळी तिरायुतः सं. त्रयस्थ]

तिन्हाईतपणा—पु. निःपक्षपातः उदासीनताः, तटस्य वृत्तिः, त्रयस्यपणाः.

तिन्हाळ - जी. तीन पंचांचा तागा; तिवाळ पहा. शको. ४. १७ तिल्ल—पु. १ तिलाचे झाड. २ तील. ३ अंगावरचा नैसर्गिक तिलायेवढा काला ठिपका. [सं.] (वाप्र.) •तुस्य-प्राय-वि. अत्यंत थोडा; अल्पप्रमाणवाचक शब्दप्रयोग. तिल्लतपंण-न. पितृ-पितामहादि पूर्वजांच्या स्मरणानें तिलासह पाणी सोडणें. [सं.] तिलपाल-न. तिलांनीं भरलेलें पात्र (ब्राह्मणाला दान वंतात तें). [सं.] तिलपुष्प-न. तिलाचें फूल. [सं.] तिलांजली, तिलांजली होणें-होजन देणें। (कि॰ वंणें). [सं.] (वाप्र.) तिलांजली होणें-होजन उभा राहणें-एखायाच्या मरणाची वाट पाहणें. (एखायाचे नांवावर अथवा त्याचे नांवची). तिलांजली देणें, स्रोह्रन देणें—(एखाया वस्तुची) आशा, हक, संबंध सोडणें.

तिलक्क-- १ चंदनाचा-गधाचा टिळा. वाटोळा बिंदु: कपाळ (ल.) उत्तम; श्रेष्ठ; जातींत किंवा वंशांत जो श्रेष्ठ त्यास त्या त्या ठिकाणीं म्हणतात. उदा॰ रघुकुलतिलक. [सं.]

तिलककामोद — पु. गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत धैवत वर्ज्य; जाति षाडव संपूर्ण. वादी षड्ज, संवादी पंचम. गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर.

तिन्द्रंग—पु. गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीत्र गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. जाति औडुव—औडुव. वादी गांधार. संवादी निषाद. गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर. ( हा सार्वकालिक आहे असेंहि मानतात).

तिलवली—पु. लिंगाईत लोकांतील एक पंथ किंवा त्यांतील व्यक्ति. चिलवंत पहा.

तिलयाडा—पु. एक ताल; ह्यांत सोळा मात्रा व चार विभाग असतात.

तिलारी—पु. (ठाणें ) लिंगाईत पंथांत प्रवेश केलेला पंथा-बाहेरील हिंदु.

तिलोरी—जी. कुणब्यांतील एक पोटजात.

तिरुला—वि. खेळणारा तिसरा; खेळांत पाळीने तिसरा. मिरी (पहिला), दुल्ला (दुसरा), फड्डी (शेवटचा) पहा.

तिस्लाणा—पु. गाण्याचा एक प्रकार; तराणा. [फा. तिलाणा] तिस्लोरी—वि. (गुंबई) जातगंगेर्ने पांक्त ठरविलेला साल कहु; (अकरमाशा).

तिल्हुड, तिल्हुडफांक की. तिरडाफांक पहा.

-वाडबाबा २.४. 'शिरीं तिवट पेच गुंतले।' -होला २३.[सं. त्रिपटः प्रा. ति+वड=चस्रविशेष ?]

तिवतिवीत —-वि. (गो.) सतेज; टवटवीत पहा. [सं. तेजन] तित्रर —पु. एक लहान झाड, तिवीर; तवीर पहा.

तिवरा—पु. अभिमान. 'स्वरूपाच्या दर्पे बहुत। चढला त्यासि तिवरा।'-निमा १.८३. [सं. तीत्र ]

निवस—न. एक झाड; यार्चे लांकूड इमारतीच्या उपयोगी असर्ते.

तिवा-व्या-पु. गुरांना होणारा एक रोग. [सं. तीवः प्रा. तिव्व?]

तिया, तिब्वा—पु. पत्त्यांतील तीन ठिपक्यांचे पान. [सं. त्रि]

तिवा(व)मासा—पु.( गो. कों.) देवमासा. [सं. तिमिमत्स्य] तिवारी —पु. पंचगौड ब्राह्मणांपैकी एक पोटजात. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यांत या जातीचे बरेच ब्राह्मण असत. [सं. त्रिवेदी ?]

तिवाशा(सा)-शी-सी की. १तक्या; लोड; गिर्दी; उशी. 'तिवाशी उशी रम्य पीतांबराची।'-किंगुदाम ४१. 'तिवासिया लोड टाकूनि बैसमी।'-तुगा. २ गादी; चित्रासन; गालिचा 'लोड तिवासे विस्तारले।'-मुआदि ४६.५. [फा. तिवासी=कशीदा काढलेली लहान बैठक]

तिवीर —पु. (कों.)एक लहान वृक्ष. तवीर पहा हा खाडीच्या कडेस उगवतो.

तिवही -- स्त्री. (व.) जनावरास होणारा पायाचा एक रोग. तिवा पहा.

तिशा—पु. (ना.) पहिल्यांदा गरोदर असलेल्या स्त्रीस तिच्या गरोदरावस्थेच्या ५ ते ९ महिन्याच्या दरम्यान करण्यांत येणाऱ्या समारंभांत स्त्रीला जें हिरच्या रंगाचें वस्त्र देतात तें; बोहाळतुलीची ओटी.

तिश्री—की. १ तीस वर्षोचें वय; तत्कालीन अवस्था. २ तीस सजातीय पदार्थोचा समुदाय. -वि. तीस दिवसांचा (महिना). [सं. त्रिंशत्; म. तीस ] म्ह० विशी विद्या तिशी धन. तिशीं - किवि. दिवसाच्या तिसाम्या घटकेला.

तिष्ठ(ए)णे—अित. वाट पाहणें; मार्गप्रतीक्षा करणें; खोळं-बणें. [सं. स्था-तिष्ठ ] तिष्ठत बसणें-राहणं-असणे-वाट पहात बसणें; खोळंबून राहणें; प्रतीक्षा करणें; अड्डन राहणें. 'अश्व-मेधादि सुकृतें यासी। फळ घेवृनि तिष्ठती। '-मुआदि १३.३५.

तिसकूर—की. (राजा. कु.) (मित्रा—मित्रांमधील) गैर समज; तिडा; तेढ. [सं. तिरस्+कूट]

तिसकूट-वि. (राजा. कु.) मूर्च्छा; घेरी. (कि॰ येणें). छेलें आऊत. [सं. त्रि]

तिसकूट—स्त्री. (राजा. कु.) कोंवळे देंठ, शेंडा (लहान झाडाचा); डिकशी.

तिसकूड—िव (राजा.) तुसडा; तिरसट; चिरडखोर; तिडतिडा.

तिसमारका, तिस्मारखां—खान—पु. १ अंगी श्रुत्तव नसतां श्रुत्त्वाचा नुसता आव आणणारा मनुष्य. २ (या नांवाचा पूर्वी एक योद्धा होऊन गेला, त्यावरून विपरीत लक्षणेनें). अरेराव, करडा, रागीट मनुष्य. 'शाळेचे सरमास्तर स्वभावानें मोठे गर्विष्ठ व तिस्मारखान होते.'—नि ६५८.—वि. शौर्याच्या; पराक्रमाच्या बाता मारणारा; आव आणणारा. तीसमारका पहा.

तिसरा—िव कमानें दुसऱ्याच्या पुढचा; तीन नंबरचा;तृतीय. [सं. त्रिस्; हिं. तिस्रा] (वाप्र.) ह्याचे तिसरेंच एक-१ ह्या मनुष्याचा विचार, कल्पना, मत अथवा मार्ग तिसरा आहे म्हणजे पहिल्या दोहोंशी यार्चे जुळत नाहीं. २ (ल.) विचित्र, विलक्षण मत, मार्ग. तिसरा पाय-५. १ एखार्दे काम करण्याविषयीं दांडगा उत्साह; होस; पूर्ण तयारी. उदा० 'जेवावयाला म्हटलें तर तिसरा पाय.' २ फार उतावळी. 'त्याला दाखवाल तें तो सांगेल किंवा सांगाल तें तो दाखवील. त्याला दाखविण्याची मात्र भीड धरतां कामा नये, म्हणजे सांगायला तिसरा पाय १'—विकारविलसित. तिसरें—न. सुकण्याच्या बाबतींत तिसऱ्या नंबरची नारळाची पेंड. [तिसरा]

तिसराव-वा—पु. तिसरा हिस्सा, भागः, (गो.) तिसराय. [तिसरा] तिसरपणांतळां-वि. (गो.) तिजवर. [तिसरा+पण]

तिस्। কी. (गो. कु.) एका जातीचा शंख; शिंपला. यांत एक प्राणी (मासळी) असतो. (सामा.) मुळा.

तिसळ—पुकी. एक मोठें कांटरी झाड. याच्या फळानें जिभेस मिरमिर लागते त्यांचा मसाल्यांत उपयोग करतात. याच्या वासानें माशाची घाण जाते. तिरफळ पहा.

तिसावा—िव. तीस या संख्येचा, अनुकंमाचा (विषय). [तीस]

तिसी की. (काशी) जनस; अळशी (झाड व धान्य). [सं. अतसी]

तिसी--तिशी पहा

तिस्कनड-की. (गो.) भानगड.

तिस्ती—श्री १ तिपदरी स्त. २ (गो.) विधी. [सं. नियुती ] तिस्मारगिरी—श्री. जुल्म. तिस्मारखाँ पहा. 'कैयांना नेतेवेळीं पोलीसानें आपली तिस्मारगिरी दाखविली.' -विक्षिप्त १.२७.

तिस्सा—न. (व.) वसराच्या स्रोडास तीन **सुंटधा अस-**हेर्ले आऊत. [सं. त्रि ] तिस्सां -- वि. (साल) नऊ. [अर. तिस्अ]

शब्द योजितात). [ अर. फा. तिस्ईन ]

तिहीं—(काव्य.) त्यांनीं. 'तिहीं अमित काढिल्या नृप-मखांत पत्रावळी। ' - केका ७. [ते]

तिहीं उणे, तिहीं तिहीं उणें — वि. १ ( गुणें, उणें यांच्या षोंटाळयावस्त कदाचित् ? ) ( त्रिगुण ) त्रिविध. २ तिहींनी युक्त. तिहींनीं उगें. —हंको —मनको. [तीन+गुणें, उणें ?]

तिहींची खण-स्त्री. (सांकेतिक) गुरु, शास्त्र, आत्मप्रतीति यांची खुण.

तिहींताळीं-किवि. १ तीन मजल्यावर. २ तीनहि लोकांत. 'तिहीं ताळीं हेचि हाक। म्हणती पांढरा स्फटिक।' -तुगा ४१०१. [तीन+हि+तल-ताल]

तिहीरी. तिहेरा-री-वि. १ तीन पदरी (वस्त्र, दोरी). २ तिप्पट; तिघड (परिमाण, जिन्नस). [हिं तिहरा] तिहेरी चुलाण-न. गुऱ्हाळघर, यांत दोन कढविण्याच्या व एक सांठ्याची अशा तीन काहिली असतात.

तिहीसांज-की. (व.) तिन्हीसांज; दिवे लावण्याची वेळ; संधिसमय; संध्याकाळ.

तिळ—तीळ पहा. [सं. तिल] (बाप्र. तीळ पहा.)

तिळई—को. तिळांतील एक जात. [तीळ]

तिळवण — सी. एक प्रकार चें रोपटें; भाटवण; कानफोडी पहा. तिळ्या वेळ--बीपु. तिळाएवढें लहान फळ येणारी एक वेल. तिळतिळी-लो. चकाकी; तुकतुकी; झिलई. तुळतुळ पहा.

तिळतिळोत-वि. तुळतुळीतः चकाकणाराः, चांगल्या झिल-ईचा ( मुख्यतः तेलामुळें किंवा घोटल्यामुळें ). तुळतुळीत पहा.

तिळये झाड, तिळयो--न पु. (गो.) एक प्रकारची वन-स्पति.

तिळसांज, तिळसान—स्री. (गो. ) तिन्हीसांजा (पहा); संध्याकाळ.

तिळॉ—न. (गो.) एक झाड.

तिळी-की प्लीहा. पाणथरी पहा.

तिळी--स्नी. (कों.) लहान व पांढरे तीळ.

तिळोरा—स्त्री. कुणब्यांतील एक पोटजात. तिरळा पहा.

तिळोरी---स्री. (मुंबई.) झेंड्ची एकेरी फुलाची जात [तीळ] ती—सनास्नी. १ तृतीयपुरुषी स्त्रीलिंगी सर्वनाम. स्त्रीलिंगी शब्दानें निर्देशिली जाणारी व्यक्ति किंवा वस्तु. २ तिरस्काराथी पुरुषालाहि लावितात. 'म्यां तिला खुब ठकविलें. ' ३ (सांकेतिक) द्या आणि मग जा. '-मोर ६.

ती-वि. (काव्य) तीन. ति पहा. ' एकैका बाणातें तीं तीं तिस्सैन—वि. नव्बदः ९० संख्या ( अरबी सालांकरितां हे बाणीं तुझा सुत च्छेदी । '-मोकर्ण १४.३०. [ सं. त्रिः प्रा. ति ] ती।।--१ (सांकेतिक) तीर्थस्वरूप या शब्दाचें संक्षिप्त रूप.

२ तिवट; पागोटधाचा एक प्रकार. ३ तिथि.

तीउर-पु. काठ; तीर; किनारा. 'समुद्राच्या तीउरा गेला।' -**उषा** ८५३. [ सं. तीर ]

तीप सना. (काव्य.) त्या. ' आतैंले डोळे तीए दीशे। धांव घेती। '- ऋ २५.

ती कटें-न. (महानु.) मढ्याच्या पुढें धरावयाची शिकाळी. 'तीकरें श्रीकरें धरणें।'-ऋ १०७. तिकरें पहा.

तीख-नि. (कुण.) तीक्ष्ण. तिखट पहा. 'उकलतेनि उन्मेखें। प्रज्ञाकुशलतेचि तिखें। ' –ज्ञा १५.१८५.

तीगराळ--न. तीन वाती लावलेला दिवा. 'तीगराळें विगटनी। घातली खणोखगी।'-कालिकापुराण २८.३१. सि. त्रि+कर+आलय ]

तीचनाट--स्री. (कु.) खेळांत गोटी असेल तेथेंच टेवण्या-साठी हा शब्द वापरतात.

तीज-की. ? शुक्ल किंवा कृष्ण पक्षाची तिसरी तिथि: तृतीया. २ (बायकी) चैत्र शुद्ध व वद्य आणि वैशाख शुद्ध तृतीयेचे इळदकुंकु; अक्षयतृतीया. [स. त्री; ग्रु. तीज ]

तीट-पुत्री. १ दृष्ट किंवा पिशाचनाधा होऊं नये म्हणून लहान मुलांच्या कपाळाला लावलेला काजळाचा टिळा: अंगारा. २ तांदूळ इ० धान्य जाळून वगैरे तयार केलेला लहान मुलांच्या कपार्ळी गंधाप्रमाणें रोज स्नानानंतर लावण्याचा पदार्थ. ३ त्याची टिकली. [सं. तिलक]

तीट-सीपु. बांक; वळण; पीळ. तीड पहा.

तीड-की. फट: भेग; चीर. [धव. तड़]

तीड-की. १ वांक, तेढेपणा; वऋता. २ गुंतागुंत; गाठी (दोरींतील); अढी; तिढा. ३ (ल.) गैरसमज (मित्रांमध्यें पर-स्पर); मतभेद; बेकी. [सं. तिर्यक् ]

तीड--स्री. १ (ल.) आडकाठी; प्रतिबंध; खो; अडथळा; तिडा; अडथळा आणणारी गोष्ट; अडचण (कि॰ येणें; पडणें ). २ (हिशेबांत) प्रमाद अथवा चुक. ३ (गी.) कुरापत. (कि॰ काढणें ). [ का. तड=प्रतिबंध ]

तीथ-न्ही. १ तिथि पहा. २ श्राद्धदिन. [सं. तिथि] (वाप्र) •धर्णे-नेमण-ठरविणे-लप्त वगैरेचा मुहूत निश्चित करणे; कार्याचा दिवस ठरविर्णे. ॰पालन-१ तिथिपालन पहा. ॰वार -पु. सणवार; शुभवार. 'आम्ही नित्य जात नाहीं, तीथवार स्वतःची बायको. 'तरी ती म्हणतच होती कीं मुलाचें पत्र येऊं आला तर जातों. 'म्ह॰ तीथ आहे तर भट नाहीं, भट आहे तर तीय नाहीं=एखाद्या कार्याला दोन गोष्टींची आवश्यकता असते दम नसतात.

तीधरी—वि. (महानु.) तीन खण असलेली. 'रचना विशेष विचित्रीं। हाट चौहोट तीथरी। '-ऋ २०. [ती=तीन+ थर ]

तीन-वि. ३ संख्या. [सं. त्रि; प्रा. तिण्ण; फ्रें.जि. त्रीन] (वाप्र.) • अडकून सीताराम-(कर.) एक वाकप्रचार घोटाळयांत पाडणें. 'त्या गृहस्थानें तीन अडकून सीताराम केल्यामुळें आम्हाला कोठें जातां यहेना. •ताड उडणें-तीन ताळ उडणें पहा. •तेरा नव बारा-पोकळ, गैरलागु भलभलत्या सबबी सांगणे. (कि॰ लावणे: मांडणे: सांगणे: बोलणे ) ॰ तेरा-तेरा, आठ अठरा-वि. पांगापांग; दाणादाण; उध्वस्तः फांकलेर्हेः पांगलेले. ०तेरा गोस्टी-सीभव. १ अरेरावीचें, दांडगाईचें भाषण. २ असंबद्ध, विसंगत भाषण. ३ व्यर्थ बहाणे; केवळ सबबी. ( कि॰ सांगणें ). ॰फातार मांडप-(गो.) स्वतंत्र संसार घेऊन बसणे; तीन धोंड मांडणें; निराळी चूल करणें. [ फातार=फत्तर ] सामाशब्द-० अग्नी-प्रभव. त्रेतामि; दक्षिणामि, गाईपत्य व आवहनीय हे तीन अमी. 'तेय अपि तिनी मृर्तिमंत।' –एभा २४.२२२. ० अ**बस्था**– क्रीभव. बाल्य, तारुण्य वाधेक्य. अशुधार-सीभव. (धर्माचे) श्रुति, स्मृति, पुराणे इ० आधार. ० ऋषी-नभव. देव. ऋषी व पितर यांचीं ऋणे. ही मनुष्यानें यज्ञ, स्वाध्याय व पुत्रप्राप्ति इ०नीं हिं. कमठा=धनुष्य ] •वार-पु. बाण करणारा (कारागीर). फेडावयाची असतात. ० कमें-नथव. दान, अध्ययन व यजन इ॰ ब्राह्मणांचीं कर्में. •काणे-ने-न्हे-पुअव. (तीन ठिपके.) फाशांतील प्रत्येक फाशावर एक एक असे तीन संख्येचें दान. मार सुर्ळी देती। ' -दा ३.७.७१. • काळ-पुअव १ (व्या.) भूतकाळ, वर्तमानकाळ व भविष्यकाळ. २ उन्हाळा, पावसाळा व हिंवाळा. ३ सकाळ, दुपार व संख्या- मानलेल्या नदांच्या किनाऱ्यावरील पुण्य क्षेत्र. २ पवित्र नदी. ३ काळ. •कानी टोपी-स्त्री. तीन कोन असलेली टोपी. •ब्राम-पुभव. प्रामत्रय पहा. • ठिकाणी बांकडा-वि. १ मान, कंबर, आगि पाय या ठिकाणीं वांकडेपणा असणारा. २ ( ल. ) अति- इ०. ४ पवित्र क्षेत्राची यात्रा. (कि॰ कर्णे; घडणें). ५ (गौरवार्थीं) शय कुरूप; कुबडा. ३ ( ल. ) चिडखोर; तिरसिंगराव; तकारी; गुरु; धार्मिक अध्यापक; वडील, पूज्य व्यक्ति. 'तीर्थपाद.' ६ पवित्र माणुसचाण्या. ०ताळ-पुभव. स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ; त्रितल. प्रदेश, स्थळ. देवतीर्थ; ऋषितीर्थ आणि पितृतीर्थ असे या तीर्थ-•ताळ उइणें-गोध्टी सांगर्णे-उडवाउडवी करून बोल्णें; स्थळांचे तीन प्रकार आहेत. बोटांचा अग्रभाग, तळहाताचा बाहेरील गप्पा मारणें. मगरूरपणार्ने अथवा उद्धटपणार्ने बोलणें; गर्व (करंगळीकडचा) भाग व आंतील (अंगठयाकडचा) भाग हीं अनुकर्म वाहणें; फुशारक्या मारणें. •तुकडी-वि. (कों.) ( एकदम तीन त्यांची स्थानें होत. देव, ऋषि व पितर यांना त्या त्या स्थानांपासुन तुकडे पडणारी ) अतिशय बारीक व कमजोर (दोरी, नाडी, श्राद्धसमर्यी व तर्पण करतांना उदक देतात तळहाताच्या मध्यभागी फीत). ॰ तु फ डियांची चोळी-की. दोन्ही हाताकरता दोन एक चवरें अग्नितीर्थ कल्पिलें आहे. मनुष्य धार्मिक विधीत यांतूनच तुकडे व (मधल्या) सर्वे अंगाचा एक तुकडा याप्रमाणें केलेली आचमन करतो, ब्राह्मणाला दिलेलें दान अमीनें भक्षण करूं नये किंवा चोळी; अखंड चोळी. ॰**दाणे-**पुथव. तीन काने पहा. ॰िद्य- दानामीने ब्राह्मणाचा हात दग्ध होऊं नये म्हणून त्याच्या हातावर साचा भाऊ-पु. (ज्याचे फक्त तीन दिवसच सुतक धरावे याच ठिकाणी पाणी सोडतात. [सं.] (वाप्र.) • करणें -१ गंगादि

पण पुष्कळदां त्या दोहोंपैकीं एकच अनुकूल असते, दोन्ही एक- (हटयोग) इडा, पिंगला व सुष्मना. • माही-वि. तिमाही; त्रैमासिक. • योग-पुअव. भक्ति, कमे व ज्ञान हे योग. • लिंग-नभव. (व्या.) पुहिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग. व्यार-पुभव. तीन आठवडे. • स्थिती-स्रीअव. (पदार्थीच्या) घन, द्रव व वायुरूप तीन अवस्था. ॰ हिस्से-पुअव. ( चारांपैकीं ) तीन भाग. ह्यावरून आधिक्य किंवा अधिकभाग.

> तीप-पु. (गो.) टाईप. [पोर्तु; तिप] तीय-की. (गो.) तीर मारण्याकरितां ठेवलेला पदार्थः टोंचा; लक्ष्य.

> तीर---न. (समुद्र, नदी वगैरेचा) कांठ; किनारा; नदीच्या सभोवतालचा प्रांत. 'स्पर्धेत काक नेणें की केवळ दूर राहिलें तीर।' -मोकर्ण २८.४६. [सं.]

> तीर-पु. १ बाण; शर. 'मार्गे धांवे वायस हंस पुढें सोडिला जसा तीर। '-मोकर्ण २८,४६. २ भेग: चीर: भगदाड (जमीनीस पडणारें ). ३ खांब इ॰कांस तिरकस दिलेला धीरा. ४ टेंकू; धीरा. ५ तरफ; उटाळी: पदार्थ उचलण्यासाठीं त्यास लांकूड इ०चा वेतात तो नेटावा. ६ ( नाविक ) डोलकाठीच्या किंवा इतर आधारासाठीं जोड देणारें लांकड, टेकावा. ७ घराच्या पाख्यास आढ्यापास्न लगीपर्यंत असलेलें जाड लांकुड, वांसा. [फा.] सामाशब्द-॰कमठा-कमान-पुली. धनुष्य आणि बाण. [तीर+सं. कमठ; [तीर+कार ] तीरंदाज-पु. धनुर्घारी; तिरंदाज पहा. ॰मार-पु. १ बाणांचा वर्षाव, मारा: तिरंदाजी. २ बाणांनीं ठार मारणें. 'तीर-

तीर्थ-न. १ पवित्र स्थळ: कोणतीहि यात्रेची जागा; पवित्र पवित्र नदीचें पाणी: ब्राह्मण किंवा सन्यासी यांचे चरणोदक: देव-मृतीला स्नान घातलेलें उदक; पवित्र जल; स्नानोदक, पादोदक लागतें असा ) लांबचा भाऊनंद, नातेवाईक. •नाङ्ग्या-कीथव. तीर्थास जाऊन स्नानादि यात्राविधि करणें. २ तीर्थाला भेट देणें.

**उह**० १ तीथी गेल्यावांचून मुंडण होत नाहीं=बऱ्या बोलानें कोणी ऐक्त नाहीं. सोनारानें कान टोंचल्याशिवाय समज पटत नाहीं. २ वाहिली ती गंगा, राहिलें तें तीथ=कांहींहि केलें तरी, कोणत्याहि बाजूने फायदाच. सामाशब्द- ०काक- पु. (तीर्थाच्या ठिकाणी अस-लेला कावळा). (ल.) लुट करण्याकरितां. डल्ला मारण्याकरितां सर्वदां टपून बसलेला माणूस; उचल्या; गिधाड; छकवणारा. •कं.डी-गं(गि)डी-पात्री-सी. तीथे ठेवण्याचे चंबुसारखें बारीक गळा असलेलें भांडें, तीर्थाचें भांडें. 'हें जाणोनि मानसी। तीर्थागंडी देई कांतेसी। गंगा प्रोक्षन तिघांसी। भोजन देई जाणपां। -दत्तपरे १४७. ॰पंक्ति, तीर्थावलि-स्री. १ प्रण्यक्षेत्रांचा कम. २ त्या क्षेत्रांची यादी (प्रजादि प्रसंगीं म्हणावयाची अयोध्या, मथरा, माया इ०), ॰पैथ-प. १ (गोसावी लोकातील तीथ हैं पद नांवाच्या शेवटीं धारण करणारा ) एक पंथ. भेद. २ तीर्थक्षेत्राचा मार्ग, वाट. 'प्रभातकाळीं उद्घिन कापडी तीर्थपंथ लक्षी। '-होला (भूपाळी १६). •पाद-पु. मोक्षदाता गुरु; गायत्रीचा उपदेश करणारा ग्रहः, ग्रहपदेश देणारा (पिता). •प्रसाद-पु. १ कथा-श्रवण. देवदर्शन यांसाठीं आलेल्यास ग्रावयाचे देवावरील निर्माल्य, तीथ, अंगारा, खिरापत इ०. ' आमच्याकडे आज सत्यनारायण आहे, तर आपण तीर्थप्रसादास या. ' २ साधुसंतांनी भक्तगणास, शिष्यांस अनुप्रहार्थ दिलेलं फळ, तीर्थ, अंगारा इ० पदार्थ. •यात्रा—सी. पुण्यक्षेत्रीं जाणें; तीर्थाच्या ठिकाणीं जाणें; तीर्थाटण; क्षेत्रस्थानचा प्रवास. ०राज-पु. १ प्रयाग क्षेत्र. 'तो तीर्थराज प्रगटे जग उद्धराया। '-सारुह ८.१४६. २ समुद्र. ३ ( ल. ) सद्गुर. ॰रूप-वि. १ ( प्रत्यक्ष तीर्थेच या अर्थी पत्र लिहितांना आरंभीं लिहितात ) पिता. २ मातापिता ( उभयता ); ३ माता पित्यांच्या ठिकाणीं असणाऱ्यास लावावयाची संज्ञा,मायना. •वटी-लोटी, तीथींटी-सी, तीथीं ठेवण्याचे भांडें, वाटी, तीथी-पात्र. [ तिथै+वाटी ] •वासी-स्र-पु. १ तीर्थाच्या ठिकाणी राह-णारा गोसावी किंवा साध. २ तीर्थयात्रा करीत फिरणारा गोसावी: बैरागी. • विधि-प. तीर्थश्राद्धः तीर्थाचे ठिकाणीं करावयाचे क्षीर. श्वाद, तीर्थपूजन, ब्राह्मणसंतर्पण इ० विधि, धार्मिक प्रकार. •श्राद्ध-न. तीर्थाच्या ठिकाणीं करावयाचे सक्षौर श्राद्धः तीर्थ-विधि. •स्वरूप-वि. पत्रांत आई, बाप यांशिवाय इतर वडील नातेवाईकांस किंवा पुज्य वाटणाऱ्या माणसांस लिहिण्यांत येणारी आदराची संज्ञा, मायना, तीर्थाटन-न, अनेक तीर्थयात्रा करीत फिरणें. तीर्थयात्रा पहा. तीर्थोदक-न. तीर्थ अर्थ २, ३ पहा. तीर्थोपवास-पु. यात्रेकरूने तीर्थाच्या ठिकाणी गेल्यावर प्रथम दिवशीं करावयाचा उपास. तीर्थोपाध्याय-पाध्या-प क्षेत्राच्या ठिकाणीं असणारा ठराविक उपाध्याय; धार्मिक विधि सांगणारा तीर्थक्षेत्रींचा ब्राह्मणः पंड्या.

तीम्न—वि. १ जलाल; झोंबणारा; तिखट. २ (ल.) जालीम; उम्र; भयंकर; प्रखर (आग, स्वभाव). ३ तीक्ष्ण; कुशाप्र (शस्त्राची धार, बुद्धि). ४ ममेंवेधक; खोंचदार (भाषण). [सं.] • ऋष्यम—गांधार—धेंयत—निषाद—पु. (संगीत) रागांचे प्रकार. शुद्ध ऋषम इ० पहा. • मध्यम—पु. (संगीत) पांच विकृत स्वरांपैकीं तिसरा स्वर. विकृत स्वर पहा. • स्वर—पु शुद्ध स्वरांपेक्षां ध्वनीनें उंच असलेला स्वर. परंतु शुद्ध रि, ग, ध, नि या चार स्वरांचे ध्वनी तीव रि, ग, ध, नि स्वरांह्व भिन्न नसल्यानें वरील शुद्ध स्वरांसच तीव स्वर म्हणतात. तीव्रा—की. १ (संगीत) पहिल्या भुतीचें नांव, २ (ताल) सात मात्रा व तीन विभागांचा एक ताल. तीव्राक्ण—वि. १ अस्यंत उष्ण. २ (ल.) कडक; जलाल. [सं.]

तीस—वि. ३० संख्या. [सं. त्रिंशत् प्रा. तीस ] ० मुहूर्ती संक्रांत-की. पुष्य, इस्त, मघा, कृत्तिका, अश्विनी, मृग, चित्रा, अनुराधा, मूळ, श्रवण, धिनष्ठा, रेवती, पूर्वा, पूर्वाभाद्रपदा व उत्तराभाद्रपदा हीं नक्षत्रें असतां येणारा संक्रांतीचा योग. या संक्रांतीचें फळ मध्यम असतें.

तीसमारका—पु. (तीस माशा मारणारा. एका गोष्टीवरून) बाताड्या; गप्पीदास; तोतया. तिस्मारखां पहा.

तीळ-प. १ गळिताच्या धान्यापैकी एक. यांत काळे व पांढरे असे दोन प्रकार आहेत. तिळाचें तेल निघतें व त्याची पेंड गुरें खातात. रानतीळ म्हणून तिळाच्या झाडासारखें एक झाड असते. २ शरीराच्या कातडीवरील नैसर्गिक काळा हाग. तिल अर्थ ३ पहा. ३ डोळ्यांतील काळा ठिपका. 'तिळा करितां पुतळी। दिसों लागे।' -दा ८.३.४. 'कां ते नेत्रद्वयांतील बाहलाबाहली। त्यांची तीळपुतळीनें सोयरीक केली।'-स्वादि ११.१.५७. -िक्रवि. तिळभरः यत्किचित्. 'तरी तीळ सनदांचा उजुर न धरितां. '-वाडसमा १.१५३ [सं. तिल ] (हा शब्द समासांत आला असतां व्हस्व उच्चारला जातो यासाठीं व्हस्व तीचे सामासिकशब्द व वाकप्रचार येथे दिले आहेत ). (वाप्र.) •खाऊन वत मोडणें-(एक तीळ खाह्रयानेहि उपवास मोडतो यावरून) थोडक्या लाभाकरितां वाईट गोष्ट करणे. तीळ घालून कुळ उच्चारप-(गो.) विकत श्राद्ध करणें. •तीळ-१ थोडें थोडें; जराजरा; किंचित्: अल्प. ' औषध नित्य तिळतीळ खात जा. ' २ हळू हळू; धीरेधीरे. महः शेजीची केली आस आणि तीळतीळ तुरे मास. •तीळ र्जाव तुर्रेण -सारखी काळजी, हुरहुर लागणे; अतिशय चिंता वाटणें. 'तिळतीळ तुटे ग जीव सदा चैन नच पहे।' -सत्य-विजय. ॰ तृट्णें-सोयर, सुतक (तिलांजलीचा) संबंध सुट्णें; नातें तुटणें. •दान देणें-१ (मृतमनुष्यास तिलांजली देतात यावहन ल.) तिलांजली देणें; संबंध सोडणें; त्याग करणें. २ एखाद्या पर्व दिवशीं तीर्थाच्या ठिकाणीं स्नान, तिलदान करतात तें, ' ऐसा

श्रीकृष्णार्जुन । -संवादसंगर्मी स्नान । करूनि देतसे तिळदान । त्याच्या राहिलेल्या काड्या. तिळागुणी-नस्नी. सलोखाः ऐक्यः अहंतेचें।'-ज्ञा १८.१६१९. गेला.' -नाक ३.३९. तोंडों तीळ न भिज्ञणे-एखादी ग्रप्त होणे. तिळांजळी, तिळांजळी, तिळांजळ, तिळोदक-गोष्ट तोंडांत, मनांत न राहणे. तिळीं असर्णे-१ (एखाद्याच्या) कह्यांत, अर्ध्या वचनांत असर्णे. २ (व.) एक रास असर्णे. ३ (व.) ऐकग्यांत असर्गे. तिळीं थेंब पष्टणे-( कपाळावरच्या तिळावर प्रवृत्तिवरी निगड वाऊनि । मातें हृदर्यी सनि । भोगितांती । ' -ज्ञा घामाचा थेंब पडणें ) संतप्त होणें; अतिशय रागावणें. तिळीं येण- ? दस-याच्या कह्यांत. सतेंत येणे. तिळागुणी होणें; स्वाधीन होणें. 'देव तिळीं आला। गोडें गोड जीव धाला।' -तुगा २०३८, २ अनुकल होणें: सख्य, प्रेम ठेवणें. 'तीळखा तिळीं ये गूळखा गोडर्से बोल.' सामाशब्द- •काट-न. (कु.) तिळाचे काड; पाचीळा. [ सं. तिल्मकाष्ठ ] •क्रट-न. मोहऱ्या, मेथ्या, तीळ इ० कुद्रन केलेली पृड; एक तोंडीलावणें. •कोंद-स्त्री. तिळाचे सारण, पुरण. कोंद पहा. •गूळ-पु. ( मकरसंक्रांतीच्या दिवशीं वाटतात ते) गूळ मिश्रित तीळ; शर्करामिश्रित तीळ; हलवा. तिळवण पहा. 'तिळगूळ घ्या, गोड बोला. ' • तृच्य-च्या-तिळमात्र; तिळप्राय. 'तिळतुल्य नाहीं मनि डगल्या।' -मध्व २२० 'मशारनिल्हेच्या अमलास अतःपर तिळतुल्या कजिया न करणें. ' -वाडशा १.११७. ०पुष्प-न. १ तिळाचें फूल. २ (ल.) डोळपांत पडलेला डाग, फूल. • प्राय-क्रिवि. किंचित; थोडें; अल्प; 'सोमल तिळप्राय खाल्ला असतां विकार होतो. ' अर-राई-मुळीं देखील; थोडें सुद्धां 'धर्मवासना कांहीं ज्याचे मानसि तिळभर नाहीं। ' -मध्व ५५२. ' तुजसम अरोळी देईल तो उणी नाहीं तिळराई। '-राला ९. ॰मांडा-पु. (बे.) वर तीळ लावून तयार केलेला मांडा. • यदी-नी. १ साखर घालून केलेली तिळाची वडी. २ (राजा.) तोंडीलावण्याकरितां तिळाची अनेक पदार्थ घालन केलेली वडी. 'तिखट तिळवडे, सारबिजवडे।' -अमृत ३५. •वण-स्त्री. (बायकी) लग्न झाल्यानंतर पहिल्या मकरसंकांतीस हलवा, तिळाचे लाडु, आहेर वगैरे नवरा-नवरीकडील माणसें परस्परांच्या घरीं पाठवीत असतात तो प्रकार. संकांतीच्या सणांतील एक कृत्य; तिळगूळ. [ सं. तिल+वायन; म. वाण ] व्वणी-स्त्री. १ तिळगूळ. 'भारत कथा संक्रमणीं। निरोपमरूपें तिळवणी। ' -मुसभा ३.१५३. २ तिळवण पहा. तिळवा, तिळवा लाहू-पु.तीळ वगैरे घालून केलेला तिळाचा लाइ. 'दृढतर तिळवे हे गोड ' विप्रवर सुते क्षत्रिय उतरेल तुझ्या न हा ययाति तुर्की।'—मोआदि अत्यंत लाडु । ' –सारुह ३.५५. 'तिळवे लाडु अमृतफर्कें । ' –वसा । १०.७०. [ का. तुक=वजन, योग्यता ] २६. **्संऋांत**-स्री. १ मकरसंकांत. २ मकरसंकांतीला पाटील-कुळकण्यीं वा तिळगूळ घ्यावयाचा हकः तिळसे गुळसे -न. (ना.) संकांतीचा तीळगूळ. •होम-पु. तिळाच्या आहुती देऊन केलेला भाकर किया रोटी हे शब्द असतां ) अन्न; भोजन; जेवण. 'सोड़िन

॰प।पड होर्जे-(अंगाचा) एकमत्यः प्रेमभाव. ( কি॰ येर्णेः असर्णेः होर्णे ). तिळागुणी संताप होगें. 'माझ्या आवडत्या अंगाचा तिळपापड होऊन येण-(कोणेकास कोणीएक) अनुकल होणें; दोघांचा प्रीतिभाव तिलांजरी-जुरी इ॰ पहा. तिळांजळी देणें-तिलांजरी देणें पहा. पूर्णपर्णे संबंध सोडणें. ' जे विषयांसि तिळांजळी देऊनि। ८.१२४. तिळातांतळा-वि. (शिवामुठ, इ० स्त्रियांच्या धार्मिक-विधीत नीळ व तांद्रळ एकच्च करतात त्यावह्न ल.) मनमिळाऊ 'तुका म्हणे कान्हो तिळयां-तांदळया । जिंकें तो करी आपुला खेळचा । ' –तगा २५४. [तीळ+तांदळ] तिळेळ. तिळधेळ– न. (कों.) तिळाचें तेल. [सं. तिलतेल; प्रा. तिलेख; म. तिळ+ एल ] तिळोदक-न. १ तिलांजिल पहा. 'त्याचे उत्तर कार्य करि प्रभु साध्र तिलोदक ओपी। ' -मो रामायणंपचशती अरण्य १२९. २ श्राद्धामध्ये पितरांना उपचार समर्पण करण्यासाठी तीळ घालुन अभिमंत्रित केलेलें पाणी. ॰देणें-(ल.) संबंध तोडणें; त्याग करेंगे. 'म्हणोनि भलतेंगें एथ सद्भानें नाहावें।प्रयागमाधव विश्वह्रप पहार्वे। येतुलेनि संसारासि द्यार्वे। तिळोदक। '-- ज्ञा ११.१०. -एभा २३.४८७.

तीक्ष्ण-वि. १ प्रखर; जहाल; झोंबणारा; बोंचणारा; तीत्र अर्थ १ पहा. टोचणारा. २ अतिशय धार असलेलें पाणीदार; (शस्त्र). **३ इ**तर अर्थी तीव पहा. ४ ( छ. ) तत्पर; उत्साही; हुवार. [सं.] ॰ दंख-वि कडक; कठिण; करडा (शास्ता, राजा, न्याया-धीश). तीक्ष्णाई-स्त्री. १ तिखटपणा, कडकपणा. २ प्रखरता; तीवता. ३ ( ल. ) उत्सुकता; तीवता; आवेश; कुशाप्रता.

तुआं सना. द्वितीयपुरुष. (काव्य) तुं या सर्वनामाचे तृती-येचें एकवचनी रूप. त्वां; तूं. 'तुआं स्नेहों सांडिलें।'-शिशु १०१. [सं. त्वया]

तुई की. कलावतु किंवा जर यांची चोळी इ० कास लाव-ण्याची फीत, कांठ; जर; कलाबतू. [हिं.]

आघवा। तेंचि तुक तयां चिया सद्भावा।'-ज्ञा ९.२६१. २ (काव्य) तोलः जोखः वजनः ' वार्वे संभावः नी समतुक भावे। आपणहि खार्वे त्यांचे तुके।' –तुगा ३१. ६ तुलना; बरोबरी.

तुक-की. ध्रुपदांच्या चार अवयवांची एकत्र संज्ञा.

तुकडा-पु. १ खांड; खाप; शकल. २ (विशेषत: प्रथमपर्दी होम. तिळाचे कोळ-न. (माण.) तीळ झाडून घेतल्यानंतर सदन्न सेविल कोण सुधी अध्यचि वाळके तुकहे। '-मोज्योग ११.

४१. ३ (ल.) निर्वाहाचें साधन; पोट; अत्र; दाणापाणी, भाकर. ४ (नांदेडहैद्राबाद.) गव्हाची साधी पोळी. ५ (अंकगणित) वर्तुलखंड. ६ २५-३० हात लांबीचें पागोटें. (कुस्त्यांच्या वेळीं बक्षिसा साठीं देतात तें ). [सं. त्रोटक, स्तोक; हिं. दुकडा; का. तुकडि ] (वाप्र.) ॰ तो द्रन देंण-(नाकारीत असतांना) भीड अथवा मुरवत न धरितां स्पष्ट उत्तर देणें. •देणें-वाटा, हिस्सा देणें. तुकाडे पडणे-१ मोठी व चुरशीची चढाओढ लागणे. २ महागः, होणे; दुर्मिळ होणें. (ज्यांचे तुकडेतुकडे करून थोडीथोडी विकी करतां येईल अशा पदार्थीच्या किंमतीसंबंधींहि योजतात ). 'मांजरपाटाचे-धान्याचे - आंब्याचे - गुळाचे - तुकडे पडतात. ' (कामाचे) तुकडे पडणे-झपाटयाने, लवकर होणे; चट्कन उरक्णे. (हात, पाय, मान, कमर, पाठ वगैरेचे) तुकडे पडणे-अति श्रमाने थकून जार्गे; मरगळीस येंगें. 'चालून चालून पायाचे तुकडे पडले.' तुकडी-सी. १ लहान तुकडा. २ लहान टोळी; देश, सैन्य याचा भाग; विभाग. 'तुकडी पुर्णे-पोटतुकडी तालुके हवेली ... [तुकडा] तुकडमोडया-बाबू-वि. ऐतखाऊ; भोजनभाऊ; पंक्तिपठाण; काम न करतां खाणारा; आळशी [तुकडा+मोडणें] तुकड्या-वि. आगंतुकी अथवा भिक्षा मागून निर्वाह करणारा; आयतखाऊ. ( आळशी माणसाबद्दल म्ह्णतात ). [ तुकडा ] तुकड्याची चोळी-बी. खणाचे नऊ तुकडे करून ते जोडून केलेली चोळी. याच्या उलट अंखड चोळी.

तुकर्णे — सिक. (काव्य) १ तोल्णें; वजन करणें. 'आतां स्वप्नचि हें तुकर्लें। साचासरिसेंं।'—ज्ञा ४.१. 'तयाचे तुकीं कोण ऐसा तुकावा।' २ बरोबरी करणें; समान, सारखा असणें. ' 'पर-ब्रह्माचेनि पाडे तुके।'—ज्ञा ६.९०. ३ (ल.) अंदाज करणें; किंमत करणें. 'परब्रम्हरूपीं असा हा तुकावा।' [का. तुक]

तुक्रणे-- अक्रि. (ल.) चिंतन अथवा विचार करणे.

तुकर्णे — अकि. (संमति अथवा) रुकार वेतांना मान डोल्णे. 'यजन करितां कौतुकें। तिहीं वेदांचा माथा तुकें।' – ज्ञा ९. ३०८. 'मान – माथा — मस्तक – शीर तुकर्णे.' – सिके. हलविणें; डोलविणे. 'अहो पुसा आपणचि पढिवजे। मग पढे तरी माथा तुकिजे।' – ज्ञा ११.१७. [का. तुकु = डोल्णीं; हालविणें]

तुकतुकी—स्त्री. (प्रकृति निरोगी असल्यामुळें शरीरावर असलेलें) तेज; टवटवी; लाली; तजेला; हुशारी; बौलदारपणा. [ हश्य तक्तक्, तुक्तुक् ] तुकतुकांत-वि. (तुकतुकीनें युक्त) टवटवीत; ताजातयाना; मुरेख; हुशार; निरोगी.

तुक्तना—स्त्री. (खा.) तागडी. पदार्थ वजन करण्याचे साधन [ सुकर्णे ]

तुकंबरी-बराई, तुकं(कुं)बराई—की. तुळशीचें वीं; तुक-मरिआ पहा.

तुकमठ—वि. (महानु.) वजनांत हलकें; हलकट. 'मेरु-पासाव घनवटें। जी हिंसी जालीं तुकमठें।'-ऋ ३०. [तुकणें+ मठ अल्पर्थीं; मह=मंद]

तुकमरिआ—न. सबज्याचें, तुळशीचें बी. तुकंबरी पहा. [फा. तुक्मा∔राई ?]

तुकमा, तुकमा—पु. १ गुंडीचें काज; बिरडें; गुंडी; बटन. २ डोळचाची कानी; डोळचाचा दीर्घवर्तुळाकर दिसणारा भाग. [फा. तुक्मा]

तुकम् -- न. मुळथाचे बीं. -मुंच्या ११०.

तुकचा - न. महत्त्व; वजन. तुक पहाः 'यजमान पडिला भूमंडळी। त्याचा तृं तुकवा सांभाळी।' - कथा. ३.१४.९४. [तुक]

तुक्र(का)विणं—उकि. १ (मान, मस्तक, माथा ६०) डोलविणे; द्वालविणें. 'मान तुकावीत आखंडल घागऱ्या मंजूळ ऐकोनि । '२ (ल.) संमति, पसंति दशैविणें. [का. तुकृ]

तुका—सना. (कु. गो.) तुला. ३१० १ केलें तुका झालें माका. २ (गो.) तुकाना माका घाल सुण्यास=तुला ना मला घाल सुक्र्याला. ३ (गो.) तुका माका पडाना तुझे बगर जायना=तुझें माझें जुळत नाहीं पण तुझ्या शिवाय माझें चालत नाहीं.

तुकाई—की. देवी; पावेती; तुळजापुरची अंबाबाई.[तुका+ आई] म्ह० तुकाई तुळजापुरीं नायटे मुल्लखांत.

तुकाई—स्त्री. (काव्य) तोलणें वजन; माप, करण्याची किया. [का. तुक]

तुकाराम—पु. एक संत कवि. हा सतराव्या शतकांत हो छन गेला. (वाप्र.) तुकाराम खुवाची मेख-न उकलण्या-सारखें को डें; गृढ (तुकारामाच्या कांहीं अभंगांत जो गृढ अर्थ भरला आहे कीं तो कोणालाच निश्चयपूर्वक उकलतां येत नाहीं यावरून).

तुकूम(कुंब)राई-तुकमरिआ पहा. [फा. तुक्मराई]

तुक्कल जी. १ एक विशिष्ट आकाराचा पतंगः; कनकावळचा सारखी एक कागदाची दावडी. २ (व.) सर्पाच्या फणीच्या आकाराचा पतंगः. [हिं.]

तुक् का—का—पु. १ पात्यां एवजीं तों डाशीं गोळा असलेला बोधट बाण २ (ल.) गुप्त निंदा; कावेबाजीचा फटका अथवा टोमणा; व्यंग्यार्थ; व्याजोक्ति. (कि॰ टाकणें; मारणें; टेवणें). ३ आळ; आरोप. उदा॰ 'त्या चोरीचा तुका हा मजवर टेवृन गेला. '[फा. तुका! कहु॰ लागला तर तीर नाहींतर तुका.

तुस्त्रम—न. १ बीज; बीं. २ अंडें. ३ ग्रुक्र; वीर्य. [फा. तुख्म् ; तुल॰ सं. तोक्म १]

तुखार-पु. तुषार; थेंब. 'ते तुखारू उसळैले। माथेआं वरी। ' –शिञ्च ७१४. [सं. तुषार]

तुंग-- पु. १ जमाव; टोळी; समृह; समुदाय. २ (नदीचा) बांध; बंधारा. ३ ज्यांतून नळ नेतात तो हौद; टाकी. ४ विशिष्ट प्रकारचे (कांचेचे, मातीचे अथवा धातुचे) भांडे. यांत तीथे, गुलाब-पाणी इ० ठेवतात. ५ पखवाजाची गवसणी.

तुंग-वि. उंच. 'प्रवृत्तिनिवृत्तीचीं तुंगें। तटें सांबी। -ज्ञा ७. ७०. २ श्रेष्ट; मोठा. 'तुज न म्हणों लघु अथवा तुंगा।'-अमृत नवनीत ४०. [सं. ] तुंगता-स्त्री. उंची. [सं. ] मापक यंत्र-न. (शाप.) पर्वतादिकांची उंची मोजण्याचे यंत्र. (इं.) हायड्रोमीटर. [सं.]

त्रगार-पु. १ शैवांतील एक पंथ व त्यांतील व्यक्ति २ वसई जवळील एक उंच डोंगर.

तुच्छ—वि. १ धुद्र; धुह्रक; हलका; अल्प. २ हलकट; मान्यता नसलेला; नीच. ३ तिरस्करणीय; निरुपयोगी. [सं.] •कर्णे-हलके मानणे; झिडकारणे; अवमानणे.

सुज्ञ—सना. (काव्य) तुला; तुजला. 'अशा तुज न जो भजे मनुज धिक तयाचे जिणे। '-केका ११.

तुजा-जी-जे-स. (काव्य.) तुझा-झी-झे. 'पार्था सख्या निरंतर परिवृद्ध असो भुजप्रताप तुजा। '-मोकर्ण १२.३०.

तुझा-सना. तृं या सर्वनामाची षष्ठी विभक्ति. तुझिया-सना. (काव्य) तुझ्या. 'स्तवार्थ तुझिया तुझ्यासम कवी कर्धी जन्मती। ' - केका २७. तुझ्याच्यान्-( अशिष्ट.) तुशी शपथ ( गळधाच्यान शब्दाप्रमाणें ) [ तुझीच+आण ]

तृङ्याबह्त--किवि. (व.) तुझ्याच्याने-कडून. [ तुझ्या+ अर. वास्त ]

तुरओल-न. (कों.) फार दिवस पाउस न पडल्यानें जिम-नीस राहिलेली थोडी ओल. [ म. तूट+ओल ]

तुटक-वि. १ मोडलेला; अडयळा आलेला; तहकूब ठेवलेळा, एकसारखा नसलेला (रस्ता, ओळ, कामधंदा). २ विसंगतः असं-बद्ध (भाषण, प्रथरचना). ३ विस्कळित; वेगवेगळा; फाटाफुट झालेला ( एकत्र होण्याच्या पूर्वीचा-कारभार, धंदा ). ४ कडक; रागीट; तुसडी; परकेपणा उत्पन्न करणारी (वागणुक, न्यवहार, भाषा). ५ भांडण्याचा, बेबनाव करण्याचा स्वभाव असलेला (माणुस). ६ खंडित; भग्न: अलग; अर्धवट ( भांडण, कोटिकम, वृत्तांत ६० ). अंगावह्न तोडलेलें; पारठें (मूल). ८ सोडलेली; संपलेली; मोडलेली (मैत्री, प्रेम ६०). [सं. त्रुट्; प्रा. तुट; म. तुटणें] •धेब-पाऊस-५. १ थांबून थांबून पडणारा पाऊस. २ बुरबुर. •मजकूर-पु. परिच्छेद, भाग, ट॰पे इ० पाडलेला तोंडी किंवा र लवकर वर्दळीवर येणारा; भांडणारा; चिरडखोर. [तुटणें ] लेखी मजकूर; एकसारखा नसणारा मजकूर. [ तुटणें ]

तुटका, तुट काळ-वि. १ तुटक अर्थ १-३ पहा. २ (समा-सांत=शरीरावयाशीं जोडून ) हात-पाय-बोट-कान-तुटका=ते ते अवयव तुरुरेला; छित्रविच्छित्र झालेला (माणुस) तुरुणे पहा. [तुरक] तुट णे - अकि. १ मोडणें; छकलें, तुकडे पडणें. म्ह० नखानें तुटेल त्यास कु-हाड कशास पाहिजे! २ घटणे; कमी होणे; उतरणें; न्यून होणें; कमती येणें. 'ओला चारा नाहींसा होतांच गाईचें दूध तुटलें. ' 'त्या मापानें मोजून आणिलेलें ह्या मापानें दोन शेर तुटलें. ' ३ मोडणें; तुकडे तुकडे होणें; विस्कळित होणें; फुटणें ( एकन्न जम-लेला समुदाय, संघ, मंडळ, समाईक धंदा ). ४ सुटणें; नाहींशी होणें (मैत्री, संबंध). ५ वेगळे होणें; निरिराळे होणें, परस्पर भिन्न होणें (एकत्र-सहकार्यानें काम करणारे लोक, मित्रभावानें असणारे ). ६ तुद्धन पडणें; एखाद्यावर चवताळणें; अंगावर येणें; ताशेरा झाडणें. अ अतिक्रमण, उल्लंघन होणें (जमीनीच अथवा अंतराचें ); ओलांडणें, आक्रमणें, चालून जाणें (वाट, अंतर ). ८ दिवाळे वाजणें. ९ अशक्त, क्षीण होणें; खालावणें ( शरीर, प्रकृति इ०). १० मोडण; अनासक्त, विमुख होण (मन; मर्जी इ०). ११ संपर्णे; मिटणें; तोड होणें, निघणें (भांडण, कलह, भेद यांत). १२ कमी होणें; छाटला जाणें (पगार, सैन्य, कोणतीहि ठरीव रक्कम). १३ ( मूल) अंगावरून सुटणें; स्तनपान करण्याचें वंद करणें. [ सं. त्रुर्-त्रुरण; प्रा. तुष्ट्ग ] (वाप्र.) **तुट्टन पडणे**-(कामावर) निश्चयानें आणि जोरानें लागणें; (मनुष्याच्या) अंगावर चव-ताळून जाणे, चाळून जाणें; शिन्या देत सुटणें; अतिशय रागावून बोलणें. मह० फुटलें मोती तुटलें मन सांधूं न शके विधाता. सामाशब्द- तुटपटा-ट्टा-पु. घोडचाच्या तोंडावरील दोन तीन जागीं तुरलेला पांढरा पद्टा. -अश्वप १.९५ [तुरणे+पद्टा] तूर-पाऊस-पु. कधीं पडतो कधीं पडत नाहीं असा पाऊस; एक-सारखा न पडणारा पाऊस; तुटकपाऊस पहा. [तुटक+पाऊस] तुटपाणी-पु. (कों.) नुकत्याच उगवृन वर आलेल्या लहान पिकास जीव जगण्या इतकेंच दिलेलें पाणी. [तुटक+पाणी] तुटपुंजा-वि. १ थोडक्या भांडवलावर धंदा, सावकारी इ० कर-णारा (मनुष्य). २ अपूर्ण; अपूरा; अल्प (पदार्थ, काम). [त्रूट+पुंजी ] तुटमिती(ध्याज)-न. मुदलांतून वसूल झालेली रक्कम उणे करून बाकी राहिलेल्या रकमेवर आकारलेलें व्याज; असै व्याज आकारण्याची पद्धतः कटमिति.

तुटतुटणें — अक्रि. तुडतुडणें; तडतडणें; उल्लों, फुटणें; तड-कर्णे; पिचणें ( भाजत अथवा तळत असलेले पदार्थ ). [ ध्व. तुट्-

तुटरा, तुटीर-वि. १ सहज अवकर तुटणारा (दोर इ०). तुटसाळ-वि. तुटरा अर्थ २ पहा. [ तुटस्-आळ प्रत्यय ] तुद्धातुद्धी-तूद्ध-की. मोडणें; भंग; पांगापांग (मैत्री, सैन्य, व्यापारी मंडळचा इ॰ची (सामा.) ताटातूट; फुटाफूट; वियोग. [तुटणें द्वि.]

तुटार—वि. मोडलेला; संपलेला; तोटा आलेला; खलास झालेला. [तुटणें]

तुटार-रा, तुटाड-डा, तुटबडा-ळा, तुटोडा-ळा-प्र. तोटा; उणीव, कमतरता, न्यूनता. तूट पहा. (कि॰ पडणें; थेंणें; होणें ). [तुटणें ]

तुटारी—स्त्री. अतिशय अशक्तता (म्हातारपणामुळें अथवा फार दिवसांच्या आजारामुळें आलेली); दुबळेपणा. [तुटर्गे]

तुटाक्षणे अकि. १ रागानें, दांडगाईनें अंगावर चालून येणें; तुद्न पडणें. २ उत्सुकतेनें (खाण्यावर, कामावर) धाड पडणें; अधीरतेनें सुरू करणें. ३ (कांहीं पाहण्याकरितां, झोंबाझोंबी करण्या-करितां) गर्दीनें घुसणें; एकदम पुढें जाणें. ४ मुसळधार (पाऊस) गळणें; आभाळ गळणें, कोसळणें [तुटणें]

तुटी की. १ (कान्य) अडथळा; खंड; खळ; अंत. 'तुझिया खंदा होय तुटी। तें म्यां केलें पाहिजे। ' —मुआदि ३२.९४. २ वियोग; वेगळेपणा. (कि॰ घेणें; करणें, होणें; पडणें). 'तुम्हां आम्हा तुटी होईल यावरी। '३ वैर; वांकडेपणा. ४ कमतरता; तूट. इतर अथीं तुट पहा. 'त्याचे संसारास पडे तुटी। ' [तुटणें]

तुर्टीर—वि. लवकर, सहज तुरणारा, फुरणारा (दोरा इ॰). [तुर्टों]

तुरुचा—वि. (समासांत नाक, कान, ओठ वगैरे शब्दांशीं जोड्न) तुरुलेला; तुरका फाटका. [तुरुणें ]

तुडगुडें—न. लहान मुलांचें खेळणां, खुळखुळा. [ध्व.]

तुडताळ—खी. (महानु.) कुंटीण. 'तै तुडताळांचिआं-जीणी। तियां पारुखैलिआं।'—शिशु ६३६.

तुडतुडणें — अकि. १ तुडतुड फुटणें (धान्य इ॰ भाजतांना). तुटतुटणें पहा. २ तिडतिडेपणार्ने बोलजें; चिडणें; एखाद्यावर तोंड टाकणें; तडतड बोलणें. [ध्व. तुड्]

तुडतुडा—पु. १ एक रानटी झाड. २ आंब्यावरील किडा; एक उडणारा क्षुद्र जंतु. [ध्व.]

तुडतुडीत—िव. १ कुडकुड, तुडतुड आवाज करणारा (कड-कडां चावीत असतांना अथवा कडंग भाजीत असतांना, दाणे इ०). २ दडस; अशिजा; चांगला न झालेला (भात). ३ कटिण; चामट (नारळाचा किंवा भोपळथाचा कीस फार दिवस ठेवल्यामुळें).[ध्व.]

तुडतुडचा—वि. चिरडखोर; तिरसट; तुसडा. [तुडतुडणे ] वि. रफ् केलेलें, तुणलेलें. [तुणणें ]

तुडवणी-वणूक-की. १ मळणी; पायाखालीं चिरडण्याची किया. २ दुर्दशा; नाश. 'रणतुंबळ धुमतें घायाळ, तुडवणी झाली परगण्याची।' -ऐपो १८५. [तुडवणे]

तुडवातुडव — स्त्री. १ जोराची तुडवणी; रौंदळ; चुयडा. २ (ल.) जोराची धकाधकी; बुकाबुकी. [तुडविणें]

तुडव(वि)ण, तुडिवर्णे—उिक. पायाखालीं पुरडणें; मळणें; चेंदा करणें. 'त्याने बैटक तुडवृन खराब केली.' लाताबुक्यांनीं तुडविर्णे–मारणें. [का. तुळि ]

तुडस, तुडसाळ—वि. (राजा.) भांडखोर. तुटरा अर्थ २ व तुटसाळ पहा.

तुडुकतुडुक — किवि. दुडदुड; तुर्तुर् . (लहान मुलाचे धावणें इ०). [ध्व.] मह० विडलाचें बुड्ख आणि नाचे तुडुकतुडुक= थोडीशी वडीलकी असतांना मोटी शेखी मिरविणें; अरेरावी गाजविणें.

तुडुंब, तुडूम—न. घोडधावरचा नगरा; डंका. [ध्व. ते. तुडुं; का. तुडुंब] तुडुंब, तुडूम, तुडुंबंब-किवि. परिपूर्ण; भर-पूर; कांटोकांट. (कि॰ भरणें; पुगणें). 'ही विहीर तुडुंब भरलें आहे.' 'पोट तुडुंब फुगलेंं.' [तह+डंब; का. तुंख] तुडुंब फें-अकि. भरपूर भरणें. 'तयावनीं एक तटाक तोथें। तुडुंबलें, तामरसानपायें।'-र ८.

तुणणायळ - स्त्रीन. तुणण्याची, रफ् करण्याची मजूरी.

तुणणें — सिक. रफ् करणें; फाटलेल्या वस्त्रांत सुर्ते भरून तें पूर्व-वत् धड करणें; तुरपणें. [सं. तुत्रन; प्रा. तुण्णण]

तुणतुण-तुणां—कि.वि.तंतुवाद्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. [ ध्व. ]

तुणतुणी—स्नी. गुह्येंद्रिय. [ दुण् द्वि. ]

तुणतुणं — ने — न. एक पक्षी. [ध्व.] म्ह० मोर नाचे म्हणून तुणतुणं नाचे. (मोठ्याचें अनुकरण रुहानास उपहासास्पद होतें यावरून). तुणतुणं — ने — न. गोंधळी लोकांचें एकतारी वाद्य. हैं काडीनें वाजवितात. यांतून साथीस उपयोगी असा 'तुणतुण' आवाज निघतो. [सं. तूणा; प्रा. तुणय; ध्व.] (वाप्र.) वाजिं विणं — लावणं — (ल.) ऐकणारांना कंटाळा आला तरी पुन्हां पुन्हां आपलीच हकीगत सांगत सुटणें; आपलीच गोष्ट पुन्हां पुन्हां काढणें; स्वतःचें मत प्रतिपादणें. 'देशांत किती जोरानें विचारकांति होत आहे याची या लोकांस दादच नाहीं, आपलें प्रायिक्षतांचें तुणतुणें ते अद्याप वाजवीतच आहेत. 'तुणतुण्या—वि. १ तुणतुणें वाजविणारा (गोंधळी इ० च्या मागें). २ (ल.) दुस-याची री ओढणारा; बोलल्या गोष्टीचा मागून अनुवाद करणारा. [तुणतुणें]

**तुणवाई, तुणाई** —स्त्री. तुणणावळ पहा.[तुणणे] **तुर्णाय-**वि. रफू केलेलें, तुणलेलें. [ तुणणें ]

तुतनाय म-पु. (गो.) शक्ति; बळ; धमक. 'अंगांत तुत-नायुक जास्त. '

तुत(ति)था—पु. (गो.) लोखंडी हातोडा.

तुतार्ता-स्त्री. अयुडाची, कोरडयाची वादी. [तात]

तुतारी, तुतार—की. तोंडानें वाजविण्याचें एक पितळी वाय; लहान करणा; शिंग. 'संग झडती चौघडे शिंगें तुतारा।' -ऐपो १११. [ भ्व. ] तुतारजी-पु. तुतारी वाजविणारा. [ तुतारी ]

तुतारी-स्त्री. (व.) बैलांना हाणायाची काठी; पराणी;टोंचणी.

तुतिया-पु. मोरचूद. [ सं. तुत्थक, हिं. तृतिया ]

तुतिया — स्नी. दोषारोप; आळ. [ फा. हि. ]

तती—स्त्री. एक झाड व त्यांचे फळ. या फळाचा खाण्याकडे उपयोग होतो. पार्ने रशमाच्या किडवास खावयास घालतात. तृत पहा. [ अर. तूत् ]

तुत्या-पु. हातोडी. तुत्या पहा.

तुं र—वि. १ दुलदुलीत; परिपूर्ण भरलेला; लह; चांगला पोस-हेला; गुबगुबीत (पशु ६०). 'गोरं तुंद मान हिल्लाल गुलाबी गाल। ' -प्रला १९७. २ संतुष्ट; तृप्त झालेला. ३ (संपत्ति, शक्ति व अफू इ॰ मादक पदार्थानीं ) धुंद; मदोन्मत्त, मदांध. 'हे आमचे यादव तुंद मोठे। ' –सारुह ७.४८. –िक्रवि. खच्चून; भरपूर. (कि॰ भरणें). [सं. तुंद; फा तुंद्] तुंदिल-वि. ढेरपोटचा; पोट सुटलेला; दोंदिल. [तुंद ] **्तन्** –िव. लड़. 'सुंदरमुख तुंदिलतनु नंदिकश्वरा।'–शाकुंतल भरतवाक्य.

तुनं — सना. (खा.) त्वां; तृं (तृं ची तृतीया). [तृं+नें प्रत्यय] तुनुमुनु, तुनुमुनु करून-- किवि. रडतखडत; करें तरी; आळसतः मंदाईनें; अनेक युक्त्याप्रयुक्त्या करून (काम चालेंगे, घोडा चालणें, उपजीविका चालणें ).

तुझ-न्ना-पु. तोरण्याचें झाड किंवा त्याचें फळ. [सं.] तुपकडी-कड्या--स्रीपु. एक लहानमें झुडूप. यास लांडगा, चिपड, कुतरी असेंहि म्हणतात. ( हु. ) तुपकडो. याच्या फळांचा रांधा करून धनगर लोक कांबळचास खळीप्रमाणे लावतात.

तुपकाडो--पु. (कु.) एक पक्षी.

'मापल काहून (काय म्हणून) घत, तुपल घेऊन ये.' [त्-भापलें] तुपला-सना. तुझा. -बदलापूर ७३.

[ तूप+आळ प्रत्यय ]

तुपीकेषण-स्री. (गो.) एक औषधी वनस्पति. तुपून-सना. (घाटी) तुजपासून. -मराठी भाषेचें व्याकरण तुंबडीबाबा घालीतसे फेरी। नृत्य करी त्यापुढें। ' ष्ट. १२१. [त्ं+पून=पासून]

तुर्वे-सना. तुला. 'साह्य तूं झालासी काय उगे तुर्वे। आणिक | भूतांपें काय मागे । ' –तुगा ८९५. [ तुं+पें प्रत्यय ]

तुकान-न.१ वादळ; वावटळ (दर ताशीं ८० मैल वेगाची); जौळ; वायुची क्षुब्धता. २ घोडा, बैल ६० पशु मस्त होऊन ज्या चेष्टा करतो त्या. ३ नाशः उध्वस्तताः दाणादाणः बंडखोरीः नुकसानीचे कर्म. ४ कुमांड; आळ; दोषारोप; कुफराण. 'त्याने अदावतीने दर्म्यान तुफान रचून पत्रें तयार केलीं.' -रा ७.९९. 'तुफान घेवोन काय केलें। ' -रामदाभी २.१. -वि. १ तारण्याने मुसमुसलेला. २ खवळलेला; मत्त; क्षुब्ध; अनावर (समुद्र, नदी, घोडा, मनुष्य, कजाख स्त्री ). 'आज नदी तुफान आहे.'[अर.तूफान्] •खोर-वि. कुभांडी; बालंट घेणारा. ' तुफानखोर मनुष्याचे संगतीस लागूं नये. ' -ऐस्फुले २.५३. **तुफानी**-वि. १ कुभांडखोर. **२** क्षुच्धः; दंगखोर. 'भिक्ष कोळी रामोशी वगैरे तुफानी जातीतले लोक.' –गांगा ५६१.

तुंब----न. १ बैलानें चालणाऱ्या रहाटगाडग्यास असलेलें दात्याचे चाक. २ आरे ज्यांत बसवितात तो चाकाचा, तुंबा; मांदळा. 'ते रथूं साजिलें। कनकतुंब।' -शिशु ५०९. ३ नदीचा बंधारा. 'कीं प्रलयसमुद्राचा तुंब फूटला।'–शिशु १०१६. श्व (राजा.) तुंबारा.
 ५ रहाटगाडचाचे कनेकडावर रवे बस-विण्याची वाटोळी लाती. [सं. त्व] **∘कता**−पु. (संगीत) गातांना तंब्यासारखें तोंड फुगविण्याची किया. •जोड-जोडी-पुस्री. दोन तुंबे; रहाटगाडग्याची उभी-आडवी चाकांची जोडी. कनेकड व सुळकुंबा यांमध्यें ही दांत्यांची चर्के बसवितात. ०र**हाट−**पु. (कों.) तुंबाचा रहाट; कनेकडास भोंवताली तुंब बसवून त्यास रवे मारून केलेला रहाट. •सर-सळ-सड-५. (राजा.) गांधीलमाशीची एक जात. ही मोठी व फार विषारी असते.

तुबक---नस्ती. बंदूक; तोडयाची बंदूक. [तुर्की तुपक] तुंबडी---स्री. १ शरीरांतील दूषित रक्त किंवा वायु काढावयाचें नळीसारखें यंत्र; रक्तशोषक यंत्र. (कि॰ लागों; लावणें). 'विष शोषिलें संपूर्ण। दुम्धही गेलें सरोन। सर्वोगींच्या शिरा ओढून। तुंबडी एकचि लागली।' –ह ४.१८४. २ गोसावी, बैरागी इ० चें लांकडी किंवा भोपळचाचे भिक्षापात्र. 'बाजीरावनाना। तुंबडीभर देना। ' ३ भोपळा असलेलें एक तंतुवाद्य [ तुंबी ] ॰ भरणें-१ तुपल्ल—सना. (व.) तुझें (याच्या जोडीस मापल्र=माझें) पुष्कळ जेवणें, आपल्या पदरांत पाहिजे तितकें पाइन घेणें. २ अयोग्यप्रकारें पुष्कळ पैसा खाणें. ' मुक्या जनावराच्या तोंडांतलें काढून तृं आपली तुंबडी भरली, त्याचें पातक कोर्टेरे फेडशील ? ' तुपाळ—वि. पुष्कळ होणी (अर्थात् तूप) निघते असे (दूध). -रंगराव. ० छात्रगें-१ पिच्छा, पाठ पुरविणे. २ वित्त, शक्ति 'इ० चें शोषण करणें. **म्ह**० रिकामा न्हावी कुडाला तुंबड्या लावी. सामाशब्द- वाबा-पु. गोसावी (तुंबडी वापरणारा). 'तो

तुंबड़ी---स्री. तंगी; टंचाई. --शर.

तंत्रडया--पु. दुध्या भोपळा. [सं. तुंबी ]

तुंदर्ज-अक्रि. १ जमणे; एके ठिकाणीं सांचणे; गोळा होणे. २ (पुढें जाण्यास अडथळा झाल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह, सैन्य, धंदा, विचार ६०) निरुद्ध होऊन जमून राह्णे; अडक्णे. 'बह् तंबला लोक तो दाटखेटा। ' -राक २३. [का. तुंबु=भक्तन जाणें; तुंबिनीफळ. ३ त्याचें केलेलें पात्र; तुंब्या, तुंबा पहा. [सं. तुंब] सांचर्णे ]

तुंबळ-वि. (काव्य) भयंकर; जोराचें; आवेशाचें; फार मोठें ( युद्ध, भांडण; सैन्य इ० ). 'तुंबळ सैन्य विलोकुनियां लहुशीं मग तो मुनि वाल्मिक बोले. '-कुशलवाख्यान १७ (मराटी ५ वें प्रत्यय ] पुस्तक पृ. १६१ ). [सं. तुमुल ]

तुंबळणें —अकि. (काव्य) तुंबणें पहा. 'आधीं कवीचा वाग्विलास। तरी मग श्रवणीं तुंबळे रस। ' -दा १.८.१५.

तंबा-पु. १ लांबोडा पांढरा भोपळा; दुध्या भोपळा; कुंडचा भोपळा. २ या भोपळयाचे केलेले पात्र; पेला.

तुंबा-पु. १ शस्त्राचा, हत्याराचा दांडा ज्यांत बसवितात ती जागा. २ कुदळ, खोरें, कु-हाड इ०चा मागला भाग; माथा. ३ चाकाचा मध्य. यांतून आंसाची टोंकें बाहेर निघतात. [का. तुंब ]

तुंबा-पु. एक लहान झाड. याची फुलें शंकरास वाहतात. पाने औषधी आहेत. यास शेतवड, शेतकुंभा व गुमा असेंहि म्हणतात. शेतवड पहा. [का. तुंबे ]

तुंबा-पु. तुमान; विजार; चोळणा. 'तुंबा किनखापी ' -वाडसमा १.३५. [फा. तुंबान्]

तंबा, तंबारा-डा-पु. १ वंधारा; बांध; पाणी अडवि-ण्याचे साधन. २ अडविल्यामुळे सांचलेले पाणी. ३ (ल.) तुंब-लेल सांचलेलें काम. ४ तुंबून रहावयाची अवस्था; एकत्र सांटणें; तंबर्णे (पाण्याचे ). ५ पाणी इ० तुंबावें म्हणून मोरी इ० छिद्रांत घालावयाचा बोळा. ६ अवष्टंभ; अवरोध: सांकळ (रक्ताचें) 'रक्ताचा भलत्याच ठिकाणीं तुंबारा होऊन त्यामुळेंच ते मृत्यु पावतात. -ब्रावि ६५. ७ प्रतिबंध नाहींसा झाल्यामुळें, एक तोंड पडल्या-मुळें (रक्त पाणी इ॰ चा) सवेग चालणारा मोटा प्रवाह. (कि॰ लागणें; धरणें; फुटणें; सुटणें; सोडणें ). 'रक्ताचा तुंबारा लागून रक्तवंबाळ झालें. ' ०सोडणें-पुष्कळ रक्त, पाणी वगैरे एकदम मुख्यामुळे वाहूं लागणे. 'तुंबाडा सोडल्यासारखें तोंड वाऱ्यास देऊं नये. ' [ तुंबर्णे ]

तुं बिका — स्त्री. भोपळा. 'पडे ज्यापरी अंबिका तातगेहीं। गमे तुंबिका मृत्यु-संसार-डोहीं।' -मुरायुद्ध २४३. [सं. तुंबी]

तंबिनी-की. १ कडू (पांढ-या) भोपळीचा वेळ. 'जैसी तुंबिनीचीं ओलीं फळें। भूमीस आपटितां होती शक्लें। ' -ह -कलावंत खातें (बडोदें) १३६. [तुई]

१९.१५४. [सं.] ०प ळ-न. १ दुध्या भोपळा. २ कडू भोपळा तों उदकावरी वह्या दिसती। जेवीं तुंबिनीफळें तरंगलीं। ' [सं.] तुंबिया-पु. मुलांचा दागिना. -वसा ३७.

तुंबी--स्त्री. १ दुध्या भोपळा. २ पांढरा कडू भोपळा;

तुंबी-- स्त्री. शेतवड. तुंबा पहा. [का. तुंबे]

तुंबुराष, तुंबुरजी—तंबुरा, तंबुरजी पहा.

तुमकां—सना. (राजा. कु.) तुम्हाला. सं. त्वम्+ का

तुमचा-सना. तुम्ही या द्वितीयपुरुषाची वृष्ठी. [प्रा. तुम्हेचय] (वाप्र.) तुमचा, तुमचा तो-पादपूरक शब्द. (वरील तुमका व तुमचा हे शब्द दोन्ही लिंगी योग्य ते फेरफार करून योज-ण्यांत येतात).

तुमडी-की. तुंबडी पहा. तुमडीची चाल-की. पोवा-डयांच्या चालीचा एक प्रकार. -गापो १०६.

तुमल-पु. घोडयाचा एक त्वचारोग. घोडयाच्या अंगावर उठणारा फोड. -अश्वप २.२३३.

तुमान-की. लांब व पोकळ विजार; चोळणा. 'पार्यी तुमानी सुरवारा घातल्या। ' - ऐपो ५७. [फा. तुंबान्]

तुमार-पु. १ कागदाचे भेंडोळं; यादी; हिशेबपन्नक लेखी कागद इ० 'अखेर सालीं तुमार झाला त्यावरी आमचे दस्तकत नाहीं. ' -पेद १०३३. [अर. तूमार ] •जामा-स्री.. शेतसाऱ्याची एकंदर जमेची सरकारी यादीप्रमाणें रक्कम. ॰ नवीस-पु. जमाखर्च लिहिणारा. [ अर. तुमारू+नवीश ]

तुमार--पु. ताडी विकणारा. 'तुमार व कोळी मच्छीमार.' -वाडबाबा १.३.

तुमारा-पु. (प्रा.) कोंब; अंकूर; धुमारा.

तुमुळ--वि. तुंबळ; घनघोर; भयंकर ( युद्ध, भांडण ). [ सं. ] तुम्हां सना. तं या सर्वनामाच्या चतुर्यी विभक्तीचें द्विवचन (काव्य) तुम्हाला. 'दिल्ही रविसर्खे तुम्हां जिश नमूनि सञ्चा-जिती। ' - केका ३४. [तुम्ही]

तुम्ही-सना. तूं या सर्वनामाचें आदराथीं बहुवचन आणि सामान्यतः अनेक वचन. [सं. युष्मत्-यूयम् पासून प्रा. तुम्ह] मह • तुम्ही आमही एक, कंठाळीला मेख-कंठाळी भिंतीला टांग-ण्यास खुंटी (मेख) पाहिजे म्हणून तुम्ही आम्ही एक असा संबंध जोडावयाचा, ताकापुरती आजीबाई. •कोण्ही-तुमच्या पैकी कोणीतरी.

तुयाशील--वि. तुई लावलेलें पंचबीस हात लांबीचें (पातळ )

तुर, तुरै--न. तुतारीसारख एक वादा. 'लागली अनुहतांची तुरें जयजयकारें गर्जती।' - एभा २०.१८०. [सं. तूर्य ]

तुरई---स्री. (व.) दोडका (भाजी). [ हिं.]

तुरई--न्नी. १ दोन्ही बाजूंनां टोकें असलेला खिळा; सुरसा. २ (विणकाम) हातमागावरील विणलेलें कापड गुंडाळण्याचे लाकूड, स्तळ. [सं. तुरी]

तुर कटो-कठी--स्री. (विणकाम ) तुरई अर्थ २ पहा. [ तुर+ काठी ]

तुरका(खा)ठी-डी--ली.तुरीचे पीक काद्दन घेतल्यावर राहि-लेली तुरीच्या झाडाची काडी; (राजा.) तुऱ्हाटी. तुरकाठी पहा. [ तूर+काठी ]

तुरकाण- न. तुराण; तुर्कस्थान; तुर्कोचा मूळ देश.

तुरकी(कण)चाल की. घोडयाची एक प्रकारची चालः करणें. [तुरंबी] तुरतुर-टाकण-चाल; चवडचाल; जलदीनें पण जवळजवळ पाय टाकीत चालणें; धौरितक. [फा. तुर्की=एक प्रकारचा घोडा; किंवा सं. तुर्+चाल]

तुरकेज--न. ( सुतारी ) खिळे उपटण्याचें हत्यार. अंबूर. तुरंग--पु. तुरुंग; काराग्रह; बंदिशाळा; (इं.) जेल. [पोर्तु. त्रोंक]

तुर(रं)ग, तुरंगम-पु. घोडा; अश्व. 'तुरंगजातां प्रसिद्धां-। आंत उच्वेःश्रवा मी।'−ज्ञा १०.२३७. [सं. तुर्=शीघ्र गमन करणें ] तुरंगी-स्त्री. घोडी. [सं. ]

तुरंज-पु. १ नारिंग. २ (गो.) महाळुंग; चकोत्राः तोरजः होरींग. ३ एक औष्रध; महाळुंगाची साल. •वीन-पु. हा एक प्रकारचा चीक असून तो झाडाच्या बुंध्यास चोंचे मारल्याने निघतो हा साधारण सारक आहे. यास शिरखस्त असेंहि म्हणतात. -बाल्रोगचिकित्सा पृ. ३२.. [फा.]

तुरट-न. (कृ.) मायफळ.

तुरट--- वि. एक विशिष्ट अप्रिय रिचयुक्तः, तुरटीप्रमाणे चव असणाराः तुरटी, हरितकी, ओली सुपारी इ०च्या चवीसारखा. [सं.तुवर] •साखरू-पु. एक प्रकारचा औषधी डिंक. तुरटाई-स्री. तुरटपणा [ तुरट ]

तुरटां--स्नी. १ एक प्रकारचें क्षारद्रव्य; फटकडी. हिचा उपयोग रंग व औषधांमध्य करतात. २ (कों ) वाळलेल्या कोंवळचा आंब्याची करंबुटी. [ तुरट ]

तुरङा---प. (वाई) हरळीसारखें गवत. --मसाप ३.३.

तुरण-स्तीन. तोरणाचें झाड व त्याचें फळ; तोरण.

तुर(रं)त--किवि. लवकर, ताबडतोब. [सं. त्वरित] ३६० (व.) तुरत्दान महापुन्=ग्रुभस्य शीघ्रं या अर्थी.

तुरतुर-तुरां--क्रिवि. १ जवळ जवळ पावलें टाकीत; त्वकर कोंब. (कि॰ फुटणें; येणें ). [तुरा ] लबकर ( चालणें ). २ वरवर; नाचत बागडत ( चालणें; जाणें ). ३ चुरुचुरु (बोलणें ) पहा. [ध्वः; सं. तुर्-स्वराः प्रा. तुर ]

तुरतुरं, तुरतुरंफुरफुरं, तुरतुर-री-नन्नी. थोडा वेळ केलेला, दाखविलेला भपका; दुरदुर; औटघटकेची चैन. (कि० करणें; लावणें; मांडणें ); (गमतीचा संस्कृतच्या धर्तीवर श्लोक ). 'तुरतुरं फुरफुरं दोन मासं। चंदनं वंदनं दोन मासं। लपनं छपनं दोन मासं। श्रंखलं बंधनं दोन मासं। '=थोडे दिवस चैन, नंतर धर-पकड, नंतर तुरुंग याप्रमाणे जाणारे आयुष्य.

तुरप--स्त्री. (गो.) बारीक शिवण. [ हिं. तुरपन ] तुरपणी-स्त्री. मुरड; दुमड; शिवण्याचा एक प्रकार. तुर्पण-सिक, वस्त्राचे शेवट आंत दुमडून शिवणें. [ हिं. तुरपना ]

तुरप्(ब)त-सी. थडगें व त्यावर बांधलेला चबुतरा, इमारत. [ अर. तुबेत ]

तुरंखणें — अकि. १ कणसें येणें (गहूं, ज्वारी इ०स). २ दु:ख

तुरंबर्णे-उक्ति. १ मस्तकावर ठेवणे; धारण करणे. २ घालणे; खोवणें; बांधणें; तुऱ्याप्रमाणें खोवणें. 'हीं अपकीर्तीचीं फुलें। कां मस्तकीं तुरंबिसी।' -मुसभा १३.६२. ३ हुंगणें; वास घेणें. 'सांगा परिमर्ळे काय तुरंबावें। '–ज्ञा ९.११. [ १ ]

तुरंबर्णे — अकि. १ (कों.) एके ठिकाणीं राहणें, सांचणें; तुंबर्णे. 'ओल्या गवतावर पाणी तुरंबत नाहीं. ' २ तिष्ठणें; खोळं-बर्णे; थांबर्णे. –उक्ति. (कु.) वाट पाहण्यास लावर्णे; खोळंबून धर्णे; तिष्ठत बसविणें; थांबविणें. [तुंडुंबणे ]

तुरंबर्णा-की. वास; गंध. 'हे खपुष्पाची तुरंबणी।'-ज्ञा 98.38.

तु(तू)रबंबाळ-पु. (कान्य.) अनेक वाद्यांचा एकत्र घोष र्किवा ध्वनि. 'ऐसा अद्भुत तूरबंबाळु। ऐक्रोनि ब्रह्मा व्याकुळु। ' –ज्ञा १.१३६. [तुरें+वंबाळ]

तुरंबी-स्नी. १ तुरमी; तुळस, अंबा, पाच इ०ची मंजरी. २ ओंबी; कणीस; लोंगर; वरला भाग (राळा, वरी, सांवा, गहूं, तांदूळ, इ०चा ). ३ कोमल अंकुर, रांडा: डिकशी. [तुरा ]

तुरबुरणें —अकि. कुरकुरणें; तकार करणें. [ध्व.]

तुरवुरणे-अफ्रि. (क्रों. ) टवटवंदीत दिसणें; नव्या, दाट पानांनीं आच्छादित होणें; (झाडांस) नवी पालवी फुद्धं लागणें. [तुरा-तुरंबी]

तुरमण-न. (गो.) कींवळा काजू. [तुरा]

तुरमणा—पु. अतिशय पाने असलेली डहाळी. [तुरा]

तुरमण-न. गोंड; कवोळें; गोंडळ (फूल, फळ <sup>इ</sup>०चें). [तुरा]

तुरमा-पु. (कों.) १ अकुर, मोड फुटगें. २ अंकुर; मोड;

तुरमी -- स्त्री. तुरंबी पहा. 'जिश सुगंधिक दवण्याची तुरमी।' -सला ७.[[तुरंबी]

तुरमं(मं)डी —सी. तरमंडी पहा. डोकें पुढें करून दिलेला तिरेवाला-वि. कलगी पहा. तुरा या प्रकारापैकीं लावणी म्हणणारा शरीराचा रेटा; मुसंडी; धडक (कि॰ देणें ).

तुरये, तुररे—पुअव. वेलीचे ताणे, तंतू. [तुरे]

तुररी—सी. बुतारी. 'खिनखिनितीं तुररिआं खरसिंगेसी।' -शिशु ५२४. [सं. तूर्य ]

तुरवर्ठे---न. (राजा.) डोंगरावरील खडकाळ पण उत्तम आंबा. व्यवस्थेने लागभडीस आणिलेला जमीनीचा तुकडा; डोंगरपठारा-वरील शेत.

तुरवे--न. तांदूळाची एक जात. तुरिये पहा.

तुरळ, तुरळतुरळ, तुरळक तुरळक, तुरळतेतुर-ळत--क्रिबि. १ पातळपातळ; विरळविरळ; अंतराअंतरावर; [का. तोगरी] कोठेंकोठें ( उगवलेलें रोप, येणारें पीक, पडणारा पालस, दिसणारा पदार्थ इ०). २ विरळ; पातळ (विणणें, विणलेली वस्तु). ३ एक-सारखी नसणारी; खंडित; असतत; विछिन्न (झोंप, अभ्यास). **४** दुर्मिळ; क्रचित आढळणारें. [ सं. तरल=विस्तृत; रुंद ]

तुरळणे--सिक. १ विखुरणे; विरळ करणें (दाट उगवणारी रोपें, अतिशय दाटीनें ठेवलेले पदार्थ). २ विरळ, पातळ विणणें; लांबलांब धागे घालणें. [तुरळ]

तुरा-पु. १ पागोटें, टोपी इ॰कांस लावण्याकरितां मोतीं, फुलें इ॰चें केलेलें भूषण, अलंकार; चूड. 'कलगीतुरा शिरपेंच कंठिची पडत होतिं किरणें। '-ऐपो ३११. २ राजगिरा; मका; फंस इ०स येणारा गुच्छ; झुबका; गोंडा; झेंडा. ३ पक्ष्याच्या डोक्यावरील र्रेडी. ४ एक प्रकारची लावणी. हीमध्यें प्रकृती (स्त्री) वर पुरुषाचें (देवाचें ) वर्चस्व विणिलेलें असतें व नायक हा नायि-केच्या आर्जवांत असतो या लावणीवाल्यांच्या डफावर तुरा लावलेला असतो. याच्या उलट कलगी लावणी. ५ नथेतील विशिष्ट ठिका-णचा मोत्यांचा समूह, गुच्छ. 'नथ नाकांतिल उडे तुरे सरजे फुंकरावें। ' -प्रला २३१. [अर. तुर्रा=झिळमिळणारे पुढचे केंस ] तुऱ्याचे प्रकार:- •कंठा-पु. फक्त फुलेंच दिसतील अशा तन्हेर्ने केलेला गुच्छ; फुलांचा मोठा गोल. **॰कळीचा**-पु. फुलांच्या कळगांचा तुरा; गुच्छ. •गोल-पु. फुलांचीं डेखें आंत दुमङ्गन केलेला वाटोळा. •चक्रीचा-पु. मध्ये फूल घालून कळयांचा गुंफलेला तुरा. •चीप-दोहों बाजूस झुबके दिसावे अशा रीतीनें आडवीं हेखें करून पातळ गुंफलेला. •दुलडी-पु. दोन पदरी तुरा. • बुरजी-पु. बुरजाच्या आकाराचा, वाटोळा व अनेक पद-रांचा. ॰पट्टी-पु. फुलें एकावर एक उभीं राहतील अशा रीतीनें मधून ओवलेला. • फकडी चा-पु. दुहेरी किंवा पुष्कळ फुलांच्या लडींचा तुरा. (वाप्र.) • लावण-मोठा पराक्रम करणें; कीर्ति, प्रतिष्ठा मिळविणें. • लावुन फिरणें-दोष अंगीं लागला असतां त्याचें निराकरण होवो अगर न होवो, प्रतिष्ठितपर्णे मिरविणे. उन. तिरीप पहा.

शाहीर. तुऱ्याच्या संप्रदायांतील. [ अर. हि. ]

तुराठी-- स्त्री. तुरीच्या झाडाची काडी. तुरकाठी पहा. [तर+ काठी ]

तुरांबा, तुराआंबा--पु. मोहोराच्या खाली धरलेला बारीक

तुरिये- न. एक जातीचे तांदूळ. तुरवें पहा.

तुरी-सी. १ (विणकाम) हातमागावरील विणलेलें कापड गुंडाळण्याचें लाकूड, रूळ. तुरई पहा. २ घोटा. [सं.]

तुरी—स्री. १ तगरीचे झुपक्याचे फूल. २ एक कडधान्य.

त्ररीय-नि. चौथा. [सं.] •यंत्र-न. दिवस किती आला हैं पाइण्याकरितां केलेलें वर्तुल-चतुर्थोशरूप एक काष्टादिकांचें यंत्र.[सं.] तुरीया, तुरीयावस्था-स्री. जागृती, सुषुप्ति व स्वप्न या पली-कडील समाधिरूप चौथी अवस्था. [ सं. ]

तुरु(रू)क-पु. तुर्कः; यवनः; मुसलमान. 'आपण तुरूक गुरु केला। '-दा १९.६.१३. [सं. तुरुष्क] ॰ होड-स्वी. १ पैज. २ पणाचा ऐवज. 'तुम्ही आपले आयुष्यानें धुंद जाला परंत आम्ही मुलेंबायकांनीं तुरुकहोडीस पडावें इतकें मात्र उरलें.' - भाव ५१. [तुरुक्र+होड=पण]

तुरुंग-पु. कारागृह; कैदखाना. [ पो., डच=त्रोंक; फा. ]

तुरु(रू)त--क्रिबि. १ लवकर; झटकन; ताबडतोब; सत्वर. २ ताबडतोब; याक्षणीं; त्वरित. 'तुरुतदान महापुण्य म्हणावे कैसा दाता धर्म करी।' –सला ७५. [सं. त्वरित ] ऋ तुस्तदान महा पुण्य=मनांत येताक्षणींच किंवा संधि प्राप्त होतांच केलेल्या दानाने अधिक श्रेय मिळते या अथी.

तुरुतुर---किवि. तुरतुर पहा. [ध्व.] कत-कर-किवि. दुंडदुंड ( चाल).

तुरुप-पु. घोडेस्वार. [ ई. ट्रप ]

तुरुंब --- किवि. तुंडुब. अतिशयार्थ दाखविण्याकरितां भरणें या अर्थाच्या क्रियापदाबरोबर हा शब्दा योजीत असतात. तुडुंब पहा. • भरणें-अतिशय, परिपूर्ण कांठोकांठ, तंतोतंत भरणें.

तुरुष.--पु. तुर्कस्थान. तुरकाण पहा. [सं.]

तुरूक, तुरूकस्वार—५. घोडेस्वार; (ब्रिटिश लोकांच्या घोडेस्वारांसच हा शब्द लावतात ट्रप या इंग्रजी शब्दावह्रन. तुरुष अथवा तुरुपस्वार अशींहि रूपें आहेत). [सं. तुरुष्क; फा. ] तुरूक-चाल, तुर्कीचाल-खी. तुरकीचाल पहा.

तुर्व -- सी. सौम्य व कोमल (सकाळचें किंवा संध्याकाळचें)

तरें -न. १ एक चर्मवाय. २ तुतारी. 'आनंदले लोक नरनारी राशींपैकीं सातवी राशि. ३ वजन करणें अथवा वजन करून किती प्रा. तूर=वादा ]

तुरुष्कः, प्रा. तुरवक ]

वतन जालें तुर्काण।'—भात्रे १०.३.११५.

तुर्की लाखोरी--वि. घोडयाचा एक रंग. सर्व शरीर काळ्या व लाल रंगाचे असून चारी पाय पांढरे व कपाळावर पांढरा मुखपरा असलेला (घोडा). -अश्वप १.३०.

तु(तो)केंज-पु. (गो.) सोनाराचे बागीसारखें इत्यार. तुरकेज पहा. [पो.]

तुर्तातुर्ती-तुर्त--क्रिवि. ताबडतोव; तडकाफडकी; चुटकी-सरशीं; एकदम. [ तुरूत ]

तुतुरीत-किवि. (गो.) लगबगीनें; घाईनें. [तुरतुर]

तुर्ब(प)त-ती-नी. यडगें, समाधि. तुरपत पहा. 'आणि त्यावरी तुर्पती बांधली। ' -रा १५.७. [ अर. तुर्वत् ]

तुर्यग-तुर्या-की. चवथी अवस्था. तुरिया पहा. 'जे निर्वाण तुर्थग परियेसीं। ' -रंयो १.१६२. [तुरीया] ॰ देवी-स्त्री. [ सं. ] चतुर्थावस्था देवी; तुरीया अवस्थेची अधिष्ठात्री देवता. 'तुर्यादेवी त्रिपुरसुंदरी तीच्या संयोगें। ' --देप २०८.

तुर्रक्ररून—किवि. (गो.) दुडदुड; लगबगीनें.

तु-हाटी - स्त्री. तुराठी पहा. [ तूर+काठी ]

तुर्सर—वि. (गो.) तिरसट.

त्रलई-न्ही. गादी. -शर. [सं. तूल ?]

स्पर्श करूं नये. ' [सं. तूल]

तुलग-गा-पु. १ वाद्याचा ध्वनि. २ प्रतिध्वनि. 'तयाचि तुलगासर्वे । वीरश्वतिचेनि थावें । ' -ज्ञा १.१२७. [सं. तूर्य ]

तुलंग-पु. घोडयाची एक चाल. -अश्वप १.१९३.

तुलतुल-किवि.लखलख. 'दोन्ही गाल मखमूल। करी नवती तुलतुल।'-पला ४.४२.

तुलणा-ना-सी. तुलणा पहा. [सं. तुल्=तोलणे ] तुल-नात्मक-वि. तुलना केलेला. तुलगे-तुळणे पहा.

(समासांत) तुलसी-पूजा-माला-वन-हार. (वाक्प्रचार व सामा- निष्फळ असते यावरून) कोणत्याहि गोष्टीचा काथ्याकूट करणे सिक शब्द तुळस शब्दांत पहा). [सं.]

तुला-स्त्री. १ तराजू; तागडी. 'तेव्हां आणिव तो तुला उपयोग करतात. त्रिभुवर्नी जीला नसे हो तुला. ' –आशिबि २९. २ मेषादि बारा 📗 तुषात—पु. कोंडा.

परिवार । शंखभेरीतुरें वाद्यांचे गजर । ' -तुगा ३९६. [ सं. तूर्य; | हें ठरविणें अथवा अमुक एक आहे हें वजन करून ठरविलेंछें परिमाण. ४ बरोवरी; साम्य; समता; सारखेपणा; तुलना. 'भगवान् धर्मासि तुर्क—पु. तुर्कस्तानचा रहिवासी; मुसलमान; अनार्य. [सं. | म्हणे, नाहींच तुला तव प्रतापा या।' −मोभीध्म १९ १५२. ५ धार्मिकविधिपूर्वक आपल्या शरीराच्या भारंभार सोने, हर्पे, साखर तुर्काण —न. तुर्कस्थान. ( ल. ) –िव. तुर्कीचा ताबा. रामाचे वि ० ब्राह्मणास देण्याचे कार्य; अशा रीतीने ठरविलेले भारंभार सुवर्ण वर्गेरे. (कि० करणें; देणें ). [सं ] म्ह्र० गाजराची तुला आणि विमानाची वाट=क्षुल्रक गोष्टीबद्दल किंवा थोडचा यत्नाबद्दल मोर्ठे बक्षीस अथवा फळाची अपेक्षा करणें. सामाशब्द- • कोश-परीक्षा-पुस्ती. तुला करण्याचे दिव्य. ०दान-न. आपल्या भारंभार सोनें, रुपें वगैरे ब्राह्मणास देणें. तुला अर्थ ५ पहा. ॰**धार**-पु. तराजूची दांडी; कांटा. ०पुरुष-पु. १ माणसाच्या भारंभार सोनें इ॰ ची केलेली प्रतिमा. २ त्याच्या भारंभार सोनें इ०. ०**मान-**न. वजन करून काढलेले प्रमाण. ०**संपात-**पु. सूर्याचे तुल राशीमध्ये जाणे (ता. २२ सप्टेंबर या दिवशीं सूर्य विषुव-वृत्तावर येउन दिवस व रात्र यांचें मान सारखें होतें तो काळ).

तुला—स्ती. लगामाचा एक प्रकार. -अश्वप १.१८५. तुलित-वि. १ वजन केलेला. २ तुलना कहन पाहिलेला.

तुलीप--पु. पलंग. [ सं. ]

तुले—न. (खा.) तुला; तागडी.

तुरुय-वि. सारखा; समान; बरोबर; बरहुकुम. सि. तुल्+ तोलर्णे ] ( समासांत ) बल-पराक्रम-धैर्य-धन-विद्या-गति-आयु-प्रमाण-मान-वैभव. ०गोष्टो-स्रीअव. उपमान; तुलना; उपमिति. (इं.) ॲनॉलॉजी. •शक्तिकता-स्त्री. (शाप.) समतोलपणा; बरोबरी. (इं.) इक्वीव्हॅलेन्स. ॰परिमाणी -वि. समान मापाचा, तुलक-पुन. कापूस. 'सोमवारी मुलकाला आणि तुलकाला वजनाचा गुरुत्वाचा वगैरे. (ई) मेटॅमेरिक्. ० रूपत्व-न.सारखाच आकार असण्याची अवस्था. (इं.) इसो मेरीझम्.

तुवरी---स्री. तुरीची डाळ. तूर पहा. [सं.]

तुवां सना. तूं; त्वां. 'असंख्य खळ संगरीं निजकरीं तुवां मारिले।' –केका ९०.

तुवालॉ—पु. (गो ) टॉवेल; अंग पुसण्याचा स्माल. [पोर्तु ] तुशाखडक-पु. फुसफुशीत दगड असलेला खडक.

तुशी--वि. पिवळसर तांबडचा रंगाचें (वस्र).

तुप-पु. धान्याचा कोंडा. 'जैसें रंक कां आछुकैलें। तुषांतें तुलसी -- स्त्री. तुल्रस; हिंदु लोकांत पवित्र मानलेलें झाड. सेवी।' -ज्ञा ५.११०. [सं ] तुषकंडणन्याय-पु. (कोंडा कांडणें िनिष्फळ आहे असे दाखवावयाचे असले म्हणजे या न्यायाचा

तुषार--पु. १ वाऱ्याने वगैरे उडणारे उदकाचे वारीक वारीक कण. बुरबुर; छिटा; शीतलबिंदू. 'ते सत्त्वशुदी साहाकारें। गुरु-कृपामृततुषारें। ' –ज्ञा १८.२५९. २ दंव; दहिंवर. [सं.]

तुष्ट—वि. धालेला; संतुष्ट; तृप्त; खूष. [सं. तुष् ] • पुष्ट-वि. संतुष्ट; खुष. 'राजानें कृपावलोकन केलें म्हणजे प्रजा तुष्टपुष्ट होते. ' तुष्ट्रण-भक्ति. संतुष्ट, तृप्त होणें; आनंदित होणें. 'हा तुष्टल्या तत्क्षणीं । तक्षक पडे हुताशीं।'-मुआदि ११.११०.[सं.] तुष्यतुद्र्जन न्याय-पु. आग्रह धरायाजोगी जरी गोष्ट आहे तथापि प्रसंग विशेषीं (किंवा दुर्जनाशीं वादप्रसंग आला असतां) उपेक्षा करावी अशी शिष्ट लोकांची रीति, तो न्याय. तुष्टि-स्नी. संतोष; तप्तताः संतुष्टपणा. [सं. ] तुष्टोभृत-वि. (काव्य ) तृप्तः संतुष्ट; आनंदित. 'मग तुष्टीभूत झाला वक्ता। '[सं.]

वागणारा; सर्वदा झिडकारणारा; तिटकारा करणारा. 'असेल जोकां तुसडा मनुष्य। व्हावे तयार्नेहि मदीय शिष्य। '-अर्वाचीन २१९. [तुच्छ=तुसडा ] तुसड-न. (व.) तुच्छतेने बोलणे. त्रसहेपणा-पु. त्राशीकपणा.

तुसळ—स्री. (तांदुळाचा) कोंडा; भूस; तूस. -वि. कोंडा असलेले ( तांदूळ ). [ सं. तुष ]

तुसार-रा-पु. तुषार पहा. [ सं. द्वुषार अप. ]

तुसार, तुसारधान्य--न. रवीच्यापूर्वी होणारे खरीपाचे भात, वरी, बाजरी वगैरे धान्य; पीक. [सं. तुष; तूस+धान्य] विलें अंतीं। ' –तुगा १२५१. [तुलर्णे] तुसारपट्टी-स्त्री. तुसाराच्या पिकावरील पट्टी; दसरा झाल्यावर जी कुळाकडून वसूल करतात ती पृशे. तुसारमाल-पु. (व.) [फा.] जवारी, तुरी वगैरे खरीपाचे धान्य.

तुह-हा-ही-हे-सना. (व.ना.खा.) तुझा-झी-झें. 'दूर तुख्वा ] जागा पाहिला तुहा वारा नाहीं जेठ । घेतलीस लुगडीं अवचित श्रीहरी त्वा कुठें। ' -होला ५३.

खांबांवर आडवें बसविलेलें चौरस लांकुड; तुळवट. २ तुळ; एक प्रकारची तराजू. हिला एकच पार्डे असून लांब दांडी असते तीवर रजनाचे विभाग पाडलेले असतात. त्या दांडीवर वजने अडकवृन वजन करतात. [का. तळि]

तुळणा-णी--स्त्री. १ बरोबरी; सारखेपणा; बरोबरीचा र्किवा एकसारसा मनुष्य अथवा पदार्थ; तोड; तुलना. 'तुळणा नाहीं तुझे मती। तुज वंदिती ब्रह्मादिक। '२ साम्य ठरविण्याः करितां एके ठिकाणीं तोलणें; एकमेकांशीं बरोबर आहे किंवा नाहीं हें ताइन पाहणें; अजमास करणें. 'तीर्थें न येती तुळणी। आजि या धुस्ता भणी। ' -तुगा २५८७. [सं. तुलना]

तुळणें - सिक्त. वजन करणें; मोजणें; बरोबर मानणें; उपमा देणें अथवा बरोबरी करणें. [सं. तुल्=तोल्रणें] -अक्रि. बरोबर वजन भरणें; बरोबरी करणें; स्पर्धा करणें; ताडुन पाहणें; वजन होणें. 'त्यासीं तुळे हो संप्रामीं । ऐसा नाहीं ब्रम्हांडधामीं । ' -मुआदि

तुळतुळ---स्री. (व.) काळजी; चिंता.

तुळतुळ, तुळतुळीत--किवि. उत्सुकतेनें; स्थिर चित्तानें; लक्ष लावुन; डोळे लुकलुक करीत असतांना. ( कि॰ विचार करणे: पाहर्गे ).

तुळतुळोत-वि. चकचकीतः, तुकतुकीतः, तजेलदार. तुळं(ऋां)बा---पु. तोळंबा पहा.

तुळव - पु. बैलगाडीच्या कण्याच्या प्रत्येक बुटचावर जी तीन तुसङा—वि. तिरसट; हेकड; तिरशिंगराव; उद्धटपणानें लांकडें असतात त्यांना सामान्य नांव. वाजूच्या दोन्ही तुळवांना सायतुळव व मधल्याला भारतुळव म्हणतात. प्रत्येक तुळवामध्ये एकक अशीं अनुक्रमें तीन वांकीं बसविलेलीं असतात आणि आखरी-वरून टाकलेल्या ढासण्यांनीं (दो=यांनीं ) तें सर्व एके ठिकाणीं आवद्मन घेतलेले असर्ते.

> तुळवट नपु. १ मुख्यत्वेंकरून मोठें लांब, परंतु चौरस न केलेलें लांकूड; तुलई. २ (ल.) उंच व जाडजुड स्त्री किंवा पुरुष. ३ ( ल. ) जिकिरीचें, त्रासाचें काम. [ का. तळि ]

तुळवणे - क्रि. वजन करणे. 'कृपाळ दयाळ भूतीं। तुळ-

तु(तो)ळबंदी-सी. वाकी; वाळा. 'अंगदं तोलबंदीस्यात्.'

तुळवा-- प. ब्राह्मणांची एक जात व तींतील व्यक्ति; तुळु . तुस्त—स्त्री. (गो.) स्तुति. (कि॰ चलौप≕स्तुति करणें). तुळवी-वि. तुळव्या ब्राह्मणासंबंधीं (वेष, भाषा ६०). [का.

तुळसधुळस—स्री. (व.) तिळगूळ; तिळसंकांत.

तुळस-शी-की. हिंदु लोकांत पूज्य मानिलेलें एक झाड: तुळाई---स्री. १ गृहादिकांचे खण वेगवेगळे करण्याकरितां दोन काळी व पांढरी अथवा रामतुळस असे हिचे भेद आहेत. तुळस ही हिंदुस्थानांतच आढळते. (हा शब्द तुळस-सी असाहि वापरला जातो ). [सं. तुलसी ] (वाप्र.) • उच्चलण-शपथ घेणें. •उपटून भांग लाचणं-वाईट मनुष्य पदरीं टेवण्याकरितां चांगल्या मनुष्यास काढून टाकणें. तुळसीचे मुळांत कांदा लावावा लागणें-चांगला हेतु सिद्धीस नेण्यास वाइट साधनांचा उपयोग करण्याविषयींची सबब सांगणें. तुल्रशींत भांग-चांगल्यांच्या समुदायांत चुकून एखादा वाईट माणूसहि आढळतो. तळशींत भांग व भांगेत तळस-चांगल्या व वाईट गोध्टी एका ठिकाणींच पिकतात. तुळशीपत्र कार्नात घाछन बसर्णे-ऐकलें न ऐकलेसें करून स्वस्थ राहणें. तळशीपत्र ठेखणें-हक दुस-याची वस्तु तिसऱ्याला देऊन टाकर्णे. सामाशब्द- ०काध-न. तुळशीचे लांकुड. (प्रेताचें दहन करण्यास, उगाव्दन गंध करण्यास किंवा माळेचे मणी करण्यास याचा उपयोग करतात ). ॰ पन्न-न. तुळशीचें पान. (ल. सामान्यतः लहान मानलेली दक्षिणा र्किवा देणगी). **्मंजरी-**स्त्री. तुळशीचा शेंडा-तुरा. 'कार्से दिव्य पितांबर। गळां तुळसीमंजऱ्यांचे हार। ' व्वरी-पु. तुळस, सब्जा सारख्या पुष्पांतील दोन आंखुड व दोन लांब असे पुंकेसर असलेल्या झाडांचा वर्ग. • बात - स्त्री. (बायकी) कापसाच्या सुताची चार बोटांच्या रंदीवर सूत गुंडाळून केलेली १२ सुतांची एक वात. ह्या वाती तुळशीच्या लगापासून दररोज दोन वाती या प्रमाणे वर्षभर लाव-तात. • विवाह-पु कार्तिक शुद्ध द्वादशीस विष्णूची मूर्ति व तुळ-शीचें झाड यांचा जो विवाह होतो तो. • बुंदाधन-न. तुळशीचें झाड लावण्याकरितां केलेली विशिष्ट रचना, ओटा, स्थान.

तुळा, तुळाशान-पुरुष--तुला, तुलादान इ० पहा.

तुळाधार-वि. तराजूची दांडी. तुलाधार पहा. -िक्रवि. बरोबर; यथायोग्य; तंतोतंत, काडीभरहि इकडे तिकडे होणार नाहीं अशा टापटिपीनें. (कि॰टरविणें; बोलर्णे; वागर्णे). [सं. तुला+आधार]

तुळाभार-पु. (गो.) नवस फेडण्यासाठीं नारळ वगैरे पदार्थ माणसाच्या बरोबर वजन करण्याचा प्रकार. –वि. मनुष्याच्या शरीराच्या वजनाइतकें. 'मग रायासि करविलें स्नान। तुळाभारें वेचिलें कांचन। '-कथा २.५५.८८.

तुळांचा-- पु. तोळंबा पहा.

तुळि(लि)का, तुळी—स्री. १ गादी. 'तेथ ध्येय ध्यान बहु सुख। तेचि शेषतुलिका निर्दोख। ' 🚚 १३.३९२. 🤻 पलंग बिछाना. [सं. तूल=कापूस]

तुळी---स्त्री. (कों.) तुळई पहा. [का. तोळि]

तुळू--पुस्ती. एक देश, भाषा व जात. तुळवा पहा. [ द्रा. ]

त्रं—सना. द्वितीयपुरुषी सर्वनाम (एव.) [ सं. त्वम्.; प्रा. तुमं. फें. जिप्सी तू, तुमेन ] (वाप्र.) तूं मी करणें, तूं मी खरयेणें= हमरीतुमरीवर येणे. महु १ हूं तर भांडीं घास तूं=सुखावह न होणारें असे काम करण्यास सांगणें. २ केलें तुकां झालें माकां, किंवा तूस करावयाला गेलें तर मस करें आलें=तुझें वाईट करा-वयाला गेलों तों उलट माझेंच वाईट झाले.

तूक-- पु. बालक. ' दृष्टीस तूं दीसिस तुकसेरे. ' - अकक २. मंगीशकृत राधाविलास ४६. [सं. तोक]

तुक, तुकल-स्त्री. एक प्रकारचा कागदी पतंग.

सोडणें. (हलबायाच्या घरावर) तुळशीपत्र ठेवर्णे-परभारें ४ महत्त्व; किंमत. ५ श्लोक इ० चा चवथा चरण; ध्रुपद अथवा पालुपद. ६ अवयव अर्थ ५ पहा. [ते. तुकमु: का. तुक, तुकर्णे पहा ] कीं तुक्रणें-बरोबर तोलगें, तुलना करणें. 'तयाचे तुर्कीं कोण ऐसा तुकावा. '

> तूज-सना. (राजा. कों.) तुला. 'कशी आली ही तूज मनुजवाचा।' -र २४.

> तूट-- ली. १ तोटा; कमतरता; न्यूनता; तुटवडा. २ खंड; खळ; विराम; व्यवधान. ३ वियोग; विच्छेद; भेद. ४ फूट; भिन्न-भावः भेदः विघाड. [सं. तुट्=तुटणें ] (वाप्र.) यहणे-उणीव भासणें. सामाशब्द- अभोल-कीन. जिमनीतील कमी ओल अथवा ओलावा. तुटओल पहा. ०पाऊस-पु. मधून मधून अथवा थोडथोडा पडणारा, एकसारखा नसणारा नेहर्मीप्रमार्णे नसणारा पाउस वळीवाचा पाउस. तुट पाउस पहा. ० पाणी-न. थांबून थांबून अथवा थोर्डे थोर्डे दिलेलें पाणी (झाडांना अथवा जना-वरांना ). ॰ पुंजी—स्त्री. अपुरे अथवा उर्णे मांडवल किंवा मुद्दल. —वि. कमी भांडवलावर चालविलेला (धंदा). ॰ पुजीवाला-पुंज्या-वि. तूटपुंजीवर धंदा करणारा. **ंमिती-मुद्दत-**स्त्री. कटमिती पहा. ( कि॰ करणें; देणें ). [ तूट+मिती ]

> तूण, तूणीर--पु. बाण ठेवण्याचा भाता. 'खणी शस्त्र अस्त्रे धनुर्वाण तूणी। रथा भावतां मेदिनी ते दणाणी।'-मुरामायुद्ध १००. 'आश्चर्या अति पावली बघुनियां तृणीर पाठीवरी।' - आनंदतनय, शबर्याख्यान ९. [ सं. तूण्≕पूर्ण करेंगे ]

> तूत-कीन. एक झाड व त्याचें फळ. तुती पहा. 'वरि अलें लिंबु तृतिया खोबरें।' -अमृत ३४. [अर. तृत्]

> तूर्ते —सना. तुं ची चतुर्थी (काव्य.) तुला. 'धृतराष्ट्र नृपा! सांगों आश्चर्य काय मीं तूंते। ' -मोकर्ण १०.१९.

तूदतोप-प. (गो.) जुगारांतील एक पारिभाषिक शब्द. •**करणे**-एकदम सर्व पैसे जुगारांत लावणे.

तून-स्त्री. (व.) स्त्रियांचें नेसण्याचे वस्त्र. 'लाल रंगाची तून विकत मिळते. '

तून लावणं — कि. (व.) मिरचीची लागण झाल्यानंतर मधर्ली मधर्ली कांहीं रोपें मेल्यास त्या त्या ठिकाणीं नवीन रोप लावणे.

तू(तु)प---न. १ लोणी कढिवर्ले असतां त्याचें जें रूपांतर होतें तें; घृत. 'म्हणोनि तूप होऊनि माघौतें। जेवीं दुधपणा नयेचि निस्तें। तेवी पावोनिया जयातें। पुनरावृत्ति नाहीं। ' -अ ८.२. २ ( ल. ) तत्सदृश नारळाचा रस, मांस इ० कांपासून निघणारा त्युक—न. (काव्य) १ तोल्गें; वजन करणें. २ निष्काचा क्रिग्ध पदार्थ. [सं. (तुप् हिंसायां=मारलेल्या पश्ची वरबी हा तूप या सोळावा हिस्सा अथवा दोनपूर्णोक एकद्वितीयांश माष. ३ वजनः शब्दाचा मूलार्थ होय. नंतर हिंसा बंद झाल्यावर दुधातून घुसळून वजन करून ठरविलेलें परिमाण. 'तुक सकळांचें गोविंदाचे हातीं. ' काढलेल्या पदार्थाला तुप म्हणूं लागले. गाथासप्तशतींत तुप्प शब्द

सांपडतो ); का. तुप्पः, प्रा. तुप्पः। तुप्पिवे ] म्ह० १ अवशी कायमचा होईपर्यंत काम भागविण्यापुरेसा [सं. त्वरितः हिं. तुरत] खाई तुप सकाळी पाही रूप. २ (गो.) तुप खाऊन रूप येतां=तूप खालें म्हणून ताबडतोब रूप येत नाहीं. सामाशब्द- •कढणी-स्री. लोण्याचे तूप करण्याकरितां केलेले पात्र. शखिचडी-स्री. १ सोंगट्या, नाट इ० खेळामध्यें दुसऱ्याची सोंगटी वगैरे मारली असतां एकदां खेळण्याची पाळी झाली असुनहि अ णखी एकवार खेळण्याचा प्रकार. (कि॰ खाणें; खेळों ). २ (बायकी ) मुखी बकावयास लागल्यावर जी मुलगी प्रथम उतरते तिला शेवटीं राहिलेल्या दोन मुलींबरोबर पुन्हां चकण्यास जावें लागतें तो प्रकार. 'तृपखिचडीस जाणें ' असा रूढ प्रयोग. [तूप+ खिचडी] तुप्र, तुप्राट-वि. १ तुपाची चव, वास येणारें (पदार्थ, भांडें, कपडा वगैरे). २ तुपाचा वास लागलेलें; ज्यांत अतिशय तूप झालें आहे असे (अन्न, पक्कान्न). ३ तुपाचा; तुपासंबंधीं (बास, घाण). ४ उंची व क्रिग्ध; उंची व भारी (तांदुळ). [तूप] तुपटाण-साण-प्राण-स्त्री. खंवट, वाईट तुपाची घाण. [ तूप+ थाण ] •तस्तर-न. समयविशेषीं सरकारी कामाकरितां बळजोरीनें घेतलेलें तृप. •िरास्त-स्ता. गांव इऱ्यांपासून बळजोरीनें घेतलेलें तुप अथवा तुपाबद्दलचे पैसे. तुपाचा शितोडा-प्र. अतिशय थोडें तूप. तुपाची धार-स्त्री. हवें तितकें अथवा भरपूर तूप. सुपाचे नख-न. थेंबभर अथवा नखभर तुप. पातळ तूप पाण्यांत घालून थिजलें असतां त्याचे गव्हल्यासारखे तुकडे करतात ते.

त्वकेळे---न. १ एक फळ. यास पेंढरे असेंहि म्हणतात. ' सुरु चिर रचितेसी लागलीं तुपकेळें।' –र ५३. २ (तंजावर) पेस्त.

त्ंबू-पु. (गो.) नळ; मोरी. [पोर्तु.]

तूर-की. १ एक द्विदल धान्य. २ त्याचे काड. [ सं. तुवर: प्रा. तुअर ] (वाप्र. ) हातावर तुरी देणे-देऊन पळणे-दुसऱ्यास फसवून पळ्न जाणें. ३ह० १ तुरीची काठी तुरीवर भाडावी=योग्य ठिकाणीं जें करावयाचें तेच करावें. २ हातावर तुरी देणे. सामाशब्द- •काठी-स्त्री. (सामा.) तुऱ्हाटी; तुरीचें वाळलेलें झाड. तुरीचें बरट-न. तुरीचें भूस.

तूर-की. १ दोहोंकडे टोकें असणारा खिळा; सुरसा. २ (विणकाम) विणलेलें वस्न ज्या लांकडाभोंवतीं गुडाळलें जातें तें लांकुड; कोष्ट्याची दांडी.

तूर्ण-किवि. (काव्य.) ताबडतोब; शीघ्र. 'स्त्रीवध निंदा परंतु ब्रम्होक्तें तूर्ण ताटका मारी। '-मो. परंतुरामायण. बाल. ९. [सं.]

तोब; सध्यां; तत्काळ. (गो.) तूर्ताक. 'तूर्त तार्किक तर्ने मर्ने । कोणालाही आवडत नाहीं; किंवा त्याला कोणी मुळींच चहात तल्लीन होती।' -दा १४.४.१६. २ ताल्पुरता; गरजेपुरता; नाहीं. २ दांतीं तृण धरणें = अभिमान सोड्डन शरण जाणें.

तूर्त किंमत-स्री. पुढें कांहीं काळ गेल्यानंतर जी रक्कम दावी लाग-णार तिची तूर्त किमत म्हटली म्हणजे तितक्या काळचे व्याज कापून बाकी राहते ती. तूर्तातूर्त ताकीद्-स्त्री. कोर्ट कायमचा निर्णय देईपर्यंत एखादी गोष्ट तात्पुरती करूं नये असा मनाई हुकूम; (इं ) टेंपररी इंजंक्शन.

तूर्या-स्त्री. तुरीया पहा. 'तोचि ॐकाराचा लेख। तूर्या म्हणावी यासी।'-भज ९१. [सं. तुरीय]

तूल-पु. कापूस. । सं. ]

तूल--स्री. लांबवणुकः; उशीर. 'थोडिकियांत बंदोबस्त असतां तूल करून सिसारा वाढवावा हैं सलाह नाहीं. '-रा ५.१९८.

तूला-सी. (प्र.) तुला. वारा राशींपैकी एक राशि. या राशींत चित्रा (अर्ध), आणि स्वाती व विशाखा (तीन पाद) या नक्षत्रांचा समावेश होतो. [सं.]

तूरणों --- न. अतिशय थोडें परिमाण. -किवि. १ निमृटपणें; मुकाटयानें; बोलल्या-अथवा हालचाल केल्यावांचून 'लघुशंका-चमन करोनीं। तृष्णीं स्नान करा सुमनीं। ' –गुच ३६.९२८. २ कोणताहि मंत्र न म्हणतां फक्त किया करण्याच्या वेळीं वापर-तात. ३ उगीच; केवळ; एरवीं; सहज; कोणताहि विशेष उद्देश अथवा हेतु नसतांना. [ सं. ]

तूस-न. (नाचणी, साळी इ०चा) कोंडा; तुषः, प्रा. तुस=भुसा ] ३६० तूस कांड्न हातास फोड=बिन-फायदेशीर कामांत दुःखं व संकटें सोसणें.

तूंस—सना. (राजा. कों.) तुला.

तूळ-की. १ मेषादि द्वादशराशींपैकीं सातवी राशि. तुला पहा. २ एकीकडे पारडें असून वजनाचे विभाग दांडीवर कल्पिलेले अस-तात अशी तागडी. ३ रुपयाला कल्पिलेली एक संज्ञा. [सं. तुला]

तू छ--न. जिमनीच्या मोजगीचें लांबीचें परिमाण. [सं. तुल्] तुळ--पु. कापूस. 'जलो तूळ इच्छा अशी ज्यासि नाहीं।' –वामन, नामसुधा १.४२. [ सं. तूल ]

तृण---न. गवत किंवा कसलेंहि गवताच्या जातीचें तण. 'काय जिंकियर्ले मन । जीविता कामातुरा तृण । ' –तुगा १७९७. [सं.; प्रा. तग-न ] (वाप्र. ) तृणाची गरज-खाड, तृणाइतकी बाड-मुळींच इच्छा नसणें. तृणाची रोज करणें-संततीकरितां स्त्रीने नवस करणें; प्रसुत झाल्यानंतर नऊ दिवस गवतावर त्त्रं, तूर्तचे त्त्रं, तूर्तातूर्त — किवि. १ लवकर, सत्वर, तावड- निजणें. ३ह० १ तृणाला चाड आहे ती त्याला नाहीं=तो सामाशब्द- ं कुट, कुटा-पु. गवताचा पेंढा; चुरा. 'मग असत्य वलोकन=कृपेने अथवा कृपेकरून जे अवलोकन तें. तृतीया-तृणकुटा भरिला। - ज्ञा ३.२५०. • ब्राही-पु. तैलस्फटिक. तृण-मणि पहा. ० च १ - वि. वनस्पतीवर अथवा गवतावर उपजीविका करणारा. 'तृणचरांमाजी देखा। कैसी उभी राहिली पिपीलिका।' **्जलका**—स्री. सुरवंटाच्या जातीचा एक प्राणी; उंट. चालतांना हा आपर्छे शरीर कमानदार करतो आणि मागछी जागा सोडण्या-पूर्वी पुढच्या भागाने नवीन जागेचे आक्रमण करितो. ह्यावरून जन्मांतरासंबंधीं दृष्टांत देत असतांना हिंदु लोक याचे उदाहरण . वेत असतात. **े जा:ती** -स्त्री. वनस्पतिगण-कोटी. **े तल्य-प्राय-**वत-वि. कवडीच्या मोलाचाः निरुपयोगीः, व्यर्थः क्षुल्रकः कसपटा-समान. •धाभ्य-न. १ गवताप्रमाणे उगवणारे धान्य: नाचणी. वरी, सावा, राजगिरा, राळा, देवभात, बरटी, बरग इ० सारखें धान्य. २ कोणतेंहि बंधुमार वाढणारें धान्य. ०मणि-पु. एक प्रकारचे रत्न; तैलस्फटिक; राळ ज्या वृक्षापासून होते त्या वृक्षाचा हा अश्मीभूत पदार्थ आहे. हा जाळल्यास अगर चोळल्यास थोडा सुगंध येतो. •वेटी-गवताची दोरी. •रान्न-पु. अनाडी न्हावी; न्हावगंड. तृणाकुर-पु. गवताला फुटणारा अंकुर. 'जैसा मेघ वर्षता साचार । आंगणांत उठती तृणांकुर । ' तृणाचा शेक-पु. (गवताचा जाळ गवत जळेपर्यंतच असतो यावरून ल.) क्षणिक ते वांचौनिया। ' -ऋ १९. टिकणारी गोष्ट. पाण्यावरचा बुडबुडा पहा.

तृतीय—िव. तिसरा–री–रें. [सं.] •नेत्र–पु. तिसरा डोळा,  $| \hat{a}$  तेआंपुढें। '–शिशु ८८५. कपाळाच्या मध्यभागी असणारा शंकराचा तिसरा डोळा. ० उछ-डॅंग -( रु. ) अतिशय संतापणें. •पंथ-पु. ( मुरारेस्तृतीय:पंथ: =मरारीचा तिसराच मार्ग; दोहोंपेकी त्याचें मत कोणाशींच जुळत नाहीं. मुरारिभट्ट हा जैमिनीच्या पूर्वमीमांसेवरील एक भाष्यकार असन त्याचे मत शबरस्वामी व प्रभाकर यांहून भिन्न होते या-वरून ) तिसरा मार्ग, मत, समजूत, कल्पना, अनुमान इ०. म्ह० त्याने तृतीयपंथ केला=्याचे तिसरेंच एक. ०पंथी-वि. दुसऱ्याचे विचार खरे न मानतां आपले खरे समजणारा. ॰ प्रकृति-लिंगी-पु. षंढ; नपुंसक. ०सवन-न. (सोमायागामध्ये शेवटच्या दिवर्शी सोमवली कुद्दन तिचा रस काढतात. तो रस तीन वेळां काढतात व त्या प्रत्येक वेळेस अनुक्रमें प्रात.सवन, माध्यंदिनसवन व तृतीयसवन असे म्हणतात. या तृतीयसवनांत मंत्र म्हणणारांचा सुर चढा असतो यावरून ) १ अतिशय उच्च स्वर, आवाज. २ तिप्पट. •सवनाने म्हणणे-अतिशय मोठ्याने ओरङ्ग अथवा कर्कश आवाजाने बोलगें. तृतीया-स्री. १ शुक्र अथवा कृष्ण पक्षाची तिसरी तिथि. २ (व्याकरण) एक विभक्ति (तिसरी) [स.] तृतीयातत्पुरुष-५. (व्याकरण) एक समास. दोन शब्दां मधील जर्थे तृतीयेचा लोप होतो असा समास. जर्से:- कृपा-

प्रकृति-स्री. तिसरी प्रकृति अथवा स्वभाव; तमोगुण. -वि. १ तिसऱ्या प्रकृतीसंबंधीं. २ ( उप. ) नपुंसकः, षंढ.

तुप्त-वि. संतुष्ट; समाधानी; आनंद पावलेला. [सं.] तृप्ति-स्त्री. ( सामा ) तृप्त अवस्थाः समाधानः संतोषः प्रसन्नता.

तुषा, तुष्णा—स्त्री. १ तहान. २ (ल.) महत्त्वाकांक्षा; लालसाः उत्केठा. (समासांत) तृषा-कुल-कांत-तुर-न्वित-पीडित. [सं.] तुषांग-अफ्रि. १ (काव्य ) तहान लागणे. २ (अक्षरशः व ल.) उत्कंठेनें इच्छा करणें. [सं. तृष् ] तृषास्त-वि. तहानेनें अतिशय व्याकुळ झालेला. ' तृषार्ता मरुदेशीं। झळे अमृते वोळली जैसी । '–ज्ञा १८.१६१. **तृषित**–वि. तान्हेला; तहान लागलेला. [सं. तृषा] तृषेणं-अकि. (काव्य) तहान लागणें. 'तृषेलें मन माझें ओळंग।' [सं.]

ते---सना. (काव्य) ती हैं अचारांतील रूप. ती, ही, जी ह्यां-बद्दल काव्यांत ते, हे, जे अशीं क्रें येतात. 'दिक्चकीं फिरते सदा गरगरां संभाषणीं येई ते। ' -कमं २.५१.

ते–सना. तो चें अनेकवचन. स्त्रीनें पतीस संबोधावयाचा शब्द. ते--सीसनाअव. (काव्य) त्या. 'ग्रुगिये आधिष्टीले हृषीकेरों।

ते—सना. तृतीयपुरुषवाचक सर्वनामाचे नपुंसकलिंगी एकवचन. तेआं—सना. (काव्य) त्याच्या; त्या. ' मग वृतांतु सांगितलें।

तेउता-वि. तसाः तितकाः तेवढा. 'श्रोतयाचे चित्त बावरे। तेउतेंचि तो व्यापारे।' - विपू ७.८६. - किवि. तिकडे; तेथें. 'मग जेउती वास पाहिजे। तेउती शांतीचि देखिजे।' - ज्ञा ४.१९१.

तेंकड़ी--सी. (गो ) फुलें काढण्याची (लांब व बारीक काठी): आंकडी. उदा॰ सामकॉ तैंकडी मरे ताँ?

ते**कां**—स. (राजा. गो.) स्याला. (कु.) तेड्कॉ. [तो] तेख-पु. त्वेष; रागाचा झटका; एकाएकी आलेला राग. [ सं. तीक्ष्ण ] तेखी-वि. रागीट; तापट; तामसी. [ सं. तीक्ष्ण ] तैंगर्शा—स्त्री. (गो. कोॅ.) डिकशी; वृक्षाचा किंवा पानाचा अग्रभाग.

तेगा-घा-- ५ १ वांकडी व हंद पात्याची तरवार. 'चाळीस हजार पठाण नित्य तेथे चमकती।'-ऐपो १०७. २ अभिमान. —वि. देशांत प्रसिद्ध [अर. तेग]

तेगार—पु. १ शेत, घर, गुरें इ० जिंदगी; मालमत्ता. २ वेठण; सरंजाम; सामान ( बैलांचें ). 🤰 दिमाख; उहामपणा. 😮 (कर.) नखरा; थेर; चैन. (कि॰ मिरविणें; लावणें; चालविणें, करणें).

तेगुरी-- प्र. (बे.) एक प्रकारचा वेळू. तेचो-सना. (गो. कों.) त्याचा. [तो] तेच्यापरास-किवि. (कों.) त्याच्यापेक्षां. [तो]

तेज-न. १ प्रकाश; कांति; लकाकी; पाणी; झकझकी. २ तेजाचे वहन करणारे ज्ञानतंतु. उष्णता; कडक सूर्यकिरण. 'तोय तेज धूमु । ययां वायूसीं संगमु । ' -ज्ञा १८.३०८. **३ वैभव**; शोभा; उत्कर्ष. ४ गुण; उपयुक्तता; सत्त्व; प्रताप (औषध इ॰चा); जोम; उत्साह; गांभीर्थ (भाषण इ॰ चें ). ५ वीर्थ: रेत. ' देइन तुज निजकन्या, तब तेजातें परा न सोसील।' –मोअश्व ३.१५. ६ तिखटपगा; तीक्ष्णता; झणझणीतपणा. ७ पराक्रम: सामर्थ्य. 'भावितम:प्रश्नमी न क्षमही होऊनि तेज देहिं सके।'-मोसभा ५.१९. [सं. तेजस्] सामाशब्द-तेजगी-स्री. चकावी; टवटवी; झांक, पाणीदारपणाः तेजतस्व-न. १ तेजाचे अधिष्ठान; तेजस्वीपणाचे मूळ; नेत्र, सूर्य वगैरेच्या ठिकाणीं राहणारें आयतत्त्व. २ ज्ञान; ज्ञानेंद्रिय. 'जे तेजतत्त्वाची आदी। '-ज्ञा १३.८८. तेजः पुंज-वि. सूर्य, रत्न, विद्वान, मानमान्यतेचा पुरुष यांना ही संज्ञा लावतात. तेजवान, तेज-वंत. तंजोमय, तेजस्वी-वि. १ शोभायमानः, कांतिमानः, उजळः, सतेज; उज्वल. २ (ल.) प्रभाववान्; प्रतापी; प्रतिष्ठित; प्रसिद्ध; सन्माननीय; वाणेदार. तेजस-वि. तेजस्वी; प्रकाशवान्. 'पें कमलायतडोळसा । सूर्यकोटि तेजसा । '-- ज्ञा १ १.६ ९. तेजःसंकर्ष-देश-पु. (शाप.) (सर्वे प्रकाश एकत्र जमण्याचे स्थान). सक्ष्मदरीक भिंगांतून निघणारे किरण ज्या ठिकाणीं केंद्रीभृत होतात तो बिंदु. तेजस्कर-वि. तेजस्वी; चकाक्तिः, सतंज. तेजाकार-पु. सूर्य. ' कां उदय न कीजे तेजाकारें। तंब गगनचि होऊनि असे आंधारें।' -श ११.६९३. तेजस्वी मासा-पु. चकचकीत व शोभायमान असे एकावर एक चढलेले खवले अंगावर असणारा एक जातीचा मासा. तेजाळ-वि. (काव्य.) १ उज्वल; सतंज; चकचकीत; तेजस्वी. 'तोच पारा परम चपळ। न धरवे कोणा तेजाळ।' २ उमदा; भव्य; छानदार; शोभिवंत. तेजित-वि. १ झिलई, उजळा दिलेला. २ धार लावलेला. तेजोभंग-पु. १ अपमान: अवमान; अपमानपूर्वक अथवा तिरस्कारपूर्वक व गविंग; होणारा अपमान अथवा फजिती. २ तेजाचा, पराक्रमाचा नाशः वीर्यहानि. 'सर- निशोत्तरः याच्या वेली असतात. पांढरे व काळे असे याचे दोन प्रकार कारी शाळांतुन मिळत असलें शिक्षण भावी पिढीचा तेजोभंग व फुलांबरून मानितात. ही वनस्पति रेचक असून काळी अधिक निरुत्साह करण्याकरितां मुद्दाम वेडयावांकडया रीतीनें दिलें जात तीव असते. -वगु ४.९३. आहे.' -टि ३.१३३. तेजोमय-वि. प्रकाशमय: तेजस्वी: पाणीदार:भव्यः तेजीवध-पु. तेजीभंगः पाणउतारा. तेजीवृद्धि-स्त्री. प्रकाश, कांति, शोभा, मोठेपणा, यश इ० कांची वाढ. तेजी-हानि-स्त्री. १ प्रकाशाची न्यूनता, कमतरताः पराक्रमाची वाढ खुंटणें; वीर्यनाश. २ अपमानः अवमानः, प्रतिष्ठा, नांवलीकिक, कीर्ति यांची हानि. तेजोन्हास-प्. तेजोहानि पहा. तेजोमेघ- लह होछन तेड्ला मला खा. '-लोक २.२६. [सं. तदा, तद्वेला ] न. आकाशामध्यें कापसाप्रमाणें निरळ, तेजोयुक्त भाग दिसतो तो; केंद्रीमृत होण्यापूर्वी तेजाची विरलावस्था; पटल, भूर. (इं. ) नेच्युला. (व ) एक फळमाजी. तोंडलें पडा.

तेजोवहमज्जातंत्र-पुभव. तेजाचे ज्ञान करून देणारे किंवा

तेज-—वि. तीक्ष्ण; तिखट; चलाख. [सं. तेजस्; फा. तेझ्] 

तेजबळ---- न. एक औषधी.

तेजाब-- पु. अम्लः, जस्ती पत्र्यास डाग देण्याकरितां वापर-ण्यांत येणारें द्रव्य. (इ.) नायट्रिक किंवा हायड्रोक्कोरिक ॲसिड. (वाप्र.) ॰काढणें-(सोनारी) १ सोनें गाळणें. २ हिणकस सोन्या-मध्ये दुप्पट चांदी घालून अल्युमिनमच्या भांडवांत नायट्रिक-ॲसिडच्या सहाय्याने आंच दंऊन शुद्ध सोने काढणे.

तेजारो--न. (राजपुताना) अफूर्ची कोवळीं बोंडें चेंचून पाण्यांत भिजत घालन त्यांचा अर्क उतरविलेलें पाणी. या पाण्यानें कैफ येतो. -कृषि ५००. [सं. तेजस् ]

तेजिका—स्री. दालचिनी. 'कपूर कंकोळ येळा। लवंगा तेजिका रसाळा। ' -गीता १२.३००. [सं. त्वक्; गुज. तज ]

तेजी—स्री. भरभराट; चढ; उत्कर्षकाल (व्यापार, किंमत इ॰चा ).[सं. तेजस] ॰ संदी-स्री. भावाचा चढउतार; व्यापारांतील चढउतार; उत्कर्ष व अपकर्ष. [ तेज+मंद ]

तेजी, तेजिका—पु. घोडा. -वि. अरबी (घोडा). 'ऐसं सांघितां भेद अपार्कं। तेजिआंचें।'-शिशु ९३७. 'सुत तेजी तुरगीचे, नळसम सुंदर कदापि न म्हणावे। ' -र २. [फा. ताझी] म्ह० हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारितो.

तेटर-वि. (व. घाटी) हेकेखोर. टेटर पहा. [ताटर]

तेंट्र--पु. एक औषधी झाड. [प्रा. तेंडुअ]

तेंटो-पु. (गो.कों.) टिटवी. तिंटॉ अर्थ ३ पहा.

तेड--पु. (भि.) कांठ. 'तो खाडी तेडी गियो. '-भिल्ली ११. [तट]

तेड-जी. तीड शब्द १,२,३ पहा.

तेड---न. १ तडतडी; एक जातीचा वेळू. २ एक औषध:

तेडतिपड--पु. तिरंकपणा. 'आणि कोपरे गुण्यांत असन बाजूत तेडितपड नसावा. ' - मॅरट ३७. [तेडि द्वि.]

तेडतें -- वि. तसें: तेवढें; तितकें.

तेंडफळ---स्री. एक झाड; फळ.

तेड(ड्)ला--क्रिवि. (कों. राजा.) तेव्हां. 'येतांना येईल तेंडली-ले-लीन. (क.) तोंडली-लें पहा. तेंडोळ-न. तैंडवा—वि. (बडोरें) बिबटया (वाघ). 'जंगलांत वाघ असल्यास कोणते जातीचा, म्हणजे लहान तेंडवा अथवा पटाईत वाघ आहे यावहल तपास करावा. ' –वाघ–सिंहाची शिकार 4.

तेडा-डी-वि. तिडा. १ वांकडा; वक. ' आहे ऐकतों रंड कुणी मिळविली तेडी।' -राला ५२. २ वांकडा (स्वभाव). 'परी तो खळ दुर्जन तेडा।' -दावि ३०८. ३ आडवा. [सं. तिर्यक्; पं. हिं. तेढा; सिं. टेडो ] बांका-वि. १ वांकडातिकडाः पिरगळ-ळेला. २ (ल.) तिरसट; तुसडा; चिरडखोर; हेकेखोर. [ तेढ+ बांक]

तेडामकोडा—िव. फंदी; चंगीभंगी. 'तेडेमकोडे समलेवाले भले लोक झाले गर्द चुरा।' -पला ४.१३.

तेह-स्त्री. वांकडेपणा. तीड पहा. 'कवरें सारखीं व चांगलीं भाजलेली असावीं...त्यांत तेइ व तडे नसावेत. '-मॅरट १२.

तेढवळ, तेढोळ—पु. तितका काळ, वेळं. —िकवि. तितका वेळ; तितक्या लांब वेळेपयेत. [तेवढा+वेळ]

तेढा-ढें—िव. तिडा-डी, तेडा पहा. तेढा(डा)गुणाकार— पु. दशंशांत केळेला संक्षिप्त गुणाकार. तेढा(डा)भागाकार—पु. दशंशांत केळेला संक्षिप्त भागाकार. तेढीबाकी, तेढेबाकें—िव. बांकडें; वेढें वांकडें. 'नासिका किंचित् तेढीबाकी होछन...'—बाय ३.९. 'कांहीं तरी तेढेंबाकें उत्तर वेत.'—सूर्योदय ६४. तेढे बारस—पु. (कायदा) सरळ बारस नसळेला वंशज. 'तक्ता नि॰व, यांत पेशन्यांनीं सीधे बारस व तेढे वारस यांजकढे इनामें बालविल्याबद्दल उदाहरणे २४ आहेत.'—इनाम १०९.

तेणीं—पंना. (कु.) त्यांनीं—नें. [तो+नी, नें प्रत्यय] तेणेसीं—किवि. (काव्य) त्याच्यासहवर्तमान. 'येकेक पुच्छीं बांधोन। करी गमन तणेसीं।'—भाराकिष्किधा १४.८५. [तेणे+सह]

तेतपर्यंत, तेतपावेतों—किवि. तथपर्यत-पावेतों पहा.

तेतीस—वि. तंहेतीस; ३३ ही संख्या. 'तेतीस कोटी सुर बर। अश्र्यासि सहस्र ऋषेश्वर। '—दा ९.५.३१. [सं. त्रयिश्विशत; प्रा. तित्तीस; हिं. तेतीस] • कोटी देव—पुभव. १ देवांचे तेह-तीस वर्ग. 'त्रयिश्वराश्चे देवा अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च।'—ऐब्रा १.१०. २ (सामान्य समजुती-प्रमाणें) देवांची तेहतीस कोटी संख्या.

तेतुला—वि. (काव्य) तितका; तेवढा. 'ऐसें चेष्टाजात तेतुलें। आपणची जो।' –ज्ञा ४.१९१. (अब.) तेतुलेआं—यां. तितला पहा. 'तेतुलेंआं वासकं माते।' –दाव ७४. [सं. तावतः प्रा. तेत्तुल ]

तेतु, तेतूर, तेतूर-किवि. (कों. कु.) त्यांत.

तथ-किवि. (काव्य) तेथें. [सं. तत्।स्था] तथ्य-ला, तथील-वि. त्या जागचा-जागंसवंधीं. [तथें] तथप्यत,

तेथपावेता, तेथवर, तेथवेरी-क्रिवि. १ त्या जागेपर्यंत. २ त्या वेळेपर्यंत, कालापर्यंत. तेथपासून, तेथून, तेथोन-क्रिवि. १ त्या जागेपासून; त्या वेळेपासून. (अधिष्ट) तेथने. तेथें- क्रिवि. त्या ठिकाणीं, जागीं. [सं. तत्र; प्रा. तथ्य]

तेदी(तृ)स, तेयां —िकिनि.(गो.)त्या दिनशीं. [ते(तो)+दिनस] तेदी—नि. (कु. कों.) तेनडा.

तेदोणां—वि. (गो.) तेव्हां.

तेंद्रा--वि. (व.) वेडेचार करणारा.

तेधवळ, तेथोळ—तेदवळ, तेदोळ पहा.

तेधवां — क्रिवि. (काव्य.) तेव्हां. 'परमानंदें राया दुर्योधन भुप तेधवां डोले।' –मोकर्ण ७.२७. [सं. तदा]

तेनक-पु. (संगीत) प्रबंधाच्या सहा अंगापैकी मंगलाये प्रदर्शक एक शब्द.

तेनीटोप—िव (गो.) पदरामध्ये दोन्ही बाजूस कणसाकृति रेशमी पदर असलेलें ( लुगडें ). [ का. तेने=कणीस ]

तेन्नां--- किवि. (गो.) तेव्हां.

तेएरू—वि. (करं. नंदभाषा) तेरा. 'रंगाचा भाव तेपरू आणे आहे. 'टेप्र पहा.

तेफ-सी. (गो.) हेप.

तेंबरी -- स्त्री. (गो.) एक झाड. टेंभुरणी; टेंबरें. याच्या पानाच्या विडशा चांगल्या होतात. [प्रा. टिंबरु]

तिबी---स्त्री. (गो.) लहान टेंकडीचा माथा, टोंक; टेंब, टेंभा पहा.

तम—पु. १ (गो.) हृदृ. २ (गो.) मस्ती. 'पोराला तेम किती म्हणून सांगू !'[पो. तीमा] तेम(मे)ली—वि. (गो.) वादांत हृटला अप्रतांहि आपलें खरें म्हणणारा. [तेम]

तेमकुर्ली-—स्री. (गो.) लहान टेंकडी. [तेंबी; टेंब+कुली= अल्पायी प्रत्यय]

तेमुक--न. (गो.) शिखर; मस्तक. [तेंब]

तेयां—सना. (काव्य) त्या. 'तेया सोर्ने केतकीचें कूंप। चहुं कडें।' –िशञ्ज २५२. [तो] तेयांसी-सना. (काव्य) त्यास; तयास. 'करितां अभंग राहिले तेयासी।' –रामदासी २.१८. [तो]

तेर—स्त्री. शेताची तिसरी नांगरणी. [सं. त्रि]

तेर-पु. (गो.) मोठा रथ [का.]

तरका -- श्रीअव. गुहोंद्रियावरील केंस, तारका पहा.

तेरडा—पु. एक फुलझाड. याच्या फुलाचे रंग बदलत अस-तात. [सं. तेरणा] म्ह॰ तेरडधाचा रंग तीन दिवस=थोडे दिवस भपका दाखवून एखादें कार्य थांचणें.

तेरतेर-पु (गो.) बढेजाव; थाट.

तेरम—५. (इ.) अभिमानः, ताठा.

तरवर्डा-की. अळवडी; पीठ, मसाला इत्यादि घालून १ पिळून, शोषून घेऊन एखाद्या पदार्थाचा रस, सत्त्व काढणें. २

दिवस. [तेरा]

त्रयोदशीः प्रा. तेरस 1

त्रयोदशी: प्रा. तरसी: हि. तरसी

[सं. तिरसू]

प्रकार. [तेरा]

लेल्या रकमा. २ अनेक रकमा जुळवून एका सदराखालीं गोळा- युक्त, लिप्त. २ ज्यांत तेल आहे असा (तीळ, खोबरें, इ०पदार्थ) बेरीज करणें. ३ अशा प्रकारानें केलेली गोळाबेरीज. -न. १ [तेल] •क(ग)टणें-अकि. तेलानें भरमें, माखणें: भिजणें (वस्र एकत्र बेरीज करण्याकरितां मांडलेल्या वेगवेगळचा रक मांची शरीरावयव इ०). ॰ कट तजेला-पु. तुळतुळीतपणा; तेलाची मालिका २ अशा प्रकारच्या रकमा ज्यावर मांडल्या आहेत तो चमक. ०कटाण-स्त्री. तेलकट घाण-वास. ०कटी-स्त्री. १ कागद पत्रक: ताळेबंद: बोटखत. [त्रीज: हिं. तीरज]

कहाणी-सी. (गो.) इकडचीतिकडची गोष्ट.

पिवळें फूल येतें. याचे पान व कांदा लहान असतो. हें रानांत कोटेंहि वर घालण्याकरितां तयार केलेली, तेलांत बुडवून केलेली काप-

अळवाच्या पानाची तळून केलेली वडी. [तेरें=अळ्ं+वडी] (ल.) सरपूस चोप देणें; कुटणें. ॰घेणें-(स्नीविषयीं हा वाकप्र-तरवां किव. आजपासून मागच्या दिवा पुढच्या तिसऱ्या चार योजीत असतात) आपल्या स्वतः ला देवाकडे लावण, दिवशीं. आज. काल ( उद्यां ), परवां, तेरवां. [ सं. तृतीयवासरे ] एखाद्या देवाच्या उपयोगाकरिता कसवीण बनणें: गरतपणा सोडन तेरही—सी. (व.) मृताचा तेरावा दिवस; छुद्ध श्राद्धाचा भावीण होगे. दिव्यांतील थोडेसे तेल डोक्यावर घालण्याने ती आपला उद्देश जाहीर करते. म्हणून लग्न झालेली स्त्री तेल खरेटी करणे तरहाी - स्त्री. त्रयोदशी. 'भाद्रपद तेरशी दिवस सोमवार ह्या अर्थी 'तेल घेणें ' असे म्हणत नसून 'तेल ठेवणें ' असे त्या दिवशीं, दिवस चढला दोन प्रहर।' -ऐपो १५८. [सं. म्हणते व तिला तेल खरेदी करण्यास सांगावयाचे असल्यास 'तेल घे' म्हणून न सांगता 'तेल टेव' असे सांगण्याचा रिवाज आहे. ह्या तरस—स्त्री. शुक्र किंवा कृष्ण पक्षांतील तरावी तिथि. [सं. अर्थी तेल जिर विण असेहि म्हणत असतात. जरें-' तिनें येजनिया स्वकरीं। तेल जिरविलें आपले शिरीं। ' • चढियाँ - उतर विणे-तरसा—वि तिरवा (डोळा); तिरवें पाहणारा; तिरसा. (बायकी) उष्ट्या हळदीचे वेळी वषुपक्षाकडून वरपक्षाकडे आलेले तेल परटिणीकडून ( किंवा ज्याच्या त्याच्या चालीप्रमाणे एखाद्या तेरा—वि. १३ ही संख्या. [सं. त्रयोदश; प्रा. तेरा; हिं. स्त्रीकडून) वराच्या पावलास. अंगास व डोक्यास आंब्याच्या तेरहः सिं. तेरहः पं. तेरा; ग्रु. उरि. बं. तेर ] तेराबारा-पुअव. पानानें तीन वेळ लावणें. आणि तोच अनुक्रम तीन वेळ (ल.) वाद: भांडण: तंटा: उभयतांचे व्यवहारांत असलेली लड्यह. उलटा करणें:-म्हणजे तेल उतरविणें. (पाठीला) तेल लावन ितरा+बारा ] (वाप्र.) तेराबारा चालण-वाद चालणे, कलागत ठेवणे-मार खाण्याची तयारी करून ठेवणे. ० सागणे-( अंगास चालणें. तेरावा—वं—पुन. मृताच्या तेराच्या दिक्शीं करावयाची तेल लावलेला (अभ्यंग) कोणत्याहि कामाला उपयोगी पहत क्रिया. -वि. क्रमानें मोजलें असतां तेरा संख्या येते असा. [तेरा ] नाहीं यावरून ) महाग, दुर्मिळ, अप्राप्त होणें, असणें (मनुख्य, वस्त तराकी-सी. (गो.) पत्यांनी खेळण्याचा जुगाराचा एक इ०). • घालण-( एखाया कामांत त्या ) कामाची खराबी होईल अशी कांहीं तरी वस्त अथवा भीड मध्यें घालणें. मह० १ तेल त्तरी--सी. (कों.) तेरें, अळवाची एक जात; रानअवं. जळे पीडा टळे. २ तेल गेलें तूप नेलें हातीं धुपाटणे आलें-दोन तेरीख—की. तारीख: महिन्यांतील दिवस; मिति. 'तेरीख व फायचाच्या गोष्टी असतां मुखेषवामुळें हातच्या दोन्ही जाऊं पत्रें यांचे सांगण्याखेरीज हेंह नये.' -मराचिस १८. [तारीख] वेऊन मनुष्य पुनः कोराकरकरीत राहुणें अशा अर्थी योजितात. निरीज-सीन, १ एकत्र बेरीज करण्याकरितां कमाने मांड- सामाशब्द- • कट-कटी, तेलगट-वि. १ ओशट: क्रियध: तेलाने गद, पत्रकः, ताळेबंदः, बोटखतः. [ त्रीजः, हिं. तीरजः ] तेलाचा चिकट मळः, वळकटशाः. २ ओशटपणाः –िवः. तेलकट तेरीग्नेरी—स्त्रीः. हमरीतुमरीः, अरेतुरेवर आलेलॅं भांडणः. [हिं. पहाः ०कार-पः (गोः ) तेलीः, तेल काढणाराः. ० ख्विस्का-पः. तेरी=तुझी+मेरी=माझी ] • **घर-तेर।मेरीस येण-करण-** (माण.) खेडयांतील मानकऱ्याच्या सुवासिनीला लगाचे आमंत्रण एकेरीवर येणें: अरेतरे करणें. तेऱ्यामेऱ्याची काणी- वेण्याकरितां हळदकुंक, तेल देतात तें. तेलगंड-प. तेल्याला हाणी-की. (गो.) इकडचीतिकडची गोष्ट. तिरस्कारानें संबोधतात (न्हावगंड शब्दाप्रमाणें). [तेली+गंड तरें—न. तेरी; लागण न करतां आपोआप रुजणारें अव्दं. यास प्रत्यय ]तेलगोटी-तेलरवा पहा.-गांगा ३३.० घडी -स्नी. जसमे-येतें: रानअर्व: इहु • बहिरें ऐके तेरें आणि अचरट मांगे सांबारें. साची घडी. • घाणा—प्र. १ तेलाची घाणी; तेल काढण्याचें यंत्र. तेळ—न. तीळ, खोबर, भुईमूग, चंदन इ॰ पासून पेटण्याजोगा २ (शूद्रादि जातींत) गणपतिपूजनापासून लग्न लागेपर्यंत ब्राह्मणानें निघणारा एक क्षिग्ध व द्रवरूप पदार्थ; पदार्थोतील ज्ञिग्ध अंश. करावयाचें धार्मिककत्य. तेळची—स्ती. १ तेलांत, तुपांत तळलेली [सं.] तैल: प्रा. तेल: ऑर्मेनियन तेल ] (वाप्र.) •काढणें-न. गोड पुरी; पुरणाची पोळी. 'तेलच्या आणि फेण्या गरोळवा

गूळ, हळदकुंकू, विडा इ० जिन्नस घेऊन पांच घरीं नवऱ्यामुलीनें नावेच्या बाहेरल्या अंगाला लावण्यास ह्याचा उपयोग करितात. हातीं निरांजन आलें या म्हणीप्रमाणें वाक्प्रचार. •िद्याळी- आहे. •शुश्चात-सी. एखाया प्रसिद्ध देवळांत नंदादीप लावण्या-की. दिवाळीकरितां पाटलानें तेली लोकांवर बसविलेली तेलाची साठीं आसपासच्या खेडचापाडचांवर सरकारी पट्टी बसवून जमविलेले तेल्यावर बसविलेली तेलाची पट्टी. •पक-वि तैलपकः तेलांत तेलस-सर-वि. १ तेलकट. २ तेलटः, ज्यांत तेल जास्त आहे शिजवलेल, तळलेल. ॰पाषाण-न. (गो.) काळे तुळतुळीत असा. ॰साडी-तेलफळ पहा. 'मग सावित्रीशीं तेलसाडी नेस-दगड. ॰फळ-साडी-नली. (बायकी) लप्तापूर्वी वराकडून वधुला विती । '-वसा ४६. तेलाचा टिकला, तेलाची धार-थोड-दिली जाणारी देणगी. लग्न लागण्याचे पूर्वी नव-याकडून नवरिकडे केसे तेल. तेलाई-पुभव (नवीन बनावट शब्द) जमीनींत तलाचे पाठिवलेलें तेल, साडी, खोब-याच्या वाट्या, नारळ, हळदंकुंकू, फरा- झरे पाहणारे; तेलपारखी. ' उत्तम वाकबगार पाना है विहिरीस पाणी ळाचे सामान, करंज्यालाइ इ॰ सामान; लप्नापूर्वीचा आयुलकीचे कोठें लागेल हें सांगण्यांत पटाईत असतात तसेच इकडे तेलाडेहि व कौतकाचे चिन्ह दाखविण्याचा हा पहिला प्रकार आहे. ॰बोळ- असतात '-सांस २.१३२. [तेल ] तेलिया-पु. एक काळा प्र. बाळंतिणीसाठीं लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू. उह • पोराचें पोर रंग; तेलासारखा तुळतुळीत रंग. [तेल; हि.] •कुमाईत-पु. गेलें आणि तेलबोळाचें मागणें आलें. •मीठ-न. किरकोळ वस्तु, घोडधाचा एक रंग. यांत केस लाल कमी व काळे जास्त असावे, पदार्थ, 'तेलिमटाखालीं-वारीं 'इ॰ प्रकारानें कारक विभक्तींमध्यें पाय गुडध्यापर्यंत काळे असावे व कपाळावर पांढरा ठिपका हा शब्द योजितात व ह्याचा अर्थ ' हिंगतूप ' अथवा ' हिंगधूप ' असावा. ॰ पंचक स्याण-वि. चारी पाय पांढरे असणारा तेलिया ह्यासारखा होतो. • ग्रेक्प-(गो.) (तेल येणें) नवरानवरीकडील कुमाईत (घोडा). -अश्वप १.२९. तेली-पु. तिळाचें वगैरे एकमेकांकडे तेलहळद येणें. •रतीब-पु. प्रत्येक चाल असलेल्या तेल काढन त्याच्यावर छपजीविका करणारी एक जात: तिच्यांतील तेलवाण्याच्या मालकार्ने वावयाचा रोजचा तेलाचा रतीव; कर. एक व्यक्ति; तेल काढणारा व विकणारा. [तेल ] उह ० तेल्याचा •स्वा-गो?ी पुत्री कढत तेलांतून स्वा, गोटी इ॰ काढावयाचा बेल सदां आंधळा. •स्वूर-पु. गांवच्या तेल्यावर प्रत्येक घाण्या-एक दिब्याचा प्रकार. तेलांतून वस्तु काढतांना जर हात भाजला बाबत बसविलेला कर. तेलं।ण-स्त्री. तेल्याची वायको: तेल नाहीं तर काढणारी व्यक्ति निर्देषी आहे असे समजतात. दिव्य विकणारी स्त्री. 'तेलिणीशी इसला वेडा। कोरडी भाकर खातो पहा. -गांगा ३३. -गुजा १३. ०रांधा-पु. (माण.) देवतेचा भिडा।' -तुगा ३२८८. म्ह० तेलगीशीं रुसला अंधारांत बसला. स्थापनाविधि व त्यानंतर देवतेस करावयाचा भात, पोळधा, तेली तांचोळी-पुणव. तेली, तांबोळी ह्या जातीच्या आणि तेलच्या इ० पदार्थीचा नैवेदा. 'गोटथांना तेल शेंदूर लावून त्याच इतर हलक्या जातीच्या टोकांस व्यापक संज्ञा; अडाणी बहुसं-दिवशीं रात्रीं तेलरांघा करतात.' -मसाप ४.४.२५८. • वण-न. ख्याक लोक; इलके, अशिष्ट लोक. [तेली+तांबोळी ] तेलीरी-१ तेलफळ पहा. लप्नापूर्वीचा सोहाळा. 'जाहलें तेलवण मुहूतै। स्त्री. (सा.) तेलांत तळलेली पुरी, तेलची. [तेल+पुरी] तेस्या— अलंकार वाहिले समस्त । '-कथा ४.८.५५. २ (आगरी) विवाह वि. तु ब्रतु ब्रीत; चकचकणारा. झगझगीत; तुकतुकीत (रंग). २ समारंभांत छुपांत दिवे लावून नवरी अगर नवरा यांस ओवाळ- तेल्याबोर; घोडधाचा एक रंग ३ तेलाने लिप्त, मा ६ लेला: ते उकट. ण्याचा विधि. -बदलापुर ३९. ३ दैवज्ञ ब्राह्मणांत विवाहसमारंभांत [तेल ] ्क्रमाईत-तेलिया कुमाईत पहा. ्खार, टाइण-विडयाच्या पानाला भोंक पाइन तें डोक्यावर धरून त्यांतून खार-पु. एक क्षार. याला चौकीचा टाकणखार असेंहि म्हणतात. मुलीवर तेल पाडण्याचा विधि. -वदलापूर २३६. तेलवण तेलंग-पु. तेलंगण अथवा आंध्रप्रांतांतील रहिवासी. मुख्यत्वें-काढणें, घारुणें-(ल.) चांगला मार देणें; कुटणें. •धरी- करून तेथील ब्राह्मण; तेलंगी. | सं. त्रिकलिंग-तिलंग-तिलिंग की. तेलची पहा. 'घाऱ्या पुऱ्या तेलवऱ्या विदग्धा।' —सारुह असा अपंत्रश होऊन पुन्हां त्रिलिंग असे अपूर्व संस्कृत हृप] ६.७८.० चात-स्त्री. दिव्यांत तेल घालणे, वाती करणे, दिवे पुसणें तेलंगण-न. अर्वाचीन आंध्र देश; तेलगू भाषाप्रांत. तेलंगण हें नांव

जाण। ' -अफला ५७. २ कणकेंत तेलिमठाचें मोहन घालुन इ० दिवे लावण्याच्या पूर्वीची तयारी. ० वात करणें -१ दिवाबत्ती त्याची तळलेली पुरी. -गृशि १.३९५. •तचा-पु. तळण्याचा करणे. २ दिन्यांमध्ये तेल व वाती घालणे; दिवे पुसर्णे. •धात तवा; हा पितळीप्रमाण असतो. ॰तावन-स्त्री. (ना.) कढई. घाळणें-(बावकी) (दर शनिवारी मास्तीस) तेल व वात तेथें ॰तिमण-न. तिमण पहा. ॰तूप घाळणें-(बायकी) लग्न असलेल्या दिन्यांत नेऊन घालणें व दिवा लावणें. ॰शिया-पु. झाल्यावर पहिलीं पांच वर्षे संकांतीच्या दिवशीं तेल, तप, तिळ- (नाविक) मोठमोठया माशांपासून काढलेळे एक साधारण तेल. नेऊन देण्याची किया. • तूप निरांजन-(गो.) तल गेरुं तूप गेरुं जमाबंदीच्या हिशोबांत या शब्दाबद्दल तुस्ता शिपा येवढाच शब्द पट्टी, वर्गणी. ॰धार-स्नी. पाटलाला वर्गेरे देण्याकरितां गांवच्या तेल. [तेल+शुभ+रात्र] ॰स्टाण-साण-स्नी. तेलाची घाण.

मुसलमानांनीं रूढ केलें; याचें मूळचें नांव त्रिलिंग (तीन ज्योति-िंगें असणारा प्रदेश ) असे आहे. [सं. त्रिलिंग-तैलंग] तेलंग-भट-पु. १ तेलंगणांतील ब्राह्मण; तेलंगी ब्राह्मण. २ (तेलंगी भिक्षेकरी ब्राह्मण कांहीं मिळाल्याशिवाय घरांतून जात नाहींत यावह्न ल.) भोजनसमारंभांत आगंतुकी करणारा, विकट, लोचट माणूस. तें हंगा-पु. तेहंगणांतील मनुष्यः, तेलगू माणूस. [तेलंग] •शिसवा-पु. (राजा.) अतिशय काळ्या जातीचे शिसवी लांकुड. तेलंगी-वि. १ तेलंगणांतील लोकांसंबंधीं ( चाली, रीति, पेहराव, भाषा ६० ). २ तेलंगणांतला ( माणुस ). ३ मांगांची एक पोटजात; ही खानदेशांत आढळते. -अस्पृ ४७-४८. ॰कानडी-एक जात, ही अहमदनगर जिल्ह्यांत आको हैं डांगणांत आहे.

तेलंगी—स्त्री. (बे.) कुत्र्याची टोपी. [का. तेलगी] तेलघोसाळे—न. घोसाळीचे फळ.

तेल्लाप — वि.(चांभार धंदा) गाय, महैस यांची चरबी लावुन कमविलेलें (कातहें ).

तेलदोडका-पु. (ना.) घोसाळें. तेल घोसाळें पहा.

तेलभुगी—स्नी. रायवळ वाळलेल्या अनघड लांकडाला लाग-णारी एक मुंगीची जात. ही लहान व काळसर असून कडकड्डन ताहे ] ॰ पासून-किवि. त्या वेळेपासून. चावते. ' मुंगी तेलमुंगी डास देशी।' -दा ३.७.६.

तेलयांब-पु. (गो ) मोठा नळा; ढापा; आढवावरचें कौल. [पोर्तु.]

तेली-पु. माशाची एक जात. -गृशि २.४७.

तेलीचे झाड-लांकुड--न. माकडीचे झाड पहा.

तेल्या--पु. १ खरबुजावरील एक रोग; याने वेलावर बारीक कीड उत्पन्न होते व वेल वाळतो. -कृषि ५७३. २ जोंधळयावर ' तेहवेळीं कुचपर्वताचां घाटीं। ओक्रपतां डोळें जालें आयेतटीं।' पडणारा चिकोटा रोग. -कृषि १७०. [ हिं. ]

तब--पु. गूळ, साखर, मेण इ०कांस सुटणारा दव, पाझर; चिकी. २ अशा प्रकारच्या पदार्थाचा स्नाव; घाम अथवा घाम येणें. (गो.) तेव. [सं. तेम] तेवट-वि. (राजा.) अंगीं फार तेव असणारा; वितळणारा; पाझरणारा (साखर, गुळ इ० पदार्थ). [तेव]

तेयशी - स्नी. एक प्रकारचे झाड. ह्यांतून दुधासारखा चीक निघतो, दुधाणी पहा.

तेवडा-वि. १ तितका; तितका मोठा. २ तितका पुष्कळ. याच्या उलट जेवढा. एवढा पहा. [सं. तावत्; प्रा. तेवड ] तेध-ढाला-मि. तेवढा. तेवर्देच सई-(न.) तेवर्देच खरें; तेवर्देच [हि.] प्ररे !

तेवर्णे—अिक्त. ( दिवा ) जळणें; प्रदीप्त होणें; लागेंगे; जळत [सं. तेजन]

तेवर्ण-कि. (राजा.) (गूळ, साखर इ० कांनीं) तेवानें युक्त होणें; पाझरणें; पाघळणें. [सं. तिम्=ओलें होणें-तेम]

तेवसू --- वि. ( नंदभाषा ) नऊ. ' ह्या लुगडचाचा भाव तेवस आहे. '

तेवी(घि)--किवि. (काव्य) तसा; त्या जातीचा; तशा प्रकारचा. याच्या उलट जेवी. 'तेर्विमी म्हणौनि प्रपंचीं । जिहीं बुडी दिधली कृतनिश्वयाची।' - ज्ञा ९.१५०. [सं. तथा; प्रा. तेवँ]

तेवीस-वि. २३ संख्या. सि. त्रयोविंशति: प्रा. तिवीस:हि. तेवीस ]

तेव्हडा--वि. तेवढा पहा. 'आमोलेयांचेआं दळभीडा। पुरतां हातिये के केचा तेव्हडा। '-शिशु ८८०.

तेख्द्रन---न. (चांभारी धंदा) चामडें मुरविण्यासाठीं जमी-नींत पुरलेला पाण्याचा रांजण.

ते अ(हे) ळीं --- किवि. त्या वेळीं. (गो.) तेवोळचा. 'तेव्हळीं सर्वद्वराओं श्रीचक-पाणी। धर्म लागौनि श्रीचरणीं। '-शिश ७३०, [तेवळीं]

तेव्हां -- किवि. १ त्या वेळेस. २ त्या अथी. [सं. तदा; प्रा.

तेष-षी--तैष=षी पहा.

तेसणा-ना-वि. तेवढाः तितकाः, तसा. ' अवधारा आवेडे तेसणा धुंधुरु। परि महातेजीं न मिखें काय करूं। ' - ज्ञा ९.९. 'तेसर्नीचि गोवळखें।'-दाव १०४.

तेस्ता—अ. (कु.) त्वा दिवशीं.

तेह-सना. त्या. [ सं. तत् ] • येळीं-क्रिवि. त्यावेळी: तेव्हां. –िशिशु ५६०.

तेह, तेहट, तेहणें, तेहे, तेहेणें—तेव, तेवट, तेवणें इ॰ पहा. तेहीं—सना. (काव्य) त्यांनीं; त्यांहीं. 'मग आणिक उप-चार केला तेहीं। तो सांगिजैल आतां। '--शिशु ७७२. | सं. ततः म. ते+हीं=तृतीया विभक्तीचा प्रत्यय ]

तेहे(ह)तास-वि. ३३; तेतीस पहा. [सं. त्रयह्मिशत्] **ंकोटी देव-पुअन.** तेतीस कोटि देव पहा. ८ वसु, ११ रुद्ध, १२ भादित्य, प्रजापति व वषट्कार मिळ्न.

तेहेवार-पु. (बडोरें) सण, सुटीचा दिवस. ' तेहेवार उत्सव व वार्षिक सनाबद्दल ... ' --कारकुनांच्या कर्तेच्यासंबंधीं नियम ५.

ते अर्चे -- किवि. (गो.) टेहळणे पडा.

तें -- किवि. (काव्य) १ तेव्हां; त्या वेळेस; तईं. 'कें मज राहणें, ठेवणें. 'माझे राउळीं तेविला लांबण दिवा।' -वसा २८. मुच्छी येत्ये, ब्रग्नांड अमतमेचि तैं कोंदे।' -मोकर्ण ५३५. ३ तरी. 'हा न पुसता है गोठी। तरि देवो सोडिते कां गांठी। तें कैसेनि

आम्हां भेटी। परमार्थेसी। ' --माह्मा १७.४२८. ? [सं. तदा; प्रा. तइ ] •लागू-क्रिवि. तंव्हांपासून. ' तैंलागु आम्हां आणि डुडुळां थोर वैर।' -पंच ३.११. ब्ह्रन-क्रिनि. तेव्हांपासून; तेथून.

तेख-खी-तेष-षी पहा.

तैज्ञस-वि. तेजस्वी; सतेज; प्रकाशणारा; भव्य. [सं.]

तैज्ञल-वि. तेजतत्त्वयुक्त. 'जागृती विश्व अभिमानी। दोनी जाती मावळोनी। तेव्हां मिथ्या प्रपंच स्वप्नीं। तेजस अभिमानी विस्तारी। '-एभा २८.६९

करण. [सं.]

तैनात—स्री. १ लष्करी अधिकार; लष्करावरील हुकमत. २ रोजमुरा; पगार; नेमणुक. ६ ताबा; हवाला; दिस्मत; काळजी; बरदास्त; व्यवस्था. ४ हुकुमत; दाब; अधिकार. (बस्तु, व्यव-हार, माणसे यांवर). ५ सेवा; चाकरी; नोकरी. ' बाजीरावानें त्या श्चर शिपायास आपल्या तैनातींत घेतलें. ' ६ नेमणुक; सरंजाम. -वि. स्वाधीन. ' चार पागा त्या बाईच्या तैनात केल्या आहेत.' -मदवा १७७: [अर. तईनात] ०जाखता-पु. अनेक तैनाती लोकांच्या तैनातीच्या ठरावाची अनेक कलमें ज्यांत लिहिली आहेत असा कागद; तैनातीच्या नेमणुका ज्यांत नमूद आहेत ती वही, कीर्द. तैनार्ता-वि. १ घेतनी; पगारी; तैनात असलेला. २ ( एखाद्याच्या ) अधिकारांत, हकुमांत ठेवलेला; स्वाधीन केलेला; दुस-याच्या ताव्यांत दिन्नेली (सैन्याची तुकडी); सोपविलेला; हवार्जी केलेला; ताब्यांत दिलेका (एखाद्याच्या निर्वाहाकरिता-जिल्हा, शहर इ॰ ); तैनात केन्नेला. ३ मदतनीस; दुय्यम (वसुली-साठीं नेमलेला ). •फोज -स्नी. स्वतः च्या खर्चानें फोज ठेवून ती दुसऱ्याला लढाईच्या वेळीं वावयाचा शिरस्ता. लॉर्ड वेब्स्लीनें तुई पहा. वेशी संस्थानांकड्न ब्रिटिशांच्या हुकमतीखालीं संस्थानिकांच्या संरक्षणासाठीं त्यांच्या खर्चानें फौज ठेवविली ती. (इं.) सम् सिडियरी आर्मी.

तैनाल-न. म्यानाचे शेवटचें टोक; तहनाल पहा. तैयार-री, तैयारं:च्या मेखा-त्यार पहा.

[सं.] •िन्नज्ञ-न. ते ाच्या रंगानीं काढलेलें चित्र. (ई.) ऑइलपेंटिंग. [सं.] • एक-पाचित-वि. तेलामध्यें तळ्न केलेला (जिन्नस). • बुध्दि-की. कुशाय, तरतरीत बुद्धि; कांहीं एक विषयाचा यन्तिवित् अंश गृहीत झाला असतां त्या सर्व हाची वगैरे ) पृष्टी; गळपृष्टा; गळपृतास. [अर. तौक ] विषयाला व्यापगारी अशी बुद्धि (तेलाचा बिंदु पाण्यावर पडला असतानां तो पसरतो यावरून). -वि. अशा प्रकारच्या बुद्धीचा; फार स्वगभगवद्वेणु तोख गार्ने हो । ' -मोवन ४.२९. [सं. तोष ] विद्वान, हुवार. [सं. तैल+बुद्धि ] ॰ यंत्र-न. तेल वापरून त्या तोखणाय-स्त्री. (कु.) लाड; हौस; कौतुक. तोखण-िक्र. १ पासून शक्ति उत्पन्न करणारे यंत्र, इंजन. (इं.) ऑईल एंजिन. तोषणे पहा. २ वाखाणणे. -शर. तोखद-न तोषद: आनंददारी.

• **वाय्-**पु. कर्व आणि प्राण ह्यांच्या मिश्रणाने उत्पन्न होणारा **वायु**. (इं.) एथिलीन. तैलाभ्यंग-पु. शरीर तेलाने माखर्गे; स्नानापूर्वी अंगास तेल लावणे; न्हाणे. [ सं. ]

तैलंग--प्र. आंध्र प्रांत: तेलंग पहा. [सं.]

तैलंगण, तैलंगभट, तैलंगा, तैलंगी—तेलंगण इ० पहा. तैवज्ञ की. पानसुपारी आदरातिथ्य; सत्कार. [अर. तवाझ=सन्मान, आतिथ्य ] • खर्च-पु. पाहुण्यांना व भेटीस येणाऱ्या मंडळींना पानसपारी देण्यासाठीं, सत्कारासाठीं केलेला तैतिल - - ज्योतिषशास्त्रांतील बवादि करणांतील चवर्षे खर्च. 'तैवज खर्च श्रावणमासाचे उत्साहा बहल ' - वाडसमा 3.953.

> तैष-पु. त्वेष; रागाचा झटका; आवेश. [ सं. त्वेष; अर. तैशृ] तैषी-वि. अत्यंत त्वेष येण्याचा स्वभाव ज्याचा असा; रागीट; कोपिष्ट ( मनुष्य ).

> तैसा—वि. (काव्य) तसाः, त्यासारखाः, त्या प्रकारचाः, त्या मार्गाचा. 'सांग नोहं तो कुसुमचाप तैसा। ' -र ? -किवि. तसा; त्या प्रमाणें; त्यासारखा [ सं. तादृश; प्रा. तइस; म. तसा] तैक्ष्णय---न. १ तिखटपणाः, तीक्ष्णपणा. २ आवेश जोरः; कडकपणा ( उष्णता,स्वभाव यांचा ). ३ कुशायता ( बुद्धीची ). ४ कठोरपणा; कडकपणा ( भाषणांतील ). [ स. ]

तो-सनापु. तृतीयपुरुषी पुक्लिंगी सर्वनामार्चे एकतचन.

तों--किवि. १ तंव (-किवि.) पहा. ' आम्ही हें खाऊं न तों यार्वे। द्रव्य मेळऊन। '-दा ३.४.२५. २ (काव्य) तर. 'मज तो वाटे न गर्व बंधुरसा।' - मोकर्ण ६.३९. [सं. तावत्, तदा; प्रा. ताव, तो ]

तोई - स्त्री. सोन्याची अथवा रूप्याची जर, कलाबतः तोय.

तोक-पु. संतोप; तोख पहा. [ अर. तौक ]

मार्गी रडे जसा तोक। ' -मोरामंत्ररामायण, उत्तरकांड २४६. 'स्वतोक पितरा रुचे।' -केका ८५. [सं.]

तोकटं जाण-कि. (कु.) नुकसान होणे.

तो कडा-वि. १ आंखुड; कमी; कमी लांबीचा; अपुरा. २ (महानु.) थोडा; अल्प. 'तो तोकडेनि विषयसुखे मानसी। थोर पोळे।'-- ज्ञाप्र ७६६. [सं. स्तोक]

तोख-क-पु. कुत्र्याच्या वगैरे गळवांत घालवयाची ( लोखं-

तोख-पु. (काव्य.) संतोष; आनंद. 'जाणो राधेला दे

' भीष्माहि शिखंडी हें द्रुत अगदद्वय तुम्हांसि तोखद हो। '-मोभीष्म ३.१४. तोखणी-स्री. (गो.) वास्ताणणी. तोखंबचं-क्रि. (गो.) [का.; ता.] आनंद पावर्षे.

कर्णभूषणांस लाविलेला मोत्यांचा घोंस, श्रुपका; मोत्यांचें भोकर; कानांतील अलंकार: लोलक. 'तंव बासींगाचीं तोंगलें झळफळितें श्रीनेत्रांवरि येति। ' -ऋ १३७. 'कार्नी तोंगलें बरवीं शोभती। ' —वसा ३५. िका. तोंग्र=लोंबणें: तोंगल=झबका ो ० बाळो−स्त्री. भोकरबाळी: स्त्रियांच्या कानांतील झबकेदार दागिना.

तांगळ---५. श्रीमंत मनुष्य. --शर.

तींच---की. (गो.) चौंच; टोंच. [सं. चंच]

तोटक-न. एका वृत्ताचे नांव. याच्या चरणांत वारा अक्षरे व स, स, स, स असे चार गण असतात. [ सं. त्रोटक; हि. ]

तोटका-गा-पु. तोडगा पहा. ' मंत्र मोहर तोटके सिद्धि। नाना बल्ली नाना औषधी।' –दा ४.१.२२.

तोटका-वि. आंखुड; तोकडा पहा.

तोटका-पु. (कों. कु.) देवी ( अंगावर येणा-या ). [तोडगा] तोटके करी-प. देवी काढणारा: देवी याव्या म्हणून शरीरावर तोडगा करणारा. -वि. १ देवी टोंचलेला (माणुस ). २ पैशाचिक बाधा होऊं नये म्हणून मंत्रतंत्र, जपजाप्य इ० करणारा; तोडगा पहा.

तोट(ठ)रा-पु. १ बकुळीचीं फळें, डाळें इ० रक्ष पदार्थ खाल्याने घशाखालीं तो पदार्थ न उतरेल अशी होणारी अवस्था: किंवा घशाला कोरड पडुन गिळण्यास होणारा प्रतिवंध. (कि॰ बसर्णे: लागणें ). २ (भात इ॰ ची) लोंबी अगदीं पूर्णदशेस येणें; कणसाची पकदशा. (कि॰ येंगे). भात तोठ-यास आहें.

तोटा-पु. १ हानिः, नुकसान. २ कमतरताः, उणीवः, न्यूनता. ( कि॰ बसर्गे; लागर्गे ). 'न पड़ो भव्या धार्मी तोटा त्याच्या म्हणे ग्रुभ व्याधा मी।'—मोकृष्ण ४७.४८. [सं. त्रुट्; म. तुटणें ] •पट्टी-स्नी. वसुलाची तुट भह्नन काढण्याकरितां बसविलेली जास्त पटी. • रोटा-प. (सामा.) तृट, नुकसान; हानि; खराबी. 'तोटा-रोटा करून मी दिवस काढतों. ' [तोटा द्वि.] तोट**धाची बाध**-की. नुकसानी ने काम; नुकसान होईल असा व्यवहार, काम, वस्तु.

तोटा-पु. १ (खा.) ज्वारीचे ताट. २ काडतूस. ३ बाण ( उडविण्याच्या दाह्या ).

तोटी---की. १ कारंजें, मोरी, झारी इ०कांस उदकाची बारीक भार पडावी म्हणून लाविलेली बारीक छिद्राची नळी: नळ. २ चिळकांडी; धार. ३ (गो.) झारी. ४ (मुद्रण.) ह्रळ ओतण्याचा साचा किंवा मूस. [का. तोट्यु=बॉड?]

वागिना. –गुजा १२६.

शको. ४. २०

तोट्टी--स्री. (तंजा.) १ टांकी; कुंडी. २ पोहरा; बादली.

तोठरा—पु. तोटरा पहा.

तोड-की. १ इच्छेप्रमाणें होईनासे झालेलें कार्य इच्छेप्रमाणें होण्याकरितां काढलेली युक्तिः, तडजोडः, समेट. (क्रि॰ पाडणें, तोडीवर येणें ). २ उपाय: क्लुप्ति: कल्पना: तजवीज: युक्ति: शक्ल; गृढ सोडविण्याकरितां काढलेला मार्ग, उलगडा. (कि॰ पाडणें ). 'तो पंचवीस म्हणतो, तम्ही वीस म्हणतां, सरासरी बावीसांवर तोड पाडा. ' ३ सर्वोत्कृष्ट, सरस कल्पना, शोध; अपूर्व कृत्य: वरचढपणा ' ह्या चमत्कारिक यंत्रावर कोण्ही तोड करील काय ! ' ' हा गर्वई त्याच्या ध्रुवपदावर तोड करील. ' ४ अभाव-णीच्या अर्धेलीचा खोताच्या वहीमध्यें मांडलेला हिरोब. तोड व थळ ह्या दोन शब्दांमध्यें अर्थदृष्ट्या फरक आहे. पहिल्याचा अर्थ हिरोब असा आहे व दुसऱ्याचा अर्थ प्रत्यक्ष मोजलेली रक्कम असा होतो. प्रथम पिकाची अर्धेल अंदाजाने धरून वहींत मांड-ण्यांत येते नंतर खोत व कळ यांच्या परस्पर संमतीने प्रत्यक्ष वसल किती घ्यावा है ठरविण्यांत येते, याप्रमाणे ठरलेला करार. व ठरविरेला वसूल. ५ एका बाजूने घडलेला, साफ केलेला घोंडा: एकांगी चौरस दगड; इमारतीस लागणाऱ्या दगडाचा एक प्रकार. ह्याचे मागील तोंड पुढच्या तोंडापेक्षां सुमारें चार इंच कमी असतें. हा एका बाजुर्ने साफ व घडीव असतो. 'चबुतरे अगर ओटे तोडीच्या दगडाचे बांधतात.' -भू १. ६ ( मह्नविद्या ) आपल्यावर केलेल्या डावाचा प्रतिकार, त्याविरुद्ध करावयाची किया, युक्ति. ७ लांकुड इ०. तो डण्याकरितां त्यांत कुऱ्हाड इ०नीं छेद करितात, घाव मारतात ती. ' त्या लांकडास वीतभर तोड घेतल्यावांचन तें तटणार नाहीं.' ८ लांकडाचा, दोरीचा वगैरे तोडलेला तुकडा: तोडणी. ९ बांब्चे नळकांडें. -बदलापूर १३३. १० एक बदललेली चाल ( लावणी इ॰च्या कडव्यांतून रूढ); पद म्हणण्याची वेगळी धाटणी. [सं. तड्=तोडणें; प्रा. तोड ] करणें-मात करणें; पुढें जाणें. 'पुढें कित्येकांनी यावरही तोड करण्याचे मनांत आणहें. ' – नि ८. तोडीवर घेण-समेट करणें; तोड पाडणें. तोडीस नेण-वादां-तील मुद्यांचा निकाल लावर्गे. तोडीस तोड देणें-डावावरडाव करणें.

तोड-की. १ (व्यापक) (एकसारखा, समान) डौल: आकार: प्रकार; मान; माप; सांचा; मूस. ' ह्या तोडीचा घोडा कोठें नाहीं. ' २ जोड, बरोबरी करणारी व्यक्ति, वस्तु ६० 'हा बैल त्या बैलाची तोड आहे. ' [का. तोडु=जोडी, सारखेपणा ]

तोड - की. (तंजा.) कोंदण केलेलीं हिऱ्याचीं कुडी. [का.:ता.] तोड--न्नी. (ना.) (सोंगटयाच्या खेळांत) पहिल्यांदा शत्रूची तोटी--की. मारवाडी, बोहरी क्रियांच्या कानांतीस एक सोंगटी विशिष्ट प्रकारें मारून आपल्या सोंगटण घरांत जावयास मार्ग करतात ती. (कर.) तोडी. [ तोडणें ]

णारा इसस पाण्यावर फार तोड करतो. '

यव, मुख; वदन; तुंड. २ चेह्रा; हनुवटीपासून डोक्यापर्यंत मनास वाईट वाटल्यामुळें ) निराशेची, लाजेल्पणाची मुद्रा धारण मस्तकाचा दर्शनी भाग. ३ (सामा.) (एखाद्या वस्तूचा) दर्शनी करणें. •घाळणें-(दोधे बोळत असता तिसऱ्यानें) संबंध नसतां भागः, पुढचा-अग्रभागः, समोरील अंग. या ओक्स्याच्या तोंडी मध्येच बोलणे. ० घ्रेजन येणे-एखाद्याने एखाद्यावर सोंपविलेले मात्र चांगल्या चांगल्या पेंढ्या घातल्या आहेत. ' ४ ( फोड, गर्व काम न करतां त्यानें तसेंच परत थेंगे. 'असे सर्वानीं न करावें. जो इ० कांचा ) छिद्र पडावयाजोगा, छिद्रासारखा भाग; व्रणाचे मुखा मामलेदार असे करून तोंड घेऊन येईल त्याचे मुखावलोकन न यांतुनच पुढें पू, लस इ० वाहतात. ५ ( कुपी, तंपेली, लोटी इ० करितां फिरोन सेवा न सांगतां त्यास घरींच वसवावें. ' -मराआ कांचें ) पदार्थ आंत घालावयांचें भोंक; द्वार; मार्ग; मुख. ६ २९. ०घेण-१ बोंबल्प्त सुटण; ताशेरा झाडणें; बोंबलपटी करणें. (एखाद्या विषयांत, शास्त्रांत, गांवांत, देशांत, घरांत) शिरकाव २ तोंडांतून लाल गळावी म्हणून पारा इ० तोंड आणणारी होण्याचा मार्गः प्रवेशद्वार. 'ह्या घराचे तोंड उत्तरेस आहे.' ७ (ल.) औषधे घेणे. तोंड देणे पहा. ' मी वैद्याकडून तोंड घतले आहे. ' गुरुकिही, उदा॰ 'एखाद्या प्रांताचे, देशाचे किला है तोंड होय.' तोंडचा-वि. १ विरुद्ध, उलट दिशेचा; समोरून येणारा (वारा, 'ब्याकरण भाषेचें तोंड होय.' ८ (वारा इ॰कांची) दिशा: बाज. ९ अन. भरती इ॰). २ ज्याची कर्तबगारी केवळ तोंडांतच. बोल-भैर्य, दम: उमेद: एखारें कार्य करण्याविषयींची न्यायत: योग्यता. ण्यांतच आहे, क्रियेंत विसन येत नाहीं असा. 'तोंडचा शिपाई-**१० एखाद्या पदार्थाचे प्रहण किंवा त्या पदार्थाचा एखाद्या कार्याकडे कारकृत-सुप्रण-खवरदार.'३ तोंडाने सांगित**छेला, निवदन केलेला; विनियोग इ० कांचा आरंभ त्या पदार्थाच्या ज्या भागाकडून करि- तोंडी केलेला (न्यवहार, हिशंब, पुरावा इ०). याच्या उलट लेखी. तात तो भाग. 'भाकरीस जिकडून म्हटलें तिकडून तोंड आहे.' ११ तांडचा, तीडींचा घास काढण-हिरून घेंज-१ (एखा-(युद्ध, वादविवाद इ॰कांसारख्या गोर्धीची) प्रारंभद्शा. 'वादास आतां | याची) अगदीं आटोक्यात आलेली वस्त, पदरीं पडावयास आलेला कुठें तोंड लागलें. ' १२ (सोनारी धंदा) हातोडयाच्या सगळ्यांत लाभ हिसकावृन धेगें. २ ( एखायाच्या ) अन्नावर पाणी पाडणें; खालच्या बाजुस अडिश्रीच्या वुडासारखा जो भाग असतो तो यानें ठोकलेला जिन्नस सारखा करून घेतात. १३ (सोनारी घंदा) घांस देण-(ल.) (एखाद्यास) अितशय प्रेमानें, ममतेनें वाग-कांबीस गोल आकार देतांनां तिचीं टोंकें नेथे जुळतात तो भाग. विणें; प्रसंगविशेषीं आपण उपाशी राहन दुस-यास खावयास देणें. १४ ( वृद्धिवळें ) डाव सुरू करण्याचा प्रकार, मोहरा. 'वजीराच्या तांडचा गोड आणि हातचा जड-बोलण्यांत गोड व अघळ-प्याचार्चे तोंड. '[सं. तंड; प्रा. तोंड] (वाप्र.) अवादोवर्णे, पघळ, पण प्रत्यक्ष पैशाची मदत करण्यांत पूज्य तींडचा चतर-सांभाळणे, आंबरणे-जपुन बोलगः, बोलण्याला आळा घालणे; वि. बोलण्यांत पटाईतः, वाकपटु. तींडचा जार-पु. नुकत्याच अमर्याद भाषण, अभक्ष्यमक्षण यांपासून निवृत्त होणें. • आणणें - जन्मलेल्या मुलाच्या तोंडातील फेंस; चिकटा; ओंठावरचा जार: (आटयापाटयांचा खेळ) शेवटची पाटी खेळून जाऊन पुन्हां एक जन्मप्रसंगींचा तोंडावरचा पातळ पापुदा ( विशेषतः तुझ्या,त्याच्या एक खेळत येंगे, पाणी आणणें, लोण आणणें. • आंबट कर जें— तोंडाचा जार वाळला नाहीं. =तूं, तो अजून केवळ बालक (एखाद्यानें) असंतुष्ट, निराशायुक्त मुद्रा धारण करणें. तींड आहेस. अशा वाक्यांत उपयोग). तींडचा नीट-वि. १ बोलन आहे की तोबरा-खादाड किंवा बडबडया माणसास उद्देशन भला, चांगला; बोलकाचालका; सौजन्ययुक्त. २ युक्तायुक्त विचार वापरावयाचा, 'किती खातोस '' किती बोलतोस ' या अर्थाचा करून बोलणारा. ३ हजरजवाबी; अस्खलित बोलणारा. तौडचा वाकप्रचार. •उतरणें-( निराशा, आजार इ॰कांनीं ) चेहरा म्लान फटकळ-वि. शिवराळ; उघडतोंड्या; अश्लील, शिवराळ भाषण होणें, सुकर्णे, फिका पडणें, निस्तेज होणें. •उष्टें करणें-(अन्नाचा) करणारा. तींडचा रागीट-वि. जहाल, तिखट; कडक भाषण एखादा-दुसरा घांस, एक दोन घांस खाणें; जेवणाचे नुसर्ते नांव करणें. करणारा. तांडचा दिानळ-वि. १ इष्कबाज, फंदी म्हणून नांव •कर्णां—बडबड, वटवट, वकबक करणें; उद्धटपणार्ने, निर्लज्ज- मिळविण्याची इच्छा करणारा; स्त्रियांची खोटी खुपमस्करी पणानें बोलगें. •कहन बोलगें-निर्लज्जपणें, आपला (लहान ) करणारा; स्त्रियांच्या कृपेची खोटीच फुशारकी मारणारा. २ निर्गल दर्जा सोइन बोल्पें. •कान्त्र करणें-(उप.) एखादा ठपका, व अश्टील भाषण करणारा; शिवराळ. तोंड(डा)ची गोष्ट-की. तोहमत अंगावर आल्यामुळ निघून, पळून, निसदून जाणै; हातावर सहजसाध्य, अतिशय सोपी गोष्ट, काम. 'वाघ मारणें तोंडची तरी देंगें, दशीस न पड़ेंगें ( केव्हां केव्हां तांड हा शब्द वगळला गोष्ट नव्हे.' तांड चुकवियों-हातून एखादा अपराध घडला असतां

तोड-पु. (ना.) अनावर इच्छा; लगट. 'तापानें फणफण- तरी चालतो. जसें:- त्यांनीं काळें केलें). •गोड करणें-? (एखाद्याला) लांच देणें; खूष करणें. २ मेजवानी देणें: गोड तींड-न. १ ज्याने खातां व बोलतां येतें तो शरीराचा अव- खावयास घालेंगे. •गोरें मोरें करणें-(कोणी रागें भरल्यामुळें, अन्नांत माती कालविणें; पोटावर पाय देणें. तोंडचा-तोंडींचा

कोणी रागें भरेल या भीतीनें, काम वगैर टाळण्यासाठीं चुकारतट्टू- शक्ति आजार वगैर कारणांमुळें नाहींशी होणें. 'त्याच तोंड धरलें •चे **तोंडीं**-क्रिवि. प्रत्यक्षाप्रत्यक्षः, तोंडानें; बोला-चालीन. • चे तोंडीं व्यवहार-केवल तोंडानें बोलन, बोलाचा-लीनें झालेला, होणारा व्यवहार, धंदा, याच्या उलट लेखी व्यव-हार. •चे पायचे-न. (कों.) गुरांच्या तोंडास व पायांस होणारा रोग. • चे हिरोब-पुअव. कागदांवर आंकडमोड न करितां मनां-तल्यामनांत कांहीं आडाख्यांच्या मदतीनें करावयाचे हिरोब. तोंडचें, तोंडावरचें पाणी पळणें; उडणें. तोंड कोरडें पहर्ण-१ (भीतीमुळें) चेहरा फिका पहणें: बावरून, घाबरून जाणें. २ (भीति इ॰ कांमुळें ) तोंडांतील ओलावा नाहींसा होणें. तोंड टाक्रण-टाक्न बोल्लॉ-१ (क्रोधावेशानें) अप शब्दांचा वर्षाव करणें: निर्भर्त्सना करून वोलणें: खरडपट्टी काढणें: अद्वातद्वा बोलणे. ' तुं नोकर-माणसांवर उगीच तोंड टाकरेंस. ' २ (घोडा इ॰जनावरानें) चावण्यासाठीं तोंड पुढें करणें. 'ह्या घोडचाला तोंड टाकण्याची भारी खोड आहे. ती घालविली पाहिजे. • ठेचणारा-फाडणारा-वि. (एखाया) उद्धर, बडबड्या माण-सास गप्प बसविण्याची हातोटी ज्यास साधली आहे असा: उहामपणानें, गर्वानें बोलणाऱ्या व्यक्तीस रोखटोक उत्तर देखन चप बसविणारा. [तोंड+ठेचणें ] •तोडणें-(ना.) एखादी वस्तु मिळ-विण्याकरिता एखाद्याच्या पाठीस लागणे, त्याच्यापढे तोंड वेगा-डणें. ॰द्रासर्णे-लांचलचपत देऊन ( एखाद्याचें ) तोंड बंद करणें: (एखाद्यास) वश करणें; गप्प करणें. ॰दाखणारा-वि. लांच देउन (एखाद्या) प्रतिकल व्यक्तीस वळविणारा: गप्प बसविणारा. [ तोंड+ दाबणं=बंद करणें ] ॰दाबी-स्त्री. (एखाद्यानें ) ग्रुप्त बातमी फोइं नये म्हणून, प्रतिकृल बोलूं नये र णून (त्यास) लांच देउन त्याचें तोंड दावण्याची, वश करण्या क्रिया, 'तो गांवकाम-गारांची तोंडदाबी करतो. '-गुजा २१. [तोंड+दाबेंग = बंद करणें ] • दिस्र जै-एखाद्याची केलेली निर्ह्भर्त्सना दुसरी बाजू न ज्याची निर्भत्सेना केली असेल त्याचे वर्तन सधारण्याची आशा त्याचे तोंड फिरेल ह्याचा नेम नाहीं. ' • फिर विर्णे-१ तोंडाची नसर्णें ). ' मी तुला रागें भरलों म्हणजे माझें तोंड मात्र दिसेल, पण तुं आपला आहं तसाच राहणार ' वेर्को-१ पारा वगैरे रागावला म्हणजे तुमच्यावर देखील तोंड फिरवावयाला कचर-वेऊन तोंडाच्या आंतील त्वचा सुजविण; तोंड आणविणें. 'वैद्य- णार नाहीं.' ३ (वितळत असलेला किंवा तापविला जात अस-बोवा म्हणाले की त्याला तोंड दिलें आहे. ' २ सैन्याच्या लेला धातु इ० कार्ने ) रंगामध्ये फरक दाखविणें, रंग पाल-अप्रभागीं राहून शत्रवर हुला करणें ३ (एखायाचा) प्रतिपक्षी टणें. 'ह्या तांब्यानें अद्याप तोंड फिरविलें नाहीं, आणखी पुष्कळ होऊन राहणें; लढावयाला सिद्ध होणें. ४ (आटयापाटयांचा खेल, आंच दिली पाहिजे. ' ४ दुसऱ्या दिशेकडे पाहणें; विशिष्ट गोष्टी-शेवटची पाटी खेळून परत येणाऱ्या गडशाकडे पाटी धरणारानें कडे लक्ष्य न देतां इतर गोर्शिकडे प्रवृत्ति दाखिवणें. ५ गतीची दिशा तोंड फिरविणें. ५ एखाद्या गोष्टीला न भितां तींतून धैर्याने पार बदलणें; दुसऱ्या दिशेला, माघारें वळणें. ० प्रहाणें-१ थंडीमळें

पणाने एखायापासून आपले तोंड छपविणें, दशीस न पडणें; छपून आहे, त्याला चमच्याचमच्याने दृध पाजावें लागतें. ' २ ( एखा-द्याची) बोलण्याची शक्ति नाहींशी करेंगे. ३ (एखाद्याला आपल्या) तावडीत, कबजांत आणण. 'मी त्याचें तोंड धरलें आहे. तो आतां काय करणार!' •धुवृत येण-(उप.) एखादाची विनंति कधीं हि मान्य दोणार नाहीं असे म्हणून फेटाळन लावतांना योजण्याचा तिरस्कारदर्शक वाक्प्रचार. ॰निपटणें-( आजार, उपवास इ॰ कारणांमुळे एखाद्याचे ) गाल खोल जाणे, चेहरा मुक्रणे. 'महिनाभर हें मूल तापानें आजारी होतें, त्याचें तोंड पहा कसें निपटलें आहे तें. ' •पडणें-१ सुखात होणें. ' लढाईस तोंड पहलें. ' २ (गर्व्यु इ०कांस) छिद्र पडणें; फुटणें; वाहूं लागणें. **ंपसरणें-चेंगाड**णें-१ खित्रपणाची, केविलवाणी मुद्रा धारण करणे. २ हीनदीनपणाने याचना करणे. ०पाश्रस्ट णां-१ न बोला-वयाची गोष्ट कोणाएकापाशीं बोल्पन टाकणें; बडबडणें. २ ( ल. ) ग्रप्त गोष्ट बाहर फोडणें, फुटुं देणें. ॰ पाडणें-एखार्दे कोडें सोड-विण्यास, वेढा फोडण्यास प्रारंभ करणे; भांडणास सुरवात करणें. •पाहर्ण-१ (एखाद्याच्या ) आश्रयाची, मदतीची अपेक्षा कहन असर्गे. 'आम्ही पडलों गरीव, म्हणून आम्हांला सावकाराची तोंडें पाहण्याची पाळी वारंवार येते.' २ ( एखाद्यानें ) स्वतःच्या शक्तीचा, कर्तृत्वाचा अजमास करणें. 'तुं असे करीन म्हणतोस, पण आधीं आपलें तोंड पहा ! ' ३ बोलणाराचें भाषण नुसतें एकर्णे, पण त्याने सांगितलेले करावयास किंवा केलेला बोध अनु-सरावयास प्रशृत्त न होतां स्वस्थ बसून राहुणें. 'म्हणती हाणा, मारा, पाडा, घ्या, काथ पाहतां तींडा। ' -मोद्रोण ३.१२५. •पाहात-बसणे-काय करावें, कर्से करावें या विवंचनेंत असणें. • पिटणे-बडबड करणें. 'पश्चिमद्वारींचें कवाड । सदा वाऱ्यानें करी खडखड। तैशी न करी बडबड। तृथा तोंड पिटीना।' -एमा १०.२३१. • फिरणें-१ आजाराने, पदार्थाच्या अधिक सेवनानें तोंडाची रुची नाहींशी होणें; तोंड वाईट होणें. २ तोंडांतन कळतां लोकांच्या नजरेस येणें व आपणच वाईट ठरणें (पण शिब्यांचा वर्षाव होऊं लागणें. 'तो रागावला म्हणजे कोणावर चव नाहींशी करणें. २ शिल्यांचा वर्षाव करीत सुटणें. 'तो पडण्याची तयारी टेवर्णे. ॰धरणें-१ अन्नसेवन करण्याची तोंडाची तोंडाची बाह्य स्वचा खरखरीत होणें, भेगलणें. ३ (एखाद्याची )

फजिती उडणें: पत नाहींशी होणें: नाचकी होणें: अभिमान विळ तसेंच ठेवणें. २ याचना करण्यासाठीं तोंड उघडणें, वेंगाडणें. गिलत होण्याजोगा अपमान. शिक्षा इत्यादि होणें. •बंद •वासन एडणें-शक्तीच्या क्षीणतेमळें. उत्साह. तेज. वगैरे नष्ट कर जा-१ जीम आवरणे; जपून बोल्णे. २ (एखाद्याला) लांच झाल्यामुळें, गतप्राण झाल्यामुळें आ पसहन पडणे. 'तो पडला देखन गप्प बसविणे, वश करून घेणे, •बंदासर राखणे- सिंहनिहतमत्तद्विपसाचि तोंड वासन । '-मोगदा ५.२५, •सासन खाण्याला दिवा बोलण्याला आळा घालेंगे. 'तं आपलें तोंड बंदावर राखिलें नाहींस तर अजीर्णानें आजारी पडशील. ' •वांधरी-लांच देउन (एखायाचे) तोंड बंद करणें; ( एखायानें ) ग्रुप्त गोष्ट फोडूं नये म्हणून पैसे देऊन त्यास गप्प बसविणें. (काव्य) (एखाद्यास) वेडावून दाखविण्यासाठीं त्याच्यापढें तोंड (बहुधां निषधार्थी प्रयोग). 'तुरंगांतून सुद्गन आल्यावर त्यानें आज दोन वर्षात एकदांहि तोंड बाहेर काढलें नाहीं. ' २ फिरण्यासाठीं, कामकाजासाठी घराबाहेर पडणें. • बिघडणें-तोंड बेचव होणें: तोंडास अरुचि उत्पन्न होणें; विट्णें. - • भर-भरून बोल्जें-भीड, संकोच, भीति न धरतां मनमोकपळेणाने भरपर, अघळपघळ बोल्णे: दुसऱ्याचे आणि आपले समाधान व्हावयाजोगे अधलपघळ बोल्णे. अरून साखर घालणे-(एखादाचें) तोंड साखरेने भरणें; ( एखायाच्या ) कामिगरीबहल, विजयाबहल संतोषादाखल त्याचे तोंड साखरेने भरणें; ( एखाद्याच्या ) कामगिरीबद्दल गोड, भरपूर मोबदला देणें. •मागर्जे-( आटबापाटबांचा खेळ ) लोण घेऊन परत जातांना पाटीवरील गड्यास आपणाकडे तोंड फिर-विण्यास सांगणें. तोंड मागितल्यावर पाटीवरील गडी आपले तोंड फिरवितो त्यास 'तोंड देणें 'म्हणतात. •माज्ञण-१ मिष्टान्न खावयाची चटक लागल्याने साध्या पदार्थाबद्दल अरुचि उत्पन्न होणे. २ शिव्या देण्याची, फटकळपणानें बोलण्याची खोड लागणें. ॰मातीसारखें-शेणासारखें होणें-(आजारानें) तोंडाची चव नहींशी होणें: तोंड विटणें. फिरणें: अन्नेंद्रष होणें. •िमचकरें।--दांत, ओठ खाणें. •येणें-१ तोंडाच्या आंतल्या बाजुच्या त्वचेस फोड यंउन ती हुळहुळी होणें व लाळ गळूं लागणें. २ (कर.) लहान मुल बोलं लागणें. 'आमच्या मुलाला तोंड आलें आहे.'=तो बोलावयास लागला आहे. ॰ रंगिचिणें-१ विडा खाऊन औठ तांबडे लाल कहन घेणे. २ (ल.) (एखायाचे थोबाड) थोबाडींत माहन लाल-भडक कहन सोडणें. ॰लागणें-(लढाई, वादविवाद, अंगीकृत कार्य भडिमार सुह करणें; जीभ मोकळी सोडणें; (एखाद्याची) खरडपट्टी इ॰कांस ) सुरवात होणें. ' तेन्हां युद्धास तोंड लागलें. '-इमं २९०. ० साचर्गे-१ (वादनिवाद इ०कांस) मुरवात कर्णे. २ प्यावया- असा अन्नांत केलेला फेरबदल; अन्नांतील, खाण्यांतील फरक. बदल. साठी एखादें पेय ओंठाशीं नेणें. ३ ० वाईट कर ण-निराशेची तांडा वा बोबडा-वि. बोबडें बोलणारा; तोतरा. तांडाचा मुद्रा धारण करणे. • वाईट होणें- १ तोंड।वर निराशेची मुद्रा येणें मिठा-वि. गोडबोल्या; तोंडचा गोड पहा. तोंडाचा हरूका-२ (ताप इ॰ कांमुळें) तोंडास अरुचि येणें ॰ वांकांडें कर**ैं.-**१। वि. चुरचोंबडा; भडभड्या; विचार न करितां बोलणारा; फटकळ. वेडावून दाखिवणें. २ नापसंती दर्शविणें. ०थाजिवणें-एकसारखें तींडाचा हुका होणें-(व.) तोंड सुदून जाणें तींडाची बोरुत मुटण; निरर्थक बडबड करण; बकबकण; वटवट करणे; भांडण चुंबळ-स्त्री. दुसऱ्यास वेडावून दाखविण्याकरितां चुंबळीसारखी

बोलजें-अविचाराने बोलजें. 'ऐसे स्वसख्यांपासी कां गे वदलीस तोंड वासन। ' –मोउद्योग १३.२०५. ०विच्वकर्णे–दीन मुद्रेने आणि केविलवाण्या स्वराने याचना करणे. •वेटा(डा)विर्ण-•बाहेर काढणें-१ तोंड दाखविणें: राजरोसपणें समाजांत हिंडणें। वेडेंवाकडें करणें. •होणासारखें पडणें-( लाजिरवाणें कृत्य केल्यानें) तोंड उतरणं; निस्तेज होणं; काळवंडणं. ०संभाळणं-जपून बोलणें: जीभ आवरणें: भलते सलते शब्द तींडांतून बाहेर पड़ं न देणें: अमर्याद बोलण्यास आळा घालणें. •सटणें-चरांचरां, फडाफडां, अद्वातद्वा बोलं लागणें. •सुरू होणें-बड-बडीला, शिव्यांना सुरवात होणें. •सोडणें-१ फडांफडां. अद्वातद्वा बोलं लागण: अमर्याद बोलणं. २ आधाशासारखं खात सदणं: तोंड मोकळ सोडणे. ॰हातीं-हातावर धरणें-तोंड सोडणें (दोन्ही अर्थी ) पहा. तींडाचा खटवाळ-फटकळ-फटकाळ-फटकुळ-वाईट-शिनळ-वि. शिवराळ; तोंडाळ: अश्लील बोल-णारा. तोंडाचा खबरदार-बहादर-बळकट-वि. बोल्ण्यांत चतुर, हषार, बोलण्याची हातोटी ज्याला साधली आहे असा. तींडाचा गयाळ. तींडगयाळ-वि. जिभेचा हलका: चुर-चोंबडा: लुतरा: बडबडया: ज्याच्या तोंडी तीळ भिजत नाहीं असा. तींडाचा गोड-वि. गोड बोलगाराः गोडबोल्या. म्ह० तींडचा गोड हाताचा जड=गोड व अघळपघळ भाषण करणारा पण प्रत्यक्ष कांहींहि मदत, पैसा न देणारा. तांडाचा जड-वि. रेंगत बोल-णारा; फार थोडें बोलणारा; अस्पष्ट भाषण करणारा; तींडाचा तिखट-वि. खरमरीत, स्पष्ट, झोंबणारें, कठोर भाषण करणारा. तींडाचा तोफखाना सटणें-(एकादाची) अद्वातद्वा बोल-ण्याची क्रिया सुरू होणे; शिव्यांचा वर्षाव होऊं लागणें. तोंडाचा पट्टा सुट्रें -चाल्रें -अद्वातद्वा बोल्गें; शिव्यांचा भडिमार सुरू होणें; तोंडाचा पट्टा सोडणें-(एखावानें) शिव्यांचा आरंभिणे. तींडाचा पालट-प्र. रुचिपालट: तींडास रुचि येईल करणें. • द्वासर्णें-१ निराशेनें, दुःखानें तोंड उघडणें व तें बराच केळेळी ओठांची रचना; वांकडें तोंड. तोंडाची बाफ दवडणें-

१ मुर्खास उपदेश करतांना, निरर्थक, निरुपयोगी, निष्फळ भाषण भागेल एवढाच जरूर त्या वस्तुचा पुरवठा. तींडार मारप-करणें. २ ज्यावर विश्वास बसणार नाहीं असे भाषण करणें; मूर्खपणानें (गो.) (एखाद्याच्या) पदरांत चुक बांधणें; वरमण्यासारखें बोलणे; वल्गना करणें; बाता मारणें. (या वाकप्रचारांत दवडणें बहल उत्तर देणें. तोंडार वहायो उडए-(गो.) फार जलद, अस्ख-खरचण गमविणे, फुकट जाणे, घालविणे, काढणे इ० कियापरेंहि लित बोलणे; लाह्या फुटणें. तींडाला काळीखी आणणें-योजतात ). तोंडाचे बोळके होण-(म्हातारपणामुळें ) तोंडां- लावण-वेअव, नापत करणें. तोंडाला टांकी दिलेली तील सर्व दांत पडणें. तांडाचे सुख-न. तोंडमुख पहा. (वरील अस्णे-देवीच्या खोल वणांनीं तोंड भरलेलें असणें: तोंडावर देवीचे सर्वे वाक्प्रचारांत तोंडाचा या शब्दाऐवर्जी तोंडचा हा शब्दिह वण फार असणे. तोंडाला पाणी सटजें-(एखादी वस्त पाहन वापरतात). तोंडांत खाण, मारून घेणें-१ गालांत चपराक तिच्यासंबंधीं ) मोह उत्पन्न होणें; हांव सुरणें. तोंडाला पाने खाण; मार मिळण. २ पराभृत होणे; हार जाणे. ३ फजिती झाल्या- पुस्तर्णे-फसविणे; चकविणे; छकविणे; भोळसाविणे; भोंदणें; तोंडा-नंतर शहाणपणा शिकणें, नुकसान सोसन धडा शिकणें;बोध मिळविणें. वरून हात फिरविणें. 'त्याच्यावर देखरेख करावयाला चार माणसें तोंडांत जड़ों-थोबाडींत, गालांत बसणें (चपराक, थप्पड इ०). होतीं, पण त्यानें सर्वोच्या तोंडाला पाने पुसून आपला डाव साधला.' तौंडांत तीळभर न राहणें-अगर्दी क्षद अशी ग्रप्त गोष्टिह पोटांत तोंडाला फांटा फटणें-मूळ भुद्दा सोड्न भल्तेंच बोल्त सुटणें; न ठरणें; कोणतीहि लहानसहान गोष्ट गुप्त ठेवूं न शकणें. तोंडांत हवें तसे अमर्याद भाषण करूं लागणें. तोंडावर-किवि. १ समक्ष; तोंड घाळणे-१ (ल ) प्रेम, मैत्री इ॰कांच्या भावानें वागणें: मोठ्या डोळ्यांदेखत. २ ( ल. ) निर्भयपणें: भीड न धरतां. ' मी त्याच्या प्रेमाचा, मित्रपणाचा आविर्भाव आणून वागणें. २ एकमेकांचे चुंबन तोंडावर त्याला लुच्चा म्हणण्यास भिणार नाहीं. ' **तेंडाबर** घेणें. तोंडांत देणें-( एखायाच्या ) थोबाडींत मारणें; गालांत तकड़ा टाकणें-( एखायानें ) गप्प बसावें, प्रतिकुल बोलं नये चपराक मारणें; तोंडांत बोट घाळणें-(ल.) आश्चर्यचित्रत, यक म्हणून त्याला थोडेसे कांहीं देणें. तोंडावर-ला-तोंड देणें-१

होणे; विस्मय पावणे. तोंडांत भडकावणे-तोंडांत देणें पहा. (एखाद्यास) विरोध करणे; विरुद्ध बोलणे. २ (एखाद्यास) उद्धरपणार्ने, तोंडांत माती घालण-खाण्यास अन्न नसणे; अतिशय हाल, अविनयाने, दांडगेपणाने उत्तर देणे; उत्तरास प्रत्युत्तर देणे. तोंडा-कष्ट सोसावे लागणें. तोंडांत माती पडणें-१ (एखादाची) उपा- बर तोंड पडणें-दोघांची गांठ पड्न संभाषण, बोलाचाल होणें. समार होणें. २ मरणें. तोंडांत होण यालणें-(एखायाची) तोंडायर थुंकणें-(एखायाची) निर्भत्सेना, छी:थू करणें; धिकार फजिती करणे; (एखायास) नांवें ठेवणें; खरडपट्टी काढणें. तोंडांत करणें. तोंडांचर देंणें-तोंडांत देणें पहा. 'काय भीड याची वा कीं साखर असर्णे-(गो.) (एखाधार्चे) तींड, वाणी गोड असर्णः, तींडावरी।'-दावि ३०२. तीडावर नक्षत्र पडणै-(एखाद्यार्ने) गोड बोलत असणे. तोंडांत साखर घालण-१ तोंड भरूम तोंडाळपणा करणे; शिवराळ असणे; नहमीं अपशब्दांनीं तोंड भर-साखर घालणें पहा. २ (उप.) तोंडांत शेण घालणें. 'सावित्री- लेलें असणें. 'धाजकरिकां तोंडावर मक्षत्र पडलेल्या पोरास स्या बाईच्या तोंडांत लोक जेव्हां फारच साखर घालीत, तेव्हां तिने बोलाविलें म्हणून ह मला शब्द लावीत नाहींत.' -बाळ २.१ ४२. दोन तीन जुनेरी एकत्र शिवून जानकीबाईला वावी. ' -रंगराव. तींडावर पडप-(गो) थोबाडींत (चपराक) बसणें, पडणें. तींडांत साखर पड़कें-( एखावाला ) आनंदाचा प्रसंग, दिवस तींडाबर पदर येंगे-१ वैधवय प्राप्त होणे. 'तिच्या तींडावर पदर येण. तेंडिंतन प्रकाढरों-(तोंडांतून) अधिक-उणे अक्षर आला म्हगून ती बाहर पडत नाहीं. ' २ लज्जेने तोंड लपविण्या-काढणें, उच्चारणें. ' आंतल्याआंत चूर होऊन मेरें पाहिजे, तोंडां- जोगी स्थिति होणें. तोंडावर मारणें-(एखाद्याला)पराभत करणें. तुन ब्र काढण्याची सोय नाहीं. '-विकारविलसित. तोंडाने पाप तोंडावर सांगणें-बोलणं -( एखायाच्या) समक्ष, निर्भीडणें, भरणे, तांडे पाप घेणे-लोकांची पातके उच्चारणे; लोकांचे दोष बिडरप्णे सांग्णे, बोल्णे. तोंडावरून-तोंडावर हात फिर-बोळ्न दाखविगें; वाईट बोलण्याची हौस यथेच्छ पुरवृत घेणें; विण-(एखाद्यास) गोड बोल्नन, फुसलावृन, भुलथाप देऊन फस-लोकांचीं पाप उच्चारून जिव्हा विटाळणें. 'कैसीं वो मानुसें। विणे: भोंदणें: छकविणें. तींडाशीं तींड देणें-(हलक्या दर्जाच्या सपाइनि परंवंसें। तोंडे पाप घेती कांइसें। वायां वीण। '-शिशु व्यक्तीनें विरिष्ठाशीं) आपला दर्जा विसरून, बरोबरीच्या नात्यानें, २१६. तोंडापूढें-क्रिवि. अगरीं जिन्हाग्रीं; मुखोद्गत. तोंडा- अविनयानें बोलणे, न्यवहार करणे. तोंडास काळोखी-की. पुरता, तोंडाचर गोड-नि. मधुर पण खोटें बोलणारा; दुतोंडचा; मुखसंकोच; ओशाळगत; गोंधळून गेल्याची स्थिति; बेअब़; बरवर गोड बोलणारा व आंतून कपटी असलेला; उघउपण प्रिय कलंक. ताँडास काळोखी, काजळी लागणें-( एखायाची ) भाषण करणारा व मनांत निराळेच असणारा. ताडाएरता बेअब, नाचक्षी होणें, दुष्कीति होणें; नांवाला कलंक लागणें. मांडा-9. १ भूक भागेल एवढीच पोळी. २ (ल.) जेमतेम गरज ताँडास काळोखी-काजळी लावण-(एखावाचे ) नांव

चिरफळ पहा. [ सं. त्रि+फल ]

तिरवांकडा-वि. १ वांकडातिकडा उभा राहिलेला, पड-छेला. २ ओझरता; कलता. [ तिर्यक्र∤वांकडा ]

तिरंबी, तिरमी—की. तुरंबी, तुरमी पहा.

तिरमण-नगक. (कु.) बळ; शक्ति; सामर्थ्य. 'बरें, काय चिंता, तुझी तिरमणे भी पाहीन. '

तिरमळां-छे-स्या-पु. नंदीबैल घेऊन भिक्षा मागणारी कर्नाटकांतील एक जात किंवा तींतील एक व्यक्ति. [का. तिर-गण=फिर्णे ]

तिरमाणा-वि. (क.) तटस्थवृत्ति.

तिरमारॉ--पु. (गो.) तिरंदाज. [तीर]

तिरमिर्णे-अकि. तिरमिरी येणे. [तिरमिरी]

तिरमिरी - स्त्री. घेरी; भोंवळ; मुच्छी. (कि॰ येपें). [का.] तिरमी - स्त्री. १ घेरी; भोंड. ( कि॰ येणे ). २ उन्हाची झळ. ( कि॰ लागणें; पडणें ).

तिरया—(गो.) एक पश्च.

तिरवर--वि. तिरपें पाहणारा; तिरळा ( डोळा ). [ तिरवा ]

तिरवड--स्री. (गो.) प्रेत नेण्याची ताटी; तिरही.

तिरवड-पु. (गो.) (सोनारकाम). टोकण्याचा लहान लांकडी हातोडा.

तिरवा-वि. १ तिरळा (डोळा); तिरपा पाइणारा; काणा. २ वांकडा: कळता: एका बाजुस असणारा; तिरपा. | सं. तिर्थेकृ ]

तिरशिगगव-पु. १ तिरसट, चिडलोर माणूस. २ फुशा-रक्या माह्न पराक्रमाचा आव घालणारा माणूस.

्तेर्श्वि(सं)गी—स्री. नित्य सकाळीं, दुपारी व संध्याकाळीं अशा तिन्ही वेळां फुलें येणारें एक झाड. [ सं. त्रिसंधि ]

तिरसट-वि. चिडलोर; तुसडा; चिडका.

तिरसा, तिरवा—वि. तिरळा; तिरपा ( डोळा ); तिरव्या होळयाचा (माणूस).

तिरसी-वि. (गो.) तिरवा; काणा.

तिरसुवाद-वि. (गो.) तिरसट.

तिरस्कार—पु. तिटकारा; अनादर; धिकार; हेटाळणी; अवमान. [सं.] तिरस्कारण-सिक्त. हेटाळगें; अनादर करणें: धिकारणः; तुच्छ मानणे. [तिरस्कार] तिरस्कारी-वि तिटकारी; चिळसखोर; कंटाळखोर; अनादर, धिकार मनांत टेवणारा. [तिर-स्कार] तिरस्कृत-वि. झिडकाह्न दिलेला; निंदित; त्याग, अमान्य केलेला; धिकारलेला. [सं.]

यात्रा. २ ( ल. ) इकडून तिकडे होणारे निरर्थक हेलपाटे; त्रास- मूळ राग झांकन टाकर्णे. [ सं. तिरस+भाव ]

तिरफळ-स्त्री. (कां.) १ एक झाड. २ -न. त्याचे फळ; दायक व न्यर्थ प्रवास. ३ वरचेवर लागणाऱ्या पदार्थीची व स्थलांची पांगापांग व गैरसोईची स्थिति; कामाची दाणादाण. ४ मनाची अस्थिरता, चचलपणा. उदा० 'मी काल येऊन पोंचलों पण अजून माझी तिरस्थळी आहे. [सं. त्रि+स्थळ] (वाप्र.) •ची यात्रा-स्री. काशी, प्रयाग व गया या क्षेत्रांची यात्रा (ल.) दूरदूरच्या व गैरसोयींच्या ठिकाणीं पांगलेलें काम.

> तिरळणं—अकि. फुटणें; तडकरें।; पिचणें; तडा जांगे. [तीर] तिरळा — स्त्री. (व.) कुणव्याची एक पोटजात. तिरोळा, तिछोरा, तिलोरी पहा.

> तिरह्या—वि. तिरवा ( डोळा अथवा मनुष्य ). [सं. तिरस्] तिरळातांदळा-पु. विटीदांइच्या खेळांत दोन्ही बाजुंनी खेळणारा एक भिड्न.

तिरळी-सी. (गो.) दालिबनी.

तिराईत—वि. तिरंदाजीमध्यें कुशल. [तीर]

तिरांटी-की. १ (गो.) कागदाचा वंद. २ वस्नाचा अहंद फडका. चिरटी, चिरोटी पडा.

तिरायत-पु. (गो.) तिन्हाईत पहा.

तिरावचे - कि. (गो.कों.) खात्री पुरविणे, करणे.

तिराहीत-वि. तिन्हाईतः, पहा. मध्यस्थ.

तिरिंग-पु. एक वनस्पति ( गुरांना खाण्यास वैरणीसारबा याचा उपयोग करतात ).

तिरी, तिरूक—स्त्री. (सोंगटयांचा खेळ) तिसरे घरीं सोंगटी वसायाजोगा पडणारा फांशाचा डावः तीन. [ सं. त्रि ]

तिरी क-वि. (विणकाम) तीन तारांचा (धारयांचा) समुदाय. एक तिरीक. [सं. त्रि]

तिरीप-म, उन्हाची तिरीप-की. १ सकाळ, संध्या-काळचें कोवळं ऊन. (कि॰ घेणें; घेत बसणें). २ कवडसा; खिडकी, दरवाजा यांतून येणारे किरण; ढगांतून येणारे सूर्यकिरण; छटा.

तिरीम-न. दृष्टिमांच; बुद्धिमांच. -पु. सौम्य प्रकाश.

तिरुका—पु. एक पैसा; पाव आणा. 'तिरुका अथवा धान्य झडकरी। मी घालते तुझे पदरीं। '-भवि २२.१०३. [ति= तीन+रुका ] मह • कोंबडीचा खुन तिरुका.

तिष्पन्न, तिष्सष्ट, तिरेचाळ, तिरेचाळीस, तिरे-ताळ, तिरेताळीस, तिरेपन्न, तिरेस२:-- त्रेपन्न, त्रेसए इ०

तिरोधान---न. १ नाहींसा होणें; दडणें अथवा ग्रप्त होणें. २ झांकण; पदर; म्यान; घर; बुरखा; सामान्यतः आच्छादक पदार्थ. [ सं. तिरस्+धान ]

तिरोभाव-- पु. एखादा राग आळवीत असतां त्यांत दुसऱ्या तिर**स्थ**ळी — स्नी. १ काशी, प्रयाग, गया या तीन क्षेत्रांची रागाची छाया सामान्य स्वरसमुदायाने उत्पन्न करणे व त्यामळे त्यास त्याविरुद्ध तकार करतां न येणें; एखाद्यास अन्यायानें वाग- किया. २ वात इ०कांच्या लहरीनें होणारी तोंडाची हालचाल. वृत त्याविरुद्ध त्याने कागाळी केल्यास त्यास वेगुमानपर्गे शिक्षा चाळा. • चुकाऊ-वू-व्या, तेंड चुकारू-चुकस्या-वि. करणे. 'बायकांचा जन्म म्हणजे तोंड दावून बुक्क्यांचा मार, म्हण- (काम इ० कांच्या भीतीने ) दृष्टि चुकविणारा; तोंड लपविणारा; तात तें अक्षरशः खरें आहे. -पकोष २ (गो.) तोंडाच्या बाता घरा नजरेस न पडे असा. [तोंड+चुकविणें ] •चुकावणी-की. बाईल भीक मागता=बाहेर मोठमोठ्या गप्पा मारतो पण घरीं वायको ( एखाद्यापासून ) तोंड लपविण्याची, स्वतःस छपविण्याची किया. भीक मागत. सामाशब्द- तांड उष्ट्र-न. एखादा-दुसरा घांस • जवानी-की. तोंडानें सांगितळेळी हकीगत, दिळेळी साक्ष, प्रावा. खाणें; कवळ अत्र तोंडास लावणें; तोंड खरकटें करणें. [तोंड+उष्टें] -िकिव तोंडी, तोंडानें [तोंड+फा. झबान्] •जाव-पु. तोंडी •ओळख-की. परस्परांचा विशेष परिचय नसतां, चेहरा पाहू- जबाब. •झाडणी-की.तिरस्कारपूर्ण उद्गारांनीं क्षिडकारण; खडका-नच हा अमुक आहे असे समजण्याजोगी ओळख; (एखाद्याची) वर्गे; खरडपटी काढणें. •देखणा-ला-वि. आपल्या अंत:करणांत चेहरपरी लक्षांत राहुन तीवरूनच त्याला ओळखतां येणे; नांव तिसा भाव नसुन दुस-याचे म राखण्याकरितां त्याला रुचेल असा बगैरे कांटी माहीत नसून (एखाद्याचा) केवळ तोंडावळाच ओळ- केलेळा (न्यवहार, भाषण, गो इ०); खुशामतीचा; तोंडासारखा; खीचा असर्गे. 'एखाद्याला वाटल की बालासाहेबांशी त्याची तोंड- तोंड्यजपणाचा. 'प्राणनाय, मला ही तोंडदेखणी बोलणी आव-भोळखच आहे. '-हंप ३७. ०क:डी-सी. १ आंतील तुळयांची डत नाहीत. '-पारिभौ ३५. [तोंड+देखणे=पाहणें ] ०देखळी नोंडें बाहर मिनीतील ज्या तुळईवर टेवतात, ती सलग तळई. २ गोष्ट-स्त्री. दुसऱ्याची मर्जी राखण्याकरितां केलेलें, खुशामतीचें कीलाह छपराचे वासे ज्या सलग तळईवर टकतात ती छपराच्या भाषण. ्निरोप-प्रतोंडी सांगितलेला निरोप. 'कृष्णास ते हळ्च होवटीं, टोंकास असलेली तळई. ३ ग्रांचें दावें जिला बांधतात ती तोंडनिरोप सांगे। ' -सारह ४९. •पट्टा-प. (बायकी). कड़ी. ४ (सोनारी धंदा) दागिन्याची शेवटची कड़ी, नाकें: तिंडाचा तोफखाना, अपशब्दांचा भडिमार, मंतापाने, जोराजोरानें ज्यांत फांसा इ० अडकवितात ती ( सरी इ० सारक्या दागिन्याची ) विवेदपणें बोलणें. [तोंड+पटा=तल्बार] **०पट्टी-**स्ती. (शिवणकाम) दोंकाची, तोंडाची कडी: (जन्याच्या) मण्याच्या वगर तोंडाशीं तोंडाला शिवलेली पटी. 'योग्य तेवढी तोंडपटी कातरावी.'-काप्र. देवलेली कड़ी. ५ (जमाखर्चाच्या वहींतील जमा आणि खर्च या १४.०पादिलको-मी. १ आपण कांहीं न करतां बसल्या जागे-दोहोंबाजूंचा मेळ. हा मेळ === अशा दुलंगीन, (दृहेरी रेषेनें ) वरून लुडबुडेपणाने दुसऱ्यांना हुकुमवजा गोष्टी, कामें सागणें दाखविण्याचा प्रधात आहे. 'वहीची खात्याची-तारखेची-तोंडकडी' (पाटलाला बसल्या जांगवरून अनेक कामें हुकूम सोइन करून असा शब्दप्रयोग करितात. (कि॰ मिळणं; जुळणं, येगें: उतरणं; घ्यावीं लागतात त्यावरून ). २ (उप.) लुडबुडेपणाची वटवट, चुकणें; बंद होणें ). [तोंड+कडी] क्कळा-की. चेह-यावरील बडबड: तोंडाळपणा. 'दुसरें कांहीं न झालें तरी नुसती तोंडपाटिलकी तजेला; कांति; तेज; टवटवी. (प्र.) मुखकळा [तोंड+कळा= करण्यास कांहीं हरकत नाहीं.' -आगर ३.६१. [तोंड+पाटिलकी= तेज ] काढण-(गो.) उपदेश झालेल्या रोग्यास एक प्रकारचे पाटलाचे काम] ०पाठ-वि. पुस्तकाच्या सहाय्यावांचुन केवळ भौषध देऊन त्याच्या तोंडातून लाळ वाहवितात तो प्रकार. ह्या तोंडाने म्हणतां येण्यासारखाः मुखोद्गत. [तोंड+पाट=पटण केलेले] औषधानें तोंड बरेंच सुजतें. [तोंड+गो. काढप=काढणें ] •खुरी- '•पालट-पुस्री. १ (अरुचि घालविण्याकरितां केलेला) अत्रांतील की. (ना.) गुरांचा एक रोग. •खांडी-वि. तोंडाळ; टाकून बोल-। फेरबदल. २ अत्रांत फेरबदल करून अरुचि वालविण्याची किया. णारा: तोंड टाकणारा: अशी संवय असलेला. 'परम अधम रुक्मी [ तोंड+पालट=बदल ] •िरी-स्त्री. १ (वडील, गुरु इ॰ कां भी) हा महा तोंडखोडी।'-सारुह ३.७८. [ तोंड+खोड=वाईट संवय ] आज्ञा न मानतां तिचें औचित्य इ०कासंबंधीं केलेली वाटाघाट: •घ**डण**—स्त्री. तोंडाची ठेवण; चेहरेपटी; तोंडवळा. 'या मुलाची (वडिलांशीं, गुरूंशीं ) उद्धटपणानं वाद घालणे; उलट उत्तर देणें; बापासारखी तोंडघडण आहे. ' [तोंड+घडण=रचना ] •घर्शी- प्रश्न इ॰ विचाहन अडवणूक करणें. ' गुरूंसी करिती तोंडपिटी। ' स्रों-क्रिवि. १ जमीनीवर पडुन तोंड घासलें जाईल, फुटेल अशा -विपृ १.५७. २ (दगडोबास शिकविण्याकरितां, विसराव्य माणसास रीतीनं (कि॰ पडगें; पाडगें: देंगें). 'तो तोंडचसींच पडे करतां पुन्हां पुन्हां बजाविण्याकरितां, थिल्लर जनावरास हांकलण्याकरितां दंतप्रहार बहु रागें। ' -मो. २. (आश्रय तुटल्यानें ) गोत्यांत; करावी लागणारी ) व्यथे बडवड, कटकट, वटवट. [ तोंड+पिटणें ] पेचांत; अडवर्गीतः फजिती होईल अशा त-हेर्ने; फशीं (पडणें). •प्रचिती-प्रचीति-स्री. खुशामत करण्याकरितां (एखाद्याच्या) ितोंड-चासणें ] • घ्रद्वा देगा-दुसरा तोंडवशी पडे असे करणें. व्यक्तिमाहात्म्यास, भाषणास, अस्तित्वास मान देणें; आदर दाख-बोलगारा • नाला-प १ तोंड वेडेंवाकडें करून वेडावण्याची तोंडापरतें (भाषण, वर्तन इ० करणें ). २ माणूस ओळखून, पाइनः

•चाटशा-वि. खुशामत करणाराः धुकी झेलणाराः तोंडासारखें विणे. [तोंड+प्रचीति] •प्रचीत-क्रिवि. १ तोंडासारखें;खुशामतीचें;

अंगी करेत्व नसन लंब्या लंब्या बाता झोंकणारा. ॰फट्याळी-मी. शिवराळपणा; तोंडाळपणा; वावद्रकता. [तोंडफटवाळ] • बद्धवान्यान्य द्वान्यान्यः निरर्थक वटवट, बडबड करणारा बकबकणाराः टकळी चालविणाराः • यद - बांधणी - पुन्नीः गाडीच्या चाकाच्या तंब्यावरील बाहरील बाजुर्चे लोखंडी कडें, पट्टी. आंतील बाज्ञच्या कडगास कटबंद असे म्हणतात. [ तोंड+ बंद=बांधणी ] •बळ-न. वक्तृत्वशक्तिः, वाक्पदुताः, वाक्चातुर्ये. ' आंगवळ न चांगवळ देरे देवा तोंडबळ. ' व्यळाचा-वि. ज्याला बोलण्याची हातोटी, वक्तृत्कला साधली आहे असा; तोंडबळ अस-लेलाः भाषणपदः जबेफरास. ० बाग-स्त्री. (राजा.) चेहरेपट्टी; चेह-याची ठेवण, घडण; मुखवटा. •बांघणी-स्त्री. १ तोंडबंद पहा. २ ( ढोरांचा धंदा ) कातडयाच्या मोटेच्या सींडेच्या टींकाकरितां बाजुला शिवलेला गोट. ॰ भडभड्या-वि. तोंडास येईल ते बड-बहत. बकत सुरणारा: बोलण्याची, बडबडण्याची हक्की, इसली ज्यास येते असा; भडभडुन बोलणारा. ०भर-वि. तोंडास येईल तेवढा: भरपूर. ' हॅमिल्टन यांनीं खर्चवाढीबद्दल तोंडभर मागणी केली होती. '-केले १.१९८. ॰मार-स्नी. १ रोग्यावर लाद-लेला खारापेयांचा निर्वेध, पथ्य. २ एखारास बोलण्याकरितां तोंड उघंड न देणें: भाषणबंदी. १ ( ल. ) (एखायाच्या) आशा, आकांक्षा फोल ठरविणें; ( एखाद्याचा केलेला ) आशाभंग; मनोभंग; निराशा. (कि॰ करणें). ॰ मारा-पु. १ शेतीच्या कामाच्या वेळीं पिकांत वगैरे काम करतांना गुरांच्या तोंडाला जाळी, मुंगसे, मुसके बांधणे. २ (एखाद्यास केलेली) भाषणबंदी; खाधपेयांचा निर्वेध. ३ (प्र.) तोंडमार, तोंडमार अर्थ ३ पहा. ॰ मिळवणी-स्नी. १ जमा आणि खर्च यांचा मेळ; तों डें मिळविण्यासाठीं मांडलेला जमाखर्च. २ क्राणको व धनको यांच्यांतील हिझेबाची बेबाकी, पूज्य र मेळ. -शर. ॰ मिळवणी खातें-न. (जमार्खर्च) कच्चें खातें (याचें देणें येणें सालअखेर पुरें करून खुइ स्वात्यांत जिरवितात). •लपःया-वि. तोंड लपविणारा; **छ**पून राहणारा; दडी मास्त बसणारा. ०लाग-पु.शिंगे असलेल्या जनावरांच्या तोंडास होणारा रोग: यांत लाळ गळत असते. • चळख-न्त्री (प्र.) तोंड ओळख पहा. • खळण-खळा- नपु. चेहरा; चर्या; मुद्रा; चेह-याची घडण, देवणः रूपरेखाः चेहरामोहराः चेहरेपटीः मुखाकृतिः मखन्दाः (आंबे इ०) तिह

माणसामाणसांत तारतम्य ठेवन (बोलणें, चालणें, वागणें). •प्रचीत [ तोंड+वळ=रचना ] •वीख-न. (ल.) तोंडानें ओकरेलें, तोंडां-बोलणारा - चालणारा - चागणारा-वि. माणसामाणसांत तुन निघालेलें, विषारी, वाईट भाषण, बोलणें. [तोंड+विष] तारतम्य ठेवुन चालणारा, बोलणारा, वागणारा. ५फटालकी •िदानळ, दिादळ-वि. अचकटविचकट, बीभत्स बोलणारा; केवळ -फराही-सी. तोंडाची निरर्थक बडबड, घटवट, टकळी. तिोंड+ तोंडानें शिनळकी करणारा. •शेवळे-न. मुंडावळ. -बदलापूर भ्व. फटां! द्वि. ] **०फटाला-ल्या-**वि. मुर्खपणाने कांहीं तरी वड | २७७. [तोंड+शेवळें=शेवाळें] **०सर-**किवि. तुडुंब; तोंडापर्येत; बडणाराः बकणाराः, वटवट करणाराः [तोंड + ध्वः फटां!] भरपूरः ०स्वरता-वि. अस्खलितः, तोंडपाठ न म्हणतां येण्या-्करकाळ-वि. तोंडाचा फरकळ:शिवराळ: तोंडाळ: बातेफरास: सारखा: अडखळत अडखळत म्हणतां येण्यासारखा (श्लोक. प्रंथ इ०). -किवि. घसरत घसरतः अडखळतः चुका करीतः क्सेंबसें; आठतृन आठतृन. [तोंड+सरणें ] ०स्युख-न. १ एखा-बाने केलेल्या अपकाराचे शरीराने प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य नसल्यामळे केवळ तोंडाने यथेच्छ शिव्यांचा. अपशब्दांचा भडि-मार कहन त्यांत सुख मानण. २ जिव्हा मोकाट सोइन वाटेल तसे बोलण्यांत मानलेलें सख: यथंच्छ व अद्वातदा केलेलें भाषण: (एखाद्याची काढरोली) खरडपटी; बोडंती. (कि॰ घेणें). ्सुख घेण-( एखायाची ) खरडपट्टी काढणें, हजेरी घेणें; ( एखा-द्यावर ) शिव्यांचा, अपशब्दांचा भडिमार करणें. बसुद्रका-स्नी. १ जिभेचा (बोल्ण्यांतील) स्वैरपणाः सळसळीतपणाः वाक्चा-पल्य; जबेफराशी; (भाषण इ॰कांतील) जनलज्जेपासूनची मोक-ळीक. २ भाषणस्वातंत्र्यः बोलण्याची मोकळीक. ३ तोंडाळपणाः शिवराळपणा. ४ (पथ्य, अरुची, तोंड येणे इ० कांपासून झालेली) तोंडाची सुटका, मोकळीक: तोंड बरें होगें: खाण्यापिण्याला स्वातंत्रय. [तोंड+सुटणें] • हिदोबी-वि. अनेक रक्सांचा मनांतल्या-मनांत चटकन् हिरोब करून सांगणारा बुद्धिमान (मनुष्य); शीघ्रगणक. तांडागळा-वि. (तोडानें) बोलण्यात, वक्तत्वशकींत अधिक. 'की शेषाहुनि तोंडागळें। बोलकें आथी। '-जा ९.३७०. [तोंड+आगळा=अधिक ] तोंडातोंडी-किवि. १ समोरासमोरः २ बोलण्यांत; बोलाचार्लीत. [तोंड द्वि.] तोंडाळ-वि. १ दुस-या-वर तोंड टाकणारा: शिवराळ: भांडखोर. 'लटिकें आणी तोंडाळ। अतिशर्येसीं। '-दा २.३.१०. २ बडबडया; वाचाळ.। तोंड ] म्ह • हाताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं=शिवराळ माणसा-पेक्षां चोर पुरवतो. तें डाळणं-उक्ति ,बक्बक कहन ग्रप्त गोष्ट फोडणें; जीभ पाघळणें. [तोंडाळ] तोंडोतोंड-क्रिवि. तोंडापर्यत: कांठोकांठः, तुडुंबः, तोंडसर. तोंडोळा-पु. तोंडवळाः, चेहरेपटी. [ तोंड+ओळा, वळा प्रत्यय]

तोडक--न. तोडण्याची किया; तटका; तटका तोडणें; एकदम संबंध तोइन टाकणें; तंटा. 'पहिलेंचि तोडक कां गा नाहीं केले। आतां उपेक्षिल न सोडी मीं। ' –तुगा ४४४२. –वि. भांडखोर; त्रुटसाळ, ज्याचे कोणाशीं पटत नाहीं असा. [ तोडणें ]

तोंडकण-अक्रि. (प्रां.) झाडावर पूर्ण वाहून पाडास बेणें

तोडका-गा-पु. (विल. तोडगा.) तोडगा पहा. तोडगरसळी-की. विवाहसमयीं नव-यामुलीनें घालाव-याची एक गरसळी, माळ. [ तोड+गरसळी=गळेसरी ]

. तोडगा-पु. १ भूतबाधा, पिशाच्च, रोग इ० नाहींसे करण्याकरितां करितात तो जावटोणाः, मंत्रतंत्रः छाछः; कुवेडें इ०. (कि॰ करणें; बांधणें ). २ बागुलबोवा; बुजगावणें. ३ कृत्रिम रीतीनें देवी आणण्याकरितां टोंचणें: देवी काढणें: टोंचणें. ध ज्योतिषी इ० कांनीं सांगितलेलें शभाशभविषयक भविष्य घडुन येणें, ज्योतिष्यार्ने सांगितलेल्या ग्रुभाग्रुभ भविष्याचा, औषध इ० कांचा आलेला पडताळा; प्रत्यंतर; प्रत्यय; अनुभव. (कि॰ येणैं; उतरणें; पटणें ). ' औषधानें जो ग्रुण येईल म्हणून तुम्ही सांगि-तर्लें तो माझ्या तोडग्यास आला. ' [हिं.] तोडगेकरी-वि. देवी पिसाळून सोडणें; (तगादेदार, भिकारी, काम करून घेणारे इ॰कांनी) टोंचणारा: तोडगा करणारा. [तोडगा+करणें ]

सलोखा घडवून आणणें; घटवटना. (कि॰ पाडणें). ३ ( एखादा व्यवहार सुरिकत चालावयासाठी योजलेला अडचणीतन मार्ग काढण्याचा) उपाय: शक्कल: हिकमत: युक्तिप्रयुक्ति. ४ सावकाराचा तगादा, वादीची मागणी, हक इ० कांचा दोघांच्या संमतीनें देवाणघेवाण करून निकाल लावगें. (कि : कर्णे: पाडणें; लावणें: लागणें ). ५ (सामा.)(कार्में इ० करण्याचा ) उरक; झपाटा; शिताफी: आवरशक्ति: आवर: आटोप आणि हातोटी. ६ (-अव.) युक्त्याप्रयुक्याः खुब्याखाच्याः क्लुष्त्याः [ तोडणे+जोडणे ]

तोडणायळ — स्त्री. (लाकडें इ०) तोडण्याची, फोडण्याची मजुरी, खर्च. [तोडणें]

तोडणी—स्री. १ तोडण्याची, कापण्याची, छाटण्याची, तुकडे करण्याची किया. २ तगादा करणें; खनपटीस बसणें; लकडा लावर्गे; आग्रह कर्णे. ( कि॰ लावर्णे; लागर्णे ). [तोडणे ]

तोड जै--अफ्रानें, कापण्याच्या साधनानें, अंगवलानें ( एखाद्या वस्तवर ) घाव घातल्यासारखें करून, ओढल्यासारखें करून, धसकावून, खांडून, खापलून, चिरून, तासून (तिचे) तुकडे करणें; छाटणें, जोरानें विभक्त, वेगळा करणें, कापणे (या अर्थी तोडणें व मोडणें या दोन धातुंतील फरक लक्ष्यांत घेण्यासारखा भाहे. ज्यावेळी शस्त्राच्या आघाताने किंवा आकस्मिक शरीर-शक्तीनें व जोरानें एखाद्या वस्तुचे तुकडे करितात त्यावेळीं 'तोडणें 'हा धात योजतात. मोडणें या धातूच्या अर्थीत (पदा-र्थाच्या ) मूळच्या रूपांत, आकारांत जोराने अथवा कशाहि रीतीने सदा गर्जत । ' -देवीदास, भामावर्णन. [ का. तोडर=साखळी. छिन्नविच्छिन्नता घडवून आणणें असाध्विन असतो. मोडणें पहा ). बर पाजण्याचे बंद करणे. ' मूल तोडलें. ' स्तन मागें घेणें; काढून जिणोनि घालितां तोडरीं । मग संसारी अरि नाहीं। ' -एमा

घेणें. 'थान तोडलें. ' ३ ( एखादी वस्तु देण्याचें ) बंद करणें। (एखादी वस्तु देण्याचे परिमाण) कमी करणें. 'क्षुधा तृषा कोंडी। आहारातें तोडी। मारूनियां। '-ज्ञा ६.३४६. 'त्याचे अन्नच तोडलें पाहिजे. ' -कोरिक ४१७. ४ ( फीज, खर्च, कार-खाना, पगार इ०) कापण: छाटण: कमी करणे. ५ मोडणें: बर-खास्त करणे; बंद करणे (भागीदारीचा धंदा, व्यवहार, मैत्री अथवा इतर संबंध, एके ठिकाणीं जमलेली-संयुक्त असलेली मंडळी, समिति ). ६ (कलह, भेद, गडबड, दंगा इ० ) मिट-विणे; शांत करणे, समाप्त करणे, संपविणे. ७ लचका तोडणे: कुरतडणें व फाडणें; दातांनीं, नखांनीं धहन ओढणें. ८ (अति-शयोक्तीनें ) (ढेंकुण, माशा, डांस इ॰कांनीं ) चावणे व सतावून, खनपटीस बसन, तगादा लावन छळणें। सतावन टाकणें. सि. तोडजोड-की. १ यंत्राचे भाग सुरे, मोकळे करून पुन्हां त्रोटन, तुड़ (तोडति); प्रा. तोड; गु. तोडवं; हिं. तोडना, सिं. जोडण्याची किया. २ तडजोड: समेट: न्याय. निवाडा तोडण: तोडण: (वाप्र.) तोडिजणं-अिक तोडतां येणें: तोडणें. 'मग मनोरथुवेलीचीं फळें। हार्ते तोडिजेती। '-शिशु ७२. [तोडणें] तो इन घेणे-सिक. खंडानें, मक्त्यानें, इजारा करून (शेत इ०) स्वतंत्रपंग वहिवाटीस घेणें: वेगळें करून, वांटणी करून घेणें. तोडून देपा-सिक. खंडानें, मक्त्यानें, इजारा करून (शेत इ०) स्वतंत्रपणे वहिवाटीस वेणे. सामाशब्द- तोडमोड-स्नी. १ ( कर्जफेड, अडचण इ० कारणांमुळे सोन्याचांदीचे दागिने, भांडीं-कुंडीं इ० सामान ) मोडून, विकून पैेंने करणें. २ दोन विरुद्ध पक्षां-तील मतभेदाच्या, आक्षेपाच्या बाबी कमी करून त्यांत तडजोड. सलोखा घडवून आणण्याची क्रिया; तडजोड; तोडजोड; तोड. ६ धान्याच्या रूपाने शेतसारा ठरविण्याची किया. ४ (सामा.) (एखाया कामांतील) खाब्याखुब्या; मख्ख्या; ममेस्थाने (एखाया धंयांतील ) आडमार्गः; मुरडः; आडाखः; (एखाया यंत्रांतील) ग्रुता-ग्रंत: हातोटी: ग्रहिकही: मख्खी. ५ मोडकींतोडकी भांडींकडी दागदागिने, हत्यारें, किंडुकमिडुक इ०. [ तोडणें +मोडणें ]

तोडमोड की. लिहिंग, बोलंगे इ॰कांची जी रीत ती. [मोड द्रि.]

तोडर--पु. १ पायांतील एक दागिना; तोरडी; तोडा. ' हडोपरीं बाउलीं तोडरीं काढिति दैत्यांची । ' –दाव ८१. 'लांबु रुळतु असे तोडर। ' - उषा १०८४. 'अंदु तोडराचा झणत्कार। ' -वेसीस्व ३.७२. 'तोडर दानवांचा सिसाळीं। वामचरणीं ठळ-तसे। '-निगा १११. २ हातांतील एक अलंकार. 'तोडर करीं सन्मानचिन्**ह** ] (वाप्र.) -**रीं घालणें**-जिंकणें; वटणीस आणणें: 'कां शस्त्रवरी तोडलिया।' –ज्ञा ६.३७०. २ (मूल) अंगा पाडाव करणें. 'कामादिक सहा वैरी।येणें उपदेश शस्त्रधारी। दंभ। ' -**रीं बांधणें**-(पायाला बांधणें-कल्पनेने किंवा तोरडगां-वर मृति काइन ) (एखाद्यावर) हुकूम, अधिकार, सत्ता गाजविणें, गुलाम करणें: स्वाधीन करून घेणें: कबज्यांत ठेवणें. 'कलिकाळ तोडरीं बांधोन। लंकेस सुखें नादेका। '

तींडली-सी. एक वेली व तिचे फळ. [सं. तुंडिकावली] oभात, तोंडलीं(ले)भात-पु. तोंडलीं, मसाला इ॰ पदार्थ घालन केलेला भात.

तौडलं -- न. तोंडलीचे फळ. ही फर्के तुळतुळीत हिरव्या रंगाचीं, सुमारें इंच-अर्घा इंच जाड व दोन तीन इंच लांब अस-तात. यांची भाजी करितात. हैं गोड, थंड, मलाचा अवरोध कर णारें, जड, रक्तिपत्त, दाह व सूज यांचा नाश करणारें आहे. हें वुद्धि मंद करणारें आहे असे म्हणतात. -योर १.४२. 'म्हणती सद्यः कीर्तिप्रजाञ्चरपर्श तों डलें कवि त्या। -मोविराट ३.५१. [तोंडली]

तांडवळी-ळ-मीन. (विह्न.) तोंडली, तोंडलें पहा. तोडशी—स्त्री. कासाराचे एक हत्यार. -बदलापुर ९६. तोइस-पु. (गो.) लांकडी खिळा, खुंटी.

तोडा-- ५. १ (लांकूड इ०) तोडण्याची किया; (फुलें, फळें इ०) खुडण्याची, तोडण्याची, गोळा करण्याची किया. (कि० करणे; काढणें; घेणें; उतरणें; तोडणें). २ ( लांकुड इ० कांचा ) तोडलेला भाग; तुकडा; ठोकळा; ओंडा. 'सुतळीचा तोडा ' ३ (बे.) मिरच्या, कापूस इ० काढण्याचा, तोडण्याचा हंगाम. [तोडणें ] • काढणे-आवणाच्या मुरगळलेल्या काड्या बेणणीबरोबर उपटर्णे. -बदला-पूर २९४. •टाकर्णे-( गवंडीकाम ) विहीरीच्या बांधकामांत, एकमेकांत अडकतून पायाच्या मापाचा हा दागिना करतात. घराच्या भिर्तीत-तीं बांधीत असतांना-कोनाडा इ०करितां रिकामी कचित कडवांना तोंडाशीं मोगरे केलेले असतात किंवा मळसूत्र जागा सोडणे. तोडातोड-डी-स्री. १ सर्रास, सर्वसाधारण किंवा असर्ते जोराची खापलण्याची, तोडण्याची, छाटण्याची, कापण्याची क्रिया; छाटाछाट; कापाकाप. २ (ल.) (एकमेकांतील व जोराची) णारा स्वरसमृह; तबल्याचा, नृत्याचा एक विशिष्ट बोल. सतावृन सोडण्याची, छळण्याची, त्रास देण्याची क्रिया. ३ ( आईपासून मुलास, नवऱ्यापासून बायकोस कठोरपणार्ने ) तोडणें; दूर ठेवणें; ताटातूट, वियोग करणें. ४ कठोरपणें ताटातूट, वियोग

९.१०५. 'कामकोध जेर्णे घातलें तोडरीं। विदारिले वरी लोभ पांगापांग झालेली, उध्वस्त, नासधूस झालेली स्थिति. ( কি॰ करणें; होणें ). [तोडणें+मोडणें ]

तोडा-- पु १ सोन्याचीं, चांदीचीं-मोहरा, रुपये इ० हजार नाणीं भरलेली पिशवी. -वाडमा १६४. 'श्रावणमासि खर्चतो कोटगावधि तोडा।' -राला २.१०१. २ बंदुर्कीतील दारू पेट-विण्याचा काकडा; जामगी. 'पहाऱ्यास शिपाई उमे पेटवुनी तोडा। '-राला १०१. ३ दोराचा, दोरीचा, सुतळीचा हात-दोन हात लांब तुकडा. ४ कठिण व जाड जरतार. ५ (दाह्तकाम) फूलबाज्या, वाण इ० बांधण्याच्या उपयोगाचा चिखलांत भिज-विलेला सुताचा दोरा, वाख. [तोडणें] तोडखाची बंद्क-स्री. तोडयाने, काकडयाने दारू पेटवून उडवावयाची बंदूक. इच्या उलट चापंची वंदक. ० सांखळी-स्त्री. (बैलगाडीचा धंदा) बैलाच्या गळ्यांत घालावयाची पितळेची सांखळी.

तांडा-पु. १ (सोनारी धंदा) हातांत, पायांत घालाव-याचा सोन्याचा, चांदीचा एक प्रकारचा दागिना. २ शिंदशाही घडणीचीच पण कचित् पोकळ बनावाची (स्त्रियांच्या) हातांतील सोन्याची जाड सांखळी. ३ (कों.) दरवाज्याच्या मुख्य चौकटीच्या वरच्या चौकटीची वगैरे तोडगासारखी नक्षी. ४ (पगड-बंद) सांखळीच्या कड्यांच्याप्रमाणें केलेले पागोटयांतील बांघणीचें काम. ५ लगड्याच्या कांठांतील कड्यांच्या सांखळीच्या आकाराची विशिष्ट रचना (इं.) डिझाईन. • उठविणे-( चांदीच्या हत्या-रांचा धंदा) नग तयार झाल्यावर त्यावर झिऊई करणें; शिंदेशाही तोडा-पु. एक बोट जाडीच्या तकाकी देणे. चांदीच्या, वर्तुळाकार कड्या कह्न एका कडीचीं निमुळतीं टोकें दुसऱ्या दोन कड्यांतून गोविछीं जातील अशा रीतीनें त्या कड्या

तोडा-- पु. (बाय.) सतार वर्गर वायांच्या गतीस शोभ-

तोंडा-पु. एक पालेभाजी; (विरू.) तोंडचा पहा. तोंडाक-न. (गो.) तोंडीलावर्णे. [तोंड]

तोडी-की. (संगीत) एक राग. ह्या रागांत षड्ज, कोमल झालेली स्थिति. [तोडणें द्वि.] तोडामोडा-पु. १ (मिळकती, ऋषभ, कोमल गांधार, तीव मध्यम, पंचम, कोमल धेवत व तीव दुकार्ने, धंदा, दागदागिने, सामानसुमान इ०) मोडणें; विकर्णे; निषाद हे स्वर लागतात. वादी धेवत, संवादी गांधार. गानसमय विल्हेवाट लावणें, पैसे करणें. २ (एखाद्या संघटित योजनेच्या, दिवसाचा दुसरा प्रहर. ह्याचे गुजरी तोडी, विलासखानी तोडी: विधानाच्या, कारखान्याच्या अंगोपांगांची ) वाताहत, फाटाफूट बहादुरी तोडी इ० प्रकार आहेत. 'महादेव कविराज पुण्यामध्यें करून तें बंद, बरखास्त करणें. ( कि॰ करणें ). ३ (एखादी इमारत, रहाती ।त्याचे छंद ऐकोनी गुणीजन गाती । बदलुन अंतरी मग उलटे जिन्नस, धंदा इ०) मोडकळीस येणें, आणणें; मोडकळीस येऊं देणें; वाहती।तोडीमधें छानपछान करती।'-सला ४. [सं. त्रोटकी: प्रा. विस्कळित होऊं देंगें; मोडतोड करणें; नाश करणें. ४ विस्कळित, तोडइ ] श्याट-पु. (संगीत) एका याटाचें नांव ह्या थाटांत शुद्ध

षड्ज, कोमल ऋषभ, कोमल गांधार, तीव मध्यम, शुद्ध पंचम, कोमल धैवत व शुद्ध निषाद असे सात स्वर असतात. [तोडी+ १५८. [हिं.] थाट ]

ताडी-की. १ तोड; युक्तिः 'डागदार बघती नाडी दवा देत तोडी चालवी जरी बाधा नाहीं जडली। '-ऐपो ४३७ माखून न्हाणें. [ध्व. डोकें थापटण्याचा] २ (गो.) पानाचा, फ ठाचा देंठ. उदा० 'दोडक्याची तोडी.' [तोडणें]

तोडी-की. मोठग पोटाची व लहान तोंडाची बांबूची करंडी -बदलापुर १३३.

तोंडी--सी. १ विण्याचा डेरा व दांडी यांच्या सांध्याची जागा. २ सांधा जोडणारी लांकडाची पट्टी. ३ मृदंग, ढोलकें इ० वाद्याचें तोंड. ४ (ना.) विहीरीची पाळ. [तोंड]

तोंडी-स्नी. (तंजावरी) लहान घागर; कळशी तोंडी, तोंड=शेंदणें ]

तोडीची पाटली-सी. पाटलीचा एक प्रकार. हिला फांसा नसून केवळ तों डें मिळविलेलीं असतात. याच्या उलट फांशाची पावेतों ] पाटली. [ तोडणें+पाटली ]

तोडीजोडी --सी. (प्र.) तोडजोड पहा.

तोडीय—वि. तोडलेलें; छाटलेलें ( लांकुड इ० ). [तोडणें ] तोंडोल-न. (ना.) तोंडलें.

तोंडोळी, तोंडोळें—सीन. (प्र.) तोंडली, तोंडलें; तोंडली

पहा. तांडिया-पु. एक पालेभाजी. तोंडा पहा.

तोणकॉ, तीडकॉ—पु. (गो.) दांडा. [का. टोण्णे] त्याच्यावर तोफॅतून गोळा सोडणें; तोफेनें उडविणें; ठार करेंगे. २ तोणकावर्चे-सिक. (गो.) दांडयानें मारणें. तोणी-स्त्री. (गो.) (ल.) (एखाद्यास) संकटाच्या, कठिण परिस्थितीच्या तोंडीं देणें. आंखुड काठी. टोणी पहाः

तोत्या—पु. फसवणुक; त्रवाडी; सोदेगिरी; बनावट लेख, तोफचो-तोपची पहा. तोफजी-स्त्री गोलंदाजी. 'बर्कदाजी हकीगत; (विशेषतः) गादी, गादीवर हक मिळावा म्हणून केलेली व तोफजी फिरंगी याची निस्सीम म्हणावी तैसी. ' -ब्रप ७७. बतावणी: फसवणुक: सोदेगिरी. -मोल. -वि. केवळ कांहीं सादृश्या वह्न दुसऱ्यांचें नांव सांगून, दुसऱ्याची बतावणी कह्न (राज्या- तन्हेवाईक; चांगर्ले (वस्र ६०). [अर. तुह्फा] वर ) हक सांगणारा; खोटा वारस; टक; भोंदु; (सामा.) दुसऱ्याची बतावणी करणारा उपटसुंभ, लबाड (मनुष्य). ' तोतया रत्नागिरीस आरोप, आळ. (प्र. विरू.) तोहमत; तोहमत पहा. 'अशा निय अटकेंत होता. '-वाडसमा २.१२१. का. तोताय ] सामाशब्द- रीतीनें शरण जाऊन राजा आपल्यावर तोबत आली होती तीपा-तातयेगिरी-स्री. (कायदा) आपण दुसरेच कोणी इसम आहोंत सुन सुटला. ' -ईंग्लंडची बखर १२६. असें भासवृत केलेली फसवेगिरी; (ई.) पर्सोनेशन्. - पका १८३. तोबरा--पु. १ हरभरं, चंदी इ० आंत भरून घोडचाच्या

लागणारा: चोचरा. [ध्व. हिं. तोतला]

तोता—पु. पोपट; राघू. 'मज मै नेचा अंतरंग तोता।'-प्रला

तोता—पु. मोरचूत; (प्र.) तुतिया पहा. [हिं. तूता]

तोतो-सी. (बालभाषा) अभ्यंगस्नान; तेल इ०कांनी शरीर

संधानबिंदु; निशाण. [फा.]

तोंदेल-वि. (प्रां.) लहः मोठ्या पोटाचाः ढमाल्याः तंदिल. [सं. तुंदिल]

तोप--पु. १(गो.) टोप. २ (कु.) मोठें पातेलें. [सं. स्तूप; का. टोप्प ]

तोपची-पु. तोफखान्याकडील अधिकारी: गोलंदाज. [ तुर्की [ता. तोपूची]

> तोपण-अफ्रि. (गो.) आंत रिघण्याची, बुसण्याची क्रिया. तांपर्यत-पावेतां-किव. तंबर: त्यावेळेपावतां. तों+पर्यंत

तोपारो - पु. (गो.) खर्ची नांवाच्या मासळीचे पिलृं.

तोपियाँ--पु. (गो.) सरडा; टोपियाँ. तोपुलो—पु. (कु.) लहान पातेली.

तोपूल-न. (गो.) लहान टोप. [गो. तोप]

तोफ-सी. १ आंत दारू भरून बार काढण्याचें, गोळे फेंक-।ण्याचें यंत्र. ( कि॰ मारणें ). [ तुर्की तोप् ] ( वाप्र. ) **लोफेच्या** तोंडीं देगें-१ (एखायास ) तोफेच्या तोंडासमोर उमें कहन

३ ( एखाद्या कृत्याचे ) दुष्परिणाम भोगण्यास पुढे करण. सामा-तोणकी—स्त्री. (गो.) एक लहान माशाची जात; मासळी. शब्द-तोफखाना-पु. १ तोफांचा समुदाय. २ तोफा, दाह्मगोळा तोणी-णो-स्त्री. (गो.) मोठी व बारीक ऊ. टोणा पहा. इ० युद्धसामुत्री ठेवण्याचे ठिकाण. [तोफ-खाना=घर, ठिकाण]

तोफा-फां-वि. नामी; उत्कृष्ट; तलम: दुर्मिळ; मूल्यवान;

तोबण-त--स्नी. अपराध न करितां आलेला अपराधाचा

तो(तों)तरा, तोतळा-वि.अडखळत अडखळत, एक एक तोंडाला लावावयाची कातडयाची, पडमाची पिशवी. 'औषध अक्षर दोन तीन वेळां उच्चारीत वोलणाराः बोल्तांना अडणारा, सु-चणक कर्ली पीतपट पसाहि तोबरा माप। ' -मोद्रोण १० । ४८. २ टपालवाल्याची पत्रें इ० बाहुन नेण्याची पिशवी. ३ (ल.) आत अतिरिक्त पदार्थ भरल्यामुळें किंवा राग इ०कांमुळें पिशवी-सारखें फुगलेलें तोंड. ४ (वैलगाडी) चाबूक, कुण्या, जुपण्या ६० वरची आडवी पट्टी; गणेशपट्टी. २ समारंभ, उत्सव ६० आनंद-ठेवण्यासाठीं गाडीस बांधलेली एक पडमाची पिशवी. [फा. तोब्रा] म्ह ० तोब-याला पुढें लगामाला पाठीमार्गे≕कामचुकार, भोजनभाऊ, आयतोजी इसमासंबधीं योजनात (खायाला आधीं, कामाला कथीमधीं याप्रमाणें ).

तोबा---पु. १ वस्त्राला पीळ घालुन, मारण्यासाठी केलेला जाड कोरडा (गर्दी मोडण्यासाठीं हा लोकांना मारतात). ' विठोबा भला मारिला तोबा। कंबर मोडली। ' २ अतिशय गदी; दाटी. मारणें: तोब्याचा मार. [तोबा-मार]

तोबा, तोबा तोबा—उद्रा. (मुसलमानांत रूढ) पश्चात्ता-पाचा, दु:खाकुलतेचा हाय। हाय!, अरेरे! या अर्थाचा उद्गार. 'बह हाय! हाय! म्हणति प्राकृत बुध हंत! हा! यवन तोबा।' -मोभीष्म ४.१४. [अर. तौवा; फा. तोवा]

आयुध. [सं.]

हार बैसला रघुनाथ। ' [सं.] सामाशब्द- ०तारी-स्त्री. (पाण्यां-तून तारून नेणारी ) नाव; होडी. 'तुझी तोयतारी त्वेरें आणि तीरीं। '-वेसीस्व प्रस्तावना पृ. १३. [तोय+तारणें] ॰ द-पु. मेघ; ढग. [सं. तोय=पाणी+सं. दा=देण ] ०रास्ना-शि-पु. पाण्याचा सांठा; समुद्र; सागर; उद्धि. 'जननिजनक पुत्री तात सीताविलासी । वचननिगम त्याचा आडवा तोयरासी । '-मुरामा अरण्यकांड २३. [सं. तोय+राशि=रास]

तोय—सी. कलाबतूची विणलेली जाळीदार पटी; जर. तुई, तोई पहा.

तोर---स्नी. (कु.) तूर पहा. [ हिं.]

तोर --- न. (कु. हेट. राजा.) कोंवळा कच्चा आंवा; कैरी. [ सं. तुवर=तुरट; तुल० का. तोरे=पक ]

तोर---पु. आंब्याचा मोहोर. [तुरा]

तोरंजन-न. ईड; ईडलिंबू; महाछुंग. [फा तुरंज]

तोगड--पु. (काव्य.) तोडा; पुरुषांचे एक पादभूषण; (विरू.) तोडर: तोडर पहा. 'हत्तीचे पार्थी तोरड । ' -ऐपो १४. तोरडीं स्कोर्क अशा हिच्या जाती पडल्या आहेत. घाल्या-जिक्णा; दमन करणा; पाडाव करणा; कबजांत आणणा. तोडरीं घालों पहा. 'जयाची कामना धांवडी। काळ घातला —दाव ७०. [सं. तूर्य] तोरडीं।'

तोरड--पु. अंबाडीचा कोरडा, असुड. - बदलापूर ९३. तोरडी ---स्री. स्त्रियाचे एक पादभूषण. हें सामान्यतः चांदीचें असतें. 'पार्थी सांखळचा तोरडचा।' [ तोडर ]

प्रसंगीं घर, मांडव इ० कांच्या प्रवेशद्वाराजवळ आंब्याचीं पार्ने, डाहाळचा, फुलें इ० दोरींत ओवून बांधतात ते मंगलिबन्ह. ' बोस गृहीं तोरण बांधिलें। कां उपवासी अन्नें लिपिलें।' -न्जा १३.४६९. ३ होळीवर, देवादिकांवर बांधतात ती नारळ, खोब-याच्या वाटचा इ॰ कांची माळ. ४ तराजुचा कांटा ज्यांत इकडून तिकडे हलतो तें दुबेळकें. [सं.] सामाशब्द- •टका-पु. लग्नमंडपावरील कर. [तोरण+टका] • भेट-स्त्री. लमावरचा कर, पढ़ी. -शर. [तोरण+ 'यात्रेंत अगर्दी तोबा उड्डन राहिला. ' तोबेमार-पु. तोब्यानें भेट=नजराणा] •वेस-स्त्री. लप्तकार्यात घराच्या मुख्य दरवाज्यावर केळीचे खुंट लावून केलेली कमान सामान्यतः ही कमान महारांनी त्यांच्या पोस्ताच्या हक्काबद्दल उभारावयाची असते. [तोरण+वेस= दरवाजा, प्रवेशद्वार ो

तो (ण-स्त्री. एक कांट्रेरी फळझाड. हें करवंदाच्या झाडा-सारखें असून डोंगराळ प्रदेशांत होतें. यास फुलांचे तुरे व पिवळट तामर---- पुन. घुसळावयाच्या खीच्या आकाराचे एक लोखंडी रंगाचीं फर्जे येतात. -न. वरील झाडाचें फळ, हें खाण्यास चांगलें लागतें; हें तुरट, आंबट, उष्ण व गुरु असून रक्तपित्तनाशक, कफ व वात यांचा नाश करणारें व सारक आहे. गांगेरुक म्हणून तोर-णाची एक दूसरी जात आहे. -वग्र ४.१५.

> तोरणा—पु. हळवार, हलक्या जमीनीतील भात. -बदलापूर २८३.

> तोरण--न. (कों.) रहाटगाडग्याच्या कनेकडाचे पुढलें टोंक ज्यावर ठेविलेलें असर्ते व ज्याच्या खालून बैल फिरत असतो तें लांकुड. याच्या जवळच कनेकडांत तुंब धातलेले असतें. 'तोरणावर कनेकड फिरतें. '

> तोरप, तोराप--न. (कु.) (नेहमींच्या पद्वतीप्रमाणें) आवगी न करितां भाताचें पीक घेतां यावें म्हणून भाजून तयार केलेली जमीन: असल्या जमीनींत उभे असलेले पीक.

तोरमली-ब्ली--सी. अपक व कनिष्ठ जातीच्या हिऱ्याची एक जात. सिलोन बेटांत यास तुरमली म्हणतात; संस्कृत भाषेत यास गंधर्व व वैद्यक प्रथांत वैकांत म्हटलें आहे. ही पांढरी, हिरवी र्किवा निळी असते; हिच्या निरनिराळचा रंगांवह्न माणिक्यकल्प. ब्रिझिलीपन्ना, श्वेत, नीलकल्प, पेरिडाट, सायबेराइट: डायव्हाईट.

तोरमी - स्त्री. एक वाद्यविशेष. 'पावे तोरमी मोहरीं ।'

तोरवणी-न. ( कु. ) धान्य पेरल्यानंतर शिपावयाचे पाणी. तोरा-पु. (मंपत्ति, सौंदर्य इ०कांच्या) अभिमानाचा आवि-र्भाव; दिमाख; ऐट; डौल; गर्व. 'संपत्तीचा त्यापुढें काय तोरा।' -वामन, स्फुट श्लोक ( नवनीत पृ. १३४. ) [ हिं.; तुल० का.

तोर=प्रामुख्याने वावरणें ] **ेमिरविणे**-दिमाख, ऐट दाखविणें; दार ] **ेदारी-**की. १ तोलासतोल देण्याची शक्ति; स्पर्धा; ईर्षा; गर्वाने वावरणें. तोरेदार-वि. गर्विष्ठ; दिमाखखोर: ऐटबाज; डाम- वरोबरीच्या नात्याने वागण्याची हिमत २ (क.) प्रतिष्ठितपणा; डौली. [ तोरा ]

तोरांज-न. (गो.) पपनस. तुरंज पहा.

(त्यांत स्नान करणारांच्या किंवा तें पिणारांच्या अंगास) कंड् (मूर्खपणा होय). तोलासन-न. (योग) दोन्ही पायांचे चवडे उत्पन्न करण्याचा गुणधर्म, ते पाणी प्याल्याने, त्यांत स्नान केल्याने जमीनीवर टेंकून बसावें. दोन्ही पाय एकाशी एक जुळवून, दोन्ही अंगावर उठणारी कंड, सूज ६० २ (गो.) गरोदर स्त्रीस येणारी हात जमीनीवर टेंकून आसन उचलावें. यास डोलासन किंवा सज. ३ ( गो. ) पांढरा रंग. ' गणपतीस तोरें केव्हां काढणार ? ' तोलासन म्हणतात. -संयोग ३५३. [ तोल+सं. आसन=बसणें.

तोरो-सना. (नामपुरी, बागलाणी) तुईं.

तोर्राइ—वि. (गो.) खरप्रस भाजलेला.

करणें, पोटांत घालणें; गम खाणें; गई, क्षमा करणें; ( दुसऱ्याच्या योग्य प्रमाणांत असलेलें. [ तोलणें ] मतास मान वेछन. आपले मत बाजुस ठेवून त्याच्या मतास ) मान्यता, अनुमति, संमति देणें; आपला हेका सोडणें. ॰ मिळ-विण-(जरतार धंदा) वजन पडताळ्न पाहणे. ०लावृन चालणे-ठमकत ठमकत, नख-यानें, छाती काढून चालणें. ॰संभाळण- अशी आंब्याची कोंवळी केरी. तोर पहा. समता, साम्य, समतोलपणा राखणें. श्लोंक जाऊं न देणें, इकडे-तिकडे न झुकर्णे. तोळाचा-वि. १ बरोबरीचा; सारख्या दर्जाचा, त्काल; तितकावेळपर्यंत; जींबर याचा उत्तरगामी शब्द. [तों+वर] विमतीचा. हिंमतीचा: जोडीस अनुरूप. २ (ल.) बहमोल; भारी. मह० जसा वारा वाजेल तसा तोल द्यावा=परिस्थितीप्रमाण वर्तन देवावें. तोलास तोल घेण-देण-१ भारंभार घेणे, देण. २ (ल.) (द्रव्यव्यय, शौरी, वक्तृत्व इ० बाबतींत दुसऱ्याशीं ) बरो-बरी करणें: टकर देणें: स्पर्धा करणें. तोडीस तोड देणें पहा सामा-शब्द- ०दार-वि. १ (संपत्तीचा खर्च इ० बाबतीत) टक्कर देण्यास, स्पर्धा करण्यास, तोलास तोल देण्यास, बरोबरी करण्यास तयार [ तुरा ] असलेला; बरोबरी करण्याची हिंमत असलेला; याच्या उलट फुसका; क्षुष्टकः किरकोळः क्षुद्र. २ भारीः प्रचंड. 'भागानगरकर मोगल [ तवसे ] फीज तोलटार सामान पुरा आहे.' -वाडशाछ १.२. ३ वजनदार; मातब्बरः भारदस्तः अब्रदारः मानमान्यतेचाः प्रतिष्ठित. [ तोल+फा. चलोन येत आहे. ' -ख ७.३५८९. [फा. तोषा ]

प्रतिष्ठाः भारदस्तपणाः वजनदारपणाः मानमान्यता. [ तोलदार ] <sup>1</sup> **म्ह**० तोलदारीचा हेवा आणि सनकाडीचा दिवा=आपल्यापेक्षां तोरें -- न. १ वनस्पति वगैरे पाण्यामध्यें कुजून त्यापासून उच्च दर्जाच्या माणसाशीं, अंगी पात्रता नसतांहि स्पर्धा करणें ंबैटक ो

तांलणं - जिक्र. १ वजन करणें; जोखणें. २ मनानें, बुद्धीनें तोल — पु. १ वजन करणे; वजन करण्याची क्रिया. २ वजन ( एखाद्या पदार्थाची, व्यक्तीची ) क्रिमत, महत्त्व, लायकी, वजन करून पदार्थाचें समजलेलें मान, परिमाण. ३ कल, झोंक. 'राधेयपता- इ० टरविणें; अंदाजणें. ३ ( एखार्दे कार्य इ० एखाद्यास ) झेंपणें; केचा होता मार्गेचि तेथवां तोल । ' –मोकर्ण ७.४०. ४ (कांहीं जिन्नस तडीस नेण्याचें सामर्थ्य असर्णे; आटोक्यांत असर्णे; चांगल्या-तोल्रतांना ) गिऱ्हाइकांस हवा असेल तेवढ्या वजनाचा जिल्लस रीतीनें करतां येणें; पेलणें. 'तुमच्यानें तोलवेक तेवढेंच ध्या. ' वेऊन लोकरीतीप्रमाणें आणखी थोडासा जिन्नस वर देतात तो. ५ ६ तुलना करणें; ( दोन जिन्नस, व्यक्ती इ०ची परस्पराशीं ) तुळणे. (सामा.) तुलना; बरोबरी; तुलनेस, जोडीस जुळेंग; समानता. 'जिंकी कपटी जी श्री श्रीद-श्रीशीं विशंक तोलावी।' -मोसभा ' मालोजीस मनसब देऊन तुमच्या तोलाचें करतो. ' ६ ( ल. ) ४.११. –अक्रि. ( अक्षरशः व ल. ) झुकर्णे; कलर्णे (एकाबाजूस) महत्त्व; मोठेपणा; वजनदारी; भारदस्तपणा. 'राष्ट्राचा केवल झोंक खाणें; वांकणें. [सं. तुल्≔वजन करणें ] तोस्टन−न. १ वजन तोल । ' -संप्रामगीतें १०८. ७ -न. वजन करण्याचें परिमाण, करणें; जोखण्याची क्रिया. २ (ल.) (दोन पदार्थीत) तुलना करणें. माप, वजन. उदा० शेर, मण, तोळा, मासा इ०.[सं. तुल्=वजन [ सं. ] तोलीव-वि. १ वजन केलेलें; तोललेलें; जोखीव; याच्या करणें ] (वाप्र.) ॰देणें-( दुसऱ्याचा अपराध, अपकार ) सहन । उलट मोजीव; मापीव. २ ( ल. ) मोजकें; परिमित; माफकः

> तोस्ट-न. (गो.) होडीवर तयार केलेलें वर्तुळाकार छप्पर. तोवली--सी. (गो.) कोंबळी सुपारी.

ते**।वर**—पु. (राजा.) ज्यामध्ये आंबटपणा आला नाहीं

तीवर-री-किवि. १ त्यांवळेपावेतों: तोंपर्यंत. २ ताव-तों(तो)वरी—स्री. (कों.) खाऱ्या पाण्यांतील माशाची एक जात.

तोवर, तो(तों)वरी--पुली. (को.) कोंवळा कोंब, देठ; अंकुर; तुरा; डिकशी; अंकुर, तुरा फुटणें. ( कि॰ फुटणें: येणें ). 'सोमवल्लीचे तोवर। तेंचि सोमपान मधुर।' -कथा ३.८.१३९.

तोवसोळी--श्री. (गो.) तवसें किसून केलेलें एक खाद्य.

तोश-स्त्री. जोर; हिंमत; बळ. 'शत्रू तोशीनें जोरीनें

नामकं।' -राव्यको २.३०. फा. ]

तोश(ष)क-स्त्री. (व.) गादी [फा. तुशकु=अंथरूण] तोश(श)खाना--पु. कोठार; जामदारखाना; वस्नागार; सर-नगद आणि कांहीं पोशाख होतं. ' -रा ५.१ .०. [फा. तोश-खाना=वस्त्रागार ]

कारचें तोशीस लागेल. '-समारो १.१४९. [अर. तश्वीश]

तांच-पु. आनंद; समाधान, मनाचे सुख; प्रसन्नता. 'जो दायक. [सं. तोष+सं क्र=करणें] तोषण-न. आनंदित. समाधान-युक्त, प्रसन्न कर्गे. [सं. ] तोषणे-अकि. संतुष्ट, आनंदित, प्रसन्न होणे, समाधान पावणे. 'न्याहाळितां तोषला अंतरीं।' - उक्ति. (क.) संतुष्ट करण; आनंदित, प्रसन्न करणें. 'तोषौनि प्रसादु घेईजे। अतिथीचा - ज्ञा १६.१४८. [सं. तोषण] तोषित-वि. संतुष्ट, प्रसन्न, आनंदित केलेला. [सं.]

तोषक-सी. बैठक; विछाना; अंथरूण. 'गाया तोषक लोड र्टेकुनि मनीं मानीतसे वैभवा। '-देवनाथकृत विधिनिंदा ७. [फा. तुशक्=अंथरूण, बसकण]

तोष्ट-स्ट--न. तगादा; लकडा; निकडीची मागणी. 'आम्हांस समस्तांस कर्जपरीचे तोष्ट लाविले आहे. ' -बाडबाबा २.३५१. [त्वर]

तोसदान, तोस्तान---न. १ काडतुसें, वंदुकीची दास इ० सामुग्री टेवण्याची कंबरेस बांघण्याजोगी चामडयाची पिशवी; २ दप्तर ठेवण्याची कापडाची पिशवी. ३ शेतकऱ्याजवळची सामानसमान ठेवण्याची पिशवी. -वि. अगडवंब; गलेलह. [फा. तोशा+दान् ] (एखायाचें) तांसदान वाढणें-१ (एखा वाचा ) बंडजाव, ऐश्वर्य वाहणें. २ ( एखावाची ) देवपूजा, जप इ॰ प्रस्थ वाढणे. ३ (एखाद्याचे शरीर) लह व ढब्चू होणे.

तोसीस--श्री. नुकसान; तोशीस.

तोस्तदान--- पिशवी; (प्र.) तोसदान पहा.

तोस्तान-न. (कर.) तगादा; लकडा; निकड. तोष्ट पहा. 'माझ्यामार्गे तोस्तान लावूं नको.' [त्वष्ट]

२ ( व्यापक. ) (व्यापार इ०कांत आलेला) तोटा; ठोकर; नुवसान; स्वयंवर २७. [ सं. ]

तोइा—प. सशाच्या अंगावरील लंब. लोंकर. 'शशोर्ण तोश- दुर्दैवाचा घाला, अनर्थकारक, दु:खदायक, हानिकारक गोष्ट, प्रसंग. [अर. तुहुमत्]

तोळ--पु. (गो.) १ टोळ. २ चिंचोळा व लांब पन्हळ. तोळबंदी--- श्री. हातांत घालण्याचा वांकीसारखा श्रियांचा कारी खजिना. 'तोशेखाना पाहिला त्यांत साडेसातरी रुपये एक दागिना. 'तोळबंदीया दाखेटें।' -कालिकापुराण २७.५८. तोळंबा-- पु. १ (काव्य.) जाड, अवजड दिसणारा खांब. २ खांबाखालील उथळं, उखळी, तळखडा. 'पद्मरागाचे तोळंब। तोशीस-सी. १ (राजा, सावकार, चोर, इ०कांनी केलेला) पार्थी दडिपले मरगजस्तेमें। '-मुसभा २.२७. -ह ३४.१२०. ३ उपद्रव, छळ; जुलूम; (सामा.) छळण व त्रास देण; त्रस्तिस्थिति; (व्यापक) (दिसण्यांत असाधारणपण, विशेष) जाड व भर-जिकीर. ( कि॰ लागणें; देणें: लावणें ). २ झीजः नुकसानः घस. दार असा हात, पाय, झाडाचें खोड इ॰. ४ धष्टपुष्ट, गरगरीत, 'जवाहीर इंगरजाकडे गाहाण आहे तें फरोक्त करणार परंतु सर- भरदार, व गोंडस शरीर. ५ गवंडयाचा ओळंबा: रंबक. [ तुळा= तुळई ]

तोळा-पु. (सोनें, चांदी इ० मौल्यवान पदार्थाचें) वजन कर-घ्राणंसर्गे विषादु । तोषु देता । ' -ज्ञा २.११७. [सं.] तोषक- ज्याचें, वजनाचें एक परिमाण. हा सोळा माषांचा किंवा ऐशी रतींचा वि. तोष देणारें; समाधानकारकः, आनंद, प्रसन्नता देणारें; आल्हाद- असतो असे प्रथात वर्णन आहे. त्यावरून याचे वजन १०५ (ट्रॉय) श्रेन होतें. व्यवहारांत जवाहिऱ्याचे बारा माष (मासे) मिळून तोळा होतो त्यावस्तन त्याचे वजन २१० थ्रेन टरतें. निरनिराळशा व्यापाराच्या प्रांतीं. शहरीं तोळवाचें निरनिराळें परिमाण आहे तें पुढें दिलें आहे-पुण, अमदावाद १९३॥ (ट्रॉय) ग्रेन, अहमदनगर १८८॥ (ट्रॉय)प्रेन. सिंधप्रांत १८७॥(ट्रॉय)प्रेन. जालना १८४॥ (ट्रॉय)प्रेन. मुंबई १८० ( ट्रॉय ) प्रेन. कलकता १७९.६६६६. -छअ १९८. [सं. तुल् ] ०मासा-(प्रकृति, स्वभाव इ० कांचा) चंचलपणा, नाजुकपणा दर्शविणारा शब्दसमूह. ' ह्याची प्रकृति-रोगाची भावना तोळामासा आहे. '=श्चाचा स्वभाव, ह्याची प्रकृति अगदी क्षुत्रक कारणानेंहि बिघडण्याइतकी नाजुक आहे. • मासा पाहणे-कृपण, हाताचा जड असणे. तोळेवरी-क्रिवि. (ना.) एखारें काम करण्याचे नांवाने मात्र भोपळ्या एवढे शन्य अशा अथी. ' गोष्टी करावयास सांगा मात्र, देर्णेचर्ण मात्र तोळेवरीच!'

तौकळ-स्त्रीन. (प्र.) तवकल पहा.

तौकीर-छ. तौखीर-छ-न. तवकीर इ० पहा.

तौताक-तवताक पहा.

तौतुक:-- फिवि. नुकतांच; आतांच; थोडयाच वळापूवी.

तौंपर्यत, तौंपावेती, तौंबर-किवि. तोंपर्यत, तोंपावेतों. तोंवर पहा.

तौर-पु. तोरा: डौल: दिमाख: गर्व.

तौरी-वि. रागीट; चिडखोर: तापट; (प्र.) तवरी पहा.

तौर्यात्रिक-न. नृत्य, गीत व वादन या तिहींचा समुदाय. तोहमत--की. १ खोटा आरोप; आळ; बालंट; किटाळ. ' तौर्यत्रिकांसहित आणुनि पत्तनातें। ' -वीरेश्वरकृत हिम्मणी-

तौरुय--न. बरोबरी; साम्यः सारखेपणाः अनुरूपताः तुल्यताः [सं.]

तौस, तौसे--न. (राजा.) (विरू.) तवशी, तवसे पहा. त्यक्त—वि. टाकलेला; सोडलेला; त्याग केलेला; सोड्न, टाकून दिलेला. [सं.] स्यक्तोदक-वि. ज्याने एखाद्या गोष्टीवर पाणी सोडलें आहे, नांव टाकलें आहे, संबंध सोडला आहे असा. 'अंगीं वैराग्यविवेक । ब्रह्मालागीं त्यक्तोदक ।' –एमा १.१६५. [त्यक्त+उदक=पाणी]

त्यज्ञ(जि)ण सिक्ते. टाक्णें; सोडणें; त्याग करणें. 'तें कांहीं न त्यजे अधिकें।गोवींचि पडे। ' - ज्ञा १८.१३१. [सं. त्यज्=टाकर्णे ] त्यजनोय-वि. टाकण्यास, सोडण्यास योग्य. [सं.] त्याजिण-सिक. सोडण: टाकण: त्याग करण: टाकून देण. 'पूर्वी धर्म न रुचला त्यजिला निपद्गनि तो जसा कुचला।' -मोकर्ण 88.99

त्यंद्र--िकिवि. (कों.) तिकडून.

त्यहांठों -- किवि. (कों.) तेथून. 'में तुला त्यहांटी खाऊ घेऊन येन. ' -- लोक २ २३.

त्या-सना. १ तो, ते या सर्वनामाचे सामान्यरूप. २ ती या सर्वनामार्चे अनेकवचन.

त्याकां--- प्रना. (कु.) त्यांना.

त्याग-पु. १ सोडणें; टाकृन देणें; वर्जणें. २ (वेदांत). कर्मफल सोड्डन देणे. 'यया कर्मफल्ट्यागातें। त्यागु म्हणती पे जाणते। एवं त्याग संन्यास तूर्ते। परिसविले। ' –ज्ञा १८.१२५. ३ दान; अहर; विदागी; संभावना. 'पदोपदीं नाना त्याग।' -एरुस्व १५.१२८. ४ गोंधळी, भराडी, डोरकरू इ॰ कांना त्यांच्या कामा-, ओशाळगतः लाजरेपणाः, ओशाळीक [सं.] बद्दल द्यावयाची विदागी, मजुरी. [सं.] भोग-पु. उपभोगणें व दुसऱ्यास देंगें, दान करणें [सं. त्थाग+भोग=उपभोग] विश्वर्ग. [सं.] त्यागाभोगाप्रता-वि. उपभोग घण्यास व दुसऱ्याला देण्यास, दान करण्यास पुरेल इतका (पैसा, संपत्ति, धान्य इ०). ित्याग- त्याहि पक्षास न मिळालेला; तटस्थ. भोग+पुरणें] त्यागर्जे-सिक्त. १ सोडणें; टाक्लें; वर्जणें. २ (काव्य) टाकर्णे: उत्सर्ग करर्णे ( मल, विष्टा इ० ). 'लांगूल उभारूनि धावि- त्रयी लाविली। गुणीं लोकी त्रिपुटी पाडिली। '-ज्ञा १८,८१७. त्रला बृषभ । त्यागिलें वीरे लेंडचि त्यावेळीं । '[त्याग] त्यागी- | २ बाप, आजा व पणजा असे अनुक्रमानें येणारे तीन पूर्वज. ३ वि. १ संसार व सांसारिक बंधनें ज्यानें टाकिलीं, तोडिलीं आई, आजी व पणजी या तिन्ही समुच्चयानें. ४ ऋक, यजुस आहेत असा (मनुष्य); विरक्त; वैराग्ययुक्त. २ दान देणारा; दान- व साम हे तीन वेद. ५ राजनीतीच्या आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता व श्रूर. ३ सोडरें, त्याग केला आहे ज्यानें असा ( मनुष्य ). दंडनीति या चार प्रकारांपैकी दुसरा प्रकार. यासच धर्मविद्या किंवा (समासांत) फलत्यागी=फलाचा त्याग केला आहे ज्याने असा; धर्माधर्मविचार असे म्हणतात. आन्वीक्षिकी, वार्ता व दंडनीति हे -कमैत्यागी-गृहत्यागी-देशत्यागी इ०. [त्यागणें]

त्याजा --- न. (कु.) एक दागिना.

त्याउय-वि. टाकण्यास, सोडण्यास, त्याग करण्यास, वर्ज्य कर-ण्यास, टाकुन देण्यास योग्य, शक्य, इष्ट, आवश्यक. ' पैं त्याज्य त्यजावयालागीं। जाणावी जरी अनुपयोगी। '-ज्ञा १६.२१४. [सं.] •स्वर-पु. (संगीत) विवादी स्वर.

त्यापक्षीं, त्यापेक्षां-किवि. त्या कारणावह्नः, त्यामुळें; सबब. [तो+पक्ष]

त्या गासून-किवि. (काव्य.) तंब्हांपासून. 'त्यापासुनि देहाने वाचेने प्रेमयुक्त चित्ताने । विप्रासि रौक्मिणेया भी पृजितसे सदैव चित्तानें।' -मोअन ७.१०५.

ह्याले सना. ( खा. ) त्याला. [ त्याला ]

रयांशी—सनाः (साष्टी कोळी) त्यांतुनः 'त्यांशी युगभद्र भद्र काय निघाला। ' - मसाप १.२.२०.

रयास--किवि. त्याकारणामुळें; त्यास्तव; म्हणून: त्यामुळें; तशांत. -पया २४७.

त्यांहां -- किवि. (कों. राजा.) तेथे.

त्याहांठीं - क्रिवि. (कां. राजा.) तथून.

त्याहास-सना. (व.) त्यांना.

त्यांहीं सना. (काव्य) त्यांनी. 'त्यांहींच ते सकळ पूरित-काम केले।' -र ३. [तो, ते]

त्याही बा-सना. (खा.) त्यांचा. [तो ]

त्याहीस-सना. (व.) त्यांना.

त्येचो---सना. (कु.) त्यांचा.

त्यो-मना. १ (कुण.) तो. २ (कों. राजा गो.) त्या.

त्रपा-स्त्री. १ लाज; विनय: मर्यादशीलता. २ संकोच:

त्रयस्थ-वि. ति-हाईत; पक्षभेदातीत: (दोघांपैकीं) कोण-

अथी---स्री. १ (व्यापक) तिघांचा समदाय. 'ग्रणी देवा शब्द पहा. [सं.] (वाप्र.) (एखाद्याची) प्रयी उद्धरणे-(एखायाला) आईबापावरून शिव्या देणे; त्याचे पितर उद्धरणे. स्याजी-वि. देणारा; दान करणारा; दानशूर. 'त्याजी जो सामाशब्द - •धर्म-पु. ऋग्यजुस्साम या तीन वेदांत सागितलेला धनदापरी सुकृत जें त्या जीव ऐसें गणी। ' -र २. [सं. त्यज़् ] धर्म; वेदोक्त कर्ममार्ग. 'म्हणऊनि मज एकेविण। हे त्रयीधर्म

अकारण। ' ' हे यज्ञयाग तिन्ही वेदांनी विहित असल्यामुळें या शाण। नीच नवें हें। ' -ज्ञा १७.१३१. ३ नरकापासून तार मार्गास त्रयीधर्म असे जुने नांव आहे. ' -गीर २८७. [ त्रयी+ मुक्ति; मोक्ष. ४ अतिशय जोराचा, नेटाचा, सर्व शक्ति एकव धर्म ] श्रयीमध्ये उगबलेला-वि. १ तिन्ही वेदांत पारंगत केलेला प्रयत्न. 'एक शर सोडोनियां त्राणें। कर्णनंदन उडविल असलेला. २ (उप.) चोरी, चहाडी व शिनळकी या तीन गोष्टींत -जै १८.७९. ५ संतापानें, त्वेषानें केलेली आदळआप कुशल असलेला.

विडा-पु. पान, सुपारी, काथ, चुना, लंबग, वेलदोडा, जाय-िलेला दम; जीव: जोर: घडधाकटपणा; सस्व; ताकद; सार. [ फळ, जायपत्री, केशर, बदाम, कस्तुरी, कंकोळ व खोबरें या त्रा-त्राणी तेरा पदार्थोंनी युक्त असा विडा. त्रयोदशाक्षरी मंत्र-पु. तेरा अक्षरांचा 'श्रीराम जयराम जयजयराम 'हा मत्र. त्रयोदशा-पु. मरणानंतर तेराव्या दिवशीं करावयाचें मृताचें श्राद्धः (विरू.) तेरावा; तरावें. [ सं. त्रयोदश=तेरा+अहन्=दिवस ] प्रयोदशी-की. हिंदू महिन्याच्या ग्रुक् व कृष्ण पक्षांतील तेरावी तिथि. [सं.]

न्नसंरण -पुनी. उन्हाच्या कवडशांत दिसणारा अत्यंत सक्ष्म रजःकण. हा तीन द्वयणुकें मिळून सिद्ध होतो. हें वजनाचें अत्यलप व सक्ष्म परिमाण मानलें आहे. आठ त्रसरेणुंची एक लीक्षा व ५४ लीक्षांचा एक यव होतो. [सं.]

त्रस्त—वि. १ त्रासलेला; गांजलेला; उद्विप्त; जिकीरीस आलेला. २ भ्यालेला; घाबरलेला. [सं.] त्रस्त(हाँग्र)-ह्यी. ( नृत्य. ) बरच्या पापण्या वर व खालच्या खाली ठेवून बुबुळे सारखीं फिरविण्याचा अभिनय.

त्र(क्रा)हाटणे, त्राहटणे—उक्रि. १ मारणें; नायनाट करणें. 'अहंकारातें त्रहाटी।' -ज्ञाप्र १३८. २ (वार्ये, नगारा इ०) मोठवाने वाज्ये, वाजविणे. ' आज्ञापितां दुर्योधने । रणभेरी त्रहा-टिल्या। ' ३ सैन्य ६० सिद्ध करणें. -मनको. [ सं. तड़ ]

त्रांगहें --- न. कुलंगहें, लचांड. 'त्याच्या गळघांत त्रांगहें आहें. ' [सं. त्रि+अंग]

श्रागा--- पु. दुस-याचे नुकसान व्हावें म्हणून किंवा दुस-यावर ठपका यावा म्हणून संतापाच्या भरांत स्वतःलाच दुखापत करून घेणें किंवा स्वतःची हानि करून घेण्यास तयार होणें; डोक्यांत राख घालणें (कि॰ करणें). याच्या उलट झांसा. यांत दुसऱ्या-पासून पैसे इ०लुबाडण्याकरितां इजा करण्याची धमकावणी दिलेली असते. झांसा अर्थ १ पहा. [ ग्रु. त्रागुं ]

पाणी येईपर्यंत नासाप्राकहे, इष्ट ध्येयाकडे दिष्ट लावण्याची योग-शास्त्रांतील किया. - संयोग ३५५.

श्राटिका - स्त्री. १ एक राक्षसी. २ (ल.) कजाख स्त्री. [सं.

आधार. ' एवंगुण लक्षण । सात्त्विक भोज्य जाण । आयुष्याचे बालेला. [सं. ]

आरडाओरड इ०. हातपाय झाडणे व चडफडणे. ६ ( जीणे क त्रयोदश-वि. १ तेरा. २ तेरावा. [सं. त्रयोदशन] •गुणी वस्तु, दुवळा मनुष्य, जनावर इ॰कांत ) राहिलेला, शिष्टक अ

> त्रांण-पु. बत्ताः खलांतील घोटचा. 'पारा षालि घालिः निवृरसे षळिजे। गारा फोडुन घालीजे। त्रांणें। ' -वैद्यक ४.

> त्राना-वि. रक्षण करणारा; सांभाळ करणारा; संकटांर सोडविणारा; तारणारा; वाली; रक्षणकर्ता. [ सं. त्रा=रक्षण करणे त्राय-कीन. १ रक्षण. २ बळ: जोर: सत्ता: सामध्ये. 'इ विवेकाची त्राय फेडिली। वैराग्याची खाली काढिली। '-३.०५२. ३ आधार; आश्रय. ४ किंमत. ५ (ल.) कथा. 'पै व णिया आणि जया। मेळ नाहीं धनंजया। तो पाहनी पिसेया कैची त्राय। ' -ज्ञा १८.६६७. ६ व्यवहार. 'मोक्षचि बंध होरे तरी मोक्ष शब्द कां साहे। अज्ञानाघरि त्राये। वाउगी याची –अमृ३.१२. [सं. चा]

त्रास-पु. १ (सूर्य, अग्नि, उग्र औषध, ज्वर, क्रोध, दुष्ट लो इ॰कांपासून होणारा ) उपद्रवः पीडाः दःख. २ कंटाळाः वी किळस; अप्रीति; जिकीर. ३ भय; भीति. 'युद्धीं सदा हि ज नरसिंहाचा पार्थमृग धरि त्रास। '-मोकर्ण २.८. सिं. त्रस्-त्राः (वाप्र.) त्रास त्रास करणें-जुलुमाविरुद्ध बोभाटा, ओ करणें. श्रास श्रास देणें-अतिशय छळ करणें, जुलुमाने सतावृ हैराण करून सोडणें. त्रासणें-उक्रि. १ कंटाळणें; त्रस्त हो जिकीरीस येणे; जर्जर होणें; बेजार होणें २ त्रस्त करणें; त्र देणें. 'ते ते शत्रु म्हणुनि मी त्रासी । सर्पतुल्य निर्धारें । '-मुआ ५.४१. ३ भिणे; भय पावणें. 'सौमित्रि त्रासे शापास । जै मंडक सापास । ' -मोरा घनाक्षर रामायण १२३. [ त्रास त्रासविण-सिक. त्रास वेणे; गांजणे; छळणे; त्रस्त, जर्जर करां सतावर्णे. [त्रासर्णे ] सामाशब्द-श्रास्तक-वि. त्रासदायकः कंटाः वाणे; जिकीरीचें; त्रास देणारें. त्रासभूत-वि. १ अत्य जाचक; त्रासदायक; जुलमी; कंटाळवाण; उपदवकारक झाले २ जुलमाने त्रस्त झालेला; छळलेला; गांजलेला; जिकीरीस आलेह [ त्रास+सं. भूत=झालेला ] त्रासि(सी)क-वि. १ त्रास देणार छळणारा; गांजणारा; जुलूम करणारा; दु:ख देणारा. २ चिर खोर; चिडणारा; चरफडणारा. ३ एकलकोंडा; एकांतप्रिय; सम त्राण—न. १ रक्षण; सांभाळ. २ रक्षण करण्याचे साधन; जास उबगलेला. [ त्रासणे ] त्रास्तित-वि. भ्यालेला; भयर्भ त्राहाटक—नि. पूरक, कुंभक, रेवक व केवल कुंभक या प्राणायामाच्या चार प्रकारांतील चौथा प्रकार. 'पूरक कुंभक त्राहाटक रेवक। यथाशास्त्र युक्तीचेनि सम्यक।'—स्वादि ९.३.२३. 'रेवक पूरक कुंभक। सर्वेचि सोडिती त्राहाटक।'—ह १६.६४. [सं. त्रस्]

त्राहा(ह)टणें — उकि. १ (काव्य.) मोठ्याने वाजविणें; (नगारा इ० वार्य) बडविणें. 'त्राहाटिल्या निशाणभेरी। गगन गर्जे मंगळ तुरीं।' — एरुस्व ७.७०. — मुआदि २३.११९. — ह २२.८७. २ आपटणें; थापटणें. 'आवेशें भुजा त्राहाटिती। विसण्णेळ हांका वेती।'— हा १.१३३. ३ सिद्ध करणें. 'खचित पताका माहिपर्जें। त्राहाटलीं नेणों मयंकपर्जें।' — वेसीस्व ६.७५. ४ चढ-विणें; पसरणें. 'रामपूजेची सामग्री। छेत्रें त्राहाटलीं तयावरी।' — वेसीस्व ८.११९. [सं. त्रस्]

त्राहाट विण सिक्त. प्रतिष्टेस चढ विणे. 'पांडवें बापुडीं। वांज केलीं फिरती वेडीं। धांवो निया काढी। अंगसेंग त्राहाटविलीं।' -तुगा २८१. [त्राहाटणें प्रयो.]

त्राहित्राहि ज्या. रक्षण कर! रक्ष! रक्ष! या अर्थाचे भ्यालेल्याचे उद्गार. त्राहे त्राहे; त्राय त्राय; त्राह्य त्राह्य अर्थीहि या शब्दाचीं अपश्रष्ट रूपें रूढ आहेत. 'नंद-नंदना त्राहित्राहि मजसी।'—सुसु १९. [सं. त्रा=रक्षण करणें या धात्चें आझार्थाचें द्वितीयपुरुषीं एकत्रचन, द्वि.] • त्रास्तणें—कित. अतिशय कंटाळणें; जिकीरीस येणें; त्रस्त होणें; बेजार होणें; जर्जर होणें. त्राहि भगवन्—उद्गा. 'परमेश्वरा! या संकटांतून मला सोडीव! माझे रक्षण कर!'या अर्थाचे भ्यालेल्याचे उद्गार. [सं. त्राहि=रक्षण कर+भगवान्=ईश्वरा] त्राहि भगवन् करणें, करून सोडणें— (एखाद्यास) त्याच्या तोंड्न. 'ईश्वरा, मला या त्रासंत्न—संकटांतून सोडणें- त्राहेव' असे उद्गार निघण्याइतकें सतावून, त्रासवून सोडणें; जर्जर करणें. वे माय धरणी ठाय करून सोडणें. त्राहेत्राहे—ख्या त्राहित्राहि पहा. 'म्हणे भरत हा राम। त्राहे त्राहे मेघश्याम।'—वामन भरतभाव २६.

न्नि—वि. तीन. विशेषतः समासांत उपयोग. अर्से– त्रिपद– त्रिभुवन–त्रिलोक–त्रिकाल इ०. [सं.]

त्रिक्—न. १ तिहींचा समुदाय; त्रय; त्रिक्ट; त्रिवगै. २ (अंकगणित) एकापेक्षां अधिक अशा कोणत्याहि संख्येला तीन या आंकडयाने गुणतांना योजावयाची संज्ञा. जसें:—तीन त्रिक् नऊ, पांच त्रिक् पंधरा. ३ पाठीच्या कण्याचा खालचा भाग; माकडहाड. ४ जेथें तीन रस्ते, तीन नया, तीन पदार्थ, जिन्नस एकत्र मिळतात, होतात असें स्थान. [सं. त्रि]

जिक-न. (कर.) (विणकाम) रहाटाच्या तीन फेन्या होतील इतकें स्त. 'एक त्रिकभर दोरा मला दे.' [त्रि]

जिकटु---पुन. सुंठ, मिरें व पिंपळी ह्या तीन औषधींचा समुदाय. [सं. त्रि+कद्र]

त्रिकः प्रस्तव, त्रिप्रस्तव—वि. एकामागून एक असे तीन मुलगे होऊन नंतर जन्मलेलें (अपत्य). हें अञ्चभ मानितात. [सं. त्रि+प्रसव=जन्म]

श्चिकरण—न. कर्मेद्रियें, ज्ञानेद्रियें व अंतःकरण अज्ञा तीन प्रकारच्या करणांचा, इंद्रियांचा समुदाय. 'जरी भक्ति असं दृढेंसी। त्रिकरणसहमानसीं।तोचि लाधे ईश्वरासी। '-गुच २.२७८. [सं. त्रि + करण = इंद्रिय] त्रिकरणशुद्धि-की. तन, मन, धन या तिहींची शुद्धि.

त्रिकर्ण - वि. दोन कान असूनिह एका क:नास एक देंठ फुट-लेला असतो असा (घोडा); घोडधाचा हा दोष अशुभ मानिला आहे. -मसाप २.१.५७. [सं. त्रि+कण=कान]

त्रिकर्म-कर्मे — नभव. ब्राह्मणांच्या षट्कर्मांपैकी क्षत्रियादि-कांना विहित असलेली अध्ययन, दान, व याजन हीं तीन कर्में. [सं. त्रि+कर्मन्] ज्ञिकर्मी-वि. ब्राह्मणांच्या षट्कर्मांपैकी अध्य-यन, दान व याजन हीं तीनच कर्में करण्याचा अधिकार असलेला (क्षत्रिय, वैश्य इ०). [त्रिकर्म] ज्ञिकर्में-नभव. नित्य, नैमि-त्तिक व काम्य अशीं तीन प्रकारचीं कर्में. [त्रि+कर्म]

श्चिकांड—वि. १ तीन पेरी असलेला ( उंस, बांबू इ० ). १ तीन प्रकरणे, भाग असलेला ( प्रंथ, कोश ). ३ कमे, उपासना ब झान हीं कांडें, प्रकरणे असलेला ( वेद ). ' तुझा अनुहताचा डमक । सर्वे शब्दें करीं गजक । वेदानुवादें निरंतक । श्विकांडीं योक गर्जत । ' एमा १९.२. [ सं. श्वि+कांड=भाग ] ०वेद-पु. कमे, उपासना ब झान या तीन कांडांनीं युक्त असा वेद. ' झानभक्तिकमकांड । वेद श्विकांडनेमस्त । ' -एभा २०.७१. त्रिकांडन्या—पु. तिकांडे—डया पहा. श्विकांडचा बभक्त-पु. ( ल. ) पराकमी योदा. भीमाचा नात् श्विकांडचा बभक्त ह्याजवळ युद्धसामुप्री म्हणजे फक्त तीन बाण असत यावकन अतिशय शूर अशा योद्धवाला उद्देश्न हा शब्द योजितात.

श्रिकाल-ळ-पुथव. १ भूत, वर्तमान व भविष्य हे तीन काळ. २ सकाळ, दुपार व संध्याकाळ ह्या दिवसांतील तीन वेळा. -िक्रवि. १ सकाळ, दुपार व संध्याकाळ अशा तीन वेळां. २ भूत, वर्तमान आणि भविष्य या तिन्ही काळीं. (सामासांत) श्रिकाल-पूजा-स्नान-नैवेच संध्या-भोक्ता-भोजी-स्नायी-रक्षक इ० [सं. श्रि+काल] ०द्र्झी-वि. योगादिबलाने भूत, भविष्य व वर्तमान जाणणारा, दाखविणारा; सर्वेज्ञ. [सं. श्रि+काल दृश्= प.हणें] ०क्र-क्राता-वेक्शा-वि त्रिकालदर्शी पहा. [सं. श्रि+काल+क्षा=जाणणें] ०क्कान-न. भूत, वर्तमान व भविष्य या तीन काळांचें (योगिक वलानें होणारें) ज्ञान. श्रिकाळी-किवि. ट्रीरा;

शको. ४. २२

हा शब्द वापरतात. जसें-त्रिकाळी भोजन केल्यामुळे प्रकृति ढळली. पसरीत पसरीत ढ़ंगगापासन सुमारे एक हात लांव अंतर पडेल असे त्रिकाळाचा, त्रिकाळाने अशा विभक्तिप्रत्ययांत रूपांचाहि या दोन्ही पायांचे पंजे दूर करावे म्हणजे हैं आसन होतें. या आसनानें अर्थी प्रयोग कितात. [त्रि+काल]

त्रिकाळी — स्त्री. एक फुलझाड. तिरशिंगी पहा.

अस्थि≔हाड ो

त्रिकीं-किवि. एक या संख्येस तीन या संख्येने गुणतांना योजावयाची संज्ञा. जर्से:-एकें त्रिकीं तीन. त्रिक पहा.

तिहींचा ऐक्यभाव.-हंको. त्रिकट शिखर-न. योगाभ्यारामार्गी तील एक चक्र. 'त्रिकुट शिखरीं येऊनि जाणें।'-अंबाबाई रामदासी.

त्रिक्टी - स्री. १ तिघांचा समुदाय; त्रिकूट. 'हे गुणेंद्रिय धोकटी। देह धातूंची त्रिकृटी। '-ज्ञा १३.१०६८ चहाडी व शिंदळकी ह्या तीन अवगुणांचा समुच्चय. 'त्रिदोधी तीन कोटि, प्रकार, वर्ग. [सं. त्रि+गण=समुदाय] सांडिलें शरीर । त्रिकुटीं फिटलिया नगर । त्रिदाह निमालिया अतर। जैसं होय। '-ज्ञा १६.४३९.

त्रिकृट-न. १ तिघांचा समुदाय; त्रिवर्ग; त्रयी. २ तीन शिखरें असलेला पर्वत. ३ इडा, पिंगला व सुपुरना या तिघींचा समु-दाय, ऐक्य. ४ चोरी, चहाडी व शिंदळ री ह्या तीन अवगुणांचा समुच्चयः त्रिकुटी अर्थ २ पहा. 'संचीता दळवी त्रिकृट जळवी द्रवीसना खालवी।'-वामनविराट ७.१. ५ एक कार्य करणाऱ्या, एका मताच्या तीन माणसांची जूट, गट. ६ (वैद्यक) सुंठ, मिरीं व पिंपळी यांचे एकत्र केललें समभाग चूर्ण. -योर १.१७०. [सं.त्रि+कुट=समुदाय]

त्रिकुट-वि. ज्याच्या ललाटावर ओळीनें तीन भोवरे आहेत असा (घोडा). हा उत्तम समजला जातो. -अश्रप १.२५.

त्रिके--- किवि. एकाहून अधिक अशा कोणत्याहि संख्येस तीन या संख्येनें गुणतांना योजावयाचा शब्द. त्रिकृ, त्रिकी पहा.

त्रिकोण-पुन. १ तीन सरळ रेषांनी मर्यादित अशी एक समतल आकृति; तीन बाज्र असरेली सरळ रेषाकृति. -महमा ७. २ (सामा.) तीन कोन असलेली वस्तु. ३ -वि. तीन कोन अस-लेला; तिकोनी (पदार्थ, आकृति इ०). [सं.त्रि+कोण] सामाशब्द-**ंमिती-**स्त्री. (गणित ) गणितशास्त्रांतील एक विभाग. त्रिको णाच्या दिलेल्या विवक्षित अवयवांवह्न राहिलेल्या अवयवांचा निर्णय करणें हैं या विभागाचें कार्य आहे. याचा उपयोग मुख्यतः ज्योतिषशास्त्र, मोजणीशास्त्र व नौकाशास्त्र यांत होतां. (इं.) द्रिमॉमेट्री. [ सं. त्रिकोण+मिति=मोजणें ] व्यात्रा-स्त्री. प्रयाग- ग्रंथांत वर्णन आहे त्यावरून अमीस हें नांव आहे. तीन पाय अस-क्षेत्राजवळ विध्याचलीं विध्यवासनी, महासरस्वती व महालक्ष्मी, लेला. 'मग त्रिचरण चेतविला। आकाशपंथ धावती ज्वाळा। ' या देवतांची स्थर्ले आहेत त्यांची यात्रा. -तीप्र ९८. [ त्रिकोण+ [ सं. त्रि+चरण=पाय ]

माध्यान्ह होऊन गेल्यावर बऱ्याच वेळानें;विशेषत: जेवणाच्या वेळीं यात्रा=जाणें ] -णासन-न. कूर्मासन घालून वमल्यानंतर पाय कमरेचे बंद मजबूत होतात. -संयोग ३३१. [सं. त्रिकोण+आसन= बसणें ] -णी-कां च-भिग-स्त्रीन. (पदार्थ.) घनत्रिकोणाकार त्रिकास्थि—न माकडहाड. त्रिक् अर्थ 3 पहा. [सं त्रिक+ भिंग; याचा प्रकाशाचे पृथक्तरण करण्याकडे उपयोग करतात. ( ई. ) प्रिझम्.

त्रिखंड--न. स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ या तीन लोकांचा समु-दाय. -वि. तीन तुकडे पाडलेला. 'कृष्णे बाण सोडिला पार्ही। त्रिकुट---न. प्र. त्रिकूट पहा. इडा, पिंगला व सुपुम्ना या शळ तोडिला ती ठायीं।सर्वेचि पाडिला भोई। ती ठायीं त्रिखंड।' –एहस्व १२.११'॰. { सं. त्रि+खंड=तुकडा, भाग }

न्निखंड—वि. तीन कोपरे, खंड असलेला. [ त्रि+खंड ]

त्रिगण-पु. १ मन्द्याने आयुष्यांत साधावयाचे धर्म, अर्थ २ चोरी, व काम हे तीन पुरुषार्थ. २ मनुष्यांच्या देव, मनुष्य व राक्षस या

> त्रिगत-पु. (नाट्य.) विदृषक, सूत्रधार व पारिपार्श्वक यांच्या संग्रदाचा, नाटकांतील भाग. -भरतम् निप्रणीत नाटचशास्त्र, भानुकृत भाषांतर अब्याय ५ प्ट. २३. [ त्रि=तीन+सं. गत=गेलेला ।

> त्रिगतिक--वि. स्थलचर, जलचर व व्योमचर अशा तीन प्रकारचे (प्राणी). -मुलांचा व्यवहारकोश.

> [त्रगुण—पुन. १ ( वस्तु, प्राणी इ॰कांच्या ठायीं असलेले) सत्त्व, रज व तम हे तीन प्राकृतिक गुण. 'तै प्राणिये तंव स्वभावें अनादिमायाप्रभावें। त्रिगुणाचेनि आघवे। विळिले आहाती।' -ज्ञा १७.५६. २ माधुर्य, ओज व प्रसाद हे वाङ्मयांतील तीन गुण. -मुलांचा न्यवहारकोश. -वि. तिप्पट. [त्रि+गुण] -णातीत-वि. सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांनीहि अलिप्त; ब्रह्मस्वरूपः ब्रह्मीभूत 'स्थितप्रज्ञ भक्तिमान् किंवा त्रिगुणातीत पुरु-षांचीं भगवद्गीतेंत इतरत्र जीं वर्णनें आहेत तींहि याच अवस्थेंची आहेत. ' -गीर २४७. [सं. त्रि+गुण+अतीत=पलीकडे गेलेला] -णात्मक-वि. तीन गुणांनीं बनलेली: त्रिगुणरूप (माया, प्रपंच इ०) [सं. त्रि+गुण+आत्मा]

त्रिगूळ-पु ब्राह्मणांतील एक पोटजात तिरगूळ पहा.

न्निमात—वि. (गणित) एका संख्येस त्याच संख्येने दोनदां गुणून आलेला गुणाकार. घन (गणित) पहा. [सं. त्रि+घात =ग्रुणणे ]

न्निन्दरण-विषु. अग्नि. अग्नीस तीन पाय असल्याचें वेदादि

हे तीन लोक; बैलोक्य 'तें दान या त्रिजगतीं। राजस पै।'-हा एकाच वेळीं झालेला क्षांभ; सन्निपात. 'धातयाही गेलिया शरण। १७.२९३. 'त्याचे खेळ ऐकतां वरिष्ठ। भक्त होती त्रिजगतीं।' त्रिदोषीं न चुके मरण।'-ज्ञा १६.२५५. 'असतां अपराध 'आक्रमी स्वचरणें त्रिजगातें।' [सं. त्रि+जगत्]

तीन परार्थ समुच्चयानें.

जिज्या-न्त्री. (भूमिति) वर्तुळाच्या मध्यापासून परिघां-तील कोणत्याहि बिंद्रपर्यंत काढलेली सरळ रेषा. [सं.]

त्रितास्थिक-वि. ( रासा. ) ज्याच्या घटनेत तीन जातींचीं। तत्त्वें आहेत असा (पदार्थ). [ सं. त्रि+तत्त्व ]

त्रिताप-पुअव. आधिदैविक, आध्यात्मिक व आधिभौतिक अशीं तीन प्रकारचीं दुःखं: त्रिविधताप. तापत्रय पहा. 'ऐसें कञ्जषकरिकेसरि । त्रितापितमिरतमारी । श्रीवीरवरनरहरी । बोलिर्ले तेणें।'-ज्ञा १७.४२३. -अफला ५९.[सं. त्रि+ताप=दुःख, पीडा]

चिताल—पु. (वाय.) एक ताल, ठेका. ह्यांत सोळा मात्रा व चार विभाग आहेत. [ त्रि+ताल=ठेका ]

त्रितिकांडचा—पु. ( अशिष्ट ) (प्र.) त्रिकांडचा. त्रिकांडचा पहा. [ त्रिकांडचाबद्दल चुकीनें रूढ ]

त्रिदंडी-पु. १ संन्याशांतील एक प्रकार ह्या प्रकारांतील संन्यासी हा शिखा, सुत्र व कच्छ या तीन वस्तुंचा त्याग करीत नाहीं व यास पुन्हा गृहस्थाश्रमांत येतां येतें. अशी समजूत आहे. २ (ल.) काया, वाचा व मन या तिषांवर ज्याने ताबा मिळवि ला आहे असा तपस्वी पुरुष. ३ तीन दंड धारण करणारा. [ सं. त्रि+ दंड=काठी; निप्रह, ताबा ]

न्निदल-ळ-वि. १ तीन दलें, पाने असलेलें; तिपानी. रं देंठावर तीन पाने असलेले (बिल्वपत्र इ०) [ सं. त्रि+ दल= पान ] ्रजा-स्री. त्रिदळानें, विल्वदळानें कंलेली शंकराची पुजा. 'बिदलपुजा रुद्राभिपेक । त्या पुण्यास पार नाहीं।, [ सं. त्रि<del>|</del>दल+पूजा ]

त्रिदश-पु. देव; सुर. ' मोहिलींसहवधू त्रिदशांचीं। आमुची न नवलें मुद्दशांचीं। ' -वामन वेणुमुधा १.५. ' त्रिदशाः विबुधाः सुराः ' –अमर [ सं. ]

न्निराध-ह---पुअव. आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधि-भौतिक दुःखं; त्रिविधताप; तापत्रय. 'त्रिदाह निमालिया अंतर । जैसें होय। '-ज्ञा १६.४३९. [.सं. त्रि+ दाघ-ह=ताप, उब्णता]

दिवस ]

असणारे तीन दोष, धातु. 'त्रिदोषीं सांडिलें शरीर।' -ज्ञा १६. [ित्र+पद=ओळ] • जाप-पु. गायत्री मंत्राचा जप. 'त्रिपदाजपें पवित्र

त्रिजग, त्रिजगत, त्रिगजर्ता—नस्नी. स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ ४३९. २ वात, कफ व पित्त या शरीरांतील तीन दोषांचा 'आर्णो नयं मुखां। वदतां त्रिदोखा पात्र झाले।'-व ५४**२**. अर्थ २ पहा.

त्रिधा—स्त्री. (प्र.) त्रेथा. त्रेथा पहा.

त्रिधा-वि. तीन प्रकारचा; त्रिविध. ' एवं कर्म कर्ता ज्ञान । या तिहींचें त्रिधा चिन्ह। दाविलें तुज सुजन-। चक्रवर्ती। '-ज्ञा १८.६८९.-एभा ३.७८. -िक्रवि. तीन प्रकारानीं; तीन मार्गोनीं. [सं.]

त्रिधातुक -न. कफ, वात व पित्त या तीन धातुंनीं बन-लेलें शरीर. ' ऐसा जो भक्त होये। तयाचें त्रिधातुक हें जैं जाये। –ज्ञा ११.६९९. [सं. त्रि+धातु]

त्रिधारी निवदुंग-पु. निवदुंगातील एक भेद. याला तीन धारा असून धारच्या कडेवर काटे असतात. याची मोठमोठी बेटें होतात. यांतून पुष्कळसा पांढरा चीक निघतो. याच्या चिकांत सोमल शुद्र करतात. मुंबईकडे दिवाळीच्या दिवसांत याचे तुकडे करून त्यांत वाती पेटवितात. –वग्र ४.**२**.

त्रिनयन, त्रिनेत्र, त्रिलोचन—वि. तीन डोळे असलेला; ( शंकर, महादेव ). [ सं. त्रि+नेत्र, नयन, लोचन≃डोळा ]

त्रिपताक(हस्त)-पु. ( नृत्य ). हाताचीं सर्व बोटें सरळ पसलन किंचित् आंखडून व करंग जीजवळचें बोट वांकवृन करितात तो अभिनय. [ मं. त्रि+पताका+हस्त ] त्रिपताका-स्त्री. पांच वोटांचे तीन भाग (दोन दोन वोटांचे दोन, व अंगुष्ठाचा एक, असे) कह्न निशाणाचे तीन फरारे करणें. 'त्रिपताकाचिया खुणा।' –भाए ४५५ [सं. त्रि+पताका]

या तीन पदांचा समुच्चय. 'जंववरी त्रिपद शोध न घडे।'-परमा २.१३. [सं. त्रि+पद=शब्द] -वि. १ तीन पाय असलेला. २ तीन चरण असलेला ( श्लोक, कविता ). ३ ( अंकगणित ) उणें, अधिक चिन्हांनीं संयुक्त अशी तीन पदांनीं युक्त (संख्या इ०). [ त्रि+ पाय=पर, चरण] ०भूगि-स्री. (विष्णूने वामनावतारांत बलि राजा-जबद्धन घेतलेली ) तीन पावलांची जमीन म्हणजेच स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ हे तीन लोक. [त्रि+पद=पाऊल+भूमि=जमीन] र**शोधन-**त्रिदिन—न. तीन दिवसांचा अविध, काळ. [ सं. त्रि+दिन= न. तत्, त्वम व असि या तीन पदांची चिकित्सा, शोध,समीक्षा.

त्रिपदा-मी. तीन पदांचा गायत्री छंद. 'त्रिपदा, त्रिकाळीं त्रिदीप-ख--पुभव. १ कफ, वात आणि पित्त हे शरीरांत अर्ध्य देतां। श्रैविद्या तत्त्वतां त्या नांव। ' -एभा ११.१३३७. पूर्ण । या लागीं वेदांचें निवासस्थान । '-एभा ११.१३८०. [त्रिपदा+जप]

त्रिपद्म-वि. त्रपत्र पहा.

न्निवर्ण-पु. पळसाचे **झाड**. याला एका देठावर तीन पार्ने न्नि+पुंड धारिन्=धारण करणार<sup>\*</sup>] असतात म्हणून हें नांत्र. -वि. तीन पानें, दळे असलेला.[सं. त्रि+ पग=पान ]

त्रिपाद-पु. अभि. [सं. त्रि+पाद=पाय]

त्रियाद-- प्रका राशींत ज्याच्या तीनचतुर्थोश अंशाचा समावेश झाला आहे असे कृत्तिका, पुनर्वेषु इ० नक्षत्र. - वि. एका राशींत ज्याच्या तीन चरणांचा समावेश झाला आहे असे कृत्तिकादि नक्षत्र. [सं. त्रि+पाद=पाव भाग ] ०ळागण-त्रिपाद नक्षज्ञ असतांना मरण येणे, मृत्युपावणे. हे अशुभ मानिले आहे. त्रिगदभूमि-स्री. त्रिपदभूमि पहा.

त्रि 11र्श्व — पु. प्रकाशाचे पृथक्तरण करण्याच्या उपयोगाचे कांचेचें-तीन कडा असलेलें-भिंग;(इं.)श्रिक्सम्. [सं.+त्रिपार्श्व=बाजू] **त्रि रृब्छ**—मस ह पहा.

न्नि रूट-ताल-पु. (ताल) कर्नाटकी संगीतांतील एक ताल. द्याचे मात्राप्रकार ६, ८, ९, १०, ११, १३, असे आहेत. त्रिताल TEI.

त्रि रूटो-- न्त्री. (वेदांत) एक जर नसेल तर बाकीच्या दोहोंची सिद्धि होणार नाहीं अशा तन्हेने एकमेकाशीं संबद्ध असलेल्या तीन गोष्टींचा समुच्चयः, कर्ता, कर्म व किया अशा संबंधाने परस्परांशी समभाग चूर्ण. [ क्रि+कल≔कळ ] संबद्ध असलेला तिषांचा समुदाय. त्रिपुटी अनेक आहेत. जस:-परमेश्वर, आत्मा व जगतः क्षेत्र, क्षाता व क्षानः ध्ये ।, ध्याता ब ध्यानः; कर्ता, कमे व कियाः दृश्य, द्रष्टा व दर्शनः ब्रह्म, माया ब जीव; लक्ष, लक्षिता व लक्षण; साध्य, साधक व साधन; उपमा, उपमेय व उपमानः तस्यैवाहम्, तवैवाहम् व त्वमेवाहम् इ० 'परी अज्ञानाच्या पर्टी । अन्यथा ज्ञानाचे चित्र उठी । तेथ चितारणे हे त्रिपुटी। प्रसिद्ध जे कां। ' - ज्ञा १८.४६०. ' श्रमाची त्रिपुटी बाढवी सदा। '-एभा २.४५९. 'ध्येय ध्याता ध्यान। ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान । नुरे भञ्य भजक भजन । म्हणे त्रिपुटी जपें गेलि विसरोनि । तटस्य बाणी निगमाची।' 'परमेश्वर, आत्मा, जगत् या त्रिप-टीच्या स्वरूपाबद्दल सदर शास्त्रांच्या ज्या नव्या नव्या कल्पना प्रसिद्ध होत आहेत...... ' – टिले ४.४८४. [सं. त्रि+पुट] •कारण-न. त्रिपुटी. ' जेथे क्षेय क्षाता ज्ञान निश्चित । ध्येय ध्याता ध्यान नाठवत । त्रिपुटीकारण नाहीं जेथें । निजे तेथें निज बाळा ।' [ त्रिपुटी | कारण ]

त्रिपुंडू---पुन. शैव आपल्या कपाळावर भस्माचे आहवे तीन

कपाळाबर गोपीचंदनाचे तीन उमे पट्टे लावून करितात तो तिलक, चिन्ह. - वि. कपाळावर भस्माचे आडवे पट्टे किंवा गोपीचंदनाचे न्नियदी—स्त्री. तीन पायांची घडवंची; तिवई [सं. त्रि+पद] तीन उभे पट्टे धारण करणारा. [सं. त्रि+पुंडू=पट्टा] ०**धारी**—वि. कपाळावर त्रिपुंड धारग करणारा; रामानुजपंथीय वैष्णव. [ सं.

> त्रि पूर---पु. १ या नांवाचा एक दैता. यास शंकराने मारलें. २ त्रिपुरासुराचीं तीन नगरें. - इ.र. 'त्रिगुण त्रिपुरीं वेढिला।' -ज्ञा १७.२. ३ कार्तिकी पौर्णिमेस देवापुर्हे दीपमाळेवर अथवा इतरत्र कापूर इ० कांचा लावतात तो मोठा दिवा. ४ शिवरात्रीस क्षिया है। हरापुढ़ें लाबि गत त्या बाती, दिवे. ५ देवळासमोर उभा-रलेला दीपस्तंभ, दीपमाळ. [सं.] - रारि-पु. त्रिपुराचा नाश करणारा; शंकर. 'नेणों कें श्रीत्रिपुरारीं। सांगितलें जें।'-श्ला [सं. त्रिपुर+अरि=शत्रु] **त्रिपुरी पुनव-**96.9043. पौर्णिमा-सी. कार्तिक शुद्ध पौर्णिमा. या दिवशी वेवळांत त्रिपुर लावतात. त्रिप्रोत्सव-न. कार्तिकी पौर्णिमेस देवालयांत त्रिप्र लावृन करतात तो दीपोत्सव. [ त्रिपुर+उत्सव ]

> जित्रज्ञ-पुभव १ बाव, आजा व पणजा अशा तीन पिढया समुञ्चयाने. २ बाप, आजा व पणजा या तीन पुरुषांपैकीं कोणीहि एक. [ त्रि-।पुरुष ]

न्निकणी -- स्नी. तीन फण असलेली पाभर तिफण-णी पहा. जिप्तला-ळा-लीपु. हिरहा, बेहहा व आवळकाठी यांचे

चित्रवाल-पु. (गो.) न्यायासन; जञ्ज कोर्ट. [पोर्तु. इं. ट्रायब्युनल् ]

त्रिबिया -- स्त्री. पायांतील एक दागिना. 'दांड त्रिविया चरणीं ल्याली नुपुरवाळे। ' - वसा १५.

श्चिमंग-पु. ( शरीर इ० ) तीन ठिकाणी वांकण, वांक्रविणे. 'त्रिभंगी उभा सावळें रूप ज्याचें। वसावें मनीं सर्वदा ध्यांन त्याचे । ' – संवि २२.४५. ' या हेतु रासरंगि । ठाण मांडुनी त्रिभंगि।' -रास १.२७. [सं. त्रि+भंग=मोडणें, वांकणें ]

न्निभज्या-सी. त्रिज्या.

न्निभाग-पु. चुना, वाळ् व ताग हे तिन्ही मिसळून केलेला लगदा; रहा, चिखल. 'त्रिभागामधें खडा असे । त्रिभागासारिखाचि भासे।' –दा ८.५.४६. [ त्रि∔भाग ]

श्रिभांतर-पु. प्रहाचा सुर्यातरकोन सुर्याच्या पूर्वेस किंवा पश्चिमेस ९० अंशांचा झाला म्हणजे त्याला त्या दिशेचे त्रिभां-तर म्हणतात. -सूर्य २४. [सं.]

पंडे ओहून करितात तें चिन्ह; रामानुजपंथी वैष्णव आपल्या त्रिजगत्. 'कां तीयें जिथें त्रिशुवनीं।'-ज्ञा १.२६ [सं. त्रि+ भुवन=लोक, जग ] त्रिभुवनकींर्ति(रस)-पु. एक आयुर्वेदीय मात्रा. हिंगूळ, बचनाग, सुंठ, सिरीं, पिंपळी, टाकणस्वार व पिंप-ळमूळ हीं समभाग घेऊन, एक न कहन व खलून झालेल्या मिश्र ठाम; न बदलणारें; निर्धाराचें; खात्रीचें. [सं. त्रि=तीन वेळां+ णास तुळशीचा रस, आल्याचा रस व धोत्र्याचा रस यांच्या तीन उच्चारित=उच्चारिलेलें, बोलेलेंलें भावना (पुटें) याव्या म्हणजे हा रस तयार होतो, हा ज्वर व सिन्नपात यांचा नाश करितो. -योर १.३७४. त्रिभुषन येथ जाहार्ले आहे त्रिरूप। '-ज्ञा १७.१९७. [सं. त्रि+रूप] गोसाबी-पु. शंकर, राम व दत्तान्नेय हे अवतार किंवा मिन्छद-नाथ, जालदेरनाथ अथवा एखादा विख्यात साधुपुरुष ह्याच्या संबंधी है तीन लोक. [सं.] त्रिलोकांत झेंडा लावण-निवटणे-योजावयाचा शब्द. 'तो राम त्रिभवनगोसावी। काय एक कर्क न तिन्ही लोकांत नांव गाजविणें, गाजणें. शके।'[ श्रिभुवन+गोसावी ]

त्रिभोनलञ्ज-न. (ज्यो.) पूर्विक्षितिजापासून ९० अंशावर असललें किंवा पूर्वक्षितिजापासन तिसऱ्या लमाचें स्थान.

**ब्यक्ति.** तिरम्ही पहा.

त्रिमाञ्चका, त्रिमाञ्चा-स्त्रीभव, ॐ काराच्या अकार, उकार व मकार ह्या तीन मात्रा. 'कां जे एकाक्षरपणेसीं । त्रिमात्रके-चिये कुर्गी । प्रणवृ होतां गर्भवासीं । सांकडला । ' –ज्ञा १८.१५१०. [सं. त्रि+मात्रा]

न्निमाळिक—वि. तीन मजले असलेलें; तिमजली (घर, इमा-रत इ०). 'तरी चिमाळिकें धवळारें। करावीं कां। ' −हा ५.११४. २३.८४९. [सं. त्रि+म. माळा≔मजला]

क्रिमि(मी)र--न. (काव्य) अंधार; (प्र.) तिमिर. ' वारलें हैं हाड जिमिरावें।' [स. तिमिर अप.]

मृतिं; रूप; दत्त. [ त्रि+मृतिं ] (सि ) ईश्वर, पुत्र व स्पिरिट या तिघांची बनलेली मृतिं. [इं. ट्रिनिटि]

त्रियंच-की. घारी; एक प्रकारची पुरी. 'त्रियंच नाम घारी | खात्रीपूर्वक. [सं. त्रि+ वाचा=वाणी, बोल्णें ] बरवंट। ब्रह्मपुरीसीं। ' - ऋ ८२

त्रियुक्पद्-वि. तीन पर्दे असलेला; तीन पदांचा; त्रिपद (-वि.) अर्थ ३ पहा. [सं. त्रि+युज=जुळंगें+पद=ंसख्या]

त्रियोदश-शी--स्री. (प्र.) त्रयोदशी. त्रयोदशी पहा न्नियोदशा—पु. तेरावें; (प्र.) त्रयोदशा. त्रयोदशा पहा. त्रिराजिक--पु. एक दागिना. -देहु ४५.

न्निर।न्न-न. तीन दिवस व तीन रार्जीचा अवधि; तीन अहोरात्रांचा समुदाय. - किवि. तीन अहोरात्रपर्यंत. 'कन्येनें मातेचे अशौच त्रिरात्र धरावें. [सं. त्रि+रात्रि ] -त्रांतला-बि. जो मेला असतां त्रिरात्र अशौच पाळावें लागतें असा (सगोत्रज).

न्निराम-पुभव. दाशरथी राम, परशुराम व बळिराम. -मुलांचा व्यवहारकोश. [सं. श्रि-शाम]

न्निराशी-की. (अंकगणित) त्रेराशिक पहा.

त्रिहच्चारित—वि. १ तीनदां उच्चारलेलें, २ (ल.) निश्चित;

त्रिरूप-वि. त्रिविधः तीन प्रकारचा. 'तैसे तिहीं ग्रणीं तप।

त्रिलोक, त्रिलोकी—पुली. बैलोक्य, स्वर्ग, मृत्य व पाताळ

त्रिवर-पु. (ताल) संगीतांतील एक ताल. त्रिताल पहा. त्रिवर्ग--- १ मनुष्यमात्राने आपुल्या आयुष्यांत साधाः वयाच्या चार पुरुषार्थोपैकी धर्म, अर्थ व काम हे तीन पुरुषार्थ. न्निमल-महली-पु. कर्नाटकांतील एक शुद्र जात व तींतील ' तेथ त्रिवर्गाचा अणुशाह। आडऊ निघाला जो अपाह। तो महा-भारत प्राकार । भोंवता केला । ' - जा १८.३६. २ उत्कर्ध, साम्या-वस्था व ऱ्हास या राज्याच्या, राष्ट्राच्या तीन अवस्था. ३ प्रकृतीचे, स्वभावाचे सत्त्व, रज व तम हे तीन गुण. ४ त्रिफळा (हिरहा, बेहहा व आवळकाठी). ५ तिघेजण; (माणसांचें) च्रिकुट. 'आम्ही ञ्रिवर्ग. '[सं. त्रि+वर्ग]

ब्रिबली-ळी-की. पोटाला पडणाऱ्या तीन बळ्यांचा, बळकुटयांचा समुदाय. 'सागरीं लहरींची नव्हाळी। तैसी उदरीं ' वर्षाकाळी' पर्जन्य धाडी। जिमाळिके पाडी धवळारें। '-एभा जिगुण जिवळी। '-एरुस्व १.३६.'जिवळी मग तयेची स्पष्ट मोडोनि गेली। '-सारुद्द २.२८ [सं. त्रि+वली=ओळ, वळकुटी]

श्रिवाचा-वि. (काव्य) त्रिवार; तीन वेळां दिलेल, उच्चार-लेलें बचन, गोष्ट, शब्द: निश्चित.ठाम अभिवचन,गोष्ट,शब्द, 'तो चिम्रति---पु. ब्रह्मा, विष्णु व शंकर है तिचे मिळ्न सालेखी हा हरिविजयमंथ। दुजा नाहीं विपरीतार्थ। सत्य सत्य जिवाचा। ' -ह १.११४. 'जानकी आणीन हें प्रमाण। सत्य सत्य त्रिवाचा।' -रावि १७.११८. -क्रिवि. निश्चितपर्णे; निश्चर्येकरून; पूर्णपर्णे;

> क्रियार--किवि. तीन वेळां; तीनदां. हा शब्द निश्चय, संऋष, वचन, अपराध, दंड, धर्म, शिक्षा, बोध, उच्चारण इत शब्दांसह समासांत खचित, निश्चित, निःसंदेह, ठाम, सक्त, जोराचा, नेटाचा ६० अर्थाने योजतात. [सं. त्रि+ म. वार] ०पुण्य-न. 'मी देतों. अर्पण करितों ' अशा अर्थाचे शब्द गंभीरपण तीन वेळां उच्चारून दिलेलें; अर्पण केलेले पुण्य. [ न्निवार+पुण्य ]

> श्रिविक्रम-पु. १ (बायकी) गोपा. २ बारश्याच्या दिवशीं मुलाचे नांव ठेवतांना बायका कुंची बातलेला नारळ पाळण्याच्या खाल्नवर, वरून खार्टी देतात तो. ३ विष्णुचे नांव. [सं. त्रि+विक्रम]

> न्निविध-वि. तीन प्रकारचा; तीन स्वरूपाचा. (समासांत) त्रिविध-दान-पापपुण्य-स्नान इ०. ⇒तीन प्रकारचे, स्वह्मपाचे म्हणजे कायिक, बाचिक व मानसिक दान, पुण्य, पाप इ०. शिबाय

सात्त्विक, राजस, तामस आणि आध्यामिक, आर्थिदैविक, संबंध किंवा शब्द शब्दार्थ संबंध (≔शब्द व त्यांचा अर्थ यांमधील आदिभौतिक इ० दुसरे तीन प्रकारांचे गट आहेत. ते त्या त्या संबंध) या संबंधावरून एखाद्या वाक्याचा केवळ शब्दशः अर्थ शब्दांच्या अर्थामध्ये पहावे. 'तंचि ज्ञानत्रयवरें। त्रिविध कमे जे प्रतीत होतो. लक्षणासंबंध म्हणजे लक्ष्यलक्षकसंबंध ( ≕शब्दांनी असे। ' -ज्ञा १८.५८५. [ सं. त्रि + विधा = प्रकार, जाति ] पर्यायाने सुचिवलेला अर्थ व शब्शचा वाच्यार्थ या परस्परांतील •अवस्था-स्री. जीवाच्या तीन अवस्थाः जागृति, स्वप्न व संबंध) याने लाक्षणिक दिवा अलंकारिक अर्थ प्रतीत होतो. उदा० सुवृप्ति. अवाहार-पु. सात्विक, राजस व तामस अशा तीन प्रका- सारागांव=गांवांतील लोक. व्यंजनासविध म्हणजे जो अर्थ सांगा-रचा आहार. • अभ-न. संचित. कियमाण व प्रारब्ध असे तीन वयाचा त्या अर्थाच्या पदाचा वाक्यांत उपयोग न करतां प्रकारां-प्रकारचें कमें. ०तप-न. काथिक, वाचिक व मानसिक अशा तीन तरानें त्या अर्थाचा बोध करावयाचा. जसे:- प्राहवती नदी 'येथें स्वरूपाचे तप. वताप-प. आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधि- निरीत मगर आहेत या अर्थाने निरीस खानास जाऊं नको असा दैविक असे तीन प्रकारचे दुःखः पीडाः, तापत्रयः, आध्यात्मिक अर्थ ध्यावयाचा असतो **्प्रताति**—स्री. गुरूपासून मिळालेले, ताप म्हणजे देह, इंद्रियें व प्राण यांच्यापासून होणारा ताप किंवा शास्त्राभ्यासाने प्राप्त झालेलें व स्वतः निरीक्षणानें मिळविलेलें असें स्थुल व सक्ष्म शरीरामध्ये होणारा आधिव्याधिरूप ताप होय. तीन प्रकारचे ज्ञान, अनुभव. [ सं. चिविध+प्रतीति=ज्ञान, अनुभव] ' देवापासनि तो आधिदैविक । मानस ताप तो अध्यात्मिक । **च्रिविधाहं कार**–पु सा<del>रि</del>वक, राजस व तामस अशा तीन प्रका-भतापासाव तो भौतिक। या नांव वंख त्रिविधताप। '-एभा रची स्वतःची जाणीव: परमेश्ररापासन अथवा बाह्य विश्वाहन २२.३०९. आधिभौतिक ताप म्हणजं स्वश्रीराह्न भिन्न अशा दृष्टिगोचर प्राण्यांपासन होणारा त्रास. आधिदैविक ताप म्हणजे दैवी प्रेरणेने. दैवी क्षोभापासन होणारा ताप. उदा० अति १ छि अनावृष्टि, भवंप, शीतोष्णादिकांचा अतिरेक इ०. 'तुका म्हणे ब्रिविधताप। सग जाती आपोआप। ' 'हा ब्रिविधताप करि भन्न वप विरहामि तुझा जाळी।'-देप १०. सं. त्रिविध+ताप= दु:ख; पीडा । ॰देह-पु. स्थूल, सक्ष्म व कारण असा तीन प्रका-रचा देह. ॰ दान-नथव. सात्त्विक, राजस व तामस अशीं तीन प्रकारची दाने. •नायिका-स्त्रीअव. वयाच्या मानाने केलेले स्त्रियांचे तीन वर्ग, प्रकार:-मुग्धा, मध्या व प्रौढा. ०परिच्छेद रहित-वि. दश, काल आणि वस्तु या तीन परिच्छेदांनी रहित; देश, काल व वस्तु या तीन परिच्छेदापलीकंड गेलेला; दिकाला-द्यनविक्रत्र.[सं. त्रिविध+परिच्छेद+रहित] ०परीक्षा-स्त्री. (वैद्यक) दर्शन (=चयां पाहर्गे), स्पर्शन (=नाडी पाहर्गे) व प्रश्न (=चौकशी करणें) या तीन प्रकारांनी वैद्यानें करावयाची रोग्याची परीक्षा. ouार बध-न. तीन प्रकारचे प्रारव्य: अनिच्छा प्रारव्य. स्वेच्छा-प्रारब्ध व परेच्छाप्रारब्ध; दैव. [न्निविध+प्रारब्ध=दैव] •**मंगल-**न. अंगीकृत कार्य निर्विध्न पार पडावें म्हणून त्या कार्याच्या आरंभी केलेला आशीर्वादात्मक (=आशीर्वाद मिळावा म्हणून देवांची प्रार्थना करणे), वस्तुनिर्देश त्मक (=एखाद्या पुज्य पुरुषाचे, कृत्याचे ध्यान करणे), आणि नमस्कारात्मक (=कुळदेवता, गुरु इ०कांना नम- तीन खिळे मारलेला ( उंबरठा इ० ). ' काय बहु वोलों सुभटा । स्कार करणें) असा तीन प्रकारचा विधि. ० तक्षणा-स्त्री. जहत्, अजहत् व जहदजहत् अशी तीन प्रकारची लक्षणा. जहलक्षणाः ४३०. [ त्रि+सं. शंकु=खिळा ] अजहलक्षणा व जहदजहलक्षणा हे शब्द पहा. [सं. त्रिविध+रुक्षणा] **्संबंध-**पु. अभिधान संबंध, लक्षणासंबंध आणि व्यंजनासंबंध विनिच्या प्रीत्यर्थ तीनरें। ब्राह्मणांस पूजा करून जेवावयास घाल-

आपण वेगळे आहोत ही भावना; अहंकारत्रय; अहंकार पहा. सं. त्रिविध+अहंकार=मीपणा ]

त्रि**विष्ट्रप**—न. स्वर्ग: इंद्रलोक. 'नारायण अजित जसा अजित तसाचि त्रिविष्टपीं नर तो। '-मोभीष्म ३.२८. [सं.]

त्रिवृत्करण—न. तिहींचे मिश्रण; तीन सक्ष्म मुलतत्त्वांचे मिश्रण. ' या तिहींच्याच मिश्रगानें म्हणजे त्रिवृतकरणानें पढें सर्व विविध सृष्टि निर्माण झाली. '-गीर १८२. [सं.]

त्रिवेणी—स्त्री. १ प्रयाग येथील गंगा, यमना व ग्रप्त अस-लेकी मरस्वती या तीन नवांचा संगम होऊन झालेला प्रवाह. 'प्रवेशला कोण असे चिवेणी।'—सारुह २.९८. **२**.तीन पेडांची गुंफलेळी वेणी, कंशरचना [सं. त्रि-विणि] •चा-वि. (सोनाराचा धंदा ) सोनें, चांदी व ताबें या तीन धातुंच्या तारांनीं वनविलेला (बाळा, अंगठी, सहा इ०).

षडज. कोमल ऋषभ. तीव गांधार. पंचम. कोमल धैवत व तीव निपाद हे स्वर लागतात वादी ऋषभ, संवादी पंचम. हा साय-काळीं गातात. [ मं. ]

त्रिशंकु-- पु. १ त्रिशंकु राजा हा पृथ्वी व रवर्ग या दोहोंमब्यें अधांतरी होवत गहिला होता अमें पुराणांत वर्णन आहे त्यावसन धड इकड़ेहि नाहीं आणि घड तिकड़ेहि नाहीं अशी ज्याची अवस्था झाली आहे असा मनुष्य ः दक्षिणेकडील एक तारकापुंज. -वि. सागितित्या निकृष्टः। नरकाचा दारवंटा । त्रिशंक हा । ' - जा १६.

न्निराती-- स्त्री. १ तीन शेकडवांचा, तीनशेंचा समुदाय. २ अग्रा तीन प्रवारात्मक संबंध. अभिधानसंबंध म्हणजे वाच्यवाचकः प्याचा विधि [सं. त्रि+शत=शंभर]

शिखा=शिखर, तुरा, मस्तक ]

त्रिशिगी--स्री. एक फूलझाड; तिरशिगी-संगी; ह्या झाडाचीं फुळें सकाळ, दुपार व सायंकाळ अशा तिन्ही वेळीं उमलतात. हिचीं निमिषदिनमान । संवत्सरवरी सावधान । गणी मी संकर्षण काळ-फुल निळसर, पांढरी व पंचरंगी असतात तिर्शिगी-संगी पहा. [सं. त्रिसंधि]

तपासन गुद्ध केलें आहे हें दर्शविण्याकरितां त्या अर्थाची त्यावर मारलेली टीप. २ त्रिवार गुद्ध झालेली स्थिति. 'मी ऋणत्रया-पासन त्रिशुद्धि । मुक्त झालों भगवंता । ' ३ तीन वेळां प्रतिज्ञाः पूर्वक, शपथपूर्वक उच्चारून, सांगृन झालेली ( एखार्दे वचन; गोष्ट इ॰कांची ) शुद्धताः सत्यताः निश्चितताः सांगता. 'पिता निंदी स्तन ] त्रिशुद्धि। पिशाच होय दुरात्मा। ' ४ तीन वेळां स्नान कहन, ध्वून, घासून, तापवून, कोणताहि एखादा पदार्थ शुद्ध करण्याचा प्रकार करून झालेली (व्यक्ति, वस्तु इ०कांची) शुद्ता. ५ तीन वेळां, तीन टिकाणीं स्नाने घालून झालेली विटाळशीची शुद्धता. ६ कायिक, वाचिक व मानसिक शुद्धता, शुद्धीकरण. - वि. तीन वेळां तपासून, शुद्ध करून बरोबर, खरें ठरविलेलें, हा शब्द सरकारी कागदपत्र, अर्ज इ० कांवर-तो पूर्णपर्णे मुकर करण्यांत आला आहे हें दरीविण्याकरितां-लिहितात. -िक्रवि. खरोखर: निश्चर्येकहन: त्रिवार खरें. 'म्हणूनि आखरामाजि सांपडे। की कानावरी जोडे। हें तैसे नव्हे फुडें। त्रिशुद्धी गा। ' - ज्ञा ६.३१६. 'तरी मी प्राण त्याजीन आर्थी। हें त्रिशुद्धी जाणपां।' –मुवन १.१९७. [ सं. त्रि+शुद्धि ]

न्निशुल-ळ-पुन १ तीन फाळ असंलेले शंकराचे एक आयुध. २ (सोनारी धंदा) शंकाराच्या त्रिशुळाच्या आकाराचें, लोखंडी तारेचे सोनाराचे एक हत्यार. याच्या तीन टोकांत वज्रटीकेचे तीन मणी अडकवून डाक देतां येतो व टीक तयार करतां येते. [सं त्रि+शूल=सूळ]

त्यांची दोरी वळून अशाच पुन्हां दोन जुळवा दोन वेळ घेऊन त्यांची तीन ठिकाणीं सांधून वजलेली यज्ञयागांतील समिधांचे जुडगें बांधण्याची दोगी. ' इध्मा वर्हि त्रिसंधान । करोनियां परिस्तरण । ' –भाराबाल २.७०. [सं त्रि+संधान ]

त्रिसंधि—न्त्री. एक फूलझाड. (प्र.) तिर्शिगी-संगी. पहा. [सं.]

व सायंकाळ. २ दिवसाच्या तीन संधिकालीं केलेली संध्या; -शर. ५ शंका. -शर. ६ लव; अणु; लेश. [सं.] त्रिकालसंध्या. [सं. त्रि+संध्या] **्यात्र**(–की. गया क्षेत्री गायत्री तीर्थी प्रात:कालीं, सावित्री तीर्थी माध्यान्हीं व सुरस्वतीतीर्थी अपूर्ण. [सं. ऋट्र]

त्रिशिख—वि. तीन शिखरें, तुरे, डोकीं असलेला. [सं. त्रि+ंसायंकाळीं स्नान, संध्या व जप करणें या विधीस त्रिसंध्यायात्रा म्हणतात. -तीप्र १३७. [सं. त्रि+संध्या+यात्रा]

> त्रिसरेणु-पु. त्रसरेणु पहा. ' त्रिसरेणुपासोनि जाण । लव गणना।'-एभा १६.२१९.

त्रिसीं-- क्रिवि. ताठपणें; धडधाकटपणें. 'पांगुळेआतें चरण त्रिशुद्धि-द्धी-स्त्री. १ (एखार्दे कागदपत्र ६०) तीन वेळां येंती।सापर्जे जैसीं त्रिसी उडती। जे होते मुके ते बोलती।सुस्वर शब्द। '-स्त्रिपु १.३' .. ४६ [सं. त्रिक्=माकडहाड १]

> त्रिस्तृती-स्त्री. (कर.) जानव्याचे सूत तीन पदरी करून त्यास पीळ घालण्याची क्रिया. तिसती पहा. [ न्नि+सत ]

> त्रिस्तनी—वि. तीन स्तन असलेली (गाय, महैस). [त्रि+

त्रिस्तर-वि. (भूगर्भशास्त्र) तीन थरांचा. [सं. त्रिनस्तू] त्रिस्थळी-सी. १ काशी, प्रयाग व गया या तीन तीर्थोची यात्रा. २ (ल.) एकाच कामासाठीं अनेक ठिकाणीं जाण्याचा प्रसंग; इकडून तिकंड निरर्थक हेलपाटे घालांव लागणें. ३ (ल.) (वरचेवर लागणाऱ्या पदार्थाची, स्थलांची एखाद्या स्थलापासून) लांब व गैरसोईची स्थिति; (काम इ०कांची) पांगापांग; विस्कळितपणा; मनाची दगदग व अस्थिरता. (विरू.) तिरस्थळी. तिरस्थळी सर्व अर्थी पहा. [ त्रि+सं. स्थल=ठिकाण ] ०यात्रा-स्री. त्रिस्थळी अर्थ १ पहा.

न्निक्षार—पु. (वैद्यक) सज्जीखार, जवखार व टाकणसार हे तीन क्षार -योर १.१७५. [ त्रि+सं. क्षार=खारट पदार्थ ]

त्रीपण-वि. त्रेपन्न. 'दळ त्रीपण क्षीणी।' -उषा ८१२. [त्रेपन्न अप.]

त्रीपदा-स्त्री. गायत्री; (प्र) त्रिपदा. 'ब्रह्मा जपत होता जो त्रीपदा।'-उपा १८४३. [सं. त्रिपदा]

त्रीपन्न, त्रीपन्न टिकलीचा, त्रीपन्न मंगळीचा---त्रेपन इ० पहा.

त्रीसष्ट--वि. (प्र) त्रेसष्ट पहा.

न्नुटि-टी--स्नी. १ अठरा निमेषांचा काळ. 'गहडा, नेई न लागतां त्रुटी।' -मुआदि ५.६१. 'तंव तो उतरला उदरांत। त्रुटियात्र न लागतां। ' २ चुटकी. ' त्रुटी न वाजतां अर्जुन। जात सुरेशप्रस्थमार्ग लक्षुन।' –ह ३२.२२५. 'तोहि छेदिला त्रुटि न वाजतां। ' –कीर्तन १.२५. ३ खंड; प्रतिबंध; अडथळा. 'धर्म-त्रिसंध्या — की. १ दिवसाचे तीन संधिकाल; प्रभात, मध्यान्ह पालनांत किंचितही द्विटि खपत नाहीं. ' -पप्रे १५२. ४ नाश-

त्रदित-वि. तुरलेला; निराळा, वेगळा झालेला; तोडलेला;

[सं. त्रिचत्वारिंशत्]

त्रेता, त्रतायुग—स्तीन. चार युगांतील दुसरे युग; इत, द्वापर व किल हीं बाकीचीं तीन युगें होत. ह्याचा अवधि बारा लक्ष शहाण्णव हजार वर्षीचा असतो. 'त्रतायुग बारा लक्ष शाहाणी सहस्र। '-दा ६.४.१. [सं.] त्रेतायुग-न. त्रेता पहा.

त्रेताळीस-वि. त्रेचाळीस. [ ग्रु. त्रेताळीस ]

त्रेतीस-व. तेहतीस: तीस आणि तीन: ३३ संख्या. [सं. त्रयस्त्रिशतः प्रा. ग्र. तेत्रीस ]

त्रेश्वा-सी. (शक्तीपेक्षां बरेंच मोठें काम अंगावर पड-ल्यामुळें, बरींच कामें उपस्थित झाल्यामुळें एखाद्याची होणारी) धांदल; धांवपळ; गोंधळ; गडबड; तारंबळ; ओढाताण; (श्रमाने आलेला ) शीण; भागवटा; ताण; (भीति इ० कानीं उडालेली ) धांदल; तिरपीट; गाळण; घाबरगुंडी; पांचावर धारण (कि ॰ उडणें). -किवि. तीन मार्गोनीं, प्रकारांनीं, पद्धतींनीं. [सं. त्रि+धा]

त्रेपस—वि. पत्रास व तीन: ५३ संख्या. • टिकलीसा— मंगळीचा, त्रेपन्नी-वि. (अशिष्ट) जारास, जारपुत्रास उद्देश्चन द्यावयाची एक शिवी: मात्रागमनी: रंडापुत्र.

**त्रेवटी डाळ**—स्त्री. चणे, तुरी आणि उडीद इ० एकन्न मिश्रित डाळींचा समुदाय. 'त्यांत त्रंवटी डाळ या रीतीनें भरली होती. ' -मराठी बीजजगणित १८५. [ स. त्रि+वृत-पुट]

नेसप्, नेसट--वि. साठ आणि तीनः ६३ संख्या. [ सं. त्रिषष्टि ] त्रेसष्टी-स्त्री. फाशांच्या खेळांत पडणारा एक डाव. छ तीन नऊ.

ब्रेह(हा)त्तर-वि. सत्तर आणि तीन; ७३ (प्र.) त्र्याहात्तर. न्नेकालिक—वि. भूत, वर्तमान व भविष्य या तीन काळां-संबंधीं (ज्ञान इ०). [सं. त्रिकाल]

**त्रेगुण्य---**न. सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांचा समुदाय. [सं.]

दाय. [सं.]

न्त्रमृति-सी. ब्रह्मा, विष्णु व महेश या तिषांची मिळून **शालेली मृर्ति, दत्तात्रेय. [त्रि+मृर्ति ]** 

**न्रेराशिक—न. (** अंकगणित ) आद्यंक, मध्यांक, व अंत्यांक किंवा प्रमाण, फल व इच्छा अशीं प्रमाणांचीं तीन परें दिलीं असतां चौथें फल म्हणजे इच्छाफल काढण्याची रीत. ज्या दिलेल्या प्रमा-णांतील तीन पदांवरून चौथें पद काढावयाचे असतें त्या तीन प्रकार. पदांना आदांक, मध्यांक व अंत्यांक अथवा इच्छांक; आदि, मध्य व अंत किंवा इच्छा: आदि, प्रमाण व इच्छा हीं नांवें आहेत. संख्या. सि. त्र्यशीति 1

त्रे वा(ता)ळीस-वि. चाळीस आणि तीन; ४३ संख्या. त्रेशशिकाचे समत्रेराशिक आणि व्यस्त अथवा विलोम देराशिक असे दोन प्रकार आहेत. [सं.]

ैन्न*ोक्य*—न. स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ हे तीन लोक; त्रिभु-वन [सं.] ॰ चिंतामणी-पु. १ (वैयक) एक रसायन, मात्रा. २ साधारणपर्णे सर्व रोगांवर उपयोगी पडणारे औषध. [ त्रैलोक्य+ चिंतामणी ] • विस्तार-पु. त्रैलोक्यास व्यापून असर्णेः, सर्वव्यापः कता; विश्वव्यापकत्व. -वि. विश्वव्यापी; सर्वव्यापी. [ त्रैलोक्य+ विस्तार ]

त्रेलीकिक-वि. स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ या तीन लोकां-संबंधीं. [ सं.]

न्नेवर्गिक—वि. धर्म अर्थ व काम या त्रिवर्गासंबंधीं; त्रिवर्ग-विषयक. [सं.]

त्रेवार्षिक-वि. तीन वर्षासंबंधीं, तीन वर्षानीं एकदां होणारा. [सं.]

त्रे**विद्य**---वि. ऋग्वेदादि वेद जाणणारा. [सं. त्रि+विद्या ] त्रेविद्या-की. (वेदांत) भगवदीता, उपनिषदें व ब्रह्मसूत्रें हे तीन प्रंथ. [सं.]

त्रैविध्य--न. त्रिविधताः त्रिविधपणा. तीन प्रकारचा. 'एवं सत्त्वरजतमा । तिहींची एवढी असे महिमा। जे त्रैविध्य आदि ब्रह्मा।अंतीं कृमी।'—ज्ञा १८.५२५. [सं.]

**जोटक---**न. उपनाटक. --शर.

त्रोटक-वि. संक्षिप्तः, संक्षेपात्मकः, थोडक्यांत सांगितलेला, लिहिलेला; सारांशरूप. [ सं. ]

न्नोट्रेंग--जित्त. (काव्य) तोड्रेंग; विभागणें; निराळें, वेगळें वेगळें करणें, तुकडे करणें. [सं. त्रुट्-त्रोटन ] त्रोटन-न. (स्त इ०) तोडण्याची किया; तुकहे करण्याची किया; विभागणी. [सं.] त्रोदित-वि. तोडलेला; विभागलेला; निराळा, वेगळा केलेला: तुकडे केलेला. [सं.]

त्रोहिहेऽ--- उद्गा. (ना.) म्हशीला हांकण्यासाठी म्हणावयाचा शब्द. [ध्व.]

उंयबक--पु. १ तीन डोळ्यांचा देव; शंकर. २ शिवधनुष्य. 'वोद्विन धनुष्याची ओढी । त्र्यंबक मोडिलें कडाडी ।' -एभा ११.७३५. [सं. त्रि=तीन+अंबक=डोळा ] -केश्वर-पु. १ शंकर. २ बारा ज्योतिर्लिगांपैकी नाशिकाजवळचे एक सुप्रसिद्ध ज्योतिर्हिंग.

ज्यस(जाति)—पु. (संगीत, वाग) ज्यामध्ये पहिला विभाग तीन मात्रांचा असावा लागतो असा दक्षिणेकडील तालाचा एक

ड्यापेंद्री, ड्याय(यं)द्री-व. ऐशी आणि तीन; ८३

वति ]

त्रिसप्तति 1

येणारा तापः त्र्याहिक ज्वर. -वि. १ तीन दिवसांसैबंधीं. २ तिसऱ्या दिवसाविषयींचा; तृतीयदिनसंबंधीं. [सं.] ०उवर-प्र. दर चौथ्या दिवशी येणारा ताप. [सं. त्र्याहिक+ज्वर=ताप]

यांना लावावयाचा प्रत्यय त्व प्रत्यय लागून झालेली भाववाचक स्पर्शिद्वय. [ त्वक्+इंद्रिय ] त्वच्रोग-पु. त्वचसंवधी रोग; त्वगा-नोंमें नपुंसकर्लिंगी असतात. 'ता 'प्रत्यय लावून भाववाचक मय पहा. [त्वक्+रोग] त्यग्व्यण-पु. त्वचेला झालेला वण, नामें साधण्याचाहि एक प्रकार आहे. परंतु हीं होन्ही प्रकारचीं जखम, फोड इ॰ याच्या उलट मांसत्रण, अस्थित्रण. सि. त्वक्र+ नामें पुष्कळ अंशीं पर्यायवाचक असलीं तरी त्यांत कांहीं अपवाद विण=जखम, फोड ] आहेत व भाववाचक नामें साधतांना कांहीं ठिकाणी 'ता'तर कोठें 'त्व' हाच प्रत्यय विशेषेंकह्न लावतात. नामाचा 'ता 'प्रत्यय विशेषतः विशेषणांसच लावतात आणि (झाडाची) साल. ४ (फळाचे) सालपटः, टरपलः, साल. ५ 'त्व ' हा प्रत्यय जरी विशेषणांसिह लावितात तथापि मुख्त्यवेंकरून ( सर्पाची ) कात; मेंग. 'त्वचा पार्थे शिरीं। हालेयाही फडे न नामांस लावण्याचा प्रघात आहे. दुसरें असे की 'ता ' प्रत्यय करी। '-ज्ञा १६.१२६. [सं.] व्हें भ्र-न. (शरीराच्या) लागुन झालेलीं नामें गुणवाचक असतात जर्से:-योग्यता, आईता, चामडीला असलेलें अत्यंत सक्ष्म छिद्र. यांतून शरीरांतील घाण उष्णता इ० तर 'त्व ' लागुन, हुद्दा, कार्य, स्थिति, आयुष्यांतील घाम इ०कांच्या रूपानें निघून जाते. [त्व वा सं. रंप्र=छिद्र] निर्निराळें वयोमान इ०चीं दर्शक भाववाचक नामें बनतात. त्वत्—सना. तूं. (समासांत ) त्वद्गृह=तुक्षे घर, त्वत्सदृश= **उ**दा॰ राजत्व, प्रधानत्व पंडितत्व, मित्रत्व, पितृत्व, बालत्व, तुझ्यासारखा; त्वत्कृत=त्वां केलेलें इ० [ सं. ] त्वदीय−ि. तुझा; वृद्धत्व, तरुणत्व इ०. तिसरें असे, कीं 'ता 'व 'त्व 'ह दोन्ही तुझ्या मालकीचा; तुझ्यासंबंधाचा. 'त्वदीय गुणकीर्तनध्विन सुरम्य जरी गुणधर्मदर्शक भाववाचक नामांचे प्रत्यय आहेत, तरी 'त्व ' कणी पडो।' - केसरी. [सं.] लागून झालेल्या नामांसच विशेष प्राधान्य आहे हें पुढील उदा हरणांवरून दिसुन येईल. जर्से:-लघुता, गुरुता, दवता, महत्ता, शक्तिमान् असा वाच्य जीव तो; शुद्ध ब्रह्म जेव्हां मिलनसत्व अज्ञानना, दातृता ६० रूपांपेक्षां लघुत्व, गुरुत्व, दातृत्व, महत्त्व, प्रधान रजस्तममिश्रित व कामकर्मादिकांनी दृषित अशा अविधेचा अज्ञानत्व, इ० रूपेंच अधिक रूढ व सरस आहेत. चौथें असें कीं, स्वीकार करतें तेन्द्रां तें 'त्वंपद' या शब्दानें दर्शविलें जातें. 'ता' हा अधिक रूढ प्रत्यय आहे तर 'त्व'हा अधिक 'जैसे त्वंपद हें आघर्वे।तत्पदार्थी समावें।'-हा ११६४८. भारदस्त प्रत्यय वाटतो. जसें:-दुष्टता, आम्लता, मिष्टता, तीक्ष्णता । ' यया सर्वासि आश्रय त्वंपद । तोचि जीवात्मा बंध । ' -सिसं ३. कद्भता, क्षारता हीं रूपें दुष्टत्व, आम्स्टर्त्व, मिष्टत्व इ० रूपांपेक्षां १९१. [सं. त्वम्=तुं+सं. पद=शब्द ] अधिक रूढ आहेत परंतु दुष्टत्व, आम्लत्व हीं रूपे अधिक भारदस्त बारतात.

साछ; (फळाचें) सालपट; त्वचा; (समासांत) त्विगिद्रिय-त्वकृक्षीर- कब्रुल करणें, निर्दिष्ट करणें. [ सं. त्वं+पदार्थ ] त्वगंकुर-त्वकपत्र इ० [सं.] ०पक्ष-वि. किड्यांतील एक वर्ग. या त्वंपुरा-पु. शंखध्विनः, बोंबः, आरडाओरडा. 'त्वंपुरा वर्गोतील किडयास त्वचेचे बनलेले चार पक्ष असतात; ते पातळ सागरोत्पन्नः ' इत्यादि शंखाच्या स्तुतिपर श्लोकाच्या 'त्वं पुरा' असून त्यावर शिरा असतात; मध वगैरे द्रव शोषण करण्याजोगे या आरंभींच्या शब्दांवरून लक्षणेने हा अथ. [ सं. त्वं+पुरा ] तोंड असतें व दाढा बावण्याजोग्या असतात. -प्राणिमो ११५. स्वरा-की. १ (सामा. क्रियेची ) चपळाई; जलदपगा; वेग; [स. त्वक्+पक्ष=पंस ] व्यापुद्धा-पु. शेवडयाच्या त्वक्रपेशीतून घाई, शीप्रपणा. ' उटतां बहु त्वरेने कोठें जातां असे तुम्हा देवी।' शको. ४. २३

ज्याण्णव—वि. नव्वद आणि तीनः ९३ संख्या. [सं. त्रिन-ं स्रवणाऱ्या पदार्थीचें शरीराभोवतीं तयार होणारें एक अखंड पटल; (इं.) क्युटिकल, -ज्ञाको क १९०. [त्वक्+पापुद्रा] **इयाहात्तर**—वि. सत्तर आणि तीन; ७३ संख्या. [सं. ०प्रत्यक्ष—न. स्पर्शानें होणारें ज्ञान. [सं. त्वक+प्रत्यक्ष=ज्ञान] •शास्त्र-न. त्वचेच्या रचनेचा व रोगांचा विचार करणारे **ज्याहिक---**पु. तीन तीन दिवसांनी येणारा, चौथे दिवशी शास्त्रः(इं) डरमेटॉलॉजी. **्राट्यवात**-पु. स्पर्शज्ञान नाहींसें करणारा वातविकार. [सं त्वक्+श्रुन्य= +वात] •क्षीरा-स्त्री. तवकीर. [ सं. त्वक्+क्षीर=इथ ] त्वगामय, त्वय्रोग-पु. खरूज, शिर्वे इ०; त्वचेला होणारा रोग; कोरडी खपली. । स. त्वकृ+ रब-भाववाचक नामें साधण्याकरितां संस्कृत नामें व विशेषण आमय=रोग ] त्विगिद्धिय-न. स्पर्शज्ञान करून देणारें ज्ञानेद्रिय;

त्वचा---की. १ (शरीरावरील) चामडी, कातडी. २ पंच-भाववाचक ज्ञानेद्रियांपैकी स्पर्शज्ञान करून देणारे ज्ञानेद्रिय; स्परीद्रिय. ३

रवंपद--न. (तत्व.) तूं (जीव) हा शब्द; अल्पज्ञ, अल्प-

त्वंपदार्थ-पु (तत्व.) १ परमात्म्यापासून निघालेला व पृथक्, निराळा असलेला आत्मा; जीवात्मा. 'त्वंपदार्थ तो जीवात्मा। त्वक्—की. शरीरावरील चामडी; कातडी; (झाडाची) तत्पदार्थ तो परमात्मा। रे र दुसन्थाचे व्यक्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व

तरतरीतपणा; हषारी; तलखपणा. [सं.] (वाप्र.) •करण-धाई प्रचित पांचवें रूप बनलें आहे. करणें. त्वरणें-अकि. (काव्य.) घाईत, त्वरेंत असों. [त्वरा] स्वरेवर येण-(एखारें काम इ०) लवकर, झटपट करणें; झपाटणें. म्ह ॰ झरझर त्वरेस मोल आहे. त्वरित-क्रिवि. त्वरेनें, शक्ति क्षीण होणें: बेजार होणें (म्हात!रपण, रोग इ॰कांमुळें). जलदीनें; घाईनें; झटपट; लनकर. 'प्रभुची आज्ञा होतां पार्थ ३ मति ग्रुंग, कुंटित होणें. ४ दिवाळें निघणें; पैसा नसल्यामुळें प्रखरेषु सोडुनी त्वरित । ' –मोकर्ण ४९.४०. (समासांत )त्वरित-वियापार थांबर्णे, चालेनासा होर्णे. ५ बुड्णें; उगवेनासे होर्णे (कर्जाऊ गामी-त्वरितभाषी-त्वरितदान इ० विशेषण व कियाविशेण यां- दिलेली रक्तम, पैसे). [सं. स्थग् ; प्रा. थक्क ; हिं.] भागणे-अकि. सारखा उपयोग होतो. [सं.] •गामी-वि. जलद चालणारा; थकणें; दमभें; बेजार होणें. थकलें कुळ-न. दिवाळें वाजल्यानें शीघ्रगति. [ सं. ] त्वरित+गामिन्=जाणणारा ] •भार्या-वि. किंवा अतिहाय गरीबीने कर्ज फेडण्यास असमर्थ असलेला मनुष्य, जलद, घाईनें बोलगारा. [सं. त्वरित+भाषिन्=बोलगारा ] त्यरें- कुटुंब अथवा कूळ. करी-किवि. त्वरेंकरून; त्वरेनें; जलदीनें. [ त्वरा+करणें ]

त्वला—सना. (ना.) तुला. [तुला अप.]

**रबाष्ट्र—9न. (** एखार्दे काम करण्याबद्दल दसऱ्यास केलेला) बासदायक तगादा, घाई; उपद्रवकारक आग्रह; (सामा.) त्रास; उपद्रवः लचांड (कि॰ लावणें: करणें: देणें; लागणें; होणें ). -वि. ' किले गुणवंतगड येथें खाली करून या म्हणून उभयताही राजश्री भान्होजी शिरके याशीं त्वष्ट लाविलें त्याजकरितां. '-शारो ११९. -वि. तासलेलाः तासन बारीक केलेलाः रंधलेलाः तोडलेला. [सं. त्वग्र=तासलेला, रंधलेला ]

त्वप्रा--पु. १ विश्वकर्मा. २ ब्रह्मदेव. ३ सुतार. [सं.] • कासार-पु. हिंदुंतील कासारजातींतील एक पोटजात अथवा तींतील व्यक्ति. रखां-सना. (काव्य.) तुवां: तुं या सर्वनामाचे तृतीयचे रूप. रवाच प्रत्यक्ष---न. त्वक् प्रत्यक्ष पहा. [सं. त्वाच= त्वचेचा 🕂 सं. प्रत्यक्ष=ज्ञान, अनुभव ]

रखाष्ट्र---वि. त्वष्टयाचा पुत्र वृत्र यावरून. भयंकर; कर: उप्र. [ सं. त्वाग्र=एक दैत्य ]

त्वेष--पु. आवेश; रागाची इसळी; संताप; अवसान; स्फुरण; तैष पहा. [सं.] त्वेषी-वि. १ रागाने जळफळणारा; तापट. २ आवेशयुक्त; ज्याला अवसान, स्फुरण आलें आहे असा. तैबी पहा. [सं. त्वेष]

थ-वर्णमालेतील सतरावें व्यंजन व त या शब्दाचा महा-प्राणोच्चार. अक्षरविकास:-याच्या पांच अवस्था असून पहिली अशोकच्या गिरनार शिलालेखांत; दुसरी व तिसरी राजा यशो-धर्मन् याच्या मंदसोर येथील शिलालेखांत (सन ५३२) आढळते.

-मोसंशयरत्नमाला १. (नवनीत पृ. ३४९) २ (स्वभाव इ०कांचा ) दित्य, ११ वें शतक ) येथील लेखांत आढळते. हिच्यापासून

थकडे -- किवि. (क्) तिकडे.

थक्त जा-अक्ति. १ दमणे: शिणणे: भागणे: थकवा येणे. २

थक्या - पु. अतिश्रमाने इंद्रियांना येणारी ग्लानि किंवा शिथिलता. [ थकर्णे ]

थकीत, थक्कित, थक्कीत, थक्क—वि. (काव्य) १ चिक्तः आश्चर्ययुक्त. 'थिकत होउनि जन हे पाहती हुवें परमार्थ।' -मुक्तेश्वरकृत कटिबंध 2. ४. २ गोंधळलेला; बावरलेला; गुंग झारेला; गडबडरेला. ३ आकस्मिक; अद्भुत [सं. स्थगित; प्रा. थक ]

थँज्-किवि. (राजा.) तेथे. ०स-किवि. (राजा.) तेथ-पर्यत. ०सृन-किवि. (राजा. कु.) तेथून.

थर-पुली. १ समुदाय; जमाव; गर्दी (मनुष्य, जनावर इ० कांची ); चेप; रगडा. (कि० लागणें ). २ दाट रचना; मांडणी. ( कि॰ जमणें; बसणें; मिळणें; बनणें; होणें ). [ प्रा. दे. थह; का. थर्रु=समूह ] ब्कारण-उकि. १ रचना करणे; व्यवस्थेने लावणे, ठेवणे, घालणे ( पोशाख इ० ); विशेषतः देखान्यासाठी न्यवस्थेने मांडणें, रचणें. २ उत्तम रीतीनें, थाटानें, सफाईनें संपविणें; करणें.

थ2 थें।--- अफ़ि. दिमाखाने चालणें, बोलणें, अथवा वर्तणें: सजर्णे: नटर्णे. [ थट-थाट ] थटकार र्णे-अकि. स्वतःचा दिमाख मिरविणें; डौल घालणें; ऐट करणें; थाटमाट करणें. [ थट ]

थट्टा, थट्टामस्करी, थट्टेखोर, थट्टेबाज, थट्टे-बाजी--- छा पहा. थट्टेबाईक-वि. विनोदी (भाषण कर-णारा, भाषण ).

थट्टी-- स्त्री. १ (संस्थान, राजा इ० चीं); गाई, म्ह्सी इ० जनावरें; गोशाला, गोखाना; जनावरांचे खातें (अठरा कार-स्तान्यांपैकी एक ). २ गुरें बांधण्याची जागा. [प्रा. थहि=जनावर ] **३ह०** कोठी थट्टी पागा पोट भरायाची जागा. ०**खाना-पु.** थट्टी-संवंधीं व्यवहार. थटवा-पु. गोशाला.

थड--स्त्री. १ किनारा; तीर: कांठ; कड. २ (ल.) सिद्धि; चवथी देवल (छिदवंशी लल राजा सन. ९९२), धार (राजा भोज- समाप्ति; शेवट (काम, धंदा यांचा ). ६ नदीच्या बाजू वें खोरें: रिचत कूमैशतक काव्य, ११ वें शतक), आणि उज्जनी (उदया-दिरी. जसें:-गंगाथड-भीमथड [सं. तट] (वाप्र.) श्रादीस

लायण-नेण-आणण-घालण-पाहांचिविण-सिद्धीस, शेव- (रोगाचा); त्या पासून होणारे सुख, स्वस्थता. [हिं] • कातरा-टास नेगे. थड़ीस लावण-जाण-यंग-शेवटास जाणे. ही प. थंडीनें होणारा त्विश्वकार. थंडीचा ताठा-प. कडकडीत थड ना तो थड-निराश्रितपणाची स्थिति; इकडे आधार नाहीं गारठा ( हवेचा ). थंडीचे पिछं(छं)-न. थोडा वेळ पडलेली व तिकडे आधार नाहीं अशी स्थिति.

पदार्थ ). ३ ( ल. ) सुस्त; धीमा; मंद; सावकाशीचा; आळशी; येतो आहे थंडीवा-याचा बाहर हिंहु नको. ' [ थंडी+वारा ] सौम्यः, समप्रकृतीचा. ४ शांतः, स्वस्थ (देश, वस्तु स्थिति ). ५ शांत झालेले, स्थिर ( डोळे, मन इ० ). ६ कमजोर (ताप): ढिलें थाप, धडक; ठोकर; आघात. ' चकदेव धरिला केशीं। थडक हाणोन (काम). ७ भूतखेत इ० उपद्रवरहित (घर, जागा). ८ (ल.) नपुंसक ( मनुष्य ). [ सं. स्तब्ध; प्रा. थड्ड ] ( वाप्र. ) व्हर्णे-१ विसर्जन करणें. २ ताबूत वगैरे नदींत बुडविणें. ॰पाणी ओतर्णे-(ल.) एखारें कार्य बंद पाडणें. एखायाचा उत्साह भंग करणें. [ हिं. ] **ेहोणें-पडणें-पावणें-**मरणें. ' उत्तम लोकासि तुश सेवक होऊनि थंड पावेल। '-मोअनु ८.४१. थंडक-न. दाहशामक औषध किंवा उपाय. [ हि. ] सामाशब्द- श्रंडगार-वि. १ अति शीतल ( वारा, हवा, पाणी, वस्तु ): गार. २ स्थिर; शांत ३ संतोषी; समाधानी (हृदय, आत्मा). ४ मेल्यामुळें थंड झालेला, गारठलेला. [ थंड+गार ] • वंळ-स्त्री. १ सकाळ, संध्या-काळचा समय. २ (ल.) स्थिर व शांत वळ (स्वत:च्या प्रकृ-तीची वगैरे). थंडा-वि. थंड (अर्थ २ ते ८) पहा. [हिं.] थंडाई-स्त्री. १ शीतलता. २ (ल.) तापहारकता; दाहहारक गुण ( औषधांचा ). २ सालसपणा; सौम्यता; मंदी; सुस्तता; औदासिन्य; दुर्रुक्य. ४ उपशम; शांति; उतार. ५ थंड औषध. ६ क्रमंबा. ७ बदाम, गुलाबकळी, खसखस, काकडीच्या विया व संवयीप्रमाणें भांग वगैरे एकत्र वार्टन दूध साखर घालून केलेलें एक पेय. थंडाफराळ-पु. केवळ थंड पाणी पिऊन, हवा खाऊन राहणे (थंड उपहार). थंडाय-(गो.) ओलावा: गारठा. थंडा-बर्चे-(गो.) थंड करणें: समाधान करणें. शंडावर्चे लिखिन-न. शांततंचा तह. श्रंडावर्ण-अक्ति. १ थंड, शांत होणें (मनुष्य, विकार, इच्छा, प्रकृति इ०). २ दमट होणे: सरद्रन ताठरपणा नाहींसा होणे (कागद, कापड यांचा ). थंडावा-पु. (उन्हानं-तरचा ) हवेचा थंडपणा; सुख; आराम: स्वस्थता; सुटका (दु:ख अथवा क्षोभ यानंतर ). उतार; उपशम: प्रशम. [हिं.] थंडे थंडे-किवि. १ सावकाश; हलकें हलकें; ढिलाईनें. २ थंडवेलीं(राजीच्या, सकाळच्या वगैरे वेळीं प्रवास करणें ). [ थंड ] थंडोसा-पु. थंडावा पहा. | थंड ] थंडवापोटाने-क्रिवि. शांतपगानें; रागांत नसर्ताना. थंडी-स्री. १ थंडपगा; गारठा (हवेचा, पदार्थीचा); सदी. 'खंडी बळ बहु कांपवि, पडसी जाणों सदु:सहा थंडी।' -मोकर्ण ३३.२. २ थंडीची भावना. (कि॰ भरणें, वाजर्णें ). ३ किया; मोठ्या आवाजाचे व एकामागून एक दिलेले ठोसे, लाया.

किंवा साधारण बेताची थंडी. शंडीवाच्याचा-किंवि. थंड व थंड—वि. १ गार; शीत. २ दाहशामक ( औषध, जेवणांत सदे वारा वहात असतांना; गारठा पडला असतांना. 'तुला ताप

> थडक-की. ठोकणें; ठाठावंगं; थाप मारणें; रहा; धका; उराशीं। कारुवासी पाडिलें। '-एरुस्व ९.३९. ध्व. थड़; सं. तड़] थडकुं-स्री. धडक. 'प्रलंभियरवां झोंबी जाली। की सहार समुद्रा थडकुं घेतली।'-शिशु १०४२.

> श्रद्धकर्णे—अित. १ एखाद्या वस्तुवर आदळणे; एकदम थांबणे. २ आदळणें; आपटणें (पाणी, वारा). [ थडक ]

> शहकर्णे-अफ्रि. १ थांबर्णे: प्रवासाच्या शेवटास येणें; वेग कुंठित होणें. २ पोहोंचणें; योग्य पेढीवाल्यास पावणें (हंडी). [ सं. स्तंभितः प्रा. थड्डिअ ।

> थड-कन-कर-दिनीं-दिर्दीं---किवि. १ धडक, रहा इ० चा ध्वनि होऊन. २ झटक्यानें; थरकांप होऊन. [ध्व.]

> थडका--- ५. धडका; रपाटा; टक्कर, आघात. ' राक्षस चढ्-निया तवका। भीमहृद्यीं मारी थडका। '[ थडक]

> थड़ों--- न. शव जाळलेल्या किंवा पुरलेल्या जागी केलेलें बांधकाम. [सं. स्तब्धः प्रा. थड ]

> थडथड-थडां--किवि. १ जलदीनें मारलेल्या ठोशांचा ध्वनि होउन. २ कांपत; हालत. (फ्रि॰ कापणे; हालणे; भिणे; जीव-अंग-ऊर-हृदय इ० उड्णें ). [ध्व. थड् द्वि ]

थडथड—स्री. कांपरें; थरथरी. [ध्व.]

थडथड, थडथडो, थडथडणे, थइथडार, थडा-**द्धो**---थरथरणें इ० पहा.

शहशहार -- थडथड पहा [ थडथड ]

थरथडीत--वि. फडफडीत; नीरस; मऊ नसलेला(भात इ०). थडथाड--किवि. अलिप्तपणानें: कुटस्थपणानें, सिं. ताट-स्थ्यात् ]

थडवा-पु. १ लहान तळें. 'भवसिंधुचा थडवा केला।बोल-विला पाहिजे। '-तुगा ३६६८. २ (ना. व.) कांठ (नदीचा), कांठावरील जमीन. [ थड ]

थडा-- पु. दुकानदाराची बसण्याची जागा; गादी. [ हिं. ] थडा--पु. घाट.

थड। ड—पु. १ जोराने व रागाने लाताडण्याची, मारण्याची तापहारकता ( औषधांची अथवा पदार्थाची ). ४ उपशम, उतार र पराकान्नेची घडपड अथवा कापरें. [ध्व. थडथड ] श्रहाह्य रें. थडाथड-थडां, थडादून-क्रिवि. थडथड ( -क्रिवि.) पहा. ठोसे इ० २ मोठें कापरें; थरथरी. [ध्व.; थड ! थड ! ]

थडाब-पु. आसरा; निवांत जागा. 'स्वर ऐकुनया को किळा थपथप पाणी इ॰ गळत आहे असे ( शरीर, वस्र इ॰ ). घेती वनीं थडाव।' -पला १७.४२. थडिवा पहा. [ थड ]

थडिवा--पु. (महानु.) कांठ; आसमंतांतील प्रदेश. ' तयाचें पडलें रण थडिवा प्रभासाचिये। ' -भाए ६८. [ थड ]

थड़ी--जी. तीर (नदीचें); मर्यादा; कांठ; किनारा. 'तुका पखवाजावर काढिलेले समग्र बोल. [ध्व. थप् ] म्हणे धांवती थडी। न घेती उडी आंत कोणी। '--तुगा १६८. [तट-ड, थड]

थडी—की. (कु.) गोणांची उंच लाविलेली रांग; थटी. कांहीं जडवस्तुंची एकावर एक ठेवून केलेली रचना. [प्रा. थड= समृहः का. थट्द ] •मारणै-भिंत घालणे. -शे २.९

थडी बा-वि. उत्तम जातीचा, पैदासीचा (सर्श्राग पशु).

थाडे--न. १ धड, कलेवर, प्रेत. ' आत्म्याविण थाँड रोकाँ। शरीराचें।'-दा १६.८.११. २थडगें पहा. [सं. स्तब्धः प्रा.थड ]

थहे, थकहे-किवि. (कु.) तिकहे, त्या बाजूस.

थणो---वि. यनी पहा.

डुजी (जुन्या घराची अथवा वस्तुची-कांहीं वेळ उपयोगी पडण्याकरितां ). ४ समजाविणें; मनधरणी करणें: ( शांत करण्यास किंवा मर्जी संपादन करण्यास ); नीट करणे. [ सं. तंत्रमंत्र ]

थतर वितर--वि. (कु. ) श्रमिष्ट.

थाति---न. (खा.) काशा व ताट. थाटी पहा.

थत्त--उद्गा. तिरस्कार, अधीरपणा दाखविणारे उद्गारवाची: अव्ययः हट् हट्; छे! छे;शी शी. [ ध्व. ]

लेला. थंतरमंतर अर्थ २ पहा. [ सं. तंत्रमंत्र ]

थना-पु. (को.) छाती; स्तन; थान. [ सं. स्तन ]

थना---- नी. घोडधांतील एक खोड, गोम. - वि. छातीवर स्तनाकृति मांस असलेला (घोडा). -अश्वप १.९४. [प्रा. थण: म. थाम ]

थपथपीत, थपथप-थपां-व इ॰ पहा.

द्वंगणावर पडणे; थपकल घालून बसणें. (क्रि॰ मारणें; घेणें ). ओलें. पाणी गळण्याइतकें ओलें; भिजलेंलें; आई.

थपडाक, थप्पड--स्री. चपराक: थापट; ठौंसा; चापट. [ध्व थप्] थपाष्टलाऊ, थपाडवाई ह.-वि. १ थपडा स्वाणारा २ (ल.) दुसऱ्याच्या छंदाने चालणारा; थापडवाईक, कालवे पाट। '-दा १६.४.२५. [ध्व. थब् ]

थपथप-थब-किनि. आई पदार्थापासून बिंदुशः जलादि थडाथडी-स्त्री. १ जलदीनें मारलेल्या लाथा, बुक्या, छडचा, थपथप अशा आवाजानें गळतः टिपक्त. थपथप(ब)ण-क्रि. वस्रादिकांपासून उदकादि थपथप गळेंगे. थपथपीत-वि. आंतून

> थपाटी---स्री. चपराक; चपाटी; थापटी; चापटी. [ थप ] श्रपाथप-थ्रपां-किवि. थ्रपथप इ० पहा.

थपिय(--पु. (ताल.) विविश्वत तालाच्या एका आवर्तनाचे

थपी-किवि. पालध्या बाजूनें (ठेवलेली वस्तु) याच्या उलट कुडती. (कि॰ लावणें, बसविणें, लागणें; पडणें) [सं. स्थापित]

थप्प-किवि. (गो.) एकदम बंद. [सं स्थापित; प्रा. थप्पिअ ] ॰ जांबचें-क्रि. (गो.) बंद पडणें.

थपा, थापा-पु. लाखेच्या आंगठ्या करावयाचे लकारी लोकांचें एक हत्यार.

थप्पी-सी. (व.) लहान रास, ढीग. वजनदार वस्तुंची एकावर एक ठेवून केलेली रचना.

थबकट, थबकड- तडा-वि. १ सपाट; चापट; बसका. २ बसकट; नकटें (नाक). [थापट] (वाप्र.) थवकट बसणे-एकदम जोराने दुंगगावर बसर्गे. [ध्व.]

थवकड-स्त्री. (कु.) बसकण; बैठक; बसण्याचा प्रकार. 'थवकड मारून बसलों. ' [थब ]

थबकड--स्त्री. थप्पड; चपराक; ठोंसा. (कि॰ मारणें; देणें; ∶चढविणें ).

थबकण—स्त्री. थपकील पहा. (कि॰ मार्गें); घेंगें ).

थ बक्त में --अकि. एकदम उमें राहमें; थांवर्णे (मनुष्य, पशु); थत्तुरम्तुर--वि.(व.) मोठ्या कष्टानें, कसा तरी बनवि मध्येंच थांबर्णे. [स. स्तंभुः, प्रा. थंब ] थवकःन्-क्रिवि. मध्येंच थांबुन. थाबक विणे-उकि. थोपविणे: थांबविणे; एकदम उमे करणे. [थबकों]

थाब(प)के-वि. (गो.) थबकड; चपटें.

थबडा(रा)क---स्त्री. थप्पड; चापट; चपराक. [ ध्व. ]

थयथय-थवां--किवि. थबथब असा पाणी इ० गळण्याच्या थाकटा, थाकड-छा, थाकण, थापथा, थापथाणे आवाजाचा ध्वनि होउ.न. 'नाना सुगंध परिमळें। थवथवां गळती गंडस्थेळ । ' --दा १.२.११. [ध्व.] श्वबधावणे-अफ्रि. टिपकर्णे; थप(क) र्जाल-स्त्री. धपकन् वसर्गे-पडणें: थप आवाजाने टपूरप् गळणें; टपरपीत ओलें असर्णे. थखथबीत-वि. टपरपीत

थवलक--न. (गो.) मुस्कट.

थवाथव-थवां--किति. थवथव पहा.

थ बायणे --- कि. थबथव वहाणें; वाजणें. 'चवाबिती थबाबिती।

थमन—न. १ उपशम होण्यासाठीं किंता दुःख कमी पडण्या-साठीं दिलेली वस्तु. २ उपशम, उतार. (कि॰ पडणें; होणें; बसणें ). [सं. स्तंभन; प्रा. थंभण] थमणें—अकि. उतार पडणें, स्थिरावर्णें [सं. स्तंभन] थमान—स्थानावर थेणें.

थंय--किवि. (कु. कों.) तेथे. थँयसर-किवि. (कु.) तेथे. थंयसर-किवि. (कु.) तेथे.

थयकार, थयथय-थय्या, थया, थयथय्याट, थय-मान, थयला-ली-भै इ० पहा.

थयथय-थाट-पु. १ नाचर्ण, मौजेने ओरडणें इ० प्रकार; २ संतापाचें व्यक्त चिन्ह. [ध्व.]

थयथयात --वि. आनंदी; मौजा मारणारा. --शर.

थर—पु. १ पापुद्राः पडदाः स्तरः मढवण (गिलावा, छेप, रंग इ०वी). ३ रासः ढीग (फळं, फुळं, पानं, शेण, भाडीं इ०वी). ३ समुदायः समूहः ४ या शब्दाचा प्रत, जात, वगे वगेरे अधी कांहीं विविक्षित शब्दांबरोबर उपयोग करतातः जसेः—पुण—मुंबईथर=पुण्यामुंबईकडील जिन्नस, रत्न इ०ः ब्राह्मण—कुणबी थर=ब्राह्मण कुणबी इ०कांस योग्य असे (पोशाख, कपडे इ०)ः काळ, कुंप, जांबे—थर=काळे इ० रंगाचे खडकः [सं. स्तृ—स्तरः, फा.] (वाप्र.) थरास जांगे, येणें—कोणत्या तरी शेवटास पोहोंचणें (काम). 'त्याचा माझा वाद पडला आहे मग कोणत्या थरास जातो पहावें.'

थर-कन-कर-दिनीं-दिशीं—किवि. अंगावर रोमांच, शाहारे उमे राहतील असें; कांपरें महन; थंडी-थरकांप होऊन. (कि॰ कापणें; भिणें).[ध्व.]

थरकणी—सी. कंप: थरकांप.

थरकर्णे — अकि. थरथरणें; कांपणें; धंडीनें अंग हलणें; भीतिनें कांपू लागणें. 'अधर स्फुरती जेवीं पवनें। पद्मपत्रें थरकती।' —सुआदि १६.१२८.[ध्व.]

थरकांटा—पु. रोमांचः पुलक. (कि॰ येणें; उभा राहणें; होणें).

थरकांप-- पु. १ भीतीनें अतिशय कापणें; कंपातिशय. २ भीतीनें कंपित होणें. - किवि. शरीर कंपित होईल अशा रीतीनें. 'मी थरकांप भ्यालों-झालों. थरकांपणें- कि. थरथर कापणें.

थरकावर्णे — कि. कांपविणे. 'पार्ये थरकावी जगती तळीं।' -मुआदि ३२.६. [थरकांप]

थरडी—की. (मा.) गंध ठेवण्याची उथळ लहान वाटी, तबकडी.

थरणी—सी. (कों.) १ चिखल व धोंडे यांचा थर (बांध इ॰ कांवरील). २ थर रचण्याची किया. [थर]

थरणें ---अफ्रि. निरोगी होणें; बळावणें. [सं. स्थिर् ]

थरणें —अिक. थांबणें; स्थिर होणें. ठरणें पहा. 'असंबर बळाची उकळी। वास न थरती भूमंडळी।' —गीता १.३२८. [सं. स्थिर्] थरत—किवि. कंप होत; थरथरां कांपत. थरत—भिणे— कांपणें—अिक. (राजा.) भीतीनें कांपत असर्गेः कंप होईसें भिणें; अतिहाय भीति बाळगून असणें.

थरथर-थरां - किवि. भीतीनें कांपत; अंगावर रोमांच येऊन व कांपतकांपत. (कि॰ कांपणें, भिणें; हींव येणें). [ध्व. प्रा. दे. थरथर] थरथरणें - अकि. थरथर कांपणें; कंप सुटणें. [धरथर]

थरथराट--पु. भयंकर थरकांप. 'मुष्टिघाताचिया ध्वनि। थरथराटें थरके धरणी। '-मुसभा ७.४०. [थरथर+आट प्रत्यय] थरथरी---स्त्री. कंप; थंडीनें थडथडणें; रोमांचसहित कंप. (कि ० लागणें; सुट्रणें).

थरपील, थरपा—नपु. ताडाच्या फांदीचा बुंधा. [ थर्क ] थरभरें—न. (कों.) अंबोशी नांवाची वनस्पति व तिचीं पार्ने (हिची चटणी करतात).

थरविथर — वि. बरैवाईट, उत्तम निकृष्ट.

थरार-रा, थराथर-थरां—किवि. अतिशय कांपरें भरेल अथवा रोमांच उठतील अशा रीतीनें. (कि॰ कांपणें; भिणें). [थरथर] थरारणें—अकि. अतिशय कांपणें; थरथरणें. 'लावण्याचा सरोवरीं। मुखक्मलाचें पार्तें थरारीं।'-शिशु १८७. [थरथरणें] थरारी—की. अतिशय कंप. थरथरी. (कि॰ सुटणें).

थरासन—न. (राजा.) स्थिरता; टिकाव. [सं. स्थिरासन] थरी—स्री. (व. खा.) दुधावरील मलई; साय. [सं. स्तर;प्रा. वे. थर=मलई]

थरू-रूं-पुन. (कों.) (कोयता, कुन्हाड ६० ची) मृठ: दांडा. [सं. त्सरू; प्रा. थरु ]

थरोटा-पु. एक प्रकारचा मासा

थरोथरीं—किवि. थरावर थर याप्रमाणे ' कर्पृर आन्धीरिला थरोथरीं।'-मुआदि २८.९३. [ थर ]

थर्त किवि. (गो.) थरकांप होऊन; थरत पहा.

थर्मामि(मे)त(ट)र—न. उष्णतामापक यंत्र. [ इं. थर्मी ( थर्मास )=उष्णता+मीटर=मापक ]

थरे—किवि. एकदम शहारे अथवा शिसारी येईल अशा रीतीनें. [ध्व.] थल-स्त्री. शेतांतील उत्पन्नाचा वांटा, हिस्सा. -पु. स्थान; स्थल [सं. स्थल] थलकरी-पु. जिमनीचा मालक; भूमिया; जमीन-दार. ह्याच्या विरुद्ध उपरी (कूळ). थलह्या ह्या-पु. खेडेगावांतील जमीनीचा तक्ता, पत्रक. थलझाडा पहा. थलभरी-वाईक-पु. जमीनदार. याच्या उलट उपरी कूळ). [थल+भरी=वाईक प्रत्यय]

थलथल – थलां — किवि. फोपशा वस्तूच्या होणाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन; स्थूल शरीराचा मनुष्य चालत असतांना होणाऱ्या थलथलीप्रमाणें. [ध्व.] ढिलेपणाः हलणारी स्थिति.

(कुजर्की फर्कें, पीट इ०). [ध्व. थल! थल!]

थळथळीत—वि. थलथल हालणारे (स्थूलपणामुळे ६०): गलगलीत: बरबरीत: लिबलिबित. [ थलथल ]

थर्लीपाग---न. ( कों. गो. ) मास पकडण्याचे जाळे.

थवा-पु. समुदायः, जमाव ( मनुष्य, जनावरें, पशु, पक्षी, इ० चा ) मंडळी; समृह; सन्याची टोळी. ' उठतां कुरुवीरांचे लागों देती जनान थाक थवे। '-मोभीष्म ८.१८. [सं. स्तोमकः प्रा. थोवकः थबकः म. थोक-थवा ]

थवीक-की. हृषारपणाः कुशस्त्रताः, हातोटीः युक्तिः चतुरताः बुद्धिमत्ताः उपजतबुद्धिः कर्तृत्वशक्ति. [फा.]

इ०ची) २ (कों.) भूतांनीं पछाडलेली जागा; विशेषप्रसंगीं भूतांची जमण्याची जागा. ३ (क.) मर्यादित जागा, स्थळ. ४ अर्थेलीने खोतास द्यावयाचा उत्पन्नाचा भाग. ५ एका जमीनदाराच्या ठाय. 'भगौनि शिशुपालवधी कथा। जे भक्तीरसाची था। '-शिशु किंवा कुळाच्या एकंदर मिळून जिमनी, शेर्ते. ६ घोडा, बैल इ० ची त्यांच्या गुणावरून ठरविलेली जात; बिजवट. ७ थारोकें; तर्के. 'तैसें बहुर्ती बहुतकाळ सेवसेवृनि केलें थळ।' -मुरंशु ४१५. ८ (गो.) देवस्थानची पंचक्रोशी. [सं. स्थल; प्रा. थल] (वाप्र.) • घेणं, देणे, नेमणे, ठरविणे, मागणे-जमीनीच्या मालकीची अथवा बांधाचीं भांडणें तोडण्यास कबूल करणें; देणें; नेमणें इ०. निरनिराळ्या स्थानावरील अधिकारी. थळकरी-पु. मिरासदार. थळझाडा, थळवारझाडा, थळवारपत्रक-न. १ गांवच्या खेडतानीं वहितीस घेतलेल्या अथवा दिलेल्या जमीनींची नोंद, नोंदणीचा तक्ता. २ (सामा.) यादी. जर्से:- शेतांचा-मळघांचा-कुळांचा - गांवांचा - थळझाडा. थळपत्र-न. गोत, देशक, न्यायाधीश व राजा या मार्फतचा निवाडा. -गांगा ६०. थळ-भरीत-न. १ एखाद्या ठिकाणी माल विकत घेणें व भरणें. २ निर्गत मालावरील कर. जकात. ३ (क.) माल विकत ध्यावयाचे ठिकाण किंवा त्या ठिकाणचा माल. थळमोड-स्री. १ एखाद्या जागीं थांबून, माल उतहन विकण्याची जागा. २ आयात माला- णाची ); डौल; चाल. (वाप्र.) [सं.स्था ] •उतरणें-साधणें-वरील जकात. ३ (क.) माल विकत घ्यावयाची जागा किंवा त्या। आणणी-अनुकरण, नक्कल, विडंबन करणे. किनाणचा माल. ४ तळ अथवा बिन्हाड हालविणे; जागा सोडणे.

थळथळ — सी. फोपशेपणाः विलविली (कुजलेल्या फळांची)ः **' झाडा-पत्रक-**पुन, थळझाडा पहा. **थळवारी-**स्त्री. शेत-जमीनीचे क्षेत्राच्या अनुक्रमाने तयार केलेले पत्रक, नोंद. याच्या थळथळ**ो**—अकि. थळथळ हाळणें ( पातळ चिखल, ळिब ंडलट कुळवारी. सामाशब्द- **थळकॉकण**-पु. (कों.) घाटाखाळील लीबीत मांस ): पातळ, गलगलीत, बरबरीत, लिबलिबीत असर्गे: प्रदेश; तळकोंकण. थळचीपूजा-स्री. (गो.) पंचकोशींतील लोकांनी बांधलेली देवपूजा. थळथांवर्णा-स्री व्यवस्था.

> थळाचा-वि. चांगल्या खाणीचा, जातीचा (सश्ंग पशु, ंघोडा, कुत्रा ). [थळ ] **थळिक-**पु. दोतकरी, गांवकरी. [थळ ] श्रन्ती--सी. थळ पहा.

थळी-- न. पात्र; अरंकार; वडी.

थळे-वि. १ (गो.) पंचकोशींत राहणारं नोकरचाकर. २ (गां.) प्रामदेवतेस कौल वगैरे लागणारा नवस.

थळि(ळा)च---न. अलंकार; वडी; पात्र; कोरीव कास. 'कापुराचें थळिव । नुरेचि आगीची बरव।' -अमृ २.४२. थळीव-वि. कोरलेलें; टोंचलेलें; ठोकलेलें (पत्र्यावर काढलेली थळ--पु. १ बन; लागवड (ऊंस, सुपारी, केळी, मिरच्या आर्कृत किंवा ठोकलेला पत्रा ); याच्या उलट बेटींव. [ थळणा ]

थळी म - वि. (गो.) ठळक. [अप.]

था-सी. १ तळ; पाया; तळची जमीन. २ ठिकाण;जागा: ३०. [सं. स्था-स्थ; प्रा. था]

थाउ--पु. ठिकाण; तळ; ठाय. 'तैं नवरस द्वीपींचा थाउ लाभे। ' माज्ञा १०.७. [ सं. स्था ]

थाऊ--वि. स्पष्टः प्रांजळ.

थाऊक----न. भांडेंकुंडें; ठावकें [सं. स्था]

थाक-की. १ (काव्य.) गोंधळ; घोंटाळा. सामाशब्द- थळकर-पु. (कु) गांवच्या देवस्थानच्या मांडणींतील गाण्यांतील अवसान, विसावा, थांबण्याची जागा. (कि॰ तुटणें ). 'नृत्यांत अप्सरांचे तोडिति हृत्सहचि सर्व थाक थवं।'-मोअन ५.४४. ३ थकवा. (कि॰ लागणें). ४ ठिकाणा; पत्ता; थांग. 'उठतां क़रवीराचे लागों देती जना न थाक थवे। ' - मोभीष्म ८.१८. [सं. स्था]

> थाक-पु खोली: थांग; तळ. [सं. स्था: प्रा. थम्घ=तळ, खोली; हि. थाह ]

थाकणे-अफ्रि. ( आब्य. ) थकणें; भागणें, दमणें. थारुण-कि. (कर. नंदभाषा) देणें; विकणें.

थाकी की. रीतः पद्धतः शैली. (कार्य करण्याची भाष-

थांग-पु. १ नेमकी जागा; माग (हरवलेल्या व शोधलेल्या थळवाबा)डी-की. मळणीची जागा; खळं. थळवाईक-वि. वस्तुचा ). २ (ल.) खोली; ठाव (पाणी, एखाद्याचें क्वान, संपत्ति, उंसाच्या मळयाचा मालक. थळवार-क्रिवि. थळांच्या अथवा गुंण इ०चा ). [सं. स्था] (वाप्र.) थांगण-थांग लागणें. ' शास्त्रां-निरिनराज्या शेतक-यांच्या अनुक्रमानें (हिशेब ६०). थळवार- सीहि पडि श्रांति । नाहि शांगला। ' -रत्न ७.५.४. शांग

पाहर्णे-समुद्राची खोली मोजर्णे. •लावर्णे-पाडर्णे-पत्ता कर्णे; मांडर्णे. 'थाटले सदा गायक। अभिमानार्ने हुंबारिति लावणः; शोध करणे.

थांग(गा)दोरा, थांग(गा)पत्ता-पु. (व्याप ह) पत्ताः सुगावा; मार्ग; ठाव; छडा.

थांगपूस-पुस्री. (खा.) पत्ता; बातमी; माहिती (हरव-लेल्या वस्तुची ). ( कि॰ लागणें; लावणें ). [ थांग+पुसणें ]

थांगा-- पु. १ थांग पहा. २ जागा: आबार (राहण्या- उपयोग कुंपणाकडे करतात. २ कांठ; पदर. करितां अथवा कांहीं ठेवण्याकरितां ).

थांगाथांग, थांगारणी,थांगारणुक-स्त्री. चालचलाऊ गंधाची तबकडी. ३ (व.) काश्याचे ताट; परात. रचना, व्यवस्था, मांडणी; सामान्य मिरवणुक. [ थांग ]

थांगारणें —सिक. १ व्यवस्थेने लावणः; जागच्याजागी ठेवणें (वस्तु इ०). २ दुरुस्ती करणें; नीट करणें. ३ हवालीं, स्वाधीन करणें. [थांग]

थांगी—पु. चोरांचा साथीदार, चोरीचा माल ठेवणारा. [ हिं.]

थाट-पु. डौलाचा, दिखाऊ थाटमाट, रचना (सैन्य, डेर, थवं, ढग, पिकें इ० ची). (सामा.) डामडौल; शोभा; भन्य-पणा; ऐट; वैभव; दिखाऊपणा. 'बोलण्याचा-गाण्याचा-वाज-विण्याचा-नाचण्याचा-सभेचा-मंडपाचा-थाट. [सं. स्था] (वाप्र.) थाट करण-नटण. ०वसण-(घोडचावर) ताठ, सरळ रेषेत वसर्णे. •माट-मांड-पु. १ उपकरणांची माडणी; डामडौलाची जुळणी. २ (राहण्याच्या हेतूने, सुखबस्तीसुचक) व्यवस्थशीर मांडणी (सामानाची, कामाची); व्यवस्थित मोठा पसारा. (कि॰ करणें; पडणें; बसणें). ३ पोषाख, अलंकार घालणं; नटणें. (एखाद्या प्रसंगाकरतां ); डौलानें बाहेर पडणें; डौल; शोभा; दिखाव.

थाट-प. छपराची ताटी किंवा शाकारण्याकरितां तयार केलेली साटी. [ताट-टी]

थाट-पु. टोळी; जमाव; मंडळी. 'गजांचिया थाटावरि। सिंह चालती जया परी। '-गीता १.३३२. 'थाट पुढें शत्रुचा देखोन हाट कहनीयां साठ तुरुंगा। '-ऐपो १२१. [ प्रा. दं. थह= समृह ]

थाट-- पु. (संगीत) सात सुरांची रचना; स्वरानुरोधाने रागार्चे वर्गीकरण.

थार -न. (खा.) तार.

थाट-वि. १ दाट व घट विणीचा (कपडा, दोर इ०). २ (ल.) घट्ट; खंबीर; बळकट (मनुष्य, प्राणी). ३ साधा; ·निखालस; खडखडीत. [फा. तह]

थाट्रणे—सिक. व्यवस्थेने लावणे; सजविणे; रचना करणे;। देखावा करणें, तयार ठेवणें, जमणें. ' वेळेवर सैन्य तयाचें थाटलें। मोहराचें-पितळीचें-हिन्याचें-हुंडीचें-थान. [ सं. स्था ] -विक २६. थाटाने चालविणें (व्यवहार, संसार); शहाणपणानें योजना करणें ( कल्पना, मसलत यांची ) : ( सामा. ) रचणें; सज्ज | थानपति-पु. अधिकारी. [ सं. स्थान+पति ]

देख।'[थाट]

थाटबंद-- पु. चौकट; साटी ( छप्पर इ० ची ). [ताट+बंद] थाटर-की. ( खा. ) साटी.

थाटली—सी. तबक; (चांदीची) ताटली.

थाटा-पु. एक झाड; कारवीची जुन, जाड काठी याचा

थाटी-- ही. १ वाटीच्या आकाराचे धातूचे पात्र. २ (कु.)

थादी-ली. सैन्य. ' तिर्भे थादी ओळघेला। नायक शिरो मणी। '-शिशु १०३५. २ टोळी; जमाव; मंडळी; समुदाय. 'नागविल्या थाटी। उरों नेदीच लंगोटी।' –तुगा १४८९. [ प्रा. थह; म. थाट ]

थाटी --स्त्री. फांस.

थाटळण-ऋ. (व.) थंडीन आखडणे.

थाड-कन-कर-दिनीं-दिशीं--क्रिवि. एखादी वस्तु दुसऱ्या वस्तुवर आपट्सन होणाऱ्या ध्वनीसारखा ध्वनी होऊन; चाबकाचा छडीचा, चापटीचा आवाज होऊन. [ध्व.]

थाडथाड-किवि. छडी, चाबुक, लाथा इ॰ मारण्याचा आवाज होऊन. [ध्व.]

थांडगी--पु. (गो ) विशिष्ट कृत्यें करणारा शूद्र.

थाडा-डी-डे--वि. (ना.) अपक्ष (फल).

थाणखूण--स्री. (गो.) खाणखूण.

थाणू-पु. (गो.) स्थाणू (महादेव). -वि. रागीट. सं. स्थाणु; प्रा. थाणु ]

थाण--न. (गो.) १ एक प्रकारचा कपडा; ठाण. २ टार्जे. [सं. स्था] •दिवर्चे-आसन ठोकणें. थाण्यावेलां दिवा-(गो.) ठाणदिवा.

थातंवर्णे-कि. १ तर्सेच ठेवणे; थोपविणे. 'ए-इवीं प्राप्ते मतांतरें। थातंत्रुनि आंगभरें। बोलिजैल तें न सरे। तुम्हांपाशीं। ' -ज्ञा **१३.३१८. २** निसरणें. [ सं. स्तंभ् ]

थातारचे---१(गो.) फूरा लावणे. २ शांत करणे.

थातूं पातूं, थातूरमातूर, थाथूं माथूं, थाथोमाथां-न. थंतरमंतर पहा. [सं. तंत्रमंत्र]

थान --- न. जागा, ठिकाण; स्थळ. [सं. स्थान: प्रा. थाण]

अंगावर न पिणारें: आई पासन दूर केलेलें व दुधाकरितां दाईच्या हत्र्व्यापटणं-अत्थ्यापटणं-थापटणं-भाअ १८३५.] स्वाधीन केलेलें (मूल). •तोड-स्त्री. ताटात्रटः, संबंध तोडणें. थानवा-वे-वि.अंगावर पिणारं:थान पिते (मूल).[थान] थानसी ाठोकावयाचे हत्यार. थनी-वि. ज्याच्या छातीवर थान आहे असा (घोडा). [थान]

**थानमान**—पु. १ मानसन्मानाने वागविण्याची पद्धतः आदर<sup>ं</sup> [ थापट ] सत्कार. २ थाटमाट. तानमान पहा. [ सं. स्थान+मान ]

थानमान - न. ठावठिकाण. 'देवासी नाहीं थानमान । कोठें करावें भजन। '-दा १९.५.२१. [सं स्थान+मान]

रहा. (कि॰ देणें). २ लाटेचा तडाखा. (कि॰ चालणें; बसणें; बस- टोकणी; कुंभाराचें मडकीं घडण्याचे लांकडी हत्यार. ५ उपयोग विणें ). ३ पाण्याच्या घडकेकरितां बांघलेला बांघ, भित. ४ मुल- अथवा हलवणुक यासंबंधीं मनाईची घरावरील, जिनसावरील सर-वणुक; झोला; चापाचापी; बाता मारण. (कि॰ देणें; मारणें ). ५ कारी खुण. ६ (व.) चपटें कौल. [थाप] छापः वरिष्रपणाचा ठसा. ६ पोहण्यांत पाण्यावर केलेला प्रहार. ७ पखवाज, तबला इ॰वर त्यांतून आवाज निघेल असा हाताचा <sup>।</sup> लेलें. २ थापटीवर थापद्गन केलेली ( पोळी इ॰ ) याच्या उलट हलका प्रहार ( गाण्याबजावण्या बरोबर ). जर्से:-- गाण्यावाजवि- घडीव; लाटीव. ३ थापद्वन केलेली ( गोंवरी इ० ). [ थापटगें ] ण्याची थाप. ८ एखाद्या कंभाराची मातीची भांडी करण्याची. विशेष पद्धत-रीत. ९ मडकीं तयार करण्याकरितां कमाविलेल्या मातीचा गोळा. १० (गो.) शेणाची रास. ११ केळीचे खुंट एकमेकांस जोडून पाण्यावर तरंगण्यासाठीं केलेला ताफा. १२ कलावंतणीचा मेळा. १६ (शेणाचा)पोहो [सं.स्था](वाप्र.) थाय मार्गे-१ थोबाडींत देगें. 'बळ थाप मारून मुगुट नेला।' -राक १,४५, २ फसविणें: चकविणें. थाप-थापा देण-कांहीं तरी सांग्रन आपलें काम कहन घेणें; राग शमविणें. सामाशब्द-थापवे व - चपराकेसरशीं. ' जे दैत्यांचां क्रमरीं। मारिजेतीं थापवेन्हीं।'-शिशु १४९.

थाप-सी. चापा, पाळ वर्गेरे मिळून होणारा कानाचा बाह्य रेणें. [ थाप ] भाग, टापशी बांधतात तो भाग, ' लवलवित फडकावी। फणै फणै कणेथापा।'-दा १.२.१३.

थापद्मिरा-पु स्वच्छ पाणी येण्याकरितां नदीच्या पात्रांत हातांनी खणलेला खळगा.

था(पर---स्नी. चापट, थप्पड; हाताचा रहा. [ सं. स्थापित; प्रा. थापिअ ] • उगार्ण-चापः मारण्याकरितां हात वर करणें. थापट पड़प-(गो.) पांच रुपये बक्षीस मिळणें.

पाजायां प्रेमें पय पळ धरिती तिचीं न धिर थानें। ' -मो उद्योग गुलाबीनें वळविणें; शांत करणें; कुरवाळणें. ३ ( थापद्वन ) अंगावर १०.८१. [ सं. स्तन ] (वाप्र.) ॰ गंतर्णे-(कांहीं रोगानें ) स्तनांतून : सामान घाळून तयार करणें ( घोडा, बैल ). ४ दंड टोकणें (अंगी दुध येण्याचे बंद होणे. ॰देण-अमा प्यावयास देणे; पाजणे. पराक्रम, बळ आहे असे दाखविण्यासाठी ). 'चढले रथीं भुजातें • विसर्णे-थानाची आठवण न होणे. (मुलास, वासरास) आईला आते भीमादि सर्व थापटनि ।'-मोभीष्म १,११३. ५ जागच्या-प्यावयाची नैसर्गिकबुद्धि नसर्गे. सामाशब्द - • करीण-स्त्री. मुलाला जार्गी दावर्गे. 'मन राखे हार्ती घेउनियां काठी। इंद्रिये थापटीं पाजणारी बाई, दाई. •तुटा-तुटका-वि. (थानापासुन तुटलेर्हें) फाकों नेदी।' -तुगा २१२३. [ध्व. थप्प; सं. हस्तस्फटनं-

थापट्रें --- न. १ कुंभाराचे मडकी घडावयाचे हत्यार. २ ०मोड-स्त्री. प्यावयास दाईकडे देणें; अंगावर दूध नसणें. वस्तरा ठावण्याचा कातडवाचा तुकडा. ३ गवंडवाचें गिलावा इ०

थापटावर्चे — कि. (गो.) चापट मारणें, थापटणें पहा.

थापराँ वाजवप-(गो.) चपराक मारणें. [थापट] थापटी--- स्त्री. १ चापट; थप्पड. २ गोंवरी (शेणाची). 'घातल्या इष्टेचिया थापटिया।' -स्वादि २.२.३. ३ मुलांस थाप-की. १ थापटी; थापड; रपाटा; चपराक; हाताचा शिक्षा करण्याची छडी. ४ गवंडी लोकांची गिलावा ठोकण्याची

थापटींच-वि. १ थापटलेलें: कंभाराच्या थापटण्याने घड-

थाप इ. थापडणे, थापडीव—थापट इ० पहा.

थापडवाईक, थाबड(बाड)वारक—वि. १ थपडा खाणारा. २ दुसऱ्याच्या छंदाने चालणारा: मिधा. ३ भोळा: मुखे; सहज फसणारा ( मनुष्य ). ४ थापा, गप्पा मारणारा: गप्पी-दास. [ थापड+वाईक ]

थापडी--स्री. थापट; चापट; रहा. [थाप] इधर थापडी उधर थापडी-सगळीकड्न थपडा बसणें.

थापणे-सिक. १ चापट करणें, थापटणें, २ चिकटंसा मारणें ( भितीवर चिखल इ॰कांचा गोळा ); लिपणें. ३ करवाळण: गोंजा-

थापणे सिक. स्थापणें, उभारणें: निश्चित करणें. सिं. स्थापन: प्रा. थप्पण ]

थापलर्णे—सिक. शीड असलेलें तारू वल्ह्यानें यांबविणें. वळविणें. [थाप]

थापविहिरा-- पु. थापिझरा पहा.

थापा-- पु. १ ढेंकळें मोडण्याचें लांकडी हत्यार. २ लाखेंच्या आंगठचा करण्याचें इत्यार. १ (कों.) गोंवरी. ४ टेकडीच्या

माण्यावरील अथवा टेकडीच्या बाजूला असलेली सपाट जमीन, पठार. ' आली थाप्यावरती झाडी असमान फाडी साहेब फडफडी हेलावे घेई तीन मजले गेले सुर्या दिसला नाहीं। '-ऐपो ४३४. [ थापणे ]

थापार -- न (कु.) चापटी; थप्पड. [थाप]

थ।पाथ।पी-की. खोटचानाटचा गोष्टी सांगणें; थापा मारणें; थापेबाजी.

थ।पाथुपी--नी. भुलथापा.

थापी-की. १ गिलावा वगैरे लावण्याची, साफ करण्याची एक प्रकारची लांकडी करणी. २ गवंडचाची ठोकणी. ३ (राजा.) शेणाची गोवरी. ४ ( उतरंड इ० ). व्यवस्थित लावून टेवण्याची किया. [थापटों ] • करणी-(विटांचें बांधकाम) बांधकामांत माती अथवा चुना सफाईने बसविण्याचे साधन. ०कौल-न. उंच कांठ असलेलें कौल. हातांनी माती थापून केलेंल कौल (याच्या उलट नळीचे चाकावरील कील ). थापीचे माप-न (धान्य इ०) मोजण्याची एक तन्हा; मापास शीग देऊन हातांत पंडेल असे माप ज्यांत देतात तो प्रकार.

थांब-न. (गो ) शेतांत नवें उगवलें रोप. [सं. स्तंब ] थांबर्डे. थामर्डे-न. (ल.) ताट; बशी. 'आपले थांबर्डे भह्न घेणें, भरणें. '

थावर्ण-सिक्ति. थाप्रें। पहा. थापटणे.

बणें; राहणें; वाट पाहणें. २ (एखारें काम) कांहीं काळ बंद होणें; तहकूब होणे. [ सं. स्तंभ=उभें राहणे; स्तंभन; प्रा. थंबण ]

थांबविण, थामविण-सिक्त. थोडा वेळ बंद ठेवण; थांब-ण्यास लावणे; खोळंबविणे; तिष्ठत टेवणे; उभें करणें (मनुब्य, काम, २ उभे राहणें; वसणें; नांदणें. -सिक. स्थिरावणें; नियमित करणें: बस्त). 'श्वसित ही न थामविलें।' -अकक गंगाधर, रसकलोल उमें किंवा शांत राहण्यास लावों. [ थारणें ] थारावप-िक. २२. [थांबर्णे प्रयो.]

थाय--पु. अहंकार. [ थैय् थैय् ]

थायली—की. (व.) ताटली; लहान परात. [सं. स्थालि] थाया--पु. (दूध, रक्त, पाणी इ० सांड्रन झालेर्ले ) लहान केलेली पत्र्याची योजना. डबर्के: थारोळे.

थाया-पु. १ थैया; रागाने आदळआपट करणे; लाथा मारणे. पालट ] (कि॰ घेणें; घेऊन बसर्णें, करणें). २ हट्ट; छंद; ध्यास. 'म्हणे बाळकें षेतला थाया।तो साच करूनि दाखवी माया।'─मुआदि १.४३. जेथें मोट रिकामी होते ती दगडांनीं बांघलेली कुंडीवजा जागा. २ [थाय] (वाप्र.) •भरणें-हट करणें. 'थाया भरूनि कर्ल काय (छ.) डबकें; डोह (पाणी, रक्त, दूध ६० सांडल्यानें झालेला). ३ दुजें दिसेना । - हिरराजकृत मुद्रलाचार्थ विरचित रामार्योचें विस्तव टेवण्याकरितां जिमनीत खणलेली खळगी. 'कुन्ने थारो-भाषांतर २१.

बिन्हाड; आश्रम; आधार; थारा; ठिकाण; आश्रय. 'वैकुंठीचा थार साठीं जमीनींत तयार केलेलें कुंड. [सं. स्था]

केला तिर्ने। ' - ब ४६७. २ एकसुत्रीपणा; ताळ ( भाषण, बर्तणुक यांतील). 'त्याच्या बोलण्यांत, करण्यांत थार नाहीं.' ३ जागाः तळ, हमी; जामीन. जर्से: - 'व्याजास-मुद्दलास-अन्नास-दाण्यास-वस्त्रास-पैक्यास-थार. ' [सं. स्थान, स्थिर ] (वाप्र.) वसर्ण-(जागा न सांपडणें) वाण असणें (अन्न, धान्य इ०ची). थारीं बसण-पडण-( शब्दश: व ल. ) वसती करण (वस्तु, मनुष्य, पिशाच यानीं ). मर्डेंक थारी बसर्णे-स्थिर व निर्भय स्थिति प्राप्त होणें.

थार-किवि. (काव्य.) ठार पहा. 'कुंभकों प्रासिले थार. ' थार चे--किं. (कों. गो.) थांबण: स्थिरावण.

थारण-अक्रि. १ स्थिर होणें; थांबणें, विश्रांति घेणें; स्थिरा-वण; टिकण. 'हो सेतु स्वयशतोय थाराया।'-मोकण २१.७. २ राहणं; नेटानें चालु ठेवणें. [सं. स्था; स्थिर]

थारळं----न. थारोळे पहा.

थारा-पु. राहण्याची जागा; आश्रय: आधार. 'तैसा स्वधम् जरी लोपला। तरी सर्व सुखांचा थारा मोडला। '-ज्ञा ३.११०. [ सं. स्या; स्थिर् ] (वाप्र.) •मोडणं-राहण्याच्या जागेचा नाश करणे. थारी थांबण-स्थिर राहणें. थाराथार-स्री. स्थिरता: घृरपणाः स्तब्धताः [ थारावर्णे ]

थारापलेल -- वि. (गो.) ठरविलेले.

थारामारा-पु. ठावठिकाण, पत्ता. 'पाडियेला ठार्थी तुझा थांचर्णे, थामणे -- अकि. १ उमें राहणें; विश्रांति घेणें; खोळं- श्रारामारा । अवघा दातारा लपसी तो । ' -तुगा १२२७.

थारावचे -- कि. (गो.) थांवविणे. [सं. स्था]

थारावणी-स्त्री. राहणी, वसती; वास्तव्य. [ थारावणें ] थारावर्ण-अक्रि. १ स्थिरावर्णे; ठाकर्णे; राहर्णे; विसावर्णे. ् (गो.) शांत करणें.

थारी—स्री. (बागलाणी) तांच्या.

थारू-न. लोखंडी रहाटगाडग्याचे पाणी पडण्याकरितां

थारेपालट-पु. राहण्याची जागा बदलणें; स्थलांतर. थारा+

थारो छ-ळा-ळ - पुन. १मोटेच पाणी जेथे प्रथम पडते. क्यांत बसरें म्हणजे सात जन्म आठवितें.' ध ग्रन्हाळांतरें काहिली-थार--पु. १ विश्रांतीचें, वस्तीचें ठिकाण; ( शब्दशः व ल. ) खालचे राखेचें भोसकें; चुलाण्याचे तोंड. ५ दुधाणें; दूध तापविण्या-

शको. ४. २४

थाल-पु. शेताचा मगदूर; उत्पन्न. 'शेतकीचा थाल पाहून ' -मसाप २.१४०.

थाल्ली-अकि. प्रकाशणें. -मनको.

थाली - स्त्री. १ अत्र शिजविण्याचे भांडें. २ ताट; परात. ३ (ना. व.) तपेली किंवा लोटा; तांब्या. ४ (तंजावरी) गइ. ५ तबकडी. 'करीं कनक झारी शोभली। तीवरी ठेविली कनकथाली।' -जै ७२.५६. [सं. स्थाली! प्रा. थाली] **थालीठावर्के**-न. भांडींकुंडीं. थालीपीठ-न. भाजणीचा केलेला एक रुचकर पदार्थ

थाच-पु. ठाव; थांग; अंत; बळ; पार. 'सिंधूचा तरि थाव लागल कधीं रत्नासि संख्या घडे।' -निमा १.४७. [ठाव]

थावट्णा-अकि. राहणें: स्थिरावणें; थोपावणें. [सं. स्थावर] थावडा-पु. (कों.) थावडा; रोणी; रोणांत कोंडा घालन थापलेली लहान गोवरी. [ थापटण ]

थावर्ण--अक्रि. स्थिरावर्ण, बळावर्ण, जोरावर्ण. 'मग थावली ते वाहटुळी। रैंघ घेऊनि घर डहुळी। '-ज्ञा ६.२ १६.[सं.स्या] थावर-पु. १ (तेल कढविण्याची) कडई; घमेलें. २ मोटी पद्यी. ३ उलथणें (मोटें). [सं. स्था]

थावर्णे - सिक. १ तात्प्रते उमें करणें; उभारणें (दुस्रती क तन ). २ थांबविणें; थांबवृन धरणें. ३ धीर देणें; कायम राखणें ( धीर, उत्साह इ॰ ). ४ आटोपणें. ' लक्ष्मण सुमंत्र तेव्हां धैयनि बाष्पपूर थावरती । '-मोमंत्ररामायण उत्तरकांड २४२. [सं.स्थावर]

थावरणें -- अक्त. १ स्थिर होणें; आसरा मिळणें. २ डोकें पुन्हां वर काढणें ( व्यापार इ॰कामध्यें ); गेलेली शक्ति, अवसान पुन्हा परत येणें ( आजारी मनुष्य इ०चें ). [सं. स्थावर ]

थावा--पु. बळ; आधिक्य. -हंको.

थावी--स्री. तळ; ठिकाण. [ ठाव ]

थावे-वो-पु. ठाव; थांग. [ ठाव ]

थावृत-(गो.) छन, हुन या अर्थाचा प्रत्यय. उदा० खंय थावृन आयुला≔कोठून आलास. [ ठाव∔ऊन, हुन ]

थाळ-सी. १ गोवऱ्यांची, नारळाच्या सार्शीची वगैरे स्वयं-पाकाकरितां रचलेली रास; झगरें. २ ओझे नेण्याने तापणें; गरम होणें (डोकें, कमर, पाठ यांमध्यें ); (पोटामध्यें ) उपासानें किंवा तापाने होणारी जळजळ. (कि॰ येणें; उठणें; होणें). ३ चटका; होर-पळा (विस्तवाजवळ बसण्यानें बसणारा ). ४ उष्णतेची, शिणाची, बधिरतेची भावना (पुष्कळ वेळ एका ठिकाणीं बैठकीनें, घोडयावर ठिगळ, इ० पहा. बसण्यानें इ॰ ). (कि॰ येणें) 'माझ्या अंगाला बस्न बस्न थाळ चुलाणें किंवा त्याची जागा. ६ घाण पाणी वगैरेचें थारळें. 'पोरानें मुत्रन काय थाल केली-भरवली. ' [सं. स्था ]

थाळण---सी. १ थाळ ( पहिले चार अर्थ ) पहा. २ (खा.) मोटेचे पाणी ज्यांत पडतें ते थारोळे.

था अर्णे-( विह्त. ) थळणे पहा.

थाळरें---न. (राजा.) थारोळे पहा.

थाळळ—न. थाळण अर्थ २ पहा.

थाळा-पु. १ जेवणाचे वगैरे मोठे ताट. 'जेवणाराने मांडला थाळा, पण वाढणाराचा जाईना चाळा. '२ लग्नामध्य नव-यामुलीला देण्याकरितां दागिन्याने भरलेलें ताट. [सं. स्थाली] (वाप्र) • बसर्ण-चांगलें व जोरदार पीक येणें. 'पिकाचा-धान्याचा - शेताचा थाळा बसला. ' **भर्णे** - नवरी मुलीस सुनमुखाच्या वेळीं सर्व दागिने घालणे. •वाजणे-( खाद्य पदार्थ, पैसा इ॰ ). संपर्णे. •वाजविर्णे-कोणत्याहि गोष्टीची द्वाही फिरविणें. (बायकी) मूल जन्मास आल्या बरोबर कांशाचा थाळा वाजवृन आनंद प्रदर्शित करणें. सामाशब्द- ०तांब्या-पु. ताट व गडवा (गरीब लोकांची संपत्ति). (कि॰ घेणें; नेणें; विकणें= गरीबार्चे सर्वस्व घंणे इ०). इह० घतला थाला चालला जेवाव-याला=आगंतुक मनुष्याच्या वर्णनपर. •वादी-स्री. ( ल. ) समूळ नाश; मालमत्तेचा नाश; निर्वश (थाळा व वाटी एक-मेकांवर वाजविली असतां जेवण्याचे संपर्ले असे सचित होते यावहन.) थाळा-स्री. १ लांकर्डे आणि विस्तव ठेवण्याकरितां जिमनीमध्यें खणलेली खळी, चर, चूल. २ लहान थाळा. [सं. स्थाली ] •िपटणें-चोहींकडे प्रसिद्ध करणें. शाळी ठावकें-न. (व्यापक) ताटवाटी इ०.

थाळिऊ-नि. (महानु.) स्थळीं आकारलेला. 'निवृत्तीचा थालिक।'-भाए २५१. [सं. स्थल ]

थिआंसफी--सी. (धार्मिक) ईश्वरविषयक ज्ञान; ब्रह्मज्ञान र्तिवा आत्मज्ञान. ही एकोणिसाच्या व विसाच्या शतकांतीलसर्वे पृथ्वी वर पसरलेली एक आध्यात्मिक चळवळ आहे व ती थिओंसॉफिकल सोसायटी नांवाच्या सर्वराष्ट्रीय संस्थेच्या द्वाराने चालविली जात आहे. [इं. थिऑस=ईश्वर+सोफिया=ज्ञान ] थिऑसोफिस्ट-पुनि. थि ऑसफी नांवाच्या विशिष्ट पंथाचा अनुयायी.

**थिएटर**—न. नाटकगृह. [ ई. ]

थिक्टे--वि. व्याप्त.

थिकटर्णे-कि. व्याप्त होणे.

थिक डें, थिगळ, थिगळेंग, थि(थि) गळी—ठिकडें,

थिकण- अकि. चरफडणें; शोक करणें; रहणें. ' म्हणवृनि पुढें आली ' ५ दूध, स्नानाचे पाणी तापविण्याची ओबडधोवड चूल; मांडियेली आळी। यिकोनियां चोळी डोळे तुका।'-तुगा १९२८.

थिकी---स्री. (गो.) ठिकी पहा.

थिकुलें--वि. १ थोडें. २ लहान. [सं. स्तोक]

थिगर्रा--- स्री. (गो.) कपाळाची कवची. [थिगळ]

थिगळ-ळी---न. ठिगळ; डाग. 'सौंदणी फेडी थिगळी। वस्त्रांचिया। ' -- ज्ञा १३.४६५. [सं. स्था; प्रा. थिगगल ]

थिगळ--वि. चेंगट; दीर्घसूत्री; मंद; जड; सुस्त [सं. स्थगित] थिगळणं — हिगळणं पहा.

थिगळी---भी. ठिणगी.

थिंगा--किवि.(गो.) (कुण.) तिकंड; त्या तिथें.

थिगूर-पु. (गो.) गोडचा पाण्यांतील एक मासा.

थिजर्णे—अिक. १ गोठणें; थंडीमुळें घट्ट होणें. २ निश्चल होणें (मरणसमयीं डोळे इ०). ३ (ल.) तल्लीन होणें: ध्यान. आश्चर्य, चमत्कार, गोंधळ यांत गढ़न जाणें. 'थिजले बघन तुम्हा' -विक ६५. थिजण्याचा बिंद्-पु द्रवपदार्थ ज्या उष्णमाप-नावर घनस्यतींत जातात तो बिंदु. [ इं. फ्रीझिंग पाइंट यास प्रति-शब्द. ] शिज विणे-सिक. गा अविणे: घर करणे. [थिजणे]

श्चिले-किवि. सांप्रतः सध्या.

थिया-दी-दे-वि. १ आंखुड ; अहंद; अपुरा; अल्प; कमी. 'प्रसाद पट झांकिती परि परा गुरू चें थिटें।' - केका ९५. २ दोषयुक्तः, उणीव असलेलें. [सं. त्रुटित ]

थिण(न)गी---स्री. टिणगी पहा.

थित-वि. १ जवळ असलेलें; मूळचें. 'राखों जातां शिब्यातें। गुरुपणही धाडिलें थितें। '-अमृ २.१२ .[ सं. स्थित ]

थित-वि. (काव्य) नीच, हलका. 'चित्तें म्हणे अहा म्यां हारविलें हातिचेंहि भव्य थितें। '-मोकर्ण ५.१. [सं. स्थित]

श्चिता-वि. व्यर्थः वायां.

थितें-वि. १ अल्पः थोडे सुद्धां. 'म्हणोनि सार थिता, सुगुण न लोपीं। '-मोकर्ण २१.३७. २ स्थिर. 'ज थिते हैं डहु-ळलें। मानस माझें। '-जा ३.१४. [सं. स्थित]

श्चित्या — किवि. थोडक्यांत. 'शित्या अनुभव दुराविजे।' -अपरोक्षानुभव १२.१८९.

थिपक्रणे, थिपका, थिपणे, थिपथिप, थिबक्रणे, शिवका-िठपकण, ठिपका, ठिपणे इ० पहा.

थिप(य)डी---स्री. (उष्णता कमी करण्याकरितां) डोक्याला तेल चोळणे, थापटणे इ० किया. (कि० घालणे) [ध्व.]

থিব(ম) তাঁ—अक्रि. ( व. ) निथळणें, धेबधेंब गळणें. [১ন.] शिषशिब--- क्रिवि. थिपथिप, थबथब. [ध्व]

तशा पाण्याची गळती.

थिर. थिरथिर-- उद्गा. शेळचा इ०नां हांकलतांना वापरा-वयाचा शब्द [ध्व.]

थिर--वि. १ स्थिर; निश्चल. 'सभ्य थिर जें गंभीर।' -वेसीस्व ५ १ ७. २ बळकट. [ सं. स्थिर ]

थिरकर्ण-अकि. डौलार्ने, थाटाने चालणे.

थिरणें-अफ्रि. स्थिर उमें राहणें. 'पार्थाचा धैर्ध न दे रिप्-दमनीं त्या नदा शर थिराया।' -मोकर्ण ३६.४५. [सं. स्थिर]

थिरथिर-रां-किवि. १ चंचलपणें. २ मंदमंद, 'थिर थिर थिरावे नाच। प्रेमळ भक्तांचा। ' -दा १४.४.१७. [सं. स्थिर]

थिरिबटो-स्री. पातळ, जलप्रचुर द्रव्यः, बिरबिटीः, बिर-बिरीत शेण; पातळ लोगी, चिखल: ज्यांत पाणी फार पडलें आहे असे पीठ.

थिराई—स्नी. (अशिष्ट-थीर ) शांतता; स्थिरता; स्तब्धता; निवांतपणा. स्थीर पहा. [सं. स्थिर] •खार्छी-किवि. शांततेनें; स्वस्थपणानें, सौम्यतेनें, थंडपणानें. (कि॰ घेणें; करणें; चालणें ).

थिरावर्णे-अित. थांबर्णे; थांबविणे, राहर्णे, राहविणे; विश्रांति घेगें; चालू ठेवणें; स्थिर होणें. [सं. स्थिर]

थिरें थिरे-किवि. थंडपणें: शांतपणें. थिराईखालीं पहा.

थिल्लट-वि. १ मंदः थंडः दीवसूत्रीः चॅगट (मनुष्य, काम, व्यवहार). २ पातळ व विरळ धारयाचा (कपडा). ३ क्षद्र; नीच; घाणेरडा; बेअब्रूचा; हलकट. (मनुष्य, वर्तणुक, भाषण). [सं. शिथिल] -टाई-सी. १ मंदपणाः थंडपणाः निष्काळजीपणाः सुस्ती. २ (कापडांतील) धाग्यांचा विरळपणा. ३ हलकटपणा; नीचपणाः घाणेरहेपणाः

थिलथिल, थिलथिलणें, थिलथिलीत-थलथल इ० पहा.

थिक्टर-न. तळें, डबकें. 'आणि मनीं तरी आठविजे। थिहरोदकार्ते।'-ज्ञा ७.१५२. 'काय थिहरीचें पाणी।'-तुगा ७००. -वि. ( ल. ) उथळ बुद्धिः अल्पज्ञः मंद (मनुष्य). [ सं. शिथिलतर | थिब्लरोदक-न. डबक्यांतून सांचलेलें पावसाचें पाणी. ' जान्हवीस न्हावया थिहरोदक। '

थियथिय-स्त्री. (पावसाचे ) थेंबथेंब पडणें. [ व्य. ] थीक--न. (गो.) खोटें रत्न. [ठीक]

थीत-वि. १ निश्चित. २ (ल.) ब्यर्थ. [सं. स्थित]

थीर-वि. १ (काव्य) शांत; स्तब्ध; सौम्य; निवांत, गंभीर (मनुष्य, वारा, समुद्र, पाणी). 'सोहं दुडी वाहोनी चाले थीर।' -ब २९४. २ शांत झालेली (साथ, भांडण). स्थिर पहा. [ सं. शिवा--पु. (व.) धान्यांतून पानसाचे पाणी गळतें तें; स्थिर ] ०थार-क्रिवि. हळ् हळ्. 'रामरथ गजभारीं। थीर थीर मिरवे।'-वेसीस्व ७.८०. ०थावर-नस्री. कायमपणा, स्थिरता; स्तब्धता. -वि. स्थिर, निश्चित; कायम; विश्रान्ति असलेला. [स्थर+स्थावर]

श्वीरु थीर--- उद्रा थांबा थाबा! 'राहा राहा थीरु थीरु म्हणत।' -उपा ८२७. [सं. स्थिर, स्थिर]

थींस--न. (कों.) नेमलेली, टरविलेली, टरीव जागा. (सं. स्थान ]

थु:, थु:-- उद्गा. (निंदाव्यंजक) छी: ! थू: ! 'थु ऐसें बोलीलें तौंडावरी।'-रामदासी २.१४५. [ध्व.]

**थुई**--सी. थुंकी. [ध्व.]

थुईथुई--स्नी. झिमझिम; बुरबुर (पावसाची). -किवि. क्षिमझिम; थिवथिव; थेंबथेंब (पाऊस पडणें). 'कारंजी कैशी दिसती । उडतांना थुइथुइसा शब्द करिती । ' -रत्नप्रभा ४२. [ध्व]

थु(थुं)कण- उकि. पिंक, धुंकी बाहेर टाकणें, टाकविणे [ ध्व. थू ] तोंडावर शंकर्णे-छी: थू: करणें.

थुकदांणी(दाडी)—स्री. (गो.) पिकदांणी (दाडी).

थ्र(थ्रं)करणे—सिक. थुंकणे. [ थुंकणे ]

थ्(थ्)का, थ्(थ्रं)की-पुस्ती. तोंडांतील दव, पिंक. 'माध्यानीं धुंकिता सुर्यावरी । तो धुंका पंडेल आपणाचवरी । '-दा ९ ३.२७. [ थू ] (वाप्र.) शुक्तला शुक्ता चाटणं-निंदापर, वाईट शब्द, बचन, आश्वासन परत घेणे. शुका घारूणे-शाळेतल्या मुलास थोडा वेळ वाहेर जार्वे लागल्यास त्यास एका दगडावर थुंकावयास सागे व थुंकी वाळेपर्यंत परत यावें लागतें. • घालून काम करणें-( थुकी वाळेतों करणें ) जलद काम करणें. • झेळणें-हांजी हांजी करणें; गुलामाप्रमाणें चाकरी करणें. •तोंडावर उडविणें-छी: थु: करणे; निंदा करणें; शिव्या देंणे. ०तों हावर घेणें-उडणे-येणे-हांसें, फजीती करून घेंणे. ०न ओलांडण-दुस-याच्या छंदाने वर्तणे. शुक्याने भिजती चांदण्याने बाळती-निःसत्त्व; निकस जमीन (जी खनकर ओली होते व वाळते ). सामाशब्द- • पात्र-न. पिकदाणी. शुंकी झेरूया-वि. खुशामत्याः, हांजी हांजी करणारा. **थुक्याचे काजळ**-न. क्षुद्र व कुचकामाची वस्तु.

थुंगा-पु. (व ) जमाव; मेळा. 'बायांचे थुंग्यावर थुंगे गेले.' थुंगुइशा-किवि. (मुलीत हत) खेळ चाल असतां कांहीं काळ रजा म्हणून जातांना देण्याची सुचना. (क्रि॰ घालणें ) [ध्व. थू:] थु(थुं)टा, थुंटण—वि. थोटा; थोंटण.

तिकंधे थुडंथुडा झाली. '

थुथु -- स्त्री. छी:थु:; उपहास; निर्भत्सेना. (कि ० करणें; मांडणें; लावणें; होणें; लागणें ). [ध्व.]

थुथुल्या, थुया, थुरुपो -- पु. (इटीदांडु आणि इतर खेळ) सावध नसल्याचे दर्शविणारा शब्द. (हातास थुंकी लावून ती वाळेपर्यंत खेळांत नसल्यासारखें वागणें ). [ध्व.]

थुमकाल, थुमेकाल-र, थुमोकले—( गो. ) (इडापिडा टळो अशा अथी) घातलेल्या शपथांचे निरसन करणें; अपशब्दाचा परिहार.

थ्रमशाण---न. (कु.) धमान.

थुरटा-पु. काळोख. ' आकाशीं दाटली धुवांची धुई। तोचि हा थुरटा दिसे। '-कृमुरा २३.७०. [ म. धूर ? ]

थुरथुरविणे --- सिक्त. टंवकारणें; उभारणें; (केस, कान, डोळे ). भयंकर रीतीनें पाहणें. [ ध्व. ]

थुरा-पु. (गोंडी) (जनावरांच्या) शिंगाचें केलेलें वाय. [ सं. तूर्य ]

थु(ठु)ली—की. भरड दळलेले गहूं; सांजा. [ हिं. ]

थ्रवर---स्री. थोर नांवाची वनस्पति, ही कुंपणा साठीं लावितात.

थुळेवचे -- कि. (गो.) तोखणें; संतोष पावणें.

थू-पुस्ती. थुंकी. 'कीं सुज्ञहि न असे जे घेती भरवृति निजास्य ते थुनी । '-मोसभा १.५०. -क्रिवि. थुंकण्याचा आवाजः

श्रुक--स्त्रीन. थुंकी पहा.

थू थू---उद्गा. छी: थू: [ध्व.]

थ फोड्य-सिक. (गो.) गुप्त गोष्ट उघड करणें.

थृळ-वि. सुक्ष्म नव्हे तें. [सं. स्थूळ]

थैं — चतुर्थीचा प्रत्यय. 'तीयेथें भोगिलें नागवला ।' –उषा १४४७. तिं ]

थेक्टरे-डें, थेक्टलें-वि. १ लहान. 'तैसी सद्बुद्धि हे थेकुटी । म्हणों नये । ' - ज्ञा २.२३८. २ आंखुड; अपरें; ठेंगणें, थोटा. [स. स्तोक]

थेर-वि. अस्सल; चोख; शुद्ध; खरा. बोली महाराची थेट मराठी । ' - दामाजी. - किवि. १ बरोबर; हुबेहुब; यथाझ्याय. थुडथुड--की. (थंडीनें भरणारें) कांपरे; कांप. [ध्व ] र नीट; लागलाच; न यांबतां; न बदलतां; न वळतां; सरळ. थुडथुडा-कि वि. थडथड (थंडी वाजून आल्यानंतर). (कि॰ येण, (समासांत) थेट-पैठणी-नगरी-दौलताबादी-काश्मिरी=खरा पैठण वाजणें; हिंबानें अंग उडणें, दांत वाजणें, अंगावर कांटा येणें ). इ॰ ठिकाणीं तयार झालेला; जिनसार्वे नांव पुढें लावून; जसें:-थुइंथुडा--की. (व.) छीः थूः; फजिती. 'त्याची जिकडे- थेट सनंग-डागिना-भांडें-जिन्नस. [सं. तत्रस्थ; हिं. ] सामाज्ञाबद- सिद्नी-की. माल तयार होणाऱ्या ठिकाणीं केलेली सरेदी.  खुण( माळाची ). •पद्दी-स्री. खरेदी केलेल्या मालाची मूळ ठिकाणची यादी, नोंद; बीजक. •लडकर-पु तंत्रु ठोकणारा.

थेटम-पु. (व.) थाटमाट; नहापहा; चहीपही.

थेटर-न. नाटकगृह. [ ई. थिएटर ]

थे(थें)टा—वि. आंखुड; कमी लांबीचा; अपुरता; थोटा. थिटा पहा. [सं. तुरु]

थेटें, थेटेपडसें—न. सदीं; थंडी. (कि॰ येणें; लागणें; होणें). 'येईल पुढें थेटे पडसें आयुष्याचा नाश।' -निगा ९७.

थेव, थेवका-टा-डा, थेवोरा, थेम, थेमका-टा-न. १ विंदु; टिपका. २ प्रळयकाळचा मेघ. [सं. स्तिम्-स्तेम] मह० थेवें थेवे तळें साचतें खड्याखड्यानें डोकें फुटतें. थेवा थेवी-किवि. थेवथेव 'पड पड पावसा थेवाथेवी.'

**थंबु(बो)टा**---पुन. (कान्य) लहान थेंब; बिंदु. 'थेंबुटा सागरी मिळाला।'--दा ८.६.४३. [थेंब]

थेर—पु. १ माकडाचा खेळ करणारा; एक जात. २ स्त्रीच्या वेषांत नाचणारा मुलगा. याला राधा म्हणतात. ३ नक्कल; विखं-बन; अनुकरण. (कि॰ करणें; आणणें; माजणें; नाचणें).४ -न. तन्हेवाईक, विलक्षण, वेअब्र्चा मनुष्य. -नपु. ५ गोरचेष्टा, चाळे; (थेर लोकांच्या वागणुकीवरून). [सं. स्थविर] (वाप्र.)० करणें, थेरथेर करणें—नांवालौकिकाची चाड न धरतां लोक नांवें ठेवतील अशा प्रकारें वागणें; नाजूकपणाचा आव घालणें; तन्हतन्हा करणें. सामाशब्द - थेरभोरणी-पुअव. डोंबारी; खेळकरी; तमास-गीर; कोल्हाटी. थेरीण-स्त्री. थेर अर्थ २ पहा.

**थेर, थेरडा**—नि. खप्पड; जर्जर; म्हातारडा (मनुष्य); (गो.) थेरयो. [सं. स्थविर]

थेरयो-त्रो—पु. (गो.) अंगावर खवले असलेला साप. हा भापल्या अंगाची गुंडाळी करून स्वतःचा बचाव करतो.

थेहं--न. थहं; दांडा; मूठ (कु-हाड, पावडा इ० ची). [सं त्सरु]

थें( थां )वचं---सिक्त. (गो.) टेवर्णे.

**थेवनींक्री**—पु. (गो.) न्याजाने पैसे घेऊन न्यापार कर-णारा. [ ठेव ]

थें---किवि. (कों.) तेथें.

थेक, थैथे—उदा. गुरें हांकण्याचा शब्द. 'गाय निघाली स्नाऊं साळी। थे, थे म्हणतां ओढाळी। '-कथा २.१०.११३. [ध्व.] इह० थेक म्हणतां ब्रह्महत्त्या=क्षुष्ठक गोष्टीचा भयंकर परि-णाम होणें.

थैकार, थैथरया, थैथरयाट, थैथैरया, थैथेयाट, थेथैटरा, थैंथेयाट, थेंट, थेंटण—न. १ थया—पु. मोठा आनंद, आनंदीआनंद; नाचणें; गाणें; खेळणें. र ताट; धाट (कडयाचें).

'हैकार थैकार, जैकार। तळप चवरं चमत्कार।'—भारा किष्किथा ९.४४. [ध्व.] थैठ्या घेणें—१ गडवडा लोळणें, ओरडणें इन्न्य प्रकारें संताप व्यक्त करणें. रागानें अथवा अथ्र रपणानें नाचणें. २ सगळ्या घागऱ्या हालवून एकसारखें नाचण. जोराचा यत्न करणें. (कि॰ घऊन वसणें; करणें). थेथे, थेथेयां—किवि. मोठ्या आनंदानें; उहासानें, खिदळ्वन (नाचणें, उड्डचा मारणें); आनंदानें नाचतांना होणाऱ्या आवाजाप्रमाणें आवाज होऊन. 'नाचिवतों थेथे तेथें।'—संग्रामगीतें ४६. (कि॰ नाचणें: करणें), [ध्व.]

थैबड - न. १ कपाळावर केलेला औषधाचा अथवा गंधाचा लेप. (कि॰ देंगें; लावर्गे). २ गुठळी (रक्ताची); लपका (लाळ, शेंबूड इ॰चा); पोपडा (सारवेलिशा जमीनीवरील शेणाचा); घाणीचें लहा-नसं थारोळें. [थापटर्गे ]

श्रेमान—पु रडणें; ओरडणें; आदळआपट; गोंधळ (लहान (लहान मुलांचा). (कि॰ करणें; मांडणें; घालणें) [ध्वः थैथे] श्रेटा—पु. १ पोतें अथवा मोठी पिशवी. २ खोळ (उशी इ॰ची). [हिं. ठेलना] श्रेटी-की १ पिशवी. २ सैन्यांतील शिपा-यांची अन्न, कपडे. इ॰ ठेवण्याची पिशवी. ३ (ल.) थोराकड्न थोराकडे जाणारें येणारें पन्न. 'आतां तुकोजीरावाना एक थैली लिहा.'—ईप ७२.

थो—स्री. (कु) खेळांतील तात्पुरती विश्रांति; थुरशो. [ध्व.] थोई, थोय—स्री. थुथुल्या पहा. (कि॰ घालणें; पडणें).

थोक.—पु. १ रेशमाचें एक परिमाण; चार कळचा अथवा लहान काटक्यांना गुंडाळून होईल इतकें रेशमाचें परिणाम; दहा काळयांचा गुंडा. २ ठोकळ; कापसाचा गहा. [सं. स्तोमक; प्रा. थोवक]

थोक, थोकविकरी-—ठोक इ० पहा. थोकवंद-वि. पूर्ण; सर्व; परिपूर्ण (रकम, बेरीज).

थोकडें —िव. १ लहान. २ आंखुड. ३ थोडें; अरुप. 'पांड-वाचे सैन्य निपटिव थोकडें, '-गीताचंद्रिका १.१०. [सं. स्तोक]

थोक में — सिक उमें राहावयास, थांबावयास लावणं. - अकि. १ (काव्य) थांबणं; बंद होणं, स्थिरावणं. 'कीं थोकले कैवल्य-निधानु।' - शिशु ५८. २ गुप्त होणें. ३ येऊन ठेपणं. ४ लहान होणें. [ सं. स्था ]

थोकताळा-५. ठोकताळा पहा.

थोकरें --वि थोकर्डे; ल्हान. [सं. स्तोक]

थोकवर्णे—सिक्ते. थांबविणे. [सं. स्था]

थों।गर्ण--सिक. गाणे म्हणणे. -शर. [ध्व ]

थांगींथांगीं किति. ठायींठायीं. 'थोंगींथोंगीं इतर। राजे जे तयांचे भार। ' -गीता १.३४०. [सं. स्तोम]

**थोंट, थें।टण**—न. १ खुंट; खोड (झाड इ॰ चें); थोंटा. २ ताट; धाट (कडयाचें). थोट, थांट---न कुभांड. -पु. ठक. -शर.

२.३.३०. म्ह० उठवळ सासू थोंट जवाई. थो(थों)टाई, ६ घट उमें राहुणें, दम धरून असणें; जागा संभाळणें. (कि० थोंठाई-स्त्री. नीचपणाः पाजीपणाः दांडगाई.

मेंडा, अपका गेलेलें; खोड झालेलें (झाड); लांडा झालेला. [सं. स्थगु; हिं. ठूंट; सिं. ठूंटो] ॰िप(पिं)पळ-पु. ( ल. ) ज्याला मुलेबाळे; बायको, घरदोर नाहीं असा मनुष्य; सडेसोट. थीं(थां)दावणें-अफ्रि. १ कुंटित होणें; स्तब्ध होणें. 'मौनपणें वाचा थोंटावल्या चारी। ऐसे तुओं हरी रूप आहे।'-तुगा ३७५७. २ निर्वेल होणे. 'नुस्धिपणे थोटावला । अनुभव जेथ । ' -अमृ ५.५८. [थोटा ] थोट्ट(तू)क-न. खुंट: थोंटण. [थोंट] संभाळण (राज्य, संस्था, मतुण्य, पशु, वस्तु ).

थोडा-वि. अल्प; थोडका. [सं. स्तोक] थोडका-वि. अपुरा; पुष्कळ नाहीं असा: अल्प; लहान. [ सं. स्तोक ] थोड- विण, देवविण: आधार देणे; मूळ स्थितींत टेवणे. २ मदत करणे, कावणें-अफि. कमी होणें; तुटणें; घटणें; न्हास होणें (परिमाण, संख्या, जोर इ०चा). -सिक. कमी करणें. [थोडका] थोड-क्यांत-क्रिवि. थोड्या वळांत, जागेंत; संक्षिप्तपणें, छवकर. [थोडका] थोडाच-वि. कवित् ; विरळा. 'पण त्यांचे प्रेम-पूर्वक अध्ययन करणारा थोडाच मनुष्य सांपडेल. '-नि ५५५. **्थोडका**-वि. अल्प प्रमाणाचाः बराच थोडाः अगदी माफक. •थोडा-किवि. अल्प प्रमाणानें. (जीव)थोडा थोडा होर्गे-

थोतरण-सिक्ति. (व.) युजर्णे; वर येणे. 'वाऱ्याने त्याचे तोंड थोतरलें आहे. '

थोत(द)री-सी. तोंडाची एक बाजू; गाल; थोबाड थात(थ)ली—सी. फोपसेपणाः, स्थलता. [सं. स्थल]

थोतांड--न. १ कल्पित गोष्ट; खोटा हक्क; खोटें दाखिवेलें कारण: कुभांड: नाटक. (कि॰ रचण: मांडणें). 'पंचभुतांचें थोतांड। तुल्य वाटे।'-दा १.९.१५. २ पाखंड; लबाडी. [१] ॰ मत-न. पाखंड. ( कि॰ माजविण: पसर्ग: वाढविण: काढण: उठण: निघणः; माजणें ). थोतांडी-ड्या-वि. थोतांड माजविणाराः पाखंडी.

थोती(थी)ल--वि. स्थूल; लह्न. [सं. स्थूल]

थोंथली—की. मेदोशृद्धीमुळें त्वचेस येणारा शिथिलपणा. [ सं. स्थूल ]

थोथाड-डी---थोतांड-डी पहा.

थोदरी-शेतरी पहा.

(होडी इ॰ची): थोपत्रन धरणें. २ पाण्याची थाप: धका: बंधारा. शरमिवणें.

<sup>।</sup> ३ मुकामः टप्पाः विरामस्थान. 'ह्या डोंगरांत चढतांना तीन थो(थों)र, थोंठ-वि. नीच व अडमुठा; दांडगा; झोंड थोपी ध्याव्या लागतात. ' ४ मुकामार्चे कारण. ५ (ल.) (कर्ज परत करण्याच्या वर्ळी भांडणारा) 'थोट उद्धट रंपट।'-दा शेवट, मीमा: मर्यादा. ( कि॰ राखणें; संभाळणें; टाळणें, टळणें). राखणें, टेवणें; धरणें; संभाळणें; बुडविणें; बुडलें, नाश करणें, होणें). थो(थां)रा, थोरक---वि. हातपाय इ० तुरलेला; वरचा आणीबाणीची वळ, पत संभाळणें: अबचें जतन. ' एवढचा रूप-यांनी माझी थोप घरली. '[ध्व. सं. स्या ] थोपटणें-सिक. १ थापटणे; हृद्ध हृद्ध थापडणे. २ फुस लावणे; थापटून, गौजारून वश करनें. [सं. स्फोटनं ] ॰टीच-वि. थोपट्टन आकार आणलेलें, घडलेलें (मडकें, मातीचें चित्र, पोळी, गोंवरी इ०). (वाप्र.) थोप राखणें-डेवणें-धर्णे-प्रवंस्थितीत चारुविणें, राखणें,

थोपणें-- उक्ति. १ थांबणें; थांबविणें; टेक्नुं अथवा नेटावा करविणें, साहाय देणें. ३ (पालखी, डोली इ०) खालीं ठेवणें; उचलेंग. ( उचलावयाच्या वेळी दुसऱ्याची मदत लागते म्हणून पालखीवाल्यांत हा शब्द रूढ आहे). ४ थोपटणें. ५ गति थांबणे. 'बंधूसहित होता मार्गे। तया स्थानी थोपला।'-मुआदि २९.१५७. [सं. स्तुभू=थोब=थोप+णे]

थापविण-सिक, थोपणे प्रयो. पहा.

थोपाथोपी-सी. थांबविण; शांत करण; शमविण; कांहीं काळजी वाटणें. थोडाफार-बहुत-वि. थोडकासा, अल्प; वळ दाबांत ठेवणें (भांडण, सावकाराचा तगादा ); थोपवाथोपव; समजावणी. [थोपणें ]

> थांच--पुन. गुच्छ; झपका; गेंद; तुरा; पुंजका ( गवत, वन-स्पति यांचा ). २ ( व. ) लहान झाडांचा समुदाय. [ सं. स्तोम ] थांब--न. स्तोम: होंग. 'वेगळेंच थोंब तयाने केलें।'-ह १०३९. [स. स्तोम]

> थोब(बा)वाईक, थापट(ड)बाईक—वि. कोणीही जातां थेतां ज्याला चपराका माराव्यात असा माणूस

> थोबर्णे-अफि. लाजणें. 'आंगचेनि दळिभेडें। पांतां चंद्रविंव थोबर्डे। ' -शिशु ४०७ [ सं. स्तुभू; स्तोभ ]

थोबाड-डी थोबकाड--नस्री. गालफड; थोतरी पहा. (कुरूपपणा, स्थूलपणा, घाणेरडेपणा इ० दशक निंदाव्यंजक शब्द व चपराकांची भीति दाखविण्याकरितां योजण्याचा शब्द. [सं. स्यपुट] (वाप्र.) ॰ णा-सिकि. १ तोडांत चपराक, चापटी मारणें. २ (ल.) विघडणं, विसकटणं, पराजित करणें. [ थोबाड; सं. स्तुञ्धानम् -शर ] ॰फोडरों-१ तोंडांत मारणें. २ चांगली अहल घडविणे. थोप---स्री. १ थांवविलेली, आटोपून धरलेली स्थिति; ॰रंगविण-तोंडांत मारणे. थोबाडांत माती घालणे-

थोम--पु. (व.) रोपाचा बुडखा; ठोंव. आमच्या शेतां-तील गव्हाचा थोम मोठा आहे. [सं. स्तंब]

थोमाळणं—सिक. शांत करणं; शमविणं, थोपटणं; गोंजारणं. न पुरती । ' -शिशु ६५५.

थोय—स्त्री. थुथुल्या पहा. ( कि॰ घालणें; पाडणें ).

थोय--न. (तंजा.) अंग (लुगडचार्चे). [स. स्था]

थोर-वि १ मोठा; स्थूल, २ (ल.) श्रेष्ठ; पूज्य; सन्मान्य; वय, ज्ञान, कुल, पदवी, अधिकार इ०नीं मोटा 'थोर थोर महणती पळा। '-दावि २८१. (काव्यः) परिमाणाने, संख्येने मोठा; फार; बहुत, अतिशय 'आई थोर तुझे उपकार।' [सं. स्थविर; संथुल; फें. जिप्सी-शुलो ] ( वाप्र. ) • करणैं-( दिवा ) मालविणं. -थोरा-थोरह्या घरचा-(उप.) मोठ्या कुलांतील म्हणजे महार अथवा परवारी. सामाशब्द- • की-स्त्री. थोरपणा. • का कही-स्त्री. तवसें; मोठी काकडी. थोर मोठा-स्त्री. श्रेष्ठ; मोठा; सन्मान्य; पूज्य; उच्च वर्गीतील थोरचें-सिक. (गो.) बांधावर चिखल घालेंग. ०र्ट-वि. मोठॅ. 'तिओं स्थनमंडळ निऱ्हां थोरटीं।'-शिशु६५८. oल।-वि. १ ( तुलनात्मक ). मोठा; उच्च. २ वयाने वडील; राच्या एकंदर सात अवस्था असून शेवटचे वळण पहिल्याच्या अधिकारानें श्रेष्ठ. • हा-कुंचर- पु. १ थोरला मुलगा. २ ( ल. ) अगदीं उलट बनलेलें आहे. याची पहिली अवस्था अशोकाच्या पुनर्वसु नक्षत्राला शेतकरी वर्गोतील रूढ शब्द. तरणा पहा. •ली गिरनार येथील लेखांत, दुसरी पभोसा येथील लेखांत (हि.स ।पूर्व पत्री-स्री. जायपत्री. • स्री पहाट-स्री.रात्रीचे तीन वाजल्यापासून पहिल्या शतकाच्या सुमारास ), तिसरी महाक्षत्रप शोडास याच्या सुर्योदयापर्यतचा काळ. े हे घर-न. १ मोठें घर. २( ल. ) तुरुंगः, वळच्या मधुरा येथील जैन लेखामध्ये, चवथी कुशानवंशी राजाच्या दारूचें दुकान; अनारुवाडा. ० लोक-अव. अंगलदार. 'थोर वळच्या (इ.स. १ हें व दुसरें शतक) मधुरा येथील लेखांत, लोक मुर्मी काढिले।' -दावि २८१. थोरवकी, थोराई-स्त्री. मोठेपणा; ऐश्वर्य; मानमरातब; भन्यपणा; थोरपणा; कीर्ति. 'थोरीव नावडे फिमपि दासा।' -दावि ९१. थोरीब-मान-पु. मोठेपणा. 'थोरीवमानाची उठतां आवड ।' -दावि ३८. • बद-वि. १ मोठ्या आकारार्थे. २ मोठ्या खानदानीचा (मनुष्य इ॰). ३ (ल.) मोठा; ऐश्वर्यवान; प्रीढ; सभ्य. ४ मोंठपणा. 'मानितां कृष्णाचा थोरवट। व्यर्थ तुम्ही।'-कथा १.१२.४८. ०वी, थोरी, थोरवाई-स्री. १ मोठेपणा; ऐश्वर्यः भन्यता; मानमरातब. २ वयामुळे प्राप्त झालेला मोठेपणा, मान. ३ कीर्ति: नांवलौकिक: प्रतिष्ठा: श्रेष्ठता: महत्त्व. 'मित्रथोरवी व्यर्थ दाविता। '-कचेसुच ३. थोराइ-वि. १ मोठा: बळकट: घट्ट: दांडगा: धीट. २ वयाच्या मानाने अधिक वाढलेला. ३ सामान्य असावा त्यापेक्षां मोठा. [ थोर+हाड ] थोराव-वा-पु. १ थोरपणाची जाणीव; अहंता; थोरवी. २ महत्त्व; विस्तार. शोरावर्णे -अकि. १ मोठे होणें; वाढणें. 'माझेनि आंगें थोरावेल। मज ते नांवरूप करील। ' -एहस्व ५.४९. २ वांघा, स्थूलपणा, मान्यता, गर्व, महत्त्व इ०कांनीं वाढणें. ' दिवसंदिवस अधिकच परी । व्यथा शरीरीं थोरावे. ' थोरी-वि. मोठी. ' थोरी उठिली उत्कंठा। '-स्त्रिपु १.१.१२०.

थोर-सी. थुवर पहा.

थोरि-की. कड: कांठ. ' तंवं कुचतटाचिआं थोरिआं। देओ

थोरी-व. थोरवी, मोठेपणा. 'हा रे कितीं दळांची थोरी। कवणुंसे कवणां भारी। '-शिश १०३०.

थोरीवडा-वि थोरपणाचा. 'दारिधे चिवडाचि सर्व, दवडा थोरीवडा पांवडा । –आसुदा ४९.

थो कं -- न. (कु. गों.) कोयत्याची लांकडी मुठ; थह पहा. थोवेकार-पु. १ (महानु.) सवंगडी. 'तंव थोवकारीं भणि-तरुं गोपालीं। '-दाव ७५. २ स्तोमकरी: पथकी. 'मेळविले थोवं-कारीं। कडवां पार्शी। '-शिशु ५०२. [ मं. स्तोम+करी ]

## द

द--व्यंजनमालंतील अठरावें व्यंजन. अक्षरविकास:-या अक्ष-पांचवी राजा यशोधर्मन् याच्या वेळच्या (इ.स. ५३२) मंदसोर येथील लेखांत आणि सहावी जपानमधील होर्युजी येथील मठांत सांपडरेल्या ताडपत्रावरील उष्णीषविजयधारी या प्रयाच्या शेवटीं दिलेल्या संपूर्ण वर्णमालेत (इ. स. सहावें शतक) सांपडते.

द, दकार-(सांके) १ हा शब्द अथवा है अक्षर इतर वर्णाच्या लोकांकडून ब्राह्मणांस जाणाऱ्या पत्रांच्या माथ्यावर लिहीत. हें दंडवत (=साष्टांग नमस्कार) सुचिवतें. २ शंकरवाचक किंवा कल्याण म्हणून पत्राच्या प्रारंभी ब्राह्मणाकडून इतर वर्णीयांस जाणाऱ्या उलट पत्रांत ( आशीर्वादाबद्दल ) वापरीत.

द--वि. देणारें. ( सामासांत ) सुख-द, दुःख-द; मोक्ष-द, धन-द, मान-द; इ० (= धुख देणारें, दुःख देणारें इ०) [ सं. ]

दईत-पु. दैत्य; राक्षस. [सं. दैत्य]

द्उंडी--स्री. डांगोरा; वातमी जाहीर करणें. [ध्व. सं.डिंडिम] दुऊड-की. धांव; पळ; शर्थत. (कि॰ मार्गें). [सं. धाव् हिं. ] द्उड्रण-अक्ति. पळणें; धावणें; दौड.

दुऊत-- स्त्री. चिनीमाती, कांच, धातु इ० चे शाई ठेवण्याचे. पात्र; मधीपात्र. [ अर. दवात ]

दुखणी-नित. (गु.) दक्षिणी लोक (विशेषतः महाराष्ट्रीय). [सं. दक्षिण]

भाला. ' -राज ५.६२. २ ढवळाढवळ. ३ ताबा. 'कुल राज्य इतर शब्द उ० दगडमाती, धोंडा. माती, कपाळ इ० शब्द, जेव्हां आपर्ठे, देखील कर्नाटकिह आपणांस सारें दखल आहे.' -चित्रगुप्त एखाद्या माणसाची बुद्धि, ज्ञान, मालमत्ता वगैरे कुचकामाची आहे १२०. -वि. १ (हिज्ञेबांत ६०) प्राप्त झालेलाः पोहोंचलेला. २ असे दाखवावयाचे असर्ते तेव्हां उपयोगांत आणतात. जसें:-मांडलेलें; लिहिलेलें. ३ ज्ञात; परिचित; श्रुत (एखार्दे काम, गोष्ट). रियाला काय येतें दगड ! त्यापाशीं काय आहे माती. −िव. (ल) (कि॰ करणे, देणे; सुचिवणें; कळविणें). 'राजवीज खरें हें...सर्वास अहः; अडाणी; मूर्खः; मंद बुद्धीचा (माणूस). ' बोधुनि दगडासि दखल आहे. ' -राज ८.१९८. [अ. दख्ल ] •िगरी-स्त्री. १ कां न भागार्वे। '-मोउद्योग ११.५७. [सं. दषद्; का. दक्कड= माहिती; परिचय; प्रावीण्य (काम, ज्ञान इ॰संबंधीं). 'चारशें वर्षेपर्यंत मजबूत ] (वाप्र.) • उचकाणें-(ल.) एखाद्यावर तुफान रचणें; कोर्टे दखलगिरी अगर नांवही नाहीं.'-वाडबावा २.१५. २ देखंग्ख, एखाद्याविरुद्ध मसलत करणें. **उत्तरूणें-घेणें-हाता-घेणें**-नजर टेवर्ण (कामकरी लोकांवर). (कि॰ राखर्णे; टेवर्णे). ३ बातमी फेक्फें - मारणें, दगहमार करणें - (ल.) रागानें वेडावृन देणे; माहिती सांगर्णे. (कि॰ करणे; देणे). ४ ढवळाढवळ; जाणे; वेफाम रागावणें. दगड खाऊन दगड जिरविणे-(कर.) मध्यें पडणे. 'बापाजी मुसल्मान यासी दखलगिरी करावयास अतिशय सशक्त किंवा प्रखर कोठ्याचा असर्णे. ० च हंकडे टाकून गरज नाहीं. ' -राज १५.२९. ५ ( ल. ) उत्पन्न. 'तुम्हास कांहींच पाहण-प्रत्येक उपाय अथवा युक्ति योजून पाहणें: सर्व दिशांनीं पर्गणेयांत दखलगिरी न जाली.'-राज १.२३१. ०बाज-इ-वि. प्रयत्न करणें. ०टाकृत ठाव पहाणे-घेण-तळ शोधणे अथवा (विशेषेकरून कागदपत्रांत) कागदोपत्रीं समाविष्ट; माहीत अस- खोली काढण्याचा प्रयत्न करणें; खुबीदार प्रश्न विचारून दुस-हेला; अनुभवात असहेला; दाखल केल्यानंतर नमुद. 'त्यापैकी न्याच्या मनांतील विचारांची अटकळ करणें. दगडन् धाडे-मजुरा वावयाचे करार केले ते दखलबाज बार केले असेत. ! (बायकी) सटरफटर क्षुद्र गोष्टी. दगडाखाली हात सांपडणें--वाडसमा १.१७५. २ नमूद केलेला; प्रविष्ट केलेला. ( समासांत <mark>गुंत</mark>णे कांहीं दुःखकारक अडचणीत, पेंचांत, नुकसानकारक कामांत, पुढ़ील शब्दांशीं जोडून दखलवाद-कलम-जमा-खर्च-मजकूर- सांपडणे. दगडा खालून हात काढून ग्रेजे-अडचणींच्या रकम). [अ.] व्हाइ-ली. १ (विशेषेकरून सरकारी कागदपत्रांत कामांतून स्वतःस युक्तीने मोकळें करून घेणे. दगडाचा दोर होत हुद्ध), मिळविरेळी माहिती; अनुभव. २ ( निकाळांत न लागलेल्या नाहीं-भलत्याच वस्तुपासून भलत्याच वस्तुची अपेक्षा करणे या प्रकरणांची ) नोंद; टिपण. (कि॰ करणें ). [अ.]

दखळ—स्त्री. (व.) इजा; अपकार; धका. 'गाडी पडली पण आम्हास दखल झाली नाहीं. '

दखोण-स्त्री. दक्षिण दिशा. 'वीध्नेश्वरा दखीण भागें।' -उषा ९.९४. -पु. २ (गो.) दक्षिणेचा वारा. [सं. दक्षिण]

द्रक्खन-पु. नर्भदेच्या दक्षिणचा आर्यावर्त देश: दक्षिण हिंदुस्थान. [ सं. दक्षिण; प्रा. दक्खिण ]

दॅग-स्त्री. (गो.) कांठ (समुद्राचा, नदीचा किनारा, धोत-राची किनार).

इ॰ बुटण्याचे एक हत्यार. २ डंग; ढेकी (चुना, पोहे इ॰ कुट-ण्याची ). [ध्व. ]

ग्रंग. [फा.]

अवयवभूत पदार्थ. २ न्हावी लोकांचा वस्तऱ्यास धार लावण्याचा ऐकणारी स्त्री. -वि. १ श्रमदायक, कष्टकारक, कठिण व

दखल-पु. १ प्रवेश. 'लढाई न होतां किल्र्यांत दखल दगड; निष्णा. -स्त्री. मोठा खडक; शिला. हा शब्द आणि या दर्जाचे अर्थी. दगडाची साल काढणे, दगडाचा दोर काढणे-दुष्कर, अद्भुत किंवा अशक्य गोष्ट करणे. दगडाचे नांव धोंडा घोड्याचे नांव दगड-जेव्हां एखादी गोष्ट इतकी स्पष्ट असते कीं तिच्या संबंधाचा वाद फ़कट असतो अशा प्रसंगीं योजतात दंगडापरीस ई(वी)ट मऊ-(हाल अपेष्टा इ०) दोन स्थितींची, गोर्षीची तुलना करून त्यांतल्या त्यांत एक बरी असे दर्शविण: निरुपाय म्हणून मोठ्या संकटापेक्षां लहान संकट पत्करणें. दगडाशों गांठ पडणे-कठोर, गळप्रह अथवा न देतें कळ इ० कांच्या तावडीत सांपडणे. दगडाशीं भांडणे-बलाढ्य शत्रु, दंग-पु. १ कागद तयार करतांना जुने तरट, सण, जुने कागद। मोठी अडचण, कठिण काम इ० कांशी झगडणे. दगडास पाझर आणें-येर्णे-फ्ररणें-नित्रणें, दगडास पान्हा आणर्णे-नैसर्गिक नडी, अंडचणी न जुमानतां आपले हेत् सिद्धीस नेर्णे: दंश--वि. १ आश्वर्यभितिः; चिकतः, दिइमूदः, विस्मितः, सर्दे. किठिण हृदयाच्या अथवा कंजूष मनुष्यास द्रव आणणेः; अज्ञाक्य २ (निंदाव्यंजक) संतुष्ट; खूष; समाधानी. ३ निमप्त; चूर; गर्क; गोष्ट घडवून आणणे; दगडापासून दूध काढणे. सामाज्ञब्द-• खाण-णी-स्री. दगडांची खाण. • घादा। -वि. १ हेंगाडा ;रानटी दगरली - स्नी. (तंत्रा.) दगडी (पदार्थ ठेवण्याची ). [दगड] अडाणी; अकुशल (न्हावी, कारागीर इ०). २ ओवडधोवड, दगडु-पु. १ थोंडा; फत्तर; शिला; शस्त्रावांचून सामान्य वाईट आकाराचा (जिन्नस). • बाद्गी-स्त्री. १ कठिण, श्रमाचें प्रयत्नांनी फुटत नाहीं व पाण्याने विरघळत नाहीं असा पृथ्वीचा काम. २ (माण.) दळण्याचे काम खेरीजकहून इतर काम न दु:खदायक (काम). २ कष्टाळु; हृद्दन, तद्दन, झद्दन मेहनत करणारा; व निस्तारण्यास दोहींसहि अवघड अथवा त्रासदायक काम.गोष्ट. उद्योगी. ३ त्रासदायक रोतीने हुर करणारा; आग्रही; घासा- दगडावरची रेघ-स्त्री. कधीं न पुसला जाणारा टसा; न मोड-घिरया. [ दगड+घासणें ] दगड(डी)चौथ-स्त्री. गणेशचतुर्थी. णारी चाल; न फिरणारें शासन; खोटे न टरणारे शब्द; वजलेप, (या दिवशीं जर चंद्र पाहिला तर चोरीचा आळ येतो म्हणून तो कायमची अथवा खात्रीची गोष्ट, याच्या उलट पाण्यावरची रेघ. टाळण्यासाठीं दुस-यांच्या घरावर दगड फेंकण्याची जुनी पद्धत दगर्डा-वि. १ दगडाच्या जातीचाः दगडाचा केलेलाः दगडासंबंधीं. होती यावसन रूढ). •छाप-पु. शिळाछाप, लिथोग्राफ या २ दगडमय; दगडाळ. दगडी आंबा-पु. एका जातीचा आंबा. इंग्रेजी शब्दास प्रतिशब्द, ते यंत्र; किंवा लिहिण्याची तसली त-हा. याची साल जाड असून हा पिकावयास फार दिवस लागतात. oतळो-स्री. उचलून दुसरीकडे नेतां येण्याजोगें दगडाचें भांडें; दगडी काव-स्री. कावेची कठिण जात; लोखंडी काव. दगडी दगड कोहन तयार केलेलें ताट, वाटी, दगडी (कढी इ० पातल कोलमा-पु. खाणींतून निघणारा कोलसा; हजारों वर्षांपूर्वी पदार्थ ठेवण्याची). •पोळ-स्नीन. (चुना, माती विरहित) नुसत्या पृथ्वीवरील अरण्ये व वनस्पती भूकंपादि कारणाने भूगर्भोत गाडल्या दगडांची घातलेली भिंत, गडगा. [दगड+पोळी] ॰पोळं-न नकली अथवा खोटें पोवळें. ०फूल-न. पावसालगामध्यें दगडांवर हा कोलसा बनतो. दगडी जोंधळा-शाळ-पु. जोंधळगची ( अथवा लांकडावर ) उगवणारी पांढरी वनस्पति. हिचा औषधांत व मसाल्यांत उपयोग करतात. रंग पांढराकाळा मिश्र असतो. िसं. गिरिपुष्पक; हिं परंगर का फूल; ब. शैलेज; गुज. पत्यरफूल; तेलगु-शैलेयमनेदन्यमः फा. दहाल । ०फोड-स्त्री. कठिण आणि कष्टाचे काम; महत्प्रयासाचा उद्योग. वि. १ कठिण; अववड; दु:खदायक श्रमार्चे (काम). २ परिश्रमी; जबरदस्त; प्रचंड (निश्रयाचा प्रयत्न अथवा वर्तन ). ३ जोराचे; जाचक; कडक; कटु; राग आणणारे (भाषण). ४ सडसङ्गन पडणारा (पाऊस); भडिमाराचा; तडाक्याचा (मारा). •फोडीचे काम-अतिशय अववड अथवा श्रमाचे काम. •फोड्डग्रा-वि. १ दगड फोडणारा. २ दगडफोड (-वि.) पहा. ३ हृदी; आग्रही. कपाळफोडचा पहा. • मय-वि. (अप्रशस्त पण रूढ) ज्यामध्यें फार दगड आहेत असा; दगडाळ;(देश,जागा इ०).० माळ **्रान**-पुन, दगडांनीं व्यापलेलें, भरलेलें (रान, जमीन, ओसाड प्रदेश) • शिवणी-स्री. (बायकी.) एक खेळ. यांत एका मुलीनें डाव घेऊन बाकीच्या मुर्लीनी दगडावर उभे राहावयाचे व त्या मुली आपआपले दगड बदलीत असतांना डाव घेणाऱ्या मुलीनें त्यांनां शिवावयाचे व ज्या मुलीस ती शिवेल त्या मुलीवर डाव जाऊन पूर्वी जिच्यावर डाव होता तिने दगडावर उभ राहून खेळावयास लागावयाचें. ०स्तर-स्त्री. पावसाची जोराची सर, वृष्टि. [ दगड+ सर=वृष्टि ] •ळ-इाळ-वि. दगडांनीं भरलेली; लहान लहान गोटे सदा चिन्ताकांत; सदा शंकेखोर, संशयी. [ दगदग ] असलेली; दगडमय (जमीन). महु॰ बायको तोंडाळ, शेत दगडाळ. दगडाचा माच, दगडाची माचण-पुली. दगडांचा अथवा श्रमणे. 'विदेसी बहु दगदला। विश्रांती घ्यावया आला।' -दा खडकाचा थर.दगडाची छाती-स्री. १ (ल.) साहसी, निर्भय, ३.४.२७. [ दगदग ] बेदरकार; धैर्यवान् व सोसक मनुष्य. २ धारिष्ट अथवा प्रचंड। धैर्य, दृढनिश्चय; दिलेरी. ( कि॰ करणें ). द्रगडांचे पैव-न. १ संबंध. २ गैरमर्जी; आकस; राग; वैर. दगडांनीं भरलेलें पेंव. २ (ल.) कठिण; असाध्य काम (लप्न वगैरेचें) करण्यास, सहन करण्यास कठिण व त्रासदायक असे काम, गोष्ट. णारे इ०कांचा ); गर्दी; कल्होळ. २ कुस्त्यांचा फड. ३ धुमाकुळ; 🗝 दगडाचे पेंव घालतां खळबळ काढतां खळबळ=तयार करण्यास | घांगडधिंगा; घामधूम; दंगा; आरडाओरड. [फा. ]

गल्यावर त्यांच्यावर अनेक रासायनिक किया होऊन त्यांपासून एक जात. याचे कगीस भरदार असून दाणा कणखर असतो. दगड़ी नियु न. निवाची एक जात. याची साल जाड असते. याचा उपयोग रंगांत वंगरे करतात. हे खाण्याजोगते नसतें. दगडी मुरूम-५. १ मुहमाची कठिण जात. २ दगडाचे फोडून केलेले लहान लहान तुकडे: बारीक खडी. मुक्तम पहा. दगडी सुपारी-स्त्री. सुपारी पहा. दगर्ड: हळद-स्त्री. गर्द तांबडचा रंगाची हुळदीची कठिण जात. दगड्या-वि. १ जड: टोंब्या; मुखे टोणपा. २ ( मुलांच्या खेळांत ) संख्या पुरी करण्याकरितां घेत-लेला काल्पनिक मुलगा; पित्त्या; ( कों. ) जवरामसणा. दगङ्खा धींडशा-पु. दांडगाईनें मनुष्याचें अथवा वस्तुचे नांव विचारणा-रास उत्तरादाखल दिलेलें त्या मनुष्याचे अथवा वस्तुचे नांव.

दगडी-सी. १ दगडाचें भाडें. २ (ल). बायकांच्या छातीवरील कठीण गांठ; अवाळु.

दगदग—स्त्री. १ खबदवः, उपद्यापः, त्रासः, कष्टकारक, त्रास-दायक श्रम; कंटाळा येण्याजोगा परिश्रम; महत्कष्ट. (कि॰ काढणें ). २ काळजी; कळकळ [ध्व ! ] दगदगणें-अकि. शिणणें अथवा वीट येण; त्रासुन दमून जाण; भागण; गळून, थकून जाणे.

दगदगा--पु. दरारा, भीति उत्पन्न करण्याचा गुण.

दगदगी-नि. कळकळीच्या, काळजीच्या अंत:करणाचा;

द्गद्ण-अकि. (व.) दगदगीमुळे त्रस्त होणे; त्रासणे;

द्(द)गदावा--प. १ (राजा.) हक्षः, वारसाः, दःवाः, स्वत्व-

दंगल-पु. १ अन्यवस्थित मंडली, जमाव (गाणारे, नाच-

टाचीं कृत्यें.

दगलचे-अित. (गो.) नासर्गे, डागळेंगे. [ डागळेंगे ] दगला सामान-पुभव. नरमिना, छीट, शेले, सत, ताफता वगैरे वहाँ. [हिं.]

दगा, दगाफटका---पु. १ कपट; लबाडी; खोटा व्यवहार; ठकबाजी; लुच्चेगिरी. २ भय; कुटघात; अपाय; धोका; धोकयाची अथवा गुप्त नुक्तानीची जागा. ३ जादू, विष, मूठ ( यांपैकीं जेव्हां एकार्दे मरणाचे किंवा आजारीपणाचे कारण आहे अशी कल्पना असते तेव्हां हा शब्द योजतात ) ४ कपटाचा अथवा दग्याचा वहीम;फसवेगिरीचा संशय. 'तुमच्या मनांत दगा गला.' [फा. दघा] दगाइं-वि. दगेखोर. 'पांच पत्रास दगाई होते ते काहडून दिले. ' -होकै १५६. [फा. दघाई ] •खार्ण-फसर्गे. •देर्ण-कर्णे-फसविण; घात करणे. दगेखोर-वि. दगलबाज; लुच्चा; कपटी; अप्रामाणिक. दगेखोरी-स्री. दगलबाजी; विश्वासघात. दगे-बाज-बाजी-वि. दगलबाज-जी पहा. [फा.]

दंगा--पु. १ गडबड; गोंधळ; धांवाधांव; पळापळ (बंडाची, स्वारीची इ॰ ). २ (एखाद्या सांथीनें केलेला) नाश; कहर. ३ ( मुलांची ) आरडाओरड; उपद्रव; तंटा; झगडा; बखेडा; भांडण. ४ ओरड; गलबल ( असंतुष्ट कामकरी लोकांची ). ५ अनर्थ; राग; जळफळ; आदळआपट. [ हिं. ] ॰ धोषा-पु. गलबल; गडबड; ओरड; हुल्लड, धामधूम.

दगागण --अकि. १ कचरण; नमण; गळण; खचण; कचकणे; बुडणे; भिकन माघार घेणे. २ दमणें; भागणें; नाश होणें, कोल-मडणें; पडणं ( अपघात इ॰ मुळें ). [ दगा ]

दगायणं -- अकि. १ पेंचांत सांपड्न नाश पावणें; कांहीं कप-टाने किंवा अकस्मात घाला पड्डन अथवा विश्वासघाताने मर्णे. २ धोक्यांत सांपड्न नाश पावणें; मरणें. [फा. दघा ] दरोमात-स्त्री. विश्वासघाताचे अथवा कपटाचे महत्कृत्य अथवा पराकान्नाः कपटप्रबंध. [ फा, दगा+मात ]

दरीदरी--उद्गा. इत्तीला पुढें हांकलताना योजावयाचा शब्द. [ **ध्व**. ]

द्राध्य-वि. १ जळलेलें; भाजलेलें. २ (ल.) करपलेलें; नास लेले; बिघडलेलें; सर्वसंबीं कुजलेलें; श्रष्ट झालेलें; कलंकित किंवा द्षित झालेलें; नाश पावलेलें. 'मन दग्ध स्त्रियेचे ठायीं।'

द्रगळ—स्नी. फसविण्याची युक्ति; लबाडी; लुक्चेगिरी; विश्वास [ सं. ] (वाप्र.) ० णें—उक्रि. भाजणें. 'परि तें बीजें जैसीं दम्धलीं। ' षात; निमकहरामी; कपट. [अर. दघल् ] ०फस्सल-स्नी. मुद्दाम, नज्ञा ४.८३. सामाशब्द - ०तिथि-स्नी. अशुभः अपवित्र तिथि. जाणुनवजून केलेली लुच्चेगिरी; कपट, दगाफटका. [ दगल द्वि. ] [सं.] • पटन्याय-पु. जळलेल्या कपडयाप्रमाणे निरुपयोगी. जगत् •बाज, दगाबाज-वि. लुच्चा; कपटी; विश्वासघातकी; निमक- शून्य व मिथ्या आहे हैं बोलतांना उदाहरणाकरितां योजलेला शब्द-हराम; फसब्या. •बाजी, दगाबाजी-स्नी. कपट; टकबाजी; समुदाय. •योग-पु. अञ्चम, अमंगल योग. बुधवारी तृतीया, सोवेगिरी; हिक्रमतगिरी; विश्वासघात; अत्रामाणिक अथवा कप- मंगळवारी पंचमी, गुरुवारी षष्ठी, शुक्रवारी अष्टमी, सोमवारी एका-दशी, शनिवारी नवमी व रविवारी द्वादशी या तिथी आल्या असतां हा योग मानितात. ०६य-वि. जाळावयाचे; जळण्याजोगें; जळ-णारा; खाक होणारा. ० दा करा-स्त्री. १ मिठाईचा एक प्रकार. २ जाळलेली साखर; मद्यांना रंग देण्याच्या कार्मी हिचा उपयोग करतात (इं.) कॅरॅमल. ०हरूत-स्ती-वि. दैवहीन; विन भरभराटीचा; उतरत्या पायरीचा; अपयशी (मनुष्य, काम); प्रति-कुळ (दैव); दुर्दैवी; अवलक्षणी; अपशकुनी; उजाड (देश, गांव, घर, जागा). याच्या उलट पद्महस्त. ० हस्ती-वि. वाईट नशीबाचा: दर्देवी.

द्वक-न्ही. १ आकस्मिक भास. २ (ल.) भीति; धका; अचका. (कि॰ वसमें). [ध्व. १] (बाप्र.) ० खाण-भीति वाटणें. 'तेणें दचक खाऊनि मानसीं।'-दावि ३६८. ०णें-अफि. १ बुजणें; बिचकणें; चमकणें; धक्का बसणें (भीतीमुळें मनास). २ थक होंगें; चरकरें।; भेदलन जाणें; आश्चर्यचिकत होंगें. 'दचकित नृप सारे देखतां अंतरंगीं।' –वामन, सीतास्वयंवर ८. ०स्ता–पु आक-स्मिक धका; धसका (भीतीचा, दु:खाचा). (कि॰ भरणें; होणें; जाणें ). द्चका-पु. (मनाला बसलेली) भयाची, दु:खाची, आक-स्मिक छापः, धकाः, आघातः, वचकः, भीति. (कि॰ बसणें). [दचक]

दचकला-पु. चरावयास सोडलेल्या गुराच्या एका बाजूच्या पुढच्या व मागच्या अशा दोन पायांस मिळून बांधलेली दोरी; कळवा.

द्वकळी---स्री. लहानशी उचकी. [ध्व.] द्च(चा)ड-वि. (व.) अंगापिंडानें जबर; मजबूत; दांडगा. ' मुलगी मुलाहून दचड सापडली. ' [ हिं. सज्जड ]

द्वडणे—उकि. (ना ) आदळणें; आपटणें. [ ध्व. ] दचाडणे—सिक्र. (व.) पुढे चालावयास भाग पाडणे. [डच्चू ?] `

द्रवायून--किवि. (व.) भक्तम; पूर्ण; पुरेपूर, भरगच्य; खच्चून. ' दच्चावून भरलेलें पोर्ते उचललें. '

कराचे उत्पन्न. [पो. डेसिमा]

दटगा-- जिक्त. भारावणें; दडपणें; जोरानें दावणें. 'देह दु:खाचेनि डोंगरें। दाटिजो पां परि भारें। चित्त न दटे। '- ज्ञा ६.३६९. [का. दहिस: हिं. डाटना ]

िका. दक्षि

घालणें; खंडसणें; खरडपट्टी काढणें; धमकी देणें. 'दटावनहि देशि बा अमृत नेदिजे घातुके। ' - केका ९० [का. दिख़]

दद्दा, दद्वन्द्वा---पु. १ बुच, झांकण. २ (ल.) खडसावणी: खरड, दांडगाई; धमकी; उत्र भाषण; नेट. १ दडपण (कि॰ देणें). [का. दिहस ]

दट्या--पु. (सोनारी धंदा) सांखळीच्या कडवांचा मधला फुगीर भाग उठून येण्याकरितां उपयोगांत आणावा लागणारा खिळा.

जाणारा व वाफेच्या प्रसरणशक्तीमुळे गति उत्पन्न करणारा धात-मय रूळ: (इं.) पिस्टन.

लेली शिवण. (कि॰ घालणे). [प्रा. दंडी=जुन्या वस्राचा सांधा] ६ आळसानें ( जमीनीवर ) पाय ताणुन पसरणें, निजणें; सरळ हात-लांबी मोजण्याचे परिमाण, चार हातांची काठी. २००० दंड म्हणजे पाय पसहन आळसाने पडणे. ( कि॰ घालणे ). सि. दंड+आसनो एक कोस. ७ वेळेचे परिमाण, चोवीस मिनिटें. ८ पैलवानांच्या दंडाई-वि. दंडय; दंड करण्यास योग्य. [सं.] दंडित-वि. १ व्यायामाचा एक प्रकार, जोर. 'आनंत्या नित्यनेम उटतो दंड शिक्षा केलेला; दंड केलेला. २ (ल.) निप्रह केलेला; वश केलेला; सवार्शे काढितो ।'-ऐपो ६७. (यावरून) एखार्दे कठिण काम अथवा मारलेला; ताच्यांत आणलेला. [सं.] दंहिता-वि. शिक्षा कर-प्रचंड उद्योग. ( कि॰ काढणें, पेलणें ). ९ कमानें उतार असलेली णारा: मारणारा: शिक्षा करितो तो. [ सं. ] दंडिया-प. १ बारा किंवा निमुळती पण लांबट टेंकडी, सोंड (पर्वताची). १० डोंग- ते पंधरा हात लांबीचे धोतर, लुगडें २ बाजाराचा बंदो-राच्या माथ्यापासन पायथ्यापर्येत असलेला उतार, ओघळ, अर्हद बस्त करणारा छोटा अधिकारी; पोलीस मुकादम. [ हिं. ] दंडी-राच्या माध्यापासून तो पायध्यापर्यंत वांकडीतिकडी गेलेली खड- दंडापर्यंत बाह्या असणारी चोळी. [सं.] -वि. १ दंड धारण करणारा. कांची ओळ. १२ (कवाईत वगैरे प्रसंगीं केलेला) सैन्याच्या रचनेचा २ दंड म्हणजे उभी जाड शिवण असलेला (कपडा). दंखी-स्री. एक प्रकार; रांग, फरा; व्यूह. ' तया दंडी क्षोभलें। लोकत्रय। '-ज्ञा मेण्यासारखें, चार माणसांनी उचलावयाचे टोपलीचे वाहन. डोंगर क्यांत आणणे. १५ अपराधाबद्दल शिक्षा म्हणून घेतलेले द्रव्य, पैसा; दं दुका-पुली. (काव्य) हाताचा पुढवा भाग. -मोको. दं दुका, जातींत परत घेण्यासाठीं दिलेलें प्रायश्वित. १६ रतार्जी, ऊस ६०लाव- दंडुकार्जी, दं(दां) हुक, दंडोका-पुन. सोटा; बडगा; दांडकें; काठी; ण्याकरितां मातीचा केलेला लांबट उंचवटा, वरंबा. १७ तडाका. 'निंदा लांकडाचा लहानसा जाड तुकडा; शिपायाच्या हातांतील सोटा. [सं. निस्तेज दंडी । कामलोभावर पडी।' -ज्ञा १३.४९४. १८ हिंसा. दंड ] दंडुकेशाही-स्त्री. मारहाण किंवा जुलूम करून अंगलगाज

ददावणी-ण-स्त्री. जरबः धमकावणीः दरडावणीः दहशतः १९ पाठीचा कणाः 'माजी उभारलेनि दंडे। शिरकमल होय गाउँ। ' -ज्ञा ६ २०२. [सं.] ( वाप्र. ) **ःआवळणें, बांधणें**, दंडाला दटा( च) विर्ण-सिक. भीति घालणें; दरहावणें; दहत्तत काढण्या लावणें-चतुर्भेज करणें: कैद करणें. ॰थोपटणें-१ इस्ती खेळण्यापूर्वी दंड ठोकण: कस्तीस सिद्ध होणे. २ ( ल. ) साहसानें अथवा कोणासिह न जुमानतां एखादें कार्य करण्यास उमे राह्ण. ॰थोपट्टन उभ राहण-( छ. ) वाम्युद्धास तयार होणें. **्दरदरून फूग**ण-आपल्याशीं कुस्तीला योग्य असा गडी पाहिला म्हणजे पहिल्वानाचे दंड स्फुरण पावृन फुगणें. ०फूर-फूरण-मारामारीची, कुस्तीची वगैरे उत्कट इच्छा होउन दंड स्फरण पावणें. •भरणें-तालीम वगैरेमुळे दंड बळकट व जाड दटन्या — पु. इंजिनच्या पंचपात्रांत (सिलिंडरांत) मार्गेपुढं होणें. ॰ भरणें – शिक्षेदाखल पैसा देणें. दंडास दंड लावन-घांस्त्रन-क्रिवि. बरोबरीच्या नात्याने; सारख्या सन्मानाने. दंडाला माती लावणें-कुस्तीला तयार होणें (कुस्तीपूर्वी दंडास दंड--पु. १ काठी; सोटा; छडी; सोडगा; दंडा. २ मार; माती लावतात). दंडपासून साधित शब्द- दंडादंडी-सी. शिक्षा ( शारीरिक ). ३ शिक्षा म्हणून घेतलेला पैसा; याचे मारामारी; काठशांची झोडपाझोडपी; क्रस्ती; झोंबी. [दंड ] राजदंड, ब्रह्मदंड जातिदंड असे तीन प्रकार आहेत. सरकारी दंडायमान-वि. १ (अखंडित काठीप्रमाणें ) निर्मर्याद: अपार न्यायपद्धतीने गुन्हा शाबीत झाला म्हणजे शिक्षेदाखल सर (वेळ, काळ). २ मध्ये पडळेला; आडवा पडलेला, पसरलेला. कारांत भरावयाचा पैसा. ४ खांद्यापासून कोंपरापर्यतचा हात. ५ [सं.] दंडारणा-पु. सोटा; सोडगा; बडगा. -वि. जाड: केलेल्या, पाडलेल्या भागांच्या खुणांकरितां शेतांत किंवा बागांत स्थूल; घन (वस्तु), बळकट; मजबूत; जाड (मनुष्य, पशु). घातलेला मातीचा उंचवटा; बांध, गडगा, पाणी जाण्यासाठी दंडारा-ळा-वि. (शिवण) ज्यास दंड घातला आहे असे, मध्यें दोहों बाजूंस उंचवटा करून पाडलेली सरी, पाट; (बे.) शिवण असणारें (बस्न, कपडा). [दंड ] दंडावर्णे-अित. थंडीनें नदीकिनाराः कांठः ( वस्त्राचे ) दोन तुकडे जोडण्याकरितां घात- अथवा अवघड श्रमाने ताठण (शरीर, अवयव). [दंड] दंडासन-न. बाट: दंडवाट ११ पर्वताच्या रांगेची एक लहान शाखा; डोंग- पु. १ दंड धारण करणारा; सन्याशी. २ द्वारपाल. ३ --स्त्री. अध्यी १.१६५. १३ ताठ उमें राहण्याची अवस्था. १४ जिंकणे, ताञ्यांत, चढतांना हींत मनुष्य बसतो व हमाल ही खांदावर वाहतात. [हि.] 'ऐसा मनें देहें वाचा। सर्व संन्यासु दंडाचा।' -ह्या १३.३१०. विण्याची पद्धति; पाशवी बल; दांडगाई. 'पोलिसांची दंडकेशाही

अलीकडे फारच बोकाळली आहे.'-केसरी १६-४-३०.दंडुक्या- जय अर्थातच दंडपूपिकान्यायाने होतो. [सं.दंड=काठी+पूपिका= वि. काटीनें मार देण्यास संवक्तेलाः दांडगाः जवरदस्ता दंडेरा- पोळो+न्याय ] ० प्रणाम -पु. साष्टांग नमस्कारः लोटांगण. 'दंड वि. दंडारा पहा. दंडेल-ली-वि. दंडासार्खा; अरेराव, अंडदंड; प्रणाम करोनिया। '-गुच ९.९. •प्राय-वि. दंडासारखा; साष्टांग झोंड; मुख्यत्वें, जो कर्ज परत फेडण्यास नाकवूल असतो तो; (नमस्कार). 'करी दंडश्राय नमन । ' -गुच ४९.१४. •फ़ुगडी-दंडक्या ( मनुष्य ). दंडेली-स्त्री. अरेरावीची वर्तणुकः, दंडेलपणाः, स्त्री. ( मुर्लीचा खेळ ) परस्परांच्या दंडांना (किंवा खांदांना) धरून दांडगाई; जबरदस्ती; अन्याय; सामर्थ्याचा दुरुपयोग ( मुख्यत्वे उभ्याने फुगडी खेळण्याचा एक प्रकार. [दंड+फुगडी] •फुरई-देण न देण्यासंवंधीं). दं इच-वि. १ शिक्षा करण्यास योग्य. २ फू(पू)रोई-स्त्री. १ दंडासाठीं केलेली जप्ती; दंड. २ (अधि-आघात. [सं. दंड+थडक] •दास-पु. दंडाबद्दल गुलाम होछन राहिलेला मनुष्य. [सं ] ॰ धारी-पु. यम. ' नुपेक्षी कदां कोपल्या दंडधारी।' -राम २७. -वि. १ हातांत काठी असलेला. २ (ल.) संन्यासी. • नायक-पु. कोतवाल: पोलिसांचा अधिकारी. 'संव मारीत पातीनिर्छे। दडनायका पार्शी। '-शिश ५०४, ०तीति-स्री. १ नीतिशास्त्रः नीतिः संसारांतील वर्तुणुकीचे आणि व्यवहाराचे कायदे, नियम. यालाच दंडनीति, अर्थशास्त्र, व्यवहारशास्त्र, दृष्टार्थ-शास्त्र, हे जवळजवळ पर्यायशब्द आहेत. २ (कायदा) शिक्षा करून दाबांत ठेवण्याचे शास्त्र. हें राजनीतीच्या चार भागांपैकी चवथें होय. ३ अर्थशास्त्र, आन्वीक्षिकी पहा. [सं.] ० एज्र-न. न्यायांत खोटा ठरला म्हणजे त्यापासून दंड घेण्याचे पत्र. [सं.] ०पक्ष (करण)-न. ( नृत्य ) पाय अर्ध्वजान करणे व त्यावर उजवा हात लताख्य करीत राहणें. [सं.] ॰ संग्रुतहरूत-पु. ( नृत्य ) हात हंसपक्ष कहन बाहू पसहन एका हाताने दुसऱ्या हातास एकदां कनिष्ठिकेपासून आरंभ करून आंतील बाजुने बाहरच्या बाजुस विळखा घालगें; नंतर कनिष्ठिकेपासूनच पण बाहेरील वाजुनें प्रारंभ कह्न आंतील बाजुस विळखा घालगें. [सं. ] ॰पार्गा-पु शिव: यम. -वि. ज्याच्या हातांत दंड आहे असा; धटाकटा व दांडगा; गलेल व झोंड; आडदांड. [सं.] ॰पाद-(आकाशी, चारी)-वि. (नृत्य) नूप्रपाय पुढें पसहन क्षिप्त कर्णे म्हणजे कुंचित पाय उचलुन दुसऱ्या पायाच्या वाहेरील बाजुस पोटऱ्यांचें स्वस्तिक होईल अशा प्रकारें टांचेच्या भारावर टेकणें व मग तें स्वस्तिकां-तील पाऊल उचलून पसरणें व खार्टी टाकतांना अंचित कहन दुसऱ्या पायांत अडकविणें. [सं.] ०पारुष्य-न. १ कडक. कठोर शिक्षा. २ काटीनें हुला करणें; छडवा मारणें; ठोंसे देणें: मारणें (हात, पाय, शस्त्र इ० कांनीं). ३ (कायदा) हहा; भय प्रदर्शक रीतीनें हात किवा काठी उगारणें, मारणें. [सं.] •**प्रपिकान्याय-पु.** ( उंदरानें काठी नेली त्या अर्थी तिला बांघलेली पोळी खाली हैं उघडच होय यावहन) कार्यकारण, अंगउपांग, प्रधानअप्रधान यांचा न्याय: ओघाओघानेंच प्राप्त

दंड करण्यास योग्य. [सं ] दंडखाप्रमाण-किति. शिरस्त्याप्रमाणें. काऱ्यानें ) बेकायदेशीर वसविलेला दंड; बेकायदेशीर दंड बसविणें. सामाशब्द - ॰थडक-स्त्री. खांद्याच्या बाहरच्या भागाने केलेला (कि॰ घेणें, देणें; भरणें ). ॰वळी. कांपरवळी-स्त्री. (व.) (दंडावरची) वांक; स्त्रियांचा एक अलंकार. [दंड + वेली] ्वाट-स्री. १ (उजाड, भयाण असा) लांबच लांब रस्ता; जवळपास गांव, वस्ती नाहीं असा रस्ता. २ टेकडयांच्या कडेनें गेळेळी अरुंद पायवाट. ३ एकमेकास मिळणारे रस्ते. **ेवान**-वि. काठी, दंड, वंत्र इ० हातांत घेणारा [सं.] • विकल्प-प्र. शिक्षेची अदलाबदल: शिक्षा कमी दावी की अधिक दावी याविषयीं विचारणा. [सं.] •सरी-स्री. (बागेमध्यें) पाणी जाण्याकरितां खणलेला लहानसा पाट, चर, खाचण; तसऱ्यांच्या वाजुचा पाट. [दंड+सरी] ०स्नान-न. घाई घाईने केलेले अर्धवट स्नानः नदादिकांच्या ठिकाणीं अंग न चोळतां केकळ दंड मात्र भिजतील अशा प्रकारचे केलेलें स्नान, काकस्नान; पाण्यांत एक बुचकळी माहन केलेल स्नान. [सं.]

दंड--वि. हरी; उद्धट; हेकट; झोंड; जबरदस्त.

दद्ध-ग-सी. (गो.) पावसाची मोठी सर. [ध्व.]

दंडक-पु. १ चाल; संवय; प्रधात; पद्धति; संप्रदाय; परि-पाठः वहिवाटः नियमः 'ऐसा ज्याचा दंडक। अखंड पाहाणे विवेक।' -दा १९.१०.१३. २ (काव्य) एकसमवृतः अक्षरे २७; गण न, न, र, र, र, र, र, र, यति शेवटीं. ३ दळण वळण: वाग-णुक. ४ ( भयाण आणि ओसाड असा) लांब रस्ता; लांबट जागा. ५ बाह; हात. 'हा तुझा निववं दंडक राया। जो समर्थ खळदंड कराया। ' [सं. दंड]

दडकण---न. (कों.) दावण्याकरितां टेवलेलें वजन; चेपण; दडपण. [सं. दृढ ]

दुडकाण-सिकि. १ (कों.) दडपणः; वर वजन ठेवून दावणे. २ (ठांसन) चेपमें. [दडपण]

दंडकारण्य---न. नर्मदा आणि गोदावरी या नद्यांमधील अरण्यमय प्रदेश. दंडक राजाच्या नांवावरून. [सं. दंडक+अरण्य] दडकुली—स्री. १ लपंडावाचा खेळ. २ स्वतःस लपविणे: फरारी होणें; दडी मारणें. (कि॰ देणें; मारणें ). [दडणें ]

द्वडंगा—पु. (व ) आरडाओरडा; दंगा; अव्यवस्था, दांड-झालेली गोष्ट. उदा॰ राजाचा जय झाल्यानंतर त्याच्या मेनेचा ताई. ' एवढचा दडंग्यांत आष्टाला कांहीं सुचेना. ' [दंगा ]

द(दं) डगी-सी. अप्रीची ज्वाळा. 'पंचाप्रीची दडगी। खोलवीजती शरीरालागीं। '-ज्ञा १७.२५५.

दंडों --- न. सोडगा; दंडा. [सं. दंड]

हडण—स्रीन. १ लपण्याची जागाः लपण्याची खळी. गुहाः कपार. २ आसरा. [का. दड-तट, किनारा ]

दङ्णी-ण-स्नीन. १ खोदणाराचें, नकसगाराचें एक हत्यार. २ (सोनारी धंदा) सांखळीच्या कडीचा खडबडीतपणा जावा म्हणून टोकाशीं अर्धवर्त्तळाकार असा किंचित् वांकविलेला जो मोळा त्या कडीवर ठेवून वरून ठोकतात तो. दहणं-कडीचा खडबडीतपणा घालविणें.

दुइणे-अक्रि. लपणें; छपून राहुणें. स्वतःस लपविणें; गुप्त राहण, ' किति पडती किति दडती कितिएकांची धृतायुर्धे गळती। -मोक्ण ४५.१८. [का. दडी=ताटी, तही ]

दुड्णें--- सिक. दाबणें; दडपणें; (क.) (दागिना इ० कांवर ठसा ) ठोकणें.

दंडों सिक. १ ( मुख्यतः मार देण्याच्या रूपानें ) शिक्षा करणें. ' म्हणऊनि स्वधर्म जो सांडील। तयातें काळु दंडील। '--ज्ञा ३.११२. २ (काव्य) पैशाच्या रूपाने दंड करणें; खंडणी बसविणें. ३ मारणें: निग्रह करणें: दमन करणें (वासना, मन इ० प्रायश्वित तप इ० कांनीं ). 'बाहेरल्या वेषें उत्तम दंडिलें। भीतरीं मंडिलें नाहीं तैसें। ' ४ (क.) योग्य होणें; साजणें, शोभणें. [सं. दंडन]

दुइदु-डां-किवि. जलद चालतांना, पळतांना, पायानीं होणाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन; दुइदुडां. 'चालिला दडदडा। ' -दावि ७.२.९५. [ध्व.]

दुइदुइ पळणें. [ दुइदुइ ]

**क्डक्डार**—पु. मोठ्या शब्दाचा आवाज धडधड असा दिडपींव-वि. दावलेलें; चेपटलेलें. [ दडपणें ] ( पुष्कळ धावणाऱ्याच्या पायांचा ६० ). [ ध्व ]

वडवडीत-वि. भरड; मोठें; जाड; दणगट; कठिण ( गर्वं, कातडी, वस्त्र इ०) याच्या उलट पातळ; सुरेख; बारीक. [ सं. दढ: हिं. डाटी

दंडन-ना-नस्री. १ (शारीरिक) शिक्षा; शासन. २ खंडणी;

दंडनीय--वि. १ शिक्षेस पात्र; शिक्षाई. २ (द्रव्यरूप) दंड हिं. दाट देना ] करण्यास अथवा खंडणी घेण्यास योग्य. ३ निग्रह, संयमन कर-ण्यास योग्य. [सं.]

-दावि ७.२.९. [दडपणें ] म्ह० सुनेला दडपण सास्. दडपणः दास-पु. (ना.) ऐतखाऊ: ऐदी.

दडपणें-सिक. १ दाबणं; चेपून संकुचित करणं; चेपणें. ' भोगींद्राचे फणीमंडळ । वटबीज भारे दडपिलें । ' २ दाबांत टेवणें: अमलांत आणणे; वश करणें, जुलूम करणें. ३ (ल.) छपविणे; लप-विणें (काम, अपराध). ४ (ल.) सपादन खागें. [सं.दढ: हिं. डाट] दुडपून-किवि. हा शब्द जोर, चपळाई, भरपूरपणा इ० अर्थ दाख-विण्यांकरितां निरनिराळ्या कियापदांशीं योजितात. • घारुण-भग्ण-बसविण-चिकार, ठांसून भर्णे. ०पळण-धावणे. चावणें-हाकणें-चपळाईनें, सपादन धांवणे, चालणें, हांकणें. • जेवणे -खाणे -िपणे - पोटभर किंवा चेपून खाणें, पिणें. •निज्ञणे-पड्रणे-पुष्कळ पांघरूण घेऊन निज्ञें. टडपशाही--स्त्री. सत्तेच्या जोरावर गरीवांच्या हक्कांवर, सुखावर गदा आणणारी पद्धति; जुलुमी अंमल; अरेरावी; अन्यायाने एखादी (विशेषतः राजकीय ) चळवळ दाबून टाकणें; दांडगेपणा [हिं.] दडपश्चमे-किवि. खरी माहिती नसली तर आयत्यावेळीं सचेल तें कांहीं तरी सांगून वेळ मास्त नेणें.

वडपा-पु. १ दडपण. २ रास अथवा ढीग (प्रवासी लोकांच्या गांठोडयाभांडयांचा, बिछायतीचा अथवा एके ठिकाणीं टाकलेल्या. अव्यवस्थितपर्णे पडलेल्या वस्तुंचा ). ३ (ताप आला असतांना घाम येण्यासाठीं घेतलेलें ) जाड पांघरूण. ४ (व ) गाडींतील सामानाची गाडींत केलेली सोयीस्कर रचना. [ दडपण ]

वडपॉ--पु. (गो.) एक प्रकारचा पक्षी.

दडपादडप-पी-सी. १ लांबविणें; पत्रविणें; लबाडीनें व ग्रप्त रीतीनें व्यवस्था लावणें. ( दुसऱ्याच्या मालभत्तेची ). २ कमी वडवडणें —अित. दहदड आवाज करून चालणें; धांवणें; दर्शविणें; दिखाऊ सबबी सांगून हलकें करणें; छपवाछपवी करणें ( दुसऱ्यांचे अपराध इ० ). ३ दावून टाकण्याची किया. [दडपणें]

> वहच्या-स्त्रीअव. स्वाती नक्षत्र व त्यांत पडणारा पाउस (कारण हा पाऊस पिकांना खालीं दाबतो).-वि. दडपश्चमे करणारा: दडपणारा. [दडपणे ] दडप्यास लावण-(व.) विनहकाची वस्त दडपून उपयोगांत आणणें.

दृहसङ्गाविणे—सिक्ति. भीति घालणें; धाक दाखविणें: आवे-दंड घेणें. ३ (ल.) मारणें; दमन, निप्रह करणें, (वासना ६०). [सं.] शानें दम देणें: धमकावणें; खडसावणें; खडकावणें. [ म. दडपणें:

शरीर जमीनीवर दंडासारखें पसरणें; साष्टांग नमस्कार. 'तैसें माझें इड़प, वृद्धपण—न. १ दाबण्याकरितां ठेवलेलें वजनः | दंडवत । निरोप सांगतील संत । ' –तुगा ५५५. २ शृद्धांनीं पत्रांत भार, ओझें; चेपण. २ (ल.) निप्रह; संयमन; धाक; दाब. ३ नमस्कार याअधी लिहिण्याची विशेष संज्ञा. दं इवत पर्डों — (ल.) मनावरचें ओक्सं, वजनः भार. 'मायेर्ने घाल्नि दडप।' साष्टांग नमस्कार घालणें. 'दंडवत पडले धरणीसी।'-दावि ३०३. ल्यास योजतात.

वडवावडवी--किवि. लगवगां; झराझर; लवकर. 'गुढीकारु पुढें पाठविला। तो दडवादडवीं गेला संप्रधारू। ' -कालिका १७. २१. [ दवडणें=धावणें ]

वड्य।वडीं--मी. (महानु ) लपंडाव. 'भणअनि चालिजे दडवादडीं। हा मंत्रूची नोहे। '-शिशु ४८०. [ दडवणें ] -क्रिवि. दवडादवडी; तातडातातडी; दडवादडवीं. 'दडवादडी धांवतां। [सं. दंडक=रीत] उत्त्रंठा आलेया बहुता।' -ऋ १००. [ दवडणें ]

वड विणे—सिक्त. छपविणें; लपविणें. ( मुखत्वेंकह्न एखाया आडोशाच्या खारी अथवा मार्गे ठेवून ); लपविणे पहा. [ दडणे प्रयो. ]

दहस-वि. मजबूत; टिकाऊ; दणकट; जाड विणीचें व घट जमीनीचा भाग. [सं. दृढ ] ( वस्र इ॰ ). याचे उलट पातळ, सुरेख, नाजुक. २ भरींव भरपूर. [सं. दढ; हिं. दट]

तंडळुण-- सिक्तः १ डळमळणे; चळणे; गडबडणे. 'नाना चमत्कारें बुद्धि। दंडळ लागे। '-दा ५.२.३३. २ भयानें कापणें; घाबरें होणें. [दंड+वळणें ?]

वृडा--- पु. १ बूच; नाक, कान ६० च्या छिद्रांत बसलेला प्रति-बंधक मळ; दृश्या; (ल.) अडथळा, अवष्टंभ. २ विश्वास; भरोसा; खात्री; आश्वासन. ३ लपून, छपून बसर्गे; लपून बसण्याची जागा; दडण. 'याचा दडा हुजूर राहील.' -वाडवाबा १०८. (कि० वाईट तन्हेर्ने प्रसिद्ध होणे. [ दणका ] मारणें). ४ छपून बसलेली सैन्याची टोळी. ५ ( छपून दरोडा घालणारा ) पेंढारी -शास्त्रीको ६ चेंडु [दडणें ]

दुडाडा, दुडादुड-डां-किवि धावतांना जोराने पाय

२ लपंडाव नांवाचा खेळ. [दडणें ]

दंडा-पु. (कों.) डोंगराची पुढें आलेली सोंड, पुढें आलेला निमळता भाग. [दंड]

दांडगा; झोंड; अडदांड; धृश्याकृत्या बांध्याचा. [ दंड ]

वंडार--न. लिळत दंढार पहा.

द्डी-की. दडणें; छपून किंवा लपून राहणें, दडण; बुडी; हुव; ग्रुप्तपण राहुणें. 'आपण आदिपुरुषीं दडी। मारून राहे।' -दा १.३.६. (कि॰ देणें; मारणें ). [दडणें ]

केलेले असर्ते. ॰ गाज-पु. (दंडीवर गाणारा ) गाणाऱ्या भिक्षे पण व्यर्थ प्रयत्न करणें. [दणका ]

म्ह • अटकळल्या देवा दंडवत=एकार्दे अरिष्ट सुपरिणामकारक बन- किन्यांची एक जात, व्यक्ति. दिंडीगाण पहा. •गाणें-न. दंडीवर म्हणण्याचे गाणे. (दिंडी )

> दंडीइंद--न. एक (मास पकडण्याचें) जाळें; हीं जाळीं तयार झार्टी म्हणजे पाण्यात वापरण्यास घेण्यापूर्वी सिमेंटच्या पाण्यांत उकद्भन शिपीच्या चुन्याने माखतात व मग आईन झाडाच्या सालीने रंगवितात.

दंडो क---पु (चंद्रपुरी) लग्नसमारंभांतील ठराविक कृत्यें.

दंडांतर-पु. (कों.) माशांची एक जात. हे आक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये पकडतात.

दंडन्याप्रमाण-िक्ति शिरस्त्याप्रमाणे.

द्ढार—स्री. (व. ना.) लिटित. दंडार पहा. खेडेगावांत कर-मणुकीकरितां कांहीं शिकविलेल्या मुलांकडून नाच, गाणें व मधून मधून सोंगें व भाष्णें इ० करविण्याचा प्रकार हिचे दडंगी व भाग वती असे दोन जुने प्रकार. असून अलिकडे नाटकी दंढार नांवाचा एक तिसरा प्रकार निघाला आहे; लिळत.

दणकर-वि. १ जाडेंभरडें; मजबूत (कापड). २ बळकट; मजबृत; कणखर; राकट; आडदांड (माणुस इ०). [ सं. रढवत् १ ] दणकर्ण-अित. लोकांच्या बोलण्याचा, टीकेचा विषय होणे;

द्रण कन-कर-दिनीं-दिर्शां-किवि. पायाने जो दणदण ्ञावाज होतो तसा ध्वनि होऊन; दणादणां. [ध्व.]

दणका--पु. १ आवाज होणारा आघात, प्रहार; ठोसा; वाजवीत; दहदर करीत; दुहदुडां. (कि॰ धावणें; चालणें) [ध्व.] घाव; ठोका. २ गर्दी; गडवह; दंगा; धुमधकी; गलबलीचा खेळ, वडावर्डा-की. १ लपर्गे; दड्णें; लपून बसण्याचा सपाटा. उत्सव; तडाखा; धडाका; कडाखा (वार्धे, तोफा, बंदुका, मेजवानी इ० कांचा ). ३ लोकांतील भुमका; वदंता; बातमी; बोभाटा. ४ अधिक पैसा खर्चन प्रसिद्धि व्हावयाजोगा जो विवाहादि समारंभ वगैरं करतात तो. [ध्व. दण] अमाजण-१ गोंगाट दंडा--पु. लाठी; काठी. [सं ] दंडाईत-पु. छडीदार; करणें. २ धुरोळा उडणे. ॰म।रणें-प्रचंड प्रयत्न करणें; जोरानें भालदार 'लघु लाघवी वेग दंडाइतांचे।' -मुरायुद्ध ९१. -वि. झगडणें (विशेषतः यशाची पर्वा न करितां-आपल्यापेक्षां अधिक शक्तिमानावरोबर). दणक्याचे लग्न-न. अधिक पैसा खर्चन प्रसिद्धि व्हायाजोगा केलेला लग्नसमारंभ.

दणकारणें-सिक. खडसावर्गे; दणगारणें पहा.

दण शाबि(व)णें — सिक. १ (दणदण असा आवाज होईसें) मारणें; सडकणें; ठोकणें. २ दणक्यानें, थाटानें विवाहादि समारंभ दंडी - श्री. १ दिंडी; वृत्ताची एक जात. (प्र.) दिंडी पहा. करणें. ३ खडसावणें; अंगावर जाऊन ओरडणें; घटंपटं, अरेरावी २ एक तंतुवाय, हैं एका भोपळवास कळकाची पोकळ दांडी बसवून यांचा उपयोग करणें; अवडंबर घालणें, करणें: प्रतिकाराचे नेटाचे

दणकाहरूका—पु. १ (हलका=एक प्रकारचा पखवाज) पुष्कळ पडघम, मृदंग व वाये यांचा तडाखा. २ (यावरून) गलगा; बडबड; दंगा; गोंगाट; बोभाटा; गवगवा; प्रसिद्धि. [दणका +हरुका] दणकें-मं-न. दणका अर्थ २ पहा.

दणगर-वि. दणकट पहा.

दणा । — पु. १ कडकडाट; दणका; मोठा आवाज (तोफांचे गाडे इ० ओढून नेतांना होणारा ). २ दणक्याचा समारंभ. 'घेउनि आंदण गेहा शौरि निघे, कंस करि महां दणगे हा। ' -मोकृष्ण **१.२७.**[ ध्व. ]

दणगार्ण।—सिक्त. १ खडसावण; खडकावण; कचकून शिब्या दंगे. २ (क्त. ) दणकाविणे याबद्दल चुकीने उपयोग. दण कारणे पहा. [ दणका ]

द्वादण-द्वां-किवि. पायांचें दणदण आपटण, तोफांचा धडाका, जड भोंड्यांचे आघात, कांडण इ० च्या मोठ्या व दण अशा आवाजासारखा आवाज होऊन. [ध्व ] दणदणणें-अक्रि. १ दणदण आवाज होणें; मोठ्या गर्जनेनें धडाडणें (तोफा, वंदुका इ०). २ अंगावर जाऊन कोधानें ओरडणें; ताव झाडणें; जळफळणें. ३ दणदण पाय वाजणे; हादरणे (माडीवरून जलद चालतांना माडी); दुसदुमणें: प्रतिध्वनि उत्पन्न होणें (तोफा, वार्ये इ० कांच्या घडाक्यानें घर, गुहा इ॰ मध्यें). ४ एकाच्या तोंड्न दुसऱ्याच्या तोंडी जाणे; सर्वेत्र पसर्णे (स्तुति, निंदा). ५ (फोडणी इ॰चा) घमघमाट सुटणें. ६ गलबला होणें; गलका होणें (सैन्य, लोकांची गर्दी इ० चा). ७ धडधड जळणे (शेकोटी, टेंभा); प्रकाशणें; धगधगणें (सूर्य, उन्ह). दणदणाट-पु. १ दणदण असा मोठा व एकसारखा होणारा आवाज; दणका ( समारंभ, वार्ये इ० चा ). २ फोडणी ६० च्या वासाचा घमघमाट. तळलेल्या पदार्थाचा उप्र वास; घमघमाट. ३ माडीवह्न चालतांना अनेक पावलांचा होणारा आवाज. दणदणीत-वि. १ थाटामाटाचे; धामधुमीचे; दणक्याने केलेले (लप्त, समारंभ). २ उप्र; तीव्र; सर्वत्र पसरलेला ( फोडणी वगैरेचा वास ). ३ धडधडां जळणारा. ४ ( दिवा, टेंभा ). दणदणण पहा. द्याद्णया-वि. दणदणां चालणारा.

दणव-पु. (बे.) दमण्कः; दमछाकीः; दमछाट. [दमणे] दणवणूक-स्त्री. (बे.) दणव पहा.

दणाणणे -- अक्र. १ दणदणाटणें, जोरानें दणदणें. २ भय-भीत होणें; आश्चर्यचिकत होणें; गडबडणें. [ध्व.]

दणाणा, दणाण-पु, १ मोठा दणदण आवाजः दणदणाट ( पावर्ले, तोफा इ० ). २ भीतीचा दरारा; वचक. ( क्रि॰ बसर्गे ).

मोठ्याने दणदण आवाज करीत. 'फ़ुगडी खेळं दणादणा । '[ध्व.] होणारा उच्चार. -बि. दांतांतून उच्चारण्याजोगा ( उच्चार इ० ).

दणादणी-की. (ना.) धकाबुक्की; गुहागुही.

दणावर्णे - अकि. वांकणः, मोडणः, नम्र होणः, दबणे. [दणव] दैत--पु. १ दांतः, तोंडांतील चावावयाचा अवयव. २ हस्ति-दंत; सुळा. ३ पर्वताचें शिखर, सुळका, पुढें गेलेली बाजू. [सं.; जि.फ्रें. दंत; पोर्तु. दनेस; प्री. ओडोन्स; लॅ. डेन्स; लिथु. दन्तिसु; गाँ. दुन्युस्; प्राज झन्त; केंब्रोब्रिटन. दन्त् ] सामाशब्द- •कथा-गोष्ट-स्री. लोककथा; काल्पनिक, तोंडातोंडी चालत आलेली किंवा शास्त्रप्रमाणविरहित गोष्ट. •कांति-स्त्री. दांतांची प्रभा. तेज. • काछ-न. दांत घासण्याची लिंब इ॰ झाडाची लहान फांदी, काडी. ० चूर्ण-न. दांत घासण्याची पूड, राखुंडी; दांतवण. ० **धावन**-प्रक्षालन-न. राखंडी इ॰नी दांत घासणें. ॰एंकि-स्नी दांतांची कवळी, रांग. •पटी-पाटी-सी.(काव्य) दांतांची कवळी; बत्तिशी. 'दंतपाटी उखळली।'-दा ३.५.३९. ० परीक्षक-पु दांतांचा वैद्यः दंतवैद्यः •परीक्षा-स्त्रीः दांतांच्या रोगांची परीक्षाः •भग्न-वि. दांत मोडलेला, पडलेला असा (मनुष्य). म्ह० दंतभमो भवेत् दादा (पुज्य)। •भग्नोचनार-पु. दांत पडल्यामुळ होणारा अस्पष्ट शब्दोच्चार. ॰ मंजन-न. दांत घासण्याची पूड. ॰ रोग-पु. दांतांचा रोग. • विष-न. दांतासंबंधीचें विष. • वैद्य-पु.दंतपरीक्षक: कृत्रिम दांत बसविणारा वैद्य. • व्वण-पु १ हिरडीस होणारा फोड. २ (शंगारिक) दांतानें केलेली खूण. 'दंतव्रण करि गाला. '-सौभद्र अंक ३. ॰ **राह्यि**—स्री. दांत घासणें; दांतांचा स्वच्छपणा. ०३ **थान**— न. (व्याकरण) ल तवर्ग, ल, स इ० वर्णाचे उच्चार मुखाच्या ज्या स्थानापासून (दांतांपासून) निघतात तें स्थान. ०हध-पु. १ दांतांचा नाजुकपणा (आंबट पदार्थ खाण्यामुळे येणारा); दांत आंबणे. २ (चावण्यासाठीं) दात शिवशिवणें. •क्षत-वि. दातांनीं चावलेलें. –न. १ चावा. २ (शंगारिक) स्त्रीपुरुषांनी परस्परांस दातांनी केलेले (चुंबनादिप्रसंगीं) त्रण; नखक्षत हें फक्त पुरुषांनींच करावयाचें असतें. दंतांतर न. १ दोन दांतांतील अंतर. २ (त्यावहन) थोडेसे अंतर: भेदः, फरक. म्ह • क्वित् दंतांतरो मूर्खः । दंतावली-स्री. दांतांची भोळ; बत्तिशी. दंताबळ-पु. हत्ती. -शर. दंताळ-ळा-वि. भोठांच्या बाहेर किंवा पुढें दांत असलेला, आलेला दंताळ-ळ-न. १ (कों. कृषि) बीं पेरल्यानंतर त्यावर माती लोटण्यासाठीं लांब दांते असलेलें आऊत. २ कुळव. [दंत+आलय] दंती-पु. १ हत्ती. 'दंतीं म्यां देवदंती धरुनि मुरडिला शैल कैलास गाढा ।' –आसी ३२. २ -स्त्री. जयपाळ. ३ केंस विचरण्याची फणी. ४ एक झड़प. ५ चाक. -वि. दांत अथवा दांते असलेली (फणी, चाक). दंतुर-वि. १ दांत पुढें असलेला. २ दांते किंवा खंड असलेला (किनारा वगैरे). दंताळ (-वि.) पहा. दंतुरचक्र-न. दांते दणादण-दगां, दणाण--किवि. (चालतांना पावलें इ॰ चा) असलेलें चाक. दंतीच्यार-पु. (दंत्य वर्णीचा ) दांतांपासन

दंतो च्हिड्ड प्-वि. दांतांनीं चावलेलें; कुरतडलेलें; उप्टें केलेंलें (फळ, अन्न इ०). दंत्य-नि. १ दांतासंबंधीं. २ दांतांतून निघणारा ( क्रि॰ धर्णे; लावणें; मांडणें; ). [ सं. द्वंद्र ] ( उच्चार ).

वं(द)त--पु. (कॉ. गो.) जत.

द्त्त-पु. १ ब्रद्मा, विष्णु, महेश या त्रिमूर्तीचा अवतार; दत्ता-त्रेय २ वाणी जातींतील एक आडनांव. ३ दैवप्राप्त वस्तु; प्रारब्ध; नशीब. 'तुका म्हणे भितो पुढिलिया दत्ता। म्हणऊनि चिंता उप-जली।'-तुगा २८६७. ४ देणगी. 'हरी दत्त देईल तें शीघ्र घ्यावें।' -कचेसच १३. ५ नेमलेल काम, धंदा; वृत्ति; नशिबानें आलेलें (काम). 'दान मागणें हें भिक्षकाचें दत्तच आहे.' [सं.] • जयंती-स्री. मार्गशीष शु. पौर्णिमाः, दत्तात्रेयाचा जन्मदिवस. दत्तात्रेय, दसाम्रय, दन अव्यत-पु. दत्त १ पहा. अत्रि ऋषीचा पुत्र. हा काशीला स्नान, कोल्हापुरास भिक्षा व माहुरला निद्रा करतो अशी दंतकया आहे. -वि. (ल.) दिंगबर; उघडा वंब. द्तात्रेयाची फेरी-स्वारी-जो मनुष्य नहमीं भटकतो व जो नकी कोर्दे सांप-डेल तें सांगता येत नाहीं, अशा माणसाचें भटकरें। अथवा अवचित आगमन यास म्हणतात. इस म्हणून उभ-वि. अकल्पित रीतीने येऊन उपस्थित झालेर्जे. -न. दैव; लाट; भाग्य; भोक्तृत्व; दैवगतिः साथ. • म्हणून उभे राहुण-( स्वयंपाक सिद्ध होतांच दत्तात्रेय कोल्हापुरास अकस्मात् भिक्षेस येतात अशी दंतकथा आहे. त्यावस्त्र) एखाद्या कार्याच्या सिद्धीसाठीं खटपट न करतां केवळ उपभोगापुरते किंवा मनी-मानसी नसता एकाएकी आयते वेळी येऊन हजर होणे असा अर्थ.

द्य--वि. १ दिलेलें; बिक्षस केलेलें; दंउन टाकलेलें. (कि॰ करणें, होणें ). २ दत्तक दिलेला (मुलगा). [सं.] (समा-सांत ) ईश्वर-देव-दत्त=देवाने, ईश्वराने दिरेलें. ०पन्न-न. ज्यांत दत्तविधान नमूद आहे किवा दत्तक घेण्यादेण्याचा अधिकार दिला आहे दिवा देण्याचा आशय आहे असा टेख. ०पुत्र, दत्तक-पु. दत्तक दिलेला अथवा घेतलेला मुलगा. औरसपुत्र नस-ल्यास नांव चालविण्यासाठीं व पिंडोदकिकयेच्या हेतूने जो पुत्र प्रतिनिधि होतो तो पुत्र; बारा पुत्रांतील सातवा; पुत्रत्वाच्या ह्मपाने एखाद्याच्या मांडीवर दिलेला मुलगा. ( कि॰ देगें; घेणें ). ॰या दस्या-पु. ( निंदाव्यंजक ). दत्तकपुत्र. •विधान-न. दत्तक पुत्र घेण्याचा धार्मिक विधिः; विध्युक्त अनुप्रान. दस्तातमा-पु. दुस-यांना आपले आईबाप समजून राहणारा पोरका मुल्गा; स्वयंदत्त. बारा पुत्रांपैकी दहावा. दत्तादत्त-वि. दिले-घतलेलें. दत्तापहार-पु. दिलेले दान, किंवा वस्तु परत घेणे; अपहार करणे. दसापहारक, दसापहारी-वि. दिलेलें दान, वस्तु परत रणें, दनदन, दनदनणें -- दणका इ० पहा. घेणारा. दनोपंत, दसोबा-पु. (विनोदानें) दत्तक मुलगा. [सं.]

दंद्रजाक-प. साप. 'की यशवंत विनतानंदन । दंदशुक ऐकोन तटस्थ।' -ह १८.१७. [सं.]

ददाची विद्या, ददाची बाराखडी---स्री. फक्त देण्याची गोष्ट, क्रिया. घघाची विद्या पहा. [देण ]

ददा(धा)त,ददाती—स्री. १ उणीव; तोटा; वाण; कमतरता; ओढगस्तपणा; आपत्ति ( अन्न, वस्त्र इ०ची ). ( कि० पडणें; प्राप्त होणें; होणें; भोगणें ). २ कष्टः, त्रासदायक श्रम, काम; दगदग. 'त्या कामाची ददात केली पण झालें नाहीं.' [सं. ददाति]

दंदावा-पु. द्वेष; आकस; चुरस. ( क्रि॰ धरणें; चालविणें; लावण: मांडण: पडण: लागणे ). [सं. द्वंद्व+म. दावा ]

दंदास-पु. त्रास; शीण; कष्ट. (कि॰ येण; आणणे). [सं. द्वंद्व+त्रास]

दंदिया—पु. योद्धाः, जवळ दांडके बाळगणारा पुरुष. 'कां दंदिया हतियरा। न विसंबे भांडारा। ' –ज्ञा १३.५०१. [सं. दंड]

दंदी-वि. १ द्वेषी, आक्सखोर, वैरी, चुरस वाढविणारा; शत्रुत्व बाळगणारा; वादी; भांडखोर. 'ज्यासी वंदावें त्यासी निंदी। मैत्री सांडोनि होतसे दंदी।' –तुगा ४४२२. [सं. द्वंद्व] •द्दामन-वि. कहा वैरी; द्वेष्टा. •द्दामनगिरी-स्त्री. वैर; शत्रुत्व.

दंदे दरफड़े --पुभव आत्मश्राघा; गर्वोक्ति; शेखी; बढाई. (कि० गार्गे).

दद्र--पु. दाद; खरूज; गजकर्ण; इसब. [सं.]

दधि--न. राळ अथवा टरपेन तेल.

दिधि---न. दहीं. दूध विरजलें असतां होणारा पदार्थ. [सं.] •काला-पु. गोकुळअष्टमी अथवा एखाद्या धार्मिक उत्सवाच्या शेवटीं दहीं व लाह्या मडक्यांत एकत्र कालवृन तें मडकें फोडतात व तो प्रसाद सर्वीस बाटतात तो प्रसंग; गोपाळकाला. •कुट्या-स्त्रीभव. १ भरपूर दहीं. २ ( यावरून ल. ) चमचमीत मेजवानी. [दिध+कुल्या=पाट] दध्योदन-न. (काब्य) दहींभात. [दिध+ ओदन । • लिल-नवनीतजन्यः लोण्यापासन बनलेलें. (इं.) च्युटिरील.

द्धिवामन-पु. एक प्रकारचा शालिप्राम.

वायु. ( ई. ) ब्यूटेन.

दनका, दनकाविण, दनकारण, दनके-ग, दनगा-

दनगर---दणगट पहा.

दनपार, दॉनपार--पु. (गो.) दुपार; दोनप्रहर.

द्नुज-पु. दानवः दैत्यः असुरः कहयपस्त्री दनु हिची संतति [सं.]

द्ग्ना—िव. मोठा; अगडवंब; अवाढव्य; प्रचंड; राक्षसी; अफाट; विस्तीर्ण (इमारत, झाडें, पिकें, ओझें, काम, अरण्य इ०). [धन्य]

द्श्व(—वि. गोंगाटाचा; गलबलीचा; दंगलीचा. 'दन्ना बाजार भरला.' 'दन्ना पाऊस पडतो.' 'दन्ना लढाई—भांडण—कज्जा— वारा—गर्जना.' [दणदण! घ्व.]

दप-स्ती. (गो.) दवा. (कि॰ धरणें).

द्य-कन-कर-दिनीं-दिशीं—किवि. जड किंवा भारी वस्तु जमीनीवर एकदम पडली असतां होणाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन; रपदिशीं. (कि॰पडणें; मारणें; वाजणें ). [ध्व.]

द्पकाविण, द्वाविण-उक्ति. भीति घालणे: धमकावणे; खडसाविणे; भोसडणे. [ दाव ]

द्पटिगरी-निशी—स्त्री. जबरीनें अथवा हावरेपणानें हिरा-वृत्त वेणें; सांपडेल ती वस्तु दडपणें, उपटणें, जबरदस्ती; जुलूम. [दडपणें+फा. गरी, गिरी, निवसी]

दपटर्णे—सिक. १ चोंदण; कोंदण; दावून भरण; रेटण; जोराने दडपण, खपसणे. 'कळत कळत जो काळ-व्याळमुखीं प्रकट बाहुला दपटी। ' –मोकर्ण ६.७२. २ (ल.) दामटर्णे; पिटर्णे; रवाना करणें (शोडा, मनुष्य ६०). ३ खडसावणें; खडकावणें: धमका-वर्णे; दहशत घालणे. ४ हिरावून घेऊन गिळंकृत करणे; उपटर्णे (दुस ऱ्याची मालमत्ता, जागा ६०); जबरीनें उपभोगणें (स्त्री, बायको); आत्मसात् करणः, डल्ला मारणः, गृह करणः, अफरातफर करणः, दडपणे; गिळंकृत करणें. ५ (वाद किंवा युद्धांत) दुसऱ्यास जिंकणें. [दडपणें] दपटन जेवण-आकंठ, घशाशीं येईल इतकें जेवण. दपट्टन निज्ञण-सपादन झोंप घेणे. दपट्टन शिरणे-जोराने आंत घुसणे. दपट्या(शा)हा, दपट्या-पु. १ जोराची खडसावणी; खरड-पट्टी; भोसडपट्टी; भयंकर धाक, तंबी, धमकावणी; भीति घालणें; धमकावणें (कि॰ देणें; बसणें). २ गर्दी; तगादा, निकड, (कामाची). (कि॰ बसर्गे; पडर्गे; लावर्गे; लागर्गे; घालर्गे). जोराची निकड लावणें; बोकांडीस बसणें. (कि॰ काढणें; घालगें; देणें ). सामा-न्यतः कमिन्या षष्ठीवरोवर जसः-घोडयाचा-वैलाचा-चाकराचा दपटशहा काढला. दपटशा बेरीज देणे-घाईने व सरासरीने बेरीज करणे. [दपटणें ] दपटशाही-स्त्री. तंत्री; धमकावणी. [ दपटण ] दपटचा-वि. १ ( अन्न ) दडपून भरणारा, कोंबणारा, खाणारा; आकंठ जेवणारा. २ हिरावृन घेऊन पळून जाणारा; जुलु-माने घेऊन आत्मसात् करणारा. ३ वाटेल ते काम कसें तरी दडपून पुरें करणारा. [दडपणें ] द्पटश्चमे-वि. दपटथा पहा. -क्रिवि. दपटून.

द्णंग-अफ्त. (कों.) लपणं: दच्चन बसणे; दडणं. [दडणं] दंपति-तां, दंपत्य-स्ती. नवरा व बायको; लप्ताचें जोडणें; मेहूण. [सं.] •कलह-पु. १ नवराबायकोचें भांडण. २ (यावस्त ल.) गोंगाटाचें व रागाचें पण पोकळ भांडण; अकांडतांडव. •एजनन. धार्मिक विधीच्या समाप्तीस केलेली ब्राह्मण पतिपत्नींची पूजा; उमामदेश्वर किंवा लक्ष्मीनारायण यांच्याप्रीत्यर्थ, वस्त्रालंकार इ॰ उपचारांनीं केलेले ब्राह्मणदंपतीचें पूजन. •भोजन-न. (देवते-प्रीत्यर्थ किंवा वतसांगतासिध्यर्थ). ब्राह्मण पतिपत्नीस घातलेलें भोजन. •वायन-न. वरीलसारख्या प्रसंगीं दंपत्यास दिलेलें वाण.

द्पनें—न. (महातु.) रोप. 'शृंगाराचे दपनें सिंपें।' –िहाशु ३१९. [सं. द्विपर्ण–दुपर्णे–दपर्णे ]

द्रपमारच्या—िक. (गो.) १ दबा धरून बसर्णे. २ डोळे झांकून निजर्णे. [दवर्णे]

द्पाट(--पु. दपटशहा पहा. [ दपटणें ]

दप्तर, दप्तरखाना-दार-इ०--दफ्तर इ० पहा.

दफन - न. ( प्रेतास यावयाची ) मूटमाती; प्रेत पुरण्याची किया. -वि. पुरलेलें. [ अर दफन् ] दफन (ण)ण-पुरणें. ' अफझल्खानाकडील मूडधे दफणाऊन टाकावे. ' -ऐस्फुले ७२.

द्फा-की. १ कलम. ' इंग्रजांनी सात दफेची या(द)-दास्त पाठविली. '-राज ७ ३. २ अमुक वेळां असे दाखविणारा प्रत्यय. 'तीन दफा, पाच दफा. '[अर दफ्आ=वेळ]

द्कॉ—पु. (गो.) १ ढलपा. २ मातीचे ढेकूळ. [ढलपा, ढेप] द्काते—स्ती. (जुन्या लिखाणांत) कागदाला पाडलेल्या तीन सळांपेकी पहिल्या सळाच्या मध्यापासून तिसऱ्या सळाच्या मध्या-पर्यंत ओढलेली रेघ. [अर. दक्आत्]

दफातें — न. स्मरणवहीं; जिच्यांत पर्त्रे, सनदा, घडलेल्या गोष्टीं जी बारनिशी व नोंद किंवा टांचण केलेलें असतें अशी वही. [अर. दफ्आत्] प्खर्च-पु. जादा किंवा किरकोळ खर्च. •जमा-स्त्री. जादा किंवा किरकोळ जमा.

दिफिना — पु. पुरलेलें द्रव्यः; निक्षेपः; ग्रुप्त धनः, कुणगा [अर.] दफे — न. प्रतिकारः; शिक्षाः हटवणुकः; अडवणुकः 'वढा राणोजी घोरपडयाचा मारून काढून दूर दफे केला.' –राज १५.१९. [अर. दफ्अ] • तर्रेण –हांकलून देणे. • होणे –हांकलला जाणें.

द्भेन्द्रार—पु. १ वंशी घोडदळांतील एक कनिष्ठ अधिकारी; शिपायांचा नाईक; सैन्याच्या मोदीखान्यास बैल पुरविणारा कंत्राट-दार किंवा अधिकारी. ३ सरपट्टेवाला [का. दफ्अदार्]

दफरफे — स्त्री. फडशा; फेड (कर्जाची); तोड; व्यवस्था; सफाई; निर्वाह (कामधेद्यासंबंधीं) — वि. व्यवस्था लावलेलें; फेडलेंटें. [अर. दफ्अ—रफ्अ]

दुफ्तर -- न. १ लेख: संग्रह; सरकारी कागदपत्रांचें पुडकें: त्या पुडक्यांचा वांधलेला स्मालः फडक्यांत बांधलेला लेखी कागदांचा गहा. २ शाळेतील मुलांचे पाटीपुस्तके इ० ठेवण्याचे फडकें, पिशवी. 🐧 लेखनसंग्रहाची कचेरी (दफ्तरखाना); कचेरी; हपीस.[अर. दफ्तर् ] किंवा रुमाल, बांधणीचा पशु अथवा दोरी. २ असे बांधलेले पुडकें. ' चित्रांची दफ्तरनी तयार झाली म्हणौन विनंति होती.' -पेद १८.५७. ॰दार-नास, दफ्तरी-पु. जुन्या राज्यांतील एक अधिक:री: याचें काम फडणीसानें तयार केलेल्या रोजकीरीवरून हिशेब जमवून व व्यवस्थेने लिहन गहिन्यास संक्षेपाने ते हजुरास पाठविण्याचे असे हर्शीच्या कलेक्टरच्या हाताखालील एक देशी अधि-कारी; चिटणीस; दप्तरखान्यावरील मुख्य अधिकारी; कागदपत्रांची काळजी घेणारा अधिकारी. ०दारी-निशी-स्त्री. दफ्तरदाराचें काम. ॰ बंद-पु. दफ्तरांतील कागदपत्र नीट व्यवस्थेने ठेवणारा कारकून. -वि. जुळवून, न्यवस्थेने ठेविलेले. • हिरोच-५. हिरो-बाचा एक प्रकार, याचे रोजकीर्द, नेमणुक, बेहेडा, अजमास, शहती, ताळेबंद, घडणी, तर्जुमा, सरंजाम यादी, ठरावपट इत्यादि ९ प्रकार आहेत. -इनाम ४६

दफ्ती-की. (काशी) पुष्टिपत्र.

द्यक्तणे — अकि. १ टेंकीस येणें; कवरणें; नम्न होणें; ओझ्या-खालीं वांकणें. २ (ल.) धाक बसणें; स्तब्ध राहणें; गाय होणें; भिणें; दबणें; घाबरणें; नमणें. ३ दडणें, दबा धरणें; थांवणें. [सं. दापनं]

द्वकर—पु. मांगांतील एक पोटजात. वेळगांव जिल्ह्यांत ही पोटजात प्रामुख्याने आढळते. –अस्पृ.

द्बका—पु. १ खोलगट जमीन; तळ; खोलगा अथवा खळगा; तळवट जागा. २ पोटांतील अन्नाचें ओझें, जाडश. (कि॰ बसणें). ३ थबका; धपका; रपाटा. [ दबणें ]

द्वकावणी-जें--दबावणी, दबाविणें पहा

दश्यका—गा, दवस्या—शा—पु १ कामांची धांदल; [दबाब एकसारखी गर्दी; लोकांची, पाहुणे इ० ची सारखी ये जा. २ (ल.) दुबी कामाची निकड. ३ जोराचें, मोठ्या आवाजांचें खडसावणें. [दबणें ?] द्वीरू ]

द्वडा-डें--पुन. तेल, तूप इ० ठेवण्याचा चामडगाचा बुदला; बुदली; डबडें. [डबडें]

दं बडी, दंबर्थे--दमडी, दमणें इ॰ पहा.

द्यणं — अित. १ दबकणं अर्ध १ पद्म २ (ल.) खचणं; दबले जाणं; आहारीं जाणं; हार जाणं; भिणं; ताब्यांत जाणं (भीति, दुखणं, जुल्म इ० नीं). ३ मेटें मोडणं, मुरमुसणं. ४ लपून बसणं, दडणं; दबा धरणं. [सं. दा—दापनम—दावणं, हिं. दबना]

वृबद्ब-दृश्वं — क्रिवि. ढिल्या ताणाच्या किंवा फुटक्या नगाऱ्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. [ध्व.]

द्बद्बरी-अिक्त. दबदब आवाज होणे. [ ध्व. ]

के लेखनसंग्रहाची कचेरी (दफ्तरखाना); कचेरी; हपीस. [अर. दफ्तर्] व्यव्या—पु. १ भीति; दरारा; आदर; जुल्म, दहशत व्याना—पु. दफ्तर अर्थ ३ पहा. ० णी—नी—सी. १ कागदांचें फडकें इं मुळें झालेला परिणाम. (कि॰ वसणें; पडणें; पाडणें; देणें). किंवा रुमाल, वांधणीचा पृश्च अथवा दोरी. २ असें बांधलेलें पुडकें. २ इम्रत; ऐश्वर्य; मोठेपणा; अधिकार; वैभव; डौल; हुकमत. विव्यांची दफ्तरनी तयार झाली महणौन विवंति होती. '—पेद दिलकर श्रष्ट्रला दबदबा। '—ऐपो २३३. [अर. दब्दब; सं. १८.५५. ० दार-नाम, दफ्तरी—पु. जन्या राज्यांतील एक

द्बद्बीत — वि. १ मऊ; दबणारें; गलगलीत; बिलबिलित (अन्न). २ अशा अन्नानें खूप भरलें (पोट). (आकंठ पोट भरलें असतांना हा शब्द लावितात). (नि० भरणें). ३ पेरणीस योग्य अशा भिजलेल्या जमीनीसिंह म्हणतात. 'जमीन दबदबीत भिजली, बीं पेरा.' ५ दबदब पहा. ६ (गो.) पातळ; दाटसें (कालवण). [ध्व.]

दंबरपेवा-अफ्रि. (गो.) अति गर्वाने वागणे.

द्वि विणे — सिक. १ जोराने दहपणें; संकुचित करणें; दावणें, खार्ली दावणें, आवळणें. २ (ल.) जुल्पम करणें; जरव देणें; धमकावणें. [ दवणें ]

क्बा—पु. हुछा करण्याच्या किंवा उडी टाकण्याच्या तयारीनें नेम धरून बसण्याची किया. दडणें; आड छुपून बसणें. [ दबणें ] दबाजां, दवाटका—पु. (गो.) दबदबा अर्थ १ पहा.

द्वात्रा--पु. दबदबा पहा. [ हिं. ]

द्वाय—प. १ भीति; धमकावणी; खडसावणी; दहशत. २ दबदबा अर्थ १ पहा. ३ दबदबा अर्थ २ पहा. ३ दारवठयावर अथवा सांकलेल्या गटारावर घातलेला आडवा तुकडा (लांकडाचा अथवा दग-डाचा ); भिंत अथवा टेकू यांवर ठेवलेला आडव्या तुळवटाचा शेवट. ५ वजन; दडपण्याची किया. [दबणें] ०णी—की. धमका-वणी; दबकावणें; इटावणें; धमकी.

वृद्धार्थिणे — सिक्ते. धमकाविणे; भीति घालणें, दाखविणें (धमकी देऊन, शिव्यागाळी कह्नन); दबकावर्णे; दहशत घालणें. [दबाब]

्**दबीर—पु**ंयुक्त्याभिक्षः, राजचिटणीस. डबीर पहा.[फा. इबीर् ]

द्वेळ-वि. १ दरारा बसलेला; भ्यालेला; जुलूम इ० नी दबलेला; दुस-याच्या मुर्टीत असणारा; ओशाळा; मिंधा; (ल.) परावलंबी. [दबणे]

दृब्ध—िकिनि. (पोट भरणे या शब्दाशीं जोड्न) आकंठ; फार भरल्यासारखें; दबदबीत अर्थ २ पहा. याचा विशेषणासारखा व नामासारखाहि उपयोग होतो. उदा० पोट दम्ब झालें किंवा पोटांत दम्ब झालें आहे. [ध्व.] ब्रह्मज्ञान. [सं.] दंभां-वि. टोंगी: दांभिक; पोकळ डौली.

द्(दं)भाशी-सी - पु. सारवान; उंट हांकणारा.

पंडित खरे न दभ्र-मती। '-मोविराट ४.५९. [सं.]

दाबांत ठेवणें. [सं.] दमक - वि. दाबणारा ;सहन करणारा ; सहनशील.

द्म-पु. १ श्वास. (ल.) प्राण; जीव. २ धाप; हवावी; मुसकारा; प्रमाणाधिक श्वासोच्छ्वास, कष्टार्ने श्वास टाकर्णे. ३ स्वत:-बद्दलची फाजील कल्पनाः अहंमन्यताः अहंकारः महत्त्वाकांक्षाः गर्वः बढाईखोरपणा. ४ क्षण: पळ. ५ जोम: हिम्मत: निश्चय: विश्वास. तेज; धीर. ६ शक्ति; सत्व; चांगलेपणा; सामध्ये, गुण (औषधांचा). ७ श्वास कोंड्रन धरण्याची शक्ति; अवसान. 'तुझा दम मोठा म्हणून तुं बुडुन राहतोस. ' ८ कायम ओल्सरपणा, दमटपणा (जमी-नीचा ). ९ एखाद्या वाद्यांतील हवा (वाजविण्यासाठीं कोंडलेली, भरलेली ). १० वाफ देंगें ( मंदामीवर ठेवलेल्या अन्नास ). ११ धूम; पखवाज, संबळ इ०कांचा खर्ज सुर. १२ हिम्मत; जोम; शक्ति, धीर; दृढनिश्चय, सहनशक्ति इ० उठावणी करण्याची, प्रोत्साहित करण्याची, पाठपुरावा करण्याची शक्ति (संपत्ति, अधि-कार, उद्योग यांची ): व्यापारधंद्यांतील भरभराट: किफायत: व्यापारांतील ऐपतगिरी: गब्बरपणा. १३ धान्याचा सकसपणा: केळी वंगैरे पदार्थीचा (पोटांत) पुष्कळ वेळपर्यंत भूक न लागतां राइ-ण्याचा गुण; जुन्या, वापरलेल्या वस्तृंची अधिक टिकण्याची शक्ति, पुष्कळ वेळ जळत राहण्याची दारुकामाची शक्ति; न तापतां पुष्कळ वेळ बार उडण्याची (तोफ, बंद्रक इ०) शक्ति. १४ झुरका ( गुडगुडी, चिलीम इ०चा ). ( कि॰ घें , पिणें, खेंचणें; ओढणें; लावर्णे ). १५ जोर: शक्ति. 'पावनाने पिकास दम आला.' १६ धमकी. [सं. दम् ; फा.] (वाप्र.) ॰ कांडणें-१ श्वास कोंडणें; श्वासाचा अवरोध होणें. २ हिंमत, उत्साह खचणें. • खाणें-१ थांबणें; श्वास घेणें; थोडा वेळ स्वस्थ बसणें. २ वाट पाहणें, धीर धरणें. •घेंगें-थांबंगे: विश्रांति घंणें. •छाट्यां-१ श्वासाचा निरोध करणें; श्वास कोंड्रन धरणें. २ धीर धरणें: सहनशीलपणा धारण करणें. ३ श्वासोच्छ्वास अनियंत्रित चालणें; गुदमरणें; घाबरे होणें. 'कफामुळें दम छाटत नाहीं.' •ट।कण-सोडणे-१ आशा, विश्वास, धैर्य सोडणें. २ श्वास घेणें; विश्वांति घेणें. ०देणें-१ धैर्य वेणें; प्रोत्साहित करणें; उत्तेजन वेणें. २ धमकी वेणें; धाकदपटशा दास्त्रविणें. ३ जोरानें खडसावणें: भोसडणें. ४ क्षणभर विसावा घेऊं देणे. ०धार जा-१ श्वासावरोध करणे; धीर धरणें. २ थांबणे; विसावा घेणें. ३ धेर्य धरणें. ४ कांहीं वेळ वाट पाहणें. •पाहणें-(एखाद्याच्या) अवसानाची, शक्तीची परीक्षा घेणें, करणें. वश होणें. ३ (ल.) पुष्कळ वेळांपीक काढल्यानें जमीन, शेत 💵

दंश-पु. १ ढोंग; स्तोम; देखावा; सोंग. २ पोकळ, तोंडाचे ०भरणे-धमकावणें; खडकावणें; तंबी देणें; भेडसावणें; दहशत घालणें, ताकीद देणें. •मारणें-१ झरका घेणें (गुडगुडी इ॰चा). २ आपल्या करामतीची पराकाष्टा करणें. 'पुन्हां एकदां दम मार दम्-िव. क्षत्रकः, तुच्छः, अल्प. 'भीष्म म्हणे गांधारे पांडव महणजे तो धोंडा सरकेल. ' ३ गृह दर्गेः दावर्गे (पैसा, अन्न इ०). ०लागर्जे-जीव खार्टीवर होणें: जलद, कष्टाने श्वास घेणें; **ढम-**पु. आत्मसंयमन; इंद्रियदमन; सहनशील्ता; मनोविकार धाप लागणें. **्सुटणें-**धैर्य, विश्वास नाहींसा होणें; धीर खचणें. दमादमान-सावकाशः, शांतपणेः, हळ् हळः, थांबून. दमावर धरण-घाईशिवाय किवा न थकतां एकसारखें काम करणें. एका दमाने-किवि. एका श्वासाने अथवा अव्याहत प्रयत्नानें; एका सपार्थात. दमास येण-थकणे. सामाशब्द- ०छ। ट-पु. श्वासोच्छ्वास निरोधाची शक्तिः पुष्कळ वेळ दम कोंड्वन टेवणारा •छाटगोळा-पु. कुलपी गोळा; बाँब. •**छाट**-माणुस. तोफ-स्री. गरनाळ. •छाट माणूस-मनुष्य-पु. पुष्कळ वेळ अवरोध करण्याची शक्ति असलेला मनुष्य. उमट, उमकट-कल-वि. १ ओलसर; आंबटओर्ले; कुंद; आई (जमीन इ०). २ हिरवी; रसभरीत (फांदी). ॰टर्णे-अकि. १ ओलसर असर्णे. २ ओलसर होणें. •वाटी-स्त्री. धाकदपटशा. •वार-वि. १ ओल-सर; दमट ( जमीन ). २ ओलट; हिरवें ( लांकूड ); जमीनींतील भर्टीत तयार केलेला व दमाने जळणारा (कोळसा); सकस; कस-दार ( धान्य ); नफा होणारें; फायवेशीर (काम, धंदा). ३ धाडसी: अंगांत तेज किंवा पाणी असणारा; नशीबवान; निश्चयी. ४ धीराचा; सहमशील; उत्साही; दीर्घोद्योगी. ५ पैसेवाला; भांडवलवाला; पैशाची ऊब असणारा (सावकार). ६ पुष्कळ वेळ वापहनहि दणगट, मजबूत राहणारी (वस्तु, वस्त्र). • विलासा-पु. उत्साहः धीर; समाधान. • विकारी, दमाची विकरी-स्री. उधारीचा धंदा; उधारीची विकी. ०सर-वि. दमट पहा. ०सर्व-वि. १ थंड. २ नामोहरमः, पराजितः, हतप्रभ. ' अमर्यादकांस शासने करून ...दमसर्द केलें.' -राज ८.१२५. ०सट-क्रिवि. पहांटेच्या वेळीं. दमकुल-न. (व.) मातीची शेगडी.

दमडी-की. पैशाच्या चौध्या हिश्याचे किंवा दहा, बारा कवडयांच्या किंमतीचें एक नाणें. [सं. द्रम्म ] दमडीकरितां सौवा मोडणारा-वि. थोडक्याकरितां सर्व कार्याचा नाश कर-णारा. ॰ प्रत-पु. अतिशय चिक्कु; कवडीचुंबक. [दमडी+प्रत= मुलगा ] • चा-वि. गरीब; हलका; क्षुद्र ( मनुष्य, वस्तु, काम ). •वर चमडी करण-काढण-मिळविण-थोडया भांडवलावर पुष्कळ नफा मिळविणें.

दमणी—की. (ना. खा.) एक लहान बैलगाडी; छकडा. [फा. दामन् ]

व्मणे --अकि. १ धक्णें; भागणें; कंटाळणें. २ अनुकूल होणें;

निकस होणे. ४ एखादी वस्त वापरल्यामुळे जीणे होणें; झिजणें. आंबटओलें असणें (वस्त्र, लांकुड ५ कंद. सदै. दमट होणे: इ०). ६ शरीरावरील केस किंवा शेतांतील गवत एकदा उपटल्यावर पुन्हां न उगवर्गे. [ दम ]

दमदम-दमां--- किवि. १ धमधम आवाज. २ सुगंबाचा घम-घमाट. उम्रदम्पा-अकि. १ ढोल इ० चा दमदम असा आवाज होणे. २ सुगंधी पदार्थाचा घमघमाट सुटणे. [ध्व ]

वमदमा-पु. १ मोठा नगारा, नौबत, तोफा इ० चढ-विण्याचा उंचवटाः मेढाः टप्पाः २ तोफखानाः [अर. दम्दमा ] दमदमार--- पु. १ नगाऱ्यांचा किंवा अनेक वाद्यांचा मोठा

आवाज २ उग्र किंवा मधुर वासाचा घमघमाट. [दमदम] दमदमीत-व. १ घमघमीत (वास). २ तृप्त करणारें; चमचमीत; भरपूर (अन्न, जंबण). ३ भरपूर; आकंठ भरछेटें (पोट). [दमदम]

रग जिरविणें; खोड मोडणें; संयमन. २ वश किंवा नियमन करणारी शक्ति, कारण. सामासांत-इंद्रिय-दुष्ट-रोग-काम-कोध-दमन. [सं.] • पौर्णिमा-स्त्री. चैत्री पौर्णिमा. या दिवसी कामदेव संवंधीं उत्सव करितात. दमनीय-वि. वश करण्याजोगें; ताञ्यांत वि. निर्देय; निष्ठर. येण्यासारखें; स्वाधीन करून घेण्यासारखें. दमित-वि. वठणीस आणलेला; वश केलेला; ताब्यांत आणलेला: जिंकलेला; नियमन केलेला. [सं.] दर्मा-वि. वठणीस आणणारा; वश करणारा; ताब्यांत आणणाराः नियमन करणारा. [सं.]

दमन---न. गाडीचा टपः दमान. [फा. दामन्] दमनक----न. दवणा (वनस्पति). [सं.]

दमविण-सिक. १ वश करणे; शमविणे; ताब्यांत ठेवणे; जिंको: दाबांत ठेवणे. 'इतर शास्त्रांच बोल बहुत। येकाच वचने दमवी वेदांत। ' २ थकविणें; भागविणें. [ दमणें प्रयो. ]

दमळ-ट-न. (गो.) अभ्राच्छादित आकाशः तुफानः

दमा-पु. १ श्रासरोग. (कि॰ दाटणें; भरणें; लागणें; दर।'-केका ६१. सि.] कोंडणें ). २ जोराचा श्वासोछ्वास; धाप ( पळण्यामुळे लागलेली).

मागचा (काठीजवळ येणारा) भाग. २ वाऱ्यासमोरची बाजू. दरिकनार राहून ... ' -ख ७.३५६७. ०कूच-किवि. प्रत्येक [सं. दाम=दोर; फा. दामन्]

दमामा-पु. १ मोटा नगारा; नौबत. [फा. दमामा] मेढा; (तोफेसाठीं रचलेला) टप्पा. [फा. दमामा ]

तुट असर्णे. [दं! दं!]

दयन पाह्यदे-किन. (व.) मोठ्या पहांटेस. [ सं. उद-यत् प्रभाते ।

दया---स्री. १ करणा; अनुकंपा; कळवळा. २ कृपा; मेहेर-बानी. ३ विशेषतः देवाने कंछेछी कृपा. अनुकंपा (समासांत) दया-कर-निधान-निधि-समुद्र-सागर-इ० =दयाळ (माणूस). [सं.] ३ह० दया उधार .खता रोकडी. व्दया, दयांदयां, भयाभया, दयाभया-किवि. दया ! दया ! असे ओरडत दारो-दार भीक मागत फिल्न. (कि॰ करणें; करीत फिरणें, जाणें). द्यांद्यां - स्त्री. कविलवाणी स्थिति. द्यांद्यां होण-अतिशय करुणास्पद स्थितीस यें . ॰ धर्म-पु. नैतिक व धार्मिक कृत्ये: आचारविचार. (कि॰ करणें; होणें ). ॰भूत-रूप-वि. दयाशील; दंगची मूर्ति; मूर्तिमान् दयाच असा (मनुष्य इ०). •मय-वि. दयेने पूर्ण, दयाशील, कृपाळ. •माया-स्री. सामान्यतः दयाः कृपा; माया; ममता. ( कि॰ येणें; असणें; करणें; ठेवणें; राखणें ). **्राम मुकंददासाचे नातू-पुअन.** (ल.) एखादा अतिशय श्रीमत मनुष्य ( व्यंगोक्तीनें ) अतिशय दरिद्री मनुष्य. • स्त्र-क्र-वि. कृपाञ्च. • वान-त्रंत, द्याळ-वि. कृपाञ्च, मायाळु. • शील-वि. दयाळ स्वभावाचा; दुसऱ्यावर नेहमीं दया करणारा. ogla-

द्यावती-- स्त्री. (संगीत) पांचव्या श्रुतीचें नांव. [सं.] द्यासा—पु (चांभारी घंदा) घोड्याच्या तंगाची वादी. द्यित-- पुनवरा. [सं.] - वि. आवडता; प्रियकर; जिवलग. दियता—स्त्री. बायको; आवडती स्त्री; पत्नी. [सं.]

दर-- ५. १ किमत; भाव; निरख. २ प्रमाणांत, किमतींत ठरलेली संख्या किना परिमाण. उदा० 'शंभर ब्राह्मणांस हजाराचे दरानें लक्ष रुपये चा. ' [फा. ] दर येणे-किंमत चढणें.

द्र--स्त्री. (क्षें) कांठ: किनारा (शेत, नदीचा). [सं. धरा; हिं.]

दर--- पु. भीति; भय. ' स्वभक्त सुरपादपा हरि नसेचि सत्या

दर--किवि. १ प्रत्येक; एकएक; हरएक. 'दर माणूस, दरगांव.' [फा.] दमेकरी-वि. श्रासरोग असलेला; श्रासरोगी. [दमा+करी] २ (गो.) पासून ह्या अर्थाचा प्रत्यय. 'थन्नदर' =तेव्हांपासून. द्मान-ण---न. १ (नाविक) शिडाची दोरी; शीड; शिडाचा [फा. दर्=आंत ] किनार-अ. बाजूस; एकीकंड. 'ते सर्व मजलेसः मजल मारीत मारीतः कूच-दरकूचः दरमजल. वर-मजल-क्रिवि. दरकूच पहा. द्रम(मा)हा-पु. प्रत्येक महिन्याचा दमामा-पु. १ बकमालः, कडाबीन २ गडगाः, धमधमाः पगार, वतनः प्रत्येक महिनाः -िक्रविः प्रत्येक महिन्याच्या महि-न्यासः प्रतिमासी. [ फा. दर्माह् ] दरमहा करणे-महिन्याचा दयदय असर्णे-कि. (व) राज्यामुळ कोणत्याहि गोष्टीची पगार अविणे. दरिकीय-स्त्री. (ल.) सैन्याचा दरेक हला. [ दर+रिकीब ] दरवक्त, दर्वक-िकिव. प्रत्येक वळेस; सदोदित:

नेहर्मी. मौजे केळगांव यास दर्वक मुजाहीमकाय सबब होत असतां ? ' -राज ११ ३६. दरस दे-सह-किवि. दरशंभरी; दर- इदगा; कबरीची, पीराची जागा: मशीद. [फा. दरगाह] शेंकडा. 'जहागीर दरसदे ४० प्रमाणे. ' -वाडसमा २.६६. [फा. दरसद ] दरहर-किवि. प्रत्येक; प्रत्येकांत. [फा.] • साल- दरगाहाशी रुजुवाती करून ... '-इ ९८. [फा. दरगाह ] किवि. प्रत्येक वर्षी.

द्र---पु. शंख. 'वाजत होता संतत दर, जाणों विष वची- ढक्ळ. [फा. दर्गुझरु] गृहीं वमला।' -मोसभा ३.३३. ' वाजविला दिव्य देवदत्त दर, मोविराट ४ २. [सं.]

दर-पु. १ (व. खा.) (खांब, खुंटा इ॰ पुरण्याकरितां जमीनींत विटा, दगडांच्या भेगा इ० भरून काढणें. [ दर=भेग+वंदी ] खणलेला ) खड्डा; भोंक; बीळ. २ दरी. ३ (सोनारी ) मण्याचें टरफल अभवतूळ करण्याची ग्रामधील वाटी. [सं.] म्ह० दराची पु. उत्तरपत्र. माती दरास पुरत नाहीं.

दर-पु. (गो.) बळी. [ ! ]

टरक-पु. १ विचार; बेत; मनीषा. 'उगीच नादीं लाऊन ठेवार्वे असा इतर सरदारांचा दरक. ' –ख ११७८. २ पद्धत; सरणी. ॑तीर; उभी चढण; डोंगराचा तुटलेला कडा. [ सं. दर+ड प्रत्यय ] [ अर. दर्क ]

द्रक-पु. वंशपरंपरागत सरकारी मोठ्या अधिकाराची जागा; दरद्+वत् ] श्रेष्ठ अधिकार, हुद्दा. हे आठ प्रकारचे आहेत:-दिवाण, मुजुमदार, फडणीस, सबनीस, कारखाननीस, चिटनीस, जामदार, पोतनीस. [अर.] •दार-दरकी असामी-वि. दरक धारण करणारा गवत व जागा ?] अधिकारी. यांचे प्रकार:-फडणीस, मुजुमदार, दिवाणजी, बक्षी, सबनीस, वांकनीस, कारखाननवीस, इशमनीस, पोतनीस, गोठ- (कि॰ देंणें). [दरडावणें ] गहते, मुनशी, पागनीस, बारनीस, गडनीस, सभासद, दफ्तरदार, रक्तवान, मोईनदार, पोतदार इ०. • पट्टी-स्त्री. दरकदारांवरील घालणें. [ दे. ] सरकारी कर; मुख्यत्वें देशमुख, दशपांडे यांच्या जमीनीवरील दहा वर्षोनीं एका वर्षाच्या जमाबंदीइतका द्यावयाचा कर. दः क्टें-न. खिळलेला). २ (ल.) काळजी; कळकळ; आस्था: खन्त; कींव; ( निंदाव्यंजक ) दरक अथवा सरदारी. -दंवनाथ. [ अर. दरक ]

आवश्यकता; काळजी; प्रयोजन; संबंध. ' सिद्दी मर्द माणूस याची लेख इ० मधील ). ५ (कृ.) फोडांतील पू. [ फा. दर्दू ] हरह-दरकार आहे. ' -वाडसमा २.४. [फा.]

द्रकाल-न. (कु.) कफाचा बेडका.

दरक्ट-टा-पु. दरी; दड्डन बसण्याची जागा. 'की विवेक सींहाचा दरकुटा। ' -ऋ ५९ [ दर ]

दरकेंबचे --अफि. (गो.) भिण; दरारा बाळगणें. [सं.] दर=भीति]

मागणी अर्ज; मागणी; साक्षीदार किंवा दस्तऐवज दाखल करण्या- फुगणें; फुलणें; घाम येणें; ऊब येणें; पुरुळ उठणें; जबरदस्त झोंप करितां करावयाचा अर्ज. २ फिर्याद. [फा. दरख्वास्त]

द्रावी—की. १ करार; वोली; ठराविक दरानें मक्ता घेणे. २ उभ्या पिकाचा मक्ता; इजारा. [दर=र्किमत+स्रोती]

द्रगा, दुर्गा—पु. मुसलमानांची नमाज पढण्याची जागा;

द्रगाह-पु. दरबार; राजसभामंडप. ' त्यांणीं आदिलकाही

दरगुजर-गुदल-की. दर्रुक्ष: क्षमा; कानाडोळा; चाल-

दरज, दरजगिरी दरजा-जी-दर्ज इ० पहा.

दरजवंदी---स्री. (ना.) चुन्याने किंवा चिखलाने भितीच्या

दरजवाब-जाब--पु. उत्तर. [फा. दर्जजवाव ] ०नामा-

दरउरोती---स्री. दर ठरविणें: (यावरून) जमाबंदीची तपासणी. [ हिं. दर+ठराना ]

द्रड-डी--सी. नदीकांठचा उंचवटा; उंच किनारा, कांट. •वर-वि. खांचखळगे, उंचवटे, दरडी इ० असलेली (जमीन). [सं.

द्रड-डी--नस्ती. १ (कों. कु.) दाट वाढणारें गवत. 'दरडी माथेनें घांसे।' -पंच १.९. २ ऐचण: ऐतण. [दरड-तेथील

व्रडाई—सी. खडसावणी; धमकी; दाट; धाक: दहशत.

वरडाविण-सिक. खडसावण: धमकावण: रागावण: धाक

द्रद, द्दं - श्रीप. १ दु:ख; विकार, रोग (विशेषत: हार्डी जिन्हाळाः भीड. ३ (ल.) मुद्दाः खोंचः मर्मः 'तुजमधे बहत **दरकार, दर्कार**—स्त्री. अडचण, जरूरी; गरज; पर्वा; भरल्या इष्की दर्दा। ' -प्रला २३०. ४ सौंदर्य; तत्त्व (भाषण, **यंत**-वि. काळजी बाळगणारा; लक्ष देणारा; सावध: आस्था बाळगणारा. [फा. दर्दमन्द ] म्ह ० गरजवंत तो दरदवंत.

> दरद-पु. हिंगूळ. [ सं. ] दरदिगरी---स्री. दर्जगिरी पहा.

द्रद्र-रां, द्रद्र-न-किवि सपाद्रन; भरपूर; फसफसून ( जमीन किंवा पीठ ह्यांत पाणी घातलें असतां किंवा ताक घुसळत दरखास्त-स, दरखाष -- स्त्री. १ (कायदा) विनंतीअर्ज; असतां किंवा अंगास घाम फुटला असतां होणारी स्थिति). (कि॰ येणें )

> व्रव्रों - अकि. १ फेंसाळणें; वर येणें; फुगणें (घुसळतांना ताक इ०). २ भीतीने घाम फुटणें. [दरदर]

काराची छाप: भयभीतपणा: भीतीचें कारण. 'त्या वांटनें दरदरा जुना, फाटका जोडा ( कोणी चोह्नन नेला तरी चालेल असा ). नाहीं, खुशाल जा. '[सं. दर=भीति]

दरदरीत-वि. पातळ. 'दरदरीत पाण्या-। माजी रांधि- केलें. '-पक्षोघे. -क्रिवि. दारोदार. [फा. दर्-बि-दर्] येल्या कण्या।' -तुगा ६८२. [ दरदरणे ]

द्रदाम-पु. विकत ध्यावयाच्या वस्तूची किंमत व तिच्या भार्डेभाऊ. [दर=भोंक किंवा किंमत+भाऊ] संबंधाच्या इतर गोष्टी यांस व्यापक शब्द; भावबीव; किंमत वगैरे. िफा. दर=किंमत**∔दाम=पैसा** ो

दरवी-वर्दी-वि. १ दरदवंत पहा. २ दुस-याच्या गुप्त गोष्टी, एक जात. विंगे जाणणारा; ममें, मख्खी जाणणारा; (गाणे इ० मधील) रसज्ञ; सौंदर्थ, तत्त्व जाणणारा: त्याची आवड असणारा: मर्मज्ञ; तज्ज्ञ. 'आम्ही तर दर्दी इश्काचे भुकेलेले प्राणी। '-प्रला १६४. [फा. दर्द ]

दरपटाण-स्त्री. (राजा. कु.) उप्र, घाण वास. [दर्प+घाण] **टर्फ हुंगें**—अकि. आदळआपट करगें; चरफडगें; जळफळगें. [ ध्व. ]

दरवंदी--- ली. पिकाची आणेवारी; गांवाच्या वसुलाचे पन्नक. [दर+बंदी]

दरबार-पु. १ राजाची कचेरी; राजसभा; राजकीय कार-भारी मंडळी राजास भेटण्याची जागा. २ (ल.) लोकांची सभा. ३ सरकारने कचेरी अथवा सभा भरविणे व भेटी इ० घेणे. (कि० करणें ). ४ (बडोर्दे ) संस्थानी सरकार. दरबारमार्फत जरूर ते अधिकार देण्यांत येतात. ' -स्वारीनियम १५. [फा. दर्बार् ] •खर्च-प. १ दरबारचे, सरकारचे अधिकाऱ्यांना दिलेला पैसा (लांच); कारकुनी; अंतस्थ. २ दरबाराकरितां लागणारा पैसा. •चा कुत्रा-दरबारी कुत्रे-पुन. (व्यंग्यार्थी ) वक्षीस वगैरे . इंकन काम करून घेण्यासारखे दरबारांतील चोबदार, वकील इ०्जात व तीपैकी एक व्यक्ति. हे वाघ, अस्वलें, माकडें इ० चा अधिकारी. • तोंड-न. दरबारमधील (लांचखाऊ) अधिकारी. तमाशा लोकांस दाखिवतात व घरोघर पसा उकळतात. 'दरवे• ( कि॰ भरणे; दाबणे; चेपणे; धरणे; संभाळणे ). ॰ महञ्चर-वि. **१ दरबाराज्ञीं परिचितः, दरबारी लोकांज्ञीं घसट असणारा. २ जाहीर** [ फा. दवेंज्ञ ] **दवर्देश-**स्त्री. दरवेशाचा धंदा; फकीरी. (वाईट कामाविषयीं); सर्वत्र जाहीर (गोष्ट, काम). [फा. दर्बार्+ अर. मशहूर ] दरवारी-वि. १ दरवारासंबंधींचा; विशेष शिष्टाचारास अनुसहन असा (व्यवहार,बोली,मनुष्य ६०). २ (ल.) पोकळ;खोटा; क्तीनें ) दाखविणें. [सं. दर्शन ] बरकरणी. ३ वैभवसंपन्न; राजसभेचा घटक. [फा.] ॰कानडा-पु. (संगीत) एक राग. ह्यांत षड्ज, तीत्र ऋषभ, कोमल गांधार, आहेत. •गडी-पु. दरबारांत, समेंत हुवारीनें व तडफेनें काम कर- येणें; अब जाणें; दारिदांत टाकणें: गुरफटणें.

दरदरा — पु धाक; भीति; दरारा; जोराची खडसणी; अधि- णारा नोकर; तरतरीत, हजरजबाबी सेवक. • जोडा-पु. ( ल. )

दर-वि-दर-वि. भणंग. 'आपले वडिलांस दर-बि-दर

दरभाऊ-- पु. एका स्त्रीच्या दोन नव-यांस म्हणतातः;

दरवर्ज-पु. (गो.) दरवाज्याचा उंबरठा. [ दारवठा ] द्रवड मुशी—स्री. मुश नांवाची समुद्रांतील माशाची

दरवडा, दरवडेकरी, रवडेखोर-दरोडा इ॰ पहा. द्रश्वंद्--पु. (गो.) दरवाजा; लाकडी चौकट.

द्रवळ-पु. उप्र वास (अत्तर; कांदा, जळणारें कातडें, केंस इ० कांचा ). दरघळण-अकि. उप्रतेने व दूरवर पसरणे (वास, विशेषतः सुगंध).

**ढरवाजा**— ५. १ घर इ०कांत जाण्यायेण्याकरितां भितींत ठेवलेला मार्गः; दारः; तें लावण्याच्या लांकडी फळ्या, कवाड. २ दारवठा. ३ ( ल. ) अंतः प्रवेशाचे साधन. ४ शरीराचीं उत्सर्ग-द्वारें; नवद्वारें पहा. दार; भोंक; छिद्र. ५ तोरण. [फा. दर्वाझा] •कोडणे-दावणे-धरणे-उगम, उद्गम कोडणे; रावता बंद करणें. • भोकळा टाकून राज्य करणें- (चोर इ॰कंग्रासुन) सुरक्षिततेच्या अथवा निर्भयपणाच्या बुद्धीने राहुणे, वागणे. हर-वाजकरी, हरवान-हर्वानकरी-पु. देवडीवाला; द्वारपाल; पहारेकरी; द्वाररक्षक. [फा. दर्बान् ]

**दर्वारी, दरवारी पञ्चक**—स्रीन, १ खेडचांतील जमीनीच्या जमाबंदीचें पत्रक २ दराचें किंबा भावांचे, किंमतीचे पत्रक.

द्रवेदा-र्दा-पु. १ मुसलमानांतील भिका-यांची फिरती शियानें सांगता साचार। लोकांसी सलाम करी वानर। ' २ फकीर.

दरसवाद-किवि.(गांवच्या किंवा शेतांच्या)शिवारांत. [फा.] दरसाविण--- सिक. (काव्य) सुचविण; दरीविण; (व्याजी-

दरहिकायत-- किवि. समक्ष. [फा.]

दरा-पुस्ती १ खोरें; दरी; टेकड्यांमधील सखल भाग: कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. कुहर; घोल. २ (ल.) पोट. [सं]म्ह० ज्या गांवीं भरे दरा तोच अवरोहांत धैवत वर्ज्य. जाती संपूर्ण-षाडव. वादी ऋषभ, संवादी गांव बरा. •स्वोरा-पु. दरेंखोरें; खांचर; खळगा; ओघळ; भग पंचम. गायनसमय मध्यरात्र. शास्त्रकारांच्या मर्ते हा शुद्ध कानडा दाड. [दरा+खोरा] दरींखोरीं, दःयाखोऱ्यांत पडणें-उत होय. याचे कौशी, अडाणा, जयमिनी, हुसेनी असे अनेक भेद*्*र**णें–जाणें–घाट्रणें–पाडुणें–(** ल.) दरिद्री होणें; नुकसानींत

दर।--पु. (कुंभारी धंदा कों.) खड्डा; खळगा; चाकावरून मडकें काढलें म्हणजे तें ज्या खळायांत ठेवून थोपटतात तो शब्द ). ऋतुंत: काळांत: आणीबाणीच्या वेळीं. [फा. दरीन् खळगा. -बदलापूर ६६. [सं. दर=छिद्र]

द्राजु -- स्त्री. (कु.) लांकुड साफ करण्याचे यंत्र.

दराज-वि. दीर्घायः; कायमः; धिप्पाडः; दीर्घः; जास्तः ह्यामध्येः; यांतः [फा. दरीन् ] 'दराज काय लिहिंगे! मुस्ताक जाणिजे हे किताबती.' -रा ११.२९. [फा. दराझ ]

दराठा - पु. जोराचे व धमकावणीचे भाषणः धमकावणी धाक; दरारा. ( कि॰ लावण; मांडणं ). [ दरारा ]

दराडणं - अफ्रि. खडसावून अगावर जाणें; दरडाविणें; सांत. [फा. दरीन् विला] आरडाओरड करणें; धाकभपटशा दाखविणे. [ दरडाविणे ]

दराब-पु. नाणे पाडणारा. भाइसंष्ट्र ८५. [अर. झरीब ] हरार्ण -अक्रि. दरदर्णे पहा.

-मोभीष्म ४.५०. [सं. दर; हिं.]

दरारां, दरारून-किवि. दरदरां, दरदरून पहा.

न्युनता, वाण, कमतरता. (अत्र, वस्र इ० जरूरीच्या पदार्थीची). -वि. गरीब; गरजु; कैगाल. 'आशा ज्यास दरिद्र तोचि समजे भेट. 'तुला कैसें देईल दरुषण । '-चिंतामणि कवि. ध्रवाख्यान नैराइय पै बाणतां।' (वामन स्फुटश्लोक ७४, नवनीत पृ. १४२. १२, ( नवनीत पृ. ४१२ ). 'ज्याचे घ्यावया **दस्सन। महा** ॰**दशा–दिरद्वाबस्था**−स्री. गरीबीची, हलाखीची प्रयत्ने करुनिया ।' [ सं. दर्शन ] स्थिति. • दामोदर-पु. अत्यंत गरीव माणुसः ज्याच्या घरी अठरा विश्वे दारिद्रथ आहे असा संवत्सरे-अत्यंत भिकारी अथवा त्याची स्थिति यांस लावा-िलोट. 'दरेमार तळवेमार होत।' --दा ३.७.६३. [दरा+मार] वयाचा शब्द. दरिद्वित-वि. गरीबी आलेला; दैन्यावस्था प्राप्त झालेला. विरिद्धां-वि. १गरीव; कंगाल, निष्कांचन. २ नीच: करितां दरोग-वातील दिसोन आलिया उपेरी दूर केला. -रा कहु; कंजूष; चिक्कू. ३ ( ल. ) अपूरा; न्यून; सडसडीत; रोडका; २०.४७. [फा. दुरोधू ] भिकारी इ०. ० नारा थण-पु. दरिद्रांचा कनवाळः ( ल. ) महात्मा गांधी. दिखी हाइ-न. गरीब हाड; गरीब आईबाप किंवा कूळ कारी, देखरेख करणारा, पाहणी करणारा; खात्याचा मुख्य: यांत जन्मलेला माणुस: इलक्या पैदाशीचें गुरूं.

फ्त, दरियाफ्ती--दर्या पहा.

भेग; चीर. [सं.]

दरी-की. (व.) संत्रंजी. 'दरी साहेबांच्या घरची आहे. '

द्री-की. (आगरी) भातशेतीच्या बांधानंजीक जो केर कचरा (बेणून) निघतो तो.

दरीं अयाम-किवि. (जुन्या कागदपत्रांत आढळणारा अयाम ।

दरीं, दरीन--किवि. ( जुन्या कागदपत्रींच येणारा शब्द ).

दरीन-किवि. यांत. [फा. दरीन्]

दरींबाब-- किवि. या बाबतींत. [फा. दरीन-बाब] दरीवखत-किवि. या वेळीं. [फा. दरीन यख्त्]

दरींचिला--- किनि. या वेळीं; सांप्रतः मध्यंतरीं; या दिव-

वरींसूरत्— किवि. या गोष्टींतः या स्थितींत. [फा. दरीन

दरुणी(नी), दरुणी महाल-पु. १ अंतःपुर; जनाना: दरारा—पु. १ जोराचे खडसावर्णे, धमकी. २ धाक, दब- जनानखाना. २-न. (विशेष अर्थ) सातारकर महाराजांच्या दबा; भीति; अधिकार इ०ची छाप (कि० दाखविणें; बसविणें; खास नेमणुकीस वहें, अलंकार, जमीनी, मोकासे किंवा रोख पैसा बसणें ). ' कौरव भट भीतिकथन होय सुरांतिह महा दरारा हो।' दिलेला खर्ची लिहिण्याचें मराठी दप्तरांतील सदर. [ फा. दह्ननी= आंतील ] दश्णीमहालकरी-पु. अंतःपुरांतील अधिकारी (यास दिवाणजीहि म्हणत ).

दरुवंकी-पु. अंतर्द्वारपाल. [फा.]

वरु(रू)शन-षण-पु. (काव्य.) पाहणै; दर्शन; अवलोकन;

वरेटी--सी. इमारती वगैरच्या दगडांवरील जकात.

मनुष्य; दरिद्यांचा राजा. •नाम दरेमार--पु. पर्वताच्या दरींत लोदून देऊन मारणें; कहे-दरोग-वि. खोटा; मिथ्या; बनावट. 'त्यावर इन्साफ

द(दा)रोगा, दरोगेकरी-पु. १ कचेरीतील मुख्य अधि-पैरवी करणारा अधिकारी; मुकदम. 'महमद-पन्हा दारोगा हर्का-दरिया, दरियागर्क, दरियाव, दरियावदीं, दरिया- न्याचा यास हुकूम जाला. '-रा ७.१००. २ सान्याचा पैसा दण्यापूर्वी ( चुकता होण्यापूर्वी ) शेतांतील उत्पन्न काढन नेण्यास हरी---स्नी. लहान दरा; दोन टेकड्यांमधील खोल भगदाड: प्रतिबंध करण्याकरितां नेमलेला अधिकारी: पोलिसांचा मुख्य अधिकारी; कोतवाल. ३ देखरेख; व्यवस्था; पाहणी: ताबा: हुकमत. [ फा. दारूघा ] दूरोगेगिरी-सी. दरोग्याचा अधिकार.

> दरोडा--- ५. १ दरोडेखोरांचा हला; घरधन्यास न जुमा-नतां बलात्काराने घर लुटण्याची किया. चोरांचा समदाय टोळी.

(कायदा) पांच किंवा अधिक इसमांनी कोणा मनुष्यास जीव घेण्याची वगैर भीति घालुन त्याच्या ताच्यांतून जंगम माल नेणें गवत. 'होईल तृणांत तृणसम यज्ञविहित तज्ज्ञमहित दर्भ कसा।' (पिनल कोड). (कि॰ मारणें; घालणें). [हिं.] द्रोड(डे) -मोमीष्म १२.५०.२ (ल.) जळालेलें, शुष्क झालेलें पीक. 'शेत करी, दरोड(डे)खोर-पु. चोरांच्या टोलीतील एक मनुष्य.

संपूर्ण; कुल; इत्यंभूत; बिलकुल; झाइन सर्वे. [फा.]

दरोळ, वरोळणे—दरवळ, दरवळणे पहा.

वर्खास्त, दर्गा-दरक इ० पहा.

वाटेस दर्गाह न जाणें. ' -रा ११.३६. [फा. दर्गाह ]

दर्ज, रज्ज-पु. (सुतारी) लांकुड साफ करण्याचा मोठा रंधा. [ दर=भेग ? ]

द्रजी, द्रज-स्ती. १ (दगडांच्या, विटांच्या दोन थरां-मधील इ०) भेग; चीर, फट; सांधा; शिवण (कि० करणें). २ ( ल. ) फूट; वितुष्ट. 'तुम्हांकडील उणे पडावें असे बहुतांचें। मतें आहे. याजकरितां कोणाचे बोलण्यास दरज न चालेसें करावें.' -ख ५.२४४ » [फा. दर्ज़] दर्ज करणे-चुन्याने भिंतींतील भेगा भहन काढ्ये. दर्जिगरी-स्त्री. १ भित इ० तील भेगा चुन्याने भरणें; टिपगिरी.( कि॰ करणें ). २ (ल.) पत्रांत दोहों ओळींच्या मधील जार्रेत चुकुन राहिलेला मजकूर जो लिहितात तो.

दर्ज-पु. १ समावेशक. २ लिहिण्याची जागा. -वि. १ लिहिलेलें. २ दाखल. [अर.] •करणें-लिहिणें.

दर्जा-पु. १ पदवी: पद: अधिकार: पायरी: योग्यता: सर-कारी अधिकार, जागा. २ मुद्दा; गोष्ट. 'हं सर्व दर्जे नबाबयांचे ध्यानांत आहेत. ' -रा १९.९१. [अर. दरजा]

वर्जी, वरजी—पु. शिपी. [फा. दर्झी ]

वर्द, दर्दी, दर्बार, द्बीरी, दर्बार महश्चर-दरद, दर-बार, इ० पहा.

**१५९.** [ सं. ]

साहसः निधडा उत्साह. ३ उप्र वास. ४ धाकः दराराः, छापः द्राला बळी देणें. दर्थास्त्रीवरे-न. खोबऱ्यांतील एक जातः झेरी-परि शिरहीनु दर्पेनि कायी। '-गीता १. २०५. [सं.]

दर्पटाण-स्त्री. (गो.) घाण; उप्रगंध. दरपटाण पहा.

प्रमाण। पाहतां दर्पण साक्ष काई। ' -तुगा १२१६. [सं.]

१.१८७. [फा.]

दर्भ-पु. १ यज्ञ, होमहवन यांत वापरण्याचे एक प्रकारचे पवित्र करपून दर्भ झालें. ' [ सं. दर्भ; हिं. डाभ-ब; गु. डाभ-भो; सिं. दरोबस्त-वि. एकुणएक; सर्व; अपवादाशिवाय सर्व; तमाम; इसु; पं. दब्ध ] (वाप्र.) • घेऊन उभा असर्ण-दुसऱ्यास कांहीं इजा करण्याच्या संधीची वाट पाहणे. सामाशब्द- • शिखा-स्री. १ (दर्भाची काडी पेटवून इच्छित विषयाच्या पाठीस लागण्याचा दर्क, दर्कदार, दर्कपट्टी, दर्कार, दर्की असामी, एक मंत्र आहे त्यावरून) पिच्छा; तगादा; ध्यास. (कि॰ पाठी-मार्गे, पाठीशीं लावणें; बसणें ). २ ( ल. ) न संपणारा पाठलागः; दर्गाह-किवि. केव्हांहि; हर्गीज. 'तुम्ही मौजे मजकुरचे न चुकवितां येण्याजोगा त्रास, रोग, प्लेग. इ० [सं.] दर्भासन-न. दर्भावें केलेलें आसन. द्रभ्या-पु. १ अन्त्यविधि चालविणारा ब्राह्मण; कार्टा. २ ( ल. ) दुदैंवी; दरिद्री अपशकुनी माणूस.

दर्भक-पु घोडचाच्या पायास होणारा एक रोग. -अश्वप

दमीदिवी-- स्त्री. चंद्रज्योत. - हंको.

दम्यान, दर्मियान-वि. दलाल; मध्यस्थ; जबाबदार; जामीन. ' दरम्यान मसुर घंउन करा भरपाई, सोडा आम्हांला नानाला धाडिलें पत्र घ्यावी खंडणी होऊं दे सहा। '-ऐपो २३६. - क्रिवि. १ मध्येंच; मध्यंतरीं; ज्याचा रुकार घेणें जरूर त्याचा सहा न घेतां स्वतःच एखार्दे काम करणें. 'मला विचा-रिल्यावांचन दर्म्यान पागोटें कां नेलेंस.' २ (कों.) चिकदन: लागुन: जवळ. 'भलतया कमी जाण। आपण राहतो दर्म्यान। बद्धतेसी कारण। तेंचि होय।' -सिसं ६२. [फा. दर्मियान] •येणें-मध्यस्यी करणें •की-गिरी-स्री. जामीनकी: मध्यस्थी. 'दर्म्यानकी बाळाजी शेट वगैरे मंडळी करीत आहेत.'-ख १०.५२९६. 'ते आमचे सेवक...त्यांची दर्म्यान्गिरी तुम्हांकडे नाहीं. ' -चित्रगुप्त ६९. ० द्वार-पु. मध्यस्थ. ' दर्म्यान्दाराकडील लबाडी असेल, विचारानें घ्यावें. '-ख १०.५६१.

दर्या, दर्याच, दरिया-3. १ समुद्र, मोठी नदी; सरोवर; पाण्याचा मोठा साठा, विस्तार. कचभुजचे गुराबेची लढाई साल-वृद्र-- पु बेड्क. ' जर्ळी दर्दुरा नावडे पद्मगंधू।' -मुरायुद्ध मजकुरी दर्यात होऊन '-वाडसमा १.११.२ (कू.) मोठी खाडी. [फा. दर्या ] दर्याई-वि. समुद्रावरील; आरमारी. 'दर्याई व दर्प--पु. १ गर्व. २ धीटपणा; धाडसीपणा; बेगुमानपणा; खुशकी फौजा. ' [फा. ] दर्याक मारप-सिक. (गो ) सम-आदरयुक्त भीति; दाब. ५ प्रतिबिंब. 'दर्पणी पुरुषु दर्पु लाही। गोठला. -मुंव्या १४९. ०गर्क-वि. समुद्राने बुडविकेली (गांव. जमीन). द्यांत-द्यामें खसखस-पु. अतिशय मोठ्या वस्तूंशीं अगदीं क्षुत्रक वस्तूची तुलना. दृशींद्र-नि. (गो.) हर्पण--न. आरसा, अयना. 'प्रत्यक्षासी काय दावें गा नांचा; छटारू. •महाछ-पु. नदी, सरोवर इ॰कांच्या कांठीं बांध-लेला वाडा. ०वर्दी-पु. खलाशी; नाविक; खारवा; नावाडी. [फा. वर्षेश-किवि. पुढें. 'मुलाजम्तीचा मज्कूर देपेंश केला.'-रा दर्या-नवर्द+ई ] विस-वि. समुद्रकांठचा. ' दर्याविस तालके मजकूरचे... ' -समारो २.२.

चवकशी; निर्णय; शोध; निकाल, समजावणी; खात्री. 'दक्षिणेतील वाजू. ३ (ल.) दिखाऊ बाजू. •काम-न. दिखाऊ, सुरेख, डाम-एजंट याजकडे सर्व सरंजामां वी दर्याप्ती होऊन वर्गवारी करण्यास डौलाचें किंवा अळकफळक कामः समोर दिसणारें काम. •दर-आरंभ झाला. '-इनाम ४२. [फा. दर्यापत्]

विणें: धावडणें. [ म. दवडणें-दवरणें: हि. दवडाना ]

पहा.

दर्वी---स्री. पळी: चाट्स. [सं.]

दर्वेव चे सिक्त. (गो.) भय बाळगणें; क्षिति वाळगणें. [यं. दर=भीति ]

दर्श-पु. १ अमावास्या. २ या दिवशीं करावयाचे श्राद. [सं.] • पर्णमास-पु. तेत्राक्षि ( अभिहोत्र ) धारण करणाऱ्या अभिहोत्र्योनं पौर्णिमा व अमावास्या याच्या नंतरच्या प्रतिपदस गुण-छिद्र-दूर-दोप-परिणाम-सूक्ष्म-तत्त्व-दर्शी. [ सं. ] करावयाचा याग.

द्शेक—वि. १ दाखविणारा; सागणारा. २ (वीजगणित)घात- ( विशेषतः अर्धा ). ४ सैन्यः रुष्कर. [ सं. ] प्रकाशक. ३ पाहणारा; प्रेक्षक; परीक्षक. ४ शास्त्र, कला ६० चा बाता; तज्ज्ञ; मर्भज्ञ. [सं.] •सर्चनाम-न. नामाच्या मार्गे येणारा नामाचा निद्शिक शब्द: हा: तो. जभें:- 'हा घोडा जनावर); टिकाऊ; मजबूत; भक्रम; अवाढव्य (इमारत, खांब, चांगला आहे. ' 'तो मनुष्य चालतो आहे. '

दर्शन--- १ अवछोकन, पाहणे. २ स्वप्न; दृष्टांत. ३ धर्म-संबंधीं अथवा तर ज्ञान संबंधीं सहा पंथ. सांख्य, योग, न्याय, चिखलाची जमीन. २ पाणधळपणा. —किवि. ( ना. ) लटलट हालतः वैशेषिक, पूर्वमीमासा, उत्तरमीमांसा. या शिवाय बौद्ध, जैन इ० मतें. 'न कळसी दर्शना थांडो कितां।'-ज्या ९२५. ४ (देव, वेऊळ इ०ची ) भेट; पहाणे; अवलोकन. ५( ल. ) दृष्टि. ' ना ना मावळतंनि तपने। नेइजती लोकांची दशैने।'-ज्ञा १५.३६६. [मं.] -( दृष्टि )-स्त्री. ( नृत्य ) विशिष्ट वस्तुकडे विशिष्ट तन्हेने पाहणे. याचे पढील आठ प्रकार आहत.- साचीकृत, अनुवृत्त, आलोकित, विलोकित, उहांकित, अवलोकित, प्रलोकित इ०. ०कान-पु. (ज्योतिष) दोन दर्शनरेषा मिळून झालेला कोन. पट्टिट-स्त्री. दार, खिडकी इ० च्या वर नकशी केलेली लांकडाची पट्टी. ०प्रतिभ्-पु. जामीन; हमीदार. •रेषा-स्त्री (ज्योतिष) एखाद्या पदार्था-कडे पाहत असतां डोळचांपासुन पदार्थापर्यंत काढलेली जी रेषा ती. ॰संतुष्ट-संतोष-वि.केवळ दर्शनाने तृप्त झालेला. ॰सतोष-षी-वि. १ देखणा; डौली; चांगला दिसणारा. २ (ल.)कपाळकरंटा; दिल्बादिल् ] देखणा पण कुचकामाचा; पोकळ दिखाऊ. ३ दर्शनानें तृप्त. समोर दिसणारी (वस्तु), 'दर्शनी भिंत, बाजू.' अंग-न. १ [सं]

द्योपत-प्त, द्योपती-प्ती-सी. आकलनः समजणुकः वस्तुची चांगली, सुरख बाजू. २ दिसणारी, पुढील, समोरील वाजा-पु. पुढचा दरवाजा; महाद्वार. ॰देखावा-न. ( वास्तु.) दर्शवर्णे—सिक. (व.) बेलगाडी जोराने पळिवर्णे; दवडा- पुढील बाजू, समोरील दृश्य भाग. फ्रंट इलेन्हेशन या इंप्रजी शब्दास प्रतिशब्द. **्पट्टी**-स्त्री. दर्शनपट्टी पहा. **ंभित**-स्त्री. दर्वाजकरी, दर्वाजा, दर्वेशी, दर्वान-दरवाजकरी इ० पुढची भिंत. ० हुंडी-स्त्री. पहाण्यावरोवर पटविण्याची हुंडी. दर्शनीय-वि. पाहण्यासारखें; सुरख; सुंदर; प्रक्षणीय: मनोहर. दर्शविण, दर्शविणं-उम्ब. १ दाखविण, भासविण, जाणविणं (अस्पष्टपणें, असंदिग्धपणें ). २ सुचिवणें, खुणाविणें; अंदाज करणें; अटकळ बांधणें; निर्देश करणें; समजाविणें; वरवर दाखविणें (अन्योक्तीनें, संकतानें). ।सं. दर्शनो **दर्शित**-वि. पाहिलेंह; दाख-विलेंके. [सं. ] दर्शी-वि. पहाणारा; द्रष्टा; दाखविणारा. (समासांत)

दलर्ण -अिक. द्वेप कर्णे. -मनको [द]

दलदपर-वि. मजबूत; बळकट; घिष्पाड; सशक्त (माणूस, कापड); जंगी; राक्षसी; जाड (पोळी, वस्तु). [धिप्पाड]

दल्दल-ली-सी. १ पाणथळ जमीन, रुपण; रेवण; चिविड; थरथर कांपत. [ हिं. ] ॰ णें-अफि. धरथर, लटलट हलणें; कांपलें पातळ सरम, पाक, हवग, तक्तपोशी केठेठी जपीन, सिजविठेठे पीठ, थलथलीत मास ६०). द्लद्लाट-५ १ पावलानी तुड-विण्याचा आवाज (जनावर, माणूस इ॰कांच्या). २ अतिशय दल-दलीतपणा. द्लद्लात-वि. १ दलदलीने युक्त (जमीन). २ ( ल. ) शिथिल; लटलट हलणारें ( शरीर ): थलथलीत ( मांस ): फोपशा. दलन-न. १ दळगें. २ फोइन तुकड़ करणें; पीठ करणें: चुराडा करणें. [सं.]

दलवादल--न. सैन्य अथवा ढग यांचा जमाव; प्रचंड मना-समूह. ( कि॰ पडणें; जमणें; निघणें; भरून येणें ). दलबादल डेरा-पु मोठा व शंगारलेला डेरा (लष्करी अधिकाऱ्याचा). -वि. मोठा; भव्य; जंगी; प्रचंड; अनेक वस्तुंनी भरहेला. उदा० ' दलबादल–डेरा–कारभार–कारखाना. िहि. दल∔बादल: फा.

दलभं ज(ग)न----न. १ घोडयांचे अशुभ चिन्ह; यांत तोंडावर दर्शनी-वि. १ पाहण्यासंबंधी. २ देखणा; मुंदर; आल्हादजनक (किंवा पुरुषावर) पांढरा पश असून त्यांत काळा किंवा तांबडा मुद्रेचा; दर्शनसंतोष. ३ दिखाऊ; देखाव्यासाठीं केलेला. जर्से:- भोंवरा असतो. या अशुभ चिन्हामुळे धन्याची संपत्ति नष्ट होते दर्शनी-घडी-खिडकी-दार-लुगर्डे इ० ४ समोरील; पुढील, अगर्दी अशी समजूत आहे. २ (ल.) दुदेंवी; फुटक्या नशीबाचा (माणूप् बळ. २ पायदळ ( अश्व-गज-भार या प्रमाणें ). [ सं. ]

दलशिगार--पु. जीनगर, सैन्यांतील घोड्यांचे खोगीर व चामड्याचीं कार्में करणारा. ं सं. दल+शंगारी ]

दलान -- तिवाणखानाः, दालन. [फा.]

दलामालकी---स्त्री. १ दुमऱ्याच्या कामांत, धंदांत विन-फायदेशीर ढवळाढवळ किंवा भागीदारी; हात घालणें. २ लांडा कारभार; फाजील लुडवुड. ३ त्रासदायक काम; केंटाला येण्या-जोगी खटपट: वारीकसारीक त्रास. [दलाली+मालकी]

दलाल-पु. अडत्या; मध्यस्थ; गिन्हाईक व दुकानदार या उभयतांवा व्यवहार मव्यस्थपों बोलाचालीने साधन देणारा माणुस. [अर. दहालू] इह ० दलालाच्या अंगावर घोडे पडत नाहींत= खालचा अधिकारी मुख्य अधिकाऱ्याच्या कामासाठीं जवावदार नसतो. दलाली-स्त्री. १ अडत्याचे काम. २ त्याची मजूरी; अडतः, अडतीची मिळकत. ३ माल वजन करण्याकरितां, माप घेण्याकरितां पडलेला करः, जकात. [फा.]

दलित-वि. १ दळलेलें; भरडलेलें. २ फोडलेलें; तुकडे केलेलें; चुरडलेठें; मोडलेठें. ३ तुडविलेले, खालीं ठेवलेले, चेपलेले, दाब-लेले-हलकी जात, वर्ण; इं. डिथेस्ड क्रासेस यास प्रतिशब्द. [सं.]

दिलहर-वि. (व.) १ दरिदी. २ चिक्कू. [सं. दरिद्र: हिं. ] •खाना-वाडा-पु. १ (ना. ) भिकारचोट माणसार्चे घर. २ कंजूषपणाचा कारभार.

द्रें लेल-स्नी. (व.) शिक्षा; दंड; अद्दल. [ अद्दल ? ]

हरोर्स-पु. (गो.)नारळाचा पाणी घालून काढलेला रस, दूध. [सं. दल+रस]

दृह्हें---न. दळ्हें पहा.

दव---पु. १ वणवाः, दावानल. २ अरण्यः, वन. [सं.]

दंब--न. १ हिमतुषार; दहिंबर; रात्रीच्या समर्थी जमीनी-मध्ये गारठा उत्पन्न होऊन हवेतील आईतेमुळे भूतलावर थेंब पहुं लागतात ते. २ दलदलीत जमीनीपासून निघणारा पाझर.[सं. द्रव]

दवकारँ—न. (गो.) देवाच्या नांवाने घातलेलें ब्राह्मणभोजन. दंवचार-पु. (गो.) एक पिशाच. [ देव+चार-चाळा= पिशाच ]

द्वष्ट--सी. धाव. दौड पहा.

दवडणे-उक्ति. १ पळणें; धावणें; शीघ्र गमन करणें. २ भरधांव धांवण्यास लावणें; घालविणें; जबरदस्तीनें दामटणें; ताबडतोव रवाना करणें (निरोप, पत्र इ०). 'श्रीनें रक्षक देवर शुचिभक्त परंतु दविडला रागें।' -मोरा परंतुरामायण अरण्य २३. १.१३३. ३ सोइन देणें; फेंकून देणें; उधळणें; नासणें; इत्य करतात तें. [ देव+पण ] उडविणें. ४ (ल.) (चांगलें नांव, कीर्ति, पैसा) गमाविणें:

दस्त्रभार-पु. १ सैन्याचा समुदाय; सर्व सैन्य; शक्तिः जोरः घालविणः हरविणेः नाहींसे करणे (दूषण, संकट, रोग, दिवा) कादून टाकणें: नाहीसे करणें. 'असता दीप दवडिजे।' - ज्ञा १.२४७. [सं. धावः हिं. दवडाना, दवडना ] १ इह० तींडावाट काढावें आणि दंशांतरास दवडावें. २ म्ह० हातचें दवडा आणि पळत्याचे पााठीस लागा. दवडादवड-दवडी-की.धांवाधावः निकडीचें पाठविणे: रवानगी; धांवपळ.

> दबंडाळ-वि. (वायकी) गिष्पष्ट; वाताडचा. [ दवंडी ] द्वंडाळ0ं-अित. (व.) भलतीकडे झोके खाणें; मागेंपुढे करणें. 'पाळणा दवंडाळतो. ' (दंडळणें )

दवंडी--न्त्री. १ डांगोऱ्याचें ढोलकें; ढांढोरा. २ (त्यावह्न) जाहीर करण्याची बातमी. ३ (ल.) प्रसिद्धिः, बम्राः दलींकिकः डांगोरा: जाहीरनामा. [ सं. डिंडिम=एक वाद्य: हि. ] दवंख्या-प्र. दवंडी पिटणारा.

दवणर्शार---स्त्री. टांचेवरची मोठी शीर; घोंडशीर.

दवणरावती—मी. शेवतीची एक जात. हें झाड वीत-दीड वीत उंच वाढतें. याचें पान नक्षीदार असतें. यास वास फार असतो; पिवळी व पांढरी अशा हिच्या दोन जाती आहेत. फूल गेंदाप्रमाण असतें. [दवणा+शेवती] दवणशेवतें-न दवण शेवतीचें फूल.

द्वणा--- १ एक युवासिक वनस्पति; याचा सुगंधी पदार्थात उपयोग करतातः पानें गाजराच्या पानांसारखीं असतात. वास फार उप्र. याची झाडें घराच्या आसपास लावल्याने घरांत सर्प येत नाहीं. सर्पाच्या विषावर दवण्याच्या मुळशा व पाने खावींत अगर रस काइन ध्यावा; गुरासही गुण येतो. २ चैत्र महिन्यांत दवण्याने कुलदेवतेची पूजा करण्याचा विधि. 'आज आमचे घरीं दवणा आहे, तुम्ही जेवावयास या. ३ गांडवळ, काडू. 'दुर्तोंडें दवर्णे श्रावण मासीं। मार्गू गेलें शेषकन्येसीं. ' [ सं. दमनक; का. दवन ] ०प्नच-पोर्णिमा-दवणा अर्थ २ पहा.

द्वणा, द्वा-पु. (बे.) १ गुरांचा दलाल. २ नाइकिणींच्या पाठीमार्गे वार्धे वाजविणारा माणूस. दवणेगिरी-स्री.(गो.) कुंटिणपणा.

दवरों --- न. दवणा अर्थ ३ पहा.

द्वर्णे---न. (गो.) दवंडी.

द्यद्य स्त्री. दगदग; त्रास; खस्त; काळजी; दु:ख; परि-श्रम. ( कि॰ काढणें; करणें; पुरवणें; पाडणें; निघणें). [ देव ! देव ! फा. दवादी-दव=श्रम, कष्ट १]

द्वना--- पु. दवणा पहा.

द्वरचें -अफ्रि. (गो.) ठेवण; राखणे.

द्वरणं---न. (गो. कों.) रस्त्याच्या वाजूनें ओझीं टेवण्या- दीक्षा, बाणदशा, शंखिनी, आणि सीक्षिणी या दहा. --कथा ७ करितां बांधलेला ओटा, कड़ा. - उकि. (को.) (ओझें) खालीं टेवर्णे.

दवलत, दवलतज्यादा, दवलतदार—दौलत इ० पहा. दवली -स्त्री. (कु.) नारळाच्या नरोटीची पळी; डवली; डाव. [ डवली ]

द्वं वस्पण--न (गो.) व्रतवैकल्य. [देव]

दवा-सी. औषधः औषधीद्रव्य. [अर. दवाअ] • खाना-पु. औषधालय. [फा.] • दारू-स्त्री. औषधपाणी. [हिं.]

द्वात -- स्ती. (काशी) दौत. [अर.]

दवादवी--पु १ जासदः, हर्काराः २ आचारीः, पाकपरिकर्मीः [ फा. दवादव्=धांवाधांव ]

द्वारण - अकि. दंबानें दमट होणें. [दंब]

दंवारा-पु. दंवामुळें पिकणारे सावे. [दंव]

द्वाली-स्त्री. (व) उमेद, ईपी. 'मग त्याने दवाली उच-लली व काम शेवटास नेलें. ' फा. स्वादव=श्रम ]

दवासन—न. १ घोडयाच्या गळयांतील दोहीकडे बांधावयाचे च-हाट; गळबंद. २ ( ल. ) आडकाठी.

दःहर्णे --अक्रि. (व.) (गुरांची) धार कार्टेंग. [दोहणें] द्श-वि. दहा संख्या. (समासांत) दश-रात्र, दशावतार, दश-दिशा. [ सं. ग्री. डेकॅ; लॅ. देसेम्; गॉ. तहुन्; आर्मी. डेक; हिब्र. देअघु, लिथु, देझिथिसु; स्ला. देस्यति; फ्रें.जिप्सी देश; आर्मेनियन लसे ] दशक-पु. १ दहांचा समुदाय. २ (गणित.) घत-लेले-धरलेले दहा. ३ दर शेकडां दहा. दशक चढिवण-वर्धस्व स्थापणे, बसविणे. दश-कंठ-कंधर-प्रीव-मुख-पु. रावण. [सं.] •काम जव्यसन-न. काम (इच्छा) यापासून उत्पन्न होणारे दहा दुर्गण:-शिकार करणें, जुवा खेळणें, दिवसां निजणें, शिव्या देणें; रांडवाजी, दारू पिणे, नाचणें, गाणें, खेळणें, ढोंगी-पणा इ०. ० अध-पुअव. वेद व त्याची उपांगः; संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, आणि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निषंदु, निरुक्त, छंद, ज्योतिष. [सं. दश+ग्रंथ] •ग्रंथी-वि. वरील दश्मंथ पढलेला. ्दानें-नअव. दहा दानें: गो, भूमि, तिल, मुवर्ण, १८त, वस्त्र, धान्य, गुळ, लवण ( गीठ), रुपें. ॰ दिशा-स्त्रीअव. या पुढील प्रमाणें आहेत:-पूर्व; पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या मुख्य दिशा, व आमेथी, नैर्ऋत्य, वायव्य, ईशान्य या चार उपदिशा, आणि ऊर्श्व व अधोदिशा. - क्रिवि. सर्वे दिशांना-बाजुंना; सर्वत्र; चहुंकडे (क्रि॰ पळणें: फाकणें ). ेदेह-पुअव. (वेदांत ) दहादेह. 'चारी पिंडीं च्यारी ब्रह्मांडी। ऐसी अष्ट देहाची प्रौढी। प्रकृतिपुरुषांची वाढी। दशदेह बोलिजे।'-दा ८.७.४१. ०नाडी-स्त्रीअव. (योग.) दहा नाड्या: इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, जीवनी, दशतुंडी, वि. ज्याचें सुतक दहा दिवस धरावें लागतें अशा नात्यांतला

३. ८६। ८७. ० नाद-पुअव.चिणी, चिंचिणी, घंटा, शंख, तंत्री, ताल, वेणु, मृदंग, भेरी व मेघ (याचा नाद, ख). 'तया कमळाचया सुगंधें।जीवश्रमर झंकारे दशनादें। '-स्वादि ९.५.३६. •नाम संन्यासी-पु.अव. गिरी, पुरी, भारती, आनंद, चैतन्य, पर्वत, सागर इ० संन्याशाचे दहा पंथ. ०पाद-पु. कुरली, झिंग्या खेंकडा इ०. दहा पायांचे कीटक, प्राणी. (ई.) डेकॅपोडा. ॰ पिंड-पु. अव. मृत मनुष्यास पहिल्या दिवसापासून दहा दिवसपर्थत दररोज एक किंवा दहाव्या दिवशी एकदम द्यावयाचे भाताचे दहा पिंड. •भूजी-स्री. दहा हातांची दुर्गादेवी. •मुख-पु. रावण. •मूळ-न. दहा वनस्पतींच्या मुळांपासून केलेलें औषध हीं मुळें:- बेल; टाकळा, टंद्र, शिवण, पाडळ, साळवण, गोखरू, पिठवण, डोरली व रिंगणी अशीं आहेत. •रथ लिखता-रथ थळी-स्री. आश्विन कृष्ण चतुर्थीच्या रात्रीं करावयाचे एक वत, तत्संबंधीं गणपतीपूजन. ॰राज्ञ-न. दहा दिवस, रात्री; दशाह. ॰वंत-पु. (शीखधर्म) स्वत:च्या उत्पन्नाचा धर्मासाठीं एकदशांश भाग वावयाचा. • विध-वि. दहा अकारचें. ०हरा-हार-पु. दशाहरा पहा. दशम-वि. दहावा. द्शामग्रह-पु. (विनोदानें) जांबई. ह्वार-पु. ( योग. ) १ पोत; एखादी जखम वाहण्याकरिता उघडी रहावी म्हणून तींत जी वात घालतात ती. २ ब्रह्मरंघ्र ( शरीरास नऊ द्वारें आहेत तीं सोइन टाळ्वरील). ३ (सांकेतिक) गुद. दशम-भांती- ली. मोजतांना एखादा मनुष्य आपणा स्वतःस विसरतो त्यावळीं म्हणतात. गार्थीत दहाजणांची मोजणी करतांना मोजणारा स्वतःस विसरला त्यावरून). दशमानपद्धति-स्त्री. मेट्रिक सिस्टिम या इंप्रजी शब्दास प्रतिशब्द. या पद्धतींत मीटर हैं परि-णाम धरलें जातें व इतर परिमाणें दसपटीनें अगर दहाव्या हिश्शानें चढत उतरत जातात. १ मीटर=१' । यार्ड-वार. ०मांश-प. १ दहावा भाग; दशांशः २ (ल.) टाइथ या बायबलांतील इंग्रजी शब्दास प्रतिशब्द. 'त्यानें अब्राहामापासून दशमांश घेतला.' -इब्री ७.६. दशमी-स्त्री. १ चैत्रादि महिन्यांच्या दोन्ही पक्षां-तील दहावी तिथि. २ दशमी दशा; मानवी जीवयात्रेचा शेवटचा अथवा दहावा भाग. दशांक-पु. दहाचा आंकडा. दशांक चिन्ह-न. नागाच्या फणीवरील दहाच्या आंत्रड्या सारखें चिन्ह. दशांग-न. चंदनादि दहा सुगंधीद्रव्यांचा धूप. दशांगुळे नभव. १ दहा बोर्टे. 'तो परमात्मा दशांगुळें उरला। '२ आठव्या महिन्यंत गर्भास दहा बोर्टे उत्पन्न होतात म्हणून गर्भवती स्त्रीचा त्यावेळी कराषयाचा एक संस्कार. ३ दोन हातांच्या दहा बोटात घाला-वयाचा एक दागिना. 'पोल्हारें विरुद्या दशांगुळि वळीं उर्जोनियां पोंचरें। '-अकक २ अनंत-सीतास्वयंवर ३९. दशांतला-

दशाबतार-पुअव. मत्स्य, कच्छ, वराह, नारसिंह, वामन, पर्शराम, राम, कृष्ण, बौद्ध व कलंकी हे दहा अवतार. दशा- साच्या आयुष्यांतील शेवटची अवस्था. **बतारी**—र-प. १ वरील दशावतारांचें सोंग घेणारा, नाटक वरील दशावतारांची ज्याच्यावर चित्रं आहेत अशा खेळण्याच्या गंजिका. याचाच चंगकांचनी हा एक प्रकार. दशावधानी-वि. एकाच वेळी अनेक गोष्टीचे व्यवधान टेवणारा. **दशांश**-५. दहावा हिस्सा. दशांश अपूर्णांक-पु. (गणित) दहा किंवा त्याचा कोणता तरी घात, ज्या अपूर्णीकाचा छेद असतो तो. द्शांश-गुणाकार - भागाकर - मिळवणी-वजाबाकी-भांजणी-ब्रेगशिक-पंचगशिक-पु. दशांश अपूर्णीकांचा गुणाकार, भागाकार इ०.दशांश चिन्ह-न. अमुक संख्या दशाश अपूर्णीक आहे हैं दाखविण्यासाठीं त्या अपूर्णीकाच्या मार्गे कलेलें ( ) असे चिन्ह, दशाह-पु. १ सुतकाचे दहा दिवस. २ दहा दिवसांचा काळ. दशाहरा-हार-पु. १ ज्येष्ठ शुद्ध दशमी. या दिवशीं गंगा अवतरली. या दिवशीं बहुधा पुढील दहा योग येतात. ज्येष्टमास, शुक्लपक्ष, दशमी, बुधवार, हस्तनक्षत्र, व्यती-पात, गर करण, आनंद योग, कन्यंचा चंद्र व वृष्भेचा रवि. २ ज्येष्ठशुद्ध प्रतिपदंपासून दशमीपर्यतच्या दहा दिवसांचा काळ व त्यांतील गंगोत्सव. दशेंद्विय-नअव. पांच ज्ञानेंद्रियें ( डोळे, कान, नाक, जीभ व त्वचा ) आणि पांच कमंद्रियें ( हात, पाय, वाणी, गुद व उपस्थ)मिळून दहा इंद्रियें. दशोपनिषदें-नथव.-ईश,केन, कठ, मुंडक, मांड्रक्य, तैतिरीय, ऐतंरय, छांदोग्य, बृहदारण्यक व प्रश्न.

वंश-पु. १ नांगी मारणें; इसणें. २ चावा, डांस. ३ (ल.) मुद्दा; खोंच; वर्भ; मर्भ ( भाषणाचें कामाचें ). ' हा देशु जंब नये | हातां। '-ज्ञा ९.१३६. ४ (ल.) आकसः डावः चुरसः अदा-वतः हाडवैर. ५ (ल.) प्रथांतील किंग भागः गृहाभिप्राय. ६ डांस; वनमक्षिका. 'कौरवभट दंश मशक विजयधनुविक्षि काय ती चवरी। ' -मोभीष्म ११.५३. [सं.] दंशक-वि. डसणारा. दंशन-न. चावा; डसणें; दंश. दंशित-वि. चावलेला; डसलेला. **दंशी**-वि. १ चावणारा. २ मत्सरी; खुनशी; मनांत द्वेष धरणारा; डंखी.

दशकु-पु. दहांचा समुदाय-दशक. ' तेवींचि दशकुही मेळ-विजे। महातेजांचा। '-- ज्ञा ११.२३९. [दश]

**दशन--**पु. दांत. [ सं. ]

**दशमी**—स्त्री. कणीक अथवा जोंधळे, बाजरी इ० च्या पीठामध्यें दूध घालून केलेली भाकरी; ही फळांचे रसांत पीठ भिजवून किंवा पीठ भाजूनहि करतात (ओवळवाने खाण्यास पूर्वी चहाडखोर. ही चारत असे ). [सं. दह=भाजणें ]

दशमी---दहावी तिथी. - वि. दहावी. •दशा-स्री. माण-

दशा---स्री. १ अवस्था; स्थिति. २ आयुष्यांतील बाल्य, ' खेळतां नेटकें दशावतारी ।' –दा ६.८.११. २ तारुण्य इ० अवस्था, स्थिति. **३** दैन्य, अडचण, दु:ख, त्रास इ॰ची स्थिति: वाईट दिवस. 'आतां तिच करंटा म्हणतील मला असी दशा आली।' -मोकर्ग ६ २४. ४ (ज्योतिष) जन्मका लीन प्रहांची स्थितिः स्वद्ःखादि फल प्राप्त होण्यास कारणीभृत प्रहांची स्थिति; उदा० महादशा, अंतर्दशा पहा. ५ दशीचें अव कापडाचे न विणलेले शेवटचे दोरे, सुतें. उदा० दशांचें पागोटें, धोतर [सं ] व्यचप-अफि. (गो.) निलाजरा होगें.

दशाश्व--पु. नेत्र. -शर. [सं.]

द्शी--श्री. कापडाच्या टोंकाचा न विगलेला दोरा, सुत. (विणकाम) रक्टनच्या पुढें चार वोटें नुसता असलेला उभार. [सं. दशा] म्ह • कःबळयाची दशी आणि पासोडया ऐशी=एक कांबळवाची दशी ऐशी पासोडवांपेक्षां श्रंडी निवारण्याच्या कार्मी अधिक असते. • बाहणें - शुद्ध प्रतिपदंच्या दिवशीं चंद्राकडे जुन्या-वस्त्राची दशी फेकतात व जुने वस्त्र घे व नवें वस्त्र दे असे म्हण-तात ती किया. दशांचे पागोर्ट-न. मुट्या दशा असलेले पागोर्टे. दशीर-स्त्री. (गो.) दिव्यांतील वात.

**ढ**ए—वि. चावलेला. [सं. ]

दस---वि. दहा. [सं.] मह० १ दसकी एकका बोजा= प्रत्येकार्ने थोडथोडा हात भार लाविला तरी सर्वामिळून मोठें कार्य होतें. २ दस गेले पांच उरले=आयुष्याचा बराचसा भाग गेला व थोडा राहिला. दसक-पु. दहांचा समुदाय. •दोनग्रारा-पुअव. फांशांवरील बारांचें दान (दोहोंवर पांच पांच व एकावर दोन टिपके). •नह।ण-न्हुःणें-न. लप्नानंतर दहाव्या दिवशीं जोडप्यास घाला• वयाचे अभ्यंग स्नान. ॰नामा-पु.पंचामार्फत चौकशी. ॰पिंड-दशपिंड पहा. ॰ प्यादा – दोन फांशांवरील प्रत्येकी पांच व एकावर एक असे मिद्रन अकरांचें दान. दसक-पु (अंकगणित) १ हातचे घेतरेले दहा. २ वरचष्मा; वरचढपणा; वचक; वर्धस्व. (कि॰ चढणें; घेणें; टेवणें; बसविणें; चढविणें; बाळगणें). दसम-स्री. (गो.) दशमी तिथि. दसरात पंचरात-स्री. एक प्रकारचें दिव्यः यांत फिर्याद किंवा साक्ष दिल्यानंतर दहापांच दिवसांत फिर्यादीचीं मुलें किंवा गुरेंहोरें मेलीं तर तो खोटा वन मेलीं तर खरा समजून चौकशी करण्यांत येई. • वंदन-न. दसनहाण पहा.

दसकत---ली. दस्कत पहा.

दसकां - वि. (गो.) १ दोन्ही पक्षांतफें खेळणारा. २

वसदी---दसोडी पहा.

दसरंग—पु. (कुस्ती) एक डाव; आपणाला कोणी खालीं कागद; प्रमाणपत्र; हक्कपत्र: कबाला; करारनामा; सही; ज्याच्या गतल्यास आपला एक हात जोडीदाराचे पोटाखाली बाल्न योगाने एखादा मनुष्य कायदांत वांघला जातो अशी कोणतीहि गोष्ट भाषण त्याच बाजुर्ने फिह्न जोडीदारास चीत करणें. आपला (लेख, तोंडी वचन, खुण, हमी, लिहिलेला कागद इ०). (इं.) एक पाय जोडीदाराच्या पिंडरीवर घालून जोडीदाराची पिंडरी डॉक्युमेंट. [फा. दस्त-आवीझ] दस्तक-न. १ पर ाना. २ (कु.) आपल्या त्याच पायाच्या पंज्याच्या सांध्याने धरावी व आपण तोंडी अगर जवानी पुरावा. ३ जकातमाफीचें सरकारी पत्र. ऱ्या बाजूनें फिल्लन जोडीदारास चीत करावें.

मोठा सण. या दिवशीं राम, रावणावर चढाई करण्याकरितां निघाले लेख; सही. २ राजाची सही. ३ सही, शिका किंवा तो म्हणून, तर्सेच हा देवीचा सण आहे म्हणून नवरात्र झाल्यावर या करण्याचा अधिकार. •खत दसर-न. सह्या घेण्याची व दप्तर मराटेशाहींत कम असे. [सं. दशाह] म्ह० दसऱ्यांतून जगेल दस्तिगिरी करतील. '-रा १.१५७. २ स्नेहः कृपा. ०गीर-दिवशीं नवीन निशाण उभारावयाचे असते त्याबदृलचा कर. ०द्दराजी-झी-स्ती. जुलुम; त्रास. 'वाजे विलायत सिवा मल-वाद्य (दसऱ्याला वाजणाऱ्या पुष्कळशा वाद्यांच्या नादावह्न ).

कापड. [सं. दशा]

'तुका म्हणे तुझी नलगे दसोडी।' –तुगा ८४७. 'तोडार्वे जैवि लीलेने कंबलाच्या दसोडिला। ' -मो. अंवरीषाख्यान २३ (नवनीत पृ. ३६३). [सं.]

द्रस्कत, द्रस्खत-निम्नी. १ हस्ताक्षर. २ सही; निशाणी. 'त्याजवरी शिका दस्कत तुम्ही करीत जाणें.'-वाडबाबा १.१४७ ३ हस्ताक्षराचे पत्र. [फा. दरत्+खत्]

दस्कला-पु. चामड्याचा वंद. [ अर.]

दस्त-पुन. १ कर; पट्टी; सारा. २ (गंजीफा) हात (चार पानांचा). ३ (ल.) ताबा; हकः; सत्ताः अधिकारः; अम्मल. दस्त उठेल. ' -रा ३.१४९. ४ ( जुन्या कागदपत्रांत ) हात. ५ ६ मूठ; पकड; भाता. ७ तुंबा. [ फा. दस्ता ] (व.) जुलाब; ढाळ. ६ शेला; दुपट्टा. ७ कैद. 'दस्त करा शिवराजाला।'-ऐपो १४. [फा. दस्त=हात] दस्त करणे-•अंमल-पु. गांवचा वसुल, हिशेब. •पेवज-पु. (कायदा) चामडयाचा, लोखंडी हातमोजा. २ हातचे दहा. [फा.] अक्षरें, अंक किंवा खुणा या साधनांनीं पुरावा म्हणून उपयोग व्हावा

४ आज्ञापत्र. 'मार्गी मुजाइम न होतां सुखल्प जाऊं देंगे म्हणोन दसरा-पु. आश्विन शुद्ध दशमी: विजयादशमी: हिंदूंचा एक दस्तक. ' -वाडवावा २.१४५. [फा.] • खत-न. १ हातचा दिवशीं शमीचे व शस्त्रांचे पूजन करून मोहिमेवर जावयाचे असा ठेवण्याची कचेरी. श्रीगी-स्त्री. १ मदतः साह्य 'श्रीमंत माझी तेव्हां दिवाळीचा दिवा पाहील. • झाडापड़ी-स्त्री. दसऱ्याच्या वि. कैद: बद्ध. ' इस्मालंबेग दस्तगिरीत आला. ' - दिमरा २.२६. **०पट्टो**—स्री. १ दसऱ्याच्या दिवशीं बसविलेला जमावंदीचा ऊत नामें आपल्या दर्कबजेत आणून दस्तदराजी करितो. ' −रा हप्ता. २ दसऱ्याच्या खर्चाकरितां निराळा काढलेला देवस्थानच्या १६.७६. ०नी- स्त्री. (चिलखताच्या) मुठीची दोरी. [फा.] उत्पन्नाचा भाग.०बकरा-पु. १ दसऱ्याच्या दिवशीं बळी द्यावयाचा | ०बाज-पु. १ दस्तकः परवानाः कोलः अभयपत्र. २ अभयहस्त. बोकड. २ दस-याच्या दिवशी पाटील, कुळकर्णी यांचा हक म्हणून फा. । ॰पा(प)शी-पु. हस्तरपर्श. ॰ बाकी-मी. १जमीनीचा सारा द्यावयाचा बोकड अथवा बकरें. दस=या वाजप-पु. एक मोठें गोळा करून जमाखर्च दप्तरी दाखल न केलेली रक्कम; (मामले-दाराच्या ) हार्ती राहिलेली बाकी; याच्या उलट शिस्तवाकी=योग्य दसार्डे--न. १ दशी पहा. २ तेलाच्या घाण्यांतील तल पुसून येणे असलेली बाकी. २ शिहक ( जवळ असलेली ). •बोसी-काढण्याकरितां केलेला मुताचा, कापसाचा वोळा; जाडेंभरडें स्त्री. हस्तचुंवन. [फा. ] ॰माल-पु. भुजवस्त्र -शर. ॰रप्त-पु. ंबंदोबस्त; जप्तरप्त. ' दस्तरप्त सर्व आपला आहे. ' –ऐटी २.७२. दसोडी—स्त्री. ( निंदान्यंजक ) कापडाची, वस्त्राची दशी । • हमाल-पु. खिशांतील हातस्माल. 'वैराग्याच्या वेगाने फड-कणाऱ्या भगव्या झेंडचाला दास्त्वाजाचे तोंड पुसण्याचा दस्त-हमाल केला. ' -गडकरी-राजसंन्यास ७५. [फा. दस्त+हमालू] द्स्तकी-पु. (व.) लवाजमा, रुसूम किंवा पोलिटिकल पन्शन घेण्याची सनद ज्याच्या नांवाने असतं तो (घराण्यांतील मुख्य मनुष्य ).

दस्तन —स्री.सैन्यांतील संख्येचे विशिष्ट परिमाण;मराठ्यांच्या फौजेंत ११ शिपायांची एक कुंपीन, १०० कुंपीनीची एक पलटण, ११ पलटणींचा एक कंपू, व ११ कंपूची एक दस्तन. [फा.]

दस्ता-पु. १ चोवीस कागदांची गड्डी. २ वंदुकीचा मागचा 'डोळेसांक करून तसेंच देशास कजिया सोडून यार्वे तर तमाम लांकडी भाग. ३ सैन्याची तुकडी. ४ दस्त अर्थ २ पहा. ५ बत्ता

दस्ताकी---स्री. बाकी; शिह्रक. [फा.]

दस्ताना-पु. १ हस्तत्राणः गोधाचमः धनुष्याच्या दोरीचा जबरीनें घेणें: पकडणें: कैद करणें: जिवंत धरणें. सामाशब्द- आघात हातास लागूं नये म्हणून कोंपरापासून वोटापर्यंतचा

दुस्तायवज, दुस्तावेज, दुस्तवज—पु. दस्तऐवज पहा. या इराद्याने कांहीं गोष्ट व्यक्त केली आहे असा लेख: हातचा दस्तापेवजी, दस्तैवजी-वि. विश्वसनीय: प्रमाणभत: लेखी: दस्तऐवज होण्यासारखा (लेख, भाषण इ०). [फा.] •वायद्-पु. लेखी करार.

द्स्तार — स्त्री. पागोटें. [फा दस्तार ] व्यद्ळ – स्त्री. पगडी बदलून मैत्री करों: पगडभाई होणें. व्यद्-पु. पगडीवाला. 'पल-टणापैकीं दस्तारबंद.' -ख ८.४४०८.

द्स्ताविणें—पक्ति. लुवाडणें: हिसकून घेणें; हात घालणें. [फा. दस्त्]

द्रस्ती ---र्का. १ चालः रीतः मागः पद्धतः तन्हाः ठसा, छापः स्वभावसूचक अथवा ओळखण्याचा विशेषः एटः लक्षणः पद्धतः 'त्याची दस्ती नाहीं कोणाला।' --ऐपो ३२६. २ (कुस्ती) पवित्र्यानंतरची सलामी. (कि॰ करणें). ३ दसऱ्याचा नजराणा. [फा. दस्त=हात]

द्स्ती-—िव. सरकारी कर बसविण्यास योग्य (झाड, शेत इ०). [फा. दम्त्=हात] • बाद्-वि. कर माफ असलेला. • ब्रुज-स्त्री. गंजिफांच्या खेळांतील एक शब्द.

द्रस्तुरी—सी. १ मजुरांना काम मिळवून देण्याबद्द घेत-लेली अडत; कर, जकात. २ रस्तापटी; नार्केपटी; नार्के. ३ (कु.) ओझें; सामानसुमान, बाडबिछात [फा. दस्तुर्+ई]

द्रस्तूर—पु. १ पूर्वापार विहेवाटः, पद्धतः, चालः, प्रधात. २ जकातः, कर. ३ नियमः, कायदा. ४ हस्ताक्षरः, लेखः लेखक किंवा त्याची निशाणी. ५ कारकृनाची सही. ६ नमुना (सरकारी कायदाचा). ७ परवानगी. [फा.] ० अम्मल-पु १ सरकारी कायदा. २ कायदेशीर शिरस्ताः, वागण्याचा नियम. म्ह० दस्तूर अम्मल कीं अम्मल दम्तूर=कायदाप्रमाणें अंगल कीं स्वतःच्या लहरीप्रमाणें कायदा. ० खुद्द-वि. स्वतःच्या हाताने लिहिलेलें (पत्र,कागद इ०). याच्या उलट कारकुनाने लिहिलेलें. [अर.]

दस्तूर--पु पारशी धर्मगुरू.

दस्ते करां—पु विडयांची पाने संभाळणारा नोकर [फा.] दस्य्—पु. १ असुर. २ चोर. ३ दास [वै. सं.]

दृहं—अ. संख्येच्या मांडणींत उजवीकडून डावीकडे दुसरें स्थान; दशमार्चे स्थान. [सं. दश]

दहक- पु. १ रेंकडा दहाः रेंकडा १० चा दर. २ पट्टी; कर. ३ दहावा हिस्सा. ४ पत्थांतील दश्या; दहिल्या. ५ दसक पहा. [सं.दशक] प्ट्रेट्टी-स्त्री. इनाम जमीनी सोड्न इनामदाराकड्न अवांतर उत्पन्नावर ध्यावयाचा कर. हा दर दहा वर्षोंनी वसूल करतात.

दहन—पु. अप्ति.—न. जळणें; दाहन पहा. [सं. ] दहनीय— वि. जळण्यास योग्य; ज्वालाप्राही.

दहर-वि. (व) द्रोही. [सं. द्रोह]

दृह(हि)ळू-स्या--पु. ( पत्त्यांतील ) दश्या; १० ठिपक्यांचें पान.

दृह्शत—स्त्री. भीति; धास्ती; धाक; भय; धडकी. [अर. दृह्शत]

दहा—सवि. १ एक संख्या, १०. २ (ल.) चारचौंघे (लोक, समाज). 'धर्मा होइल दहांत कुत्सा हैं।' —मोभीष्म ११.७३. [दश पहा. सं. दश, लॅ. डसेम; हिं. दस: सिं. डह]

**दहा**—पु. दाह; जळणें. [सं. दह्]

दहार — वि. तल्लखः जलालः; तापरः; तामसी. 'अचार जार ते दहार आर कार मीळती। '—अकक २. अनंत सीतास्वयंवर २३. [धीर ?]

दहिवड--पु. एक वृक्ष.

द्हिंचर—पु. दंव; हिम. [दंव] ॰ णें—दंवयुक्त होणे; दंवारणे. दहीं—न. विरजेलेलें दृध. [सं. दिध ] दहींखाऊं कीं महींखाऊं-मनाची संदिग्धावस्था. दहींमहीं करणे, खाणे—टंगळमंगळ करणे; कांके करणें. दहीं दिहिकवडी—स्ती. खडबडीत व अतिशय पांढरी कवडी. 'दहींकवडया टाकून प्रश्नांचीं उत्तरें यावीं.।'—अरुणोदय १५. दहींकाळा—पु. उत्सवाच्या अखेरच्या दिवशीं एका मडक्यांत, दहीं व लांखा घालून ती हंडी टांगतात व मग ती फोइंन त्यांतीळ हातीं लागळेळा भाग दंवाचा प्रसाद म्हणून खातात तो. दहींभात—पु. दह्यांत काळिंबळेळा भात. दहींहंडी—देंह(ह्यां)डी—स्त्री. दही टेवण्याचें मडकें. दह्याचीं कवडी—स्त्री. दह्याचां गोळा.

दृहूत—स्री. दऊत पहा.

दहेल्ज — श्री. (ना.) घराच्या, वाड्याच्या प्रवेशद्वाराच्या आंतील बाजूला असलेली खोलीवजा बैठक; दवडी. [सं. दहली] दळ—न. १ दल अर्थ । तं ४ पहा. २ ऑक्याचें औषधी चूर्ण. ३ सत्त्व; सार; मगज, गर. गाभा: रस (फळें, पानें, जमीन यांतील). ४ फळांतील मगजः गर; जाडी (कागद, पान, हिरा इ०ची). ५ कीट; घाण; फळांतील आठळी (टाकून देण्याची). ६ कवच —हंको. [सं. दल] ० खंड्र — पु. (विणकाम) वैलीच्या पुढचा खंट. ० दार—वि. जाडः गिरदार; सत्त्वांशयुक्त; भरदार; कसदार (फळ इ०). ० भार—पु. १ सर्व सैन्य. २ पायदळ. व्ययी—खई—वार्या, दळवे—वी—पु. १ सेनापती. 'असोहे आठइ। भाव राउळीचे दळवइ। '—ऋ६६. २ एक आडनांव. ३ हैदरच्या पूर्वी म्हैसर.च्या मुख्य प्रधानाची पदवी. [सं. दलपित; दळवाही] ० वट—वटा—पु. १ तुडविलेली स्थित; वर्दळ; तुडवणी; राबता. 'ह्या वाटेला फोजेचा दळवटा आहे.' २ दळणवळण; एकमेकांशीं संबंध; येजा.

🧸 तुडवणीची खूण, माग. (कि॰ काढणें; लावरेंग, निघणें; लागणें). •वाड-वाडे-पु (कान्य) समुदाय: सैन्य: गर्दी: जमाव 'ढांडो-ळितां उपमेचें दळवाडें। '-ऋ ३८. -वि. संपूर्ण. •वेपण-न. तूप, साखर इ॰ घालून करतात. [ दळणें ] सेनापतित्व. ॰ शिगार-पु दलशिगार पहा.

🤰 ( राजा. ) दळणवळण: डळण; परिचय: समागमः 😮 ( ल. ) ( यावरून ) रडकें गाणें, वाचणें 🗕 वि. रडग्रा: भित्रा: करैत्वशन्य. रेंगाळत केलें जाणारें काम. ५ आचरण. -शर. [मं. दलन] •करी- [ दळणे ] **करीण-पु**स्त्री. धान्य दळणारा-री. **कांडण-भर्डण-**न. दळण, कांडण यांस व्यापक शब्द; मोलकरणीचीं घरांतील ढोबळ दळखुंठ व बैली यांना जोडणारी दोरी. [ दळ ] कामें व्यक्टण-न. परिचयः जाणेयेणेः ओळखः समागमः व्यव-हार. [दळण+प्रकर्षात्मक वळण=परिचय ] दळणावळ, दळाई-स्त्री. दळण्याची मजूरी, मोल दळणं-सिक. पीठ करणें: चूर्ण [सं. दल] करणें ( धान्य इ०चें ). इह० दळील तो भरील करील तो पावील. दळा -न. १ (राजा.) दळणें. 'गीत जेवि दळपात।' -मोकणे १२.१६. २ दळण्याचे धान्यः दळण. ३ दळण्याचे मोलः मजुरी.

दळदपर---वि. दलदपर पहा.

दळभद्या-वि. भित्राः, दुईवी.

दळिभिड-पु. १ सम्दाय. २ कांती; प्रकाश. ' आंगचेनि दळभिडें। '-शिशु ४०७.

दळमळ-मळण-मळोत---डळमळ इ० पहा.

दळया, दळया---पु. लाङ्ग. दळिया पहा. - वि. १ दळ-ण्याला योग्य. (जाड व मोठा तांदूळ इ०). २ (निंदार्थी) बायकांची दळण कांडणाचीं कामें करगारा (पुरुष). ३ रडक्या ( हरिदास ); दळभद्रा. [ दळणें ]

दळवटणे—उक्रि. १ नुकसान होईल्से तुडविणें (शेत, जमीन) खराब होणार नाहीं असे तुडवून दाबणें. २ मोठा होणें; मळणें; मळविणे ( जनावरें, माणसें, इ० जाऊन रस्ता ). ३ वाईट प्रकाराने वागविणे; दामटेणे ( जनावर, वस्तु ); कामाने, वापर-ण्याने ( जनावर, वस्तु ) वठणीस आणणे, नरम करणे; माणसाळणे. ४ वहिवाटणें; संवय लावणें; आपलेंसे करणें. ४ (काव्य) एकत्र.

दळा-पु. १ (कों.) डोंगराच्या कडेचा साफ केलेला व पेरणीसाठीं भाजून तयार केलेला जमीनीचा तुकडा (नाचणी धान्या करितां, भाजीपाल्याकरितां). ही जमीन नांगरतां येत नाहीं, कुदळीने खणावी लागते. २ शेतामध्ये उंदरांनी पाडलेलें बीळ किवा त्यांनीं पीक खाह्रचामुळें पडलेली रिकामी जागा. ३ (ल.) पिकामपील रिकामी राहिलेली जागा. ४ भाजीपाल्याकरितां युत्ताच्या दक्षिणेकडील अक्षांश.०गोल्ट-पु.तूळपासून मीनपर्यंतच्या बागेंत वरवंडी घालून तयार केलेला तुकडा. [सं. दल]

वॅळॉ—पु. (गो.) पर्गविरहित झाड. [सं. दल]

आडकाम; मोलकाम. इह दळाकांडा करावा आणि शिनळांची दक्षिणेच्या वाऱ्यासाठीं व उन्हासाठीं मोकळी टेवलेली, न पोटें भरावीं. [ दळण+कांडण ]

विळिध्न-द्वी---दरिद्र-द्री पहा.

दिळ्या---पु. दळचाचा लाडू. हा गव्हाचा खा, भाजून त्यांत

दळी---स्त्री. दळा अर्थ १, २ पहा.

दळ्वाई दळ्—दळतांना म्हणावयाच्या ओवीचा एक चरण.

द्ळें-ळुहें---न. १ दळा अर्थ १, २ पहा २ (विणकाम)

दळे—न. कवच; साल; टरफल; आवरण: तरवारीचें म्यान. मग देहाइंतेचें दळें। सांइनि एकेचि वेळे। '-ज्ञा १५.२५८.

दळ्या --- वि. १ पंढ; रड्या. २ दळून भाकर करण्याच्या उपयोगी मोठा करडा (तांदूळ). ३ दळचा लाइ. [ दळणे ]

दक्ष-पु. पार्वतीचा बाप. दक्ष प्रजापति. -वि. १ हुशार; योग्यः कशलः चतुरः सावधः तत्परः समर्थः निष्णात. 'प्रिया बसविली शिरीं मुनिपर्थी कसा दक्ष हा। ' - केका १०३. २ उजवा-वी-वें. 'प्रतिविध्य दक्षमुज ती (गदा) भेदुनि भुकुक्षि भेदिती आली।' –मोकर्ण ५९.२८. [वै. सं. दक्ष=समर्थ असर्णे ]

दक्षण, दक्षणण, दक्षणा, दक्षणी—दक्षिण इ० पहा. दक्षणी-दक्षिणी-नि. दक्षिणेतला; दाक्षिणात्य; (विशेषतः) महाराष्ट्रीय

दक्षिण-स्त्री. १ दक्षिण दिशा. पूर्वेकडे तोंड करून उमें राहिलें असतां उजव्या वाजूची दिशा. २ दक्षिणेकडील वारा. -वि. १ उजवा. 'सोडी घनाम्त्र योजुनि तदृक्षिणपार्थ भूमितळ फोडी।' —मोभीष्म १२.१०. २ दक्षिणेकडील. ३.(ल.)हुशार;कुशल; चपल; उदार; अनुकूल. [ सं. दक्षिण; हिं. दिखन; सिं. डिखणु; का. टेंकण; इं. डेक्कन ] दक्षिणचा दिवा-(दक्षिणेकडे वात करून लावलेला दिवा दुँदैव ओढवितो यावरून) कुलाची वंअब्र करणारा मनुष्य. दक्षिणाण - अकि. दक्षिणायनाच्या उन्हाने, दक्षिणे-कडच्या बाजूनें जळणें-करपणें. (झाडें, फळें, इ०). (वाप्र.) दक्षिण बाधणे-पोफळ इ० वृक्षाचे कांडें दक्षिणायनसंबंधीं (दक्षिणायनांतील) उन्हानें करपून जाणें. • सुरुणे-वाहणे-दक्षिणेकडील वारा वाहणें. सामाशब्द- • अक्षांश पु विष्व-सहा राशी; राशीषट्क. ० रवाजा - द्वार-पु. १ (यम-लोक त्या दिशेला आहे या वरून ल.) तुरुंग; कारागृह. २ दळाकांडा—पु. दळणकांडण; बायकांची किरकोळ कार्मे; दक्षिणेकडील दार. १ (ल.) यमलोक. ०प।स्त्रघी-स्त्री. (कों.) पेरतां राखलेली जमीन. ही हलकी जमीन समजली जाते: याच्या

•वारा-(क.) दक्षिण दिशेकडून वाहणारा वारा. हा ४, ६ दिवस प्रत्यय. दादा याचा संक्षेप. जर्सेः-केशवदा=केशवदादा. [ दादा ] वाहात राहिला तर तुफान होतें. •संगीतपञ्चति-स्त्री. ही मद्रास । दाअपसाअ—पु. पारितोपिक; दान. 'दीन्हले दाअपसाअ इलाखा व म्हैसुर संस्थान ह्या टिकाणी प्रचलित आहे. दक्षि- भाटा राओ पुसे प्रधाना मातु। ' -धवळे-पूर्वार्ध ४. [सं. दाय+ णांग-न. शरीराची उजवी बाजू. दक्षिणापथ-न. दक्षिण देशः, प्रसादः प्रा. दाअपसाय ] दरुखन. दाक्षणाभिमख-वि. दक्षिणेकडे तोंड असलेला. 'दक्षिणा- दाइण-स्त्री. दाई पहा. ' हुजरे, जासुद, चोपदार, दाइणी मकरसंकाती पर्यतचा काळ. २ विश्वरेषपासन दक्षिणेकडे सूर्याचे -ऐरा अस्तावना ४५. जाणें: सर्याचे दक्षिणेकडे जाउन चरम मर्यादवर म्हणजे मकर रेषेवर पींचेंगे. त्या वेळेस सुर्याचा प्रकाश मागे हटत जाऊन उत्तरध्वापासून कायमची देणगी. दाईम पहा. [अर.] २३॥ अंश दूर राहतो. -णायनमार्ग-पु. १ दक्षिणायनाचा दाइया-पु. इच्छा. 'इंग्रज दक्षणचा दाइया ठेवून न होण्याचे मार्गः कर्कवत्तापासन सर्याचा मार्गः २ पितृलोकाचा मार्गः धुम्रादि मन्सवे वाधितात व खब मकरही जाणतात. ' -रा १०.१६७. मार्ग पहा. -णावर्त-वर्ती-वि. उजन्या बाजूस वळणारा, प्रदक्षिणे- [ अर. ] प्रमाण वळण असणारा ( शंखावरील नागमोडी रेवा, स्कचे पैच, वाई—भी. १ लहान मुलास पाजण्याकरितां टेवलेली स्त्री: जिन्याच्या पाय-या, शरीरावरील भोंवरा इ०). 'होय न तें उपमाता. २ प्रमुतीच्या वळीं बाळंतिणीची सुरुका करणारी ख़बाल शंखशतें जे शिव एकेंचि दक्षिणावरें । ' -मोउद्योग ४.८४. स्त्री; मुईण; (इं.) नर्म; मिड्वाईफ. ३ पडदा, जातिनिर्वध इ० कारणां-दक्षिणी-वि. दक्षिणेकडचा; दक्षिणसंबंधाचा ( उत्तरहिंदुस्थानांत मुळें कोर्टकचेरींत हजर राहूं न शकणाऱ्या स्त्रीला शपथ देणारी व महाराष्ट्रीय लोकांस म्हणतात ). दक्षिणां तर-वि. दक्षिणेकडून तिवी जवानी घेणारी प्रारंभीच्या ब्रिटिश अमदानीतील सरकार-उत्तरेकडे जात असलेला, पसरलेला. दक्षिणोतरवृत्त-न. एखाया नियुक्त श्री. ४ (गोंडी.) आई. -विवि ८.१.३. [सं. धात्री; जागेची मध्यान्ह रेवा.

झालेला (प्रहें गायींच्या ऐवर्जी पैसा आला ). २ दक्षिण दिशा. स्त्री, पुरूप. [ दाई+मा=आई ] ६ व्रताची पूर्णता, सांगता. ४ ( ल. ) लांच; नजराणा. [सं.] काम पुष्कळ पण मोबदला कमी.

देणें.

किती, जितका इ० शब्दांना पुढें जोडावयाचा-तितके वेळां या येतें). २ (समुच्चयाथी.) (सरकारी कागदपत्रांत) वंशपरंपरा अधि-दोन वेळां; तीनदां; चारदां; अनेकदां. कितीदां=िकती वेळां त्याच असाहि शब्द रूढ आहे. [ दाईज+जण=व्यक्ति ] प्रमाणे पहिल्यांदा=पहिल्या वेळीं, प्रथम; दुस-यांदा; तिस-यांदा; चवथ्यांदा इ॰ पहिल्येंदा, दुस-येंदा अशींहि रूपें रूढ आहेत. [सं. दाय] 'पांचदां मीं आलों पण तूं भेटला नाहींस, असे म्यां कितीदां दाईम-वि. कायमचा; नेहमींचा; सतत असणारा, राह-यावें १ ' [ प्रा. दा=तावत् ]

उलट उत्तरपालवी. ॰ मार्ग-पु. एकताल. आठ मात्रा प्रमाण. वा—(कों.) दादा या अर्थी विशेषनामास लावावयाचा

भिमख निजं नयं वसं नयं.'-णायन-न. १ कर्क संक्षांतीपासन वगैर लोकांचा जुन्या कारकीदीत स्वतंत्र कारखाना नव्हता.'

दाइमी-न्त्री. १ शाक्षती; चिरस्थायीपणा; टिकाऊपणा. २

प्रा. धाई; फा. दाया; गो. दाइ ] **दाईमा**-स्त्री. १ आईस. दक्षिणा-स्त्री १ त्राह्मणादिकांस धर्मकृत्यप्रसंगी यावयाचे आईच्या ठिकाणी मानलेल्या, असणाऱ्या स्त्रीस उद्देशून योजाव-द्रव्यः, दान इ॰ (सोमयागांत दक्षिणा म्हणून गाई दान देत याचा आदरार्थी शब्द. २ (दाई न ठेवतां) आपल्या मुलास असत व त्या वतांना दक्षिणेकडून नेत त्यावहन शब्द हृढ स्वतःच अंगावर पाजणारी माता. ३ (तिरस्कारानें.) नेमळट, दुवेल

दाई(इ)ज-वि. १ एका कुळांत जन्मल्यामळे विडलोपार्जित म्ह • १ भात भक्षणा पोळी दक्षणा. २ प दक्षिणा लक्ष प्रदक्षिणा= मिळकतीचा बनलेला भागीदार; हिस्सेदार; दायाद; भाऊबंद. 'अवलाद अफलाद दाइज अगर्दी नाहीं '-वाडबाबा २.३६. २ दक्षिणाचार-पु. शाक्तांच्या दोन पंथापैकी एक. यांचा सगोत्र नात्यामुळे सुतक सोयेर-बाळगणारा, अशौचसंबंधी आप्त; आचारविधि शुद्ध व वेदांस मान्य असा मानला जातो. याच्या (पुरुष, स्त्री इ०). १ (ल.) हितशत्रुः, मत्सर, द्वेष करणाराः, उलट वामाचार. [सं.]दक्षिणाचारी-वि. वरील पंथाचा अनुयायी. अशुभचितक. [सं. दायाद] •गोत्रज-पुअव. एकगोत्रोत्पन्न आप्त; हा—पु. (गो.) (बालभाषा) मार. ॰करचें-मारणें; मार नातलगः; भाऊबंद. [दाईज+सं. गोत्रज=गोत्रांत जन्मलेला] •जण. दाईजण-पुअव. १ (समुच्चयाथी) वंशपरंपरागत मिळकतींतील दा, दां-अ. एखाया संख्यावाचक शब्दास किवा बहु, अनेक, वारसदार, भाऊवंद, दायाद. (दाईजण हें रूप चुकीने वापरण्यांत अर्थाचा-आवृत्तिवाचक प्रत्यय. जर्से:- एकदां=एक वेळ, टोनदां= कार असलेले (सरकारी) गांवकामगार: या अर्थी 'समस्त दाईजण'

वाईत-न. खंडणी. 'दाईते घेत होते.' -शिचप्र ३९.

णारा; दायम. 'तुं दाईम हालाल्खोर आहेसी. '-रा १५.३१.

'व त्याच पत्रांत दाईम सलुख आहे. '-ऐटि ४८. [ अर. दाइम् ] •कळ-न. कायमचें, कायमची वस्ती करून राहिलेलें कूळ, शेत-करी इ०. [दाइम+कूळ] **दाईमो-की. १** शाश्रती; चिरस्थायीपणा; किंवा करें हें खानगी कारभारी यांनी पहात जावें. ' -(बडोदें) कायमपणा; टिकाऊपणा; दायमी. २ कायमची देणगी. ३ कायम धारा. ४ जन्मठेपेची शिक्षा झालेला गुन्हेगार, आरोपी. -वि. कायमचा. [दाईम]

दाई मृदई-पुभव. वादी व प्रतिवादी. 'हर्दी जन दाई-मुद्€ बोलाऊन आणून.' -रा २०.६०. [ अर. दाई=बोलावणारा+ मुहई=तंटा करणारा ]

दाऊदखानी-वि. (दाऊदखानावह्न पडलेरें नांव) १ एक प्रकारचा गहं. २ एक विशिष्ट प्रकारचा हार, माळ. ३ एक आड-नांव. [ दाऊदखान ]

वाक --स्त्री. (गो.) द्राक्ष. [सं. द्राक्ष]

दाकवचा-ता, दाकोचा-ता, दाखवता---प. एक शूद्र जात व तींतील व्यक्तिः ब्राह्मण आणि गवळीण यांच्या संबंधापासून गोष्ट ) पुराव्यानें, प्रमाणानें सिद्ध होणें. दाखस्यास उतर्णे-झालेली प्रजा. डाकृता, डाकोचा इ० पहा.

वाँकां-- ५. (गो.) पाय; (कों.) डोका.

माका उत्तर दिना दाखयलिपय करतां. ' [ दाखविणें+लपविणें ]

दाखल-वि. १ येऊन पोहोंचेलेला; आगत; आलेला; प्रविष्ट झालेला; शिरलेला. 'कोणी चोरून ठेवील, आणि दाखल सरदा-रास जहालियाने शासन करावें. '-सभासद २३. २ (जमाखर्च, रोजनिशी इ॰ कांत ) नमुद: नोंदलेलें, प्रविष्ट, रजिष्टर केलेलें. ३ माहीत असलेला: धृत: ज्ञात: अवगत (विषय, गोष्ट, हकीगत) **४ समान**; सारखा; प्रमाण. 'चेऊल शहर दंग्यानें मोडून उद्-ध्वस्त होऊन जंगलादाखल जाहुलें होतें. '-रा ३.५१७. ' ऐशास पंढरपूर तृर्ते शहरादाखलच आहे. ' —ख १०.५२००. –शअ. प्रमाणे; सारखें. 'आम्ही जरी केलें नाहीं तरी केल्यादाखल समजा. ' 'शिंवही कैदेदाखल आहेत. '-ख १०.५५१७. [ अर. दाखिल ] •होणां-१ हजर होणें; प्रविष्ठ होणें. २ रहावयास जाणें. ( कांहीं वस्तु, स्थळ ६० ) दाखविण्याकरितां घतलेली, दिलेलं 'सर्व डरेदाखल झाले.'

दाखळा-पु. १ (एखाद्या गोष्टीच्या विशदीकरणासाठीं घेतलेलें त्या गोष्टीसारखेंच ) उदाहरण; दृष्टांत; उपमा; नमुना. 'कावळा करकरला म्हणून झाड मांडत नाहीं हा कावळघाचा दाखला त्याने तुला दिला. ' 'तुमचे दाखल्यांनी लोकांनीं करावें तें दूसरे अगोदर करितात आणि तुमचें कांहींच नाहीं. ' - ख ५. २४ •७. २ (एखायाचा ) प्रत्यक्ष अनुभव; पडताळा; प्रतीति. 'जी सहस्रशीर्भयाचे दाखले। कोडीवरी होताति एकिवेळे।' -का १९.२६९. 'तुम्ही शकुन सागितला त्याचा दाखला आला, नजरेसमोर करणें. ३ (एखादी गोष्ट कोणेकास) प्रत्ययास आण् तो माझ्या दाखल्यास आला. ' ३ पायंडा; उदाहरण; वहिवाट. दिण; समजावून, विशद करून सांगणें. [ सं. दर्श; प्रा. दक्ख ]

'आम्ही चाकरी कहं तेव्हां दाखला पडत जाईल.' -एस्फुरे ६२. ' आलेले खिलते मागील दाखल्याप्रमाणे बरोबर आहेर अहेरबहुमान पोषाखाचा नियम ८. ४ (एखाद्या विधानास पुष्टी वेणारा ) पुरावा; आधारभूत गोष्ट, प्रमाण. ' ह्या वांटेर्ने वाघ गेल याचा दाखला ही येथे पाऊँ उमटली आहेत.' ५ (पुराव्यादाखल हजर करतां येईल असे ) प्रमाणपत्र; पावती; नोंद. 'तसेंच जी पत्रं बंद करण्याविषयीं हुकुम होईल त्याची खबर कापडी जाम दारखान्याकडे दंऊन माहितीचे यादीवर तसा दाखला ठेवावा. –(वडोरें)राजमहाल कामगारी कारकुनाच्या कर्तव्यासंवंधीं नियम ३.६ (एखाद्याच्या) लायकीबहल पत्र: भलामगपत्रक: शिफारसपत्र ७ हकः; अधिकार. [ दखल ] (वाप्र.) ॰ घेणा-(एखाद्या गोष्टीपासून व्यक्तीपासून ) धडा घेणें; वोध घेणें. ०पटेणें-( एखार्दे भविष्ट इ॰काचा ) प्रत्यय, अनुभव, पडताळा येणे. ॰ येणे-( एखार्द ( एखायाच्या ) अनुभवास जुळणे. सामाशब्द- • दुखला-पु दाखला; दृष्टांत इ० [दाखला द्वि.] •मुकाबला-पु. पुरावा दाखयिलपय-स्त्री. (गो.) लपवालपव; उडवाउडव. 'तॉ पुष्टि दंणारी, समर्थन करणारी गोष्ट. [ दाखला+अर. मुकाबला दाखलेचिठी-पत्र-सीन. १ (एखाद्याची लायकी, शील, इर वहरुचें ) शिफारसपत्र; भलामणपत्रक. २ (विशेषार्थानें ) महार रामोशी इ॰कास दिलें शिफारसपत्र. [ दाखला+चिट्टी, पत्र -लेबाईक-वि. १ उदाहरणें देऊन, दृष्टांत सांगून स्पष्ट, विशः केलेलें. २ ज्याच्या खंरपणाविषयीं कांहीं तरी प्रत्यय आला आहे असा. 'हा बाह्मण दाखलेवाईक प्रश्न सांगतो. ' - लेडां।र-वि विश्वसनीयः सप्रमाणः व्यवस्थितः ' आमचे दौलतींत हालीमार्ज होत गेल्यामुळे कागदपत्र दाखलेशीर राहिला नाहीं.'-रा १.३१०

दाखवणूक-स्त्री. १ (कंलेला, दाखविलेला, बोललेला थोडासा नमुना, मासला; नमुन्यादाखल केलेली (भाषण, दाख विण, करणे इ०कांची) थोडीशी कृति. (कि० दाखविण), ः मजुरी ३ (एखाद्यास फसविण्याकरितां कंलेला) खोटा आवि र्भाव, देखावा; हुल; हुलकावगी; ढोंगीनणार्चे कृत्य. [ दाखविणे

दाखवा--पु. (एखाद्यानें ) ओझरतें तोंड दाखविणे; दृष्टीर पडणें; देखावा. (कि॰ दाखविणें). 'त्यानें घरांत येऊन दाखव मात्र दाखविला आणि निपून गेला. ' [ दाखविण ]

दाखिवि(व) , दाखिवण -- सिक. १ ( अक्षरशः व लक्ष णेनें ) ( एखादा जिन्नस इ० दुसऱ्यास ) दिसेल, दृष्टीस पहेर असा करणें: दर्शविणे २ (खेळ, नाटक, तमाशा इ०) प्रेक्षकांच्य

**वाखाळा**—पु. (महानु.) दाखला. 'भणऔनि दाखाळा पांतुर्से। सर्वेदळाचा।'-दाव ३६६. [दाखला]

द्राग, द्रागणी, द्रागणे—डाग, डागणी, डागणे इ० पहा द्राग—प. १ डाग, भाजल्याची, चटका दिल्याची खूण; जनावरावर संख्येचा आंकडा इ०चा डाग मारणें, डाग पहा. २ खाणाखुणा. [सं. दह्—दम्ध. फा. दाग्: दाघ्: हिं. ] ०चेहरा—पु. शरीरावरील खाणाखुणांचे टांचण. 'दाग—चेहरे करून रोजमरे कितेकाचे जारी जाले.'—रा ७.५४. [दाग+चेहरा] ०तसिया—पु. घोडयांच्या व स्वारांच्या निशाण्यांची नोंद. 'त्यापैकी कांहीं स्वार जमा करून सरकारांत दागतिसये जाहाले आहेत.'—पेद १०.७६.

दांग — न. अरण्य; जंगल; रान. डांग पहा. 'मग काळकूट-कलोळीं कवळिले। नाना महाविजूंचे दांग उमटले।' – ज्ञा ११. २१७. 'मग ते अविद्याजुंबार्डेसी जें विशाळ। ते दागीं जाऊनि राहिले।' – स्वादि १०.४.२५. [डांग; हिं.]

दांग — श्री. १ फांदी; शाखा; डाहळी. डांग ( -स्री.) अर्थ ९ पहा. 'त्याचा काय उपयोग सांग। वृथा सांवरीची दांग।' -मुरंग्र २३९. २ (गो.) दोन पायांमशील अंतर, टांग; ढांग. डांग ( -स्री.) अर्थ ७ पहा. 'दांग मारून पलीक डे जा.' [डांग]

दांगट--पु. एक जात. ' डोहर भाट बुरुड रजक । दांगट मोचे-करी खाटिक । ' -स्वादि ६.५.३८.

**दांगडो**—पु. (व.) दांडगाई; घिंगामस्ती; घांगडघिंगा. [धागडा]

दागदागिने—पुभव. अलंकार व चीजवस्त; डाग, डागिना पहा. 'दागदागिने, लत्ताकपडा...नुसत्या लत्ता म्हण पाहिजे तर.' —मूकनायक. [ डाग+डागिने—दागिने ]

दागदार—पु. (बडोर्दे) मस्त हत्तीजवळ घोडा नेणारा स्वार (खेळथा).

दागदुः दो)जी — स्त्री. डागडुजी पहा ' जुने ( जीन ) कामास येईजोगते असतील ते दागदोजी करवृन नीट करावे. ' —ख ७. ३३४७.

**दाग**न—नस्ती. (मनुष्य, जनावर इ०कांस) डाग देण्याचें इत्यार. [डागणें; दाग]

द्गंगा--पु. नूतन पहन. -शर. दांग, डांग पहा.

दांगा, दांका — पुअव. (गो.) खेंकडचाचे पाय. दांग पहा. 'कुले दांगां.'[दांग]

दांगाण—न. जंगली, डोंगराळ प्रदेश; अरण्य; डांगाण पहा. 'मग म्लॅच्छांचे वसौटे। दांगाणे हन कैकटे। कां शिबिरें चोहटे। नगरीच ते।'—ज्ञा १७.२९४. [डांग—डांगाण]

दागिनवार—पु.(राजा ) मालकः धनी.[दागिना+दार प्रत्यय] दागिना—पु. डागिना पहा.

दागोळ-पु. (कों.) एक प्रकारचा मासा.

दा(दां)घ -- पु. दाहः, दहनः, जळगे. [सं. दाघः, फा. दाघः = जळल्याची खूण, डाग]

दाच्छणा, दाछेना—-पु. (ना. व. ) एक प्रकारचे दंतमंजन; दांतवण. [दांत+छानणें ]

दाजी — पु. १ एखाद्याविषयीं, एखाद्याशीं आदरपूर्वक बोल-तांना त्याच्या नांवापुढें जोड्डन वापरावयाचा शब्द. उदा० शंकर-दाजी. २ (एखाद्यास) आदरपूर्वक संवोधण्याचा, उल्लेखण्याचा शब्द,व्यवद्दारिक नांव. 'आकल गुंग कशास्तव जाद्वाली कां वोलःना दाजी।'-सला ००. ३ (खा) वडील दीर. - भाअ ०.१. ते ४. [दादा+जी=बहुमानार्थी प्रत्यय] दाजीबा फडके—पु.(या नांवाच्या एका माणसावस्न ल.) हळुवार, नाजुक, चोखनळ मनुष्य.

दाट-स्त्री. निकड; गर्दी; दाटी. 'बहुतकरूनि नि:शब्द। दाट न रिघे श्वापद।'-ज्ञा ६.१७६. -पु. १ जोर. २ ( मुद्रण ) छापाव याचा फॉर्म आवळतांना द्यावयाचा कांडचांचा दाब. -मुद्रण-दर्पण २६. -वि. १ ज.ड: घट्ट (प्रवाही, सद्भव पदार्थ) ' रबराच्या झाडांतून दाट चीक निघतो तोच रबर होय. ' २ जाड: बारीक, पातळ नसलेला (कागद फळा इ०). ३ घट विणीचें; घटमूट (कापड, वस्त्र इ०). ४ गच्च; अडच; आवळ; तंग होणारा: अटस (अंगरखा, लहान छिद्रांतील मोठी खुंटी इ०). 'या छिद्रात ही खुंटी दाट होते. ' ' हा अंगरखा माझ्या अंगांत दाट होतो. ' ५ गडगच्च; घनदाट, गर्दीनें, चेपाचेपीनें, रंटारेटीनें, खेटाखेटीनें अस-लेला (जनसमूह, झाडें, पाऊस, जिन्नस इ०). 'ह्या झाडांची लावणी दाट झाली. '६ अखंड. ' जेथं आत्मा नाहीं दाट। तेथें अवर्षे सरसपाट। '-दा १७.३.१४. ७ (ल.) अतिशय घरो-ब्याची; गृहीची; परिचयाची; सलगीची; पक्की (ओळख, मैत्री, दळणवळण, प्रेम इ०). 'गोविंदरावांचा व माझा दाट परिचय आहे. '८ सर्वत्र, विश्रुत झालेली; लोकांत प्रचुरपण पसरलेली (वदंता, बातमी, गोष्ट इ०). 'वार्ता दाट आली.' -वाडशा २५. ९ अतिशय: पुष्कळ. 'सुगरणी गौळणी चकवाचकवी दाट।' -ऐपो २४२. 'दाट पराक्रम तुमचा साहेब अफाट कीर्ति।' -ऐपो २६९. -किनि. बळेंच, मुद्दाम; दादन. -शर. [का. दृ ] •धमक-वि. घटमूठ. •धमकट-वि. १ मजबृत; धट्टाकटा:

बळकट; जोमदार (मनुष्य, शरीर इ०). २ ऐवजदार; सकस; ३.१७७. ६ भिर्णे. 'जरी चोरां सभा दाटे। अथवा मीना गळु घणसरः, भरीव. [ दाट+धमकट=मजबूत ] ०पणा-पु. १ घटुपणाः, घोटे। ' −ज्ञा ७.९४. ७ ( ल. ) ( आनंद, राग, शोक इ० भावना जाडपगा. २ आधिक्य; ( ल. ) अतिपरिचय. ' हें वोळखीचेंनि अनिवार झाल्यानें गळा, हृदय इ० ) भरून येणें; सद्गदित होणें; दाटपणें । बहुत घडलें। ' - ज्ञा ११.५५४. ०पातळ - वि. कांहीं कोंडला जाणें. 'प्रेम-शोक दाटणें ' कंट दाटणें.' ८ ( गर्व इ०कार्ने) ठिकाणीं दाट तर कांहीं ठिकाणीं विरळ असलेला; कमजास्त फुगण: ताठणें; भरणें; चढणें. 'जे होते बळवंत आपण असों ऐशा प्रमाणाचा. ' पेरा कोठें कोठें दाटपातळ उगवला. '[ दाट+पातळ] मर्दे दाटले । ' –मोकृष्ण ५८.२५. ९ भरून जाणें; व्याप्त होणें;

दारका-पु. दपटशा; बळजवरी. -वि. थोडा: जेमतेम. 'दाटका उतार.'-ख ४१२८.

अडचण; रेटारेट. ' अशी दाटण कां करितां १ दूर दूर बसा. ' घोडया राउता दाटण पार्ही पार्ही त्या मुर्कुड्या झाल्या। '-ऐपो ८३. २ (पातळ, सद्रव पदार्थीचा ) दाटपणा; जाडपणा; घट्टपणा, िका. दृश्णे; म. दाटणें ]

महानंदाची दाटणी। ' - ज्ञा १६.१२. ३ (द्रवपदार्थाचा) घटपणा; दाटपणा. ४ (कापड इ० काच्या गांठीची, गांठोडयाची बांध-ण्याची ) कसणी; आंवळावयाची दोरी. ५ दडपण. - शर. ६ (क.) दाट, घर होण्याची दाटण्याची किया. [दाटणें ] उहु० १ **प**रण दाटणी आणि बायको आटणी २ (व.) गहु घालावा दाटर्गी बायको घालावी कांचणीं=गहुं कणगी इ० कांत दादन ठेवावे व बायको जरबेंत ठेवावी. सामाशब्द- ०वाटणी-स्त्री. गर्दी; गर्दीची, अडचगीची, चेपाचेपीची स्थिति; दाटीवाटी; चेपाचेप: टशानें. दाटदुपट-स्री. ( ना. ) धाकदपटशा. दाटबळे-किवि. खेटाखेट. 'दाटणीवाटणी करूं नको. ' 'दाटगीवाटणींत जाऊं मुद्दाम; बळेच; जबरीनें; दादन पहा. [दाटणे+बळ] दाटोढाटीं-नको, बसुं नको. ' [ दाटणी द्वि ] दाटणीं बाटणीं-किवि एकमेकांस रेद्रन; खेद्रन; दाटी कलन; दाटीवाटीनें; दाद्रनदुद्रन (कि॰ बसर्णे; निज्णे; पडणें; असर्णे ). दारणीवारणीने-. क्रिवि. खेटाखेट, चेपाचेप करून; दाटीनें; दादनदुद्दन; दाटी वाटीनें. 'दाटगीवाटणीनें बसावें निजावें इ० '

साबुदाणा इ० शिजतांना ) घन, दाट होणे; आवळणे. २ (लहान दाटोदाटी । आम्ही जगजेटी असतां । ' -एहस्व ६.३५. भांडयांत भात, साबुदाणा इ॰ शिजतांना) अडचणणें; अडचणल्या-

व्यापून असर्णे 'कीं ब्रह्मगोल वाटे विशिखांहीं दाटला तडा खातो।' -मोभीष्म ६.४६. १० अडकर्णे; अडकून पडणें. ' स्थळीं नावा जिया दाटण -- ब्री. १ दाटी; गर्दी; खेंचाखेंच: दाटीमुळें झालेली दाटिजे। जलीं तयांचि जेवीं तरिजे। '-ज्ञा १७.३६६. ११ (व.) भोसडणें; खरड काढणें; धमकावणें. १२ चिकद्रन बसणें. 'लेंकुस्वें बापातें दाटिती। दादिया इलो नेदिती। ' - ख्रिपु २.४२.६०. -सिकि. १ (महानु.) पुसर्णे; पुसून स्वच्छ करणें; परिमार्जणें 'चंदनें श्रीकर उल्लाळिले।वरि उष्णोदकें प्रक्षाळिले।सर्वेचि निर्मळा आंचळें दाटणी—स्त्री. १ गर्दी; दार्टी; रेटारेट. 'दाटणी जाली हो दाटिले। सेवकजनीं। ' -ऋ ८४. २ दावणें; दहपणें. 'दाटिजो पां राजांगणीं।' -दावि४९५. २ विपुलता; रेलचेल; लयलूट. 'तेथ परि भारें। चित्त न दटे।' -ज्ञा ६.३६९. ३ खुपसणें; जोरानें आंत शिरकविणें. 'नाहें नावडोनि कांहीं। कामादिकांच्याचि ठायीं। दाटिली जेणें डोई। आत्मचोरें। '-ज्ञा १६.४४५. [ दाट; का. दृह, दृष्टिसु ] दाटून-किवि. १ मुद्दाम; बर्ळेच; जाणूनबुजून; बुद्धि-प्रस्सर. २ (ल.) खोटेपणाने. काव्यांत ददनि असहि ह्मप येते. 'स्या त्याचे कांहीं केलें नसतां त्याने दादुन कज्जा काढिला. ' ३ उगाच: निष्कारण; विनाकारण. ' दंव म्हणे राया तुं दादुनि धरितोसि कां विषादास । ' -मोभीष्म ११.८. ४ (व. ) धमकावृनः धाकदप-किवि. १ बळेंच; सक्तीनें; जबरदस्तीनें. 'रामायण लिहावयासाठीं। श्रीरामें पुरविली पाठी। श्रीराम संचरोनि पोटीं। दाटोदाटीं लिह्-वित । ' -भारा किर्ष्यिया १.९. २ उत्सुकतेनें; उन्कंटित होऊन. 'मम अधरामृताची वाटी। बळें लावितसे वोटीं। जो न घ दाटो-दाटी । अमृतासाठीं जो न ये । '-मुरंशु २४९. ३ गर्दीनें; जोरानें; दाट में -अफि. १ (दव पदार्थ इ०) घर, दाट होगें; (तांदूळ, त्वंरनें. ' लग्न लागलियापार्टी । कायसी यादवांची गोष्टी । कार्य कर्क

दाट।---पु. १ (सामा.) दृश्या; पाचर; चोंदी; बुच. (कि॰ मुळें टणक होणें. ३ गर्दी, चेपाचेप होणें; चिमटणें; खेटणें. 'दैत्यां भरणें; घालणें; बसविणें ). २ (पाटणीच्या खालील) कड्यांमध्यें दानवांचिआं लोथां । दाटला वसुंघरेचा माथा । ' –िशशु १४७. बसविलेला आडवा दट्ट्या, लांकडी पट्टी. 'बरोदाची लांबी दहा -ज्ञा ९.२१६. ' तेयापासोनि पातकें जेतुर्ली । संसारा लोकासी फुटापेक्षां अधिक असल्यास त्यामध्यें सहा फूट लांबीवर दाटे बस-घडली। तीं येतुर्की दाटलीं। तुझ्या अंगीं। '-खिपु २.४९.१३३. वावे। '-मॅरेट ६०. ३ (ल.) धमकी; दटावणी; दपटशा; **४ (**अंगरखा इ॰ अंगाला) तंग, घट, आवळ होणें; चिकद्भन बसणें; दाट. ४ वल्हें अडकविण्याचा खुंटा. ५ (नाविक कों.) (गलब-(लहान जागेंत मोठा पदार्थ समाविष्ट झाल्यामुळें तो त्या जागेंत) ताच्या ) नाळींत अगदीं पुढील भागास कांठाच्या किंचित् खालीं गच्च बसणें; अडचणेंं. ' ह्या छिद्रांत ही खुंटी दाटते. ' ५ भारानें आढीं घालून त्यावर फळ्या ठोकून केलेली तक्तपोशी, पाटणी: दडपलें, दाबलें जाणें. 'तरी सांगें कां न दाटिजे । धनुर्धरा । '-का गलबताचा माळा. नाळीकडे हरएक कामास जाण्यासाठीं याचा उपयोग होतो. शिवाय याच्याखाली स्वयंपाकि करितात. [दाट]

दाटांबचं -- सिक. (गो.) दाट, घट्ट करणें. [दाट]

खेंचाखेंच; चेपाचेप; भीड. 'करिती युधिष्ठिराच्या ज्या ज्या (धोतर, छगेंड इ०कांचे दोन तुकडे जोडणारी) एक प्रकारची जाड व गर्जोनि वाहिनी दाटी।' -मोभीष्म ९.२. 'दाटी व्योमघर्टी लांब शिवण. (कि॰ करणें). ७ (शेतांमधून, शेताच्या बाजूनें) रह-सरां. सख लटी घेती जटी धूर्जेटी।' -वामन, वनसुधा ४. दारीकरितां सोडलेला जमीनीचा लांब पट्टा. ८ जमीनीचा, मार्गाचा पकड, 'जिर भवभूजंगाची दाटि। जियेचेनि संकेर्ते उठी। '-ऋ स्थितींत बसण्यानें अंगाला येणारा ) ताठरपणा; ताठकळा. ( कि॰ ७६, ४ ( ल. ) दाट मैत्री: घरोज्याचा सलगीचा संबंध ज्यवहार: भरणें ). 'बसन वसन पाठीला दांड भरला. ' १० ( प्रां. ) मळगां-घसरट. ५ (अंधार इ० काचा) घनदाटपणा; काळेकुट्टपणा; घनता; तील ) वाफा, ताटवा. ११ (-पुन. प्रां.) (शिक्षा म्हणून केलेला निविडता. ६ (द्रव पदार्थीचा) दाटपणा; घट्टपणा; (कागद कापड दंड; (विरू.) दंड (कि॰ मार्णे). १२ चोवीस हात लांबीचा फजी इ॰ काची) जाडी; जाडपणा ७ (अंगरेखा इ॰ कांचा) तंगपणा; वांध; चोवीस हात लांबीचें परिमाण. -कृषि २१३. १३ आजची रात्र एथेंच निजं. '[दाटी द्वि.]

दाइगा-वि. १ श्रेष्ठ; मोठा. 'केवळ सात्त्विक तूं पे गा। ' पाळ-न. लांकडाची मूठ बसविलेलें तापसांमाजी होसी दादगा । न साहवे युद्धवेगा । पळोनि मागा जासील।'-एरस्व ११.२. २ बलवानः दांडगाः सामर्थ्यवान. 'धीट दाटुगा दमनशीलु। युधामन्यु तो प्रळयानळु। ' –गीता १. ं ४३४.

**भोळा प्रत्यय**ी

दाठर-वि. कठिण; निवर. ताटर पहा. [ सं. दढतर-दढअर-दढार-दाठर-भाभ १८३२ ]

दाठर पी-अफि. (आंबा न पिकतां, गळूं न पुवळतां) टणक, कठिण होणें; घट्ट, निबर होणें; दाढरणें, [ दाठर ]

दाद्वा--पु. (ना. व.) दाखठा; उंबरठा; दरवाजा.

दाइ---स्री. ( सुतारी बे. ) पेंच पाडण्याचे हत्यार.

दाड-सी. दाढ पहा.

वार-वि. १ (व.) दुष्टः द्वाडः, दांडगा. 'कशास हा दाड उद्धटपणाः, असम्य वर्तन. [ दांडगा ] तुम्हांस व्हावा। '-सारुह ८.१३. २ (व.) नावर्डे: बाधक: भपायकारक. [ द्वांड ]

वांड-पु. १ वेळ्ची लांब काठी; दांडा. २ पट्टा खेळण्याचा सराव करण्याची काठी. ३ शेताची मर्यादा दाखविणारा उंच बांध. ४ टॅकडीचा, डोंगराचा कणा, दंड, रांग. ५ उंचवटचावरून सखल दार्टी - दि-सी. १ (जनावरें, मनुष्यें, वस्तु इ॰ कांची) गर्दी; प्रदेशाकडे पाटानें पाणी नेण्याची सारणी, प्रणाली, दंड. ६ (व.) ३१. २ समुदाय; थवा. ३ (साप इ० काची ) लहरी; विळखा; लांबलचक, रखरखीत व ओसाड पट्टा. ९ (फार वेळ एकाच आवळपणाः (तंग वस्त्र इ० धारण करणाराची होणारी ) चेपणु- चित्त्याच्या गळपऱ्यापासून कंबरपऱ्यापावेतों पाठीच्या कण्या-कीची. चेंबलेली, दाबलेली स्थिति. ८ (वदंता, बातमी, मत ६० वह्न बांधण्याची वेणी घातलेली सुताची दोरी. -चिमा १३. कांची ) लोकांतील साधारण व्यक्तिः प्रमृतताः प्रसिद्धिः ९ (एखादा १४ (गो.) (आटयापाट्या ) सर्व पाटयांना मधोमध विभाग-विषय, भाषण, लेख, इ॰ कांतील ) मुख्य मुद्दा; रोंख; भर. ' सर्व णारी रेषा; दंड;सूर. १५ (ना.) पाळण्याचा साखळदंड. १६ एकेक दाटी हिंदस्तानचे मनसुबी यांवर आहे. ' -रा ३.४५०. दाटण मोतीं. -शर [सं. दंड] (वाप्र.) •काढणें-(मनुष्य, जनावर पहा. • बाटीने-वाडीने, दाटावाडीने-क्रिवि. दाद्दन दुद्दन; इ • कांस ) खप राववून घेणें; तांगडणें; ताण देणें; पादाडणें. एकमेकांशीं खेदन; दाटी, अडचण करून; दाटणीवाटणीनें; कशी सामाशब्द-०पटटा-टा-पु. १ एका हातांत काठी व दुसऱ्या तरी दाटी सोसून. (कि॰ राहणें; निजणें). 'कसें तरी दाटीवाटीनें हातांत पट्टा घेऊन खेळावयाचा एक मर्दुमकीचा खेळ. (कि॰ खेळणें; करणें ). २ सदर खेळ खेळण्याचे हत्यार. [ दांड+पट्टा ] •पेंडोळा-ळॅ-पुन. १ (प्रदेश, जमीन इ॰कांची) सीमा; मर्यादाः शीवः हदः परस्परंसवंधाची जागाः निकटपणाः संबधः २ (ल) विवाह अथवा इतर संबंधांतील (दोन्ही पक्षांची) अनुसपता; योग्यतेचा सारखंपणाः सारखी लायकी. (कि॰ मिळणें: परणें: दाटोळा—पु (ना. व.) गर्दी; दाटी; दाटण. [दाटा लागणें ). [दांड पेंडोळा=हद्द, बांध] भेंड-पुस्ती. सीमा; हद्द, शींव: मर्यादा. 'त्या गांवची दांडमेंड मास्तीच्या देवळापर्यंत आहे. ' [दांड+मेंड=मर्यादा, सीमा] •यारी-स्त्री. (नाविक कों.) काठीस ज्या मुख्य याऱ्या शंगारवितात त्यांच्या शिवाय आणखीहि बारीक दोरीच्या उपयाऱ्या असतात त्यापैकी प्रत्येक. [ दांड+यारी ]

दांड--पु. ताटरपणा. -वि. दांडगाः अडदांडः अडमुठाः मस्त. ' दांडभांड गुराखी तुम्ही। ' –रासक्रीडा २२.

दांडक(ग,ण-अित. (दांडक्यार्ने) बडविण, चोपण: झोडणें; झोडंपर्टी करणें. [दांडकें ]

वृंडक(ग)पण-न. दांडगेपणा; अडदांडपणा; अडम्ठेपणा:

दांडक(ग)मत---न. हद्यनें स्वत:च्याच मताचा पुरस्कार करणें; हटबादीपणा; हेकेखोरपणा. [दांडगा]

तुकडाः दांडः सोडगाः (दांड)

हांडग(क)मस्त-वि. दांडगा; आडदांड; अडमुहा; उद्धट; उमेट. [दांडगा।मस्त]

दांडगा-वि. १ भक्तमः, मजबूतः, राकट. २ धटिंगणः, मस्त व आडदांड; दंडेल; रगडवा; अडमुद्रा. 'अहनिशहि भांडला काठी. २ (पळी, ओगराळें, वेळणी इ०कांची हातीं घरण्याची ) त्रिनवरात्र जो दांडगा। ' - केका ३५. ३ हटवादी; हेकेखोर; मृठ; ( कुदळ, कुन्हाड, वाकस इ० हत्यार धहन काम करावयाचे हेकड. ४ थीट: साहसी. ५ प्रचंड: राक्षसी: अवाढव्य: अजस्र म्हणून त्याच्या नेढ्यांत घाळतात तो) लांकडाचा गोल दंड. काठी. (प्राणी, वस्त इ०), ६ जाडेंभरडें: ओबडधोबड: तलम नसणारें ३ पाट ६० काचें पाणी जिमनीत न जिरतां वहावें महणून जमी-पीक, वारा इ॰ ). [दांड+गा प्रत्यय] • उतार-पु. फक्त उंच व वागेंत निरनिराळ्या ठिकाणीं नेणारा पाट. ४ (मनुष्य इ॰ काच्या) बळकट मनुष्यासच करें तरी उतहन जातां येण्याजोगा नदी, **ेधिग**-वि. आडदांड: रानवट: अडमहा: राकट: रगडचा: धरिं-गण.

भाषण, वर्तन. २ स्वेच्छाचार; स्वैर वर्तन; छांदिष्टपणा; उनाडकी. ३ मस्ती; धिंगाणा. [ दांडगा ]

हांडगी-की. (गो.) वालाचे वेल चढवावयासाठी वेलाजवळ उभी केलेली मोठी काठी. [ दांडगें ]

वांडगेला-वि. १ कांहींसा मजबूत; बळकट. राकट; उमेट; उद्धट. [दांडगा]

दांडणं-- उकि. शिक्षा करण; (प्र.) दंडणे.

दा(दां) डदपट — स्त्री. (चोर, थकलेलें कृळ इ०कांस भिव-विण्याकरितां केलेलें) कोधयुक्त, कठोर भाषण; आक्रसताळा; धाकदपटशा; दटावणी; धमकावणी. [ दांड-कें+दपटणें ]

दांडपन -- न. (गो.) मधली भिंत.

दांडपेंड - स्त्री. (व.) दळणवळण. दांडापेंडा पहा.

दांडय-की. (कु.) माशाची एक जात

२ केळीचें संबंध पान, डांग. [ दांड-डा ]

पणें न पिएति आंव। '-शिशु ८४. सि. दांड=दंडासंबंधीं+स्व= उपकारकर्त्याचे उपकार विसस्तन त्याच्या नाशास प्रवृत्त होणें. रूप-शिशु टिपणी ]

-बदलापूर १३२.

वृंडसाकाळ-५. (कु.) एक पिशाचदैवत.

दांडेसाळ. दांडेसाळ पहा. [ दांडा+शाला=घर ]

वांडका, वांडकें—शें—पुन. हात, दोन हात लांब वेळ्चा भुरळ पाडणें; भुलविणें; भोंदणें. [दांड. दंड=लिंग. यावरून अश्लील प्रयोग ]

> ढांडळणें—अिक. (उमें पीक इ॰काचा दांडा, देंठ) जाड व मोठा होगें. [ दांडा ]

दांडा-पु. १ (वेळू इ॰काचा) जाड व आंखुड तुकडा, (सत, वस्त्र इ॰). ७ भरपूर; विपुल; पुष्कळ; जोराचा (पाऊस, नीपासून उंच बांधलेली सारणी, प्रणाली; (व.) मोटेंचें पाणी पाठीचा कणा. ५ (समुद्र, खाडी इ०कांत तारूं, गलबत यास अडथळा खाडी इ॰कांचा उतार, खोल व कठिण उतार [ दांडगा+उतार ] होण्याजोगा) रेती,खडक इ॰कांचा दंडाकार उंचवटा:दांडी. ६(डोंगर, टेकडी इ॰चा ) कणा: दंड: उंचवटचाची चिंचोळी व अहंद रांग. ७ नाकाचा कपाळापासन शेंडगापर्यतचा उंच भाग. ८ ( नदीचा) हांडगाई, हांडगावें -गावा - स्नीनपु. १ दांडगेपणाचे धका. ९ (समुद्रांत गेलेला) जमीनीचा लांव व चिंचोळा पर्टा. १० केळीचा घड. ११ केळीच्या पानाच्या मध्यांतून जाणारा देंटाचा लांब भाग. १२ ( नथ इ० दागिन्यांचा ) आंकडा. १३ (जमीन, इमारत इ॰कांचा ) सुळका, शेंडा. १४ माघी पौर्णिमेस होळीच्या स्थानीं उभा रोंवतात तो एरंडाचा सोट. १५ (घराचा) वांसा; २ थोडा कडी; बहाल; तुळवंट. १६ यंत्र फिरविण्यासाठी मूठ बसविलेली काठी. -शर. १७ (गो.) कुळागराचा तुकडा. १८ (गो.) शह स्त्रिया नाकांत लोंबता घालतात तो एक दागिना. १९ (गो.) चार हाताचे लांबीचे एक परिमाण. २० (तंजा.) भेंडाचा केलेला एक त्रिकोणाकृति अलंकारविशेष. हा अलंकार स्त्रिया लग्न इ० मंगल-प्रवंगीं वापरतात. २१ (विणकाम) तातू जोडण्यासाठीं जी सांध असते तींत घालण्याचा वेळ्चा एक तुकडा. २२ (नाविक. कों.) गलवतास बाहरच्या अंगास कांठाखालीं वीतभर अंतरावर नाळवऱ्या-। पर्यंत दोन्ही बाजूस ठोक्तात ती लांकडाची गोल अथवा चौकोनी हांडरॉ—पु (गो.) १ कंळीच्या पानाचा दांडा, दांडोरा. परी. २३ (अशिष्ट) लिंग, शिक्ष (विशेषतः घोडचाचें, लांब अस-असणारें ). दांडी पहा. [ सं. दंड; हिं. डांड, डांडा; ग्र. डांडो ] दांडरूब — न. धर्मशास्त्र. ' आगमु निऱ्हां दांडरूब । जाण- (वाप्र.) ( घराचे ) दांडेवासे मोजणें-( एखाद्यानें ) कृतम होणें: नाश चिंतणें. इह दांडचानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें दांडचण-न-की. खवल्या माशाची एक जात; कन्हेरी. होत नाहीं= खरी, जिवलग मैत्री लोकांनी कितीहि कलागती लाविल्या तरी नाहींशी होत नाहीं. सामाशब्द - ॰ ईत-वि. दांडगा: डमैट; धसकट; आडदांड. [ दांडा ] **ेपेंडा, पेंडोळा**-पु. दाट वांडसाळ, वांडळ—ली. चाळ, लांबचलांब इमारतः (विस्त.) परिचय, ओळख. दांडपेंडोळा पहा. ० मेंडा-पु. शींव: हह: सीमा. दांडमेंड पहा. दांडकरी-पु. (राजा. कु.) (सांकेतिक) (महा-दांइळणें—उिक. (यक्तीनें, कपटानें ) फसविणें: चकविणें: राच्या हातांत नेहर्मी काठी असते म्हणून ) महार: ब्राह्मण

सोंवळयांत असतांना महार शब्द न उच्चारतां दांडकरी म्हणतात. वांसा, दांडाः (छ) पालखी. 'सर्वे साति लक्षां दांडिया। बारा लागलेला मनुष्य: हिंडता फिरता रोगी. [दांडा=काठी+स्वार]

कळणें. [दांडा]

दांडाग-पु. १ (मनुष्य इ०काच्या) पाठीचा कणा. २ दांडकें. [दांड] (माड, कळ इ० कांच्या) पानाच्या मधोमध असणारा टोंका-पर्यतचा दंठाचा लांब भाग. ३ नाकाचा कपाळापासून रेंडियापर्यतचा २ फरा इ० मापावरून फिरवावयाचे दांडकें. ३ आंखण्याचा रूळ. उंच भागः, दांडा. ४ दांडा या शब्दाच्या कांहीं इतर अथीहि योज-ं ४ लहान सोटा. दाडका, दांडकें पहा. [ दांड ] तात. दांडा पहा. [ दांडा ]

दांडा विण - सिक्त. काठीने बडविणें; ठोकणें; चोपणें; मारणें. [दांडा]

ढांडाळण- १कि. काठीनें बडविणें; मार्णें, दांडकणें.

केळीचें पान, काप, तुकडा. अम्राच्या पानाला आगोतली किंवा केलेळें हत्यार. [ दांड=काठी ] मोनई म्हणतात. [दांडा]

दांडेपंडित-पु. शास्त्राचे अध्ययन न करतांहि उत्कृष्ट वादविवाद लक्ष्य तेजिया।' -शिशु २३४. २ ( नांगर, वखर, कुळव, इ० करणारा व प्रसंगविशेषी दंदादंडी, काठ्यांनी मारामारी करण्यास आउतांचा ) सोट, काठी. ३ गाडीची धुरा ४ घोडयाचे शेष्टः, तयार असलेला बळकट व हुपार मनुष्य. [दांडा+पंडित] दांडे- घोडचाच्या शेपटीचा बुडखा; ढुंगणाजवळचा शेपटीचा भाग. 'घोडि-पाट-पु (धरण्याकरितां) दांडा, मूठ असलेला पाट, तिवई इ० यांच्या दांडचा तोडल्या. ' -रा १५.२०६. - चिरलसीतास्वयंवर [दांडा+पाट] दांडेपान्हवण-ळ-न. १ गाय, महैस इ० कांस ६.१६. ५ (अशिष्ट) घोडचाचे शिस्न. ६ वस्रे इ० वाळत घालण्या-काठीनें बडवून पान्हवण्यास,दृध यावयास लावणें. २(ल.) (एखायास) किरितां उंचावर आडवी बांधलेली काठी, बांबू इ० ७तांव्याच्या जुन्या माह्नन, बडवून त्याचे मन वळविगे, आपले म्हणणे कबूल करण्यास ढब्बूवरील दोन सरळ आडव्या रेघांपैकी प्रत्येक रेघ. असला दुदांडी भाग पाडणें. ३ (सामा.) ओडंपट्टी; मार. [दाडा+पान्हवर्णे ] ढच्चू छत्रपति शिवाजी महाराजांनी काढला होता. त्याच्या एका हांडेपाळ-स्त्री पाणी वाहून नेण्याकरितां, तसेंच शेतांत खेळविण्या- बाजूस दोन आडव्या रेघा असून दुसऱ्या बाजूबर तीन ओर्ळीत करितां उंच बांघरेला जो दांडा, त्याची पाळ, कड. [दांडा+पाळ] अनुकॉम 'शिव' 'राजछत्र' 'पिति' ही अक्षरे असत. ८ तराजुची दांडेपाळ-पाळ-कीन. मूठ बसविलें लांकडी पाळ. [दांडा+ पारडीं ज्याला अडकवितात तो आडवा दांडा. (ल.) तराजु; पाळें ] दांडेपूर्णिमा, दांडेपनव-स्री. माघ शुद्ध पौर्णिमा. ह्या ताजवा. ९ समुद्रांत लांबवर गेलेला जमीनीचा चिचोळा भागः दांड. दिवशीं होळीचा दांडा रोवतात म्हणून हे नांव. [ दांडा +पूर्णिमा, उदा० ( मुंबईजवळील ) कुलाब्याची दांडी. १० वल्ह्याचा पर्तिगा, पुनव | दांडेबोर-स्त्री. बोरीची एक जात. -न. या जातीच्या दांडा; यावहन वल्हेकरी; नावाडी. ११ छत्री, पंखा इ० कांस बोरीचें फळ. तांडेभसा-दांडेविंडपहा तांडेमार-पु दांडयानें, धरण्याकरितां लावि लेला दांडा, मठ. १२ वीणा, सतार इ० तंतु-काठीनें झोडपों; बडविणें; चोपणें; मारणें; (कि॰ करणें ) [दांडा+ वादांचा डेन्याच्या, भोंपळवाच्या वरचा तारा बसविलेला लांक-मार | दांडेमोडाक-न. (क.) माशाची एक जात. दांडेविंड- डाचा भाग. १३ लांकडाचा तासलेला लांब तुकडा; वांसा; तुळ-न. (कों.) नदींत मासे पकडावयाचे एक प्रकारचे जाळे; याची वट. १४ मोठी व लांबवर पसरलेली लाट. १५ (महानु.) बेडी. दोन्हीं टोर्के दोन दांडगांस बांघलेलीं असतात. (हा शब्द विशेषत: 'काळ लोहाचां दांडी। आधार कां घालवे।' -भाए ५९५. १६ रत्नागिरीकडे हृढ आहे. हुँगैच्या बाजुस याच अर्थी दांडेभुसा कान, कडी (धरण्याची) १७ ओलावा शोषुन न घेणारी व लौकर हा शब्द वापरतात). दांडेसाळ-स्री. अलंग; चाळीसारखें सुक्रणारी थळ जमीन; उंचवट्यावरील वालुकायुक्त, वरड जमीन. लांबचलांब घरः चाळः पागाः वराकः [ दांडा+शाला=घर ] दांडे- [ दांडा लघुत्वाने ] ० पूर्णिमा-पुनव-स्त्रीः माघ शुद्ध पौर्णिमाः स्वार-पु. आजारांतून नुकताच उट्टन काठीच्या साहायानें हिंडुंफिक ह्या दिवशीं होळीचा दांडा रीवतात म्हणून हें नांव पडलें: दांडे-पूर्णिमा पहा [दांडी+पूर्णिमा, पूनव] •वाला-पु १ तराजू हातांत दांडार (व) जें-अकि. थंडी, श्रम इ॰कानीं शरीर ताठरणें; ताट | घेऊन माल तोलून घेणारा व देणारा. २ वाणी; व्यापारी; उदमी.

दांद्र--न. विटीदांडु इ० खेळांतील खेळण्याची लहान काठी.

दांडका, दांडका, दांडोका-पुन. १ लहान काठी; दांडू.

दांड्रपणा-स्त्री. (व.) दांडपणाः दांडगेपणाः [दांड+पणा] दांड्रल-न. (व.) कुळागराचा तुकडा, दांडा. [दांड़] दांडोरा-पु. १ दवंडी; डांगोरा; डंका. (कि॰ पिटण: फिर-विणें ). २ प्रसिद्धिः; जाहीर करणें. [ सं. डिंडिमः; हिं. ढिंढोरी ]

दांडोरें--न. ( सुतारकाम ) ढंकळें फोडण्याचे फळ्या जोडन

दांडोली--स्री. (काव्य.) दौंडी; डांगोरा पहा. (कि॰ ढांडी-सी. १ पालखीच्या वर वांकविलेला. मार्गे व पुढें पिटणें; फिरविणें ). 'जवल असतां बोलाबोली । शोभनामार्जी सरळ असलेला व दोन्ही बाज़ंस (पालखी ) उचलणारांनीं धरावयाचा वाढेल कली। निकरां जाईल दांडोली। आम्हा आणि रुकसिया। '

दांडो ळ-ळी--की. (प्रां.) १ ओळ, रांग; पंगत. जसं:-एका दांडोळीनें निजणें-पडणें-बसणें-उभे राहणें. २ अहंद व (वाप्र.) ० करणें-हनुवटीवरील वेंस काढणें; चेह्र-याची हजा-लांबचलांब इमारतः (विक्त.) दांडळ. दांडळ पहा. [ दांडा+ओळ ] मत करणें. कराविण-न्हान्याकडून तोंडावरील, हुनुवटीवरील वांडोळा--पु. (प्रां.) पानाचा मधला दांडा: देंठ; कणा दांडारा.

पैकी प्रत्येक. यांचा उपयोग अन्नाचे चर्वण करण्याचा आहे: 'बळानें काढं ये मणि मकर-दाढेंत दडला।'-वामन-स्फुटश्लोक ( नवनीत पृ. १३३ ). [ सं. दंष्टा; प्रा. दाढा: गु. दाढ; हिं. डाढ; सिं. डाठ ] दाद बांधणे-१ ( मंत्र-तंत्र इ० कांच्या योगानें एखाद्याची ) अन्न इ० खाण्याची शक्ति नाहींशी करणें. 'माझें लेंकरूं अलीकडे जेवीनासें झालें आहे. जिखणीनें त्याची दाढ बांधली यांत शंका नाहीं. '२ (एखाद्याचें ) तोंड, बोलणें बंद करणें; (एखाद्यास) निहतर करणें. दाढ सुद्धां न माखणें-( एखा याच्या ) एका दाढेला अन्न इ० सुद्धां न पुरणें; खाय पदा-र्थाने थोडीशी सुद्धां तृप्ति न होणे. द। देत सांपडणे-( एखा-द्याच्या) तावडीत, कचाट्यांत, पेचांत सापडणे. सामाशब्द- ० वंद -पु. (चित्त्यास) तोंड उघडतां न यावें म्हणून तोंडास घातलेला सताच्या दोरीचा फांस. 'खाण्याचे वेळी दाढवंद जरा सेल करि-तात. '-चिमा १४. [ दाढ+बंद=बांधण्याची दोरी ] ० भर-वि. खातांखातां दाढ भरेल इतकें -शास्त्रीको. ' यंदा ऊंस दाढ भर खावयास मिळाले नाहींत. ' ॰शांख ळ-वि. दाढांबरोवर बाहे-रच्या अंगास किंवा गालावर भोंवरा असलेला (घोडा). -अश्वप 9.९७. [ दाढ +सं. शंखठा=साखळी ] •सांख(क)ळ-स्री. १ दाढांना होणारा एक विकार. २ (घोडचाच्या) दाढेच्या सांध्या-वर असलेला भोंवरा. हा अशुभ मानतात. -वि.दांढेच्या सांध्या-वर भोंवरा असलेला ( घोडा ); दाढशंखळ पहा. [दाढ+सांखळी[ दाढ--स्री. (कों.) १ भाताचे रोप करावयासाठीं भाजलेली जमीन, दोताचा तुकडा. २ (ल.) भाताचे रोप करण्यासाठी जमीन भाजण्यासाठी तिच्यावर घातलेला गवत, झाडोरा, इ० ३ (ल.)

वरीलप्रमाण भाजलेल्या जमीनींत झालेलें भाताचें रोप. ४ (उत्तर-देश) ज्यांत भात पेरून त्याची रोपें उगवल्यावर तेथून उपद्रन (तिरस्काराथीं) दाढी. [दाढी+ऊक प्रत्यय] दाढेल-वि. मोठी दुसरीकडे लावतात तें शेत [ सं. दग्ध; प्रा. दड्ढ ]

दाढरणे -- जिक्त. (आंबा, गर्य इ०) पिकल्यावांचुन टणक, कठिण होणें: दाठरणें. [ सं. दढतर ]

वाढा—वि. (काव्य.) धीट; पराक्रमी; प्रतापी; बलाढय; जमीन, दाढ पहा. [दाढ] गाढा. [सं. दृढ; प्रा. दढ]

द्वाद्वावर्णे-अफ्रि. (व.) रागावर्णे. 'तो माझ्यावर भला दाढावला. '

दार्ढा-सी. हनुवटीवरील केंस. [सं.दाढिका; प्रा. दाढिआ] र्केंस काढविगें; चेहऱ्याची हजामत करविणें. दाढीचा गधडा-पु (तिरस्काराथी) लांब दाढी असलेला मनुष्य. दाढी, दाढी दाढ--की. दांताच्या कवळींतील शेवटच्या मोठ्या दांतां होटी घरणे, दाढीला हात लावणे (एखायाची) विनवणी कर्णें; का कुळतीने प्रार्थना कर्णें: खुशामत करून वश कर्णें. 'ओटी पसरोनि धरितों मी दाढी। नरकांतुनि काढी यंकदांचें। '-मध्य ८३. दाढा धरून टाचा, पाय तहविण-(एखावास) बाह्या-त्कारीं स्तुतीनें मोहवून आंतून (त्याचें ) अनिष्ट करणें; मैत्रीचा आविर्भाव दाखवून घात करणें. दाढीस कांद्रे बांधरें।-एखा-याची फजिती, अप्रतिष्ठा करणें. (एखायाची) दाढी हाल विणे-एखाद्याला रागाने दपटशा देणें: एखाद्याच्यावर ताशेरा झाडणें. एखाद्यास चिडविणें; डंवचेंंगे. घडी घडी लांब दाढी कर्णे-मांडण-घडी घडी रागावर्गे, संतापणे. (रागावलेला मनुष्य दाढी-वरून हात फिरवीत असतो त्यावरून हा अर्थ) इह० १ एकाची जळतं दाढी दुसरा तीवर पेटवितो विडी; (एकाच्या मिशीला आग लागली दुसरा म्हणतो मला दिवा लावं दे )=रस-याच्या संकटाचा विचार न करितां त्यापासुनसुद्धां कटोरपणानें स्वतःच यत्किंचित् फायदा घेऊं पहाणाराविषयीं तिरस्कारानें ही म्हण योजतात. २ दाढीस वेगळें आणि डोईस वेगळें (कोण देतो !) ं=मिळावयाचे तितकें मिळाल्यावरहि जर कोणी मनुष्य कांहीं तरी सबवीवर जास्त मागूं लागला तर त्याला जास्त कोण देणार? **्पाहन बाढ**ों-बाह्य स्वरूपाकडे, पोषाखाकडे पाहन त्याला अनुरूप मानपान, आदरातिश्य करणे. सामाशहद- • डोई-स्त्री. दाढी आणि डोर्के यांची हजामत. ( कि॰ करणें ). [दाढी+डोई] **ंदीक्षित**−वि. ( ल). दाडीवाला; मुसलमान [दाडी+सं. दीक्षित=यज्ञ, अभिहोत्र इ०कांची दीक्षा घेतलेला ] • मिशांचा -वि. दाढी आणि मिशा असलेला. • वाला-वि. मुसलमान. 'दिल्लीचा दाढीवाला ।'-संश्रामगीतें १२३. दादुक-न. (व.) १ दाढीवरून बांधलेला कपडा, वम्त्र. 'दादुक बांधल्यानें तो ओळखुं आला नाहीं. ' २ दाढीला झालेंलें गळुं. ३ (ना.) दाडी असलेला. दाढ्या-वि. (तिरस्काराथी) लांब दाढी अस-लेला; दाढीवाला. [ दाढी ]

दाढ़ी-ली. (कों.) भाताचे वी परण्यासाठी भाजतात ती

दाहे रूं—न. दाढेजवळ हिरडीला झालेला फोड. [ दाढ ] दाढेल-न. (कों.) वडे इ॰कांचें तळण तद्युन शिल्लक राहि-. **ळे**ळें तेल; बढेल. [ सं. दड़–दाढ∔तेल ]

वाद्वशा-पु. दांढेचा एक विकार: रोग. [ दाढ ]

आगर. बहुधां समासांत उपयोग उदा० अत्तरदान, पानदान ]

वं (ण --- न. (गो.) आंब्याच्या कै-या मिठाच्या पाण्यांत घालन ठेवण्याचे लांकडी गोलाकार पात्र: डोण. [सं. द्रोण: प्रा. दोण]

**दाणा--**प. १ धान्य. २ धान्याच्या समुदायापैकीं, कणां-पैकीं प्रत्येक कण, नग, व्यक्ति. ३ धान्यकणाप्रमाणे असणारें ∤दाणादाण. दा**णादान**–वि. धूळधाण झालेला; नष्ट. –शर मोत्ये, मणि, बीज, डाळिबाचे बी इ०. ४ बरफी इ०काच्या ठिकाणीं साखर जमून जे कण होतात त्यांपैकीं प्रत्येक. ५ (कागद, एक प्रकारची लाख. चामडें इ०काच्या गुळगुळीत पृष्ठभागावर येणारी बारीक कणा-सारखी फुगोटी, टेंगूळ, नक्षी. 'खराऱ्याच्या आकाराच्या एका हत्याराने कातडे उमें, आडवें, किंवा चोहोंकडून घासतात; म्हणजे त्यावर दाणा उमटतो. ' - ज्ञाको क २६३. ६ (कापड इ० कांच्या गांठीतील) प्रत्येक नग. ७ उत्कृष्ट व एकेक नगाने विकले जाणाऱ्या आंव्यांपैकी प्रत्येक नग. 'आम्बे मुरंब्यास दाणे शुमार पत्रास. '-रा २२.१०५. ८ किरमिजी रंगाचा कण ९ सीताफळाच्या सालीवरील डोळगांपैकी प्रत्येक. १० एक प्रकारची जाडी साखर. [सं. धान्यक-दाणअ-दाणा. तुल॰ फा. दाना ] (वाप्र.) दाणे टाकून कांबडे झुजियेण-पदरचे खर्चून मुद्दाम भांडणें लावणें. ऋह० उतरंडीला नसेना दाणा पण दादला असावा पाटील राणा. सामाशब्द- •गरुला-पु. धान्य; धान्याचा प्तांठा, कोठार. •**गोटा**-पु. (व्यापक)धान्यधुन्य; धान्य, डाळी आणि इतर तत्सदश जिन्नस. • पाणी-न. १ निर्वाह: पोट भरणै: उगजीविकंच, निर्वाहाचे साधन. २ ईश्वराने नेमून ठेवलेले अन्नोदक. ं आमचे दाणापाणी तुमचे पदरीं आहे म्हणून आम्हांस तुम्ही भोशितां. ' ३ दाणागोटा; चारापाणी अ मृताकरितां एक वर्षपर्येत ब्राह्मणास पोंचविण्याचें धान्य व पाणी. [दाणा+पाणी] **्साखर**-स्त्री. फुल साखर काढून घेतल्यावर खार्ली राहणारी तांबुस साखर कृषि ४८२. दाणेआळो-स्री. १ धान्याच्या दुकानांची पट्टी, गही. २ (पुणें ल.) वेश्यावस्ती. दाणेबाजारांत वेश्यांची वस्ती आहे यावह्न. दाणेक्ररी-पु. घोडयाच्या पागेला दाणा पुरविणारा मराठ्यांच्या अमदानांतील लष्करी अधिकारी. -वि. १ संसाराच्या निर्वाहास पुरून विकण्यास उरेल इतके धान्य ज्याच्या जवळ आहे असा. २ धान्य विकणाराः दाणेवालाः धान्यव्यापारी. दाणे-दार-वि. १ ज्यांत दाणा उत्पन्न झाला आहे, भरला आहे असे (कसणी इ०). २ कणीदार, रवाळ. ३ ज्याच्या पृष्ठभागावर दाणे उठले आहेत असा (कागद, चामडें इ०). [फा. दानादार्]

दाणा--वि. १ धूते; शहाणा; चतुर; दूरदर्शी; चाणाक्ष. २ (ब्यापक.) उत्कृष्ट; गुणवान; उत्तम; फार चांगला (मनुष्य,

जनावर). 'मुलगा दाणा आहे.' 'पादशाहीस वर्तमान कळलें तेव्हां वांण-—स्त्री. ( अत्राने नित्यशः भरावयाचे उदररूप पात्र ) बोलिले की दुस्मान दाणा गेला. '-मराचिथोशा ८५. [फा. दाना] ( तिरस्कारानें ). खादाड माणसार्चे पोट. [फा. दान्=स्थान, दाणाचर्णे-अक्रि. (घोडधानें) फार दाणा खाल्यामुळें (तो) कांहीं विकाराने, आजाराने युक्त होणें. [ दाणा ]

दाणादाण-की. १ पांगापांग; वाताहात; पांगणी; फांका-फांक; सैरावैरा पळणे; भणाणणें. २ विस्कळितपणाची, गोंधळाची, **ढाणयां**—वि. (गो.) अंगावर लांब पट्टे असलेला (वाघ); ढाण्या. पांगापांग झालेली स्थिति. -वि. विकीर्ण; विस्कळित: सैरावैरा पळत मुटणारा. [फा. दाना-दाना ] महः कोंबडी मेली पिलें

दाणालाख-न्त्री. बोर. पिंपळ इ० झाडापासन निघणारी

दाणी-- पु. १ धान्यावरील कर वसुल करणारा अधिकारी. येतुके आ दाणी लोकू मेळुनु । बावृतिस्मु ध्यावया आले ठाकुनु । ' –खिपु २.१८.७४. २ सरकारास धान्य पुरविणारे. ३ कराच्या रूपार्ने येणारे सरकारी धान्य ज्याच्या ताब्यांत असे तो अधि-कारी. ४ (वरील पंशावहन पडलेलें) एक आडनांव. ५ धान्याचे व्यापारी [दाणा]

दाणी---स्री. (गो.) डागणी; सळई. [ दाहणी ]

दाणी-स्री. (एखादा जिन्नस ठेवावयाचे ) पात्र, उपकरण, (सं.)आलय या अर्थाचा फारसी प्रत्यय. उदा॰ अत्तरदाणी, गुला-बदाणी, चहादाणी. [फा. दान ]

दाणुस-सी. (गो.) गाडीची चौकट; साटी.

दाणोडा--पु. (ना.)धान्य अस्ताव्यस्त सांडणें. [दाणा] दांत-पु. १ चावण्याच्या, फाडण्याच्या उपयोगी तोंडांतील दृश्य अस्थिविशेषापैकीं प्रत्येक; दंत. २ ( छ. ) ( फणी, करवत, दंताळें इ० कांचा ) दांता; फाळ; नांगराचे टोंक; इंगाचे टोंक. ३ हस्तिदंत 'सहदंव नकुळ घेउनि दांतीं सिंहासनीं पृथा बसली।' –मोशांति ५.४३ ४ द्वेषबुद्धिः मत्सरः दावाः डावः दंशः 'त्याचा दांत आहे. ' 'तो दांत राखितो. ' [सं. दंत; पहा. हिं. दांत; सिं. डंदु ] ( वाप्र. ) - उठ**ाँ** - दांतांनीं धरलेल्या पदार्थावर दांताच्या खोलगट खुणा उमटणें. •ओठ खाणे-चाचणे-रागानें दांतांवर दांत घासणें; दांतांनीं औठ चावणें; अतिशय चिडणें; रागावणें. •काढणें - दाखविणें - दांत विचकून, फिदिफिदी हंसणें. किची खाणें-(ना.) (राग इ० कानीं) कचाकच, कडकड दांत-चावर्णे. •िकर किटीस येजें- विपन्नावस्था, अन्नान्नदशा प्राप्त-होणें, अति निकृष्ट परिस्थितीनें प्रभ्त होणें. • खाऊन-ओठ खाऊन-मोठया रागाने व अवसानाने. 'नरवर गरधरखरतर शर करकर दांत खाउनी सोडी। ' -मोशल्य २.८४. •ख। ऊन-चावृन अवलक्षण करणें-(प्रतिकार करण्याचें सामध्ये नसतां) रागाचा दुवळा आविर्भाव आणून, शिब्याशाप देऊन स्वतःचे हसें

कहन घेंगे. • **खाणे-चावणे-**(रागानें चडफड़न, झोंपेंत) | धर्णे-(एखाद्यावर) करडा, सक्त अंगल वालविणे; कडकपणानें दांतांवर दांत घासणें. 'कोपें खातात दांत बा हेर।' -मोस्री ४.२६. • खीळ-खिळी बसर्ण-१ (सित्रपातादि दोषांमुळें) वरील दांत व खालचे दांत एकमेकांस घट चिकद्दन बसर्णे. 'रामनाम घेतां तुझी बैसे दांतखीळ।' –एकनाथ २ (ल.) निरुत्तर होणें: एखाद्या पूढें बोलतां न येणें. •स्बोचरणें-दांताच्या फटींत, खळग्यांत काडी, कोरणी घालून अडकलेले अन्नाचे कण इ० काढणें. • झिजणें-(ल.) निष्फळ उपवेश केल्याने, केलेल्या विनवण्या व्यर्थ गेल्याने, शिकविलेला विषय मुखे विद्यार्थ्यास न समजल्याने तोंडाला फुकट शीण, श्रम होणे. •धरणे-अस्णे-ठेवणे-राखणे-बाळगणे- ( एखायाशीं ) द्वेष. अदावत. मत्सर करणे: (एखाद्यावर) डाव धरणे: प्रवीचें शल्य मनांत ठेवून (एखाद्याच्या) नाशासाठीं टपून बसणे. ॰ निस-कीस येण-त्वेष, स्फरण, आवेश इ० कानी युक्त होण; जिवावर उदार होणें. ' मल्हारराव यांचे इरेने दातनिसकीस येऊन मोठमोठे खेतांत येऊन जीवाअधिक केली. ' -भाव ११. दांत+सं. निकष=धासणे ] ॰ पड्ड 0(-( एखाद्याची) फटफजिती, नाचकी होणें; पराजित, फजित होणें. •पाजिवेणे-एखादी वस्तु (विशेपतः खाण्याची वस्तु ) मिळण्याजोगी नसतां तिच्याबहरू उत्कंठित. आतुर होणें. •पांचणें-(एखाद्याची) फजिती करणें; (एखा-यास ) वादांत पराजित करणे: टोमणा मारणे: निरुत्तर करणे.' इतका खोटें बोलणारा तुं असशील असें मला वाटलें नव्हतें. नाहींतर दोन चार साक्षी ठेवन तुझे चांगले दांत पाडले असते. '-त्राटिका अंक ४, प्र. ३. ॰पाडन हातावर देणें-(अशिष्ट) (एखा-द्याची ) कंब्रख्ती काढणें; पारिपत्य करणें; उद्दें फेडणें (विशेषतः धमकावणी देतांना उपयोग). • लागप-(गो) पैसे पदर्श असर्णे; गबर असणें; खाऊन पिऊन सुखी असणें. •वठणें-लागणें-उच्चारलेला शाप(एखाद्यावर) फलदूप होणें. 'त्याच्यावर त्या चेट-कीचा दांत वठला'=त्याला चेटकीच्या शापाचे वाईट फळ मिळालें. त्याला शाप भोंवला. •वासणें-(ल.)हातीं घेतलेलें कार्य शेवटास नेववत नाहीं म्हणून निराश होऊन स्वस्य बसणें. • वास्त्रन पडणे-१ आजाराने अशक्त होऊन अंथरुणास खिळणे. २ मेहनत फुकट गेल्यानें हिरमुसलें होऊन बसणें. दांत वांसणें पहा. 'वासुनि दांत मुखांत दहांत पडे मित गाढ तमीं पचली।' -वामन-सीतास्वयंवर ११. • विश्वकर्णे-१ उपहास करून इंसर्णे. ' जो ऐसा प्रभ त्या जना न विचकुं दे दांत, बाह रहा। वैकुटींच सदा...' -मोरोपंत. 'प्रेमदांत पावनियां श्रम दांत क्षद्र विचकिती की जे।'-भक्तमयूरकेका

नागनिणें; अतिशय छळणें; गांजणें. दांतांची भिरवणुक काढण-(कर.) (एखाद्यानें ) स्वतः व हंसे करून घेण. दांताचे विष-न. मत्सरानें, जळफळाटानें काढलेले विषारी उद्गार: शाप: अभिशाप; शिव्याशाप. तांताचे विष बाधर्ण-१ (एखायाचे) शापोद्गार फलदुप होणें, दांत वठणें लागणें पहा. २ दुसऱ्यास बाधेल असा शाप देण्यास समर्थ असर्णे. दांतांच्या कण्या कर्णे-? विनवण्या, याचना करून व्यर्थ उपदेश करून, शिकविण्याचा निरथेक खटाटोप करून दांत झिजविणें: तोंड शिणविणें. २ अनेक-वार सांगणें, विनविणें. ' एक कांबळा पासोडी द्या म्हणून दांतांच्या कण्या केल्या. ' -नामना ५४. दांतांच्या-कण्या घुगऱ्या होण-व्यर्थ याचना करून, उपदश करून, शिकविण्याचा निर्धेक खटाटोप कहन तोंड शिणण: फार व निरर्थक बोलावें लागणें. ' हांका मारता मारता माझ्या दांतांच्या कण्या झाल्या.' -पकोघे. दांता-वर मारावयाला पैसा नसर्णे-अगरी अर्किचन, निर्धभ असर्णे, होणे, बन्णें; जवळ एकहि पसा नस्णे. ढांतावर मांस नसर्णे-१ ( ल. ) पैशाचे पाठबळ नसर्णे; दारिद्रधाने प्रस्त होणे. २ ( दुसऱ्याशीं ) भांडण्याचे, ( दुसऱ्यास ) इजा करण्याचे सामध्ये अंगीं नसंगे. ' उगीच भरीस भरल्यात्रमाणे लप्नांत खर्च केला. आपल्या तर दांतांबर मांस नाहीं. कुटुंब एवढें थोरलें...असे शंकर मामंजींचें रडगाणें चालं होतें. '-पकोधे. दांतास दांत लावन अस्ण-निजण-बस्ण-रहाण-तोंड मिदन, कांहीं न खातां. उपाशीं असणे, निज्ञें, बसणें इ०. दांतीं घेणे, तांताबर येणे-( एखाद्या ) कार्यात अपयश येण: ( व्यापार इ०कांत ) नुकसान. तोटा येणे. दांतीं तृण-तण-कड़ियाळ घरणे-मान तुकविणे: नम्रपणा स्वीकारणें; शरण येणें; पराजय कबूल करणें. डांतीं बळ धरणे-अतोनात मेहेनत, धडपड, नेट करणे: प्रयासाने. नेटानें काम करणें. दांतीं येण-१ (एखाद्यावर) रागानें दांत-औठ खार्गे; दांत ओठ खाऊन भांडण्यास प्रवृत्त होणें. ' येकीस येकी हकलून देती। येताति येकीवरि एक दांतीं। '-सारुह ७.६०. २ फार अडचणींत, पेचांत, येण, सांपडणे. (एखाद्याचे) हांत त्याच्याच घराांत घालण-(एखाद्याची) लबाडी बाहेर काद्वन त्याच्या पदरांत माप घालून त्याची फजिती करणें: ( एखा-बाची ) लबाडी त्याच्यावर उलटविण. सोन्याने दांत किसर्ण-(छ.) पैशाच्या राशींत लोळणे. हसतां हसतां दांत पाडणे-इंसन, गोड गोड बोलून फजिती करणें, टोमणे मारणें, निरु-त्तर करणे, कुंडित करणे. दांत कोरून कोर्डे पोट भरत ६५. २ याचना करणें; कांहीं जिन्नस मिळविण्याकरितां एखाद्यास नस्तर्ते-भल्रत्याच कार्मी चिक्कूपणा कहन चालत नाहीं. मोठ्या विनविणे. ेहोंठ खाणे-चाचणे-दांत ओंठ खाणे पहा. दातां कार्यास क्षुद्र साधन पुरत नसते; क्षुष्ठक बाबीत काटकसर करून ओठांबर जेवणें-चोखंदळपणानें जेवणे.दांतांखालीं घालणें- मोठा बर्च भागन नसतो. आपलेच हांत आपलेच ऑठ-१

शिक्षा करणारा आपणच आणि ज्याला शिक्षा करावयाची तोहि खालचे दांत परस्परांत घट्ट बसून तोंड उघडतां न येणें. (कि॰ आपल्यांतलाच अशी स्थिति असते तेव्हां भांडणारे दोन्ही पक्ष निवाडा, शिक्षा करणाराला सारखेच जवळचे स्वकीय असल्यामळे दोहों पैकीं कोणा चेंहि बरेंबाईट करतां येत नाहीं अशा वेळीं योज-तात. २स्वत:च्याच दुष्कर्माचें फळ भोगतांना स्वतं:लाच दोष द्यावा लागतो.खावयाचे दांत वेगळे, दाखवावयाचे दांत वेगळे-इत्तीला देखाव्याचे बाहेर आलेले मोठे सके आणि चावण्या-करितां तोंडांत निराळे असलेले असे दोन प्रकारचे दांत अस-तात त्यावहन वर दाखवावयाचे एक आणि मनांत भलतेंच असा-वयाचे अशा रीतीचे ढोंग. उहु० दांत आहेत तर चणे नाहींत. आणि चणे आहत तर दांत नाहींत. =पूर्ण सुदैव कथींहि लाभत नाहीं, त्यांत कांहीं तरी कमीपणा असतोच. एक गोष्ट अनुकूल आहे. पण तिचा उपयोग होण्यास जी दुसरी गोष्ट आवश्यक असते ती अनुकूल नसते अशा वेळी योजतात. सामाशब्द- • इळा-पु. दांतरा, दांत पाडलेला कोयता. • ऋडी-स्री. ( राजा. ) दांतिखळी. (कि॰ बसर्गे). ॰ कस-स्त्री. (तोंडातून निघालेले) शब्द; उद्गार; भाषण, विशेषतः अशुभसूचक शब्द, भाकित इ० बित्तशी पहा. ( कि॰ बाध्गें; लागों ). [ दांत+कस ] •कस(सा)ई-पु. नेहमीं अञ्चम भविष्यें सांगणारा व ज्याचीं तसलीं अञ्चभ भविष्यें खरीं ठरतात असे मानलें जातें असा मनुष्य. [दांत+कसाई=खाटिक] -कसळ-ळी-कसाळ-ळो, किसळ-ळी-की. १ एक सारखें, नेहमीं दांत खाणें, शिव्याशाप देणें, ताशेरा झाडणें इ० युक्त दुर्भाषण. २ अभद्रसुचक, अशुभ भाषण, अमंगल भाषण:बत्तिशी. ( कि॰ बांधणें ). -वि. १ गेहमीं दांत खाणारा: शिव्याशाप वेणारा: ताशेरा झाडणारा. २ नहमीं अनिष्ट, अभद्र, अञ्चभ भविष्य सांग-णारा. बत्तिशी वठविणारा-रें (व्यक्ति, भाषण). ढांतकसा-ळीस येण-दांत खाऊन असणें, येणें. ' दांत कसाळीस येऊन... इंग्रज ... आला. ' -रा १०.८१. [ दात+कसाला=आयास, श्रम, छळ ] • किर कंडचा-सीअव. (व.) दांत खाणें; शिब्याशाप देणें; दांत किरकीट अर्थ १ पहा. 'दांतिकरकंडचा खालचा माझ्यावर.' •िकरकोट-किरकिटी -स्री. १ दांत खाणें: शिव्याशाप देणें. (कि॰ वेणें). २ (ल.) हशनें, घुमेपणानें मौन धरून स्वस्थ बसर्णे. (कि॰ देणें). ३ (बायकी भाषा.) आर्जव, विनवण्या, गयावया करून उसर्ने मागणे; दांतांच्या कण्या करणे (तिन्ही अर्थी अनेकवचनी प्रयोग ). [ दांत+किरकीट=ध्व. दांत खाण्यानें ( कि॰ उगवणें; फुटणें ). २ ल्हान मुलास नुकताच आलेला दांत. होणारा शब्द ] • केंग-न. (एखावाचें ) नेहर्मीचें, नित्याच्या (क्रि॰ उगवणें; फुटणें ). ३ विरळ दाणे असलेलें धान्याचें कणीस. जेवणाचें अन्न, भक्ष. [ दांत+केणे=धान्य, भाजीपाला इ० व्यापारी । ४ मधून मधून दांते मोडलेली फणी, दांताळें इ० [दांत] ०क्करकों— जिन्नस ] • कोर **णें**—दांतांत अडकलेला पदार्थ, अन्नाचे कण इ० चिड्डन ( एखाद्याच्या ) वसकन अंगावर येणें; खेंकसर्णे. कोरून कारण्याची चांदी, तंबें इ० धातूची अणकुचीदार, लहान व बारीक सळई. • बिक्की-बिक-की. ? सिषपातामुळें बरचे व ही कानस निमगोल असते. [ दांत ]

बसर्णे; मिटणें, लागणें. उघडणें ). २ न बोल्णें; मौनवत. [दांत+ खीळ=खिळा ] • च्राजीं-क्रिवि. तोडघशीं. 'या रांडा घरघाल्या सक्या तं पडशी दांतघशीं।'-सला १०. [दांत+घसणें] • चिना-प्र. दांत घट करण्याचे औषधः दंतमंजनः ( विह्न. ) दारशिणाः ( व. ) दाच्छना पहा. [सं. दंत+शाण] ० पड का-गा-पड्या-वि. १ ज्यांचे दांत पडले आहेत असा. २ दांत पडल्यामुळे विरूप दिस-णारा. [ दांत+पडणें ] •वडा-प्र. (गो. ) लहान मुलास दांत आल्यानंतर, त्याच्यावरून ओवाळून मुलांकडून लुटवावयाच्या वडयांपैकीं प्रत्येक. •वडे काढप-(गो.) मुलांस द.त आल्यानंतर लहान लहान वह त्याच्यावरून ओवाद्यन ते मुलांकहुन लटविणे. •वाग-न. १ एक टोंक चावून शेवटास गोंडेदार केलेली, दांत घांस-ण्याची बाभळ, निंब इ० झाडाची लहान काडी. २ दंतमंजनः दांत घासण्यासाठीं केलेली पुड. (व.) दातवन. ३ दांतचिना; दांतांस लावन ते काळे करण्याचे औषध. [सं दंतवर्ण; प्रा दंतवण; गुज. दांतवण । • वार्के:-न. शेतीच्या कांहीं आउतांचे, अवजारांचे दांते आंत वांकविण्याचे एक हत्यार [दांत-वांकणे]

हांत-वि. १ दमन केलेला; जिंकलेला. २ ज्याने इंद्रियांवर ताबा मिळविला आहे असा: संयमी. 'बह शांत दांत विषय-विरत तापसी महा। '-शापसंश्रम अंक १. 'शांतदांत तपस्वी पूर्ण। श्रुची धर्मिष्ट हरिभजनी मन। '[सं.]

डांतक--न. दांतें असलेलें शेतकीचें एक आऊत; दांताळें.[दांत] दांतर-की. एक औपधी वनस्पति.

वांतर खिड—स्री. तोंडांतले दांत पडून झालेली खिड. [सं. दंतर+म. खिंड; दांत+खिंड]

-कृषि २७२. [दांत]

दा(दा)तरा - पु. १ (कोयता, चाकू इ० कांच्या धारेला पडलेला ) कातरा; खांड; खांडोरें. २ (राजा. कु.) दांता या शक्दाच्या बहुतंक अर्थी रूढ असलेला शब्द. [ दांत ]

दांतरा-च्या-वि. वरचे दांत औठाच्या पुढे असलेला ( मनुष्य ). [ सं. दंतुर ]

दांतरी-की. १ म्हातारपणीं उगवणारा, येणारा एक दांत.

क्।तन्या-पु. (वे.) (सुतारी धंदा.) कानशीचा एक प्रकार,

दांतवला-लं-- एक हित्तदंती दागिना. -शर. -वि चुढे दांतबलें कासयासी। ' -रामदासी -रफ़ट अभंग ३३. ( नव- उपयोगी ) दांते असलेलें एक आऊत: दंतालें; फण. [ दांत + सं नीत पृ. १५१).

हांतळणा-अफ्रि. (कों.) दांते बसविणें; (रहाटगाडग्याचे तुंब इ०) दांत्यांनी युक्त करणें; दांते पाडणें. [दांत ]

शिकाळी.

दाता-वि. १ देणारा २ दान करणारा; दानशील, उदार; बोळकें होणें. दान करण्याचा स्वभाव असलेला. 'सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण। मह • देई तो दाता न देई तोहि दाता.

हांता-पु. १ फगी, तिफगी, करवत, रहाटगाडगें इ॰कांस पाडणें; घालणें; करणें ). २ शेतांतील चिखल सारखा करावयांचें रांग, ओळ; अथवा सं. आलय-घर; दांत+म. आळी ] एक प्रकारचें दांताळें. ३ ज्याला केळीं लागतात त्या देंठांसारख्या केळगांच्या फणीच्या अवयवांपैकीं प्रत्येक. ४ (व्यापक.)केळगांच्या फणांतून (फणीच्या दांताप्रमाणें ) लीबणाऱ्या केळयांपैकी प्रत्येक. ५ केळफुलांतील एक लवचिक, लोंचट, तंतुच्या आकाराचा अवयव-विशेष: पोठ्यांत असतांना केळगाच्या टोंकापासन लोंबणारा तंतु-समृह: केसर: फूल. ६ पुरे न भरलेलें, मध्यें थोडका गीर असलेलें केळें. ७ (क.) कपची; ढलपा: ढलपी; (कि॰ निघणें). ८ (मुंबई) न विभागला जाणारा पदार्थाचा कण. ९ (गो ) जमीन उकरण्याची लांकडी फळी. १० (गो.) शेवया, चकल्या इ० करण्याचा सांचा. [ दांत ] दांतेकड-न. (कों.) रहाटगाडग्याच्या तुंब्यास जोड-लेलें, दांते पाडलेलें लांकड. [दांता+कडी ] • दांतेफळी-बी. (राजा.) शेतांतील चिखल सारखा करण्याचे दांते बसविलेलें एक अवजार; दांता अर्थ २ पहा. [दांता +फळी]

दांताड-डी--नकी. (तिरस्कारार्थी) बत्तिशी; दातांची [सं.] कवळी; दांतावळी. (कि॰ पाडणें; फोडणें; उतरणें; मारणें, देणें, हालविणें; विचकणें ). [ दांत ]

दातार--वि. (काव्य.) उदार; दानशूर; धनी; दाता. 'भांवे तुकयाचा दातार आळंगिला वेगीं।' –तुगा १२२. [सं.दातृ] दांतावणी—स्री. (कों.) तुंबे इ॰ दांतळण्याची किया. [दांताविणें]

दांताव(वि)ण-अफ्रि. दांतळणें; दांता बसविणें; दांत्यांनीं युक्त करणें (रहाटाचें तुंब इ०). -अक्रि. (एखाद्यावर) रागानें दांतओंठ खाणें; जळफळणें. [दांत] दांतायून बोळणें-दांत ओंठ बाउन बोल्पें.

वांताळ----न. (जमीन सारखी करण्याचें, जमीनीवरील दांताचा केलेला: हस्तिदंती. ' अस्थीचा वीटाळ होतां स्नान केलें। गवत इ० गोळा करण्याचें, बागाईत व जिराईत शेती या दोहोंसहि आलय=घर: म. आळ-ळे ]

द्ांताळ—वि. वरचे दांत पुढें ओंठाबाहर आलेला (मनुष्य); दंताळ. २ नेहमीं अनिष्ट, अशुभ बोलणारा, भाकित करणारा. **इं!तळी**—की. भांडें धरतां, नेतां येण्याच्या सोयीकरितां [ दांत ] **्पुरी**-की. (ल.) १ दंतावली; दांतांची कवळी; त्याच्या गळवास बांधलेली शिंकाळीसारखी दोरी; दांताळी; दंतपंक्ति. २ दांत ज्यांत बसलेले असतात त्या हिरडचा; दाढा. [ दांत+पुरी=नगर ] •पूरी ओसाड होणें-दांत पहुन तोंडाचें

दांता २ णे - अकि. १ दांत लावणे, दांतांनी चावणे, कुरतहणे, सर्व करी पूर्ण मनोरथ ।' - तुगा ३७३८. | सं. दा—दातृ≔देणारा ] ओढर्णे, हिसडा देऊन तोडर्णे. २ फाजील बडबड करून (एखादी) । गुप्त गोष्ट न कळत बाहेर फोडणें; तोंड पाघळणें.

दांताळी-- स्त्री दंतपंक्तिः; बत्तिशी. 'वर्ती कहन दांताळीं। असलेल्या दांताच्या आकाराच्या अवयवांपैकी प्रत्येक. (कि० श्वान पुत्र हार्डे चगळी।' –दा ५.३.६१. [दांत+सं. आली=

> दांताळी—सी. भांडचास बांधलेली शिकाळी. दांतळी पहा. वांताळं -- न. फणीसारखें दांते असलेलें शेतकीचें एक अब-जार. यानें मळयांत पीक पेरल्यानंतर वाफे व सऱ्या तयार ऋरि-तात. दाताळ पहा. [ दांत ]

दांतिश—वि. दांत पुढें आलेला; दंताळ; दांताळ. 'दांतिरें बोचिरें घानाळ।'-दा ३.६.४३. [सं. दंतुर]

दांतुरडी -- ली. १ (तिरस्काराथीं.) दांताडें; दंतावळी (अने-कवचनीं प्रयोग ). ' दांतुरड्या काढून हांसतोस काय!' २ (लहान मुलास आलेला ) नवीन लहान दांत (अल्पार्थी प्रयोग). [ दांत ]

दांतुरी---स्री. (महानु.) (थंडी इ० कार्नी) दांत वाजणे; कुडकुडणें. ' दांतुरी पंचभूताची। ' –भाए ६०२. [दांत]

दात्र--पु. एक वृक्षविशेष.

वा(वां)ते---न. (गा.) जातें.

दांतोणी--शी. (गो.) फणी. [दांत]

दांतीन--न. (व.) दांतवण; दंतमंजन. [दांतवण]

दांतोरी-रे---स्नीन. दांत; दांताडें; दंतपंक्ति. -शर [दांत]

दांतोळा-न. एक प्रकारची मासळी.

इंति द्वी - सी. (गी.) दांतवडा पहा.

वांत्या-पु. तपिकरी रंगाच्या मुंगीची एक जात.

हांत्या-पु. सर्वे अथी दांता पहा.

दात्याळ--न. बत ओडण्याचे दांते असलेलें पावडें; दाताळ, दांताळें पहा. [ दांता ]

हांज्ञा-प्र. करवत, फणी इ० कांचा दांता. -वि. दातराः दांताळ; दांतरा (-वि.) पहा. [ दातरा ]

वांत्रां- नअव.(गो.)विळीचे अणक्चीदार दांत.खवणीचा दांत. वात्री -- स्त्री. (कु. गी.) एक झाड. याच्या पानास कात्रे असतात [दांत]

दाधर-पु. १ (दोन पदार्थीमधील) गवत-पाल्याचा थर; मोदक इ० वाफेने शिजवितेवेळी पातेल्यांत पाणी घालून त्यांत गवत, पार्ने इ० कांचा घालतात तो थर. - इत ९.३३१. 'विष्टा मुत्राच्या दाथरीं। नवमासवरी उकडिजेति। '-एसा ७.१४७. २ उकाडा; उबारा; वाफारा. ३ थर. ४ बांधकाम करतेवेळी दगड, विटाइ० कांवर देतात तो मातीचा, चुन्याचा थर. ५ दृहु; दराद; नायटा. [ सं. दृढ+स्तर ] •घडा-पु. (ना.) आंत पाणी असलेल्या भांडयाचें तोंड वस्न इ० कार्ने बांधून भांडयांतील वाफेवर शिजवलेला नरम वडा; फुंडका. [ दाथर-|वडा ]

वाथरा- पु. नायटा; दराद; दाथर अर्थ ५ पहा. दाथरी-की. आच्छादन. दादरा अर्थ १ पहा.

दाद-- जी. १ दुर्वलाने वरिष्ठ अधिका-याकडे आपली तकार कळिवण्यासाठीं मिळविलेला प्रवेश, मुलाखतः वदी. २ तकारः फिर्याद. (क्रि॰ लावणें; लागणें). ३ (वरिष्ठ अधिका-यानें तक्रार इ० ऐकून केलेला) तकारीचा बंदोबस्त, इलाज, उपाय. (कि॰ वेणें).४ न्याय; इन्साफ. 'हा चालवृन तुमची किस्त अदा करावी तर न्याय-दाद नाहीं. '-रा ५.१३७. ५ (कायदा.) पक्षकार स्वतःच्या हकाबाबत कोर्टाकडे करतो ती मागणी, विनंति. [फा. दाद; सिं. दादु ] • घेण-तकार ऐकून न्याय देणें. • देण-अधीन छपरास ठेवावयाचे छिद्र, गवाक्ष; धाव्यांतील झरोका. ३ (राजा). होणें; स्वतःवर दुसऱ्याचा पगडा बसवूं देणें; (एखाशापुढें) स्वतःचा ( ल. ) अतिशय थडीमुळें कानांस बसणारा दडा; कान बंद होणें; कमीपणा कन्नल करणें. (अकरणरूपीं प्रयोग केल्यास व दाद या कानठाळी. (कि॰ बसणें). ४ जिना बंद करण्यासाठीं जिन्यावर शब्दाच्या मूळच्या अर्थास अनुसहन ) तकारीकडे द्रेक्ष कर्णे. तकारीचा बंदोबस्त न करणें असा अर्थ; त्यावरून (ल.) न जुमा- दाड ६ (व.) जिना; दादर पहा. [दादर] नणें; न गणणें; हार न जाणें. 'हा झोंबी खेळण्यांत अथवा कोण-त्याहि कामांत कोणास दाद देत नाहीं. ' ' किल्ल्यावर गोळीबार विभाग असतात. [ सं. दर्दरिका; प्रा. दहरिया=वाद्यविशेषः सिं. फारच केला पण किल्ल्यानें दाद दिली नाहीं.' दाद ना फिर्याद-अन्यायाबद्दल तक्रार करण्याची अथवा न्याय मिळविण्याची अड-चण, गैरसोय, पंचाईत इ० कास उद्देशून योजावयाचा वाकप्रचार. [सं. दु-दर, दर्दर] सामाशब्द- ० प्रस-स्त्री. (कु.) चौकशी; विचारपुस. [दाद+ पुसर्णे=विचारणें ] ॰ महाल-पु. लोकांच्या तकारी ऐकण्याचा दिवाणखाना, जागा. [दाद + महाल = दिवाणखाना] दादी फिर्यादी आल्यास हुजूर पाठवावें. ' - रा ७.२९.

दावड---न. गजकर्ण; दराद. [दाद] दावडण-मिक. (शरीर) गजकर्ण इ० कानीं विकृत होणें. [दादड=गजकर्ण]

वावड - स्त्री. (कों.) १ भातांत उगवणारे जाडे-भरडे गवत. २ भातांतील जाडें पळिज, न भरलेलें लेंबट.

वादभाई--पु. दायाद: भाऊबंद. [ दायाद+भाई ]

वादर-पु. जिना; सोपान. 'आईकें प्राणाचा हात धरनी। गगनाची पाउटी करूनी। मध्यमेचेनि दादरेहुनी। हृदया आली।' -ज्ञा ६.२७१. २ जिना बंद करावयाजोगे जिम्याच्यावर आडवें पाडावयाचे दार, लांकडी झडप. ३ नदी इ॰कांवर, खालून वहाते पाणी राखुन केलेला लांकडी, दगडी पूल; (सामा.) पूल. ४ (प्रथम मुंबईत रूढ ) शिडीसारखा काढतां-घालतां येणारा लांकडी जिना. [ सं. दर्दर ? प्रा. दे. दहर=शिडी; गु. दादर ]

दाहर---न. १ गजकर्ण, दराद. २ घाम इ०कानी शरीरावर उठणारा दाट पुरळ, गांध. [सं. दह् ]

वादर---सी. (खा. व. नाशिक) शाळु: जोंधळा; जोंध-ळण. रब्बीच्या पिकापैकी एक पीक.

दांदरघाई---सी. (व.) कांघाई; कांगावा. 'तूं आपली दांदरघाई लावं नकोस. '

दांदरणे-अिक. (ना. व.) घानस्त जाणें; भीतीनें गोंध-ळून जाणे; भांदरणें. भादरणें पहा.

द।दरा--पु. १ भांडयांतील पदार्थ झांकलेला रहावा म्हणून भांडयाच्या तोंडास पान, वस्त्र इ०कांचें बांधतात तें आच्छादन. २ धूर बाहेर जावा, किंवा घरांत उजेड यावा म्हणून घराच्या आडवें पाडावयाचे दार, झडप; दादर. ५ खिडकी: भोंक: भग-

दादरा-पु. (संगीत). एक ताल. याच्या सहा मात्रा व दोन दादुर ]

वादरी-- स्त्री. (सोनारी) चांदी, सोनें इ० तोडण्याची छिनी.

दादरी--स्त्री. (क.) पूल; दादरा पहा.

द।दरी---सी. एक जंगली झुडुप.

द्।द्ला-स्या-पु. १ नवरा; पति. दादुला पहा. २ (गो.) फिर्यादी-वि. न्याय, दाद मागणारा. 'या उपरी कोणी दादी- पुरुष; नर. [दादा+ला प्रत्यय] मह० दादल्यापेक्षां बायको मोठी मुसळ घेऊन लागे पाठीं. सामाशब्द- •बाइकें-बाइलें. दाद-की. गजकर्ण; दराद. [सं दहु; प्रा. दद्दु; हिं. दाद ] विषयके-ले-न. नवरावायको; पतिपत्नी. [दादला-वायको] दादगा-ग्या--पु. (तंजा.) पुरुष: पुरुषमंडळी. [दादला ?] दादलोजी-पु. नवरा; पति. [दादला+जी(आदरार्थी) प्रत्यय ]

दा द(--- उद्गा. गाडी हांकतांना बैलानें चालावें म्हणून त्यास (सोंगटशांच्या खेळांत) फासे घरंगळते जमीनीवर टाकून ते देण्याच्या इषाऱ्याचा शब्द. ' इरिरी, पोपो; दा दा, झ्या झ्या !' स्थिर झाल्यावर त्यांच्या वरील पृष्टभागांवर दिसणाऱ्या ठिपक-शब्द. [ध्व. दाद्वि.]

वा वा

वडील मनुष्य इ०कांस आदरानें संबोधण्याचा, किंवा बोलतांना स्थळांतून वाहणारा मद [सं.] ३४० (गो.) दानावर दक्षिणा त्याच्यासंबंधी योजावयाचा शब्द. अयावहारिक नांव दादा, रामाजीपंत दादा, इ० ' २ राघोबादादा. २१७. ३ (क.) मोरोबादादा फडणीस. -ख ३२५०. ४ (ल.) म्हण योजतात. सामाशब्द-०धर्म-पु. (व्यापक). पुण्य-बैल. —हाच मुलाचा बाप. 'कृषिकर्मी जुंपिले जसे दादा।' प्राप्त्यर्थ केलेले दान; ब्राह्मणभोजन, विहिरी खणेंगे, धर्मशाळा, [लहान मुलांचा प्रथम ध्वनि-दा; दा. तुल० सं. ात. इं. विवळ बांधणे इ० परोपकाराची धार्मिक कृत्यें; परोपकाराधे केलेला डॅड; ४ंडी.] •**बाबा-पुता-कर्णे-**सौम्य, गोड भाषणानें द्वव्यव्ययः, दान देण्याचे धर्मकृत्य. [दान+धर्म ] •**पत्र-न**. एखाद्याचा राग घाळविण्याचा प्रयत्न करणें; लुजुपुतु करणें; देणगीपत्र; देणगीखत; जमीन इ०कांचें दान केलें असतां तें आर्जव करणें म्ह॰ दादाचें बळ वहिनी जाणें=दिरानें भावजयी- चालावें म्हणून दाखल्यासाठीं करून दिलेलें पत्र, सनद. 'दानपन्न मार्फत भावाला वळवावें, कारण तिला त्याचा स्वभाव ठाऊक धरिलें महानुभावें।' -दावि ४२ ७. [दान + पत्र=कागद ] असतो या अर्थी.

वादा-पु. मवाल्यांचा पुढारी. -वि. ( मुंबई-मजुरांत रूढ ). खुच्चा; मवाली; लब्धप्रतिष्ठित. • शिरी-स्नी. लुच्चेगिरी; फसवेगिरी.

दादी-सी. स्त्रीला आदरानें संगोधण्याचा, उल्लेखिण्याचा शब्द. [ दादा; सिं. दादी ]

वादुरडी-सी. एक जातीचा वेल.

वादुला-पु. (काव्य ). १ दादला; नवरा; पति. दादला पहा. ' उनसुं कलना नव्हे तो भला। खसम अहं कार दादुला। ' -तुगा ११६. २ मदै; वीर; श्रूर पुरुष. 'एकां उभयांचि प्राण गेले। चांगांचे दांत बैसले। बिरुदांचे दादुले। हिंवताती। '-ज्ञा 9.934. [दादला ] दादुलेपण-न. १ नवरेपणाः, नवऱ्याचा हक. २ स्वामित्वाचा अधिकार. 'खांडेधुआवन माग अंतराळीं। कवडें उकळीं भूतळीं। रोटी मागे सार्ते पाताळीं। दादुरोपणें। ' -शिशु १६२. ३ पुरुषत्व; मर्दपणा; पौरुष. 'जलो तुमचे दादुले-पण। नपुंसकाहूनि हीन। ' - एहस्व ८.६. [ दादला+पण प्रत्यय]

द्रादृपंथी-नि. दादृ नांवाच्या सत्पुरुषाचा अनुयायी; दादूच्या संप्रदायाचा. [ दादू+पंथ=मार्ग, संप्रदाय ]

दादोड—(गो.) डांस, ढेकूण चावल्यानें आलेली गांध. ्दादड पहा.

वान-न. १ वर्णे; वण्याची किया; धर्मादाय; बक्षीस, वेणगी देणें. (समासांत) 'विद्यादान-धनदान-कन्यादान इ० २ (कायदा). राक्षस. [ सं. ] काहीं मोबदला न घेतां एखाद्याने दुसऱ्यास आपली स्थावर किंवा जंगम जिनगी, मिळकत फुकट, धर्मार्थ वेऊन टाकण्याचा **ब्यवहार. —घका ३६. ३ (सामा.)** स्वतःच्या मालकीची वस्तु आपण दाना दुर∓देशी आहेत.'−ख ९.४०३०. 'आप दाना दसऱ्यास निरपेक्ष बुदीनें वेण: वंणगी: बक्षीस: धर्मदाय. ४ सरवारहो. ' -इमं १८६. [फा. दाना ]

क्यांची संख्या: डाव. जर्से:-पवबारा तेरा, छ तीन नऊ, दस वादा-पु. १ वडील बंधु; धनी; मालक; प्रतिष्ठित गृहस्थः। दोन बारा ६० (क्रि० पडणें; देणें). ५ माजलेल्या हत्तीच्या गंड-' कृष्णंभट =दक्षिणेवांचुन दानाची सांगता होत नसंत त्यावरून मोठ्या याव १२. नुकसानीच्या भरीस आणखी थोडेसे नुकसान झाल्यास ही ॰पात्र-वि. विद्या, तप इ॰ गुणांमुळें दान देण्यास योग्य अस-लेला (ब्राह्मण, मनुष्य). [ दान+सं. पात्र=भांडें; (ल.) योग्य स्थान ] ॰ प्रतिभू-पु. (कायदा) विकलेल्या मालाबद्दल, कर्जाऊ-उसनवार दिलेल्या पैशाबद्दल ठेवावयाचा जामीन; मालजामीन पहा. [ दान+प्रतिभू=जामीन ] • विधि-पु. १ दान करण्याचा, देण्याचा विधि. २ कर्ज द्यार्वे की देऊं नये यासंबंधी विचार. **ंदानविधि व** अदानविधि हे दोन प्रकार धनके सबंधीं होत. ' --ज्ञाको (क) १११. [दान+विधि] •वीर-वि. सढळ हातान दान करणाराः दान देण्यांत उत्साहीः, कर्णासारखा उदार. [दान+ वीर ] •शाल-वि. दानधर्माकडे मनाचा कल, प्रवृत्ति असलेला. [ दान+शील=स्वभाव ] • द्वार-वि. दान देण्यांत शूर, उत्साही; दानवीर. दानाध्यक्ष-पु. दानधर्मखात्यावरील मुख्य अंमलदार. [ दान+अध्यक्ष ]

> दान-सी. (व.) रस्ता; चाकोरी. दानखड—न. (हैद्रा. व.) लुगडें.

दानत-सी. १ धर्मबुद्धिः, उदारपणा. २ सद्वर्तनः, नेकीः, सचोटी: प्रामाणिकपणा. द्यानत असेंहि रूप आढळते [अर. दियानत्] म्ह • जशी दानत तर्से फळ=आपल्या शीलाच्या बरेवाईटपणावर मनुष्यास बरें किंवा वाईट फळ मिळतें. सामाशब्द- दहार-वि. प्रामाणिक, शीलसंपन्न; सचोटीचा. [दानत+फा. दार प्रत्यय] **्दारी-स्री.** प्रामाणिकपणा; सचोटी; नेकी.

दानघ---पु. (कश्यपपत्नी दनु हिचा पुत्र ) दैत्य; असुर;

**दानवा-वे, दानवार**—पुन. गांडूळ, काडू; गांडवळ, दवणा. द्गना--वि. शहाणा; सुज्ञ; चतुर; दाणा (-वि.) पहा. 'त्यास

हानाई -- स्नी. अकलः; शहाणपणः सुक्रपणाः 'तं गोष्ठ करणे वोडा, कमान इ०कांसारसे साधनः दाबस्तीळः दाबेस्तीळ. ३ दड-दानाई व दूरन्देशीपासोन दूर आहे. '-रा २२.६१. [फा.]

तानाकेश--पु. थंडीच्या दिवसांत वापरावयाचें, त्रव असलेलें व कलावतर्चे काम केलेलें एक प्रकारनें ऊबदार वसः संकशचर्मः [फा. दानइकेश]

वानाधिसपट -- स्री. (गा.) दाणादाण; वाताहत. दानाफान---स्री. (व.) दाणादाण.

दानी--वि. दाता; देणारा; उदार. (समासांत ) मोक्ष-जीव-वरदानी-सुख-दानी इ० [सं.]

दानीय-वि. १ दान देण्यास पात्र, योग्य (मनुष्य); दान-पात्र. २ देण्यालायख ( वस्तु इ० ). [सं.]

दान्य-वि. १ दान देण्यास योग्य; दानपात्र. २ ( ल. ) भिकारी. 'पहिल्या पांयरीं पाय दिला, तिंथ दान्य भेटला, दान मागूं लागला '-बदलापूर ८३. [ दानीय अप.]

वाप---पु. दाब पहा.

दापका--- पु. (व.) सांपळा; पिंजरा.

दाप हर-पु. (व.) खाचर, गाडी इ॰कांचा सांगाडा, बैठक भांखाला जोडणारा मधला लोखंडी, लांकडी खुंट; दाबखीळ. [दाब+खुंट |

दापर्णे --- सिक. १ दावर्णे; दटावर्णे; दपटशा, जरब देणे. २ नाश करणें; ठार मारणें. 'दापिति अन्योन्य बळें बीर जसें ब्याघ्र धेतुकळपातें। '-मोकर्ण ३०.७७. ' भटासि भट संगरीं परि न कातरां दापिती। ' - केका ७९ ३ इतर अर्थीसाठीं दावणें पहा. [सं. दम्]

हापर्णे-सिक्त. दवविणे. [सं. दापन=देवविणे]

दांपत्य--न. १ पतिपत्नीसंबंध; वधुवरनातें; स्त्रीपुरुषाचे पर-स्पर नार्ते. २ जोडपें; पतिपत्नी; मेहण. [सं.]

दापित-वि. १ शिक्षा दिलेला, सांगितलेला (मनुष्य). २ कोर्ट: ने निवाडा, निकाल करून देवविलेला (जिन्नस, देणे इ०) [सं.]

दापिता-वि. १ धमकी, दटावणी, जरब देणारा. 'शका-सही प्रतापें मदिषुंचा दापिता महानिकर । ' -मोभीष्म १२.६७. २ हर्री; गर्विष्ठ. ' दापीतेआं देवांचा जगदळा। झळाळिआं देवांचा करण्याचा प्रकार. -कृषि ६८६. पाळा। तुं गोपिनाथा। '--शिशु १५५. [दापर्णे]

योग्य (मनुष्य). २ (न्यायाधीशानें ) निवाडा, निकाल करून द्यावयाचा (जिन्नस इ०). [सं.]

दाब-- पु. १ दडपण; वजन. 'त्या पत्रावळीवर कांहीं तरी दाब ठेव म्हणजे ती उडणार नाहीं. ' २ (कागद इ०) दाबून ठेव- ' फणसाला अद्याप दाबगें आली नाहींत ' [ दांव ] ण्याचे साधन, चाप; ज्यावर दाब घालून, दार, छत्री, खिशांतील घडवाळ इ०कांबी उघडझाप नियंत्रित करितात तें खुटी, खिळा, पाडण्याचे हत्यार. दाभण पहा.

पर्णे: खार्ली घालणें: रेटणें: पायमली. ४ दवकावणी; दबावणी; धमकावणी: दटावणी: खडसावणी. ५ धाक: दरारा. 'लहान मुलांना कोणाचा तरी दाव पाहिजे.' ६ हवाब; दबाबा; सलाबत. ७ पोतावर पट्टी बांधण्याकरितां केलेली कापड इ०काची पट्टी: अंडवृद्धीचा उपद्रव असल्यास आंवळण्याकरिता केलेला चांदी इ०धातूचा पद्या. (कि० घालणें; वांभ्रणें ). ८ (गंजिफांच्या खेळांत ) दुसऱ्याची तलफ दाबण्याचा एक प्रकार. ९ (शाप.) एका पदार्थास ढकललें असतां, दुसऱ्याचे पहिल्यावर उलट कार्य घडते आणि त्यामुळे दोहोंच्या संलग्न ज्या प्रेरणेंचें कार्य घडूं लागतें ती किया. - यंस्थि २. (इं) प्रेशर. १० चेपगी. (इं.) कॉम्प्रेशन. ११ -स्री. (स्त्रिया, देवांच्या मृति इ०कांच्या) कंबरेंत घालण्याचा सोनें, हपें इ० धातृचा पहा, मेखला. 'मणि खचितां दाव रविध्ति घंटापंक्ति रम्यनादा वरवी । ' -मोकृष्ण ३.६. -शिवदि १६७. [ हिं. दाब; तुल॰ सं. दम्, दम्=पुढें रेटणें ] सामाशब्द- ॰काम-न. (मात-काम) माती तयार केल्यावर सांच्यांत गोळा दावून आकृति तयार करण्याचे काम. [दावणें +काम] • खीळ, दाबेखीळ-स्ती. १ ज्यावर दाव घालून दार, छत्री, खिशांतील घड्याळ इ० कांची उघडझांक नियंत्रित करितां यते तें खुंटी, खिळा, घोडा, कमान इ॰सारखें साधन. दाब अर्थ २ पहा. २ गाडीचा आंख व आखरी यांना जोडणाऱ्या दोन लोखंडी खिळ्यांपैकीं, खुंटगांपैकी प्रत्येक; (सामा.) पदार्थामधून जाऊन त्यांना आंवळून धरणाऱ्या खुंटचांपैकी प्रत्येक. [दाब+खीळ=खिळा, खुंटी] दाबाचा प्रेस-पु. कांहीं वस्तू कागद इ॰ दावुन ठेवण्याकरितां केलेलें यंत्र दावणयंत्र; कागद छापल्यावर त्याच्या दोन्ही बाजुस टाईपांचा दाब उठलेला असतौ व असल्या स्थितीत पुस्तक बांधल्यास तें फार बोजड होतें, म्हणून कागदावरील दाव जाण्यासाठीं त्यांना या प्रेसांत, दाबांत ठेवार्वे लागते. -मुद्रण ७९. हाबाचे कलम-न. झाडाच्या कलमाचा एक प्रकार; घडवंचीसारख्या उंच वस्तृवर खापरी कुंडी आंत माती भहन ठेवून तींत झाडाची फांदी दाबून बसबितात व त्या फांदीस मातीत मूळ फुटलें म्हणजे ते झाड मोठें वाढवून लावतात असा कलम

दांबडणे-सिकि. तांग्डणें; सक्त मेहनत करून घेणें; फार दाष्य--वि. १ ज्यास शिक्षा वावयाची असा; शिक्षा देण्यास राबवून घेणे; दामटणें; दपटणें; पिटणें (जनावर ६०). तावडणें पहा दावण--- ( एखादा पदार्थ, कागद, पत्रावळ इ० ) दावून ं ठेवण्याकरितां ( त्यावर ) ठेवलेले वजनः, जड पदार्थ इ० [दावर्णे] द्वाबण---न. (गो) अतिशय कोंवळा फणस; कुयरी.

दावण-पुन. (गो) (सोनारी) बारीक मण्यास भोंक

दावणी --स्री. दावण्याची किया. [ दावणें ]

हाब(भ)ण-न. (गो.) दाह्रच्या उपयोगी पडणारे एक प्रकारचे मातीचे भांडे.

दावर्णे—सिक. १ (एखादा पदार्थ हात इ॰कांनीं ) दडपर्णे; वजन घालन दडपून ठेवणें: चेपणे. २ धमकावणें; दटावणें; दप-दशा देणें: भेडसावणें. 'ज्याच्या अंगीं खरी वीरश्री आहे त्यास प्रसंगीं लोकांनीं अनेक गोष्टींनीं दाबिलें तथापि तो राहणार नाहीं.' 🤰 (ल.) (एखादी गोष्ट) ग्रम राखणें; दहपून ठेवणें; छपविणें. 'सांधूस दुसऱ्याचे उणे समजले असतांहि दावितात.' ४ (गंजि-फांच्या खेळांत ) दुसऱ्याच्या तलफेवर दाब घालणे. -शास्त्रीको. प गिळंकृत. गृह करणें: लुबाडणें. 'मंडळाची त्यानें पांचशें रुपयांची रक्कम दाबली. '६ (हात दावण) लांच देणें; फितविणें. [सं. दम् म. दाब विवादहण-स्री. धमकावणी, दरावणी, दपटशा, दंडेली इ० उपायांनी (एखावाला) दडपून टाकण्याचा यत्न. [ दावणे+ दडपणें ] ताबद्धी, दाबीद्बी, दाबद्व-स्त्री १ दाटदपट; धाकदपटशा; ( एखाद्यास ) सामदामादि उपायांनी दावून टाकर्ण; माळ. [ दाभ=घागऱ्यांची माळ+नळ ] दहशत. २ ( गंजिफांच्या खेळांत ) एकाची नलफ दुसऱ्याने दाबावी अशा संकेताने गंजिफा खेळण्याचा एक प्रकार. [दावणे द्वि.] दाबदोब-स्त्री. इभ्रत; दाव. सलावत; रुवाव. [दाव द्वि.] दाबादाब-दाबी-स्री. १ (कागदाचा, कापसाचा गहा, गांठ इ०) दाबण्याची, दडपून बांधण्याची, आंवळण्याची किया २ (जमीन, गच्ची इ०) ठोकण्याची, चोपण्याची, पिट्स टणक करण्याची [सं.] किया. ३ (एखादी गोष्ट) गुप्त राखण्याची, छपविण्याची, दडपून ठेवण्याची किया. ४ धमकावणी; धाकदपटशा; टटावणी. ५ दन; गुल्फत्राण. गुल्फत्राणं तु दाभोटा।'-राज्य ५.२७. [फा.] दाबांत, धाकांत ठेवणें. ६ (दुस-याचे पैमे इ०) गिळंकृत करणें; लुबाडणें. [दावणें द्वि.]

दाबरोब-किव. धाकदपटशा दंऊन. 'कह्ननि घेतलियां सार्थकचि आहे। साधी संसारीं भला जो सोय। नातरी वायां लेलें पूर्वकालीन लारी नांवाचे नाणें. -रा २१.७९. लारी पहा. सिणतचि राहे। दाबरोब कायदा राखा म्हणे। '-दावि ७८३.

हाबा-पु. दाव पहा. • देंग-१ झांकन ठेवणें. २ (मालक इ॰ पासून एखादी वस्तु इ०) चोह्नन, लपवून ठेवणे; चोरणे; लांबविणे.

दाबाइणे --- सिक. १ (एखादा पदार्थ दुसऱ्या पदार्थाखाली) दावन, दडपून ठेवणें. २ (पैसा, वस्त्र इ०) उपयोग न करतां डगीच संप्रहीं ठेवणें; दडपून ठेवणें. ३ ( एखादी गोष्ट, व्यवहार इ०) छपविणे; दडपणें; दावून ठेवणें. ४ (चोरलेली वस्तु इ०) लपवृन ठेवणे; हाताळणे; लांबविणे. ५ धमकावणे; दटावणे. -शर. [दाब+आड प्रत्यय]

द्वायुक--पु. (महानु.) तबला ! 'जेथ आनंदरसें डुलती। जठ-राही वंशजा जाती। दुमदुमा दाबुक वाती। संसारावरी। '-शिशु ३२०. [ध्व. धबक]

वाबेखीळ--सी. दावसीळ पहा.

दाबोटा साखर-की. साखरेचा एक प्रकार. दुपेटा साखर. –मुंब्या १४.

दाब्या-वि. (हात, तोंड) दाबणारा; लांच देणारा. -राको २२८. [ सं. द्भू ]

हाम-की. (को.) घागऱ्या इ०कांनी युक्त असलेलें स्त्रियांचे एक कटिभूषण; घागऱ्यांचा करगोटा.

दाभ--- पु. दर्भ. [सं. दर्भ; प्रा. दन्भ]

दाभड़ी-दाबाड़ी पटणी-स्त्री. पटणी तांदुळाची एक जात. दाभण - पुन. गोणपाट इ० शिवावयाची मोटी व जाड सुई. 'मज धिकारी हृदयीं झाले ते शब्द सर्व दाभण गा। '-मोआदि २२.३४. [दाभ किंवा दबणें; तुल० का. दब्बण ] **०कांठी**-वि. १ दाभणाएवढया अर्हद किनारीचा (धोतरजोडा इ०). २ दाभ-णाच्या आडीच्या (मिशा). [ दाभण+कांठ]

वाभणकोंके--न (गो.) स्रीसंभोग; रतिमुख.

दाभनळे—न. बैलाच्या गळ्यांत घालावयाची गोंडयांची

दाभाखिळा, दाभेखिळी—पुली. दाबखीळ पहा.

दाभाड-न. १ जबडा; (विह्न.) जांभाड. २ (ल.) कुर्स क्षिजं नये म्हणून त्याला मारलेली लोखंडी पट्टी.

दांभिक--न. ढोंग; दंभ; अवडंबर; सोंग. -वि. ढोंगी; लुच्च: ( धार्मिकपणा, संपत्ति, विद्वत्ता इ०काचें ) अवडंबर, सोंग करणारा.

दाभोटा-पु. घोडपाच्या पायाच्या घोटपावरील आच्छा-दाभोटा-पु. मोठें पोतें; (विशेषतः) साखरेचे पोतें. हें दुहेरी व उलटसुलट तों डें बंद केलेंल असतें. [सं. ५म ]

दाभोळी लारी-स्नी. दाभोळ बंदराच्या टांकसाळींत पाड-[ दाभोळी=दाभोळ गांवची+लारी=एक जुनै नाणे ]

दाम-पु. १ पैसा; रोकड. २ किंमत; मूल्य; मोल. 'दाम रोख काम चोख. ' ३ एक जुने तांच्याचे नाणे. हे नाणे मळचे तांच्याचें होतें परंतु पुढें ते चलनांत राहिलें नसन केबळ हिशे-बाज्या सोयीसाठीं याचा जमाखर्च इ॰कांत उण्योग होऊं लागला. अकबराज्या कारकीदीत दाम तांब्याचा असून त्याचे बजन १ तोळा ८ मासे ७ रति होतें व चाळीस दामांचा रुपया मानला जात असे. औरंगजेबाच्या वेळीं ४६३ दामांचा रुपया मानीत. त्यानंतरच्या काळी एका रुपयाची किंमत ८० व ९० दाम यांच्या दरम्यान मधून मधून बदलणारी अशी होती. उत्तर हिंदुस्थानांत साधारणपर्गे एका पैशाचे पंचवीस दाम मानितात. कोठें कोठें तीस दामांचा आणा मानितात तर कांडीं ठिकाणीं साठ

दामांचा आणा है प्रमाण आहे. -कर्णेश्वर शिलालेख (शके ११०२) यांत हा शब्द आहे. 'राजा करी तैसे दाम। चाम तेही चालती।' जोडणारा; कवडीचुंबक. • चोरी-स्त्री. (क्त.) पैशाची चोरी. याच्या वस्तु बळेर्ने वापरणें, उपभोगणें. [ सं. दमः; म. दम ] उलट चामचोरी=गुरेंढोरें चोरणें. ०जड-वि. फार किंमतीचें; महाग. oदुक(का)ळ-पु. पैशाचा, रोकडीचा तुटवडा. oदुप(प्प)ट- पदार्थ. उदा० भाकरी, गोंवरी इ० २ ( गाय, बैल इ० कांच्या दुसा-स्त्री. व्याजासहित झालेली मूळ मुद्दलाच्या दुप्पट रक्तम. गळवापासून लोंबणारी) पोळी, सास्ना. [सं. दम् : म. दम ] [दाम+दुप्पट=द्विगुणित] •द्रपटीचा नियम-यु. धनकोर्ने ऋणको-पासन कोणत्याहि एका वेळी मुद्दलापेक्षां अधिक व्याज न घेण्या-बहरुचा हिंदु धर्मशास्त्राचा नियम. दामाजीपंत-पु. १ (सांके-तिक) (पैसा हीच एक व्यक्ति समजणें) पैसा; रोकड. -ख ३२.४७. २ पंघराव्या शतकांतील एक साधुवृत्तीचा कमाविसदार. दामोदर-न. १ ऐश्वर्यसंपन्न महाल, दालन. 'तंव देखिलें महा-द्वार। जेथ एकवीस खनांचें दामोदर। '-शिशु ३३७. २ ह्वेली; इमारतः, मंदिर. 'सोळा सहस्र अंतः धुरें। गगनचुंबित दामोदरें।' -महिकथा १.९७. -वि. श्रीमतः धनाढ्यः द्रव्यसंपन्नः गर्भश्रीमत [दाम=पैसा+सं. उदर=पोट] दामोदरपंत-प (सांकेतिक) पैसा. दामाजीपंत पहा. 'दामोदरपंतांचे ठिकाणच नाहीं.' -ख ३२५५. [ दाम+उदर+पंत ]

दाम—न. १ दावें; दोर. २ फुलांची माळ; पुष्पहार. [सं. दामन् ] दामोदर-पु. ( दाव्याने बांधलें आहे उदर, कंबर ज्याचें तो ) श्रीकृष्ण. [ दाम=दावें+उदर=पोट ]

चिरायु असो ] • अरकाळ हू-उद्रा. नहर्मी तुमची कृपा राहो. किनार+गीर ] • इक्बाल हु-उद्गा. त्यांचे युदैव व वैभव ही चिराय होवोत [अर. दाम इक्बालुह] • एक्लास हु-उद्रा. त्याचा विश्वासूपणा व स्नेह

[फा. दामन्=िकनार]

दामगा--- पु. भातांतील एक ( जाडीभरडी ) जात.

दामर -- स्त्री. (राजा.) ( आकाशांत ढग इ० आल्यानें पड-णारी ) अंधारी; काळंबन; झांपड; मळभ ( कि॰ पडणेंं ). [दमट]। तुल॰ सं. दम् ]

दामट---वि. दमट, ओल्सर. [दमट; दम=ओलेपणा] दामट्रें -- सिक. १ ( मनुष्य, जनावर इ०कास) पिटाळेंगे; -तुगा ३६६०. [सं. द्रम्म; प्रा. दम्म=सोन्याचें नाणें ग्री. ड्राक्म्न] **त्वरे**नें, वेगानें चालावयास लावणें; शक्तीबाहेर पळावयास लावणें; **उह**० १ दाम करी काम विवी करी सलाम≔सर्व गोष्टी पैशानें साध्य ॑दापटणें; पादडणें. २ खडकावणें; दणकावणें; धमकावणें; खरडपट्टी होतात, किंबहुना स्त्रीयुद्धां पैशानें वश करतां येते. सामाशब्द- काढणें; ताशेरा झाडणें. ३ (एखादा जिन्नस, जनावर इ०) धसके •चुंबक-जोड-जोड-जोड-वा-वि. कृपणपणा करून पैशाशी पैसा पणाने वापरणें, वागविणें; दामटी वळविणें: करणें. ४ दुसऱ्याची

वामटा-पु (प्रां.) १ थापद्रन चापट व वाटोळा केलेला

द।मटी---स्री. १ लहान भाकर. २ गोंवरी. ३ चपटा पैसा, रुपाया. ४ (सामा.) दानुन चपटा, थापद्वन व वाटोळा केलेला पदार्थ. [ सं. दम्-दाम+टी ] (एखाद्याची ) द।मटी वळण-वृह्य होंगे. पोटाची दामटी वळणे-( उपासमार, अशक्तता इ० कांमुळें ) पोट खपाटीस जाणें.

दामटीच-वि. १ दामटलेला; वेगाने सोडलेला (घोडा इ०). २ तांतडीनें, निकडीनें पिटाळलेला ( जासूद इ० ). [ दामटणें ]

दामणी -- स्त्री. (बडोरें) स्त्रियांचा बिंदीसारखा एक दागिना. -जब्हेरखान्याच्या अंतब्येवस्थेचे नियम. (पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या ) पृ. ६. [ सं. दामनः, गु. दामणीः, फा. दामन्=िकनार ] दामणे-उित्त. (गो.) १ दाबणें; चेपणें; चेंबटणें. २ ठोकणें: ठांसणें; मारणें. [ दम ]

द्रामणे-(प्रां.) (जनावर इ०) खंटचांशी बांधून टेवर्णे; डांबेंगे. [सं. दामन्=दावें; दामन=बंधन ]

दामनगीर-वि. फिर्यादी; दावा लावणारा; दावेदार (मूळ द्राम, द्वाम-अ. चिरायु; दीर्घायु; चिरंजीव. [अर. दाम= अर्थ वस्ताचा पदर, कांठ धह्न ठेवणारा ). [का. अर. दामन=

वामळां--पु. (गो.) मुगळा; डोंगळा.

द।माशाई-ही-सी, १ (पूर्वी कोणी दामसाह नांवाचा चिरायु असो. –रा १५ २५२. [ अर. दाम इष्टलासु हु ] • दहन्त- वियापारी होता. त्याने आपला बुडितकाळ आला असतां आपल्या एकूण एक. ॰दौलत-की. भरभराट; वैभव; ऐश्वर्य; संपन्नता. सावकारांना दिलेल्या प्रमाणशीर वांटणी वहन ) दिवाळखोर, [ दाम+दौलत=सपित, वैभव ] ॰ दौलत ह –त्याचें राज्य चिरायु | बुडत्या कुळाच्या सावकारांना त्याच्या कर्जाच्या मानानें त्या असो; एखाद्याची नेहर्मी भरभराट होवो. [ अर. दाम दौलतहु ] कुळाच्या मालमत्तेतून मिळणारी हिस्सेरशीने वाटणी, हिस्सा. २ •महबत हू-उद्गा. तुमचा प्रताप कायम राहो. मुलुक हू- बरोबर हिस्सेरशी; प्रमाणशीर वांटणी. 'तरी धरणाचे पाण्यानें मुरुक हू-उद्गा. त्याचे राज्य चिरायु होवो. [ अर. दाम मुल्कुह् ] ज्यांची पाणथळ जमीन भिजेल त्याजपासून निमेऐवजाची दामा-दामकांठ-पु. (नांशिक) जरीच्या किनारीचा एक प्रकार. शाई बसेल त्याप्रमाणे पैका देवणे. ' -थोमारो २.१८. [हि. दामसाह ]

दामिनी---न्नी. विद्युत्, वीज. [ सं. ]

दामी की. कर: सारा; कराची आकारणी. [हिं. दामी

दामुखा, दामोका-सा-पु. बाभळीचे बीं; बाभळीच्या शेंगेंतील दाणा. 'निखळ तांबियाचे नाणें। देवों रिघे दामोक्या-येसणे । तेणे आपुलेनि दातेपणे । मानी टेंगणे बळीते । ' -एभा ५. १५९. द्वामोका-पु. पैसा. -शर. [ दाम ]

वामोटी---सी. (व.) बामळीचें बीं; दामोका.

दामोदर--दाम पहा.

द्वाय-पु. वारसांना वांद्रन द्यावयाची मिळकत, जिंदगी; पितृ-धनः (एखाद्या) वारसाचा हिस्सा, वांटा. याचे हिंद्धर्मशास्त्रा-नुसार अप्रतिबंध व सप्रतिबंध (दाय) असे दोन प्रकार आहेत. 'प्रभु दीनबंधु, भूसुर हा दीन, न होय पात्र कां दाया। '--मोकृष्ण ८.१६१. -मोउद्योग ६.५. [सं.] सामाशब्द- **ढायजी**, दायाद-विपु. १ वारसः पितृधनांत हिश्शाचा हक्कदारः वांटेकरी २ (यावरून ल.) अशौचादि अविकार बाळगणारा जवळचा नातलगः, भाऊबंद. 'रेव धरून झाल्यार दायजी, मित्र, सोयरे वंगेर भंडळी वराला विडयाच्या पानांतून मुठींत कांहींतरी...नजराणा देतात. ' -मसाप ४.४.२५४. [ सं. दायाद; म. दाईज ] दायदु-पु दायाद. 'नव्हे आमुचा दायदु। जरि भणे तुम्हा मीचि वंधु।' -ऋ ४३. [ दायाद ] • **प्राप्त**-वि. पित्रांदिकांचा, दायाच्या बाटणींत मिळालेला, आलेला (दास). दासांतील एक प्रकार; **भाग-पु. १ मृत माणसाच्या जिंदगीची वारसदारांत वांटणी,** विभागणी. २ विडिलोपार्जित मिळकर्तीतील हिस्सा. ३ दायतत्त्व व दायऋम (वारसाहक) या संबंधीं जीमृतवाहन याने लिहिलेला व बंगाल्यांत हिंदू कायदांत प्रमाण असलेला प्रंथ. • विभाग-प्र. दायभाग अर्थ १, २ पहा. दायाद-पु. १ वारसदार; वडिलो-पार्जित मिळकतीचा दाईज. २ ( ल. ) पुत्र; मुलगा. ' कृपाचि जननीं तुझी सकल जीवं दायाद या।'-केका ९७. 'त्यावरि देवनदीनें दायादाचे गुणौघ आठविले।'-मोभीष्म ११.१२६. ३ भाऊ-बंद; जिंदगीचा वाटेकरी. 'कीं खळ दायाद गळा कापी।' **ढाया धिकारी-**प. समाईक क़ुरंबाच्या मिळकर्तीत हिस्सा विभागृन मागण्याचा अधिकार असलेला पुरुष. [दाय+अधि-कारी ]

दाय -- स्त्री. (गो. कु.) भात व:ढण्याची सपाट चमच्या-प्रमाणे उथळ टबळचाची पळी. [ डाय-व ] इह० दाय असोन हात कित्याक लासतां=सरळ मार्ग सोडून आड मार्गानें कां जाता ? इ।य--भी. (गो.) एक वनस्पतिविशेष; डाय.

अप. ]

दायक--वि. १ देणारा. (समासांत) सुख-दु:ख-शुभ-कल्याण-संपत्ति-मंगल-भोक्ष-दायक इ० २ (काव्य.) उदार: दाता; दानशूर. ३ दायाद. [सं.]

शको. ४. ३०

दायठा-पु. (कों.)बरड; पूर्वसालीं भाजलेल्या राबाच्या जागीं बीं पेरून राब तयार केलेली जागा. -बदलापूर २९४.

द्।यते--न. देण, देव, पिशाच, भिकारी, नोकरचाकर इ० कांना दरसाल द्यावयाचे वस्त्र, पैसा इ० [ दाय ]

वायम, दायमी --दाईम दाइमी पहा.

दायदौल्लो-पु. (गो.) एक वनस्पतिविशेष.

दायरा-- स्त्रीपु. १ एक प्रकारची टिमकी; खंजिरी: डफ. २ मुसलमानांची स्मशानभूमि. [ अर. दाइरा ]

दाया--पु. मिळकतीवरील हक्त. [मं. दाय]

दाया-पु. दावा; वैर. [ हिं. ]

दायी--वि. देणारें. समासांत उत्तरपदी उपयोग जर्से:-सुख-दायी इ०. दायक पहा. [ सं. दायिन् ]

दायी--स्री. दाई पहा. 'स्नेहें शिशुला देइल मातेहुनि अधिक काय सुख दायी। '-मोशांति ७.५४. [सं. धात्री; म. दाई 🏻

द्वार --- न. १ दरवाजा; (घर इ॰कांमध्यें) प्रवंश करण्याचा रस्ता, वाट, मार्ग, द्वार (अक्षरशः व ल.) २ निघण्याची, बाहेर जाण्याची वाट; दारें; निकाल. ३ साधन; रीत. [ सं. द्वार: प्रा. दुवार, दुआर; बं. दोयार; हिं. दुआर; झें. दूर; मी. धुर; फोरमः, गाँ, दौरः, भाज, तोरः, स्लॅ. देरीः, लिथ्, दर्यसः, हि. रोर-स; इं. डाअर ] (वाप्र.) दागचा-वि घरापुढें, परसांत लावून वाढविलेला (भाजीपाला, फर्ऊ इ०); घरचा. दारचें अळं-न परसं, बाग इ०कांत मुहाम लागवड केलेलें अर्जुः. पांढरे अर्ळु; काळें अर्ळु कासाळुं, दडेंगे अर्ळु, खाजाळुं इ० दुसरे अळवाचे प्रकार आहेत. दाराकडे जाण-(ना. बायकी) मोरीवर जाणे. दारांत हत्ती झुलत असणे-एखाद्याची वैभव-संपन्न स्थिति असर्णे; गजांत रुक्ष्मी असर्णे. हारीं जार्णे-बसर्णे-लागर्ज-(बायकी) शौचास, परसाकडे जाणें इ०. दारीं जाज-दुखबटा घेऊन जाणे; मृत मनुष्याच्या आप्तांचा समाचार घण्यास जार्णे. सामाशब्द-० कस्म-स्रीन. दाराच्या चौकटीची बाही, कुसुं. [दार+कूस] •कसा-स्त्री. भाद्रपद महिन्यांत गौरीप्रीत्यर्थ दाराच्या बाजूंवर काढतात त्या आकृतींपैकी प्रत्येक. •कारु-पु. द्वारपाळ; द्वाररक्षक; दौवारिक. 'मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युव-राजा, दारकार ..... '-पंच ३.७. ० कुस्ं-न. दाराचें कुसुं. • कोंड-प. १ आपले पैसे द्यांवे म्हणून धनकोर्ने ऋणकोस. दाय—की. १ (खा. व. ) डाळ. २ डाळीचे वरण. [ डाळ त्याच्या छुटुंबीयांस दाराबाहेर व्यवहार, दळणवळण करण्याबावत केलेली आडकाटी, प्रतिबंध. २ (व ) कुचंबणा; कोंडमारा. ्दार+कोंडणें ं ० कोंडी-स्नी. ( महानु. ) दारलावणी; अडथळा: आडकाठी. ' भूगोळकाचा मढी। केंवि कीजे दारकोंडी। ' -भाए ५९५. [दार+कोंडणें ] •खंड -न. मिठागर इ०च्या बांधावर

टेवलेलें द्वार; मार्ग. [ दार+खंड ] **ंढवळणें-न.** (कों.) लग्न-समारंभांत नवरानवरी घरांत शिरतांना स्त्रिया त्यांना थांबवितात व गाणें गातात तो प्रकार. •धरणें-णी-नस्त्री. लप्नविधींतील नवऱ्या मुलाच्या बहिणीने करावयाचा एक शिष्टाचार. ह्याला अनुसहन वर लगास निघतंत्रेळीं, त्याची बहीण दारांत उभी राहून त्याजजबळ ' तुला होईल ती मुलगी माझ्या मुलास दिली पाहिजे ' असे मागर्णे मागते. [दार+धरणे] •फळणी-फळी-स्री १(अक्षरशः) | [सं दतशाण ] घरांत कोणी रहावयास न उरल्याने घर बंद करण्याची क्रिया; दाराला दुन्दुन लागण; घर ओसाड पडणे. (ल.) २ दिवाळे वाजणे; सत्यानाश, निर्वेश होणें. ' मागच्या दुष्काळांत कित्येकांच्या दार-फळचा झाल्या. ' [ दार+फळणी वंद करणें ] •बंद-पु. ( ना. ) दरवाजावरील मातीचा गलथा, पुढें आरेला भाग. ०भाजी-स्री. माठ ही पालेभाजी. •िय-दार-किवि. दारोदार. [हि ] •वंट-पु. उंबरठा; वेस. •घटा – ठा-घंटा-ठा, ढारिवठा-पु. १ उंबरठा; उंबरट्याजवळची, उंबरट्याखालची जमीन. 'राहुनि दारिवट्यांत हांका मारी दुरोनि राजाला। '-श्रियाळ चरित्र. २ दारावरचा माथा; कपाळपटी. ३ किला, गांव इ०कांचा दरवाजा, वंस. 'र्टी मोक्षगडाचा दारवटा। उघडला तो। '-ऋ ५९. 'तैसा दारवठा उघडीला। सैन्यसमुद्र लोटला।'-उषा ११२४. **४ह**० सोन्याचे दा:वठे होतील आणि कपाळास लागतील. •वठा(ठे)कार-वठेकर-वि. १ द्वारपाल; द्वाररक्षक. 'आपण जाला दारवठेकारु। '- उषा ८६२. 'दारवठाकार दार प्रतिषेधिल। ' -पंच 1.२६. २ (ल.) उंबरठे क्षिजिन्गाराः, (एखाद्याच्या घरीं ) खेपा घालणारा. -शर ०वंड-पु. (महानु.) दरवाजा. ' सोटौनि कीजेति रारनंत्र बिशाक । ' –शिशु ७६५. [ दार+वंड= प्रत्यय ] •वालॉ-वि. (गो.) देवडीवाला; द्वारपाल. [सं. द्वार पाल; प्रा. दारवाल ] •**र्घाटा**-वरात. -स्त्रीगीत ६० •शीक-न. (राजा.) पदार्थ इ० टेवण्याकरितां दाराच्या चौकटीवर बस विलेली फळी; उतरला. •शीग-स्त्री. (कु. ) दिवा उवतां यावा म्हणून दारकसास टोकलेली खुंडी, खिळा इ०. ०सं का-( महानु ) दरवाजाची कड, बाजू. ' सर्वज्ञ दोन्ही दारसंका दोन्ही श्रीकरी धरूनि एकु श्रीचरण वक्षेस्थळावरि टेविति । ' -पूजावसर. [द्वार+शाखा] दार-पु. भार्याः, पत्नीः, बायकोः, दारा. [सं. ] • प्रहण-न.

विवाहः लग्न. ॰परिम्नह-पु. विवाहः लग्न.

दार-वि. ऐपतदार; श्रीमंत. याच्या उल्ट नादार; गरीब. [फा. दार् ] • नादार-वि. ऐपतदार-गैर ऐपतदार; श्रीमत-गरीब. 'याकरितां दार-नादार पाहून घेणें तें ध्यावें. '-पया ५७. [दार+नादार=गरीब] •बाकी-स्त्री. ऐपतदाराकडील देतील. ' –समारो १.२७२

दार-(एखादी वस्तु) 'धारण करणारा, बाळगणारा, नेणारा इ० अर्थाचा फारशी भाषेतील प्रत्यय. सामान्यतः हिंदी भाषेतून मराटींत आरेल्या शब्दास हा प्रत्यय जोडून सामासिक शब्द बनतात. जर्से:-जमादार, फौजदार, चोबदार, भालदार, चौकी-दार, रंगदार, गोलदार, अणीदार, जोरदार इ०. [फा. दार्]

दारचिना-पु. दारशिणाः एक प्रकार वे दंतमंजनः दांतवण.

दारठा, दाङ्घा—पु (व.) दरवाजाः दारः, उंबरठा. दारवठा

दारण-स्त्री. (खा.) दरवाजा; दरवाजाची चौकट दार(रु)णा--- पु. कफवातामुळे केंस येण्याची जागा कठिण होऊन खाजत व ती रुक्ष होऊन त्या ठिकाणी चरे, भेगा पडतात तो विकार. -योर २.४२८. उंदरी: चाई. [ सं. दारुणा ]

दारन-न. ३ भाग कार्बन, ६ भाग हायड्रोजन, १ भाग ऑक्सिजन यांच्या रासायनिक मिश्रणानें होणारें ज्वालाग्राही द्रव्य. (इं.) असिटोन. दारिन पहा. -सेंपू २.

दारभ्य--श्व. (चुकीनें ५७) पासून. -ख ९९२. (संस्कृत-मधील अकारान्त पुर्हिगी व नपुंसकर्हिगी नामांना लावावयाचा पंचमीच्या एक्ष्वचनाचा त् प्रत्यय व आरम्य≔आरंभ करून (उदा० दिनात्+आरभ्य=दिनादारभ्य) या दोन शब्दांनी हा शब्द चुकीने बनला आहे. जन्मापासून याबद्दल जन्मादारभ्य असे म्हणतात. मूळचे जनमादारम्य है संस्कृत मानलें गेलेलें रूप चुक आहे).

दारमदार--- ५. १ ठरावः करारः, करारमदार. २ तहः सलोखा. 'स्त्रामीसी कोणेटी प्रकारें विघाड न करावा व होऊं न द्यावा, दारमदारानें चालावें. ' –रा १.१९. [ फा. दार्–मदार् ]

दार(श)शिणा-पु. दंतमंजन; दारचिना. [ सं. दंतशाण ] दारहळद---स्री. एक औषधी. दारहळद पहा.

दारा-- ली. बायको; पत्नी; भार्या. 'जेव्हां होय दारा हरण। न विचारितां आत्मकारण। वैचिती प्राण स्त्रीलोभे।' -एरस्व १३.३४. [ सं. ] •स्त्रत-पुअव. बायको आणि मुळेबाळे. [ दारा+सं. सुत=मुलगा ] दारेपणा-स्री. १ पत्नी मिळावी अशी इच्छा. २ (स्वत.च्या) बायकोवरील प्रेम. [दारा+सं. ईषणा= इच्छा ]

दाराटी-- ली. (महानु.) दरोडा. ' इंद्रियें घेती विषयाची दाराटी।'-भाए ५०८.

दाराद्ध---न. श्ढपणा; दाढ्ये. -शर. [सं. दाढ्ये] दारिद्य- न. गरीबी; निर्धनता; दरिद्रीपणा. 'दारिद्यमित्रा शिक्षक येणें. 'त्यापैकी दारवाकी असेल ते रुजू कहन सरकारांत वसनी शरीरीं। माझ्याच तूं मानुनि सौख्य भारी।' --अन्योक्ति ५ वें पुस्तक. [सं.]

**द रिन**—न (शाप.) (ई.) असिटोन. दारन पहा. -झाको (अ) १ ३८.

द्रिल-न. २ भाग कार्बन, ३ भाग हायड्रोजन, १ भाग स्नांकित्रजन याच्या रासायनिक मिश्रणानें होणारा मूलक (रॅडिकल्). (ई.) ॲसेटिल्; -सेंपू २.

दारिवटा-ठा-पु. दरवाजा; दार, उंबरठा. दारवटा-ठा पहा. दार्रा-की. (व. तिरस्कारानें ) स्त्री; बायको. 'दारी पळाली-म्हणून वाचली. ' [हि. दारी=स्त्री गुलाम. (सं. दारापासून)]

दारु—न लांक्ड; काष्ट. 'जळीं तुंबिका दारु तैसा तरंगे।'
—मुरायुद्ध ३४. [सं. तुल. तरु, दुः झें. दौरु; ग्री. दोरुः गॉ.
त्रिउ; इं. ट्री; लिथु. देवी ] •िचनी—स्ती. दालिचनी. •यंत्र,
दारुकायंत्र—न. लांकडी बाहुली. 'जैगें चेष्टे सुत्राधीन । दारुयंत्र।'—ज्ञा १.८१. •रूप-वि. लांकडाचा; लाकउासारखा. 'म्हण
स्तंभीं दारुक्प। दारूमध्यें चित्स्वरूप।'—वामन—नृहरिदर्पण ९७.
•हळद्—स्ती. एक औषधी काष्ठविशेष. ही वेल हिमालय, अफ
गाणिस्तान यांत होतं. तसंच आसाम आणि पूर्ववंगालपास्न
तेनासरीमच्या प्रदेशांतिह ह्या वेली आढळतात. हिचें लांक्ड
हळदीप्रभाणें पिवळचा रंगाचें असतें. त्यापास्न रसांजन नांवाचें
औषध तयार करितात. —वगु ४.९९. दारुहळदीच्या मुळचांपासून पिवळा रंग काढतात. –ज्ञाको(द) ७६. [दारु+हळदः सं.
दारुहरिद्धा; हिं. दारुहालदी]

दारुण—िव. १ घोर; भयंकर (युद्ध इ०). 'चैय मीनले सन्नद्ध । होईल युद्ध दारुण ।' —एरुस्व ५.३७ २ कटोर; मर्मभेदी; रागाचें (भाषण.) ३ कूर; हिंस्न; रानवट (मनुष्य). ४ जालीम; जवरदस्त; कडक. (सामा.) भयंकर; कटिण; दु:सह. 'आलें तुज जविक्र मरण। यम गांजितिल दारुण।' [सं.] ०नक्षत्र —न. मूळ, आलेखा, आर्द्रा व ज्येष्टा या नक्षत्रांपैकीं प्रत्येक.

दारणा-पु दारणा पहा.

दारुस्ती—स्त्री. (कृ.) वस्तु टेवण्यासाठीं दाराच्या चौकटी-वर बसविलेली फळी; फडताळ; उतरला: दारशीक.

दारू — की. गंधक, सोरा व कोळसा यांचे विवक्षित प्रमाणांत केलेलें मिश्रण; बारूत—द. हें ज्वालाग्राही असून स्फोटकहि आहे. दारू बंदुकी, फटाकडा, सुरुंग इ०कांत ठासतात. हिच्या स्फोटक-पणाचा शोध इ. स. १३१३ मन्धें लाग ग्रा. [फा. दारू ] •चा खल्ली—ए. दारू हातांत घेऊन लोकांच्या अंगावर पेटवून फेकण्या-किरितां बाळगलेला, केलेला गोळा. •चा बाण—ए. (ना.) एक शस्त्रविशेष. याला एक मोठी व पोकळ मूठ असून तींत दारू भर व्यातनापासून ता लेली असते. पुढें तरवारीसारखें तीक्ष्ण पातें असतें. मुठीतील दारू पेटविल्यानें पातें सारखें हात्तें व आसपासचे लोक कापले जातात. —नागपूर स्युअयम. सामाशब्द— •काम—न. १ आतशबाजी; संबंधीं. [सं.]

अप्रिकीडा. २ आतशवाजीची सामग्री; दास्त आंत घालून बनविलेले नके, चंद्रज्योती, वाण इ० वस्तु. [दास्त+काम ] •खाना-पु. १ दास्त्वें कोठार. २ दास्त करण्याचा कारखाना. ३ दास्तकाम; आतशवाजी. 'दास्त्वाना घुटला रात्रीं नक वाजतांनीं। 'नगापो ७ र. [दास्त+फा. खाना=घर] •गोळा-पु. युद्धांत उपयोगी पडणारें दास्त, तोफेचे गोळे इ० सामान.

दारू—की. १ मयः, एक प्रकारचें मादक पेय. १ औषध.
[फा. दारू] (वाप्र.) • ठास्मणें—रगङ्गन, गटागट, उसउस दारू पिणें.
• पिकविणें—पिण्याची दारू तयार करणें. • चें फूल-न कडक, निर्भेळ, गाळलेली दारू. सामाशब्द— • कलाली—की. १ दारू गाळणें. २ दारू गाळण्याबद्दलचा कर. आवकारी अर्थ १, २ पहा. [दारू-+कलाली] • खाना—पु. दारूचा पिठा, गुत्ता. [दारू-+फा. खाना] दारुडचा—वि. दारूबाज अतिशय दारू पिणारा. [दारू] • फुल्सरा—पु. फुलचेरी (पांडेचरी) येथील फिरंग्यांकडील मयः, शराबः गाळलेली दारू. 'फिरंगी गोरे व किरस्ताव जदीद ... यांस दारूफुल्सरा नेहमी पाहिजे ... ' –वाडसमा २.३००. • बाज, खोर—वि. खूप दारू पिणारा; मयपी; दारुडचा. [दारू-+ बाज, खोर प्रत्यय]

दारें — न. १ पाटा ने पाणी आंत नेण्याकरितां बाग, मळा इ० कांच्या कुंपणास पाडलें दार, छिद्र, मार्ग. २ पाट इ० कांचें पाणी बाहेर, दुसरीकडे नेण्याकरितां, सोडण्याकरितां त्याच्या बांधास ठेवलेलें दार, छिद्र. ३ भट्टीचें अग्निद्वार. ४ शौचकुपाचें मागील दार. ५ दरवाज्यांतील दिंडी. ६ (सामा.) बाहेर जाण्याचा लहानसा मार्ग, द्वार, तोंड. [दार] ० क.री, दारोळचा — वि. पिकास, बागाइतास पाणी देण्याकरितां (कुंपणाचें, पाटाचें) दारें उघडणारा व बंद करणारा. [दारें +करणें]

दारोगा—पु. १ दरोगा (सर्व अर्थी) पहा. २ दरोग्याचे काम; देखरेख ठेवण्याचा अधिकार. [फा. दारूघा; वं. दारोगा=पोलीस अधिकारी] दारोगर्गः, दारोगी-स्त्री. दारोग्याचे काम; आधिपत्य. 'नजीवखानास तोफखान्याची दारोगी सांगावी. '-रा ६. ४८३. [दारोगा] दारोगेगिरी-स्त्री. दरोगेगिरी पहा. [दारोगा] दारोटा-ठा—पु. दारवठा पहा.

दाढर्च-न. १ दृढता; बळकटपणा; कठिणपणा. २ घनता; (इं.) डेन्सिटो. ३ खंबीरपणा; पक्षेपणा; निश्चलता; स्थेप. [सं. दृढ] दार्वम्ल, दार्वाम्ल-न. (रसा.) लांकडाच्या निजेल क्य्वै-पातनापासून तयार केलें अम्ल; (इं.) ॲसेटिक् ॲसिड. [सं. दाह=लांकूड+अम्ल]

दार्शनिक—पु. दर्शनशास्त्रज्ञ. –ित्र. दर्शनविषयक; दर्शना-संबंधी. [ सं. ] कांचा विषयभूत; दृष्टांत देऊन स्पष्ट केलेला. २ दृष्टांतोपयोगी; १ दालीला तलवार लटकावून रूज झोलेला. २ दाली हैं आव्हा-दृष्टांतांत योजण्यास योग्य (कल्पना, अलंकार इ०). ३ दृष्टांत, निस्चक चिन्ह धारण केलेला. [दाली+फा. बंद; प्रत्यय] उपमा इ० कां संबंधींचा. [सं. दृष्टांत]

दाल-पु. एक किंवा दोन बोटें ठंदीचा नक्षीदार विणलेला तींच्या दोन नगाऱ्यांपैकी प्रत्येक. सुती किंवा रेशमी कांठ, किनार, झालर, फीत; मगजी यांत कर्धी जरिह असते. 'दाल सुती गज सुमार. '-पेद १८.१७३. फा. दोआलू ]

दाल-पु. (गो.) एक प्रकारचे फूल. [पो. दालिया]

दालिचिनी—सी. एका झाडाची मुकविलेली औपधी साल. उद्देशन म्हणते (नव-यावर ताण). हिचीं झाडें पश्चिम व दक्षिण हिंदुस्थान, तेनासरीम व सिलोन या धांत उपयोग करितात. दालचिनी मसाल्यांतिह घालतात. [सं. विस्तव] दारुचिनी; हिं. दालचिनी; वं. दारुचीनी; फा. दार्चीनी]

डाळ ]

दालद--न. (कों.) मासे धरण्याचा धंदा. न्यवसाय. [सं. | सं. दामन् ] जाल; फा. दोआलू ]

दालदी-पु. (कों.) कोळी, दर्यावदी, नावाडी अशी जात हे बहुधा मुसलमान असतात. 'देवगड येथील दालदी व गावीत णारे, खाली दांत अमलेल ( विडाच्या पाणरहाटांतील ) विडाचे चक्र. कसबी भंडारी आहेत. '-समारो २.१९६. - वि. दालदासंवंधीं: मासे धरण्याच्या उपयोगाची (होडी. मचवा इ॰). [दालद] दिसणें. 'निळचा अंगावर पांढरी फुलें उत्तम दावतात. '[दावणें ] **म्ह** • भट्टास ताखें दालग्रास गोखें=भल्त्याच माणसाने भलताच धंदा करणें मुर्खपणा होय.

असा कित्येक खणांचा प्रदेश: मोठी खोली; विवाणखाना: सभा-मंडपः सोपाः (इं.) हॉल. फा. दालान् 🗎

दान्शी-स्त्री. १ ज्यांत तलवार अडकवितात तो कमरपट्टा; पडदळें. २ ( ल. ) दुसऱ्यास आव्हान करण्याकरितां धारण करा-वयाचें चिन्ह; शिपायाचें एक चिन्हु. (क्रि० बांधणें: धरणें ). ' धन्यावर दाली घरून किया सोडून आला चालून ...।'-ऐपो झाली.' ३३१. [दाल] दाली बांधणें-१(एखाद्यास) जिंकण्याला

**दार्धीतिक**—वि. १ दृष्टांतास लक्ष्य असा; दृष्टांत, उपमा इ० बांधर्णे. हा एक प्रकारचा सन्मान मानला जात असे. ०**बंद-वि.** 

दालें -- न. संवळाच्या किंवा एकत्र जोडलेल्या दोन नौब-

दार्ले---न. (गो.) पार्डे; टोपलें. [डाल]

दास्ला-पु. (काव्य) दादला; नवरा; पति. 'दाल्ला सेजे नावडे निजे जगझोडीचे चाळे।' –तुगा २९६, [दादला] दाल-की. चामडयाचा कमरपदा; रुंद पट्टा. [फा. दो आल] मह० (व.) दालयाहुन दाला देवाने दिला=जेव्हां मुलगा नव-या-े पेक्षांहि आपल्यावर जास्त सत्ता गाजवितो तेव्हां आई मुलास

दाव-पु. १ जंगल; अरण्य; वन. २ पेटलेर्ले रान; वणवा; प्रदेशांत होतात. हीं झाडें तीन वर्षाचीं झालीं म्हणजे त्यांची दावानल. [सं. ] दावाझि, दावानल-छ-४. अरण्य जाळीत साल काहुन उन्हांत वाळवितात. तीच दालिचनी होय. झाडांच्या। सुटलेला अग्नि: वणवा. 'तण नाहीं तेथे पडिला दावाग्नि। जाय मुळयांचे व फळांचे तल काढितात. त्याचा खाण्याकडे व औष तो विझोनि आपसया।'-तुगा ३४२४. सि. दाव+अग्नि, अनल=

दांव-न. १ (राजा.) फणसाचा देंठ, डेख. संख्यावाचक-दालच्या---जीअन. तुरीची न हरभऱ्याची डाळ आणि मांस शब्दास जोडून समासांत उपयोग. जर्से:--दुदांन=दोन फण्सांनी यापासून तयार केलेलें एक प्रकारनें सांबारें. -गृशि २.५०. [ दाली. युक्त देंठ: तिदांव=तीन फणस लागलेला देंठ. २ (गो ) अळवाच्या पानाचा देंठ. ३ ( गो. ) वेळ. ४ ( गो. ) बारीक मुळी. दांवें पहा.

द्।वकू(खू)ल---न. (गो.) पंजा.

दावचक्र-न. बैल फिह्नं लागले म्हणजे वरच्या बाजूस फिर-दावचं -- अकि. (गो.) तकतव णें; दिसणें; दर्शविणें; खुलून, उट्टन दावडा--पु. पाणरहाटावरील गाडग्यांची माळ ज्यावस्त फिरते तें लोखंडी चक्र.

दावण-न-स्त्री. अनेक दावीं ज्यास जागोजागीं बांधलेखीं आहेत असा (गुरें वांधण्याचा) लांव दोर. २ (ल.) दाव्यांनी बांध-लेल्या जनावरांची ओळ, रांग; केदी, गुन्हेगार इ० कांची ओळ: माणसांची ओळ, रांग [ सं. दामनी, दामन्; प्रा. दामण-दावण; सिं. दामणु ] •देण-( अनेक चोर, भामटे इ॰ कांची) ओळच्या ओळ एकाच वेळी ठार मारणें: रांगेंत उमें करून कत्तल करणें. 'सर-कारानें चोरांची एकटांच दावण दिली तेव्हांपासून चोरी नाहींशी

दावण ---स्त्री. १ (अंगरखा इ०कांचा वर्तुळाकार) घोळ; अभिमानार्ने सज्ज होणें. 'बांधोनिया पुण्यावर कंतर चढती दाली। घेर; फेर. ' जिना उतक्कं लागले. श्रीमंतांच्या झग्याची दावण हिंदुपद घेईन म्हणतो निजाम अली। ' - ऐपो २३१. २ जहागीर मागले पायरीवर पडली. ' - हब २६. २ डोंगराची बाजू, कड. देणें. ३ (वरिष्टार्ने) कनिष्ठाच्या कमरेस पडदळासह तरवार [फा. दामन् ] **दायण**(न)गीर-वि. १ वस्त्राचा पदर धरून ओढ गारा. २ ( ल. ) दावेदारः दामनगीर पहा. 'तुमचा दावन- दावा सांगतो. ' ६ मागणी. 'राजे आपर्ठे इमान राखून ऐवज गीर होईल. ' -जोरा ८३. [फा. दामन्-गीर]

दात्रण(न)मलगी---स्री. दवण शवंतीचें झाड. -शास्त्रीको. न वचे कव्हणा। पर जिके जो आंगवणा। साधका हाचि दावणा। मिरवणा आधीं। '-गीता १.११३३. २ दाखवि गारा. -शर केलेल्या अपकारांचा ) सुड उगविण: ( एखाद्यानें ) केलेल्या अप [दावणं ]

दावणं-अफ्रि. (कन्य. अशिष्ट). दाखविणें; दर्शविणें. 'हो कांहीं, हांका हय, घडल्यासि वधीन शांतवन, दावा। '-मोभीष्म ९०.७९. [सं दर्शयु; प्रा. दाव ] दावं निघणें-दिमाखानें; दाखविण्यास लागणें. 'स्वआतिथ्य कौशल्य दावं थाटमाटाने निघाली।

दावल-स्री. (एखाद्या गोष्टीचें केलेलें) ढोंग: वतावणी. (कि॰ दाखनिणें). [दानरें]

दावल मलीक -- पु. १ दावलमलीक नांवाचा मुसलमान अवलिया. 'कित्यंक दावलमलकास जाती । कित्येक पीरास भजती। '-दा १४.७.३२. २ याच्या अनुयायांपैकी एक. तुल० दावलभक्त. हे लोक आपलें तोंड ओरबड्डन विदृप करितात व भिक्षा मागुन पोट भरतात. [ दावल+मलिक्]

दावला मोरस-न्नी. समुद्रकांठीं होणारी एक खान्ट पाले-भाजी. ही घोळीसारखी असते. हरभन्याची डाळ घालून ही भाजी करितात. हिचें रायतें, भर्जी इ० प्रकार करितात. -वगु ४.१८.

दावली-सी. गवत खुरपून, तळसून काढण्याचें हत्यार; खुरपें. [फा. दाव् ]

दावली-स्त्री. वासकं इ० बांधावयाचे लहान दावें. [दावें अल्पत्व ो

दावलें---न. (गो.) १ पितळेची उथळ पळी, डाव. २ गळसरीत मध्यभागी गोंवतात तो सोन्याचा. मोत्याचा खोलगट दागिना. [ डावर्ले ]

दाचा-- ५ १ द्वेष; वैर; मत्सर; शत्रुत्व. 'कळी करि सुनि-मंळी परम उप्र दावा नळीं। '-केका २१. ' आमरण पांडवासी दावेद्रमन, दावेद्रमान -पु. शत्रः वैरी: मत्सर, दावा क माजा निर्विध्न चालिला दावा।' –मोगदा ९.१५. २ भांडण णारा. तंद्राः, कज्जा. ३ ( एखाद्या वस्तुवरील ) मालकीः न्याय्य अधि-कार, हक्ष, 'हें घर म्यां तुला दिलें, याजवर माज्ञा दावा राहिला नसून अनेक मुळखंडांचें बनलेलें असतें. हें अर्ळ पाण्याच्य नाहीं. ' ४ (कायदा ) न्याय मिळविण्याकरितां, हक प्रस्थापित खोबणीतून. खाचणी-घळीतून लावतात. [ दाम=दोर+अळूं ] कण्याकरितां दिवाणी कोर्टीत चालविलेला खटला, कज्जा, फिर्याद: (इं.) प्लेंट्. ५ दुसऱ्याच्या विरोधामुळें (ए ाद्या पदार्थावर ) कहिन दाविली शिवुनि गढ़ सत्या दरें।' -केका ६२. [सं. दक्क स्वरुव प्रतिपादन करण्याचा व्यापार. 'तो अलीकडे या गांवावर दर्श ]

अदा करितील तरी व्याजाचा दावा करणार नाहीं. '-पया ४०० ७ हला. 'बळकट झालें म्हणजे...दावे दरवंड करावे. '-मराअ दावणा-वि. १ दर्शनीय; दियण्यांत चांगला. 'जिंकिला २२. ८ सापाचा डंख. 'सपै वारा वर्षें दावा राखितो. ' अर दआवा; गु. दावा ] ( वाप्र. ) ०उगवरी-घेरी-(एखाद्याने ) कारांचें उट्टे काढणें. ॰गाण-सांगणें-( एखाद्यावर ) सुड उगिव दावणी—वि. दावणीचे; दावणीतील (बैल इ०). [ दावण ] ण्याबहल धमकी देंगें. •तो दुर्ण-कज्जा मिटविंगें; (हकासंबंध भांडणाचा ) निकाल लावर्गे. ०धरणें-द्वेष करणे; मत्सरवृद्धि बाळ गणें; डाव, दांत धरणें. ्रह करणें-फिर्याद कादन टाकणें ०**लावणें**−१ शत्रुत्व पुकारणें; भांडणें. २ फिर्याद गुदरणें •साधर्णे-१ यशस्वी रीतीनें सुड उगत्रन घेणें. २ फिर्याद जिंकणें 'म्ह्णे तुकयानें साधिला दावा। न्याय सांगावा कवणासी। उभा दावा-पु. खडें वैर; तीव्र शत्रुत्व. म्ह० जावा जाव आगि उभा दावा. दुस्मान दावा-कर्टे वैर: हाडवैर. सामाशब्द-**्दरफडा**-पु. आरडाओरड कह्न धमकावणें; दपटशा देणें खडसावर्णे; चरफडाट; दंडेलीचें, उर्मटपणाचें बोलर्गे. ( कि॰ कर्णे मांडणें; कर्माची षष्टी योजतांना गाणें ह्या धातूचा प्रयोग) [ दावा+दरफडणें ] • द्वेष-पु. मत्सरः, वैरः, ( सामा. ) मत्सरः द्वेष बुद्धि. (कि॰ होणें; करणें) [दावा+द्वेष] •हेचा-पु. मत्स व द्वेष. (प्र.) हेवादावा. [दावा+हेवा] दावंकरी-स्तोर-द्रार-वि. १ मत्सर, द्वेप, शत्रुत्व करणारा; वैरी. 'चहुं पादशहाने आपण दावेदार. ' -सभासद ४५. 'पति नव्हे हा दावेकरी पुर्वील जन्मांतर साथिले । ' २ ( एखाद्याजवळ आपल्या ) हकार्च मागणी करणारा; हक सांगणारा; हकदार. ३ धनको. ४ पूर्वीच्य काळीं फिर्यादीनें गावचपांयती पुढें फिर्याद केली व पंचायतीं जर त्याचे भांडण मिटविले नाहीं व त्या फिर्यादीस सरकारां अपील करण्याची ताकद नसली तर तो दोजारच्या गांवीं जाउन राही व तथुन स्वतःच्या गांवांत छटाछट करीत असे, तशा प्रका रवा (मनुष्य). [फा. दुआवा-दार] द्वाचेदारी, दाचेखोरी-स्त्री. १ शत्रुत्व; वैर; द्वेष. २ (एखाद्याविरुद्ध ) हक असणें, सांगं हक्कदारी. दावेदादी-वि. द्वेप, मत्सर करणारा; वेरी. [दावेदार

दाबाळं --- न. एक प्रकारचे पांढरें अर्जु. ह्याचे मूळ गर्रुवासाररं

दाविणे -- सिक (काव्य) दाखिवण; दावणे पहा. 'तुम्ह

बांधतात तो दोर. 'बांध तयाच्या उदरास दावें।' -सारुह १. े आम्ही विष्णुदास। कठिण वज्रास भेदूं ऐसें।'-तुगा २१०८. ७४. [सं. दामन् ; पं. दांउ; हिं. दांव ] दाव्यास दांचे अस्तर्णे – दि (सांके कि ) समर्थ रामदास. 'दास डोंगरीं राहतो।' ७ (गाय, मेंट्रेस इ० ची) संतित न विस्तारों: एकेरी असर्ों. रानटी, असंस्कृत, अनार्य माणुस. [सं.] **पणाची दिाक्षा**-' त्या गाईची संतात उगीच दाव्यास दावें आहे. '**डाव्यास दावें** श्ली. ( कायदा ) सक्तमज़रीच्या कैदेची शिक्षा. (ई.) पीनलु-**ढेणे**-गाय, म्हेंस इ० अशक्त झाल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे सिव्हिटयड. **दासानुदास-**पु चाकराचा चाकर; दासाचा दास; एखायास पोसण्यास दिली असतां त्याने तिचे वत (वासकं) मात्र गुलामाचा गुलाम. पत्र इ०कांत विनंति करणाराने, नम्नपणाने धन्यास देगें (व या अटीवर तिवें दू अतूप इ० काचा उपभाग वोलगारानें आपला अत्यंत हलका दर्जा दर्जाविण्यासाटीं स्वतःस घेंगें ). 'ही महंस मला पोसवत नाहीं, तूं पोस आणि न्याली लावून घ्यावयाचें उपपद. [ दास+अनुदास ] असतां मला दाव्यास दावें दे. '

**ढार्चे**—न. १ कच्चा फणसः ( झाडावर असलेल्या फणसासंबं-धींच हा शब्द योजतात ). २ आळवाच्या गृह्याला, कंदाला फुट-लेरें मुळखंड; दाव पहा. ॰फणस-पु. फणसाची एक जात; ह्याच्या मुळाच्या फांगाड्याना फर्के येतात.

दाशा—पु. १ पातळ भितीला मजबुती आणण्यासाठी मधून मधून तींत जी आडवीं किंवा कैंबीप्रमाणें लहान लांकडें चिणतात त्यां की प्रत्येक. २ छपराचे वांस भितीवर ज्या आडव्या पाखा-डीवर, तुळईवर टेक्तात त्या तुळईला आधार म्हणून भितीच्या गर्भीत जे खांव रोंविछेछे असतात त्यांपैकी प्रत्येक. [ हि. दासा ]

दाशाळ--पु. (बे.) जास्वंद. [फा.] दाशिरूं---न. वटीक; दासी. -शर. दासकं पहा. [ सं. दासी तिरस्कारार्थी ]

दाष्ट्र, दाष्ट्रिक-वि. कठोर भाषणादिद्वारां दुसऱ्यास जाच-ण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा (मनुष्य); खाष्ट; दुष्ट: द्राष्ट पहा. ' लोकीं बहु दाष्ट्रिक ही ऐसी न सुनेसि कंप दे सासु। ' —मोअनु ७.५३. म्ह० दाष्ट्रास देव धारजणा.

दास-५ १ हलकी कामें करण्यासाठी ठेविलेला चाकर, नोकरः सेवकः गुजाम. (सामासांत) गृहदासः भगवदासः अर्थदास इ० २ गुलाम; दासीपुत्र. हिंदुधर्म शास्त्रान्वयें गुलामांचे पुढील १५ प्रकार आहत:-गृहजात=दासीपासून; क्रीत=विकत घेतलेला; लब्ध=मिळालेला; बक्षिस किंवा आंदण आलेला; दायादुपागत= वटिलार्जित आलेला; अनकालमृत=दुष्काळांत विकत घेतलेला; आहित=एखाद्याने ठेवलेला; ऋणदास=कर्जफेडीच्या मोबदला घत-लेलाः युद्धप्राप्त=लढाईत जिंकून घतलेलाः पणेजित=पणांत जिंक-लेलाः तवाहम्=स्वयंप्रेरणेने बनलेलाः शरण आलेलाः प्रवज्यावसित= स्वकर्मत्याग करणारा योगी: कृत=कांहीं काळपावेतों राहिलेला: भक्तदास=अन्नाकरितां बनलेलाः वर्याहत=स्त्री गुलामाबरोबर लग्न केलेलाः आत्मविकयी=स्वतः देह विकृन झालेला. १ शुद्राच्या नांवापुढें लावावयाचें उपपद. ४ चौध्या (श्रूद्र) वर्णाचा मनुष्य. ५ परंतु दास्तानी आहे तो आमचे कुटुंबास द्यावा म्हणोन अर्ज. '

दार्च---न. गुराच्या गळ्यास अडकवून खुंट्यास, दावणीस सक. उदा० शिवदास; विष्णुदास; रामदास. 'मऊ मेणाहूनि

दास, दासरी—पु. दक्षिणहिंदुस्थानांतील एक विशिष्ट भिक्षे-करी; हा विष्णुचा उपासक असतो. [ दास ]

दासट-टे--वि. दाहकः नाशकारकः कष्टदायकः वोल हतिये-राहृनि तिखट । दिसती अग्निपरिस दासठ । '- ज्ञा ११.४६३. [सं. दह् ] ॰पण-न. १ दाहऋपणा. २ उद्धटपणा. ३ सेवाधर्मः; दास्य. दासरी—स्त्री. १ दासी. २ व्यावीण. -स्त्रिप्.

दास(सि)रूं--न. गुलाम; वासी; बटीक. 'अगा प्राकृताही राया। आर्गी पडे जे धनंजया। ते दासिहंहि की तया। समान होय।' -ज्ञा १८.१४०३. [सं. दासी, दासेर]

दार्सा — स्री. १ सेविका; चाकरी करणारी स्त्री; बटीक; गुलाम; स्त्रीदास. २ शूदाची स्त्री; कुळंवीण. ३ रखेली; नाटकशाळा; राख. 'मल्हाररावाची दासी वोलली दिनभर बसा डेऱ्यांत।'--ऐपो ३२४. [सं.] ॰ प्त्र-पु १ दासीपासून, रखेळीपासून **झाले**ळा मुलगाः कड्व संततिः अनौरस मुलगाः ३ वश्यापुत्रः 'दासीसुता नाहीं पितयाचा ठ.व ! ' -तुगा ८६२. [दासी-पुत्र] •योग-पु. अनौरस स्त्रीशी गमनः अपवित्रसंबंधः वश्यागमनः ' शुद्रस्त्रीसी संग। नित्य अमे दासीयोग।'-गुच २८.१३. [दासी+मं. योग=मिलाफ, जुळणे ]

दास्त स्त्री. वरदास्तः, काळजीपूर्वक रक्षणः, निगाः, शुश्रुषा. ( कि॰ करणें; राखणें; ठेवणें ). ' जखमांची दास्त लश्करांत न होय, म्हणून बंकापुरी पाठविले आहेत. '-ख ६.२८३२. [फा. दाश्त् ] दास्तन-स्त्री. गोष्टः, कथाः, मजकूर. [फा. ]

दास्तान---न. १ धान्य इ० सांठविण्याची किया; सांठवणुक. ' जिन्नस फरोक्त करणें, जर किमतीस फारच अजमासे तोटा येऊं लागल्यास दास्तान करून टेवणें. '-रा १२.१३३. २ धान्य इ० कांचा सांठा; गहा; निधि. 'सरकारचें दास्तानापैकीं तूर्त गोळे काय फर्म्यास येतील हे द्यावयाची आज्ञा झाली पाहिजे. '-ख १२. ६२४४. 'या घरांत पन्नास खंडीचें दास्तान आहे.' ३ धान्य इ० कार्चे कोठार; कोठी. ' नख्त नाणें व गहेर्चे दास्तान वगैरा जिन्नस.' -चित्रगुप्त ३५. 'दारुगोळा, तोफा वगैरे किछ्यावर राहील (देवतचा दास. सेवेकरी ∖साधु; संतः भगवद्भक्त; देव।चा उपा- ॑—वाडवाबा १.५८. ४ ( बंदरावरील ) मालाची वखार: गोदाम: जहाजावरील कोठी, माल भरण्याची जागा. ५ (सामा.) जेथे ह्याच्या पांढऱ्या कांड्या असतात. हा हाताला वृ बुळीत लागतो. धान्य इ० सांठवितात ते स्थळ, भांडें. ६ जहाजावरील माल, ओझें. 🛘 [ दाहक+(रसा.)पालाश=(ई.) पोटवाश ] •सिधू-पु. ( रसा. ) दास्त पहा. ८ गाठोडें. -पया २८३. [फा. दाश्त्नं] •दार- सोडा. [दाहक+(रसा.) सिंधु] वि. १ कोठीवरील मुख्य अंगलदार; कोठारी. २ धान्य इ० कांचा सांठा ज्याच्याजवळ आहे असा संपन्न ( मनुष्य ). [ दास्तान+फा. | [ धट्ट ] म्ह० अति सोंवळा तो ओंवळ्या खाय दाहट बायको दार प्रत्यय ] • महाल-पु. गहा, कोठी इ॰ कांचा महाल. - शिदि निघून जाय. ४३८.

दास्ताना-पु. काठी खेळतांना हातावर मार बसुं नये म्हणून मनगटापासून कोपरापर्यंत बांधावयाचा चामडयाचा पट्टा. पूर्वी हा पट्टा लोखंडी असे परंत तरवारीएवजी काठ्यांचा उपयोग टिंग् स्पून्. होऊं छागल्यामुळें चामड्याचा पट्टा, प्रचारांत आला. –संन्या ६५. ( सं. ) अंगुलित्राण. -राव्य ! [ फा. दाश्तन् ]

दःस्य---न. सेवाचाकरी; नोकरी; गुलामगिरी; चाकरी; दास-पणा. 'दास्य करी दासाचे । उर्णे न साहे तयाचे । ' -तुगा ७२६. [सं.] दास्यक-वि. मेवा करणारा; सेवक. ' नेणती सीय गुरु-दास्यका । ' –गुच ३.२०. [दास्य+सं. प्रत्यय क=करणारा ] दास्यत्व-न. दास्य या शब्दाबद्दल चुकीनें हृत झालेला शब्द.। दहा जणांचे, एकजुटीनें असलेल्या जनसमूहाचे हात; संघशकीचा 'गुरुदास्यत्व करिती अनुदिन।'[दास्य] दास्यभक्ति-स्त्री.ं योतक वाक्शचार. म्ह० दहांचा हात दुष्मनावरिह पद्गं नये=संघ-उपासनामार्गातील नवविध भक्तिक्षप साधनांचे सेवानामक सातवे शक्ति ही इतकी आचाट असते की प्रत्यक्ष शत्रुला सुद्धां िला तोंड अंग. [ दास्य+भक्ति ]

हलकट मनुष्य. दासरी पहा. [सं. दास; का. दासरी ]

दास्वन—स्री. (प्र.) जास्वन. जास्वन पहा. [जास्वन अप.] दाह--पु. १ जाळण्याची, जळण्याची किया; दहन, जाळणें. 'अभिदाहो न संबवे।'–ज्ञा २.१४६. 'प्रेताचा दाह केळा आणि दिव्यः मग स्नान केलें. ' २ रोगजन्य शारीरिक उष्णता; तप्तता; ताप; तलखी, जळजळ. 'ज्वरानें आज भारी दाह होतो. ' 'दाह झाला म्हणजे मगजास किंवा मणक्याच्या रज्जूस विशेष चतना होउन हातपायांस आंचके येतात. ' -बालरोगविकत्सा १४. ३ तीक्ष्ण व उष्ण मद्य प्राशन करण्याने होणारा, उष्णता उत्पन्न करणारा रोग. हा सात प्रकारचा आहे. याने रक्त प्रकुपित होते, अंग तापते, तहान लागतं, डोळे लाल होतात, अंगावर विस्तव पसरल्यासारखें वाटतें. -योर १.७१४. ४ (ल.) संताप. ५ आग; भड़का. दाहा असे अशुद्ध रूपिंह प्रचारांत आहे. [सं.] •जाळ-पु. उन्हाच्या झळी-मुळें प्रखरतेमुळें होणारा (शरीराचा) दाह; जळजळ, आग. [सं. दाह+म. जाळ]

दाहक-पु. (काव्य.) अप्तिः, विस्तवः, पावकः -वि. १ जाळ-णारा; दहन करणारा. २ (रसा.) जाळणारा; (इं.) कॉस्टिक्. ·सं.] •पाळादा-पु. एक तीव अल्कली; (ई.) कॉस्टिक पोटबाश्.

७ निगा; बरदास्त; काळजीपूर्वक रक्षण. (कि० लावणें; ठेवणें ). सिंधुचा (सोडयाचा ) दाह करणारा एक संयोग. (ई. ) कॉस्टिक

दाहर—वि. १ धीट; धाडसी. २ चपळ; तलख; तरतरीत;

दाहर्णे—उक्रि. (काव्य.) जाळणे. [दाह ]

दाहन---न. भाजणें; जाळणें. [सं. दहन याचे प्रयोजक रूप] दाहनी—स्री. (रसा.) भाजण्याचा चमचा. (इं.) डिफ्लेप्र-

दाहवा प्रह—पु. १ (ल.) नहमीं त्रास देणारा, खाष्ट मनुष्य. २ जांवयाला थ्यूंटर्ने म्हणतात. आकाशांत नऊ प्रह निरनिराळ्या राशींत अर.तात पण जांवई कन्याह्नप राशींत असून त्रास देतो थावरून 'जामातो दशमो ग्रहः '

दाहा--पु. (प्र.) दाह दाह पहा. [दाह अप.]

दाहा--वि. दहा. १० संख्या. (वाप्र.) द्-दाहांचा हात-पु. देण्याचा प्रसंग येऊं नये. दाहीजण-पुभव. गावातील वंशपरंपरा-दास्त्री—पु. १ बहुरूप्यांतील एक भेद. २ (ल.) निलेज्ज, गत इकदार दाही दिशा—स्त्रीअव. १ दशदिशा.२ (ल.) सर्व जग. दाहीदिशा मोकळवा असर्जे -जगांत कोटेंहि आडकाठी नसंगे; सर्वत्र स्वतंत्रता असर्गे.' या जगांत एकाच गोधी दी जरूरी. ती प्राप्त कहन घण्यासाधी दाही दिशा मोक त्रया आहेत. '-भयंकर

दाहाट--वि. धीट. दाहट पहा.

दाहिजा-पु. १ दहा जणांची, विशेषतः दहा शिपायांची टोळी, समूह. २ (राजा.) कुळारग गांवात कुळांच्या सत्तेखाली नसलेला खोताच्या ताब्यातील जमीनीचा प्रदेश; सार्वजनिक जमीन. ३ दहा माणसांचें कुटुंब; मोठें कुटुंब. [ दाहा ]

दाहित-नि. जाळलेले; जादन काढलेले; दग्ध. [ सं. दह् ] दाही -- स्त्री. (विरू. प्र.) द्वाही. द्वाही पहा. [द्वाही अप.] दाही -- अ. कोणत्याहि रकमेस दहानीं गुणतांना योजावयाचा शब्द. जर्से:-चारदाही चाळीस; सातदाही सत्तर. [ दाहा ]

वाहीदुराई--- स्नी. द्वाहीदुराई पहा.

दाशेतरा, दाहोत्रा—पु. १ दरसाल दरशेंकडा दहा हा व्याजाचा दर. २ केळीं, नारळ इ० जित्रस विकतांना दर शंभरामागें दहा जिन्नस वर देण्याचा विकीचा प्रकार. [ म. दहा+सं. उत्तर= अधिक, वर ]

वाहा-वि. १ पेट घेणारें; ज्वालामाही. २ जाळावयास योग्य, शक्यः ज्वलनीय. [सं.]

दाह्या-पु. (ना. चांदा). जिन्याखालील जागेत केलेली लहान खोली.

तयार करितात ती. २ डाळकण; चुरी. ३ डाळीचे वरण. [सं. दल] (वाप्र.) •गळणें-शिजणें-चिक्रणें-(एखायाच्या) लबाड्या, काव, कपट, डावर्षेच इ० फलद्रप होणे; भरभराटीस यें।; काम साधरें।; लाग लागरें। सामान्यतः अकरणह्रपीं योजि-तात ( एखाद्यानें ) दाळ नासण-व्यर्थ खाऊन गमाविण-१ ( मूल, बायको इ० कानीं ) निरुपयोगी आळशी वनेंग, २ उर्मट, बेमुर्वतखोर बनर्णे. आपस्या पोळीवर दाळ ओढर्णे-स्वंतः-चाच फायदा करून घेणें; स्वार्थी, आपलपोटें बनणें. सामाशब्द-•कण-चुरी-पुस्नी. दाळीचे कण, चूर. •गपू-वि. १ डाळभात गृह करणारा. २ ( ल. ) गलेलहः लहनिरंजनः मूर्धः 'रजोगुणाचा पडला पडप । अवतारिकाचे नेणतां स्वरूप । दाळगपु हा वदतां भूप। अववे हांसती विनोदी। ' -दावि २५४. [ दाळ=अन्न+ डाळीचे वरण.

समुदाय; चळत. डाळणे पहा. दाळचें-सिक. (गो.) (वस्तु इ०) ५ या नांवाचा जैन धर्मातील एक पंथ. •अंदा-न. (दिगंश) सूर्य एकावर एक रचून टेवर्गे; डाळणें. 'घरांत आणल्यानंतर सर्व भारे तार किंवा इतर प्रह हे क्षितिजाच्या ज्या बिंदूंत उगवतात किंवा भितीला टेकून दाव्यन टेव. ' [गो. दाळ=चळत]

ेलला तुकडा. [सं. तल; दल-ल+खंड]

दाळवा--पु. (ना.) डाळे पहा.

दाळसांड करूं नको. '

आहे.) [सं. दाडिम]

वाळी-नी. (गो.) बांबुची केलेली लहान टोपली; परडी. जग; अखिल विश्व. डाली. दालें पहा.

दाळी-सी. (गो.) एक प्रकारचा दागिना. द्याळे----न. डाळे पहा.

दाक्षणी, दाक्षणा-कीपु. (तंजा) मुसलमानी विवाहित दाळ-स्त्री. १ डाळ; द्विदल धान्य भरड्न, फोलकटें काढ्न स्त्रिया दांत काळे करण्याकरितां वापरतात ते दंतमंजन: दांतवण: दारशिणा, दाच्डिना पहा. 'तुरकांतील संकेत कन्यापणी दाक्षणा लावणें नाहीं. ' -म. ऐ. शि. १९०७ तंजावर.

दाक्षायणी -- स्त्री. दक्षाची मरुगी; पार्वती. [ सं. ]

दाक्षिणात्य --वि. दक्षिणेकडचा (रहिवामी); दख्खनचा, दक्षिणी; दखनी [ सं. ]

दाक्षिण्य--न. १ सरळपणाः चोखपणा. २ हुपारीः असताः ३ हातोटी; चातुर्थ. [सं. दक्षिण]

दि॥--( संक्षेप ) तर्फेचा. दिमत पहा.

दिऊ--पु. दिवस. 'दिये दिउनि जन्मले। पांडव है।'-ज्ञा ११.१६८. [ सं. दिवस; देप्रा. दिअ ]

दिक, दिगु-सी. १ दिशा. २ मर्यादा. ३ दहा संख्येचा **ध्व.** गप्=खाण्याचा आवाज ] •गोटा-पु. डाळींतील न भरडला वाचक शब्द. ( समासांत ) दिक्पाल; दिग्भेद; दिक्साधन. [ सं. ] गेलेला सबंध दाणा, गोटा [दाळ+गोटा] •िपिठिया-वि. •अंत-पु. १ (दिगंत) दश्य क्षितिज. २ पृथ्वीचा शेवट; तिचा अतिशय सौम्य स्वभावाचा; गरीब (मनुष्य). [दाळ+पीठ] सीमांतप्रदेश; अंतिम टोंक. दिगंतीं जाणे-सर्व पृथ्वीवर पसरणें; •पाठ-रोटी-नकी. साधें जेवण; (पोटाला अवश्य असलेली) चोहोंकडे फैलावर्गे (कीर्ति, सुवास, इ०). 'या राजाची कीर्ति भाजीभाकर. (कि॰ देंगे: चालविंगे: मिळविंगे). ॰भाजी-की रिगंती गेली. ' ॰अंतर-न. (दिगंतर) लांबचा, परका देश-डाळ घालुन केळेळी भाजी ॰ भोपळा-पु. भोपळा घालुन केळेळ दिशा; दूरदेश. ' दिगतरावरून माल आला. ' अंतरीं-क्रिवि. डाळीचें वरण, आगटी; डाळ घालून केलेली भोपळयाची भाजी. पृथ्वीच्या अगदीं शेवटाच्या सीमेपर्यत; दिगंहीं (कीर्ति इ० पस-**म्ह**० दाळरोटी सब बात खोटी ०**वांगें**—न. वांगीं घालन केलेलें रणें ) ( येथे अंतर हा शब्द अंत याअर्थी चुकीनें योजिला आहे ). ० अंबर-वि. (दिगंबर) १ दिशा हैंच वस्न नेसलेला-म्हणजे वाळ--पु. (गो.) एकावर एक लावून, रचून ठेवळेल्या वस्तूंचा नागवा; नप्त. २ महादेव. ३ दत्तात्रेय. ४ परमहंस संन्यासी. मावळतात तो बिंदु आणि क्षितिजावरील पूर्व किंवा पश्चिम बिंदु दाळकांड---पु. (बायकी) जुन्या लगडयाचा फाइन काढ- यांम व्यें जो कंस होतो तो. (इं.) को-ॲझिमथ. ०कंठ-पु. (दहा दिशांवरून, दहा तोंडांचा ) रावण. ०गज-पु. (दिग्गज ) १ पृथ्वीच्या अर्ष्टे दिशांस असणारा व तीस आपल्या डोक्यावर उच-दाळसांड--स्री. (व.) हेळसांड, ह्यगय. ' आमची अशी लून धरणारा एकएंक हत्ती. ऐरावत, पुंडरीक वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत सार्वभौम, प्रतीक अशीं त्यांचीं नांवें आहे. ' पृथ्वी डळ-दाळिय, दाळियपाक, दाळियी, दाळीम---डाळिब इ॰ मळील म्हणीनि। दिगाज ठेविले दहपण। '-हग्रदि १३.४.२५. पहा. (देशावर डार्किबाच्या ऐवर्जी दार्किव शब्द अधिक प्रचारांत २ (ल.) धुंदर व धिष्पाड माणूस. ३ जाडा पंडित; बडाविद्वान्. ४ (थे.ने ) अवाढव्य, राक्षसी, दांडगा माणूस. • चक्र.-न. सर्व ं दिग्चर्की तेज न माये।' **वर्दान**— प्रदर्शन-न. १ किंचित् निर्देश; सूचना; दर्शन; दिशा दाखविणें.

२ स्वरूप, पद्धति इ०ची स्थूल कल्पना आणून देणें; सामान्य विस्वाऊ—वि. १ बाहेरून सुरेख, चांगला दिसणारा (माल, माहिती. • दाह-पु. क्षितिजावरील तांबडेपणा, तांबडा प्रकाश. माणूस इ०) २ पोषाखी; खरी ताकद नसणारा. [दिसणे. हिं.] •पाळ-पु. दिशेचा स्वामी. हे दहा दिशांचे दहा आहेत-इंद्र, अग्नि, दिगर—किवि १ तसेंच; आणसी; जास्त; पुढें; शिवाय: यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, अनंत व ब्रह्मा. ० बंधन - भलतें; उलटें; नंतर. २ अन्धैं; इतर. 'मध्यें कोण्ही जो दिगर न. १ (जाद) एक नजरंबदीचा प्रकार. दिशा भारण्याचा जादुगार करील त्यास तंबी करूं. '-रा १.४८. ३ भलतें. 'बाद कर्नेल करीत असलेला देखावा. २ (तंत्रशास्त्र) संध्या, जप इ० कर्मीत कराव- गाडर याचे बोलणे व नजर पहिली राहिली नाहीं? जबाब याचा एक विधि. • अम- अमण-पुन. पृथ्वीवर कोर्टेहि भटकणें; दिगर, सवाल दिगर कहं लागले. ' – ख ७.३५७४. ४ उलट; दिशोदिशीं फिरणें: दिशाभल. **भांत**-वि. हरवलेला; दिशा चुक- विरुद्ध. 'तरी हे भाऊकडील सरंजामी गांवाचा बंदोबस्त करि-लेला: अज्ञात प्रदेशांत फिरणारा. ॰ मंडल-न. दिशाचक. ॰ लव-पु. तील. आपणांकडून येविशीं दिगर जाबसाल नसावा. ' - ख ११. दिगंश पहा. विजय-प. १ दशदिशा. सर्व जग जिंकणे (सैन्य- ५६५४. ५ इनाम. हरंजामी खेडचांस लावतात. याच्या उलट बलानें किंवा विद्येनें ). २ (उप.) अशिष्ट, बेताल कृत्य; वेडेपणाची खालसा 'दाहा गांव दिगर आहेत पांच खालसा आहेत. ' [फा. आडदांडपणाची प्रवृत्तिः; आकसताळाः; दंगाः; बंड. 'त्या पोराने दिगर्=इतर । ०नंबर-न. जादा अथवा किरकोळ फेरिस्तः दिग्विजय मांडला.' • विजयी-वि. पृथ्वी जिंकणारा; जगज्जेता; सामान्य खातें • बाद-वि. १ अवांतर. ' दिगरबादे चौकी बाद-बलांक्य वीर. २ (उप.) व्यसनी; बदफैली; दुराचारी; अर्वाच्य. शहाचें अडीच तीनशें मेल ' -इमं १९९. २ (कायदा) जमी-०६याची-वि. सर्वेव्यापी: सर्वेत्रसिद्धः जागतिक.

५३४३. २ अडथळा. 'शिंदे बहुत वाढले आहेत, कांहीं दिक्क कलमाच्या प्रारंभी लिहितात. राहिली नाहीं: तर शिंदे यांस जरब बसे असा मन्सबा योजिला आहे. ' -ख १०.५३४४. -वि. १ क्षीण; बेजार; पहा. [फा. जिगर्+ जाने ] दमलेला: आजारी. 'हगवणीनें दिक झाले आहेत. ' —ख १०. ५२७३. २ त्रस्त; विटलेला. 'अंतर्यामीं नवाव बहत दिक व विचा-रांत. '-रा ५.१६२ ३ खप्पा; नाखुष. 'वयनींची मंजी खर्चाची वोढ पडल्यामुळें दिक आहे. ' —ख ११.६००९. ४ थक; चिकत. —ज्ञा ११.२७७. [सं. दीर्घ: प्रा. दिग्घ] [अर. दिक्क] ० हरकत-स्त्री. अडथळा. 'हे करून दिले इनामती कोणी दिक हरकत करणे निसबत नाहीं. ' -रा ३.५०२.

दिकत दिकतखोर—दिकत, दिकतखोर पहा.

विकत, विक्रत-स्त्री. १ सक्ष्म दोष: शंका: अडचण: हरकत: असे यंत्र: नाविक कंपास. (इं.) मॅरिनरे काँपस. [सं.] आक्षेप. ' इंग्रज दोनी दौलतींत ( निजामाच्या व पेशव्यांच्या ) विषयीं दिक्कत काय ?' ३ तंगी; टंचाई. 'पाण्याचे दिकतीनें आणि हष्टावर्गेंः दृष्ट लागून नासणें. [ दिठा ] उष्णकाळ भारी म्हणून आट्यें मार्णसे मरण पावलीं. '-दिमरा २.४७. [अर. दिकत्] •तस्त्रोर-वि. १ आहेवेढे घेणाराः 'तसा उज दिठिवा पडे।'-शिश ११४. मग संभ्रमें दिठीसेने। फांट फोडणारा; हेकेस्रोर; संशयी, शंकेस्रोर, अडचणी काढ घालितसे। -- ज्ञा १.१६७. २ कृपादिष्ट. 'तुमचे या दिठिवेयाचिये णारा मनुष्य. २ नाकारलें जाण्याजोगें (नाणें ); दिक्कत अर्थ २ बोलें। सांसिनले प्रसन्नतेचे मळे। '-माज्ञा ९.४.३ दर्शन; देखावा. पहा. मला 'दर जायाचें आहे दिकतस्त्रोर रुपया देऊं नका. ' (कि॰घालणें). [सं. दृष्टि; प्रा. दिहि ]॰ असणें-(व.) ऐकण्यांत •हरकत-स्त्री. अडथळा इ० विक्कती-वि. दिकतस्त्रोर पहा.

विक पहा.

नीचा मालक म्हणून सरकारकागदीं असटेलें एका इसमाच नांव विक, दिक -- श्री. १ काळजी; परवा; भीड. ' येथ दिक् रह करून त्या ठिकाणीं दुस-याचें नोंदणें. -- लँड रेव्हेन्यू कोड कोठें आहे! राज्य बुडतें ही काळजी कोठें आहे. ' -ख १०. | ०मजमृन-अ. शिवाय, दुसराः ताजा मजदुर. पत्रांतील दर

दिगरजान-वि. जीवश्च कंठश्च; जानी. (प्र.) जिगरजान

विगी-की. (गो.) आग्रासाठीं लावलेला टेकू.

विप्रत-शंभ. नंतर. -शर. [फा. दिगर]

विघडा-वि. उभट; उंच; दीर्घ. 'दिघडु ना खुजटा।'

दिवळें की. (महानु.) बरचीसारखें एक शक्त. राचेनि दिघेळे खोचावा संसारशत्रु । ' – भाए २४४.

विङ्गिनिर्णय यंत्र--न. ज्याच्याद्वीरे दिशा ओळखतां येतात

विठा-पु. १ द्रष्टा; पाहणारा (माणूस) 'आपणपें द्रष्टा। पाय घालतात यांत दिक्कत नाहीं।'—ख १२.६८३४. २ कबूल न करितां असे पैठा। आतां जालाचि दिठा । कां करावा।'—अमृ करण्यांत कांकूं, अडचण, हरकत. 'जन्मला प्राणी मरणार ह्या ७.२१६. २ ( ल. ) आत्मा. [ सं. द्रष्टा; प्रा. दिहा ] व्यर्णे-अित.

दिठी, दिठि(ठी)वा-सी. १ (काव्य) दृष्टि; पाहुणे; नजर. असणें; (व.) तिळीं असणे असाहि एक पर्याय आहे. अवर्ण-विकत—वि. (ना.) आजारी; अथरुणाला खिळलेला. मिक. पाहर्णे. –शर. विंडे–वि. पाहिलेलें; दिसलेलें: अनुभूत. 'तैसें आपणपें नाहीं दिठे। '-ज्ञा ५.११२.

विठोणा—पु. (प्रा.) तीळ; [हिं. दिठौणा=तींडावरचा तीळ: सं. दष्टि+त्रण ]

हैं सुतास अगर कापडास. चिकट पदार्थ लावन चातीच्या मध्य-भागीं एक गुंडाळीसारखें केलेलें असतें. ८ (गो.) केळीचें कार्ले. का. दिंडी

विंड-- स्त्री. लहान दार. दिंडी पहा.

दिडका-ता-वि. १ एक आणि अर्घा मिळून झालेलें; दीड पट (माप इ०). 'राजापरी शेरापेक्षां संगमेश्वरी शेर दिडका आहे.' २ एक तुकडा संबंध व दूसरा अर्ध्या हंदीचा असणारी (पासोडी). याच्या उलट शालजोडी. ही दुहेरी किंवा सारख्या रुंदीच्या दोन फर्दीची असते. 'नारायणगांवी पासोडचा दिडक्या असतात. ' ३ दीडपदरी घडीचें (वस्र). 'हें धोतर दिडकें करून पांघर.' [दीड]

विडकी--- स्री. १ एक पैसा; दीड दुगाणी नाणें. २ उज-ळणीचा एक प्रकार; दिडाचा पाढा; दिडकें. [दीड]

विडकें -- न. १ दीड अथवा याचा कोणताहि एकेरी गुणा-कार; दिडाचा पाढा. २ ( गुळाची अडत ) हमालांस दीड मणा-मार्गे कांहीं एक ठराविक हमाली देतात. त्यापेक्षां जास्त माल भरला तर त्याबद्दल दीडपट हमाली द्यावी लागते ती. [दीड]

विडवांडी -- स्त्री. मधल्या कांट्यापासून एक भाग आंखुड आणि एक लांब अशी जी तागडीची दांडी ती. [दीड+दांडी]

विद्वस्मता-वि. दिउका.

विडवळ---न. (बे.) देवनाळ; एक प्रकारचे बोह्तसारखें झाड. िका. दिंडळी

विडा-पु. हें एक रानझाड आहे. याच्या दोन जाती असून ज्याझाडाच्या काठ्या उंच न होतां जमीनीबरोबर असतात त्यास दिंडी म्हणतात व ज्याच्या काट्या उंच जातात त्यास दिंडा म्हणतात. दिंडयाची काठी सोळा हात लांब असते. -वगु ४.२२. याची काठी गरम करून आपटली असतां स्फोट होऊन आवाज होतो. [का. दिंड]

विडो, दि**डीकाडी, विडे, दिडोत्रा**—दिही इ॰ पहा. दिंडी-सी. १ मोट्या दारास केलेली लहानशी झांप, दर-वाजा. [का. दिश्रि] •दरवाजा-पु. दिंडी असणारा मोठा दरवाजा. हा मोठ्या वाड्यांना असतो.

विंडी-सी. १ लहान तंबोरी; एक वाय; वीणा. 'हार्ती टाळ दिंडी मखीं नाम गाणें। ' -तुगा ३४७. २ मिखणुकी-विह-न. १ कापडाचा गहा, बस्ता (हा साधारणतः लांबट मधील निशाणावर हन्मान इ०कांचें काढलेलें चित्र, आकृति किंवा बांधलेला असतो ). २ नागपंचमीच्या दिवशीचें पुरण घालून तें निशाण. ३ ( देव, श्रंथ इ०ची ) मिरवणूक; भजनी मेळा; केलेलें पकान्न; गाठोडें. ३ नवऱ्यामुलाकडील मंडळीस केलेला छबीना. (कि० काढणें; मिरविणें; निघणें; चालणें; फिरणें ). ४ आहेर (पाठवणीच्या दिवशींचा). ४ कळव. पाभर, कोळपें इ० मराठी काव्यांतील एक वत्त. िका. दिहि । ०गाण-पु. १ दिंडी आउतांचा आडवा लांकडाचा तुकडा. ५ (सामा.) लांकडाचा ठोकळा, वाय वाजवून भिक्षा मागणारा. ' वासुदेव दिंडीगाण । प्रसाद मागू ओंडा. ६ खांब; खुंट. ७ (विणकाम) चातीच्या (स्पिडल) आले जाण।' -लिळत. २ दिंडी या वाद्यावर म्हणावयाचे गाणे. मध्यभागीं, रहाटावरील दोरी, पट्टा अडकविण्यास केलेली जागा. • पताका-स्त्रीअव. १ वाद्य वगैरे. २ यावरून (समुच्चयार्थी) मृतींची मिरवणुक. ( मंडळी, पताका, दिंडचा, झांजा मिळून ); पताका. मृदंग इ० घेऊन मृतीच्या अथवा देवळाच्या भीव-तालीं प्रदक्षिणा घालणाऱ्या लोकांची मिरवणुक. (कि॰ काढणें: मिरवण; निघण; घालण; फिर्ण). ' दिंडीपताका बहुवम । विद्रल नामें होतसे घोष।' -संवि ९.१७. [दिंडी+पताका]

> विद्वी---स्री. एक आणि अर्घा; दीडपट. [ दीड ] •कादी-बाह्यी-स्त्री. पेरणीच्या वेळीं दिलेंल धान्य पीक आल्यानंतर दीड-पटीने घेण्याचा करार किंवा अशा करारावर दिलेले कर्ज. • बाट-यजा सूट-स्री. (मुलकी, वसुलीमध्यें) एकतृतीयांश सुट. दिहे-शय. दिडक्यांमध्ये दिडाने ग्रणतांना योजलेला शब्द. उदा॰ दहा दिढें पंथरा. दिहोतरा-न्ना-पु.दरमहा दर शेंकडा दीड प्रमाणें व्याजाचा दर.

> दिति—स्री. दैत्यांची आई; अदिति देवांची आई याच्या उलट. [ सं. ]

दिदवान - पु पहारेकरी. [फा. दीदवान् ]

दिदार-- ५. चेहरा. - वि. दंखणा. [फा. दीदार्] दिदारू-वि. देखणा पण नादान; वहन दिसावयास संदर परंतु पोकळ: टाकाऊ; निरुपयोगी (कापड, वस्तु, जनावर इ०). [फा-]

दिधर्णे सिक. (काव्य) देणे. 'धर्म म्हणे उद्योगीं जो दिधला तोचि भद्र महिवर हो। '-मोभीष्म १.९६. [सं. दा]

हिधन -- न एक औषधः रसायन.

दिन-पुन. दिवस. [सं.] • कर-पु. सूर्य. 'काय दिनकरा। कोंबडयानें केला खरा। '-तुगा ११७६. [सं.दिन+कर] ० खरा-कुत्य-स्त्रीन. १ रोजचा कम, राहणी; नित्याची राहणी, स्वर्च; प्रत्येक दिवशीं करावयाचें काम, कार्यक्रम. २ कसा तरी दिवस घालविणे; पोट भर्जे. ३ रोजनिशी, डायरी इ०. [दिन+चर्या] ्निर्घाह-पु. दिनचर्या अर्थ २ पहा. [दिन+निर्वाह] •मिण-गी-पु. सूर्य; दिनपति; दिनेश. भीमकी उल्हासे कमळिणी। कृष्ण दिनमणी देखिलिया। '-एहस्व ५.३०. [दिन+मणि] •मर्यादा-स्री. १ सर्योदयापासन सर्यास्तापर्यतचा काळ. २ कालमर्यादा.

मर्यादा अर्थ १ पहा. दिनाविधः; एक दिवसाचा काळः दिवसाची जनावराच्या दुभत्याचा उपभोग घेत नाहींत. [ दीपवात ] लांबी. 'मावळला दिना । मोकाम गीर नदीवर झाला।' -ऐपो ८१. २ परिस्थिति; काळवेळ. 'रोजगारानें चार पैसे मिळतील त्कार.'-मसाप २.२३३. [सं. दीप] असें दिनमान राहिलें नाहीं. '[दिन+मान] • रजनी-किवि. दिवसां आणि रात्रीं: रात्रंदिवस: एकसारखें: सतत. [ दिन+रजनी ] आराधना ] •विध्द-स्त्री. दोहों सूर्योदयांस एक तिथि भोगायाजोगी **जी** वयास एक संग्रंग दिवसापेक्षां अधिक काळ लागल्यास दुसऱ्या [ सं. दीपू=प्रकाशणें ] दिवशीं सूर्योदयीं तीच तिथि असते. अशा वेळीं दुसऱ्या दिवसास दिनगृद्धि झाली असे म्हणतात. [दिन+गृद्धि] •शु िन्दि-स्त्री. पाडवा-ची प्रतिपदा-पु. कार्तिक गुद्ध प्रतिपदा; दिपवाळींतील पूर्वी संपणारी तिथि: सूर्योदयास एक तिथि असतां दूसरा सूर्योदय होण्यापूर्वीच चंद्र व सूर्य यांमध्ये वारा अंशांपेक्षां अधिक अंतर पडल्यास तिसरी तिथी लागत व मधलीचा लोप होतो तेव्हां नाकर्ता माणूस; केवळ नांवाला धनी असा मनुष्य. [दीप+कवडा= म्हणतात. [ दिन+क्षय ] दिनांत-पु. संध्याकाळ; दिवसाचा सावली ] शेवड. [दिन+अंत] दिनावधि-धी-स्री. १ एक दिवसाचा काल. २ दिरंगाई; आज उद्यांची चालढकल; विलंब; उशीर. [दीप+उप्टें] [ दिन+अविध ] दिन देवर्ड-िक्रवि. रोजच्यारोज; एक्सारखें, रोज नवीन. ' दिनें देवडें, चोळी छुगडें तिळभर नाहीं चुका। घर णारी घाण. [ दिपुष्ट+घाण ] नंदाचें गोकुळ नांदे जणुं दुसरी द्वारका। ' -पला ८१.

विनवाशी—वि. (गो.) गरीब; दरिद्री. विनवास-पु. रांगर्गे. [ दिंबी+खुर ] (गो.) गरिबी; दारिद्य. [सं. दीन+वास]

विनार-पु. एक जुनें नाणें. हें चांदीचें, सात किंवा दहा द्राम वजनाचें अमे नरेंच सोन्याचेंहि असे. याची किंमत साधारणतः हिं. दीमक; फा. ?] ाचा: मनामध्यें थें तेहिं ठेवा दिनारि सोनटके देखिले। ' -पंच म्बस्थताः विवं-ोनारः ग्री. दीनारियस ]

वि. (काव्य) देणें. दीन्हणें पहा. दि(दी)पक--पु. १ दिवा. २ (संगीत) एक राग. [सं.] विपर्डे -- वि. तेजस्वी: सतेज. 'नाजुक रुपडें दिपडें ठिकडें जिकडे तिकडे असकारा। '-पला ४.१२. [सं. दीपू=चमकणें]

विवर्णे, दिवावणे-अकि. १ अतिशय प्रकाशामुळे, तेजा-मुळे दृष्टि स्थिर न राहुणें: चक्क होणें; अंधरी येणें. २ अपूर्व किंबा अबुभुत गोष्ट पाहिल्यामुळे चिकत होगें. ३ ज्या तंजानें किंवा प्रका-शानें दिसत अवर्ते तें नाहींसें झाल्यामुळें अंधत्व येणें. [सं. दीपू, दीपन ]

(वांई) गाय, महैस प्रथम व्याली म्हणजे तिच्या दुधापासून केलेल्या यादी इ० ). दिम्मती-वि. तान्यांतील, दिमतींत असलेखा.

३ सर्यास्तः सायंकाळ. [ दिन+मर्यादा ] • मान-न. १ दिन- त्रपाचा दिवा देवापुढे लावणे. याप्रमाणे दिवा लावून होईपर्यंत त्या

विपतकार-वि. उजेड करणारा. 'दिव्या दिव्या दिप-

दिपरज्ञा-सी. (गो.) दिव्यांची रांग; दीपमाला. [दीप+

विषवा-प्र. (कों.) सारा दिवस ढगांची अंधारी असतांना तिथीची बृद्धि तीः चंद्र व सूर्य यांमध्यें बारा अंशांचे अंतर पडा- मध्येंच थोडा वेळ ढगांमधून येणारे सूर्याचे किरण, पडणारें छन.

विपवाळी, विपावळी—स्रो. दिवाळी पहा. [दीप] • स्रा चांगला मुहतै; कोणताहि अग्रुभ अथवा क्रुयोग नसर्णे. [ दिन+ मुख्य दिवस; कार्तिक वर्षारंभ. ० चे ओवाळणें−न. दिपवाळींत **्क्षय**—पु. सुर्योद यः नं र लागून द्वितीयसुर्योदयाचे पहिल्याने ओवाळून घेण्याचा हक, मान (हा खोताचा एक मान

दिपाचा कवडा-- ५ (ल.) वृद्ध, अशक्त किंवा कुटुंबांतील

दिपु(पो)ष्ट्राण-स्त्री. विझविलेल्या दिव्याच्या वातीपासून सुट-

दिबंख्री-रें, दिमख्री-रें-वि. (गो.) ल्हान मुलाचें

विंबी-मी-सी. १ (गो.) गुडघे मोइन बसर्णे. २ गुडघा. दिमक, दीमक - पु. वाळवी; कसर. [ सं. वल्मीक, वर्मीक;

विमत, विमतदार-वार-दिम्मत इ० पहा.

विमाख-पु मगहरी; तोरा; डौल; गर्व; भपका. ' देखीचा दिमाख शिकोनियां दावी । हिऱ्याऐसी केवीं गारगोटी । ' -तुगा ३८५१. [अर. दिमाघू] •चोट्टा-वि. (ना.) गर्विष्ठ; अहं-मन्य. ॰ दार-वि. १ चढेल; डौली; मगस्तर. २ (ल.) अतिशय सुरेख; डौलदार. [फा.]

दिम्मत-स्री. १ जिम्मा; हवाला; काळजी; निस्बत; कार-भार; व्यवस्था; ताबा. 'कोशलदार बंदर मुंबई दिमत इंश्रज.' -वाडसमा २.१. 'याचे दिमती करणें.'-रा १५.६७९. **२** तैनात; सेवा. ३ स्वाधीन, तान्यांत असलेली सैन्याची तुकडी. [अर. झिम्मत्] •दार-वि. ताबा, सत्ता, व्यवस्था ठेवणारा. विपत, दिपत्रत, दिपत्रात —सी. १ देवापुरें तृपत्रात लावृन वि. ताब्यांत असलेला; हुकमांत वागणारा. -क्रिवि. ज्यांच्या ठेवलेला दिवा; सांजवात; तेलवात. (कि॰ लावणें; धर्णें ). २ दिमतीस वस्तु, मनुष्यें दिलेली असतात त्यांच्या नांववार (केलेली नेणों। '-ज्ञा ६.४२८. [सं. दिन]

१५.२२२. [फा. दिरंग]

गिरिफ्दारी शब्दावरून-मोल.

मिळून द्यावें. ' -अश्वप १.१६१. [फा. दिरम् ]

रुकार; संमति, इच्छा; आपखुराी; पसंती. [फा. खुराी ] •गर्मी- -प्रामस ३२. •हवाल-वि. अस्वस्थ: त्रस्त मन स्त्री. प्रेम, प्रीति; लोभ. 'दिलार्मी करून...बुशाल वर्तमान पुसिलें.' विवंचना असलेला •हवार्ली—स्त्री. मनाची अ -पदमव ७८. [फा. गर्मी] •गिरी-वि. दु:खः, खेदः, खिन्नताः, चनाः, काळजी. बेदिली. ॰गीर-वि. दु:खी; कष्टी; खिन्न; असंतुष्ट; गांजलेला. -पदमव ७७. • जमीयत-स्त्री. समाधान; खातरजमा;नि:संदेहता; २५ वर्षीतील आहे. निःसंशयता. 'तर मोहीबीं दिल्जमीयतीनें आपले कदीम ठिका-णास यावयाचें...केलें पाहिजे. ' -रा ३.९१. [अर. जमीयत्] घेर १००। १२५ फूट असतो. २ दिलावर पहा. • जोई-सी. सांत्वन; समाधान. 'तुम्ही आमचे तर्फेनें यांची तशफ्फी व दिल्जोई करावी. ' -रा २२.२५. [फा. दिल्जोई ] टेवतात. ' [दिवे+लावर्णे ] **्ताजगी**—स्त्री. वित्तसंतोष; अंत:करण आनंदविणे; मन प्रसन्न पाहिजे. ' -रा १०.१६५. •ताजा-वि. नवीन, ताजें प्रेम अस- शांतवन; आश्वासन.

विय-पु. दिवस. 'आम्ही येतुले दिया याची मातुहि णारा; नृतन प्रेमसंपादन केलेला; प्रेमाची नव्हाळी व भर असलेला∙ ॰द्रप्त(फ्त)र्-न. स्मृतिपट: आठवणींचें हृदयरूपी संचयस्थान. दिरं(रि)ग, दिरिगाई—पुली. उशीर; विलंब; रेंगाळणी; व्दर्यो-वि. उदारधी; गंभीर (मन). 'दिल्पाक दिल्दर्या इलाही लांबण. ' उजुर व दिरंग केलिया मुलाहिजा होणार नाहीं.' -रा मेहेर्बान खान. ' -ब्रप ३०७. [फा.] •द।र-वि. उदार; मन-मिलाऊ; सहदय; मोठ्या मनाचा. [फा.] •दारी-स्त्री. १ उदा-विरगदारी —स्त्री. अडचण, विपत्ति. गिरिबदारी पहा. [फा. रता; धीटपणा, खंबीरपणा; सहृदयता; धीर. २ उत्तेजन; खातर-जमा. 'संचणीचा वख्त आहे तक्वा-दिल्दारी पाठविणें. '-रा विर(रि)म-पु. १ दोन आणे किंमतीचें चांदीचें नाणें. 'सर- १६.३३. 'मावळे लोक तमाम याची दिल्दारी करून.'-वाडशाछ कारचा दामदिरम तफावत न करणें. '-रा २०.३०२. २ चवली- १.११६. • विल्लासा-पु. धैर्थ; उत्तेजन; भरंबसा; उत्साह; भार. 'दररोज अर्था दिरीम हिरडा व अर्था दिरीम सेंदेलोण आश्वासन. (कि॰ देणें). 'दिलदिलासा देतें मी सखया फारच सुख मानी. ' -पला ४.१२. • **देही**-स्त्री. उत्कटता. ' कित्येक विरसाल-वि. पाठविलेलें; धाडलेलें. [अर. द-इसील ] सरदार कामकाजाविषयीं दिलवेही करीत नाहींत. '-रा ५. रिल-लु-पुन. हृदयः अंतःकरणः मन. [फा. दिल् ] (वाप्र.) १५७. [फा. दिल् दिही ] ०न(नि)शीन-वि. १ पसंत. २ अव-०फांकर्ण-फांकटर्ण-अस्तरथ होणेः, बंचन होणेः गोंधव्दन गतः श्रुत. 'अजराह यगानगत दिल्निशीन जालें तें कलमी केलें जाणें. म्ह ॰ दिलमे चंगा तो काथवटमें गंगा=अंतःकरण शुद्ध, असें. '-पया ४६३. [फा. दिल्निशीन्] ॰ पाक-वि. पवित्र; पवित्र असल्यास पवित्र गंगा आपणाजवळ असल्याप्रमाणेंच होय. शुद्ध अंतःकरणाचाः, कपटरहितः, सरळः निष्पाप. -ब्रप ३०७. सामाशन्द- अवारामी-स्री. आनंद; खुशाली; मनाचा संतोष: प्याकी-स्ती. अंत:करणाची शुद्धता; सरळता; निखालसता: शांतवन. 'तुम्ही आपली खुशालखबर लिहून दिल् आरामी निष्कपटता. 'आम्ही दिलपाखीनें मशाकत करून ...' – इमं ११ करीत जाणें. ' -रा २२.६५. ०कुल-वि. हिरमुसलेला; कष्टी: ०भ(ब-व)र-पु. प्रियकर, दियत, वल्लभ. ' सुंदरा म्हणे दिलभरा अमी; लिज्जत. 'दिलकुल बसले जिकडिल तिकडे सन्मुख एकहि राजआंबीरा हासून मसी बोला जी।' –होला १६९. 'आगे सखे येईनां। '-पला ८५ विलुखा-किवि. मनाप्रमाणें; यथास्थित. लोभ करावा, दिलभर पर्लगी असावा. '-सला १४९. -किवि. 'तुम्ही व राव पंतप्रधान खातर्जमेने दिल्खा तदाह्म अमलांत मनाची तृप्ति होईपर्यत. अमर(रं)वसा - मरोसा-पु धीर: आणावा. ' -दिमरा १.७. [ फा. दिल्खाइ ] • खुलास-सा- खातरी; उत्तेजन • भरी-स्री. समाधान; खात्री: उत्तेजन. 'तमाम पु. शुद्धभावः मनाचा मोकळपणाः समाधानः 'दिङ्खलाशाने स्यतेची दिलभरी करून लावणी होय ते करणें. ' -रा १.३४६. जाब दिला नाहीं. '-सभासद ३९ [ अर. खिलास् = शुद्धता ] •सफाई-साफी-स्त्री. मनाची निखालसता, नि:शंकता. 'पुन्हां ्**ख्रा**—स्री. १ आनंद; संतोष; तृप्ति: चित्ताची प्रसन्नता. २ दिलसाफीचा फमान उभयतांनी बादशहापासन गंगाचन केला. १

विलक्षा-पु. (वाद्य) ताउस या वाद्याचा मार काहिला •जम(मा)ई-स्त्री. खातरजमा; चित्तशुद्धता; मनाची मिळणी; म्हणजे हें वाद्य बनतें. तारा, पडदे व त्यांची मिळवणी सर्व ताउःस मैत्री. 'भाऊची मार्फत महादजी शिन्देची दिल्जमाई केली. 'वाद्याप्रमार्गे. हें गजाने वाजवितात. हे वाद्य अलीकडील, सुमॉर

• दिलवर—न. १ (कों. ) मासे पकडावयाचे जाळे; याचा

विलयाण—स्री. (तंजा.) पणती. 'ठाणवीवर दिलवाण

विस्नाबर--- वि. धीर; शूर; धाडसी. -पदमव ८५ विस्ना-करणें. 'आपली खेरेखुशी कलमी करून दिलताजगी करीत असलें बरी, दिल्टिंदिल।बरी-मी. धेर्थ; धाइस: आत्मविश्रास; खान्नी;

कहन बरावर घेऊन जाणें. '-सभासद १४. 'तुम्ही कुळांचा हि दशा-पु. १ मशालजी. २ (ल.) कुलक लंकी मनुष्य. दिलासा कहन कीदै अबादानी कहन सुखहप राध्णे. '-बाडबाबा विवट्या बाग्न, विवटे-नपु. चित्ता. २.४२ २ हेतु: अर्थ: मनांती इन्जा.

विली—वि. जानी; जिवाभावाची (दोस्ती). 'दोन उम्दे डाची समई. [सं. दीप+स्थान] मनुष्य दिली दोस्ती जाहीर करावयास खाना करीत आहीं।' विवड--नपु. आधेर्ठे; मोठ्या पण निरुपद्रवी, पाण्यांत राह--पअ ६५. [फा. दिल]

स्री. शौर्थ; धाडस; धेर्थ. [फा. दिलीरी ] विलेरीरुस्तमी-स्री. थैयै; शोर्य: साहस: धीटपणा. 'शाबास तुमच्या हिमतीची व|दिवा ठेवण्याची लाकडी पाटी. [ सं. दीप+तल ] दिलेरी हस्तुमी बी. ' -पयाव १४०.

**ढिलोजान**—न अंतःकरणः मन.

दि@ली—ली. एक शहर: हिंदुस्थानची राजधानी. ∘चा [ दिवा ] सोदा, विल्लीकर-वाला-पु पटाईत चोर; अस्सल भामटा. विवशीं--ली. (गो.) तांदळाच्या कण्यांचे केलेले एक •गुरगाबी जोडा-पु. साध्या प्रकारचा मारवाडी जोडा. प्रकात. [का. दोशे] • झिगवाली तन्हेचा जोडा-पु वर जरीचे नक्षीकाम केलेला प्रकार.

िसं, टीप=बेट: बाहेरून, बेटांतून आलेली जात ? ]

गुडघा

विवचे --- सिक. (गो.) देणें. [सं. दा]

वती प्रदक्षिणा घालतात. [ दिवा ]

काकडा: पोत. 'मग वाचेचा तो दिवटा।'-ज्ञा १८.३५८. 'माय- येणें-दुपारचे बारा वाजणें; भर दोन प्रहर होणें: माध्यान्द्र होणें.

विलासा—पु. आश्वासन. दिलदिलासा पहा. 'दिलासा मशालीचा मान. 'दिवटी बुदलीची' जहागीर।' -ऐपो ४३.

दिवठ(ठा)ण --- ग्रांतील दिवा ठेवण्याची जागाः लांक-

णाऱ्या सापाची एक जात; निर्विष जलचर सपै. 'नागसर वाज-दिलेर—नि. धाडसी; शूर; धीट. [फा. दिलीर ] दिलेरी— निला दिवडापाशीं । जयापरी । ' –िससं ८.१८०. [सं. द्विपद ? ] विवताल-नाल-नाली, विवलाणी--श्री. (व.) पणती:

> दिवली—स्री. १ लांब दांडयाची लोखंडी पणती: दिवेलावण: ालहान दिवा: पणती. २ तेल अथवा तुप काढण्याचे दांडीचें भांडें.

विवस--पु. १ एका सुर्योदयापासून दुसऱ्या सूर्योदयापर्थ-मारवाडी जोडा. ॰द्रवाजा-पु. १ उत्तरिदेशेकडे असलेला दर- तचा काळ. २ सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतचा काळे. ३ एका वाजा किंवा वेस. २ शोभेच्या दारूच्या कमानदार झाडाचा एक दिवसांत काम ॰रण्याचा ठराविक काल. ४ रात्रीच्या उलट, प्रकाशमय काल; उजेडाचा काल ५ (ल.) सूर्य. ६ मृताची उत्तर-विवर्ष की. आषाढी अमावास्येचा दीपोत्सव. [ दिवा ] किया. ७ ( ल. ) नशीब; सदीचा वाल. 'त्याचे दिवस फिरले.' विवर्ष की. (कों.) लहान नारळ येणारी माडाची एक जात. ८ ( ल. ) आयुष्य. 'त्याचे दिवस थोडे राहिले. '९ ( वायकी ) गर्भारपण; गरोदरावस्था. 'मला कांहीं दिवस गेल्यामुळे तिला विवादारे अकि. (गो.) गुडच्याने चालणें; रांगणं. [दिनी= मस्तर्की पर्वत पडल्यासारखें झालें आहे. ' -रत्न २.१. [सं.; फ्रें.जि. दिवस । ॰करणें-मृत माणसाचें क्रियाकर्म करणें. 'दिवसहि ेतेर्थेच केले पाहिजेत. ' –आगरकर. (वाप्र.) ०क**ाढणें-घालणें**-विवज-न. (गो.) मातीच्या दिव्यांची पंचारती. शुद्र लोक ढकळणें-दवडणें-रगडणें -ल।टणें -सारणें -अडचणींत, अनेच्या दिवशीं हींत तेलव त घालून, प्रज्वलित करून देवळासभों- कष्टांत दिवस कंठणें. ० ने ऊन-किवि. दिवसाउजेडी; संध्याकाळच्या आंत. दिवस जातो पण बोल उरतो-काल निघून जातो पण विवटा-पु. १ (कों.) मोठी मशाल; मोठा पेटविलेला वाईट भाषणे कायम राहतात. ॰चढणें-सूर्य वर येणें. ॰डोईचर बंधूनें दिवटा लाविला। तिही लोकीं उत्तेड केला।' -नव 'दिवस कसा डोईवर आला होता.'-के १.७.३०. ०झाडाखर १८.४०. २ मशालची-जी. ३ (ल.) कुटुंबास काळीमा लाव आला-सूर्य थोडासा वर आला. वरारी आला-दारी बाहेर णारा माणूस. ४ भविष्य सांगणारा भिक्षेकरी: जोशी. [ दिवा ] आला-दिवस उगवला; सूर्य उगवला; सकाळ झाली. • फिर कें-दिवटाळ-न. दिवा ठेवण्याची घडवंची. दिवटी-स्ती. १ लहान वाईट काल येणें; अवदशा येणें; आपित येणें. 'सध्या आपले मशाल. २ नारळाची करवंटी एका काठीच्या टोंकास बसवून तींत दिवस फिरले आहेत-रूपाजी म्हणाला. ' -स्वप. •मार्गे पहा-तेलांत भिजविलेल्या चिथ्या पेटवून केलेला हिलाल. ३ गोंधळी तात-काळ वाईट आला आहे, उलट फिरला आहे. विवसा-लोकांची गोंधळाचे वेळीं लावावयाची लहान मशाल ( खंडोबाच्या उजेडीं-सकट-पूर्वीं-किवि. दिवस मावळण्यापूर्वी; संध्याकाळ देवळांतील). [दिवा] विवटी जोहार-सलाम-पु. संध्याकाळी होण्याच्या पूर्वी. दिवसान डोके काढलें-नुकताच दिवस उग-दिवेलावण्याच्या वेळी राजे लोकांस सेवकांनी करण्याचा रामराम, वला आहे; सूर्य वर आला आहे. दिवसावरोबर-क्रिव. सर्यो-प्रणिपात. [ दिवटी+जोहार, सलाम ] • बुबली-सी. पेशवाईतील दया-किंवा सुर्यास्तावरोवर; वरोवर सकार्टी किंवा सार्यकार्टी.

**दिवसा मशाल लावण-पाजळण-१** दिवसा दिवे लावणे; उधळपट्टी करणें: अनीतीचीं कृत्यें उघडपणें करणें (दारूपिणें, जुवा, [दिवा+सळई; गु. दियासलाई ] रंडीबाजी इ०). २ एखार्दे महत्कृत्य करणे. **दिवसायर नजर**े देण, दिवसासारखा होण-काळाप्रमाणे वागणे; वारा येईल तांदुळाच्या पिठाचे दिव्याच्या अकाराचे एक पकान्न. (कों.) तशी पाठ फिरविणे; काळवेळ पाहून वागणे. अजून पहिला-प्रथम-पूर्व दिवस आहे-अजून प्रारंभासारखीच स्थिति आहे, तींत फरक नाहीं. दसऱ्या दिवसावर नेण-थांबविणे; तहकब करणें; काळांतरावर टाकणें. नवा विवस उगवर्णे-जिवावरच्या दुखण्यांतृन वरें होणें किंवा महा संकटांतृन पार पडणें. मागला देकळें फोडण्याचे लांकडी औत. प्रहर विवस राहतां-दुपारच्या तीन वाजतां, एक प्रहर दिवस शिलक असतांना. चर्चायेचढा विवस-१ उत्तरायणांतील मोठे वयाचे टवळें; लहान चाडें. २ तेल काढावयाची उभी पश्री. ३ दिवस. २ कंटाळवाणा दिवस. म्ह० १ जेथे जावें तथे डोईवर पणती. [सं दीप] दिवस. २ चार दिवस सासचे चार दिवस सुनेचे=प्रत्येकाचा चालता काळ केव्हां तरी येतो. ३ दिवस गेला रेटारेटी चांदण्या रार्त्री कापूस वेठी=सर्व दिवस फुकट घालवून रात्री कामास लागणे. सामाशब्द- •गत-स्नी. ठरलेल्या काळापेक्षां जास्त उशीर लावणें: विलंब: कालहरण. (कि॰ लावणें: लागणें ). •गति-गतीवर लोटणे-घालणे-टाकणे-लांबणीवर टाकणे. 'कां दिवसगती करितां जा. ' -दावि ७.२८९. ०गुजारा-गुजराण-पुरुति. दिवस कसाबसा घालविणें; गरीबीनें चिरतार्थ चालविणें. (कि॰ करणें). •पाणी-न. (व.) थंडपाणी. •बळ-न. दिवसाचा होणें (प्रात, गांव). •छावर्णे-वाईट कृत्यांनीं प्रसिद्धीस येणें: उजेड, प्रकाश, काळ; उजेडाचा, प्रकाशाचा काल. याच्या उलट अपकीर्ति करणें. •सरसा करणें-वात पुढें सारणें किंवा तिचा अंधार. •भ=या-वि. कसं तरी टंगळमंगळ करून दिवस भरणारा कोळी झाडणें. (वाप्र.) दिवे ओवाळेंग-(उप.) कुचिकमतीचा कामकरी ( मजूर ). [ भ=या=भरणारा ] • मजूरी-स्री. रोज समजर्ण; क्षुद्र लेखण: हिरस्कार दाखविणे. 'अहाहा ! दिवे ओवा-मजुरी, फक्त एक दिवसाचा करार; याच्या उल्ट नियमित महिने- ळावे त्या प्रीतीवर. '-त्राटिका. दिव्याने दिवस काढणें-वारी किवा सालवारी चाकरी. •मावळी-स्री. दिवस मावळल्या उजेडणें-रात्रभर जागणें. दिव्याने रात्र, दिवस काढणें-बरोबर जिचीं पार्ने मिटतात अशी वनस्पति. ०राती-किवि. लोटणैं-रात्र जागून काढणें; अतिशय आजारी असणें. दिव्या-(काव्य) रात्रंदिवसः सतत चोवीस घंटे. दिवसां-किवि. दिवस वातीने शोधण-प्रत्येक कानाकोपरा बारकाईने शोधणे. दिव्यास . असतांनाः सर्यप्रकाशांतः याच्या उलटरात्रीं;काळोखांत. [दिवस] निरोप-पदर-फूल-देर्णे-दिवा मालविंग. ३४० १ घरांत • उ जे डीं-फिवि. स्थैप्रकाश असतांनाः भरिदनसां. • ढवळथा- दिवा तर देवळांत दिवा=आधीं पोटोबा मग विठोबा या अथी. २ किवि. घडघडीत दिवस असतांनाः भरदिवसां. •दरोडा-पु. दिव्याखालीं अंघार=प्रत्येक चांगल्यागोष्टींत कांहीं तरी दोष असतो . देखत देखत, राजरोस, धडधडीत जुल्र्म. (राजसत्तेचा किंवा या अर्थी. सामाशब्द– **दिवारात्रीं**–क्रिवि. (काव्य )अहोरात्र. भीडमुर्वतीच्या माणसांचा) ॰ दिवाळी-स्री. उधळपटीची दिवाळावू-ळाव्या-वि. (ल.) कुप्रसिद्ध; ज्याच्याबद्दल फार राहणी: बेसुमार खर्च करणें. दिवसांध-पु धुबड. 'की दिवसां- बोभाटा झाला आहे असा. (साधित शब्द) दिवे, दिवेपंचक-धासि भेटला तरणी।'-मोकर्ण २.१६. दिवसान दिवस- पु. दिवा अर्थ ४ पहा. [दिवा ] दिवाओवाळ्या-ळा-वि. दिवे विवसं (सं )दिवस-किवि. दिवसामागून दिवस जातात तसे ओवाळण्यास योग्यः मूर्वः, दिवटा. दिवेळ-न. १ दिन्यांतील वाढत उत्तरोत्तर अधिक होत; जसजसे दिवस जातात तसतसें; तेल. २ ( गु. ) एरंडीचें तेल; एरंडेल. पूर्वी एरंडल दिव्यांना वाप-सततः, एकसारखें. **भ=याचा-**वि. १ सगळया दिवसासाठीः; रीत. विवेखाग(व)ण-णी-खी. १ दिवे लागण्याची, संध्या-सगळ्या दिवसाच्या बेगमीचे. ब्वडा-पु. (कृ.) एक दिवसाची काळची वेळ. २ दिवे लावणें; उजेड करणें; प्रकाश पाडणें. 'महा-मजूरी.

दिवसळई, दिवसळी—स्री. गंधकाडी; आगकाडी.

विवसं --- तिव्याच्या अमावास्येला केलेले कणकीचे किंवा निवगरी: निवपी: फळ. 'कीं विप्र पुरोडाश, क्षत्रकुळें त्या पुढें जशी दिवसीं।' -मोउद्योग १३.८१. [ दिवा ]

विवळ--न. (कों.) दिवड पा.

दिवळा-प. १ (गो.) नांगरलेल्या जमीनींतील मातीचीं

विवळी-सी. १ ओलाणदिवा, ठाणवई इ मध्यें ठेवा-

दिवा-पु. १ दीप: तेल व वात यांच्या साहाय्याने अकाश देणारे साधन; अलीकडे वीज, धूर यांच्या साहाय्यानेंहि हैं प्रकाश-साधन होतें. २ दिवली अर्थ २ पहा. टांगण्याचादिवा. लांबणदिवा. ओलाणदिवा. हे दिव्याचे आकारावहन प्रकार पडतात. ३ लगांतील कणकेचा कंलेला दीप. ४ वैशाख महिन्यांतील अश्विनी आदि कहन पांच नक्षत्रांनी युक्त असे दिवस (दिवेपंचक). ५ दिवसे पहा, ६ (ल.) मूर्ख; अज्ञानी. [ सं. दीप, दीपक; प्रा. दीवओ, अप. दीवड; हिं. बं. दिया; पं. दीवा; सिं. डिओ] ब्लागत नाहीं-बेचिराख. उजाड मोह सांजवेळेंचावळी। प्रबोधाची दिवेळावनी केळी। '--शिशु ६.. गांव वसविणें. दिवे लावणीचा कौल-उजाड प्रांतांत, गांवांत मुळे रयत लावणी करीत नाहीं. ' -थोमारो २.१. ०दुयम-५. वस्ती करतांना कांहीं काळपर्यंत कर वसल न करण्याबद्दलचें सर- नायबदिवाण: मुख्य दिवाणाच्या हाताखालचा अधिकारी. कारी आज्ञापत्र, हमी, कौल, विवेलावर्णे-न (तांब्याचा) विवाणा-ना-वि. १ वेडा; पिसाटलेला. २ मुर्खः निरंकुश. लहान दिवा. दिवे सत्यामी-स्त्री दिवटीजोहार पहा. संध्या- 'दिवानें क्यों गफलतमें पडा । हरिम निह कुइ बडा । ' [फा.] काळीं, दिवे लावणीच्या वेळीं बारगीर, मानकरी इ० लोक म्ह० (हि.) देख दिवाने अपना सौदा. दिवाणसा-साहेब-राजादिकास जो मुजरा करतात तो विवेसळई-सळी-स्री गंधक स्ती (बायकी ) नव-याची बहीण, नणंद. लावरेली तागाची काडी; आगकाडी. दिवसरुई पहा. विद्या दिवाणी -वि. १ मुलकी (कचेरी, खटला, बाब) याचे उत्तेशी-ज्योतीं-किवि. दिव्याच्या उजेडानें. दिव्या उत्ते- उलट फीजदारी. २ खाजगी किंवा सार्वजनिक हकांसंबंधाचा ( इं. डीचा-वि. दिन्याचा उजेड असल्यावेळचा. दिन्याची आंवस- सिन्हिल. ं फा. दिवानी ] अदालत-स्नी. मुलकी कचेरी. अमावास्या-स्री. आषाढी अमावास्या. या दिवशी दिव्यांची श्रह्मांप-पुभव. (को.) लहान जातीच्या तांडाच्या फांचा; सर-पूजा करतात. व दिव्याच्या आकाराचे पकान्न करून नैवेद्य दाख- कारी ऐन जिनसी कर म्हणून दावयाच्या लहान फांदा. • विषय-वितात व खातात.

दिवा — किवि. दिवसां; उजेडीं. 'दिवा लग, दिवा मुहूते' [सं.] •कीर्ति-पु. १ (ल.) न्हावी; नापित. २ खालच्या वर्गा ना माणूस; करितां मजुरानें नेलेलें अत्र; न्याहारी: शिदोरी. [सं. दिवा+अद= ज्याचे नांव रात्रीं घेऊं नये असा. वित्रांध-पु. घुबड; दिवाभीत खाणें ] मनुष्य. 'न पाइती जाले दित्रांथ।' –यथादी १.९०.

कायदेमंडळांतील मंत्री. (इं.) मिनिस्टर २ मोंगली अंमलांत [ दिवा+दांडी ] जमांबदीखात्याचा प्रांतांतील मुख्य अधिकारी, कारकून. [ अर. दैवान; फा. दीवान्] (वाप्र.) • चं तेल पदरांत घेण-कांहीं हि दिवृसे पहा. नुकसान होवो आपल्या धन्याची देणगी स्वीकारणे. सामाशब्द-• असामी-सी. १ चरितार्थाकरितां असलेली सरकारी नेमणुक; | सं. दिवा=दिवसा+भीत=भ्यालेला ] सरकारी नोकरी, चाकरी. २ सरकारी कामगार. ०इ-आम-पु. प्रजेचे अर्ज ऐकण्याचा दिवाणखाना; सार्वजनिक दरबारची जागा. मुकाम केला. '-दिमरा २.९८. २ (शिपी घंदा) टोपीची उंची. बैठक. •खाना, दिवाण-पु. १ राजसभागृह. २ अर्ज ऐकण्याची. शामदान; त्याचा आंकडा. •तोडी-वि. तट फोडणारी (तोफ ). न्यायदानाची सदर कचेरी. मंत्र्याचे सभास्थान. 'तुका म्हणे धरुनि हात। नाही नेलें दिवाणांत। '-तुगा १४१५. ३ बैटकीची खोर] •नारायण-पु. १ दिवाळखोर. २ अतिशय खर्चिक, जागा; कचेरी. ४ सरकारी कर-मागणी. (कि॰ फेडणें; चुकविणें; देणें; फडशा करणें; फिटणें; चुकणें ). ५ सरकार; मुख्य सत्ता. 'स्रोतीचें वतन दिवाणांत बहुत दिवस आहे.' 'निपुत्रिकांचें स्थिति. दिवाळा-ळवा घोडा-घोडी-पुर्की. १ ज्याच्या मिरास तें दिवाणाचें. '-रा८.४९. [फा. दिवानखान ] ॰ गिरी-स्त्री. दिवाणाचें काम: प्रधानकी; वजिरात. वाबडी-स्त्री. न्यायकचेरी: सरकारी काम करण्याची जागा; सरकारी कोरट

विवे लावणी-स्री. ( ल. ) उजाड प्रांतांत, गांवांत वस्ती करणें; अवसरा। देणें लागतो दिवाण धारा। ' 'दिवाण दस्त भारी या-

पु. मुलकी बाब.

दिवात--न. (कों.) शेतांत काम करीत असतांना खावया-

विवादांडी-की. समुद्रांत धोक्याची सूचना दास्रविणारा विवाण-न, विवाणजी---न. १ मुख्य प्रधान; कारभारी: दिवा असलेलें उंच घर; दीपग्रह; दीपस्तंभ; ( इं. ) लाईटहाऊस

दिवा दिवसं-स-न. (व.) खळे पुजणे; राधुंडा करणे. दिवृ-

विवाभीत-पु. १. घुवह. २ (ल) चोर. ३ (ल.) लाजाळू.

दिवार-ल-ळ-की १ भिंत. 'शहर पन्हाचे दिवासनजीक •इ-खास-पु. बादशहाची खाजगी बैठ धीची जागा; खाशांची [फा. दीवारू-लू ] •गिरी-स्री. र्मितीला लावावयाचा दिवा;

दिवाळखाँर-वि. उधळ्याः दिवाळें काढणारा. |दिवाळें+ सढळ हाताचा मनुष्य. इह ० दिवाळखोरनारायण त्यावर बहुतांचें ऋण. •स्वोरी-स्नी. १ उधळपट्टी. २ दिवाळे वाजण्यासारखी चंदीमुळे मालकाचे दिवाळे निषेल असा, फार खर्च लागणारा घोडा. २ (ल.) मोठा व संदर घोडा-डी.

विवाळी-नित्री. १ अश्विन वय त्रयोदशी (धन त्रयोदशी) कचेरी. (कि॰ करगें; पाहणें; भोगणें; नेणें; आणणें; घालणें; पासून कार्तिक शुद्ध द्वितीये( भाऊबीजे )पर्यंतचा सण. या सणांत देणें ). ०दरबार-पु. १ राजसभा; न्यायकचेरी. २ सरकारी विष्णूनें नरकासुरास मारलें त्यासाठी दीपोत्सव, लक्ष्मीच्या न्यायसभेकडून चौकशी. 'या गोष्टीचा दिवाण दरबार झाला. ' प्राप्तीसाठी लक्ष्मीपुजन हु० करतात. २ मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा. या ३ (ल.) कुप्रसिद्धिः, बोभाटा. •द्रक्त-देण-धारा-सारा- दिवशीं थोरली-देवांची, गुरांची-दिवाळी. या दिवशींहि दिव्यांची न्य. सरकारी कर: शेतसारा; सरकारदेणें. ' श्रामस्य म्हणती त्या आरास करतात. ३ ( ल. ) चंगळ; रूयालीखुशाली; चैन. ४ (ल.)

साल. ही होत. इह० दस-यांतून पार पडेन तेव्हां दिवाळीचा दिवा पाहीन=सध्याच्या अडचणींतून पार पहुं या, मग पुढें पाहूं.

विवाळी-ली. कड दोडकीचा वेल. हा भाइपद-आश्विनांत फुलतो. पाने औषधी असतात.

दिवाळ-ळूं---न. १ (जुन्याकाळी दिवाळे काढावयाचे असतां, ते काढणारा आपल्या दुकानाच्या उंब-यांत-दारांत एक शेणाचा दिवा लावून ठेवीत असे त्यावहन ) नादारी; भांगोरें; सावकारांना दंण्यासाठीं जवळ कांहीं नसतें, देणेदार कफलक बनतो ती अवस्था. (कि॰ निघण: वाजण: काढणे). २ (ल.) कंगाल-पणा; कांहीं नसणें; दारिद्य. ३ संपर्णे; सरणें (जिन्नस, खाद्यपदार्थ); केलेलें अन्न संपन यजमानाची जी फजीती होते ती. ४ (गो.) निंदा; टवाळी. (कि॰ मारप). [दिवाळी] •वाजण-नादार बनण: कजबाजारी होण: नापत गाजण.

दिवाळें -- न. दिवाळीचें, कड़ दोडकीचें फूल, फळ; कड़ दोडर्के.

दिवी---स्री. १ ठाणवई; लामणदिवा; दिवली पहा. २ (सामा.) दिवा. 'दिहा दिवीं। मीं तिहीं लोकीं लावीं।' -शिशु ८९८. ' एवं माध्यान्हींची दिवी। तम धाडिना दिवो दावी। ' साची सभटा। '-ज्ञा १०.१४२. [दिवा]

विव -- न. एक प्रकारच्या झाडाचे तिखट मळ. हे डांग प्रांतांत खातात.

वेरी।' –ज्ञा ८.१५५. [दिवा]

[सं. दीप]

विश्य---न. १ आपल्या सत्याची साक्ष पटवून देण्यासाठी पु. ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश.

(मेजवानीतील) पक्षात्रांची चंगळ; रेलचेल. 'आज त्याचे कडर्रैतील गरम तेलां अगर तुपांत सोन्याचा लहानसा तुकडा घरीं लाडवांची दिवाली झाली. ' [सं. दीपावली; प्रा. दीवाली ] टाकून तो तापला म्हणजे हाताच्या बोटांनीं बाहेर काढणें. यावेलीं **इह**ं असेल त्या दिवशीं दिवाळी नसेल त्या दिवशीं शिमगा. बोटास इजा न झाली तर काढणारा-दिव्य करणारा (वादी किंवा विवाळस ग-पु. लग्न झाल्यानंतरच्या पहिल्या दिवाळीस प्रतिवादी ) रूरा ठरे व इजा झाल्यास खोटा ठरे. याशिवाय जांवई व त्याच्या घरची मंडळी बोलावून त्यांना मुलीच्या बापाने दिव्याचे आणखीहि प्रकार असत ते-तुला, अग्नि. अप. विष, मेजवान्या, पोशाख, देणगी इ० देण. (कि० करणें; देणें). ० वा कोश इ० होत. (कि० काढणें; घेणें; वरणें). 'का दिव्याकरवी कर-दिवा-दिवाळी. ेच साल-न. कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला सुरू विजे। दिव्य जैसे। '-ज्ञा १८.१३२९. २ (ल.) कडक परीक्षा; होणारं वर्षः; व्यापारी वर्षः; याशिवाय दुसरीं मृगसाल व पाडव्याचे जलाल कसोटीः; कठिण प्रसंग. [सं.] • उतरणे-कसोटीस उत-रणें; खरा ठरणें. ०लागणें-स्रोटा उरणें. दिव्यांतून-विध्यास उतर्णे-दिञ्यांतून, मोठ्या संकटांतून सुरक्षितपणें बाहेर पडणें.

दिस्य-वि. १ दैवी: स्वर्गी । 'तो धांवला घटोत्कच दिव्य निधानस्य यक्षसा राया।'-मोभीष्म ५ ४९. २ अतिशय संदर: सरेख: लावण्यसंपन. ३ लोकोत्तर: अलौलिक. ' दिन्यौषध जैसें रोगिया।' - ज्ञा १७.३९३. [सं.] • उत्पात-पु. दैवी चमत्कार-तारा तुरुणे, वीज पडणे, प्रकाश दिसणे इ०. ० कळा-स्त्री. घशांतील गांठ. • चशुन्द चि - नस्त्री. अज्ञान; दृष्टी आड अस-णाऱ्या वस्तु पाइण्याची दैवी दृष्टि; ज्ञानःष्टि. -वि. १ अशी दृष्टि असणारा. 'तुवां सहजें दिव्यचक्ष के श।'-ज्ञा ११.२९२. २ सुंदर दृष्टि असणारा. ० तेज-न. सूर्य. ' उजळोनि दिन्य तेजा हातिवा। ' - हा १६.२३. ० देह-पु. १ अलौकिक, तेजस्वी देह; स्वर्गीत राहणाऱ्याचे अमलीन, निर्जर शरीर. २ (ल.) सुदृढ व सुंदर शरीर. ॰देही-वि. दिव्यदेह असणारा. ॰पश्च-वि. एकरंगी व ज्याच्या अंगावर कोठेंहि भोंवरा नाहीं असा (घोडा). हा सुलक्षणी समजतात. -अश्वप १.९१. ०पादुका-स्रीयव. देव र्किवा ऋषि यांनीं आपल्या भक्तास दिलेल्या व ज्या घातल्या असतां इच्छित स्थर्जी सहज जातां येतें अशा खडावा. •प्रकाश-५. १ —अस्ट ६.९५ **३ म**शाल. 'तयां तत्त्वज्ञां चोखटां। विवी पोता दैवी, स्वर्गीय प्रकाश. २ आत्मज्ञान. **ेबाण**—पु. दैवी शक्तीचा वाण; आपलें काम कहन परतभात्यांत येणारा असा वाण. हा रामा-जवळ होता अशी कथा आहे. ०रस-पु. अमृत. ०रूप-न. १ **सु रर रूप**; लावण्य; दिन्यदेह. २ आत्मा. ०**वाष**—न. देवांचें वर्ष: दिवो--पु. १ दिवा. २ दिवस. ' जिये गांवींचा पहारु दिवो- ब्रह्मदेवाचें वर्ष. ' अनेक दिव्य सहस्रवर्षी। तप करिती महाऋषी। ' -गुच २.२२५. **्सुमनवृष्टि**-की. स्वर्गीय फुलांचा वर्षाव; दिवृदिवृद्धे --- ( व. ) खळचोतून दाणे घरी आणतांना स्वर्गोतून होणारी फुलांची वृष्टि. (देवांना आनंद झाल्यावेळीं अशी वृष्टि खळ्यांत केला जाणारा समारंभ. यांत कणकीचे दिवे कह्न होते). •स्थान-न. स्वर्ग; स्वर्लीक, देवस्थान: देवलोक. •ज्ञान-ते तेथे थोडा वेळ पाजळत ठेवून नंतर धान्यांत मिसळतात. न. १ अतींद्रिय ज्ञान. २ ईश्वरी ज्ञान. ३ आत्मज्ञान. ० ज्ञानी-की. <sup>|</sup> दिष्य ज्ञान असणारा. **दिव्याञ्ग**-न. देवान्न पहा. **दिव्योपदेश-**

विशिष्ट देहदंडाची कृति करणें; शपथेचा अपक प्रकार; निर्णयाची विशा की. १ दिग्विभाग ;पूर्व,पश्चिम इ० आठ दिशा आका-एक कसोटी. पूर्वी पंचायतीचा किंवा सरकारी न्यायकचेरीचा शाची पृथ्वीची बाजू. २ प्रांत; प्रदेश. ३ रीत; प्रकार; मार्ग (कामाचा निकाल मान्य न झाला तर जें दिष्य करीत तें पुढीलप्रमाणें- इ॰). 'या लिहिण्याची एक वार दिशा दाखवून द्या म्हणजे होणें. ' मुरडा हागवण उन्हाळे । दिशा कोंडतां आंदोळे। ' -दा दशः प्रा. दिस्सः हिं. दिसनाः सिं. डिसणु ] दिस्तन येणें-कळणें, ३.६.३०. ॰दाखवर्ण-संकेत, मार्ग दाखिवण, सूचना देण, थोडे उमर्गण, सिद्ध होण. दिसता-वि. १ दिसणारा. २ पाहणारा. समजावृत वेण. ॰फाकणे-फुलणे-पालटणे-(आकाश) 'दिसतेनविण दिसतें। अदृश्य जें। ' -ज्ञा १५ ७५ म्ह० (व.) प्रकाशानें प्रफुल्लित होणें; उष:काल होणें; उजाडणें. भारणें- दिसायला साधीभोळी काखेंत पुरणाची पोळी=वरून भोळी पण बांधणे - मंत्रसामर्थ्याने चोहींकडचा प्रदेश, लोक यांची नजरबंदी आंतून कपटी. करणें: कोणास आपलें कृत्य कळणार नाहीं असे करणें. विशेख जाणें-(प्र.) बहिर्दिशेस जाणें; शीचास जाणें. 'आज दोन वळ दिसां-- किवि. (काव्य) १ दिवसां २ दिवसांत. 'जाला दिशेस जावें लागल्यामुळें दोन स्नानें घडलीं. ' चारिह दिशा तो कंवळ दाहा दिसां। ' -रामदासी २.८७. [सं. दिवस] मोकळ्या होणे-सर्व जग मोकळं असणे (कोठेंहि भटकणे; •घडी-किवि. (कु.) सूर्यास्तापूर्वी; दिवसाच्या भीक मार्गणे इ॰ करितां ) किंचितिह आडकाठी नसणे. दश- ॰ढवळ्या-दिवसांडवळ्या पहा. ॰ढवळ्या द्रवडा, विज्ञा पळण-कोणीकडेहि पळणे: पांगापांग होणें: त्रेधा उडणें. दिसांदेहा-दरवडा-दिवसा दरोडा पहा. विवाळी-की. सामाश्च- • चक्क-न. क्षितिज. 'अथवा दशदिशा समाकुळ। दिवसां दिवाळी पहा. दिसा पट-टी-किवि. दशदिशा; सेरा दिशाचक।'-ज्ञा ११.३१५. •बंधन-दिशा भारणे पहा. वैरां. 'महाश्रांती जीवीं घरोनी। जाहाले दिसापट।'-स्तिपु १. **ेभूल-भूली-स्री. १** दिशा, वाट चुक्रणें. २ (ल ) गोंधळ रे१०.७९. — पुनाशः धुळधाण. ०वडा—(गो ) दिवसावडा पहा. उडणे; होणें; भुरळ पडणें. ०भूळी-वि. दिशा चुकलेला; श्रांतचित्त. दिसेंदिस-से--किवि. दिसंदीस पहा. 'दिसेंदिस गेलें

तो तो ध्वनि दाखिवण्याकरितां हा प्रत्यय जोडतात. उदा० खाड- हारपत अंवसे। नाहींचि होय। ' -ज्ञा १२ १०८. ताड-दिशीं.

दिशींच, दिशीं-किवि. (कों.) १ दिवसाउजेडीं, दिवस असतांना. २ (ल.) योग्य वेळीं; वेळेवर, उशीर न लावतां. ' यदां १.१५८. [ सं. दिवस, प्रा. दिअह, दीह ] दिहें विहं-िक्रिनि. दिवसें-पावसाचें अळम्टळम् दिसर्ते. बेगमीविषयीं दिशींच जपावें. 'दिवस. 'कैसीं दिहें उँ सावली। वैदर्भी हें। '-शिश ८३७. [दिवस]

दृष्टि ]

दिस-पु. दिवस. 'ते त्या दिसा पासुनि नित्य देवी। अनन्यभावें कमलेस सेवी। '-सारुह २.१७. [सं. दिवस] •कीण्यों-वि. रात्रीं चावला तर मनुष्य सुर्येकिश्ण बघणार नाहीं, निशशु ७०. [सं. दिन] ताबडतोब मरेल इतका विषारी, रंग काळा, हातभर लांब असा साप. खहेनाग. -बदलापूर ३४७. [दिवस+िकरण] •गत-स्ती. [गुज. दिकरो-री] दिवसगत पहा. दिसंदीस-क्रिवि. दिवसानुदिवसः दिवसेदिवस. 'दिसंदीस अभ्यंतरीं गर्व सांचे।'-राम ११४. **०पट**-क्रिवि. (गो.) सर्व दिवस. • पटटॉ-क्रिवि. रोज. • माचळी-स्त्री. दिवस (व. ना.) दृष्ट; दिठी पहा. [सं. दृष्टि; प्रा. दिहि ] मध्ये पहा. •वड-किवि. १ सर्वे दिवस; दिवसभर. २ दररोज: दीड-वि. एकपूर्णोकएक द्वितीयांश; एक आणि अर्धा. रोजीं. ' यैसें विचारिन दिसविड येक येक बेडुक दे। '-पंच ४.२. [ सं. द्यपार्ध; प्रा. दिवड्द; हि. डेट ] कानाचा-वि. वहिरट;

हान होणें, कळणें; समजणें. 'यंदाच्या पावसावहन पुढें सस्ताई व्हाताचा-नि. थोटा. व्वत्र-**राहाणा**-नि. शहाणपणाचा होईल असें दिसतें. ' ३ भासणें; वाटणें. ४ रागरंग दिसणें; आज्ञा अभिमान मिरविणारा; मूर्ख, बेअकली मनुष्य. विमानीचा-वि. बाटण्यास लागणे; आव, डौल दाखविणे. ५ स्पष्ट, स्वच्छ, व्यक्ता क्षुद्र; हलकाः कमी योग्यतेचाः ०दौडी-स्नी. खोटा तराजः, दिङ-असर्णे, उघड असर्णे. ६ मनाला बाटर्णे. 'तो येतां-जातां-देता दांडी पहा.

हिशेब आकारून देईन. [सं.] (वाप्र.) •कोंडणाँ-१ अवष्टम दिसत नाहीं.'=तो येईल-जाईल-देईल असे मला वाटत नाहीं. [सं

दिसल-पु. (गो.) शेत कापणाऱ्याची रोजंदारी. [दिस] विश्वीं--शंथ. फर्, खर्, चर् इ० अनुकरणवाचक शब्दांपुढें आयुष्य। न मिळे पाहतां। '-दावि १७९. ' शशिबिंब दिसेंदिसे ।

दिस्रो(स्सो)ड - किवि. दिसवड पहा.

विह-पु. दिवस. ' सत्यलोकीं दिहाचि दिन थोकला। '-ज्ञा दिह--पु. गांव; प्राम. [फा. दिहू ] दिहात-पु गांवांचा विष्ठ, विश्वावा—स्त्रीपु. (गो.) नजर; दृष्ट पहा. [सं. समुदाय; एका मालकाची अनेक गांवें असतां योजतात. फा. दिह याचे अरबी अनेकवचन] दिहाती जमा-स्त्री. गांव जमाबंदी. ही॥—(संक्षेप) दीक्षित.

दी--पु. (अशिष्ट.) दिवस. 'एथौनी जादवांचे दी भरें।'

दीकरा-री-पुली. (खा.) मुलगा-गी. डिगरा, डिकरी.

दीख-पु. (गो.) डिंक पहा

वीठ-स्त्री. (काव्य) १ दृष्टिः, नजरः, अवलोकनशक्ति. २

विसर्णे सिक. १ नजरेस येणे; दृष्टीस पडणें. २ अनुमानानें ०डोळधाचा-वि. आंधळसर. ०पायाचा-वि.

दीढ, दीढ बतुर-दमडीचा--दीड मध्यें पहा. हीदार-न. (मुंबई) तुफान.

पक्ष सोड्डन म-हाठियांचा पक्ष धरिला आहे हे गोष्ट मुसलमानीस ४ मदन. - वि. १ प्रवृद्ध करणाराः, फुलविणाराः, चेतविणाराः २ ठीक नाहीं.'-दिमरा १ २६७. २ लढाईमधील मुसलमानांचा आवे- पाचक, वर्धक ( औषध, अन्न). ' दीपक औषधें वस्तुतः शक्ति न शाचा शब्द: युद्धगर्जना. 'वोलो दीन-दीन!'[अर. दीन्] वाढवितां केवळ पचनव्यापार तत्काळ चेतवितात.' सामाशब्द-•इमान-पु. धर्म. 'हिंदुंचे राज्य झालें त्या दिवसापासून आमचा •कलिका-स्त्री. दिव्याची ज्योत. ' पैं होऊनि दीपकलिका। ' भक्ति. ॰द्रनिया-स्त्री. १ सारें जमः समाज. 'तुम्ही शायुत तर २ पहा ॰िकेट्र-न. दिन्याची काजळी. [सं.] ॰ग्रह-न. दिवा व्यवहार. 'दीनदनिया खातरेंत नाहीं. '

तीन-नि. १ नम्रः गरीवः लीन. २ अनुकंपनीयः दंबलः, दुबळा केंविलवाणा (स्वर, मुद्रा इ०), ३ गरीब; दरिद्री; गरजू. [सं.] oदयाळ-वि. दु:खी आणि गरीब यांवर दया करणारा (ईश्वर, राजा इ॰ ). ॰नाथ-पु. अनाथांचा रक्षक, फेवारी. ॰बंधू-वि. दीनदयाळ. •वत्सल - दीनान कंपी. दीनाभिमानी - वि. दीननाथ. •वदन-वि कींव यण्यासारखा; तोंड उतरलेला; केंविल-वाणा. •बाणा-णी-वि. दीनवदन: केंबिलवाणा: करुणा उत्पन्न दिव्यांची ओळ. २ देवळापढे उत्सवांत दिवे ठेवण्यासाठीं बांध-करणारा. ० हत्यारा-री-वि. गरीवांचा काळ. दीनोद्धार-पु. १ (कान्य) गरीबांचा त्राता; दीनानाथ. 'दीनोद्धारा जगद्गुरु।' २ गरिबांचा उद्धार; दीनावन. [दीन+उद्धार | दीनोद्धारक, टीनोद्धर्ता-वि. दीनांचा उद्धार करणारा.

दीन्हणें--सिक. (काव्य) दंणें. दीहणे असेहि रूप येतें. 'जरी पाए श्रीचरणां वेघले। हात दास्यासि दीहले। ' -ऋ २६. 'तें वळीं देवें आफाॐनु।भीमा दीन्हला सर्वमानु।' -शिशु ९२४. [सं. दत्तः प्रा. दिण्ण, दिण्णेलय]

दीप-पु. १ दिवा, प्रकाशसाधन. २ दिव्याचे आधान; लामण (वर्णन इ०). उदा० ध्यानदीप, चित्रदीप इ० (पंचदशीमध्यें षडज, कोमल ऋषभ, तीत्र गांधार, तीत्र मध्यम, पंचम, कोमल १३९२६. २ भूक वाढविण्यासाठी औषध; शक्तिवर्धक औषध. संवादी पंचम, गानसमय सार्यकाल. ३ काव्यांतील एक अलं- २ लहान मशाल; समई; दिवटी. 'तरी दीपिका पाजळाट्या कार. दृष्टांतांत उपमान. उपमेय आणि साधम्य यांत विव-प्रति- सत्वर। '-रावि २७.६५. ३ ज्योती. ' जे प्रपंचाची भूमिका।

विवित भाव असतो. परंत्र दीपकांत औपम्य गम्य असते व धर्म एकच असून त्याचे संबंधी कांहीं प्रस्तुत व कांहीं अप्रस्तुत अस-दीन-पु. १ इस्लामः, मुसलमानी धर्म. 'हजरतांनी दीनचा तात. उदां अचल करींच असावा व्यवहारी शब्दसंगरी सदिस।' दीन-इमान सर्व बुढाला. ' -दिमरा २.७९. ०दारी-स्त्री. ईश्वर- -ज्ञा १४.२५७. ०कल्याण-पु. (संगीत) एक राग. दीपक अर्थ दीन-दुनियर्चे भय नाहीं. ' -ख १.१७०. २ धर्म आणि लोक दांडी पहा. •चंदी-स्त्री. १ होरीसारिस्त्री गाण्यांतील एक चीज. २ (ताल) एका तालाचें नांव. यांत चौदा मात्रा व चार विभाग असतात. • दर्शन-न. १ संध्याकाळी दिवे लावतांक्षणी दिव्यास करावयाचा नमस्कार. २ ती वळ: दिवे लावणी. ०ढान-न. और्वेदहिक संस्काराच्या वर्ळी ११ व्या दिवशी बावयाच्या दानां-पैकी एक दान; इतर धार्मिक व्रत-वैकल्याच्या प्रसंगी ब्राह्मणास करावयाचे दिव्याचे दान. ० प्रजा -स्त्री. दिव्याची पूजा दिव्याची आंवस पहा. •माळा-स्री. दिव्यांची रांग. •माळ-स्री. १ लेला दगडी खांव. ३ (उप.) उंच व किडकिडीत (सुरेख नस-णारी ) स्त्री. ४ एक झाड; माथेशुळ. हें झाड सरळ पुरुषभर उंच वाढते. पाने कात्रेदार, यास हाताचे अंतरावर मळापासन एकावर एक, फुलांनीयुक्त असे झेंडु लागतात. या झेंडुवर तांबुस रंगाचीं बारीक फुले यतात. -वगु ४.२२. ०मूळक-न. दिव्याची मूळ ज्योत. ' नातरी दीपमळकीं । दीपशिखा अनेकीं । ' - ज्ञा १४.५५. •वड़-पु. लहान दिवा. 'की दीपवडु अंधकार प्रकाशु करी।' -ख़िपु १.१.६९. •व(वा)त-स्त्री. (कों.) देवळांत दिवे लावणें; वंबळांतील दिवं लावणी. ० वती-स्त्री. दिवा. 'प्रतापाची दीप-दिवा. ३ (ल.) प्रकाशक वस्तु, व्याख्यान, लेखन, विवरण; फोड विती। उजळोनी। ' -शिशु ७३९. ० द्वाक्य-पु. १ दिव्याची ठाणवाई: खांब. २ धुंबर: दिव्याचे झाड. • ज्ञाखा-स्त्री. दोन ध्यानदीप, चित्रदीप, नाटकदीप, कटस्थदीप, तृप्तिदीप अशीं तीन फाट असलेली मशाल, टेंमा. ॰शिखा-स्नी. दिव्याची पांच प्रकरणांची पांच नार्वे आहेत). ४ (संगीत) एक राग. ज्योत. 'दीपशिखा अनेकी।' -ज्ञा १४.५५. दीपाविस्टि-स्री. दीपक पहा. हा राग आळविल्यास दिवं लागतात अशी समजूत १ दिवाळी. २ दिव्यांची रांग. दिवाळी पहा. दीपाराधन-न. आहे. 'दीप भूपकल्याण तुं गातां प्रकाश साऱ्या स्थळीं पडती।' आरती. 'दीपाराधर्ने निलांजने । देव ओवाळिजे जने । '-दा १६. -प्रला २३७. ॰क-पु. १ दिवा. 'दीपपणें दीपकीं । तेज ५.२७. दीपन-न. १ पेटविणें; चेतविणें प्रज्वलित करणें जैसे । '−ज्ञा १३.८९२. २ गाण्यांतील एक राग. या रागांत ( शब्दश: व ल. ). ' जें अग्रीचें दीपन । जें चंद्राचें जीवन । '–ज्ञा धैवत, तीव्र निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत ऋषभ वर्ज्य व ३ ताप: आग. ' आंगी न लावा गे चंदन । तेंगे अधिकचि होतसे अवरोहांत निषाद वर्ज्य. जाति षाडव-षाडव. वादी षड्ज. दीपन। '-एरुस्व ५.७२. दीपिका-स्त्री. १ दिव्याची ठाणवाई. विपरीतज्ञानदीपिका। सांचली ते। '-ज्ञा १५.८२. दीपोत्सव-प. १ दिवाळी सण. दिवे लावण्याचा उत्सव. २ रोशनाई. ३ दिवाळें; नादारी. **दीप्त**-वि. १ पेटलेळें; चेतविलेळें; प्रज्वलित; उज्वल. २ चकाकणारें; प्रकाशणारें. ३ (ल.) सुरेख; नामी; उत्कृष्ट. दीप्ति-१ उजेड: प्रकाश: तेज: कांति. 'कनकासवें जैसी कांति। कीं सूर्या सर्वे जैसी दीप्ति। '-एरुस्व १.११. २ अग्नि. 'दीप्ति जटरीं किरीटी । मीचि जालों । '−ज्ञा १५.४०७. **दी**प्ति-मान-वि. कांतिमानः तेजस्वी.

भाषामधे तैसी। बोली मराठी।' - स्त्रिपु १.१२५. [सं. द्वीप] दीपी-- पु. समुद्र. - मनको.

वी-पेस्तर-किति. उद्यां; पुढें. 'हें दीपेस्तर रोशन होईल.' -इंम ६८. [फा. दी=काल-। पेस्तर]

दीर--- पु. नव-याचा भाऊ. [सं. देवर; प्रा. दिअर]

वीध-वि. १ लांब (काळ, स्थान या संबंधांत). बराच काळ. टिकणारा; बरेंच विस्तृत लांबीचें स्थल व्यापणारा. २ लांब; बराच वेळ चालु असणारा; बराच काल लागणारा. ( उच्चार, स्वर ). ३ खोल; गंभीर; भारी (विचार ). [सं ] सामाशब्द-•काष्ट्र-न. लांकडाचा लांब तुकडा; तुळई. •कोषिका-कोषी-लांबी अधिक असणारा चतुष्कोण. -वि. समांतरभुज चौकोना-(ल.) घोर, अतिशय अज्ञान. 'बोले त्यजुनि अतिदीर्घ तमातमातें.' ० देख-वि. साष्टांग (नमस्कार). 'दीर्घदंड नमस्कार घालूनि ।'-सप्र वागणारा; मोठा धूर्त. २ भविष्यज्ञानी. ० दृष्टि-वि. १ धूर्त; शहाणा. २ दरवर पाहणारा. दीर्घदर्शी पहा. •द्वेषी-वि. हाडवैरी; फार काळ

कैचे राज्य क्रीबास दीर्घसुत्रास । ' –मोशांति ३.१८. ० **स्वर**-पु. १ आ, ई, ऊ ऋ, ॡ, ए, ऐ, ओ, औ हे स्वर. हे उच्चारावयास दोन मात्रांचा काळ लागतो. २ लांब सुर; मोठा आवाज. दीर्घाय-आग्रदय-वि. चिरंजीव: चिरायु: पुष्कळ दिवस जगणारा. दीर्घोच्चारण-न. लांब उच्चार: रॅगत बोलणे.

दील-दिल पहा. 'एक वेळ तुमचा दील कच्चा जाहला म्हणोन तुम्ही शिपाई नव्हेत की काय १ ' -हब २५. [फा. दिलू]

दीव--न. १ द्वीप. २ दीव बंदर. [सं. द्वीप]

दीस-पु. दिस: दिवस. [सं. दिवस] ३ह० भररे पोटा आणि जारे दीसा.

होश्चा-की. १ एखार्दे व्रत वगैरे घेतलें असतां त्याच्या प्रारं-भापासून समाप्तीपर्यंत तत्संबंधीं केलेलें नियमाचरण. (कि॰ घेणें). २ आचरणाची रीत; नेम; क्रम. ( कि॰ धरणें ). 'अलीकडे यानें दीक्षा बरी धरली आहे. ' ३ (ल.) मोठ्या कामांत पडणें, तें अंगावर घेणें. (कि॰ घेणें ). ४ एखाद्या पंथाचा किंवा कलेचा स्वीकार करणे, अनुयायी बनणें. (कि॰ करणें; होणें). ५ वत. 'असेचि धरली नयच्युतदमार्थ दीक्षा करीं।' – केका १६. ६ उपदेश; शिक्षण. 'विडी ओढण्याची आपणांस कोणी दीक्षा दिली ?' [सं.] •गुरू-पु. दीक्षा देणारा, शिकवण देणारा, उपदेश देणारा पुरुष. 'बरवेयां देवां दीक्षा गुरु।' -शिशु १५२. दीक्षित-पु. शी-स्त्री. शिंप. • चतरस्त्र- न. समांतरभुजचौकोन; हंदीपेक्षां १ सोमयाग करणारा; ज्याने यज्ञ केला आहे असा पुरुष किंवा त्याचा वंशज. 'तेथ सोहंमंत्रें दीक्षितीं। इंद्रियकर्माचिया आहती।' सारखा. • इंडेडी-वि. अतिशय नादिष्ट. • जीवी-वि. फार आयुष्य - ज्ञा ४.१३७. २ ( ल. ) धर्मकृत्यांत गुंतलेला किवा कला-असणारा: चिरंजीव. ॰तम-न. १ (काव्य) घोर, निबंड अंधार. २ कौशल्य, शास्त्र यांत प्रवीण असलेला. ३ ( ल. ) कुशल; अतिशय हषारः ममेश्च.

दु-दोन या शब्दाबद्दल समासांत पूर्वपदी योज:वयाचे रूप. ३.७०. ०दर्शी-वि. १ दूरदृष्टीचा; मागचा पुढचा विचार करून जर्से:-दुकरुमी, दुकसबी, दुखंड, दुभाषी, दुतर्फा इ० ( 'दोन' या अर्थी समासांत पूर्वपदीं हा शब्द योजून अनेक सामासिक शब्द बनतात त्यापैश्री बरेचसे पुढें दिले आहेत). [सं. द्वि; प्रा. दु, पर्यंत मनांत दंश ठेवून सुड उगविण्याची संधि पाहणारा. दो. हेम १.९४] दु अमल-पु. एकाच गांवावर असलेला दोन निर-०निद्वा—स्त्री. मृत्युः, काळझोप. ०प्रयत्न—पु. आटोकाट, अवि- निराळचा सरकारांचा अंगल. असला प्रकार मराठे व मुसलमान श्रांत. चिकाटीचे यत्न. ०वर्तुल-वर्तुलाकार-वर्तुलाकृति-वि. यांच्या राजवटींत होई. दुअमली गाव-पु. (मराठे व मोंगल, लंबवर्तुलाकार; जिला दोन केंद्रें असून त्या केंद्रांपासून परिघांतल्या मराठे व निजाम, मराठे व हैदर अशा) दोन सरकारांच्या अंमला-कोणत्याहि बिंदूपर्यंत अंतराच्या बरजा समान असतात अशी खालील गांव. दुआब-पु. दोन नद्यांच्या चिमटवामधील संगमाच्या आकृति. अंडाकृति. ॰ दां हा-स्नी. मलविसर्जन; शौच; परसा- अलीकडचा प्रदेश. गंगा व यमुना यांच्या मधील दुआवास अंतवदी कडे जाणें. याच्या उलट लघुशंका (लघनी). ॰संधानी-वि. १ असें म्हणतात. [सं. दु+अप्; फा. दो-आब् ] दुकटा-वि. दुसरा; व्यापक विचाराचा; दूरवर लक्ष ठेवणारा. २ महत्त्वाकांक्षी; आका- वरोवर कोणी सोवतीला आहे असा (हा शब्द एकटा या शब्दा-शाला गवसणी घालूं पाहणारा. ३ सर्व ठिकाणीं संधानें बांधणारा. प्रभाणेंच बनला असून एकटा या शब्दाबरोबर त्याचा उपयोग ०सूत्रन-न. विस्तार; चरपटपंजरी; वेल्हाळ. (कि॰ लावणें). किरितात). 'ही वाट एकटया-दुकटयानें जावयाजोगी नाहीं. ''तं •सत्र-त्री-वि. चेंगटः, विलंबीः, उशीर लावणारा. 'सत्य वदति एकटाच जा, दुकटा कोण देऊं ? 'दुकटें-न. (राजा.) गवताला

कड़ी ] दुकल-स्त्री. (गंजिफांचा खेळ) दुकल पहा. दुकलमी-ण्यांनी लिहिलेलें (पत्रक). २ दोन कलमांचें, परिच्छेदांचें (पत्र, ठराव इ० ). द्रकसची-वि. दोन धंद्यांचें, कसबांचें, कामांचें ज्ञान, वण्याची दोन भोके असलेली (बंद्क). [ दु+काना ] दुकानी-वि. तो न मिळे दुगाणी । '-अकक २. हरिराजकृत मुद्रलाचार्यविर-कान ] दुकाम-न. पुन्हां करावें लागलेलें काम; दुहेरी त्रांस.(कि॰ मागच्या तंगडधांपैकी प्रत्येक (अनेक वचनांत प्रयोग); दुलाची. करणें; पडणें; होणें ). दुकामी-वि. दुकसबी पहा. दुकित्ता- श्राडणें-(घोडा, गाढव इ० जनावरानें ) लाथा झाडणें, मारणें. वि. एकाच मजकुराची दोन (पत्रें, कागद इ०); अस्सल बरहुकूम ' खाडिलकरांच्या गद्यावर अशा दुगाण्या झाडलेल्या पाहून मी नकलः, दुहेरी. 'तुम्ही सांडणीस्वारावरोवर व खिज्मतगारावरो- खवळ्न गेलों. ' –नाकु ३.४५. दुगामा-स्ती. घोडघास<sup>ँ</sup> शिक-अर्शी दुकिता पत्रें पाठविलीं. ' —ख १०.५५०८. दुकी—स्त्री. वावयाची एक चाल. या चालींत घोडगाने वाढती चवडचाल चाल्न ( मुलांत रूढ ) शाळेंत कमानें तिसरा येणाऱ्या मुलाच्या हातावर मानेस खमदार ठेघून पायांस लेंच करून चेहरा दोन्ही वार्जुस मारतात त्या दोन छड्या. **दुकुल**-न. युग्म; जोडी. 'नारी डोलता राखावयाचा असतो. -अश्रप १.१९४. दु**गून**-कुंजराचीं दुकुलें। राजवहभें। '-ऋ ६९. [सं. दु+कुल] **दुकाल-स्ती.** स्त्री. (प्र.) दुगन-ण पहा. दुघई-वि. दोन दालनांची; दुसोपी १ (गंजिफांचा खेळ) राजा, वजीर व त्या खालील ओळीनें अस (घर, इमारत इ०). [दु+म. घई=रुंदी, गर्भी] दुघड-छी. तील तीं पानें समुरुवयानें: राजा व वजीर हीं पानें पड़न गेल्या (कों.) रहाटगाडग्याच्या माळेस दोन दोन लोटे बांधून मध्यें बर त्या खालील हुकूम जे ओळीने असतील ते समुच्चयाने दुक एका लोटचाची जागा वगळावी असा लोटे बांधण्याचा प्रकार लींत शेवटेच ज पान असेल तो हुक्म असतो त्याशिवाय वरील अथवा तशी रचना. -वि. दोन दोन घडे, गाडगीं अशा रीतीनें सर्व पानें दुक्कल होत. २ द्वयः जोडी. ३ कागदाचा पतंग. ० जळणें — बांधलेली, दोन दोन घडांची (रहाटगाडग्यावरील माळ). —िकवि. ( गंजिफांचा खेळ ) आपणांकडे खेळण्याची पाळी आल्यावर दोन दोन याप्रमाणें, प्रकारानें (बांधलेली ). [ दु+घडा=लहान आपणाकडे असलेली दुक्कल खेळावयाची राहून जर आपण देणी घागर, गाडगें ] दुघ**ड**-पु. (राजा.) आंबे, फणस इ० कांचा देणें अथवा दुसरा खेळ खेळलें तर तीं दुक्क**ींचीं पानें निरुपयोगी दोन फळांचा घड.** [दु+म. घड=गुच्छ, घोंस ] **दुघड**—वि. दोन; होतात. अशा वेळीं दुकलीच्या पानांतील शेवटचें पान हुकूम होतो जोडीच्या. 'शेक सगडया करूं लागल्या चैचळ नारी दुघडा।' व तोच उपयोगांत आणतां येतो. दुक्का-पु. दोन चिन्हें ज्यावर -पला ७८. दुघड, दुघड ओनाम्या-वि. १ दोनदोनदां आहेत असें गंजिफांतील पान; दुव्वाः दुरी. दुखंड-वि. १ दोन ज्यास पाठ द्यावां लागतो असा. २ (ल.) मंद; मह बुद्धीचा; टोंब्या; भागांत विभागलेलें, छेदलेलें. –िकिवि. दुभंग (दोन तुकडे होतील दगडोबा; अक्षरशत्रु. ३ अडाणी; अनाडी; अडमुहा (काम करणारा,

जें दोन फांट्यांचें केसर येतें तें. दुकटें-न. (चि.) जुनें लगडें (कि॰ करणें; होणें ). [ दु+खंड=भाग, तुकडा ] दुखणी-वि. दोन इ॰कास अवस्य तितक्या लांबीच्या घड्या घाळून व दोऱ्याने शिवून खणांची (इमारत, घर इ॰). ' इतर नगरांची उभवणी। तिखणावरी तयार केळेळे पांघरूण; दुपटें; दुट्टा. दुकड-वि. (व.) अर्धवट; पांचखणी। त्यांहीमाजी असती दुखणी। द्वारकापट्टणी तें नाहीं।' अर्था. 'पोळी दुकड काची राहिली. ' दुकंडा-पु. दोन गंडगांचें, -एरुस्व ३.१३. [दु+खण=गाळा] दुखांदा-पु. (राजा.) वृक्षाच्या दोन क्वड्यांचे चलन; दोन गंडे; टोली. 'दर चौकास दर खोडाला दोन मोठ्या खांद्या जेथे फुटलेल्या असतात तो भाग. बैलास कवडी दुकंडा प्रमाणे राजश्री यशवंतराव पवार याचे अम- [दु<del>।</del>सं. स्कंध] **दुखांची**-वि. १ दोन खांबांच्या आधारावर उभा-लांत घऊन रखवाली करीत होतों. '-वाडबाबा १.२५. [दु+गंडा] रलेलें (घर, दालन इ०). २ दोन खांबांवर उभारलेला (तंबू, दुकडी-वि. (धरण्याकरितां) दोन कड्या असलेल (भांडें) [दु+ राहुटी ). [दु+खांव ] दुख्यर्ग-वि. खुरावर खुराच्या आकाराचे अवार्त्वं असलेला (घोडा). हा अग्रुभ मानितात. [दु+खुर] वि. १ दोन रकान्यांत दोन पक्षांनीं, व्यक्तींनीं लिहिलेलें, दोन लेख- दुगण-न-जी. (संगीत) ठाईचा निमपट काल; नेहमीं ध्रुपद गाण्यास जो काल लागावयाचा त्याच्या अर्ध्या कालांत तें गाणें किंवा वाजविणें. [ दु+गुण=पट ] दुगणी-स्त्री. (गो.) तांब्याचें कौशल्य असलेला. २ (ल.) हुशार, कतैवगार. दुकॉ-पु. (गो.) एक जुर्ने नाणे; दुगाणी. दुग(घ स्त-न. (गंजिफांचा खेळ). दुव्या; दुक्का पहा. दुकांटी-वि. दोन कांट्यांचें (कुदूप, टाळें). गंजिफांच्या खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द. जेव्हां खेळणारां-दुकांठी—वि. दोन डोलकाटयांचें ( जहाज, गलवत ). दुकांड— पैकीं फक्त दोघांचे हात झाले असतील तेव्हां योजतात. तिघांच स्त्री. (कों.) दोन हात लांबीचें वारीक (जाळण्याच्या उपयोगाचें) हात झाल्यास तिगस्त होते. दुगांडी-स्त्री. घोडी. -वि. घोडा. लांकुड. [ दु-कांडें ] दुकानी-वि. दोन काने असलेली; दारू पेट- दुगाणी-स्त्री. तांच्याचें एक जुनें नाणें; अर्था पैसा. 'न लाभतां उचलण्याकरितां दोन कान, कडया असलेल (भांडें इ०). [तु+ चित रामार्योचें भाषांतर १०२. दुगाणी-स्नी. जनावराच्या अशा तऱ्हेनें, कापणें अथवा तत्सरश कियापदांबरोबर योजतात मजूर इ०). [दु+घडी] दुघडी-स्त्री. १ दुहेरी, दुमङ्गन केल्यामुळें

होणारी घडी. २ दुहेरी घडी ,केलेलें वस्र, कागद. -वि. दुहेरी वाजूस; दोहों बाजूस, कडांस धरून, न्यापून. 'नदी दुतफीं भरून घडीचें (वस्न, कागद इ॰). [द्वि+घडी ] दुघस्त-न. दुगस्त पहा. चालली आहे. ' [द्वि+तर्फ=बाजू; फा दोतरफ्] दुतार-तारी, दुतू दुचश्मी-चक्मो-चस्मा-वि. १ दोन्ही डोळे समोर दिसतील अशा रीतीनें काढलेलें ( मनुष्य इ० कार्चे चित्र ). २ दोन खणांचें ( वस्त्र इ० ). [ दु+तार=तंत्, धांगा ] दृत् कडा-वि. दोन तुक-(घर, इमारत इ॰). [ दु+चश्मा ] द्वाळा-पु. १ कातर चिमटा डियांचा असलेला, केलेला, बनलेला. दुतांडी-डिया-वि. १ दोन इ॰ दोन टोकांच्या हत्यारांपैकी प्रत्येक. २ (ल.) पेंच; अडचण; तोंडें असलेला (सरपटणारा प्राणिविशेष.) २ (ल). एकदां एक कचाटी; किंकतैन्यमुढ स्थिति; द्वैतभावना. 'एके घाई खेळतां न व दुस-यांदा निराळेंच बोलणारा, वर्तन करणारा. ' तुका म्हण जन पडसी डाई। दुचाळ्याने ठकसील भाई रे। '-तुगा २४३. [ दु+ दुतोंडी सावज। सांपडे तिकडे सहज धरी। ' ३ दोन्ही टोंकास, चाळा द जाईन-वि. (कों.) दोनदां व्यालेली (गाय, महैंस इ०). वाजुंस घडून, तासून चौकोनी केलेला (दगड इ०). [दु+तोंड] [ दु+जनन ] दुजांतरा, दुजांत्रा, दुजारा-वि. दोन दिवसांनी दुतों है-न. १ दोन्हीकडे दोन तों डें असलेला सर्पोतील विशिष्ट येणारा (ताप). दुजोड़ो-स्री. दोहोँकडील दोन्ही तुळयांचीं टोकें प्रकार. २ दोन तौंडांचा, डोक्यांचा सरपटणारा प्राणिविशेष. [ दु+ एका खांबावर येतील असे मधोमध खांब देऊन दोन सोप्यांची तोंड; सं. डुण्डुभ ] दुतों डेपणा-पु. दोन्ही पक्षांकडून बोलण्याची केलेली एक सोप्याची रचना. [दु+जोड=जुळणी] दुज्ञोर-रा-पु. सवय, स्वभाव. 'बायकांना एक तोंड दिलें असतां त्या दुतोंडेपणा (बुद्धिवळांचा खेळ) एका पगावर एकाच वेळी असलेला दोन कां आचरतात. '-नपुक ९. [ दुतोंडी ] दुतोंडिया-वि. दुतोंडी पगांचा जोर. [ दु+जोर ] दुजोरा-पु. ( एखाद्यानें केलेल्या भाषण अर्थ २ पहा. दृथडो-स्त्री. दोन थडवा, किनारे असलेली; नदी. इ० रूप कियेस दुसऱ्यानें तत्सदुश कियेनें दिलेलें) अनुमोदन; टेकू; पाठबळ; पुष्टि. ' ठरावास दुजोरा देणारा कोणी न मिळाल्या-मुळे मांडणारास तो परत ध्यावा लागला. ' [दु+जोर ] दुटपी-टप्पी, दुर्प्या-वि. १ दोहोंकडे ज्याचा कल आहे असें: संदिग्ध (भाषण, वर्तन.). 'दुटप्पी बोलत असर्ले म्हणजे जो पक्ष खरा दरडी। वोडणें कमटें पुष्ठी गाढी। गज करवडी महाब्राह । '-एरस्व होईल तिकडे मिळावयास सांपडतें ? ' २ दोहों बाजूस ज्याचा झोंक १०.८०. ' या नदीच्या दुथडी ऊंस लाविला आहे. ' [दु+थडी ] आहे असें संदिग्ध भाषण, वर्तन करणारा. [ दु+टप्पा=पायरी, दुद्ांडी-वि. १ दोन दांडवांचें चिन्ह ज्यावर आहे असा (पैसा). १ धीरण] (वा प्र.) दुटपी-टप्पी सांगण-थोडक्यांत, दोन दोन दांडे, मुठी असलेलें. [ तु-दांडी ] व्दांब-पुन. (गो.) दोन टप्प्यांत सांगणे. ॰टपी-टपी-वि. खालचे व बरचे टप, चांदण्या फणस लागलेला देंठ. [ हु+दांव=देंठ ] दुविल-ला, दुवील, असलेला (तंबु इ॰). [ दु+टप=तंबुवरील आच्छादन, चांदणी ] होहील-वि. १ दुलग; दोहींकडे संधान बांधणारा; दुटण्यी. 'व दुटांकी-वि. दोन टांकानीं-लेखण्यांनीं, व्यक्तीनीं लिहिलेलें. येथें जे दुदिले आहेत तिकडील दंगियामुळें उठोन येतील, द्दांकी-वि. दोनच टांके देऊन लाविलेला (द्रोण इ०) [ दु+ त्यांची गूज मोडेल. '-रा १.३३९. २ साशंक; चंचल. 'लटक्या टांका ] दुटाळा-स्त्री. एक प्रकारचे वाद्य. 'गिडिविडिया दौडका कल्पना मनांत घालून दोदील करावे ऐसे करणार करितात.' -रा दुटाळा। घंटा जेंगर्टे मृदंग। ' —ऋमुरा ४०.११. 'टाळा दुटाळा १९.८५.[फा. दूदिला, दूदिल्; दु=दोन+फा. दिल्=मन] दुधट-पणवे बुरंग। '-माधवकृत रामायण, बालकांड ६१. दुटी- वि. दुटप्पी. -राको ६०. दुधड-वि. अस्पष्ट; संदिग्ध; दुटप्पी. दुर्टी-वि. दुहेरी; दुंडा; दुमडलेला. दुर्टा-पु. १ दुवंदी कागद; २ (ल.) वाईट; खराव; खंवचट; कुत्सित (मनुष्य, भाषण, वर्तन पु. (खा.) कापूस भरून केलेले पांघरण्याचे वस्त्र; दुलई; दुपद्टा. अशा रीतीने (मनुष्य, जनावर इ० छाटणे, कापणे).(सामा.) दुभंग; दृहाळ-न. दोन डार्किंग्या ज्यामध्यें असतात असे तूर, हरभरा दोन तुकडे, भाग होतील अशा तन्हेंने (तोडणें, विभागणें). इ० सारखें धान्य; द्विदल धान्य. [ दु+डाळ ] दुतर्फा-फी-वि १ 'मोहासी मधेंचि तोडिलें। दु:खासि दु:धडचि केलें। शोकास खंड्न

' तैसी अहंममतेचिये लवडसवडी। मातें न पवतीचि बापुडीं। म्हणोनि जन्ममरणाची दुथडीं। डहुळितें ठेलीं।' –ज्ञा ९.६२. –िकवि. (नदी इ॰ कांच्या) दोन्ही तीरांस व्यापन; दोन्ही थडगांवर; कांठोकांठ; तुडुंब ( भरलेली ) ' नदी वाहतां दुथडी। झाल्या प्रेतांच्या हुंडा. २ (विणकाम) हातमागावर विणलेलें दुहेरी स्त. **दुट्टा**— इ०). दुधड, दुःधड—िक्रवि. धडापासून मस्तक वेगळें होईल दोन सरकारांच्या अंमलाखालचा (प्रदेश, प्रांत). २ दोहाती; सांडिलें। येकींकडे।'-दा ५.९.४५. दु+धड=मस्तकहीन शरीराचा दुहेरी अमलाचें (राज्यतंत्र, सरकार). ३ दोन्ही पक्षांस, बाजूंस भाग] दुधार-धारी-वि. १ दोन धारा अस**क्षे**श (चाकू, तरवार सारखें लागू पडणारें (भाषण इ०). 'हा दुतर्फा बोल्गें बोलतो.' इ० हत्यार). २ दोन कडीं एकत्र करून, जोडून केलेली (बांगडी ' दुतर्फा कज्जा—मोकदमा—साक्षीपुरावा. ' ( दुतर्फा हैं विशेषण इ०). 'उदार मजवर दुधार आणवा पन्हेदार लेऊन चुडे । ' –पला अविकारी आहे ). [ दू+अर. तर्फ=बाजू ] दुतफी-किवि. दोन्ही ४.३६. [द्+धार=कड, शस्त्राची तीक्ष्ण कड] दुधारा रोखण-सी.

(सुतारीधंदा. (क् ) लांकडाच्या दोन्ही बाजू गुण्यांत असून त्यास उदा० श्रीमंती, संपत्ति, तारण्य ६०. पाण्यावरचा बुडवुडा पहाः कडेस विशिष्ट अंतरावर रेघ आखण्याचे सुताराचें हत्यार. दुधावी- दुपारां-रीं-क्रिवि दुपारच्या, मध्यान्हाच्या वेळीं. भरस्या वि. ( यंत्रशास्त्र ) ज्या तैलयंत्रांतील ( ऑईल एंजिनमधील ) चारी द्विपारी-किवि. ऐन दुपारच्या उन्हाच्या वेळीं;भर दुपारीं;दुपारच्या किया दोन धावांत होतात असे ( ऑईटएंजिन् ): (ई) द स्ट्रोक् ऐन भरांत ( अशा विळी मुलांनी रह्न नये, बाहेर जाऊं नेय म्हणून सायकल् ( एंजिन ). -क्वाको (ए) १३. [दु+धांव=पळणें] दुपट- निपधार्थी वाक्यांत हा वाक्प्रचार योजतात ). दुपारीं तिपारीं-स्त्री. द्विगुणित परिमाण. 'सावकारीत पशाची दुपट जाली. '-वि. किवि. दुपारच्या उन्हांत; ऐन दुपारी; बाहेर पडावयास अयोग्य द्विगुणित: मुळच्या परिमाणाइतकें, संख्येइतकें वाढलेलें (परिमाण, संख्या ). [दु+पट] दुपटकरी, दुपट्टेकरी-पु. (कों.) खोताला मुलास दुपारीतिपारी बाहेर नेऊं नये 'दुपारी-स्त्री. एक फुलझाड. टरीव एनजिन्नसी साऱ्याच्या दुप्पट देणारे कूळ. दुपटा-ट्टा-टें- याची फुले दुपारी उमलतात म्हणून हे नांव. दुपारीच्या पांढरी, पुन. खांद्यावरून टाकावयाचे, घ्यावयाचे दोन पाटांचे वस्त्र; उप- तांबडी, पिवळी अशा तीन जाती आहेत दुपारे-न. हिचें फूल. वास वस्न; दुपेटा; शेला.दुपटी-वि. द्विगुणित; दुप्पट. दुपटे-न. दोन, नसतो. -वगु ४.२५. दुपाहर-स्थी. (काव्य) दुपार: दोनप्रहरची तीन अंगवां एका ठिकाणी शिवून पांचरण्याकरितां करितात ते वेळ. 'निपजलें अत्र तैसें। दुपाहरीं का येरे दिवसें।'-ज्ञा १७. वस्त. दृपत्ती-स्त्री. (गंजिफांचा खेळ) सर्व वेळ संपल्यावर अखेर १५५. [दु+अहर] दृपिकी-वि. वर्षातृन दोन पिकें देणारी(जमीन). उतरणाराजवळ राहिलेली एकाच रंगाची दोन पाने. [ दु+पत्ता= [दु+पीक] दुपुडी-वि. १ दोन पुडें, खातीं, खाने असलेला (डर्बा, पान ] दुपदरी वि. १ दोन्ही शेवटांस जरीचे, रशमाचे पदर करंडा, पानपुड इ०). २ दोन्हीं तोंडें चामड्यानें मढविलेलें (चर्म-असलेल (पागोटें, लगडें ). २ दुहरी केलेल (वस्र ). ३ दोन तार, वाय ). ३ दोन पुडांची, घडीची (पोळी). [दु+पूड=खाना, पाखें] तंतृ एकत्र करून वळलेली, दुहेरी करून वळलेली (दोरी, दोरा इ०). दुणूत-पु. (गो.) संतितः, मुलेबाळे. [दु+पृत] दुणेट-वि. (गो.) [ दु+पदर ] दुपरतणी-स्त्री. (राजा.) तात्पुरता बरा झालेल्या। दुव्पट. दुपेटा-पु. दरबार, सभा इ० ठिकाणी जातेवेळी अंगावर आजारानें, रोगानें घेतलेली उलट, माघार. 'रोग दुपरतणीस पडला.' घ्यावयाचें भारी वस्नः, दुपटाः, शेला. दुपेटा-पु. दुपटकरी पहा. [दु+परतणी=परत येणे, माघार, उलट] दुपरतण-अकि. (राजा.) दुपेर्डा- वि. दोन पेडांनी वळलेली (दोरी, दोरा). दुपोडी बरा झालेला आजार इ० कुपथ्यादिकांमुळे पुन्हां परतेंगे, पूर्ववत् पोळी-स्री. दोन पुडांची, घडीची पोळी. दुप्पर-स्री. एखाद्या होणें. दुपाखी-वि. दोन पाखीं असलेलें (घर, सोपा इ०). रकमेची मुळच्या इतकीच झालेली वाढ: द्विग्रणित वृद्धि. -वि. दुपा(पे)टा-पु. (विरू.) दुपटा-पद्मा पहा. दुपाठी-वि. द्रिगुणित दुफसस्टी-वि. वर्षातून दोन पिक देणारी; दुपिकी. वोनदां वाचून किंवा ऐकुन श्लोक, प्रथ इ० ज्यास पाठ म्हणतां (जमीन). [दु+फस्ल्=पीक] दूफळी-स्त्री. एकजूट फुटून, फुटाफुट येतो असा. [ दु+पाठ=पटन ] द्पाइगी-वि. (चंद्रपुरी) दुपाखी. होऊन दोन पक्ष, तट होणें, पडणें. [ दू+फळी=पक्ष, तट ] -वि. द्पांडीं-किवि. दोन पायांनी. -शर. द्पानी-स्त्री. १ (गंजिफांचा दोन फल्रयांचा केलेला. द्फांटा-पु. (वृक्ष, नदी, रस्ता इ० कांस) खेळ) खेळाच्या शेवटीं जीं दोन चोर (हुकूम नसलेलीं) पाने ज्या ठिकाणीं दोन फाटे फुटतात तो (वृक्ष, नदी, रस्ता इ० कांचा) राहतात तीं: दुपत्ती. २ -वि दोनच पानें फुटर्शी आहेत अशा भाग, प्रदेश; वेंचक. दुफांटी काठी-स्री. डेळकी; डेळी; बळकी. अवस्थेतील (अंकुर, पेरलेलें बीं). [ दु+पान ] दुपानी लता-स्री. दुफाड-स्री. ( कों. ) एखाद्या पदार्थाचे दोन विभाग, तुकडे (कों.) एक वेली; मर्यादा वेल; हिचीं पाने वेकरीच्या खुराच्या होतील अशा रीतीनें लांकुड, भोपळा इ० मोठे पदार्थ चिरणें. आकाराचीं असतात. दुपायी-वि.दोन पायांचा. [दु+पाय] दुपायीं | फोडणें, फाडणें इ० किया. वि.-चिस्तन, फाइन, फोइन येण-अक्रि. १ (घोडा) मागील दोन पायांवर उभा राहणे. २ संतापून ज्याचे दोन तुकडे झाले आहेत असा. [ दु+फाडणे ] दुफांदी-जाउन भांडावयास प्रश्न होणें. दुपार-की. दिवसाच्या मध्य- वि. १ दोन फाशांनी खेळावयाचा (सोंगटयांचा विशिष्ट खेळ). भागाचा, मध्यान्हाचा काल; दोनप्रहरची वेळ. [दु+प्रहर] ० उर- २ ज्याला दोन फांसे आहेत असा (दागिना). [दु+फांसा] कणें -काढणें -गुजरणें- घारुचिणें -टारुणें -ढकरुणें- दुफोड-स्नी. (एखाद्या पदार्थाचे) चिह्न, फोइन दोन तुकडे रगडणें-राटणें-दुपारचें जेवण उरक्णें, पदरांत पाडणें. •ची करण्याची किया; दुफाड -वि. चिह्न, फोइन दोन तुकडे केलेला. सोय करणें-काळजो वाहणें-रोजच्या जेवणाची व्यवस्था ' जरासंदतह्नचीं गर्वफळें। झाडिली पैती यदुपाळें। दुफोडीं कर-करणें, काळजी वाहणें. ० ची मात्रा-स्त्री. (ल.) दुपारचें जेवण. विलीं करतळें। भीमसेना करवी। '-शिगु ८५३. [ दु+फोडणें ] (कि॰ घेणें; आत्म्याला देणें). ॰ श्री सावली-सी. क्षणभंगुर, दुबक-सी. जनावर चरावयास सोडतांना त्याचे दोन पाय थोड्या काळांत नाश पावणाऱ्या गोष्टीबद्दल योजावयाचा वाकप्रचार. बांधणें, कळत्रा. ( कि॰ घालेंगे ). दुवक-स्ती. ( इटीदांडुचा खेळ )

अशा मध्यान्हसमयीं किंवा त्याच्या अलीकडेपलीकडे. 'लहान

(जनावर चरावयास सोडतांना त्याला) दुवक घालेंग, कळवा अनिश्चित, संदिग्ध स्वरूप. [दु+भरंवसा] दुमं(मां)ग-वि. देगें. २ बुक्रलगें; खुवलगें; बडविगें. [दुवक] दुवकी-सी. मध्यें कांहीं अडथळा आल्यानें, वस्तु आडवी आल्यानें, मध्यां-दुपकी पहा. दुवंदी-सी. १ घोड्याच्या पुढच्या दोन पायांस तुन गेलेल्या रेषेने दुभागला गेलेला. 'मध्यें बेट पडल्याने नदीचा करितात ती नालवंदी. २ प्रत्येक घडींत दोन वरख अशा दुमङ्ग प्रवाह दुभांग झाला आहे. '[दु+भंग-भांग] दुभाग-वि. दोन भाग दोन घड्या घातळेला देशी सबंध अथवा अर्था कागद. [ दु+वंद ] झालेला; दोन तुकडे करून विभागलेला. [ दु+भाग=तुकडा ] दुवंधा-धी-ति. दोन रंगांच कांठ असलेलें; गंगाजमनी (लुगडें इ०) दुभागणी-स्त्री. दोन भाग करण्याची, दुभागण्याची किया. 'दुवंधा क्षीरोदर्की। वाणे परी अनेकी । दिसती तरी तितुकी । दुभागणे-उक्रि. दोन भाग करणे, होणे. [दु+भाग=तुकडा, सुतें आथी। '-अमृ ७.१४७. दुवाजू -िकवि. दोन्हीं बाजूंस,बाजूं- हिस्सा ] दुभांगणें - उक्रि. दुभंग करण, होणे. मधून रेपा, रस्ता कड्न. 'स्त्रारी निघाली म्हणजे दुबाजू सलाम होतात. ' [दु+बाजू= इ॰ पड्न दोन भागांत विभागणें. जसें-होडीनें पाणी, पायवाटेनें दिशा.] दुवार-बारां-किनि दोनदां; दोनवेळां. [फा. दुबार्; होतांतील पीक इ॰ [दु+भांग] दुभाव-पु. १ (विरू.) दुजा-सं. द्विवारम् ] दुवारी-वि. १ ज्यास वर्षातून दोन वेळां फळे, भाव; दुजाभाव पहा २ (गो.) शंका; संशय. [ दु+भाव=हेतु ] फुलें इ॰ कांचा बहार येतो असा (वृक्ष इ॰). २ दोन बार, आवाज दुभावचें-अकि. (गो.) संशय घेणें; शंका येणें, काढणें, वाटणें. ब्हावयाजोगी दाह ज्यांत भरली आहे असा (फटाका, बंदक इ०). [ दुभाव ] दुभावी-वि. (गो.) दुजा भावाने वागणारा; संशयी. ३ दोन पर्टी एकत्र जोड्डन केलेला दुपेटा (भारी किमतीच्या [दुभाव] दुभावीक-वि. (गो.) दुजाभाव उत्पन्न करणारा. [ दुभाव ] दुपेटयालाच हें विशेषण लावितात. -शास्त्रीकां ). [ दु+बार ] दुभाषी-ध्या-वि. दोन भाषा जाणणाराः ( यावरून ) उभयतां दुबाशी-त्रि. दुभावी पहा. -स्त्रिपु. दुबाही-क्रिवि. दोन्ही व्यवहार करणाऱ्यांस एकमेकांची भाषा समजत नसल्यास त्या बाजुंनीं. 'दांतही आन होती। परि अपाडें सानेजर्ता। जैसी दोघांची भाषा अवगत असलेला त्यांचा मध्यस्थी. हा एकाच्या एका दुबाही बैसे पाती । हिरेयांची । ' –ज्ञा ६.२६३. [दु+वाही=बाजू ] भाषेतील भाषणाचे दुसऱ्या भाषेत भाषांतर करून दुसऱ्यास सांगतो. दुबाळकें-न. दुबेळकें पहा दुबे-वि. १ ब्राह्मणांतील एक आड- (ई.) इंटर्प्रिटर् [दु+भाषा] दुभास-प. १ (एखाद्या गोष्टीचा, नांव. २ दोन वदांत पारंगत असलेला; द्विवेदी [सं. द्विवेदी ] वस्तुचा होणारा ) द्विविध भास, प्रह, ज्ञान. २ (ल.) गैर समजूत; द्वेरजी-वि. १ कांहीं विशिष्ट कारणामुळे केव्हां केव्हां रकमांचे उलट समजूत; चुकीचा प्रह. [ दु+भास=दिसणे; ज्ञान होणें ] दुबार जमाखर्च करावे लागतात व पक्रया हिशेबांत त्या जमा दुभा(भे)ळके-न. दुबेळके पहा. दुभेदी-वि. दुटप्पी. [दु+भेद] खर्चाचा दुबारपणा घालवून एकवेरजीच्या रीतीनेंच तो पका हिशेब दुमात्राकाना-कौ-नस्री. १ 'कौ 'हैं अक्षर लिहितांना, लिहा-आकारितात असा जमाखर्च ठिहिण्याचा विवक्षित प्रकार, तिह्न वियास शिकतांना लहान मुरुं उच्चारतात ते की च्या वर्णनाचे शिष्ट कागद इ०; जमाखर्व, हिशेव, लिहिण, कीर्द, कारकून इ० शब्द. २ (ल.) (सांकेतिक.) दोन्ही-एका खांचावरून वाहिलेले शब्दापूर्वी उपयोग. जसे:- दुबेरजी-जमाखरी-हिशेब इ० २ दुस- व खांद्याच्या पुटें व मागे होंबणारें ओझें; दुमोटलें. ३ -वि. न्याच्या तर्फे, दुसन्याकरितां रक्कम घेऊन ती जमेला नोंदून त्याला ज्याने दुमोटले खांचावर घेतले आहे असा (मनुष्य). [ दु+मात्रा+ पाठिवतात आणि त्याच्याकडून ती रक्कम पावल्याचे व जमाख- काना+कौ ] दुमारा-रे-पुन. १ सैन्य इ०कावर तोफा इ०कानी चींत जमेकडे नोंदल्याचें कळल्यावर खर्चाकडे लिहितात त्या एकाच वेळी दोन दिशांनी होणारा मारा. २ (ल.) भाषणादिकांत प्रकारानें लिहिलेली (रक्कम ६०). [दु+बेरीज] दुवेळकें-न दोन्ही बाजूनी पडणारा पेंच; कचाटी; कोडें, कातर; चिमटा. झाडाच्या दोन खांद्या जेथे फुटतात तथील (झाडाचा) मधला [दु+मारा] दुमारी-च्या-वि. १ दोन प्रकारांनीं, दिशांनीं मारा, चिमटवासारखा भाग; शेवटाला दोन फांट असलेली काठी. आघात करणारें (शस्त्र ६०). २ दोन बार करणारी, दोनदां उडणारी दुबैली-वि. जीस दोन बैल लागतात अशी (गाडी, काम इ०) (वंद्रक). [दु+मारा] दुमाळी-वि. पाकळ्यांची दोन वर्तुले ज्यांत [ दु+बैल ] दुबोटी गंध-न. (कपाळास) दोन बोटांनी लाव- आहेत असे (फूल). [ दु+माळ=पाकळयांचीओळ, वर्तुळ] लेलें गंध. [ र्-ु+बोट+गंध ] दुबोह्या-वि. १ चंचल वृत्तीचा; दुवुर्खा-पु गोल हातोडा; खोलण्या पहा. [र्-ु+हुख] दुवुतवज-अस्थिर बुद्धीचा; ज्याचे मन हेलकावे खातें, गुटमळतें असा; पु. दुरोख; दुटप्पी वर्तन. 'ये विषयीं दु-मुतवजे करितात.' -पया धरसोड करणारा. २ प्रसंग पाहून वागणारा; रागरंग पाहून वर्तन १२३. [ तु+अर. मुतवज्जिह् ] दुमोट-मोटर्छा-मोटर्छ-कीन. करणारा. [ दु+बोलणे ] दुभरंबसा, दुभरोसा-प. (एखाद्या खांद्यावर घेण्याच्या सोयीचे, दोन मोटा एकत्र बांधून करितात तें

The second secon विटीवर दुसऱ्यांदा टोला मारण्याचा प्रकार दुवकर्णे-उकि. १ संदिग्धता; अनिश्चितपणा; वानवा. २ (एखाद्या गोष्टीचें ) द्विविध, गोष्टीविषयींचे) होय अथवा नाहीं असे दोन भरंबसे असणें, ओझें. ' [ दु+मोट, मोटली, मोटलें ] दुमोळी-वि. दोन पाखीं असलेलं ( छप्पर ); दुपाखी छप्पर असलेलं (घर). [ दु+मोळ= दाखविण्यासाठीं त्याखालीं मारलेली 😈 -- अशी आडवी रेघ. घराचें छप्पर. ] दुरकानी रेघ-ओळ-सी. पत्र इ० लिहितांना (कि॰ मारणें; ओढणें; करणें ). दुरुंगी पेंच-पु. कुस्तींतील एक कागदास चार सारखे सळ, रकाने पाइन दोहों बाजूंचे दोन सळ पंच. दुळडी-स्त्री. स्त्रियांच्या गळथांत घालण्याचा दोन सरांचा समासादाखल सोड्न मधल्या दोन रकान्यांत ज्यास पत्र लिहावयाचे एक दांगिना. 'ताईत सांखळी गळाची दुलडी। बाजुबंद जोडी त्याचे नांव इ० लिहिण्याकरितां काढलेली रेघ. [ तु-रकाना हातसर। '-तुगा २९५९. ' पेटगांचें येकदाणें, ततुपरि दुलडी ओळ, रेघ] दुरंगी-स्नी. प्रतिपक्षाची सई रोण्यापूर्वी एका पक्षाच्या कंठदेशीं तयेच्या ।' -सारुह ६.२३. [ दु+लड=सर ] दुलंड-पक्क्या व कच्च्या दोन्ही रंगांच्या सोंगट्या घरांत गेल्या म्हणजे वि. दोन्ही पक्षांशीं विश्वासधात, बेइमानी करणारा. दुळंडी-हा डाव होतो. दुरंगी-वि. दोहों बाजूंस दोन निरनिराळे रंग दी-प (कों.) एका गांवांत राहून दुसऱ्या गांवीं दोती करणारा असलेला दिलेला (पदार्थ, वस्त्र इ०). [दु+रंग] दुरस्तां- मनुष्य. दुलांकूडपण-न. एकमेकांवर घासलीं जाणारी दोन किवि. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनीं; रस्त्याच्या दोन्ही बाजू व्यापून लांकडें तीं समुच्चयानें. ' दुलांकुडपण सांडिंलें। आणि आगीपणें दुतर्फा ओळीनें. ' चालेति दासीगण हे दुरस्ता । '-सारह ८ ४३. मांडिलें। तैंचि आगी जालें। इंधन कीं। '-अमृ ७.३२. दुलाचा, -पाब ५१. 'दुरस्ता झार्डे लाविलीं आहेत.' [दु+रस्ता ] दुला (ली )च्या, दुलंच्या-स्त्रीअव. दुगाण्या; जनावराच्या दुरा-वि. १ संख्येन, परिमाणाने दुप्पट, दुहेरी केलेला; दुमड- मागच्या लाथा; दुमच्या (कि॰ झाडणें). दुलावा-वी-च्या-वि. लेला. दुरी-स्री. दोन चिन्हें, टिंवें असलेला पत्ता; दुव्वा. 'एक इकडची गोष्ट तिकडे व तिकडची इकडे साँगून कज्जा लावण्याचा दुरी काढून ठेवून तिथे पानलागी खेळूं लागले. ' –सुदे २६. ज्याचा स्वभाव आहे असा, कळलाव्या; आगलाव्या. [दु+लावर्णे] दुरूक-पु. १ फांशावरील दोन टिवें. -मोल. २ दोन पर्गे दुल्लाड-की. स्त्रियांचें एक दोन पदरी कंठभूषण. '३३ दुलडी चालून तिसऱ्या पर्गी सोंगटी बसायाजोगा डाव.-शास्त्री. दुरूक, मोत्यांची. '-वाडसभा १.५७. दुलडी पहा. दुक्लडी-वि. दोन दुरोख-स्त्री-वि. १ दोन दिशांनां रोख असणारा; दोन दिशा पदरी; दोन सर अस छेठें.दुवक्त-वक्तां-वखतां-क्रिवि.१ सकाळीं दाखिवणारा. २ (ल.) दोन डगरींवर द्वात ठेवणारा; दोन्ही व संध्याकाळीं अशा वेळीं. २ (सामा.) दोनदां; दोन वेळां. बाजूंस लाग लावणारा; दुलग; दुटप्पी. 'इकडील मातवरांचीं लक्ष्यें 'नित्य घरीं दुवख्ता पाणी भरावें, मग जे होणार तें होतच आहे.' दुरोख झार्टी आहेत. ' -मदबा १.३१ ३ रंगाची वेलबुटी इ० -रा ८.२०१. ' संमेलन सकाळ व दुपार असे दुवक्त भरलें होतें. ' ज्याच्या दोन्ही बाजूंस, अंगास उठली आहे असे छापील (बस्र इ०). -केसरी १४.६.३०. पृ. ३. [सं. दुः, फा. दू-वक्त् ] दुवार जें-[ दु+रोख=टप्पा, दिशा ] दुरुक्कदाह, दुरोखदाह-,(बुद्धि- उक्रि. दुसारणे पहा. दुवारा-वि. दोनदां सङ्केला, कांड्न स्वच्छ बळांचा खेळ). घोडा इ० मोहोऱ्याचा प्रतिपक्षीयांच्या वजीर केलेला (तांदूळ). [दु+वार≔वेळ] दुवारं-न. (राजा.) एक-इ॰ मोहोऱ्यावर उडी पडायाजोगा राजास दिलेला शह. 'दुरूक शह वार कांडलेल्या साली पाखडल्यानंतर तांद्रळ अधिक स्वच्छ व्हावे न सोसे '-ख १२१२. [दु+रोंख+शह ] दुरो-स्त्री. (कु.) दुसरी म्हणून त्यांना पुन्हां कांडतात ती किया. [ दुवार ] दुवाळ-स्त्री. नांगरणी. 'आजुबाजुच्या गांवांतील शेतांतून उमज, दुरो होऊन (विणकाम) एकसंध विणलेले दोन पंचे; दोन पंचांचें कापड; वातिळ, तास काढणं चाललं आहे? –सह्याद्रीच्या पायथ्याशीं ११८ चवाळें पहा. दुवाळणं-अकि. (कु.) एकदां सांगितलेली हकीगत दुरोखी-नि. दुरींख पहा. दुरोजा-प. दोन दिनसांचा खर्च. पुन्हां सांगताना किंचित् फेरबदल करून सांगणे. [दु+वेळ] दुवेत-न.

' चाळीस पन्नास हजारांचे जवाहीर व कापड याणें फौजेस दुरोजा १ (गाय, म्हैस इ० जनावरांची ) दुसरी प्रसृति. २ (गाय, म्हैस पुरणार नाहीं. '-रा १२.९०. [ दु+रोज=दिवस ] दु-हा-वि. इ० जनावरांस ) दुसऱ्या प्रसृतीच्या वेळी झालेले वासकं; पारंडू. दुप्पट; दुहेरी.-तुगा. दुलग-वि. १ दुरोख; दुटप्पी; दोन्ही ३ (ल.) (संतापाने म्हणतात) खोडसाळ व द्वाड मूल. [ दु-वेत= पक्षांकडे संबंध टेवणारा. 'संभाजी राजे यांचे लक्षी राहिले व विणें; प्रसृति ] दुवेत-वेती-वि दोनदां व्यालेली (गाय, म्हैस दुलग आहे ऐसे पाहून दूर करून...'-मराचिथोशा ३२. २ दुलंगी ह०). [दु+वेत ] दुवेळां-वेळीं-किवि. दोन वेळां; सकाळीं (रेघ) पहा. [दु+लग=संबंध] दुलंगी-स्त्री. घोडयाच्या खोगिरावर व संध्याकाळीं; दुवस्तां. [दु-वळ] दुवोत्रा, दुहोत्रा-वि. दुहो-सामान भरावयासाठीं घातलेली पिशवी, पडशी. [दु+अलंग]दुलंगी— तरा ५हा. दुव्या—पु. गंजिफांतील, पत्त्यांतील दोन ठिपक्यांचे पान. वि. १ वरचेवर रंग पालटणारा; लबाड; दुटप्पी; खोटा. 'प्राणसखा दुशाख-स्त्री. हंडयांतील दिवे, मेणबत्त्या लावतां येण्यासाठीं म्हणे नार दुलंगी। बहु युक्तीने भोगून पलंगीं। '-पला४ .१७. २ एका टोंकास दोन-तीन वांकडी लोखंडी हिंगें लावलेली काठी. कळलाव्याः, कज्जेदलालः, आगलाव्या. [दोन+अलंग=ओळ] प्रसंगविशेषीं मशालीसारखाहि हिचा उपयोग होतो. [दु+शाखा= • ओळ-रेघ-सि. (जमासर्वात) जमासर्वे पुरा झाला असे फांदी, फांटा ] दुशाल-दुशाला-स्रीपु. दुहेरी शाल, शालजोडी. जी पहुडावी ओद्धनि तलम दुशाला। '-विक ५२. [गु. दुशाल] पाहिजेत. '-शे ३.५. -ट्याचे पाक-न. मागले पीक. दुशिडी(महागिरी)-पु. दुकाठी, दोन डोलकाठयांचें, शिडीचें गल- दुहस (ज )बी, दुहर श-वि. १ दोन कान, दोन डोळे इ० बत. दुशि(शी)कडे-किवि. १ दोन्ही बाजूंस, अंगांस. २ दोन्ही सर्व मुखावयव दिसायाजोगे व भित इ०काकडे पृष्टदेश ( मागील दिशानां. दुर्शिगी-वि. (गो.) दोन शिंगे असलेलें ( जनावर बाजू ) असलेलें भिंत इ०कावर काढलेलें ( चित्र ); दुवश्मी अर्थ १ इ०). [दु-शिंग] दुशोला-पु. जोड शामदान. 'मोमबत्तीचे पहा. याच्या उलट एकचन्मी, एक डोळी इ० र जें दोन्हीकडे दुशोला, येक्शोला याप्रमाणे जिन्नम ... ' -रा ७.१५६. [ दु+ लागू पडतें असे ( वाक्य, शब्द इ० ). ३ जें एका रूपांत थोडासा अर. शुअला=ज्योत ] दुसाड-स्त्री. (राजा.) तांदूळ स्वच्छ फेरबदल करून दुसऱ्या रूपात सहज दाखवितां येईल असे (चित्र, व्हावे म्हणून ते दुसऱ्यांदा कांडण्याची, सडण्याची किया. [द्+ सडणें=कांडणें ] दुसड-डा-डी-वि. १ दोनदा कांड्न स्वच्छ, आंकडयाचा चार हा आंकडा व नऊ या आंकडयाचा सहाचा निर्मेळ केलेले (तांद्ळ). २ (वर्षांतून) जिच्यांतून दोन वेळां आंकडा बनतो त्याप्रमाणे. ४ दोन कामीं योजतां येणारा; दोन पीक काढलें जातें अशी (जमीन); वर्षाचें पहिलें पीक काढल्या-नंतर त्याच जिराईत जिमनीत त्याच वर्षी काढलेलें (द्रारे पीक इ० दुसोटा पहा). दुसाडी-वि. दोनच आचळ जिला आहेत अशी वि. (महस्रांव.) महस्रांवाच्या वगली उडीचा एक प्रकार. (बर्मरी ६०). [दु+पड=स्तन, आचळ] दुसद्ध-स्त्री. (प्रां.) (सामा.) मलखांबाच्या बाजूचा हात बगलीप्रमाणे बाधून, दुसरा हात (एखार्दे काम इ॰काची) पुन्हां केलेली आवृत्ति; दुसारणी. [ दु+ वगलीप्रमाणे न लावतां मलखायाच्या पुढच्या अंगास लावावा. सड़ेंगें ] दुःसरणी-क्रिकि. पुनः; दुसऱ्यांदा; दुसऱ्यांने. दुःसरणी, नंतर वगलीप्रमाणे अंग उडवून महस्रावास पाय लावून साध्या दुसरण-दुसारणी, दुसारणे पहा. दुसर द-स्त्री. दोन सरहदी. बगलीप्रमाणे पकड बांधावी व हात सोइन उठावें. नेतर पुनः दुसरा-पु. दोन सरांचा, दुपदरी हार. 'हा निळ्यांचा दुसरा। त्याचप्रमाणे दोन हाताची बगळ करीत जावें म्हणज ही उडी या बुद्धी हातु घातला विखारा। कां रत्नें म्हणोनि गारा। वेंची होते. -व्यायाम-मे १९२३. [दु+हात+वगली] दुहार-स्री. जेंवि । '-ज्ञा ९.१४८. [ दु+सर ] दुस्ता-वि.) खालच्या दाढा (प्रां.) १ दुसारणी; दुसारण्याची किया. २ दोन ठिकाणीं आणि दोन दांत आलेला (बैल). दुसांजां -िकवि. (राजा.) असलेला, चालिबिलेला (रोजगार, व्यवहार, शेती इ॰). [दसार] जेवणाच्या दोन्ही वेळी; सेकाळी व संज्याकाळी; दुवेळां. [ दुर्+ दुइ।रणी-स्त्री. आवृत्ति; पुनः तेच काम करणें; दुसारणी. दुहा-सांज ] दुसाउ-डा-डी-वि. दोनदां कांड्न स्वच्छ केलेला र्गा-(वित्र.) दुसारणे पहा. दुहांशी-वि. दोन्ही बार्जुना, (तांद्ळ); दुसड पहा. दुसार-अ. सोंगटयांच्या खळांतील एक कडांना नक्षीदार किनार, हांशे लांबलेली (शाल ६०); याच्या पारिभाषिक शब्द. (कि॰ उठणे; निजणें; जाणें). दुस्तारणी- उलट चौहाशी. (दु+हाशिया=काठ, किनार] दुहाळ-स्री. स्त्री. (कों.) एकवार नांगरलेली जमीन दुस-यांदा नांगरण्याची (कों.) एकसंघि विगलेली दोन पंचांची जोडी, दुवाळ पहा. किया; दुसरण्याची किया. [ दुसारणें ] दुसारणी-किवि. पुन्हा; दुिरी, दुहेरा-रा-वि. १ दुपदरी (वस्र इ०). २ दुप्पट; दुस-यांदा; दुसरणी ( - किवि. ) पहा. दुसार्गें - अकि. (कों. ) द्विगुणित (काम, श्रम ६० ). ३ दोहोंनी बनलेलें. दुहेरी इष्ट-कोंबडचानें पहांटस दुस-यांदा आरवणें. दुसारणें-उकि. (एखादी राशि-राशिक-पुन. (गणित.) ज्यांत अज्ञात, अन्यक्त संख्या गोष्ट) दुन-यांदा कियेचा विषय करणें; तीच गोष्ट पुन: करणें. दोन किंवा दोनदां घ्याच्या लागतात तें इष्टराशिक. [दुहेरी+इष्ट+ जर्से:-शेत पुन्हा नांगरणें, पुस्तक पुन्हा वाचेंगे इ० दुसाला-ली-वि. दोन वर्षाचा; चालू व गतसालाचा. 'दुसाला-वसूल-हिशेब-उत्पन्न इ॰ ' (हें विशेषण लिंगवचनांनीं अविकृत राहतें ) चौकट-स्त्री. बाह्यांनीं दोन चौकटी जोड्न केलेली चौकट; जोड शको. ४. ३३

'शांख रंगलाल वर पिवळी दुशाल. '-पला ४.४२. 'मृदुशय्येवर पिकाची पेरणी. ' दुसवट्याच्या पेरणी करतां जिमनी वजविल्या आकृति आंकडा, ६०) जर्से:-थोडासा फेरवदल केल्यास तीन या कामीं उपयोगी पडणारा ( चाकर, घोडा, जनावर, जिन्नस इ०). [ दु+अर. हस्व् ] ॰मत-न. वैकल्पिक मत. दुहाता बगली-राशि ] दुहिरी उच्चाल क-पु. कात्री, आडिकेता. चिमटा, सांडस इ॰सारखी जोडतरफ (इं.) डबल् लिन्डर्. -यंस्य ६६. दुहिरी 'परगणे पाटोर्दे येथील हिरोब सन संमान दुसाला दप्तरी विल्हें चौकट. दुहिरी डागिना-प. दोन अवयव असलेला डागिना. लावला नव्हता- '-वाडवावा २.८५. 'या गांवची वहिवाट दुहिरी पा(का)सोळाचा-वि. शरीराने जाडाजुडा असलेला; दुसाला आम्ही केली. ' [ दु+साल=वर्ष ] दुसोटा-पु. (देशांत ल्रहः, गुबगुबीतः मजबृत बांध्याचाः; दुहेशी हाडाचा, अंगकाटीचा स्तढ ) नुकर्तेच काद्दन घेतलेल्या पिकाच्या जमीनींतून लागलीच पुनः ( मनुष्य ). दुहिरी पाहरा-पु. दोन शिपाई मिळ्न असलेला, घेतलेल पीक. दुसड पहा. 'दुसोटयाचा-हरभरा-गहूं-जमीन-शेत- दोन शिपायांचा पाहरा, चेकी; जोड पाहरा. दुहिरी चहिचाट-वावर. -टथाची-दुसवट्याची पेरणी-जी. दुसोटयाची वहां-जी. (जमाखर्चात) दुहेरी जमाखर्च. दुहिरी सरकत- जोड फांमळीचाः चांगल्या अंगावांध्याचा, हाडपेराचा. दुईी-स्त्री. द्वेतः याद्यीः दुईः वेकीः दुंद्रः भाडण. दुहेरा-वि. दुहिरी. दुहेरी-वि. १ दुपदरी. २ दोन प्रकारचा. ०तारे-पुअव. एकाच केंद्राभोंवती किंवा एकमेकाभोंवतीं फिरणारे दोन तारे; ( इ. ) बाय-नरी स्टार्स. •तारायंत्र-न. तारच्या दोन्ही टोंकांला एकाच वेळीं संदेश देणारें तारायंत्र. ॰पाट-पू. (पत्त्यांच्या खेळांत खेळ) इस्पिक राणी-चौकट गुलाम किंवा किलवर राणी-बदाम गुलाम या प्रकारचे दोन जाड (दोन विक्षिक ). विकासवन-न. प्रकाशिकरणाची भिन्न पदार्थांतून जातांना दोन वेळां होणारी मार्गच्यति. (इं.) डबल रिफॅक्शन. •शह-पु. (बुद्धिबळांचा खेळ) बुद्धिवळांच्या खेळांत एखाद्या मोहऱ्याच्या पगांत असलेलें आपळेच दुमरे मोहरे खंळून दोन्ही मोहऱ्यांचा प्रतिपक्षीय राजा-वर एकदम केलेला मारा. दुहोतरा, दुहोत्रा-५. दरमहा दरशैंकडा दोन टके व्याजाचा दर.

दु-अ. अभाव, निक्वष्टपणा, दुष्टपणा इ०कांचे वाचक दुर् उप सर्गाबद्दल समासांत यो जावयाचे मराटी रूप. जर्ते:-दुकाळ=दुष्काळ; वाईट काळ; दुवळा=बलहीन; दुवैळ. [ सं. दुर्; दु:, दुस्; प्रा. दु] दुआळ गें-उकि. (महानु.) दुखविण; पिटण; पीडा देण. 'तंब हडपिनी वारिकी दुआळिलीं।'-शिशु५५८. [दुआळी] दुआळी-स्री. पीडा; क्रेश; दुर्बुद्धि; पीडा करण्याची बुद्धि. -मनको. [ डु=बाईट+आळी हेतु, इच्छा ? ] दु**एत**-स्त्री. दुवेत;

स्रो. (गिगत) दुहिरी सरकत वांटणी. दुहिरी हाडाचा-वि. महत्त्व वाढतें तर दुकाळांत माळवाला महत्त्व येतें. २ (कर.) दुकाळांत खाँहें आणि भांडणांत काढहें. दु:काळ-पु. (महानु.) दुकाळ. 'दारूणसंसारुदु:काळीं । जेणे परमानंदाची रांकधनी केली ।' -शिशु ५. दुकाळ**णे**-अकि. महाग, दुर्लभ, दुर्भिळ होणे. [दुकाळ] दुकाळचा-वि. दुष्काळप्रस्त; दुकाळाने पीडित झालेला. ' त्यांस असे जहालें कीं, दुकाळियास मिष्टात्र मिळतें तमें जहालें.' –भाव १८. [दुकाळ]

दुःख-न. १ दुःसह, अनिष्ट अनुभव; पीडा; क्षेत्रा; यातना, वेदना. 'जी वेदना आपल्याला प्रतिकूल तें दुःख. ' -गीर ९६. २ अडचण; त्रास; कष्ट; रोग; त्रासदायक गोष्ट. ३ उपदंश; गरमी. ४ खेद; शोक; पथात्ताप. ५ (गो.) अश्रु; आंसु. [सं.] (वाप्र.) •घोट्ठाँ-दु:ख करण; शोक करणे. 'वोलता असे दु:ख घोटिती। ' -कीर्रन १.२७. ०पाह्न डाग देंगें-१ दुःखाचें बीज शोधून तेवढ्याच जागीं इलाज करेंगे. २ ज्या मानानें अपराध असल त्याच मानाने शिक्षा करणे. अमानण-( एखाद्या गोधी-बहरः ) वाईट वाटगं; विवाद, खेद मानगं; शोक कर्णे. •वेशीस बांधण-( गांवच्या वंशीला बांधलेली वस्तु सर्वीस दिसते या वरून ) ( आपलें ) दःख, अडचण सर्वीना कळविण: आपलें संकट. त्रासः, पीडा लोकांमच्ये जाहीर करणे. दु:खाचा चांटा उच-लर्ण-( एखायाच्या ) दुःखांत वांटकरी होणे. दुःखायर डाग-डागण्या देंजे, फासण्या घालणे-टाकणे-देववशात दुःख पावलेल्या मनुष्यास मभभदक भाषणाने आणखी दुःख देणे; जखमे-गर्भपात होणें; दुपावणें; नासवणें; (प्र.) दुवेत पहा. दुकळ-पु. वर मीठ घालणें, चोळणें. दुःखाचा प्राणी-पु ज्याला जन्मभर १ टुकाळ; दुष्काळ; महागाई; महर्गता. २ (सामा.) (एखाद्या संकटे व दुःखें सोसावीं लागलीं असा मनुष्य; ज्यावर एकामागुन पदार्थाची ) अतिशय दुर्लभता व्हावयाजोगं स्वल्पत्वः उणीवः, एक दुर्दैवाचे घाले आले असा मनुष्यः जन्मांतिह सुखाचे वारे न कमीपणाः अभावः ' क्षेत्रणांत लांकडास दुकळ नाहीं. ' दुकाळ मिळालेला मनुष्यः याच्या उलट ऐश्वर्याचा प्राणीः दुःखाचा पहा. [ सं. दुस्+काळ; प्रा. दुकाळ] मह० दुकळांत तरावा महिना. वांटा-पु. कपाळीं, वांटयास आलेलें दु:ख, भोग; खडतर दुर्भाग्य. दुकळणे, दुकळावणे-अफि. (कि.) (निदायी) (दुष्काळ (कि. उचलेणे; घेणे; सोसणे; भोगणे). दुःखाचा वांटली-इ॰ कांमुळें मनुष्य इ॰ कानीं) अन्नाविषयीं हापापों; लोलुप विभागी-वि. (प्रत्यक्ष, सहानुभूतीने एखायाच्या) दु:खांचा होणें; बुसुक्षित होणें (अधाशाप्रमाणें खाणारास किंवा घरीं यथेच्छ वाटकरी झालेला; समर्:खी. दुः**खें पार्वे**-किंवि. अतिशय कष्ट खावयास असुनिह घरोघर जेवणास जाणारास उद्देशन निंदार्थी व त्रास सोसुन; मोठ्या प्रयासाने. सामाशब्द- •कारक-वि. प्रयोगांत उपयोग). 'नाहीं दुकळलों अन्ना। परि या मान जना- |ज्यापासून दुःख होतें असें; दुःखद; दुःखदायक. [दु:ख+सं. र्दना । ' –तुगा १०४८. ' असले वाईट आंबे खावयास मी केवळ |कारक=करणारें ] **्दाटणी**−स्त्री. १ एका मागून एक दुःखें कोस-दुकळावलों नाहीं. ' [ दुकळ ] -ळाचा पाया-पु. १ दुष्काळाचे ळेण; दु:खपरंपरा. २ दु:खाकुलता; दु:खाची वाढ, आधिक्य. पूर्वचिन्ह. २ (व्यापक) नाशाचें, दारि**द्याचें पूर्वलक्षण. दुकळा**- [ दुःख+दाटणें ] **्दायक**-वि. (दुसऱ्यास) दुःख देण्याचा यि. (गो.) दुष्काळांतळा; दरिद्रीपणार्ने वागणारा. [दुकळ] ज्याचा स्वभाव आहे असा. [दु:ख+सं. दायक=देणारें] •परि-दुकाळ-पु. १ महागाई; दुष्काळ. २ (सामा.) (एखाद्या | णामी-पर्यवसाधी-वि. ज्याचा शेवट दु:खकारक, शोककारक वस्तृची, पदार्थाची ) दुर्लभता; अभाव; टंबाई; उणीव. दुकळ झाला आहे असे (नाटक, गोष्ट इ०). (ई.) ट्रॅजिक्. याच्या उलट दोन्ही अर्थी पहा. [सं. दुष्काल; प्रा. दुकाल] म्ह० १ दुकाली आनंदपर्यवसायी; (ई.) कॉमिक्. 'ही गोष्ट दु:खपरिणामी आहे.' माळी सुकाळीं साळी=सुकाळाच्या वेळीं साळवाच्या धंयाचें -पाव्ह. प्रस्तावना पृ. १. [ दु:ख-परिणामी, पर्यवसायी=परिणत

होणारें अंत पावणारें ] ॰ प्रद्-वि. दुःखदायक. [दुःख+सं. प्र+दा= देग ]

दुकर--स्त्री. (गो.) डुकरीण.

दुकान---न. १ विकीसाठीं ते ते पदार्थ मांइन वसण्यासाठी केलेलें घर, जागा; विकीची जागा; मांडामांड. २ सोनार, लोहार, कांसार इ॰ कांचें ते ते पदार्थ घडण्याठीं केलेले घर, कारखाना. ३ ( . ) वि रूप्यासाठी मांड्न टेवलेल्या पदार्थीचा समुदाय. ४ लोहार, सोनार, कांसार इ०कांची उपकरणसामग्री. 'मी दुकान आटोपून येतों. ' 'तुम्ही गोफ करविणार असलां तर मी दुकान घेऊ येतों.' ५ कांहीं एक व्यवहारार्थ अनेक पदार्थाचा पडलेला,मांडलेला पसारा. 'तुम्ही पोथ्यांचें दुकान मात्र मांडून टेविता, शास्त्रार्थ व हींच ठरत नाहीं. ' ६ ( गो. ) दारूचा पिठा; गुत्ता. ७ वस्तूंचें मांडलेलें प्रदर्शन; बाजार. [ ३ र; दुक्कान् ; फा. दुकान; म. दुखण-राभा ; (वाप्र.) • **घाळणे-स्थापणे-रचणे-मांड**णे-१ (अक्षरशः) पदार्थीच्या विकीसाठीं मांडामांड करणें २ (ल.) ( एखाद्या स्त्रीनें ) प्रसिद्धपर्णे द्रव्य घेऊन व्यभिचार करूं लागणें; कसविजीचा धंदा करूं लागणें; अनाचारानें वागणें. • पसर्णे-पसारा मांडणें. 'रे! काय दवामिपुँढ पसरूनि दुकान कानन रहातें। ' -मोउद्योग १३.१०८. मोडणें-दुकान बंद करणें; धंदा, व्यापार इ० गरन निशृत्त होणे. • वाढणें-( एखाद्याची ) गि-हाईकी वाढणें; धंदा, व्यापार भरभराटीस यें जे. सामाशब्द- ०कार-पु. (गो.) दारू विकणारा. **्दार**-पु. दुकानाचा मालकः; दुकान चालविणारा माणूसः वाणी. **्दारी**-स्त्री. दुकानदाराचें काम, धंदा; व्यापार-धंदा. [फा. दुकान्दारी ] ॰ दारी फैलाविण-( गोसावी, वेश्या इ॰ कांनीं ) लबाड्यांचें जाळें पसर्णें; अनेकांवर पाश टाक्णें. ० पट्टी-स्त्री. दुकानावरील, व्यापारावरील सरकारी कर. ०सरकत – स्त्री. दुकानांतील भागीदारी. [सरकत=भागीदारी] ०सरकती-वि दुकानांतील भागीदार.

दुकार---पु. (ल.) एक आणा.

दुकूल-पु. १ रेशमी वल. २ उंची वल्ल. 'बळ पूजिलें कर्से हो बहुमूल दुकूल रत्नहारांनीं.'-मोआदि ३२.८.[सं.]

दुकोर--पु. (गो.) डुकर. [डुकर]

दुक्खा(क्खे)रा—वि. उपदंशानें, गरमीनें पीडित झालेला. [दुख]

दुख-न. (कॉ.) अथु. 'सकळाचे हदन येकवटले। दुखाचे लोळ मिसळले।' -िखपु २.५०.३८. दुःख पहा. [सं. दुःख; गो. दुःख; दुक] दुखां गाळप-(गो.) आंसर्वे गाळणें; अथु टाळणें.

दुखणाईत, दुम्दणारू—वि. आजारी; रोगाने पीडलेला; [दु:ख] बीमार; बेजार. [दुखणें]

दुख गे—प. शारीरिक व्यथा; विकृति; अस्वस्थता; आजारं व्याधि: पीडा; रोग. 'ज्या दिवशीं हरिचरितश्रवण नसे त्यांत मज दहा दुखणीं।'—मोकृष्ण ८३.९३. [सं दुःखन; प्रा. दुक्खण] (वाप्र.) ० काढणें—१ दुखण्याची व्यथा सहन करणें. 'दुखणें काढावें पोरांनीं आणि मूक काढावी गुरांनीं. '२ एखाद्याच्या आजारांत त्यावी शुश्रधा करणें. ० घेणें—१ आजारी होणें. २ आजारी असल्याचे ढोंग करणें; बळेने दुखणें आणणें. दुखनण्याचे अंग असणें—अंगांत आजाराचा थोडा—फार अवशेष असणें; आजार पूर्णपणें बरा झालेळा नसणें. दुखण्यास पडणें—आजारी होणें. कह वेणे आणि दुखणें हीं कोणासिंह आवडत नाहींत. सामाशव्द— दुखणें करीं—प. दुखणाईंत मनुष्य. ० बाहणें—न. (व्यापक) ताप, आजार इ०. [दुखणें द्वि.]

दुखणं -- अकि. (शरीरावयव इ०) वेदना, व्यथा इ०नीं; युक्त होणें.

दुखरण—स्त्री. (कों.) (सामा.) इजा; दुःख; व्यथा; वेदना. [दुःख]

दुखरा—वि. नाजुकः शोडयाशा इजेने दुखणाराः अधु (शरीरा-अवयव, इंदिय).

दुखरं—न. (राजा.) एखारें धुह्क दुःख; दुखणे. जरें:— टोंचल्याजागीं पुवळणे, नखुरडें इ०. याच्या उलट रोग. [दु:ख+ कं धुद्रतादर्शक प्रत्यय]

दुखवटा—पु. १ स्वकीय मनुष्य मेल्याने प्राप्त होणारी दुःखावस्था; अशौच, सुतक. २ मृताच्या पुत्रादिकांस त्याचे आप्तजन अशौचिनयृत्तीनंतर वहें इ० देऊन त्याचे दुःखपरिमार्जन करितात तो विधि; अशीं वहें. अशीं वहें पूर्वी सरकारांतून मोठमोठया सरकारी अधिकाऱ्यांच्या किंवा सरदारांच्या मुलांस मिळत; व निरनिराळया राजपुत्रांस निरनिराळया राजांकइन मिळत. (कि० करणें; नेणें; देणें; काढणें). ३ शोकप्रदर्शन. ४ (कों.) शोक; दुःख. 'सुखवटयास सारे आहेत दुखवटयास कोणी नाहीं. [दुःख]

दुल(खा)वर्णे—अिक. (शरीरावयव ६०) व्यथित होणें, इजा पावणें; दु:खयुक्त होणें. -सिकि. दुखविणें पहा. -शास्त्रीको [दु:ख]

दुख(खा) विणे — जिक्त. १ दुर्भाषण, अपकार इ० कार्नी मनु-ध्यास व्यथित करणें, दुःख देगें. २ खणणें, उकरणें, चेंगरणें, खर-डणें, खापलणें, कापणें इ० प्रकारें इजा करणें; शारीरिक पीडा देणें. ३ (फळें, झार्डे, जमीन इ०) पृश्र्भागावर किंचित जाया करणें. [दुःख]

दुखाणूं---न. (गो.) गळ्ं. [दु:ख+अणुं प्रत्यय]

दुखापत-—स्ती. १ चेंचण, कापण, ठोसा देणें, आघात करणें इ॰ प्रकारची इजा; दुखेंगे. २ यामुळें होणारें दु:ख, यातना; वेदना. ३ (कायदा) शरीरास वेदना, रोग, अथवा विकार होईल असें इत्य. (इं) हुर्ट्. [सं. दु:खं+सं. आपत् =पडणें-आपत्ति]

दुखार जें — अकि. (कों.) खंद विषाद पावणें; दुःखी होणें; मनस्तापानें पीडणें. [दुखार=दुःख+सं. कार-आर प्रत्यय ]

दुखार्ची—स्री. रोग; शारीरिक अस्वस्थता; इजा; दु:ख. दुखाळू—वि. १ नेहर्मी आजारी असणारा. २ उपदंशाचा, गरमीचा विकार असळेळा. [दु:ख+आळू प्रत्यय]

दुःखित, दुःखी—वि. ज्यास दुःख झार्ले आहे असा; दुःख पावलेला; शोकप्रस्त; खिन्न. [सं.]

दुखी—स्त्री (राजा.) (गांवांतील, कुटुंबांतील) सर्वेसाधा-रण आजार, रोग. उदा० पोटरुखी, कपाळदुखी. [दु:ख]

दुःखोप्राणी-जीव-पु. १ दुःख पावलेला, खिन मनुष्य; दःखी. २ दुःखाचा प्राणी पहा.

दुर्खावाही-न्त्री. दुखणे-बाहणे पहा.

दुखेस्त--वि. (गो.) दुःखदायक. [दुःख]

दुखोटा-- पु. दुखवटा पहा.

दुख्खा(खखे)रा—िव. (सांके) उपदंशानें पीडलेला. [दुःख] दुगदुगी—िव. १ धुगधुगी; मरणोन्मुख अवस्था. धुगधुगी पहा. 'तृं दुगदुगीचा प्राण तुझ्यारे मी ममतेला शोक्लें।'-होला ११५. [ध्व.]

हुगळा-ळा—वि १ अति दुर्वळ. २ रोड; छुश. ३ टेंगणा. ४ अशाश्रत: नश्वर. 'काय कीजती चेइलेपणीं। स्वप्नींचीं तियें बोलणीं। तैशी जाण ते काहाणीं। दुगळीचि ते।' –ज्ञा १५ २१८.

दुग्ध—न. १ द्धः क्षीर २ रुई. वड इ० झाडांचा पांढरा दुधासारखा द्रव, चीक. [सं.] •शकरा-स्री. (रसा.) सस्तन प्राण्याच्या दुधापासून काढलेली साखर (ई) लॅक्टोज्. -सेंपु २. ३९०. [द्या्ध+सं. शर्करा=साखर] दुग्धाम्ल-पुन. (रसा.) दुधापासून निष्णारें, दुधांत असलेलें अम्ल; (ई.) लॅक्टिक् ॲसिड् [द्या्ध+(रसा) अम्ल्=ऑसिड]

दुग्धा—स्त्रीपु. १ अनिश्चितता; शंका; भ्रांति. (कि॰ असणें; दिसणें; वाटणें). 'हे जिवंत असतां त्यांचे राज्यांतील माणसांस दुग्धा पडेल. '-मराचिसं २५. २ कासकूस; धरसोडः कांकः द्विविधता. 'त्यांची जाण्याची अद्यापि दुग्धा दिसते. '-किवि (सामा) अनिश्चितपणें; संदिग्धपणें; मोधम; अल्मटळम. [सं. द्विधा]

दुघड — वि. १ (व.) हटी. २ मूर्ख; दुष्ट. 'दुषड नार नव--याला शिक्ती म्हणे वेगळे निघा।'-पला ८५ 'रांड बेढंगी दुघडी।' –पला ८३. दु(=दोन)च्या पोटांत दुघड पहा. [सं. दुर्घट; प्रा. दुश्घड] दुघाड भरणें—अकि. (वे.) अतिशय श्रम केल्यानें अंग दुखूं लागणें; तारवटणें. [सं. दुर्+घट्-घाट-घाड]

दुचमळ की. (भांडचांतील पाणी इ० द्रव पदार्थ) हल-ण्यानें बाहर येण्याची स्थिति; हिसळेंग. डुचमळेंग डचमळ पहा.

दुचमळणें — उकि. (भांडयांतील पाणी इ०) हिसळणें; हल-विणें; ढवळणें. डचमळणें पहा. – अकि. हल्णें; हिसळणें. [ डुच-मळणें ]

दुवित्त-वि. खिन्न मनाचा. (प्र.) दुश्चित्त पहा.

दुच्ची, दुच्छी— स्त्री. (गो.) बार मारण्याचा एक प्रकार दुजा—वि. १ कमाने दुसरा. 'एक्या पर्दे भूमि भक्तनि थोडी। पायें दुज्या अंडकटाह फोडी।' —वामन, वामनचिरित्र १.३१. २ आणसी; आणीक: दुसरा; अन्य; इतर. 'मरे येक त्याचा दुजा शोक वाहे।' —राम १६. 'येक्या ग्रंथें निश्चय केला।तो दुजयानें उडविला।' –दा ७.९.४. ३ भिन्नः वेगला; निराला; परका. 'मला तुम्ही दुजा मान्नं नका.''त्यिज असु तो गमला दुजा न देहें।' —मोरा पुष्पितान्ना श्रीरामायण कल्पलता १५.१.३६६. [दु=दोन+जा प्रत्यय?] •भाव-पु. १ मनाचा दुटप्पीपणा; आंत एक बाहेर एक अशी वृत्ति. २ मीत्ंपणा; भेदबुद्धि; हा माझा, हा परका असे लेखण्याचा स्वभाव, वृत्ति; परकेपणाची भावना; आपपरभाव. ३ मतभिन्नता; मतभेद; कल्पनेंत, समजुतींत फरक, अंतर. [दुजा+भाव]

दुजाई-यी — पु. शत्रुः वैरी. 'प्राणाशीं दुजार्यीच्या दाउन ऊर्ध्व वाट माघार फिरती।' -ऐपो २६९. [दुजा]

दुजाख मिजास—की. मोठा गर्व, ऐट; दिमाख. [फा.] दुजागी — की. जुदागी: वेगळीक; अंतर. जुदागी पहा. 'सबब गुलाम कादरासी तुम्ही दुजागी न करितां त्यास सामील असोन आमचे मस्ट्य्रीत यार्वे. '—जोरा १२६. 'शिंदे होळकर यांची दुजागी राजेरजवाडचांत दाखवून होळकरांची कमती पाडिली.'—होके ७३. [जुदागी वर्णविपययांने]

दुर्जे— न. द्वेतः भेदभाव. 'तैसें आपलें अद्वयपण । मी जाण-तसें दुजेनवीण ।' –ज्ञा १५.४३८. 'तुका म्हणे देवें । दुजियाचें पोर्ते न्यावें ।' –तुगा १४१८. [दुजा]

दुटा--वि. टेंगू; खुजा -शर. [फा ]

दुटी — ली. (महानु.) एक प्रकारचे वस्त्र. 'म्हाईभटांची दुटी अंगीकरणें।' –ऋ १०९. दुटें पहा.

दुरें --- न. १ गवंडचाची मापण्याची पट्टी; इमारत बांधण्या-पूर्वी जिमनीवर काढलेला आराखडा, नकाशा, खुणा. ३ (ल.) (वागण्याकरितां घालून दिलेला) नमुना; नियम; साचा; किला. 'त्या दुटचाप्रमाणें चाल-वाग-अस-कर.'

दुर्दे - न. १ (जकातींत ) एका बैलास नेतां येईल त्याच्या निम्में ओझें (विशेषतः धान्य:चें); अधें ओझें असलेली गोणी. २ जनावराच्या पाठीवर लादून, वाहून नेण्याच्या सामानास गुंडाळा-बयाची दोऱ्या असलेली गोणपाटाची पिशवी. ३ घोडधाच्या जिनावर टाकावयाची, सामान ठेवण्याची एक प्रकारची पिशवी; पडशी. ४ घोटें पहा. -शास्त्रीको.

दुरे--न. ट्मडलेला कागद; दोन घडचांचा, पानांचा कागद. [ दु=दोन ]

दुटटा-पु (कों.) १ घडी केलेला कागद; दुंडा. (इं.) फोलिओ. २ (विणकाम.) सुताची दूण, दुमड, दुहेरी सूत.

दुठरूं--न. (कों.) गर्द्ध इ०पुरतें पिकल्यावांचून फुटल्यामुळें पुन्डां भरून येतें तें. [ दु+ठावर=गळूं]

दुड--सी. (कु.) मातीची घागर. दुडी पहा. [ दु+घट ] दुंड--न. १ झाडाचें खोड; बुंधा; बुडखा. २ (ल.) उंच मनुष्य. [ दुंडा; गुज. दुंड=मूळ, वुंधा ]

दुडकारीं किति. फांशांच्या खेळांतील एक संज्ञा; दुद्रीनें जावयाजोग्या पर्गी; दुक्कारीं. [ सं. दु≔दोन; फा. दुडु ]

दुडकी, दुडकी चाल-सी. १ बैल, घोडा इ०कांची चौक आणि चौखूर यांच्या दरम्यानची चाल; दुडदुड धांवणें; चाल पहा. २ मृदंगाचा धूम वाजविण्याचा एक प्रकार; दुगण पहा. [ ध्व. दुड्-दुड्; का. दुडकी; तुल० सं. द्रुतक -राजवाडे -भाअ १८२४.]

दुडता-ती-वि. दुहेरी केलेलें; दुपदरी घडी घातलेलें (वस्र इ० ). [ दु=दोन ]

दुइदुइ-दुइां, दुडुदुइ--क्रिवि. जवळ जवळ आणि अति-त्वरित पावले पडतील अशा प्रकारें (चालणें, धांवणें); दुडकी चालीनें; तुरुतुरु पहा. 'विठोबा मला मूळ धाडा। धांवत येइन दुडदूडां। ' [ध्व. दुड; तुल० सं. दुतंदुतं –भाअ १८३४. ]

दुडवकार-वि. (गो.) पैसेवाला; धनिक. [का. दुड्डु= पैसा, धन ]

दुडवांक-न. (नाविक कों.) दुंडें, आखूड वांक. याचे एक टोंक कमानीचे असते व दुसरें सरळ असते. तळाच्यावर वांकांच्यामध्यें टोंक येईल अशा प्रमाणांत दुडलेल्या भागांत ही घालावीं लागतात. [ दुडणें +वांक ]

दुंडा-डी-पुस्नी. १ मध्यें दुणून, न कापतां संक्ष्म ठेवलेलीं (पोथी इ॰कांचीं) दोन पत्रें, पार्ने. २ (कागद, पोळ्या, कड-( सुईतील दोरा ). २ दोन पृष्ठांचा, बंदांचा (कागद ). ३ दुप्पट; दुहेरी.

दुंडा--वि. (व.) थोटा (हात इ०).

दुडाण, दुडाणचाल-की. घोडयाची एक चाल. घोडयाने चारी पाय एकदम उचलुन उडी टाकल्याप्रमाणे भरधांव पळणे. चाल पहा.

दुडी--स्त्री. घागर; कळशी. 'दुडीवरी दुडी। चाले मोकळी गुजरी।' -तुगा ११४७. ' घतामधाच्या दुडी।' -कृमुरा ७५.२९. दुड पहा. [ दु+घट ]

दुंडी -- स्त्री. गडबड, दांडगाई; दंगा; बंड; अंधेर. -पया ९१ [ सं. द्वंद्र; हिं. दुंद. ]

दुडी---स्री. (व ) मोठा डवरा; मोठें कोळपें. दिंड पहा. दुंडु—पु. ( ना. बालभाषा ) वार्येः; वाजंत्री. [ सं. दुंदुभिः; हिं. दुंद ]

दुडुदुडु--- किवि. दुडदुड पहा.

दुड्म-पु. नगाऱ्याचा, डंक्याचा आवाज. [ध्व. सं. दुंदम= नगारा ] ॰धौशा-पु. मोठा नगारा.

दुडू, दुड्डू--पु. १ पैसा हें तांब्याचें नाणें. ( कानडी प्रांतांत याची मूळ किंमत एकतृतीयांश आणा होती. कारण एका पैशाच्या ४ पै असा हिशेब करीत). २ पैशाचा एकचतुर्थोश किंमतीचें नाण. -शाको. ३ (ल.) धन; संपत्ति, ऐवज, मिळक्त. [का. दुड्डु] • दिश्रप सोरो पिवप-(गो.) रोखीचा व्यवहार करणें. • वोख-दाक पडप-(गो.) अन्यायाने मिळविलला पैसा घरांत दुखणी-बाहर्गी उत्पन्न होतात त्यांतच खर्च होतो; तो सुखान उपभोगण्यास भिळत नाहीं. • बदप - पैसे छ्रविण. • नासून पापी-पैसे नसल्याकारणाने पापी होणे, किंमत कमी होणें. ॰ दितलो सोरो पितलो-पैसे देणार, दारू पिणार.

दुडचा-पु. १ मातीची मोठी घागर; घडा. दुड, दुडी पहा २ (ल.) मोठ्या पोटाचा मनुष्य.

दुढ्ढाचार्य-पु (निंदार्थी) अंगी विद्वत्ता नसून पंडित म्हणून प्रौढी मिरविणारा मनुष्यः, शेकोजी. लब्धप्रतिष्ठित मनुष्य. 'तुमर्चे लोकांनी ऐकावें असे तुम्ही कोण दुक्काचार्य!' [का. दोइ=चृद्ध, प्रतिष्ठित∔आचार्य=पंडित. तुल० दोग्धृ=भाडोत्री कवि∔ आचार्थ राजवाडे इ. ऐ. १.३५६.] दुढ़ारी-किवि. फाशाच्या खेळांतील एक सङ्गा; दुद्वी जावयाजोगे.

दुढ्ढी--सी. १दुफांशी सोंगटयांच्या खेळांत पडणारें दोहोंचें दान. २ ( ल. ) दोन रुपये, पैसे इ० परिमाणाची दक्षिणा. 'त्यानें दुर्द्वी दुद्वी दक्षिणा दिली. ' [ सं. दु+वृत्ति, वर्ति; का. दुड्डि=दोन ] दुण-व. दुप्पट. [सं. द्विगुण]

दुणकाम---- एखार्दे काम प्रथमतःच यथास्थित न केल्या-ब्याच्या पेंढ्या, दोरा इ०कांची ) जोडी. -िव. १ दुहेरी केलेला मुठें तें मोडून पुन: मुळापासून करावें लागतें त्या प्रकारचें काम. [ दुण+काम ]

दुणणे—सिक १ दुहेरी घडी घालणे; दुमडणे. २ दुप्पट करों; दोहोंनीं गुणेंगं; द्विगुणित करणें. 'मास दुणा तिथी गणा

एक उण नक्षत्र जाणा. '३ (राजा.) एका खळीत लावलली मिरची, वांगी इ॰कांची रोपे वाहं लागली म्हणजे त्यांना परस्परांची काढण्यासाठी वापरतात ते पांढऱ्या भोंपळ्याचे केलेले भांडे. अडचण होऊं नथे म्हणून दोन दोन रोपांच्या मध्यें माती घालून, [ सं. दुग्ध; गो. दुद. ] दावून ती एकमेकांपासून दूर करेंगे. ४ (कों.) एकदां सरळ नांग-रलेली जमीन पुन्हां तिरप्या दिशेने नांगरणें.

दुणता--वि. दुघडी; दुहेरी; दोन घडचा घातलेला. [ दुणेंगे] द्रुणबट्टेंग, दुणाबर्धे-अफ्रि. दुप्पट होणे. 'रोषे प्रम दुण-वंट । पढियंतयाचेनि । ' - ज्ञा ९.१८. [ दुणा ]

दुणा--वि. दुप्पटः; द्विगुणित. 'पें प्रियाचिया गोष्टी। दुणा थांब उठी। आवडी गा।'- ज्ञा १२.१६०. 'अती मूर्ख त्या सर्वदा दु:ख दूर्णे। ' -राम ६५. [ सं. द्विगुण; प्रा. दुउण ] म्ह्र० आळशास दुर्णे काम आणि क्रुपणास दुणा खर्चे.

दुणा। जें — उक्ति. (क.) वाढणें; विकोपास जाणें. (प्र.) दुणावणः; दुणाविणे पहा.

देतां किमिप न सरे लेशाहि कदा। ' -वामनपिडत-स्फुट श्लोक ९ ' २ साठ संवत्सरांपैकी छप्पत्रावा संवत्सर. [ सं. ] ( नवनीत पृ. १३४ ). २ (ज्वर, पाऊस, मनोविकार इ०) वृद्धिगत होंगें; वाढणें. 'उपमेरहित हनुवटी । पाहतां प्रेम दुणावे पोटीं । ' मट लागतात. हिला रुईच्या फुलासारखीं फुळें येतात.-वगु ४.२३. -एहस्व १.५६. ' सुख या संतसमागमें । नित्य दुणावे तुझिया नामें।' -तुगा ७०८.

दुणा विण - उकि. १ (एखादी गोष्ट, किया) पुन्हां करणें; दुधली फिर्म्या लोखंडी एकूण ' - वाड बाबा २.४२. (विशेषतः) दुसारणै; दुहारणै. २ दुमडणै; दुहेरी, दुपदरी घडी घालणे. ३ दोहोंनी गुणणें; दुष्पट करणें. ४ ( एखादा पदार्थ, परि नांव. -कृषि ३३६. माणांत ) दुप्पट करणें. ५ (वातमी, साक्ष, पुरावा, वदंता इ०) खरी, पक्की, निश्चित करणें, पडताळणें,

दुणां---स्त्री. दुप्पट: द्विगुणित वृद्धि, वाढ. 'तरी दूध डेरे भरें रांजण । काय ते भरून दावि दुणी । ' –तुगा २०. [दुणा ]ं दुणेवरा-वि. (काव्य) दुप्पटीपेक्षां जास्त.

शब्द. जर्से:- चारदुणे आठ; बेदुणे चार.

दंतरी—उक्ति. दुमडणें: घडी घालणें.

द्तरा, दुर्जा-पु. (गो) एक वनस्पति; धोत्रा.

दुनली—स्री. (व. ना.) दुधाचें मोठें भांडें; दूध तापवि-ण्याचे मातीचे भाडें. [ सं. दुम्घालय ]

दुता-- पु. शस्त्राचे म्यान. [फा. दोता=बस्त्र विशेष]

धुताडा पहा. [ दूत=निरोप नेणारा +डा निंदार्थी प्रत्यय ]

दुतु-पु. १ उरस्राण; अंगरखा. २ परुंगपोस. [ हिं. ]  दुद्गें--न. (गो.) भंडारी लोक माडावस्तन सूर (ताडी)

दुवरोग--पु. मिरचीवरील एक रोग -कृषि ५००. [ गुज] दुदरोळ—स्री. एका जातीचा वेल.

दुदा-पु. शवाचे म्यान. दुता पहा. -राव्य ४.१२.

दुदाव(वि)ण-जिक्तः ( गाय, म्हेंस इ० कांस ) भीति दाख-। वृन, पाठलाग करून, पिटाळ्न लावणें.

दुदिया-पु. पिण्याचे एक मादक औषध. (प्र.) दुधिया

दुदिरमण—वि. (गो.) लहु; स्थूल दही; भौंपळचासारखा (मनुष्य). [गो. दुदी=भोंपळा]

दुद्दी--पु. (गो.) दुध्या भोंपळा. [दुधी]

दुंदुभि-—पु. १ एक मोठें चभैवाद्य; नौबत; नगारा. 'अद्भुत दुणावर्णे—अक्र. १ (सामा.) दुप्पट होणे. 'दुणावे की तीन अने जे दुंदुनि ताडोनि फोडिले हो ते।'-मोसमा १.९००

दुदुरही-सी.एक वेली.हिचीं पाने लहान असून चवीस गुळ-

दुधरी —स्री. ( कों. ) एक भाजीचा वेल.

दुभ्रत्ही—बि. पाटीसारखी; मोठी टोपली एवढी. 'ढाल

दुधवार-पु. ववजीच्या जातीपैकी एक वल. दवळीचे दुसरे

दुधाऽघोट-स्नी. (गो.) सोडतां येत नाहीं व धरतां येत ंनाहीं अशी गोष्ट. [ द्विधा∔गोष्ट ]

दुधाणी ---स्त्री. पायाचे सांधे धरणाऱ्या चाळकबाऊ नांवाच्या विकारांत (पायाच्या) घोटचावर बांधतात ती मंतरलंखी गारगोटी.

दुर्धा—स्ती. (बड!दें) पायांच्या घोटयावर घालावयाचा दुर्णे----अ. कोणत्याहि रांख्येस दोहोंनी गुणतांना योजावयाचा क्षियाचा एक दागिना. - जिन पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

> दुनन, दुंभारन--- किवि. (व.) दुसऱ्यानें; दुसऱ्यांदा. [सं. द्विगुण ]

द्नवणी--स्री. पुनः नांगरणें; आडवें नांगरणें. 'जप तप ंनांगरणी । न लगे आटी दुनवणी । ' –तुगा ३६०. [ सं. द्विगुणी ]

दुन(नि)या—स्त्री. जग; लोक; पृथ्वी; इहलोक. 'अलम-दुताडा--पु. (तिरस्काराथी) सावकार, सरकार इ० कार्ने देश-दुनिया नजरेच्या टापूंत आणून देण्याइतकी एकादी लाट तगादा लावण्यासाठीं कुळाकडे पाठविलेला उद्धट, त्रासदायक दूत. उभी चढली...'-गडकरी-राजसंन्यास ५. [अर. दुन्या ] उहु० १ धनावांचून दुनिया पंगू=पैशावांचून जगांत चालत नाहीं. २ दुनिया **झकती पण झुकविणारा पाहिजे=नादीं लागणारे, भुलणारे लोक** जगांत पुष्कळ आहेत पण त्यांना नादीं लावणारा पाहिजे. (हि.)

दनिया झुकती है झुकानेवाला चाहिये. ३ दुनिया दुलंगी आहे =लोक दुतोंडे असतात. ०दार-पु. पृथ्वीपति. [फा. दुन्यादार्] •दारी-स्त्री १ ऐहिक सुख; राज्यभोग. 'परन्तु दुनियादारी किस्मर्तीत थोडे दिवस होती.-ऐटि ३.१७. २ संसार; ब्यवहार; लोकाचार. (कि॰ करणें). [फा. हन्यादारी]

दुनियाई, दुन्याई-स्त्री. जग. 'याची बद्नामी दुनियाईत **जा**ली. ' –रा ५.२०.

दुनी-नि. दुप्पट 'बळ दुनी शरणागता। स्वामी वाहों नेदी चिंता।' -तुगा १६४. [सं. द्विगुणी]

दुनी-वि. दोन्ही. 'तेह वेळीं मा-भगौणिन घसरें चालतां। दुनी देहडी आंगें घालितां।'-शिशु ५६२.

द्वा(भ)ती-वि. दूधं देणारी (गय, महैस इ०). [सं. दुम्धवती ] •गाय-धेनु-स्री. १ द्ध देणारी, भाकड न झालेली गाय. २ (ल.) ज्याच्यापासून नेहर्मी थोडावहुत फायदा होतो। केलेली ओबडधोबड दीपमाळ. २ (ल ) दुवळचा, पंगु अथवा असा उदार मनुष्य; नेहंमीची खाण. ३३० दुमत्या गाईच्या लाथा गोड. ॰ध्यानवा-स्त्री. (अशिष्ट) दुभती घेतु.

दुपक-वि. १ अंशतः दोन दिवस (तिथी इ०) आल्या-मुळें त्या तिथीचे धर्मकृत्य आज करावें भी उद्यां करावें इ॰ वादाला जारी एक हलकी जात. -ज्ञाको (द) १२९. पात्र झालेली (ितथि). २ ज्याविषयीं दोन मतें, मतभेद आहे असा ( मुद्दा, तिथि, आचारसरणी इ० ). [ दु+पक्ष=बाजू ]

दुपकी---स्री. चरतां चरतां जनावरानें दृर जाऊं नये म्हणून त्याच्या दोन पायांस बांधितात ती दोरी: कळवा.

द्वपट---न. (व.) उपरणे. दुपडा पहा.

दुप(भ)ते--न. १ (व्यापक) दूध दणारें, घरीं पाळलेलें जना-बर. २ दूध, दहीं, तूप इ०.३ दूध काढेंगे, विरजण ठावणें, छो गी काढणे इ०काम; दुधावावत कामकाज. 'तुमच्या घरीं दुपतें कोण करतो १ ' ४ (ल.) ज्याकडे सदासर्वदा पाहिलें पाहिजे, ज्याची अत्यंत काळजीपूर्वक निगा ठेवावी लागत अशी गोष्ट, धंदा, मूल. **दुख**णें इ०. [ सं. दुह् ]

दुपवर्णे --अकि. (व.) (स्त्रीचा) गर्भपात होणे; नासावणे; दुवेतणें; धुपावणें पहा.

दुपेटा — पु. शेला. दुपटा, दुपरा पहा.

दुपेटा-नि. साखरेची एक जात. दावोटा साखर पहा.

'दुव-कन-कर-दिनीं-दिशों--किनि. डुवकन, धवकन पहा [ध्व.]

दुवका--पु (कों.) बुक्ती: ठोसा; बुदका. [ध्व. दुब्]

नेसावयाचे वस्त्र.

दुबदुवर्ण-अित. (फुगलेलें पोट, ढेरपोट. पिकलेलें कर्लि-गड इ० हाताने थापटलें असतां ) दुबदुब वाजणें. [ ध्व. दुब् ]

दु ब दु बीत -- वि. १ हाताने थापटले असतां दु ब् दु आवाज करणारें ( किंतगड, ढेरपोट इ० ). २ ( ल. ) संदिग्ध; निश्चितपर्णे खरी वा खोटी न ठरलेली; उडत आलेली (बातमी, वर्तमान इ०). [ध्व. दुव्]

दुबळवाडा-डी-पुन्नी. दैन्य; दारिद्य; लाचारपणा; दुबळे पणा: अगतिकत्व. (कि॰ एखाद्यावर पडणें; एखाद्याची होणें). ' तयातें साम्याचिये वाढी। ऐक्याची सांद कुळवाडी। तथ भेदा-चिया दुनळवाडी। नेशिजे तो। '-ज्ञा ७.१ ५९. [ दुबळा ]

दुवळा-वि. १ विद्या, संपत्ति इ० बलाने हीन; निराधार; अगतिक; दरिद्री; लाचार; सामर्थ्यहीन. 'लाहान थोर दुवर्ळी पाबर्ळी। गांवजेवण सकळ सकर्ळी। '-सप्र १४.१५. २ रोड; अशक्तः; निर्वेल. [सं दुर्वेलः; प्रा. दुब्बल ] दुवळवा देवाची दीपमाळ-स्री. १ एखाद्या क्षद्र द्वापुढें दगड रचून, दांडी रोवून दरिद्री नव-याची दुबळी बायको. ३ उंच, किडिकेडीत, कुरूप मनुष्य. दुवळेचार-५ (गो.) दुवळपणा. [ दुवळा ]

दुवळा-पु. मुंबई इलाखा व बडोदें संस्थान यांत आढळ

दुवळे —न. दैन्य; लाचारपणा; नप्टचर्य; अगतिकत्व. 'चार वर्ष मीं दुवळें भोगिलें. '[ दुबळा ]

दुंबा ब ३.रा-पु. कावुली डोंगरांत असणारा एका जातीचा वकरा याची शेंपूट मोठी, गोल, कापसाच्या गिरदीसारखी चरबी भरलेल्या चकतीप्रमाणे असते. याचे मांस खातात. -गृशि २.५. [ फा. दुम=शॅपूट+बक्ररा ]

दुवी(भभी)राजा-प. (गोटयांचा खेळ) (सांकेतिक) दुसरा नेम मारणारा.

दुवोटा—पु. एक हलक्या प्रकारची साखर; दावोटा साखर, दुपेटा पहा.

दुभणी—स्त्री. १ पान्हा. २ दूध काढणे; दोहन. 'काम-धेनुचीं दुभर्णी। निःकामासी न लगती।' –दा १.४.२६. [सं. दोहन ]

दुभणे - अकि. १ (म्हैस इ० कार्नी) धार काढतांना द्ध देणें: पान्हवर्णे. 'वोरसोनि टोमें। विष काय अमृतें दुमे । ' –अमृ ७.९९. 'वांझा गाई दुभती। देवा ऐसी तुझी ख्याती। ' -तुगा ६२९. २ ( ल. ) (ताड, माड इ० वृक्षापासून) रसस्राव होणें. ३ दुश्वजी — स्त्री. (गो.) स्त्रियांचे लगडवाच्या आंतून परकरासारखें (ल.) (जखम, फोड ६०) पुनलणें; वाहूं लागणें. ४ (एखादा व्यवहार, व्यापार किया ६०) आपापलें फळ देऊं लागुन चालु असर्गे. - उक्ति. (कों.) दूध, धार काढणें; (विरू.) दुहणें. [सं. दुढ़ू ] म्हु० व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दु

निकडीची, अडचणीची वेळ असली त्री अशक्य गोष्ट शक्य होत नाहीं.

दुभती, दुभते, दुभतीगाय-धेनु--दुपती, दुपतें इ०पहा. 'शास्त्रांची दुभर्ती । पोसिती घरीं ।' –ज्ञा १३.११३०. 'दुर्लभ लोकी जसें सुरभीचें दुभतें। ' -मोकृष्ण ४४.३. [सं. दुहू ]

द्भाळ-वि. दुधाळ; पुष्कळ दूध देणारी. 'सर्वे तीर्थ हरि दुभाळु घेनुवा। ' –मुक्ताबाईचा गाथा १३. [ सं. दुहू ]

द्भीनण-१ (काव्य.) दोहण; दूध देणें. 'दुभीनली जगा-पुरतें। श्रीकृष्णगाय। ' –ज्ञा १८.१६८९. २ दूध काढणें. 'ते कृष्ण-रूप ो

दुम-वि. मध्यम; दुय्यम. [ फा. दुयुम् ]

द्म-स्री. शेंपूट; पुच्छ. [फा. दुम्] • करणें-धूम ठोकणें; रहणून त्याला टांचेनें बरगडीवर मारणें. पळ काढणें ;पाठ दाखिवणें. 'म्हणती ठकडा रे कान्हा । लावी घांस भरी राना। दुम करि तो शाहणा। पाठोवार्टी तयाच्या। ' -तुगा २३०. ॰दार-वि. शेंपूट असलेला; सपुच्छ. [फा. दुम्दार् ] त्या खाडवांत मजवृत पुरतात. '-चिमा १२. [ हुमोड ] दुम्दारी-भी. १ पाठपुरावा; मदत, पाठबळ. (कि॰ ठेवणै; राखरें). 'घोरपडे दुमुदारीस होते. '-शिचप्र ४४. २ पिछाडी. सरलब्कर वर्गेर सरंजामी पथर्के नमून दिले. ' --मराचिथोशा ६०. नार्दे।' -तुगा ८१. 'निद्राबळें घोहं लागला। तेगे दिशा दुम-🤰 पिछाडीची फौज. 'पाठीमागील दुम्दारी अस्तमानचे सुमारास जागा सोडून गेली. ' —ख ८.४०२६. [फा. दुम्दार् ]

दुम, दुय(व)म—वि. दुय्यम पहा. दुमजला-ली-वि. दोन मजल्यांचें (घर); दोन मजले डेक असलेलें (जहाज, आग-बोट इ०); दुहेरी; दोन कांठ, संजाफ असलेलें ( वस्र इ०). [ द<del>ु | </del>मजला ]

द्मची -- स्त्री. १ घोडयाच्या शैपटीखाल्न जाणारा खोगि-राचा बंद; लडी. 'गिलच्यास पगडी नाहीं व घोडचास दुमची नाहीं. ' -भाब ९. २ (जनावराची मागर्चा) तंगडी: लाथ; दुगाणी (अनेकवचनी प्रयोग) ३ (ल.) निकड; तगादा. (कि० लावण, करण) [फा. दुम्ची ] (वाप्र. ) ॰ उ बलण-अनेक कचाटें घालुन (एखाद्याची) उचलबांगडी करणें. ० पूर विण-(आपर्ले कार्य साधण्यासाठी एखाद्याची ) पाठ, पिच्छा पुरविणे. ०सोड-विणे-(एखाद्यास) नामोहरम करून पळ काढावयास लावणे. 'त्यांणीं आपले हिमतीनें कंदाहाराचा पातशहा दुराणी गिलच्या या नी पगडी व दमची सोडविली ते मर्यादा अजुनी चालते. ' -भाब ९. दुम वया झाडणें -( घोडा, गाढव इ० कार्नी ) लाथा मारणे; दुगाण्या झाडणे.

घडी करणें; दुणणें.

द्मड-ली. १ दुहेरी घडी; सुरकुती; हुणी; दूण. (कि॰ घालणे.) २ (दुमडण्याने वस्र इ॰ कास पडणारा) सळ; मोड; दूण. [द्र+मोड] दुमड्णे-उक्रि. दुमट्णे.

दुम इदुम -- किवि. (ना.) तांतडीनें; लगबगीनें; थेट; पर-भारें.

बांधण्याकरितां घेतात ती दोरी. २ भात इ०कांची झोडण्याकरितां बांधलेली पेंडी, आयंडा.

द्मणी-नी--स्त्री. (कों. प्रां.) १ (घोडा इ० जनावराची) गाये दुभीनली कैशी। ' -गीता बंद्रिका १८.७८. [ दुभणें वें कर्मणि मागची तंगडी; लाथ; दुगाणी. (कि॰ झाडणें; उचलेंगें; लागणें). २ (जनावराचें ) ढुंगण; ढिमोरा; चौ ह. [फा. दुम=शेपटीं ] मार्णा-(माण.) घोड्यावर बसल्यामंतर त्याने लौकर चालावें

> दुमता—ित्र. दुमडलेला; घडी केलेला. दुमती-स्नी. दुमड. मुदनीप्रमाणें दुमती करून वळलेला भाग वर ठेवून दोन्ही देंाडे

द्मदुम-किवि. डुमडुम. [ध्व दुम्]

दुमदुमणें —अिक. १ घुमणें; घुमधुमणें; दणदणणें; घोषणें; 'कडपेकरांचें पथक दुम्दारीस होतें. ' —ख ४.१८३७. 'दुमदारीस<sup>ं</sup> गार्जों. 'पुष्पांजली मंत्रघोष जयजयकार। दुमदुमी अंबर तेणें दुमल्या।' 'शंख करी तेर्णे लंका। दुमदुमली समस्त।'-रावि १४.२२८. **२ (**सुगंध इ०) हवेंत पसर्णे; दरवळणे; घमघमणे. **३** (काव्य.) (भावना इ० मनांत) उचंबळणें; प्रक्षुब्ध होणें. 'हृदयीं मह मत्सर दुमदुमती। वाचाव हैं जन गोविती। ' [ध्व. दुम् द्वि.]

दुमदुमी(मि)त-नि. १ फुगलेलें; तडस लागलेलें; फुगून तार **झालेलें (पोट इ०). २ गोंडस, भरदार, दुण**दुगीत (बैल इ०) ३ गबर; ऐपतदार, गडगंज (मनुष्य ६०) ४ दरवळणारा; घम घमणारा ( सुगंध इ० ). - क्रिवि. खच्चून; क्रोंद्रन. ' अवघे जगिन महासुखें। दुमरुमित भरलें। ' - ज्ञा ९.२००. [ दुमरुमणें ]

दुमनी-की. दुमणी पहा.

दुमळावचें—सिक्ते. (गो.) त्रास देणें.

दुमाडी—स्री. (गो.) धांदल; गोंधळ.

दुमान, दुम।णूं-नूं--न. (गो.) करट; गळ्. 'तंव मनुष्य आणि मोन जातींतें। दुमानें करटें जाहालीं सकलातें।' - किए 9.98.60.

दुमाला, दुम्बाला—पु. १ मागची बाजू; पिच्छाडी. ३ (ल.) दुजोरा; मदत; पाठबळ. (कि॰ देर्णे: एखाद्याचा दुमाल द्मरणी—स्री. दुमडण्याची, घडी घालण्याची किया. [दु+ राखणें; ठेवणें; उचलणें; संभालणें; पुरविणे). ३ पाठलागः; पिच्छा मोडणें ] दुमटणें, दुमडणें, दुमतणें, दुमतविंग-उक्ति. दुहेरी 'पाखांडयांनी पाठी पुरविला दुमाला। तेथे मी विद्रला कार बोलों। ' -तुगा ८९२. ' एक ससा पैदा झाला त्यानें कुतरियाच

दुमाला घेऊन कुतरा मारिला.' –भाअ १८३४. ४ हंरी: विस्तार, भितींत झांकला जावयाचा भाग; खोली (चिरा, इमारतीचा दगड, तोड, फाड इ० कांसंबंधीं ). दुमालदार पहा. 'डबर मिळ-तील तितके समबतुष्कोन चांगल्या दुमाल्याचे, उचलण्याजोगे असावे. ' - मॅरट २. [फा. दुम्बाला ] (वाप्र.) ०धारणे, | 'तैसी कर्मे दुवार्डे। तयां जन्मांतरची कडे। दुर्मेळावे येवंड। कर्मा ध हन असर्जे-( एखाद्याजवळ ) आश्रयार्थ, रक्षणार्थ येऊन राहाणें; ( एखाद्याला ) चिटकून असणें. -॰पुरिवाणें-मदत देणें: साहाय्य करणें. •सोडणें-( एखाद्यास दिलेला ) आश्रय काद्न वेंगे. दुमाह्यावर असणें-(एखायाच्या) पाठीशीं (उत्ते-जन, हुकूम, मदत देण्याकरितां ) असर्णे. -पाव १२. दुमाल्या-वर पाठविर्णे-(एखाद्याच्या) पाठलागाकरितां पाठविर्गे. दुमाल्यास लावण-१ खार्टी लिहिण: जोडणे.

दुमाला--वि. १ दोन मालक असणारा गांव,वतन. २ जमीन-**मह्सुलासंबंधी सरकारच्या ह**कापुरता कोणा मनुष्यास सर्वोशी अगर अंशतः दिले हा हक्क. 'पुणे तालुक्यांत दुमालेगांव पंचवीस आणि खालसा पौंगरो. ' ३ सरकारखालसातीकडे नसुन लोकाकडे पर भारें माफीनें चालणारा गांव, जमीन इ०. याचे इनाम, सरंजाम, इसाफत, अग्रहार, पासोडी, हाडवळा, खेरात, बालपरवर्षी, नान-परवर्षी, सरदेशमुखी, चौथाई, जाहागिर, मोकासा, साहोत्रा, वेचणी, गिराणी, पसाइत, चाकराइत, वजीफा, गिरास, सौदिया, वांटा इ० बावीस प्रकार आहेत — इनाम २५. ४ स्वाधीन; इस्तगत. 'मौजे मजकूर हा गांव यांचे दुमाला करून..... **—वाडसमा २ ९५. ५ पूर्वी**च्या मालकाचा निर्वश झाल्यावर सर-कारजमा होणारें (इनाम) [ दु=रोन+माल=मत्ताः; फा. दुबाल् ] दुमाला, दुबाला, दुमाळा-ळे-किनि. ताञ्यांत. 'पैकीं नीम चावर आपले दुमाला केले आहे. ' -शिवचरित्र साहित्य २.१६३. 'कुलबाब, कुलकानू दुबाला असे ' –िशवचरित्र साहित्य २.१६३. दुमाल अम्मल-पु. दोन सरकारांचा अम्मल; सरकारी व जहा-गिरी असे दोन अम्मल; दोन मालकांचा ताबा. [दुमाला+ अम्मल] दुमाल झाडा-पु. १ दुमाले गांवांची यादी. २ दुमाल जिमनींच्या मालकीसंबंधी सरकारी चौकशी. दुमाल-दार-पु. दुमाले गांवाच्या (दोन) मालकांपैकी प्रत्येक; इनाम-दार. 'माजगांव तर्फ सातारा हा गांव दुमालदारखेरीजकह्दन बाकी सुभाकडील अम्मल बेगमीबद्दल पेस्तर सालापासुन लावून दिला.' -वाडसमा १.३६. दुमाल पत्र-न. नवीन अम्मलदार आला असतां इनामदारास जुन्या अंमलदारापासून आपल्या इनामांचे इनाम पत्र लिहून दाखल्यादाखल आणावें लागत असे तें. -भाअ १८३२. दुमाले(ल)गांत्र-पुन. १ दोन मालकांच्या अमला-खालचा गांव. २ पुढे सरकारजमा होणारा गांव; (सामा.) बालसा गांव. [ दुमाला + गांव ] दुमाले (ल)पत्र - न. हुंडी बरो-वर खुलाशाबाबत दिलेलें पत्र; जोडलेलं पत्र [ दुमाला-पत्र ]

दुमाली—वि. दुतर्फी.

दुमाळदार-वि. (गो.) त्राम देणाराः

दुमाळॉ—पु. (गो.) अतिशय त्रास.

दुमेळावा, दुर्भेळावा—पु. दुर्योग, कुयोग; अडचण. मार्जी।' -ज्ञ। १८.६६. [ दुर्=वाईट+मेळावा=मेळ; बनाव. ]

दुय(रय)म -- वि. १ दुस-या प्रतीचा, गौण: मध्यम. २ (अधि-काऱ्याच्या ) हाताखालचा; खालच्या दर्जाचा (अधिकारी). [फा. दुयुम्] •पुरावा-पु. (पुराव्याचा कायदा) सरकारी सहीशिक्षयाच्या नकला किवा यंत्राच्या साहाय्याने मूळावरहुकूम काढलेल्या प्रती इ०नीं दिलेला पुरावा; मुळावरून केलेल्या व रुजवात घेतेळल्या नकलेचा पुरावा; ज्यानें मळ लेख वाचला आहे त्याने तों डीं सांगितलेला मजकूर, (ई) संकंडरी एव्हिडन्स्.

दुर्—अ. दुष्ट्रपणाः वाईटपणा, कठिणपणा, दु.ख इ०कांच्या वाचक शब्दापूर्वी योजावयाचा उपसंग. जसः-दुराचार=वाईट वर्त-णूकः, दुर्लभ=मिळण्यास कठिणः, दुस्सह=सहन करण्यास कठिण इ०. याचीं संधिनियमानुरूप दुर्. दुम्. दुष्, दुश् इ० रूपें होतात. जसें:-दुर्रुभ दुष्कर, दुश्रल, दुस्सह, दुस्साध्य, दुराचार, दुरंत इ. हा उपसर्ग जोडून अनेक सामासिक शब्द बनतात. त्यांपैकी कांही येथे दिले आहेत. दुर्त-वि. १ अपार; अनंत; अमर्याद: अंत लागण्यास कठिण असा (मोह, माया इ०). २ अतिशय कठिण; तीव (दु:ख इ०). [ दुर्+अंत=शेवट ] दुरितक्रम-वि. १ ओलांइन जाण्यास कठिणः दुस्तरः दुर्लेप्यः २ असाध्यः [ दुर्+अतिकम=ओलांडणे ] दुरत्यय-यी-वि. १ नाश करून टाऋण्यास कठिण. २ प्रतिबंध करण्यास, टाळण्यास कठिण; अपरिहाय. ३ असाध्य (दु:ख, आजार, रोग इ० ). अप्रतीकार्य (अडचण, संकट). ४ मन वळ-विण्यास कठिण असा ( मनुष्य ): दुराराध्य. [ दुर्+अत्यय=पार पडणें, जाणें इ० ] दुरह्य-न. दुदेव; वाईट अरह 'की आड आर्ले दुरहष्ट माझे । '-सारुह १.१०. [ दुर्+अदृष्ट ] दुरिधगम्य-वि. १ समजण्यास कठिणः; दुर्बोधः; दुर्द्गेय. २ दुष्प्राप्यः मिळण्यास कठिण; दुर्गम. [ दुर्+सं. अधि+गम्=मिळविणें ] दुरिभमान-पु. पोकळ, वृथा, अवास्तव अभिमान; फाजील गर्व. [दुर्+अभिमान] दुरवबोध- वि. दुर्बोध; गृढ. [ दुर्+सं. अव+बुध्=जाणें ] दुरा-**कांक्षा-स्नी.** दुष्प्राप्य वस्तूचा अभिलाष. [ दुर्+आकांक्षा=इच्छा, अभिलाष ] दुराग्रह-५ हा, लोकविरोध, शास्त्रविरोध, संकर्टे इ०कांना न जुमानतां एखाद्या गोष्टीचा पिच्छा पुरविण्याचा हट्ट: अनिष्ट आग्रह. ' न सुखद दुराग्रह सस्ता हा सर्वाऽनर्थ गेह टक राया।' –मोकर्ण ४६.५०.[ दुर्=वाईट+आग्रह=हह ] **दुरःग्रही** -वि दुरा-प्रद धरण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असाः हेकखोरः हटवादीः, हटी [ दुराप्रह ] दुराचरण, दुराचार-नपु. निव, वाईट, वागणुक;

दुराचारी-वि. निय, वाईट, दुष्ट वर्तनाचा; वदफेली [दुराचार] गुणांचा; अवगुणी: दुराचरी; दुवैर्तनी. [दुर्गुण] दुर्घट-वि. घड-दुरात्मत्त्र—न. १ दृष्ट अंतःकरणः मनाचा दुष्टपणा. २ दुष्ट कृत्य.ृवून आणण्यास, घडून येण्यास, सिद्धीस नेण्यास कठिण. [ दुर्+सं. ' किमपि दुरात्मत्व घडलें । '[ दुर्=दुष्ट+आत्मा=मन ] **दुरात्मा**— घट्=घडणें, घडवून आणणें ] **दुर्घटना**—स्त्री. अग्रुभ, अनिष्ट गोष्ट वि. दुष्ट मनाचा (मनुष्य); खट; शठ. [दुर्+आत्मा] दुरा- घडणें; आकत्त्मिक आलेलें संकट, वाईट परिस्थिति. [दुर्+सं. ध्रष-ति. जिकण्यास, वर्चस्वाखाली आणण्यास कठिण. [ दुर्+ घटना=स्थिति ] दुर्घाण-स्री. दुस्सह घाण; ओरढाण; उत्रष्टाण. सं. आ+भूष=र्जिकणें ] द्राप-वि भिळविण्यास कठिणः दुर्रुभः [ दुर्+घाण ] दुर्जन-पु. वाईट, दुष्ट मनुष्य. [ दुर्+जन= अप्राप्य. 'राया, भीष्माला जे मुख, इतरां ते दुराप, गा, स्वापें।' मनुष्य, लोक ] दुर्ज्ञय-वि. १ जिंकण्यास कठिण. २ दुस्साध्य: -मोभीष्म६ २९. दुराष्(पा)स्त-वि घड्न येण्यासकठिण;दुर्घट;ॄदुस्तर. [ दुर+पं. जि=जिकगें ] **दुर्जार**-वि. पचविण्यास, विरघळ-असंभाव्यः ' वाळ्चें तेल काढों ही गोष्ट दुरापस्त आहे. '[ दुर+ पयास कठिणः [ दुर्+सं. जू=जिरणें ] **दुर्दम**-वि. दमन करण्यास, सं. अप+अम्= ] दुराराध्य-वि. संतुष्ट, प्रसन करण्यास कठिण, वर्चस्वाखार्शी आणण्यास कठिण. 'तिला इंग्लंडांतील प्रवल व अश्र≉यः मन वळविष्या । कठिण 'सोक्षु दुराराध्यु कीर होय । परि | दुईम प्रजाजनांच्या अडथळघाशिवाय दुसरें कोणतेंच नियमन तोही आराधी तुझे पाय।'−ज्ञा ११.९९. [ दुर्+सं. आराध्य ] नसं.' −पार्ल ६. [ दुर्+दम्] दुर्दर्श−वि. दिसण्यास, पाहण्यास दुराशा-स्त्री. निर्श्वक, फोल, अवास्तव आशाः दुष्पाष्य गोष्टीची कठिणः अतिशय अस्पर्ट. [ दुर्+सं. दश्=पाहणे ] दुर्दशा-स्त्री. आशा दृष्टवासना 'आम्हास अत्र खावयास मिळेना आणि पालखींत अवनतीची, अडचणीची, संकटाची, वाईट, दु:खद स्थिति; दुर्गति; वसण्याची दुराशा घरावी है चांगर्छे नव्ह. ' 'दुराशागुणें जो नव्हे दुःस्थिति. 'भिजल्यामुळें शाळजोडीची दुईशा जाली. ' [ दुर्+ दैन्यवाणी ।' –राम १६८. [दर∔आशा] दु**रास्मद्**–वि. कष्टाने प्राप्त | दशा≔स्थिति]दु**दिन**–ने. १ वाईट दिवस. २ अकार्टी अम्रे आछेला होणारें; जिंकण्यास, मिळण्यास कठिण. [ दुर+सं. आ+सद=मिळ दिवस. ३ वृष्टि. -शर. [ दर्+सं. दिन=दिवस ] दुर्दैव-न. विगें ] दुरित-न. पाप; पातक: संवितकमें. पुन्हां न मन हे मळो कमनशीब; दुर्भाग्य. 'की माझें दुँदैव प्रभुच्या मार्गात आडवें दुरित आत्मवोर्धे जक्रो । ' –केका ११९. [दुर्+सं. इ=जाणें ] पडलें । ' –मोसंशयरत्नम ला (नवनीत पृ. ३४९). –वि. कम-दुरुक्त-न. वाईट, दुष्ट्रपणाचें, अश्लील भाषण. [ दुर्+सं. उक्त= निश्ची; अभागी. [ दुर्+दैव=नशीव ] दुँदैवी-वि. अभागी; कम-बोललेलें; भाषण ] दुरुक्ति-स्त्री. वाईट भाषण; शिवी; अपशब्द; निश्चियी. [ दुँदैव ] दुर्धर-पु. एक नरकविशेष. [सं.] दुर्धर-दुर्भापण; अश्लील बोलर्णे. [ दुर्+उक्ति=बोलर्णे ] दुरुत्तर-न.अप वि. १ धारण, ग्रहण करण्यास कठिण. २ दुस्साध्य; दुष्प्राप्य. ३ मानकारक, उर्मटपगार्चे उत्तर: दुरुक्ति. [ दर्+उत्तर ] दुरुद्धर-वि. | ( काव्य ) ( व्यापक ) विकट; खडतर; असह्य; उग्र; कठिण. 'तप खंडण करण्यास, खोडून काढण्यास कठिण असा ( पूर्वपक्ष, आक्षेप, करीत दुर्घर । अगीं चालला घर्मपूर । ' ४ भयंकर; घोर; भयानक. आरोप ). 'या सिद्धांतावर दोष दिला हा सर्वीस दुरुद्धर आहे. ' ' महादुर्धर कानन । ' [ दुर्+सं. ध्र=धरण, धारण करणें] दुर्धाष-[ दुर्+सं. उद्+धृ=काहून टाकणें; वर, बाहेर काढणें ] दुरूह्-वि वि. दुराधर्ष, दमन करण्यास, वर्चस्वाखार्टी आणण्यास कटिण; दुर्वोधः; गृढः; अतक्र्यः. ' ईश्वराने सृष्टि कशी उत्पन्न केली हें सर्वोस दुर्दम्यः; अनिवार्यः [दुर्+धृप्=जिकणे, वठणीवर आणणे] दुर्नाम-दुरूह आहे. ' [ दुर्+सं. ऊह्=अनुमानणें ] दुर्गत-वि. गरीब; दीन. न. अपकीर्ति; दुष्कीर्ति; बदनामी. [ दुर्+सं. नामन्=नांव ] दुर्नि-दरिदी; लाचार. ' झांश्री शरपटलानीं आढ्य जसा दुर्गतांसि वस्त्रांनीं।' मित्त-न. अन्याय्य, निराधार कारण, सबब, निमित्त. [ दुर्+ -मोभीब्म ९.६५ [ दुर्+सं. गत=गेलेला ] दुर्गति-स्त्री. १ निमित्त=कारण ] दुर्गिचंह-नि. १ दु:सह; असह्य; सहन करण्यास दुर्दशा; वाईट स्थिति; संकटाची, लाजिखाणी स्थिति; अडचण; कठिण; निभावून जाण्यास, पार पडण्यास कठिण(अडचण, संकट). लचांड. २ नरकः नरकांत पडणें. [ तुर्+गति=स्थिति ] दुर्शधन २ दुस्साध्यः दुष्करः [ दुर्+सं. निर्+वह् ] दुर्निवार, दुर्निवा-गंधी-पुत्री. घाण; वाईट वास. -वि. घाण वास येणारें रण-वि. १ निवारण, प्रतिबंध करण्यास कठिण; अपरिहार्य; अनि-[ दुर्=वाईट+सं. गंध=वास ] •नादाक-वि. ( रसा. ) दुर्भधाचा वार्ध २ कबजांत आणण्यास कठिण; दुर्दम्य. [ दुर्+नि+वृ ] नाश करणारें: (इं.) डिओडरंट्. [दुर्गध+सं. नाशक=नाश दुर्बळ-ळ-वि.१ दुवळा; अशक्त; असमर्थ. २ गरीब; दीन; दरिद्री. करणारा ] द्र्गधिल-वि (रासा.) आर्सेनिक व मेथिल यांच्या ' ऐरें असतां एके दिवशीं। दुर्बेळ द्विज आला परियेसीं। ' -गुच संयोगापासून वनलेला विवारी, दुर्गेथी (पदार्थ) (इं.) कॅको-े्३८.७. [ दुर्+बल=शक्ति ] **दुर्ब∞ी**−वि. (काव्य.) दुर्बळ पहा. डिल्. दुर्गम-ति. जाण्यास कठिण (स्थळ, प्रदेश इ०). [दुर्+ दुर्बुद्ध-ति. १ दुष्ट बुद्धीचा;खनशी वृत्तीचा. २ मूर्ख;मृद्ध; मंदमित; सं. गम्=जार्णे] दुर्गुण-पु. वाईट गुण; दोष; अवगुण; दुर्मार्गाकडील ठोंब्या. [दुर्+बुद्धि] दुर्बुद्धि-स्त्री. १ दुष्ट मनोवृत्ति; खनशी स्वभाव;

दुर्वर्तन, दृष्ट आचरण [ दृर्=दृष्ट+मं आचरण=वर्तन] दुराचरणी, कल. (कि॰ आचरणें). [दुर्+गुण] दुर्गुणी-वि. वाईट

दुर्बुद पहा. [ दुर्+वृद्धि ] दुर्वाध-वि. समजण्यास कठिण (प्रंथ, लागलेच दुर्मुखतात.' [ दुर्मुख ] दुर्मुखला-वि. आवट चेहऱ्याचा; भाषण इ० ). [दुर्+बोध्=समजणे, ज्ञान] दुर्भग-वि. कमनशिबी; घुम्या; दुरठा; तुसडा. [ दुर्भुख ] दुर्मधा-वि. १ मंदबुद्धीचा. २ दुँदैवी; भाग्यहीन. [ दुर्+सं. भग=भाग्य ] दुर्भर−वि. भस्त पूर्ण दुष्ट स्वभावाचा; दुर्मति. [दुर्+सं. मेधा=वृद्धि] दुर्याग-पु. सत्ता-करण्यास कठिण; तृप्त करण्यास कठिण (पोट, इच्छा, आकांक्षा). वीस योगांतील अञ्चभ, अनिष्ट योगांपैकीं प्रत्येक. [ दुर्+योग ] ' इंद्रियें वज्रघातें तमे उष्ण वरी ज्वाळ । सोसिलें काय कर्त दुर्भर हे दुर्ले इय-वि. १ ओलांडता येण्यास कटिण; दुस्तर (नदी इ०). २ चांडाळ । ' -तुगा ३५४. -न. ( ल. ) पोट 'तरा दुस्तरा त्या मोडता न येण्यासारखी, अनुलंघनीय (आज्ञा, हुकूम, शपथ ६०). ३ परासागरातें। सर्रां वीसरा त्या भरा दुर्भरातें। '-राम ८०. [ दुर्+ निभावून जाण्यास कठिण (संकट, अडचण ६०). ४ घालविण्यास, सं. भृ=भरणें ] दुभक्ष्य−िव. खाण्यास कठिण, अयोग्य, अभक्ष्ये. दवडण्यास. कमण्यास, नेण्यास कठिण (काळ, वळ इ०). [दुर्+सं. [ दुर्+सं. भक्ष्य=खाय ] दुर्भाग्य-न. कमनशीव: दुँदैव. -वि. लेब्य=ओलांडावयाजोगें ] दुरुभ-वि. मिळण्यास कठिण; अलभ्य; दुर्दैवी: अभागी. [दुर्+सं. भाग्य=दैव] **दुर्भाव**−पु १ दुष्ट भावना; दुर्मिळ; दुष्प्राप्य: विरळा. ' अलीकडे आपले दर्शन दुर्लभ जालें. कुभाव; द्वेषवृद्धि. २ ( एखाद्याविषयींचा ) संशयः वाईट घ्रहः दुर्रुलीलत-न. चेष्टा; खोडी. 'आमच्या विविध दुर्लिलताबद्दल (विह्न.) दुष्टभाव. [ दुर्+भाव=भावना, इच्छा ] दुर्भाषण-न गुरुर्जीनीं करें शासन केलें... ' –आश्रमहारिणी ७. [ दुर्+सं. वाईट, अपराब्द्युक्त, शिवीगाळीचें बोलगें; दुर्वचन पहा. [ दुर्+ लिलत=वर्तन, चेश] दुर्रुक्स-न. लक्ष नसर्गें; ह्यगय; निष्काळजी-भाषण=बोलंगे ] दुर्भिक्ष-न. १ दुब्काळ; महागाई. २ (दुब्काळ पणा; गफलत; अनवधान. -वि. १ लक्ष न देणाराः अनवधानी; इ॰ कांत होणारी अन्नसामुग्री इ॰ कांची) टंचाई; कमीपणा; गाफील; बेसावध. 'तुम्ही गोष्ट सांगीतली पण मीं दुर्लक्ष होतों उणीव. [सं.] **्रक्षित**-वि. दासांतील एक प्रकार; आपलें म्हणून ऐकिली नाहीं. ' २ दिसण्यास, समजण्यास कठिण; दास्य करावें एतदर्थ दुष्काळांतून वांचिवलेला (दास, गुलाम 'ईश्वराचें निर्गुण स्वरूप दुर्लक्ष आहे.' [दुर्+सं. लक्ष्य] दुर्लक्ष्मण-इ०). -मिताक्षरा-व्यवहारमयूख दाय २८९. [ दुर्भिक्ष+सं. न. १ ( मनुष्य, जनावर इ०कांचे ) अशुभसूचक लक्षण, चिन्ह; रक्षित=रक्षण केलेला ] दुर्भेर्−िव. बुद्धीचा प्रवेश होण्यास कठिण; दिश्विन्ह; दोष; वाईट संवय; खोड; दुर्गुण. 'हा घोडा लात मारतो दुर्बोध. 'तैसे दुर्भेद जे अभिप्राय। कां गुरुगम्य हन ठाय।' -ज्ञा एवढें यामध्यें दुर्रुक्षण आहे.' [दुर्+रुक्षण=चिन्ह] दुर्रुक्षण-णी-६.४५९. [दुर्+सं. भिद्=तोडणें ] दुर्भेश-वि. फोडण्यास, तुकडे वि. १ दुर्दक्षणाने, वैगुण्याने युक्त ( मनुष्य, घोडा इ०). (विरू) करण्यास कठिण (हिरा; तट ). [ दुर् + सं. भेय=फोडण्यागारखा ] दुर्लक्षणी. २ दुर्गुणी; दुराचारी; दुर्वर्तनी दुर्रुक्ष्य-वि. १ बुद्धीने. दुर्मति—स्री. १ दुर्बुद्धिः, खाष्ट्रपणाः, कुटिलपणाः. २ मूर्खपणाः, खूळः, दृष्टीने अज्ञेयः, अगम्यः. २ दुर्शक्ष इतर अर्थौ पहाः. [दुर्+सं लक्ष्य] वेडेपणा. -पु. एका संवत्सराचे नांव. -वि. १ दुष्ट बुद्धीचा; खाष्ट्र दुरुगे कि रू-पु. अपकीर्ति; दुष्कीर्ति; वेअब्रु; बदनामी; कुप्रसिद्धि. स्वभावाचा. २ मूर्ख; खुळा; वेडा. [दुर्+प्रति=वृदि, मन] | [दुर्+लैकिक=कीर्ति] दुर्वच, दुर्वचन, दुर्वाक्य-न. १ वाईट द्भर-पु. दुराग्रहीपणा; हेकेखोरी; गर्विष्ठपणाचा हटवादीपणा. 'किती सेवाल धन दुर्मदा ' –अमृतपर्दे ५८. –वि. मदां**घ**; मदोन्मतः, गर्विष्ट. 'सावियाचि उतत होने दायाद। आणि बळिये जर्गी दुर्मद।' –ज्ञा ११.४८०. [दुर्+पद=गर्व ] दुर्मनस्क, दुर्मना-वि. खिन्नः, उदास मनाचा. विमनस्कः, दुःखित. [दुर्+ सं. मनस=मन ] दुर्भरण-न. (वाधाने खाउन, पाण्यांत बहुन, सर्प डसून इ॰ प्रकारांनी आलेला ) अपमृत्यु; अपघाताने आलेले मरण; अमोक्षदायक मरण. [दुर्+मरण] दुर्मि(मी)ल-ल्ल-वि. मिळण्यास कठिण; दुर्रुभ. [दुर्भसं. मिळ्=मिळणं] दुर्मुख-त्याग करून । संन्यास प्रहण करावा । ' [ दुर्+५ ख ] दुर्मुखणे- अनिवार्यः, टाळण्यास, प्रतिकार करण्यास कठिणः, अपरिहार्यः. २

मनाचा दुष्टपणा. 'दुंदि ते मना । कदा नुपजो नारायणा । ' -तुगा कार्याविषयीं ) उत्साहश्चन्यतेची चर्या धारण करणं. ' खायास ७९८. २ मूर्षपणा; अनिष्ट परिणामकारक वृद्धि -वि दृष्ट मनाचा; म्हटर्ले म्हणजे हांयत येतात आणि उद्योगाचे नाव घेत्रें म्हणजे बोलेंग; दुर्भ षण; अशिष्टपणाचें, अश्लील, शिवीगाळीचें भाषण. २ अशुभ, अनिष्टस् वक भाषण. [सं. दुर्+वचस्, वचन, वाक्य= बोलें ] दुर्वह-वि. १ वाहण्यास, नेण्यास कठिण. २ सोसण्यास, सहन करण्यास कठिण [ दुर्+सं. वह्=वाहण, नेण ] दुर्वाह-वि. अतिशय मोठैं: कठिण. -शर. प्रतिवृत्त [ दुर्+वह् ] दुर्वात-उलट दिशेचा वारा. 'तुज महामृत्यूचिया सागरी । आतां हे त्रैलोक्यजीविताची तरी। शोकदुवीतलहरी। आंदोळत असे। '-ज्ञा ११.३४८. [दुर्+सं वात=त्रारा ] दुर्घाद-पु. वाईट शब्द; दुर्वेच; वाईट बोलगं; भाषण. 'हां गा राजसूययागाचिया सभासदीं। पु. एका संवत्पराचें नांव. -वि. १ घुम्या; कुरटा: तुसडा: आंबट देखतां त्रिभुवनाची मांदी। कैसा शतधा दुर्वादी। निस्तेजिलासी।' तोंडाचा. २ तोंडाळ; शिवराळ; शिवाळ जिभेचा. ' दुर्मुखी स्त्रीचा निज्ञा ११'१०१. [ दुर्-|वाद=वोलेंगे ] दुर्वार-वि. दुर्निवार; अित. तोंड आंबट होणें: फुरंगुटणें; गाल फुगविणें; (एखाद्या आवरतां येण्यास कटिण; अनिवार; अनावर. [दुर्+वारणें] दुर्वास-पु. १ (व.) सासुग्वास; ऋष्ट; त्रास; जाच. [दुर्+ 'म्हणोनि अभ्यामासि कांहीं। सर्वथा दुष्कर नाहीं। ' न्हा वास = राहणें ] दुर्वासना - स्त्री. वाईट इच्छा; कुवासना; १२.११३. २ दुष्परिणामकारक. -मोल. [ दुस्+सं. कु=करणें ] दुष्प्रवृत्ति. [ दुर्+वासना ] दुर्विदग्ध-वि. विदेत न मुरलेला दुष्फ्रमी-न. वाईट, पापी, दुष्टपणाचे कृत्यः कर्म. [ दुस्+कर्म ] तथापि विशेचा गर्व बाहणारा; अर्ध्या हळकुंडानें; पिवळा झालेला. दुष्कमी, दुष्कमी-पु. दुष्ट कृत्य करणारा; पापी; दुरात्मा. [ दुर्+सं. विद्यय=विद्वान् ] दुर्विपाक-पु. वाईट परिणाम. [दुर् | [ दुस्+कर्मन् ] दुरुक्काल-ळ-पु. अतिवृष्टि किंवा अनावृष्टि होजन +मं. विपाक=परिणाम ] दुर्विभावनीय-वि. समजण्यास, पिकें बुड्न अन्नाची वाण पडते तो काळ; दुकाळ; महागाई. 'जैसा करूपना करण्यास कठिण. [ दुर्+सं. विभावनीय≔कल्पना करतां रोगिया ज्वराहूनि उठिला। कां भणगा दुष्कालु पाहला। ' −शा येण्यासारखें ] दुर्नृत्त-वि. दुराचारी: दुर्व्यसनी; दुर्वर्तनी. [ दुर्+ ११.४२८. [ दुस्+काल ] म्ह० दुष्काळांत तेरावा महिना=दुष्का-सं. वृत्त=वागगूक ] दुर्वृत्ति-स्री. दुराचरण; अष्टाचार; वदफैली. ळांत वर्षाचे बारा महिने काढतां काढतांच मुष्कील पडते. अशा [ दुर्+सं. यृत्ति=वर्तन ] दुर्ज्यसन-न. दुराचरणाची संवय; यत, विळी अधिक मास (तेरावा महिना) आला म्हणजे संकटांत भर मद्यपान, वेश्यागमन इ॰कांसारखं वाईट व्यसन. 'दुर्व्यसन दुस्तरचि पडते असा अर्थ दुरक्तीर्ति-स्त्री. अपकीर्ति; बदनामी; बेअहू. बहु सुज्ञासिह फार कंप देतें हो ' –वत्सलाहरण. [ दुर्+व्यसन ] [ दुस्=क्रीर्ति ] दुष्कृत−ति–नस्त्री. १ पापकर्मः; वाईट कृत्य∙ दुर्व्यसन-नी-वि. वाईट व्यसन, संवय लागलेला; दुगचारी; 'आणि आचरण पाहातां सुभटा । तो दुष्कृताचा कीर सेल वांटा।' बदफै ी. (प्र.) दुर्व्यसनी. दुर्वात्य-वि. अतिशय दुष्टः वात्यः। –ज्ञा ९ ४१६. २ कृतींतील, वागणुकींतील दुष्टपणा. [ दुस्+कृत-खोडकर; खट्याळ: (मुलगा अथवा त्यांचे आचरण). [दुर्+ ति ] दुष्प्रतिग्रह-पु. जो प्रतिप्रह(दानाचा स्वीकार) केला असतां, वात्य=खोडकर, द्वाड ] दुर्हृद्र, दुर्हृद्य-वि. वाईट, दुष्ट मनाचा. स्वीकारणारा अधोगतीस जातो तो: निंग्र प्रतिग्रह; अग्रुभप्रसंगी [ दुर्+पं. हदु, हदय=मन ] दुर्क्सेय-वि. समजण्यास कटिण; गूढ; केलेले दान स्वीकारणें; वाईट कृत्पाबाबत स्वीकारलेले दान गर्न. 'ही पद्धत कशी मुरू झाली असावी हैं समजणें दुईँय इ० उदा० वैतरणी, श्राच्या, लोखंड, तेल, महैस हे दुष्प्रतिग्रह होत. आहे. ' - इंमू ७६ [दुर्+सं. ज्ञेय=समजण्याजोगें ] दुःशक-वि. करण्यास कठिण; अशक्यप्राय. [ दुस्+सं. शक्=शकणें ] दुःशकुन-पु. अपशकुन; अनिश्रसूचक चिन्ह. [दुस्+शकुन] ्दुरुशिल. दु:शील-वि. वाईट शीलाचा; दुराचरणी. [दुस्+शील] दुश्चरित्र-न. पापाचरण, दुष्कृत्य. [ दुस्+चरित्र ] दुश्चल-वि. ( अक्षरशः व ल. ) पुढें जाण्यास, सरसावण्यास, चालण्यास कठिण. [ दुस्+मं. चल्=चालणं ] दुश्चि(श्ची)त-वि. १ (काव्य) अयोग्य, चुकीचा, अपराधी (माणूस, कृत्य). 'अंगुष्ठ धरुनि मस्तकपर्येत । अखंड दुश्चित आचरलों । ' २ खिन्न; उदास; दुःखी. 'राजा प्रजा पिडी । क्षेत्री दुश्चितासी तोडी । '–तुगा२९८४. [ सं. दुश्चित अप ] दुश्चित्त-वि. १ ग्विनः दुर्मनस्कः; दुःखितः; उदासः; उद्रिप्त. 'अबर्ल्याची खबर ऐकतां मनांत झाले दुश्चित।' -ऐपो १३२ २ छुच्य. 'परी कुंडलिनी नावेक दुश्चित्त होती । ते तयातें म्हणे परौती। '-ज्ञा ६.२३८. [दुस्+चित्त=मन] दुर्श्चित-वि. (काव्य) खिन्न; दुःखी; उदास; दुश्चित्त अर्थ २ पहा. 'डोळे ठावुनियां न होतों दुश्चित। तुझी परचीत माव होती।' 🕽 दुब्बित्त अप. ] दुश्चिन्ह् -न. अञ्चभ, वाईट लक्षण; अपशक्रुन. ' 🖫 अन्हें उद्भवर्ली क्षितीं । दिवसा दिवाभीतें बोभाति । ' [ दुस्+ चिन्ह ] दुइशाप-पु. वाईट, उम्र, खडतर शाप. [ दुम्+शाप ] | दोन घरांवर; दोन पडले असतां मरेल अशी. दुइशासन-पुनिना. दुर्योधनाचा भाऊ. -नि. व्यवस्था राख-ण्यास, अधिकार चालविण्यास कठिण. [ दुस्+शासन=अधिकार चालविणें ] द्रकार-वि. १ करण्यास कठिण; बिकट; अवघड. ग्रुस पहा.

[ दुस्+सं प्रतिग्रह=दान स्वीकारणें ] दुष्प्राप-ध्य-वि. दुर्लभः मिळण्यास कठिण, विरळा; दुर्मिळ. [ दुस्+सं. प्र+आप्=मिळ-विणे ] दुस्तर-वि. तह्नन जाण्यास, पार पडण्यास कठिण. 'समुद्रापेक्षां हा संसार मला दुस्तर वाटतो. '-न. (ल.) संकट. 'थोर वोढवल दुस्तर। तुटल सामुरं माहेर।' -एरुस्व ८.५५. [ दुस+सं तू=तरणें ] दुरूपर्श-वि. स्पर्श वरण्याप कठिण, अयोग्य. [दुस्+सं. स्पृश्=स्पर्श करणें] दुस्संग-पु. दुष्टांची संगत; कुसंगति. [दुस्+संग] दुस्सह-वि. सहन करण्यास कठिण; असहा. [ दुस्+सं. सह्=सहन करणें ] दुस्सही-वि. (प्र.) दुस्सह दृस्सह अप ] दुस्साध्य-वि. १ सिद्धीस नेण्यास, साधावयास कठिण. 'थोर वय झाल्यावर विद्या दु:साध्य होते. ' २ बरा करण्यास कठिण (रोग, रोगी). आटोक्यांत आणण्यास कठिण (शत्रु, अनिष्ट गोष्ट, संकट इ० ). [दुस्+सं. साध्य≔साधण्यास सोपें] दुस्स्वप्न-न. १ अग्रुभसूचक स्वप्न. २ (मनांतील) कुतर्क, आशेका, विकल्प. [ दुस्+स्वप्न ] दुस्स्वभाव-पु. वाईट, दुष्ट स्वभाव. -वि. वाईट, दृष्ट स्वभावाचा. [ दुस्<del>। स्</del>वभाव ]

दु की--अ. १ एक या संख्येस दोहोनीं गुणतांना योजा-वयाचा शब्द. जर्से- 'एकं दुरकी दोन ' २ (फाशांच्या खेळांत)

दुरकी, दुरकी चाल—स्री. दुडकी पहा. दुरगुसला, दुरगूस-पु. धिंगामस्ती; धांगडिंधगा; धुड-

दुरटा-पु. तोफ, बंदूक इ० चा वर्षाव; बंदुकीच्या गोळी-बाराची फैर; तोफांची सरबत्ती; बाण इ०कांचा वर्षाव, भडिमार. 'मुसलमानांचे स्वार पुढें येतांच त्यांच्यावर त्यांनी गोळया व जेजालांचे दुरटे चालविले. ' –हिं १९०. दुऱ्हाटी पहा.

द्रडी-सी. १ तांदूळ इ० धुण्याच्या उपयोगाची दुहेरी रे.१११. विणीची बुरडी टोपली. २ धरण्याकरितां वर्तुळाकार दांडा बस-विलेली फुरूँ ठेवण्याची परडी. 🤾 (सामा.) किरकोळ कामाच्या उपयोगाची बुरडी टोपली; पाटी.

दुरही - श्री. १ (कों.) दुफाशी सोंगटवांतील फाशांचें दोहोंचें दान; दुढ्ढी. २ ( ल. ) दोनाचें (पैसं, रुपये इ०) दान; भिक्षा; दुढ्ढी पहा.

दुरण-पु. (कुण.) द्रोण. [ द्रोण अप. ]

दुर्णे—सिक. दूर करणे; घालविणें. 'डाग लागतो परी यशाला शिवरायाच्या तो दुरवा।' -वाग्वैजयंती-पानिपतचा पोवाडा. [दूर करणे ]

दुरदुर; फुरफुर. (कि॰ लावर्णे). [ .]

दुरदुरी--- स्त्री. (राजा.) करंगळीपेक्षां कमीअधिक जाड अशी पाणी इ० कांची पडणारी, झिरपणारी धार. [ध्व.]

**दुरंदेश-शा-शी**--वि. दूरदृष्टिः; दूरवर विचार करणाराः; धूर्त. ( कि॰ पाहणें ). 'आपण दाणा व दुरन्देश आहेत. ' -रा १०.२१३. 'बाळाजीराव काय दुरन्देश होते!'-रा ५.८६. [फा. दूर्+अन्देशा]

**दुरदेशा-शी**—पु. दूरदृष्टि; दूरवर केलेला विचार; धूर्तपणा. (कि॰ पाहर्णे). 'परंतु करणारांनी मात्र बहुत दुरन्देशा पाहून चालत असार्वे. ' –रा ८.२२४. [फा. दूर्+अन्देशा ]

दुरधा—वि. (राजा.) पूर्णपणे न पिकलेले (फल इ०).

दुर विनीत--न. ( हेट. कों. नाविक ) गलबताच्या झाडीच्या आंतुन लांबच्या लांब मारलेल्या फळचापैकी प्रत्येक. द्रमीण पहा.

दुरबीन-ण-स्त्री. दुर्बीण पहा.

दुरभीराजा-पु. दुबी, दुभ्भीराजा पहा.

द्रमोण-स्त्री. (नाविक. कोंकणी) गलबतास आंतील अंगास मजबुती येण्यासाठी वांके, दुवांके, झाडया यावरून कांहीं अंतर शिमग्याच्या दिवसांत साजरा करण्याचा एक उत्सव. [ दुर्ग ] सोड्न जाड्या फळ्या टोकतात त्या. या फळ्या नाळ ते वऱ्या पर्यंत टोकतात.

दुरवा, दुर्वा—स्त्रीयव. एक प्रकारचे पवित्र मानलेलें गवत; हरळी. दूर्वा पहा. [सं. दूर्वा]

दुरवी---स्री. एक प्रकारचा वेल.

दुरशी-सी, दुरशियत-नि. विटाळशी; अस्पर्श; रज-स्वला. दूरशी पहा. [दूर+अशी]

**दुरस्त**—वि. (प्र ) दुरुस्त. दुरुस्त पहा.

दुरळ-वि. खडतर: कडक; उप्र; कडकडीत (दैवत इ०). 'खंडेराव दैवत दुरळ। प्रचीत दाविली तत्काळ।' –ह ९.२००. 'चंद्र सोदर सये गरलाचा । भाव काय समजे दुरळाचा ।' -सा**रह** 

दुरा--पु. नवी खणलेली विहीर.

दुराई-स्त्री. (प्र.) दुराही; द्वाही: शपथ; हरकत; (कु.) दुराय. दुराही पहा.

दुराणी—वि. अफगाणांचा एक वंश; त्या वंशांतील एक व्यक्ति. अब्दाली असेंहि नांव आहे. [फा दुर्रानी ]

द्रांदु(दू)रचा-वि.(राजा.) दूरदेशाहून कथीं नव्हत आलेला; दूरदेशचा. [ दूर ]

दुराय — स्त्री. (कु. गो.) शपथ; आण. दुराई, दुराही पहा. दुगलभा—स्नी. एक औपधी वनस्पति; धमासा. [सं.]

दुरावर्णे - अकि. वियोग होऊन दूर राहर्गे, पडणें, जाणें. दुरदुर की. थोडा वेळ मिळविलेली कर्तृत्वाची ऐट; दिमाख; 'तैसीं दोन्ही दुरावलीं। जे प्राप्ती तव अलग ठेली। '-ज्ञा ६.४३५.

दुरावण-सिक. (बे.) जमीन दुसऱ्यांदा नांगरणे.

दुराबा-पु. १ दूरपणा; अंतर. २ (दूरदेशीं भोगावे लाग-णारे ) कष्ट. [दूर]

दुराही - स्त्री. करूं नये असें कर्म कोगी करूं लागल्यास, हुकूम, कायदा मोड्ड लागल्यास त्यास अडविण्याकरितां राजा, सर-कार इ०कांच्या नांवाने घालतात ती शपथ; द्वाही. दुराई पहा. 'हें करूं नको सरकारची दुराही आहे.' [सं. दुर्+हार] • बांधून टाक णै-एखादी वस्तू, घर इ०कांच्या उपयोगाबाबत सरकारी मनाईचें द्योतक असे चिन्ह, ती वस्तु, घर इ० कांवर बांधणे. अमोडणे-सरकारच्या नांवाने केलेल्या मनाईचे उल्लंघन करणे.

द्विके—वि. दूरचें; लांबचें.

दुरिच्यादुरीं-किवि. (प्र.) दूरच्या दूर; फार दूर.

दुरों-किवि. दूर: दूर अंतरावर.

दुरीग-न. १ (गो.) दुर्गः किछा. २ तटः कोटः गडगा. ३

दुरीद्राज-१ परागंदा होणे; पांगापांग; पांगणी. 'रयेता बदील होऊनु वाडी पडते वाडी पडली म्हणिज दुरीदराजला गेली.' -इमं ४८. २ बेचिराखी. -वि. परागंदा झालेला; देशोधडीस हरळीचा तीन पार्तीचा शेंडा प्रत्येक. हें गणपतीस वाहतात; (सामा.) लागलेला. -िकवि. फार दूर; दूरच्या दूर. [ फा. दूर्+दराझ्=हूर-दूर, कुठं तरी ]

> दुरील -- वि. फार दूरच्या ठिकाणचा; लांबचा. [दूर] दुरदुर-- किवि. खलखळ; झुळझूळ (ओढा इ० वाहणें).

⊹[ध्व.]

दुरुस्त-वि. १ यथायोग्यः निर्दोषः बरोबरः नीट. २ अचूक; बरोबर. 'नेमिला जागा दुहस्त मारणार असे. '-मराआ राचे देऊळ असते यावह्न हृढ) कल्याण गांवी स्मशानास अद्याप ३५. ३ (कायद्यांत) फेरबदर, सुधारणा केलेला (कायद्याचा हैं नांव आहे [दुगा] नियम २०). (कि० करणें). [फा. दुरुस्त् ] दुरुस्ताई-श्री. दिल्सफाई. 'परस्पर दुरुस्ताई होय तर उत्तम आहे.' -जोरा ५. [ दुरुस्त ] दुरुस्ती-स्री. दोप काढून पूर्ववत करण्याची, सुधार-ण्याची किया; डागडुजी, जुने काम खराब झाउँ असल्यास तें सुधारण्याची किया; नीट करणें. [ दुरुस्त ]

दुरू--स्त्री. (राजा.) द्वां.

लांकडाची, मातीची किल्ल्यासारखी करितात ती आकृति. [ दुर्ग

दुरून-किवि. फार लांबून; दूर अंतरावरून. [दूर] इह० दुरून डोंगर साजरा.

दुरूस्त—वि. दुरुस्त पहा.

दुरैवर्चे सिक. (गो.) नांगरणें. दुरावणें पहा.

दुरोण--पु. (प्र.) द्रोण. [द्रोण अप.]

दुरोत्तर---न. (काव्य) शिवी; दुरुत्तर पहा, 'ऐकोनि तयाची दुरोत्तरे । लिज्जित तुकयाचे अंतर । ' [ दुस्तर अप. ]

दुरोदर-न. सोंगट्या, वृत खेळणें. [सं.]

दुर्ग-पुन. किल्ला. 'उभारिली दुर्गे दारवंटे फांजी। कोटि चर्या माजी शोभिलया । ' –तुगा १००; –ख ३४३९. [ दुर्+सं. मरण । दुरी दु-हावे । ' –दा ४.६.१९. [ दुरावर्णे ] गम्=जाणें ] (वाप्र.) •जीन-सिक्त. (महानु.) (किल्ला) जिंकणें. 'विषयाचे गिरि दुर्गजीनें।' –भाए १६१. [ दुर्ग+जिंग=जिंकों ]ाळावून पाघरण्याकरितां केळेळे शोभिवंत वस्रः, पातळ रजई. २ ॰पोर्ळा-स्री. ( किल्ल्याच्या ) तटाची भित. 'विरी वानरी देढिके शिपल्यास आतील बाजूस लागून असलेला मौक्तिकजेतूचा मांसल दुर्गपौ हो । नहीं पाडिती अभियंत्र खळाळी । ' —मुरामा ६.५१. भाग. [सं. दुरू=हालणे, मऊपणा, हालचालदशेक प्रत्ययः, प्रा. दुल्ल= [दुर्ग+पोजी=कठडवाची भिंत] **ंयंत्र**-न. (व्यापक). किछवाच्या वस्त्र ] रक्षणार्थ टेविलेल्या तोफा इ०. [ दुर्गे+यंत्र ]

दुर्गा--स्री. शंकराची स्त्री; पार्वती: अंथिका. [सं.] दुर्गा- याने घोड्याच्या पुढील पायावर फोड येतात. -अश्रप २.३१८. प्रमी-न्त्री. दुर्गेच्या जन्मदिवसाची तिथिः आश्विन शुद्ध अष्टमीः ( सामा. ) द्युद्ध पक्षांतील अष्टमी [ दुर्गा+अष्टमी ]

दुर्गा-पु. (संगीत) गायनशाम्बातील एक राग. याचे दोन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारास षड्ज, तीव गांधार, कोमल मध्यम, दुलदृल । गुलगुलित असी नादर विरळा । '-प्रला ९३ [सं. दुलू= तीत्र धवत, कोमल निपाद व तीत्र निपाद हे स्वर लागतात. हाल्णे; दुल्≔हालचाल दाखविणारा शब्द ] ऋषभ, पंचम हे स्वर वर्ज्य आहेत जाति औडुव-औडुव. वादी गांधार, मंबादी निवाद. हा रात्रीच्या दुसऱ्या प्रहरांत गातात मुसलमान लोक कत्तलच्या रात्री हसनच्या मृत्यूचा शोक करीत धैवत हे स्वर लागतात. गांधार व निषाद हे स्वर वर्ज्य. जाति आदल्या रात्रीं (कत्तलच्या रात्रीं) यञ्जीदकडून मारला गला दुसरा प्रहर.

ुर्गार्डा—स्री. स्मशानः मसणवट (यांत दुर्गेचे किंवा शंक-

दुर्बिण, दुर्बीण-न--स्त्री. दूर अंतरावरील पदार्थ पहाण्याचे एक यंत्र. यांत असलेल्या अंतर्गील व बहिर्गील भिगामुळे आप-णांस दूरच्या वस्तु स्पष्ट दिसतात व जवळच्या वस्तु मोठया दिसतात. [फा. दूवीन्]

दुवी, दुवीवत, दुवीष्टमी— (प्र.) द्वी, द्वीवत, द्वीध्मी

दुर्चाडी—वि. असमजसः मूर्खः 'तुं वोख्तां लाजसिना । दुर्वा-डिया। भिकारिया। तुझेया घरिं कैचें ब्राह्मणभोजन। '-पंच २.४. [ सं. दुर्वादी ]

दुर्वास-पु. एका ऋषीचें नांव. हा फार शीघ्र कोषी व खादाड असे यावमन, शीधकोपी माणुस; खादाड माणुस. [सं. दुर्वासम्]

दुन्हा--किवि. दूर. 'एन्श्वी स्वामि दुन्हा असिका। मी केवि उरे।'-ऋ ५३. 'कुळेसीं जो पाठमोरा। वेदाज्ञेसीं दुऱ्हा।' <del>--</del>ज्ञा १३.६९६. [दूर]

दु-हाई---स्री. दुराही पहा.

दुन्हाटी-स्त्री. लांब पत्रधाची वंदूक, तोफ.

दुन्ह(वर्ण-अकि. दुरावर्ण; नाहींसें होणें. 'नमस्कारें जनम

दुल(ला)ई-सी. १ आंत थोडा का म घालून मंजाब इ०

दुलदपाय खुलदपाय-पु. घोडयास होणारा एक रोग.

दुलदुलीत—िव. लहः, पुष्टः, गुबगुवीत. [ दुलदुल ] दुरुदुरें—न. घोडवाचा एक अंटकार. [दुरुदुरु ]

दुलदृल-ित. मऊ; मृदु. ' अरे सख्या रे करी पिवली कली

दुला, दुला-पु. १ पंजा हातांत घऊन ताबुतापुढे नाचतांना दुसऱ्या प्रकारांत षड्ज, तीत्र ऋषभ, कोमल मध्यम, पंचम, तीत्र हिंडतांना उच्चारतात तो शब्द हुसेन हा त्याच्या विवाहाच्या औदुव-औदुव वादी मध्यम, संवादी पड्ज. गानसमय रात्रीचा मळचा शब्द हिंदी दुल्हा असा असुन त्याचा नवरा असा अर्थ 'आहे. २ उद्धट व दांडगा मनुष्य.[ हिं. दुल्हा=नवरा ]

णारा. याच्या उलट मिरी=प्रथम खेळणारा. [ दु=दोन ]

दुलाब - स्त्री. (कों.) फडताळ; भिंतींतील कपाट.

दुः त्रुंगे करणे --- सिक. (ढोरांचा धंदा) आसुड आखूड झाल्यास लांबविणे. [ दुलग, दुलंगी ]

दुरुलड---सी. दु मध्ये दुलड पहा.

दुल्लभ—वि. दुर्भिळ; दुर्लभ. 'जेंगे पाविजे परलोक। परम दुह्रभ जो।'-दा २.४.५ [दुरुभ अप.]

'भाऊमाहेब अवारीत दुछा । दादु महाताने हत्ती पुढे नेला । ' वाईट+आळी=आगळीक, पीडा. ] -ऐपो ११९.

गोंडी नवरीचा एक देव. याचा आकार पायांतील पिळाच्या आळी=ओळ] वाळचासारखा असतो. [ हि. दुल्हा+देव ]

तीन चावर एक पांड. ' -वाडवाबा १.२०३. [फा. द्युम ]

दुवल-ए. रुपयाचा सोळावा भागः एक आणा. [दु+वळ] दुवली-स्री. आणेली. [ दुवल ]

**१.३३**३. [फा. दू+अस्वा]

( दोर, दोरी ) [ दु<del>|</del>वळ ]

करितात त्यांपैकीं प्रत्येक कडी. २ पत्त्यांतील, फांशांतील दोन बुद्धि (कि॰ करणें; धरणें: बाळगणें; पाळणें ). [ दुश्मन्+दावा ] ठिपक्याचें चिन्ह, दुवाई-स्त्री, भेद [सं. दु, फा. सिं. दुओ ]

दुवा-दुआ--पु. आशीर्वाद: ईश्वराने एखाद्याचे बरे करावें या बद्दलें अभीष्टचितन : ईश्वराजवळ केलेली प्रार्थना. 'प्रत्यक्ष दिवस उगवित्याविर फकीर आला. त्यानें फळ दिले. दुवा देता जाला कीं फळ आपले स्त्रीस भक्षावयास देंगें. '-भाव ५२. ' जर वजीर कबृल करितील तर दुनिया आपल्यास दुआ देईल. '-रा ६.६२१. [ अर. दुआ ] •गार, द्वागीर-वि. हितेच्छु; शुभचिंतक; निष्ठा-वंतः ' आम्ही हज्रतीचे दुवागीर '-चित्रगुप्त ४६. ' तुम्ही बाद-शाहीचे दुवागीर. '-पाब ९. ' ऐसेच हरघडी खत किताबत पाठ अर्जदार; अर्ज, विनंति करणारा. [फा. दुआगो ]

दुला, दुरुला—प्. ( जुगारी खेळ ) दुसरा; दुम-याने खेळ-, सुरवाडु । परत्रींचा । ' –ज्ञा ३.२२५. [ द्वाड अप. ] •वाणा-वाणी-वि. द्वाडवाणी पहा.

दुवाली—स्री. (व ) तबल्याची वादी.

दुवासन—न. घोडचाच्या गळचांत बांधलेली दोन्हीकंड ताण असलेली दोरी. दवासन पहा.

दुवासी—सी. (कों.) फार कडक दास.

द्वाळा-पु. (गो.) डोहळा.

दुवाळी--स्त्री. क्रेश; कष्ट; पीडा. 'तरी दुवाळी कोणा दुक्ला—पु. १ दुला पहा. २—वि. शूर; वेडर; वेफिकीर. न व्हावी। कवणाची भवई नुचलावी। '−ज्ञा १३.२६६. [दु, दुर्=

दुवाळी--स्री. १ एखादी गोष्ट दुस-यांदा सांगतांना तींत दुरुहा --पु. नवग; नवरदेव. [हिं.] ०देव---पु. (गोंडी) फेरफार केला आहे असा होणारा समज. २ द्वेत. [ढु=हीन+

द्वंतर्णे-अफि. (कों.) (स्त्री) नासवर्णे; (स्त्रीस) पोटचें दुवम—वि. दुय्यमः दुसऱ्या प्रतीचाः मध्यमः 'दुवम जमीन उमळणेः गर्भपात, गर्भस्राव होणें, पूर्ण मास न होतां प्रसवणः वाखा होंगे. [ दुवत ]

दुशमन, दुश्म(स्म)न, दुश्मान—पु १ शत्रुः वेरी. २ सर्वसाधारण शत्रु [फा. दुश्मन् ] म्ह० १ दाहाचा हात दुशमना-दुवस्वा---वि. दोन घोडे ठेवणारा. 'दुवस्वा स्वार.'--वाडमा वरही पर्इ नय=दहा माणसांनी एकटया शत्र्वरहि हात टाक्नं नये. २ दुशमन असावा पण दाणा असावा=शत्रु पुरवेल पण तो सम-दुवळ--वि. (कों.) दोन पेड एकत्र करून वळलेली; दुपेडी जस, उदार, असावा दुशमनकी, दुशमनिगरी, दुशमनगरी, द्शमनी-स्री. १ वरः शत्रुत्वः द्वेष. २ शत्रुत्वाचे, द्वेषमूलक दुवा-—पु १ ज्या अनेक कड्या एकमेकांत अडकवून सांखळी | कृत्य, वागणुक. दुशमनदावा-पु. (सामा.) द्वेष; मत्सर; वैर-द्शिलाबा-द्या-वि. आगलाव्याः, कळलाव्याः, कज्जेदलाल.

> दुइमन, दुस्म(स्मा)न-पु. शत्रुः दुशमन पहा. दुइमनगी दुरमनगिरी, द्रमनी-स्री. वैर; शत्रुत्व. 'ज्याप्रमाणे पानिपताचे समयीं सर्व हिंदुस्थान मिळ्न दक्षण्यांसी दुश्मनगी केली तेच अवस्या आतां जाली आहे. '-दिमरा १.२२६. 'जों पावेतों इंग्रेजाचें पारपत्य होत नाहीं तों पावेतों इंग्रेजासी खुली दुश्मनी करावयास भितात. '-रा १२.२३. [ दुश्मन् ]

दुष्ट---वि. १ दुसऱ्याचा घातपात करावा किंवा ते न जम-ल्यास मत्सर रारी करावा अशा स्वभावाचाः वाईट बुद्धीचा. २ वून फिकराचे खबर घेत असले पाहिजे, आम्ही द्वागीर असों. ' पापी; दुराचारी; नीच; अनाचारी. ३ दावेदार; शत्रु. ' मी आलों -ब्रप ३०७. [फा.] दुत्रागो--पु. (कोर्टीतील अर्जीत रूढ) असर्तो पण माझा दुष्ट तेथे आहे. 'ध खराब; दोषयुक्त (हवा, ठिकाण इ॰ ). [सं.] •प्रतिग्रह-पु. ज्यापासून दान घेऊं नये दुवाड—ित. द्वैतः, द्वैतरूप. –मनको. [ दु=दोन+वाड=वाट ] म्हणून सांगितलें आहे अशा अपात्र व्यक्तीपासून स्वीकारलेलें दानः दुवाड-वि. १ द्राड; खोडकर; ब्रात्य; द्राड पहा. ' गुरुकृषें अमंगल प्रसंगीं स्वीकारलेलें दान. जसें:- शब्यादान इ० दुष्टेहतुमूलक आपणा वोळखीना दुवाड । '-दावि २४. २ कठिण; अवघड; दुर्घट. दानाचा स्वीकार करेणें; दुष्प्रतिप्रह पहा. [ दुष्ट+सं प्रतिप्रह=दान ' तेवीं आवडे तैसा सांकडु । आचरतां जरी दुवाडु । तरी स्वधर्भुचि स्वीकारणें ] **्बु िद्-**स्ती. पापत्रासनाः, अधमपणाची बुद्धि. –िव.

द्वेष; दावदारी. **दुष्टाचा-पु. १** दुष्टपणा. २ दावेदारी; वैर; द्वेष. 'सरकारनें खादीचा दुष्टावा कां करावा ं ' –के १.७३.०. दुष्टोत्तर-न. दुरुत्तरः, उद्धटपणाचै, अपमानकारक, शिवीगाळीचै उत्तर. 'बोले सदां दुष्टोत्तर। जेणें खोंचें जिव्हार। ' [दुष्ट+उत्तर]

दुस--पु. प्रमेयः -शर.

-ज्ञा १५८३. २ आच्छादन; आवरण. 'वायू भवेते आकाशा। वरी सत्वाहंकाराचे दुस । वरी महत्तत्वाचा आश्लेष । असे जे कां । ' –सिसं १.१५२. ३ तंत्रु 'कृष्ण निघाला वेगेसी । आला प्रभास क्षेत्रासी। तथे पुजीनि सोमनाथासी। दुसे चौपाशी दिघलीं। ' -एरुस्व १४.८ [ सं. दूश्य=तंबू ]

दुसग, दुसगाई—स्त्री. (राजा.) मत्सर; द्वेष; विरोध; भांडण; घासाघीस; कचाकची; वितुष्ट. ' घरांत बायकांच्या दुसगी-मुळें संसार नासला ' [ दु=दोन+पंग ] म्ह० दुसगीचा पाहुणा उपाशी मेला=ज्या घरांत नवराबायकोंत वितुष्ट आहे त्या घरांतील पाहुण्याची स्थिति फार चमत्कारिक व संकोचाची होते. कारण नव-याचा पाहुणा बायकोला खपत नाहीं, व बायकोचा पाहुणा नव-याला खपत नाहीं.

दुसम(मा)न,दुसमानकी,दुसमानगिरी, दुसमानी-दुशमन इ० पहा.

दुसरा-वि. १ कमार्ने पहिल्याच्या पुढचा २ निराळा; भिन्न; वेगळा; अन्य. ३ आणिक; शिवाय: इतर; आणखी कोणी. -क्रिवि. शिवायः आणस्वीः ( हें कियाविशेषण कर्ता अथवा कर्म यांच्या लिंगवचनाप्रमाणें फिरतें ). ' आला तो आला दुसरा (दुसऱ्या) मला शिव्या देऊन गेला. दुसः याचे घर दाखविणे-अमः क्याच्या घरीं जा असे सांग्न ( एखाद्यास ) हांकून देणें. दुस =याचे घर निप्रणे-(एखाया स्त्रीनें) लग्नाचा नवरा सोइन दुसऱ्या पुरुषाच्या घरीं त्याची वायको म्हणून राहणें. 'कोळ्यांच्या [सं. दुइ-दोइन ] दुहणावळ-की. (दुभत्या जनावराची ) धार बायका जातींतल्या जातींत व्यभिचार करतात व दुस-याचे घरही काढण्याची मजुरी. [दुहणें ]

पापी; नीच; अधम; वाईट बुद्धीचा. [ दुष्ट+बुद्धि ] ॰भाष-पु. १ निघतात. ' –गुजा ५९. दुसऱ्याचे पागोटे गुंडाळणे-मत्सगः द्वेषः शत्रुत्व. २ कुभावः गैरसमजः विकल्प. [ दुष्ट+भाव ] (एखाद्याला) फसविणेः चकविणे. दुसन्याच्या तोंडाने जेवणे-**्मानस**-न. दुष्ट बुद्धिः, दुष्टपणाः, नीचपणाः. -वि. पापीः, अधमः, स्वतंत्र विचार करण्याची अकल नसल्य मुळे दुसरा सांगेल त्याप्रमाणे दुष्ट अंतःकरणाचा. [दुष्ट+मानस=मन] **ः व्रण**—पु. **१** गळूं; फिसकें; वागणें, वोलणें, करणें. **म्ह**० दुस-याच्या डोळपांतल दुसळ दिसतें बेंड. २ नाडीव्रण. [दुष्ट+सं. व्रण=फोड, जलम ] **्स्वप्न-पुन.** १ पण स्वतःच्या डोळ्यांतल मुसळ दिसत ना**हीं=मनुष्याला दुस**ऱ्याचा अञ्चभसूचक स्वप्न. २ (मनाला डवंचणारी) अनिष्ट शंका, कल्पना. क्षुत्रक दोष सहज दिसतो पण स्वतःचा ढोबळ दोष दिसत नाहीं. [दुष्ट्र+सं. स्वप्न] दुष्टाई-स्त्री. १ दुष्टपणाः, नीचपणाः, अधमपणा. • घरोबा-पु. (सराठवाडवांत रूढ)दुसरे लग्नः मोहतूर. • फुटाबा-२ खराबपणाः, घाणेरडेपणाः, दोषयुक्तता. ३ मत्सरः द्वेषः, दावेदारी. पु.गवत एऋदां कापल्यानंतर त्याला पुन्हां होणारी फूट. दुसरेबाल-(कि॰,करणें; धरणें; बाळगणें). याअर्थी दुष्टावा, दुष्टायकी हेही शब्द पण-न. म्हातारपण. 'दुसरें बालपण म्हणजे म्हातारपण जितकें हत्व आहत. दुष्टातमा-वि. दुष्ट अंतःकरणाचाः पापीः अधम. आपणांन नकोसं वाटते तितकेंच पहिले वाटेल यांत शंका नाहीं. ' [ दुष्ट+सं. आत्मन्=मन ] दुष्टायकी-स्त्री. दुश्मनगिरी; शत्रुत्व; निवावि ५४. दुस्तरेपणा-पु. (गो.) विजवराशी लप्न. दुस-**=यान-ने**-क्रिवि. पुन्हां: दुनऱ्या व ी.

दुसर--न. द्वैत; भेदबुद्धि. 'तें कर्म कीर ब्रह्माकारें। जालें तेणेंही न सरे। ज करीतेणेंसी दुसरें। आहे म्हणौनि। ' - ज्ञा १७ ३७४.

दुसवास-पु. १ वाईट संगत. २ (राजा.) दुसग-दुसगाई. दुस्वास पहा. [ दुम्=वाईट+वास किंवा सहवास ]

दुसा--पु. (महानु.) तंत्रु; राहुटी. दुस अर्थ ३ पहा. -धवळ, पूर्वार्व ४८ [ सं. दूश्य=तंत्रु; प्रा. दूस ]

दुसेनरे--न. बुधीदार कापड. -वाडसमा २.२८.

दुस्त---न. भरजरी वस्त्र. -पया ३४.

दुस्ता-पु. १ वस्त्राचीं सुते विरळ झाल्याने मध्ये मध्ये जो चाळणीसारखा विरळपणा होतो तो. २ मानाची पाच वस्ने समु-च्चयानें.

दुस्मन, दुस्मनकी, दुस्मनगिरी, दुस्मनी—दुशमनइ० पहा. 'लढाईचा इरादा धरून मी वागत नसतां दुस्मनीच धरून वांकडेपणा करितात, त्यांची समजूत व्हावी कशी?' –गोखिच शाब ३४.

द्स्मान-पु. (गो.) शत्रु; वैरी. [फा. दुश्मन्] दुस्मान-काय-न. (गो.) शत्रुत्वः वैर.

दुस्वार्शा--वि. १ (गो.) अधाशी. १ मत्सरी.

दुस्वास-पु. (कुण. गो.) द्वेष; मत्सर; हेवा; असुया.

दुस्सग—स्री. (खा.) जूं; जोखड. –भात्रै ७. १ ते ४.

दुस्सा—पु. (व.) खोडास दोन खुंट्या मारहेलें वखर, आक्तः; एक प्रकारचे कोळपे.

दुस्सा—पु. (व ) दुस्सा; ठींसा.

दुहर्डा—स्री. (गो.) भावाची, बहिणीची मुलगी; धुवडी. दुहुण-उक्ति. १धार काढणे. -अक्ति. २ (काव्य) दूध देणे. दुहिना-की. मुलगी; कन्या.

दुहेतर्ण-अ. अकालीं प्रसवर्गे; धुपावर्गे. दुवेतर्गे पहा.-राको २८६.

दुहेस---न. दुखर्गे.

दु छ(ळा) शेस-- पु (गो.) पाणी घालून काढलेला नार-ळाचा रस. [ दु=दोन+वळ+रस ]

दुर्श्नी—वि. (प्र.) दुःखी. 'धनी महाराज दुक्षी झालेकाय बदले हंबीर।'-ऐपो ३४६. [ दु:स्ती अप. ]

वृक्त---न्नी. (कडब्याच्या पेंढ्या, विटा इ० कांची) जोडी.[दु= दोन ]

दूख--स्त्रीन. (गो. क.) दुखणें; दुखी; दु:ख. ०होंगे-आजारी होणें.

बुज्ज-न. (गो.) बारांचा समुदाय. डझन. [पो. दूझिआ] दूड--सी. १ दुपदरी गळसर, माळ; स्त्रियांचे एक कंटमूषण. 'सोने दृड करण्यास दर तोळा रुपये १५। प्रमाणे. ' -वाडसमा १.७२. [सं. दु सिं. दुरी] २ दोन घागरींची जोडी. (कावडीवांचून पाणी वाहतांना प्रयोग ). 'एके घागरीनें पाणी केवढा वेळ आणावें दुसरी घागर दे म्हणजे दृडची दृड आणतों. ' दुड, दुडी पहा.

वृड--की. गोचीड; खिरड.

वृड--पु. (राजा.) भातांत उगवणारे एक प्रकारचे गवत.

शिवणें; दोन बाजू किंवा कडा एकत्र जोडल्यानें होणारी शिवण; अनुभव नसर्णे. दुधाचा श्रेय-अतिशय थोडें दूध; दुधाचे अत्यंत दंड. २ वस्न, कागद, दोरी इ० कांस दुणल्यामुळें पडणारा सळ, थोडें परिमाण. जसें:-तुपन्त्रि नख, ताकाचे पाणी, तेलाची धार, दुसरी नांगरट. ( कि॰ घालणें; करणें ). ४ घडी; दुमड; मुडपा. ५ दाखवितात तसें. प्रथम, पहिल्या ध रेचे दूध-(तान्ही गाय, बैसली प्रीति दूणी।'-दावि १५४. [सं. द्विगुण]

करितां, निरोप सांगण्याकरितां पाठविलेला मनुष्यः, निरोप्याः, जासुदः। बातमीदार. जर्से:- देवदूत, विष्णुदूत, शिवद्त, यमदूत. २ वकील; कार्याच्या सिद्धिनें निवे दूत।' -मोअश्व १.७२. [सं.]

द्रतिका, दूती--स्नी. १ निरोप दंऊन पाठविलेली, निरो-पाची ने आण करणारी स्त्री; एकांत मैत्रीण; सजणी; नायक व नायिका यांची मध्यस्थी करणारी सस्ती. 'दृती नसे ही माला। सवतिच भासे मला। ' -मानापमान. २ दासी; स्त्रीनोकर. ' दूती जाणविती स्वामिणीतें।'-रावि ४.३४. [सं.]

वृत् --- वि. घोडगाचा एक विशिष्ट रंग -अश्वप १.२७. [फा. दुदु=ध्र

वूध--न. १ अपत्यपोषणार्थं मातेच्या स्तनांत उत्पन्न होणारा पांढरा रम; दुग्न्न; क्षीर. २ त्रक्ष, वनस्पति इ० कांतून निष्णारा पाढरा रस, चीक. ३ नारळ इ० कांच्या चवांतून निघगारा पांढरा रस. ४ धान्याच्या कोंबळचा कणसांतील दाण्यांतून निघणारा पांढरा रस. ५ ( राजा. ) दुधू; स्तन. (सं. ३७४; प्रा. दुद्धः फ्रें जि. थुर; ऑर्मेनियन. लुथ] (वाप्र.**) ः निघल**-(गाय, म्हैस इ० कार्ने) दृध ंदऊं लाग्णें दुधाची तहान ताकाने घालविणे-ताकावर भागविज-इष्ट ती वस्तु साध्य होत नाहीं असे पाहुन तिच्या-पेक्षां निकृष्ट वस्तुच्या लाभानें रांतुष्ट होर्गे; मोटी गोट साध्य न झाल्यास तिच्या पेक्षां कमी दर्जाची गोष्ट साध्य करून समाधान मानणे. दुर्शात साखर पडणे-दूध स्त्रभातःच मधुर असते. त्यांत साखर टाकल्यास त्याची गोडी अधिकच वाढते. न्यावहन आधींच चांगल्या असलेल्या गोष्टींत दुसऱ्या चांगल्या गोष्टींची भर पडणे. दुधाने धुपणे-निर्दोष असणे. 'हें 🤊 दुधाने धुपलेलें आहे. दुधाने धुपलेला-वि. पूर्णपणे निर्मळ: निष्कलंक: सोज्वळ. द्धान जेववृत ताकान आचवप-(गो.) आधीं गोड नंतर कडू (भाषण ६०) करणें. दुधास-ला टर्जे- (गाय, म्हैस इ०) कमी दूध दंऊं लागें। दुघास-सा फूटण-(गाय, म्हैस इ॰ ) पुष्कळ दूध देऊं लागणे. एखाद्याच्या औठावर व्ध दिस्रण-वाळलेलं नस्रण-( तिरस्काराथी ) (तो) वयाने दूण-स्त्री. १ दोन्ही कांठ एकमेकांस जोडून (वस्त्र इ०) अतिशय लहान असर्थे; प्रौढ नसर्थे. (त्याला) जगाचा बिलकूल मोड, मुरड. ३ (कों.) एकवार नांगरलेली जमीन पुन्हां नांगरणें; दिह्याची कवडी. इ० तूप, ताक, तल व दहीं वें अल्पपरिमाण दुप्पटपणा (प्रमाणाचा ). ६ (गो.) (सोंगटयांचा खेळ). एक- हिंस इ० कांचें ) प्रथमचे दूध; चीक. रह० १ दुधानें तोंड भाजलें एक मिद्रन होणारे दोहोंचें दान. -वि. दुप्पट. 'अचपळ गुणगूणी म्हणजे मांजर ताक सुद्धां फुंकून पितें=एकदां अहल घडल्यावर मनुष्य अगदीं साध्या गोष्टींतहि फाजी शंका व स वधगिरी बाळ-**दूत—प्. १ (एखाद्यास) बोलावून आणण्याकरितां, पत्र देण्या**ंगतो २ मेले म्हशीस दूध बहु (फार). ०क्क**ीण**−स्त्री. लहान मुलास दूध पाजण्याकरितां ठेवलेली दाई. •कलमी-स्नी. एक वनस्पति. दुधणी, दुधाणी पहा. ०कोल्डिक-न. दुधांत बर्फ व सरबत शिष्टाई करण्याकरितां पाठविलेला मनुष्य. 'बहु सत्कृतिने न जसा टाकून केलेले पेय. [दूध+ई. कोल्ड+ड्रिक=थंड पेय] ्खू रा-वि. १ आईबाप इ० कांनीं लाड केल्यामुळें जो श्रीढ झाला तरी पोरकट-पणा करतो तो. २ भोळसर; मेषपात्र: अजाण. [दूध खुळा=वंडा] द्धक-9. माणकांत फिका, दुधासारखा पांढरा रंग पसरल्या-सारखा दिसतो तो दोष. [दूध] दुधगा-पु. (राजा.) कोंबळें द्ध, नुकत्याच व्यालेल्या गाईचे दूध प्याल्याने वासरांना होणा एक विकार. [ दूध ] दुधाड-वि. दूध देणारी; दुधाळ. 'बहु दुधड जरी जाली म्हैस गाय । री होईल काय कामधेनु । ' -तुगा २२९४. [दुघ ] दुघ(धा)जी-स्त्री. दुधासारखा पांढरा दूष

चीक येणारी, फुलें येणारी एक वनस्पति. हिला कुंभा, तुंबा, खिचडीतून ब्राह्म तेवढाच भाग घेणें व त्याज्य भाग सोड्सन देणें. वेवकुंभा, शेतवडा, शेतवड, दुधकलमी, तेवडी इ० दुसरीं नांवें हंसक्षीर न्याय; क्षीरनीरविवेक पहा. दुधाळ-ळू-वि. पुष्कळ आहेत. २ द्रध तापविण्याचे भांडें. दूधकलमी पहा. [दूध] द्रिध वेणारी (गाय, म्हैस इ०). [दूध+आळ-ळूं-प्रत्यय] दुधाळूं-० दुभते-न. १ ( व्यापक ) दुभती जनावरे. 'आम्ही शहरांत दूध- न. पांढरें अर्छ. [ दूध+अर्छ ] दुधिया-पु. १ एक प्रकारचे मादक दुभतें बाळगीत नाहीं. ' २ दूध, दहीं, ताक, तूप इ०. ३ दुभत्या पेय, औषध: भांगेचीं पानें बादन त्यांत दूध, साखर व मसाला जनावरांची जोपासना कशी करावी, दुभत्याचे पदार्थ शास्त्रीय पद्धतीनें कसे बनवावे, त्यांचे गुणधर्म कोणते इ० गोर्टीचें विवेचन करणोरं शास्त्र.-ज्ञाको द १०४. [इध+दुभर्ते] ०पाक-पु. दूध आट-वृन तांदळाची केलेली खीर. •िपता-वि. दूध पिणारा, आईच्या अंगावर पीत असलेला (बाळ). [दूध+पिणें] •पेढा-पु. दुधाचा पेढा. ॰पोहे-पुअव. १ दुधांत कालविलेले पोहे. २ उकळी आलेल्या दुधांत धुतलेले पोहे टाकून त्यांत साखर व आटीव दूध घालून केलेले खाद्य - गृशि ४३१. **्भाऊ-पु. (** मुलास ) पाजणाऱ्या दाईचा मुलगा. [दूध+भाऊ; गु. दूधभाई ] •भात-पु. मेजवा-नीचा विनयाने उद्धेख करण्याचा शब्द. अभाताची किया-स्ती. एका ताटांत द्रधभातावर जेवून मैत्री जाहीर करणें, मैत्रीची शपथ घेणे. 'दूधभात हात देऊन किया घेतली.' -अष्टप्रधानांचा इतिहास १८५. •भोपळा-पु. दुध्या भोपळा; पांढरा भोपळा; एक फळ-भाजी याच्या उलट तांबडा भोपळा. •भोपळी-की. दुध्या तिच्या दुप्पट लगीमध्ये घेतलेली तान. [ दूण-न=दुप्पट ] भोपळवाचा वेल. • मांडा-पु. (बेळ) दुधांत साखर घालून, त्या दुधाचा बोळा तापल्या तव्यावर वारंवार फिरवून करतात ती शोध. (क्रिं॰ लागणे). [फा. दूम्] '(वाप्र.) ॰ निघंण-बाहेर अंबोळी. ०मोगरा-री-पुत्ती. १ नाचणीची एक गरवी जात. हिचा |-पुद्धेण-(एखाद्याचा ) भुसा पडणें; फार त्रास, कष्ट होणें; दाणा पांढरा शुभ्र असतो -कृषि २८३. २ शाळ्चा एक भेद. पादाडरें जागें. ०पुरविषा-(एखाशाचा) पिच्छा पुरविषा, गर्ळी •मोगरा-पु. (ना.) तगर. •वडी-वि. दुधाच्या (वडीच्या) पडणै; खनपटीस बसणे. दु-दूमोदूम-क्रिवि. (व.) लागलीच; रंगाचा. 'दृधवडीची कर्रांड कांबरीं। रोदेचीं सोनेखैरीं। '-दाव २८९. | ताबडतोब; पाठोपाठ. ' दुमोद्रम मनुष्य धाडला आणायला ' साधित शब्द - दुधवणी-न. पाणी मिसळलेलें दूध. [दूध+पाणी] [ दूम द्वि. ] द्धवणी, द्धावण-कीन. १ दूध तापविण्याचे भांडे. २ दूध दूम-वि. १ दुस-या, मध्यम,दुण्यम प्रतीचा, मध्यम. अवल= जोमदार दुधानें येणारी शक्ति, पुष्टि; दुधाचा गुण. दुधाचे कारी इ०). मदतनीस. [फा. दूशम ] दांत-पुण्य. बाळपणांत येणारे दांत. (कि॰ येणें; निघणें; फुटणें; क्रू-किवि. पुष्कळ अंतरावर; लांब. वि. १-(काल, अंतर, होंगें ). 'इकडे वधूचे दुधाचे दांत पड़ं लागतात' -भा ८०. संबंध, नातें इ०कांच्या बाबतींत ) लांबचा; निकटचा, जवळचा नव्हे दुद्धिणी=भांडें ] दुर्घाणी-की. एका जातीचें झाड. दुघणी पहा. द्यास ) बडतफे करणें; नोकरीवहन काढून टाकणें. २ (अडचण, आहारी अप. ] दुधापाण्याचा निवाहा-पु. दूध आणि पाणि जप्त करणें. 'यांची पेशवाई दूर करून ...' -सभासद ८. ४ याच्या मिश्रणांतून दूध व पाणी निराळें करणें. अशी शक्ति लांब लोदन देणें, परकेपणा दाखविणें, बाळगणें. 'दूर न

घालुन केलेले पेय. २ दुध्या भोपळा. 'कडुदुधिया माखिला। गुळें जैसा। '-ज्ञा १३.४६८. दुधी-स्त्री. एक वनस्पती. हिचा वेल तोडला असतां त्यांतून दुधासारखा पांढरा चीक निघतो. हिला लांबट शेंगा येतात. वासरांच्या दुधगा रोगावर हिचा उपयोग होतो. -वगु ४.२४. दु धीण, दुधी-स्त्री. (कों.) दुध्या भौप-ळचाचा वल. [दूध; प्रा. दे. दुद्धिअ; गु. दुधी ] दुधू-पुन. (बालमाषा.) १ दूध; २ स्तन [दूध] दुध्या-पु. १ दुधिया; भांगेपासन केलेलें मादक, दूध मिश्रित पेय. २ दुध्या भोपला. याच्या पांढरा, मुग्या इ० जाती आहेत. [दूध; प्रा. दुद्धिअ] •हलवा-पु. दुध्या भौंपळा किसन, धुत्रन त्यांतील पाणी निथ-ळल्यावर तुपांत परतृन दुधांत शिजवृन साखर घालून केलेलें पकान्न. —गृशि १.४१९.

द्नीची तान-की. (संगीत). चिजेची जी लयसुरू असेल

द्रम—पु. १ शॅपूट; पुच्छ. २ (कर) (ल.) पत्ता; तपास;

तापविण्याकरितां जमीनींत केलेला खड़ा. [दूध] **क्धिरारी-स्री**. उत्कृष्ट, पहिल्या प्रकारचा व शीम=कनिष्ट, तिस- । प्रकारचा (गो ) उपरसाळ; उपळसरी; अनंत मूळ. दु घळी-स्त्री. (गो.) दूध- यांच्या जोडीनें प्रयोगांत रूढ. 'जमीन अवल, दूम, सीम तिही पाक. [दूध] (वाप्र.) दुधाचा जोर-पु. निरोगी आईच्या, दाईच्या प्रतीची. '-वाड-समा १.३७. २ दुव्यम; हाताखालचा (अधि-

दुधाणा-णी-पुष्ठी. दूध तापविण्याचे मातीचे भांडें. दुधणी पहा. असा. २ असंभवनीय; दुरापास्त दुर्घट. ३ बडतर्फ; नोकरीवरून िंचरांत गेली ठेऊं दुधाणा।' –दावि २३६. [दूध. प्रा. दे∙ काढलेला. [सं. दूर; फा. दूर; फें जि. दूर] ०क.रॉंग–१ (एखा [ दूध ] दुधाधारी-नि. दुधानर राहणारा; दुग्धाहारी. [ दुग्धा+ संकट इ० ) नष्ट करणे. ३ ( अधिकार, सत्ता वगैरे ) क हून घेण; इं.पक्ष्यांत असते असा कविसंकेत आहे. यावरून अनेक गोधींच्या करती यास्तव कल्याणा । '-दावि २८४. **्धरणै-पार्हणै-**-

पणाने पाहणें. दूरचयादूर-किति. फार लांबवर; दूर अंतरावर; दूर्वात्रताचा दिवस असतो. [ दूर्वी+अष्टमी ] दूरवर. 'कीर्ति प्रगटली दूरच्यादूर.।' दूरत:-क्रिवि. दूरून; लांबून. इह ॰ दुरून डोंगर साजरे.-डोंगर दुरून हिरवेगार व रम-णीय दिसतात पण जवळ गेळें असतां रुक्ष व भयाण दिसतात. यावहन, पुष्कळ गोष्टी दुह्नन चांगल्या दिसतात व त्यांच्यासंबंधीं आदर वाटतो. पण प्रत्यक्ष जवळ जाऊन त्या बारकाईने पाहिल्या तर त्यांच्यांत पुष्कळ दोष आढळतात, व त्यांचा कंटाळा येतो. क्वचित् या म्हणीला 'जवळ जातां कांटेकुटे ' असा उत्तराध जोड-ण्यांत येतो. (सामाशब्द.) ० द्वरीन-न. १ दूरदृष्टि; दीर्घदृष्टि; दूरवर विचार करणे. २ दूरदर्शीपणा; दूरदर्शित्व. [ दूर+सं. दर्शन= पहाणें ] •दर्शी-दृष्टि-द्रुष्टा-नि. १ दूरवर, खोल विचार कर-णारा पहाणारा. २ भविष्यदर्शी; भविष्यर्वितक. ३ दीघेटष्टीचा [दूर+सं. दश्=पहाणे] ० दस्त दुर्दस्त-वि. दूरचा; लांबचा. लाहोर प्रांत दूर्दस्त आहे. ' -इम २६७. [फा. दूदस्त ] ० दृष्टि-स्ती. १ खोलवर, दूरवर विचार करण्याची शक्ति; कुशाप्रवृद्धि. २ दीर्घदष्टि; भविष्यकाळावर नजर ठेवून काळजीपूर्वक विचार करेंग. [दूर+दृष्टि] **्द्रध**—न. दुदैंव; नशीब. 'न लागतां माझा शोध कपी सारे म्हणती ते हारे द्रद्रष्टा । ' -मोरा १.३३२. [दु +अदृष्ट] •वर-क्रिवि. लांबवर; खोलपणार्ने; दूरदृष्टीर्ने (क्रि॰ पाहर्णे, विचार करणें, नजर देण ). 'महादेवा देई दूरवरी दृष्टी । नको करूं कष्टी मुनीश्वरा।' -मध्व. ५८३. • विचार-पु. दूरदृष्टिः, दूरदर्शित्व. • विचारी-वि. दीर्घदशीः; दूरवर विचार करणारा. [दूरविचार] दूरशी-सी-वि. रजस्वला; विटाळशी; अस्पर्श. ' दुष्ट म्हणे स्वसभेला तुजला नेतोंचि दूरसी अस कीं।' –मोसभा ५.६. 'स्त्री दूरशी झाल्यावर पांचवे दिवसापासून ... ' -ग्टहवैश १५. दूरश्रवणयंत्र-न. दूरच्या माणसाशीं बोलण्याचें यांत्रिक साधन (ई.) टेलिफोन. [दूर+सं. श्रवण=ऐकर्णे+यंत्र] दूरस्थ-वि. दूर असलेला; लांबचा; दूरदेशीं असलेला. [दूर+ंस. स्था=असर्गे, उमें राह्गें] दूरीकरण-न. दूर करण्याची किया, दूर करणें; वियोग. [ सं. ]

दरदेशी---स्री. दूरदृष्टि; दूरदृशित्त्र. 'पुढील संकट दूरदेशीनें जाणून ...'-इमं २५६. [हि. दूरंदेशी; फा. दुर्+अंदेशा]

दूर।वर्षे -- अकि. दूर जाणें, दुरावणें पहा. 'नको दूरावूं तूं दूस ] कठिण पद बा दे त्यजुनिया।' [दूर]

दूरीं — किवि. ( काञ्य. ) दूर; लांब अंतरावर. [ दूर ]

वृची--श्रीअव. एक प्रकारचें पवित्र मानलेलें गवत. हें गण- प्रा. दुहिआ ] पतीस प्रिय आहे. पूजेव्यतिरिक्त या गवतास 'हरळी ' म्हणून

( एखाद्यास ) ममत्व सोड्न परका लेखणें; ( एखाद्याकडे ) परके- करण्याचें एक व्रत. दुर्वाष्ट्रमी—स्त्री. भाद्रपद शुद्ध अध्टभी हा

वृर्वेगूष—वि. घोड्याचा एक विशिष्ट रंग. यांत घोड्याचें सर्व शरीर लाल असून त्यांत काळवा रंगाचे मिश्रण असर्ते. शेंडी, आयाळ, दूम, हातपाय काळे व कान सफेत असतात. -अश्वप 39.

वूळ--पु. (कों.) मुलाच्या कानांत घालण्याचा एक दागिना ड्रल पहा. [सं. दुल्=हालणें, डोलणें ]

वृज्ञोर —सी. (सा.) जू; जोसड.

द्रषक-वि. १ दोष लावणारा; निंदक. २ दृषित करणारा. [सं.]

द्रुषण-न. १ दोष लावणें; निंदा करणें; दोष, न्यून काढणे. २ आढळलेला, लादलेला, दोष; न्यून. ३ ठपका; आक्षेप. ४ बिघड-विगः; दूषित करणे. ५ (कुमारीला, स्त्रीला) भ्रष्ट करणे; कौमार्थ, पातिव्रत्य भग करणें. ६ न पाळणें; मोडणें (वचन, करार). [ सं. ]

दुषणाह-दूषणीय, दूष्य--वि. निवेस पात्र; निय; दोषाहै. [ <del>सं</del>.]

दूष(षि)णा-उक्ति. १ दोष, न्यून काढणें. 'त्याचा पूर्वपक्ष म्यां दूषिला.''कान्य करावें म्यां नच वचकावें दूषितो, परि लघुस।' -मोस्फुटआर्या नवनीत २५४. २ दोष, कळंक लावणे, लाग्णे. कलंकाने दोषाने युक्त करणें; कलंकित होणें; करणें. 'या पोरानें अक्रम केल्यामुळे आमर्चे घर दूषलें. ' [सं. दूषण ]

द्रिवत-वि. १ दोष लावलेलें; निदित; आक्षेप घेतलेलें. २ बिघडलेलें; अष्ट, दोषयुक्त झालेलें; कञ्जित; कलंकित (शब्दश: व ल.) [सं.] •ताप-पु. दोषी, विषारी ताप; (इं.) सेप्टिक् फीव्हर. 'माझ्या पत्नीला दृषित ताप येत आहे म्हणून ती जरा घाबरली आहे. ' -सुदे १३७.

कुषय-व. दूषणीय पहा.

**दूरय-दूर्य--**न. तंबू. | सं. ]

वूस-- पु. १ वस्त्र. २ तंत्रु; डेरा. दुस पहा. [ सं. दूश्य; प्रा.

वृस--- पु. प्रमेय. -शर.

वृह--स्ती. (गो.) मुलगी; कन्या; धू; दुहिता. [सं. दुहिता;

ह्म-ग्-ली. दष्टिः, नजर. कमलहक्, दक्कमी, हागोचर, जिल्लेखितात. हिचीं मुळें सदां सर्वकाळ ओलीं राहतात. या तृणाचा दिग्वषय, दक्षण, दगध्यक्ष, दिग्वषय इ० सामासिक शब्दांत दृष्टि, जिल्लेख ऋग्वेदांतिह आढळतो. −ज्ञाको (द) १३७. [सं.] डोळे, या अर्थानें उपयोग. जर्से:-कमलटक्=कमलाप्रमाणे डोळे हें गवत औषधी आहे **्वत-न. (बायकी) स्त्रियांनी दुर्वाची पूजा** आहेत ज्याचे तो. हम्गोचर=दृष्टीला दिसणारा इ० शिवाय एतदृहकू,

तदूरक्, दोवरक्, निरुणरक्, इ० समासांत पहाणारा अशा सं. भाजक=भागणारा ] •भाच-पु ठाम, पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, श्रेम. गारा. [सं. दश् ] सामाशब्र-०प्रत्यय-पु. प्रत्यक्ष पाहिल्याचा कहु, कंजूष; हाताचा जड. २ लगामाचा एक प्रकार. -अश्वप १८५. पुरावा; दि प्रमाण; (कि ) पाहर्गे; दाखविर्णे, हक् प्रत्ययास [ दृढ+सं. मुष्टि=मूठ ] ०संधि-वि. १ घट विणीचे; घटमूट. २ आणणें; उतरंगे ). [ हकू+सं. प्रत्यय=अनुभव, प्रचीति ] •पात- दाट; घनदाट; मध्यें फट, विरळ जागा नसलेला. [दृढ+सं. संधि= पु. नजर टाकर्णे; फेक्गें; रैष्टिक्षेप; पाहर्णे. [ दक्+सं. पात=पडर्णे ] जोड, सांधा ] दर्द्धाकरण-न. १ पक्कें करणें. २ (क्रि.) रोमी **्स्त्र**-न. दृष्टिपथ; दृष्टीची रेषा. [ दुक्+सं. सूत्र=थागा, मार्ग ] व इग्लंीय चर्चमध्ये बाह्मसम्याच्या वेळी ल**हान मु**लांच्या त**र्फे** •**क्षेपमंडळ** • **क्षेपबृत्त**-न. (ज्यो.) त्रिभोन लग्नां (नव्यद अंशां) जी वचने देण्यांत येतात त्यांच्या पूर्ततेची जबाबदारी मुलांनी तून जाणारें लंबवृत्त. दृश्य क्रांतिवृत्ताच्या सर्वोच्य बिंदूतून जाणारें | प्रीढ झाल्यावर स्वतःवर घेण्याचा विधि. (इं.) कन्फर्मेशन्. -सा. याम्योत्तरवृत्त. हम्गोचर-वि. डोळ्यांनां दिसणारें; दृश्यः दिस णारें; दृश्यमान. [ हुक्+सं. गोचर ] दृश्मोल-पु. १ वुनूळ. २ बाप्तिस्मा व दृढीकरण हीं अवश्य आहेत. 'ई. वि. १७८. [सं. ] (ज्यो.) दङ्मंडल पद्दा. [ दक्+गोल ] **राज्या-स्री**. (ज्यो.) **रहोत्तर**-वि. जास्त बळकट, मजबूत. [सं. दहतर अप. ] नताश ज्या. दङ्मडल, दात्रुत्त, दावलय-न. (ज्यो.) हंब-युत्त; खम युत्त. **रङ्गात्र** वि. ज्ञानमात्र. 'जेर्णे ज्ञान सज्ञान होये। दृड्मात्र दृष्टीतें विये। प्रकाशाचा दिवो पाहे। प्रकाशासि। -अस ७.२७३. [ हक्+सं. मात्र प्रत्यय ]

ह्याह-नि. (राजा.) अवाढन्य; अजल्ल; फार मोठा; अवजड; जगड्वाळ. (सामान्यत: वस्तूच्या संबंधीं प्रयोग). [सं. दीर्ग+आड प्रत्यय]

**दढ** — वि. १ ( अक्षरश: व ल. ) पक्षा; घट; कठिण; ज्यांचे भेदन, छेदन व चलन करणें कठिण आहे असा. 'हा दढ पाषाण आहे; हा शस्त्राने फुटणार नाहीं. ' ' तोफेच्या गोळवानेहि भोंक सात्विकता दाखविण्याचा अभिनय. हा अभिनय उत्साहवृत्तीस न पडेल अशी दृढ भिंत घालावी. '२ निश्चित; कायम; मुकर. ३ ठाम; पका; स्थायिक. ४ पुरतेपर्गी निश्चित केलेला; पक: अविचल (बंत, विचार, निश्चय). 'निश्चय दृढ असला म्हणजे ईशर कृपा करितो. ' ५ (सामा.) पक्का; चिवट; चिकट. ६ मनात पक्की ठसलेली, विंबलेली. 'एकदां ऐकलेली गोष्ट पुन: ऐकली म्हणजे दढ होते. ' या शब्दापासून अनेक सामासिक शब्द बनले आहेत व बनवितां येतात. जर्से:-हढनिश्चय-निर्धार-संकल्प= पका, ठाम निश्चय. -वि. पक्कशा निश्चयाचा, निर्धाराचा (मनुष्य) इडप्रयत्न-अितशय नेटाचा प्रयत्न, प्रयत्न करणारा. तसेंच दृढसंकेत दृढसंधान-नियम-विश्वास-वैर-निष्ठा-व्रत-तप-स्ख्य-प्रेम-भक्ति धेर्य-वचन-अनुसंधान-पातिवत्य-सौमाग्य इ०समास [ स. ] होतात. दृढ-तनु-शरीर-देह, दृढांग=बळकट शरीराचा ( मनुष्य, पशु इ० ). साम।शब्द-० न्त्रिन्त-पु. एकाप्र चित्त; काळजीपूर्वक दिले र्रे लक्ष. (कि॰ करणे: देणे). [दृढ+चित्त=मन] ॰ प्रतिज्ञ-वि निश्रयी: कितीहि संक्टें आलीं तरी निश्रय शिथिल न होऊं देणारा. [दृढ+प्रतिज्ञा=निश्चय] भाजक-पु. (गणित) खार्ली बाकी उर्दे न देनां क हीं संख्यांस निःशेष भागणारी दुमरी सर्वात मोठी प्रत्यक्ष, दिसणारा, ढळढळीत अपराध, चुक, दोषीपणा. याच्या संख्या; वित्रक्षित संख्यांचा सर्वात मोठा साधारण विभाजक. [दृढ्+ | उल्ड अदछदोष=प्रारच्याने घडलेला दोष, आलेली आपत्ति. ' देष्ट

अर्थानें उपयोग. जर्ते:-एतद्दक्=हें पाहणारा, दोषदक्-दोष पाह- [ दृढ+सं. भाव=श्रद्धा, प्रेम ] •मुन्दि-वि. १ चिक्कू; कृपण; प्रा. १२१. 'पूर्ण ख्रिस्ती होण्याकरितां हीं दोन सःक्रमेंतें म्हणजे

> ह्दावर्ण-अक्रि. इट. पक्षा होगें: बळकट. मजबूत होणें. 'जशी जशी भक्ति दढावतं तशी तशी ईश्वरकृपा होते.' [ दढ ] हढा(ढि)चा--पु. १ दढपणा; बळकटी; पक्केपणा. २ निश्चय. 'निद्रचिया वा नवचे। ऐसा दृढिवचेनि अवतरणें नाचे।'-श्वा ६.३४७. [ दढ+वा भाववाचक प्रत्यय ]

> हति - स्री. स्रांधः स्वास. 'पवळेयां चिआं हती। जावडे फाल-ओनि नीगुती।'-शिशु५९०.

हम - वि. गर्वानें ताठलेला, फुगलेला. [सं.]

द्म (दृहर्रा) — स्त्री. नृत्य.) दृष्टीमध्ये निश्चलता, विकसितपणा व अनुकूल आहे.

हरूय-वि. १ दिसणारें. २ बाह्य; बाहेरील (अंग). -न. (ल.) जग. 'तरी तें आपगयापुढें। दृश्य पत्रळे येवढें।' -अमृ ७.८७. -पु (अंकगणित.) दिलेली किंवा गृहीत संख्या. [सं.] •काठ्य-न. ज्या काव्याचा अनुभव नटनटींनी रंगभूमीवर केलेल्या अभिनयाने घेतां येतो तें; नाटक, सिनेमा. याच्या लट श्राब्य काव्य. [दृश्य-काव्य] •प्रस्तरण-न (परार्थ.) पदार्थःचे प्रत्यक्ष झालेलें प्रसरण; ( ई. ) ॲपरंट एक्स्पॅन्शन्. **ाहस्य-न**. (ज्यो.) नुसत्या डोळ्यांस दिसणारा मोठेपणा. [दृश्य+सं. महत्त्व=मोठेपणा] **रह्यमान**—वि. दिसुं लागणारें; नजरपुढें असलेलें; दिसणारें.

ह्य-सी. १ दृष्टि, नजर २ गर धाच्या वाईट नजरेने मनुष्य, वस्तु इ० भारला जाणे व त्यास पीडा होणे. (क्रि॰होणे, लागणे). ' लहान मुलांनां व सुःर स्त्रीपुरुषांनां दृष्ट लागते.' -वि. पाहिलेल, दिस लेलें; दिसणा . [सं.] सामाशब्द - ॰कू.ट-न. कोडें; गूढ; कुटप्रश. •सोर-पु. (प्र.) दृष्टिचोर; दृष्टिचोर पहा. द्वोष-पु.

दोष नसतां व्याधी आली ईश्वरास शरण जावें. ' २ प्रत्यक्ष दिस-णारे पाप: आयुष्यांत (एखाग्राच्या) हातून घडलेले पाप. याच्या उलट अहरहो = मानसिक, आत्मिक पाप. ३ -वि ज्याचा दोष नजरेस, आढळण्यांत आला आहे असा [ दृष्ट्र-|दोष=अपराध ] •पात-पु. (प्र.) दृष्टिपात; दृष्टिपात पहा. •फो इ-पु (प्र.) हिंदिफोड, दिव्यफोड पहा. ०बंध. ०बंधन-पुन. (प्र.) दिव्य बंध, दृष्टिबंधन; दृष्टिबंध, दृष्टिबंधन पहा.०५६-वि. (प्र.) हिंडिमर्स, हिंडिमर पहा. भेट-स्त्री. १ मरगोन्मुख मनुष्याचे दूरचे पुत्रादिक आप्तेष्ट येऊन त्याची जी शेवटची भेट घेतात ती. 'माझ्या नाडी आटोपत च।ल्ल्या त्यास पुत्राची दृष्टभेट (श्लोक ६०); दृष्टातांतील. [सं. ] करवा. ' २ दुशलप्रश्न, संभाषण इ० कार्ने विरहित अशी केवळ दर्शनमात्राने होणारी भेट, गांठ, नजरानजर; दृष्टादृष्ट (प्र.) दुष्टिभेट 'त्यांची आमची काल दुष्टभेट मात्र जाली. अजून बोलायास फावलें नाहीं. ' [द्रव्य+भेट ] अम गी-पु द्रव्य लग्ने नये म्हणून लहान मुलाच्या हातांत, गळवांत बांधतात तो पांढरे ठिपके असेळेला काळा मणी. [दृष्ट+मणि] • विकार - पु. (प्र.) दृष्टिविकार पहा. दृष्टाः दृष्ट-स्नी. परस्पर दर्शन, पाहणे: नजरानजर; दृष्टिभेट. [ दृष्ट+अदृष्ट=न दिसलेलें, न पाहिलेलें ] हरदार्थ-पु. १ दिसणारी वस्तु: दृष्टीचा विशय. २ ऐहिक जीव-नांतील (एखादी) उपभोगाची, अनुभवाची गोष्ट. -िक वि इह-लोकच्या फायद्याकरितां, युखाकरितां [ दृष्ट+स. अर्थ=वस्तु, गोष्ट] • कर्म-न. ऐहिक जीवनांतील फायचाकि ग्तां, सुखाकरितां कराव-याचे कमे. व्याद-पु. जे जे इंदियगम्य असेल तेवहेंच सत्य असे प्रतिपादन करणारा संप्रदाय, मत. [ दृष्टार्थ+तं. वाद=प्रतिपादन, सत] • बादी-वि दृष्टार्थवादाचा पुरस्कार करणागा. दिष्टार्थव द । •शास्त्र-न. दिसगाऱ्या किंवा इंद्रियप्राह्म गोष्टींचें शास्त्र; ऐहिक जीवनविषयक शास्त्र. याच्या उलट धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यव-हारशास्त्र, दंडनीति हे शब्द पहा. [दुष्टार्थ+शास्त्र] हष्टो गलांम-किति. नजरेस; निद्रीनास; पाहण्यांत; आढळण्यांत: प्रत्यक्ष अनु-भवास (कि॰ येण) 'ही गोष्ट जेव्हां माह्या दृष्टोत्यत्तीस येईल तेव्हां खरी वाटेल. ' [ दृष्ट्र+उत्पत्ति ]

हर्टस्यप्र—न. भयसुचक, पुढील अन्धेसुचक, अप कुनी दुष्टस्वप्न. 'परिणामी काय होईल ते प विं दृष्टस्वप्न आहे. '-पेद 90.88.

हरद अणे, हरदाव(अ)णे-अिक. दृष्ट लागों; दृष्टीचा वाईट परिणाम होणे: वाईट मनुष्याची नजर बाधणे. [ दुष्ट]

हृद्यांत - पु १ दाखला: उदाहरण. 'चेंडू पडे आणि उटे तसाची। दृष्टांत हा सत्पुरुषास साची। मृत्यिष जो त्या उठगेच नाहीं । दृष्टांत हा केवळ दुर्जनाही । ' --वामननि तशतक २ अनुभव प्रचीतिः; पडताळा. त्याने प्रश्न सांगितला तो माझ्या दष्टांतास नजरस पडण्याचे टाळणे. • खारणे-नजर भारून टाक्णेः; नजरबर

आला. ' 'त्याचा मला दृष्टांत आला. ' ३ भृतभविष्यादि गोष्टींचें सुचक, दै वीस्वप्न. 'ऐसे जाणूनि हिक्मणीपति । भौतुक केले कैशा रीती। महादाजी पंतासी। दृष्टांत रात्री दाखविला। ' ४ एक साहित्यालंकार; दृष्टांतालंकार पहा.हष्टां नालंकार-पु (साहित्य.) एखादा विशेष प्रकृतार्थ विशद करण्याकरितां विशेष अप्रकृतार्थाने जे उदाहरण देतात तें. ' आस्फालितां ही स्वकरें नराहे। चेंडू असा तो उसळेच पाहे। विपत्तियोगे पडले अरी कां। तें धैथ नोहं तरि साधुला कां ?।' -वामननितिशतक.

हर्ष्टांतिक, हर्ष्टांती — वि. दृष्टांत म्हणून वावदास योग्य

द्रप्राचा-पु. १ स्वप्ररूपाने होणाग देवता इ० काचा साक्षात्कारः दृष्टांत. २ अनुभवः प्रचीतिः पडताळा. [ दृष्ट ]

हद्याळा-नि. (राजा.) ज्याची नजर, दष्ट बाधते असा ( मनुष्य इ॰ ); वाईट नजरंचा. [ दृष्ट ]

हाष्ट्रि-स्त्री. १ नेत्रगोलिस्थत जे पहाण्याचे इंद्रिय आहे त्याची वृत्ति, कार्य तिने झालेले ज्ञान; पाहण्याचे सामर्थ्य; नजर. २ (ल.) (एखाया गोष्टीकडे यावयाचे ) लक्षः अनुसंधान. 'निरं-तर शास्त्राकड दृष्टि ठवावी तेव्हा शास्त्र यतें. ' त्यास पागोर्टे द्यात्रयाचे खरें परंतु माझी दृष्टि चुक्छी. ' ३ ( ल. ) सन् , असत् जाणण्यास कारणीभृत असलेली मनोवृत्तिः (एखाद्याकडे प्रहाण्याचा, एखाद्याशीं वागण्याचा ) शेंखः, कलः, मनाः ति. 'अलीकडे त्याची दृष्टि फिरली. ' ४ ( राजा. ) पाषाणाच्या द्वाच्या मूर्तीस ठपें इ० काचे बसवितात त्या डोळचापैती प्रत्येक. ५ दृष्टः, वाध्ट, बाधक नजर, दृष्ट २ पहा (कि॰ होगें; काढ़ों). 'राधा म्हणत्ये हा ! मज पुत्रवर्ती भीच लागली दृष्टि । ' -मां न्नी ५.५. -वि. पाह-णारा; दशीं पहा. समासांत उपयोग जर्ने. गुणदृष्टि; स्थूलहृष्टि; दो बहब्दि इ०. [ सं. ] (वाप्र.) ० ओ र खें न-(एखाया च्या) नजरे-वह्नच, चेह-यावहन त्याचे मनोगत ओळखणे. ॰ काढणे-उतर्जे-ओवाळून टाक्फे-एखाद्यास वाईट हण्टीची झालेली बाधा मंत्रतंत्र, तोडगा इ०काने कादून टाकरें. ब्खालून ज र्णे-( एखादी गोष्ट, वस् इ० एखाद्याच्या ) डोळवाखालून, नजरें-तन जागें; स्थूलपणे माहीत असणे. 'ज्यांचे हध्टीखालून गरें। ऐसे कांहींच नाहीं उरलें।' -दा १ ६.९. • घ्रास्त्रणें-१ डोळा मोडॅंग, मिचकावण, डोळचानें इशारा करणें. २ ( एखाद्या गोष्टी-कडे ) काळजीपूर्वक पहाणें, लक्ष देणें, मन लावगें. 'स्वर्गागनेसी जरि साम्य आली। परंतु तेर्वे हब्टी न घाली। ' -रामदासी २.४३. • चढुणे-गव ने पुगण; उनमत होण: डोळ्य वर धूर येंगे. **्सु ग्रेंग**-विमर्गें।; गोंधळून जांगें: घोटाळ्यात पडणें. •चु र वि गे, चारणें -( एखादाच्या ) डोळचास डोळा न देणे;

करणें. 'कीं पुढिलाची दृष्टि चोरिजे।हा दृष्टिबंधु निफजे। पसारा-पु. डोळ्यांनां दिसणारें विश्व. त्या दृष्टीनें-त्या धोर--मोअश्व ४.८. **ेटखर्ण-(**काव्य) पाहणे. ∘निवळणें–१ बिघडलेले. आलेले डोळे पूर्ववत् स्वच्छ होणें. २ (ल.) गर्व, ताठा. उन्माद नाहींसा होणें. ० पहुणे, होणे, लागणें-( एखा-वाच्या ) वाईट नजरेची बाधा होणें; द्रष्ट होणें. ॰फांकणें-१ गोंधळून जाणें; भांबावून जाणें. २ नजर बेताल, ओढाळ होणें. ॰फाट्रणे-(एखाद्याच्या) आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा, हेत्र इ० वाढणें, विस्तत होणें. • फि जें-१ राग येंग. 'येतां दृष्टी त्याची फिरली म्हणे। '-रामदासी २.९८. २ ताठा चढणें; गर्व इ०नें दृष्टि अंध होणे; धुंदी चढणें. ० बंद कर्णे-नजर भारून टाकणें; मोडुन टाकण: नजर बंद करणें; दष्टि चोरणें. ०भर पाहण-पोटभर, डोळे भरून. तृप्ति होईपर्यंत, मनसुराद पाहणें. 'पाहा जा सदढ दष्टि भक्ति। '-दावि ४६. •मर्गे-तीच वस्त अनेक वेळां पाहिल्यानें, तीच गोष्ट अनेक वेळां केल्यान, तिच्याबद्दलची भीति, आश्चर्य, हिडिसपणा इ० वाटेनासे होणें. ' माडावर चढून चढून भंडाऱ्याची दृष्टि मेलेली असते. ' दृष्टीची मृत्त राखर्गे-(एखाद्याच्या) भावनस मान देणें; (ए॰ । द्यास) न आवडेल अशी गोष्ट त्याच्या समक्ष न करणे. ह्योने पारणे फिटणे-जे पाहण्याविषयीं उत्कठा आहे तें पाहण्यास मिळाल्याने समाधान पावणें. दृष्टीत न आणणे -न जमानणे. 'ऐस बदोनि आणित नव्हतासि च बा परामि हर्ष्टीत । - मोगहाप्रस्थानिक २.२०. हर्ष्टीत न येण-( एखाद्यास ) तुच्छ लेखणें; क:पदार्थ मानणें. 'ज्याच्या दृष्टीत न ते सहसत पांडवबळी न कंसारी। ' -मोकर्ण ६.६६. दृष्टीने शिवर्ण - डोळयांनी पाहणें. 'म्हणतो नाहीं शिवलों दिष्ट करुनिही धराधवा हविला।'-मोआदि २.३. राष्ट्रीस पर्हणे-आढळन देण: नजरेम येणे: अनुभवास येणे. हष्टीस फांटा फुट्रण-श्विट फाटणें: श्व्टीचे सामर्थ्य वाढणें. 'जैसे डोळ्यां अंजन भेटे। ते वेळीं दृष्टीसी फांटा फुटे। ' - ज्ञा १.२३. चार दृष्टि होण-भेट होणें; नजरानजर होणें. अडव्या रेचें कार्यक्षेत्र. कर्तवगारी. 'चित्र काढणें हें दृष्टीच्या अमलांत. 'रचें जिकीरीचें काम; डोळेफोड सर्व अर्थी पहा. –वि १ डोळयांनां

परी नवल लाघव तुझें । जें आपणपें चोरे।' - ज्ञा १४.५. | णानें, बुद्धीनें. 'पुत्राकडे पुत्रदृष्टीनें पाहिलें असता ममता वाटते, • देवणें देणें-राखणें-( एम्वाया गोष्टीची, वस्तुची ) काळजी नाहींतर सर्व एकच आहे.' म्ह० १ दृष्टीआड सुष्टी आणि वस्ना-घेणें;लक्ष देंगें. ' टेवीना गभींही दृष्टिस ती नीट जळिह सेवीना।' आड जग नागवेंं≕जें आपल्या देखत घडत नाहीं त्याला आपण जबाबदार नाहीं व त्याचा प्रतिकार करणेंहि कठिण. २ (व.) दृष्टी माया भाता भूक=इष्टीस मूल पडलें की माया उत्पन्न होते, व भात पाहिला तर भूक लागते. दृष्टीसमोर कांहीं वाईट घडलें तर वाईट वाटतें. सामाशब्दे- अभिनय-पु. (नृत्य.) पापण्या, पाप-ण्याचे केस. बुबुळें, बाहल्या व भिवया यांच्या मदतीनें केलेला अभिनय. याचे प्रकार ३४ आहेत. ते:- कान्त, भयानक, हास्य, करुण, अद्भुत, वीर, बीभत्स, शांत, क्लिम्ध, हुच्ट, दीन, कुद्ध, द्रप्त, भयान्वित; जुगुप्सित, विस्मित, शून्य, लिज्जत, म्लान, विषण्ण, शंकित, मुकुल, कुंचित, जिद्य, अभितप्त, ललित, अर्थ. मुकुल, विश्रांत, विप्छत, आकैकर, विकसित, मध्यममद, अधमपद व त्रस्त. • कोन पु. विचार करण्याचे, पाहण्याचे धोरण, रोंख, मनोवृत्तिः विचारसरणी. (इ.) अँगूल ऑफ् व्हिजन्. 'आमचा दृष्टिकोन भिन्न असल्यामुळें त्यांनी योजिलेली भाषा आम्हांला साहजिकच पटत नाहीं. ' --मसाप २.२ १११. [दृष्टि-|कोन] •ग्रण-पु. नजरेने पाहिल्यामुळे पाहिलेल्या वस्तुंचें, मनुष्याचे बरें वाईट करण्याची (एखाद्यांतील) विशिष्ट शक्ति. •गोचर-वि. डोळ्यांनां दिसणारं; पाइतां येणारं; दृष्टीस पडणारें. [दृष्टि+सं. गोचर] •चारित-किवि. जाणुनबुजून, बुद्धिपुरस्सर केलेलें (पाप इ०). –ज्ञाको (क) १३८. [दृष्टि+सं. चरित= आचरलेलें ] •चोर-पु. दुसऱ्याचा डोळा चुकवृन चोरण्याचा, पळण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा मनुष्य. [दृष्टि-|चोर] • देखत-तां-किवि. समक्षः पहात असतांनाः डोळगांदेखतः [ दृष्टि ] ॰पथ-पु. दृष्टीची रेषा, टप्पा. [दृष्टि+सं. पथिन्=रस्ता] परीक्षा—स्त्री. (वैद्यक शास्त्र) रोग्याच्या डोळ्यांवस्त्त, दृष्टी-वस्तन रोगाची चिकित्सा वर्णे. [दृष्टि+परीक्षा] ॰ पात-पु. १ ( एखाद्या वस्तुवर, मनुष्यात ) नजर पडणे, वळणे; अवलोकन. २ नजर बाधणें; दृष्ट लागणें. [दष्टि+सं. पात=पडणें ] ∘िपंड-पु. डोळ्यांतील पारदर्शक भिंग; (६) लेन्स्. 'कांहीं मुल्लांस जनमतः हस्टीने पाहणे-वांकड्या, काण्या डोळ्याने पाहणे. हस्टीचा दृष्टिपिडास विकार होऊन, त्या पिंडाची पारदर्शकता नाहींशी अमल-पु. १ पाहण्यांत, नजरेंत आलेला काळाचा अवधि. 'हा होते. '-बालरोग चिकित्सा १२६. [ दृष्टि+पिंड ] ॰फोड-स्त्री. दिरिद्याचा श्रीमंत झाला हें माझ्या दृष्टीच्या अंमलांतलें. ' २ नज- १ बारीक पाहणी; चौकशी. २ डोळयांस त्रास होईल अशा प्रका-हर्ष्टीचा खेळ-पु. नजरेनें, दृष्टीनें करावयाची चमत्कृतिपूर्ण त्रास, ताण देणारें (कलाकुसरीचें काम, किचकट लिखाण इ०). २ कुशलतेची गोष्ट: नजरेचा खेळ. 'पाहुन लिहिणें, चित्र काढणें, (क.) डोळयांस हिडिस दिसणोरें, ऑगळ. [दृष्टि+फोडणें] इ० दृष्टीचे खेळ आहेत. ' दृष्टीचा खोटा-पापी-वि. दुस- •बंध-बंधन-पुन. मंत्रसामध्यानें डोळे भारून टाक्गें; नजरबंदी च्याचे बांगलें पाइन मनांत जळफळणारा; मत्सरबुदीचा.दश्टीचा 'कीं पुढिलाची दृष्टि चोरिजे। हा दृष्टिबंधु निफजे। '-ज्ञा १४.५.

[दृष्टि+सं. बंध, बंधन=बांधर्णे] • भह-वि. देखणा; सुंदर; डोळयांत वि. देखणः, वेवालयः, मंदीर. [सं. देवालयः, प्राः भरणारा. [दप्टि+भरोंग] भर्मेट-स्त्री. १ आसन्नमरण मनुष्यास देउ ठ; फ्रेंजि. देवेल (देव, स्वर्ग); आर्मे. लेवल (देव); पोर्तु. त्याच्या लांबच्या पुत्रादिक आप्तांची झालेली शेवटची दृशदृष्ट. २ देवेल. ] ०धांड-स्री. १ मंदिरांतील घंटा; २ (ल.) बडवडचा, वृष्टादृष्ट्र; नजरानजर. [दृष्टि+भेट] •मंडल-न. व्यवलय; हर्ड्मंडल; बढाईखोर माणूस •राऊल-न. मंदिर व राजवाडा. मह. देवळीं खमध्यवृत्त. [ दृष्टि+सं. मंडल=वर्तुळ ] अपणी-पु. लहान मुलास रावळी तीनदा=अनेक यत्न केल्याशिवाय टार्ती घेतलेलें काम दृष्ट होऊं नये म्हणून त्याच्या गळयांत, मनगटाला बांधावयाचा सोडं नये. • बाह्या-पु. देवळाभोंवतालचें सेवक राहावयाचे आवार. कांचेचा पांढ-या ठिपक्यांचा काळा मणि. अर्थादा-स्त्री. मनु- देकार--पु. १ दक्षिणा; दान; धर्मादाय; देणाी. 'जर्गी मान्य ब्याच्या डोळ्यांना जेव्हढा पृथ्वीचा भाग दिसुं शकतो तेवढी केलें हा तुझा देकार। कीं कांहीं विचार आहे पुढें।'-नुगा १२७८. जागा; दृष्टीच्या टप्प्यांतील भूभाग; क्षितिज; काळीघार; चक- २ (व.) लप्नांतील अहेर. ३ (गो.) एक खंडी भाताचे तादुळ वाल. [ दृष्टि+मर्यादा=सीमा ] •रचना-रचनेचाउभार-स्रीपु. करण्याबहुल भाताच्या रूपाने देण्याची मजुरी. ( क्रि॰ देण, कर्ण, (काव्य) डोळ्यांनां दिसणारा इहलोकचा, स्रष्टीचा पसारा. वांटणें). [देणें-कार] • विकार-पु. १ वाईट मनुष्याची ( लहान मुलास ) नजर लागून झालेली बाधा. २ **द**ीचा रोग; डोळे विघडणें. [ दष्टि+विकार= | ( गो. ) किता; वळण; चाल. ताणॅ म्हजी देख घेतल्या. [सं.दश्] बाधा ] ॰=हस्वता-स्री. लांबचे न दिसणें; (ई.) शॉर्ट्साइट्. । ृतुःबी-ख्या-वि. मत्सरी; हेवेखोर; हा विकार मुलांना सात ते नक वर्षीपर्यंत होतो. एकायतेने पाह-ण्यानें अगर वाचनानें हें व्यंग वांगल्या मनुष्यांसहि नवीन होऊं सांडोनियां क्षराक्षर ।'-भावार्थ किष्किथा १३.५९ -पु. पाहणारा; लागर्ते. -ज्ञाको (अं,९५. [इशि+सं. व्हस्वता=आंखुडपणा] हेळा-स्त्री. कृपाकटाक्ष. 'जयाचिये दृष्टिहेळाचि संसाह्त । निरसोनि जाय । ' -विपू २.२८. **दृश्यगोचर**-वि. अदृश्य; न दिसणारें. [ दृष्टि+ कुचकामाचा. देखिणकः-स्त्री. दृष्टोत्पत्ति; दृष्टीं. ' बुद्धी तेजापासुनि सं. अगोचर-इंद्रियगम्य नव्हे असे ]

दृष्टिवा--पु. (महानु.) अवलोकन; नजर. 'सहज सरळ सहावा। गा दाताराचा दृष्टिवा। '-ऋ ३६. [दृष्टि]

हर्द्रोळा—पु. वाईट नजर; दृष्ट अर्थ,२ पहा. [ दृष्टळेंगे ]

पाहीन तेव्हां मला खरें वाटेल. ' २ दृशीनें, हेतूनें, धोरणानें. समा-सांत उत्तरपदीं विशेष उपयोगः जर्से:-कामदृश्या, कोधदृश्या, लोभ दृश्या, मोहदृष्ट्या, कृपादृश्या=अनुक्रमें काम, कोध, लोभ, मोह व कृपायुक्त नजरेने. मित्रदृष्ट्या=मित्र या दृशेने; मित्र म्हणून. शत्रु-हष्टया=शत्र्च्या नजरेनें. लोकहष्टया=लोकांच्या हष्टीनें, मतानें. शास्त्रदृष्ट्या, दोषदृष्ट्या, पुत्रदृष्ट्या, द्वेषदृष्ट्या, पापदृष्ट्या, वस्तु-दृष्ट्या इ० [सं. दृष्टि या शब्दाचे तृतीयेचे एकवचन ]

देआवे-(कान्य) वार्वे. 'तेह वेळीं तेआची देआवी बळी। महा-काळासी। '-शिशु ४९६ विण पहा. )

देऊपांशोरीं-की. १ व्यापारी लोक जिन्नस मोजून घेण्याचे एक व देण्याचे एक अशीं निरनिराळीं वजने व मापे ठेवतात. त्यांपैकी घ्यावयाचे माप मोठें असते व वावयाचे माप ल्हान असर्ते. त्यांपैकी दावयाचे माप. एक पांचशेरी वजन. मूळ वजना पेक्षां हें कमी असतें. त्यामुळें खोटें माप गि-हाइकास देतां येतें २ यावहन (ल) अतिशय कृपणपणा. -वि. (ल.) कृपण. याच्या उलट घेऊपाशेरी.

देख-पु. १ दर्शन. २ देखावा (कि॰ दाखविण)-स्त्री.

देखणा--वि. सुंदर; मोहक, छबडा. 'जानकीचे देखणे नेत्र। डोळस माणूस. 'मार्गी अंधासारिखा।पुढें देखणाही चाले जैसा। ' -ज्ञा ३.१५६. **देखणाऊ**-त्रि. डौली, दिखाक, पोशाकी, सुंदर पण झाली। म्हणोनि दखणिकेला आली।' - सिसं २३.

देख(ग)चा, देवर्क-पुन. डेचकी; स्वयंपाकांतील मोठें भांडें. डेग पहा. [फा. देग्]

देखणे—न. १ जमीनींत पुरलेले गुप्तधन; ठेवा. 'येक दृष्या — किवि. १ डोळ्यांनीं, नजरेनें, प्रत्यक्ष. 'मी दृश्या दाविती देखणीं।' -दावि ६४. २ भपका. 'देखणे दाखविती आदरें। मंत्र फंकिती कणदारें।' -दा ५.२.२९.३ प्रकाश: दश्य: देखावा. 'तेवीं लचकलिया दिठी। मग देखणें जें जें उठी। '-ज्ञा १४.८४. 'म्हणोनि किरीटीसि दोहीं परी। ते देखणे देखे आंधारीं। -जा ११२३५ ४ दृष्टिः अवलोकनशक्तिः नेत्र. 'शस्त्रांपासाव तेज तळपे। तें देखोनि देखणें दिपे। ' -गीता १.३३३. -सिक. १ पाहणे. 'त्या या कर्णाचे भुजबल, खलबल जलिधमाजी देखाल। ' –मोकण २ ११. २ ध्यान देणें; मनन करणें. ३ शोधणें; चाकशी करणें; हेरणें; तपासणें. [सं. दश्; दक्ष; शा. देक्ख हिं. देखना; फ्रेंजि दीख; आर्मे. लेख पोर्तु दिक, दिकेदार, देकार, तुल० लिथु. झेरकोलास=आरसा; प्री. देरको; हिब्न्य दिअरकैम=मी पाहर्तो.] •पण-न. ज्ञानदृष्टिः; पाहण्याची शक्तिः; ज्ञान 'वेदींचें बृहत्सा मसूत्र। जें देखगेंपगें पवित्र। '-ज्ञा. १३.६८ इह०-१ देखनेमे ढब्ब् चलनेमे शिवराई=दिसण्यांत पुष्ट पण कामाला निरुपयोगी. २ (व.) देखला वडा उपास मोडा=भूक नसतांहि कुणी कांहीं खातांना पाहन तें खावयास मागणें. ३ देखल्या देवा दंडवत= सहजगत्या. भक्तिपूर्वक नव्हे. केलेला नमस्कार.

देखत-किवि. १ पाहतांना; बन्नतांना. डो य्यांसमोर; प्रत्यक्ष २ (ल.) जिवंत, ह्यात असताना; ह्यातींत; आयुष्यांत; जिवंत पणीं. 'माझ्या देखत मुलाचे लग्न वहावें, मी डोळे झांकल्या-वर मग वाटेल तें होती. '३ उघड उघड; स्पष्टपर्गे. 'देखत देखत मुदई-' पेद १०.८०+१ 'देखत सोदा, देखत दिवाळखोर आणि त्यास रुपयं देउन बसलास, 'देखतच्यावृढें खालील शब्द रिखून) मु हैं; कार में, महणन न; यासाठीं. [फा. दाखिल ] जोडतात. जम-देखत सोदा, लुच्चा, लबाड, हरामी इ० [देखणें] •काम्या-वि. चुकारतट्टद्व ( नोकर ): फक्त दृष्टिसमोर काम कर-णारा. • खेंवो - ऋवि. पाहण्याबरोबर; पहातांक्षणी. ' ऐसें श्रंगा-रियाहि उपजे। देख:खेंबों।' -ज्ञा ६.१७०. [देखत+क्षण] ्रिट्टी-पन्न किवि. पत्र पाहतांक्षणीं. ०चोर-वि दिष्टसमोर चोरी करणारा; अइलचोर ०देखनां-क्रिवि. पाहतां पाहतां, जाणतां जाणतां. 'देखत देखतां आत्मघातु | घडला जेया ।' -ऋ. ८. ॰ भूली-भूल-स्री. १ नजरबंदी: दृष्टिश्रम (जादूगीराचा). (कि॰ करणें, पाडणें, पडणें ). २ नजरचूकः; ० हुकू म-किवि. हुकूम पहा-तांब. ताबडतोब.

ते वातां—किवि. १ पहातांना; डोळघांदेखत. २ (ल.) जिवंत असतांना; हयातींत.

देखना--पु. पाहाणारा; द्रष्टा. 'भरुनि प्रपंचाचा घोंदु। कीजे देखतयाचि देखतां द्रष्ट्र। ' –ज्ञा १६.५०.

देखभट्टी-की. गुरूपासून शिक्षण न घेतां नुसर्ते पाहून पाइन शिक्षण्याची कडा, रीति. यासारखेंच ऐकभरी. उ० भी कांहीं चित्रं करावयास कोणापाकीं शिकलों नाहीं; करितों ही शुद्ध देखभी आहे. ' (देखर्ण+मही) दखेमद्र्याचे शान---न. वरील रीतीनें गुरूशिवाय मित्रविलेलें ज्ञान.

देखांख-न्त्री. नजर ठेवण; चौकशी; पाहणी; पैरवी.

देखा(खा)या-पु. १ किं नित् नमुना; दिग्दर्शन; दाखविलेली चुणुकः; ईपन्मात्र प्रकाशनः 'पावसाने देखवा मात्र दाखविलाः' २ दर्शनी भाग-बाजु; दृश्य; दृश्यभाग. ३ दृष्टिविषय. ४ (इमारत) दर्शनी देखावा=समोरील भाग. फंट एलीव्हेशन. बाजूचा देखावा= बाजुचा भाग. साइड एलीव्हेशन. इ० [देखणें ]

**देख ऊ**—दिखाऊ पहा.

देग्वी--स्री. (काव्य) अनुकरण करण्याकरितां अवलोकन, पाइणी: कित्ता: वळण. 'जे आचरतां आपणपेयां। देखी लागेल लोका यया। '-ज्ञा. ३.१५४ (कि॰ लागर्गे). [ दखणें ] ॰ च्या- वि. अनुकरण करणारा. ० चे-वि. वरवर दिसणारें. 'देखीचें ते ज्ञान करावें तें काई। '-तुगा २८१०.

देखां ने -- न. (कों.) (संसर्गजन्य असल्यामुळें) देवीचा रोग. (कि॰ येण )

देखीन-द-ल, देखुर--किति. १ सुद्रां; हि १ ( तुलना करतांना जोर यावयाचा असल्यास) सुद्धा. उ० राजादेखील त्याच्या पाया पडतो ३ तसेंच. ४ सहः मिळूनः समावेश करूनः उ० या शेतास देखील बाबती पांच मण भात पडतें. ' 'बटीक देखील पोर्रे असामी तीन.'—वाडबाबा २.१९१ ५ (गो.

देखाय—वि. १ पाहिलेलें; स्वावलोकनानें माहीत असलेलें. याच्या उलट ऐकीव. २ अ:नंदक.रकः, पाहण्यास संतोषदायकः दिखाऊ [देखेंग]

देखी व स्त्री — किवि. (व.) तोंड देखें हैं; वरकरणी.

देखं(श)सकर्णे — १ पाहं शकर्णे; सहन करणें. ( मत्सरी माणसाकडून ); सहा असणें; पाहवों; उ० 'कोणाचें कल्याण याला देखूं शक्त नाहीं.' 'जो संतां न देखुंसके अपवित्र । त्याचे रागें गीध फोडिती नेत्र. ' र मत्सर बुद्धीने पाहिले जाणे. ' सखा धाडिला राम माझा वनासी। न देखो शके त्या जगज्जीवनासी। ' [देखेंग +शकर्णे ]

देखोदेख-खी---किवि. १ चढाओढीने; ईर्धेनें. म्ह० देखो-देखी कुले शेखी-दुस-याचे पाहून अनुकरण करणारा. २ पाहून पाहून. ३ एखाद्याच्या दिश्वेखतः हात्रोहात. [ देखणे द्वि. ]

देखोदेखी-वेखी, देखोवखी-वाखी--स्री. अनुकरण; स्पर्धाः; चढाओढ उ० ' बापाचे देखोदेखीने मुलगा चोर झाला.' -किवि १ वरवर; स्पर्धेनें; चढाओढीनें. २ दुसऱ्याचे पाहून. 'अंत-रींचा भाव काय कळे लोकां। एक मानी एका देखोवेखीं. ' –तुगा १६५१. [देखणें]

देग - श्री. धातूचें मोठें मांडें. डेग पहा.

देश(दं)ण - न. (गो.) मातीचा उंचवटा.

देव--श्री. देणे घर्गे; सावकारी; पैशाचा व्यवहार. [ देणें+ घणे ]

दे(धा)ज—न. (कों.) (खालच्या वर्गात) लग्नांत मुलाच्या बापाने मुलीच्या बापास वावयाचा पैसा-हुंडा; कन्याशुल्क. 'ताक-वीकीतियां गौलणी। देजासि वैकुंठ मनी।' –शिशु २०७. 'न घडेचि कव्हणें बोर्ले। तह वेटीं जुंझांचें देज दीन्हरें।'-- शिश ४४१. [सं. दा]

द्(दं,जा-पु. (गो.) खुण. ०मारप-क्रि. नांव कमी करणें: नांव गळणे.

दें १-ठ-५. १ राजगिरा विवा माठाची भाजी. ( झाडाच्या देठांची, कांडाची). २ पान, फूल, फळ यांचा आधारभूत दांडा. 🤰 तंबाखुच्या पानांतील शिरा [सं. दृढ ?]

व्टपुळा---स्री. पाठीच्या कण्यावरील गर्व्य किंवा काळपुळी. [ देठ+तळी ]

देश्वा—पु. देंट अर्थ १ पहा. भाजीचा देंठ. 'माल्त्या बोटवे शुभ्र देटवे।'—अमृतसु ३५.

देंग्री-(ठी)-स्ती. (राजा.) १ कमळ इ०चा देंठ. २ बिव ळयाची, पानवेलीची एक जात. ३ अळूं, कमळ इ०च्या देंठाची भाजी िंवा रायतें, कोशींबीर. ४ माठ इ० झाडांच्या कोंबळया देंग्रांची भाजी. -गृशि पृ १३४ [देंऽ]

देट-ठ-देंठ—प. १ फळ, फूल वगैरेचा दांडा. 'परी तंव-भाग्य उत्तराचे देटीं। शांतीफोर्ड मिरवलीं।' - नव १६.१४१. २ (ल.) आधारः थाराः पायाः टेंक्कः जार. 'हे नित्य उत्सव कर-तात हें अवये पैशाचे देटीं.' देठ-कळवळों, पिळण, फिरणें, देठाला पीळ पडणें=माया येणें, आंतडचाला पीळ वसणें. •चा णें-कुळापासून निराळा निघों; पडणें. देंठीं ठेवणें—। श्रय स टेवों. देठीं लागणें, देठावरयेणें—वाढीस भरभराटीस येगें; जम वसणें (धंद्याचा); फलदायी होणें. देंठीं लावणें-१ मुळापर्यंत जाणें. उगम शोधों; माग काढणें. २ सोंपविणें, हवाली करणें (काम) •चा तुटलेला-ि. नवशिक्याः नवतर (माणुस): अपक •गण-प (व.) झाडावरील कच्या फळाचा समूह. •सुटा-िव. परिपकः; पूर्ण पिकलेलें, पिक्कन गळावयास झालेलें (फळ, इ०) देंठीचं, देठी पान-न. १ पानवेलीची एक जातः तिचें पानः हें हिरवट, मऊ, विशेष लांच व कभी तिखट असतें. २ (सों.) अळ-वांचे पान.

देट्टांग—न. (गो.) चवली. [ दीड+तांग ] देटॉ—पु. (गो.) खाब. [ सं. स्था ] देड—न. (गो.) बात.

देंडारी — श्री. १ वाती; उलटी; खाकरणें आणि कुंथणें. (कि॰ देणें). २ (ल.) (गिर्ज्ञात, लांच इ॰) पैसा परत करणें; ओक्री. (नेह्मी अने क्वचनीं देंडाऱ्या असा प्रयोग). [ध्व !]

देगगी—स्त्री. १ वक्षीस; दान, इनाम २ (कायदा) काही मोबदला न घेतां दुस=याला फुकट दिलंकी स्थावर किवा जंगम मिळकत. (कि॰ देंगे) [देंगे]

देणावळ की. चाकरी केल्याबद्दलचा पैसा; यावयाचा पैसा; मजूरी; भाडें, पगार. [देणें ] म्ह० जशी देणावळ तशी धुणावळ= जसा दाम तसें काम.

देणी — स्त्री. १ (गंजिफा) डावांत नुसता वजीर आला असनां तो हुकूम करण्यासाठीं त्या जातीचें दुसरें हलकें पान टाकून विरुद्धपक्षाकडील राजा पाडावयाचा व आपला वजीर हुकूम करावयाचा ही किया. याप्रमाणेंच खालील पानेहि सर करावयाकरिता करावयाची किया. २ (ल ) मुलगी. [सं. दा. म. देणें]

देणें -- न. १ कर्जः ऋण. २ देणगी. ३ (ल.) कृपा. 'अरे देणें दिघलें हें रघुरायें।' -दावि ३२ [सं दा.] •करी-दार-वि. र जीदारः ऋणको. •घें पें -न. दे घे पहा.

देणे-- सकि. स्वाधीन करणे: हवाली करणें; देणगी देणें; वहाल करणें; एकाकडून इसऱ्याकडं जाणे. सोपविणे; मान्य करणें; कनूल करणें: पुढें करणें; टेवणें; स्वसक्तेचा निराय करणें, इ० सदर्भावरून अर्थ होतात. जस:-कान किन टेंगें-लक्ष देणें: मन लावन ऐकणें. आज्ञा, रजा, निरोप देणें-१ जाण्यास परवानगी देणें. २ कामावरून दूर करणें. खांडा हेणें-लावणें-१ मदत करणे. २ प्रेताला खांद्यावर वःहन नेणे. ढाळ देणें-तंज पसरविणें (मोती इ०वर) बाट देणें सवड देणें; जागा करणें. लढ़ाई है गै-युद्ध करणे: गमना देणे: दोन हात करणे. कृत्य घडें असतां कर्मावर कर्त्याचा स्वत्वसंबंध न मेळ तेव्हा ऊन प्रत्ययांत सक्रमक धातूंम जोडून देण याचा स्वार्थी प्रयोग होतो. जमः-एवंढ मला लिहन दे-खणून दे ६० म्हणजे माझ्यासाठी वरील गोष्टी कर. टाकरें, सोडरें इ० वर्ज्यनार्यक धातुंच्या पुढें ' छन ' प्रत्यय लावन पुढे देणे याचे रूप टेवले असता (त्संवधांपासन आपण केवळ पूर्णपूर्ग मोक्रें होंगे हा अर्थ निघतो उदा० याची मैत्री मी सोइन दिली. ' फन ' प्रत्ययात धानुसाधितापुढें देंगे शब्द आला असतां त्या त्या कियंविषयीं परवानगी देगें: प्रतिवंध न करेंगे: असा अर्थ होतो. जर्से:-मला जांऊ दं; ढेंकूण निंजू देत नाहींत. [ रां. दा-दास्यति-दास्सति-दास्यहि-दा नः-दासः-दाहः-दाः दे; फ्रेंजि. दा; पोर्तु. जि दिणार, दिणेळार; झें. दा: ग्री दिदोसि =ददामि, स्ला दामि: हिब्रुयू, दैविम्; कॅवो ब्रि दोवि, ऊँसँ, दिये ] म्ह० १ देणे नास्ति वर्णे नास्ति-कोणाच्या भानगडीत न पडणे. २ दे माय धरणी ठाय होणे: संकटसमयीं मनाचा धीर मुट्ण ; पुरे पुरेसें होणे.

द्रा—िश्व. सहळपणे देणारा: उदार. [सं. दा ] श्रेता—िश्व. १ देण्यात्रेण्याचा व्यापार करणारा साव हारः नियमितपणे किन वेळन वेळच्या वेणी फेडणारा. २ सहळ, खर्दीक हाताचा. उदार कर्णासारखा कोण्ही ऐलीकिडे देता घेता राहिला नाहीं. श्रेता खळखळळळळळ मही. येशाच्या देण्याचण्याच्या व्यवह रांतील खटपट, त्राम, भानगड संसारातील त्राम. श्वणा—ना—िश देण्यासारखा; देणारा: देण्याची संवय अमलेला; याच्या उल्ट घेतावणा. द्वां चेता—िश. सीटा टर्सवण्याच्या वेशी किवा नंतर

देदीप्यमान—वि. पराकाष्ट्रेचा तेजस्वी; चकदकीतः प्रका-शित । सं ।

देनगां—स्त्री देणगी पहा. दनकेन—पुदेणे घेगे पहा

दे गो प्रेग-न्त्री, ज्यात लभ्याश नाहीं अशी त्रासदायक देव-वेव. [देणे+वेणे] फोड होतात ). -अश्वप २.३३०. [बद]

अमे. 'मार्गी नको न देया हेया है धनु गाधिज्या माजी. ' -मो आदि ३२.१२. २ बाकी: शेष. -राव्य ८.९. [सं.]

देयकार — पु. (गो.) शूद्रभट. [देण ]

३२७. [सं. देवर] देशाजी-स्त्री. जाऊ. [देवरपत्नी]

करणें; लागणें). 'एक घडीचे देर न करणें.' -रा १५.३६०. देव्हारीं, धुपाटणेवाला उडवा मारी. ३ देव देतो आन् कर्म दिसण्यान यंते की काय ! ' -रा ७ ८१.

दुल्ल-पु. (गो.) उंधरठा. [सं. देहली]

शिव जगन्नियंता. ३ मूर्ति; लांकूड दगड, धातु ६० कांची मूर्ति; यांनी फेडावयाची असतात. ०ऋषि-५ देविर्ध; नारद. [ अप. ] जीत विधिपृर्वक देवत्वाची प्रतिष्ठापना केलेली असते अशी मूर्ति. •कला-ळा-र्मा. मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर तीत येणारे ४ स्वर्गात राहणारे इंग्रांद दिव्य पुरुष. ५ (नाटक, काव्य) राजा; तेज, वैभव, शक्ति इ०. देवापारखें ओज, काति. [सं. ] मह० श्रेष्ठ. 'तो सहदेविह देवा ! येतां त्वत्सुनुच्या कृपाणातें । क्षितिविर टाकीचे घाव सोसाव तेव्हां देवकळा पावावी. •कांचन-न. पाडी ... ' –मोकर्ण १४.२८. ६ यक्ष, किन्नर इ० उपदेव. अंगांत कांचन फूलझाडांतील एक जात किंवा त्याचे फूल. •कापशी-येणारे वारे [सं. दिव्=प्रकाशणे; झें. दीव्, दएव=देव, ब्री. झ्यूस, कापशीण-स्त्री. कापसाच्या झाडांतील एक प्रकार. याचे फूल थिऑसु; ठॅ. जोव्हिसु: प्रा. आइस्ठंडीक. तीवर्=देव: प्रा. ज. जांभळें असतें. याच्या कापसास देवकापूस म्हणतात. याच्या

देशक्य दिया--पु. घोड्याचा रोग (काळजाजवळ मोठाले भरंबसा टेवणे; सर्वरवी अवलंबून असणे. देवाचर हात ठेवणें-शपथ घणें. देवाशीं बसविण-(गो.) अंगात वारें, देव आण-हैय-- वि. १ बावयाचे: देण्यास योग्य विवा दिलेंच पाहिजे ण्यास सांगों. हेवास-ला कः णै-देवाची करणी. देवाची इच्छा याअधी एखादे अघटित कार्य घडुन आले असतां तोंडांतून निघ-णारा उद्गार. देवास वैत्रण-शप्नुवर संकट आणण्यासाटी देवाला 'बंधणें. देवासार खा बसर्णे-चुपचाप बसर्णे न देवाय न देर--- पु. दीर पहा. 'कामकोध देर मारिती हे लाता ।' -मध्व धर्माय-कोणत्याच चांगल्या कार्याकरितां (पैसा, ध.म) उपयोगी न पडणें. देवास शिताळ देणें-देवाला स्नान घालणें म्ह॰ देर-देरी--स्री. विलंब; उसीर; खोळंबा. (क्रिं० लावणं; १ मानला तर देव नाहीं तर घोंडा. २ (वायकी) देव नाहीं [फा. दर्] •कर्शी-स्त्री. दिरंगाई. 'असी देरकशी होणें खुश्नुमा नेतं. ४ देवाचें नांव आणि आपला गांव=दुसऱ्याच्या नांवावर स्वतःचा फायदा करणे. सामाशब्द- ० ऋण-न. देवाचे कर्ज. हें यज्ञयागादिकांनीं फेडतात व त्यामुळे मनुष्यास सुखप्राप्ति होते. या-द्य--पु. १ ईश्वर; देवता. २ परब्रद्म; परमेश्वर: आदितत्त्व; प्रमाणे दुसरी ऋषिऋण व पितृऋण ही अरुक्तमें अध्ययन व तर्पण क्षिओ; लिथु. देवसू: स्ला. दीना=दिवस] (वाप्र.) •देव करितां- वांडांत वेणीसारखी एक मोठी थी असते. -कृषि ३८३.०कार्य-किवि. पुष्कळ प्रयत्न, हांजीहांजी, प्रार्थना कहन. •ितसर्णे- न. १ देवाची पूजा. २ कु धर्मानुपार कुळदेवतेची पूजा, अनुष्ठान, (व.) हाल होणें. 'वायको मेल्यावर देव दिसतील.' •देवहा- जेवण इ॰ दे क्वी-स्त्री. देवस्त्री पहा. -ति.देव किवा पिशाच्च च्यांत तसर्णे-मालक(मन) ठिकाणावर नसर्णे. •नवसाला यांच्यापासून घडणारी पीडा, बाधा, उपद्रव, भाकीत, शकु । इ० पावणें -इच्छित फळ मिळणें. 'भूप म्हणे कणो हा जरि अर्जुन देवकी खमरकार-पुअव. देव पिशाच्य यांचा चमत्कार. याच्या देव पावला नवसा ।' –मोविराट ३.८८. ०**पाचर्णे–मनाजो**नी ॑जलट (र्किवा याला जोड्नन ) राजकी. अस्मानीसुल्हानी याप्रमार्णे. गोष्ट घडणें. • बाप्पा कर पी-(बालभाषा) नमस्कार करणें. 'तो । • कुंडी-स्त्री. (व.) लगाचे अगोदरचे दिवशीं बोहल्याच्या जवळ देववाप्पा कर म्हणाला त्याबरोबर तिने हात जोड्डन नमस्कार |शास्त्रोक्त रीतीने टेवावयाची मडकी. ब्**कुंभा**-पु. ( कों. ) कुंभा केला. ' -सुदे ५. ० हो**ऊं लागणें**-अरेराव, दंडेल होऊं लागणें, किवा दुधाणी नांवाचे फुलझाड. क्**रित-कृत्य**-स्त्रीन. १ ईश्वरी होणे. वरचढपणा गाजविणे. देवाकडे जाणे-मरणे. देवाचे करणी; दैविक घटना, २ धार्मिक कृत्य, विवि. • केळा-स्री. नांच घेंगे-कार्याला प्रारंभ करणें. देवाची(चे)आण, देवाचेण- सामान्य कर्दली नावाचें फूलझाड. •खर्च-पु. देवपूर्जवा खर्च स्त्री. देवाची शपथ. देवाच्यान-देवाची आण, शपथ. देवाने किंवा या खर्चाकरितां बसविलेला कर. •खळ-अव. (ना.) (तिर-ड वं। देण-नकार मिळणे ( उजवी=स्कार ); मनांत कांहीं हेत्र | स्काराथीं ) घरांतील देवाच्या मूर्ती. •खोली-स्की. देवघर. •गण-धहन मृतीच्या टाव्या-उजव्या अंगास फुलें किंवा अक्षता चिकट- पु. जन्मनक्षत्रावहन मनुष्याचे देव, मनुष्य व राक्षस असे तीन वर्ग वितात. त्या वरील प्रमाणे पडल्या असतांना समजावयाचा प्रकार. करतात त्यापै में प्रथम. मनुष्यगण पहा. •गणपत-न. ( सोंग-हेवाने भरणे, धरणे-भरणे मध्येपहा देवाने मारणे-देवाची ट्यांचा खेळ) देवाला वावयाचा पहिला हात, दान. •गत-ति-अवकृपा होणें. देवावरची तुळस, फूल, बेल काढणें- खी. १ नशीबाचा फेरा; दैवयोगानें प्राप्त होणारी दशा, स्थिति. २ उचल ग-१ देवावरील निर्माल्य काढणें २ शपथ घेण्याचा एक (ल.) मृत्यु. ३ (गो.) विटालशी असतांना मेलेल्या स्त्रीचे पिशाच्च. प्रकार, देवावर हवाला घालण-देण-देवावर विश्वत टाकण, |-भि. देवी (कृत्य, नाश इ०). ०गाय-स्त्री, मखमली किडा, गोसाई, मृगाच्या पावसांत यांची उत्पत्ति होते. ॰गांधार-पु एक न. १ देऊळ. २ सभामंडप. याच्या उलट राजदरबार. देवदरबारी राग, यांत बङ्ज, तीव ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, । खोटें बोलुं नथे. ' बद्दान-न. १ देवाचें दर्शन. २ विवाहानंतर कोमल धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत ऋषभ व सपत्नीक देवाच्या भेटीस जागा; लग्नानंतरची ओव्हर-वधूवरयात्रा. धेवत वर्ज्य. जाति औडव-संपूर्ण. वादि पड्ज, संवादी पंचम. वेळ •दार-दारू-पु. हिमालय इ० ठिकाणी उत्पन्न होणारा पृक्ष.हा फार दिवसाचा दूसरा प्रहर. ॰िंगरी-पु. १ एक राग यांत पडज, तीव उच व दिसण्यांत सुंदर असतो. हा शें-दोनशें वें वांचतो. जस-ऋषभ तीव गांधार कोमल मध्यम, पंचम, तीव धवत, तीव जसे हे बुक्ष जून होतात (सतसे बळकट होऊन उपयुक्त होतात. निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण वाटी षड्ज. संवादी याचे इमारतीलाकुड होते. यापासून टर्पिनतल काढतात. लाल, पंचम, गानसमय दिवसाचा पहिला प्रहर, हा बिलावल रागाचा तेल्या, काष्ट इ० याचे प्रकार आहेत. ०दारी-वि. देवदाराच्या एक प्रकार आहे. २ दौलताबादचे जुने नांव. ० गुरु-पु. वहस्पति. लांकडाचे केलेल; देवदारासंबंधी ० दालां-स्त्री. देवडांगरी. •गृह-घर-न. १ देव टेवण्याची खोली. २ मंदिर. •घाई-सी. •दासी-स्री मुरळी; भावीण; दक्षिणेत देवास वाहिरेळी देवापुढें ढोल वाजविण्याची विशिष्टगति, प्रकार. ॰ घाट-पु. देवळास कुमारिका असा अर्थ रूढ आहे. हिचा धंदा देवाची सेवा व नृत्य-जाण्यासाठी बांधलेली वाट-रस्ता. •चार-प. प्रामदेवीचें इतस्ति गायन करणें. • इत-पु. ( ख्रि. ) १ देवाचा इत-निरोप्या जासूद. पिशाच्च; पिशाच्चगण. [ सं. देव+चार: देवाप्सरस ] **ः जन**-पु. २ देवाची सेवा करून त्याचा हुकूम बजावणारा स्वर्गीय युद्धि-देवळांतील चाकरनोकर. •जी-जी धसाडा-५. १ माक-विशिष्ट आत्माः (इ.) एंजल याचा पर्याय 'जेन्हां मनुष्याचा डाच्या खेळातील पुरुषाचे कपडे घातलेला माकड. गांतील पुत्र आपल्या वैभवाने येईल व त्याजवरोगर सर्व देवदत येतील माकडीणीला रत्नी म्हणतात. २ (ल.) अडाणी, कुरूप माणूस: विदूष तेव्हां तो आपल्या वैभवी राजासनावर बसेल ' -मत्त २५.३१. मनुष्य. इतः (व.) देवजीधसाडया पुंजाइ पादी-नवरा हाणे । देव-पु. १ देवपूजा; धार्मिक विधि, आचार किंवा पूजाअर्चा. मार करणारा व बायको गरीब असे जोडपें. ॰ झाड-न. (कों.) (कि॰ करणें ). २ देवांचा देव, विष्णु, महादेव. ॰ देव ध.र ण-देवाने किंवा पिशाच्चाने झपाटलेला मनुष्य. • ठिके-न. गांवांच्या पूजाअर्चा करणें; कळकळीने प्रार्थना वरणें; अतिशय श्रम सीमांचा तंटा देवापुढें दिव्य करून तोडल्यामुळें महाराला (इनाम) करणें विवक-न. देवक पहा. विवतार्चन-न. देवतार्चन पहा. मिळालेली बिन साऱ्याची जमीन. ॰डांगर-पु. काळा भोंपळा: ॰देव्हारा-पु. पुष्कळ देवता, सिद्धपुरुप, साधु यांची भक्ति, चाकी. हें फळ दुध्या, मुगा अथवा मुगवा, काशीफळ यांच्याहून प्रार्थना इ० करणें ( र ण वगैर संकटाच्या निवारणाकरितां ). निराळ आहे. ॰डांगरी-स्त्री. १ देवडांगराचा वेळ. २ घोसाळीचा 'देवदेव्हारे केळे बहुत । औषधासी नाहीं गणित । '॰द्वार-न. १ वेळ. ३ देवताड. ॰त-न. १ देव. २ (ळ.) लाडका; आवडता. मंदिराचें दार. २ मंदिर; देवस्थान; पवित्र जागा; धार्मिक कृत्यें [सं. दैवत ] ॰तरु-पु. १ पिपळ, मंदार, पारिजातक, संतान, करण्याची जागा. ॰धर्म-पु. १ देवदेव, देवपूजा वर्गेर. २ कांहीं कलपत्रक्ष, हरिचंदन यांना उदेशून लावतात. २ जुने व पवित्र असे इष्ट सिद्धीविषयीं किंवा अनिष्ट निरसनार्थ कुलमामदेवतादिकांस कोणतेंहि झाड. •तवार-पु. (रा) कुळदेवतेच्या पूजेचा दिवस. नवस करणें, कौल लावणें इत्यादि. ३ नैमित्तिक धार्मिक कृत्य. [ देव+सं. तिथिवार - त्योहार - तेहवार - तवार ] •ताळा-वि. याच्या उलट नित्यधर्म. •उठविज-दसऱ्याने पिशाचादि शर फाजील कर्मठ: देवदेव वरणारा. •ताळ-न फाजील कर्मठपणा. देवतांमाफेत उत्पन्न केलेली पीडा वगैरे दूर होण्याकरितां शाति दिलेली मिळकत, देणगी. ॰ त्रयो-स्री. ब्रह्मा, विष्णु, महेश. यांच्यापासून उत्पन्न झालेला (रोग ६०). यांच्या उलट अंग-'जयातें देवत्रयी कहीं नायक।' - ज्ञा ११.१४७. ०त्व-न. देव- रोग. देवाधर्माने टाकलेला-वि जातिबहिष्ट्रतः, धर्मबाह्य. पण, देव ची स्थिति; अवस्था. • स-पु. १ पांच उपप्राणांपैकी •धान्य-न. १ ज्याचा नैवय देवास अर्पण करावयाचा असे एक 'ज्याकरितां जांभया येती। तो म्हणावा देवंदत्त। ' -यथादी धान्य (तांद्रळ, गहुं ६०). २ रानांत आपोआप उगवणारें देव-दिव्य देवदत्त दर। '-मोविराट ४.२. ३ एक विशेषनाम: बुद्धाचा ०नदी-स्त्री. १ (काव्य) गंगा; भागीरथी नदी. 'धर्म म्हणे धर्मा मेहणा. -वि. १ देवार्ने दिलेलें. २ कोणीएक; कोणी तरी उदाहर. ज्या देवनदी प्रसवली महाभागा। ' -मोशाति ६.३०. २ आकाश-

१८,१००४. २ अर्जुनाचा शंा. 'जातां कुरुकटकावरि वाजविला भात वर्गरे धान्य. ०धूप-पु. देवापुढें लावावयाचा सुवासिक धूप-णार्थ घेतलेली व्यक्ति. 'देवदत्त लड़ र न दिवसा खात नाहीं.' गंगा. ०न(ना)ळ-पु. बोरूची एक जात. 'मीं जाण देयनळही oद्वया—की. १ परमेश्वरी कृपा. २ (ल.) देवाच्या दयेनें प्राप्त स्वकरीं धराया।' –र २७. ०नागरी—सी. बालबोधी (संस्कृत) झालेली संपत्तिः ग्रेंढोरें, मालमत्ता, मुलेबाळें इ०. ०**दरबार**- लिपि; संस्कृत भाषेची व ग्रंथांची लिपि. [देवनगर] ०निंदक-वि. देवांची निंदा करणाराः नास्तिक. ०निंदा—की. देवांची निंदा. निरुपद्रवी, विधासु, निष्कपटी माणूस. ०मातृक—वि. पावसाच्या **्पण-पणा**–पुन १ देवधम अर्थ २ पहा. २ देव ःा. ३ (गो.) पाण्यानें जेथे पीक होतें असा (देश) याच्या उलट नदी–जलमातृक. अंगांत येउन प्रश्नाची उत्तरे देंगे. ॰पळहां-ळहें-स्नीन कापसाची एक जात; देवकापशी: देवकापूस. -ऋ६८. (टीप) ॰ पाट-पु . दवःचा व पूजा करण्याकरिता बसण्याचा पाट. •पाण-न. ( कु. ) नैभित्तिक देवस्थी: देवपणा ॰ पिसा-वि. देवासाठी वेडा झालेला ॰पिस-पिसा-शी-नन्नी फाजील धर्मनिष्ठपणा. ॰पूजा-स्त्री देवतार्चन पहा. • एका च।ढणें-(ल.) मगस्र होर्गे; थोडीशी प्रतिष्ठा वाढल्यामुळे कुगणे. 'गांड भरे आणि देवपूजा वाढे ' ०पूरी-स्ती. १ वांटल त्या येणाऱ्यांजाणाऱ्यास मोकळीक असलेले घर. २ ( ल. ) धर्मशाळा. •प्रतिष्ठा-स्त्री १ मंदिरां । केलेली नव्या मूर्तीची स्थापना २ विवाहादि संस्कारांच्या आरंभी करावपाची देवताची स्थापना; देवक वसविगें. ० प्रश्न-पु. १ देवाला कौल लावों. २ (फलज्योतिष) ग्रह पाहणें. (फि॰ करणें; पाहणें: पोटजात. ॰ हस्ती-स्त्री. १ मंदिरांतील गाभारा. २ (कु.) यंगें; उतरंगें ). ०वाभ(म) ऋ-स्त्री. कंकर; कंकरी; काळी बामूळ. ( देवळांतील देव टेवण्याचा ) कोनाडा. ०रुपी-शी-लशी-पु. सामःन्य बामळीमारखा हिचा वृक्ष मोठा होत नाहीं. फुलें पिवळीं देवभक्तचा पहा. ब्लंडिंग-पु. अंगांतील भूत काढणारा मांत्रिक. असतात या झाडास लाख येते. पिसाळलेल्या कु ाच्या कोल्ह्याच्या विपावर उपयोगी आहे. देववाभळीचे मूळ थंड पाण्यात १ ते ४ तोळपर्यंत उगाळ्न त्यांत पाणी घालून पाजावें हें प्रत्यहीं दोनदा याप्रमार्गे ७ दिव र द्यांवें. पथ्य करावें -वगु होतो. 'शक म्हणे कर हरिहर-विजयाचें आशुगान देवर्षे।' -मोविराट ४.३०. ० बुध्य-मी १ देवाविषयीं आस्तिक्यटुद्धि २ चराचर ६ २४ देवल-ल ह-पु. १ देवापुढे टेवलेली दक्षिणा इ० वर विश्व देवमय पाइण्याची दृष्टि. याच्या उल्ट पाषाण-पर्वतवृद्धि • ब्राह्मण-पु १ यात्रेच्या सांगतप्रीत्यर्थ ब्र ह्मणभोजन घालणे. २ भिक्षुक. ३ गुरव. 'कुंभार देवळक तथा धनगर।' -स्वादि ः. यात्रेच्या ठिकाणी देवाची पूजा व ब्राह्मणभोजन करणे. ३ लग्न मुंजीचेपुर्वी प्रथम जेवण करतात तें. •भक्ति-स्त्री. १ देवाची सेवा | •स्त्रीक-पु. स्वर्ग. •वाणी-स्त्री. १ संकृत भाषा. 'देववाणी २ (कों.) पिरा.चवटपद्रव नःींसा करण्यासाटीं अंगारा स्त्रवर्गे; गीर्वाण नंस्कृत । ' –दावि ३८९. २ आकाशवाणी. ०वेळ –स्त्री. आपल्या अंगी पिशाच्चाचा संचार करून वर्णे इ० ०भक्तवा-वि ्मकाळची वळ ० वृक्ष-पु. देवतरु पहा. ० वन-पु. भीष्माचार्य. पंचाक्षरीः मात्रिकः देवऋषी. ०भात-न. आपोआप उगवणारे अतुर्छे पितृप्रसार्दे मंडित देवत्रता असामान् ।। ' –मोकण ५०.७४. भ त<sup>्</sup> एक उपधान्य हें डोंगरांत पाणथळ जागीं पिकतें. उपवासाच्या ८ ४८. **ंशिरुए**-त. मूर्ति, रथ, य**ज्ञ**कुंड वर्गेर संबंधाचे शिल्प. िवशीं खातात. ॰भाषा—श्री सं त भाषा. ॰भूमि—श्री १ ॰सभा—श्री इंदसभा. ॰साख-पु. एक राग. यांत षड्ज, तीव बर्भेर आहेत अशी पिवत्र जागा, प्रांत अभोन्छा-वि साधासुधा निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी पड्ज संवादी

oमासा−पु. एक प्रकारचा मासा; याची लांबी ४५ ते ८० फूट असून हा मांसाहारी आहे. जगड्याची उंची माणूस उभा राहील इतकी असते. हा शेपटीनें मोठ्या नावा फोडतो. याचें तेल व जवड्याचे हाड उपयुक्त व किंमतवान असते. ०मृत्युक्त-पु. नर्भ-देच्या उत्तरकडील हिंदुस्थान देश याच्या उठट राक्षसी सुकुक= दक्षिणहिंदुस्थान. ०यज्ञ-न. जेवणाच्या पूर्वी करावयाचा एक यज्ञ; वैश्वदेव, पंचमहायज्ञपहा. •यात्रा-स्त्री, देवाची मिख्वणूक. ्यान-न. देवाकडे नेणारा मार्गः उत्तरायण. **्योनि-स्त्री**. उपदेव; विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुद्यक, सिद्ध, भू : इ० ०४ सप्रा-न. देवऋषी, मांत्रिकपणाचें काम, भंदा. ॰राज-पु इंद्र. ॰रुखा--पु ब्राह्मणांतील एक • रुसकी-रसका- छम शी-स्त्री. देवरमपण पहा. • रूपी-वि. देवाच्या रूपासारखा; देवाच्या रूपांतील देवि-पु. स्वर्गोतील ऋषि. यांत नारद, अत्रि, मरीची, भरद्वाज, तुंबुरु इ०चा समावेश उदर्शनर्वाह करणारा ब्राह्मण. २ दक्षिणा घेऊन धर्मकृत्य करणारा; ५. ३५. ०लंड-वि. १ देवास तुच्छ मानणारा. २ नास्तिक. पवित्र भूमि २ यज्ञयाग करावयाची किंवा जीमध्यें नद्या, मंदिरें ऋषभ,कोमल गांधार,कोमल,मध्यम, पंचम,कोमल धैवत,कोमल निरंदर देवमेवेत निमन्न असल्यामुळे जगातील उलाढालीशी संपर्क मध्यम. गानसमय दिवसाचा पहिला प्रहर, हा एक कानड्या नमळेळा: मास्विक (माणूप). ्मंगळ-वि ज्याच्या कटीवर, रागाचा प्रकार आहे. ्सायुज्य-न. देवात लय होर्गे; विलीन उगवर शिरावर व ऋपाळावर मिळ्न चार पाच भोंवरे असतात होणें. ०साळी-स्त्री. (व ) देवभातः न पेरतां उगवलेल्या साळी. असा ( गोडा ) — সঞ্চণ ৭ ९০ ০ মান—ম गिन—वि ज्याचै छर ऋषिपचमीला याचे तांदूळ खातात. देवस्यू—वि. ( राजा. कु. ) सोइन वरीटभागी बंठाचे खाली भीवरा आहे असा (घोडा) देवाला दिलेली, वाहिलेली (जमीन, उत्पन्न इ०). देवस्की-हा शुमलक्षणी होय - अश्रप १९२. 'बाहात्तर खोडी परी की १देवमक्ति पड़ा. २ गावदेवतेचा वार्षि व उत्सव. ३ देवाला देवमण करीं । ' –हुगा १६७५ ०**मःत** – वि देव'कडे सर्वस्वीं लक्ष<sup>्</sup>कौल लावगें. ०**स**ः –पु पुण्यभूमि. ०**स्थान** –न. **१ पु**ण्यभूमि. असलला. धार्मिक. ०मय-वि. देवरूप बनलेला. ०माणूस-पु. २ देवाला अपेण केलेली जमीन किंवा उत्पन्न. ३ देवाचे संस्थान.

०+थाःपत-ना-नमी देवप्रतिष्ठा पहा. देवस्थान अर्थ २ पहा. देव छ-न. वंऊळ; मंदिर. [सं. देवालय] देवळची घांर-स्त्री देऊळघांट पहा. देवस्त्री-स्त्री. १ देवहस्त्री पहा. २ लहान देऊ क. देशळो-पु भावीण; तिची संतति. यांच्याकंड दिवें लावों, वार्धे वाजिवों इ० कार्मे पिढीजात असतान. यांची स्वतंत्र जात मानितात. देवाईल-न. देअल. 'बरें जाले तुझे केले देवाईल । लेकरें वाईल उपेक्षिली । ' –तुगा ६५५. **देवांगण**–न. १ देवळांतील अंगण. २ त्या अंगणांत उमे राहुन घ्यावयाची शपथ. 'शन्याची देवांगणे। प्रमाणासी।' -अमृ ७.१०२. ३ गंधर्व नगर. ४मिथ्या कल्पना. देवांगना-स्त्री. १ स्वर्गातील अप्सरा. २ भावीण; देव श्री; देवदासी. देवागार-न. (काव्य.) देवपर देवांग-न. ( महानु. ) पीतांबर. 'काढिली देवागें चांग रत्ने कनक भरिएले परिएळा।' -धवळे पुर्वार्ध ३९. देवाधर्माचा-वि. देवाधमीसंबंधीं; पवित्र; धार्मिक (काम, वस्तु, व्यक्ति) देवा-धिदेव-पु. १ देवदेव अर्थ २ पहा. २ विष्णु, महादेव. देव नः प्रियः-१ देवाचा वाडका. २ संन्यासी. ३ (ल.) मूर्ख देवाञ्च -न. १ देवभात पहा. २ पकान्न इ०उतम अन्न. 'निदिती कदान्न इच्छिती देवान्न।पाहाताती मान आदराचा।' -तुगा २८२७. देव।पगा-स्त्री. देवनदी; भागीरथी; गंगा. [सं. देव+ आपगा ] देवापुढचा(पुढें)देव-पु. १ महादेवापुढचा नंदी. २ (ल.) मुर्खशिरोमणी. देवाचन, देवावाहन, देवोत्थापन्-देवता खार्टी पहा. 'जनार्दनस्वामी करिती देवाचैन। ' -रामदासि २.७२. देवालय-न. देऊळ; मंदिर. देवाज्ञा-स्री. ( ल. ) मृत्यु. ( कि॰ होणें; येणें ). देवींधर्मी-किवि. १ देवधर्मामध्यें. 'पाटाची बायको देवींधर्मी उपयोगी पडत नाहीं.' २ देवधर्माला. व्रत वैकल्यें किंवा धार्मिक आचारविचार, धार्मिक उपाय, उपचार करून; प्रश्न पाहून. ( कि॰ पाहुणें, विचारणें ). ' हें संकट टळावें म्हणून देवीं गर्मी विचारून पहा.' देवोत्थान-न. चातुर्मास संपल्यावर कार्तिक शुक्र एकादशीस विष्णुचे जागें होणे आणि कोणगा आहे। '-मोसभा ४.८. [सं. दिव्= यत खेळणें ] उठेंगे. या एकादशीस प्रबोधिनी एकादशी म्हणतात [सं.]

देवक-न. १ विवाहादि कार्याच्या आरंभी गणपति, सप्त [देणें+बा] मातृका वगेरेंचे पूजन करून स्थापना करावयाची असत त्थास म्हण-तात. २ शुद्रादिजातींमध्यें विशिष्ट वनस्पति अगर प्राणी यास देवा-प्रमाण - मानित त त्यास म्हणतात. ३ व स्पति किंवा जीव या सष्टवस्तृंपैकी जेव्हां एखाद्या वस्तृवस्तन, अमेरिका, आफ्रिका, आस्ट्रेलिया, आशिया वगैर देशांमधील पुष्कळ रानटी जातींमध्यें एखाद्या खऱ्या किंवा मानलेल्या सजातीयाचे नांव टेवलें जातें तेव्हां त्या वस्तुस देवक असे म्हणतात. (ई) टोटम. (कि॰ बसर्णे; धरणें ). [सं. देवनक=क्षुद्र प्रतिकृति ] •प्रातिष्ठा-स्थापन-स्तीन. वरील (देवक अर्थ १)प्रमाण देवतां भी स्थापना व पूजन घिण्याची किया. २ उसने वाण; उसने फेडणे. (फायदा, होटा,

करणे. देवकात्था गन-न विव ह ि मंग र सभारंभ आटोपल्या नंतर करावयाचे हदर देवताचे वियर्जन

देव ग्रेच — पुस्री. व्यापारः, कामधंदाः, व्यवहारः, व्याजबहाः, [देग, योग]

देवचें—कि. (गो.) उतरणें; खार्टी येणें.

देवड—स्त्री. अनुक्रम; परंपरा; रांग; पुनरावृत्ति. (क्रि॰ लावर्गे; चालविगे; बसविणे; लाग्गे; बसणे ). • चाल-स्त्री. जलद व दुड़की चाल (घोड्याची, माणसाची). •मार-पु. भडीमार; फैर (तोफ, बंद्क इ०ची).

देवडाकाटी-वि. ( नंदमाषा ) तीस; ३० संख्या.

देवडी-ढां-स्री. १ दाराजवळची ओटी; शिपाई, नोकर-चाकर इ० बमण्याजोगी जागा. २ उंबरा. ३ (छ) चौकी; पहारा 'देवडीयरावर सराफखाना।'-ऐपो. २१५. [देहली]

देव हैं-हैं-न. वांकडें. दहुडा परा. 'देवडें पद उभारन वाहे।' –सारुह १.७३.

देवढा मांडणें—अफ्रि. (व) धामधूम, प्रस्थ माजविंग. देशद्वा--वि. १ अधि ह. -हं हो २ दिइपट. 'अगा देवढी वाही लाहिजे। तथ मोल देतां न धाइजे। ' - ज्ञा १८.५९९.

देवणी, देवता—स्री. (गो.) उतरण्याची, खार्टी यण्याची किया.

देवता - स्त्री. १ देव; दैवत; प्रतिमा. २ देवपणा; ईश्वरी सत्ता. ३ इंद्रियांचा अभिमानी ईश्वरांश. उदा० चक्षुरिंद्रियाची देवता सूर्यः देवतार्च(र्ज)न-न. १ देवाची पूजा. २ पूजची उपः करणीं. देवतातथापन-न. देवतेचे विसर्जन. देवकोतथापन पहा. •प्रसाद-पु देवाचा प्रसाद-कृपा. •वाहन-न. मृतीत देवत्वाची प्रांतष्टा करणें. [देवता+आवाहन ]

देवथांव---न (गो.) भाटीवरील तण. [ देव+सं स्तम्ब ] देवन-पु. जुगार, युत. 'देवनकती मजशी मनुल्य सभाग्य

ेवा -- वि. सदोदित देणारा; खर्चीक, याच्या उलट घववा.

देवर- पु. दीर पहा. 'चुके न परिसार्थक श्रम न देवराचा करी।'-केका ८४. [सं. देवर]

देवर्ळा-स्त्री. १ कोनाडा. २ लहान देऊळ (खास देवासाठी केलेलें, ज्यांत पुजान्याने सुद्धां उमें राहतां कामा नये असे). ३ भाविणीची संतति. [देव]

देवाईल-इल-न. देऊळ. ं सं देवालय } देवाग्रेवा--पु. देवधव पहा.

देवाणघेवाण--न. १ देवघेव; व्यवहार; व्यापार; देण्या-

केलेली तडजोड. दिणे घेणें 1

देवारणें - न. १ (राजा. ) डोकीवरचें ओं अं ठेवण्याकरि गं 'त्याच्या अंगी देवहारें आहे.' रस्त्याच्या बाजूने अध्या अध्या कोसावर बांघलेला औटा. २ (ल.) अधिकोस.

देवारी—वि. माल विकणारा. [देंग ] देवालेवा—पु. देवंघव पहा. [ हिं. ]

देविक पहा.

देवी — स्त्री. १ देवाची स्त्री: मुख्यस्वे दुर्गा किंवा भवानी. २ अव. मन्रिकाः फोड्याः विस्फोटकः एक रोग. आग्या. कथल्या. चिघ ज्या, को यित्रिन्या, खेळत्या, घागन्या, मसुन्या, सीतळा अमे यांचे प्रकार आहेत. यांच्या प्रतिबंधाकरितां दंडावर टोंचलेली लस. यास कुंभाराच्या देवी किंवा माता म्हणतात. ( कि॰ येण; काढण: कानपर्गः ५कर्णे ) [सं.] • चा थार-पु अंगावर पुष्कळ दाट देवी येणे. ॰जागविजा-देवीचें एक व्रतः देवीपुढे जागरण करणे. म्ह० (बायकी) १ देवी रडते हगतां प्रसन्न होयगं भक्ता=(निंदार्थी) फाजील स्वार्थीपणा. २ देवी देवळांत पण नायटे मुलखांत=दुर्गुण किंवा दुष्कृत्ये पुष्कळ लांबवर पसरणे.

देवी---स्री. १ राणी; कुलीन स्त्री. २ (ल.नाटकांत) स्वतःची स्त्री; पत्नी. 'भीम म्हणे देवीला सांगा, ती जरि म्हणेल सोडीन ।' -मोवन ९.५९. ३ (गो.) घाडीण. [ सं.]

देखळ—न देऊळ. [सं. देवालय]

देव्हड-डा-डे-ढें-ढी, देव्हड।चरण--देहुडा, देहुडा-चरण पहा.

देःहडी--वि. अधिक. 'तथ शब्दांकुर वरिपडी। श्रोत्रा वाढी देव्हडी । ' –ज्ञा १५.१००.

वेटहरें -- वि. अधिक. 'तथ देव्हडे भौवत वळसे।'-ज्ञा **9.55** 

इ०). ३ थोडे फार देंगे किंवा घेगें; थोडीफार सूट देऊन वर्गेर प्रीति केली जाते अशी वाकित, वस्तु. 'त्या बायकोचें त्यास देव्हारें आहे. ' ३ जागून देवपणा (व्यक्तीतील, मनुष्यांतील). (कि॰ माजविण, वाढविण). 'जेजूरीस जागृत देव्हारें आहे. '

देश-पु. १ प्रांत; प्रदेश: भाषाभेदानें भिन्न झालेश प्रांत. 'देशा-सारखा वेष ' २ जागा; स्थान. 'वृक्षाचे मळदेशीं सेचन केळें म्हणजे अम्रदेशींहि टवटवी येत.' ३ योग्य स्थान: सभीवतीची परिस्थित, भूमि. 'देश काल पाइन काम करावें.' ४ सत्त्यादी, बालाघाट, कर्नाटक व गोदावरी नदी यांमधील देश. ५ (ज्योतिष) औरस चौरस १०० योजने यांनीं व्याप्त असा सुभाग. ६ परिसीमायुक्त सुमिभाग. जर्ने-देश (महाराष्ट्र, कर्नाटक देश इ०); प्रांत (प्रोंग, वाई प्रांत इ०). या-खरीज सुभा, परगणा, तालुका, जिल्हा. महाल, कसबा, पेटा, पुठा, मौजा संमत, तरफ, टप्पा, मजरा, मजरी इ० आणखीहि भूमिभाग आहेत. यांची माहिती त्या त्या शब्दाखार्शी पहार्णे. [ सं. दिश्≕दाखविणे. तुल० झें. दिश्; ब्री. देइक्नुमि: लॅ. दिकेरे; गाॅ. तहनः प्रा. ज. झीगुऑनः लिथ्. झेन्क्रास=खूणः आर्मे. टेशीः लेशवाव (गांव) ] ( वात्र. ) ॰ घेंजा, आपला देश घेंजा-आपल्या स्वत.च्या कामांत लक्ष घालणे. देशाचा पाटा वरवंटा होणें-बेचिराख, ओसाड करणें. देशीं जाण-स्वदेशास जाणे. (सामा-शब्द) ॰ कार-पु. एक राग. या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, पंचम, तीव्र धेवत हे स्वर लागतात. जाति औडुव-औडुव. वादी धैवत. संवादी गांधार गानसमय दिवयाचा पहिला प्रहर. -वि (गो.) देशावरचा. **्कार**ण-न. देशभक्ति; राजकारण •कालच स्तुपरिच्छेदरहित-वि. काळ, स्थळ इ० वस्तुने अनिश्चयात्मक अथवा अनिवै बनीय म णजे सर्वव्यापी, शाश्वत, अशरीर असे ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर इ० ०क्क करण-न, देशकुळ-कर्ण्याचे काम. • कुळकरणी-पु देशपांड्याः महालांतील प्रत्येक गांवच्या कुळकण्यांवरील मुख्य वतनदार कुळकणी. याचे काम कुळ-कर्ण्याचा व खोतांचा हिशेब तपासण्याचे असते. ० चौगुला - पु देव्हार (—पु. १ देवार्चे सिंहासन (मर्ति ठेवण्यासाठीं, लांकडी, देशमुखाच्या हाताखालील अधिकारी ०ठक-वि. अङ्क सोदा; रुपेरी इ०). २ (ल.) डौलाची पूजा; ढोंग. ३ कळवळवाचें, महा ठक.०त्याग-पु. १ वंशांतर. २ हद्द्रपारी.०द्भोह-पु. स्ववंशाचा भक्तीचें प्रदर्शन करणें. [ सं. देवग्र : ] (वाप्र.) फेलावणें, माजणें, बिश्वासघात. ब्रहोही-वि देशद्रोह करणारा वधडी-धडीस-वाढ़ णें -कबडीमोल मनुष्याची नस्ती प्रतिष्ठा वाढणें. माजविणें, किवि. देशोदेशीं भीक मागत फिरण्याची स्थिति. 'नाना हुन्या-वाढविंग, मांडणें=देवस्पीपणाचें ढोंग करणें. देवहा=यांत देव सांची जोडी। तृष्णा करी देशधडी। ' -तुगा ३५५. ०धर्म-पु. नाहींसा हाणें-भीति किंवा आधर्यानें मन ठिकाणीं नसणें. १ देशाचा धर्म. २ स्थानिक आचारविचार, चालरीत. ०पांड्या-देव्हांच्यांत सविषों ः डणें− ति भक्ति. प्रीति करणें. डि-पु. देशकुळकर्णी पहा. ०परिच्छेद रहित−वि. (ब्रद्माचें सामाशब्द- देव्हारघर-न. देवघर: देव्हारा टेवावयाची खोली, विशेषण) देश, काळ इ० मयादेच्या बाहेर ा. ०भक्त-वि. जागा. [ देवहारा+चर ] देवहार जो ती-स्त्री. (महानु.) देवघरांतील दिशाची सेवा करणारा. ०भाषा-स्त्री. देशाची भाषा. वोलण्याची, चौरंग. 'देव्हारचौक्षिये विजे केळें। ' --भाए ५७. **देवहार्र-न. १** | लोकभाषा. ०**भाषाक्षान**-न. अनेक भाषांचे ज्ञान. ०**भ्रमण**-देव्हारा अर्थ २ पहा. ( क्रि॰ मांडणें, माजविणे ). २ जी**बर फार**्रेन. निरनिराळया देशांत फिरणें; मशाफरी; पर्यटण; प्रवास.

॰मयोदा -स्त्री. १ देशांतील आचारविचार; संप्रदाय; नियम; होमीं को किळांचा देशिकू।' –िशशु ८०३. देशी –ित्र. १ घाटावरील पद्धति. २ देशाची सीमा. ० मूख-पु. १ परगण्याचा वतनदार देशासंबंधीं. २ (समासात) त्या त्या दशासंबंधीं. जर्मे:- पुणेदेशी; अधिकारी. हा परगण्यांतील सर्व पाटलांवरील मुख्य असतो. २ एतद्देशी इ० २ मराठी भाषा; देशातील भाषा. 'देशियेचेनि नागर (विनोदार्ने) सो नाराचे कांकता नामक स्त्यार. ३ ( ਲ ) हुछगा. पर्गे। ' –ज्ञा १०.४२. ११ ३ देशी कार –वि. मराठी भाषेच्या (कारण यास देशांत फार चाहतात). ४ वतल (ओतल) मधून आकाराचे; मराटी भाषमध्य रचलेले, बनविलेले. 'केले ज्ञानदेवें पाणी काढण्याचे मडकें. ५ (विनोदानें) पिकदाणीसारखा उपयोग गीते। देशीकार लेण ।-ज्ञा १०.१८०५. [देशी+आकार ] देशी-करण्याचे मडकें. ६ (व.) रुप्नांत आणलेलें मडकें. अमुर्खा-स्त्री. ताल-ताल पहा. देशीय-वि. देशी अर्थ १ २ पहा. देशी १ देशमुखाचे काम किंवा अधिकार. २ महालांतील नक्त जमा संगीत-न. निरनिराळ्या देशातील लोकांच्या अभिरुचीप्रमाण बंदीवर रेंकिडा सात आणि धान्यावर रेंकिडा तीन असा कर. प्रचित असलेलें संगीत. गान पहा. देशोधडी-धडीस-देस-•मखाण-स्त्री. १ देशमुखाची वायको. २ (व.) वाकळः धर्डा,धर्डीस-किनि.देशधडी पहा. गोधडी. ॰ लेखक-पु. दशकुळकरणी पहा. ॰ वटा-पु. हदपारी; देश अर्थ १ पहा. प्रदेश, प्रांत. 'शिखळ सुपे देशत्याग. 'मोक्ष तो पाहातसे वास । रिद्धिसिद्धि देशवटा त्रास । 'देस ।' -ऐपो ९. २ तुच्छतादर्शक शिवी. -शास्त्रोको. ३ एक राग. •वही-स्री. लोकांच्या नांवांची यादी, चोपडी. 'काळाची देश- तीव धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत गांधार व वही। वाचि मं माझे नांव नाहीं.' -भाए १५१. • च कू-वि देशी; धेवत स्वर वर्ज्य. जाति औडुव-संपूर्ण. वादी ऋष्भ संव दी पंचम. खेडवळ. ०वयवहार-पु. दंशधम पहा ०साया, शादा-वि गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर. [सं. देश] ०क-पु. पिढीजात माळवीः सोरठी. 'आणिक देशशाया सांगडी। कोसी कनकवर्गी।' वतनदारः सरकारी अधिकारीः प्रायः देशमुखः •कत-की-नस्त्री. -दाव २८१. ॰ से विका-वि. १ देशाची सेवा करणारी (स्त्री). २ देसकाचे काम, अधिकार, देसाईपणाचा हक्क. ' कागल प्रांताची स्वयंसंविका. ०स्थ-वि १ ब्राह्मणांतील एक पोटजात. २ देशात पूर्वी देसकत होती ...' -मराचिथोरा ४१.०कू-(महानु ) समृह. राहणारा. ०स्थी-वि. देशस्थासंबंधी (ब्यवहार ६०). दशाउर-ं आईकैल श्रोतयाचा देसकू। ' -भाए १६ ०गोड-पु. एक राग. देशावर पहा. 'तो देशा उरें निवाला।' -पंच १.३९. देशा चार-पु. ह्यांत षड्ज, कोमल ऋषभ, पंचम, कोमल धैवत, तीव निवाद हे देशवर्म पहाः, शास्त्रप्रमाण नसताहि एखादे देशामध्ये शिष्टपरंपरेने स्वर लागतात. गांधार व मध्यम स्वर वर्ज्य जाति औडव-औडव. चालत असलेला आचार. दशाटन-न. देशभ्रमण पहा. 'कल्याने व दी धैवत, संवादी ऋषभ. गानसमय प्रात:काळ. देशाटन पंडितमैत्री समेत संचार ' दशांतर-न. १ परदेश; देशत्याग करण्यासारखी विपत्ति. ०भूळ-स्री. अतिशय विपन्ना-दुसरा देश; (धर्मसंबंधी वाबीत) साठ योजने दूर असणारा अथवा वस्था; पूर्ण कंगाली, दुःख. व्वट-देमाळ, देसोळी-वि. नदी-पर्वताने तुटक झालेला असा देश. हा परका समजला जातो. घाटावरील, देशावरील मनुष्य, प्राणी याच्यासंबंधी. •वटा-पु. २ याम्योत्तरवृत्तापासून पूर्वेकडील अथवा पश्चिमेकडील अंतर. १ देशाटण: मुशाफरी; प्रवास; देशातर. 'की मानिला प्रभुमने तो देशांतरीं जार्ने, देशांतर करणें-प्रवास करणे देशाधडी- दसवटाहि उत्सव नवासा। ' -मोवन १०.७०. २ हकालपी: **धर्डास**-देशथडी पहा. देशाभिमान-पु. देशाचा अभिमान; हहपारी. 'दु:खास तो देसवटाच वावा. '-अकक २ -हरिराज-स्वराष्ट्राविषयीं तळमळ, प्रेम, जिन्हाळा. 'खरा देशाभिमान म्हणजं | कृत मुद्रलाचार्थ विरचित रामार्योचे भाषांतर १००. **दे**माई-य-आपल्या देशातील लोकांची निकृष्टावस्थेची कारणे शोधून तित्रवार णार्थ उद्योग करणे. -िटसु १०७. देशावर-पु. १ देशोदेशीं भीक देशपांड्याचे वडील मुलास टोपण नाव. देसी-पु. एक राग. ह्या मागत फिरणें.' २ -न. अशा रीतीनें मिळविलेली भिक्षा. ३ पर-देश: परदेशी व्यापाराचा, पंठेचा गांव. ४ परदेशी, आयात माळ. ५ परदेशच्या व्यापारी, किंमतीसंबंधीं वातम्या देशावरास-देशा-वरीं ज ण-१ देशपर्यटन करेंगे. २ देशो देशीं भिक्षा मागत फिल्णें. देशावरकरी-कर-पु. देशोदंशी भिक्षाटण करणारा माणूस देशाळू-वि (व.) देशावरचा: मोठ्या शहरांतील. देशिक-पु १ प्रवासी; मुशाफर; परदेशांत फिरणारा. २ आत्मज्ञानोपदेशक सद्गुरु. ३ समूह; थवा. 'ऐसां कन्हणी नाहीं अभिचरिक । जो धड़ीस-देशधडी इ० पहा.

०वर्—वर(ऊर)करी—देश।वर-वरकरी पहा.ं ह्या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, तीव गाधार, कोमल मध्यम, पंचम, पु. देशमुखासारखा परगण्याचा वतनदार अधिकारी. (व ) देशमुख-रागात षड्ज; तीत्र ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, कोमल निषाद है स्वर लागतात. आरोहात गांधार व धेवत वर्ज्य. जाति औंडुवसंपूर्ण. वादी पड्ज संवादी पंचम. गानसमय दिवसाचा दुसरा प्रहर. देसूर-पु. मागांतील एक पोट जात. ही खानदेश जिल्ह्यांत आढळतं. -अस्पृ ४७. दे स्री-वि. देशावरील. 'तिखटाचा गोळा खाणारे देमुरी लोक अधिक बळकट असतात ' -सहस्रवुदे शिक्षणमीमासा २०४. देसाधडी, देसी-

देसोट।---९. (व ) हकालपटी; खो. देशवटा पहा. देस्त -न (गो.) कित्ता; बळण देख पहा.

देश विकास के किया है है है कि स्वाप्त के प्राप्त के कि स्वाप्त के कि स्वाप्त के किया है कि स्वाप्त के किया है कि स्वाप्त के किया कि स्वाप्त के स यांच्यामधील मित्र विवाहाप'सून निर्माण झालेल्या गोव्यातील युरेजियन वर्गास पोर्तुगीजाचे वंशज या अथ ने हैं नांव हृढ आहे. [पार्त्यु; ई. डिसेंडंट ]

दे :-- पु शरीर. कायाः अंग 'नोळखवे म्यां धरला हातीं। देहा दीप माया लाबिकी वाती। '-तुगा ३६८. [स.] (वाप्र) • ব্যান্তর্টা-( चाकरी इ॰ कानीं ) शरीर क्षिजविणें. • कारणीं स्ताव जा -एन्वायाच्या कार्याकरितां स्वांग्रह खर्च करणें, कामास लावीं. •द्राक्रीं-हेबरी-मांड्रों-मर्गे ∘र**ोर्**ण-मच्छा येंगें. देशंत असन विदेही-जीवन्युक्त. देशंत उजेड पड़े जे-अपराधावहरू शिक्षा भोगल्याने पश्चात्ताप होर्जे. देहा वर असर्णे-शुद्धीत असर्णे. देशवर्-गार्जे-गीत-अभंग-एद-ळावणी-कवन-दोन अर्थाचे काव्य. याचा उत्तानार्थ शरीर विषयक असतो व गृढार्थ आत्मा किया ब्रग्न यासंबंधी असतो **देहा वर नमणे** -मन ठिकाणावर नस गें.देहा बर येणें-१ झुदीवर यणें 'देहावरी येथे महणती।' - गुच ५३.६. २ रानटी खोड्या अथवा बंधंद चाली टाकून देगें. दीं देवपण दाखिविण-अ। णण-यंणे-( एखायाने ) मनुष्यस्पी असुनहि, याच जड देहावस्येत आपल्यांत देविक आत्मीय सत्याचे ज्ञान र्किवा ब्रग्नज्ञान आहे अशी लोक स प्रचीति आणुन देणें. म्ह॰ देहं वा पातंयत् अर्थ वा साध्यंत=प्राण तरी द्यावा किंवा घ्येय तरी साध्य करावें सामा-शब्द- • खड-न. सांडतीन हाताचे शरीर. 'जें देहखंडा नाम आत्मा।'- इ। १८ ५६७. ०त्याग-पु मरण. ० त्रय-न स्थूल. िंग व कारण या तीन प्रकारचा देह. 'तैसे ज्ञानामि जािकले। देहत्रयी निरसले। ' **्टड-टडन-**पुन, तपाने केलेले देहाचे संयमन. २ फांशीची शिक्षा ॰ हिन्द्र-स्त्री मानवी दृष्टि. उदा॰ 'देहहशीनें पाहिला असतां प्रपंच सत्य दिमतो ' • ह्रय-न स्थल आणि सूक्ष्म देह. ंध्रप्रे-पु शरीराची कृत्रिम व नैसर्गिक कार्मे. मलमूत्रविसजन इ० देह भागाचे करणा-शौचाय जाणे. दह-धारी-वि शरीनी: मूर्तिमान्. ॰पात-प्रयाण-पु. शरीराचे पतनः मरणः देहावसःनः ' आणि नियता अंतःकरणीं। तुं जागि शरीरभोग ०व द्भि-भाव-श्रीपु. १ जीववृद्धि. देहावरील आसक्तिः, स म.निक शब्द देहेवार-इजार-पट-जमाबंदी-वाकी-वमूल इ० अहंभाव: मीपणा. याच्या उठट आत्मबुद्धि. २ (काव्य) चित्तानुसंघान, मन ठिकाणावर असर्गे, शात असर्गे; विश्वकशक्ति । सं. दा ] असणें. (कि॰ असरें); येरें, विसररें, जार्णे). ॰भाव-पु. व्हेटलज-स्त्री. (व.) देवडी. [देहली]

देहाभिमान. देहबुद्धि पहा. ०यात्रा-स्त्री. १ देहाचा चरितार्थः उपजीविका. (कि॰ चालणें; होणें; निभणें ). २ आयुष्य; जीवन कम. ( कि संपर्ग=मर्ण ). ०वान-वि देहधारी पहा. ०विस-र्जन-न. देहत्याग पहा. ०शुद्धि-स्त्री. १ प्रायश्चित्ताने शरीराची शुद्धता कर्गे. २ देहभान पहा. ०संकहप-१. प्राण पणास लावून काम करणे; निकराचा प्रयत्न. ०संग-पु. देहाचा अहंकार. ०**स्त्रभात्र-पु. १** देहधर्म १ पहा. २ मनुष्याचा नैसर्गिक स्वभावः जन्मः ति वागण्याची पद्धतः देहः, इ.-५. देहः 'पुरला साटी देहाडा । ऐसे न म्हणे न म्हणे मुढा । ' -तुगा २६८४. दे**हांत-प्र** मृत्यु. देहांत प्रायश्चित-न. मृत्युदंड. देहांतर-न. दुसरा जन्म किवा दूसरा जन्म घर्णे; परकाया प्रवेश; एका देहांतून दुसऱ्या देहात प्रवश करों. देहातीत-वि. देहाच्या पलीकडं; अदेह शालेला. देहात्मवाद-दिण्-पुन्नी. अनात्मवाद; जडवाद; देहा ळाच आत्मा मानगे. देह,तमवादा-हर्ष्टा-वि. जडवादी. देहा त्यय-पु. देहत्याग. देहादि म अर्म नव्य. १ देहधर्म पहा. 'देहादिक कमें आभिमान वाट । तया सी कें जोड़े नारा ४ण । २ दया, माया, प्रीति ६० मनाच्या वृत्ती. दहाभिमान, दहाः हं कार-पु. शरीराचा अभिमान, देहाभिमानी, देहाहंकानी-वि. देहाभिमान धारण करणारा देहायसान-न. मृत्यु. देहा-वि. १ देहांसंबंधीं. २ देहधारी पहा. - 1 देश राहणारा जीवात्मा. 'हे रजोगणाचे दारुण। देही देहियासी बंधन। ' -ज्ञा १४.१७३. देहे-दड-बुद्धि-भान-बुद्धि-स्वभाव-देहदंड-बुद्धि इ० पहा. ' ज्ञात्यासी आगि जिंकिलें। देहवृद्धीने। '-दा १९.४.२६ देह-- ९ िवस. 'दंख वोळंवा इंग्यू न चरे। तेजी तिमिर न शिंग। जे दहारें आधारें। चर्मचक्षसीं। ' -ज्ञा ८ ८९. सि. दिवस देह, देह - पु. गाव. 'मसुर परगणा ची दपमुखी देह सत्तावन आपे वडील करीत होते.'-इमें ३३. 'एकूण तेवीस देह येथील. -वाडसमा ६.११४. [फा. दिह ] दे :-च-दे ह-गांवोगाव. 'देह ब दहलावणी करील '-रा १६ ४२. देहाय, दहेहाय, देहाये-पुत्रव. १ गावें; गावगन्ना. 'जकायती बंदरें व देहाय परगण सजकररें वतन करार कर्न दिलें असे.'-वाडवाबा १.१२ ० झाडा-एत्र क-वारझाडा-बार्का-वनूल-रेह झाडा ६० पहा. देहेझाडा-प्रद्रां-मी. खंडगावरें नींदपत्रक देशवार-क्रिवि. गाववार जसी देहप्रयाणीं। '--ज्ञा ८ ५. व्यारब्ध-न नशीबाचा भाग देहेशार झाडा-पत्र रू-पुन. देहसाडा परा. या प्रमाणे इत देइंदगी, देहनगी-सी. देणगी पहा. 'बिक्ष ने आणि देहं चित्ताची सावधानता देहाभिमान; देहतादात्म्य. ०वुद्धि राहुणे- दिगी. ' -भाइ १८३४. -राव्य ८.८८ . 'देहनगी कापड धर्मा (व ) घडगत रहार्ने. ०भान न. चितशुद्धिः स्वतःची जाणीवः, दायः ' –भाइत्रै १०.३.११८. 'धर्मदाव देहनगी.' –रा ६.३१९

देहली—की. दार. देवडी पहा. 'बीजें करितां देहली। पवित्र की जे. '-ऋ ६०. 'जे शोभवी प्रत्यह देहलीला. ' -सारह १.५९. [सं.] व्हांप-पु. दारांत लाबलेला दिवा. व्हांपन्याय-पु (ज्याप्रमाणें उंबच्यांतील दिवा ओटीवर आणि घरांत सारखा प्रकाश देतो त्याप्रमाणें ) भाषणाचा एखादा भाग मागच्या व पुढच्या भाषणास सारखाच लागू पडतो तेव्हां हा न्याय योजितात.

देहुडा—िव. वांकडा; वक. यास वांकडा हा शब्द जोड तात. म्हणजे द्विरक्ति होते. [दीड] • चरण-िव. एका पायावर भार घेऊन उभे राहून दुस-या पायाचे पाऊल उचलून त्या पायावर टेकिलें असतां वक होणारा पाय. 'देहुडा चरण वाजवीतो वेणु। गोपीका रमणु स्वामी माझा।'

देहुडी—म्बी. देवडी. [सं. देहली] •वान-पु. द्वारपाळ; देवडीवाला.

हैत-नी. (व.) अतिशय धीमा: चेंगट; आळशी.

देश्य न. भारतीय पुराणशंथांतील ए वंश, जात; दिती वी प्रजा; देवाचे प्रतिपक्षी; दानव; असुर; राक्षम. [सं. ] • सुग-पु. दैत्यांचे युग. ब्रह्मदेवाची बारा हजार वर्षे किंवा मनुष्यांची चार युगे. देश्यांशी -वि. ज्याच्या शरीरामध्ये, हाडींमाशीं, रक्तामध्ये राक्षसी अंश आहे असा कूर; रानटी; असंस्टृत; पशुकृतीचा.

देवीष्यमान-ति. देवीष्यमान पहा.

दैन—न. दैन्य पहा. (कि॰ भोगों; सोसणें). [सं.] ॰ भाक्या
—िव. गयावया, प्रार्थना करणारा; रड गाणारा (भिकारी). ॰ वाणा
दैन्यवाणा—वि. भींव येण्यासारखा; लीन; दीनवाणा. दृनः—
की. दैन्य; दुदेशा; दशा; अपेष्टा; हाल; फजीती. 'माझी दैना
होणार भारी। ह्यास्तव संसारीं बांचलें।' [सं. दैन] देना करण—
(स्वतःचे, दुस-याचे) हाल करणें; दुःख देणें, भोगणें. दैना
भाकणे—सांगणे—दाखविंग—आपली निकृष्ट स्थिति एखाद्यास
समजावृन देणें; याचना करणें, गयावया, प्रार्थना करणें.

द्वेनिक—ित. १ दररोजें (काम ६०). दैन पहा. २ दर-रोज निघणारें (वर्तमानपत्र). 'प्रेस ॲक्टान्वें स्वराज्य दैनिका-जवळ दोन हजाराचा जामीन सरकारनें मागितला. '—ंक १७.६. ३०. [सं.]

दैन्य—न. १ गरीबीमुळें आलेला दीनपणा; प्रतिकृल परि-स्थिति; गरीबी. २ हीनपणा; हलकेपणा; उणेपणा. 'दे शैव वैष्ण-वाला भी वैष्णव जेवि दैन्य शैवाला।'—मोभीष्म ५।३४. [सं.] •कर के—भीक मागणें. 'मग निदेव निघे किरीटी। दैन्यचि करूं।' —शा ९.३११. •प्रदर्शन—न. १ लोकांपुढें दीनपणा मांडणें, दाख-विणें. २ आपली दुःस्थिति दाखवून यादना करणें. (कि॰ करणें).

देवार-पु. (गो.) सैन्यसमृह.

देयर---पु. एक पक्षी.

. दैर्ह्य—न. दीर्वता; लांबी. [सं.]

दैव--न. १ नशीव: प्रारम्ध; विधिवटना. २ जातपं वायत-गंगा; जमातः; स्वजातीय लोक. [सं.] (वाप्र.) ०उघडणे-उप्टर्णे-खुलणे-भरभराट होर्गे; बुखाची प्राप्ति होर्गे; चागली प्रहदशा येंगे. ०उभे राहरेंग-दैवाचा जोर होगें; प्रकानाचा परिणाम घडेंगे; नशीवाने अकस्मात् सुखदुःखाचा प्रसंग येगे. ० क. १ द्वारे हो. देवास चढणें-भरभराट होगें; पुढें येगें. हैवर्ण अिंत. दैव-वान् होणें; उत्कषांस चढणें. 'वानुं लाधलों ते दुणेन थावें। दैवलें दैव ।' – ज्ञा १६.३१. ० फिर्णे – नशीब प्रथम चागलें असतां वाईट स्थिति होणे: वाईट दिवस येणे. हैवा वी परीक्षा कर्जे-पाहर्ण-एखाद्या गोधींत पडलें असतां धोका आहे असे समजनिह ती गोष्ट करण्याचे साहस करणें; प्रयत्न करून पाहरें. हैच.च्या नांवाने हांका भारणें-नशीबाला बोल लावों. देवांतून उतरणें-नष्ट होगे; नामशंष होणे (माणुस, वस्तु). देवाने उचल करणे-यारी येथे-हात देणे-नशीबार्ने मदत करणे. देवाने उपर खाँगे-( दैव ) पराकाष्ठेचे अनुकूल होंगे. देवाने ओढ घेज, देव ओढवर्ण-बाईट (नुकसानीची) गोष्ट करण्याकडे प्रवृत्ति होणे. वैवाने धांच घेण-करणे-चांगल्या किंवा वाईट गोष्टीकडे अकारण प्रवृत्ति होगें. दैवाने मागे धेरी-पाहण-सर जें -हटजें -नशीब फिरणें. देवावर हवाला देजें-नशीबाबर सोंपविणें; नशीबावर भिस्त टेवणें. वैवास यंणे-नशीबी यंणें; दैवार्ने एखाद्यावर येणे, गुदरणे. देवास र**डणे-**नशीबाच्या नावाने हाका मारणें; प्राक्तनास दोष देणें, बोल लावगें. इह० १ धड कांट्यावर घालून दैवास रडणें. २ देव देते आणि कम नेंं=भाग्याने सालेला उत्कर्ष कांहीं चुकीने नाहींसा होणें. ३ मनसा चितितं कार्थ देव मन्यत् चितयेत्=मनाने कांहीं एक टरविलें असतां नशीबानें दुसरेंच घडतें. सामाशब्द- ब्यात-गति-स्त्री. देवगत पहा. ०दशा-स्त्री. १ नशीब: प्रारव्ध: नशी-बाचा फेरा. 'जशी दैवदशा असेल तसे घडेल. ' २ भाग्य दिवा वाईट स्थिति. ॰प्रश्न-पु. फरुज्योतिषः भविष्यः भाकित सांगणे. ( कि॰ सांगणें; पहाणें; पुसणें; करणें, उतरणें; प्रत्ययास येणें ). ॰फरका-नि. दुर्देनी; कमनशीबी. ॰योग-पु. दैवघटित; देवाचा घडली असतां म्हणतात ). देवयोगं करून-क्रिवि. अक्रमात् जग. याच्या उल्ट विश्वामित्रसृष्टि. यदृष्ठयाः नशीबानें. है वरेषा-स्त्री. लक्षाट रेषाः ब्रह्मलेख (कपाळी लिहिलेला ) प्राक्तनः, विधिलिखित. • बद्दा-वि. नशीबाच्या राष्ट्रीय, स्थानिक इ॰ [सं.] आधीन. •वरात - वरी-किनि. दैवयोगेंकहन, दैवगतीमुळे. •वा गी-देववाणी पहा. •वाद-पु. मनुष्याचे सुखदु:ख, यशाप- पु. प्रारब्धवाद; दैववाद. •वादी-वि. दैववादी. यश इ० सर्व नशीबावर अवलंबुन आहेत असे मत; नशीबावर सर्वस्वीं हवाला टेवण्याचे मत. याच्या उलट प्रयत्नवाद. •वादा -वि. वरील मताचा; नशीवावर हवाला टेवगारा. •वानू -वि नशीववान्, भाग्यवान. ॰विपाक-पु. नशीवाचा खेळ. ॰हत-वि. [ सं. द्वि; प्रा. हिं. दो ] कमनशीबी: अभागी. 'दैव इत कुणबी उन्मत्त । अपशब्द बोलत नुकयासी। ' 'अहा कैसा मी दैवहत प्राणी ' - बालबोध पहिलें पुस्तक. ० हीन-वि. अभागी: दैवहत. ० झ-वि. १ ज्योतिषी: भविष्य सांगणारा; जोशी. २ एक ब्राह्मण जात. यांचा धंदा सोनारीचा. देवागळा, देवा आगळ - वि. (कान्य) थोर नशीवाचा; देववान्. 'एवढी हांव तो देवाआगळा । म्हणऊनि करी ।' -ज्ञा १०.३३२. **द्वा बालेख-पु.** दैवरेषा पहा. 'दैवाचा लख पाठमोरा। मला अंतरला म्हणुनियां तुज ऐसा मोहरा। ' -प्रला १५९. देवाचा-वि. नशीबवान् , देवाचा खंळ-पु. नशीबाचा खंळ. देवा वा प्तळा - ९ नशीववान् ; भाग्यशाली. 'जाणें भक्तीचा जिव्हाळा। तोचि दैवाचा पुतन्ता। ' -तुगा २३१०. वैवाबा भोपळा-पु. कमनशीबी: दुरैंवी (भोपळा इलका व पोकळ असतो यावहन ). देवाची कहाणी-स्नी. दुरैवाची कथा, गोष्ट. देवाचे ताले-पुभव. भाग्यः दैवः देवरेषा. ताले पहा. 'असे त्याचे दैवाचे ताले कीं कुल्यावर नौबत चाले ११ [दैत+अ. ताला] देवात्-किति. यदुच्छेनें; दैवव ात् देवाधीन-देवा गुराधी-दैवानुसारी-प्रधान-दैववश पहा हैवावरचा खेळ-९.दल केल्यानंतर नशीबाच्या हवाल्यावर ठेवलेली गोष्ट.

**देव**—वि. देवापासून झालेला, देव सं<sup>ा</sup>र्यो दैविक; देवी. [सं. देव ] • बाणी-स्त्री. १ संस्कृत भाषाः देववाणी. २ आकाशवाणी. • विवाह-पु. लग्नाच्या आठ प्रकारांपैकी एक; अष्टविवाह पहा सालंकृत कन्यादान करणें.

डता म णूस, पदार्थ. ३ पूज्य, वस्तुः देवतुल्य गोष्ट. [सं.]

वैवर--पु. दंब; दहिंबर. [ दहिंबर ] ० जै-दंवाने भिजण.

वैविक--न. भाग्य; नशीब. -वि. १ नशीबासबंधीं. २ देवापासून झालेला; देवाचा; देवतेसंवंधीं; देवी. [ सं. देव ]

द्यी---स्री. मंत्र, तंत्र, प्रार्थना इ० कानी रोग इ० वर उपचार

अनुकूल किंवा प्रतिकूलपणा (आकस्मिक, अकल्पित गोध्ट दया, अनुकंपा इ० गुण. ० सृष्टि-स्नी. ब्रह्मदेवानें निर्माण केलेलें

**देशिक—** वि. प्रांदशिकः देशविषयकः स्थलासंबंधीः प्रांतिक,

**है छुक:**— वि. १ प्रारब्धवादी. २ दैवासंबंधी. [ सं. ] •बाद-

देहिक-वि. देहासंबंधीं; शारीरिक; कायिक. [सं.]

दो-दो--वि. दोन. 'मुळी कल्पना दों हपें तेचि जाली।' -राम १७२. 'दो दिवसांची तन हे साची।'-राला ८५.

होआब-पु. दोन नवांच्या मधील प्रदेश; अंतर्वेदी. दुआब पहा. [सं. द्वि.+आप; हिं. दो+आब]

होकडा--पु. १ दुगाणी, अर्घा पैसा. २ (मोत्याच्या वजना मध्यें ) एकशंभरांश चव. ३ (सावकारीमध्यें व्याजाचा हिशेब-करतांना ) एकशंभरांश रुपया किंवा एक कच्चा. गुजरार्थेत एक रुप-याला १०० दोकडे असे प्रमाण आहे. चव आणि कच्चर्थ १६ पहा.

दौकस्थो--न्नी. (गो.) लहान पाय. [गो. दोंको=पाय] दांख-पु. दोष; टपका; न्यून. 'ऐसे जाणतांही दोख। अन्हेरू ना। '-शा १.२६३. [सं. दोष; हिं. दोख]

दोखाड-की (व.) उणीव; तोटा. ' यंदा जवारी भी दोखाड येणार. ' [ दोख+आड प्रत्यय; तुल० म. दुष्काळ ]

वोगला--वि १ मिश्र जातीचा: लेक्वळा. २ (ना.) दुर्तोड्या: अविश्वासु. [फा. दावृ्ल्, दोघ्ला=संकरज ]

द्रींगुल्ली-स्त्री. (गो.) लहान डोंगर. [डोंगर]

दोग्ने, दोग्नी-ह्या, दोर्घे-ग्नी-पुस्तीनअव. दोन; दोनजण (विशेषतः सजीव प्राण्यांविषयीं, त्यांतल्यात्यांत माणसांविषयीं उपयोग करितात ). [सं. द्वि; प्रा. दो; प्रा. दे. दोश्ग=जोडी] म्ह॰ दोघांचें भांडण दिसऱ्याचा लाभ. दोघुँलपण-न. १ दोघामधील प्रेम; एकरूपता. 'हा ठावोवेन्ही वियोगभेडें। जें बाळ तरि जगा-येवढें। वियार्थी परी न मोडे। दोघुलेपण। ' -अमृ १.६. २ द्वैत.

दो नो -- वि. दोनबार. 'दो नौ दिवसांत किछाही घेतला. ' -भाब २७.

दो टक्याने धड--वि. बळकट; धडधाकड.

दोटा-पु. (व.) बामूळ वगैरे झाडाच्या काटगांचे एक परिमाण. सात काटयांचा एक दोटा.

हो इ—वि. (अशिष्ट) द्वाड; खोडकर: खटवाळ. [द्वाड अप ] दोड-डा--पु. १ (राजा.) कापसाचें बींड. 'आणि पळहेचा दोडा। ' -अमृ ७.२६३. २ वेलदोडा. ३ कच्चे फळ. 'बायांविण तुर्टे दोड । मान सुख इच्छी भांड । ' –तुगा २८७७. ४ शेवरी, रुई करण्याचा प्रकार, पद्धति. -वि. देवासंबंधीं;दैविक पहा. याच्या उल्ट किंवा मांदार याचे फळ. 'दोडा अभैतरूचा अमृतफलस्वाद दावितो मानुषी, आसुरी. [सं.] ॰संपत्ति-स्त्री. सात्त्विक स्वभाव, हृत्तिः, | थोडा। ' -मोकृष्ण ८७.३४. ५ अफूचें बोंड. -कृषि ४९८.

वांड--न. (व.) बाजरीचें कणीस.

शिराळें. याच्यांतील कडू जातीचा औषधांत उपयोग होतो. दुपार पहा. ०प्रहरची काळजी-पोटापाण्याची चिंता. होनी-'शाकात प्रवर जर्से पथ्यहि तैसे न दोडकें चव दे।' —मोविराट विती –वि. दोन हि. 'दोनी वरुषे बुडी मारिली।' —दा ३.४.१६. ५.४७, [का. दोर्मकाई] **दोड़ की-ली.** दोडक्याचा वेल. दोड़ के भात-न, दोडका जातीचे भात.

होड़ी-न्नी. हरणदोडी: एक वनस्पति.

दोडान्त्राय-पु. दुब्राचार्य पहा.

दोण, दोगी-की. १ गुरांना पाणी पाजण्याची कुंडी; टार्के. २ (अशिष्ट) दोणा; मोठें पोट; दोंद. (कि॰ भरणें; ठासणें; दाटणें; रिकामें होणें ). ३ (कु. ) द्रोणाच्या आकाराची लहान होडी; होडगें. ४ (गो.) द्रोण. [सं. द्रोण; प्रा. दोणी ] द्रोणगें-न. लहान दोण: लांकडी डोणी.

होणा-पु. १ दोंद; मोठें पोट. दोण अर्थ २ पहा. २ द्रोण. [दोण]

द्रोतुकी-तूक-नि. (संगीत) गायनांत ज्याला अस्ताई व अंतरा हीं आहेत, पण आभोग नाहीं असे दोन अवयवांचें धुपद. -शर. दींद्--वि. १ मोठें, वाढलेले पोट. (कि॰ येणें; वाढणें; झडणे). 'तो उत्सब दोंदीं न ब्रह्मांडसमीं धेरें, किती वदों दीन।' नेमोकृष्ण ४८ ८. 'जैसा दोंद्रीकोंदी गुर्जर देश्स्थ वित्र चुरम्यातें।' -मो. २ (ल.) एकदम मिळालेली संपत्ति, लौकिक. दर्जा. बढती इ०. (कि० वाढणें). [सं. तुंद; का.. तुंदी; प्रा. हिं, पं. तोंद; ग्र. दुंद ] दोंद येण-१ तृप्ति होणे. २ पोट बाढ़णे. मोठें पोट होणे. डोंडावर डोंड येणें-भस्त वाहाणें; पुरावर पूर देणें (संपत्तीचे पाट). म्ह० आईजीचे (किंवा सासवेचे) दोंदावर बाईजी ( किंवा जावई ) उदार. कोंदिल-न. दोंद; मोठें पोट. कोंदाळ, हांती, होंदाल, हांदा(-वि. हेरपोटचा; मोठचा पोटाचा. तुंदिल पहा. 'आशारसे दोंदिल । जाला सांता । ' - जा ७.१६८.

हो-होल--दुदिल-दील पहा.

होन-वि. २ ही संख्या. विभक्तिप्रत्यय लागण्यापूर्वी याचे दोहो असे रूप होतें. जसें- दोहोंस; दोहोंनीं. [सं. द्वि: प्रा. दुवे; बं. फ्रेंजि. दुइ; ग्री. दुओ; लॅं. दुओ; गॉ. त्वोसू; अँसॅ. त्वि; स्ला. दुव; लिथु. दु; हित्रय द, दो, दि ] ॰ जिथांचा निवाडा होणें-सुखरूप बाळत होणे: हातींपायीं सुटणे. • डोळे होजारी भेट नाहीं संसारी-जवळ जवळ राहात असून ज्यांच्या गांठी क्रचित् दोरी. होरत्य-न. दोरपणा; दोर असण्याची स्थिति. 'दोरत्व पडतात अशीं माणसें. • खोळ्यांची भीड-समोर असः नाच हिष्ट अचळ झालें। '-सिसं ९.९७. होरचा-पु. १ अंगांत उभ्या फक्त प्रेम: वरपांगी प्रेम. विवस-थोडे दिवस; कांहीं काळ. म्ह । जाड रेघा असलेला कपडा; कापडाचा एक प्रकार. २ (कों.) १ दोन दिवय सासूचे दोन दिवय सुनचे=प्रत्येकाला चांगले दिवस तडा; चीर; भेग; दगड ६०कामध्ये असणारा दोरा. होरा-पु. १ येतात. • विवस्ताचा-थोडे दिवस टिकणारा; इंगामी; अञ्चाशत सूत (शिवण्याचें ); वळीव, पिळदार सृत. २ तहा, भेग. (सोबती, संपत्ति, अधिकार इ०). • बोर्टे स्वग उर्जे-अतिकार, दोरवा अर्थ २ पहा. १ ( ल. ) लहान झरा; झिरण. ' या विहिरीस

गर्व वाहणें. ॰ हाताचे चार हात होण-लप्न होणें. ॰ तीडचा-दाडका — पु. १ एक जाती वे भात. २ दोडकी वे फळ; वारी - बोल्या - मान्या - दुर्तोड्या इ० पहा. ० प्रहर - पु. मध्यान्हः [ सं. द्वीनि ] म्ह्न॰ दोन्ही दरडीवर (कांठावर) हात ठेवणें, टेक्गें= दुरपीपणा. होन्हीसांज-ऋति. (सकाळी व संध्याकाळी) जेव-णाच्या दोन्ही वेळेस, वेळेकरितां.

> होपण---न. द्वैत; भित्रपणा. [दो=दोन+पण] दाबरादः दोब्राद-वि. (गो.) दुप्पटः, दुबारः [सं. द्विवारः पोर्तु. दोब्रो ]

> दोब्राद--न. (गो.) नारळाच्या झाडाचें उंची मय. (बेवडया-प्रमाणें) [पोर्तु. दोब्रोदा ]

> दोभ-पु. (कु.) आंचळ; सड. [सं. दुहू; म. दुभणें !] दामदोम - उद्गा. दावलमल पीराचे भक्त अथवा मुसलमान फकीर यांचा भिक्षा मागण्याच्यावेळचा सवालाचा शब्द. दम-दम, दमसाहेब, असेंहि म्हणतात. [ध्व.] ॰करीत किरणे-जाण-दारोदार, देशोदेशीं भिक्षा मागत फिरणें; भीक मागणें.

> होमूख-न. (गो.) संगम. [दो=दोन+मुख] होय-ली. १ (गो.) करवंटीची पळी; डाब. २ ड्रॉकें; डोई. डोय पहा.

> होर-पु. १ काध्या, वाक, अंबाडी, ताग इत्यादि झाडांच्या सारुचि हांब तंतु. र (राजा.) केळ, अंबाडी, मेंडी इ०कांच्या सालीची किंवा तंतूची वळलेली दोरी, ३ (ल.) नासंबर्के दहीं, गूळ इ॰ मंधील तार, तार येण्याची अबस्था; चिकटण. [सं. दोरक; प्रा. वं. दोर; हिं.दोर; फ्रॅंजि. दोरी ]दगडाचे दार काढणारा-वि. युक्तिवानः, उद्योगी. दोरक-पु. १ शिवण्याचा दोरा. २ दोर अर्थ १ पहा. दोरखंड; दोरी.[सं.] ० इ.स-पु. १ गाडी, मोट इ॰नां बांधावयाचा दोरः नाडाः चन्हाट. २ बारीक दोरी. -न. एकत्र बांधलेल्या पुष्कळशा दोऱ्या. ०खंड-न. १ जाड दोर: सोल. २ दोराचा तुकडा. ३ कालाचा (केळीच्या गाभ्याचा ) तंतु. •खंडें-नथव. गलबताचे दोर; जाड दोर. •गंडा-पु. सालींचे किंवा दोरीचें भेंडोळें (शाकारण्याच्या कामी उपयोगी). वोर हें-न. (कों.) १ जाड किंवा मोठा दोर; दोरखंड. २ (निंदार्थी) दोराचा तुकडा (वाईट, निरुपयोगी दोरासंबंधीं योजतात). हं।रणी-स्त्री.

तळ्याचे दोरे आहेत. ' ४ ( ल. ) जोड; संबंध; आप्तपणा; धागा- भाषण यांतील व्यंग. याचे तीन प्रकार आहत-पद (शब्द ) दोष, दोरा. ' हे जर आमचे जातीचे असतील तर यांचा आमचा कांहीं अर्थ दोष व वाक्यदोष. [ सं. ] •उडणैं-आरोप, टपका, नाशा-तरी दोरा असेल. ' 'त्या दरवारांत आमचा कांहीं दोरा होता बित होगें. •हेंगे-काढणें-आणर्गे- लावणें - ठेवणे-व्यंग म्हणून जातांच पाय शिरकला. '५ (ल. ) गुप्त कारस्थान. 'हळूच काढणें; बोल लावणें; वाईट म्हणणें; आरोप करणें. दोषणें-लावले सारे दोरे।'-ऐपो २५१. ६ नारूचा किडा; तंतु ७ उकि. दोष देंगें, नांवें ठेवरेंगे. सामाशब्द- ० दृष्टि-स्त्री. छिद्रा-वृषणापासून शिश्नापर्यतनें सुत्र. ८ (पदार्थ इ० च्या ) शरीरास न्वेषण, केवळ दोषच पाहण्याची दृष्टि. -वि. दोषहरूटीनें पाह-लागलेल्या किडीचा मार्ग किडीच्या संचाराची रेषा. ९ गोगलगाई-सारख्या चिकट द्रव टाकणाऱ्या प्राण्याची उमटलेली रेषा. १० एक प्रकारची बांगडी, दागिना 'वेगऊँ निघतां घडीन दोरेचुडा।'-तुगा २९५९ ११ (ना.) पोटांतील आंतडी [दोर] वंजर्जे-(चांभारी धंदा) दोरा, घांसणे, विजणे=चोपडणे होराखण-अकि. १ दोरा रेषा, शिरा, तड असर्णे (लांकुड, धोंडा, मोती इ॰ मध्यें). २ दोराळ, चिकाळ होंगें; तंतु सुद्रगें ( नासलेला पदार्थ, तिंबलेली कणीक इ० मर्थे). द्वोगळ-वि. (राजा.) दो मयः तंत्रमयः (गरा, दहीं इ०). वारी-स्त्री. १ बारीक दोर. २ जमीन मोजणीचे एक परि-माण, २० परतन, ८० किंवा १२० बिघे, ३ एक लहान मासा. ४ (सोनारी-सुनारी घंदा) ंचाचा एकअष्टमांश भाग; सत. [टोर] ॰सेल देण-सोडण-ढिली करण-लगाम, ताबा, नियम इ० ढिला करणे; स्वतंत्रता देंगे. बस्त-किवि. सरळ; ओळंब्यांत; कर; यार. [फा. दोस्त्, दोस्त्-दार] ब्दार्रा, द्वास्ताई, सरळ रेषेंत. ( कि॰ जाणें; असर्गे ). 'हा मार्ग येथून दोरीसृत होस्ती-जी. १ मैत्री; दोस्तपणा. २ ( ल. ) अनीतीचें, अधर्म्य प्रग्यास जातो. '

होर्द ड -- पु. (काव्य) बाहुदंड; भुजदंड; खांद्यापासून कोपरा-पर्यंतचा हात. [सं. दोमु=बाहु+दंड]

दोलहणा-पु. टोमणा; आळ. तंव तो हरि म्हणे निजां-दोलनम् ]

दोला—पु. १ झोंपाळा, झुला; झोका. २ डोली. [सं.] ॰ यंत्र-न. (वैश्वक) तेल, रम काढण्याचें यंत्र. दोलयात्रा-की. टकी चादरा देऊनु दोहडावले. '-इमं ७. [ दवडणें १ ] देवाला दोलांत बसवुन काढलेली मिरवणुक. दोलायमान-वि. १ २ डळमधीत; घुटमळणारें; चंचल (चित्त).

हो -- पु. (गो.)फार पातळ कागद.

दोचलॉ—पु. (गो.) १ दवली. २ एक वनस्पति. ० करणें - दोहद आहे आणि बकुलास दोहद मयाची गुळणी. '[सं.] लुडबुड करणें.

दाशिण-स्त्री. (गो.) जास्वंद.

दोशों -- विकिवि. (गो.) दोहों बाजूंनीं; द्विधा. [दो]

क्याधि: रोग. 'सहैंचें जैसे दोषा। अंगलीना।'--शा १६.४२. ४ लेख, शाम्ही दोही दिली.'--रा ६.११६. [अर. दुआई ]

णारा. •वारण-न. दोष दूर करणें. दांच दोच-प दोष देणें न देगें; नियता आणि अनियता. 'जेथें सर्वच एकसारखे अज्ञान आहत तेथे दोषादोषाचा विचार कोठला ? ' दोषानवाद-पु. चहा डखोरी: दुसऱ्याचे दोष बाहेर काढणें, सांगणें. दोषारीप-प. १ एखाग्रावर दोष लागू करणें; दोष देणें. २ आरोप; आळ. दोषी-वि. १ अपराधी: गुन्हेगार. २ उणीव, दोष असलेला.

दोषा-न्त्री. (काव्य) रात्र. 'दोषा प्रवर्तेली सबळ। ब्रह्मांड करंडा भरलें काजळ। '-क्रिवि. रात्रीं. [सं.]

दोस-पु. (गो.) गोड आंबा. -शिली २.३५. [पोर्दु.] वोसीना--- स्री. घोड्याच्या छातीवर मध्यभागी असलेली दुसऱ्या रंगाची रेघ. -अश्वप १.१०१.

दोस्त, दोस्तदार-वि. १ मित्र; स्नेही. २ (ल.) प्रिय-त्रेमः पापी त्रेम.

स्रोह, स्रोहन-पुन.द्रथ काढणें, दोहण्याचा व्यापार. [सं. दुह्र] होह्ण-उकि. दृध, धार काढणें. 'टाकून धेनू वृश्तभास दोहे।' -सारुह १.६४. **होहनीय**ंवि. द्रथ काढण्यास योग्य; दुभती. गने वो । लइ नीच कां देसील दोलहणे वो । '-तुगा १४१. [सं. विह्या-पु. दूधदुभतें. ' मंजुळ वेणु वाहे कुञ्चल्या धेनुवा। नंदा-घरीं दोहवा पूर्ण वाहे। '-निवृत्तिनाथगाथा ५९.

तोहडावर्गे--अकि. निरोप देगें: दवडणें: धाडणें. 'करना-

वोहर--न. १ गरोदर स्त्रीची इच्छा, वासना: डोहाळा. हलणारें: डोलणारें. 'शिर:र्कपामुळें कर्णभूषणें दोलायमान होतात.' 'दोहद कैसा सुंदरि, सांग तुझें काय इन्डिटेंत स्वांत।'-मोभेन्नरामा-यण, उत्तरकांड २३३. २ (ल.) झाडांना बहर येण्यापूर्वीची स्थिति: त्यांची मनीषा, वांछा. 'अशोकास स्त्रियांचा पादाघात हैं

> दोहरा, दोहा, दोहोरा--पु. हिंदुस्थानी काव्यांतील एक **छंद**; कविताजाति. [हिं.]

दोही-सी. १ द्वाही; दवंडी; जाहीर घोषणा 'अब्दाली वोष-- पु. १ वैगुण्यः न्यूनः स्रोडः उणीव ( माणूस, जना- याणै तेमुरहा। वसविला, त्याची दोही फिरविली.' -रा १.२५५. बर, बस्तु यांतील). २ पाप; अपराध; कायदा मोडणें; दूवणीयता; ' २ सबर; बातमी. 'त्यानें कचेरीस येकन दोही दिली.' -रा १५. नियता. ६ (वेंग्रक) शरीरांतील रसांचा क्षोभ; वातिपत्तादि विकार; १०७. ६ शप्य. 'वाईची व आमची चित्त शुद्ध नाहीं यामुळें

दोहीं, दोहीं-वि. (काव्य) दोन. [सं. द्वि] दोहीं घरचा पाहणा उपाशी-दोन्ही इगरींवर हात टेवगारा पडतो, फसतो या अथी. दोहीपरती लग्न-न. (ना ) स्वतःच दोन्ही पक्षांचा खर्च करून केलेलें लग्न दोहीं सांज-किवि. दोन्हीसांज पहा. [दोन+ सांज ] दोहो जिवांचा, दोहो जिवांचे माणूस-स्रीन, गर्भार स्री. दे हो टक्याने भ्रड-वि. बळकर; दणगर. दाहे।त्रा-पु. दरमहा दरशेंकडा दोन दराचे व्याज. दाहो बापाचा-ति. १ व्यभिचारी मातेचा; जारज; अक्रु ठीन. २ द्याम्प्यायण.

दं।हीला-नि. (व.) द्रोह करणारा. [सं. द्रोहः प्रा. दोह। दाहेरा-व देहरी [हिं] ०पट-पु. (कुस्ती) जोडीदाराच्या दोन्ही गुहच्यांच्या लवणीत हात घालन आपलें डोके पोटास टेकुन जोडीदारास एकदम आपटणें. [ दुहेरी+पटकणें ]

होहो माइवांचा वन्हाडी—पु. १ वधू व वर या दोन्ही पक्षामध्ये सारखाच वावरणाराः, मध्ये जुडवुड करणाराः २ (निदार्थी) लग्न आणि और्ध्वदेदिक या दोहोंमध्यें सारखाच भाग घणारा. ३ (छ.) ज्याला त्याचें स्वतःचें कांहीं तत्त्व, मत नाहीं असा.

दोड --स्री. १ दवडणें; दुडकी; धांव (कि॰ मारणें). २ लष्करी चाल, स्वारी, मोहीम. ३ दौडचाल; घोडचाची दौडत जाण्याची चाल. दीड याचे सामान्यरूप दवड. [सं. द्रत; ध्व. दुड़] ही हुणें -अकि. धांवग: पठण. हो डा दौडी - नी. धांवपठ; इकडे तिकडे धावणें, धांवाधांव.

बीड हा -- स्त्री. एक प्रकारचे वाय. 'गिडिविडीया दौडका दुराळा। '-कृमुरा ४०.११ [ध्व. दौड ]

होंडा, होणशीर, होणशेवता-त, होणा-दवंडी, दवण-शीर, दवणशेव-ी-तें, दवगा इ० पहा.

व डाळ--वि. गप्पिष्ट. बाताडचा. दवंडाळ पहा. 'अशी रांड दींडाळ गळ्यांतूनी लमाची होती। कशास केल्या दोघी रडाया उद्यान पायती।'-पला ७६.

होती वा घाणा घाळलें-१ (दौतीत टेखगी तिरपी सहिली आह-न. दौहित्र अर्थ २ पहा. असतां घाण्याच्या लांटप्रमाणे दिसते त्यावस्न ) दौतींत कलम व्डव्न टेवर्गे. २ (ल.) भिजत घोंगडे टेवर्गे. • एजा-स्त्री. १ दिवाळीमध्यें सराफ, व्यापारी इ० करतात ती दौती नी पूजा. सोने, वही व दौत हीं तीन प्रतीकें अनुक्रमें महालक्ष्मी, महा सरस्वती व महाकाळी यांची आहेत. २ (छ.) ( हिशेब लिहि-ण्यासार्टी दौर्तीत टाक बुडविण्याची फक्त मजुरी ) नुसर्ते नावाला भार्डे: नाममात्र भार्डे.

२ विकली; शिष्टाई. [सं. दूत-दौत्य]

द्योर---पु. घर; परिकर. [ अर. दौरू ]

दौरा-पु. फिरती; प्रवास; परिभ्रमण. [ अर. दोर्=वर्तुळाकार गति. अर. दौरात्=चक्र ो

दौर्ब ह्य-न. कमजोरपणाः दुबळेपणाः अशक्तताः असामध्यः

दौलत--स्त्री १ संपत्ति; पैसा. २ वैभव; ऐश्वर्य; समृद्धि. ३ जहागीर; राज्य. 'शहाजी राजे यांभी दौलतेमध्ये पुणे परगणा होता. '-सभासद ५. ' हे दौलत कजिरोगानें निरंतर ब्रस्त. '-पया ३४३. ४ सैन्य. 'झाडुन बुणगेसुद्धां दौलत गर्द जाली.'-ख ११.६०८६. ५ सल्तनतः, साम्राज्यः, गादी. 'आपल्या आप-ल्यांत भांडन दौलत बुडविली हा लैकिक कशाला पाहिजे.' –रा १३.६९. [अर. दौलत्] *–तीचा खांव*–वि. १ ज्याच्या बळावर कुटुंब किवा राज्य भरभराटीस येते तो: दौलत कम;वणारा किवा राखणारा. २ मुख्य मृत्सदी. -इमं २३६.-तीस वाळवी लागण-संपत्तीस, ऐश्रयीस ओहोटी लागणे. काहीरा-सी. विजयी राज्य. 'दौलत काहिंग्मध्ये मुलूक आला. '-रा१८.५५. **ंउयादा-जादा-**स्त्री. १ राजदरबारातील भालदाराचा, राजास उद्देशन 'राज्य भरभराटीस येवो ' या अर्थी जयजयकारवाचक शब्द. २ तमाशांतील नाच्यास उत्तेजनार्थ व चढाओढीमध्ये बक्षीस दिल्यानंतर तो करतो तो जयजयकार. ३ (ल ) तमाशांत नाच्या-पोराशी अगर कलावंतिकीशी भरसमत केलेली श्रंगारचेष्टा. (कि॰ कर्णे; होणें). ॰जादा होणे-प्रतिष्ठा वाढणे (सरकार-दरबारीं). 'त्याची दौलत जादा झाली!' ० दाग-वान-वंत-वि. १ श्रीमंतः संपत्तिमान २ सत्ताधीशः राज्याधिकारी, 'पाहते अर्थी दौलतवंतास कोणी एक गोष्टीने सुख नाहीं. '-खे १२९५'. खा-ति. राज्याचा मित्रः, हितेच्छ 'महाराव जःनोजी केवळ निखालस, सर्व प्रकारें दौलतखा स्वामीं वा आहे '-रा १.१४८. ०वंकी-पु. महाद्रारपाल. -राव्य १.१४. ०मदार्-संपत्तीचें माहेरघर; ऐश्वर्याची खाण ( जुन्या कागदपत्रांतील एक पदवी ).

दौहित्र -पु. १ मुलीचा मुखाा. २ दोहित्र प्रतिपदा: आजे दौत —स्त्री. शाईनें भांडें; मनीपात्र. दऊत पहा. 'अर. दवात ] पाडवा ( आश्विन शुद्ध प्रतिपद्ध करतात ) [सं ] •प्रतिपद्ध-

द्याज-न कन्याशुरुकः, वधूरक्षिणा. देज पहा.

द्यानना ---भी. शृद्ध वासना: दानत. [ अर .दियानत् ]

द्यावापृथिवी-सी. स्वर्ग व पृथ्वी. [सं.]

द्य हा-किव (अशिष्ट) दिवसां: दुपारीं [मं. दिवस, दिह] •हवत्रत्वा-िक्तवि. भर-धडधडीत दिवसां. दिवसाहवळचा पहा. द्या-- न. १ आकाश; स्वर्ग. २ दिवस [सं.]

द्यजीवा, द्यदग-स्त्री. ध्रुव आणि प्रह यांच्यांतील अंतर; वीत्य -- न. १ इताचे काम; संश्वा, निरोप नेज, आजजा, अहोरात्र समांतरवृत्ताची ज्या. [मं.] द्याउपा चार्णादा-पु आका-शांतील ताऱ्यांचे ध्रुवापा**स्न अंतर. द्य**ाञ्चवृत्त-न. गु-अहोरात्र समांतरवृत्त.

द्यति - स्त्री. कांति; तेजः प्रकाश. [सं.]

द्यमणि-पु. सूर्य. [सं.]

द्यत-न. फाशांनी खेळेंगे; जुगार; जुवा. [सं.] क्कार-वि. जुगारी.

द्योत क----न. चिन्ह; गमक. --वि. १ द्योतविणारा; प्रकाश पाडणारा. २ स्पष्ट करणारा; दाखविणारा. [सं.] द्योतर्ण-अकि. (काव्य) (शब्दशः व ल) प्रकाश पाडगे. [सं. योतन]

द्योतन---न. १ चकचकीत, झगझगीत, देदीप्यमान करणे. २ स्पष्ट करणें; उघड दाखविणें. ३ (ल ) शब्दावांचून इतर लक्ष णांनी होणारें अर्थप्रकाशन, ज्ञान. 'ही नाडी आज पित्ताधि क्याचें द्योतन करिते. '[सं.] द्योतमान-वि. प्रकाश पाडणारें; चक्रचकणारें. द्योतिवर्ण-उक्रि. १ प्रकाशित कर्णे. 'जयाची प्रभा द्योतवीते नभःते। करी त्या म्हणे मी प्रभुच्या स्तवातें। ' २ स्पष्ट करणें; उघड करणें. द्योतित-वि. १ प्रकाशित; दीप्त. २ सुत्रोधितः, दर्शित.

द्वरम-पु. १६ पणांचें एक नाणें; सुमारें सोळा पैसे; पावली. [सं.; तुल॰ ब्री. ड्राक्स; इं. ड्रॅम

द्वय-पु. १ रस; पदार्थातील नैसर्गिक ओलावा, आईता, जलांश. २ पाझर; स्नाव; द्राव; गळगें; थिबक्रणें. ३ वितळणें; गालन; द्रावग; द्रवरूप अवस्था (१९ पदार्थाची, अग्निसंयोगार्ने:). ४ (ल.) दयेचा, कोमलतेचा पाझर, 'व ी अमृत धोटितां दव न येचिं बापा जिला। ' -केका १०४. [सं ] • गुरुत्वमा एक - न. (पदा.) प्रवाही द्रव्याचे गुरूत्वमापन करण्याचे यंत्र. (ई.) हायड्रोमीटर. द्वचण-न. १ द्रावण; पातळ होणें; विरघळणें; वितळणें; रस. द्रव होणे; पाशरणें; गळणें; स्रवणें (द्रावण हें कर्तरी रूप आहे). द्वयाँ-अित. १ विरघळेंगे; वितळेंगे; रस होणे. २ (ल.) दयेने हृदयास पाझर फुटणें; अंत:करण मृद् होणें. ध्रवित-वि. १ वित-ळलेले: विरघळलेले; पातळ केलेले. २ पाझर फुटलेले; गळलेलें: थिबक्रेलें (द्रावित हैं कर्मणी रूप). द्रवीकरण-न. घट पदार्थ पातळ स्थितीत आणणे. द्ववीभवन-न. वितळणें; द्रवस्थितीत येण. द्वीभूत होर्जे-१ दव पावर्णे: पातळ होर्जे. २ दया येणे: मन विरवळणे 'अर्जुना तुझें चित्त। जन्ही जाह्लें द्रवीभूत। ' -ज्ञा २.9८३.

द्रविड, द्रविडी-- द्राविड-डी पहा.

द्रव्य--न. १ धनः संपत्तिः, मालमत्ताः, पैसा. 'द्रव्येण सर्वे वशाः '=द्रव्यानें हवा तो मनुष्य वश होतो. २ वस्तृंतील मूरभूत केलेलें कालवण (भाताची पेज, भाजीचे पाणी या प्रमाणें ): गर-घटक, तत्त्व, अर्थ, विषय, पदार्थ, प्रकृति. ३ सुष्टी वे मुल्दत्त्व. हीं तत्त्वें नक मानितात. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आवादा, वाळ, दिशा, मन व आत्माः पंचभूतात्मक वस्तु. ४ औषधः औषधः औषधं दावो धरी । ' -ज्ञा ११.२४८. [सं. ] द्वावक-वि. द्रविवगारें;

असा शब्द. याच्या उलट अव्यय. ६ घटक; अवयव; अंगर्येत पदार्थ; बाब: वित्रय: मुद्दा. उदा० औषधी-सुगंधी - होम-द्रव्य. ७ (रसा.) जागा व्यापणारा व पृथ्वीने आकर्षिला जाणारा पदार्थ, वस्तु: जडपदार्थ. ८ (पदा ) भौतिक जगांतील वस्तु ज्यापासून बनल्या आहेत ते सुक्ष्म कण प्रत्येकीं. ९ ( यंत्र. ) जी इंद्रियगोचर असून जीस कांहीं आकार व वजन असतें म्हणजे जीपासून कांहीं प्रतिबंध होतो ती वस्तु. -यंस्थि १. १० (सामा.) पदार्थ; वस्तु. [ सं. ] द्रव्याचा धूर निघर्ण-पुष्कळ श्रीमंत असरें। घरीं लक्ष्मी पाणी भरगें. द्वव्यांचे उन्नें उडी मारण-पैशाच्या बळावर वाईट, धाडसी काम करण्यास प्रवृत्त होणें. द्रव्याचे घुड़े हे उड़िवेंग-कर ग-पैसा उड़िवणें, नासणें, उन्नळणें. द्व ब्याचर ताच देणें-पैसा गिळंकृत करणें, दावणें. सामाश्चर- ०हिप्र-ति. द्रव्यादृष्ट याचे अपश्रष्ट रूप. द्रव्यादृष्ट पहा. ०१ ছि-वि. द्रव्यावर लक्ष वैजन, द्रव्य मिळेल तरच काम कर• णाराः, स्त्रार्थी. [ द्रव्य+दृष्टि ] व्यास्त्रक-पु. (व्या.) नामाचा एक प्रकार; पदार्थाचे किवा वस्तूचे न वः पदार्थवाचक नाम. उदा० दही, दूत्र, तेल इ०. ० बाद-१. पंच स्वाविष्यींचे मत; सृष्टि पंचभूता-त्मक मानण. •वादी-पु. वरील तत्त्वाचे प्रतिपादन करणारा. •वान-शाली-वि. श्रीमंत; धनवान् •हीन-वि. गरीव; निर्धन₄ द्रव्याद्यपु-द्रिप्-नसी. नशीबाची, भाग्याची अनुकूलता; द्रव्यन योग असगारें चांगलें नशीब, भाग्य. 'मोटी विद्या असलीं, मोठा पराक्रम असला तरी द्रव्यादृष्ट असल्यावांचून पैका कांहीं मिळायाचा नाहीं.'-वि. पैसा मिळण्याचे संपन्तियोगाचें (नशीब, भाग्य ). [ द्रव्य+अदुष्ट = नशीब ] द्रध्यानुकृत्य- न. संपदा; समृद्धिः स्वास्थ्यः, इत्यसामर्थ्यः द्वारंपणा-स्त्रीः १ द्रव्याची इच्छा; द्रव्यासाठी धडपड. २ स्वत:च्या पैशावर, मालमत्तेवर प्रम. द्वर १६ १ — वि. पहाण्यास शक्य,योग्य, पाहण्याजोगें. [सं. ]

द्वब्या-वि. १ पहाणारा. 'ते दावी मज द्रष्टशाते। दुश्य करूनि।'-ज्ञा १८.११२१. 'अधर्म द्रष्टियासही पातक लागतें मग करणारास लागेल यांत काय संशय.' २ (ल.) ज्ञाता; जाणणारा. 'इंद्रिये सर्व अचेतन आहेत, तर्द्रप्टा जीव.'३ साक्षास्कार झालेला. ' मंत्रद्रष्टा ऋषि. ' द्रब्ट्टन्च-न. १ पाहण्याची शक्ति, साधन. २ अत्युच्च दृष्टिः दूरवर पाहण्याचे सामर्थ्यः [ सं. ]

द्व:ख-स्त्री. द्राक्ष पहा.

द्वार्वे-भें, द्वाबा-भा--- नपु. मिरी आणि मीठ घालून गट; ढपळवणी. [ द्राव ]

द्वाच-पु. पाझर. द्रव पहा. 'शिवनका व किरी । सोमकांतु बस्तु. ५ (व्या.) ज्यास लिंग, बचन, विभक्ति इ० लागतात वितलविणारें; विश्वलविणारें. [मं.] द्वाञ्चण-न. १ द्रवणाचा

च्याप र. द्रवण पहा. २ (वैद्यक ) द्रावक; विरघळविणारें द्रव्य; गर्व्यं (द्राक्षांतील रसाप्रमाणें त्यांतील रस बाहेह्न दिसणें ). याच्या इ० वाहविणारें औषध. ३ (रसा.) द्रावक अथवा द्रवकारी रस. उलट नारिकेलपाक. द्राक्षारस-पु. १ द्राक्षांचा रस. २ द्राक्षाची द्वाचणां पता-स्रो. कोणताहि पदार्थ विद्रावित करण्यास लाग- दासः, द्राक्षासव. द्वाक्षाम्स्य-न. द्राक्षामध्ये आढळणारे अम्ल. णारी उद्याता. घन पदार्थ द्रव स्थितीत येण्यास लागणारी उद्याता. (ई.) टाटैरिक असिड यास प्रतिशब्द. द्राक्षारिष्ट-न हाक्षा-

त्यांतील लोकसमाज. २ द्राविडी भाषा (कानडी, तेलगू, तामिळ, मल्याळम् इ०) बोलणारांचा प्रदेश व बोलणारा समाज.३ एक ब्राह्मण-वर्ग व त्यांतील व्यक्ति. पंचद्वाविड पहा. -वि. द्राविडी पहा. [सं ] द्राक्षे आंबर-( ल. ) जी गोष्ट प्रयत्नानें साध्य होत नाहीं ती • **इ. इट्टर**-प्. द्राविह लोकांची कासोटा घालण्याची तऱ्हा. -**डी**-प्राणायाम-पु. १ ( उजव्या हाताने समोहन नाकाशी हात न नेतां, डोक्याच्या मागच्या व जुनै हात नेऊन प्राणायामासाटीं नाक-पुडी धरणे या विचित्र त-हेवरून ल.) आडमाग, ने सागण्याची, वागण्याची त-हा: वक्रमार्ग: लांबचें वळण. 'वेताळपंचवि र्या हा प्रथ मूळचा संस्कृत, त्या भाषेत्रन याचा तज्जमा फारशी भाषेत झाला, तीत्न इंग्रजीत इं जीत्न मर्टीत! केवडा द्राविडी प्राणायाम हा ! ' -नि. २ जवळचा मार्ग न घेतां केलेला लांबलचक, कष्टप्रद व निष्फळ १४ पळून जार्णे. -शर [सं.] ब्वांत-वि. सुगंधी; सुवासिक. 'आणि ते प्रवासः लांबचा रस्ता, मार्ग. द्वाविडी-वि. इविड ब्राह्मण किवा टाळुंकचे पुष्प दुर्तिवत । तो ख्रिस्तु स्वामी । '-ख्रियु १.३४.४७. देश याविषयीं. म्ह० द्राविडो छुडबुडाम्यहम्=जें पाहिजे तें एकदम न मिळतां त्यासाठीं इकडून तिकंड व तिकडून इकंड हेल्पाटे घालावे प्रद। , -ज्ञा १८.२. [ सं. ] लागर्गे ( एकदां एक द्रविड ब्राह्मण पेशव्यांची भेट घेऊन दक्षिणा मिळवावी म्हणून श्रीमंतांचा शोध करीत सासवडाहून पुरंदरास व तेथन पुन्हां सासवडास असे हेलपाटे घालून त्रासला त्याचे वर्णन 🛙 सं. ग्री. देकनॉस 🕽 स्याने पुढील कविरेत केलें आहे- 'गडाच्च सास्वडं यामि सास्वडाच्च पुनर्गडम् । गडसास्वडयोमध्ये द्राविडो लुडबुडाम्यहम्।' ग्री. देकनास ] त्यावरून ).

द्वाचित-वि. विरघळविलेलें. द्रवित पहा. [सं] योग्य. [स.]

पहा. [ सं. दुष्ट ]

द्वा(द्वां)क्ष-की. १ अंगूर; द्राक्षाची वेल व तिचें फळ; ही वेल लावल्यापासून तीन वर्षानीं लागवडीस येते. हिंदुस्थानांत हिरवी. काळी, पांढरी अशा हिच्या जाती आहेत. बेदाणा, मनुका, खिसमिस अशीं सुक्या द्राक्षांची नांवें आहेत. द्राक्षें पित्त-शामक, रक्तवृद्धिकारक आहेत. द्राक्षाच्या रसाचा आसव मोडशी-वर देतात. लाकडाचा काळा रंग करतात. (सं. द्राक्षा) • टार्करा-स्त्री. द्राक्षापासून केलेली साखर (ई.) हेक्स्ट्रोस. द्वाक्षा-स्त्री. द्राक्ष पहा. [सं. ] द्वाक्षा गाक-पु. १ द्राक्षांचा केलेला औषधी पाक. २ (ल.) (साहित्य) काव्य, प्रबंध, व्याख्यान इ० श्रवण होतां

द्राविष्ठ--पु. १ मद्रासपासून कन्याकुमारीपर्यंतचा दंश व पासून तयार केलेले एक औषध. द्राक्षासम्ब-न. द्राक्षापासून केलेले एक आसव, मदा. द्वाश्मी-स्त्री. द्राक्षाची वेल. द्राक्ष, द्राक्षा पहा. 'द्राक्षीचिया तरी बुडा। दूधचि लाविजे।' –हा १८.५९६. वाईट अशी मनाची समजूत करणें (इसापनीर्तीतील कोल्ह्यास उडचा मास्तिहि उंच मांडवावरची द्राक्षे मिळाली नाहीत या गोब्टीवरून).

द्रत-पु. (ताल) अर्धमात्रांचा काल; ताल देण्यामधील विश्रातीचा विवक्षित अल्प काल. -वि. १ विरघळविलेले. द्रवित पहा. २ जलद: त्वरित. [ सं. ]

द्रति - स्त्री. १ सुगंध; मकरंद; सुवास. 'जैसी पिकली द्रुती आदर्रे। बोभात निघ।'-ज्ञा १३.३०४. २ द्रवर्णे १ जलदगति. द्वम-पु. झाड; झुडुप; वनस्पति. 'निगम;गमः मफळ। फल-

द्रष्ट—नि. द्राष्ट पहा. [सं. दुष्ट]

द्रकाण--पु. (ज्यो.) राशीच्या तिसऱ्या भागाचा अधिपति.

द्वेषकाण-पु. (ज्यो.) राशीचा दशांशात्मक त्रिभाग. [स.

द्वोण, द्वोणा--पु. १ पळस वगैरे पानांचे, पातळ पदार्थ टेव-ण्याचे, चुया टोंचून केलेलें एक पात्र. २ लांकुड, दगड, लोखंड द्वादय-वि. वितळविण्यास, पातळ करण्यास, विरघळण्यास इ०कोह्न केल्लें, गुरांना पाणी पाजण्याचे किंवा नदी तहन जाण्याचे पात्र; डोणी. ३ (धान्य इ०) मोजण्याचे माप: अर्था मण. 'जोडी द्वा६र--वि. खाष्टः, खटयाळः, दुष्टः, वाईट स्वभावाचाः, दःष्ट्र|सात्मजदार द्रोणमित व्रीहि पंधरा दिवसीं।'-मोवन ८.३. 😮 द्रोणाचार्यः; महाभारतांतील कुरुगुरु. [सं.] हातापायाचे द्वोण हो गै-हातपाय आंखडगें. द्वोणकाक-पु. १ गिधाड. २ डोम कावळा. •माशी-स्त्री. साधी माशी (द्रोणावर बसते म्हणून). •वत-न. द्रोणाच्या उपयोगी पान. द्रोणी-स्री. डोणी पहा.

> द्वोह-पु. १ वैर; शत्रुत्व. २ खोडसाळपणा; अपकार, मत्सर; आक्स. ३ एखाद्याचे अनिष्ट केल्यामुळे त्याने दिलेला अभि-शाप; तळतळाट. [सं.] • चितन-न. आकस बाळगणे: बेर करणे; शत्रत्वाची भावना ठेवर्गे. द्वोही-वि. १ द्रोह करणारा; वैरी. २ अभिशापास पात्रभृत. ३ खुनशी.

ब्रंब्र---न. १ (मनुष्य, पशु इ॰चें ) जुळें; युग्म; जोडी. ३ होतांच त्यांतील रस, गुण,स्पष्ट कळणे: या प्रकारचें काच्यादिभाषण दोघांचें युद्ध; कुस्ती; (यावसन) भांडण, तंटा, कल्ह. ' अग कांहीं

प्रजा त्याला मिळेल कांहीं प्रजा आम्हाला मिळेल आणि मोठेंच द्वंद्व माजून राज्याचे वाटोळें होईल. ' -तारामंडळ १.५. 'त्वा शत चारिले पक्षिया। भले द्वेद्व साधिलें। '-पु. (व्या.) एक समासः; उभयान्वयी अन्ययाने जोडले जाणारे दान शन्द. उदा० शेलापागोटें. [सं. दुंद्र=जोडी] • युद्ध-न. दोघातील लढाई; बुस्ती; लढाईचा प्रकार.

उदा॰ पुस्तकद्वयः जोशीद्रयः [सं.] ॰ खुरी-त्रि. दुखुरी पहाः [सं.]

ह्वाड-वि. दुष्ट; खटवाळ; उपत्रवी; खोडकरै. [सं.] • चाळा-पु. खोडी: अपकारक चेष्टा. • मेला-वि. (बायकी ) रागाचा शब्द: द्वाड पहा. ०वाणा-णां-वि. (निंदार्थी) कुत्सित; खटगळ; द्वाड. •स्वाड-वि. द्वाड. [द्वाड द्वि ]

द्वादश-वि. १ वारा. २ वारावा. [पं.] ० विधारुत्र-पुभव. कायदंशीर बारा पुत्र किवा बारस. याची नांवें-औरस, क्षेत्रज, दत्ता, कृत्रिम, गुढोत्पन्न, अपविद्ध, कःनीन, सहोढ, कीत, पौनर्भव, स्वय दत्ता. शौद्र. इ० ० स्थान-न. जन्मकुंडलींतील बारावे स्थान. **म्थानीं अस्पेन**(कुंडबीत ग्रह ग्रह द्वादशस्थानी असणे मोठे अन्धिकारक असर्ते त्यावहन ) पराकान्ने वैर अस्मे. द्वादशांश-पुअव. ( अंकगणित ) दशाशपद्वतीप्रमाणे अंक माडण्याची एक पदत. द्वादशांश गुणाकार-बेरीज वगर-दशांशपदती माणे द्वादेशमान पद्धतीप्रमाणें करावयाचे गुणाकार वर्गरे. द्व. दर्शा-स्त्री महिन्याच्या प्रत्येक पक्षातील बारावी तिथि. [सं.]

युगांपैकी ८६४००० वर्षाचे तिसरे युग. [स.]

द्ध मुख्य, द्वामुख्यायण-न. द्यामुख्यायण पहा.

द्वामां(मां)श -पु. संदिग्यपणा. -वि. मोघमः **∼**किवि. अनिश्चित. द्यामुष्यायण अर्थ ३ पहा.

द्वार---न. १ वाटः मार्गः दार अर्थ १ पहा. २ शरीरांतील उत्सर्ग मार्ग, छिद्र; विशेषतः गुह्यि हेंद्रें 'अप नद्वार '३ (ल.) जागा; स्थान; कारण; तोंड. 'माझी सर्व विपत्ति त्यानें दूर केली आतां रड गायास मला द्वार राहिलें नाहीं. ' ४ साधन; वाट: युक्ति: मार्ग. [सं. ] ०नि वर्णे-चार दिशांनीं मुर्ले यात्रेस बाहेर जाउन गांवांत परत येतात त्यावेळी त्यानीं काढलेल्या मिरवणुकी. गांबचे लोक या मुलांना सामोरे जाउन त्यांना गावांत वाजतगाजत **आण**तात. •देवना-स्त्रीयव. १ मुख्य देवतांच्या दरवाजावरील देवता. २ (ल.) ज्यांच्यातफें राजा, उमराव किंवा मोटे लोक यांच्याकडे प्रवेश मिळूं शक्तो असे दारावरील अधिकारी. ० पाल-

अहंदपणा २ ( ल. ) शिरक'व होण्यास कठिण; प्रवेशाची अडचण. द्व रका-को. श्रीकृष्णाची राजधानी; त्यामुळें बनलेलें तीर्थक्षेत्र [सं ] द्वार के.चें के.णें-न (द्वारकेचा माल ल.) श्रीकृष्ण. 'द्वारकेचे केणें निश्चित।पंढरीस आलें चोजवत।'

ह्यारां-शब. तर्फे; मार्फतीनें; कडून; मध्यस्थीनें: पासून. ' पत्र-पुत्र-मित्र-स्त्री-द्वारां. ' [ सं. द्वार ]

द्वारावती-की. १ द्वारका क्षेत्र. २ गोपीचंदन. हें द्वारकत स.पडतें.

हाली-स्त्री. चामडघाचा पृष्टा: कातडघाचा कमरबंद [फा. दो आलू, दूआली. ] •बंद-वि. कमरपग्न बांघलेला शिपाई.

ह्वार्डा-सी. शपथ, हरकत. दुराई दुराही पहा. हिचे पुढील प्रकार आहेत-कालकृत=काहीं काळपर्यतनी बंदी. स्थानकृत=जागा ब रत्ण्यास बंदी. याप्रमाणें दश-प्रवास-कर्मकृत इ० ० कि.र विणं -किर कें-दवंडी पिटणें; जाहीरनामा लावणें. ०दराही-स्त्री. १ राजाच्या अथवा सरकारच्या हुकुमावहन केलेली रयत लोकातील एकमेकांच्या व्यवहार भाषण वगैरं वंधीं वंदी, प्रतिबंध २ (सःमा ) द्वाही. 'तो द्वाही दुराही करून गेला. '[हि. दुलाई]

द्धि--वि. दोन [स ] ० , ण-वि. दुप्परः, दोन्दा. -पु. (संगीत) स्थायी स्वरापासून आटवा स्वर. • श्वात-पु. एका संख्येला त्याच संख्येन गुणुन आलेला गुणाकार; वर्ग. • चरण-वि. दोन पायांचा; द्विपाद. • जिह्न-वि. १ दोन जिभांचा (साप) २ (ल) खोटें बोलणाराः; लुच्चाः चहाडखोर ०तन्ववाद-पु. परस्पर विरोधी हाप(पा)र—पु कृत, त्रेता द्वापार आणि कालि या चार तत्वांपासून जगांतील सर्व गोर्टीचा खुलासा करिता येतो असे प्रतिपादन करणारें मत. द्विन्त-वि. दुप्पट; दुहेरी: जोड (अक्षर). उदा० क, च्च. द्वित्व-न. द्विहिक्तः, पुनहच्चारण (अक्षर किंवा शब्द यांचें ). द्विदल-ळ-न फुटून दांन अधं होणारे धान्य. उदा० दाळ, कटण. -वि. दोन पाकळ्याचा-पानांचा-भागांचा-कळ्याचा इ० *द्विधा-*स्त्री. मतभेद; दुमत. -िक्रवि. १ दोन जातीचे. २ दोन मार्गानी, री निं. ३ दोन तुकड्यांत (विभागलें हैं); दुभंग. 'मन द्विधा होतें.' द्वि ।क-वि. दोनदां शिजविलेलें. ० पद-पाद-वि. १ दोन पायांचा; द्विचरण. (प्राणी, माणुस, पक्षी इ०). २ (अंकगणित)दोन संख्यांचा. ॰ पितृक-वि. दोन बापांचा: दत्तक (मुलगा). ॰ भास्मिक क्षार-पु. जड धातूंची कर्वनित्रदें पालाशकर्वनित्रदांत विरघत्रुन तयार होणारा क्षार. • मियल आमिन-पु हा फार जड वायुम्प आहे. यास माशासारखा वास असतो म्हणून यांस मत्स्यगंधवाय असेंहि म्हणतात (इं.) डायमेथील अमाईन ० मुख-पु. अप्ति. -वि. दोन तों डें असलेला. • मूह्य - वि. दोन परमाणुपुक्त. (इं.) डायटो-प. द्वाररक्षकः, देवडीवालाः, पहारेकरी. ०पूजा-स्वी. १ द्वारदेवतांची मिक. ०ग्रक्तपद-वि. (बीजगणीत) दोन संख्यांचाः दोन संख्यांचेः, पूजा. २ ( ल. ) दारी हलपाट घालणें अथवा जोडे क्षिजविणें. दोन अवयवाचें (संयुक्त पर ). ०रद-पु. हत्ती. 'विदुद्योद्यान-•शास ा-र्जाः दाराची एक फळी •संकोच-पु. १ दाराचा द्विरद । ' -का १८.७. -रागमन-न. माहेस्न सासरीं दुस=यांदा जानें; दुसरी खेप. [द्वि.+आगमन ! द्विरावृत्ति-की. दुसरी आवृति.द्विहत्तः वि दोनदां बोल्लेलें, म्हटलेंलं; पुनरुकः द्विश् कि—स्त्री. १ पुनरोच्चारण. २ पुनरुक्ति. ३ दुहेरी शब्द जसें गड़गढ़ धड़धड़, ददाति. ंरफ, रफकू-पु अमर. —ज्ञा १३.२८६. द्विद्विद्विश्व, द्विद्विश्वक्त-न. (बधुनरांच्या पित्रका पाहतांना) एकाची रास दुस-याच्या राशीपासून बारावी येते व तथुन पुढें मोजल्यास पहिल्याची दुसरी येते त्यांवर्टी हा योग असतो. सबंध राशीमंडलानें वियुक्त. द्विय्वन-न. (ब्या.) दोन पदार्थ किंवा व्यक्ती दाखविणारं वचन. ंविध्य-वि. दोन प्रकारचा. 'तैसाचि द्विविश्व रसु। उपजवी प्रीतिन्नासु।' –ज्ञा २.११८. व्हाफ-वि. दोन—दुभागलेल्या खुरांचा. वस्मित्र सुज नपु. (छ) दोन सार्ख्या भुजांचा त्रिकोन. समद्विभुज त्रिकोण. वस्वभाव-वि. दोन प्रकृतींचा, स्वभावाचा (मिथुन कन्या, कुंभ, मीन या राशींचें विशेषण).

द्विज, द्विजन्मा—पु. १ ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य (याची मुंज म्हणजं दुसरा जन्म होतो, त्यावहन). २ कोणताहि अंडज प्राणी (पक्षी साप, मासा इ० यांचा अंडें फुटल्यावर होणारा दुसरा जन्म होतो यावहन). २ दात (दोनदा देतात म्हणून). -वि. दोनदा जन्मरेखा. [सं.] ०कुळ-न. १ पक्षित्रुळ; पक्षिजाति. २ ब्राह्मणकुळ-जाति. द्विजराज-पु. १ चंद्र. २ ब्राह्मणक्षेष्ट.

द्विताय—वि. दुसरा. [सं.] ॰ केंद्र-न (ज्यो.) प्रहाच्या कर्सेतील सूर्यास अत्यंत दूरच्या विद्पासून वे अंतर. ॰ संबंध-पु (पुरुषाचा) दुसरा विवाह; पुनर्विवाह. ॰ सवन-न. १ वेद पठणांतील मध्यमसवन. २ प्रथमसवनावरचा, किंचित चढविलेला स्वर. द्वितीया-की. १ दोन्ही पक्षांतील दुसरा दिवस-तिथि. २ (ब्या.) दुसरी विभक्ति. या विभक्तीचे मराठींतील प्रत्यय-एक वचन स, ला, तें, अनेकवचन सं, ला, ना, तें. [सं.] ॰ तर्मु रूष-पु. (ब्या.) जेथे द्वितीयेचा लोप दोतो तो समास. उदा॰ विप्रताडन.

द्वाप — न. १ बेट; सर्व बाजूंनी पाणी असलेली कोणतीः जमीन. २ पृथ्वीच्या सात मोट्या भागानाहि म्हणतात. त्या पैकी जबु द्वीपाच दहा भाग कलेले आहेत. सप्तद्वीप पहा. [सं. द्वि+ अप्] •कहर-प. तीन बाजूंनी पाणी असलेली जमीन.

द्धेश्वा—द्विशा पहा.

द्वेष—पु. १ मत्सर; हेवा; आकस. २ वैर; दावा; अप्रीति; राग. (कि० करणें). [सं] ० उग चिंग-वैर करणें; सुड उगविंग, घेगें. ० वाग चिंग-मत्सर, वैर करणें. 'इतका द्वेष वागवीत मनीं। परी लौकिकार्थ बेसे कीर्दनीं। 'द्वेषक, द्वेषा-वि. द्वेष करणारा; शतुत्व बाळगणारा; खुनशी. द्वेषांग-सिक. १ वैर बाळगणें, दावा घरणें. २ न आवडां. द्वेषवृध्दि-भाव-श्रीपु. वैर, आवस; वैराची, सुडाची भावना. द्वेषित-वि. ज्याचा द्वेष केला आहे असा. द्वेरा-वि. वैरी; मत्सरी; उपदवी; त्रासदायक (मनुष्य, खाद्य पदार्थ,

औषध इ०). द्वे ऱ्टा-वि. द्वेष करण्याचा स्वभाव ज्याचा आहे असा. द्वेष्य-वि. द्वेष, हेवा, तिरस्कार करण्याजोगा.

द्वेत--न. १ भित्रता (मत, भावना, संकल्प इ०ची). २ नावड; विजगपणाः भेदभाव. ३ भेदवाद-म्हणजे ब्रह्म आणि जग, जीव आणि शिव, आत्मा व परमात्मा ही निराधी, भिद्रभिन्न आहेत असे मत: जीवात्मा व परमात्मा हे भित्र मान्गे. 'किंवा प्रवर्तेला त्या द्वैता अद्वैत-वाद साराया। ' –मोभीष्म ९.५०. याच्या उलट अद्रैतवाद. [सं.] ॰भाव-पु. १ मनाचा दुटप्पीपणाः मत्, अभिश्राय यांचे भिन्नत्वः प्रेमात, प्रीतीत द्वैधीभाव; स्थितीचा, जीवाचा दुजाभाव; भेद; भिन्नता. 'द्वैतभावास घातलें पाणी। जैसे दुधांत मिळ धारवणी। न दिसे परतून सर्वथा। ' २ द्वैत अर्थ ३ पहा. ० भावना-की. १ नावड: भित्रभाव: तिरस्कार, २ द्वैतभाव अर्थ १ पहा •मत-न. द्वेत अर्थ ३ पहा. ० चाद-पु. द्वेतमत मानजे. ० चार्दा-वि. द्वेत-भाव मानणारा. है ती संप्रदाय-पु. माध्वमत. 'परब्रग्न व जीव काहीं अंशी एक व काहीं अंशीं भित्र मानणे परस्पर विरुद्ध असून असंबद्ध होय. म्हणून दोन्हीही सदैव भिन्नच मानिल पाहिजेत संपूर्ण अथवा अंशत:हि त्यांचे ऐक्य होणे शक्य नाहीं असे रामानुजा चार्यानंतर निघालेल्या ितसऱ्या संप्रदायाचे मत आहे त्यामळे त्यास देती संप्रदाय असे म्हणतात. ' -गीर १६.

द्वैध-द्वेचिध्य-न. द्वैत अर्थ १ पहाः विरुद्धताः मतभेदः भिन्नताः भेदः [सं. द्विधा]

द्धे श्य-न. दोघां रथ्यांचें युद्ध. -मोकर्ण [सं. द्वि+स्थ ] द्विरुक्त-य-न. द्विरुक्ति करणें: द्विरुक्ति; दोनदां बोल्लें, म्हटलें गेल्याचा गुण अथवा स्थिति. [सं. द्वि. +उक्ति ]

द्वर्स्यर्थ, द्वर्स्यथक—िव. १ दोन अर्थ असणारा; दोन तन्हेनें व्याख्या केला जाणारा; दुटप्पी; दुहजरी. २ ६देरी उपयोगाचा किंवा परिणामाचा; दोन भित्र गोटी साधणारा. [सं द्वि+अर्थ]

द्वरार्ध — पु. (संगीत) स्थायी :वरापासून चौथा स्वर. [सं. द्वि+अर्ध]

ह्यामुष्यायण—पु. १ मुंज झाल्यानंतर दत्तक गेलेला मुलगा. २ जारेज पुत्र; दोन बापांचा मुलगा. ३ यावरून मोषम, संदिश्ध, दुरप्पी भाषण: संशिवति किंवा अनिश्चित गोष्ट, कृत्य. -विक्रिवि. सिश्चपर्गः संशिवतपर्गे. [सं. द्वि+अमुष्य+अयन]

द्व्य हिक —िव. १ रोज दोनदां भरणारा किंबा मध्यें दोन दिवस जाऊन तिसऱ्या दिवशीं येणारा (ताप). उपर पहा. २ दोन दिवसांच्या संवधीं. [सं. द्वि+अहन् ]

## ध

ध्य — वीमारेतील एकोणविसावें व्यंजन. अक्षरविकासः – याची पहिली अवस्था अशोकाच्या गिरनार शिलालेखांत, दुसरी कुंडेश्वर लेखात (इ. स. ६६१). तिसरी उज्जियिनी येथील लेखांत (इ. स. १२०८) अहळते.

ध—(सांकेतिक). धर्णे. ध चा मा कर णें—(सांकेतिक) (अ.नंदीबाई पेशवे हिनें राघोबादादा याच्या हुबुमांदील धरावें या शब्दांत ध'चा 'मा' करून मारावें असा फरक केला होता अशी समजूत आहे त्यावरून) मूळच्या लेखांत नवीन व स्वतःस फायवे-शीर असा महत्त्वाचा मजकूर ल्वाडीने घुसडविणे.

ध ह, धान—कीषु. १ (विस्तवाची) आंच; शेक, झळ; ताप. 'सी धक घेणार आहे.' २ पेटलेला विस्तव: अग्नि; जाळ; ज्वाला. ३ (गर्न, प्रौटी, भावना इ०कांची) गुरमी; जहालपणा; तीव्रता ४ (गो.) संताप. जळफळ. ५ (कु) अंगांतील बारीक ताप: कडकी. [सं. दह चें द्वितीयपुरुषीं आझाथीं रूप. 'दग्ध' हें ऋग्वं दांत 'जाळ ' या अर्थानें येतें. –ससाप १.२.२२; बं. धक्; गु धक=तहान; का. दग]

धकटा—नि. (प्र.) धाकटा; धाकटा पहा. [धाकटा अप.] धक(ग)टी—स्त्री. (कु.) बारीक ताप; कडकी. [धक] धकटी—टें—स्त्रीन. (कों.) शेकोटी; आगटी. [धक]

धक्रणे—अकि. १ निर्वाह, निभाव होणे; निभावन जाणे. 'महाराजांचा कारभार प्रजेक्या दुदैंवाने धकला गेला. ' -विक्षिप्त २ ३९. २ (खा. व.) (अन्न, जेबण) घशाखालीं उतरणें; पोटांत जाणें; खपेंग. 'ति का विगळ भाकर न धके।' -विक ७९. ३ (व.) (आगगाडी, वाहन ६०) चाल होणें, धक्षयावस्न हालणें. 'गाडी आतांच धकली.' ४ हमलें, लोटलें जाणें. 'जितके हरिभजनाला चुकाल। तितके यमाजीकडे धकाल।' -अफला ६२. [सं. दक्ष्= वृद्धी, शीघार्थेच; सिं. धिकणु=लोटणें ]

धकधक—न. १ धडभी; घागधुग; भीति. २ काळजाच्या ठोक्यांचा आवाज; धडधड. 'सर्पाचे नांव घेतांच माझ्या उरांत धक्धक होतें. '[ध्व. धकृ द्वि; हिं. धक्धकी]

धकधक-धकां — किवि. धागधुग, माटमुट, (जीव) वग्खार्ती होणे. – उद्गा. (साकेतिक.) हत्तीने जोराने दालावे म्हणून माहुताने योजाव याचा शब्द. [ ध्व. धक् द्वि. ]

धकधकर्णे—अिक. उर खालींबर होणें, उडणें; धडधड [ध्व. धक् द्वि.] करों. [धकधक] धकाकणें—

धन लवार. दकलकार — पु. मांगांची एक पोटजात, व तींतील ब्यक्ति ही जात सोलापूर, खान देश व उत्तरमहाराष्ट्रंतील संस्थाने यांत आढळते –अस्पृ ४७.

धका, धका--पु. १ एकदम, आकृष्टिमक लागणारा हिसका: ढका: गचका; हिसडा: आंचका. ( कि॰ लागणे: लावणे ). २ (एका परार्थाचा दुसऱ्यावर झालेला, केलेला ) प्रहार: आदात: तड:खा. ३ (ल.) ( एखादा व्यवहार, पदार्थ इ॰कात झालेली, आलेली) अनिष्टापत्तिः नुकसानीः कराबीः हानि. 'देदा पाउस चांगला न पडल्यामुळे पिकास धका बसला. ' ४ (पाणी, वारा इ०कांचा नेट साभाळण्यासाठीं गलबत इ० विनाऱ्यास लागण्याच्या मोधीसाठीं) नदी, समुद्र इ०कांच्या विनाऱ्यावर बाधलेली भित, चौथरा, कट्टा. ५ प्रवाशानां विसाव्यासाठी, ओझी इ० खारी उत्तरन टेवण्याच्या सोयीची (डोंगर इ०क:तील) रस्त्याच्या बाजूने केलेली ओटधा-सारखी ओबडधोवड रचना. ६ आगबोट, आगगाडी इ०कांतून माल उतहन घण्याचे ठिकाण, 'रेल्वेच्या धक्यावर आमचा माल पहुन आहे.' ७ उंच रस्त्याच्या, कडेलोटाच्या कडेला बाधलेली कट-डयाची भित, वरवंडी. ८ ( एखादा पदार्थ ) विद्युज्जागृत करण्याचें, वीज भरण्याचे यंत्र ( यास स्पर्श केला असतां धक्का बसतो म्हणून हें नांव). ९ धोका; भय; संकट. [ सं. धाक=आधार, धीर, खांब; सि. धक, धिको; हि. धका; ग्र. धको; का. े **धक**-स्त्री. १ इजा, मोडतोड, फूटतूट होण्याची भीति. २ जिकीरीचें, दगदगीचें, ओढाताणीचें काम; खटाटोप; खवदव; उपद्रशाप. [धका दि.] •ध**का**-स्री. (परस्परांत होणारी) धकाबुकी; रेटारटी: झोंबा-झोंबी: झोंटधरणी. 'हे धकाध रीचीं कामें। तिक्षण बुद्धीचीं वर्में।' -दा १९ ७.१९. 'राजकारणाच्या धकाधकीत नेमस्तपक्षांतल्या पुढा-यांचा कासोटा त्यांनीं सोडला तरी हरकत नाहीं. ' - सुदं ६९. [धका द्वि.] **ेधकीचा मामला-**पु दगदगीचा, भान-गडीचा, झोंबाझोंबीचा, खटाटोपाचा व्यवहार, काम. ' धकाधकीचा मामला। कैसा घड अशक्ताला। '-दा १९.१०.२२. ० बुका-ब्की, धकीवकी-ली. (कों.) धके आणि बुक्या यांचा मार (कि॰ ंदणें; करेंणें; मारणें ). [ धका+बुका ] धके चंपेट-पुअव. १ टोले आणि टोसे; धक्काबुक्की; मारहाण. ' न्याप आटोप करिती । धके-चंपटे सोसिती। '-दा १५.३.७. २ नुकसान; तोटा; घस. ३ बोलाचाली; अपमान; निंदा. 'धकेच गट सो बाव । ' -दा १५.६. २२. [धका+चपेटा]

धकाधक—की. ऊर, छाती जोराने धडवडणे. [ध्व; धकद्वि.]

धकाधक-धकां—किवि. ऊर जोराने धडधडत असतां. [ध्व. धकृद्वि.]

धार विणे — अकि. १ (अक्षरशः व. त.) धक्का, अचका, हिसका वसणे. २ (त.) (सामा.) नासणे: विषडणें; खराब होणें; नुकसानीत, आंतबर्यांत येणें; बसणें; खाटावरें. 'रोजगार-व्यव-हार-उदीम-चाकरी-अधिकार-धकावटा.' २ (पोहणारा, होडी

इ० प्रवाहाच्या सपाट्यांत सांपडून ) वाहवर्गे; वाहवर्ले जाणे. ३ त्या मेल्या धगडाला मात्र घेऊन बसत्ये. '-सागोप्र २.३. २ कचेंग; कचरेंग; खचणं; गळगें. [धका]

ध साविण - उकि. १ पुढें रेटमें, लोटणें; ढकलेंग. 'घोडे पुढें धकावृनी नाना-। सहवर्तमान पुण्यांत आले राउत । '-ऐ गो २५२. २ हिसडा, आंचका, हबका देगें; हिसडों. [धका]

धक्या मारून बाहेर काढून दिला तर कशा श पुसता '-विवि ८.११ २०६. [धका]

धको-- ५ (क.) बसण्याच्या उपयोगाचा भितीचा पुढे आलेला भागः धका.

धक्क-न. भीतीमुळें हृदयाला बसणारा धका; धडकी; धस्स. -िकवि. इडकीनें: उरांत धस्स होऊन. [ध्व.]

धक्क-वि. १ धिराचा; निश्चयाचा; चिकट: संकटास न डग-मगणाराः; धर्मकरः; धडधाकटः,काटक ( मनुष्य, जनावर)ः, धडः मज-षुतः टिकाऊः दमदार ( दागिना, वम्न इ०.). २ लखलखीतः, लख्खः, तेजाळ; तेजस्वी ( हिरा, रत्न, शोभेचें दासकाम इ० ). ३ लख्ख: चक्रचकीतः, उजळ आणि चांगला ( रुपया इ० नाणें ). [ध्व.]

धक्क—किवि. लख्ख ( उजाडरें।; उजेड पडरेंग ). [ ध्न्न. ] धक्कड - वि. दांडगा; गेलऋ; धियाड.

धक्का-पु १ हिसका; हिसडा; आंचका. २ (एका पदा-र्थानें दुसऱ्यावर केलेला ) आघात; तडाखा; प्रहार. ३ भयंकर दु:ख इ॰कानीं हृदयाला भरणारी धड ही; ऊर धडाडणें 'मातेला धका बसला। लागे ती नित्य झुराणा। '-विक १८. ४ संकट; धोका: भय. 'आधीं गाजवावे तडाखे। तरि मग भूमंडळ धाके। ऐसे न होतां धके । राज्यास होती । '-राजे संभाजीचरित्र ९. ५ रस्त्याच्या कडे लोटाच्या बाजूनें बांधलेली कठडयाची भिंत, वरवंडी. 'धक्कयाच्या भिती सुक्या दगडाच्या बांधतात. ' - मॅरट ४४. इतर अर्थी धका पहा. [धका. ध्व ] • बुक्की-स्त्री. धकावुकी पहा. [धका+बुका] धक्की -- स्त्री. धकी पहा.

धग-स्त्री. १ (विस्तवाची) उष्णता; शेक: आंच २ शेकोटी; आगटी. ३ (गो-) संताप. कोध; जळफ ब्राट इतर अर्थी धक पहा. [सं. दम्ध-धम्म-धम-भाइ १८३४ ] ०खांक-स्त्री. (गो.) क्षय-रोग. [धग∔खांक]

धगर्ने-अफ्रि. १ (गो. ) जळफळण: संतापर्ने. २ कृश, क्षीण होत जाणें; झुरणीस लागणें; ( मनास ) धक्का बसणें. [ धग(गो.)= संताप, जळफळाट ]

धग-ी-टे---स्रीन. १ आगटी. २ (गो.) कडकी; बारीक ताप. धिग

धगड-पु. १ जार; भग्नवा; यार; उपपति. 'जड प्रपंच [धग+मोडर्णे] धगडालागीं। ' -दावि ७५. 'म्हणे प्रदोष करत्ये न माती करत्ये.

( अशिष्ट, निंदार्थी ) नवरा, पति. ' पोरी, आज मुके देतांना तोंड असे वाकडें करतेस पण उद्यां नवरा (आजोबा इथे थोडयाशा प्राम्य भाषेत धगड असे बोलत) मुके घेऊं लागला म्हणजे कसे करशील. ' -बहकलेली तरुणी ६. ३ ( एखाद्याचे ) निर्दालन, परा-धकी -- स्त्री. (कों.) धका; हिसका; हिसडा; हबका. ' येथून मत्र करणारा; उरावर बसणारा: पुरे पडणारा; डोक्यावरचा मनुष्य इ० 'हा पंडितांचा धगड आहे. ' 'मंडूर हा पंड रोगाचा धगड आहे. ' [सं. धवः, हिं. धगडा ] उहः जेर्थे दगड तेर्थे धगड. धगडी-ली. रखेली; रांड: जारिणी; नाटकशाळा. हा शब्द धगडीचा=रांडलेक, रांडेचा या प्राम्य शिवीच्या रूपानेंच विशेष म्बढ आहे. ' फुगडी फू, उघडी हो। न होसी उघडी तरी मग धगडी तुं।'-ब५९०. 'धगडीचा बटकीचा लवंडीचा।'-दा १७.६.२०. [धगड; तुल॰ गुज.]

> धंग डे-पुभव. फाजीलपणाचे, बात्यपणाचे, चाळे: ढंग, चेष्टा; ढंगडया. [ढंग]

धगध ---- न. धकधक पहा.

धगधग-ली. १ अग्रीचा भडका; डोंब; भडभड पेटों. २ (ल.) मिरची इ॰ तिखट परार्थ ने शरीरावयवाची होणारी आग; भडका. ३ (ज्वर इ० कानीं होणारी अंगाची ) लाही; तलखी; लखल्ख; फणफणाट. [धग द्वि.]

धगधग--- उद्गा. (सांकेतिक) हत्तीला जोरानें हांकलतांना योजा-वयाचा शब्द. धकधक-धकां अर्थ २ पहा.

धगधगर्ण-अक्रि. १ (काळीज) धडधडणें; जोराने उद्दे लागर्णे. २ (विस्तव, आगटी इ०) भडभड पेटणे; रसरसणे; प्रज्व-लित होणे. ३ चकाकर्णे. ' एरिका जेकां परिघाकृती । व च्रप्राय धग-धिगिती। '-एभा ३० १६०. ४ (ताप इ० कानीं अंग) फणफणणें: तलखीने युक्त होणें; अतिशय कढत होणें. [धगधग]

धगधगीत-वि. १ प्रज्वलितः, प्रदीप्तः न रस्त, भडाइन पेरलेला ( त्रिस्तव इ० ). 'धगधगीत निखाऱ्यावर पाणी राकलें म्हणजे त्याचा सर्वस्वी कोळसा होतो. ' -भा १६३. २ (ताप इ॰ कार्नी ) फणफणणारें; अतिशय कढत झालेलें (अंग). ३ (पुण्य, तप इ० कांच्या योगानें ) तेजस्वी; प्रभावशाली; तेज पुंज; कड-कडीत. 'धगधगीत पुण्यरासी । माहांपुरुष । ' -दा १९ ४.९. ध जळफळणारा; चरफडणारा. 'प्राणासी मुकला तृणावर्ते। कंस परम चिताक्रांत । धगधगीत मनामाजीं । ' -ह ५.१२९. [धगधगेंग ]

धंगधोत्र, धंगधोत्रेकरी—दंगधनुरा ६० पहा. धगमाँडे-वि. (गो.) किंचित् ऊन; कोमट (पाणी ६०)

धगळचं --अकि. (गो.) डगळणं, डगळणं पहा. [हगळणें]

भगागर्णे—अकि (अप्नि इ०) प्रदीप्त होर्गे; प्रखरतेने भ जावां मे-अकि. १ (एखारे धाडसार्चे कार्य करण्यास) पुढें जळणें, धगधगणें. ' पुढे धुम्र त्यागीं धगागीत आगीं। ' -राक १. येंगे, सरसत्यों, पुढाकार घणें. 'ती (गोष्ट) करण्यास को गीहि पुढें पुराण ४.९८. [धगधगण ]

भडाट; भडाड: भडका; प्रखर अग्नि. [धग]

धगात्रण - अक्रि. (विस्तवाच्या) धगीने होरपळ्णे; (अमीने) पेटणें; चेतणें; शिलगणें. [धग]

धारी—ली. (विस्तवाची) धग; झळ; उष्णता; आंच 'तया धर्गी सेव पळिपे। क्रोधाभि तो। '-ज्ञा १७ २९४. [धग]

धंगुचं-अफ्रि. (गो.) खंगणं; कृश होणं. [धग(गो)= कडकी ।

धर्गे-- न. अकटी; गवत, पाचोळा इ० पेटवून केलेली शेकोटी; धगटें. [धग]

धरोधरो--उद्रा धक्धक पहा.

धनोट-व उहाम व असभ्य वर्तन करणारा: धश्रोट पहा धज-स्त्री. १ डौल; ऐट; चांगली ढव; लकव: हातोटी. २ (विशेषतः अंगाच्या बांध्यांचा रूपाचा) देखणेपणाः, रेखीवपणाः लावण्यः रूप ३ घोडयाचा उंचपणाः घोडयाच्या मानेचा रेटदार बांक ४ घाडस [ मं ध्रज्=गती: हि धज=हौल स्वस्प: गु धज= सुरेख देखणा ] •देंगें-(एखाद्या कार्यास) खांदा, नेट, धीर ढंण: जाणें. •लाव कें-(खाणें, पिण, बोलणें, चालणें, लिहिणें, बाचणें ( एखार्दे कार्य करण्यास ) पुढें सरसावणे. • भार णें – ( गर्दीतून ) इ॰ सारखी किया ) बेमुमार व अव्याहत करीत राह्रें। (पुष्क प्रशा सुरेख ( मनुष्य इ० ); घाटहार: उमदा व टसटसीत ( दागिना, हिप्त्याचे वजन करितात त्यावहन हा अर्थ ). धटाम लावणै-सढ हाताचा: दानशूर; र.त्कार्यप्रमी. [ धज+फा. दार् प्रत्यय ] रिता, पदरी घाळण्याकरिता ती जाहीरपणे लोकापुढ माडणे.

धज-जा---नन्धी. (प्र ) ध्वजः ध्वजाः निशाग, पताकाः झेंडा [संध्वज-जाअप गु. धजा]

काढणें सग्सावणें २ (एख:या क'र्याचा) चिकाटीनें पिच्छा पुरविकें: [ स धृट ] म्ह० ( व ) धट खाई मिटाई गरीव ख़ाई गचाडया. (एखाद्या कार्योत) मन घालणे, लावणे. ३ एखादे कार्य करण्यास) धाडसाने पुढे येण: र सावण: 'व घ येतांच पुढे पाऊल टावण्यास रस्ता, मनुष्य ). कोणी धर्जना. ' ध (पीक, रोंप इ०) तरतरेण, टवटवर्ग, जीवदार होणे. [सं. ध्रज=जाणे]

धजरा—५ नखरा, दिमाख, एट; झोंक. 'दावी बाच्छाई। धजरे । पुढें मार्गे शिपाई हुजरे । ' −प्रला ११२. [धज=ऐट, डौल] ंदांड; दाडगेश्वर ( मनुष्य ). [ हिं. ।

धजा- स्त्री निशाण; झेंडा; धजा. [सं. ध्वजा अप ] धजाध-- पु. १ (पीक इ० कार्नी) जोराने तरतरणें, टबटवणें; <sup>!</sup>णारा, काम करणारा [ धट ] फोंफावणे: जीव धर्णे. 'पाऊम नसल्यामुळे होतांत धजाव नाहीं. 'ा २ नखरा; डिचारपणा; छानछोकी; नद्वापरा. [ ६ज ]

९०. 'चंद्र धगागी तापें । गंगा जरी बोळिजे तापें । ' –कालिका- धिजावत नाहीं. ' –टिले ४.२१. २ धजणें इतर अर्थी पहा. [धजरें] धजी — स्त्री. (लंगोट तयार करण्याचा) कापडाचा तिकोनी

धगारा -पु. १ (विस्तवाची) अति प्रखर धग. २ भड- तुकडा; कापडाची घडी. 'हमाळी अगर लंगोटाची घजी बनेल तितका शरीराचा भाग झाकूं शकेल अशी आहे की नाहीं तें पहाणें.' -बडोर्रे-पहिलवान लोक व त्यांच्या कुस्त्याचे नियम ११. [ हि. धज्जी=कापडाचा, कागदाचा तुकडा ]

धर-पु. १ तराजूची दांडी; शेंबलेला मोटा तराजू, कांटा. 'ऐनें हें अनुभवाचेनि घटे। सार्चे जया। '-ज्ञा ६.५३ 'घटरोंवूनि रमानायक। पारड्यामञ्चे घातला । '-भवि ३१.५६. 'मेकॉले साहे-बानी...कलकता मुकामी एक भला मोटा धट लावून एके पारडचांत आरबी. फारमी व संस्कृत ग्रंथ यांचे गर्हे ... घाळुन.... ' -नि ९४१. २ गाडींत, रूटाऱ्यांत बारदान भग्तांना गाडीचा मार्गे तोल जाऊं न य म्हणून मागील ब जूस जमीनीपासून साटीच्या बावखंडास टेंकून पुरुच्या शिपायाप्रमाण उमे करावयाचे दुवेळक्याचे लाकूड, टक. ३ (मुलकी खाल्यातील) मोजगीपत्रकांतील तपशील, त्याचे पत्रक ४ निश्रय. -मनको. -हंको. [सं. बं. घट' ० घे**णें- घेऊन** बन्जें-धर्गे धहन बस्में, सक्त तगादा लावेंग. ∘लागजें-चालणे-(एखादी किया, गोष्ट) अव्याहत चालु असमें, केली घुमर्गे; वाट काढणे; मार्ग काढून पुढें येणे. ५दार-वि. १ भव्यः मालाचे वजन कर्णे असल्यास मोटा घट रोवून भराभर टराविक जिन्नम इ० ). याच्या उ ट किरबोळ: १३६ इ० २ ( ल. ) उदार 'एखाद्या खाजगी, वैयक्तिक शुल्लक गोधीची शहानिशा करण्याक-

धार-वि. घीट: दांडगा; घटिंगण: घर पहा. 'घट झोंबोनि ्हरी शेत। ैबहुत तो झाला। '-एभा २३.१३२. 'टौजपा औंद धट धन्न गें, धन्न । हे पं -- अक्र. १ ( गदीत ) जोराने घुमगें: बाट । उदट । ' -दा २ ३.३२ 'धटामी आणावा धट । ' -दा १९ ९.३०.

धट-किवि. अगदी नीट; सरळ: तडक. थेट (जाणारा

धरडाधीगडा - वि. जाडाभरडाः, मजबूतः, धटमूट (कपडा. हांयरी इ०) [भट]

धटः(टि)गण, धटिंग, धटकुला— वि. उमेंट व आङ

धटाल्या-ति. अडमुहा, धसफशा; धसमुस्रेटपणाने वाग-

धरिंगण-पु पुरुष. ' खेळतां नेटके दशावतारी। तेथे येती धुं रर नारी। नेत्र माडिती कळाकुसरी। परंतु अवव धटिंगण। '

-दा ६.८.११. -वि. उमेट व दांडगा ( मनुष्य ). [ तुल० गुज. धर्तिग=होंगी |

धरी, धर्री -- ली. १ लियांचे नेसण्याचे एक पकारचे रेशमी बन्न. 'आपःदर्गरेयंत नेसली धटी।' -दावि १२१. 'पाटाऊं म्यानवं रा तडप अगि घट्या भेद खरायिताचे। '-सारह ३.४१. २ नसण्याचे वज्र. 'कासे वितांबराची घटी।' -भूगाळी गण-पतीची. ३ धोतर इ०काचा जाड कांठ, किनारी. ४ चिंधी. [ सं धटी: बं. धडि=धोतर ]

धर्य-नि. १ घीट; साहसी; बेडर. २ उमेट; दांडगा; आड-दांड; धटिंगग. ३ नीट, सरळ, तडक; थेट जागारा (रस्ता) [सं. धट]

धट्टाई -- स्त्री. उद्दामपगा; धरपणा; उमेरपगाची धिटाई 'जो कव क्र धर्राईने भुताशीं सम्मना करील त्याची ... फर्जिती होण्य वा संभव आहे. '-नि २१८. [ध ]

शायुद अवयव चा. 'डोर्निगो हा महातारा होता तरी धाका भाई लागला, याची काहीं धडगत दिसत नाहीं. ' 'ह्या रोग्याची होता. ' -पाब्ह ११. २ मन रूत अंगकाठी वा; जाडा जुडा; सशक्तः ताजातवाना. [धर]

-राजवाडे, प्रथमाला -लक्ष्मीनारायण कल्याण नाटक.

अंकित≂ःकत ]

धड --- निरोगी ग्णाः प्रकृती े स्वास्थः आरामः

कांठ, किनारी.

धा इ-वि. १ चांगलाः शाबूतः, अवंत्राः अखंडः, दोषरहित

जिवानिशीं; अब्रशरपणाने सहीयलामतः, इजाः नुकसान न होतां. धडाना गोडाना-वि. १ अगरीव सामान्य प्रतीचाः भिकारः निरुपयोगी; टाकाऊ: खैराती. २ संदिग्ध: मोघम: अनिश्चित. भ्रद्धांत ना भाकद्धांत-चागल्या कोटीतीलिंद नाहीं व त्याज्य कोटींतीलहि नाहीं असा. (यावरून) एखादी गोष्ट, काम, कला, विद्या इ० पूर्णपों केल्यासव निचा उपयोग, अनेक अर्धवट केलेल्या गोर्शीचा उपयोग होत नाहीं असा अर्थ. ३३० १ एक ना धड भाराभर विश्या=नेसायला एखादे धडच वस लागते. चिञ्यांच्या भाऱ्याचा नेसायला उपयोग होत नाहीं. २ धडच कांट्यावर-कपणावर घालं नय=चांगल्याची खराबी नाश करूं नथे ' मुलाला चिखलांत घालून तुडविलात, धड नेऊन कुंप गावर घातलेत. '-नामना १२. सामाशब्द- ०गत-गति-की. आशा वाटण्याजोगे, बरें लक्षण; टीक चिन्ह; निभावण्याजोगी, आशा-धाराक (ख) हुरा — वि १ निरोगी; निरोप प्रकृतीचाः जनक स्थिति, दशा (अकण रूपात प्रयोग). 'हा पोर एव्ह.प:सन धडगत दिसन नाहीं. ' 'आपी धडगत लागावयाची नाहीं '-हि ४२३१ [धड+गति] ०धा। ट-ड-वि. १ मोडतोड, फटतूट, धरदी—स्त्री. धटी पहा. 'सुशोभिते नेसुनि पाह धटी।' निरफाड इ० न झालेंहें; शाबुद: अन्यंग ( भांडें, वस्न इ० ). २ निकोष, निरोगी प्रकृतीचा, धशकश ( मनुष्य ). [ धड ] ० धोष-धड-न. १ शिरावर्गे शरीर, कवंथ. 'घोन हाणीन धड धानट-वि. १ घड: शावुत. सुस्यतीत असे ला: भक्रम. भरीव: तुटे। या परिमळाचे। ' -शिशु ८४२. 'देवा! जयद्रथाचे सांप- एवजदार: टसटगीत (दागिना, वन्न, भाडे, कपडा इ०) २ (ल) **इ**छ परि नसेवि घड घड तें। ' — नोश्री ५.१७ २ गळ्याप सुन ध्याकताः, संगक्त व निकोप प्रकृतीचा [धड] **्वा**— **भ**छें-न खालचा श्रीराचा भाग [हि. घड] धडांत टा हरें।-श्रालणें- ( विवाहित मुलगी, व्यवहार घडा इ० कार्चे ) स्थिस्थावर होणें: -उनरॅंग-गिळ्कें-(पैसा, लांब इ०) गिर्वकृत कर्णे घशा सिन्धितीत असॅग: सुरिवतपें। चालगे. [धड+वरें, भरें=चागलें ] खार्थी होटगे. इह० (व ) धड दंबळात बित्त खेटगंत. ०मुंडां विभाले-न. १ धडवरे पहा. २ ठीक विन्ह: आशाजनफ स्थितिः कि 1-वि. घडें व डोशीं यानी युक्त. 'घडमुंडाकित घरणी। घडगत 'त्या रोग्याचे घडमरें दिसत नाहीं ' •वांकडा-वि. अर्धवर्गी करतील। ' -एहस्व ८.५० [धड+से मुंड=डोर्ने+सं सर्ज अथवा वांग्रडाः अखंड किंवा मोडलेशः बरोबर किंवा चकः स्परास्पर. [धड+बांकडा] •सोखती पु जेवटप्रत टिक्रणाग मिन: अखंड मैत्री बाळगणारा मोबती. 'तेहि आमने धड धाइ---स्त्री. १ (परार्थ इ कांची डाबी, उजवी इ० शब्दानी सोगती आहेत. '-पेर ३.१८. घडाघांगडा-वि जःडाभगडा निरेशण्यासारखी ) वाजु: तोंड. २ ( जोतें इ० उंचवटयांची) कड. व टिकाऊ: दणगट (क पड, वन्न इ० ) [ धड+धोंगडा=जाडें भरडें व त्र, कपडा रे

धड-- किवि स्पष्टपॅगः रोखटोकः निश्वितपर्गे (मांगर्गे बोलगें): मोडोड, फुटतूट न झालेला; कामास उपयोगी असे 'कां म्पन्नः ऐकं जाइल असे (वाचणे इ०). चोखपणानेः सचीटीनेः दिख ीं स्तर्ली गाये। घड भावड न पाहे। '-ज्ञा १६ १४२. निर्भीडपों (व गाँग, चालणें ); पुरतेपगीं: जसे पाहिजे तसे: पूर्ण-'अन्योन्य व्यंगुलही राहो देती न घड कलेवर ते।'-मोडोण पर्गे (साम न्यतः अश्रणस्पांत योजितात) 'गोपहि पडले शवमे ३.३२. 'म्हणे एकही थड नार्ही त्यांत। दृष्णें बहुत दीसती।' कोणाच्या मनि न धीर धड लेश वसे।' —मोकूहण १६.२४. —ह ३३.१९३. २ श्रीमंत; गबर, धनसंपन्न. ३ शुद्ध बुद्धीचाः 'हा मला धड सांगत नाहीं, तुम्ही विचाहन घ्या. ' हा धड हाहाणा. 'धडचि पिस करावें। पिसेचि उमजवावें। '-दा ९ ८.१५ लिहीत नाहीं आणि धड पहतिह नाहीं. ' हा पुरुष धड मुखं नव्हें [सं. दढ, प्रा. दढ] (व.प्र.) व्यांडीन-क्रिवि. सुरक्षित्पणें, घड शहाणा नव्हे. ' व्ह्कडे ना तिक्रडे-क्रिवि. (कर) मध्येच लों बकळत; भिजत घों गडयाप्रमार्गे; त्रिशंकुप्रमार्गे; पूर्णपूर्गे कोण त्याच बाजुम नस्डेल्या स्थिनीत.

भाइ ह-का-कीपु. १ ( अअरशः व ल ) तहाखाः आघातः धका, थडक, टहर. (कि॰ मार्गे; घंगे; लागी: बस्गे). 'धडक मारिली नारदा। ' -भज ११२. २ (ल ) भड़की, भीति इ० कानी काळजाला बसगारा धका. ( कि॰ भरेंगे ). ३ (व्यापार इ० कांत येगारी) बूड; टोकर; घस; नुकसान. ( कि॰ बसर्गे ).

भाइक-किति. (हें ध्वन्यतुकारी कियाविशेषण अने क प्रसंगी अनिर्वे प्रपो यो जितात. त्यामुळे याचा निश्चित असा एकच अर्थ देतां येत नाहीं. संदभ वहनच स्पष्ट अर्थ कळों शक्य आहे) (व्यापक.) (भय. इंका. देव इ० क:नी) प्रवृत्तीचा. गतीचा. कियेचा सकोच, अवरोध, विराम न होतां; थेट; सरळ; अविरोध; न थांबतां: एकडमः सपाटयाने इ०. (येण, जाण, मरणे इ०) जर्से:-महामारीने धडक माणसे मारतात. यांत धडक=असंख्यांत पी असा अर्थ, तो चोर धडक घरांत शिरला, यांत धडक=न कच रतां, एकदम असा अर्थ; तो वीर शत्रवर धडक धांवतो. या वाक्यांत तो वीर शत्रवर तुद्दन पडतो असा अर्थ. येणेप्रमाणे धडक बोलतो-चालतो-मारतो इ० काचे अर्थ ध्यानांत येतील. हा मार्ग धडक काशीस जातो या वाक्यांत धडक=नीट, सरळ, थेट असा अर्थ संदर्भावहन सहज कळेल. [ध्व.]

धडकण-नी. धाक, धास्ती, धडकी; भीति, जरब (हा शब्द धाक, धास्ती याच अर्थाने योजितात पण वरील दोन शब्दां-पेक्षां हा कमी रूढ आहे ). 'माझ्या पोटांत धडकण भरली.' 'स्याला कांहीं धडकण नाहीं. '[धडक-स्त्री २ ऱ्या अर्थी]

धडकण - मिक. १ (विस्तव, दिवा इ०) जोराने, भड-क्याने भडभड पेटरेंग, जळरेंग, घडधडरेंगे. 'घडकली उद्विमतेची ज्वाला।'-मुआदि १९४३. 'र्य थडकले, भडकले हय, शस्त्रज-वन्दि भडकले वरते। '-मोद्रोण ३.३२. २ (ल.) (ताप इ० कानीं अंग) फगफगण, अतिशय तापर्गे; (काम, क्रोध इ० विकार) क्षुक्य होर्गे, चेतर्गे. ३ (हदय इ० कार्नी) धडकीने युक्त होर्णे: धडधडणें. 'वाघाचा शब्द ऐक्तांच माझ्या उरांत धडकरें. ' ध डाकोडाक, टांकोटांक, उभ्या पार्यी येणे, जाणे, येऊन पोंचेंगे, उपस्थित होणे: थडकर्णे. ५ मोटा, धड्धडू असा आवाज करून (तोफ, बंहक ६०) उडणें: सुटणें: धडधडाट होणें: धडधड वाजों 'सुरवर किन्नर देव दुंदुभी आनंदें धडके।'-दावि ३३५. 'भेरी धडकल्या शशिवरना ते क्षणी। ऐकतां श्रास उपने कणी। '-ह २२ २६ -दावि २२५ ६ (धका इ० कार्नी) आपटणें; आद√ लावृन चालता झाला. ' -कोरिक ४२०. [ध्व.] ळणें; भडक लागण, बसणें. [ धडक ] धडकून-किवि. सपाटयानें: शब्दाचा कियापदांबरोबर उपयोग करितात. [धडकर्ण ]

धड-रुन-कर-िनीं-दिगीं-किव. १ आकस्मिक व मोठा धड् असा आवाज होईल अशा प्रक्रोरे; धाकन. (कि॰ पड़ों इ०). 'माडीबहन पोर घडका खालीं पड़लें. 'र आग, विस्तव एकदम, भडकन पेटतांना होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे आवाज होऊन. (कि॰ पेटों); उड़ेंगें ). [ध्व.]

धडकफ(भ)डक -- वि. स्पट, सडेतोड; रोखटोक; कपट, डावपेंच इ० रहित (बोलगें, बोलगारा ); सरळ; धो रट मार्गाचा; धोपटमार्गी (वागणारा, वागर्गे), अकृत्रिम: उरव्वाघड: बिनपड-याचाः निःकपट (वर्तन, व्यवहार ६० ). [ध्व.]

धड तवणी---न. धडाक्याने पडणारा, मुस उभार पाऊन. व श्रीवाचा पाउस; पा साळा सुरू होण्यापूर्वीचा एकाएकी येणारा जोराचा पाऊस. [ध क+पाणी]

धडका-पु. १ धडक(-स्त्री)सर्व अर्थी पहा. २ आवाज, बार. 'दमामे चौघड्या वाजती।धडके भांड्याचे गाजती।' –दावि

धडका-- किवि. धडक (-किवि) पहा. ' जळे दश्य धडका वैराग्य कडका।'-दावि ३१३.

धडका-वि. शाबूत, मजबूत, घड. (वस्तु इ०); निरोगी प्रकृतीचा; धडधाकर; धराकरा ( मनुष्य, जनावर ६०). [धड वि ]

धडकाधडकी-की. एकमेकाची मर्यादा, भीड इ० सोइन आवेशानें, जोराने केलेलें, झालेलें भांडण: वाद: खडांजगी.खडका-खडकी. [धडक द्वि. ]

धड काञ्चणे—अकि. १ न कचरतां, निर्भीडपों बोलणें; कड-कड़न, कचकावून, भडभडां वोलर्णे. २ धसकावून, झपाट्याने. धडकेसरशीं जागे, शिर्णे. [धडक ]

धडकाविर्गे—अकि. १ (घोडा इ०) पिटाळगें; दपटणें; बेफामवर्णे हांकर्गे; भरधांव सोडगे. २ (एखादे काम इ०) झपा-टय ने. उत्साहाने, जोराने करणे. ३ कदकावृन, धसकावृन बोलणे; खरडपरी काढगें. ४ (विस्तव इ०) धडकून, भडभड, जोरानें पेटविगे, प्रज्वित करणे. [धडक]

धडकी -- स्त्री. १ (भीति इ०कानीं होणारी) छातीची धड-धड. ( कि॰ भरणें ). ' पाहनि ज्याला प्रज जनाच्या धडकी भरते ह्रयांत। ' -प्रो. लक्ष्मणशास्त्री लेले. २ ( भीति, दःख इ०कानीं ) हृदयाला बसलेला धका; दचका; धसका; धस्स. ३ धका; हिसका; दका; रेटा. [धडक]

धडंग — वि. मोटा; दांडगा; धराकरा.

धडंगदिशों-किति. धडकन; धाडदिशीं. 'दार धडंगदिशीं

धडडड-किवि. तोफ इ०कांच्या भडिमाराने होणाऱ्या धडधइनः जोरानें. पुष्कळअंशीं धडक (-किवि.) प्रमाणेंच या आवाजास रखा आवाज होऊन. (सामा.) फिह्न फिह्न व मोठयानै होणाऱ्या आवाजाचे अनुकरण. [ध्व.]

धडणी---ली. काढणी. --शर

धंडतर-नि धनत्तर पहा.

धडधड—स्त्रीन. भीति इ॰कानी काळीज जोराने उद्घं लागले असता भासमान होणारा आवाज [ ध्व. धड् द्वि ]

घडां अड चडां — किवि. १ भडभडा पेटलेक्या ज्वाळा ६० कांच्या, पुष्कळ पावलां व्या आपटण्याच्या, कडकडाट, खडखडाट ६०कांच्या आवाजाप्रमाणे आवाज होत्तन. (कि॰ वाजणे; चालणे; धावणे ६०). धडाधड पहा. २ तत्त जोराने उडतांना होतीसा भासणाऱ्या अवाजाने. 'म्हणोनि उगंत होत धडधडा।' —दावि २४४ 'गंधवेभयें काळिज धडधड उडतें करें पहा गे हैं।' —मोविराट १.१७८. [ध्व. धड् द्वि.]

धड्यडणें — अित. १ ऊर धडकीने युक्त होगें; जोरानें उड़ेंगें. 'धडधडगाऱ्या छातीनें आनंदरावानीं प्रश्न विचारला!' — हंग १४. २ (वृक्ष, इमारत इ०) घड धड असा आवाज करून कडाइन पड़ोंगं, कडाडोंगं. ३ जिन्यावरून घाईचाईनें उत्तरताना, माडीवरून चालताना (पुष्कळ पावलांचा) घडधड असा आवाज होगें. ४ (विस्तव इ०) भडभड, धडकून, रसरसून पेटगें; भड करेंगं, धडकोंगं. [धडधड]

भडभडार—पु. घड घड असा आवाज; गर्जना; घडाड पहा. 'घडघडित घडाडी घडघडाटें घडाडी।' —दावि २७८. 'रणवायांचा कडकडाट। तोफाचा घडघडाट।' —वाग्वेजयंती, विहिणींचा कलकलाट [ध्व घडघड; तुल० गुज. घडघडाट] भडभडी—स्त्री. घडघड; धडकी.

धडधडीत—किति. १ निक्षृन, साफ निखालस; स्पष्टपणें. 'ही मुलगी धडधडीत म्हणते मला हा दादला नको. '२ उघडउघड; निःगंशयः निर्विवाद, अगदीं प्रत्यक्ष. 'हा धडधडीत चोर, हा तुम्ही चाकरीस टेवतां कशाला !''धडधडीत फुटकें भांडें कशाला ध्यावें. ' —वि. धडधाकट; धटाकटा; बळकट. 'घोडे माणूस धडधडीत चांगलें मजदूत बाळगून चाकरी एकनिष्टपों करीत जाणें. '—वाडममा १.२६६.

धडनी —स्त्री. घोडयाची काढणी; काढणी अर्थ २ पहा.

घडपड, घडफड. घडबड—की. १ (काम इ० कर-तांना रागाने, अडाणीपणामुळें केलेली) आदळआपट; पाय आपटेंगे; चडफडणें. २ (हुडपणानें, अविचारानें एखाया व्यव-हारांत) होबळ च्क करणें; घसरों. ३ खटाटोप, परिश्रम: खटपट: खबदव; दगदग. ४ (उंदीर इ मीं कलेली) खडखड; खडबड. [ध्व.] म्ह० (व) घडप घाडवा अवसेचा पाडवा=आदळ आपट करणाऱ्या सुनेला उदेशून सासुनें वापरावयाची ही महण आहे.

घडग(फ)डर्ने, घडबर्डे — अकि. १ (संताप इ॰कामुळें) घडवः हातपाय आदळपें, आपटर्ने; चरफडपें. २ (शारीरिक दु:स्र इ॰ [धडवड ]

कांनी) तडफडणें; तळमळणें: बेटैनपों वळवळों, लोळणें. ३ पराक्तांचेची खटपट, प्रयत्न, खटाटोप करणें. ४ अन्यवस्थित रीतीनें पडों. —शर. [सं. अध उत्पत्नं—धडपडणं—धाड पडणें-धडपडणें. —भाअ १८३५; म धडपड] धडपडून उठेंगे—खड्ब, एकदम उठेंगे, उट्टन उमें राहणें.

भड़(फ) हाट, भड़बड़ाट — पु. पराकाध्येची, अतिशय जोराची भड़पड़, भड़पड़ पहार [ भड़पड़ ]

धडप(फ) द्वा — कीथन (शारीरिक दु:ख, संताप इ०कानी) हातपाय आपटों, तडफडणें; चडफडणें. (कि० देणें; खाणें). [धडपड]

धडरा, धड़गा—पु (बायकी) जुने लुगडें इ०कांचा फड़्न काढलेला मोटा तुकडा, फडकें; (माण.) धडफा. [धटी, धडी पहा. फा. दप. ]

भड़पुंकि)डा—ि। निथयात्मकः खरीः धडधडीतः ' घड• पुडी भगवत्माप्ती। होऊन चुके अधोगती।'-दा ३.१०.७०. -किति खरोखरः निथयानें. [ म. घड+सं. स्फुट=स्पष्ट]

भ्रडफड्---नी. धडपड पहा.

भडफड़ों — अि. १ (हात, पाय इ०) अव्यवस्थितपों पड्न आपद्दन आवाज उत्पन्न होंगें. 'म्हणे पावो धडफडील। तरी स्वामीची निद्रा मोडैल।' — ज्ञा १३.२५६. २ धडपडणें पहा. [धडफड]

धड फुडा—िव. १ प्रज्वितः प्रदीप्त. 'तेथ मनबुद्धिया कुंडा। आतु ज्ञानाप्ति धडफुडा। साम्य तिच सुद्दाडा। विद जाणें।' – ज्ञा ९.२४१. २ पकाः खराः स्पष्टः खरोखरीचाः निश्रयात्मक. 'यालागीं हरिकीर्तनी गोडी। जयासि लागली धडफुडी। त्यासि नाना साधनाच्या वांढी। भोसावया सांकडीं। कारण नाहीं।'—एभा ५ ३५६. 'ते संलिष्टता जागिजे धडफुडी। संलप्त ते सुलीनता।' —स्वादि ४.४ ५४ —िकवि. १ खरोखरः स्पष्टः प्रत्यक्षः 'जे जे रमना सेवी गोडी। ते ते हरिकर्षे धडफुडी। स्वादा येजिन रोकडी। ब्रह्मार्पण परवर्धी निजभोग अपीं।' —एभा २.३७४. 'दुवां न धरावें भीडा। शापु वावा धडफुडा।' —कालिकापुराण १४.१६१. २ सत्वरः जलदीनें; त्वरेनें. 'होय धडफुडें दह बुद्ध्या।'—रंयोवा ४.३२८. ३ हातोपातीं. —मनको. [म. धट+स्फुट=स्परं]

भड़फुला—िव. १ घडपुडा सर्व अथी पहा. २ पूर्ण. -शर ३ कुशल; चतुर. -शर. ४ पांकळ. -शर. -फिवि. सत्वर; जलदीनें.

भड़बड़---स्री. धडपड पहा.

धड्रवड्ण-अिक धडपडणे पहा.

**ंघड बडावचे** — सिके. (गो.) हाक्नून लावर्णे; धुडकावून **देंगे.** धडबड ] हकालप्री. [गो. धडबडावर्गे=घालविणे ]

धडवड्या-वि. दुर्देक्ष बस्न, बेफिकीरपें टमकत चाल णाग. (धडबड ]

जातीच्या नाचणीचे कणीस गोंडयासारखें असते. -कृषि २८३.

भ्रष्डल्याव-वि. (कु.) अवाढव्य; फार मोटा व बढब. अगडवंब; घंटल.

भ्रद्भवर्र— प्रबाजारांत येणारा माल तोलण्याच्या कामावरील अधिकारी. -स्त्री. (क.) वरील अधिकाऱ्याचे काम, हुद्दा. [धडा+वाही]

भ्रडवत, भ्रडवती, भ्रडवर्तास्य ख--भ्रडोत ६० पहा भ्रद्धवन-पि (मगटवाडा) जामिन भी निश्चितपणा इ० ची खात्री असणारी. -निजामविजय ३० ७ ३१.

धडुवना-नित्र निधडाः, निभेय.

धड्डी - स्री. धडक: टक्रग: धका: दुश्शी.

धडस-मा-वि. धडः, वैगुण्यरहितः शाबूनः अविकलः मोड तोड न झालेला. ' याचा एक हात धडसा आहे आणि एक खुरा आहे. ' धड=चांगला अव्यंग+असा=असलेला ] ० खडस-खाइसा-वि. पूर्णपर्गे धडधाकरः धडः शावृत [धडसा द्वि ]

भाइस्री — किवि. धैर्यानें. 'धडसी चाले बिनधोक। ' –संग्राम गीतें १०१. धड+अमी ी

धड़ा-पु. १ विवक्षित मुदर्तीत तयार करण्यास पंतोजीने शिष्याला नेमून दिलेला, प:टी इ॰ कांवर लिहून दिलेला पाठ. २ ( पुम्तक इ० कांतील ) पाठ ' तिसऱ्या पुम्तकांतील शेवटला धडा वजनाविषदीं आहे. '३ (ल) (एखाद्यास) वर्तनाच्या बाबतीत घालन दिलेला नियम; शिम्त; उदाहरण; (काम इ० करण्याकरिता घालन दिलेली) पदत; सरणी वहिवाट; रिवाज. 'कासया पडिला जी धडा। उगाचि वेडा आगि वांकडा। '-तुगा ७१६. 'यजमान धडा घालन देतो त्याप्रमाणे गुमास्ते वागतात ' ४ हिज्या; हिंमत; धाइस; निश्चय. 'आतां मनाचा धडा करून करंजा खातों.' -कफा २. ५ ( एखादी वस्तु मिळाल्यानें ) विवक्षित कालपर्वेत ती मिळविण्याविषयीं होणारी निश्चिरता. 'एक पितांबर घेछन टेविला म्हणजे बारा वर्षीचा धडा होतो. ' [सं. दढ ? ] • घेणे-शिका, बोध घण.

तराजुच्या एका पारड्यांत (ज्यात पदार्थ घ्यावयाचा तें) भांडें ६० शब्दांत जोर, आवश यांचा वाढता प्रकर्ष ध्वनित होत असतो तर ठेवून कांटा समतोल करण्याकरितां दुसऱ्या पारह्यांत टाक- धडाका शब्दांत मोट्या आवाजाने सहित असा जोर, आवेश, हेली वजनें इ० अभंड; पासंग. 'तराजुआ निश्वतिचा। घडा बांधीनि सपाटा इ० अर्थ अभिप्रेत असतो. [हि. घडका] -केबाज फुल-

धडबडावणी—स्रो. (गो.) घालवृन देण्याची क्रियाः ' तुळे उभवृनि घडा। कनक भरितां प रडा। ' –मुवन ( हरिथंद्रा-ख्यान नवनीत पृ. १९०) ३ मण, दोनमण इ० सा खें एकदांच वजन करावयाचे असल्यास व त्या परिमाणाची वजने जवळ नस-ल्यास लहान परिमाणाच्या वजनाने तित्रक्याच वजनाचे दगड इ० धडिबिया—पु (गुज) नाचणीचे गुजराथी नांवः या मोजून घेउन त्यांनी बाधतःत ते मोठे वजन ४ (व.) सपाटाः तड.खा. ' हुपाचा धडाच लावला. ' ५ ( पेंढारी इ० लुटार्कची ) रो ठी. ६ समायिक जरीनी या, मालमतेचा वांटा हिस्सा, भाग. ( जरतार घंदा ) पंचवीस ते ३० तोळे वजनाचा ताब्याचा हळ वर्जन त्यावर जरतार गुंडाळतात व त्या तांब्याच्या रळ।सह त्याचे केलेल वजन [ सं. धट=ताजवा; हिं धडा=वजन, जोख, जथा, टोळी, गृ. धडो=वजन; सि. धडो ]

> धडा-पु. (महानु ) घडा; घागर. 'तो कैसा दिसताए कांतळा । जैसा अमृतःसाचा अतिला । की श्रेष्टेने घडा घातला । रवांतासी । ' –शिद्य ९९४.

> धाडा-पु (राजा.) किन:-यावर गलबत, पडाव, टेवण्याची आच्छादित जा ग, ठिकाण. 'गलबत भाड्याने न देतां धड्यावर ओद्दन टेवर्ले आहे. '

धडा-पु. (भाजीपाला इ० कांची) पेंढी.

धडा-धडी--9मी. (कु) घराचे जोते इ० कांची कड.

धडा-पु. १ (तंजा ) तोफ २ तोफेचा बार. धंडबाजी-स्री. १ तोफेचा भडिमार. २ ( ल. ) शिव्यांचा भडिमार, वर्ष व. [धडा]

धडा-पु. पोटांत होणारा एक रोग. -मनको

धॅडॉ — पु. (गो) वधुवरांच्या बरोबर असलेला सेवक; धेंडा.

धडाका-पु. १ (बंदृक, तोफ, दास्काम यांचा) आवाज; स्फोट; घडधडाट; (सामा ) मोठा कडाक्याचा आवाज: कडकडाट. २ (सामा.) आवेश, झपःटा व गडवड यांनी युक्त असे कोणतेहि इश्य. जर्से:-काम ६० करण्याचा सपाटा, तडाखा, चपळाई, झपाटा; वादळ इ० कांचा जोर, क्षोभ, तडाखा; (साथ, रोग इ० कार्नी माडलेला) सपाटा; सप्पा; धुमाकूळ; जोराचा उपद्रव; (लढाई इ० कातील) धुमश्रकी; खणका; दणदणाट; धूमधडाका; कह्रोळ. (कि॰ मांडर्भे; मारणें). इतर उदाहरणांकरितां तडाका शब्द पहिल्या अर्था खरीज करून पहा. तडाका-खा व धडाका है दोन शब्द सर्वताधः-रण अथी व अनेक रूढ अथी एक मेकाशी जुलतात हें खरें असलें धड़ा—पु. १ दहा होरी वजन केलेल्या मालाचें परिम"ण. २ तरी त्या उभयतांत एक सूक्ष्म फरक आहे तो असा की तडाका तीर्थोचा। जरिकांटा कलताए दैकाचा। जेउता राजमञ्जा ' -ऋ ३९. बाजी-की. (शोभेचें दालकाम) इंप्रजी फुलवाजीचा एक प्रकार

धडाखडा--वि. १ निरोगी; निकोप प्रकृतीचा; धटाकटा. २ सुरुद्धः बळकट अंगकाठीचा.

धडाड-डा-प. धडाक्याचा मोठा आवाज: धडधडाट: तोफेच्या भडिमाराचा, इमारत, झाड इ० कडाडून पडण्याचा, धड धडणाऱ्या ज्वाळांचा, मोठ्या स्फोटाचा होणारा दणक्याचा आवाज: खणका. [ध्व.]

धडाडणें-अित. १ (तोफ, बंदूक इ० उडतांना) धड धड असा मोठा आवाज होणे. २ ( बृक्ष इ० ) कडाडणें; कडाडुन पडणें. 🤾 ( अभि इ० ) धडधडणें; जोरानें, धडकून पेटणें. ' डोंगरें धडा डिती । तेथ अरूप पारखी रडती । आठै आगें पोळतीं । वसंधरेची । ' -शिशु ७४८. 'ते मुर्ळी पेटली श्रीकृष्णसंकल्पे । धडाडली ब्रह्म शापें।' -एभा १.२३३. 'जैसा प्रळयकाळींचा दावामी। महा-बार्ते धडाडी। ' मुसभा १४.९१०. ४ (कों.) (जमीन इ० ताप-स्यामुळें ) भेगलणें; दुभंग होणें. ५ (ऊर) जोरानें उडणें; धडधडणें.

धडाडां-किवि. धडधड-धडां पहा. 'बहुसाल वार्धे दडाडां, धडाडा।'-राक १.२.

उत्साहाचा, धाडसाचा प्रयत्न; तडफ. [धडाडणें [

धडाधड-नी. तोफांच्या धडधडाटाने युक्त अशी युदादि १२६. [धडधडणे]

धडाधड-धडां--किवि. १ (इमारती कोसळतांना, सोंसा-ट्याच्या वाऱ्याने झाडांवलन फों इ० पडतांना, मुसळधार पाऊस पड- चण. 'बाबा रे, कष्ट करूनहि या राज्यांत अन्न मिळत नाहीं, धडी-तांना, बंदुकांची फैर झडतांना, भराभर चपरांका, तडाखे लगाव- पडीला पैसा नाहीं. ' -खेया १३. [ धड=चांगला+पड=पडलेला] तांना ) सातत्यानें, एका पाठीमागुन एक, लागोपाठ मोठा आवाज होईल अशा प्रकारें. 'त्याच्या तोंडावर घडाघड शंभर चपराका चढ-विल्या. ' २ सातत्यानें; लागोपाठ; एकसारखें; धडक पहा. या मुद्धां पंचाईत. ' -नि १५०. धडुतेपण-न. धडुतीचीं वस्रें, अर्थी हा शब्द योजिल्यास ह्यानें अभिप्रेत असलेला ध्वनि कल्पनेनेंच लुगडीं इ० 'आदिपासुनि स्वर्गारोहण । अटरा हातांचें प्रमाण । ओळखावा लागतो अर्से पुढील उदाहरणांवहन दिसन येईल जसे:- मोजून देई धडुतेपण । ' -मुआदि १३.४४. महामारीने घडाघड माणसे मरतातः घडाघड उड्या माह्न धांवलाः धडाधड चोऱ्या होऊं लागल्या; धडाधड-कर्ज काढितात-उचापत खातात-काळीज उडतें-बोलतात-पळतात-खर्च करितात इ०. [ध्व. धड द्वि.] धडाधडणें-अक्रि. (नांव इ०) गाजणें; (कीर्तीचा) डंका इ० वाजणें, दुमदुमणें. 'काय तयाची कीते सांगावी ? साहेब ( शरीर, मनुष्य, प्राणी इ० ). ०मीला-पु. अगडवंब मनुष्य. नाम धडाधडी।'-ऐपो १३४.

६ डाधडी---स्री. लागोपाठ मोठा आवाज करून होणारी किया, गोष्ट; तोफा, सोटे इ॰कांच्या सातत्यानें होणाऱ्या आवा- नीची स्वतंत्रपणें प्रत्येकाची केलेली फाळणी. [ धडा+वांटप ] जाने युक्त असे युद्ध इ०; गलबला; किलकिलाट इ० ने युक्त अशी खणकाखणकी, मारामारी, बाचाबाची, कचाकची इ०; हातोडा इ० इ० २ (सामा.) जाडेंभरडें, मजबूत वस्त्र. [धड+वस्त्र-धडवत]

कानीं ठोकण्याने लागोपाठ होणारा मोठा आवाज. [ध्व.; धड द्वि.; गुज. धडाधडी=मारामारी ]

धडाल-किवि. (ना. व.) धडकून; बिन दिक्कत; बेधडक; राजरोस: सर्रास. 'आतां घडाल पुनर्विवाह होतात ' ध्व: हिं. धडाम=पडण्याचा वाजा

धं(धां)डाळी-स्त्री. हगवण; देंढाळी. धर्डिंग, धर्डिंगण—वि. धरिंग, धरिंगण पहा.

धर्डा-न्सी. १विवक्षित वजनार्चे, शेरांचे माप. हें निरनिराळगा ठिकाणीं भित्रभित्र वजनाचे असतें. २ मण इ० प्रमाणांचा करून ठेवलेला दगड इ०: घडा अर्थ ३ पहा. ३ ( जरतारी घंदा ) घडा अर्थ ७ पहा. ४ वजन करण्याचा काटा; तराजू. 'सज्जन कसाई मास विकितां। त्याची लाविसि धडी। '-दत्तपद ४७. [सं. धट=ताजवाः हिं. सिं. धर्डा=पांचशेरी | धर्डाने पैसा मोजण-श्रीमंतीस पार नसर्गे; पैशांत लोळणें; अलोट पैसा बाळगणें.

धडी-की. १ धोतर, लुगडें इ॰ वस्नाचा रेशीम, जरतार इ० कांचा कांठ, विनार, 'लुगडयाची धडी हंद आहे.' २ (ना.) भडाडी—स्त्री. १ घडघड; घड घड असा आवाज. ' तडाडी छपरी; पडवी; पडवीचा काठ. ३ चिधी. **ेपगर्डा**-स्त्री. (न्यापक.) थडाडी भडाडी घडाडी। ' -राक १.८८. २ नेट; जोर; नेटाचा, समारंभ इ० प्रसंगी पुरुषाने घालावयाचा शेला, पागोटें इ० पोषाख. [धडी+पगडी]

धडी-की.१ तुकडा, भाग. २ (डोंगरांतील) घाट; बारी. किया; घडाघडी पहा. 'रोवला रणखांब होती घडाघड। -ऐपो 'आली सातपुडचाची घडी तोफगाडी दाटली घोडी।'-ऐपो ४३३. [धडा]

धडीपडी-की. बरे वाईट, मुखदु:खाचे दिवस; अडीअड-

धडुत, धडुत--न. नेहमीं, रोज नेसावयाच्या उपयोगाचे वस्त्र. घडोत पहा. 'अंगास फाटकीं तुटकीं धडुतें मिळण्याची

धहत, धड़ती, धड़तांची बस्त्-धडोत इ॰ पहा.

धडत-वि. शोभिवंत. -शर.

धर्डे--न. (गो.) एक मासळी; (गो.) पेड.

धडेल-वि. अगडबंब; अवाढभ्य; लडदू; बेढब व मोटें -राको. २४२. [ धडेल+मौला ]

धडोती—स्री. १ रोज वापरण्याच्या उपयोगाचा, जाडा भरडा कपडा, कपडालत्ता. 'नवरा घडधाकट घडोती देणारा असला तरी पुरे '-मोर ३५. २ (कपडेलते इ०कांचा) नेह-मीं वापर, उपयोग, धिड्+वतः धट+ओत-शरः तुल० का. दइति ] • ची वस्त-धस्त-स्री. नेहमी वापरावयाच्या उपयोगी वस्तु, वश्र इ०. ॰चे पाट(ड)गैं-न. (उप. ल ) कामसु व सुदृढ, निकोप प्रकृतीची बायको. ० ह्याख-वि. नित्य वापरण्यालायख, धडोतीला लायख (वस्न इ०) [धडोती+फा. लायख]

भडौता—वि. १ घड: श्रीमंत. 'वह्नें बाह्नें पांगुरता। तरि प्रज्वित्ति. [धणधणणें] हा श्लेषु घडता। जरि देवांचा तो आंतु घडौता। बाहीरि दीनु। ' -ऋ ६९. २ अखंड; मोडतोड न झालेंजें; धड; पूर्ण; दोषरहित; धोपट. अन्यंग; साग. ' अर्जुना आघवियाची मात् अंतःकरणें। धडौता केला नृप। आतां मागुती मांइनि तप। पुण्यजोडी जोडणें। ' -मुआदि २०.१५४. **३** सबस्नः सुशोभितः ' जयाचा महिमा पांघ-रोनि जाहला। घडौता वदु।'-ज्ञा ११.७१. ४ टिकाऊ; सुरक्षित. ' उद्धवंदवा तुमचा मती। यादवाची राणीव धडीती।' -शिश्च ४७७. [धड]

धडोतें---न. धड वस्त्र: धडोत.

धडु--वि. मह; ठोंब्या; निंबुद्ध: आडमुटा; दांडगा; धर्टिगण. मधुर। '-दावि ४०४. [का. दइ]

सं. स्थविर, गु. धयडो=म्हातारा ]

विफन्न होउन दुस-यास अकल्पित, अनायासे होणारा लाभ; दुस 'समृद्धि. [सं. ध्राणि; प्रा. धणि=तृप्ति, संतोष ] धणीचा-वि. ऱ्याची झालंली चैन, भर. 'त्यानें कपाळकूट करून पैसा मिळ- पुरेसा; पोटभर; यथेष्ट. 'दृश्य देखतां शिणले नयन। धणीचें विला पण शेवर्री चोरांची धण झाली. '२ समृद्धिः, सपन्नता. धन ह्यावया कृष्णदर्शन। '-एहस्व ७.२२. ०भर-वर्रो-क्रिवि. पहा. ३ इच्छा. (कि॰ पुरणें). धणी (-स्त्री.) पहा. [मं. धन=द्रव्य, (काव्य) पोटभर; यथेच्छ; तृप्ति होईपर्येत; मनसोक्त; धनभर. धर्मा पहा. ] (बाप्र.) ॰ कर्**जे -होणें**-आपसांतील दुहीमुळे तिस- 'पाहीन धणिभरी चरण झाडीन केशीं ' -रामाचाधावा भक्तिमार्ग-च्याचा विनाकारण लाभ, फायदा होणें. • प्रे**णें-**मनसोक्त, पोटभर प्रदीप ४८. ' स्यामकण नेऊन देई। धणीवरी पाहे श्रीकृष्णा।' तुकड करून गृह केले, दुसऱ्याने चटण्या, सांभारी यांची धण घेतली.' -र ५८. -बाळ. •पूर्णे-इच्छा तृप्त होणें; संतोष, समाधान होणें. •पूर-पुरणे+तोंवर ]

६०). २ (ल.) धडधाकटः, दणकटः, मजबृतः, धटाकटाः, जोमदारः, ६० पहा. दणगढ ( मनु य ).

धणंगणं --अकि. (खाद्य, पेय इ॰कावर) ताव मारणें; चैन, बहार, चंगळ करणें: अधाशीपणानें व मोजेने खाणें. 'धणंगायला पाहिजे चांगलें दोन शेरांचें आणि 4 म नको करावयाला काडीचें.' [धण=विपुरुता]

धणगर, धणगरी—(प्र.) धनगर इ० पहा.

धणधणणे—अकि. (विस्तव इ०) धडधडणे; जोरानें पेटणें; प्रज्वलित होणें. [ध्व. धण द्वि.]

धणधणीत-व. धगधगीतः, धडधड पेटलेलाः, प्रदीप्तः

धणधोप, धणधोपट-वि. धणकटः (प्र.) धडधोप, धड-

धणा-पु. को थिबिरीचे बीं; धना. याचा मसाल्यांत उपयोग आहासि।'-ज्ञा १०.४९ 'मागील अल्पस्वल्प। देवोनि घडौता करितात. 'धणे ... विशेर्षेकरून पितशामक आहत.' -गृशि १.३१८. [ सं.धान्याक; प्रा. धणा-ना ]

धर्णी—स्री. १ इच्छा; आशा; हौस. ( कि॰ पुर्णे; पुर-विण ). 'तरि तुझी पुरवीलचि तो धणी।' -वामन नृसिंह-दर्पण ९८. ' मुक्ताफळ सुपाणी। वायसा लागली खाणी। तयासी सांड्रन धणी। घेती अमेद्याचि।' -दावि २८५. २ तृप्तिः समाधान. 'देवा तुजऐसा निजग्रह। आजि आर्ती धणी कां न कर्ल। ' - ज्ञा ३.२१. ' धर्म म्हणे माझी धणी। पुरली नामाची 'मी तो महाराजाचा धर् पुराणिक। न ये बोलूं क्य गोड आयणी।'-वेसीस्व ११.८९. 'माझिये जातीचा मज भेटो कोणी। फेडावया भूणी आवडीची। ' ३ धन्यता. 'जलध-मध्य धडला, धलुडा-वि. (खा.) म्हातारा; वृद्ध. [म. थेरडा; पुरीत तिचा धणी। वधुनि दे मज आत्मसुखे धणी। '-वामन -लोपामुद्रासंवाद २८. ४ टेवा; अपूर्व, अकल्पित लाभ; धण. धण—स्त्री. १ एकाचे नुकसान, नाश होऊन, प्रयत्न इ० | 'परमसुखाची हे लाधलीसी धणी। ' −िनगा ६. ५ विपुलता; खाणें; (खाद्य इ०कांचा) समाचार घेणें. 'एकानें मोठमोठे लाडवांचे —जै १५.१४५. 'स्मरूं, बाहूं, पाहूं धणिवरि उभा राहिल कधीं।'

भ्रणी—पु. १ मालकः धनीः यजमानः धनी पहाः 'तुका विज-(एखाद्याची) इच्छा तृप्त करणे; एखाद्यास संतोषविण. म्हणे एक। धणी विश्ल मी सेवक।' -तुगा ८२४. २ नेता; **्प्रस्त्र-किनि. तृप्ति होईपर्येत; मनसोक्त; पोटभर.** [धण+ंपुढारी; अधिपति. 'हें सत्य परि प्रबळिह बळ दुर्बेळ जरि रणीं धणी दूर। ' -मोसंशयरत्नमाठा १४. (नवनीत पृ. ३५०.) [सं. धनी; भ्यणक (ग)र--- नि. १ मजबूत; जाडाभरडा (कागद, वस्त्र गुज भणी=मालक; नवरा] ॰ गासाची,-जोग-पु भनी गोसावी

**धणू-- ५.** ध**नु**ष्यः, ( प्र. ) धनु. -शर. [ सं धनुस् ]

भ्रतरमतर —िति. (कु.) अनिश्चितः डळमळीतः घरषोडीचेः उडवाउडवीचें (भाषण इ०) 'प्रत्येक कामांत त्याचे बोर्लणे भ्रतरमतर असतें. '

धंतरमंतर—न. मंत्रंतत्र; जादृटोणा; टाणाटोणा; छांछूं. थंतरमंतर. अर्थ १ पहा. –घाको १८२. [तंत्रमंत्र अप. मंत्र अप द्वि.]

धताल-स्या, धरााल-स्या—वि १मनांतली गोष्ट बेलाशक बोल्रन जाणारा: भडभड्या; हवीं तशीं वचने अविचाराने देणारा. २ (क.) धोताल, धौताल. [ध्व. धत्]

धनाली- —स्री. १ अविचाराचें, घिसाडघाईचें बोलेंग, बडबड. २ अविचारानें हवीं तशीं वचनें देऊन ठेवणें. [धताल ]

धनु(न्तू)ग-पु. एक वनस्पति; धोत्रा. याचे बीं मादक व विवारी असते. 'धत्र हा कनक नाम सदा धरीतो।'-र २७. [सं. धतुर; हिं. धतुरा; गुज. धतरो, धतरो]

धनु(नु)रा—पु. १ अंगठा; अभाव; फपवणुक. 'न्याय असा जगर्ती दिसे कीं । चाकरा मलीदा मिळे धन्याला धत्तरा हाती।' २ धोत्रा. घोत्र्याचें बीं घातलेलें पेय. 'कृष्णें सर्वोसि पाजिले धतुरे।'—मो. [सं. धत्तर] ॰दाखविंण-दंणे—(अशिष्ट)फसविंगं, भोंदगें; तोंडावहन हात फिरविंगं; धंदरणें; मुंडणें (धोत्र्याचें बीं विषारी व मादक असतें. खाय पदार्यात तें घादन एखायास खावयास देऊन त्या गुंगी आणतां येते व असें कहन त्यास लुबाडतां येतें यावहन हा अधे).

भ्रसुरिन—न. विषारी धोत्र्यांत असलेला एक अल्कोद. (ई.) अट्टोपिन. [धत्तर]

भ्रत्या—पु. (व.) वोजा; भार. 'कामाचा धत्त्या उरावर बसला.'

भंत्र, भंत्रम-न. (व.) (दुम-याचें) धोरण; आधीनता; तंत्र अर्थ ६ पहा. [तंत्र अप.] भंत्रीं, भं रमीं-लागण-(व.) (एखाद्याच्या तंत्र ने वागणें, नादीं लागणें.

धंद्धद्-पु. ढंग; सोंग; रंग.

भ्रंद्र---स्री. आशा.

धंद्रणें — सिक. भुलविण, थापा मास्त, पोकळ आश्वासनें देऊन फसविणें, भोंदणें, तोंडाला पानें पुमणें. धंद्राधंद्रं प्रवति—तंत्रमंत्र यावमन थं मं धंतर मंतर इ० सारखा बनविषेत्रा व गोंधळ फसवेणिरी, टाणाटोणा, छांछ् इ० अर्थनें स्तढ असलेला वाकप्रचार. [धंदरणें द्वि +सं प्रवतित=चाल आहे] घंद्रगधंद्रीचा—वि.फसवेगिरीचा: जादुरोण्याचा:थंतरमंतराचा.

धद्रा-=या---वि. धांदल्या; गडबड्या; गोंधळ्या; भ्रांतिष्ट. [ धंदरणे ]

धदा—पु. १ उद्योगः काम. 'अवन्ना धंदाची लागला। िवसंिवस काळ गेला।' -रामदास, भक्तिपर अभंग ४ (नवनीत पृ. १५६). २ पोटाचा उद्योगः रोजगारः वृत्तिः, चिरतार्थाचा व्यवसाय [सं. धन=पैसा+सं. दा=देणैः -भाअ १८३३: हिं धंदाः गुज धरो ] ॰रोजगार-पु (व्यापक) पोटापाण्याचा उद्योगः, व्यवसाय, नोकरी इ० [धंदा+फा रोज्=िवस ] धंदेवाईक-वि. १ उद्योग, रोजगार करणारा. २ ध्यांत पडलला [धंदा] धंदिशक्षण-न निर्निराले उद्योगधदे, हस्तव्यवसाय इ० कासंबंधींचे शिक्षणः औद्योगिक शिक्षण. याच्या उलट बौद्धिक शिक्षण. [धंदा+शिक्षण]

ढोरें, घरदार जमीनजुमला इ० ) मालमत्ता. २ द्रव्याचे साधन: ज्यामुळे पसा मिळतो तें. उदा० विद्या, शास्त्र, कला इ० (ममासांत) कीर्ति-गृह-पुत्र-पाप -पुण्य-शौर्य -गो-पशु- कल्प-वित्त-मान-धनः तपो-यशो-धनः इ०. ३ अत्यंत प्रियवस्तः ४ भौल्यवान वस्तु ५ (गणित) बेरजेचें चिन्ह (+) मिळवावयाची सख्या; अधिक संख्या. ' एका दिशेस कार्य करणाऱ्या प्ररणा धन (+) चिन्हाने दर्शविल्या ' - यंस्थि ७. ६ विजेचा एक प्रकार. 'धन-विद्यत्.' याच्या उलट ऋणविद्यत् [सं.] (वाप्र) धन लावण-पाड्रोग-( उप. ) उत्कर्ष पावर्णे; वभवास चढणे; मानमरातब मिळणें (विपरीत लक्षणेनें योजतात). 'पंचवीस वर्षे झालीं आतां पुढें विद्या करून धन लावाल हैं समजत आहे. ' ०पूर गी-कांहीं एक पदार्थ मनमुराद उपभोगिल्याने आशा पूर्ण होणे उहर १ धन असे पाताळीं तर तेज दिसे कपाळीं=पैसा जवळ असला की तोंडा-वर साहजिकच तेज चढतें. २ विशीं विद्या तिशीं धन=विद्या संपादन करण्याचे वय वीस वर्षे व पैसा तीस वर्षोपर्यंत मिलतो. •कनकसंपन्न-वि. (अप रूपें) धनकनक, धनक कनक सोनें, पैसाअडका यांनी समृद्धः; भरपूर श्रीमंत. [सं ] ० कु.खेर-पु. अतिशय श्रीमंत मनुष्यः पैसेवालाः लक्षाचीश. [सं. ] धनको-धनको-नाम-पु. पैसे उसने देणारा; सावकार; कुळांना कर्जाऊ रकमा वेऊन त्याकडून व्याजासह मुद्दल घेऊन व्यवहार करणारा: उत्तमण. याच्या उलट रिणकोनाम. 'धनकोनाम तुकावाणी । रिणको नाम विद्रल धणी। ' धनकोरिणको-न. (धनको आणि रिणको ) १ कर्ज देणारा व कर्ज घेणारा यांमधील मंबंध; सावकार व कळ यांमधील व्यवहार. २ देणेदार; अधर्मण. 'मी तुझे धनको-रिणको लागत नाहीं.' [धन+रिण ] •गर्वी-वि. पैशाचा, श्रीमंतीचा ताठा असणारा. •गाडा-गाढा-वि. श्रीमंत; धनवान; पैसेवाला. [धन+गाडा=समृद्ध] • चळ-पु. १ पैशाचें वेड; द्रव्यहोभ. २ पैसा गेल्यामुळें लागणारें वेड. • चिन्ह-न. अधिक ( + ) चिन्ह. धन तर. धनंतर, धनवत्तर-ति. १ श्रीमंत; समर्थ; बलिष्ठ; थोर. १७१८

'कुवेराला कर्ज देण्याइतका धनत्तर तुझा बाप.' –एक. २ गडगंज; न. धनप्राप्ति. 'धनागमनीं अति कष्ट । धनरक्षणीं कष्ट श्रेष्ठ । ' मुबलकः पुष्कळः भरपूर (पीक, पाणी इ०). 'आमच्या विहिरीला -एभा २३.१७६. धनागमनागमन-न. धनाचे येणेजाणे. उन्हाळ्यांत सुद्धा धनत्तर पाणी असर्त. '३ खूप मोठा; विस्तृत; विस्तीण (वाडा, पटांगण, देश इ०). 'भले भले धनंतर वाडे हवेल्या जागा। '-ऐपो ४२३. ४ हवार; चलाख; कुशल. [सं. धनवतर] • तरगा-ली. पैशाबी हांव: लोभीवृत्ति. • तेरस-त्रयो दशी-ली. अश्विन वग्र त्रयोदशी, या दिवसापसून दिपवाळी सुरू होते. व्यापारी या दिवशीं लक्ष्मीची पूजा करतात. अपमृत्य टळण्या-साठीं यमास दीपदान करावयाचे अमते. बायकांचा नाहण्याचा हाच दिवस असतो. [सं. धन+त्रयोदशी; प्रा. तेरस] ० ह -पु. कुबेर; श्रीमंत; लक्ष्मीपुत्र. 'धर्मा जी धनदसभा तीही शतयोजनायता रम्या।' -मोसभा १.३१. -वि. दाता; धन देणारा. [सं. धन+दा] ०दर्प-पु. पैशाचा अभिमानः श्रीमंतीचा ताठा. [सं ] ॰ दे स्टत-धान्य-स्ती. (व्या.) संपत्तिः, मालमताः पैसाअडका, दागदागिने, घर-दार, शेतीवाडी, गुरेंढोरें इ० इं. इस्टेट. 'जैसे तुकयाचे धनधान्य समस्त। ओढोनि गेलॅं जेथचं तेथें। ' [धन+दौलत, धान्य] • पिशाची-सी. १ पैशाचे रक्षण करणारी हडळ. २(ल.) अति लोभी कडू स्त्री ॰ पिस्ना-वि. पैशाचा अति लोभी: पैशाचे वेड असलेला ॰ पुत्र-पु. गर्भश्रीमंत; मोठा धनवान. 'तैसेचि धनपुत्रा आदिता धनुस् ] ० कु.टा-पु उंदीर पकडण्याचे धनुष्यासारखं एक साधन, दुष्टें। ' -दावि ३९. ० मह -न. संपनीचा गर्व; ताठा. (कि॰ येण: सांपळा. ० कु बी-स्त्री. खडे मारण्याचे धन्हय; गलोल. ० कु ली-चढणें; होणें ). 'चोरा थोरासम करी उपकार। धनमद चोरि फार।' स्त्री. १लहान धनुष्य; धनुकली. २ (कों.) गलोल; धनकुंबी. ३ -नानापमान. ३.१. -ति. पैशामुळे उन्मत झालेलाः धनमस्त. •**मस्त – मत्त –** वि. संपत्तीने ताठलेलाः उन्मत्त झालेला. oमस्ती-की. पैशानें अंगीं येणारा उन्मत्तपणा. oमाल-पु धनदौलत. 'ज्याने धनमाल सोडिला।' -ऐपो ९७. **्रमण**- (कागद, कापड). २ मजबूत: घट: दणकट; दणगट पहा. पति पु. १ कुबेर. २ श्रीमत माणून. [सं.] ०रेषा-रेश्च-स्त्री (हर सा.) मनुष्याच्या तळहातावरील एक विशिष्ट रेषा. यावह्न पैसा किती व केव्हां मिळेल तें सांगतात. (कि॰ उपर्णे, उम टणें ). 'त्याची धनरेषा उपटली म्हणून पैसा मिळूं लागला.' मिळणं; सांपडणें). ० लुड्य-वि. (काव्य.) संपत्तीचा फाजील विशेर). ० वेड-न. कमालीचा मुर्खपणा. लोभी. धनपिसा. 'की धनलुब्धाचे तत्त्वज्ञान।परधन हरणार्थ।' धनलोभ – पु. धनाचा, द्रव्याचा ह्व्यास. ०लोभी-वि. पैशाची इच्छा करणारा; हांवरा. [सं.] ॰**वंत-धान-**स्त्री. तुल, काष्ठ, घृत तैल । ' –मोरामंत्ररामायणयुद्ध ३१०. २ एक ण्याच्यापार्शी पुष्कळ पैसा आहे असा. ०**डयय-**पु. पैशाचा वायु; पंच उपप्राणांतील जांभई उत्पन्न करणारा शरीरस्थ पांचवा **खर्च. व्यवहार-पु. १ पैशा**संबंधींची देवघेव, कारभार. २ वायु. 'न सोडी मेलियाही शरीरा। धनं त्रय नामक सर्वेगत तो पैशासंबंधीं खटला, निवाडा. ३ दिवाणी दावा, कारभार. धन- वारा । ' –यथादि १८.१००५. –एमा १२.३२०. ३ अर्जुन. शोट-पु. (उप.) धनाढ्य व्यापारी र्किवा पेढीवाला; धनत्तर. 'आतां महदादि हे माझी माया। उतरोनिया धनंजया।' −हा ॰संचय-पु. पैशाचा सांठा. [धन+संचय] ०संपृत्ति-स्री. ज.६८. [सं.] पैसाअडका. ॰सं**पादन-**न. पेसा कमावर्णे; धनार्जन. धनागमन-

'अथवा धनागमनागमनी । प्रबळ होभ उपने मनी ।'-एरुस्व ९३.२९. धनाढ्य-वि. धनवानः श्रीमंत. [सं. धन+आढय] धनार्थी-वि. पैशाचा गरजु. [सं. धन+अर्थ] धनांध-वि. पैशानें उन्मत्त झालेला. [सं. धन+अंध ] धनात्यय-पु. पैसा जाणे; संपत्तिनाश. [स. धन+अत्यय] धनाध्यक्ष-पु. खजिनदारः कोशा-ध्यक्ष. धनाज्ञा-स्त्री. पैशाची आशा. संपत्तीची इच्छा; द्रव्याची हांत. धनेश्वर-वि. श्रीमंत; मातबर; तालेवार, संपन्न; संपत्ति-मान. [धन+ईश्वर] धनेषणा-स्ती. द्रव्येषणा; द्रव्याचा लोभ, इच्छा. [धन-|ईषणा] धनोत्पादक-वि. संपत्ति, पैसा आणणारा; मिळविणारा. ' बॅरिस्टरी वगैरे धंदे उंसाच्या चरकाप्रमाणे धनो-त्पादक नव्हत. - टि २.४२.

धन-सी. धण पहा. ' एकटया विधवेची सर्व धन व्हावी!' -के २६.७.३०**.** 

धन---न. (माण.) धणे; धने.

धन---पु. १ धनुष्य. 'त्या पार्थकरिच निश्रेल धन ।' --गीता-चैद्रिका १.३०. २ बारा राशींपैकी नववी रास; धनु राशि. [सै. धनुष्याप्रमाणे शरीर किंवा अंग वांकणे. •वाई-वि. धनुर्धारी. इंद्रधनुष्या सितं। कवण धनवई न घालिजे ते।' -अमृ ६.२५.

धनकट-गट-वि. १ धणगटः खरवरीतः खरखरीतः जाड

धनंगर्णे-कि. १ आग भडकर्णे. २ धर्णगर्णे पहा.

धनगर-पु. एक अब्राह्मण जात व तींतील व्यक्ति; मेहपाळ. हे मेंढ्या पाळण्याचा धंदा करतात. [सं. धन+कर] •क्की-स्त्री. धनगराचा धंदा. [धनगर+की धंदवाचक प्रत्य ] धनगरी-वि. •लाग – लाभ – पु. द्रव्यलाभः पैना मिळणें. (कि॰ लागेंगः। धनगरासंबधीं; धनगराचें धनगर लोकांस उपयोगी (कापड; लोणी

धनचिडी - स्त्री. एक पक्षी. [धन+चिडी=पक्षी]

धनंजय--पु. १ अग्नि. 'राम धनंजय तुम्ही कापूर, तृण,

घनपाग-न. (कों.) एक प्रकारचें जाळें. [पाग=जाळें]

धनफस-न. (प्रां.) खुंट; खोड.

धनभर-- किवि. यथेच्छ; पोटभर; मनाचें समाधान होई-पर्यत. धणभर, धणिभरी पहा. 'करिं घेऊन पंचारति प्रभुला धन-भर ऑवाळूनी।'-ऐपो ३०७. [धण-न=इच्छा+भर]

धनवरं-वि. (व.) बेवतनी;

धनवड---न. लुगडवाचे एक बाण, प्रकार. यास रेशमी किनार साडेचार पुंजी व मध्ये एक रहफूल पांढरें असतें. धनवडी पहा. धनव इं।-टी-वि. १ धनवड-ट मुख्लांतील, प्रदेशांतील (हा प्रदेश नाशिकपःसून पूर्वेकडे ३० मैलांवर सुरू होई). २ कर्नाटकांतील धनवड गांवचें ( लुगडें, शेला, पागोटें, जोट इ० ). ०दांडगा-वि. (धनवडांतील माणसाप्रमाणें ) अरेरावः दांडगेश्वर (माणूस).

धनवंत्री--धन्वंतरी पहा. 'धनवंत्र्याचिये अंगीं सत्ताबळ। ब्याधि ते सकळ तोडावया। '-तगा १५८०.

धनवर-वरों-किति. धगीवरीं; यथेव्य. धनभर पहा. 'त्या सभाग्याचें घरीं म्या धनवर लाडु खाले.'

धनसाळ-सी. तांदुळाची एक जात. [धने+माळ]

धना-पु. (गु.) धने; धन्याक; कोथिंबीरीचें बीं; धणा. [सं. धान्याक]

धनाजाण-(ना. व ) (गाय. म्हैस इ०) जनावर गर्भार राहणे; गाभण राहणे; फळणे. 'त्याची म्हैस धना गेली. ' [ ? सं. धनः धू-धवन+जाणी

धन श्री - श्री. (संगीत) गायनांतील एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीत्रऋपभ, कोपल गांधार, कोमल मन्यम, पंचम, तीत्र-धैवत, कोमल निषाद ह स्वर लागतात. आरोहांत ऋषभ व धैवत वर्ज्य. जाति औडव संपूर्ण, वादी पंचम. संवादी षड्ज. गान समय दिवसाचा तिसरा प्रहर. [सं.]

धनिष्ठा —स्त्री. तेविसावें नक्षत्र; एक नक्षत्रपुंज. [सं.] म्हणतात. हें पंचक अशुभ आहे.

कर्ता पुरुष, ज्यास शास्त्र, रूढी वगैरेमुळें अधिकार प्राप्त झाला आहे इ० कांत निपुगः पंडित; तज्ज्ञ. [सं.] धनुर्मध्य-पु. (धनुष्याचा असा लायक माणूस. ' उगवणीस धनी तुम्ही रहाल तर याला रुपये मध्य) धनुष्याच्या दोरीस ज्या ठिकाणी बाण लावितात ती जागा. देतों. ' 'तुम्ही बोलायाचे मात्र धनी हातानें कांहीं व्हावयाचें [सं.] धनुर्माग-पु. वकरेषा [सं.] धनुर्मास-पु. १ (ज्यो.) नाहीं. ' व्राह्मण यज्ञोपवीताचा धनी. ' -वि. समृद्ध. 'ऐसा धनुराशीत सूर्य येतो तो काल. यावेळी धन संकांत असते. २ शिष्य तया स्थानीं । बुडला असे प्रवाह पाणी । गुरूची वृत्ति झाली (ल.) या राशीस सूर्य असतां सकाळीं धनुर्लम आहे तोंपर्यंत देव धनी । उदकें पूर्ण परियेसा । '-गुच १६.६०. [सं. धनिन् ] म्ह ा नैवेशादि पूर्वक करावयाचें भोजन; शुंझुरमास. [सं. ] धनु वास धन्याचें नांव गण्या चाकराचें नांव रुद्रोजीवाबा पाटील=हलके धनुवाड-धनुधरी; धनुष्य धारण करणारा. 'दोघे धनुवांडे काम करतांना मोठ्या आकांक्षा धरण्यांसंबंधीं म्हणतात. २ धनी संपूर्ण। तुज मारिती विधोन बाण। ' --भारा कि दिक्कधा १.३५. 'धर्मु ना गोसानी=वेबारसी घर, जमीन, माल इ० ३ धन्याला धत्तरा तो अब ययां विद्यु । अर्ज्जुन धनुवाहा कश्च । ' -गीता १.३१४.

आगि चाकराला मलीदा=योग्य हकदाराला कांहीं मिळत नाहीं त्यावेळीं वापरतात. •गोसाबी-मी-पु. (व्यापक अर्थानें) मालक; यजमान; स्वामी; अधिकारी. ॰जोग-वि. हुंडी विकत घेणाऱ्यास-ज्याच्या नांवाची ती असेल त्यास-जिचे पैसे वावयाचे असतात अशी (हुंडी).(ई.) ऑर्डर. याच्या उलट शहाजोग=ज्याच्या हार्ती ती असेल त्यास वावयाची. (इं.) बेअरर. [धनी+योग्य] धनीण-स्त्री. मालकीण; यजमानीण; धन्याची बायको. [धनी स्त्री. ] म्ह० धनिणीस धक्का कुंटणीस टक्का. धनीधावण्या-वि. काळजी वाहणारा; जबाबदारी घेणारा. रक्षणकर्ता; सहाय्यकारी. 'गरिबांचा धनीधावण्या ईश्वर. ' धनीप ग-णा-नपु. मालकी हकः स्वामित्व 'धनीपगा पडला आईकडे. '-मू ३९.

धनी---ली. इच्छा; हेतु. धणी पहा. (कि॰ पुरणें ). 'धनी न पुरें पाहातां तयाच्या स्वरूपाची धाटी। आज नांदतें सदन संख्यांनो वोस लागतेंग पाठी।' -होला ११३.

धनु--- पुन. १ धनुष्य. 'मुमळाचे धनु नव्हे हो सर्वधा। पाषाण पिळितां रस कैंचा। ' -तुगा ४२१०. २ कापूस पिंजण्या-साठीं वापरण्यांत येणारें धनुष्य. ३ वर्तुळाचा अर्घा भागः वर्तुल-खंड. ४ मेषादि राशीपासून नववी रास ५ चार हातांचें परिमाण: चार हात लांबी. 'धनु रे धनु भणतु । राज्तें बरवतांति । ' -शिशु ५६५. धनुकर्ण-उकि. (कापूस) पिंजण, कांतणे. धनुक-धनुष्य. 'पांच सर्ते धनुका। उचलीली येके वेळें। ' -उषा १३. ॰फली-१ लहान धनुष्य. २ धनकुंबी; गलोल. ३ कापूस पिजण्याचे धनुष्य. धनुःफल, धनुष्फलक-न. वृत्त परिघाच्या विवक्षित खंडाची मापणी; वर्तुलखंडाचे माप; ज्याफल. [सं.] धनुरासन-न. पोटावर उपडे निजन हात पाठीकडे नेऊन पाय उच्छन दोन्ही पाय दोन्ही हातांनी टाचांशी घर धरावे. नंतर डोक्याकडे व पायाकडे तोल निरनिराळ्या वेदी झुकेल अस ॰पंचक-न. दर महिन्यांत येणाऱ्या धनिष्ठा. शततारका, पूर्वा- करावें. त्याच्यायोगें अन्नपवन होतें. धन्र्भुण-पु. धनुष्याची भादपदा, उत्तराभादपदा रेवती या पांच नक्षत्रांस धनिष्ठा पंचक दोरी; ज्या. [सं.] धनुर्धग-धारी-वि. १ धनुष्य धारण करणारा: धनुष्याने लडणारा: तिरंदाजी करणारा. 'तेथ बाणवरी धनी-पु. १ मालकः; स्वामीः; यजमान. २ जबाबदार माणूसः, धनुर्धर । वर्षताती निरंतर । ' -ज्ञा १.१६६. २ ( ल. ) शास्त्र. कला

अंतरायामवात व बहिरायामवात असे दोन प्रकार आहेत. [सं.] स्तुति. (कि॰ देणें; गाणें ). ॰क॰ णें - गटा पराक्रम करणें. धनविद्या-स्री. तक्ष्य भेदण्याचे व तीर मारण्याचे शास्त्रः धनुष्य | ०गाण-देण-स्तुति करगे; आभार मानणे. ०वाटण-स्वतःबहरू वापरण्याची विद्या. [सं. ] धतुर्वद-पु. एक उपवेद: धनुर्विद्या; भारतीयांचे युद्धशास्त्र. या वदांत शक्तें, अस्त्रें, युद्ध करण्याचे प्रकार, वाहर्ने इ० अनेक गोष्टीचें विवेचन केलें आहे. 'आइकें कुटिलालकमस्तका । धनुर्वेदत्रयंबका।' - शा १०.२१५. [सं.] धनशाखा-स्री. एक वेलि. हिच्या तंत्रपासून धनुष्याच्या दोऱ्या करीत. धनुक्को टि-पुन्नी. १ धनुष्याचे टोक. २ रामेश्वराजवळचे एक तीर्थस्थान. धनुस्तंभ-पु. शारीरिक विकार; एकाएकी झटका येऊन अंग धनुष्याप्रमाणे वांकणे; धनुवति.

२ इंद्रधनुष्य. ३ चार हात लांबीचे (मोजण्याचे ) परिमाण. 'फिरउनि गरगर तुरगा उडवि धनु:शत जसा खंगेश्वर उरगा।' -मोकृष्ण १०६. 'शत धनुष्य प्रमाण पुष्पावती ।' ४ परित्राचा एक खंड. ( वाप्र.) • कंठीं घालणें - पराभव करणें. ' घालुनि धनुष्य कंठीं सहवेवा अभय दान दे हांसे '-मोकर्ण ६.५२. धनुष्यास गुण चढविण-होरी लावण-धनुष्य सज्ज करणे; बाण सोडण्याची तयारी करणे, सोडणें, मारणें. 'मग उठिला वीर कर्ण। आपुर्ले संपूर्ण बळ वेंचून। धनुष्यास चढविचा गुण।नानाप्रकारें करू नियां। ' - ह २६.८०.

धनु--- न. (खा.) गव्हाचे कोंवळे रोपटें, रोह. 'घालुनी वेण्या, पाठीवर लांब. खोविलें त्यांत धन छान। ' -काव्यकेतकी १४८. [धन]

धने -पुअव. कोथिविरीचें वी. धणा-ना; मसाल्याचा एक पदार्थ. [ सं. धन्याक, धान्याक; हिं. धनिया; वं. धने; गु. धाणा; तेलग्. धाणीपापु ]

धनेधने---उद्गा. धन्यधन्य.

धनेरी लगाम-पु. घोष्याचा एक विशेष प्रकारचा लगाम. यास लहान कांट्रे असतात. लगाम पहा.

धनेश्वरी -- स्त्री. गायन शास्त्रांतील एक रागिणी. धनाश्री पहा. 

धन्नी-स्त्री. (गो.) धरणी; भूमि; पृथ्वी

भ्रान्य, भ्रान्य ता-स्त्री. भाग्यावस्था; मार्थकता; साध्य गांठलेली पहा. [ ध्व. भ्रप ] हियतिः कळस होणेः; मोक्ष. धन्यता करणे-घन्य मानणेः, धन्य-बाद देणे. 'तर त्यानीं तुझी किती धन्यता केली असती.' -चंद्र ७६.

धान पावलेला; इ. श्रेष्ठः पवित्रः पावन. 'यज्ञासाठीं भूमी नांगरिता प्रहारः मारः चापट (पोटाचा, शरीराचा) धाराटा वळणें -धन्या। सांपडली कन्या सीतादेवी। '-मोसीता गीत-उद्गा गौरवाचा , हो जें-पोट खपाटीय जागे [ धप ]

**धनुर्वात** -पु. ज्यांत शरीर धनुष्याकृति होर्ते तो वातविकार. याचे | शाबासकीचा उद्गार. शाबास! भले. [सं ] ०**वाद**-पु. आभार; दुवा; स्वतःच्या कृत्याबद्दल अभिमान वाटणे.

> धन्वंतरी-- ५.१ समुद्रमंथन करितांना निघा छेल्या चौदा रतनां-पैकी एक: देवांचा वैद्य. २ (ल.) कुशल, चतुर, यशस्वी, पटाईत वैद्य. 'तुझ्यासम नसंचि या भ्रमगदासि धन्वंतरी।' -गो.वा. कानिट हर. ३ औषघांचा बटवा: वैद्याची औषध-पेटी, पिशवी. [सं]

धन्वयी, धन्वा, धन्वी-धनुर्धर पहा.

**घंप**—स्री. (गो.) दोन पावलांमधील अंतर; टांग.

धपकर्ण-अक्रि. धपक्रन; धबदिशीं, एकदम आवाज होऊन पडणें. [ध्व. धप.]

ध्य-कन-कर-दिनीं-दिशीं-क्रिवि. ( पदार्थ, माणूस इ०) खार्टी पडण्याच्या आवाजाचे अनुकरण होऊन. (कि॰ पडणें; मारण; वाजणे.). धब-कन इ० पहा.

धपका-पु. १ हिसका; धका; चपाटा; रहा; ठोसा. २ काठी, तलवार इ०चा फटकारा; काठीचा मार. ३ धडकी, दु:ख, निराशा यानीं हृदयास बसणारा धका; धसका पहा. (कि॰ भरणे; बसणें). ४ मोठी जाड भाकरी; थालीपीठ. [सं. धपू गु. धपको. ] मह ॰ धपका सोसवतो पण टिपका सोसवत नाहीं= ए उळ मार सहन करता येइल पण अब्रुला लागलेला धका सोसता येणार नाहीं.

भपकाविण-वर्ण - उकि. १ रहा लगावणें; तडाखा मारणें; २ तल्वार कुन्हाड इ०कांच्या प्रहारानें तोडणें. 'वाटेस चोरांनीं धपकावर्ठे आणि पैका नेला. ' [धपका.] म्ह० विचारी तो विचारी धां भवी तो लब्बरी.

भ्रापन्नाई---स्नी. १ धप, भमा आवाज (पावसाचा, ठिबक-ण्याचा ). (कि॰ लावणें; करणें; लागणें, होणें; चालणें ). २ डफ घाई पहा. [ ध्व. धप+घाई ]

धपरणी—स्त्री. (गो.) बडबड; थोपरणें, घोपरणें [धपारा] धारणं, धार्ण-अकि. मारणं; ठोकणं; बडविणं. धोपटणं

भपला-ली-पुन्नी. ढलपा: लांकुड, दगड, भितीचा गिलावा इ०चा गळून, तुद्दन अगर फुद्दन पडलेला तुकडा. धलपा पी पहा. भ्रापादा--- पु. १ थालीपीठ. भपका पहा. 'आमच्या घरीं धन्य-वि. १ मुखी; दैववान पुण्यवान; २ कृतकृत्यः समा- धपाटे के होते ' 'त्य ने अर्धा धपाटा खाछा. ' २ तळहाताचा

भ्रपार्टे-- न. भाजगीची भाकरी; थालीपीठ. धपाटा अर्थ १ पद्टा.

धपाधप-धपा-किवि. एकामागून एक दिलेले तडाखे, रहे यांच्या होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे आवाज होऊन. 'वाऱ्याने या आंब्याचे आंबे धपाधप पहुं लागले. ' [ध्व धप द्वि ]

धपेळा-पु. १ जिकीरीचें किंवा कब्टाचें काम; दगदग. 'हा बैठ नागराच्या धंपल्याखार्ली घातला म्हणजे याची मस्ती जिरेल ' २ जाडेंभरेंड, भरमसाट काम; ढोरकाम.

धारप, धारपा—स्त्रीनपु रहा; तडाखा; तलवार, काठी यांचा प्रहार [ध्व. धप.]

ध्यट्य--न. ढलपा. ( कि॰ निघण, उडणे; जाणें; पडणें; फुटणें; फोडणें: काढणें ).

धद्याधपी, धद्पेबाजी-स्त्री. एकामागून एक असे एक सारखं मारलेले रहे; जोराची हातिपटी; मारामारी; बुक्राबुक्री; कुटाकुरी. [ धप् ]

ध्वक-का-पु. १ वारः प्रहारः, थापड. 'ध ध धबका रोकडा जाला ज्ञानबोध।'-दावि २१४. २ धब असा आवाज घपका पहा. 'बहुत वाद्यांचे धबक। '-दावि ५०४. 'वाजेत तेथे धबके कराचे। '-सारुह ६.६८. [ध्व. धव् ] ध्वव-कण-कन-कर-दिनीं-दिनीं, धवकर्ण, धवकाविण-धपकन इ० पहा. बाईच्या हातून काय काम होणार ? '। का. दप्प, धःप=जाड ] धायक्रण-उक्ति. धबके दंणे; बदडणे. [धबक]

धा धाई -- स्री. धपघाई, डफघाई पहा.

धवडगा-शा-पु. दबडगा पहा. 'कसे तरी ओवड धोवड काम करून वळ मारून नेण्याची किया. 'त्यापेक्षां विचवडी धबडगा करून एक दोन भले खासे बते (भात शिजविंलले हंड) उतह्न लोकाची कुरकूर मिटवीत कां नाहींत. ' -नि ९४७.

धबद्रल-वि. १ लहुः, घिप्पाडः, स्थूलः, गबदूल. २ घट-मूट; बळकट. गबदुल पहा. [का. दप्प, धप्प=जाड+दूल प्रत्यय]

झोताचे किंवा नारळादि फळाच्या झाडावरून खाली पडण्याच्या आवाजार्चे अनुकरण. 'धवधब धवधब वाजे तंबुरा रे।'-दावि धूम [ध्व.] ४३१. २ धबधव अशा आवाजार्चे अनुकरण. ३ जोरानें; मोट्यानें. 'यशोदा चहुंकड धांवत। आठोआधीं कृष्ण पाहत। धबधबा वक्षःस्थळ वडवित। थोर आकात जाहला। '-ह ५.१२३. ४ धमधमा पहा. [ध्व.]

धवध ा-र्वा-पुली. १ धोधाः उंचावस्न पडणारा पाण्याचा लोट, झोत ' गिरसप्पाचा धबधबा. ' [ध्व. ]

ध ध ीत-वि. १ गुबगुबीत पहा. २ (गो.) पातर ( तों डीलावणें ).

धवय---वि. (गो.) स्थूलतनु स्त्री; ढब्बी

धवंगस-व. (गो.) अति स्वतंत्र.

धवला---पु जाडेंभरडें व भक्षम कापड, वस्त्र. 'भक्ती धबला टाचघोळ जाला वैराग्य बाणही चोळी।'-दावि ४९८. घोंगडा पहा. -वि. जाडेंभरडें व मजबूत (कापड). म्ह ॰ गांड फांट पण धबला ना फाटे. [का. दप्प, धन्नाडेभरडें । ला प्रत्यय]

धवादको-पु (गो ) भीतिः, दरडावणी [दबण ]

धवाधब-धवां-किति. एकामागून एक आदळ्न पडणाऱ्या पदार्थोच्या आवाजाचे अनुकरण; धपाधप, धबधब पहा. [ध्व. धब्, द्वि.]

धवाधबी--स्री. १ लहान मुलांचा एक चेंड्रचा खेळ; रपा-रपी; चेंडू पार्टीत मारण्याचा खेळ. २ मारामारी; रहे दंशें, घेणें. 'तो जर धवाधवी कर्इ लागला तर मग करें। करशील ! ' –बाळ २. १५२. [ ध्व. ]

धबाफळ-- न विद्रुप दिसण्याइतका लड माणुस, जनावर; धूड; भारी प्रस्थ. [ध्व धब्+फळ]

धवावर्णे---अकि. धव् धव् आवाजाने खार्टी पडणे. 'হুঙক जळाचे चळाळ। धारा धबाब खळाळ। '-दा ११.७ ४.

धवाबा-पु. पाणधबधबा. -किवि धवाधब पहा.

धबाला-वि. (कर.) लह; स्थूल; ढमाली (स्त्री.) धबाली

धबुला--वि. १ लहु; जाड; मोठें (फळ). २ टेंगणा आणि आडव्या अंगाचा; गिड्डा: जाडजूड ( माणूस+जनावर ). [धवला] धबेला-५. धपेला पहा.

धब्बल-स्त्री. रपाटा; धपाटा; टोसा; धबका. [ध्व. धब् ] धाःबल-वि धष्टपुष्टः; लद्दः; दणकटः; धबद्ल पहा.

धब्बा—पु (व. ना.) डाग. 'धोतरावर धब्बा पडला.' [हि.] धटबें—न. (राजा.) चागला भरदार व पिकलेला आबा.

धम--- पु. मृदंग, संबळ यांचा खरजातला आवाज देणारा **धबधब-धबा**—किवि. १ उंचावस्त पडणाऱ्या पाण्याच्या भागः संबळाच्या डाव्या हाताकडील भागाचे नाव. हे भाडें उजन्या बाजूच्या भागापेक्षां आकारानें दीडपट मोठें असतें. बंब:

> धमक-सी १ हिंमत; धेर्य; स्वसामर्थ्याची जाणीव. 'एका दमानें ही घाटी चढून जाईन अशी धमक बाळगली होती पण मधींच थकलों. ' २ शक्ति; बळ (सामान्यत्वें ) ' एवढें मोठें ओं से उचलायाची माझे अंगी धमक नाहीं '३ (पाठ, पोट. फरा इ० मर्ज्ये ) उटणारी कळ: तिडीक; शिणक, उसण: शिळक; चमक. वरील प्रतिशब्द व धमक यांत असा फरक दाखविता ग्रेईल श्री धमक म्हणज विशेषतः विचवाच्या नांगीची वेदना, भाज-लेल्या जागेची जळजळ, तापाची हळ हळू वाढगारी आग. अर्ध-शिशीसारखा ठणका या प्रकारचे दुःख होय (कि० निघणें: उठेंगे:

'बाहेरल्या सर्दीची धमक आंत येती.' ५ आगीची किंवा तापाची कानउघाडणी करणें. जळ. ६ झगझगाट: लखलख (सोनें, हिरें याची). [हिं. धमका] धमकदारी-सी. १ ताठा. 'मोहनरावांना, अटी मान्य नाहींत पहा. [ग्रु. धमण=छप्पर ] •गाडी-सी. दुरख्याची गाडी; असे धमकदारीने उत्तर दिलें. ' -कोरिक ४२०. २ धमकः सारवट गाडी. हिंमत: क्रवत. 'जी धमकदारी बोलन दाखविली ती बोलन दाख विल्याबद्दल तुमची तुम्हाला लाज वाटेल. ' -कोरिक ६३. [धमक +दारी प्रत्यय ]

धम रू — किवि. एक अतिशयत्व द्योतक शब्द; पिवळा व गोरा [ ध्व. धम; सं. धमधमाय; प्रा. धमधम ] गडदपणा दर्शविणारें अव्यय. 'पिवळा, गोरा धमक. '' गांधील

धमकर। बाधोनि आणावी बळकर। शस्त्रास्त्रेसी ।'-कथा ५.१७.४१. -िव. १ मजवूत; टिकाऊ; दणगट (पदार्थ). २ लह आणि सशक्त; काटकः घटमूट. इह० बायको धमकट दादला कसपट. [धमक+ट प्रत्यय ] ध्रमकर्टा-वि. १ धीट व चावट; फाजील (स्री.) 'माते े माझे चात्रनि अधर। चुंबन देती वारं र। मज कप्टविती थोर। धमकटी मिळोनी। ' -ह ७.१५५. २ दांडगी; उन्मत्त, 'तरण्या धमकट्या तथे वागती। '-दावि ४१६.

धमकट ने -- कि. (गो.) कफ भरून येणे. [धमकटा] धमकदा-कटणी-पुस्रो. (गो.) कफदाटणी. [दम] धमक्रं - अकि. (शीर) उडगें; खालवर होगें; संप्रदर्गे. [धमक; हिं. धमकना]

धमक्रें — उकि. स्ट्टे लगावर्गे; मारणें; टोकर्गे, धबकर्णे. धुमको पहा. [धमका]

धमक्तें -सिक फुंकर घालून, भाता चालवून अग्नि प्रज्व-लित करणें. [सं. ध्या]

ध्यमक्रणे—अकि. वाजणे: धमधम असा आवाज करणे. 'पैलाड भुईतुनि सीतळ । धमकतां मानिलें आहे जळ। ' -दावि ३४९. ध्वि. धमी

धमक्रें -- अक्रि. भिणें; धाकणें. 'तदाकारें थोरें निशिदिन मनामार्जि धमके। '-दावि २२३.

धमकरें-वि. (गो.) विशाल. [धमक]

धमका-पु. रहा, ठोसा; फरका; बुका; धपाटा. [ध्व. धम्] धमका-की -पुली. १ तापाने अंग मोइन येणें; कणकण (तापाची ). २ पाउस थांबल्यानंतरचा उकाडा. ३ धमक पहा.

धमका-की-पुली. दहरात; दबकावणी; मुद्दाम ब.तलेली भीति, भय ( मारण्याचे, नुकसान करण्याचे ). • देणे-एखाद्याला [ धमाटा ]

येणें; भरणें; चालणें; बत्रणें ). ४ फुलें, अत्तर यांचा दरवळ धाक दपटशा देऊन दहशत घालणें. [धम. हिं.] धमकावणी-किंवा दमट जमीनीचा दर्प. 'फुलांची धमक साऱ्या घरांत ली. दहशत घालण्याची किया; दटावणी; दबकावणी. धमका-भरली, पसरली. ' ' मिरच्यांची धमक नाका-घशांत गेली. ' विंज-उक्ति. १ धमकी, दहशत घालणे; दटावणें. २ रागें भरणें;

धमणी—स्री. वर आच्छादन असलेली बैलगाडी. धमनी

धमधकट-वि. दणगटः धडः

धमधम-धमा- किवि. पडघम. नगारा यांचा अथवा पोकळ भागावर चालले असतां जो आवाज होतो तसा आवाज होऊन.

धमधमा- १ खंदकाचे बाजुनें तोफा लावण्यासाठीं रचलेला माशी म्हणते मार्जे अंग करें सोन्यासारखें पिवळें धमक आहे. ' मातीचा बांध; मोरचा; बुरूज. ' फौज पळोन धमधिमयांपावेंतों धमकट्र---न, दांडपणा, 'ते महा धीट रागीट। तिचें मोडारे आली. '-भाब १०९. २ उंचवटा; टेंकाड; उंच ओटा; मनोरा; ( एखाद्या भागाचे निरीक्षण करण्यासाठीं ) टहळणीची, मौक्याची जागा; चढण. ३ पाण्याचे उंच टांकें; हौद; कारंजाचा हौद (पाणी सांठतून नळांतून सोडण्यासाठीं) कुँडे; टार्के. ' आगगाडीच्या पुढच्या अंगास जो वाफेचा धमधमा असतो त्यावह्न दूरचे पदार्थ पाहिले असतां . . '-मराठी ६ वें पुस्तक (१८७५ पृ. ४८. ४ किल्लयावर चढण्या-उतरण्यासाटी भितीला जोडून केलेले उतरते बाधकाम, टेकाड, [फा. दम्दमा]

> धमधमणे—अफ्रि. १ डबडब वाजणें; (फुगलेलें पोट, नगारा इ॰कानीं ) आवाज करणें. २ सळसळणें. 'घंगाळांत ऊन पाणी धमधमत होतें. ' -इंप ४३. [धमधम ]

> धमधमीत-किवि. धमक; पिवळा; रंगाचा अतिशय दशैक शब्द. कथीं गोरा, पांढरा या शब्दांमार्गेहि लावतात, 'धमधमीत पिवळा. '

धमनी की. १ शरीरांतील एक रक्तवाहिनी: शीर: नाडी. 'धमनी दिसती तुझ्या या माझ्या शोकवन्हिच्या धमनी।' -मोमंत्ररामायण युद्ध ३७३. २ शरीरांतील ज्ञानतंतुः मज्जारज्जु. (इ.) नव्हे. ३ फुंकगी. 'सरला सुतंशजा ती झाली धान्नेयिकाचि हो धमनी।'-मोवन ९.२९. [सं. ध्मा-धमन=नी]

धमनी—स्त्री. बैलगाडी; सारवट गाडी; एका. धमनी पहा. (गुजरार्थेत दमणी बैल फार जलद जातात यावरून दमणी,गाडी) -धमणी गाडीवाचक शब्द मराठींत आला असे एक मत आहे. —भाअ १८३२ ). [ गु. धमण≕छप्पर ]

धमाका--पु. एक फटाक्याची जात. -मुंब्या ११८. धमाटण- अफ्रि. रपाटा, ठोसा, बुक्ती देणें; बदडणें; मारणें.

धमाटा-टो-पु. (कु.) १ गुराखी लोक आपल्या हातावर गोंवरी किंवा सशाची लेंडी इच्या विस्तवानें डाग घेतात तो. २ मनगटावर भाजून काढून घेतलेला फोड. [सं. ध्मा ]

धमाधमी—स्नी. १ मुलांचा चेंड्चा एक खेळ; धबाधबी. २ मारामारी: ओढाताणी; झोंबाझोंबी; झटापट. [ध्व]

धमामा-पु. १ मोठा नगारा; एक वार्य. 'दमामे धमामे कर्णे शंख भेरी। ' -रामदासी २.१८३. २ ( ल. ) बोभाटा; डंका; प्रसिद्धिः; जाहीर करणें; (कि॰ करणें; वाजविणें; होणें; वाजणें ). [फा. दमामा]

धमामा—पु. १ कारंजाला, नळाला पाणी पुरविण्यासाठी केलेली उंच टांकी; धमधमा. २ मातीचा गारा, चिखल (बांधकामा-सार्टी केलेला). ३ (चूल, चित्रें वगैरे करण्यासार्टी) भिजवून तयार केलेली माती. ४ गववी; कटा; उंच ओटा (पडका बुरुज, मनोरा इ॰चा ). ( कि॰ घालणें, रचेंगें; बांधेंगें; करणें ). [धमधमा पहा ]

धमार-ल-पु. १ गायनांतील एक ताल; यांत चौदा मात्रा व चार विभाग असतात. २ या तालांतील पद, चीज. [ हिं. ]

धमाल-वि. अवाढःयः, स्थूलः, गबदूलः, ढमाल पद्गा.

धमावा। ' –गीता २.२२२७. [ सं. ध्मा ]

धमासा-पु. एक कांटेरी वनस्पति; ही औषधी आहे. या पासून एक प्रकारची साखर निघते. [सं. धन्वयवास, धन्वयास. ग्रं. धमासी ]

ध्यम्बक लाइ-पुभव. धपके; रहे; बुक्यांनी मारणें. 'धम्मक-लाइ तेल काद्व। ' -मुलांचें गाणें. [ध्व.]

धम्माल-पु. घोडयाची एक चाल. -अश्वप १.१९३.

धमिल्ल-पु. अलंकार, फुलें इ० गुंफून घातलेली वेणी. ' जाजो कृष्णपक्षाची निशा। धम्मिल माथा। '-कथा४.७.४४. [सं.] धंय--- (कु. गो.) दहीं. [सं. दिध ; म. दिहें] • कालो-पु. ( दहिकाला ) जत्रा.

धरया-पु. (कर.) (पत्त्यांतील, गंजिफांतील) दहा ठिप-क्यांचें पान; दश्शा. [ दहा ]

धर-पु. १ अडकवृन, निरोधून ठेवण्याची, टिकविण्याची शक्तिः ( शब्दशः व लक्षणेर्ने ). चिकद्दन राहण्याची, धारण कर-ण्याची, जडण्याची शक्ति. 'वायुमुर्जे हाताचा धर गेला. ''त्या आंब्याला घर नाहीं मोहोर येतांच पडतो. ' ' चुना जुना झाला म्हणजे त्याचा धर नाहींसा होतो. ' 'त्याचे बुद्धीला धर नाहीं एक श्लोक दहा वेळां सांगितला पाहिजे. ' २ तोलून धरण्याची, आधारण्याची, वर सहन करण्याची शक्ति (पायांची, पायांतील वरून रूढ.) म्ह े दे माय धरणी ठाय. करण पु. भूकंप; पृथ्वीच्या बस्तृंची ); आधार. 'कडवावर बांधकाम केल्यावर चांगला धर पोटांत द्रव्यक्षोभ होऊन पृष्ठभाग हाल्ण्याची क्रिया. [स.] विल-न.

धमाटा-पु. रहा; तडाखा; धपाटा. [ध्व. धम+आटा प्रत्यय] | लागेपर्यत कडवाखालची जमीन उक्कन खाली इतरावें लागते. -मॅरेट १७. 'या विहिरीला धर चांगला आहे.' **३** खळ: तहकूब कर्ण्याची, दाबून धरण्याची शक्ति (प्राण्याचे व्यापार, मलमूत्रविसर्जन इ०); संयमनशक्ति. ४ कष्ट मानसिक त्रास सोसण्याची शक्तिः, तगः, टिकाव. ५ (बोलण्यात, वागण्यांत, विचारांत एकवाक्यता; सुसंगति; व्यवस्थितपणा; मेळ. 'त्याच भाषणास धर नाहीं, आतां एक बोलेल मग एक बोलेल. ६ धीर. (कि॰ तुटर्णे). 'धर सर्वोचाहि जंधवां तटला।' -मोगदा १.२. ७ जम; घडी; बस्तान. 'इकडे अद्यापि पका धर बसला असे त्यास वाटत नाहीं. '-सूर्यंत्र ८ ५वंत. ' जो धैरो धरसा, सहस्रकरसा तेर्जे तमा दूरसा। ' -र ४. ९ (समासांत) धारणकरणाराः; टेवणाराः; पाळणाराः. उदा० जल-चक-गंगा-धर इ० [सं. ध्रु ] **्ळाहणें**-टिकाव धरणें; तुलनेस येणें. 'मेणिका तारा उर्वशी। वोळी धर न लहाती कन्हणीं दीसीं। '-शिशु ३११. •सूरणें-धेर्य नाहींसें होणें. 'शहाजणें केली परंतु लश्करचा धर सुटला. ' –भाब ८८.

धरण---न. १ बांधः; बंधाराः; नदी-ओढ्याचा प्रवाह अडवून पाणी सांठविण्यासाठीं बांध घालतात तो; पाणी अडविण्यासाठीं धमावण- अकि. फुंकणे. 'ओकारें कमलासनु। तो कैसा बांधलेली भित. २ समुच्चयाने नऊ आणे; पाव होन. ३ गरोदर स्त्रीचा गर्भेपात होऊं नये म्हणून तिच्या गळयांत विशिष्ट औषधी मुळी बांधतात ती. ( कि० बांधणें ). ४ सुभारें चोवीस गुंजांइतकें वजन. ५ धारण करणे; बाळगणे ६ आश्रय; टेकण; धरणे अर्थ ३ पहा. ॰फुट**णें-(** अश्लील. ) विटाळशी होणें-बसणें. ॰ मूळ-न. (कों.) झाडाचें मुख्य मूळ (जमीनींत अधिक असणोरं), मुळाचा मोटा भाग.

धरणकरी - पु. धरणे धरून वसणारा (कर्जवसुलीसाठी,) धरणेकरी-दार. धरण खांब-पु. १ घराच्या जमीनीपासुन आढ्यापर्यतचा खांब; धारण. २ ( छ ) कुटुंबाचा आधारस्तंभ; पोषणकर्ताः कर्तामाणुस

धरणगांची-वि. खानदेशांतील धरणगांवासबंधीं; धरण-गांवचा ( दो ता ६० वस्र ). [ धरणगांव ]

धरणां—स्त्री. शेली; धाटणी; वळण; सरणी; पद्धत; तऱ्हा ( लेखन, भाषण, वर्तणूक इ०ची ). [ धरणें ]

घरणी—की. १ पृथ्वी; जमीन: सूमि; धरित्री. 'झालें राम-राज्य काय उर्जे आम्हांसी । धरणी धरी पीक गाई वाळल्या महैसी। –तुगा ३९७. २ सबंघ भूगोल (जमीन आणि पाणी यांसह) पृथ्वी. [ सं. ] •वर पडणे-मृत्युशय्येवर पडणे; मरणाच्या दारी असर्णे. ( मरतांना परुंग इ० व४ न माणसाला भुईवर टेवतात त्या-

भूपृष्ठः जमीन. [सं.] ०धर-पु. पर्वत. ' थरथरला धरणीधर मानीला खेद ' -मास्तीची आन्ती. [सं.]

धरणी—सी. १ धरण्याची क्रिया. २ धरण: धरण्यास टीं आलेली पोलिसांची तुकडी; अटक. धरणांची मलगी-की. लप्रासाठी पळवून आणलेली मुलगी. धरणीचे लक्न-न. ज्यांत नवरी पकड़न आणलेली आहे असे लग्न. बळजबरीचे लग्न.

धरण- उक्ति. १ पकडणें, मूर्टीत, हातांत टेवणें. 'तो हातीं काठी धरून उभा राहिला. ' २ निसंद्व नये म्हणून दावन टेवण: जोराने पकडणे. 'पार्ने वाऱ्याने उडतील म्हणून पायाखाली घरली आहत. ' ३ सांठविणें: मनांत ठेवेंग: लक्षांत ठेवेंग. 'हा सर्वोचा हितो-पदेश मनांत धरतो. ' ४ पकडून टेवर्गे; अटकेंत टेवर्गे; कह्यांत, ताब्यात टेवों. इह ० धरीन तर इसेल सो डीन तर प्रेंबल. ५ मनांत आणों; बनविंगे; कल्पिंग ( शास्त्रज्ञान, विद्या, कला, खुबी, युक्ति इ०) 'तं मनांत जो अंक धरशील तो मी सांगतों. '६ एखादा कम, नियम, शिस्त, व्रत पाळगें: विशिष्ट गोष्ट, काम अंगिकारणें: कांहीं एक उद्योगादि नियमाने करूं लागणें. 'त्याने सांप्रत प्रातःस्नान धरलें आहे. ' 'त्यानें शिन्या यावयाचे धरलें आहे. ' ७ मानणें; समजण: पाहाणे. ८ विशिष्ट कार्मी योजणे, लावणे, गुंतविणे. 'हा बैल रहाटाखालीं धरा म्हणजे चांगला होईल.' ९ मानणें; समजर्गे: अमक गोष्ट अशी आहे असा मनाचा यह करून घेंगे. अशा प्रहार्ने वागरें (गोडी, आवड) लावून घेंग. १० आपल्या कबजात मालकींत, ताब्यांत घेणें. (जमीन, शेत). ११ विचारांत, लक्षांत, मनावर घेगें, महत्त्व दंणे. 'हा शिब्या देतो हें तुम्हीं ध्रकं नका.' १२ अवलंबण: स्वीकारण: अनुसरण: घेण (पक्ष, बाजू, मुभिका, वृत्ति ). १३ योजणें; करणें (घाई,त्वरा). 'त्वरा धरली, उशीर धरला.' १४ संपादणें, प्राप्त करून घेंगे; मिळविंगे (सामर्थ्य, बळ). १५ बाळगणें: घें। (धास्ती, भीति, अवमान). १६ पुरस्कारणें: प्रतिपादण (कार्य, मत. इ०). १७ पकडणे: उघडकीस आणणे, ਲਾगतें. '

धरणं - अकि. १ चिकदन राहणं; बसून राहणे; वियुक्त न होणें. 'त्या भितीस गिलावा धरत नाही. ' २ बहार किं.वा फर्ळे येणें: निर्माण होणें: धारण केले जाणें. ' यंदा आंबे पुष्कळ धरले: ' भिंतीवर खपले धरले. ' ३ फळें टिक्णें. ' समुद्रतीरचे माड बहुत धरतात. ' ४ गर्भार राहणें; गाभण असणें (जनावर). ५ गात्र विकृत होणें; अंग लुढें पडणें; हालेना-चालेनासे होणें. 'माझे वायूनें हातपाय धरतात.' 'गांबोगांव गुरें धरलीं.' ६ स्मरणांत राहणें 'तुम्ही गोष्ट सांगितली परंतु मला धरली नाहीं ' ७ ठरली असणें; निश्चित केली जाणे. 'ब्राह्मणाला स्नान धरलें आहे.' 'ज्वरास लंघन, पित्तास अन्य उपचार धरला आहे. ' ८ वारणें; निवारली जाणें (पाऊय, थं री-कपड्याने, घोंगडीने), 'घोंगडीने पाऊस घरत नाहीं आणि पासोडीने थंडी धरत नाहीं. ९ थांबणें; स्थिर राहणें. 'त=हीं रणमर्दे मातले। राऊंत धरतीचिना। '-शिश् ९७१. [सं. धृ]

टोळी. धरपकड: अटक. २ ऋणको पैसे दत नसल्यास त्याच्या दाराशी धनकोने किंवा त्याच्या माणसाने तगाद्याला बसणें; दार अडविणें; उंवरा धरणें. (सामा.) तगादा. 'म्हणौनि जे विहित जया जेंगे। फिटे संसाराचें घरणें। '-ज्ञा १८. ९३१. ३ देव प्रसन्न करून घेण्यासाठीं, आपले इच्छित कार्य सफळ व्हावें म्हणून देव-ळाच्या दाराशीं उपाशी वसून राहाणें (कि॰ बसणें). ४ पकड; पगडा. ' वेर्थ संशयाचे जिण । वेर्थ संशयाचे धरणें । ' -दा ५. १०.१९. ५ (गों.) सोनाराचे एक आयुध. ६ आवड 'मने घतले घरणें। भजनमागी।' -दा १४.७.८. ७ अटकावः आकर्षणः नजरवंदी. आपुरेति प्रसन्नपणे । दृष्टीसि मांडीति घरणे । ' -ऋ १८. [सं. धृ ] धरणे घे गै-हडाने मागणी करणें; इच्छित वस्तु प्राप्त होईपर्यंत जागवरून न हालणे सत्याग्रह करणे. 'नुतन राजा वे प्रजाजन त्याच्या आयुष्यवृद्धीकरितां परमेश्वराजवळ धरणें घेतात. ' – उषा प्रंथमालिका. १८. **०धर**णे – धर न यस**ण** – पैसे (चोरी, लबाडी, इ०) १८ समाविष्ट करणें; हिशोबांत धरणें. मागण्यासाठीं ऋणकोच्या दारांत बसणें; एखादी गोष्ट साध्य करून 'त्या पत्रासामध्ये हा धरला कीं…' १९ पाळेंगे; आचरणें:(अनुष्ठान, । घण्यासाठीं, मागणी मान्य होण्यासाठीं दार अडविजें. ' अन्याय खवास. वत ). 'धरिला असेल सत्यासह म्यां जरि धर्म । '-मो दुसरा। दारीं धरणे वैसलों । '-तुगा ५१६. ०ये जै-१ यमाचे (मर-अश्व ३.७२. २० चालविंग; पुढाकार घेणें ( गोंधळ, कथा, तमाशा णार्चे) बोलावेंग येंगे. २ अटक करण्यासाठीं राजदत येंगें. धार णो-इ०चा ) २१ आवड असर्गे, घेगें, एखाद्यावर ममता करणें. 'आई करा-दग्र-पु. १ धरणें धरून वसणारा माणुस. २ हरी, लोचट मलास, गाय वासरास, नवरा नवरीस धरतो-धरीत नाहीं. '[सं ध] भिकारी. ' हा भिकारी कसला, धरणेकरी. ' ०पार्णे-न. १ एक धारून बासणा-हर करणें: हेका न सोडणें; चिकटणें; घर धरणें. दिवस जेवणें व एक दिवस उपास करणें याप्रमाणें करण्याचे व्रत. (मत, मागगी, निश्चय, इ॰ ). धादन सो द्वन-क्रिवि. मधून 'तीर्थे वर्ते उपवास । धरणे पार्गे म.डिलें। ' –दा ३ ३.३३. २ । छ.) मधनः धरसोडपणः, अनिश्चितरेनः, चंचलरेने (वागणे, बोलणे). आयुष्याच्या गरजा न भागणे, दारिद्यामुळे नेहमी अन्न न मिलणे. ध्यस्त सोडन वागर्णे-वेळ प्रसंग पाहून, संभाद्रन, धूतपणान ३ कर्जफेडीसाटी एक दिवस उपास, दुस-या दिवशी जेवग असे एखाद्याशीं बागणें. 'कपटी पुरुषाबरोबर धरून सोड्डन बागांवे चालविंग. पूर्वी फीजेला पगार मिळत नसला म्हणजे ती सेना-पतीच्या दारात बसे तंत्र्हा सेनापतीला धरणे पारणें ( उपास ) पडे

धरती-न्नी--स्री. १ पृथ्वी: भूमि: जमीन. 'धरतीवरल्या पतिवतांनाः' –तुफान ६२. 'धरलन् धरती बसले पारती।' - मसाप (भोंडला) २.२६. २ भूगोल. ३ विशिष्ट प्रदेश. [सं. धरित्री] धरती-की. (कों.) जस्त मादक दारू.

धरती-र्ती-सी. विशिष्ट तन्हाः, पद्धतः, रीतः, प्रकारः, प्रथा. जर्से:- 'पण धरती.' 'सातारा धरती.' 'कोल्हापूर धरती.' [धरणे]

धरदमार-पु. (कर्ना. लमाणी) दरोडा. [धर+दे+मार] धरधरणे, धरधरावणे—अक्रि. १ आजारांतून उठणे; प्रकृति सुधारणः, उत्साह वाटणः, पूर्वस्थितीवर येणे. २ टिकाव धरण: टिकून राहर्गे; सोसर्गे; सर्न करणे; निभावर्गे; तगर्णे. [धर+ धरणें ]

धरनेम-पु. (भाषण, वर्तन, इ०त) एकसूत्रीपणा; संब-द्भताः निश्चितपणा. [धर+नेम]

धरपकड-सी. १ संशयित, गुन्हेगार, चोर इ० माणसांना एकामागून ए ह पकडण्याची किया; अटक. 'गांवांत धरपकड-चालली. ' २ (ल.) (हिहोबांत चुक, फसवेगिरी) उमगून येण; धरली जाण. [धरणे+पकडणे ] ध पकडीचा-वि. लोकांना मोहांत पाडणारा: जाळ्यांत. संकटांत लोटणारा (व्यवहार, शाषण, हकीकत इ०)

**धरकद्म-धरकद्यो-धरफदार -धरकद्या**--धडफड

धरबंद-ध, धरबंधन-पुन. १ नेम; नियम, बंधन;नियं-त्रण; कायदा; ठराविक मर्यादा, प्रमाण. 'करें लिहावें तो मला एक चरबंध कहन द्या सतरा वेळा सतरा प्रकार सांगूं नका. ' २ एक-सुत्रीपणाः सुसंबद्धताः मेळ ( भाषण, वर्तन यांत). ३ भुताखेतास मञ्जतत्रादींनी नियंत्रित करणें. ४ वंधनाचा उपाय. ५ परिमितता; प्रमाणबद्धता. [ म. धर्णे+बांधणे ] धरवधावर आणणे-बस-विण-भुताखेताला धर्बंद घालणें; त्याचे नियंत्रण करणें. खुंटविणें.

कोणेकास केलेली ). २ धरबंद अर्थ ३ पहा.

धरिबगार, धरवठ-स्त्री. बिनमजुरीनें, बळजबरीनें माण-सास काम करावयास लाविण, काम करून घेणे. विगार, वेठ पहा.

होतां फुकट त्रास, कष्ट, मेहनतः, सार्वजनिक, परोपकाराच्या कामांत पर्वत. धराधिपाल -प्र. ( पृथ्वीपित ) राजा. धराधाश-प्र.

आहे. तिच्या धरमधक्यांतून कोणी म्हणता कोणी सुटलें नाहीं. ' -फाटक नाट्यछटा १. ३ ओझी वाहणाऱ्या माणसाना थकल्यावर ओर्झी ठेवण्यासाठीं वाटेत बांधलेला ओटा. [सं. धर्मे+म. धका] ॰ पेट्री-स्री. दानधर्माचे पैसे टाकण्यासाठीं ठेवलेली पेटी: धर्मपेटी.

धन्मार-पुत्री. (गो.) हाणमारः मारामारीः ठोकाठोकी. [धरणें-मारण ]

धरमेळ-पु. (भाषण, वर्तन यांची) एकस्त्रता; संब-दता; ताळतंत्र. [ म. धरणें +मेळ ]

धरवणी--न. (गो.) धरमैर, धरमर. पावसाचे धरहेलें पाणी (कौलावरून गळणारें); सांठविलेले पाणी. 'धरवणी वेचे सरे । तैसें भोगे प्राचीन पुरे । ' –ज्ञा १८.९६५. [ म. धरणें+पाणी ]

धरवर-वि. (ना.) अनामत.

धरसवर-की. १ गृहव्यवस्थाः संसारः टापटीप. 'घराच्या धरसवग्रेह्न घरधनीण ओळखावी. ' २ पाहुणचार; आतिथ्य. ' अतिथि आला त्याची धरसवर करावी हा गृहस्थपगा होय. ' ३ व्यवस्थाः रीतः पद्धत ' अमक्याचे येथें जेवणाची घर-सवर चांगली आहे. ' ४ निगा; सांभाळ; काळजीने वापर (मुर्ले. गुरेंढोरें इ॰ची). [ म. धरणे+सावरणे ]

धरसां इ-सी. १ हातांत घेऊन टाकणें; सुरू करून अपूर-तेपणीं बंद ठेवणें. २ अस्थिरपणाः, डळमळीतपणाः, द्विधावृत्तिः चंचलता. धरसोड पहा. [ म धरणें+सांडणें ]

धरसोड-की. १ कांहीं धरणे, कांहीं सोडणें असा प्रकार, चंचलता; द्विधा वृत्ति; अस्थिर बुद्धि. 'नवी तन्हा प्रघातांत आण-तांना धरसोड फार होतं. '-विवि ८.७.१२५. २ विचारपूर्वक. निश्चित योजना (निषेधार्थी प्रयोग). 'तु बोखतोस परंतु तुझ्या मागील आचरणावह्न तुझ्या वोलण्यांत धरसोड दिसत नाहीं. ' [धरणें+सोडणें]

धरा-की. धरित्री; धरणी पहा. 'धरावांचूनि अनारिसी धरबांध-स्त्री. १ धरपकडः अटक (सरकारी शिपायांनी मितिचि नेर्णे। ' -ज्ञा ११.६८६. 'वराहरूप धरिलें गाढें। धरा प्रतापे धरिली दाढे।' -तुगा २५२७. [सं.] •क्कमारी-स्ती. सीता. वतल-ळ-न. १ पृथ्वी; भू छ. २ वरचा भागः बाह्यांग. ॰तळीं-किवि. पृथ्वीवर; पृथ्वीच्या पाठीवर 'तुका म्हणे जळो धिग त्याचे जिण। भार वाही शीण धरातवी। धरम-पु. धर्म पहा. [सं. धर्म; हिं. गु. धरम] ०धका-पु. -तुगा २९७०. ०धर-पुली. पर्वत. 'वर्षति धराधरावर धारा-१ व्यर्थ खटाटोप, निष्फळ प्रयत्न; विनाकारण परिश्रम; कार्य न धरसे मरूत्सुर्ती निकरें। '-मोमंत्रसुंदर ९१. ०धरें द्व-पु हिमालय पडण श्रम, बसणारा चट्टा. (कि॰ बसण, मिळण). 'तोडा जाऊनी पृथ्वीचा मालक, सार्वभौम राजा. 'धराधीश बोलती ज्यास खोडा र्इल बसेल एखादा धरमधका. ' -राला ८५. २ (नगरी) प्रजा। '-चितामणि ध्रुवाख्यान (नवनीत पृ ४११.) धरामर-तडाख : मारः त्रासः ' परिस्थिति परिस्थिति म्हणून तुम्ही जिला पु. भूदेव; ब्राह्मण. 'घरचं ईश धरामर केले । ' -एमा ४.२४४. 'की म्हण ॥ ती राजापासून रं लपर्यंत साऱ्यांच्याच मागं सारखी लागली महाऋतु केले थोर । विपुल हस्तें पूजिले धरामर । तरीच स.गाते घेऊनि सर्वेश्वर । नंदयशोदा जेवित । ' −ह ५.८७. [धरा+अमर ] धर्मोची एकवाक्यता आहे. ' ३ शास्त्रांनीं घालून दिलेले आचार, •स्ह-पु. वृक्ष. •स्ट्रोक-पु. (काव्य) पृथ्वी; तिन्ही लोकांपैकी नियम; पवित्र विधी, कर्तव्ये. पंचपुरुषार्थीपैकी एक. भ दान; एक; मृत्युकोक. [सं.] ० सुर-पु. भूदेव: ब्राह्मण. 'धरासुरतपः फळें परोपकारबुद्धीनें जें कोणास कां.ी देणें, किंवा जें कांहीं दिलें त्वरित धांवर्ही जी बना। ' -केका ८०. [सं. धरा+सर]

धगधर-धरी-ली. पकडापकड: धरपकड: अनेकांना एक-दम धरण्याचा व्यापार (पोलिसांचा). [धर्णे द्वि ]

धरित्री —ली. पृथ्वी; धरा पहा. [सं.]

-खानगीखातें नोकर लोकांच्या पोषाखासंबंधीं नियम ४१.

धरी—वि. (गो.) ( आटगापाटगांचा खेळ ) धरणारा; अड-विणारा: शह देणारा. [धरणें ]

धरू-पु. १ (चांभारी) इत्यारांची मूठ. २ निष्रह. 'मनाचा हुन मारु। कां पवनाचा घरु।' – ज्ञा ६.२८९. [धर्णे]

धम्बन-किवि. १ (वाच्यार्थ) पकडून: स्वाधीन ठेवून. २ समानेश कम्बन. ३ (अशिष्ट) (स्थल कालवाचक) पासून जसे:-कालचे धन्न-कालपासून. मुळा धन्तन-मुळापर न सकट. चैत्राध वन-चैत्र महिन्या । न. काव्यांत धक्ति असेंहि रूप येतें. 'कवडा धरूनि कोटीधन। जेणें केल मदर्पण।' -एभा ११.१२१२. [धरणें ] •सोडुन-क्रिवि, संदिग्धपणें; दुटप्पी. 'यदा लग्न करतों की न करतों हा एकहि निश्चय सांगु नका. धरून योड्न बोलत जा म्हणजे प्रसंगानुरूप करतां येईल. ' धरेन-कि. (गो.) अति घाम येण.

धरोपरी-की. (महानु.) धरण्याची परी. प्रकार. 'त्यागाची धरोपरी घरींच असतां।' - भाए २२९. [धरणें +परी]

धरौता-वि. खालचा. [सं. धरा]

धकल - न. (गो.) दाटलेला थंकीचा पंज. दरकाल.

धर्तरी—स्त्री (प्र.) धरित्री पहा.

एक भूतातें धर्ता। '-ज्ञा ९.८३. २ पकडणारा; धरणारा. [सं धृ]

भर्ती--सी. त-हाः प्रकार. धरती पहा. 'तिची मूळची रचना सुद्रन ती अगदी परकी जी इंप्रजी भाषा तिच्या धर्तीवर पडणें. ' -नि १०८. [सं. धृ]

धर्धर--स्त्री. (कर.) गडबड, चुळबूळ; 'तुझी धर्धर बंद कर' [ध्व; किंवा धरणें द्वि.]

धीचें कर्तव्यः ईश्वरोपासनाः, परमेश्वरप्राप्तीचीं साधनेः, परमेश्वरप्रा त्तीचा मार्ग, पंथ. 'करितो धारण यास्तव धर्म म्हणावें प्रजांसि जो सद्गुणांचें चांगलें फल मिळणें; सदाचारामुळें चांगले दिवस येणें. र्धारतो । ' -मोकर्ण ४१.८१. २ मनुष्यप्राण्यास सदाचरणास १ सदोदित दानधर्म करणे. धर्मकृत्ये आचरणे. धर्माचर लोटणे-लावणारं व परमेश्वरचिंतनाचा मार्ग दाखवून देणारे सिश्चन, यहुदी, टाक्फें-सोडफें-एखाद्याच्या न्यायबुद्धीवर सोंपविणें. धर्मा-

जाते ते: दानधर्माची कृत्ये: परोपकारबुद्धि. 'अंधळग्रापांगळगांस धर्म करावा. ' ' महाराष्ट्रीयांपेक्षां गुजराध्यांत धर्म अधिक. ' ५ सद्गुण; शास्त्रोक्त वागल्याने अंगी येणारा नैतिक, धार्मिक गुण. 'कर्तेच्यकमें, नीति, नीतिधमें किंवा सदाचरण यांसच धमें असें धरिया—पु. पोलादी टोंक बसविलेला बांबूचा भाला. म्हणतात. '-गीर ६५. ६ स्वाभाविक गुण; गुणधर्म; नैसर्गिक प्रवृत्ति. 'गाईनें द्ध देंगें हा गाईचा धर्म आहे. ' 'पृथ्वीस वास येण पृथ्वीचा धर्भ. ' • कर्तव्यकर्भ; स्तढी; परंपरेन, शास्त्राने घालन दिलेला नियम. उदा॰ दान करणे हा गृहस्थ धर्म, न्यायदान हा राजाचा धर्म, सदाचार हा ब्राह्मणधर्म, धैर्य हा क्षत्रिय धर्म. याच अर्थाने पुढील समास येतात. पुत्रधर्म-बंधुधर्म-मित्रधर्म-शेजार-धर्म इ० ८ कायदा. ९ यम. 'धर्म म्हणे साध्व बह श्रमलीस स्वाश्रमासि जा मागै। ' -मोविराट १३.६५. १० पांडवांतील पहिला. ' कीं धर्में श्वानु सरता। केला सर्वथा स्वर्गलोकीं। '-एमा १.१०९. ११ धर्माचरणार्चे पुण्य. ' ये धर्मचि, पुत्र स्त्री कोष रथ तरग करी न सांगातें।' -मोभीष्म ११.२६. १२ (शाप.) गुण-धर्म: स्वाभाविक लक्षण. 'दोन किंवा अधिक पदार्थीचे एकमेकां-वर कार्य घडुन त्यांपासन जेव्हां असा नवा पदार्थ उपन होतो की त्याचे धर्म मूळ पदार्थीच्या धर्मीपासून अगदीं भिन्न असतात. तेव्हां त्या कार्यास रसायनकार्य असे म्हणतात.'-रसापू १. (वाप्र.) धर्म करतां कम उभै राहणें-पाठीस लागणें-दसऱ्यावर उपकार करावयला जावें तों आपल्यावरच कांहींतरी संकट ओढवणें. धर्मख़ंटीस बांधण-(जनावराला) उपाशीं जखड़न टाकणें: ठाणावर बांधून टेवणें. [धर्मखंटी ] धर्म जागी-उदा. (विशिष्ट गोष्टीचा संबंध पुन्हां न घडावा अशाविषयीं ) पुण्य उमें राही. धर्म धर्तो—वि. १ धारकः, धारणकरणाराः, बाळगणाराः. 'आतां मी पंग्न-(कलियुगांत धर्म एक पायावर उभा आहे. त्याचे तीन पाय मागील तीन युगांत गेले. यावह्न ल.) धर्म अतिशय दुबळा, अनाथ आहे या अथी. धर्माआड कुत्रें होण-दानधर्माच्या आड येणा-याला म्हणतात. धर्माचा-१ धर्मासंबंधीं (पैसा, अन्न इ०). २ मानलेला; उसना; खरा औरस नव्हे असा (पुत्र, पिता, बहीण इ०). ३ फुकट; मोफत. 'धर्माची राहण्यालाजागा दिली आहे.' -पारिमौ २७. धर्माची वाट विघरणं-मोडणं-एखावा धर्म-पु. १ धार्मिक विधियुक्त किया, कर्म; परमेश्ररासंब- दानधर्माचा ओघ थांबणें, थांबविणें. धर्माचे पारीं बसणें- १ दुस-याचे पैसे खर्चीत रिकामटकडें बसणें; धर्मावर काळ कंठणें. २ हिंदु, इस्लामी बगैरे पंथ. 'मुख्यमुख्य नीतितत्त्वांबद्दल सर्व वर सोमवार सोडुण-स्वतः झीज न सोसतां परभारें होईल तें

पाहणें. -संम्ह. धर्मास-किवि. (कंटाळल्यावरचा उद्गार ) कृपा-कहन: मेहरवानीनें: माझे आई! याअथी. ' माझे रुपये तूं देऊं नही पण तुं एथून धर्मास जा ! ' ' मी काम करतों, तुं धर्मास नीज. ' धर्मास भिक्रन चाल्ला-बागला-चर्तला-कर्ण-धर्माप्रमाण वागणे. धर्मास येण-उचित दिसणे; पतंतीस येण; मान्य होणे. ' मी तुला सांगायचें तें सांगितलें आतां तुझे धर्मास येईल तें कर.' इत्र १ धर्मावर सोमवार=(दानधर्म करणें). कांहीं तरी सबवीवर, लांबणीवर टाक्रेंग, -मोल, २ धर्माचे गायी आणि दांत कांगे नाहीं. ३ आज मरा आणि उद्यां धर्म करा. ४ धर्मादारी आणि मारामारी. ५ धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम् =धर्माचे रहस्य गुहेमब्ये ठेवलेले असतें (गुढ. किंवा अज्ञेय असतें ). धर्माचें खरें तत्त्व गहन, अगम्य आहे. ६ धर्मस्य त्वरिता गति:=धर्मास विलंब लावं नये या अथी. सामाशब्द- अशाई-माता-स्त्री. (स्त्र.) कांहीं चर्चेसमध्यें लहान मलांचा बाप्तिस्मा होतो तेव्हां त्यांस ख्रिस्तीधर्मास अनुसम्बन बळण व शिक्षण देण्यांत यार्वे म्हणून त्यांच्या मातेहून भिन्न अशी जी स्त्री आपणावर जवाबदारी घते ती. (ई.) गॉडमदर. 'प्रत्येक मुलीला एक धर्मबाप व दोन धर्म आया पाहिजेत. '-साप्रा ९०. •कर्ता-प. १ धर्म करणारा: परोपकारी माणूस. २ न्यायाधीश: जज्ज. ३ (दक्षिण हिंद्स्थान ) देवळाचा व्यवस्थापक, कारभारी. •कम-न. १ वर्तन; आचार, एखाद्याचीं कृत्यें. कर्मधर्म पहा. 'ज्याचें त्यास धर्मकर्म कामास येईल.' २ शास्त्रविहित कर्मे, आचरण: धार्मिक कृत्यें. [सं. धर्म+कर्म] ० कर्मसंयोग-पु. प्रारब्धयोग; कर्म-धर्मसंयोग पहा. ०कार्य-कृत्य-न. धार्मिक कृत्यः, परोपकाराचे कार्यः (विहीर, धर्मशाळा इ० बांध्र्ये, रस्त्यावर झाडें लाव्यें: देवळें बांधगें: अन्नसर्त्रें स्थापणें इ०). २ धार्मिक विधि, त्रतः धमसंस्कार. [सं.] •क्तिन-धमचिं व्याख्यान-प्रवचन-पुराण. 'किंबहना तुमचें केलें। धर्मकीर्तन हें सिद्धि गेलें।' - ज्ञा १८. १७९२. [सं.] ० कुढाव-पु. (महानु.) धर्मरक्षक. 'की धर्म-कुढावेनि शार्ङ्गपाणी। महापातकांवरी सांघीतली सांघनी। ' -शिशु ३५. [ धर्म-|कुढावा=रक्षण ] •खात-न. १ धर्म साठीं जो खर्च करितात त्याचा हिशेब ठेवणारें खातें; धार्मिक खातें. २ धर्मार्थ संस्था; लोकोपयोगी, परोपकारी संस्था. [ सं. धर्म+खातें ] • खळ-वेड-न. धर्मासंबंधीं फाजील आसक्ति; अडाणी धर्म-भोळेपणाः धर्माबहलची अंधश्रद्धाः [म. धर्म+खूळ] ॰गाय-स्री. १ धर्माथ सोडलेली गाय. धर्मधेनु पहा. २ चांगली, गरीब गाय. 'काढोळाचें संगती पाहे। क्षणभरी गेलिया धर्मगाये।' -एमा २६.४२. • ग्रंथप्रनारक-पु. (खि.) खिस्ती धर्म

किवि. धर्माच्या, न्यायाच्या दृष्टीनें; न्यायतः; सत्यतः, खरे पाहतां. ्दान-न. दानधर्म: धर्मादाय. 'एक करिती धर्मदान । तृणास-मान लेखती धन।' [सं.] ॰दारी कुर्ज्ज-न. परोपकाराच्या कृत्यास आड येणारा (नोकर, अधिकारी); कोठावळा. ० तिया-विवी-पुर्की. धर्माथे लाबलेला दिवा. 'जे मुमुख मार्गीची बोळावी। जे मोहरात्रीची धर्मदिवी।' - ज्ञा १६.६५. ब्रह्वार-न. कौल मागणें; ईश्वराला शरण येणें. [सं. ] ० धेनु-स्वी. १ धर्मार्थ सोड-लेली गाय. ' ऐसेनि गा आटोपे। थोरिये आणर्ती पापे। धर्मधेन खुरपें। सुटलें जैसें। ' - ज्ञा १६.३२९. २ हरळी; दुर्वा. - मनको [सं.] ॰ ध्वज-पु. १ धर्माची पताकाः धर्मचिन्हः धर्माचा डौल. प्रतिष्ठाः (कि॰ लावणः उभारणः उभविणः उड्डणे). २ (ल) धर्माचा फाजील पुरस्कर्ता. [सं. धर्म+ध्वज ] ०६३जी-वि. धर्म-निष्टेचा आव आणणारा ढोंगी-भोंद माणूस. • नाच-स्री. येणाऱ्या-जाणारानीं तहन जावें म्हणून नावाडचास वतन देऊन नदीवर जी धर्मार्थ नाव ठेवलेली असते ती: धर्मतर, मोफत नाव [ धर्म+ नांव ] ॰ निरुपत्ति-स्त्री. करींव्य करणें; धर्माची संपादणुक. ।सं ] ०नौका-पु. धर्मनाव पहा.०न्याय-पु वास्तविक न्याय; निःप-क्षपात, धर्माप्रमाणे दिलेला निकाल. 'तुम्ही उभयताचे वृत्त श्रवण कहन धर्म न्याय असेल तो सांगा. ' धर्म+न्याय ) ०पन्नी-स्त्री. १ विवाहित स्त्री. - जा१८.९४२. २ सशास्त्र (अग्निहोत्रादि) कर्माकरितां योग्य अशी प्रथम विवाहाची (दोन तीन पत्न्या असल्यास ) ब्राह्मण स्त्री. [सं.] ०पंथ-पु १ धर्माचा, परो-पकाराचा, सदाचरणाचा मार्ग. ' सदां चालिजे धर्मपंथ सर्व कुमति टाकोनि।' 'धर्मपंथ जेंगें मोडिले। त्यास अवश्य दंडावें।' २ धार्मिक संघ, समाज. ' किस्तीधर्मपथ. ' सं ) ० परायण-वि.किवि. १ परोपकारार्थ; धार्मिककृत्य म्हणून; धर्मास ठीं. २ धर्मार्थ: मोफत: (देण, काम करणें). ३ पक्षपात न करतां: धर्मावर लक्ष ठेवून (करण; सांगण; बोलणे इ०). 'धर्मपरायण बोलणारे पंच असल्यास धर्मन्याय होईल. ' ॰परिवर्तन-न. ( खि. ) धर्ममतें बदलणें; धर्मीतर. ( ई. ) कॉन्व्हर्धन. ' नारायण वामन • टिळक यांचे १८९५ सालीं धर्मपरिवर्तन झालें. ' [सं. धर्म-परिवर्तन ] •पश्ली-पु. धर्मीपदंशक: पादी: परोहित. 'तो जातीचा धर्मपक्षी होता. '-इंग्लंडची बखर भाग १.२७२. [धर्म+ पक्षी=पुरस्कर्ता । ॰ पिंड-पु. १ पुत्र नसणाऱ्यांना द्यावयाचा पिंड. २ दुर्गतीला गेलेल्या पितरांना द्यावयाचा पिंड. [धर्म+पिंड] • पिना-पु. धर्मबाप पहा. • पन्न-पु. १ मानलेला मुलगा. २ उत्तरिक्रयेच्या वेळी पुत्र नसलेल्यांचा श्राद्धविधि करणारा तज्जा-शास्त्र व तत्संबंधीं इतर पुस्तकें विकणारा, फेरीवाला; (इं.) कल्पो तीय माणूस; धार्मिक कृत्यांत पुत्राप्रमाणे आचरणारा माणूस चैर. 'सदानंदराव काळोखे यांनी एक तप धर्मप्रंथप्रचारकाचें काम 'धर्मपुत्र होऊनि नृपनायक।' -दावि ४९१. ३ दत्तक मुलगा, मोठ्या प्रामाणिकपणें केलें. ' [सं. धर्म-प्रथ+प्रचारक ] धर्मतः- इस्टेटीला वारस ठरविलेला. • पूर्रा-की. १ तपस्वी, विद्वान

वगरे ब्रह्मण ज्या क्षेत्रांत राहतात ते क्षेत्र: धार्मिक स्थल. २ भाऊवीज: यमदितीया. सिं ध रेराज∔म. बीजो ०र उय−न. ज्या समाधि: धर्मार्थ संस्था वगैर ठिकाणीं ) [सं धर्म+पेटी] ॰ पाई-॰पोवई-सी. १ प्रवाशांसाठीं, गरिबांसाठीं अन्न पाणी वगैरे फुकट मिळण्याची केलेली व्यवस्था: धमांथे अन्नोदक दान. २ अशी व्यवस्था जेर्थे केलेली असते तें ठिकाण; अन्नछन्न; धर्मशाळा. oप्रतिप्रा-स्त्री. १ धर्माचा गौरवः सन्मानः डौल. २ धर्माची स्थापना. 'धर्मप्रतिष्ठा तो सिध्दु । अभयहस्तु । '-ज्ञा १.१३. [सं.] २ धर्म ज्यांत प्रमुख आहे असा (विषय, हेतु ६०). •बंधु-पु. मान लेला भाऊ: भावाच्या जागी असणारा माणुस: स्वत:च्या धर्माचा लहान मुलांचा बाप्तिस्मा होतो तेव्हां त्यांस ख्रिस्तीधर्मास अनु-पित्याहन निराळा पुरुष. (इ.) गॉडफादर. 'ज्या प्रत्येक मलाचा बाप्तिस्मा करावयाचा आहे त्याला दोन धर्मबाप व एक धर्मआई पाहिजे '-साप्रा ९०. [धर्म+बाप] ० बुध्दि-स्त्री. धर्म करण्याची मनाची प्रवृत्तिः धर्माचरणाविषयीं आस्था. 'या चौराला तुम्ही गरीब मानून घरीं जेवायला घालितां ही धर्मबुद्धि कामाची नव्हे. [धर्म+बुद्धि] ०भोन्छा-वि. १ धर्मावर अंधश्रद्धा असणारा, परम धार्मिक. २ (अनादरार्थी) धर्मवेडा, कहर सनःतनी. (इं.) सपरस्टिशस. ' बॅरिस्टर, या धर्मभोळ्या खुळचट लोकांत तुम्ही आपल्या वाईफला एक मिनिटहि ठेवंग म्हणजे तिच्या सगळचा लाइफर्च मातेरं करण्यासारखं आहे. ' - सु ८. श्वाता-पु. धर्म-बंध पहा. • मर्यादा-स्त्री. धर्माने घालन दिलेली मर्यादा, बंधन, शिस्तः धार्मिक नियंत्रण. [सं.] श्राग-प. धर्माचा, सदा-चरणाचा, परोपकाराचा मार्ग [मं.] •मार्तेड-पु. १ धर्माचा श्रेष्ठ अनुयायी: पुरस्कर्ता; धर्मभास्कर; एक पदवी. २ (उप.) धार्मिकपणाचे अवडंबर, होंग माजविणारा 'भीतोस तूं कशाला. मोडाया है संभारकी बंड। आहोंत सिद्ध आम्हीं पुण्यप्रीतील धर्ममार्तेड । ' -मागरे. ०युध्द-न. युद्धशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे चाललेली लढाई, सारखें संख्याबल, सारख्या शस्त्राअस्त्रांनी सजज अशा दोन पक्षामधील न्यायीपणाचे युद्धः, न्याय्ययुद्धः, निष्कपट यद 'तों अशरीरिगी वदली उत्तर। धर्ययुद नव्हे हैं।' -पांप्र ४५ ३९. [सं] ० राज-पु. १ यमधर्म. २ जेष्ठ पांडव. युधिष्ठिर थुधिष्ठिर हा फार सच्छील असल्यामु के त्याला धर्माचा अ**व**तार सम जत. ३ (ल) धर्मनिष्ठ, सात्त्विक मन्द्य ४ धर्माप्रमाणे भोळा-

ज्याच्या घरीं पाहण्याचा नेहमीं आदर सत्कार केला जातो तें घर: राज्यांत सत्य, न्याय आणि नि:प:नपात आहे अमें राज्य, सुराज्य, पाहण्यांची वर्दळ, रहदारी असणारें घर. [सं.] •पेटो-ली. सुखी राज्य [धर्म+राज्य] •लग्न-न. धर्मविवाह पहा. •लड-धर्मादाय पेटी: धर्मार्थ पैमे टाकण्यासाटीं ठेवलेली पेटी. ( वेऊळ: वि. ( अश्लील ) नास्तिक: धर्मकृत्यें न करणारा; धर्माला झुगारून देणारा. याच्या उलट धर्ममार्ते इ 'सदर प्रयात महाराष्ट्र धर्मलंड अतएव त्याज्य अते एका गंधा ने म्हट रे आहे. ' - टि ४. सि. धर्म+ं,ड=िंग ) ० लोप-प. धर्माची ग्लानी: अप्रमीचा प्रसार. [सं.] •वर्णा-पु. (कुंभारी) तिलांजळीच्या वेळचा कुंभारी मंत्र. -बदलापूर ७२. [धर्म+पाणी ] •**वार**-स्त्री. १ शरण आलेल्या शत्रवर दया दाखरून त्यास कहन दिलेली वाट. 'तुज युर्दी कैंचें बल। •प्रधान-वि. १ धर्मेह्रप प्रशायां विषयीं तत्परः धार्मिक वृत्तीचा. धर्मेवाट क्षित्री पळ ।'-एरुस्व ११.३७. २ खुला, मोकळा, बिन धोक, अनिर्वध रस्ता, मार्ग. [सं. धर्म+वाट ] ०वान्-वि. धार्मिक; परोपकारी, सदाचरणी; सात्त्विक. [सं.] • वासना-स्त्री. दानधर्म, अनुयायी; स्वधर्मीय. [ सं. ] • बाप-पु. (ख्रि ) कांहीं चर्चेसमध्ये धार्मिक कृत्यें करण्याची इच्छा; धर्मेंदुद्धि. [ सं. धर्मे+म व मना ] ॰ निधान-न. धर्माचा खजीना, ठेवा, सांठा. 'रिचर्ली धर्मनिधानें। सहत बळण व शिक्षण देण्यांत यावें म्हणून जबाबदारी घेणारा श्रीनिवृत्तिंदवें। '-ज्ञा ११.९. सि. ो विधि-प. धार्मिक्कृत्य, संस्कार [सं.] • विपाक-पु. धार्मिक कृत्यांचा परिणाम, फल. सत्कृत्यांचे फल. विपाक पहा. [सं.] विवाह-पु. गरिबाचें स्वत:च्या पैशाने करून दिलेले लग्न; धर्मादाय लग्न. [सं.] •वीर-पु. १ स्वधम्थि प्रागार्थण करणाराः धर्मासाटी लढणाराः 'स्वधर्मः रक्षणाकरितां मृत्यच्या दाढेंत उडी टाकणाऱ्या धर्मवीराची ती समाधि होती. ' -स्वप १०. २ धर्माचें संरक्षण, संबंधन करणारा; धर्माचा वाली: ही एक पदवीहि आहे. 'धर्मवीर चंद्रोजीराव आंग्रे. ' ३ ( कि ) रक्तसाक्षी. (इं.) मार्टिर. [सं.] •शाला-ळा, धर्म-साळ-सी. वाटसरू लोकांना उत्तरण्याकरितां बांधलेलें घर: धर्मार्थ जागाः पांथस्थांच्या विश्रांतीची जागा. ' मढ मंडप चौबारी। देखे धर्मसाळां।'-ऋ २०. [धर्म-शाला] •शाळेचे उखळ-न. (धर्म-शार्केतील उख्र बाचा को गीहि उपयोग करतात ल.) वेश्याः पण्यां-गना. उहु । धर्मशाळेचे उखळी यत्याजात्याने कांडावें. शास्त्र-न. १ वर्णाश्रम धर्माचे प्रतिपादक जै मन्वादिप्रणीत शास्त्र ते. आचार व्यवहारादिकासंबंधीं नियम सांगणारें शास्त्र, प्रंथ. २ समाजाच्या शिस्तीसाठीं, धार्मिक आचरणाकरितां, सामाजिक संबंधाकरितां (लप्न वगैरे संस्थांबद्दल) विद्वानानी घालून दिलेले नियम किंवा लिहिले ग्रंथ. धर्माविषयीचे विवेचन केलेला ग्रंथ. ३ ख्रिम्तीधर्माचे शास्त्र. ( ई. ) थि ऑलॉजी. याचे सृष्टिसिद्ध (नेंचरल), ईश्वरप्रणीत ( रिव्हील्ड ), सिद्धांतरूप ( डागमॅटिक ), पौरुषेय (स्पेक्युलेटिव्ह), व सूत्रबद्ध (सिस्टिमॅटिक) असे प्रकार आहेत. ४ (सामा.) कायंदकानु [ सं. ] •शास्त्री-वि. धर्मशास्त्र जाणणारा. [ सं. ] •शिला-स्री. सती जाणारी स्त्री पतीच्या चितेवर चढतांना ज्या भावडा माणूस [सं.] • राजाची खीज-की. कार्तिकशुद द्वितीयाः । दगडावर प्रथम उभी राहते तो दगड. या ठिकाणी उभी असतां

ती सौभाग्यवायने वाटते. ही शिला स्वर्गलोकची पायरी समजतात. 'धर्म ज्ञिलेवर उभी असतांना थोरल्या माध्रवराव पेशव्याची स्त्री रमाबाई हिन नारायणराव पेशव्यांचा हात राघोबांच्या हार्ती दिल्यांचे प्रसिद्ध आहे. '-ज्ञाको (ध) ४४. 'धर्मशिळेवर पाय ठेविता दाहा शरीरा का करितो।' -सला ८३. ०शिक्षण-न. धर्माचे शिक्षणः धार्मिक शिक्षणः 'ज्या धर्म शिक्षणाने पुरुषाचा स्वभाव अभिमानी, श्रद्धाळ, कर्तव्यदक्ष व सत्यनिष्ठ बनेल ते धर्मशिक्षण -टिस ११६ ०३तिळ-ळ-वि. शास्त्राप्रमाणे वागणारा: धार्मिक सदाचरणी; सद्गुणी. [सं.] ०श्रद्धा-स्त्री धर्माविषयीं निष्ठाः धर्मावर विश्वास. ' राष्ट्रोत्कर्षास धर्मश्रद्धा पुढाऱ्यांच्याहि अंगी पाहिजे. -टिस ११७. **्संतति-संतान-**स्त्रीन. १ कन्यारूप अपत्य (कारण कन्या कुटुंबाबाहर जात). २ दत्तक मुलगाः [सं.] ०सभा-स्त्री. १ न्याय कचेरी; न्यायमंदिर; कोर्ट. २ धार्मिक गोष्टींचा निकाल करणारी मंडळी; पंचायत. [सं.] ०समीक्षक, • जिल्ला त-पु. ( ख्रि. ) धर्मासंबं गर्ने विचार करणारा; शोध कर णारा; पृच्छक. (इं.) एन्कायरर. 'धर्भ समीक्षकांच्या शिक्षकांना उपयोगी पडतील अशा पुस्तकांची बरीच जरूरी आहे. ' -ज्ञानो ७.५.१९१४. [सं.] ०संमूढ-वि. कर्वेच्य कोणतें हें ज्यास निश्चित कळत नाहीं असा. -गीर रेप. •संस्कार-पु. धार्मिक संस्कार; धर्मैविधि. ०संस्थान-न. १ पुण्य क्षेत्र; धर्माचें, सदाचरणाचें स्थान. २ पूजा, अर्चा वगैरे करण्यासाटी ब्राह्मणास दिलेलें गाव; अब्रहार. ३ (व्यापक) धर्माय, परोपकारी संस्था, सभा. ० संस्था-पन, ०स्थापन-न. १ नवीन धर्मपंथाची उभारणी. 'धर्म स्थापनेचे नर । हे ईश्वराचे अवतार । जाले आहेत पुढे होणार । '-दा १८.६ २०. २ धर्माची स्थापनाः धर्मजागृति सं.]० सि । तंत-स्वी कार-पु. ( खि. ) उपासनेच्या वेळी आपल्या धर्मश्रेद्वेच आविश्वष्रण करण्याकरितां विवक्षित सिद्धांतसंग्रह म्हणून दाखविणे. (इं.) कन्फेशन् ऑफ फेय. [सं. ] ॰ सिध्-पु. धर्मशास्त्रावरचा एक संस्कृत ग्रंथ यांत अनेक धर्मकृत्याचे विवेचन केलेलें असून शुभाशुभ कृत्यांचा निर्णय सागितला आहे. पंढरपूरचे काशिनाथ अनंतोपाध्याय यानीं इ. स. १७९१ तहा रचिला. ० सूत्रे -नभव. ज्ञान व कर्म-मार्ग यांची संगति लावुन न्यावहारिक आचरणाची सांगोपाग चर्चा करणारा प्राचीन ग्रंथ. सुत्रे पहा. [सं.] •सेत-पु. धर्म-मर्यादा. [सं.] • म्न-वि. १ धर्मशास्त्र, विधिनियम उत्तम प्रकारें जाणणारा. २ कर्तेव्यपर माणूस: कर्तेव्य जागरूक. धर्माआह कुञ्च-न. सत्कृत्याच्या, परोपकाराच्या आड येणारा दुष्ट माणुस. धर्मदारी कुत्र पहा. धर्माचरण-न. धार्मिक आचार; सदा-

मिळालेला पैसा धर्मादाय करतात. धर्माचा पाहरा-प. सकाळचा प्रहर ( सुर्योदयापूर्वी दीड तास व नंतर दीड तास ). धर्माची गाय-प (धर्मार्थ मिळाहेली गाय). १ फुक्ट मिळालेला जिन्नस. म्ह धर्माचे गायी आणि दांत कां गे नाधीं =फ़कटचा जिन्नस ित्वा काम क्रचितच चांगले असतें. २ कन्या; मुलगी (कारण ही इस-यास वावयाची असते ). -वि. गरीब निरुपद्रवी मनुष्य. धर्मातमा-प. (धर्माचा आत्मा, मृर्तिमत धर्म). १ धर्म-शील, धार्भिक प्रवृत्तीचा माणस. २ धर्म करण्याकडे ज्याची प्रवृत्ति आहे असा. ज्यानें अनेक धर्मकृत्य केली आहेत असा. [सं.] धर्मादाय-व-पु. १ धर्मार्थ जे दान तें; देणगी; भिक्षा. २ सर-कारांतून धर्मकृत्यासाटीं प्रतिवर्शी काढून ठवे अली रक्कम; या कामी ठराविक धान्य दंण्यासाठीं दर गावाला काढलेला हकूम. -वि. मोफत; फ़कट; धमार्थ. -िकवि. धर्भ म्हणून; दान देण्याकरितां; धर्मार्थ. • टा मर्जा-सोडर्जे-हेर्जे-धर्मार्थ देजे: दानधम साटी आपला हक सोडणें. धर्मादाय पटटा-की. देउळ, उत्सव इ० चा खर्च चालविण्यासाधीं किंवा एखाद्याच्या मदतीसाधीं. लोकावर बसवितात ती वर्गणी. धर्माधर्मी - धर्मोर्न-किवि. धार्मिक व उदार लोकाच्या मदतीने अनेकानी धर्मार्थ हात लाविल्यानें; फुकट; स्वतः पैसा खर्च करण्यास न लागतां. 'हेस्बक टवृन लिहिले तर पुस्तक होईल नाहींतर धर्माधमी प्रथ तडीस जाणार नाहीं. '। सं. धर्भ द्वि. ] धर्माधर्मीवर काम चाल-विगे-पैसा खर्च न करतां फुक्ट काम कहन घेंगे. धर्मा-धर्मी बा-वि. धार्मिक लोकांकड्डन मिळविलेला; धर्मार्थ (फूक्ट) मिळविलेला; अनेकानी हातबोट लाबल्यामुळे संपादित (पदार्थ. व्यवहार). धर्माधिकरण-पु. १ धर्माचारांचे नियंत्रण. २ शास्त्रविधीं नी पाळणुक होते भी नाहीं हे पाहाण्यासाटीं. नीति-नियमांवर लक्ष टेवण्यासाठी खातें. सभा. ३ धर्भशास्त्राची अंमल बजावगी. ४ सरकारी न्यायसभा; न्यायमंदिर, धर्माधिकार-प. १ धर्भकृत्यांवर देखरेख करण्याचा अधिकार, धार्भिक गोष्टींवर नियंत्रण. २ न्यायाधीश. धर्माधिकरण पहा. [धर्म+अधिकार] धर्माविकारी-प. १ धर्मासंबंधीं गोष्टी पहाणारा वरिष्र अधि-कारी. धर्माधिकरणाचा अधिकारी. २ न्यायाधीश. धर्माध्यक्ष-पु सरन्यायाधीशः, धर्भगुरुः, राजा. [धर्म+अञ्यक्ष ] धर्मानयायी. धर्मानुवर्ती, धर्मानुसारी-वि. १ धर्माप्रमाणे चालणारा. वागणाराः, सद्गुणीः, सदाचरणी. २ एखाद्या धर्मपंथातील माणुस. धर्मानुष्ठान-न १ धर्माप्रमाणे वर्तनः, पवित्र, सदाचारी जीवन. २ धार्मिक संस्कार, विधि. ३ धार्मिक कृत्य; सत्कृत्य. चरण. [स. धर्म+आचरण] धर्माचाकांटा-प. सोनें वगैरे धर्मार्थ-किवि. १ परो स्कार बुद्धीनें; दान म्हणून: देणगी म्हणून. मौल्यवान जिन्नगाचे खरें वजन लोकांस करून वेण्यासाठी विशिष्ट २ मोफत; फुकट. धर्मार्थ जमीन-की धार्मिक गोष्टीसाठी दिलेली स्थर्ी टेवलेला कांटा: धर्मकांटा. वजन करवून घेणाऱ्यांकडून जमीन ( देवस्थानास किंवा धर्मादायास दिलेली): इनाम जमीन.

धर्मालय-न. १ धर्मस्थान, धर्मक्षेत्र; ज्या ठिकाणी धार्मिक कृत्ये चालतात तें स्थळ. 'जें धर्मालय म्हणिजे। तेथ पांडव आणि धोताल पहा. मार्झे। '-ज्ञा १.८६. २ धर्मशाळा. धर्मावतार-पु. अतिशय सत्वशील व पवित्र माणुस; प्रत्यक्ष धर्म. [धर्म+अवतार] धर्मासन-न. न्यायासनः न्यायाधीश बसण्याची जागाः न्याय-देवतंची जागा. धर्मित्व-वि. ग्रणित्व. 'जे धर्मधर्मित्व कहीं ज्ञानाज्ञाना असे।' -अमृ ७.२८३. धर्मिष्ट-वि. धार्मिकः सत्त्वशीलः सदाचरणी. धर्मी-वि. १ धर्माने वागणाराः सदाचरण ठेवणाराः न्यायीः सद्वर्तनी. २ ते ते गुणधर्म अंगी असणारा. (विषय, पदार्थ) ३ धर्मीदाता; उदार; धर्म करणारा धर्मीदाता-प्रभिकरण्यांत उदार, मोठा दाता (भिक्षेकऱ्यांचा शब्द). धर्मो हा-प. स्त्रियांचे एक वतः चेत्र महिन्यांत ब्राह्मणाच्या घरीं पंचवक्त्र । ' -एभा १३.९५. धर्मार्थ रोज नियमाने एक घागरभर पाणी देणे. [धर्म+घडा] धर्मी ग्रेडा-प. धर्माची शिकवणः धर्मासंबंधी प्रवचन, उपवेश, लिमप्रसंगी ध(ड)वळे म्हणण्याची कांही जातीत चाल आहे. 'चहं धर्मा । विद्या रू-पु. गुरु; धर्माचा उपदेश करणारा. धर्मापा- देहीं धवळा गाइली चित्कळा। ' -दावि ३७. महानुभावी धवळे ष्याय-पु. धर्माधिकारी. धर्म्य-वि. १ धर्मयुक्त; धर्मानें संपादन बरेच उपलब्ध आहेत. 'श्रीचक्रधराचे शिरीं धरौनिया श्रीचरण कंलरें, धर्मानें मिळविलें धर्मदृष्ट्या योग्य. 'उचित देवोद्देशें द्रव्ये धवेळ गाइजताये।' -धवळे पूर्वाध १. २ (गो.) गप्पागोष्टीः धर्में आणि बहवरें। ' - ज्ञा १७३६०. २ (महानु. ) वंदा. 'जे चकाटचा. [धवल ] धवलारा-ली. (आगरी) लग्नसमारंभांत पांता जाली धर्में। वित्त रागासि। '-ऋ २०. धर्म्येनियाह- गाणे म्हणणारी स्त्री. -बदलापुर ३५. प. धर्मशास्त्रोक्त विवाह; सर्वे धार्मिक संस्कारांनिशीं झालेला विवाह.

( स्त्री संभोग ); बळजबरीनें उपभोग. [ सं. ]

[धर्षण]

धलप्रः, धलपा-पी--वलपट. बलपा पहा.

धवें।'-भाए ४९१.

धव-पु. पति; नवरा; भर्ता. समासांत उपयोग. जर्से:-रमा धव, सीताधव: माधव. [सं.]

धंवक-वि. (गो.) अति आंबट.

ध बकडी---स्री. (व.) १ धाक; रागाचा आविर्भाव. २ [सं. धवल+सा प्रत्यय] धसाडा; धका; रहा. ' एक धवकडी दिली. '

धवर-न. (गो.) प्रेतावर, मढ्यावर घालण्याचे पांढरें वस्र. [सं. धवल]

धनड-पु. (कु) धावड. १ घिसाडी; लोहार; एक लोखंड शुद्ध करण्याचा धंदा करणारी जात. २ ( ल. ) अडदांड मनुष्य, पशु. 'तो धवडूं असे आवेशला ने तेयांवरी तुम्हीं राष्ट्रं चाला।' १.५. 'हरिभजनें हें धवळिलें जग । चुकविला लाग कळिका-- शिशु ४८९. [सं धू=धुणें; किंवा ध्मा=फुंकणें ]

धवडी-व. बेडौल: बेढब. [धवड] ॰काम-न. १ लोहार ६.३३. [धवल] काम; धिसाडधार्चे काम. २ कलाकुसर न लागणारें, घणठोकीचें काम.

धवताल-स्या--वि. खर्चिक; उधलया;

धवधनी-किवि. अधिक जोमानें. १ 'अनंग्र धवधनीं। सिंपनें खेळतुसें। ' -शिशु ६८१.

धवधवीत-किवि. पिंवळा, गोरा व पांढरा या वर्णाचा अतिशय दर्शक शब्द. 'धवधवीत पिंवळा-गोरा-पांढरा '

धवराळ--ली. चिता. मोठी आग, डोंबाळा. 'धवराळ जळूं लागली. ' -ऐपो १४८.

धवल-ळ-वि. पांढरा; शुभ्र, धवा; ढवळा. 'विवेक हंस शुद्ध धवळ । त्यावरी तुझे आसन अचळ । ' -रावि १.२९. [सं. ] **ेधाम**-वि. शुश्रकांति. 'अथवा धवळधाम गोक्षीर । कर्पूरगौर

धवला-ळा-पु. १ एक गाण्याचा प्रहार. ढवळा-ळे पहा.

धवलार-ळार-न. १ चुनेगच्ची घर; हवली, मोठा वाडा. ३.२२३. 'तेथे सुरतहचीं वर्ने अपार । कामधेनूची बहुत धर्षेण-- उकि. जबरी संभोग, बलात्कार करणें; अष्ट करणें. खिलारें। चिंतामणीचीं धवलारें। कैलासीं भक्तालागीं दिधलीं। 'जाळित सुटला धवळारें। थोर थोर राजागारें।' -निमा १.५. 'तों एक दिवशीं अभ्यंग करूनी । उभी राहिली धवलारीं नगरमंडीतें देखळें। देखे गोक्षीर धाम धवळारें। '-ऋ १७. [ सं. धवल+आगर=गृह ]

> धंवशा, धंशा, धंवसा-स्रीपु. १ कीर्ति. धौशा पहा. **'धंव**शा वाजे त्याचा. ' –ऐपो १२७. २ एक लावगीचा प्रकार.

धवसर—वि. (गो.) पांढरट. [धव=पांढरा+सर]

धवसाण-वि. पांढरट, पांढरा शुभ्र. धवळ-वि. (गो ) पातळ.

धवळणे— उक्रि. १ पाढरा, स्वच्छ करणे. २ प्रकाशित करणे. 'तो कवि ह्या काव्याचा जीं हीं त्रैलोक्य धवळिलें सारें।' --कमं ळाचा। ' -तुगा २१४९. ' चंद्रकिरणी धवळिली आंगें। ' -मुवन

धवळणें — कि. (गो.) ढवळणे पहा.

धवा — वि. पांडरा: शुन्न. धवल पहा. •फल-फूल-वि. (क.) पांढरें स्वच्छ (बफ.सारखें).

धदा ही -- टवाळी पहा. 'करितां धवाळी जन्म गेला॥' -व्यनि ३८.

धवेडी -- वि. पांढरीं स्वच्छ वहें वापरणारा. [सं. धवा ] धशा-इशा-वि. १ दांडगा; आडदांड; रानवट (मजूर, नोकर, इ०). २ धसमुसळेपणा करणारा; अडदांडपण काम करणारा; अकुशल. [धस !] • स्वाद्या- • फह्या-क्रिवि. निष्काळजीपणार्ने भाणि दांडगाईनें; उहामपणें ( काम करणें, बोलणें, लिहिणें इ० ). [ ध्व. ] धशीफशी-क्रिवि. १ उधळेपणाने, अविचाराने, अव्यव-स्थितपणाने (खर्चणे, वापरणे). २ धशाफशा पहा. ध्व. धस द्वि.]

धक्कोट—वि. वांटेल तेथे खाणारापिणारा:वांटेल तसे वागणारा. अन्यवस्थित, आडमुङ्ग्या, आडदांड (माणुस), रानवट, बेशिस्त. धश्चोटिंगरीचें वर्णन पुढील विनोदी श्लोकांत आहे. 'सुखाभोज्या. मठानिद्रा, अती विषयलंपटा। दीघेंद्वेषी, (दीघेवादी), बहक्रोधी धश्रोटं पंचलक्षणं ।' [धस+चोट ]

धष्टु. धष्टुपुष्टु-वि. खावयास प्यावयास भरपूर मिळाल्यामुळे लह झालेला; गुबगुबीत; निकोप; सशक्त; धराकटा (माणूस, जना-बर). 'प्रमाचें भोजन नित्य करीत। धष्टपृष्ट दिसतसे। ' [धष्ट+ पुष्ट किंवा पुष्ट द्वि. ]

धम---पु. १ खुंटी; टोंक; अप्र; खिळा; कुसळ किंवा दुसरा एखादा पुढे आलेला, अणकुचीदार पदार्थ ( ज्यामध्ये अडकून वस्र इ० फाटेल असा ). ' या द्वंपणाचा धस लागून धोतर फाटलें. ' २ अविचारी, उद्धट, आडदांड माणूस. ' जया न कळे उपदेश। धस ऐसें त्या नांव।'-तुगा २९१३. ३ दरड; कपारी; उभा उतार (नदी तीर, डोंगराची बाजू इ० प्रमाणें). 'दोन्ही बाजूचा कडा उंच असन त्याचे धस अगदीं उभे तुटलेले. '-विवि ८.१.१९. ४ ज्वारीचें ताट, खुंट, अवशिष्ट मुळखंड; थोंठ; फण. 'नसे पहन लंबित धस उभा परि कोण छ्याया।' -दावि १८६. ५ भीति, दु:ख इ० हृदयाला जो धका बसतो तो. (कि॰ होर्जे). ६ (व ) बीळ; भोंक. 'आजवर केलें त धसांत गेलें. ' -स्री. जोराची मुसंडी; हला; चाल (कि॰मारणें). [ध्व. धस! प्रा. धस] धर्शी-धसास-धसावर-प्रालणे-लावणें-देणें-१ साहसी, कठोर उपाय योजन एखार्दे काम बिघडविणे; युक्ति न लढविणे. २ अपकार करणे; छळणे. धसास सावण-श्वर करणे; कड पाहणे;तडीस नेणे. धस देणे-मारणे-घज देणे. मारणे पहा. धसाबर धस घाळणे-अपकारावर अप कार करणे: एकसारखें छळणें. धसक-धसकफसक पहा. धस-क.ट.-न. लहान धस; कुसळ; धस अर्थ ४ पहा. 'रुतले अंगांगीं कांटे

कोणतेंहि काम करणारा माणुस; आडदांड माणुस; आदळआपट करणारा माणुस. २ अकुशल कामकरी: हेंगाडा. अडाणी कारागीर. धसकटवा, धसक्या, धसकटराव-पु. १ दांडगेश्वर, आड-दांड; अडाणी (मजूर, कामकरी). २ धश्रोट पहा. धसमुसळचा; धसफशा. | धसकट, धस | धस कर्ण-उक्रि. १ हिसकर्ण; जोराने ओढणें; हासडणें (कांटयाकुटयावरून वस्त्र इ०). २ जोरानें घालणे; खुपसणे; भोंसकणे, आडदांडपणें शिरकवेंग. -अक्रि. अड-कर्णे व फाटणें: आवाज होऊन फाटणें. २ काइदिशी मोडणें (काटकी, फांदी). ३ दगड इ०. उलथुन पडणे. [प्रा. धस; हि. धसकना ] धसकप्रसक-ली. बेदरकार, बेफाम वर्तणुक. धसाफशी पहा. - किवि. घाईघाईनें: निष्काळजीपणानें: उद्धटपणानें (बोलणें: लिहिणें; वाचणें वंगेरे ). [धसक द्वि.] धसकमुसळा-पु. (ना.) आडदांड (मनुष्य); धसमुसळा पहा. धसका-पु. १ आकस्मित भीति, दु:ख, इ०ने मनाला बसलेला धका, चरका. २ तलवारीचा फटकाराः काठीचा तडाखाः हाताचा रहाः धवकाः १ हिसका, हिसडा. [ धस; धसक प्रा. धसक ] धसकावणी-स्री. तासणी; तोडणी; छाटणी. धसकाविण-उक्ति, १ जोराने, रागाने खच्ची कर्णे; तोडणें; ओढणें; सपासप तोडणें; छाटणें; खच्ची कॅरैणें. २ अडथळयांना न जुमानतां हिसडे वेऊन ओढणें; फरपटणें. ध्रस-कावृन बोलजे-भीडभाड न ठेवतां स्पष्ट, निर्भीडपणार्ने बोल्जे. िधस । धसर्णे-अकि. १ जोरानें शिरणें: घुसणें: जाणें: एकदम बसणे; भोंक पाडणें. 'शपथ पुरःसर दीप्तज्वलनज्वालांत जाहली धसती। ' -मोमंत्रयुद्ध ७४०. २ धजणे पहा. ३ धसाला लावणें. ४ अतिशय मन, लक्ष लावर्णे (अभ्यास, काम याकडे). - उकि. जोरानें (आंत, पुढें, कडे) ठोकणें; घालणें; ठासणें; शिरकवणें; सारणें. [धस; हि. धसना; गु. धसको] धसनार, धसाव, धसावजै-धजदार, धजाव वगैरे पहा. धस्यध्स-स्ती. १ धडधड. (जिवाची-उराची-धसधस). २ ( ल. ) भीति; धास्ति. 'मला त्या वाटेनें जायाला धसधस वाटते. ' [ध्व. धस द्वि.] धसधस-सां-किवि. १ घडघड उडुन; जोरजोराने ( उडणे ). 'काळीज धसधस करतें, उडतें' 'जीव धसधस करतो, ऊर उडतो.' ' गांवढेकरी उंद-राचा ऊर धाकानें धसधसां उद्दं लागला.' -छत्रे (इसाबनीति). २ कडाडदिशीं मोड्न, फाद्न, तुद्दन, कोसळ्वन, पड्डन, फुट्डन, इ०. धसधसर्ण-अफ्रि. धसधस होणें, धडधडणें, उडणें. (जीव. काळीज, ऊर, छाती, हृदय ). [धस+धस ] धसफस-फूस-स्री. (भांडण सुरू होण्याच्या आधींची) चरफड, आदळआपट: घालुन पाइन बोलणीं; कुढें भाषण. [ध्व. धस द्वि.] धसमस-(कों.) धामधूम. धामसाळा-ळ्या-वि. १ गलेल्ह; ढोण्याः धसकट। '-विवि ८.९.२२०. -वि. १ जाडेंभरडें; भसाड. २ (ना ) ठोंब्या. २ दांडगाईनें निष्काळजीपणें काम करणारा; आडदांड. भडाणी; आडदांड. धलकधटखा, धलकनंदन-पु. १ दांडगाईने धसक्या पहा. 'हा धसमुसळचा दिसतो.' -नाम ८. [धस+ मुसळ ] घर रह -स्त्री. (कों.) नदीकांठची, टेकडीवरची उभी उतरणः दरहः [धस=पडण्याचा आवाज+रह प्रत्यय] धासा हा-वि (व.) जाड: सरवरीत (सत. गवत. कोणताहि पदार्थ). २ दांडगाः धसमुसळचा (माणूस). -पु १ (ल.) चापटी; धपाटा; रपाटा २ (ना.) राग,ने बोलणं; धमकावणं. 'कमळी फार हह कर्म लागली पण भी जेव्हां एक धसाडा दिला तेव्हां बसली गप. ' ३ बादकः खुंट, धस, ोय. ४ हिसका; धका. घताघर्गा-स्त्री कापाकापी तुकडे तुकडे ( वर्णे ); छाटाछाट; एकदम, जोरजोराने कापेंग, तोडणे. [ ध्व. ] धसाधस-सां-किंब. १ खसाखस, सपासप फटाफर, तडातड (तोडणें, मोडणें, फाडणें; इ०). 'परि तोडिलेचि वदनीं तुण धरितही अगा धसाधस ते। '-माऐविक १.४. २ घड-घड होऊन (जीव-काळीज करणें, उडणें ). ३ ओक्साबोक्सी (रडणे). ४ चटकन (निसर्गे). [ध्व. धसधसचा अतिशय] धासा क्दां-स्री. १ हिसकाहिसकी; निष्काळजीपणाचे काम; ओढाताण; आदळआपट. २ भांडणापूर्वी वी चरफड; धसफस पहा. ३ कापा कापी; छाटाछाटी (करणें-तासणें) [ध्व. धस द्वि.] धसा-फसा-किवि. धशाफशा पहा. धसाल-ली-इया-वि. धसक धरवा पहा. घसासा-पु. धसधस; छातीचा टोका. 'पडति दरारा ठेवण. ० किट्रणे. ० उ इ ण-भीति जाणे; दरारा न वाटणे. **बहत** तेव्हां हिम्मयाचे धसासे।'-साहह ७.४ [धस द्वि.] ं तेवीं त्याचा समूळ धाक। फिद्रन गेला तत्काळ।' -नव २४. **घसाळ-५. १** विसराळ. धसाज जाणे-विसहत जाणे. 'परि १४९. 'चालला शिदा दखनचा धाक उडाला।' -ऐपो ४३३. बोलत बोलत प्रेमभावें । धसाळ गेलों । '-ज्ञा ११.१६१. २ दांडगाः, धाक ळाखणें-भीति वाटेल असे करणें, वागेंगः, धाक दपटशा **आडदांड**; घसाल; घसकनंदन. ३ अविचारी; वेडा. 'केबी दाखविंग; जरबेंत टेवों. 'तुं असतां मत्पक्षी लाविन मी घाक वि उताबीळ. धशा पहा. धहरत -न. भीति, दु:ख यांचा हृदयास, आदर नसणें, मूर्ळीच धास्ती न वाटगें. पूर्ग निर्भीड, निर्भय, बेडर मनाला बसलेला धका; आघात, धडकी. धका पहा. [ध्व. धस) वृत्ति. •धुकी, •धुक-स्त्री. धाकडधुकड पहा. धरसमस्ळ-वि. धसमुमळा पहा.

धसमगज—पु. पीठ, मसाला इ॰ घालून केलेलें लाडू बळ ण्यासाठीं सारण. [धस+मग**ज**]

धा-वि. १०; दहा. 'ता धा वीस रुपये कसेव कमावशी.' -मसाप २.४.११०. [सं. दश ] **धा जण**-वि. १ दहाजण. २ बायका पुरुष वंगेरे ) पुष्कळ माणसं असलेले कुटुंब; मोठे कुटुंब. एखादा सहज खपेल.' इहः (गो.) धा जणाची मासी जागच्या जार्गी कुसप=अनेक माणसांच्या मालकीचा जिन्नस सर्वीच्याच चालढकलींत नाश पावतो.

धाइणं -अकि. १ तुप्त होर्गे, संतुत्र होर्णे. धार्णे पहा. 'अगा देवढी वाढी लाहिजे। तथ मोल देता न धाईजे। ' - ज्ञा १८. ५९९. [ सं. घ्रे-घ्रात; प्रा. धाय=तृप्त ]

धाइणे-अफ्त. राहाणे; घरणे, ठरेण. 'काय परीक्षा बधूं असली ज्वानी नवी तरणी। इथे प्राण धाइना हवी मग महिन्याची वरणी। ' --प्रला १००. [सं. धा]

धाऊ - पुत्री. एक प्रकारचा तांबडा दगड; गेरू; धाव पहा. [सं. धातु: प्रा. धाउ=गेरू इ०]

धाऊ-- पु. (कों.) तास पक्षी.

धाऊं धाऊं -- ऋिव. (व.) (धांवून धांवून) वारंवार; पुन्हां पुन्हां. [धावणे]

धाऊस-सी. एक फुलाचे शुहुप.

धाए—स्वी. दाई; धात्री. 'प्रकृती धाएं सुदली।' -शिशु ९१. [सं. धात्रोः प्रा. धाई ]

धाक-पु. भय; धास्ती; दहरात, जरब; वचक; दरारा. (कि॰ बाळगणें; धरणें; राखणें ). 'तैसा क्रीरवां अशेखां। धाकु तुझा। ' -ज्ञा २.२१५. (वाप्र ) धाक दाखियोंग-भीति, दहशत घालेंगे; धसाळ म्हणो देवा तृतें। तरी अधिक हा बोल्न। ' –ज्ञा१०.३२०. | होकपाळाला। ' –मोभीष्म ११.१९. [ हि. ] ∘दरारा–पु. दह-**४ मोठा;** प्रचंड. 'नामें एवढें धसाळ देणें।'-एभा ६.६. शतः वचकः, जरवः, भीति आणि धास्ती. ( ক্রি০ पडणें: असणें: [ धस+आळ प्रत्यय. ( तुल॰ प्रा. दे. धसल=विस्तीण ] धसी- बसर्गे; बाळगणें; धरणें; राखरें ). धाक ना धोका-कांहीं भीति.

धाकटा-ला-वि. (बयाने, उंचीने, अधिकाराने योग्यतेने) लहान, कमी. ' उद्यो धाकल्या भाऊसाहेबांचा वाढदिव। हाय. ' -रंप ८. धाकटा-(याचा अथवा, मधवा या शब्दांबरोबर उप-योग करण्याच्या वंळीं ) शेवटचा; सर्वीत लहान; कमी प्रतीचा. भाकरपण-णा-नपु. धाकरपणा, धाकुरपणा १ लहानपणा. २ ( ल. ) सर्वजणः पुष्कळ माणसें. **धा जणांचे घर**-( मुरेबाळे, | हलकेपणाः अपमानः ' आपरुंचि आपणु । कांई सांधी धाकटपण् । ' -शिशु १४५. ० कुंबर-५ (शेतकरी) पुष्य नक्षत्र, अ ठंग नक्षत्र. ' मुलगी भा जणांच्या घरांत वावी; भा जणांच्या घरांत आणस्त्री याच्या आधींच जे पुनर्वयु नक्षत्र त्याला 'महातारा कुंतर' महणतात. ॰मालेबंद-न. एक प्रकारचे झाड. याची उंची एक बीतपासन एक हातपर्यंत असून पान एक बोट रुंद व तीन चार बोटे लांब असर्ते. •वाडा-पु. धाकटी धनीण, रागी (शाह छत्रपतीची धा-अ. संख्यावाचक विशेषणास वेळ, प्रकार, प्रसंग अशा धाकटी राणी सगुणाबाई ही र म्हणत ). -शारो. भाकटे जारी लावितात. जसें. एकथा, द्विथा, त्रिथा, चतुर्था, इ॰ [सं.] सरवार-पु. १ थन्याचा गुरुगा, बारस. २ युवराज, राजाचा

-**र**त्न ३.२.

धाकटे---व. (कु; राजा) मूल.

धा कड-वि. १ खरबरीत, जःड, मजबूत (कापड). २ आड-दांड; ठोक ठा; जाडजुड; बळकट; धीट (मनुष्य). 'मारौनि बनकर्फ धाकड । आणिल पार्जातकाचे झाड ।' -शिशू ४५१. ३ धेर्यबान् धीट. 'महाप्रक्रयो जेथें। धाकडांसी।' -ब्रा १.१३१. सिं द्राधिशी • আ্কার- মিৰি. খভখভत; उडत (छाती); बागबुक: माटमूट पहा. व्धाकड-वि. जाडेंभरडें (कापड) भरभक्रम, जाडजुड (माणूस). धाकड पहा.

धांकण-ण-न. (गो) झांकण; ढाकण पहा.

धाकर्ण-अकि. १ भीति पावर्गे; गांगर्गे: वचक्रें गड-बड़ों: भगविकत होगें. 'कीवक बळाच्या सामध्यें। राजे धाकती सभोंबते। '-मुविराट ४.१०. २ दिपरें; दबेंग. 'सवाई तेजा पुढें धाकलें। ' -ऐपो २५०. ३ (व.) हवा कर्गे. माझ्या भाग्याला धाकतो. ' [धाक]

धाक बुको, धाकधूक, धागञ्जगी धागधूग—ली. १ धुराधुगी पहा. २ छाती घडघडगे, उडगे. ३ भीति; काळजी. धाका - प्र (गो.) दहिल्या; दहा अंकाचा पत्ता. [धा] धाका-भी-कु-वि. (कुण.) लडिवाळपणाचे नांव. [सं. धाक=बैल, आधारखांब]

धाकाबुका-- ली. धकाबुकी पहा.

-भाए ६२.

धाकुराण, धाकुरपणा--नपु.लहानपणा; धाकरपणा पहा. धाकुटा-ला-वि. १ धाकटा, धाकला पहाः 'स्रो केली परी धाकरी। धीर न धरवें पोटीं। '-दा ३.३.१४. 'हे असो वडील धाकुले। आदिकरूनि। '-ज्ञा १.१८३. २ सेवक; दास-दासी; नोकर चाकर. 'तंवं तो लक्ष्मीकांत । धाक्रिटियासी बोल करित । ' **–शि**श्च १७६.

धाकु -- स्त्री. (गो.) द्राक्षविशेष.

धाकूडपणीं, घाक्टेलपणीं—वि.(गा) (पहिली बायको (कि॰ लागणे). जिवंत असुन ) बिजनराशीं केलेला (विवाह) [धाकटेपण]

धाकुटा—वि. धाकटः, दणकटः, अकाळविकाळ. 'रावणासारीवें होणे. धाकटें।' - उषा ८.७३. [धाकड]

धाक्रट--धाकुटा-ला पहा. ' तिये चिरोट धाकुट।'-मसाप २.२३.

घाँग-न. (गो.) आघातामुळे मस्तकावर उठलेले टेगूळ. [डांग]

धांगद्ध-हो-स्त्री. उद्धर, आंडदांड, मुलगी, स्त्री; खोडकर

थोरला मुलगा. ' आपण ज.जन धाकटचा सरकारास भेटावें. ' दाही। जाय वेगी धारा काहीं। बहु माजलीसी धांगडी। ओहा ओही करितसी। ' -ह ७.७३. २ गैरिशस्त बर्दनाची स्त्री. 'परी धर्म-पत्नी धांगडी। पोसितां जरी एकी बोढी। तरी कां अपरवडी। आणावी आंगा । ' - ज्ञा १८.९४२. [ दंगा ]

> घांगड-न छत्रीवर घालण्यासाठी केलेली (केतकी इ०) पानांची पत्रावळ. छत्रीची पाने.

> धांगञ्च-वि. १ जाडेंभःडें, खरवरीत (कापड, सूत, इ०). २ दांडगा, अकुशल; धसमसळा (माणूस, काम) ३ थि पाड: मोठाड; जाडजुड, बळकट (माणूस, जनावर). ४ अगडबब, गैर-वाजवी मोठा (पदार्थ). • धिंगाड-वि. ओबडधो ग्रह: अह.णी: बेडौल (काम). • धिंगा-पु १ ज्यास ताळतंत्र नाहीं असे वर्दन; दाडगाई: गोंधळ: चाळे: धिंगामस्ती ' विंगाबाई विंगा गे। अवधा धांगडिंगा मे। '-एकनाथ. २ धांगड मुलगी: आडदांड, धस-कट्या पोर. ' घीट घांगड्या घांगडर्जिंगा।' -अस्त २४. **घां** ग-डुर्ण-उक्ति. धिगड्य: नाच्ये: उड्या मार्णे: खिदळणे: बागड्णे इ०. धांगड विंगा घालगे. धांगडा, धांगडो, धांगला-पु. दाडगाई: गोंधळ: दंगा: आरडाओरड. (कि० करणें: वाजणें: लावेंग: मांडणें: उठवणें ).

धानधूनी, धामधून-सी. धाकरधुकर पहा.

धागा-पु. १ दोराः सतः दोरीः सत्र २ नाते, संबंध, सोय-रीक धागादोरा. ३ हरव लेल्या वस्तूचा तपास लावण्याचे साधन. भाकितर्णे-अकि. धाकणे पहा. 'मी धाकिनलां मनामाजी। ' मागः खागाखुगा. ' सोडली पुण्याची जागा तोडिल्या धागा भडकल्या पागा कालवा झाला।'-ऐपो ४३३. [ हि धामा: सिं. धागो | कच्या धार राची रयत=भित्रय आजाधारक व गरीब रयत. कच्या धारयांत असगे-वागर्वे-दास होणें: अति-श्य आजाधारक, गरीब असणे. करुया धारवा**ने बांध** ग-अगर्दी आजत, क्यां ने टेवने. धारयाचरून तारयाची परीक्षा-शिता-वरून भाताची परीक्षा याप्रमाणें. •होगा-पु. १ संबंध ( नात्याचा. स्नेह'चा. सारखेपणाचा ). ( कि॰ असर्गे ). २ पत्ताः ठावटिकाण.

धांगोडा-पु. लोकांत (बदकर्माचा) बोभाटा होणें: छी:थु:

धागोस--किवि. (गो) गडगंज; भरपूर; मुबलक.

धाट---न. (कु) अगदीं अडाणी,रानवट लोकांचा गांव; रानटी

धार--स्री. हहा; धाड. 'बर्डेंचि निघात करी परघात कुटीळ बि धाट जनावरि घाले। '-दावि ४३२. [सं. धाटी]

धारण, धारणी, धारी--स्री. १ तन्हा; पद्धतः शेतः चालः बोडी, (व.) कजान व पुरुषी कळणाची स्त्री. 'सोडी बेर्मी माझी थरती; 'सोंगाची बतावणी बेमालूम करण्याची धाटणी साधली द्धसऱ्यास साधत नाहीं. ' [सं. धाटी ]

धाटा-पु. १ वीतभर हंदीचा आणि चार पांच हात लांबीचा पश्च. डोकें व कान यांस बांधण्यासाठीं, टोपी-पागोटें यांवरून लपेटण्यासाठीं वापरतात. ( कि॰ घेणें; बांधणें ); पंचा. २ प्रसृती-नंतर कंबर, पोट बांधण्यासाठीं बायका वापरतात तो पट्टा. [धट]

धाटा—वि. १ धटाकटा; मजबूत 'मी धाटा मोठा विचक्षण।' असते ती चौकट). वह्या अडकविण्याचे साधन. -एभा २३.७६०. २ खंदा: प्रवीण 'जरी पोंहणार मोठा धाटा।' -यथादी १८.२२६४. [सं. धृष्ट; म. घृह] • मोटा-वि. १ लह; मजबूत; धहाकहा. 'परघातकी धाटामोटा । वाटा पाडी । ' -दा १९३.९. २ आजारांतून उठन पूर्वीप्रमाणें सशक्त झालेला. ३ ओबडधोबड, खरखरीत; (वस्त्र; अन्न; पदार्थ).

धाटा--प. कडब्याचे ताटः -शे. शेतकरी ३.३.

धार्टी-सी. (व.) पहा. धाटा अर्थ १ पहा.

धाटी-की. १ मार्गः प्रकारः पद्धतः धाटणीः वर्तावयाची रीतः ठेवण. 'घाटी कथा निरूपणाची।'-दा २०.४.१७. २ एक चाल; छंद; कृत. 'कवि कवित्वाचा प्रबंध। कवि नाना धाटी मुद्रा छंद।' -दा १.७.१७. अश्वधाटी पहा. ३ फांस; पाट. मगसंयमाची भाटी। सुनि मुरिडली उफराटीं। '-ज्ञा १२.४७. [सं.]

धाटी—सी. हल्ला; धाड पहा. [सं.]

धारी-वि. धीट; उद्धट; धट पहा. 'कंइसे धाटे राऊळ काढिलें। कांहीं जाणिस ना। '-शिशु १८०.

धा दु-न्त्री. १ चाल, हला; परचक; दरवडा; घाला; एकदम येणारा, पसरणारा, नाश करणारा. हल्ला संकट ( उदा० शत्रुचा हला, चोरांचा दरोडा, टोळ, अग्नि यांपासून नाश). (कि॰ घालणें; मारणें; पडणें; बसणें ). 'तुम्हावरी येत आहे धाडी। -नव २५.१०. 'अमीची धाड त्याचे घरावर पड़न सर्वस्व जळलें. ' 'या गांवावर नुकतीच टोळांची धाड आली होती ' २ परके लोक, पाहुणे. मुलं, भिकारी इ०चें टोळकें, जमाव. यांचे एकदम येणे. ३ रोग; आपत्ति; विकार (क्रि॰ होणे; भरणें; पडणें). 'त्याला येथें येण्यास काय धाड भरली आहे?' ४ त्रासदायक, हृद्री मुलालाहि लावतात. [सं. धाटी; प्रा. धाडी] •पडणें-(उगीच अडचणी सांगणाऱ्या बहल वापरतात). संकटांत असणें; आपत्ति ओढवणें. 'तुला काय धाड पडली आहे एवढें ओझें उचलावयास.' •बडवणें-धाड भरणें. 'काय धाड बडवली आहे त्याला ? ' —माटे-अस्पृश्यडायरी पार्ने. •घोडा-प. १ सुंदर व मोठा पा ीदार घोडा (गरीबास हा बक्षीस दिला असतां त्याच्यावर एक धाडच पडल्यासारखं होतें यावस्त). २ आढदांड

पाहिजे. ' -विवि ८.८.१५५. ' याची पुराण सांगण्याची धाटणी व ल्हंभारती पोरगा; ढमाली, रानवट स्त्री. म्ह० धाड पडावी पण चीत पढ़ नये=आपणावर टोळधाड इ० घाले आले तरी हर-कत नाहीं पण चित्रा नक्षत्राचा पाऊस मात्र पहुं नये (कारण हा पाऊस नव्या पिकाला मारक आहे ).

धाड-की. (गो.) वाषाची वाट, माग.

धाइ-की. मागावरील हत्या, (ज्यांत फणी बसविलेली

धाडकन-कर-विशीं-किवि. धाड असा आवाज करून (धोंडा इ॰ पडणे; मनुष्य जमीनीवर आदळेंगे; तोफ उडणें।;कांढीं बाजणें ). [ध्व.]

धाडणे-- उक्ति. १ पाठविण; पाठवृन देण; रवाना करण; ( माणूस, कागद, निरोप इ० ). २ गमावर्गे; घालवंग. ' पूर्वजांचें जोडलें। आपणचि होय धाडिलें। जरी आजि शस्त्र सांडिलें। रणीं इये। ' -- ज्ञा २.१९७. ३ वजा करणें. ' कां धाडलिया एका एक। वाढे तो शुन्य विशेख।'-ज्ञा १८.१२१२. [सं. ध्राडु; प्रा. धाड=बाहेर पाठविणे ]

**धाडधाड**—किवि. १ घण मारण्याच्या आवाजासारखाः विहिरी, घरें, इमारती, कोसळून पडलीं असतांना होणाऱ्या-आवाजासारखा. २ सपाटधाने, पटापट (रोगाने पटापट माणसे मरणें ). १ जोरानें ( उर, काळीज धडधडणें ). [ ध्व. धाड द्वि. ]

धाड घोषट--सी. धोडधोपट पहा.

धांडय-स्त्री. (गो.) एक प्रकारची गोडवा पाण्यांतली मासळी.

धाडवा-- पु. ( ना. ) धडाका; घाई; सतत त्रास. 'तिला विटाळाचा भारी घाडवा; इतर बाया महिन्याने बसतात तर ही महिन्यांतुन दोनदां. ' [ धडका पहा ]

धाडस---न. धारिष्ट; हिय्या; निर्भयतेने पुढे जाणे. [धाड] धाइस, धाइसी-शी-वि. धीट: हिंमतवान: साहसी जोखमीचें काम अंगावर घेणारा.

थांडळ-थांडाळ-वि. जाड, उंच, निबर (कडब्याचें, जोंभळयाचे ताट). २ (ल.) उंच सडपातळ: किडकिडीत माणूस. [दंड-दांडा-धांडा]

थांडळणे, धांडुळणे, धांडोळणे—उिक. ( हरवलेला पदार्थ ) शोधर्णे; हुडकर्णे; धुंडाळर्णे; नीट लक्ष्मपूर्वक पाहणे (वस्तु, वस्त्रसाठीं घर, पेटी इ०). धुंडाळणें पहा. 'घर घांडुळलें, गांव, थांडुळला, दागिना धांडुळला, धांडुळली, इ०. ' [ प्रा. ढंढोळ ]

धांडा--पु. १ (व. खा.) ज्वारीचे, कड्रब्याचे ताट: धाट. २ बैल; सांड; खोंड. 'धांडा घेऊन वावरांत जा. ' [सं. दंड; म. दांड, दांडा ]

थांडाळी-की. हगवण, देंदाळी पहा.

थाडी-की. हला; धाड पहा. 'हे विवशी धाडी नेऊन टाकिजे। ' 'हे प्रपंचाची धाडी। अभंग हे।' - हा १३.९९२ [सं. धाटी, प्रा. धाडी]

धार्डा--- जी. (व.) घसा; घाटी.

धार्डा---की. (मावळ.) बांबुच्या कामटगांचे गवत भरून केलेले झडपः तट्टीः छपरी.

धाडी-पु. १ शिक्षकाजवळ गायन न शिक्लेला गवई. अताई पहा. २ मुसलमानांचा एक वर्ग किंवा त्यांतील एक इसम. हे लोक राज, सरदार इ० लोकांच्या नोकरींत असून स्वारी बाहेर निघाली असतां यजमानाच्या स्तुतीचीं गाणीं म्हणत पुढें चाललेले असतात; (सामा.) भाट, गवई; गवयांचा ताफा. ' नृत्यांगना त्या नाचती। धाडी नटवे गायन करिती। '-जै ८४.८' धाडी गवई गाणार तमाशा नाच कचेरीला। ' -गापो ७८.

धाडां -- स्री. आपल्या भावाची किंवा नवऱ्याच्या भावाची (दिराची) मुलगी: पुतणी; ध्वाडी. ' धाड्या भाच्या आणिल्या सर्वे साल्या।' –सारुह ६.१५.

धाडीज धाडील-न धारिष्ट; हिंमत; धारस पहा. धांडुळ गे-उिक. धांडोळणे. धांडळणे पहा.

घांडांडा, घांडोरा, घांडारें, घांडोळा-पुनपु. हांगोरा; दवंडी. 'अशी ताकीद करून घांडोरा पिटवृन काढून दिलें.' -भाव ३६. [सं. दिंडीरव]

धांडोळण-अिक. शोधणः; हुडकणः, तपास करणे. धुंडाळणे पहा. ' मोळिकारां धांडोळितां राने । जेवि मोळिए जोडलें बावने ।' बोधणें । ' -ब ३९१. ' प्रसंगीं बोलान्या अनेक धातमाता ।'-दा -ऋ १०. **घांडोळणी, घांडोळा-स्री.** शोध; तपास. 'आतां करा धांडोळणी। उखेमंदिरीं। ' -कथा १.७.९. 'घेती डोहामार्जी धांडोळा। एक बडविती वक्षस्थळा। ' -ह १३.१४९.

धांड्या-वि. (व.) मोठा (पूर) हैं विशेषण फक्त पुरासच लावतात. (सं. दंड)

**छे**ले पाणी. धुवण.

धाणक---कीपु. एक डोंबारी जात व तींतील व्यक्ति. 'इनाम दिले कोल्हाटणी खेळ करणारासी। दोन हजार धाणके गरिबासी।' ⊸गापो २५.

धाणस-न. (गों.) फणसाचे गरवांद्रन केलेली गूळ मिश्रित भाकरी.

भागें---न. (गो.) वल्हें अडकविण्याची खुंटी. [सं. धा-

धार्ण-अति. संतुष्ट, तृप्त होणें; पाहिजे तें मनमुराद मिळा-स्यामुळे समाधान होणें; (कान्यांत योजितात, भूतकाळीं योज-

४.१५३. 'पोट धार्ले मग देतसे ढेंकर। भक्तीचें तें फार तुळसी दळ। ' -तुगा २६. धाइणे पहा. [ मं. धात; प्रा. धाय ]

धात-नी. १ (पुरवार्च) नीर्य; रेत. २ धातु; मूळ. 'गुंड वेष्टण ऐसे धात। हें व्याकरण जाणार्वे संस्कृत। ' -राजवाडे ( प्रथ-माला शके १८२७)४. [सं. धातु ] **्फुटणें**–१ वयांत येणें. **२** कांहीं रोगामुळें मूत्रनिसर्गादिप्रसंगी रत स्खलन होणें.

धात-- स्नी. नाचाचा प्रकार. 'कुकुथारी कुक्थारी कु धिलांग उलटी धात। ' -दावि ३७.

धान-की. १ कल्पित गोष्ट. २ युक्ती; खुबी; बेत. 'प्रवीण सर्वोह्नि हा विधाता। कदापि याच्या न कळेत धाता। ' -सास्ह २.३८. [सं. धा≔ठेवर्गे ]

धांत, धांतळी---बी. (कों.) बह्राची लांबलचक चिंधी. थातकी -- सी. एक वनस्पति; धायटी; इजपासून डिंक निघतो

व फुलांपासून रंग तयार करितात. फुलें औषधी श्रथा स्तंभक आहेत - ज्ञाको ध. ४५. ' मेथिका, धातकी, काली, उपलसरी, बीजपूरक यांचा पिंड तेजाची वृद्धि करणारा होय. '-अश्वप २.८.

येकार्दे । धातफळ दाविल्या परीनें । ' -दावि २७१. [ सं. धा ]

धातमात-स्त्री. १ युक्तिप्रयुक्तिः, तर्कः, अनुभव. 'प्रकृ-तीची धातमात न चले पैं तेथे. ' –दावि १७५. २ मंत्रतंत्र धतर-मंतर. 'मनीं कामना चेटकें धातमाता। '-राम १८०. ३ कल्पित व चत्कारिक गोष्ट. 'वरकड होसी तुं कें ज्ञानें। धातमात कवित्व ४.२.१०. [धात=धातु+मात=गोष्ट]

धाना--- पु. १ ब्रह्मदेव; सशी उत्पन्न करणारा. 'जगत्कर्ता धाता सहज उपजे नाभिकमळीं।' -सारुह १.५८. २ पिता; पालन, पोषण करणारा. 'माता धाता ऋक्षराजाचि त्यातें।' -मुराकिष्किधा १८. **३ मालक**; बाळगणारा ( वस्तु इ० कांचा ). **४** साठ संवत्सरांतील दहावें संवत्सर ५ (ज्यो ) ध्रुवमत्स्यापैकी एक तारा. [सं. धातृ]

धातु-पुली. १ पुरुषाचें रेत; वीर्य; धात. २ सोनें, रुपें, तांबें: लोखंड इ० जास्त विशिष्ट गुस्त्वयुक्त, अपारदर्शक व एक प्रकारच्या चकाकीनें युक्त अशा खनिज पदार्थांपैकीं प्रत्येक. 🧸 पैसा; द्रव्य; धन. 'कोणी धातृचा न करिती स्पर्श।' -दावि ४०१. 'तेव्हां कळेल की अमके महाल अमके धातु। '-ऐपो २५३. ४ शरीरां-तील कफ, वात, पित्त या तत्त्वांपैकीं प्रत्येक. ५ शरीरांतील रक्त, मञ्जा, वसा, मांस, अस्थि मेद व रेत या सात घटकांपैकीं प्रत्येक. ' धातुंचे समुद्र उलंडी। मेदाचे पर्वत फोडी। आंतली मज्जा काढी अस्थिगत जे। ' -स्वानुदिन ९.४.७५. ६ पृथ्वी, आप, तेज, तात ). 'ऐसे शेषामृतें घाले। की अमर्त्यभावा आले।' -क्का वायु, आकाश इ० पंचमहाभृतांपैकी प्रत्येक. ७ पंचमहाभृतांच्या

स्पर्श, रूप, रस. गंध व तेत्र या गुणधर्मापैकी प्रत्येक. ८ मनशीळ, श्वाद, धातूर्वाइ-पु. १ किमया; सुवर्णविद्याः सोने करण्याची काव, पारा, गंधक, अभ्रक इ० सारखा पदार्थ. ९ (महानु ) गेरू. विद्या 'नातरी जें धातुबादाही न जोडे। तें लोहींचि पंधरें सांपडे।' काब. 'एके धातुचिआं उटी घेते।' -दाव ७७ १० (तस्व.) -ज्ञा ६.३४. 'अतक्ये नेत्रांतरे नेणें। का धातुवादे सर्वस्व घेणे।' अहंकार. 'या अहंकारासच तैजास, अभिमान, भूतादि, धातु अशीं -एभा २३.२०७. २ अशोधित धातु शुद्ध करणें. - शको क १५३. दुसरीं नांबें आहेत. ' -गीर १७२. ११ (संगीत.) चिजेचे ३ रसायनशास्त्र. [धात्मवाद] • धात्मवादो-वि. १ किमया निरनिराळे भाग. अवयव ५ अथी पहा. [सं ] (बाप्र.) करणारा. 'जो सोधोनि भवपारदु । अनादि रससिध्दु । तो लाधस्त्र •फटर्गे ? कांहीं रोगामळें मुत्रविसर्जनादि प्रसंगीं आपोआप शब्दवेध । जेंगे धातुव दिये । ' - फ ५. 'टिपरे धातुव दी खोट।' गळण्याइतके वीर्य पातळ होर्जे. २ वयांत येणे. सामाशब्द- -दावि ४७४. २ रसायनशास्त्रज्ञ; खनिजपदार्थाचे, रसायनांचे ज्ञान • कर्म विद्या-स्त्री. धातुँव शोधन करण्याची बिद्या: शास्त्र:( i ) असणारा. [धातुबाद] • विकार - श्रय-पु. धातुक्षीणतेचा, क्षय-मेटॅलर्जी [ धातु+क्रमे+विद्या ] •काम-न. धातू ओतून अगर रोगाचा एक प्रकार. [सं. धातु+सं. विकार=रोग; क्षय=क्षीण होर्षे] हातोडयान टोकून त्याच्या निर्रानराळ्या संदर वस्तु बनविण्याचे • विद्या-श्री. (रसा.) अज्ञुद धातुषासून ज्ञुद धातु काढण्याची कारागिरीचे काम. [धातु + काम ] श्रिका - स्त्री. किमया विद्या. [धातु + विद्या ] श्रास्त्राच्या - स्त्री. धातुची सळई, कांच. ' हार्ति वा परीस टाकोनियां । साथूं जावें धातुकिया । सगुण मृति [ म. धातु+पं. शलाका=सळई ] ०साक्रय-न. कफवातादि शरी-क्षांडोनियां। निर्मुण नायां कां कथिसी। ' - ह २१.२२० [धातु+ रांतील धातूंत्री समता, योग्य स्थिति. 'जागणे जरी जाहलें तरी किया ] • जन्यपदः थ-पु. (रसा.) धातृपासून बनलेला संमिश्र व्हावे ते मितलें। इतुकेनि धातुपाम्य संबर्धे। असेल सुर्खे। रासायनिक पदार्थ; (इं.) मेटॅलिक् कॉम्पाउंड. -सेपू २ १०० -ज्ञा ६ ३५१. [सं. धातु+सं साम्य=सारखेपणा ] ० स्खलन [भानु+पं. जन्य= उत्पन्नहोणारा+पदार्थ] ॰ पान-पु. वीर्यस्खलनः न. रतस्खलनः वीर्यपातः सि. धातु+सं. स्खलन=गळेणे] • स्तम क-रेत गळणें. [सं भातु+सं. पात=पडणें] प्षष्टु पोचण-वि. भातु ति. वीर्याचे स्तंभन करणारें (औषध इ०). [सं. भातु+सं. स्तंभक= पुष्ट करणारें, बल्वधक, पौरिक (खाद्य, औषध). [धातु+सं पुष्ट= थांबविणारें ] ्रूपर्श-पु तांवें, वितळ, सोनें, रुपें इ० धातृंचा बाढळेळें; सं. पोषण=बाढणें, पोसों ] • पाषण-न. १ (क्षरीरांतील) स्परी. (ल) (अकरणक्षपीं प्रयोग केल्यास) १ अठरा विश्वे दारिद्रथ. सप्त घातुंचें पोषण, वर्धन: बलवर्धन. २ (ल.) खुशामत: तोंडपुजे- 'याच्या घरांत धातुस्पर्श नाहीं. ' २ (अकरणरूपीं प्रयोगांत ) पणा; टाळाटाळ, बक्ता, गोड गोड भाषण इ० करून खोटा उत्साह दागदागिने मूळींच नसर्गे. 'त्या बायकोच्या अंगास धातुरपर्श उत्पन्न करणें, धीर देंगें. ' खोभ भय दम्भ मानार्थ । धातुपोषण म्हटला तर नाहींच. ' [धातु+स्पर्श ] श्रम्य-पु. धातुविकार बोलती बहत । ' -मुसभा ५.१२४. 'धातुपोषणार्थ समाधान पद्धा. केर्ले. ' - जोरा १७. - नि. बरवर्ध कः; पौष्टिक. [सं. धातु+पोषण] धातु—पु १ कियापदाचे मूळरूपः; क्याला प्रन्यय लावून •राशी-पु. अस्य, रक्त, मांस वगैरे सप्त धातृंचा समुदायः(ह.) बनविलेला, साधलेला ] शरीर; देह. 'अथवा एकांतरा कृष्ट्री । चादायण मासोपवासी । धातुर्वास-पु. (व.) मनांत नस्तांहि, होत नस्तांहि, परि-शोधोन गा धातुराशी । करिती तर्षे । '-ज्ञा १७.३६४. [सं.धातु+ स्थितीमुळे एखादी गोष्ट करणे भाग पडणें. राशी=समुदाय ] •स्त्य-वि. (रसा ) ज्यांस धातुर्चे स्वरूप आहे धात्रा -पु. ब्रह्मदेव; धाता 'तयां ते जिणे जरास तु । तरी त अभाजक्ष असे दोन वर्ग करितात. ' -रसाप ६. सि. धात+क्पो -क्शिश ७४०. [सं. घात]

•पोपणाचे बोलर्णे-पोपणाच्या गोष्टा,•पोषण-बोलर्णे- कियापद बनवितां येते तो शब्द. जसे:-कृ, बद, कर्णे: बोल्पं, गोपू-भाष ग-थापेबाजी; खुशामत, आर्जव इ० युक्त बोल्णे; चालणे इ० २ शब्दाचे मुळ; ज्याचे पुढे पृथक्करण करतां येत बाहीं असा गुळखोबरें; गुळसुळथापडी. •मय-वि. सोनें, चांदी, तांबें इ॰ शब्दांतील मूळ अवयव. ई. रॅडिकल, स्ट. ' किताब शब्दांत कू त् ब् साररूया घातुंचे बनविलेले. [धातु+सं. मय प्रत्यय] ॰माक्षिक- हा धातु. ' [सं. ] ॰नाम-न. कियावाचक नाम [धातु+नाम] न. लोखंड व गंधक यांच्या संयोगापासुन वनलेल एक खनिज ॰ पाठ-पु. धातूंची यादी, कोष्टक. [धानु+पाठ] • रूप-न. धातु-द्रब्य. [धातु+माक्षिक ] ॰मेह-पु. १ मूत्रावाटे धातु, वीर्थ गळ- पासून बनलेलें रूप: कियापदाचे रूप. जसें:-जातो, गेला, करतो. •याचा मृत्ररोग. २ बीर्यमिश्रित मृत्र. [ सं. धातु=बीर्य+सं. मेह= निजतो ६० [ धातु+रूप ] •साधिन-न. धातुवरून साधलेळा, मूत्र, मूत्ररोग ] • योग-पु रसायन. 'येक औषधी प्रयोग। येक वनलेला (शब्द ६०). उदा. कृत, कृत्वा. यांत नाम, विशेषण व देती धातुयोग। ' -दावि ६४. [धातु+सं. योग=जुळण, जोडणें] अन्यय असे भेद आहेत: कृदन्त पहा. [धात्मसं. साधित=

( असे मूल द्रव्य ). 'सोयीकरितां एकाकी पदार्थाचे धातृक्तप व अससी पांतु । हा ठा अ वे-हीं विपरित्र । असा धान्ना जोडला । '

धात्री-ली. १ दाई; लहान मुलास पाजण्याकरितां ठेवलेली बाई. 'राधा धात्रीच गमे कर्णाच्या न जननी शरीरा या ।'-मोक्रें २२.३६. २ जन्मभूभिः, पृथ्वीः, धरित्री. 'थरकत वरि नौका भंगली तेनि धात्री।' –मुराबाल ९६. 'तुं ब्रग्नकटाह धात्री। हें कळलें फुडें। '-ज्ञा १०.१५२. ४ आंवळी: आबळ्याचे झाड. 'नारद म्हर्गे पृथुरायातें। धात्री महिमा सागतो तृते। ' -मक ५ १५०. ५ आवळकटो. [सं. ] ०५५ छ-न. आवळा. 'डार्किन धान्नीफळ आगि के 🕉। '-रामायण बालकाण्ड ४४ माधव महाराष्ट्र कवि ५१.

भांद-ली. कापडाची चिंधी, अहंद परी; धांदोटी -पु (व) मध्यम जाडीचा लांव दोर. 'धांद तुरुत्यामुळे पाणी काढ्या बंद झार्ले. '

धांद र--- स्त्री जन्ती, जुदूम; सन्ति. 'मन निजकल्पना कडाडीं। नावत्री धांदडी त्रै क्षेत्रया। ' -एमा २३.६७८.

धांदरण - अकि. १ घावरण: भयभीत होगे: भीतीने गोंध ळून जाणे. २ चोळवडो: घासरे.

भारत, भारताष्ट्री, भारताभारत —स्री. १ (वस्तु, व्यवहार, कार्मे ६० हावी ) अभ्यत्तहराः, गोंधकः, घोटाळाः, गडबड. 'तुमच्या गडवडीमुळें माझ्या लिहिण्याची धांदल.' २ मनाची व्यव्रता, त्रेघा, तारंबळ. ३ गलवला: गोंध ठ: धामधूम: गदी: दंगा-भोपा ४ डाव रेंच; छके रं जे; गौडबंगाल (कि० करणे; लाब गे). [ हि. धांघल: सि. धाधील]

भांदली-स्या --वि. नेहमीं गोंधळ, धांदल करणाराः; भांबा-वणाराः, गडबड्याः, गोंध त्रया. [ धांदल ]

भांदा--पु. १०यवहार; घडामोड, 'पैं जीवाविया बोधा। गोबल जो हा धांदा।ता जीव शेकशब्दा। अभिप्रावो। '-क्का १५. ३४६. २ दोरा. ३ अखंडत्त्र. ४ उद्योग; काम; खटपट; धंदा. 'म्हगौनि ब्रज्ञनामश्रद्धाः सांड्वनि कीजे जो धांदा। हें असो सिणु नुपन्ना।' --ज्ञा १७.४२२ [प्रा. धंदा]

धादांन-पु. (यमकाने वेदांत या शब्दाशी जुळणारा पण **उ**लट अर्थाचा बनिव लेला शब्द ). प्रत्य अप्रमाण; अनुभवसिद्ध, बुद्धियाह्य मिद्धांत: आत्म प्रतीति: स्वानुभव; स्वतःचा तर्कः; वैय-क्तिक मत. 'जे वेदशास्त्राचे सार। सिद्धांत धादांत विचार। '-दा ५.६.२७ ' आम्हास तुमचें बेदांत न कळे आम्ही आपले धादां-तावर चालतो '-किवि. भडभडीत: उघडउघड: मूर्तिमंत: प्रत्यक्ष: स्पष्ट 'हा भादांत चोर, लबाड, सोदा ' विदांत या शब्दाशीं यमकार्ने जुळणारा, उलट अर्थाचा, बनविलेला शब्द ] इह० धादां-ताला सिदांताची गरज नाहीं=जी गोष्ट उघड दिसत आहे ती सांगण्याला. दाखिंग्याला शास्त्राच्या पुराज्याची जरूरी कशाला ? कस्तूरिअचें धाने पुण्ये करी। '-शिशु १९४. [सं. धान ]

धाद रे रेजे, धादावर्जे — अकि एखाद्या पदार्था बद्दल उत्सुक, उत्दंदित होणें; हपापणें; खाखावणें; आधासणें. 'कांही होती

भाषावर्ली। तींहि मेलीं अजीमें। ' -दा ३.५.९. ' बुद्धानें द्वितीय संबंधाविषयीं जसें धादावृत जावें. ' -नि ७२३. [ धादांत ]

धारांती—वि. शास्त्राधार म पाइतां मनाला पटणाऱ्या तस्वा-नेच वागणारा; प्रत्यक्षवादी; बुध्दीप्रामाण्यवादी. 'धावात्यालाहि पासर फुटावे असा हिच्या कवित्वाचा प्रभाव विसक्षण आहे. ' - महाराष्ट्र-साग्स्वत ६२. [धादात]

थांदी, थांदोटी - स्त्री. १ विंधी; कापडाची अहंद पटी; फडकें; वस्त्राचा तुकडा. [ म. धांद ]

धादडा--पु. ( महानु ) चिंधी, धांदी पहा. ' धादुडा दुधडा गौळनी। जिञें मानुषें होतीं सिद्वानीं। '-शिशु ६७६.

थांद् रुणे -- उक्ति (विप्र) ढांदुळणें, धांडळणें.

धारूस-वि. समाधान पावलेला, तृप्त झालेला; धालेला. [प्रां.] धांदोटी-नी. विधोटी; ल्हान विधी, धांद. [धांद] धादोशी - नि. (कु.) समाधानी.

ध दास-वि. (गो.) भरपूर; पुष्कळ; मुबलक अघळपघळ. •पण-न. (गो.) समाधान; तृप्ति. [धांदोस ]

धाधारा-पु वाऱ्याचा सोंसाटा, धों धों वाहुंगे. धुधाटा पहा. धाधाव मे-भाना. खाखावम, आधासमः धादांतमे पहा.

ध । ध। वर्णे — अक्रि. (महानु.) धांवप ठ करणे, धांवत सुरुणे. ' उखरडा धाधाविले। मंडळीकु निघाले। सर्वे सारीतु पातीनिले। दंडनायकापःशीं। ' –शिशु ५०४. [सं. धावू=पळणें]

धांधावर्णे अकि. (व.) गांगरून जाणें.

थांध्र रुणे - उक्ति. (विस् ) ढांढुळणे; धांडळणे; ढांढुळणे पहा. धा(धां)धू--किति. १ कडाकड, घडाधड असा आवाज कहन (बार्चे बाजर्गे; तोफा उडर्गे; बारा बाहर्गे इ०). ठांठु पहा. —स्री. १ तोफा, वार्चे इ०कांचा धडधड:ट; कडकडाट. २ जोराचे, कडा-क्याचे भांडण; कचाकची; खणाखणी.

कांचा ) दांडा, देंठ. ' केतकीचें धान आणि उंबराची साल सम-भाग घेऊन चूर्ण करावें. ' -अश्वप २.५०. ४ धंगे. [सं. धान; बे. धान; गु. ध:न≕धान्य ] ०**गत्रत**–न. ज्यास धान्य येते असे गवत. उदा० गहुं, बाजरी, ज्वारी इ०काचे गवत. ' उदाहुरणार्थ रानगवते व धानगवते हा धडा पावसाळघांतच घ्यावा. ' —अध्या-पन ७४. [धान+गवत ] धानापुक-न. धगे, बाळलेला किंवा ोला पुदिना व मसाला याचे एकत्र मिश्रण करून गुल घालुन केलेली चटणी. '-गृशि ३१८. [धान+अ१़क=आठांचा समुदाय] धानाधिस्पर होणे-िक. (कु.) धुत्रधाण होणे.

**धाना---पु.** (महानु) दाणा; कण. ' एता आदित्य वासरीं ।

धाना--स्रीअव लाह्या. [सं.]

धानान--किनि. (व.) जाणुनबुजून. [ध्यान्याने ]

अपूर्य नामें अभितें। ' - वेसीस्व १.१११. [धान-वंत]

धानी -- स्ती. (स्ता.) लाही. [सं. धाना; वं धाना]

धानी-की. शहर; नगर. 'रावो जैसा स्वप्नीं। रंकपणे निघे धानी।'-ज्ञा १४.१५४. [सं.]

धानी--न. (कों. कु.) लोखंडी सळई.

धानी-पु. (संगीत) गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्यांत षडजू, लागतात. ऋषभ व धैवत हे स्वर वर्ज्य आहेत. जाति औडुव औडुव. वादी गांधार, संवादी निषाद दिवसाचा तिसरा प्रहर हा गान-समय आहे. हा सार्वकालिकहि समजतात. [ सं. ]

धानो=या-कीथव, धान्यविशेष, 'ज्यानि धानो-या आणाव्या । रांडापोरारे घालाव्या । ' -ऐपो ५३. [धान]

धान्न-स्त्री. (गो.) खांब, धारण. [धारण]

पोषणाच्या उपयोगाचा पदार्थः, दाणागोटा. तांदूळ, गहुं, ज्वारी धापेकरी-धापकरू-धापाळ, धाद्या-प्र. दम्याचा उपद्रव इ० तृणधान्यें हरभरा, तूर, उडीद इ० द्विदल धान्यें व करडई, तीळ, जवस इ० तैलधान्यें असे धान्याचे तीन मुख्य वर्ग आहेत. २ नवरात्रांत देवीपुढें किंवा चैत्रांत गौरीपुढें थोडयाशा मार्तीत कांप। ' −ज्ञा १७.२३१. [धाप+कांपरें] गहूं किंवा भात यांचीं जीं लहान रोपें करतात तीं समुचयानें. ३ दसऱ्याच्या दिवशीं पागोटयांत, टोपींत, खोवण्यांत येणारा गहुं, भात इ०कांच्या रोपांचा तुरा. ४ धणे. [ सं. धान्य; गु; धान्य ] पलीकडे जाणें. (वाप्र.) • झटकर्ण-धान्य साफ कर्णे, वाख्वें. • हडकर्ण-सिक. शोधेंग, निवडेंग, धुंडेंग. पद्धति-एक लांब लोखंडी गज जमीनींत मारून व त्याचा वास घेऊन अमुक ठिकाणीं धान्य पुरलें आहे असे नेमकें सांगणें. ' लष्करांतील कित्येक लोकांचा धान्य हड-कुन काढण्याचा धंदाच होता. '-ख १०५५. अठरा धार्यांचे कडवाळ-न अठरा पहा सामाशब्द- •देश-पु. पुष्कळ भीवरा न फिरतां राहण्याची स्थिति धान्यें पिकणारा, सुपीक देश. [सं. ] ॰ पं नक-न. गहुं, तांदूळ, सात. तीळ व मूग हीं शंकरास लाखोली वाहण्यास योग्य अशीं लागलेली) खपाटी; दामटी. (कि॰ वळणें, होणें.) पोटाची धान्ये. [धान्य+सं. पंचक=पाचांचा समृह] ॰ पंचकाच। काढा-पु. धणे, बाळा, सुंठ, नागरमोथा आणि दालचिनी यांचा काढा. [धान्य=धणे+सं. पंचक=काढा] **्पलाल न्याय-**पु. धान्य म्हटलें जिमीन ). **्घट-की. (** कों. ) पाटाचें वगैरे पाणी मिळत नमून म्हणजे त्यामध्यें त्याचा पेढाहि अंतर्भत होतो. त्यास वेगळे महत्त्व नसर्ते. राजाला जिंकल्यावर प्रजाहि स्वाभाविकपणे जिंकल्या गेल्या सिध्द झाल्यावर तदनुषंगिक बारीकसारीक गोष्टी आपोआपच तात). चुटपुटतें पोट भरणें, चारा खाणें, खाऊं घालणें. साध्य, सिध्द होतात. [धान्य+सं. पलाल=पेढा, गवत] •फराळ-पु. उपवासाच्या दिवशीं धान्य भाजून केलेले, कोरडे खाद्य पदार्थ इ॰कार्ने केलेला फराळ. [धान्य+फराळ] •िमक्सा-की.धान्याची लागणें; धापेने युक्त होणें. [हिं. धापना]

धानावंत -- न. धान्यार्चे केलेले पक्कात्र. 'षड्से धानावंते । मळणी होत असतांना भिक्षक गांवोगांव फिल्लन मिळवितात ती धान्याची भिक्षा. बलुते. [धान्य+भिक्षा] •माप-न. धान्य मोजा-वयार्चे माप, परिमाण उदा० शेर, पायली इ०. • वणवा, वी-पुस्ती. अकस्मात् धान्य जळून खाक होणे. 'अम्र लागला होतीं। धान्य वणव्या आणि खडखुती । युक्ष दंड जळोनि जाती । अक-स्मात । ' [सं. धान्य+म वणवा]

धाप-पा-सी. १ दम; जोराचा श्वासोच्छ्वास. 'सुतीं निऱ्हां कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल निषाद हे स्वर धापसी। तुं ते बोलां पाहे हृषीकेशी। ' –शिशु ८६. 'धापा भरतां पोर्टे चोळिलीं। श्वासोच्छ्वासें मुर्छित। '-जैअ ५७.४८. २ दमा; श्वासः, दम्याची व्यथा. 'पंडुरोगे माझा बंधु। जो अपार दुःखाचा सिंधु । तयाची धाप नामें वधू । जी करीत कंठरोधन । ' -जैअ ४९.३२. 'तुकयार्चे लग केलें असतां। परि नवरीस होती धापेची व्यथा। ' [हिं. ] धापा देणें-दाक्णे-दादणें-श्रमामुळें जोर-जोराने श्वासोच्छवास करणे. 'तो हरकारा पातला देत धाप। '-दावि ३८ 'धार्पे दाटला राधात्मज । ' -मुआदि ४१.५२. ० करी-ज्यास होत असतो तो; दम्याळ; दमेकरी मनुष्य. ०कांप-स्त्री. अस्वस्थता. ' बुजाली वैराग्याची वोरप। जिराली मनाची धांप-

> धाप-सी. ( विटीदांडुचा खेळ इ०कांत रूढ ). मर्यादारेषा. • खाणे-(विटी, चेंडु, कवडी इ०) मर्यादा रेपेच्या, हृदीच्या

धाप-की. सरडवाच्या जातीचा एक प्राणी; धापट पहा. भोंगे गांधली भिंगोरी। बहुक धापा। ' -दावि २४४.

**धापट**—न. कांडलेल्या भातांतून निषणाग मुसा; चूर, चूर्ण. धापट---पु. सरडयाच्या जातीचा एक सरपटगारा प्राणी: धाप. धापट - स्त्री. (भोव-यांचा येळ.) फिरावयासाटी टाकलेला

धापटां--बी. (उपवास, आजारीपण इ०कां: के पोटास धापटी असा प्रयोग.

भाषड--वि. (कों.) अगदीं रुक्ष; उरवार; बर्ड. (भात-केवळ पावसाच्या पाण्यावर पीक देणारी जमीन. –कृषि २१०.

धापडधुपड-किवि. चुटपुटतें, अपुरें: तृप्ती न होईल अशा अर्ने मानण्यास हरकत नाहीं यावतन एखादी मुख्य गोष्टसाध्य, रीतीने. (पोट भरणें, जोगावणें इ०सह व जनावरासबंधीं योज-

धापडा-डे-पुन. (व.) जाड थालीपीठ.

धापर्णे -- अक्रि. १ धापा टाकण्याच्या अवस्थेस पावणः; दम

धापणं --- अफि. ( प्रा. ) तुस होणे.

धापणें --- सिक. (गो. कु.) ढापणें; झांकणें. [ढापण] धाँपर-न. (गो.) गुडंघा; ढोंपर.

धापलणें -- अकि. जोरजोराने श्वास टाकण्याच्या अवस्थेस पावणे. धापा टाकणें; धापणें. [धाप]

धापसर्णे-अकि. ( महानु. ) धापा टाक्णे; धापल्णे; धापणे; गडवडीनें, जलदीनें जाणें. 'जा तुम्ही एकी धापसियां। तुम्हां लागीनिलिआं गौ-मासिया। तरि वारां जा कां। '-शिशु २१९. [धाप]

धांपळ, घांप--स्री. (गो.) द्विदल धान्याच्या दाण्याचा अर्घाभाग.

धाँपळां---पु. (गो.) मोठें छिद्र.

धापा-पु. १ एक प्रकारचें गवत. २ चपटया जातीचें मोठें कौल, ढापा १ ल्या अथी पहा. ० ऋरणें-( कों. ) नाश, खरावी, विध्वस करणे.

भाषाटा-पु. (व.) थालिपीट; धापडा. धपाटा पहा.

१ मरणे. २ हरवर्णे. ३ फुकट जाणे. -मसाप ४.४.२८०.

धार्पेवर्चे-कि. (गो.) धापा टाक्णे; धापलेंग. [धाप] भ्रापोडा-- पु. (व.) १ आंगावर एखाद्या ठिकाणी सूजून वर आलेली जागा. २ (व. ना.) थालिपीठ; धापड.

भाष्या, भाष्याचाकांदा-पु कोचिंदा पहा.-वगु ४.३१. धाब---न. माडी; धार्बे. [ हिं. धाबा ]

घावटी---स्री. दामटी; धापटी पहा.

धाबडणी---स्री. (कों.) मोकळ्या फळ्यांची माळ्या-सारखी पाटणी; माळा.

धाबडिंघगा-पु धांगडिंघगा; गोंधळ; दंगामस्ती. ध्य. तुल. गुज. धावडाधंगु=दंगामस्ती ]

धावडी-की. (कु.) धाबळ; लोंकरीचें नेसावयाचे वस्त्र. [ स. धाबळी. ]

धाबलवडा-डी--पुली. एक प्रकारचा वडा.

धाबळ-ळी-की. १ (कों.) सोंवळयांत नेसावयाचे लोंक रीचें जाडेंभरडें वस्र; धावडी. २ पांवरण्याच्या उपयोगाचें लोंकरीचें बाड वस्त्र. ३ (कों.) काथ्याचा हातांनीं वळून केलेला पेळू.

धाबळ--की. कबुतरांना रहाण्याकरितां करितात तें घर, खुराडें, ढावळ.

ण्याचा मुलांचा एक खेळ; धबाधबी १ ल्या अथी पहा [ध्व. धुमीची नुसतीं वर्णने ऐकून अंगवर शहारे येतात. - टिके धव्द्धिः]

शको. ४. ४२

धार्बे -- न. १ घरावर केवळ मातीचा पेंड धालून करितात तें आच्छादन. २ केवळ मातीच्या पेंडाचे आच्छादन असलेले घर. ३ (राजा. कुण.) छाती. -मसाप २.४.३६१. [सं. स्था; हिं. धाबा; गुज. धाबुं ] • दणाणणं-भीतीने घाबहन जाणे, गर्भगळित होणें; गाळण उडणे. धाड्यावर बसविण-१ (एखादाचें) सर्वस्व हरण करून (त्याला) भिकेस लावणे. 'परंतु चुलत्याने घरांत भाउषंदकी कहन सुभानजीला धाब्यावर वसविलें. '-स्वरापरि १७८. २ एखाद्यापासून द्रव्यादिक घेउ.न (त्यास) हिंगो दाख विणें. ॰घर-न. धाब्याचे घर.

धावोटा-पु. (कों.) साखरेच पोतें, गोण, दाभोटा.

भाम-स्त्री. १ (गो.) रोगाची साथ; २ (छ.) कोणत्याहि गोष्टीचा अनेकांस एकदम लागलेला नाद, व्यसन, इसळी वंड. खबखब. ' गांवांत तापाची धाम आली आहे. '

धाम-न. १ घर; स्थान; ठिकाण. 'जीजी परममंगळ धामा। सकळ देवदेवीत्तमा। '-ज्ञा. ३.२८. ' नमे राम ते धाम सोइन यावें।'-राम ४८. २ ( छ. ) शरीर; वह ३ रूप तजः प्रकाशः भाषी—सी. (गों.) उंखळींतील पोहे परतण्याचा चपटा पळा. प्रभाव. 'मार्कडेय अगस्त्य प्रेक्षिति येऊनि सांवळ धाम ।' धाप-पो-कि. फुकट; न्यथै; निरथैक. ० हार्ण-अकि (कु.) - मोकृष्ण ८४.२. ४ -पु. बदरीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर या हिंदू च्या अत्यंत पवित्र अशा तीर्थस्थानांपैकी प्रत्येक. [सं.] धामक--न. (को.) वटवाघुळ.

> धामंगड-पु. (निंदार्थी.) माध्यदिन किंवा यजुर्वेदी गृहस्थ. धाम्या. -मोल. [धामा.]

धामण-णी - स्त्री. १ माशाची एक जात. २ वरील मासा · **ज्यांत राहतो तो** शिपला.

**धामण-णी--**पुस्ती. एक वृक्षविद्योष. याचे लांकूड चिवट असून इमारतीस उपयोगी असतें. -वगु ४.३२. याच्या साठीच्या तंतु पासून कागद व दोर करितात. –ज्ञाको. घ ५५. [तुल. गुज. ध्रामण]

धामण, - स्त्री. सर्पाची एक जात; अधेला पहा. ह्या जातीचा सर्प आपंकी श्राच्या नाकांत घुसङ्ग ती जोराने बाहर काढतो असे म्हणतात. ' आशा मनशा हो धामणी। ' -भूपाळया २४. [ हिं. धामिन ]

धामणर्जे -- अकि. धामण सर्पाच्या दृष्टीने (गुरें इ०) पीडित होणें. [धामण=सर्वविशेष]

धामण्या--पु. एक सर्पविशेष. हा धामण व नाग यांच्या संयोगापासून उत्पन्न होतो असे म्हणतात. [धामण] धामण्या पोपट-पु. पोपटाची एक जात.

धामधूम-की १ दंगल; गोंगाट; गडबड; गोंधल, अपूर्व धाबाध्यबी — की. (ना.) एकमेकांना धवाधव चेंद्र मार- प्रकाराने उडालेली खळवळ. २ धुमश्रकी; बंडाळी. 'त्या धाम-४.४.१७८. [ हि. ] म्ह० धामधूम बलोंका राजा.

धामना-वि. (व.) थोडया काळसर रंगाचा. 'धामना तांदळ आम्हांस नको. सफेत पाहिजे.''आमच्या धामन्या बैलाला विभाडिला। ' -शिशु ५७५. जोडी घ्यायचा आहे. '

भामा-पु. एखादी गोष्ट अनेकांनी एकदम करण्याची उठ णारी लाट, सपाटा, सांथ; धाम अर्थ २ पहा. जसें-मागण्याचा-जेवण्याचा-रडण्याचा-धामा.

धामा-पु. (कों.) गुराखी लोक आपल्या हातावर गोवरी किंवा सशाची लेंडी यांच्या विस्तवानें डाग देतात तो. धमाटा अर्थ २ पहा.

धामा-म्या--पु. १ गबाळवा. २ (उप ) माध्यंदिन, यजुर्वेदी गृहस्थ. ' आधीं ते देशावरचे धामे पहा. त्यांना मुलीच मिळ-ण्याची मारामार. '-खरांद १३. धामेपणा-पु. गवाळेपणा; अन्यवस्थित वागगुक. 'कोंकणांत जितकी टापटीप तितका इकडे (देशावर)धामेपगा. ' - उषा प्रंथमालिका ४.

श्वामीण-स्त्री. सर्पाची एक जात; धामण. 'वासना धामिणी पडिली गर्जा।' -दा ३.१०.५ [ हिं. धामिन ]

थामाडा -पु. (ना.) पुळी. [सं. ध्मा १]

धामोडा-पु. एक वृक्षविशेषः धावडा 'आन धामोडे याची साली । ' —सूत्रपाठविचार २१०. 'लागतां चंदनाचा पवन । खैर धामोडे होती चंदन। '-एमा ३० ३४.

धाम्या-वि. १ (उप.) यजुर्वेदी. -मोल. २ (खा.) बाव ८८; गबाळ. ३ (व.) चिक्कू; कृपण.

धाय, धायमाय — सी. १ रडण्याची मोटी आरोळी, टाहो; आकांत; ओक्साबोक्सीं रडारड; हंबरडा. (क्रि॰ मोकलणें; फोडणें; घंगे; घालगे). 'अनुर्घाचीया माया रषुमावंतीया। मोकलीली घाया। रात्रीमाजी काइ जालासी । सादु दे कां रे पुत्रराया । ' –उषा ७२७. 'दु:शासन मोकली धाय। म्हणे गेले हातपाय।'-मुआदि ४४.७. 'बायकोसाटी मी धाय घेऊन बसली आहे.' -कोरिक रथ टाक्नुनिया एकीकंडे । घाय टाकीत राहिला ॥ ' - मुवन १२.९७. हिय्या, धीर, निश्चय+कंप=कापणे, धरसोड करणे ]

भागा, रारा आविशा केलें॥ '-क्षा ३.२४३. [धाय+पण] टाक अ-ढकल जे-देजे-लावज-सोडजें-धारकी धरजें-

•बंधू-पु. धात्रीपुत्र. 'जरासंदाचा धायबंधु आगळा। तो उखरडा

धाय-स्त्री. तृप्ति; संतोष; समाधान.

धायखंडी-- स्त्री. शस्त्रविशेष; तत्त्वार 'मिळौनि नाकवर्सेआं नाकवसे । धायखंडी हाणतांति सरिसे । ' - शिशु १०६३.

धायटी, धायफूल-कीन. पुरुष, दोब पुरुष उंच वाढणारें एक झाड. हिचीं फुलें लवंगांसारखीं असन हिरवीं असतात: त्यांचा उपयोग औषधांत व रंगाकडे होतो. -वगु ४.३२. [सं. धातकी; हिं. धायकेफल; बं. धाइफल; गु. धावणी; कर्ना. धायीफूल; ते. धातुकीपृड ] ०फूल-न. एक औषधी; धायटीचे फल.

धायरी--सी. एक वृक्षविशेष

धायरं--न. गुरें व घोडे यांना होणारा एक रोग.

धाया-ली. दाई; उपमाता. 'अधींचि फर्जी आस तटिया। कर्मे आरंभावीं धनंजया। परावें बाळ धाया। पाहिजे जैसा॥ ' -ज्ञा १८.१७२. 'भक्तीपाशीं भावना जाये। तैसी धांवित्रली धाये।'-एरुस्व १९०.

धार-स्त्री. १ तलवार, कोयता, विळी, चाकू इ० हत्यारांची तीक्ष्ण कड, तीक्ष्णपणा; चैाकोनी लांकुड इ० कांची सरळ कड. २ पर्वत, डोंगर इ० कांची माथ्यावरची अगदीं उंच कड, कडा. ३ (ल.) तीक्ष्ण, तहख, तापट, कडक स्वभावाचा माणूस. ४ डोंगराची रांग, ओळ. ५ क्षितिज; क्षितिजाची काळी रेषा; दृष्टिमर्यादा. ' दिवस धारेस आला. **ेकरणें-१ (श**स्त्र इ० कास) धार लावणें, तीक्ष्ण करणें. २ शौर्याचीं कृत्यें करणें; पराक्रम गाजविंगे. ०धारणें--(एखाद्यास तोंड देण्यास) सिद्ध होणें, सञ्जणें. ० पडणें-(एखाद्यावर कामें इ॰काचें) ओंस, बोजा पडणें; धाड पडणें या अधी चुकीनें रूढ. • बंद करणें-(मंत्र इ॰ कार्ने शस्त्राची) धार बोथट करणें; निकामी करणे. ॰मारणे- तलवार गाजविणे. पराक्रम करणे. धारेवर आणों-धरणें-कडक शिस्तीनें, करडेपणानें वागविगें, सक्त अंमल ११८. २ धापा. 'गंधर्त हस्तीं वें कु-हाडे । कर्णा अंगीं भेदले गाढे । गाजविणे. धारवर येजे-(एखार्दे काम इ०) कडक शिस्तीखाली चालु होण, राहुणे.धारेवर वागणे-सावधपणाने, दक्षतेने.मागेपढे ३ हृद्यः अंतःकरण. 'कवणार्ते मी मोक्छं धाय १।' - मुवन पाहून वागणें; कष्टाचा आणि धोक्याचा मार्ग चोखाळणें. धारे-७.१२७. ४ धीर; धैर्य. 'मग धाय टाकुनी रहे माये ॥ '-व वरचा वाघ-पु. (अशिष्ट.) कोणीहि, जवरा या अर्थानें रूढ. जर्से:-५५३. [सं. हृदय=(द+ह=ध)=धाय-भाअ १८३३.] •धाय है काम तुं करीनास तर धारेवरचा वाघ करील ? तुला न हाक मार्क रडणे, धार्याधायी रडणे-ढळढळां, आक्रोश करून रडणें. तर धारेवरच्या वाघाला हांक मारूं ? सामाशब्द- •करी-पु. योद्धाः र इंदील कोण रणरंगी । यवनांना घायी घायी । यापुढें॥ 'पराक्रमी पुरुष; तरवारबहाहर. 'पाटणकर घोरपडे निंबाळकर तल--विक १०.०कंप-पु. संकल्पविकल्प; धरसोड. -मनको । धाय= वारीचे धारकरी । ' -ऐपो ४३९. [धार+करणें] ०कस-पु. धारेला लावून केलेली पारख; (ल.) सक्ती; तगादा. [धार+कस] •कड़ी भाय—की. दाई; भात्री. [ भाई ] • प ग-न. दाईपण; पालन- भरणे-भारेवर भरणे; सतावून सोडणे; सक्त तगादा लावणे. 'पोराने पोष्ण; दाईचें काम 'हें रजोगुण माणसाचे। समूळ आसुरियेचे। खाऊकरितां मला फारच धारकर्शी धरलें. ' • कर्शी धरणें-

मोठ्या संकटांत. पेचांत आणेंग. •तीर्थ-न. (प्र.) धारातीर्थ; धारा-तीय पहा. ० वंद-स्ती. १ शस्त्राची धार बोयट करण्याचा मंत्र. २ -वि. शलाची धार बोथट करण्याचे मंत्रसामध्ये असणारा. ३ -पु. (वागणुक भाषण इ॰ कांतील) धरवंद, ताळमेळ, ताळतंत्र, संबद्धता. [धार+बंद] •बोळ, मेर-पुन्नी. (कु) सुसंबद्धता; ताळभेळ (भाषण, वर्तन इ० कांतील) (अकरणह्नपीं प्रयोग). ० बोळ-किवि. कांठोकांठ; तुडुंब; भरपूर (पाणी इ० द्रव पदार्थ भरणें ) ०राच-प. १ तरवारबहाहर, शर योद्धा. या अर्थाची पदवी. 'धारराव शिवे. ' –रा १९८१ 'धारराव स्वागारदार संसारमोह सांडनी.. स्वप्राणावरि उदार झाले. ' -अमृत ५४. २ ( उप. ) पराक्रमाच्या पोकळ बाता मारणारा: बढाईखोर. धारोधार-किवि. तुइंब: कांठोकांठ. [धार द्वि.]

धार -- स्त्री. १ जोराचा, वेगाचा (नदी इ॰ काचा) प्रवाह. 'हों धारेमाजीं निश्चितीं। नाव गेळी तेधवां।'-इ ९.२६९. 'भोंबरे बळणें आणि धार।'-दा ३.७.५२. २ पाणी इ० पातळ पदार्थ वह्न पडत असतांना, पाऊस पडत असतांना. फुटक्या भांडचाच्या छिद्रांतून द्रवपदार्थ बाहर पडतांना पाणी इ॰चा दिसणारा दोरीसारखा आकार. ३ तेल, तुप इ॰ पातळ पदार्थ बाजारांत विकण्यास आल्यास त्यांतील कांहीं भाग हक्क म्हणून घेण्याचा पाटील, कुळकणी इ० गांवकामगारांचा ( पृतीच्या काळीं असलेला) मान; तेल, दूध वगैरे विकत घेतलें असतां पूर्ण माप झाल्यानंतर वर्तावळा म्हणून घ्यावयाचा थोडासा अंश. ४ धान्य उफणतांना जे हलके धान्य राशीच्या पली-कड़े जाऊन पडतें तें. ५ तेल, तुप इ० द्रवपदार्थाचा किंचित् अंश. जसें-दह्याची कवडी, पाण्याचा थेव: तेलाची, तुपाची धार. ६ (गाय, महैस इ० जनावराचे) दूध काढणे. 'धारेची वेळ झाली. ' [सं. धारा ] •उरण, धारु(रो)रण-वि. धार काढतांना (दुधास) असणारा उवटपणा ज्याचा निवाला नाहीं असे ताजें (दूध). असलें दूध बलवर्धक व धातुपौष्टिक असते. 'जेवि श्रानवर्म पात्राप्रती। गोक्षीर भरिती धारोष्ण।' -भाराबाल ११.२८. [धारा+सं. उष्ण ] •काढण-विळण-(गाय, म्हैस इ० जनावराचें ) दूध काढर्णे. • देण-उंचावर उमे राहुन (धान्य इ० स्वच्छ करण्याकरितां) टोपलींतून एकसारखें धारेने खाली ओतणें, वारवणें. ०धरणें-(विपार, मोडशी इ० उतरण्यासाठीं ) मस्तकावर थंड पाण्याची धार सतत पडेल असे ( सेवा; निगा; त्रास; खर्च इ०कार्चे ) फल देणारा ( देव, राजा, करणें. •पडणें-(ल) पाहिजे तितकें द्रव्य, धान्य इ० आका शांतन (घरांत) येऊन वर्षाव होणें, पाऊस पडणें. 'तुम्ही फार खर्च जीणें। '-कचश्वर-सुदामचरित्र पृ २. 'हें शेत आम्हांला धार-करावयास सांगतां तर माझ्या घरीं कांहीं पैशाची धार पडत नाहीं.' जिणें नाहीं असें पाहुन सोड्न दिलें. ' धारजिंग पहा. इह ० १ **्मारून न पाहर्णे**-(एखायाला) अगदीं कस्पटाप्रमाणे लेखणे, बास गाय धारिजणी.

हिंग लावूनहि न पुसण, ढुंकुनहि न पाहणे. ०लागण-फार वाहुं, गर्व लागणें; गळती, बुळकी लागणें. जर्से:-पावसास धान्यास, ग्रजास, डोळ्यास, नाकातोंडास, गांडीस धार लागली, चारही धारा तींडांत पडणें-अनेक मार्गीनी लाभ होगें: विलासाच्या. उपभोगाच्या सर्व गोष्टी मिळणें. इह० चारही धारा कोणाच्या तों डांत पड़त नाहींत=सर्व सुखें, चांगल्या गोष्टी एकाच्याच वांट्यास कवीं येत नाहींत. धारभर-किनि. थोडसें, अगदींथोडें (दूध, तुप तेल इ० दव पदार्थ). कवडी पहा. (सामाशब्द) ० चि(ब)पोल-न. (कों.) धान्य वाऱ्यावर उफणतांना धान्याच्या राशीच्या पलीकडे पडणारा कोंडा, भूस, फोल, हलके धान्य. [धार+कों. चित्र+पोल | विगी-न. १ दध तापवितांना त्यांत जे थोडेसे पाणी घालतात तें. 'जैसे दुश्यामाजी धारवणी। उदक थोडे घालिती।' -भवि ३.३३६. २ (पाट, प्रवाह इ०काचें) धारेने पडणारें, वाहणारें स्वच्छ पाणी. 'डोणींतील पाणी आणुं नकोस; चांगलें धारवणी आण. ' [धार+पाणी ] • वसा-पु पाण्याचा, नदीचा जोराचा प्रवाह. 'ते नेणपणाच्या वळसां। बुडोनि गेलेगा सहसा। येक कर्ममार्गाचे धारवसां। पडिले जन्ममृत्युच्या।'-रंयोवा १.४६९. • शींब -स्त्री. नदीच्या प्रवाहाने ठरलेली (गांव, शेत इ॰काची ) मर्यादा, सीमा. हींत बदलहि होत असतो. 'सायखेड व चांदोडी यांची धारशींव आहे. ' [धार+शींव=सीमा ]

धारक--पु. १ धाक; दरारा; वचक. २ युद्ध; लढाई; धारकीं-धरण-१ धाकांत ठेवणें; धारेवर वागविणे, धारेवर धरणें. 'अल्प अन्याय क्षमा न करी। सर्व काळ धारकीं धरी।' –दास २.१.५६. २ (घोडा. इ०) मंडळावर धर्णे, फेरफट-क्यास नेंगे. 'जैसे कोल्हेरीचे वारु। न येती धारकी धर्छ।' -अमृ ७.४.

धारक--वि. धारण करणारा: धरणारा; बाळगणारा. समा-सांत उत्तरपदी योजतात. जसः-आज्ञाधारक=आज्ञा पाळणारा. वस्रधारक, शस्त्रधारक, वेत्रधारक, दंडधारक. [सं. धृ]

धारके--न. दोरीचे झिरमोळ्या असलेल विणकाम केलेले बैलाच्या शिंगांभोंवतीं बांधलेलें वेष्टण. [धारें ]

धारजणगुण-धारजिण गुण-पु. मनुष्यः जनावर इ०काचा धारजिंगे होण्याचा गुण. [धारजिंगे+गुण]

धारज(जि)णा-- वि. अनुकुल; शुभकारक: उपयोगी पडणारा. मनुष्य, जनावर, धंदा, रोत इ०). 'तुम्हांला नसे नाम ते धार-•फर्चणं-(गाय, महैस इ॰काला) पुष्कळ दूध येऊं लागणें. दुष्टास देव धारजिणा. २ मेसादेवी चोरास धारजिणी. ३ कसा

भारज(जि)ण--न. (मनुष्य, राजा, देव इ०कांची सेवा कही करण्याची मापें; वहा. [ सं. ध्र-धारणा ) ०पट्ट-वि. स्मरण केली असतां त्यांनीं ) फलद्रप होण्याचा दैवयोग; आनुकूल्य (जनावर, घंदा, शेत इ०कांच्या संबंधांत त्रास घतला असतां, पैसा खर्च केला असतां त्याचें ) फल मिळण्याचा देवयोग. 'मला ग्राचे धारिजण नाहीं. ' -धारजण्यास येण-धारिजणे होणे. [सं. ध-धरणें+जिण=जीवन]

धारण-स्त्री. १ (धान्य इ०चा) खरेदीविकीचा चालू दर, बाजारभाव 'लब्करांत धारण इस्तकबीलपासन सात शेर आठ शेर. '-भाव १४. १ दुष्काळ; महागाई. 'धारणेने मुले **एांचावर धारण बस्फें-(** भीति इ॰कानें ) गर्भगळित होणें, काम करण्याचे चोख, समतोल, नि:पक्षपाती धोरण. वाबह्न जाणे. रुपयास पांचरेर धान्य म्हणजे अत्यंत महागाई

इ०) [सं.]

भ्यारण-स्त्री. समजूतः कल्पना. 'जीवीचिये ऐसी धारण। कड, धार. म्हणोनि पुसावया। जाहलें कारण। '-ज्ञा ६.३३६. [सं. धू-धारणा ]

इमारतीचा ); मोठा, मरूय खांव. ' रात्रि तैसे पाहरूँ। हैं धारणा राज यांचे वेळचे धार यांनी राज्य चालवावें.' -मराचिथोशा ३२. जेवीं एक जालें। '-ज्ञा १४.३५५. 'जेवीं आरें धारण 'दहा कोसांस एक रुपमा द्यावा असा आमच्या गांवांत भाडवाचा गिळिला। '-एभा २३.२५९ २ (ल.) (राज्याचा, संसाराचा घारा पडला आहे. '२ (शेत जमीन, बागाईत इ॰कांवरील) सरकारी भार ज्याच्यावर असतो तो ) कर्ता पुरुष; आधारस्तंभ.

शक्तीचा धड. [धारणा+सं. पटु=कुशल]

धारणान्वितता--न्नी. (प्रबंध, संगीत.) धारणाशक्ति. धारणी—स्री. (कों.) आधाराचा लहान खांब: लहान

धारण. [ धारण ]

धारणेपारणे -- न. धरणपारणे पहा.

धारन-स्त्री. (व.) एक शाकभाजी.

धारबर---न. धोरण.

धारबाडी कांटा-प. १ कर्नाटकांतील धारवाड शहरचा मेलीं।'-दावि ३७७ [ सं. धृ; का. धारणि; गुज. धारण=वजन ] कांटा; ( ल. ) तंतोतंत वजन करणारा कांटा. २ ( ल. ) वागण्याचें,

धारसा-पु. १ नदी इ०कांचा जोराचा प्रवाह, धार, वहा-होणें, दुष्काळ पडणें अशी स्थिति होती त्यावेळचा वाकप्रचार. ण्याची गति. 'तमाचे धारसे वाड । सत्त्वाचें स्थिरपण जाड । बहुधा सैन्यांतील. म्हु॰ धारण आणि मरण कोणास समजत नाहीं. किंबहुना हे दुवाड । मायानदी ॥' –ज्ञा ७.७९. ' लोटला प्रमाचा धारण -- १ धरणे; संभाळणें; अंगी बाळगणें; धारण धारमा । '-कालिका १७.३८. २ (महान.) (शस्त्र इ०कांचा) करणें. 'या नांव धृति संपूर्ण । विद्याधारण धृति नव्हे ।'-एभा वार, घाव. 'पडतां खांडेआं चा धारसा । दाटतु लोहाचा वळसा ।' १९.४४४. ' शरसंघानसमयीं डाव्या हातानें घतुष्य धारण करावें -शिशु १०५२. ३ कड; धार; रांग. ' मुजऱ्यास धारसा घरावा लागतें. ' २ घेणें; उचलणें; स्वीकारणें. (रीतभात, चाल, मार्ग तैसा फरा बांधोन फौज उभी राहिली. ' - भाव ११३, ४ स्तृढी: वहिवाट. ५ (रत्नागिरीच्या बाजुस) डोंगराच्या कड्याचा कांठ.

धारस --- न. धरण. -मनको.

धारा-पु. १ (भार्डे, विक्री, चाकरी, धंदा इ० ड्यवहारा-भारण-पुस्री. (कों. व.) टेंकू; आधारस्तंभ (घराचा अगर।विषयींचा) पंप्रदाय, शिरस्ता, विह्वाट, नियम. 'शिवाजी महा-कर, वसुल, सारा. [ सं. धृ; म. धारा; प्रा. धार. हिं. धारा; ग्रू. धारणपारण, धारणे पारणे—न. एक दिवसाआड भोजन धारो ] सामाशब्द- •करी-पु. धारेकरी पढा. [धारा+कर] व एक दिवसाआड उपवास करणे. (प्र.) धरणेपारणे. धरणेपारणे **ेपँडाळा-पु.** १ ( व्यवहारांतील, बोली करण्याचा, मोल ठर-पडा. [सं.] धारणापारणा-स्त्री. कमाने एक दिवस उपवास विष्याचा) नेहमींचा, साधारणपणे पडलेला शिरस्ता, विहवाट. व एक दिवस भोजन करण्याचे व्रतः धरणेपारणें. [धारणा+पारणा] नियमः २ पूर्वापार, परंपरागत पध्दतः, विहवादः, ' शेताचा भारणा—की. १ स्मरणशक्ति; बुद्धि. 'ऐसा पुरुष धारणेचा। धारापेंडोळा त्या कुणव्यानें मिळविला. '३ (ल. ) कुटुंशचा वंश-तोचि आधार बहुतांचा। '-दा ११.६.१९. २ अष्टांग योगां- परंपरागत लौकिक, सोयरीकसंबंध, लागाबांधा इ०. ( कि० मिळणे. तील आठ अंगांपैकी एक; श्वासनिरोध, चित्तैकामता व सर्व नैसर्गिक पटण, लागणे, मिळवों, दाखविणे, लावणें ). 'तुमचा आमचा वासनांचा निग्रह इ० 'तये स्वरूपीं चित्ता। निर्धारेंसी धारणा धारापेंडोळा मिळाला म्हणजे मुलगी देईन.' धारा=सरकारी धरितां। '-एभा ७.३५. ' न करितां ध्यान न करितां धारणा। तो साऱ्याची रकम+पेंडोळा=शेताची मर्यादा, बांध ो ०समा-की. नाचे कीर्तनामाजी हरी । '-तुगा २४३३. ३ धैर्य; धीर; मनाचें (गु.) कायदेमंडळ; कायदेकैन्सिल. ' या गान्हाण्यांची दाद लाव-स्थेर्य. 'यद्च्या आहारू न मिळे। तरी धारणेसि न टळे।' ण्याच्या त्या कालच्या मार्गाचेच हर्लीच्या काळी न्यायखाते. धारा –एभा ८.३३. ४ तऱ्हा; ढव; विशिष्ट, योग्य पद्धत. ५ सरळ सभा असे भाग पडले आहेत.' –पार्ल १५. [धारा=नियम+सभाः मार्गाचा दृढ अवलंब. ६ चिवटपणा. -पदाव १२२. ६ (व.) ग्र. भारासभा धारेपहसान - न. सरकारने कृपेने कमी केलेला

पेंडोळ-न. धारापेंडोळा पहा. धारेबंडी-स्नी. सरकारी शेतसारा ठरविंगे. -वि. बांधलेल्या, ठरींव धाऱ्याचे शेत, क्रळ. धारा+ बंदी । धारेमाप-न. ऐनजिनसी सारा घेण्याचे सरकारी माप. [धारा-माप] धारेश्रिक्ट-वि. धाऱ्याला, वहिवाटीला धह्न असलेलें: कायदेशीर: रीतसर असलेला. [धारा+ग्रद=बरोबर]

दापतियां धारांचे । सुदर्शन काढिलें डांबेचे । ' -शिशु १०७८. २ (शस्त्र इ॰कार्चे ) पाते, पान. ' लोखंडार्चे एक शस्त्र त्याला तीन धारा । ' -भज ४७. [ सं. ] •तीर्थ-न. (ल. ) (तरवारीची धार जाण्यासाठीं भिंत, छप्पर इ०मध्यें ठेविलेलें असतें तें भोंक. धारें म्हणजेच एक तीथ मानलें आहे; कारण शस्त्रांनीं चाललेल्या युद्धांत पहा. मेलेला शूर पुरुष स्वर्गास जातो अशी समजूत आहे त्यावरून ). रणांगण: समरभूमि. ' राजा शिवसिंग धारातीथी देहविसर्जन कहन शिवशिव म्हणत शिवलोकास गेला. ' -संभाजी. ' धारा तीर्थास बांबू. -गुजा ६८. [ धार ] निघे ती साधाया जणों महापर्व। '-विक ६७. [धारा+तीर्थ] ्तीथीं पडण-युद्धांत मरणें; लढतां लढतां मरणें.

भारा-- सी. १ धार: पाणी, पाऊस इ० जोराने पडतांना, फुटक्या भांडयांतून पाणी, द्रवपदार्थ गळतांना दोरीसारखा दिसणारा पाण्याचा, द्रवपदार्थाचा आकार. २ प्रवाह. ३ वर्षाव. 'मजवरी फिरली हे दैवदुर्वारधारा।"-सारुह ३.७३. ४ विवाह-समारंभांतील स्वर्णाभिषेकाचें द्रव्य. ५ (ल.) संतति; प्रजा. [सं.] **्घारुजे**−(मेघांनीं) मुसळधार पाऊस पाडणें. 'घाली धारा मेघ कडाडिला माथां। वरी अवचिता देखियेला। 'सामाशब्द-०इत -वि. उदक सोड्डन दिलेलें, दान केलेलें (इनाम, जमीन इ०). 'कसबे वाई परगणे मजकर येथें धाराइत इनाम, दिला अमे. ' -वाडगाछ ३७. धारा] **ेप्र(गृ)ह**-न उन्हाळगांत उपयोगाचे. कारंजी इ० साधनांनी थडपणा आणलेल, लताकुंजाचे केलेले घर. 'ऐसीं धाराप्रहे सिंचणांरि। वागितां स्थळु जाईल विस्तारी।' -शिश ६३४. [ धारा+सं. गृह=घर ] •दत्त-वि हातावर पाणी. उदक धारा सोडून दिलेले (दान इ०). 'पर्वादि पुण्यकाळी अथवा महाक्षेत्रीं सदक्षणाक धारादत्त प्राम अथवा भूमि देणें ती यावी. ' -मराआ २५ [धारा+सं. दत्त=दिलेलें ] •धर-पु. ढग; मेघ. 'नाना धाराधर धारीं। झळंबलिया वसुंधरी। उठिजे जेवीं अंक्ररीं। नाना विधीं । '-ब्रा १३.१०५३. [सं धाराधर; धारा+धर=धरणारा] ( मनुष्य ). चाललेला ( विधि ) [ धारा=चालरीत+शुद्ध ] ०धरकाळ-पु. पर्जन्यकाळ; पावसाळा; वर्षा ऋतु. 'धाराधरकाळें।

सारा. [ धारा+अर=इहसान्=कृपा, उपकार] धारेपहसानी-वि महानदी उचंबळे। '-ब्रा १४.२११. [धाराधर+काळ] धारावर्त-जीवरील सारा कमी केलेला आहे अशी (जमीन इ०) [धारे पु. मुसळधार पाक्तस; एकसारखा व जोराने पडणारा पाक्तस: 'साधु एहसान । धारेकरी-प. ज्याला सरकारसारा भरावा लागतो असे देवालया जाता। पर्जन्ये पीडिला धारावर्तो। ' -एभा ११.१५०९. कूळ; धाऱ्याने जमीन घेणारा; इजारदार. यास खरेदी, विकी, [धारा+सं. आवर्त] धाराबाहिकब्धिन-स्नी. एकाच विषयाच्या गहाण इ॰कांचे सर्व हक असतात. खोती गांवांत खोतातर्फे धारे- ठिकाणीं बराच वेळ तदाकार झालेली चित्रवृत्ति. [धारा+वाह+ करी धारा भरतो. धारेकरी खोतास नफा देत नाहीं. धारे- बिध्दो धाराशिख-स्नी. नदीच्या प्रवाहाने ठरलेली दोन गांवांच्याः शेतांच्या मधली सीमा, हह.

> धारा-सी. (घोडा) चौखुरी पळविण: घोडदीड. -राव्यको ५.३०. [ सं. ]

धारा-वि. (वयाने) लहान; कनिष्ट. 'येथ सत्त्व ते उत्तम। रज तें मध्यम । तिहींमाजीं तम । साविया धारें। '-जा १४. धारा--स्त्री. १ (शक्त इ॰काची) तीक्ष्ण कड, धार. 'तंव १३९. 'मोठा सर्वातिह हा होय महावीर पांडव, न धारा ।'-मो भीष्म १२.२२. [प्रा. धार=लहान, छोटा]

धारिया—पु. १ गोराडु जमीनीतील गवत निंदण्याचें, तण काढण्याचे एक औत. -कृषि २७२. र तीक्ष्ण कोयता लावलेला

धारिष्ट--न. कार्यापासन भयाने पराङमुख न होण्याबिषयीं अंतःकरणाचा दढरूप ग्रण तो: घीटपणा: साहस: धैर्य: हिम्या. 'सर्प हातीं घेण्याचें मी धारिष्ट करीन पण दुसऱ्यास मार देण्याचें मला धारिष्ट होत नाहीं. '[सं. धार्थ ] •वान-वि. धीट, धीराचाः दमदारः निप्रहीः धाडसीः निर्भयः छातीचाः खंदाः साइसी.

धारी-सी. धार; धोतर, पातळ इ० वस्त्राची रंगीत किंवा साधी किनार; वस्त्राचा कांठ. 'त्या धोतरांच्या विलसेत धाऱ्या।' -सारुह ६.५१. [सं. धारा-म. धार. प्रा. हिं. धारी ] ० टार-वि. धारी, कांठ असणारे, किनारीचें (वस्र ). [धारी+दार प्रत्यय ]

धारी-वि. (समासांत) धारण करणारा: बाळगणारा: घेणारा. जर्से:-रूपधारी, यज्ञोपवीतधारी, अवतारधारी, दंडधारी. [स. धारिन् ]

धारूळ--न. (व.) गहुं पेरण्यापूर्वी शेताला जी वाही, उतार वेतात ती. भारोळा पहा.

धारें--- न. उजेड पडण्यासाठीं व धूर जाण्यासाठीं वर भितीस किंवा छपरास पाडलेलें भोंक, खिडकी; गवाक्ष. धाराणें, धुराणें '•ान. धारे-वि. लहान धारा पहा. वडीलधारे-लहानमोठें.

धारेशुद्ध-वि. शिष्टसंमत चालीरीतीप्रमाणें चालणारा धारोणी--धारवणी पडा.

धारोष्ण-धार-धारुण पहा.

धारोळ---न. (व) तिरपे वखरण. धारूळ पहा

धार्मिक-वि. १ धर्माचरण करणाराः सत्त्वशीलः, धर्मातमा. २ धर्मानें सांगितलेल; [सं.] • उत्सव-पु. धर्मात सांगितलेला सगः धार्मिक स्वरूप असणारा उत्सव. 'प्राचीन काळचे सर्वच हिंदंचे उत्सव धार्मिक स्वरूपाचे होते.'-ज्ञाको (ध) ६८. मि. म ]

धार्य-नि. १ धरण्या, पकडण्याजोर्गे: मावण्याजोगें: आधा-रण्यासारखें. २ घेण्याजोगी, अनुसरण्यास योग्य पद्धत. ३ धारण करण्यास, वापरण्यास योग्य. [ सं. ]

भाषण. सं. े

धाल-स्त्री. (गो.) सुकण्यांत दुसऱ्या नंबरावर असलेली नार-ळाची पेंड, घड, घोस.

धालचें-- कि. (गो.) डुलणें; डोलणें. [मं. दोल्] घालप---न. (गो.) ड्रलणे.

धाला-पु. १ (गो.) गर्म्याच्या पश्रदतीचा पौष महिन्यांत खेळावयाचा शेतकरी स्त्रियांचा खेळ.

धाला-वि. तृप्त झालेला; समाधान पावलेला; संतुष्ट झालेला. [धाणे-भूतकाळ धातुसाधित] •साळा-वि १ धाला पहा. २ लकर, सहज तप्त झालेला. [धाला द्वि.] ॰धाकटा-वि. १ लहान आणि आटोपशीर; लहानगा व नीटनेटका. लहान पण द्रम दार. २ लहान पण सोयीचें, सुखी (घराणें, जागा). 'मुलीला स्थळ घारेधाकरें पहावें 'धाले धन्याचा लेक-प मोठ्याचा. श्रीमताचा मुलगा धालेपण-न. तृप्ति. 'तेणे आनंदाचेनि धाले-पंगे। साभिप्राय अंत:कर्णे। -ज्ञा ६.९. 'धालेपणाचे ढेंकर। स्वानंद देती जेवणार। '-एरह्य १५.२.

धाला-पु. (गो.) डोल्हारा. [धालचें=डोलर्जे ] धालारा--पु. (गो.) डोल्हारा.

धालावर्चे — कि. (गो.) हालविगे; डोलविंग.

धाव-पुनी. १ एक प्रकारचा मऊ आणि तांबडा दगड: गेरू: काव. २ माकडें तोंडास तांबडा रंग लावतात तो.

धाव, धांत्र--स्नी. १ धूम, पळणें; शर्यत; जोरानें चाल-ण्याचा प्रकार. (कि॰ मारणें, ठोकणें, मोडणें, जिरणें, खचणें, संपर्णे ). २ पळण्याने आक्रमिलेली जागा, अंतर, मजन्त. 'एथून त्याचें घर धांवभर आहे. ' ३ गाडीच्या चाकाच्या परिघाला बस-

मारतोस.' ७ प्रगति; जाण्याची, वाढण्याची मर्यादा. 'अंधळचाची धांव कुडापावतों:सरडाची धांव कुंगणापर्यत. ८ आश्रयस्थान;आसरा; माहेर. 'मुलाची धाव आईपावेतों: मनुष्याची धांव राजापर्यंत. ' ंतयां मीवांचनि धांव। आनौती नाहीं। ' –ज्ञा १२.७९. [सं. धाव । धांच घेर्णे-१ पळण्यास आरंभ करणे. २ घांवत, जलदीने जाणें. • ब्राल में-जोरानें धांवन जाणें. 'तैसाचि मित्रदेविह पार्थाविर धांव आग्रहें घाली।' –मोर्कण १७.३. 'धांव घालीं आई। आतां पाहातीस काई। '-तुगा ८३३. •कारू-पु. १ धांवणारा पळ-णारा. २ पाठीराखा. [धांव+करणें ] •चाळ-स्त्री. (कों.) जोराची चाल; धावत जाणें.

धांब - स्त्री. बीळ; भोंक (साप, उंदीर यांचें). 'काय मुख पेंव श्वापदांची धांव। ' -तुगा ९०४.

धांव--न. (गो.) कुंपणाचे दार.

धावड-- १ लोखंड काढणारी, तयार करणारी एक जात. इकडे बहुधां हे मुसलमान ससतात. २ विसाडी; लोखंडाचें काम करणारा. [ सं. ध्मा=फुंकणे ]

धांवड, धांवण—स्री. (कों.) मजल. (कि॰ पडर्गे; मार्गे). 'आज मला दहा कोसांची घावण पडली त्यामुळें मी श्वकलें.'[धांव]

धावडणें, धांवडणें -- उकि. १ (काव्य धांवणें) पळावयास लावेंगः, पळविंगः, पिटाळणः, दामटणे. 'वहनें धांवडीत सत्वरा । कौरव प्रवेशले नगरा । ' -मुआदि २९.१३८. २ घासणे, सारवर्जे. तया शक्ति चकाचां तगरीं। धावंडि जे धदानदाची पीटी। -भाए ५४८. -अकि. १ पद्धन जाणे. २ पळ काढणे. [धावड]

धावडा-पु. (ना.) एक जंगली झाड, वृक्ष, जळाळ व इमारती लांकडासाठीं याचा उपयोग होतो. याचा डिक चागला असतो. 'तेथें पळस धावडे। मोहो खेर बेहाडे। '-कालिका २२.११.

धांवडावणी—स्री. (गो.) हकालपट्टी. [धावडणे]

धावडी-वि. १ धावड जातीच्या संबंधी; धावडानी केलेलें. २ लोखंडी (तवा, इ०) ०तवा-पु. लोखंडाचा तवा. 'पुरण पोळ्याकरितां एक धावडी तवा खरदी करावयाचा होता '-खरांद ६३. ०ळा**खंड**-न. धावडानीं केलेलेलोखड, हे घनवर्धनीय असतें.

धावडी-की. (व.) धामट रंगाचा कठाण्या तीळ.

धावण-णी-की. १ पाठलाग ( जोराचा ) 'साचळ होतां बळियाडें। धांवणियासी निघाले। ' -देवसंत ९. २ धावणें: पळ; धूम; धावण्याची किया. 'मेरूचे शिखरीं पडियेली खाण। तेथें लोम्यानें काढियेली धावण। '-ब ५९८. ३ सैन्य, जमाव वितात ती लोखंडी पट्टी. (कि॰ मोडणें). ४ मोटेंचे बैल ज्या इ०चें धांवणें; कूच, मोहीम; मंडळीची धांवपळ. ४ रक्षण. उतरणीर्ने चालतात ती वाट; मोटेचा उतार. ५ (ल.) सामर्थ्याची, ' मार्गी तुवां केलें विघ्न। आणि करीन म्हणसी भक्षण। यावरी संकल्पाची,परमावधि; मनाची तयारी, उडी. 'ह्या लगास हजार रुपये | कोणपक्षियांचे धावण । करील मी येथे निमालिया । ' -जैअ. खर्च इतकी आमची धांव. ' ६ जास्तींत जास्त अपेक्षा, कल्पना. ७७.६८. ५ उपाय; धांवाधांव; इल्राज. ' अही सिखये हंसणी। ' आमच्या) मर्ते सणगास पांच रुपये पडावे पण तुं फार धांव<sup>ी</sup> कां**हीं करावी धा**वजी । जंब देव पंचप्राणीं । सांडिला नाहीं । ' —कथा

१.४.१८०. [ धांवणे ] करणें, -उठावणी करणें, धांवाधांव करणें. 'वजीर कर त्यात धांवणी।' - ऐपो ८५. ॰ धुपणी-सी. १ घाईनें बेफामपें। धांवण्याची क्रिया. पळापळ. [धावणें द्वि.] २ धांवण्याचे श्रम करणे. धावणेधवर्णे पहा.

धावण-न---न. १ स्वच्छ करणे, धुणे. 'दंतधावन. ' ' नंदी-प्रामी तूं राहुन। केलं वल्कलांचें धावण। ' -जैअ ३५.८०. [सं. धावन ]

धावर्ग-धावर्ण-अकि. १ अतिशय वगाने चालणे; पळणे; २ रक्षण करण्यास, मदतीस जाणें; धांवून येणें. 'विश्वला कर्ण, समञ्ज्ञि कोण्हीही धांवलं न तन्मरणीं। '-मोकण ४५.२१. [सं. धावन्] ० धु**पर्णे -**अकि. १ धावण्याचे श्रम सोसर्णे. २ गर्दीनें, घाईनें धावत जाणें: निष्फळ हेलपाटे मारणें, धावणीधवणी पहा. [ म. धांवणे. द्वि. ]

धावणे, धांवणे --- १ धरण्यासाठी किंवा रक्षणासाठी पाठलाग करणारी फौज, लोक. रक्षण करण्यासाठीं, मदतीसाठीं धांवणारा, शिपाई, दुत; रक्षक. (कि॰ लावर्गे, धाडर्गे) 'कीं चोरीं मारितां अरण्यात। एकाएकीं धांवर्णे धांवत। त्याच्या विनति: प्रार्थना. ' परते साहत वैभव । भक्तांच्या धांवण्या धांवे ४१९. धावणी पहा. [ सं. धाव्=पळणे ] देव।''कें कृपा करसी नेणे मज धावणे।' ३ स्वारी; दौड: २२.१२९. ४ गति; धांव. 'पै द्विजसेवेपरौते । धांवर्णे नाहीं शृद्राते। '-ज्ञा १८.८८४. ५ रक्षणः मदतीसाठी धांवणेः पाठ-लाग. 'सुभद्रा हरूनि नेली पार्थें । वेगीं निघा धावणीयातें ।' -मुआदि ४७.१०५. 'तया वेळीं नाहि कोणि केले धावणें ' -स्त्रीगीत. [ सं. धाव्-धावन ] धावण्यास येण-पोहोंचण-पाव में-धाव में-१ साह्य करण्यास धांवत जाणे; एकदम सर-साव गैं: पुढे येणैं. ' धांवधांव धांवण्याम म्हणती विनवुन सांबाला। ' -ऐपो ३०७. २ पळणारास गांठणें, धरण्यासाठीं मागे लागणें.

धावना दोरा, धावदोरा, धावरादोरा—y लांब लांब टांके घऊन घातलली शिवण (कि॰ घालण) जुजवी शिवणें, कच्ची शिवण. [ म. धांवर्णे+दोरा ]

धावता धोटा—पु. प्रत्यक्ष हातांनी न फेकतां हातांनी दिलेल्या यांत्रिक झटक्याने किंवा धक्क्याने फेकला जाणारा मागां तील धोटा. ( इं ) फ्लाय शटल. 'सुमारें पन्नास वर्षे धावत्या धोटयाची कल्पना निवाली होती. '-टि १८.

इकडे तिकडे धांवणें. कूच. ३ धांवाधांव; गडबड [धांवणें ] •नजर-स्त्री. पदार्थीचें सुक्ष्म निरीक्षण न करतां वरवर त्यांच्याला फिरविलेली दृष्टी; ओझरती नजर; विहंगमावलोकन

धावतेपाणी-न. संथ नसणारें, वाहणारें पाणी. २ जोरानें वाहाणारें पाणी: लोंढा. [धांवर्णे-|पाणी ]

धावद्वडा--पु. १ धांवाधांव; पळापळ; येरझारा. २ इतस्तत: अनिश्चितपर्णे धांवर्णे: भटकर्णे. (कि॰ करणें: लावर्णे: पडणे; लागणे ) [धांबणे+दवडणे ]

भावतोरा--पु. पक्षया शिलाईपूर्वी घालावयाची कच्ची शिवण. धावता दोरा पहा.

धावधपटी—सी. (गों.) धांवपळ; पळापळी. [धांवचें ] धावधूय-की. यातायात; दगदग; श्रम. [ धांवणें +ध्रपणें ] धावन---न. धांवर्णे, पळणे. धावण-गी पहा. 'धांवन करूनि रक्षी भीष्मापासुनि आजि भाच्याते ।'-मोभीष्म ८.३८. [ सं. धाव्=पळणें ]

धावन--न. धुणे; स्वच्छ करणे. 'दंतधावन, ''अंगधावन, ' इ० [सं. धू=धुणें ]

धावना, धावनिक-पु. (महानु.) धांनणारा (पुढेंपुढें कर. णारा ) सेवकः नोकरः चाकरः 'धावनापवनु ।'-शिशु ५०. 'ऐसें जगळदरणेयांचीया धावनिका हातीं देति ' -ऋ १३६. [धावन ]

धावनी-सी. उठवगी: उत्तेजन. 'कटाक्षाची अणी। ह्रवे सुखासी नाहीं अंत। ' – ह ११.१७४. २ घांवा; मदतीकरितां हृह्यपाषाणीं । तन्हीं नर्व्हेची घांवनी । मन्मथासी। ' – शिशु

धावनी-की. धुणी पुसणी; घासणी; चोळणी इ० उपचार. मोहीम, 'सर्वेचि मार्गर्थे धावर्गे केलें। मथुरेवरी पूर्ववत।' –हं ' विरहानल न मनी धावनी।'-शिशु २८२. [सं धू=धुणें] •करणें-धुत्रन टाकणें. **धावनीषध**-न. धुण्यासाठी औषध. (ई.) लोशन.

> घावय-- पु. १ सापाची एक जात. रंग भुरकट, नऊ दहा फुट लांब हा शेपटी तोंडांत धम्म गाडीच्या चाकाप्रमाणे चालतो. -बद-लापूर ३४९. ' हैं जाणौनि जैसा भौढी। जो दृष्टीसर्वेचि विष फेडी। तो धावेया हरिगारुडी। पातला कां।' -राज्ञा २.७२.

> धावरा—वि. १ चपळ, धांवणारा; वेगवान. २ जलद चाल. णारा; धांवण्याचा स्वभाव असणारा (मनुष्य, पशु). [धांवर्गे] • गुणाकार-पु. गुणाकाराचा एक प्रकार, याच्या उलट बैठा गुणाकार. गुण्याला गुणकाच्या प्रत्येक स्थानांतील संख्येने गुणून गुणाकार उजवीकडून डावीकडे मांडित जाणे. [धांवर्गे+गुणाकार] **्भ।गाकार-५.** भागाकाराचा एक प्रकार. याच्या उलट बैठा भागाकार. [ घांवर्गे+भागाकार ]

> धावरी मुंगी - सी. एक जातीची मुंगी. ही लहान, काळी व जलद चालणारी असते.

धांवरे--न एक त्वरेचा रोग, खरजेचा एक प्रकार, 'कोणाचे भावती—स्त्री. (कों.) १ धावण्याची किया. २ घाईनें अंगास होता नारू। कोणासि जाहरुं होतें धांवरूं। '-भवि २४.६९. २ घोडे, गाई इ० जनावरांना होणारा एक रोग. [धावर्णे ]

> धावरे--न. खोकड, साळी, उंदीर इत्यादींचें बीळ. भा वरे अर्कु-न. दूर पसरणारी एक अळवाची जात.

धावशी, धावस---सीपु, एक सुडूप, धावसरें --- न. (कु.) रोगाची सांथ.

धावा. धांवा-पु. १मदतीला धांवन येण्यासाठीं(परमेश्वराची) केलेली विनवणी. प्रार्थना. 'सर्व प्रकारीं करी धांवा।'-ज्ञा १८. १७५९. 'नाहीं माझा धांवा पिडयेला कानीं। कोठें चक्रपाणी गंतलेती. ' २ प्रार्थनेचे पद, गाणें. [ म. धांवणें; हि.] ॰ मांडणें-मदतीला ( धांवा ! धांवा ! ) धांवृन या अशा आरोळ्या मारणें-ठोकणें. (सामाशब्द) ० करी-पु. धांवा धावा अज्ञा आरोळया मारणाराः मदतीची याचना, प्रार्थना करणाराः -धांच-स्त्रीः घाईने इकडे तिकडे पळणें; पळापळ; गडबड; गोंधळ, मदतीची खटपट. एखाद्या गोष्टीवर ताबडतोब उपाय करण्यासाठी धांवपळ करणें. [धावरें ] -दश्रहा-धावदवडा पहा.

धा गाडा--पु. धांव; पळ; मजल. धांवडण पहा. (कि॰ मार्णे ). [धांव ]

धावाङ्याचा वाघ---पु. दुसरीकडचा, फिरस्ता वाघ. धाविक्रणे, धावीनणे-धांवणे, पहा. 'धावित्रला अंतर-साक्षी। गर्जेद्रा कार्णे। '-दा ४.७.२७. 'प्रेमभरें वंडैली। मर्ने आर्तिगावेयां धावीनिली । '-शिशु ६०७.

धावधावं — किवि. (धावन धावन) कळकळीने आस्थेने. 'किती पुरुं डोळे घानुघानु तुझ्या शेल्यानें।'-होला १३०.

धाजत. धासत-की दहरात; धास्ती; भीति; धास्ती पहा. ' मी प्रतापी रावण धाशत देवादिकां। '-पला ४३. 'केवढा दर्प थरथर कांपे धांसत वै-याला। '-ऐपो १७७.

धार्वे -- न (नगरी) भितीला चोराने पाडलें भोंक. -गुजा। करावा कथेचा धिंग। ' -स्वानु ८.४.३०. [ धिंगा ] 40.

कर्तें। होकें). २ भीति; धास्ती. (क्रि॰ वाटकें). [ध्व. धस !धुस !] सक्त. ३ तृप्त; संतुष्ट; प्रीत (यांत निंदा ध्वनित आहे ). 'धूतै तृती होजन खालीं पड़ेंगें; कोसळून खालीं येंगें; ढांसळगें; ( भिंत, बांध, तेजस्वी; कडक. 'नरसीपुरी देव धिंग। ग्रप्त आहे। '-रामदासि दीग). २ तुकडे तुकडे होंगे ( यंत्राचे ). ३ कोसळणें; घोघो पडणें र.१०१. ( पाउस, फर्के वगैरें ). ४ फिसकटणें, मोडणें; ( बेत, योजना ). धिगड, धिगाड--वि. विद्रुप दिसण्या इतका मोठा व अजल कोसळणें पहा. हैं कियापद सकर्मकिह वापरलें जातें. [ध्व. धांस ] (मनुष्य; प्राणी ). -न. (निंदार्थी ) १ उंच: बेढन: ढंगळ -स्त्री.

बाळगणें, धरणें. ) २ काळजी; चिंता; घोर. 'आमचा भाऊ अद्याप घोडी; टोणगी; भोपळ देवता. [ धिंग ] येत नाहीं म्हणून आम्हाला मोठी धास्त लागली '३ भीतीपासुन मनावर झालेला परिणाम; धसका 'पोरानें वाघ पाहिल्यापासून उड्या मारणें; खिदळणें; नाचणें: दंगल करणें; ओरडणें: बाजार किंवा आई मेल्यापासून धास्त घेतली म्हणून झिरणीस लागला.' मांडणें. धांगडणें पहा. [अर. दहशत] (वाप्र.) • खाण-चेण-भिकन जाणे. • खोर, धिगण-उक्रि. धिक्कारणे. 'स्वांगी भोगरता म्हणोनि धिगि धास्त्या-वि. सदैव भीति बाळगणारा, फार भित्रा इसम. त्या कांताहि पातित्रता ।' -अकभा ३मंराधा ६. [ घिग ]

•धोका-पु. ( न्यापक ) १ भीति; काळजी. २ संकटें; दुःखें; अडचणीः आपत्तिः धोके.

धास्तावर्णे-अफि. १ भीति, दु:खामुळे बुद्धिश्रंश होणे; भांबावर्णे: गांगरर्णे. [धास्त]

धाळ-पु. (गो.) भेगः फट. [सं. धार=खोल जागा ?] धिक-उद्गा. धिक्कार, व्यर्थतादिमूलक तिरस्कार विधानाचें द्योतक. तुच्छताः किळसः तिटकाराः वीट इ० भावना दाखविणारे अव्यय. 'अशा तुज न जो भजे मनुज धिक तयाचें जिणे।' -केका ११. -वि. इलकें, कमी दर्जाचें; तुच्छ. 'आपल्या जिण्यास धिक समजून समयोनी धि:कारलेल्या भिक्षापात्राचा त्याने स्वीकार केला. ' - विवि ८.८.१४२. [सं.]

धिकार-पु निंदा; तुच्छता, तिरस्कार, तिटकारा करणे; धुडकावणे. ' खून, अन्याय व पाप ह्यांच्या पायावर उभारलेल्या सत्तेचा वरून परमेश्वर व खालून लांक धिकार करीत असतात.' -भाऊ ३६. [सं. धिक्+कार]

धिक कारणें -- उकि. तुच्छ मानणें; तिरस्कारणें; निंदा करणें; क्षिडकारणें. ' आणि जगातें धिकारिती। '-ज्ञा १६.३२८. 'धिका-रूनी गोष्टि मातेसि सांगे। कौसल्येच्या ये गृहा सानुरागें। '--वामन भरतभाव १५. [सं. धिकृकृ=धिकार]

धिक्किट, धिमिकिट---न. मृदंगाचा आवाज. [ध्व.]

धिंग-नी. क्षोभ; दंगल; लोकांचा दंगा; खळबळ; जनक्षोभ. -पु. धूम; गजर; घमंड दंगल. 'टाळ मृदांग चंग उपाग । मेळऊनि

धिंग-वि. १ उदार; खर्चिक; उधळ्या; पैशाविषयीं सढळ. धासधस - स्नी. १ घडघड; धागधुग; माटमूट. (कि॰ जीव २ व्यसनाधीन, बाहेरख्याली; दुराचारी; बेबंद, छट: असन्मार्गाः धासरा—पु. धकाः धसका. ढासरा पहा. (कि॰ घेण-धरणें) धावोन आला। धिगबुद्धीने धिंग जाला। ' -दा १४.४.१९. ४ धासळण, धांसळण-अफ्रि. १ एकदम, धडधड आवाज धिप्पाड; अवजड; बळकट; मजवूत; उंच आणि दांडगा. ५ जायूतः

धास्त-स्ती-की. १ दहशत; भीति. (कि॰ पाळणें, र दांडगी; धर्टिगण मुलगी; नागडीउघडी राह्मणारी मोठी मुलगी:

धिगडणे अकि. उनाडक्या करणे; दंगामस्ती करणें:

धिगधिग-धिगां--किवि. (जिण शब्दावरोवर उपयोग). सर्वोना धिकारीत आयुष्य काडणें: सदां असंतुष्ट, असुखी राहुंगें. [धिकृद्धि.]

धिंगा, धिंगाडा-णा-पु. १ धांगडधिंगा. (कि॰ घालणे; मांडणें ). 'त्यावर हा धिंगा.' -विवि ८.८.१५८. २ आऋस-ताळेपणाः आकांडतांडव, केंस ओढण, लोळण, ओरडण इ० प्रकार (बायका मुलांचे ). ३ धांगडधिंगा पहा. धिंगामस्ती-स्री. १ दंगामस्ती, दांडगाई करणें; जोर दाखविणे; मारामारी. २ खोडचा; धांगडधिंग्याचा खेळ; धुमाकूळ. दंगामस्ती पहा.

धिगाई-- ली. उधळेपणाः खर्चिकपणाः धिगपणा. [धिग] धिगावर्णे — अकि. भीति वाटणें. घावरणें. 'धास्तीनें धिगाऊन संभाजीराजे यांचे निशाण घेतलें. ' - पेद १०.५०.

धिगी--सी. १ (गो.) टेंकू; टेंकण; वजन खालीं येंऊं नये म्हणून लावतात ती मेढ. 'माड कलल्यास, उन्मळून पहुं नये म्हणून धिगी लावतात. ' २ कैची; मोरवा; आडव्या तुळयांची चौकट; ( इं. ) कपल. [ सं. स्थग ]

धिगी, धिग्य-धिक् पहा. 'धिगी ऊठ गे ऊठ नष्टे बट्याळे।'-आकृ १६. 'दु:शिला खळा धिग्य रे जिणे।' -रामसुतात्मज ( द्रोपदी वस्रहरण १२१ ).

धिरग-वि. (गो.) उंच धिप्पाड. धिंग पहा.

धिंच, धिकें, धिची-न. (गो.) टीच. 'धिकेंभर लांब.' धिटाई--- ली. १ घीटपणाः धाडसः निर्भयता. २ उद्धटपणा.

[धीट] इह० धिटाई खाई मिठाई आणि गरीब खाई लाथा.

धिटाव, धिटींब-चा-नन्नी, धिटाई पहा, 'जे धिटींवा करूनि भवादशां। पढियंतया हो आवें। ' - ज्ञा ९.२३. ' थोर थोडक्यांत चैन, मजा; अत्यल्प साधनावर आनंद, मौज करणें. बिटाव । हे सद्गुरुकृपा । ' -दावि ३१३.

धिडु--वि. फाजील धीट; उद्धट दिसेल इतका धीट; अतिशय घट. [ घीट, घट ]

धिड-न्बी १ एक शिक्षेचा प्रकार. सार्वजनिकरीत्या गुन्हे-गाराची केलेली अप्रतिष्ठा. (त्याला पांच पाट काइन गाढवावर बस-बीत व शेपटीकडे तोंड करीत व वाजतगाजत गांवांतून मिरवीत नेत ). (कि॰ काढणें; भोंबंडणें; मिखों; फिखों). २ अशी धिंड काढलेला माणुस. ३ जाहीर अप्रतिष्ठा; मानहानि; उपहास. (शिव्यागाळी, मारहाण इ० प्रकारें ). ४ (तिरस्कारायीं ) वाईट माणसाच्या येण्याजाण्याच्या वेळी म्हणतात. 'या दुष्टाची धिड बाहेर निघेल तेव्हां भी घरांत येईन. ' विडका पहा. धिडका-स्ती. (धिंड काढण्यालायक व्यक्ति) नेहेर्मी मिरवूं पाहणारी व पुढें पूढें करणारी तिरस्करणीय व्यक्ति. 'तिकडे जाऊन आपली गंभीर; निश्चयी; धीर. २ नरम; सहनशील; धीर धरणारा ३ (प्रशं धिंडका तेथे बसं द्या. ' -की चकवध.

धिडवडा, धिडोडा-- प्र. १ बदकर्माचा बोभाटा, जाहीर अप्रतिष्ठा करणें: अशी अप्रतिष्ठा. फजीती झालेली स्थिति. (कि॰ काढणें ). २ कप्रसिद्धी: बदलीकिक. (कि॰ होणें; बाजेंगे ) 'त्या गोष्टीचा गांवभर धिंडवडा झाला. ' 'त्या मनुष्याचा सर्वे शहरांत धिंडवडा वाजला आहे. ' [धिंड+वडा प्रत्यय; हि. धंडोरा ]

धिज्ञावर्णे - अकि. (एखादा आपल्या मनाविरुद्ध बाहेर गेला असतां निदार्थी ) धिड काट्णें: फिरणें: भटकणें: घराबाहेर जाणें. 'जेवायचे होतांच आलास कामाचे वेळेस कोणीकडे मसणांत घिडा-वलास. '[धिंड]

धिडी-की. धिंड पहा.

धिणोशी---स्री. (गो.) एक माशाची जात.

धिंद्-धिंड पहा.

धिधिकट-पु. मृदंगाचे बोल. धिक्किट पहा. 'धिधिकट धिधिकट कट विकट तान तं चणाणी। -दावि ४१८. ध्व.]

धिघी-की. गदी; दाटी. 'दाट पारकीयांची धिधि।' --उषा १५०.१७०१.

धिगाइ-धिपाइ-वि. खूप उंच व बळकटः मजबूत व उंच बांध्याचा ( माणुस, जनावर, वृक्ष इ० ).

धियडी-ली. १ (राजा.) दाटी; गर्दी; मोठा घोळका. जमाव. २ धिगामस्ती; दांडगाई; धांगडधिंगा. [ध्व]

धिवडी, धिमडी-की. (कु.) खंजिरी, डफ. [ध्व. विम्] धिबडी-ली. १ चंगळ; (जेवणांत खाद्यपेथें इत्यादिकांची) लयलट; विपुलता. २ दंगामस्ती; मजेचा धुमाकृळ; रंगेलपणाची दंगल; मजा; धिवडी पहा. [ध्व. धिम् ] दमडीवर धिवडी-

धिविद्वा-की. धवडगाः कामाची गर्दीः पसारा, धांदल. धिम-पु. वाद्य इ० चा विशिष्ट आवाज. धिमि धिभि दंदिभि वाजति. ' -दावि ४१३. [ध्व.] • किटी-१ मृदंगाचे बोल. २ नृत्यांतील बोल; ठेका; नृपुरांचा आवाज. 'धिमिकटी धिमिकटी तकथा विचित्र । रागगौलता संगीत शास्त्र । नृत्यकळा देखोनि देवांचे नेत्र। पार्ती हालवूं विसरले। '-ह १.१३. ०भेरी-स्री. एक वाद्य, नाचाचा ताल धरतांना निघणारा वाद्यःचा आव.ज. ' विभिन्नी विमिन्नी विमभेरी झननन झांनन झनत्कारी । ' -रांला

धिमडी - सी. १ (गो.) तुरमुंडी; डोक्यानें जोरानें ढकलणें. २ डफ.

धिमा. धिम्मा-वि. १ शांत प्रकृतीचा; थंड; विचारी; साथी ) संथ: सावकाश: गर्दी. घाई नसलेला: मंद: मह: जड ४ फार उंच न चढलेला पण भरदार (मृदंगाचा स्वर); हलके; साव-काशवर्णे (बाचर्णे, गाणे, म्हण्णे ). [हिं. धीमा, तुल० सं. धीमत्]

धिमाई, धिम्माई-की, १ थंडपणा: शांतपणा: विचारी-पणाः गांभीर्यः निश्रयीपणाः २ शांतताः सौम्यताः सहनशीस्रताः ३ संथपणाः सावकाशी. ४ महपणाः जडपणा. [हिं.]

धिमिकी-की. थिम; वाद्याचा, तृत्याचा आवाज. 'थिमिकी धिमिकी धिमभेरी-झननन झांनन झनत्कारी।' -राला ३८. भ्रित. धिम ]

धिया-पु. १ हिज्या; धैर्य, धीटपणा; शौर्य. २ खंबीरपणा; हढनिश्चयीपणा; नेट; जोर; हिंमत; ताकद. (क्रि॰ धरणें; देणें; येणें; फूटणें ). [सं. धृति; प्रा. धिइ; म. हिया]

धिर-प. शर: धीर पहा. 'नखर धिर त्यांते देखतां शीघ्र आली। '-माधवरामायण बाल २१.

धिरहें-- न. एक आंबोळीसारखा छिद्रयुक्त खाद्य पदार्थ. पाठीचे- हाताचे- धिरडें- काढणें- निघ्रणे-खप मारून खरपूस मारणें. [इडरी-धिडरी-धिरडी ?]

धिरण-अक्रि. १ धीर, दमधरणें, धिरानें घेणें; यांबणें, उता- -दा १४.३,१०. वळी किंवा घाई न करणे; वाट पहाणें. 'तुम्ही जर वर्ष दोन वर्षे हप-यांस दम धिराल तर घेतों. ' 'पांचरें रूपयेपावेतों मला भलता धीटला राव। ' -दावि १८२. कोण्ही धिरेल. ' २ (सामा.) थांबणें; खोळंबणें. ३ (राजा.) वर्ज धीटत्व--न. धीटपणा; धाडस. ' मी सिद्ध जाहरूं तुज वरा-करणें; टाळणें; सोडगें; वांचुन राहणें ( मदा, मांस, इ० ) [ धीर ] विया। परम धीटत्व करूनियां। पत्र लिहिलें नेणतपणें। ' —ह २३.

धिरा-पु. १ आधार; टेंका (तुळई इ०कास खांबासारखा). 1943. २ (ल.) उत्तेजनः धीरः कृपादृष्टीः आश्रयः ३ खांब, मोटेच्या विहि-रीचा (टेंकण दिलेला). [धीर]

धिरा, धिरे, धिरेधिरे, धिराधिरे—िकिवि. आस्ते; पौचले। ' -नव २५ १८. धाड पहा. सावकाश; ह्व्यूह्यु; काळजीनें. 'नकोरे होऊं घाबरा तूं दिलभरा थिराधिरा तुझ्यावरी अधीं रंग शिपितें।' -अफला ७८. [ धीर ] पहा. -अश्वप२.१३७.

धिराई-ली. (ना.) धीर; धिम्मेपणा.

धिराचा-पु. (व.) आधार; खाचराची फडी ठेवण्यासाठी तीन किंवा दोन पायां ने लांकड लावतात ते.

धिरासा—पु. १ आश्रय; टेंकू; आधार. २ धीर; आश्वासन; [ सं. धीवर; हिं. ] उत्तेजन. (कि॰ देणें; येणें ). [धीर]

धिलांग, धतिगण-पु. भजनाचे वेळीं निघणारा मृदं-गाचा आवाज, ध्वनि. 'धिलांग धतिगण रे। ' -दावि १७५.

धिवंस--पु. (गो.) एक प्रकारची मासळी.

धिवसा, धिसा-पु. (कान्य.) १ भीति; भय. ' हिंसेचा पंडे धित्रमा । ' -सिसं ६.९८. २ धैर्य, धीर. 'दुर्योधनु संतोषावा ।

७. ४ आवांका; अभिमान. ' ऐसा धिवसा धरोनि वित्तीं । '-मुरंशु ७०. [तल० सं. अध्यवसाय-राजवाडे भाअ १८३४] धिवसे-कर-वि. इच्छा करणारा. 'पै गा मनुष्यांचिया सहस्रशां। माजि विपाइलेयाचि धिवसा। तैसे या धिवसेकरां बहवसां। माजि विरळा जाणें।' –ज्ञा ७.१०.

धिष्णय-पु. स्कंध सोइन सहा अंगुळें बाहूचा जो प्रदेश तो; घोडयाचा एक अवयव. -अश्वप १.६२.

धिस-न्द्रा. शी! शी! हुयों! हुयों! हाड! हु० हांकलून देतांना योजावयाचे उद्गार. [ध्व.] •िपटाविजे-आरडाओरड करून, फजीती करून पिटाळून लावणें.

धी-- स्ती. बुद्धिः मनः मति. [सं.]

धीट-वि. १ घट्टः: धाडसी: छातीचा. २ उद्धटः दांडगाः ढालगज. 'बाहेरी धीट जसी। दादुगा पति कळासी।' - इत १३. ५०५. [ सं. धृष्ट; प्रा. धिर्ट ] म्ह० धीट नीट लाखाच पीठ=(व.) जी कुणाला भीत नाहीं धीट असते तिला म्हणतात. •पाठ-प्र. एखाशाच्या पाठीचे हाताचे कातडें धिरडगासारखें ्ट हुळे करणें; भक्तिपर नसणारें शीघ्रकाव्य. 'सीघ्रचि कवित्व जोडिलें। दृष्टि पडिलें तेंचि वर्णिलें। भक्तिवांचुन जें केलें। त्या नांव धीटपाठ।'

धीटणें -अकि. धीट होणें; धीर करणें. 'मग सावधपणें

धोड-की. धाड; झंड. 'पोटीं घालूनि माल भरती। सावध पहारे देती भवर्ती । तों तस्कर धीडी शतानुशती । येऊनियां

धीणानुरोध-पु. घोडयाच्या नाकास होणारा रोग. खरणी

धीम।तिताला-पु. एक ताल. तिलवाडा पहा.

धीमान - वि. बुद्धिमान् ; शाहणाः जाणता. [सं. ]

धीमार-की. एक कोळी जात व तींतील व्यक्ति. ढीमार.

धीर-पु. १ पुष्कळ वेळ वाट पहाण्याची. सहन करण्याची, चिकाटी धरण्याची ताकद; दम; सहनशीलता: शतपणा; स्थिर-पणा; टिकाऊपणा; (कि॰ धरणें; येणें; सुटणें; फुटणें, फाटगें, सोडणें; टाकणें इ०). ' तुम्हीं दोन वर्षे रुपये नाहीं दिले तरी मला धीर आहे. ' 'धीर तो कारण । साह्य होतो नारायण । '-तुगा २४३१. 'श्रमले श्रमले समरीं पळहि धरी धीर हरि न रथ न सैन्यार्ते धिवसा हो आवा। ' --गीता १.७५६. ३ उत्कंटा; हव्यासः करी। ' --मोशल्य ३.९५. म्ह् ० धीर असेल पोर्टी तर वरें होईल इच्छा. ' आतां पुरला आम्हां धिवसा । आत्मवोधाचा । '—ज्ञा ३. शेवटीं. २ धर; आवरशक्ति; वंधन; दाव.तींडाला धीर=वोलण्याला,

खाण्याला मर्यादा. जिमेला धीर=जीभ आवरणें. पायांला धीर= पायांत ताकद (बराच वेळ थांबण्याची, उमें राहण्याची इ०). रीतीनें (दिसणें ). [धूम; धुकें ] शौचाला धीर नाहीं=अतिसाराचा विकार असर्णे. 🧸 ( बोलण्यांत. करण्यांत, चालण्यांत ) शाश्वती; सातत्य; स्थीरता. ४ टिकण्याचा यांत ). ५ धारिष्ट; धेर्य. 'धरीरे मना धीर धाकासि सांडी ।' -राम २७. ६ विश्वास (संकट परिहाराबद्दल). ' दुसऱ्याचे घिरावर कोणतेंहि काम आरंभूं नये. ' - वि. १ धेर्यवान् 'राज्य श्री स्त्री सुत हे क्रीबाला काय होय जो धीर। ' -मोशांति ३.६७. २ गंभीर; उदात्त. ' तेथुनि सरस्वतीचीं तीथें सेवीत जाय तो धीर।' धोकटी पहा. -मोमंभा ३.१७. ३ दमदारः उतावळा नसणारा. म्ह०धीर तो गंभीर उतावळा तो बावळा. ४ निश्चयी: करारी. [सं. धैर्य; प्रा. धीर ] • कर्णे-हिय्या करणें; धाडसाचा प्रयत्न करणें. • चेप्णे-वैर्य, विश्वास पुन्हां प्रस्थापित होणें; भीति जाणें; भीड मोडणें. युगधुगी पहा. भेयें या बंधूच्या हृदय परि यीचें धुकधुकी। '-सारुह •देर्जे-प्रोत्साहन, उत्तेजन देणे. •िनघर्णे-धेर्य, निश्चय टिकर्णे; धैर्य, विश्वास न मावळणें. घिराचा-१ दमदार; निश्चयी करारी. बोले निःशंक । तो माघवोदरी धुकधुक । '-जै १९ १२४. २ धेर्यवान् : धाडसी. धीराने घेण-दम धरणे. 'जरा धीरानं **घेशील तर सर्व सांगतों. ' —स्वप** ३२.

धीर--- पु. १ टेंका; टेकू; नेट. २ (ल ) आश्रय; आधार. धिरा पहा.

थीरट। निरातंत्र पीठ सौक्य शोभा। ' -निवृत्तिगाथा १३.

धीरण-अफ्रि. धीर देणें. 'धीरोन गणेंद्र युक्ति नाधी।' **-दा**वि ४०६.

धीरा--- पु. धिरा पहा.

भीरावती—वि. धेर्यवान (स्त्री); धेर्यवती. 'धीरावति आणि पटल; धुई; धुकट पहा. सती।'-एहस्व ४.१०.

धीवर-पु. एक कोळी जात. तींतील व्यक्ति. हे मासे घर ण्याचा धंदा करतात. [सं.]

धोवसा-पु. धेर्य; धिवसा पहा. 'मेघाची जळवृष्टि फार पडते कैसा धरूं धीवसा।' -अकभा २. द्वादशमास(बसव) २८. **'पंचर्मी स्त्री शूद्र अन्ययाति तरणोपाय धींवसा।' —स्वा**दि 9.9.20.

भुइ--नी. (माण) शपथ. (कि॰ घालणें). थुरशो. [ थुई= थुंकी ]

भुई, भुकट--जीन. धुकें; जमीनीजवळ येणारें पातळ अञ्र ' केशी अंघारी रात्र पाही । त्याही वरी दाटे धुई ।' –भाराबाल ४.३८. ' धुकटा करवीं धरविलें। अगाध पाणी।' -दा २०.८.२३. 'धुईचे गोडी व खारी असे दोन प्रकार आहेत. — कृषि १६७. [सं. धूम; गु. धुई-ओ-वो]

धुकट--न. (कों.) धूर; धुई. -किवि. अस्पष्टपणे; अंधुक-

धुकटा--पु. (नंदभाषा) तंबाखू.

**धु हटावर्ण — अ**कि. (धूर लागणें) ? नाकाडोळयांत धूर गेल्या-गुण; मजबुती; धट्टपणा (घोडा, घर, खांब, गादी, कापड, कागद मुळें व्याकूळ होणे. २ तिरसट, दुर्मुखलेळा, सुतकी असणें. -कि. १ धुरी देणें. २ व्याकृळ करणें. [धुकट]

धुकटी —सी. (प्रा.) धुरी.

धुकटी, धुमटी-ली. (गो.) तंबाखू.

धुकटी-की. न्हाव्याची वस्तरे ठेवण्याची पेटी, पिशवी.

भुकटे---न. धुकट; धुकें. 'धूर आणि धुकटें येती । वायुसर्वे।'

**धुकधुक, धुकधुक्रणे, धुकधुकी**—धुगधुग, धुगधुगणे, ७.८६. 'तया धुकधुकी वाटे सदां। '-दावि २४३. 'ऐसें सुधन्वा

भुक्तभुकी-सी. एक अलंकार. हा वक्षस्थळावर घालतात. 'मुक्ताशेखर पोंहच्या धुकधुक्या हीरांगर्दे उज्वलें।' –सारुह ३. ४२. 'धुकधुकी वाहणें बाळलेणींची।' –दावि १८. [हिं.]

धुक्रमुक, धुक्रमुकु, धुक्रडमुक्रड—किवि. घडघड, माट-धीरट---वि. धैर्यवान् ; धीराचा. ' धर्म धरी धार धारणा मृट; धाकधूक. (कि॰ वाटर्णे; करणें; जीव. काळीज). -स्त्री. धड-

धुकलचे — कि. (गो.) दकलणे.

धुकाद---पु. (राजा.) धूर.

धुकार्ट, धुके--न. आकाशांत जमणारे धुरासारखें जलबिद्वे

धुं कार-की. गर्जना; आरोळी. 'धुकार कराया सजल्या।' -संप्रामगीतें ३१. [ ध्व. धु<del>ं |कृ</del>--कर ]

धूंगटी — स्री. (गो.) तंबाखु; धुकटा; धुकटी, धुमटी.

भुगभुगर्णे -- अक्ते. धडधडणे धडधड करणे. -अक्तेक उदा० ' मार्झे पोटांत धुगधुगतें. ' [ धुगधुग ]

**घुगघुगा**—५. (गो.) भयः भीति. धुगधुगी पहा.

भुगभुगी—स्त्री. १ (व.) फार हळू नाडी उडगें, हाल चाल होणें; मरण्याच्या वेळची स्थिति; थोडासा जीव असर्णे: गळचाशीं आलेला प्राण. २ छाती उडणें; धडधड. ३ गळयावरची, कंटमण्याच्या खालची खळी. ४ गळचांतला, वक्षस्थळावर रुळणारा अलंकार. कंठीचा लोलक. 'धुगधुगी किंमत रुपये ११५.'-समारो १.७१. धुकधुकी पहा. [ घ्व. प्रा. धुकाधुक; सं. धुगधुगाय ]

घुडक--न. (व.) फडके. धुडका पहा. धु इ. ज, धु इ. विकी-विके. धुइका विणे पहा,

धुडका, धुडकी—पुली. १ मुडका, धांदोटी, उडणारी विधी; धडकी. २ (अनेकवचनीं प्रयोग) फाटकीं तुटकीं भिकार वलें. धुडके, धुडक्या उडविणे-करणे-(चिध्या चिध्या करणें) पूर्णपणे पराजित, फजीत करणें; अगर्दी फटफजीती उडविणें धुड का-पु. (व.) मोठें फडकें. धडपा पहा.

भूडका-पु. धडकी; भीति. ' चोराचिया धुडका मनीं।वसे ध्यानी लांछन। ' -तुगा ३१९६. [धडका]

भुड कामणी—सी. हकालपटी; पराजय; फजीती;धुडकाविणें.

धुड काविण, धुडाविण-अक्रि. १ जोराने आरडाओरडा करून, शिन्या देऊन बाहेर घालविणें; हांकलून देणें; पिटाळणें. २ पराभूत करणें; नामोहरम करणें. ३ वाटेस लावणें; न मानणें, न ऐक्पें.

धुडकूस, धुडगूस-धुडगुसला—पु. १ वाटेल तर्से गरीनें, जोरानें चालेंग, नाचणें, लोळणें, तुडनिणें; (बिछाना इ॰) चुरडों; सुरकुत्या पाइणें, चोळामोळा करणें. २ धसमुसळी, दांडगी, अपायकारक वागणुक, व्यापार. दांडगाई; घिंगाणा; दांडगाईचे खेळ, चाळे; धिंगामस्ती; (कि॰ घालणें; मांडणें). 'मनुष्यास बद्या भाणगारी गुलामगिरी वी चाल ज्यावेळी या वंधुंघरेवर राजरोस धुडगूम घालीत होती. ' –माझीपण हीच गत १३. दि दांडगाई, धिंगामस्ती यामुळे झालेला चोळामोळा, बुराबा, नास, दुर्दशा (बस्तु, कपडे इ० कांची).

धुडगा—पु. (कों.) खेंकडा.

धुंडणी-ली. तपास, शोध, (कि॰ करगें ) [ धुंडणें ]

धुंडणे. धुंडान्ने — उकि. शोधणे; हुडकणे; झडती करणे; हरवेलेला पदार्थ बारकाईनें पाहाणें. ढुंडाळगें पहा. 'कोण त्याचा प र पावला धुंडितां। पुढें विचारितां विश्वंभरा। ' –तुगा २२०४. [सं. ढुंढणम् , हिं. ढूंढना, सिं. ढुंडणु ]

**धुडमूस---**पु. धुडकूस पहा.

धुडवणी---स्री. पोकळः, रिकाम्या डौलाचाः, वायफळ प्रकार, गोष्ट.

धुड वर्णे, धुडावर्णे-धुडकाविणे पहा. 'आसपास आर्थी घेवून थडवा। असल जवळ कोणी तिजला धुडवा। ' -पला ४. १०. 'जीवें न मारावें धुडाऊनी द्यावें।'-रामदासी २.३१. ' विजेसिंग यानें राज्यलोभें त्यास धुडावृन अगदीं ..... भारी संस्थानें हस्तगत केलीं. ' -भाब ७.

र्घुंडाळा-पु. कसून शोध; निरत्स शोध; झडती; पाहाणी. (कि॰ वरणें; घेणें ). [धुडाळणें ]

धुंडिलगजा—पु. (कर.) चिटकोबाचा पाट डोकीवर घेऊन

ह्नढ). 'धुंडिलराजा आला आहे, त्याच्या अंगावर पाणी घाल, धुंडिलराजाला एक पैसा दे. '

धुंडु--पु. (ना.) एक वाद्य. दुंडु पहा.

धुड्ग-धुरडा-पु. (ना.) धूळ, धुरळा. ० उडविण-धूळघाण कर्णे; फडशा पाडणे; नि:पात करणें.

धुइाचार्य धुद्राचार्य-पु. दुद्राचार्य पहा.

भुड्डी--सी. ( ना. ) धुळवड.

भुण----- धुवण पहा. 'नातरी तक्तचि गुसळिलें । अथवा धुणचि सेविलें। सावकाश। ' -दा ६.२.३. [धुणें]

धुणकर्णे, धुनकर्णे--उिक. पिंजणे; स्वच्छ करणें (कापूस). धनुकर्णे पहा. [घनु ]

धुणपूरण-की. १ विंचू ६० चावल्यामुळे होणारी फुणफुण; चुणचुण; आग; वेदना. २ धुसफूस; जळफळ. [ ध्व. ]

धुणारा-पु. (सांकेतिक) परीट; कपडे धुणारा. (वांई क-हाडकडे बायका रात्रींच्या वेळी परीट शब्द उच्चारीत नाहींत). –वि. धुर्णे करणारा. ' ज्या धूतलेंच बहु धूतिल हो धुमारी।' –सारुह ६.६७. [धुणे ]

धुणायळ - स्त्री. १ (कपडे) धुण्याची मजुरी २ धुण्याची क्रिया, व्यापार; धुर्णे. ३ह् ं जशी देणावळ तसी धुणावळ⇒जसा पैसा तरें काम. [धुर्णे+वळ प्रत्यय ]

भूजी - सी. १ पूर्णपण धुण, घासण, स्वच्छ करण, धुतले जाण, धुपणी. १ सकळ पार्पा होंछनी धुणी । '-एभा २:५२८/ र ( छ. ) निशे वर्षों जाण्याचा व्यापार (शरीर, शेत ६० मल, रीग, जत इ॰कांचा); लुबाडणी; नागवण; सफ्फा होणें; नाश. 'कर्माकर्मा धुणी सहर्जेचि ।' –एभा ५.४८४. 'अतिसारामुळें शरीराची धुणी झाली.' 'पोरानें रांडछंदास लागून घराची धुणी केली.' ३ धुण्याची जागा. ४ निवारण; दुष्परिणामाची. संदटाची टाळणी; निरसन. 'म्हणे भी तुम्हां न देखिल मुनी! वायां शापिल मजलागुनी। तरी या शापाची धुणी। कैसेन होय। '-कथा २.७.११८. [धुणें]

धुर्जी—स्री. १ गोसाव्याची आगटी; धुनी; धुमी; अमीची जागा. हींतून सारखा धूर निघत असतो व तो गोसावी घेत बसतो. 'धुणींत टा विंह सर्वेचि।' –दावि २६२. २ अप्रीचा खळगा, खांच. [ सं. धूम ] **े घालून बसर्णे**—(ल.) आपली मागणी पुर-वावी म्हणून हट धरून बसणे. •पाणी-न. सलगीची मैत्री; जिवश्रकंटश्र मित्र; ऋणानुबंध. (पूर्वजन्मीचे हे गुरू आणि शिष्य असून धुणी पेटविण, पाणी आणणे वगैरे ग व काम शिष्य करी अशी समजूत त्यावहन ). धुणी पाणी वा सोबती-प. अगदी सलगीचा मित्र.

धुणे सिक्ति. १ (पाण्याने वस्त, पात्र इ०) घासून स्वयः पाजस पडावा म्हणून घरोघरी नागवा हिंडणारा मुल्या (महादयांत करणें. २ ( ल.) नागविणें; उघडा करणें; पूर्णपणे स्वच्छ, साफ करणें हैं कियापद सकर्मक असलें, तर भूतकाळीं कर्त्याप्रमाणें (जेन्हां कर्म शरीर किंवा शरीरावयव असेल तेन्हां) सुद्धां चालतें. उदा० 'मी हात धुतलों, पाय धुतलों, अंग घुतलों. '[सं. धु; प्रा. धुण; सि. धुअणु] धुतलें जाणें –(घर) लुबाडलें जाणें; आंतील जिन्नस, पैसा इ० नेण्यांत येणें. 'माझे सर्व घर धुनलें जाईल।' –िविव ८. ११.२१०. धुतलेंला तांदूल, धुतलेंलें मोतीं—पुन. १ संदर, सत्तक्त, टवटवीत, सतेज चेह्न्याच्या माणसास म्हणतात. २ शुद्धः स्वच्छः निर्मलः, निर्दोष. धुनलेंला विश्तव—पु. कोळशाप्रमाणें काळाकूड माणुस. धुतांच जाणें—थोडचा वेळांन, दिवसांत निहपयोगी होणें; कभी किंमतीचा, योग्यतेचा असणें.

धुणं — न. (समुच्चयानें) धुवावयाचें वस्न, कपडे. स्टोकांची धुणों धुणे—नेहमीं दुसऱ्याचे दोष काढीत बसणें; दौषेकदृष्टी असणें. (वाप्र.) धुणें झाडणें—कोणतेंहि वस्न स्वच्छ धुऊन झाल्यावर तें वाळत टाकण्यापूर्वी त्याचा पिळा उत्प्राइन, कांठ साफ करणें व झटकणें. ॰पाणी—न. बायकांच्या रोजच्या गृहकृत्यांस (व्यापकाथीं) शब्द. कपडे धुणें, पाणी आणणें, सारवणें इ० काम. [सं धू]

धुनकारणे, धुनकाविष — उक्ति. हिडिसफिडीस करणें, तिर स्काराने व उद्धटपणे अन्हेरणें; छी:थः करणें व हांकलून ळावणें (माणूस, जनावर, इ०ला). [सं. धूत्कार; हिं. धुतकारना]

भुतरा -- न. (राजा.) धोतरा. ' उतरे एकहिं न कसी कन-कासी कोटि भांडतां धुतरे। ' -मोक्रव्ण ८३.८१. [सं. धतूर] भुतरे-- न. सनई, सुर इ० बायांच्या दांच्यास खालीं (धोत

च्याच्या फुलासारखा) बसविलेला पितळेचा भाग. [ धुतरा ] धुतरेल-कीन. भोत-याचे तेल. [ धुतरा+तेल ]

धुनाडा—पु. अवधूत; नागडया आणि घाणेरडया गोसाव्यास निंदंचा शब्द. (ल.) अगडवंब; दंडगा; उन्मत्त माणूस. [धूत+ आड प्रत्यय]

धुनाडा—पु. सावकाराक इन आलेला उ र दूत, दुताडा पहा. धुनारणें — उकि. फसविणें; लुवाडणें; ठकविणें; भुलविणें. 'दाउनि फळ जळ ः पिति वदित प्रिय मानसा धुताराया।' —मोआदि ५.७८. [सं. धूर्त ]

धुतार — पु. १ ठक; लबाड; लुच्या; भोंद. २ भविष्य सांग णारा; ज्योतिषी: मांत्रिक; चेटक्या. 'धुतारे लोक हे भोळे लोकांस कपट करून फार फसवितात. ' — घाको १८१. घतुरा पहा. [सं. धृतेय्. प्रा. धुतार; गु. धुतारो ]

धु नीपुती, धुतीपोती—की. १ स्वतःची आंतडी धृतृन टाकणें; एक योगसाधनाचा प्रकार. २ स्वतःला धुणे आणि शुध्य करणें; (कि॰ करणें). [धुणें—धृत सं. पृत]

धुन्कार—पु. १ फुत्कार (सापाचा). २ धुतकारणें; भेड-सावर्णें; हेटाळणी. [ध्व.; धुत् ! तुल० सं. धृत्कार ]

धुतकारण, धुतकाविणे - उक्ति. धुतकारण पहा.

धुत्या--पु. (व.) अकल्पित येणारा मनुष्य. 'धृत्या येऊन उभा '

धुत्रमदाः — वि. १ भपक्याचा, थाटमाटाचा; दणकेवाज (देखावा). कडाक्याचा, डौलाचा ५रंतु कुचकामाचा. (अनि-यंत्रितपंग मतुष्यं, क्यापार, वस्तु, काम, इ०सं ग्धानें योजतात). [धूर्त-शाई।

धुत्रा—५. धोतरा. [सं. धत्त्र ]

धुंद् — ति. १ अंधुक, मंद दशेचा (आजारानें). 'हा ज्वरानें धुंद झाला. 'र गुंग, गुज्दीवर नसलेला (औष्प्य, अमली पदार्थ यामुळें) दे उन्मत्त; चढेल (पैसा, अधिकार यामुळें) 'तुम्ही आपले ऐश्वर्यानें व हिमतीनें व इंपेनें धुंद जाहाला! '—भाव २३. ४ गर्क: (एखाया विषयांत) गढलेला; मगन. ५ आच्छादित: दाट; धुईचें; सुन्न (आकाश, दिशा). —पु. गर्ने. 'लागतां आधिकचि उठे धुंद।' -दावि ६४. —कीन. बंड: अंदाधुंदी; जुल्म. 'धुंदिं मांडिल सिरोन गांवीं।' -दावि २३२. 'टोपीवाले फार हरामी त्यांणीं बहु धुंद केली।' —ऐपो ३५९. [सं. धूमद १ हिं. धुंघ; सिं. धुंधुं] क्तार—पु. अंधकार. 'नगरी धुंधकार पडला।' —ऐपो ९५. वन—न. धुंद करणारें. 'अशाश्वती ह्या हो धुंदन।' —अफला ६९.

धुर्-न्सी. (वाद्यारिकांचा) एकमारखा स्वरः गुणगुण, अविरत शब्द. [वैसं. धुन=आवाज करणारा ] ०वांध्रण-धर्णे-एखाद्या वस्तूचा बराच काळ सारखा नाद लागणें; ध्याम घेंणे.

**धुंद रु.णं** — कि. धुंद होऊन चालणें. 'गोसावी धुंदकत चालला।' -ऐपो ११९. [धुंद]

धुंदर—पु. काजवा. ' सुर्यापुढें जैसे धुंदर । विनयकापुढें पादो-दार । ' –पांप्र २७.१२६. [ सं. धुंयुमार≕एक किडा, ईंदगोप]

धुंदर—वि. वृध्टापकाळामुळे निकामी, विसराळ्. [धुंद]

धुंदाई धुंदाधुंदी धुंदाबा, धुंदार्चे — स्नीपुन. १अव्यवस्था; बजबजपुरी; गोंधळ; अंदाधुदी; बंड. २ (सामा.) दंगल; गोंधळ; दंगा [हिं. धुंधाई]

धुंदाट, धुदःट--वि. १ सरळ; थेट; नीट (रस्ता) २ उप्र; दांडगा (माणूस); जोराचा, सोसाट्याचा (वरा).

धुंदाट-ड-पु. (व.) जोराची वावटळ; झंझावात. धुधाट. - शुक्रावर्णे---- भिक्त, वारा पिछन वेभान होणे.

धुं राखा-पु. तर्कः अंदाजः, कयासः, अटकळः, अनुमानः अंधुक कल्पना; संभाव्य अनुमान. (क्रि॰ बांधर्णे-धरर्णे-सांगर्णे) धुंधटी। देखतां भयभीत पोर्टी। -मुद्दरिश्चंद्राख्यान -नवनीत [ धुंद=अंधुक ]

धुं ळिणे, धुंदाळा—धुंडाळणे; धुंडाळा पहा.

धुंदी-की. १ मदादि सेवनाने चढलेला कैफ, निशा, अंमल. २ दृष्टीचा अस्पष्टपणा, अंधुकपणाचा विकार. (कि॰ येणें). ३ संपत्ति इ॰ नें चढलेला उन्माद; गर्व; ताठा. ४ आवरण; आच्छा-धुळीची धुंदी जाली. '-भाब १२. ४ धुंदाई पहा. [ धुंद ]

धुं दर्मास-पु. ( अप. ) धनुर्मास पहा.

धुंदृकधुंद्रक, धुंद्रकमुंदृक, धुंद्रसमुद्रस **धुं रू.मुं रू**.—क्रिवि. झुंजूमुंजू: अंधुक्रपणे; अस्पष्टपणें; अस्<del>वच्छपणें.</del> (दियाँ) 'तुम्हांत सूर्यास्तसमयीं जसे धुंदूकमुंदूक दिसर्ते तसें दिवसाहि मला चालिशीमुळें दिसतें. '-स्त्री. प्रभात; अगदीं पहाट; अरुणोदय; दिवसाची पहिली दिशाफांक. (क्रि॰ फुटणें; होणें). 'मी धुंरुकमुंदुक होतांच निघालों तों प्रहर दिवसास घरीं आलों. ' [धृद द्वि.]

धुंदेरा--पु. (तिलोरी, महार) प्रेताबरोबर नेलेला भात, र्किवा त्याची शिकाळी. हा भात मृताचा मुलगा स्मशानांत **म**य-ताच्या तोंडांत घालतो. -बदलापुर ६१, १७२.

धुधा-स्त्री. तोफांचा दणका; वाद्यांचा गजगजाट; कडकडाट. पावसाचे किंवा धबधब्याचे धोधो असे मोठवाने आपरणें; सोसा ट्याच्या वाऱ्याचा आवाज. इ० [ध्व.]

ध्रधार--वि. मोठा आवाज करणारा. 'गर्जति वीर ध्रघाटस-मीरण ते रणधीर उताविळ झाले। '-लहुकुशाख्यान १६ (मराटी ५ वें पुस्तक).

धुं बाट-ड-धुवाटा-स्त्रीनपु १ वाऱ्याचा सोसाटा, झपाटा; वाऱ्याचा झोत; वावटळ. 'वर्ळे धुधाट सुटला वारा।'-दावि २५२. 'तुम्ही पर्वत धरा पोटासीं। माझे अंगवातें घुघाटसीं। समुद्रात पडाल। ' २ धून्कार; ओरडणें (पक्ष्याचें ) 'दिवाभीतां रें धुंधाट तेथे । पिंगळे थोर किलविलती । ' – ह ११.१९३ [ध्व ]

धुधु -िकवि अंधु हपर्गे; अस्पष्टपर्णे (दिसणारे पदार्थ) [धुंद] धुधुका--पु. धुम्याची रांगः धुपुकार. ' मिरवता ने सातिआचां धुधुका।' –शिशु ५२९.

धुंधु हार-धुंधु हार-पु १ अंधकार, अंधार. 'अवघा धुंधु. कार पडला।'-ऐपो ९७. २ धुर्के.

धुयु:कार, धुयु कार, धुयुक्कार, धुयुक्कार--पु. सापाचे ह० ). [ धुनक+ध्वनि ] फुस रुपणं, फुतकार. उटविलें असिवाह । जैसे काळकुटा चे धुधु-कः रू।' – शिद्यु ९३२. 'फडके ों रीचा फणीवर । धुयूक.र टाकी।' -दा १.२.१७. (फि॰ करणें; किणें; देनें). [ध्व. धुधु ] ! अभाळ धुनकारलें आहे तेव्हां स्वकरच पास्त पहेल. '

धु बुट गें-अिक. फूत्कार टाक्रणें; करणें. 'तंव जाळीये व्याळ २०५. [ ध्व. ]

धुधुविण, धुदुविण - अक्रि. फुत्कार टाक्णे. धुधुकार करणे. 'कां कालिया नाग धुंधुवातु । ' –ज्ञा १८.७१२. ' मोझेन आपुर्<mark>ठें</mark> वेत के रें फणिधर धुंदुवित। '- लिपु १.१५.१३५. [ध्व. धुधू]

धुंधुरु-पु. १ काजवा; धुंदर पहा. ' अवधारा आवडे तेसणा दन ( आकाश, दिशा यांस ) ' मोठा कडाखा जाला; धुराची व धुंभुरु। परि महातेर्जी न मिरवे काय करूं। ' - ज्ञा ९.९. २ दिव-टीचा पोत. [सं. धुं ;मार]

> धुदुवाटा--पु. १ फूत्कार; धुधुकार. ' जेथ सावजांचां धुधु-वार्टी। ' –शिशु ३१४. २ जोराचा प्रवाह (वाऱ्याचा); झंझावात धुधाट पहा. 'आंगिचेनि धुधुवाटें। वायो न मोडी तनकुटें।' –शिशु ४८७.

> धुधुत्रातणे -- अकि. फूत्कार करणें; धुधुविणे. 'कामविखें विखारा सर्पिणी धुधुवातातीं। ' -दाव ४४९.

> धुधुळिया —वि. १ अंगावर धूळ उडालेला. २ धुधुलिया मधुकरा।' –भाए ४३७. २ फेंकलेला; उडलेला. 'फुन धुधुळियां कटाक्षु न कढे। कव्हर्णी परी।' –शिशु ७१२. [सं. उध्दूल]

> धुन-की. ध्वनि; आवाज. 'प्रेमसुखाची निदासखीला धुन ऐकुन आलि हो।' –प्रला १७५. [सं. ध्वनि]

> धुनक, धुनूक—सी. रुचि; चव; छटा; चुणूक; स्वाद. 'कल्याणामध्ये मल्हाराची धुनक.' २ अस्पष्ट आवाज (अंतराबह्रन येणारा) . ( कि॰ येर्णे; निघर्णे ). ३ अस्पष्ट आणि इळ् आवाज, नाहींसा होत जाणारा ध्वनि (कि॰ बालणें). ४ लोकांत उठलेली अफवा; भुमका; कुणकूण. (कि॰ निघणें). ५ नुसती थोडी ओळख, पुसर कल्पना. ६ धुंदुक. ७ (व.) नाद; व्यसन. 'तरुण वयांत त्याला निराळीच धुनक होती, त्याचे नोकरीकडे विशेष लक्ष नन्हते. ' [सं ध्वनि किंवा धु यति ]

धुन फ्रेंगे--उकि. पिंजणें (कापूस). धनुकणें पहा.

धुन(नु)कर्ण-अकि. १ प्रकाशित होगै; (दिशा). २ स्वच्छ होऊं लागेंग (मेघाच्छादित अथवा ढगांनी भरलेलें आकाश). धुनक अर्थ २ पहा.

धुन(नु) भ ण - अफि. १ प्रतिध्वनि वेणें, करणें; दनकणें; दणा-णून सोडणें. (दिशा, आकाश, गगन, रान, डोंगर, देश इ० तोफा इ०च्या आवाजाने). २ फैलाबर्गे; पसरगें; उठगें वर्तमान, बातमी, गोष्ट). ३ धुमनणें; विकोपाच्या स्थितींत जात असरें

धुनका पी-अफि. (व.) कापूस पिंजणे. धुनकों पहा. धुनकार जें-अकि. (व. धुंर होणें; धूळ, धूर दाटजें. लावणें; पिठाव्दन लावणें. झिडकारणें; रागानें बोलणें. 'ऐकुन उत्तर पिकानें जमीन, इ० ). ४ मनांत कुढणें, झुरणें (क्रोध, मत्सर, इ० अवघे क्षोभले कोघे धुनकारन त्याला। ' -पला ५.

धुनावळ स्त्री. धुणावळ पहा. 'धुनावळीचा नमस्कार। लागली.'[.सं. धूप्=उष्ण करणे ] पाहुन कला अंगिकार। '-मध्व ३२८.

धुनी—स्त्री. १ गोसाव्याचा धूर निषणारा विस्तव; ज्यावर तो कृति; वास देणें. [ म. धूप ] धूर घेत बसतो ती धुमी; आगटी; धुणी पहा. बैरागी लोक विस्तव अखंड टेवतात. २ सदी झाली असतां विस्तवावर हळदीची पूड ठाकून त्याचा घूर नाकातोंडांत घेतात ती धुरी. ३ धूमीचा खळगा-खड्डा. ०देण-(धुरी देणें). मडक्यांत मिरच्यादिकांचा [धूप । धूर करून ज्यास धुनी द्यावयाची त्याच्या तोंडाशीं नेणें, अथवा त्याचेच तोड मडक्याशीं नेज. [सं धूम; हिं.]

-आसी ७५. [सं. धू]

धुनी---स्री. १ क्षालन; नाश. 'गंगाचरणीं करी पातकांची धुनी । पाउलें तीं मनीं चितिलियां । ' -तुगा ३५७. 'जन्मली [सं. धूप]'जसा देव तसें धुपाटणें=मनुष्याच्या अधिकाराप्रमाणें उद्धरावया अवनी। महादोषांची करीत धुनी। चालली पूर्व समुद्रा। ' त्यास अहेर, नजराणा करणें, मिळणें. -निगा १११. २ पाणी दंगें (शस्त्राला). 'जयाचेआं खांडे करावे यां धुनी। न पुरें प्रलय मेघांचें पाणी। ' –िशशु १०७९. [धुणें ] धुनूं—न. (गो.) (बाल भाषा) वाद्य.

धुनुक-सी. धुनक पहा.

धुनुकधुनुक—स्त्री. पहांटसमय, उषःकाल; प्रभात; झुंजुमुंजू ( कि॰ फुटणें; होणें ). धुंद्कचें अप. रूप. धुंद्कधुंद्दक पहा.

२ धुनून टेवलेलें; उपयोगास योग्य असें (वस्र). ३ धुतलेलें; ३४९ [धूप+आरती] स्वच्छ; घाण नव्हे तें. [धुणें ]

धुगर--पु. (ना. व.) धूर; धूप पहा. 'चुर्लीत जाळ कर,! घरांत फार, धुपट दाटलें आहे. ' [ धूम ]

धुपटणे, धुपाटणे -- न. धूप जाळण्याचे भांडें; धुपारती. ध्रुपटणें --धोपटणे पहा.

धुपगी—सी. १ स्त्रियांचा एक रोग. धातुक्षयाची विकृति याचे दोन प्रकार पांढरी व तांबडी (कि॰ लागणें). २ सर्वस्व 'हळदि आंगी उटेंग चोपलें धुपेलें माथ। माखीती। '-स्त्रीगीत लुबाडणें; नागवण; धुणी पहा. [ म. धुपणें ]

धुवर्णे--अफ्रि. १ धुत्रून निघणः; स्वच्छ होणे. (पाउस, नदीचा प्रवाह इ०मुळें जमीन, अतिसारादि रोगामुळें शरीर, चोर दरोडेखोरांमुळें गांव इ० ). २ वाहून जाणें. ३ खंगणें; ऱ्हास पावणें, क्षिजत जाणें; (दु:खानें शरीर) इलकें इलकें क्षीण होणें. [सं. धू.-धुवन]

भु १ ज -- अकि. १ धुमसर्गेः, ह्यूह्य पेटर्गे. 'कांध लोभादि धुपं अगिटी। ' -एभा १८.२९६. २ ( ल. ) रेगाळणे. (आजार)

धुनकारणे, धुनकाविणे-- उकि. हांकल्न देणें; उडवृन स्द्खुदं चालणें (धंदा); काम. ३ नासणें; खराब होणें. (फार कोंडल्यामुळें). 'मोठ्या सवतीस मुलगा होतांच धाकटी धुपूं

धुपवणी-- श्री. धुपाच्या धुराने पदार्थ सुगंधित करण्याची

धुपवणी-की. खरडणी; लुबाडगी. ६णी पहा.

धुपविज-सिक. धुपणी करणे; स्वच्छ करणे. [धुपणें]

धु पविण -- उक्ति. धुपाच्या धुरावर पदार्थ ठेवून सुगंधित करणे.

धुपा---पु. १ एक प्रकारचे गवत. २ लन्हाळे.

**धुपांगरा-धुपांगारा---पु**.धूप-उद जाळण्यासाटी आणलेला धुनी—स्त्री. नदी. 'प्रणमन करि रंगीं ते धुनी मेघनीला।' निखारा (देवापुढें). २ शिजतांना करपळेळा भात. [धूप+अंगार] धुपाचे झाड--न. एक झाड.

धुपाटणे—न. धूपपात्र; धूप जाळण्याचे भांडें; ा टर्णे पहा.

धुपार्डे -- न. (गो. ) धुपाटर्णे. [धूप ]

धुप।रती, धुपारत, धुपार्ती—स्नी. १ देवाला आरती ओवाळण, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती इ० उपचारयुक्त पूजा. २ धूप जाळावयाचे पात्रः धुपाटणः; हलकारती. ३ संध्याकाळची पूजा-आरती. ४ (ल.) खरडपर्री; निंदा; हजामत. ५ (ल.) मान-पत्र इ०प्रकारें सन्मानाची बोळवण. 'नामदार साहेबांची धुपार्ती धुपर—वि. १ धुवट; कोरेपणा नाहींसा झालेला आहे असें. होईतों लोकांनी त्यांचे स्वागत करण्यास चुकूं नये. '-टि १.

धुपावणार — वि. ( गो. ) धुपाटणे घेणारा, जाळणारा. 🖁 धुपावर्णे-अक्ति. (गो.) धूप जाद्दन सुगंध उत्पन्न करणें. [धूप] धु यावर्णे — अक्रि. अकाली गर्भपात होणें; नासावर्णे. [धुपर्णे ] धुपाळ—न. धूप जाळावयाचे पात्र. धुपाटणें. [धूप∔आलय] घुपाळी-नि, एक झाड.

धु पेल-न. १ उद, धूप इ० पासून काढलेलें सुवासिक तेल. २०. २ ( गो. ) अत्तर. [ धूप+तेल ]

**धुवकन-कर-दिनीं-दिशीं**-- कि वि. कापसाचा गहा फणस चैगेरे पडतांना होणाऱ्या आवाजाचे अनुकरण. धबकन पहा. क्रि॰ पडणें; वाजरें ). [ध्व.]

धुंबल ग्रे-कि. (कर.) मारणे; बडविणे. 'गप बैस नाहींतर धुंबलून पिट्टा पाडीन. ' [ध्व.]

धुमक -- नीपु. (को.) नळवायुः पोटांत वायगोळा उठतो तो. धुम रू-का-पु. बुक्षी; धमकला**इ. [ध्व. धुम**]

ध्यमकणे—सिक, ठोकणे; बुकलणें; बदकों. [धुमक] धुमकूस-पु धुडगूस पहा. [ध्व. धूम]

धुमड—की. १ बेकैद; दंगलीचा; अब्यवस्थित व्यापार; गड-बडीचा खेळ; लाथाबुक्या; बुकलाबुकली; ओढाताण; खिदळणी. २ चंगळ; रु.यलुट; अतोनात विपुलता; समृद्धि; क्षिंबड. 'आज लाडवांची धुमड उडाली. ' 'पावसानें धुमड लावली आहे.' [धूम]

धुमणे—अफ्रि. १ जाळ न होतां जळणें; धूर निघणें. २ (ल.) धुमसणें; (भांडण इ०) पेटत राहणें; जळफळणें. ३ रोग पडणें (अंब्या-बर); खार पडल्यामुळें करपणें (आंबे इ०).

धुमधाम-स्री. आरडाओरड; दंगल; गोंधळ; गोंगाट, धाम धूम पहा. [ हि. धूमधाम ]

धुमरा-वि. एकदम न पेटतां धुमसणारें (सरपण); धुराचा, धुमसणारा. [धूम]

धुमशा--पु. १ गडबडीची, दंगलीची मौज; आडदांडपणाचा खेळ. धुमकूस; धुमड; धुमधकी; धुमाकूळ; धुमाळी. २ दाणा-दाण; पूर्ण पराभव; धांदल; गोंध ऋ, गडबड (फौजा, माणूस यांची). 🧣 निरलस, उत्कंठेचा प्रयत्न, उपाययोजना; जोराची हालचाल. ४ कडाका; जोर ( भांडण इ०चा ). [ धूम ]

धुमशान, धुमश्चकी-की. १ पदार्थीची विपुलता; क्षिवड; उधळेपणा होण्याइतकी चंगळ (खाद्यपदार्थोची, माची, खेळाची, पावसाची, पिकांची इ० ). २ दांडगाई; गोंगाटाचा खेळ. धुमाकूळ; धांगडधिंगा; अव्यवस्थितपणा. (कि॰ कर्ला; लावर्गे; मांडणें ). [धूम+चऋ ]

धुमस-पु. धुडगुस; धुमशा पहा. 'वनदेवता यक्षिणीपाळे। धुमसे घालिती गदारोळे। ' -मुआदि ३६.५६. [ध्व.]

धुमत-पु. चोपणी; ठोकणी; जमीन चोपण्याचे उम्या 'धुमाडि करिताति मधुकरा।'-शिशु २८६. दांडयाचे आऊत. चोपगीला आडवा दांडा असुन तिने बसुन ठोकतां येते. धुमस जड असून उम्याने ठोकतात. [ध्व. धुम; हि. धमस ]

धूमसर्गे--उित. १ ओवडधोवड कुटणे (तांदृळ). २ कच-कावून बुकलणें; ठोकणें, हाल हाल करणें. 'दूर्ती चालविला बांधोनि यमपाशीं । धुमसिती देंडें सात्रकाश । ' -स्वानु ३.१.३५.३ निष्का-ळजीपणाने, बलात्काराने घालेंग, वापरणें, उपयोग करणें, वागविणें; कामास लावों (प्राणी, वन्न, वस्तु); गुधडणें; घोसळणें; खुंदडणें. 'हें वस्र धुमस्न दहा महिने जाईल. ' 'हा बैल तुला धुमस्न वीस वर्षे जाईल. ' [धुमशा ]

ध्रमसर्गे --- अकि. १ धूर निघणें; धुमणें. २ ( ल. ) पेट घेणें: ह्रव्युश्च्य बाढत असर्गेः; (भांडण, कलह ) धुसफुसर्गेः; आंतल्याआंत चडफडणें; फणफणेंं ( ममुख्य ). [धूम ]

धुमसाइणे -- सिक. (व.) १ अंगमस्तीने एखाद्या मनु-ह्यावर हुल्ला करून त्याला जमीनीवर लोळविणे. २ नांगराने जमीन फोडणें, डकरणें. [धुमणें ]

धुमसाधुमशी—न्त्री. सर्वसाधारण, परस्पर बुकलाबुकली; एकमेकांना मारणें. [धुमसणें ]

धुमसाधुमसी, धुमस् धुमसून—किवि. बलात्कारानें; झपाटयानें; तडाख्यानें; जोरानें; धसकाफसकीनें; दांडगाईनें (वाप-रणें; कांडणें; कुटणें; रडणें इ० ). [धुमसणें ]

**धुमा**—पु. १ मृदंगाचा, पखवाजाचा मागला भाग; मागलें तोंड. पुडा पद्दा. २ वाद्यांचा गजगजाट; उच्च स्वराचे आणि गज-गजीत वादन. ( क्रि॰ गाजवर्णे ). धुमाचापुडा-धुमा. अर्थ १ पहा. [धूम ]

धुमा—पु. १ पराजय अथवा पळापळ (सैन्याची). २ नास-धूस; निर्दाळण; धूळदाण; पायमल्ली; दुर्दशा. (ऋ० करणें, उडवणें). [धूम]

धुमाकू छ--पुन्नी. १ दांड गेपणाचीं कृत्यें; धिगामस्ती (शाळे-तील मुलांची ). २ खिकाळणे; उडचा मारणें; दुगाण्या झाडणें; (घोडधाचें ) (कि॰ लावों); मांडों ). ३ दाणादाण. धुमशा पहा.

धुमाचक्कर, धुमाचकी, धुमाध्यकी-धुमश्रकी पहा. धुमाड-पु. वाद्याचा गजर, नाद, 'करिती धुमाड सोऽहंहंसें। ' –एभा १२.१०. [ध्व.]

धुम।ड-पु. उत्कर्षः, भरः, जोराचा उठावः 'तारुण्याचेनि धुमार्डे।' - भाए ३४२. धुमारा पहा.

ध्माड-डा-पु. धुमाकूळ; गौधळ; धुमाळी; धामधूम; गडवर्ड. 'जेथें विषयाचा ुमाड।' -एभा २९.५८१. [धूम] धुपाडा-- पु. धुमा, धुमाचा पुडा पहा.

धुमार्डी—की. (महानु) धुळवड; गुलाल बुक्का ६० उडविगे.

भुमाधार-किवि. धूम ! धूम ! धो ! धो ! मुसळधार (पाउस इ० पडगें ). —स्रो. १ संतत धार ( पावसाची ). २ धूळधाण; वाता-इत. 'दिह्रीपत पातशाहीची फौज मारून कुल धुमाधार केली. ' –भाव २७. 'धुमाधार अनिवार मार भर बंबाच्या फटकाऱ्यांचा । ' -एपो १५८. [धूम+धार]

धु नाफळी — बी. ताळतंत्र सोइन केलेली कृत्ये. धुमाकूळ, धुमाळी यापेक्षां थोडा निराळा अर्थ. (क्रि॰करणें; लावर्गे; मांडणें). [धूम]

धुनारा-पु. (राजा.) अंकूर; कोंब; बळकट, जोमदार अशी झाडाची फूट. ' जुन्या झाडाच्या खोडावर नव धुमारे फुटल्यानें. ' –तुफान ( प्रस्तावना ५८, )

धुमास--न. दमास्कस. एक कापडाची जात. याचे पढदे वगैरे करतात किंवा कोचावर बसवितात. [अर. दमश्क]

भुमाल-पु. चोपणी. धुमस पहा.

भुमाळ-- ली. एक ताल. धमार पहा. यांत मात्रा आठ व अंधुक (दिसणें ). विभाग चार असतात.

धुमा छ —न. (क.) १ दशावताराच्या खेळांतील मंगला- होणें; मळणें. [धुरकट] चरण. २ गोंधळ; धुमाळी.

धुपाळी-की. १ गोंधळ; धांदल; क्षोभ; दंगा; गडबड; अब्यवस्थित व जुलमाचे वर्तन. 'लुटीची आवई घातली आणि धुमाळी मांडली. '-भाव १४८. २ चैन; चंगळ; झिंबड; नास-धुसीची, दंगलीची मौज; घांगडधिंग्याची बहार; धुडगूस; धुमाकूळ पहा. ३ खेळ; धु व्रवड. 'धुमाळी खेळती मधुकरी। प्राणनार्थेसी।'। -शिशु २८४. ४ हला; घाला. 'नृपावरी धुमाळी। '-दावि १६८. ५ भांडण, कलह. 'साज सकाळी नित्य धुमाळी टोघी सम-तोली।' –पला ७७. [धूम ]

धुमाळी - स्त्री. १ चाकाची धाव. २ उत्तरणः मोठा, उभा उतार.

धु नाळी—वि. १ धुमाळ तालांसंबंधीं, सारखा (ध्रुवपद, चाल, गति ). २ अखंडित; चालू असलेली; चपल (गति, गति-मान पदार्थ ). —स्त्री. ताल. धुमाळ पहा.

ध्रमी-की. धूर निघगारा विस्तव, ज्यावर गोसावी धूर घेत बसतो ती. गोसाव्याची आगटी-शेगडी. धुनी पहा. [धूम]

धु रंकसे -- किवि. धुमूक अशा आवाजाने. नृत्यघोषाने: रुम-श्रुम, 'धुमुंकसे हानतीं गजरें मनकटां वरी। '-शिशु ४०४. [ध्व ]

धुर्मे—न. धुर्के; धुकट. [धूम; गु. धुमेर]

धुम्म(धुम) ग्रुम हार-पु. दणइणाटः मोठा ध्वनि. ' जाला धुम्मधुमकार।'-दावि ३३४. [ध्व.]

धुया-पु. धीटपणा, धिया पहा. 'बैसेंति धुयां । मानुषां बरी।'-शिशु ९०१.

भू र फूबल--वि. (गो.) पांढरें सफेत; ग्रुश्न. [धू-धुव+फुल ]

धुर-पु. १ गांवाची अथवा शेताची मर्यादा अगर सीमा. २ प्रमुख; पुढारी; सेनापति; धुरं रर. 'धुर रणीं होय विन्मुख। तेव्हांचि त्याचे काळे मुख। ' - एरुस्व १२.५६. ' पडतां देखोनि मुख्य धुर।'-मुवन ३.३३. --स्त्री. १ गाडीचें जूं. 'चला जाऊं रे सामोरे । पुढें भेटों विइला धुरे। ' –तुगा ६८१. २ अप्रभाग. 'पडली देखतां मुख्य धुर।'-रावि ३१.२१३. [सं. धुर्] धर हरी-पु. (खा.) गाडी हांकणारा. धुरस्त्राळ-स्री. गाडीच्या दांडीच्या शेवटास लांकडाची जी खीळ घालतात ती. [धुर+खीळ]

भुर-वि. अढळ, निश्चित. [सं. ध्रुव]

धुरकट--- त. १ धुराने बसलेली काजळी, काळेपणा, घाण २ धुर्के. -वि. धूर लागलेलें; धुरानें बांघलेलें, खराब जाहलेलें. मार पीडा करी। ' -दा ३.७.३७. [धूर+मारणें ]

[धुर+कट प्रत्यय] -क्रिवि. अस्पष्ट तन्हेर्ने; असंदिग्धपणार्ने;

धुरकटणें - अकि. धूर लागणें; धुरकट होणें, धुराने खराब

धुरकटाण--बी. धुरकट वास. [ धरकट+घाण]

धुरकटाविणं — उक्रि. धुरकटण्यास लावणः; धूर देणें.

धुरकावरी, धुरकावुरी-की. एक प्रकारचे जाळे. धूरकपूर पहा. 'तटतर्टात चोळी जाई फादुन धुरकापरी।'-प्रला १४२. 'मदनपुरानें उरीं कंचुकी धुर कापुरी दाविली।'–प्रला १०२. [ हि. कपरधूल ]

धुरट, धुरटणे, धुरटाण—धुरकट,धुरकटणे, धुरकटाण पहा. धुरटेजणे--अकि. धुरकटणे. 'धुरटेजेना धूमक्लोळ। '- एमा २८.३४२.

धुरत—स्री. (व.) १ स्मरण; आठवण. २ धोरण; शहाण-**पण**. [ सं. धृत, धूर्त ]

धुरतावा-पु. १ धूर्त बुद्धीनें तर्क करणें, अनुमान काढणें. अटकळ, अंदाज. (कि॰ बांघों, घरणें). 'अंघळा धुरतावा बांधतो' धुरताव्याने चालतो. २ धूर्तपणा; शहाणपणा. 'अंगी धुरतावा असःवा' 🧸 लक्षः; काळजीः, चित्तं, नजरः. इतर अर्थी धुर्तावा पद्दाः. [सं. धूर्ते]

धुरंदळ-न. धुराचा लोट: धुराटी. [ धूर+दळ ] भुरंभर—नि. १ (ल.) शहाणाः, हुशारः, निपुणः, पूर्णे प्रवीणः, **उ**त्कृष्ट रीतीने योग्य, तरवेज. २ (व्यापक) उमदा; भव्य; सुरेख; दुमदार; उत्कृष्ट (पशु, इमारती, पिकें, जमीन देश ६० ). ३ राज-कार्यादि व्यवहाराचा भार मुख्यत्वे ज्यावर असतो तो. 'होईल मुख संसारी। राज्य दिश्रलें घुरंधरी। ' -गुच ४१.११. ४ दीर्घ; प्रचंड; थोर. 'गौप्यरूपें असती गुरु। ठाव असे अगो वरु। अनु-ष्ठान धुरंधरू। '-गुच ृ१७.५. [ सं. धुर्∔धृ=धरणे ]

धुरधुर्णे-कि. पुढे येगै; अग्रभागी असंग. ' आणि हिंसा विषय पुढारी । कुकमें संगें धुरधुरी । ' - ज्ञा १५.१७२. [सं. धुर्+ धु-धरणें ]

धुरपण---न. धूर निघर्गे (जर्से-जळत्या लांकडाचें). धूर नित्रणारें द्रव्य (जसें:-ओली लांकडें इ० ). [धूर]

धुरप्रो-अफि. धूर करणे; धूर देत जळणे (लांकुड इ०) धुमसर्णे. [ घूर ]

धुरपतगौरी - स्नी. (धुमसणारी गोंवरी) सदां चडफडणारी खडसावणारी, त्रास देणारी ( मुख्यत्वें ) स्त्री.

धुरको इचा--पु. खाणींतून दगड काढणारांची जात व तींतीः व्यक्ति; बेलदार; सुरंग्या.

भुरमार-पु. धुरी; धुरी देणे. 'बोलाविजा पंचाक्षरी । धुः

धुरमुरचं -- कि. (गों.) झरमुरचे पहा.

धुरत्ना-ळा-पु. धूळ; माती (बारीक) रस्त्यावर जमलेली, खडालेली धूळ. •मर्जे-पाणी पडल्याने धूळ जमीनीवर बसणें. [ ঘু ঠ ]

धु वट, धुरवटणे, धुरवटाण—धुरकट पहा.

धुरवड--ली. (कों.) धूर होणें; दाटणें. [धुर+वड प्रत्यय]

धु खड, धुरवडणे—( चुकीनें ) धुळवड पहा

धुरचडा-पु. वर उडणारी अथवा रस्त्यावर दाट बसणारी धूज. धुळबरा, धु ठोरा पहा.

धुरवणी - न. धुरकटलेल पाणी. [धुर+पाणी]

भ्रुरच ठा--पु. पदार्थावर बसलेला केर. धुरवडा पहा. [धुरोळा]

धुरसर्णे — कि. अग्रभागीं ठेवणें. ' जेवीं धुरसोनि दिठी। शूर रणामाजी उटी।'-एभा ३.४०१. [सं. धुर]

भुरसा—पु. अत्रभाग. [ सं. धुर् ]

धूर ठर्णे-सिक. धुठीने युक्त करणे; शिपडणे; फवारे उड-विगे; पसरणे; फेंक्रणें ( धूळ अथवा तसलेंच इलकें द्रव्य ). ' खस खशीला पंचवीस पाट्या धूळ धुरळली, खात धुरळला. '[धुळ]

धुरळा-पु. धुळ; धुरला पहा. 'तों बहुलक्ष यूथपति आले गगनी भरला धुरळा। '-मोरामायणपंचशती १९५. ० हेर्णे-धुरळें. 'कांद्याचे रोपांस चिमटगी देऊन धुरळा दिल्यावर पाणी यावें. '-शेतकी-शेतकरी ३.४. • प्रालर्ण-(डोळयांत) धुळ घालगें; भुरळ पाडणें. 'निजबळें मठा बोढिले धुरळे घालुन।' **-देप ९२.३.** 

धुरा-- पु. १ धुर पहा. २ गांवची, शेताची हद्द, सीमा; बांध. 🧸 सीमेवरील वस्तु, पदार्थ. 'गावचा धुरा हा धोंडाच. ' ४ (ल.) ठराविक काळ; नेमछेली मर्यादा; आयुष्य. 'ऐशीं नव्वद वर्षे झालीं असून नाहीं भरला धुर।' -पला १.१३.२७. 'रोख्याचा धुरा, ' 'धुरा भरला,' 'धु-याचे तीन हप्ते बाकी राहिले.' ५ मुस्ती वा शेवटला हप्ता. ६ मर्यादारक्षक. 'समीप वनस्फुरा । ते म्हर्गो भक्ति क्षेत्रिचा धुरा। '-ऋ ८७. ७ आघाडी. 'धुरां निजशस्त्र वेऊनि त्यासी।' -एभा २८६३३.८(व.) पाठीचा कणा. 'तापानें तुझा धुरा उघडा पडला. ' ९ मुख्य; पुढारी; सेनापति. थोर; श्रेष्ठ पुरुष. 'मुदलाची धुरा।' – उषा १६०५. मुख्य धुरा म्या मारिल्या। ' -एभा ११.१३८६. 'पुण्याविषयीं पाठिमोरा। साधु सता पाहुनि झुरा।तया आपणिच दिसे धुरा।पृथ्वीमध्यें।'-सिसं ४९. १० गाडीचा आंख, कणा. ११ जूं; जोखड; गाडीचा पुरला दांडा. धुरी पहा. १२ (ल.) जोखीम; जवाबदारी; मुख्य भार. [सं. धुर–रा]

भुराटी, भुराड-डी-की. १ धुराचा लोट; ढग. २ (धुरा मुळें) काळोखी, अंधार; अंधुकता. ३ (सामा.) धुरकटपणा.

धुराड-वि. धुराच्या, जोखडाच्या बाजूस अधिक जड (गाडी). 'गाडी धुराड आहे. '

धुरांडखूंटी--सी. धुरा (गाडीची).

धुराडी, धुरांडी--सी. (कों.) १ गाडीचें जोख इ. २ ज्यांवर जोखड ठेवतात ते दोन उमे दांडे, प्रत्येकीं. शिपाई.

आढयाला, भितीत ठेवलेलें भोंक, धावें. २ धूर जाण्यासाटीं केलेला नळ, चिमणी. [ धूर+आड प्रत्यय ]

धुराणी—स्ती. (कों.) जोखड;च्या शेवटाकडील खुंटी, खिळ. [धूर+आणी]

धुर।वणी—धुरवणी पहा.

धुराविणे---उिक. धुरकटाविणे पहा.

**धुराळा—५**. धुरळा पहा.

धुरी — स्त्री. धूर. १ पायाचा शिरदळ; पाउलाचा वरचा भाग. २ जोडयाचा, वाहणेचा पुढील भाग; धूर. ३ गाडी, नांगर १०ची दांडी; धूर; धुरा. ४ गाडीवान, सारथी बसण्याची जागा. (कि० बसों). 'रथीं राजा धुरेसि बाहुक।' –कथा १.१.१०३. ५ भारः जबाबदारी. 'तैसेनि त्याग स्वीकारी । वाहतां इंद्रियांची धुरी।'-ज्ञा १८.५०५. ' ह्या राज्यशकटाची धुरी पूर्वीप्रमाणे आपल्या अंगावर घ्यावी. ' —चंद्र २०१. [ सं. धुरू ]

धु ी-- स्त्री. औषधी द्रव्यें अप्नीत घालून जो धूर करतात तो. (कि॰ देंगें). 'श्रांति हिताहित न कळों दे मोहुनि मानसा धुरी तीर्ते। '-मोशांति ३.७८. [धूर] ० देण -(ल.) १ भोंदणें; टकविणें; छकविणें; फसविणें. २ गुन्हा कत्रूल करून घेण्यासाठीं, शिक्षा वण्यासार्टी मिरच्या इ० जहाल पदार्थाच्या धुरावर माणसाला ठेवर्णे, त्याच्यावर धूर सोडणें. • घालणें -बांळंतीणीस वावर्डिगांचा अथवा कांद्याच्या-लसगीच्या पातीचा, ओव्याचा धूर देंगे. धुरी-पु. ( मुलांस ) अंगारा लावणारा.

धुरी-- जी. (गो.) वाघाची वाट. धाड पहा.

धुरीण-वि. १ प्रवीण. धुरंधर पहा २ नायक; मुख्य. 'त्या सभेच्या धुरीणाचा महत्त्वाचा खरा, पग स्पष्ट निर्दिष्ट नाहीं असा तुद्दा असतो. ' -ईमू २७८. । सं. ]

धुरुई-सी. नांगर. -चा बैल-पु. नांगराचा बैल.

धुरू--- ५. १ जकातीकडील एक अधिकारी. २ एक जात व तींतील एक व्यक्ति

भुरू-- पु. १ ध्रुव तारा. 'तो धीर सत्त्वाचा महामेठ। अढळ पर्दी जैसा धुरू। ' –हरिश्चंद्र (नवनीत १८३). २ उत्तानपादपुञ्च; धुरा--पु. (तिरस्कारार्थी) (कु) धरंधर पहा. [सं. धुर्य-धूर] | ध्रुवबाळ. ' धुरुं लेकहं बापुढें दैन्यबाणें। ' -राम ११७. -किबि. चिरकाल; कायम; अखंड. ' कुंभपार्की वस्ती करूं। होय धुरु कुळेंसी। ' –तुगा २८६६. [ सं. ध्रुव ]

धूरे-व. अप्रगण्य; श्रेष्ठ. 'तुका म्हणे इच्छा पुरे। ऐसी धुरे हे बिहले। '-तुगा १०५३. -किवि. पुढें; प्राह्हयानें. 'ते बुद्धि धुरे करनी। कर्म करिती चित्त देउनी। '-क्का ५.६१. [धुरा]

धूर--न. लांकुड; धूर निघणारे लांकुड. ' तेथें निवडेना धुरें कीं चंदन । तैया वर्णावर्ण नामीं नाहीं । ' [धूर ]

भुरेपटक-न. आउताचा दांडा व जूं आवळण्याची दोरी. धुरेकट-न. जूं व गाडीच्या दांडचा एकत्र आवळणारी दोरी.

भूरेकरी-पु. १ धुरेवर बसून गाडी हांकणारा; सारथी. २ नांगर वंगैरे आक्ताची जोखडाजवळची जोडी. [धूर+करी]

धुरोडा, धुरोळा—प. हवेंतील, रस्त्यावरील धूळ. [सं. धृिल ]

भूगोडा---पु. १ धुराचा लोट. २ धुरार्डे पहा.

धुर्नाई, धुर्ताबा—पु. धूर्ताई पहा.

धूर्य-वि. धुरंधर पहा.

ध्रु-या-नि, १ धुरेकरी पहा. २ चिखल्यापासून ध्रमारे पांच फुटांबर भों क पाइन एक फूट लांबीचें लांकुड बसवितात तें. -बद-लापूर २८७. धुऱ्यावर ठेवण-बसिवें-(ना.) जाणून बुजून दुर्रुक्ष करणे उपेक्षा करणे. [सं. धूर्-रा]

भुलाई — सी. वस्रें भुण्याबद्दलची मजुरी; भुण्याचे मोल; धुणावळ. [धुणें हि.]

धुल्ल-पु. (गो.) धूळ.

दिग्मंडळ। ' -एभा ५.१७२. [धूर]

धुवर-वि. १ धुतलेलें; कोरें नव्हे असे (वस्त्र.) २ धुतलेला; पारोसा नव्हे व घालण्यास उपयोगी. ३ धुतलेला, मळकट, घाण नन्हे असा. 'एखादा धुवट फडका असला तर द्या.' ४ पवित्र कारक, शुद्धिदायक. 'ऐसी प्रायश्चित्तं धुवरें। केली येणें।' -ज्ञा १८.१०१७. ५ निर्मल; पवित्र. 'सम्या भला भला विधुलाजेल तुझ्याचि मानसा धुवटा। '-मोसभा ५ ५५. •घडीचा-वि. म्हणजे तो अग्नि अन्नशुद्धीकरितां पंक्तीतृन फिरविण्याचा विधि. स्बच्छ आणि घडी घातलेला; परीट घडीचा; न वापरलेला, न [सं. धूम्र=धारा ] मळलेला (कपडा).

भुवडी —की. (राजा. कु.) पुतणी. ध्वाडी पहा.

' धुवण देजन घेतलें अमृत । कीं अजापाल्टें ऐरावत । '-ह ४.२०. [धुणे]

भूषणं — उकि. (काव्य) क्षालन करणें; स्वच्छ करणें. धुणें पहा. [ सं. धावन; प्रा. धुवण ]

धुंवता—वि. (गो.) फिरता.

धुत्रप-न. (गो.) १ धुणे. २ धुणावळ. -क्रि. धुवेंग पहा. धुंत्रर--वि. (मो.) धुकट, धुराचा.

धुंत्ररी-निः. (गो.) १ धूर निघण्याची शेगडी. २ धुरासाठीं केलेला जाळ. ३ धूर.

धुंवरे--वि. धुराचे लांकुड. व्नखन्न-न. (गो.) धूमकेतू. धुववणी-- न. धुण्याचे पाणी. धुवण पहा. [म. धुणे+पाणी] धुंवा, धुवा--पु. १ मोड; पराजय; पळापळ (सैन्याची ). २ फाकाफांक; पांगापांग; वाताहात; नाश; विध्वंस; धुमा. ( क्रि॰ करणें, उडवणें; काढणें, उखाडणें ). धुत्राधाण-स्ती. धूळधाण पहा. [धूम]

धुवा-- पु. (व.) धूर. [सं. धूम; हिं. धूंआ]

धुवा--वि. धुवट; धुतलेलें; स्वच्छ. 'धुवा-रेशीम-सृत-दाळ तांदूळ-साखर. ' 'साखर पिटी धुवा. ' -ऐरापु ५.३०५.

धुवाटी-सी. (महानु.) धुकें. 'कर्म मार्ग धुवाटी। आंधा-रैली ब्रह्मयाची हष्टी।'-भाए ६७१.

धुत्राङी-सी. (माण.) पुतणी; ध्वाडी. पहा. [सं. दुहित्री-धोडी ?]

भुवाधार—स्त्री. १ जोराने आणि पूर्णपर्णे स्वच्छ करून नेणें; सफा करणें ( मुसळधार पावसाप्रमाणें ) २ ( ल. ) लुबाडणें; नाग-विणे; बुचाडणे; उघडा करणें [धुणें+धार] -किवि. धुपुन जाईसें: धो धो (मुसळधार पाऊस पडणें ).

भुवार -- स्नी. धूमयुक्त; वाफा निघणारें; धुरानें न्याकूळ. 'आर्थीच द्रव्यें चुरमुरी। वरि परिवडिजती मोहरी । जियें घेतां होती धुवारी। नाकेंतोंडें। ' –ज्ञा १७.१४६. धुंवर पहा.

धुवारोटी-पु. कृपण; चिक्कू; कंजूष. भाकरी पाण्यांत बुड-वुन तें पाणी पिणारा. छायारोटी पहा.

ध्वा साकर—सी. धुवृन स्वच्छ केलेली साखर, 'टाक-नियां धुवासाकर। गुळ कां व्हावा प्रियकर। '-अफला २.

धुवाळॉ---वि. (गो.) डोहळा पहा.

ध्रवो-सी. (गो.) मधा (नक्षत्र).

धुट्या--धुवा पहा.

धुक्वाधार—स्ती. (व ) अप्रीवर तूप टाकून धूर निवाला

धुदारे---न. बुका; सुगंधी पूड. 'हरिकथंसी तत्पर । गंधे माळा आणी धुशर।' –दा २.७.३२. 'परिमळ ध्शर उधळती।'

धुशा-सा-- ५. एक लोकरीचें वस्त्र; घोंगडी; पांचरण्याची घांबळी, ब्लॅंकेट. धुसा पहा. [हिं. धुस्सा]

धुद्दश -- वि. काळा या वर्णाचा अतिशय दर्शक प्रत्यय; अत्यत (काळा). जसें-काळा धुश्श. दुस्स पहा. [सं. धूसर ? ] (कि॰ टाकर्गे; सोडणें; देगें). [ध्व. धुस ]

धुम-( महानु ) धस्स पहा. 'तैची माझांजीवें धुस गेलें। ' –**शिशु १२५**.

धुमकट-सी. नासधूस, वाताहात.'ह्याच पोरटवाने आमच्या खळगाची धुसकट केली. '

धुमकाफुसका—वि. अशक्तः; लेचापेचाः हलकाः निर्जीवः कमजोरः नादान (मनुष्य, कपडा, दोरा, भाषण, कृत्य) धुस्मर्की-फुसकी-नअव. व्यंगें; दोष; वर्में; उणींदुर्णी. (कि० काढणें ). [धुमका द्वि.]

ध्रतध्रत—स्री. १ कुरकुर; रागाची जळफळ; धुसपुस. २ उसउस; वेदना (जलम, फोड इ० कांच्या). ३ सर्पाचें फुसफुसर्णे. ४ रुखरूखः, काळजीमुळें होणारी अस्वस्थता. 'रात्रंदिवस जिवास धुसधुस होऊन एथें हें पकात्र खाणें नको. ' -छत्रे-इसापनीति.

धुसधुसगी—सी. धडधडणें; उसटसरें; ठणकरें, फुसफुसरें इ० [धुनधुनणे पासून नाम ].

धु वधु स्रो -- अकि. १ दुसहस्याः, ठणकणें ;वेदना होणें (जखम, फोड यांमध्यें ). २ कुरकुरणें; कुरबुरणें. धुसफसणें पहा. ३ रागानें फूत्कार सोडणे. ४ आंतल्या आंत (मनांत) चरफडणें; जळफळणें 'कोध महिषासुर केवळ। काम वेताळ धुसधुसित। ' ५ जोराचा श्वासोच्छ्वास टाकणें, घेणें. 'देहास करितां स्पर्श सहज सर्वोगीं श्वास ध्रमधुशी. '-प्रला २५२ [ध्व. धुस! धुस!]

धुसकत, धुसफुस--न्नी. कुरकुर; चडफड; तडफड; उघड उघड होणाऱ्या भांडणाच्या पूर्वीची वोलाचाली. 'रघोजी रेसि-डेंटर्शी ध्मपुशी कर्फ लागला. ' - विवि ८.७.१३५.

धुनफसर्जे - धुसफुसर्जे - अक्रि. १ बोलाचाली होणे; उन्हें-प्रत्युत्तरें देणें; वर्रळीवर येणें. २ धुममुसर्गें; जळफळणें. 'गोदीनें धुसफुसत येउन धाडकन आईपुढें आंग टाकरें. ' –मोर ३३. [धुमफुस]

ध्र नमलेंग, धुसमुसणे --- असि. धुमसर्गे. १ स्फुंद्रेगे; हुंद्रे दाबण्याचा प्रयत्न कम्पन रहणें. २ चरफडणें; कुरबुरणें, आंतल्या-आंत रागावर्णे, मुसमुसर्णे. 'समुद्र सदा सुप्रसन्न । योगी सदा प्रसन्न वदन । केव्हांही धुसमुक्षिलेपण । नम्हं जाण निजवोधें । ' -एभा ८.४२. [ध्वा]

धुमम्स-की. १ कुरकुर; पुटपुट; चरफड. २ तोंडातोंडी बोलाचाली; झटापट. 'घरांत कारभार पाहण्याविषयीं धुसमुसी भाळीं आपुल्या । ' - ह १८.५६. २ ( ल. ) नाश. 'केली संसाराची चालल्या. '-विवि ८९१७०. [ध्व.]

धुनर—पु. गुलाल, बुका इ० उथळावयाचे द्रव्य; सुगंधी परीष. 'जे जिणारे धुळिकोट।'—भाए १९४. द्रव्यः, धुशर.

धुस्कारा-पु. फूतकार ( सर्पाचा, रागावलेल्या माणसाचा ).

धुळ--धूळ पहा. [सं. धूळि ] ॰कट-चट-वि. धुळीने भर-लेला; मलिन झालेला. ०**धाण-स्नी. दु**रेशा; धूळधाण पहा. (क्रि० उडविणें ). 'जो प्रकटतां अर्धक्षणीं। करी धुळधाणी वृत्तीची।' -एभा २३ ३०८. ०**धु-ठ**-वि. धुक्रीचा; धुक्रीने भरलेला.'धुळ-धुळवाणी बसला। टकमकागे पाहाय। माझा वेडा तमसा जोगी। ' -भज ४७. ०पर-स्री. १ दुर्दशा; नाश. (कि० होणे; उडणे; करणें ). २ फजीती. 'या पंडितानें सर्व पंडितांची धुळपट करून दिली. ' ॰पट्टी-की. खरडपट्टी; ताशेरा. ( कि॰ काढणें ). [ गु. धुळपडी=धिकार] •वट-चाड-स्री. १ धुळीने माखलेली जागा. २ धूळ. [धूळ ] • चट-स्त्री. ज्या जमीनीवर उन्हाच्या तापाने खाऱ्या पाण्याचा मिठासारखा पांढरा पापुदा येतो व जमीन पांढरी भुरकट दिसते ती जमीन; खाऱ्या जमीनी वा एक प्रकार. -कृषि २११. ०**वड-वडी**-स्री. १ होळीनंतरचा धूळ फेकण्याचा िवस; फाल्गुन वद्य प्रतिपदा. २ या दिवशीं करावयाच्या धूळ फेकणें इ॰ गोष्टी, खेळ. 'आज धुळवडीस कोण गांवास जातो !' 🤾 (कु.) रंगपंचमीचा दिवस. 😮 धुजीची जागा.

धुळवडणे—उिक. १ धुळवडीच्या दिवशीं विखल, माती एकमेकांच्या अंगावर टाकणें. २ (सामा.) धूळ फेंक्रणें; धुळीनें मारणें. ॰वरा, धुळारा, धुळोरा-पु. वारीक माती; धूळ ( आकाशांत उडणारी, रस्त्यावर दाट पडणारी ). धुन्रवाड, **धुळवाडणे-**धुळवड; धुळवडणे. **०वाड-डी-**धुळवड पहा. परागें धुववाडी खेळिजे। जाउडेयाचेनि पाणिअ सिंपिजे।' −शिशु २७५. **्वाफ**−स्ती.पावसार्ने धुरळा बसला नाहीं त्या्वी जी पेरणी करितात ती.

धुन्रा-सी. (माळवी) धूळ.

धुळाप--स्ती. (गो.) १ धुराळा; धूळ. २ पाऊस पडण्या-पूर्वी ज्यांत बीं पेरून ठेवतात असे होत. [धूळ]

धुळारा--- पु वाऱ्याने उडालेली धूळ; धुराळा. 'अवियेचे धु ठारे उठती। ' -पांत्र ८.५१.

धु छाक्षर--न. १ लिहिण्यास शिकतांना पूर्वी मुर्ले धुळ-पाटीवर जी काढीत असत तीं अक्षरें. २ धुळाक्षरें (श्री पासून इ पर्यंत ), अंक इ० [धूळ+अक्षर]

धुळी—स्वी. १ माती; धूळ. 'अकुरें घेऊनि ते धुजी। लाविली धुळी। ' -दावि ४०३. [धूळ] धुळिकोट-पु. मातीचा कोट,

धुळीवरचे साग्वण---न. (ल.) अस्थिरता; अशाश्वतता; भुसा—पु. घोंगडी; प्रांक्रण्याचे वद्घा पुड़ा. [हि. धुस्सा] । पाण्यावरचा बुडबुडा. (धुळीवर सारवण बसत नाहीं यावहत ) धुळोगा, धुळौरा, धूं—पु. धुरळा. 'तैसा धुळौरा अंत राळी। सत्यलोकुवन्हीं।' –िहाशु ५४२. 'उपजेल मायेचा धुळोरा। माजी नोळखिती येरयेरां।' –मुआदि २८.१०९.

भू की. (ना.) धूर. 'हें असो दीपाचिये सिद्धी। अवघड धू आधीं।' -- ज्ञा १८.७८०. [सं. धूम; हिं. धूंआ]

धू—स्त्री. (कु.) मुलगी. 'एक होती ऊ तिला झाली धू.' [सं. दुहितृ: प्रा. धूआ]

धूइजणं—( जुने रूप ) धुगे पहा. ' सुभाकराचा खांदवखालीं। धूइजेती कापुराची सुभांथीं।' –शिशु ६३३.

भ्रुज्जड---वि. (ना.) बैलगाडींत पुढच्या बाजूस ओझें फार झाल्यामुळें बैलांच्या मानेवर जिचा भार पडला आहे अशी (गाडी). [सं. धुर्=जूं+जड ]

भूड--सी. एक वनस्पति.

धूड—न. १ अवाढव्य, अजस्त्र माण्स. २ जंगी, प्रचंड साप, जनावर ६० 'अधुरां काळ भासे विकाळ पुढें। पसरी मुख एक चावितो धुडं। '—तुगा ४७८. ३ मोठें झाड (विशेषतः पाडलेंलें). ४ लांकडाचा मोठा ओंडा, खडक ६० ५ (खा.) शेतांतील मूळ-खंड. —भात्रे ७.१ ते ४. [सं. अध्युढ ?]

भूडकूस- धुडगूस पहा. 'नाटकगृहांत धूडकूस घालावा. ' शेक्सपीयर नाटयमाला तुफान प्रस्तावना ४०.

भूण — न. १ तांदूळ धुतलेलें पाणी; धुवण. 'नाना काबाड बडिवेलें। ना तरी तक्रचि गुसिळिलें। अथवा धूणिय सेविलें। साव-कास।'—दा ६.२.३. २ डाळ इ॰चें पाणी; पाणचट आमटी, वरण. [धुरें]

धृत—वि. १ धृतलेलें. २ स्वच्छ, साफ केलेलें; जोरानें निपटलेलें. 'अति अढळ सत्यध्त वाणी।'-एमा ३.५२७. ३ शुब्ध; कंपित; यरथर कांपणारा; (भीतीनें) हल्लारें; कांपणारें; धृत पहा. [सं.] •वस्त्र-न. सामान्य सोंबळचाच्या उपयोगी, धृत्न वाळविलेलें वस्त्र.

धृत—उद्गा. (ना.) छत्; हुडुत्; धिकारदरीक उद्गार. [ध्व.] धृत्कार—पु. फूत्कार (सापाचा). (कि॰ टाक्णें; देणें; करणें). [ध्व. सं.]

धूधू--पु. धुधुःकारः जागे करण्यासाठी योजावयाचा ध्वनि. धुधु पहा. 'म्हणऊनी धू धू करी घेउनी। जागें करी जननी त्या गरुड ध्वजाला।'-आकृ १३. [ध्व.]

धून—स्ती. १ लांबलेला घुमणारा ध्विनः, गुणगुणः, झणकार (वायतंत्वा किंवा लांबच्या संगीताचा). २ ध्विनिमिश्रणः ध्विनीची छटा, झांक. 'हा शुद्ध सारंग नम्हे ह्यांत किंचित महाराची धून मारते. '३ लोकांत गुणगुण, कुणकुण. (कि॰ निघण, उठणें) [सं. ध्विन]

धून-की. (विणकाम.) कापड गुंडाळण्याचे चौकोनी लांकुड. धूप---पु. १ धूर देणारा ऊद इ० सुगंधी पदार्थ. 'नाना धूपाचा अग्निप्रवेशु।' –ज्ञा १६.१०७. २ ऊद इ० सुगंधी द्रव्यांचा धूर; हवा स्वच्छ व सुगंधी करण्यासाठी धूप जाळतात. ३ (सामा.) उदबत्ती. ही पूजेच्या वेळीं लावितात. -स्ती. सूर्यप्रकाश; ऊन. [सं. धूप् ] ॰ घाल जें-१ (झपाटलेल्या माणसाच्या अंगांतील) भुताने बोलावें म्हणून त्याच्या पुढें ऊद जाळण. २ (ल.) मोठ्या नम्रतेनें, अजीजीनें आजवरेंग; विनंति करणें; प्रार्थना करणें ( एखाद्यास-त्याने बोलावें म्हणून ). ३ ( अकरणह्मपी प्रयोगासारखा). न जुमानण; मजीप्रमाण न वागणे. व्हाख-विण-चाळविणें; झुलविणें, कांहीं न देणें. सामाशब्द- • आरती-स्त्री. (देवापुर्दे) धूप, दीप इ० ओवाळणे. (प्र.) धूपारती. •काडी-स्री. धूप चोपडलेली काडी; उदबत्ती; उदकाडी. [सं. धूप<del>|</del>काडी ] ०**घारुया**—वि. एकसारख्या कलागती लावून आंडण चालु ठेवणारा; कळलाव्या. [स. धूप+धालर्षे] •दीप-चात-पुष्ठी. धूपआरती पहा. •साळा—स्री.एक झाड.ह्यापासून लोबान काढतात.

भूपर्णे, भूपविणे—िक. भूप लावणे, देणे; भूपाने सुवाित करणें. 'तदुपरि सकळें हीं मंदिरें भूपवीलीं।'-सारुह ६.१३. [भूप; हिं भूपना ]

धूपित—वि. धूपाने सुवासित केलेला. [सं.]

धूम--स्त्री. १ धांव; दौड; शर्यत: पळ. (क्रि॰मारण; ठोकण). ' थाट चाले गाई गोपाळांची धूम। पुढे कृष्ण राम तया सोयी।' 🗕 तुगा ३२. २ ( ल. ) उत्सुकता; धाडस; धेर्य; साहस. 🤰 चैन; चंगळ; रेलचेल; अतिशयता (हा शब्द फार व्यापक अर्थानें वापर-तात). 'आंब्यांची-लाडवांची-तुपाची-उदमाची-धूम.' ' पाव-साने धूम केली. ' 'पेंढा-यांनी मुलखांत धूम मांडली. ' 'क्षणभर पंतोजी गेला म्हणजे पोरें धूम मांडतात.' 'दरोडघाची अथवा चोरांची भूम. ' 'पाहुण्यांची भूम. ' 'गाण्याची-नाचण्याची-खेळण्याची-धूम.' ४ हहा; गर्दी. 'एकदम हत्यारे उपसून आमच्या-वर धूम केली. ' - वज्रावात ९७. ५ संहार; बंडाळी; दंगा; गोंधळ; गदी; गडवड. 'हरि करिकुळी परवळीं करि तो अतुल प्रभाव कवि धूम। ' --मोशल्य २.५०. -किवि. कडाक्यानें; झपा-ट्यानें; तहस्वीनें; जोरानें; कांहीं विचार न करतां. 'पाऊप धूम पडतो. ' 'धूम काम चाललें. ' 'जरीमरीनें धूम माणसें महं लागर्टी.''तो भूम लोकांस मारतो-तोडतो-शिव्या देतो.''धूम फौज पळाली-घोडा निघाला-तोफा सुटल्या. ' [ हि. ] • ठो ऋणे-पळ काढणें; सुं बाल्या करणें. •पाहण-पाणी, बल पारखणें; कसो-टीस लावणें ( आटोप, मर्यादा, शक्ति, धाडस ६० **). एका धुमा**-वरचा( गांव ६० )-एका धांवेच्या अंतरावर असलेला. ॰धडक-<sup>।</sup> ऋषिः घीटपणानेः **सपाटयानेः** सपाटवानेः त**राख्यानेः रगहनः** 

कचकावृन ( जार्गे, करगे, बोलगें ). ० घडाका-खा-पु. १ शपा-ट्याचा, जोराचा, सपाट्याचा, तडाख्याचा, व्यापार, कार्य. 'प्रपंच अवत्रा धूमधडाका। ' - टिक १७५. २ (सामा.) ओरडेंगे; दण-दण्णें; गर्जना कर्णें; एखादा मोठा गलब ठा; गंभीर घुमणारा आबाज, गोंगाट. ( कि॰ करणें; लावणें; मांडणें; चालणें; लागों ). 'तोफांचा धमधडाका ' ० धाम-स्त्री धामधूम; गडबड; आरडा-ओरड -घाको १८३. [हि.] ०योनि-पु. मेघ.

ध्यम ---की. १ गाण्यांत पखवाज, मृदंग, संबञ्च इ०कांचा निघ-णारा खर्त सुर; असा सुर निघण्याचे स्थान; वाद्याचा असा अव यव. धुमा पहा. २ गॅंजना (तोफांची, सिंहा वी ). [ध्व.]

धूम-नी. (कु.) मळणीच्या वेळी खांब्यांत दावण अडक-विण्यासाटीं एक वाटोळें विणलेलें वेलीचें कडें.

धूम -पु. धूर; वाफ. 'तोय तेज धूमू । ययां वायूमी संगम् । ' -ज्ञा १८.३०८. [ सं. धूम; श्री. थूमॉस; लं. फ्यूमुस; प्राज. दौम, तौम; लिथु. ट्मै; स्ला. दुमृ; हिब्यू, दुलुइम्ह=ढग ] • केतु-पु. होंडे नक्षत्र. 'गगर्नी उगर्वेश त्रिविध केतु। दंडकेतू धूमकेतू। ' -एभा ३०.५९. केतु. [स.]

धूमश-वि. धुरकट रंगाचे. 'कृष्णांबराचे प्रावरण । धूमश-रक्त सुलोचन।'[सं.]

धूमा-पु. दंगा; गडबड; गोंधळ. धूम पहा. 'आगिक टूत अर्व खर्ते। करती धूमा। ' --प्रला ९. [हिं धूम]

धूमाकुळ-पु. धुराचा समुदाय ऐमी मनवुद्धिकरणी। सभी बती धूमाकुळाची कोंडणी। ' - ज्ञा ८.२३१. [सं. धूम+कुळ]

धूमाग्नि—पु. मंदाप्तिः अग्निमांद्यः अपचन. [सं.]

धूमाविवाग-पु पिनृलोकाचा रस्ताः, दक्षिणायनमार्गे, हा अंधाराचा मार्ग आहे. याच्या उल्ट अर्चिरादिमार्ग.

धुम्न — पु. धूर; धूम. ' मद मत्सर धूम्रमेळे । एकाचे आंकले डोळे। ' -एहस्व १५.१२४. -वि. धुरकट रंगाचा; धुरकटलेला; मळकट: काळसर. [सं. ] ०पन्न-न. (थेंट्रेनें, सांकतिक) (धुराचें पान ) तंबाखु. [सं.] ॰पान न. १ धुनीवर उलटें टांगून घेउन धूर पिंग; धूर पोटांत घेणें; योग्यांचा तपश्चर्येंचा एक प्रकार. 'गोरांजनें धूम्रपानें। साधिती पंचामी।' –दा ५.१.२५. २ (सांकेतिक) विडी ओढणें; हुका पिणें. 'धूम्रपान घेऊं नेये।' -दा २.२.२५. ०मार्ग-पु. धूममार्ग पहा. १ पितृयाण; नरकाचा रस्ता. याच्या उल्रंट आर्चिरादि तेजोमार्ग. 'पहिल्या मार्गास अर्चिरादि व दुसऱ्यास धूम्रादि मार्ग अशीं नावें आहेत. ' -गीर २९२. २ ( ल. ) यातायातीचा, कष्टाचा मार्ग.

धूर--- पु. १ जलत्या लांकडांतृन निघालेला कोळशाचा अंश र जिल्हई; मुलामा (सोनें, चांदी इ०वरील ). ३ (ल. ) मन्नता; विणें; दोषारोप; वाईट टीका कर्रणें. [सं.] ०वंदन-न. धुळ-**तम्प्रयता; एकतानता; तहीनता. 'त्याचा त्या कामांत धूर आहे.' वडीच्या दिवशी धूळ, विखल टाकण्याचा खेळ. [स.]** 

४ धुदी. 'विशेचा-गर्वाचा-धनाचा किंवा पैशाचा-अधिकाराचा-धूर. ' ५ एकाच ठिकाणीं फार वेळ बसल्यामुळे किंवा ओझ्याच्या भारामुळे येणारी कळ. ( कि॰ उठगें; निघों; लागणें; होणें ). ६ तिबट-मसाल्याचे पदार्थ खाल्रधाने नाकातोंडांतून जे उष्ण भप-कारे सुरतात ते. 'मुर्खी घालितां अतितिखरीं। नार्की तोंडीं धूर उठी। '-एइस्व १४.१०९. करपट हेंकर ७ आकाशाची अश्रा-च्छादित स्थिति; धुकें; मळभ. (कि॰ उठणें; निघरें, होणें ). ्मं. धूम्र ] **ेहेर्णे दाखियंगे**—(ल) फसविंग; ठकविंगे; चकविणें. 'त्या लंक्नयार्ने त्याला चांगलाच धूर दिला. 'धूरा-वर धरण -गांजगै, निर्देयपौग वागविगै; छळ्गे. ॰ निघणे-गुप्त बातमी थोडीशी बाहेर येणें, किंचित कळणें. -ख ४९३३.

धूर - ली. १ जोखडाची शेवटें प्रत्येकी: गाडीचा, खटाऱ्याचा दांडा: गाडीचा अप्रभाग: धुरे व जूं मिळून होणारा भाग; गाडीच्या दांडयाचा अग्रभाग. २ वहाणेचा पट्टा; बुटाचा तौंडाजवळचा प्रष्ठ-भागः धुरी ३ पावलाचा फुगीर पृष्ठभागः, जोडयाचा कमानीजवळचा पृष्टभागः धुरी. ४ (काव्य ) अत्रभागः 'हात पसहं ऐशा धुरें। ज्याचें कल्पांती नसरे। ' ५ स५६; भार. 'अमर्त्यव्याळांचे धूर महाबळ धाडिले। ' –मोराघनाक्षर रामायण ३७. –वि. १ पुरारी; नायक; थ्रेष्ठ. 'मुख्य धूर रणीं लागल्या हातां। येर कटक जिक्लि न झुंजतां। ' −एभा ११.८८३. धुर अर्थ २ पहा. २ प्रमुख; प्रधान. [सं. धुर्] • एटक-न. जुं आणि दांडयांचे टोंक यांना बांधणारा वंद; धुरेकट. ०करी−पु. १ हांकणारा. २ अनेक जोड्या असलेल्या औताच्या जोड्यांतील जोखडाजवळची, धुरेजवळची जोडी. धुरकरी पहा. ०काढणें-मार्गदर्शक होणें: पढ़ाकार घेणें. 'मोह नदीची थोर कडाडी। मार्जी समळ जळ प्रबळ बोढी। शितोडा न लागतां धूर मी काढी। परापरथडी तत्काळ। '-एभा १२ ५७७ •स्त्री २-स्त्री. गाडीच्पा दांडवाची खीळ. ध्रस्त्रीळ पहा. • जड-स्त्री. ( ना. ) धूजड पहा. • पट्टी-स्त्री. दांडघांच्या शेवटील आडवी पट्टी.

धूरक.पूर--न. एक प्रकारची जाळी, कापड. धुरकापरी पहा. [ हिं. कपरधूल ]

धृर्त-वि. १ हुशार, कुशाप्र बुद्धीचा; चलाख; चाणाक्ष. २ लबाड: लुच्चा; कावेबाज. [सं.] धूर्ताई, धूर्तावा-पुत्नी. १ धूर्तपणाः हुशारीः, चातुर्यः, चाणाक्षपणा. २ लबाडीः, फसंत्रगिरीः लुक्चेगिरी. [सं. धूत]

धूला—पु. हेरो ।; दंगा; गडबड दुला पहा.

धूलि--सी. धूळ पहा. [सं.] अप्रक्षेप-पु. शितोडा उड-

भूब--की. (गो.कों.) कन्या, मुलगी. [सं. दुहित्-प्रा. धीआ: धुआ ] इह वोले सुने आणि लागे धुवे.

ळला।'-दावि १०९.

धूसर-वि. धुरकट; करडवा रंगाचा. -न. १ धुके; धुदी. 'झड झडाटें सुटला वायो। तेणें धूसर दाटलें।' -मुवन २.३९. २ पूड, चूर्ण; धूलि. 'वरि बुकियाचे धूसर। अत्तर कस्तुरी केशर।' -निगा ११९. [सं. धूसर]

धूळ-की. १ बारिक माती; धूलि. २ (ल.) गोंधळ; भांबा-बलेली स्थिति. ६ दुर्दशा, नाश; विध्वंस; पराजय; मोड (सैन्याचा). **४** (सामा.) ऱ्हास; नाश; नष्टप्राय स्थिति. [सं. धृलि] • **उड**णें-(शेत, गांव, मुलुख, घर यामध्यें ) ओसाड पडणें. • बारणें-(धुळीस तोंड लावणें ) एरायास चीत करणें; पराभव करणें; मान-मंग करणें. ॰फुंक्जेंन-(कमी चारा असलेल्या जिमनींत गुरे करतात त्याप्रमाणें ) अन्नान्न दशेप्रत जाणें; पोटाला न मिळणें. भुळीचे दिवे खात जाण-मोठ्या नेअजूने दुस्थितीत भिक्षा मागत फिरणे. धूळांचे दिवे लावणे-दुर्ली किकाने प्रसिद्धीस येणे; वाईट कृत्य करून पुढे येणे. धुळीस मि ॐणे-स रूळ नाश होणे. धुळीस मिळ विणे-नायनाट करणे; रसातळास नेणे. 'मराठेशाही कां लाजशी। ' -केका १६. [सं.] मी पार धुळीला मिळविली. आतां मी खराखुरा रुम्राट झालें. ' -स्वप १३४. धुळींत रस्न सांपडणे-मिळणे-अनपेक्षित लाभ होंगे; अचानक एखादी चांगली गोष्ट लाभणें.सामाशब्द- • अक्षर-न. धुळाक्षर पहा. •कोट-पु. (धळीचा, मातीचा कोट) बाहेरील तटबंदी; मातीचा कोट (किल्याभीवतालचा). व्हरीन-न. १ चिइन बोल्णें; खेंकसों; दरडावों. हातपाय धुवून तयारीने वनदर्शन करण्यापूर्वी प्रथम दुरूनच-रस्त्या-तुनच देव।चें दर्शन घेणें; देवाला केलेला नमस्कार. २ मोठ्या बहुधा महाराला ही सं।। लावितात. २ ( ल. ) एक शिवी; बाईट माणसाची भेट. ३ उभ्याउभ्या, जातांजातां भेट; ओझरतें दर्शन, कृत्य करणारा. 'तृं ब्रज्ञाग आहेस की धेड!'-:प ५८७. भेट. 'माझें वृत्त समजून न घेतां धूळदर्शनींच शिव्या देऊं ॰कखका-पु. (धेडांचें भांडण) (ल.) आरडाओरडीचें, निकराचें लागला. ' ॰दशा-धमासा-धाण-धाणी, धूळपट-पट्टी- भांडण. ॰कावळा-प्र. कावळ्याची एक जात. हा अगदीं काळा कीयु. १ पराजयः, पराभवः; दाणादाण (सैन्याची). 'परी यवनसत्तेची असतो. यास डॉबकावळा, महारकावळा असेहि म्हणतात ि धेड+ जो करी धूळधाणी।'-विक ७. २ गोंधळ; फजिती; नाचकी; कावळा ] ०गा-प. ( तुच्छतेने ) धेड. ०गुजरी-वि. अनेक ( भांडकुदळ, लचांडखोर माणसाची ). १ नाश; भंग; बिघाड भाषांची सरमिसळ जींत आहे अशी ( भाषा ). अनेक भाषांची ( बेत, योजना यांत ). ४ उध्वस्तपणा; ऱ्हास; पडझड (शहर खिचडी. 'पग कित्येक बहाहर तर असे आहेत की मराठी घेड-देश यांबी ). ५ अव्यवस्था; धुळीस मिळणें, दुदेशा. 'पोरापाशी गुजरी भाषा तोंडांत बसण्याचे कारण जें इंप्रजीचे ज्ञान त्याचाहि सावकारीस हजार रुपये दिले होते त्यांचा त्याने धूळधमासा करून पण त्यांस गंध नसतो. ' -नि २३. [धेड+गुजरी ] व्याखा-प. टाकिला. ' अमाया-सी. (दादर) यंबत्यंब; दगडधोंडे, फास्तू १ घेड लोकांचा मोहला; महारवाडा. ' घेडवाडा बैसली खोडा गोष्टी: फुशारकी. •पटटी, पट-की. खडसावणी; खरडपटी, तास- वितली आपुल्या भावें। '-तुगा २९६. २ ( ल. ) कडाक्याचें क्णी. (कि॰ काढणें: उडविणें; मांडणें; करणें). [धूळ+पटी] | भांडण; बाचाबाची; आरडाओरड. (कि॰ माजविणें; मांडणें). ३ ॰पाटी-स्त्री. धुळाक्षेरं शिक्रणाऱ्यासाटीं वर धूळ पसरलेली लाक- (ल. ) गोंधळ; अन्यवस्था. [धेड+वाडा ] ०सुगी-स्त्री. १ शेत-हाची फळी. दगडी पाटवा निकथ्यापूर्वी या पाटवा प्रचारांत असत. करी लोकांचे धान्य तयार होण्यापूर्वी धेडांनी आपले बल्ल्याचे

• पेरणी-की. पाउस पडण्यापूर्वी कंलेली परणी. -कृषि २२३. ० भेट-धूळदर्शन पहा. ' लाटसाहेबांच्या धूळभेटीचा प्रसंग म्हणजे धूदार--- भंडार; हळद. धूसर पहा. 'धूर्शेर सूर्य झांको- देशी संस्थानिकांना मोठा आनंदोत्सवाचा वाटतो.' --केसरी. **्वाफ-**स्त्री. (धुळीत पेरणी) १ पाऊप पडण्याच्या सुमारास अथवा पावशाची पहिली सर पडल्यावर व धूळ पूर्ण जेंग बसण्या-पूर्वी केलेली पेरणी. २ अशा रीतीने पेरलेले भात इ०. [धूळ+वाफ]

भूत--वि. धरलेलें; पकडलेलें. समासांत- धृतधैर्य-निश्चय-संकल्प-संन्यास; धृतोत्साह. [ सं. ] • व्रत-वि. एकनिष्ठ; संकल्पा-प्रमाणे वागणारा. ०राष्ट्र-पु. १ दुर्योधनाचा पिता. २ ( ल. निंदार्थी ) जन्मतः अंधः; अंधळा माणुस. [सं.]

भृति--नी. १ स्थैर्य: धैर्य; निश्चय. -ज्ञा ६.३७६. 'भुलला धर्म युतिला धृतिला मतिला तिच्या तथा स्तुतिला। '-मोवन १३.७८. २ घरणे; धारणा, जवळ अमणें; ठेवणे. ३ सत्तावीस योगांपैकी आठवा योग. [सं.]

ध्रपद-न. ध्रुपद पहा.

ध्रव---पु. ध्रुव पहा.

भूवक--न. ध्रुपद. 'धृवक कामोद '-दावि १४९.

भृष्ट-पु. उद्धट: दांडगा. 'अहा निपट धृष्ट मी प्रभुव तसि

**धेक —**पु. (गो.) १ दरारा; घ.क. दबाजॉ परा. २ ढेंकर. धेक, धेकण —पु. (गो.) गर्जना. [ध्व.]

ध इ.र--पु. (गो.) ढेंकर पहा.

**धेगसॉ**—पु. १ (गो.) धमकी; धाक; दम. •घाळ**प**-

धेड--- पु. १ एक हलकी जात व तींतील व्यक्ति. दक्षिगत

मिळालेलें बाजारांत विकीस अभ्यलेलें, विकलेलें धान्य ( अर्थीत ते बाजार भावापेक्षां स्वस्त दराने विकावें लागतें त्यावहर ). २ (ल.) अल्पकाळ टिकणारी पण अतिशय स्वस्ताई. [धेड+सुगी]

घेंड, घेंडे--न. १ अवजड आणि अवाढव्य शरीराचा माणुसः धड. 'अनंत ब्रह्मांडें। एक्या रोमी ऐसे धेंडें। '२ मोठा, प्रसिद्ध माणूस; श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित माणूस: बर्डे प्रस्थ; मोठा विद्वान, वजनदार माणुस; विद्या, पराक्रम, शौर्य इ० मर्थ्ये श्रेष्ठ. 'अर्जुना यसण र्धेडे । प्रज्ञापसरेंसीं बुंड । ' - ज्ञा १८.२८९. ' ज्याच्यात पाकिनी कालिदास ... वरीरे असंख्यात धेंडे निपजली ... '-नि १०३. ३ वंडगळ; अर्भवट माणूस. [हि. हेंढा-डा=हेरपोटचा; हेंढ-मूर्ख] इह ० (गो ) धेंड धेंडुलों पाऊस शेंडुलों, धेंडल्या आवे महातारा शेळें उन खातली.

**घंडरवाळी** — बी. (व.) कराष्ट्रमीपासून दिवाळीपर्यंतचे दिवस. यांत एक एक दिवा दररोज जास्त लावण्याची पद्धत आहे. कराष्ट्रमी पहा.

**धेडलॉ—पु. (** गो. ) दिवाळीतील गुरारूपांचा एक उत्सव. कार्तिक शुद्ध प्रतिपद्रच्या दिवशीं गुराख्यांची मुरे कृष्णाच्या मृतीची डोक्यावह्न मिरवणक काढतात व नाचत घरोघर हिंडतात. [घेंडा]

धंडशो-सी-की. एक भाजीचा वेल; दिलपसंत. धंडस-स-न. त्या वेलीचे फज. (खा ) ढेमसें; दिलपसंत.

धेडळण, धेडाळणे—अफि. ढाळ होगे. ढेंडळणे पहा.

धिडा-- ५ १ (कु. हेट.) विवाहांत मधुवक करतेसमयीं वराच्या शेजारी दुसरा मुलगा सोबतीस बसवितात तो; पाणजांबई. (गंजिफांचा खेळ) सुरख्याबरोबर जे इलके पान हुकूम होत असते तो. इड० नव-याला भिळेना काट (कट) घेडा मागतो वरण.

🎍 🖫 📆 — पु. १ वरातीच्या दिवशीं वधूवरांस खांद्यावर घेऊन कुल देवतांची नावें घेऊन नवरीच्या माडवांत नाचतो तो माणस. 'घेडा नाचवील कृष्णनाथा। रसाळ कथा पुढें आहे। ' -एरुस्य १६ भणत। घेंसापिटें जालें राउत। '-शिशु ९६६. १६६. २ धेंडा नाचविण्याचा कुलाचार, प्रकार; नवरा-नवरीस स्रांद्यावर घे उन नाचरेंग. (कि० ना चिवरेंगे). 'धेंडा नाचिवला निश्चित । तों दळ निद्ध जाइलें समस्त । ' - इ २४ १७२. म्ह० टाळ गेला मांदळ गेला माञ्चा घेडा नाचुं या=मनुष्य एखाया गोष्टीची वेळ निवन गेली असतां ती करावयास पहातो तेथे योजितात. • नृत्य-न. नवरा-नवरीस दोन्ही पक्षांकडील माणसे घेऊन नाचतात तो प्रकार: धेंडा नाचविगे.

११७. •िपर्येन-द्वाही, दवंडी पिट्रेंग.

धेंडा आहे. '

घंडाळी, घंडोळी--सी. डरंगळ; हगवण; शौचास वारंवार होणें हा रोग. ढेंढाळी पहा.

घेडी, घेडी-सी. बायकांच्या दागिन्याचा एक प्रकार ( विशेषतः कर्णभूषण ); तानवड. 'कार्नी धेंड्या आणिक वेलः बाळधा मोत्याचे सर।' -अफला ५५.

धेडी—स्री. ( गो. कु ) नवरीची पाटराखीण. धेडा पहा.

र्दें हैं -- न. समुदाय. 'आणि बाह्येंद्रियांचें घेडें। पिट्सनि विधीचेनि दंडें। '-ज्ञा १८८३५. [दिंड]

र्धे डवाळी---की कोलित; कोलती. 'पिशाहादीं घेंडे वाळी।' -एभा १०.५६८.

**घेडोली-ळी-सी**. बलिप्रतिपदेच्या, कार्तिक शुद्र प्रतिप-देच्या दिवशीं गुराखी आपल्या गुरांच्या भोवतीं गवताच्या चुडीनें ओवाळतात ती गवताची चुड. (गो.) धेंडलॉ पहा.

घड्या-- पु. घेडगा पहा.

**घेड्या**—पु घेड याचे तिरस्काराथी रूप.

भे भे --- उकि. धरंगे. ( भूतका शें प्रयोग ). 'तरि मौन धेलेंचि अर्जुने । ' -गीता २ १६२८. कर्घी कथीं ध्येल असेहि ह्रप येतें. 'न्युंपकें ब्रह्मचर्य ध्येलें।'-गीता १.१३८९. [सं. घृ]

धेन---न. (राजा. कुण.) चित्त; लक्ष; ध्यान पहा.

धेन वा---स्री. ध्यानवा पहा.

धेतु - स्त्री. गाय. 'नातरी हे धेनु हें श्वान। एक गुरु एक हीन।'--ज्ञा ५.९४. [सं.]

धेनुधा — स्त्री गाईची कांस; ऑटी. 'त्वराश म्हणेल किति सुरधेनुधा सद्रसासि दुभशील। ' -मोवन २.१००.

धेप--सी. (गो.) टांग.

घेपॉ—पु. (गा.) ढेंकूळ. [ढेप]

धेर-- पु. घोडयाचा रंग. -अश्वप १.२८.

धंसापिटं—िकिवि. दशदिशा; हातापिटी. 'आले रे आले

धैकाला—पु. (कु. ) जुनीं नाटकें ज्यांत होतात अशी जन्ना: उत्सव. [दहि+काला]

धैप—की. मोठें पाऊल; लांब टांग; धेप.

धडाडी. धीर पहा. ३ टणक्रपणा. ' पृथिवी सांडी जरी धैर्यातें। ' -दाव ३९३. [ सं. ] - वि. धैर्यवान्. 'तरी धनुर्धरा धैर्या। निकें अवधान देई वा धनंजया।' - ज्ञा ९.९७. ० भ्रंग-पु. निराशाः **धेडा**—पुर्दोंडी. 'धेंडा फिरवृनि वानरफौजु।'-कृमुरा ४७. निरुत्साहः, हिरमोडः, हिंमत खचेंगे. [सं. धेर्य+भंग] ०**वान**— शाली-नि. सोशीक; दृढनिश्रयी, धैर्याचा. धैर्याचा-नि. धैर्य-ं घेडा, घेड--वि. दांडगा; मस्त. 'आमची बनी म्हणजे नु ऋ। वान् ; धीराचा. धेर्यात्रलंबन-न. (धैर्यावलंबन) निश्चय, धारिष्ठ याचा अवलंब करणें; धैर्य घरणे. [धैर्य+अवलंबन]

धेवत-पु. सहस्वरांपैकी सहावा स्वर. [ सं. ]

भो-- उद्गा. एक विशिष्ट आवाज (जिन्नस इ॰ पडण्याचा). [ध्व.] [ हि. धोखा; ग्र. धोको ] • देर्ग-फसविणे; ठकविणे. •कन-कर-दिनीं-दिशीं, धोकरसा-धो ! कर असा, एखादी अड वस्तु खालीं पडतांना होणारा आवाज.

धो-की. गाडीच्या चाकास बसविलेली लोखंडी धाव-पट्टी. धो-ली. खेळण्याचे हत्यार. -संव्या ६८.

धोक--न. वेड. -बदलापुर १३५.

भोक-वि. १ मोठा; लहु; दणकट (माणूस). २ मजबूत प्रज्वलित अप्रि. (बस्न). [हि. धोकड]

धोक-- पु. (नाशिक) विणण्यास उपयोगी असा न उकललेला स्ताचा ग्रहाः थोक.

धांकटी, धांगटी--ली. १ न्हाब्याची-बस्तरे ठेवण्याची कातड्याची पिशवी. 'पार्यी घालुन वाहणा अडकवी कक्षेत्रती धौंकटी। ऐसा नापिक वेष तो धरि हरी दासाचिये संकटीं। ' -कीर्तन १.६७. २ शरीररूपी पिशवी. 'हे गुणदिय धोकटी। वेह धातुंची त्रिकृटी।' -जा १३.१०६८. ३ दोन कप्प्यांची पिशवी: पडशी.

धोकड-वि. बळकट; धाकट-इ. [हि.] धाकड-वि. धाकड धोकड पहा.

धांकडा--पु. (राजा.) (निदार्थी) अगडबंब, लड्ड माणूस.

भीकणार---वि. (गो.) (दारू) पिणारा; ढोंसणारा; सुरा-भक्त.

धोकणी-नी-नी. (ना.) चिंता; चुटपुट; हुरहुर: फिकीर. 'मला रात्रंदिवस परिक्षेची धोकनी आहे.'

भांकण-अफ्रि. जमणें; गोळा होणें. 'धार्के धार्के धोकला रंग अवघा। '-दा १४.४.१९.

धोकर--- पु. (व.) दगा.

धोकरा-पु. (गो.) म्हातारा. [ ग्रु. डोकरा ]

धोंकसुचै, धोंगसप-कि. (गों.) (काठीनें) ढकलणें: ढोसणे.

धोका, धोका--पु. १ भीतीचे कारण; भय; संकट. 'त्या बाटेने चोरांचा, वाशांचा कशाचा कांहीं धोका नाहीं. ' 'नाना धोक वेहबुद्धीचे । नाना किंतु संवेहाचे। '-दा १.१.३६. २ काळजी; चिंता; अनर्थाची शंका; कुकल्पना. ' दिवटा सरवदा भाकृन गेला। अंतरी धोका लागला ।'-दा ३.७.५९. 'त्या मार्गाने तुं खुशाल जा कांहीं घोका बाळगूं नको. ' ३ आपत्ति; ओढवलेलें संकट, बाईट खडक. ' हे देहर्गीचे घोंड। इंदियमामींचे कोंड। ' - झा ३. प्रसंग; बंडाळी; दंगा; खरें झालेलें भय. 'पुढें मागुता धोका आला। २४२. २ ( ल. ) व्यापारांत आलेली बुड. ३ सरकारनें लादलेला यमयातनेचा। ' -दा ३.५.५१. 'यशवंतरावच्या धोक्यांत मी फार मोठा कर ४ मोठें संकट; दुःख. ५ दडपणारी काळजी: अनकाईवर होतों. ' ४ व्यापारांत तोटा; वृड, दुर्दैवाचा फटकारा. विता. ' उरावर धोंड-गळवावर धोंड-डोईवर अथवा माध्यावर

'त्या व्यापारांत मला दोन हजाराचा धोका बसला.' ५ (ल) झोंका.

धोका-प. दस्ताः कापस पिजतांना तांतीवर मारायाचा ठोकळा.

धोकावर्ण-कि. धोका येणे; दगावर्णे. 'स्वहित न घडे जाशील धोकावला। '-दावि ४४०. [धोका]

धोकाळ-पु. (कों.) मोठा धरधड जळणारा विस्तवः

धोंगरी---सी. धोकरी पहा.

धोंगडु--वि. १ खरवरीत (कापड, चटई, बैठक). २ ओवड धोबड; अकुशल; धसमुसळें (काम, युक्ति). 'तेथ मी ज्ञाता हे धोंगडी युक्ती। स्फुरे निश्चितीं सूक्ष्म दंभें। '-एभा २३.२३९. ३ बेढव; अडाणी; असंस्कृत (माणुस). 'तीन नेत्र विषक्ठ धोंगडा।'-अकक २ -भस्माग्रराख्यान २५. 'मी तो महा-राजांचा धोंगडसा वाणी।' -दावि ३३२. [हि. धोकड ]

धोंगडा, धोंगडें --ना. दणकर, जाहेभरहे कपहे; चिरगृट, कापड, वगैरे. 'वस्त्र नेसलीसे धोंगडा।'-मसाप १.२. मह० गांडी धोंगडा पोटाला तुकडा.

धींगस-पु. (गो.) सुरत; संभोग.

घोट---न. घोटा पहा.

घोट--वि. धुवट.

धोटर्णे--उक्रि. (कों.) अधाशीपणाने, एक शारखें पुष्कळ प्रमाणाने पिणे. (क्रि॰ लावेंगे). [ध्व. धोट, धोट]

धोरनी—स्री. (व.) लोचरपणा.

धोटा-पु. १ अधाशीपणे आणि पुष्कळ प्रमाण ने पिणै: गटगटां पिंगे. ( क्रि॰ लावेंगे ).

धोटा-टे-पुन. १ (विणकाम) उभ्या सुतांत आडवे धारे टाकण्याचे साधनः कापडांत आडवें सत घालण्यास ज्यांत कांडी भरून ठेवतात व ज उभ्या दो-यांतृन इकडून ति के आडवें फेंक-तात तें. २ गुरांना औषध पाजण्याचे नळकांडें. 'बैलाला धोटवानें तेल पाजा. '३ पोकळ नळा: पिचकारी. 'घेओनी कनकाचे धोटें। सिंपताती एकें जबरें। '-शिशु ६६९.

भोड-- ली (व.) निवर; टणक; कडक, कोंवळा नसलेला. दोड पहा. 'रोड बदरिची फोड जोडतां वोढवितो मुक्त धोड.' -अमृत सुदामचरित्र १०.

धोंड-- सी. १ मोठा जड धोंडा; दगड; खूप मोठी शिळा;

धोंड. '६ मोठा आळ, आरोप. ७ ओझें; भार. 'हिंदुस्थान दिवसेंदिवस अधिकाधिक दरिद्री होत असन हिंदुस्थान इंग्लंडच्या गळवांत एक बोजड धोंड झाली आहे.' -टिव्या.(वाप्र.) • खोकी वर चढिवण-वेण-वळिवण, धोंड पडणे, येण-१ अतिशय इव्यनाश होई असे दरवडा इव. संकट प्राप्त होणे. 'या व्यापारांत पांच हजारांची मजवर धोंड पडली. ' २ एखाद्या मनुष्यावर बळेनें ळादणे (काम). ३ काहीं मागणीविषयी एखाद्याकडून जुलमाने कवली घेणें; हकार मिळविणें. •गळ-वि. दगडमय. जींत घोंडे पुष्कळ आहेत अशी (जमीन). • दिवस-पु धर्मवृत्यास योग्य अशा दोन तिथीमधला तिथीवृद्धीमुळे यणारा दिवस. भाकड दिवस. •फूल-न. दगडफूल; पायसाळ्यांतील दगडा-लाकडावरची फ़ुलासारखीं उगवण. •फोइचा-वि. १ पाथरवट. २ (ल.) दगडफोडया पहा. • भट्टी-स्ती. स्नान केल नसून स्नान केल्या-सारखें दिसण्यासाठीं गंध, भस्म इ०कांनी आपले शरीर सर्जावणें; स्नानाशिवाय गंघ लाव गे. (कि० करणे). 'येतो हा घोंडभटी द्विज कहिन सदा तीर्थ द्याया पदांचे। '-मसाप ४.३.१६८. -आगर ३.१०. [धोंडा+भट्टी किंवाधोंडभट ब्राह्मण ] • महिना-मा ल-पु. पुरुषोत्तममासः अधिकमासः मलमास ( या महिन्यांत धर्म हत्यें होत नाहींत म्हणून ). श्रार-पु. धोंडयांची मारामारी; धोंडवांनी मार्गे, खाहेला मार; दगडमार. ०वणी-न. (चव, लज्जत येण्यासाठीं ) ज्यांत ठिकरी विश्वविली आहे असे ताक: ठिकरी तापवृन चटका दिलेलें ताक. (निंदार्थी) ठिकरीचा वःस लाविलेलें ताकः ताकतव. [धोंडा+पाणी] •वाण, वायण-वण-न. १ अधिकमासांत ब्राह्मणांस दिलेली वायनें. २ दिंड: आंत परण घालन उकडलेला कणकेचा गोळा; धोंडा पहा. अधिक महिन्यांत याचे वाण देतात. ३ अधिक महिन्यांतील ब्राह्मण-भोजन. •शीर-स्त्री. मोठी शीर. १ पायाच्या टाचेवरची शीर. २ हाताची शीर. ३ कानाजवळची शीर. [धोंड+शीर] धांद्रा-प. १ दगड. 'आप्तांसि न या तोंडा दावावें नृपपदावरि पड़ो थोंडा।' -मोकृष्ण ५०.२३. २ अधिक महिनाः हा प्रत्येक अडीच वर्षोनी येतो. ३ अधिक महिन्यांत वायनासाठीं, ब्राह्मण-भोजनासाठीं केलेला कणकेचा पुरण घालून उकडलेला गोळा: एक पकान्न. ४ ( ल. ) मूर्ख, दगड; अक्रलशून्य माणुस. ५ कटिण हृदयाचा मनुष्य; निर्दय, पाषाणहृदयी माणूस. ३ह० १ देखला धोंडा घेतला कपाळीं = अतिशय चिडखोर आणि आततायी माणसास लावतात. २ पावला तर देव नाहीं तर घोंडा. ३ घोंडा टाकून पहावा पडला तर आंबा नाहीं तर धोंडा. धोंडा स्रोटणें-घाळणे-एखाद्यावर मोठे तुफान आणें। कचाटे बालें. घोडे खणून कारणे; उखडणें; कारून देंगें; एखाद्यानें अजीवात निघून जार्वे (गो.) धोडघारो

म्हणून हात धुवुन त्याच्या पाठीस लागणे. घांडे मार् लागणे-१ एखाद्यावर चालून जार्णे; मारावयास धांवर्णे. २ (उप.) वेडा होणे: वेड लागणे. धोंख्याखाली हात सांपडणे-पेचांत. अडचणीत येणे. धोंडचाचे तोर काढणे-१ कृपणापासून पैसे, पाषाणहृदयी मनुष्यापासन दया मिळावयास झटेंगे. अशक्य गोष्ट करावयाचा प्रयत्न करणे. २ अनुह्नप साधनाचे सहाय्य नसतां मोठ्या खुबीने आणि निश्रयाने मोठे उद्देश सिद्धीस नेण. धांड्या-बर घोंडे घालन करण-द्रव्यादि सहाय्य नसतां नाना प्रकारचे प्रयत्न करून एखार्दे कार्य करणे; नाना प्रकारच्या युक्तवा योजणे. घोडियावर घोडे घालणे-निष्फळ प्रयत्न करणे: उपयोग नाहीं अशा गोष्टी करणे. घोंडवाशीं कपाळ घासणे-स्वतःस न्यर्थ शिणविणें ( मूर्खास शिकविण्यांत इ० ). हातीं घोंडे घेंले-अति-शय चिडणे: मारावयास उठमें. पायावर घोंडा ओढन घेंेेेंग-एखादें लचांड पाठीशीं लावन घणें. पायांवर घोंडा पाडन घेंगे-आपल्या अन्नांत माती पाइन घेगें. स्वतःवर संकट आपत्ति ओढवून घेजे. चार ठिकाणीं घोंडे टाकुन पाहणें-स्वकार्य साधनार्थ अनेक स्थर्धी अनेक प्रयत्न करून पाहणें. वाटोळा धांडा-पु. दुसऱ्याच्या पेचांत कधीं न सांपडणारा असा धूर्त माणूस. दगड शब्द पदा. धों हाळ-ति. १ दगडाळ; खडकाळ. २ एक-प्रकारची काळी जमीन: हींत घोंडे फार असल्यानें आंत पागी राहं शकते, म्हणून भिकास फार चांगली समजतात. धांडी-सी. मोटा दगड: धींडा: धींड.

घोडकारा—पु. (गो.) एक लहान जातीचा मासा.याच्या मस्तकांत तीन दगड असतात अशी समजूत आहे. ३ह० धोड-काराच्या कपाळांत तीन गुंडे (दगड)=(कों.) पळसाला पाने तीन या अर्थाने

धोडा--पु. ( गो. हेट ) कच्चें फळ. दोड-डा पहा.

धोडावर्चे-- कि. (गो.) टोक्णं; टोठावर्णे. म्ह • (गो.) धोडा-वन फणसुल पिकवप=(बदइन फणस पिकविणी) माह्ननमटकृन वैद्यदुवा बनविणे.

भोडावणी—स्री. (गो.) टोक; टोकणी; ठोठावणी.

धांडावर्णे, घांडाविणे--अिक, एखावास विशिष्ट काम करण्याविषयीं टोंचणी लावरें। बळेने प्रवृत्त करणें.

धोडी--स्री. ( जुन्नरी. ) पुतणी. धाडी पहा. [ सं. दुहितू-दुहिता-प्रा. धीआ-धूआ ]

धोडीं--जी. (गो.) एक मासळी.

धोंडी---स्री. आकार. --मनको.

धोडो-पु. (गो.) कांकडा; पोत; चूड.

धोडचा- ९. एक प्रकारचा पांढरा मासा. याच्या कपाळांत खणून काटणे-पाया खणून काढणें; निर्मूलन करणें; प.ळेमुळे तीन पांढरे दगड नेहमीं सांपडतात असे म्हणतात. घोडकार पहा.

धोण-न. १ झाडाचे खोड: बुंधा. २ ठोकळा: ओंडा: ढोण पहा.

ढळ; आडदांड. ढोण्या पहा.

धोणकी, धणकुटी-सी. (गो.) अति रत्तस्राव झाल्या-मुळे होणारी मृत्यसूचक वंदना.

धोणकें-न. (गो.) ज्या कणसास एक पुा दाणा नाहीं असे कणीस.

भोणा-पु. १ टोकळा; ओंडा; धोण. २ (कु.) वर्ल्ही अडकविण्याचा दांडा.

भोणी-- श्री. धुण्याची जागा; धुण्याचा दगड. [धुणे ]

घोणी-- ज्यांत धुंगे धुतले आहे असे पाणी; धुवण. [ध्रुणें+पाणी]

धोण्या--पु. माकडांच्या टोळीचा म्होरक्या.

धोत-पु. १ झोतः लोलः पाण्याचा धबधबा. २ आगीचा स्रोट; झोत. [ध्व.]

**धोत—की.** ओंजळ; दुप्पट पसा.

धोतघडीचा-वि. धवट; स्वच्छ आणि घडी घातलेला; परिटघडीचा. [ धुन+घडी ]

धोतर-न. पुरुषाचे नेसावयाचे, पांघरावयाचे वस्त्र. (कि॰ नेसर्णे). ' हार्ती देवोनि कन्यापुत्र । नळराय काढिला बाहेर । दीध-लेंसे येक धोतर। नेसावया। ' -कथा १.९.२९. [सं. धौत्र; सि. धोती, धोत्यो ] •सोद्धन नाचण-मोठा आनंद प्रदर्शित करण; आनंदानें बेहोब होगें. ॰जोडा-पु. एक सलग विणलेली धोत-राची जोडी. •बडव्या-पु. धोतरे धुणारा ब्राह्मण, चाकर: शागीदे ( तुच्छतेर्ने वापरतात ).

धातरपाडवा--- पु. (अप.) दौहित्र प्रतिपदा.

धोतरा—प. एक फुलझाड व त्याचे फुल, बीं. हें विषारी असर्ते. [ सं. धत्तर ] •घालणे-देर्गे-(स्त्रीस) धोतऱ्याचे बीं, विष देंगे (भ्रमिष्ट होण्यासाठीं, वेड लागण्यासाठीं या वेडांतील बड बडणें भविष्यसुचक असर्ते अशी समजूत आहे ). ॰ येणें -होणे-धोतऱ्याचे विषामुळे बडबडगें, अमिष्ट होगें. धातरेल-न. धोतऱ्या-पासन काढलेलें तेल. [धोतरा+तेल]

धोतरा-वि. वेडा; पिसाट; निर्बुद्ध; मूर्ख: अजागळ (माणुस). धोतऱ्या--वि. धोत्र्या पहा.

धोताटी--की. (बे.) आंबे उतरण्याचे साधन; आंकडी. धोताल-स्या-वि. १ फार खर्चिक; सढळ हाताचा; उदार; दानशूर (चांगल्या व वाईट अर्थी). २ सढळ; भग्पूर; अनियं-त्रित ( खर्च ). ३ वचने देण्यांत, गप्पा मारण्यांत अधळपषळ. ध तोंडाळ; अन्यवस्थित; न्यसनी; बेक्ट यृत्तीचा. [ घोत ]

धोती-- स्त्री. (काशी) धोतर पहा. [हिं.]

धोतीपोती-पु हटयोगसाधनापैशी एक प्रकार. मुखाबाटे भोणका, भोणा-ण्या--वि. अडाणी; अशिक्षित; गांव-। पांढरें स्वच्छ फडकें गिळून ते गुदद्वारानें (आंतील भाग स्वच्छ करून) बाहर काढणे. धृतीप्रती पहा.

> धोत्र, धोत्रजोडा-बड्ड्या-धोतर इ० पहा. 'निरावरंब कड्यावरी । धोत्र ध्वजा लावेंग । ' -सप्र ३.३६. •**पात्र-न. १** वस्त्रें पात्रे (व्यापक रीतीनें). २ धोतरें आणि तसल्या दुसऱ्या

धोत्रा-धोतरा पहा.

धोत्रया-पु. १ धोत्रें धुणारा ब्राह्मण; शागीर्द. धोतऱ्या पहा. २ ( चोळणा नेसणारे ब्राह्मणेतर ब्राह्मणास निंदनें म्हणतात ) ब्राह्मणः, धोतर नेसणारा.

धांदर-व. फुगीर; सुजरा.

धांदर, धोदरी, धोदरा—सीपु. फुगवटा, फुगीरपणा; सुज. ( क्रि॰ येण, चढण; जाण; उतरण; बसणे ).

भोदर्णे-अित्र. सुजर्गे; एकदम मोठे होणे; फुगणे.

धोदराट-पु. एकदम पुष्कळ आलेली सुज. (कि॰ चढणें: येण ).

धोंदगद-पु. मोठा धडधडणारा विस्तव; धोकाळ.

धोहरी-की. (व.) भोंक, छिद्र. या पावसाने तथे धोदरी पडली. '

धोद=या-स्या-पु. (राजा. व.) फोपशा. 'तो नुसता धोदल्या आहे झालं; त्यांत ताकत विलक्क नाहीं. '

घांववडा-पु. (महानु) नळकांडें; पिचकारी; घोटी. ' मक-र्रदाची धोंडवडें।नागवीति समयातें।'-भाए ४३६.

घोदशी-सी-सी. (प्रां.) थलथलीतपणाः फुगीरपणाः फोपशेषगा.

भ्रो**हा-भ्रा**-- पु. उंचावह्न पडणारा पाण्याचा होट, हों**ढा**; धबधबा; धोत. [ध्व.]

घोदार, घोघार, घोघारा--- पु. १ पाण्याचा लेंहा; धोत. २ आगीचा डोंब. ३ वाऱ्याचा मोठा झोत; सोंसाटा. ४ बंदुका, तोफा इ० कांचा धूमधडाका; धाडधाड आवाज. [ध्व. धोदा]

धोवाणा-ना-पु. १ पाणी इ॰कांचा जोरदार प्रवाह; वेगानें बाहणें. (कि॰ लागणें; लावणें ) २ मोठया आवाजाची पिपाणी.

धोहारणं - अकि. फुगणं: धोदरणें पहा.

घोधाटणें - अकि. १ अतिशय पिणें; गटगटा ढोसणें. २ तहानेने न्याकूळ होणें. [ध्व.]

धोधाणी-की. १ (कों.) धबधबा. २ (ल.) क्षतादिकां-वन चालणारा मोठा रक्तप्रवाह.

ळणे. [ध्व.]

धोधो-की. धबधबा, जोराचा पाऊस इ० कांचा आवाज. मार्गी [ध्व.]

आवाजाचे अनुकरण. 'धोंधों जे हे लागले येथ वाहों।' -विवि ८.३.५९. [ ध्व. सं. अंधः अंधः ]

धोनज्ञा-वि. (प्रां.) लहुः फोपशाः ढमाल्याः थलथलीतः फ़ुगीर; सुजलेला.

घोनशी—की. (प्रां.) फोंपशेपणाः थलथलीतपणाः फुगीर-पगाः थोंथली.

धोनार्णे-कि. (महानु.) मुरगाळणे. 'धोनारिती चोखोट मन्मयचिये।' –भाए ४०७.

धोन्यामेळा-पु. (कु.) लप्नांतील एक कुलाचार.

धोप-सी. १ लांब व सरळ तरवार. -शिदि १५४. २ वरील तरवारीच्या सपाट अंगानें मारलेला, किंवा दोन्ही हातांनीं काठी धहन मारलेला फटका, तडाखा, रपाटा, वार. ३ (ल.) (झाड इ॰चें) फताडें पान, पात. 'ह्या केवढया पानाच्या धोपी **e**m ! '

धोप-स्त्री. (कों.) धोपटी पहा.

प्रत्यय. जसः-पांढरा धोप.

घोप-ली. (कर.) उत्साह; उमेद. 'तुझी धोप तर बधू या. '

धोप-वि. अखं शाबुत; मजबूत; (विरू.) धडधोप.

धोपर-न. भाकरीः, थालीपीठ. धुपट पहाः समर्थासी कपटबुद्धीने आमंत्रण दिधलें। समर्थे सजगुऱ्यांचे धोपट करविलें। -सप्र १८.११.

धोपर--- वि. ध्वट: धतलेलें; (विह्न.) धुपट पहा.

धोपट-वि. सरळ; मोठा, फार दळणवळणाचा (रस्ता); - किवि. सरळ; तडक; थेट. ( कि॰ जाणें; बोल्गें; पळणें;चालणें) **्रमार्ग**–पु. १ राजमार्गः; ज्याने गेले असतां चुकण्याचा संभव धोपारधडा करून काय फायदा! ' [ ढोपर∔धडा ] नसतो असा. सरळ रस्ता; याच्या उलट आडमार्ग; आडवाट. 'धोपट मारग लागलासे गाढा। मज काय पीडा करा तुम्ही। <sup>र्रा</sup> करूं नंय. ' -िट १.३५१. [धोपट+मार्ग ] •मा ी-िव. १धोपट कारागिरी इ० ). [का. दोप्प-धोप्प=जाडी १]

घोघावणें —अित. एक स्म खालीं कोलमइन पडणें; आद- मार्गानें चालणारा; वागणारा. २ ( ल. ) सरळपणाचें, चोख वर्तन ेटवणाराः, छक्केंप ने साहीत नसलेलाः, स्पष्टवक्ताः, निर्भीड. [ घोपट-

धोपटण-सिकः. काठी, दांडा इ०कानीं (पदार्थ, मनुष्य घोंघों, घोघो, घोघोधो--क्रिवि. पाण्याच्या धव- इ०कास) बडविगें, मारणें; चोपेंगें; ठोकणें. 'असे मृदु म्हणोनि धब्याच्या, जोराच्या पावसाच्या, तोफ इ० कांच्या होणाऱ्या वा ! मज न धोपटा कापुसा । ' -केका ८४. ध्व. धप्प. सं. अध:=खार्ली-सं. स्फोटनम-फोडणें=धोफोटणें-धोपटणें -भाअ 9634]

> धोपटी--सी. १ वस्तर इ० उपकरणे ठेवण्याची न्हाव्याची चामड्याची बगर्लेत मारतां येण्यासारखी पेटी. धोकटी. २ पडशी: दुर्तोडी पिशवी. 'धोपटी जयाची गोणी एवढी। सकळ साहित्य वाटया भांडीं। '-दावि २३२. [धोकटी; गुज.धोभटी ]

> धोपटीव-वि. काठीनें, दांडवानें बडविरेला (कपडा. साल, काथ्या इ०). [धोपटण ]

धोपर्णे-अफ्रि. १ ऊन आणि श्रम यांमुळं व्याकुळ होणें, अतिशय तान्हें होणें; तृषाकांत होणें. 'दु:शासनासि विधतों मी भीम गजासि धोपला हरिसा। ' –मोकण ४५.८. ' यामुळॅ तो थकेल व उन्हाचा कडाका असल्यानें... धोपून जाईल. '-सुकौ ६४. २ (ल.) (एखाद्या गोष्टीकरितां) अतिशय उत्कंठित. उत्सुक, आतुर होणें; नितांतपणें खुरखुरणें. ३ व्याकुळ, दु:खित होगें. 'धर्ममर्यादेच्या संकोचें धोपले।' -मोरोपंत-सीतागीत-धोप---अ. पांढरा शब्दास जोडून येणारा अतिशयत्व दर्शक (नवनीत (पृ.) २६१.) 'वियोगाप्ति मज जाळितसे या कर्ष्ट्रे धोपलें। '-होला ९४. [सं. धूपू]

> धोपर--न. गुडघा; ढोपर पहा. [ढोपर] •संध्या-स्री. गुडध्यापर्यंत पाय धुणे. 'धोपर संध्या र करा। चला जाऊं रे जेवणाला । ' –ऐपो ४२. [ घोपर∔संघ्या ]

भ्रोंपळा-पु. (गो.) एक सर्पविशेष; (गो.) भिवण.

धोंपळा-- प. मोठें छिद्र: भगदाड.

धोपा--पु. (ना. व.) अर्थु.

भोपाटी-की. दोन्ही हातांनीं काठी धरून (जनावर इ० नां ) जीरानें मारलेला रपाटा; फटका; तडास्ता; वार. [ धोप ]

र्घापार धडा-पु. (गो.) भरमसाटपणार्ने, करें तरी. अब्य [ १ सं. अधः=खालीं+सं. पद=पाय=धोपड=धोपट-भाअ १८३५.] वस्थितपणाने काम करण्याची पद्धतः, चालढकल. 'सारखें माज.

भोबड-- षी. (मालेगांवी) महैस, डोबड.

धोबड--वि. १ (कों.) बोजड आणि जाडाभरडा; (एखाया -तुगा ९५४. २ (छ.) नेहर्मीची, परंपरागत चालत आलेली कार्याच्या दृष्टीने ) अयोग्य मोठा असलेला (जिन्नस, लांकुड. रीत, पद्धत, शिस्त. 'बिकट वाट वहिवाट नसावी धोपटमार्गा वस्त्र ). लेखणी धोबड म्हणून अक्षर धोबड येतें. ' २ ओबड-सोड़ं नको। '-अफला ६०. ' शहाण्याने धोपट मार्ग सोइन वर्तन धोवड; अडाणीपणाची, अकुशल (एखाद्या वस्तूची बनावट. धुणे; धौतिक-घौबीअ-धोबीअ-धोबी-भाअ १८३५; सिं. हिं. भोबी; गुज. भोभी ] ०पछाड-पु. (मह्नविदें । ) एक डाव. ( प्रति-पक्ष्यास धुण्याच्या वस्त्राप्रमाणे आपद्रन चीत करणे ). प्रतिपक्ष्याच्या बगर्लेत आपला खांदा देऊन फिल्लन पाठीवलन त्यास पाडतात असा डाव. [धोबी+पछाड

धोबी-- पु. (कों.) एक पक्षी. हा झाडावरील किंडे खातो. यास बाणपाखरूं असेंहि म्हणतात.

धोबीण-स्त्री. धोड्याची स्त्री; परटीण.

धोम्या-पु. (माण.) धोतखडव्या; शागीर्द, धर्.

धोय--न. (कर.) दहीं. [दहीं अप.]

धोय-- कि. (कान्य) १ धुई. 'भीतर मैला कवमिढोंर भर उपर धोय।' -तुगा ४२९. २ धुगे या धातुर्चे प्रत्यय लावण्यापूर्वीचें ह्मप. 'प्रात: कार्ळी कांता बैसे अंगधोया।' -रामदासी २.११०.

धोयटा-पु. (माण.) एक वनस्पति.

धोया--पु. (हेट. नाविक.) खुंटीच्या आकारासारखें लांकूड. घोया, घुट्या-वि. उघडानागडा; अवधूत. 'नागड योया ' धोरडा-पु. (झाडाची साल, वल्न इ०कांची) चिरफळी; विधी, धांदोटी, चिरोटी. (कि॰ काढणें; निध्णें). ॰काढणें-(ल.) (एखाद्यास) नागविण: लुबाडणे. ॰ निघणें-( ल.) (एखादा) नागवला, लुबाडला जाणे.

च्याचें भोरण किल्ल्यावर आहे. ' 'महागिरीचें भोरण कोणत्या बंदराकडे आहे ! ' २ केवळ नजरेने पाहन (एखाद्या गोश्रीच्या) स्वरूपाविषयीं केलेला अंदाज, अजमासः तर्कः अटकळ बांधण्याची बुदीची चतुरता; खरा तर्कः; अनुमानशक्ति. 'याच्या बोलण्या-चालण्याबस्त हा चोर असेल असे माझ्या धोरणांत येतें. ' 'हें शेत चार खंडी पिकार्वे असे आम्हांस धोरण दिसतें. ' ३ (बोल-तांना, एखादी गोष्ट करतांना करावयाचा ) मागचा पढचा विचार; पोंच; संधानह्रप अंत:करणवृत्ति; सारासार विचार 'पूर्वी बोल्लों काय आणि आतां बोलतों काय हें धोरण त्यास राहात नाहीं. ' ४ ( एखाद्याच्या भाषण, वर्तन इ॰कांवह्नन त्याच्या ) उद्देशाची, पद्धतः सरणीः शैली. ' नाना फडनीसांचें राज्य करण्याचे धोरण लावनच येईन. '

भोबी-- पु. कपडे थुण्याचा धंदा करणारा; परीट. [ सं. धू= | दुसऱ्यास येणार नाहीं. ' ' ही कशाची पतिनता, पतिनतेचे धोर-णच निराळे. ' ८ धारा; व्यवहार इ० कांतील संप्रदाय; वळण; वहिवाट. जर्से- दरबारचे धोरण; सभे वे धोरण. ९ पूर्वापार चाल्त आलेली पद्धतः, मोडः, रीत. जसॅ-लिहिण्याचें-हिशेबाचें भोरण. १० -पु. मार्गः रस्ता. 'कीं तेथ अनुभवाच्या पाउलीं। धोरण पडिला। '-ज्ञा ६.१५४. [सं धूर्= यग्रभाग; किंवा सं. धारणा; किंवा सं. धुर=जाणणं; सं. धोरण=वाहन ? ] • शुद्ध-वि बिनचुक धोरणाचा; धोरणाला धरून असलेला; पदतशीर. धोरण+श्रद= बरोबर ]

> धोरणी-वि. दूरवर विचार करण्याची बुद्धि ज्यास आहे असा; धूर्त; दूरदृष्टि असलेला. अनुमैधानी; तर्क बांधण्यांत हुषार. धोरण पहा. [धोरण]

> धोरणें -- सिक. (कवि.) मैथुनद्वारां (स्त्रीस) उपभोगणें; सभोग करणें.

> धोरवटा-पु. (प्रां.) धोरण या शब्दाच्या कांहीं अधी यो जितात.

धोरें---न. (विप्र ) धारें. धारें पहा.

धोल-पु. ढोल.

भ्रोलके—न. (गो.) ढोलकें: लहान ढोल.

धोलनें-अफ्रि. (गो.) इलगें. डोलपें पहा.

धोलारो-पु. (गो.) डोलारा पहा.

धोलेग--पु. (गुज.) अफूवा दोडा: बॉड. -कृषि ४९८. धोबट-न. धुण्याची किया. 'करितां बस्ताचे क्षाळण। स्वच्छपण धोवटीं।'-एमा १९.२६३. -वि. १ शुद्धः, निर्मळ. २ धुवट; धुतलेला. [धुवट]

धोवळार---न. चुनेगच्ची घर; मंदिर. धवळार पहा. ' थोर-लिया धोवळारां जातांचि गा। दाता भेटला रामु गा। '-दावि ४९९. [ धवळार ]

धो(घों)शा, घो(घों)शा-सा-पु. १ मोठी नौबतः नगारा. २ (ल.) डंका; गाजावाजा: बोभाटा. (कि॰ गाजविणें, होणें). ३ निशाण; ध्वज. ४ (ल.) मोठा लैक्कि; नांव; बंडेजाव; गाजा-अंतस्य हेतूची तर्कानें कळून येणारी दिशा, रॉख, स्वरूप. 'हा वाजा; प्रसिद्धि. ५ हहा; रणकंदन. 'चोहोंकडून हर! हर! म्हणोन बोल्ण्यांत साधुपणा दाखवितो पण चार्चे घोरण निराळें आहे. १ घोडे घातले; एकच धौशा केला. १ -भाब १२१. ( नवीप्रत ) ५ सावधानतेची नजर, दृष्टि; लक्ष्य; काळजी. 'हे गडी काम ६ मर्दुमकी; पराक्रम; यशाचा झेंडा. 'या प्रमाणे यश संपादन करितांना जोगवतील तर तुमचे धोरण तिकडे असु द्या. ' ६ धौशा गाजवून जनकोजी शिंदे शहाजण व।जवीत गोटास चालले.' (मनाचा, विचाराचा) कलः भ्रोंकः रोख. 'त्याचे प्रपंचाकक्षे -भाव १३५. [ध्व. हिं. धौंसा-नगारा] ०लावृन-क्रिवि. (ल.) धोरण. ' 'त्याच्या अंत:करणाचें धोरण कळत नाहीं. ' ७ (एखा- वाजतगाजत व निशाणे फडकावीत (जाणे, थेणे इ० ). ' भी बाच्या अंगी असलेली एखादें काम करण्याची ) हातोटी; विशिष्ट कांहीं तुम्हासारखा र र करीत येणार नाहीं. मी गेलों तर धौंशा

धोशा, धौ(धौं)शा-सा -पु. १ (एखादें कार्य करण्याविष-यींचा ) नेटाचा, झद्रन केलेला, निकराचा प्रयत्न; आवेश व परिश्रम युक्त कार्यः ( एखाद्या गोष्टीवर, कार्यावर ) तुदून पडणेः; निकराचा विया पदपंकजाते । 'जयास हृदयीं ध्याये उमावर ।' सि. ध्यानी हला. (कि॰ लावणें) 'चार दिवस लढाईचा घोशा लावला तेव्हां किला सही झाला. ' २ ( एखाद्याशीं केलेली ) उहामपणाची, दंडे-लीची वर्तपुक: काच: जाच: छळ. 'नव-यानें मला धौंसा लावला आगि त्याच्या धौशानें मी बाळल्ये.''त्याच्या धौशामुळे त्याच्या बायकोर्ने जीव दिला. '३ धाक; भीति. 'धोशा धुळपाचा अति आनंदराव रणशर । ' --ऐपो ४५१. ४ मनाला लागलेली टॉनणी: ध्यासः, धोसराः, ससेमिराः. 'येजनजाजन भाषांतराचा धौशाः.' -नि १९५. ५ सपाटा; तडाखा; ठोका; सारखा कम. जसें:-पेरणीचा-कापगीवा-नागरण्याचा-पढण्याचा-लिहिण्याचा-कांहीं एक कर-ण्याचा-धोशा. 'मयून त्याने पाण्याचा धोशा लावून द्यावा ' -विवि ८.८.१५३. [हिं. धौस=धमकी, चढाई, आक्रमण] •बाळगर्गे-भीति, धाक, धोमरा वाटगें.

धोष्ट, घोष्ट्रचा — वि. (कों ) सुस्तः मंद आणि अजागळ: गवाळ्याः आर्थ स्वभावाचाः गैदी राहणीचा ( मनुष्य ).

धांस-पु. (गो.) त्रास; जाच. [धोशा]

धोसर्ने—सिंक. (गो ) त्रास दंगें; छळगें. [धोस]

धोसणी—स्री. टोंचणी; ढोंसगी [ढोंसणी]

धोसरा—पु. १ धाक; मनाला बसलेला धक्का; भीति; (विह्न.) ढोंसरा; ढ सरा. ( कि॰ घेंगें; धरणें ). २ नाद; हट. [ढोंसरा ] धोसा—पु लोंकरीचे एक प्रकारचे जाडेंभरडे कावड: धस्सा. [ हि. धोसा. गुज. धोसो ]

धोळ-- ५ (कों.) अमीच्या ज्वाळांचा लोळ. लोट.

घाळती--स्री. (व.) धोटनी; लोबटपणा.

भोकडी-सी. (ना.) भूलथाप.

र्घोत-- वि. १ धुतलेला; स्वच्छ केलेला; निर्मेळ. २ पवित्र. 'आणि तीर्ये धौतें तरें। तपोवनें चोखरें।' - ज्ञा १३.६११. [सं.] भौतांबर-न. धुतलेले वस्न; पांढरें, स्वच्छ वस्न. 'स्वच्छ शस्ये-.बर धोतांबर ।' -प्रला १६९. [सं. धौत+सं. अंबर=बस्र ]

धौतल-स्या-वि. उदार; खर्चीक; धोताल पहा. 'भलाच धौतल्या दिसतोस. ' -बाळ २.१८३. धौतलपणा-पु. उदार-पणाः, धौतालपणाः.

धोतीयोती पहा. [सं.]

दाणे मक्याप्रमाणें भाजून खातात.' - उपनि २२७.

गिरो; शाठ्य. [सं.]

ध्याई---की. (बे.) १ मन. २ पोट. ३ छाती.

ध्याण-सिक्ते. ध्यान करणे: चितन करणे. 'ध्यावे बरे हरि-ध्यात-वि. चितिलेला; ज्याचे ध्यान केल आहे असाः विचार केलेला. [ सं. ध्यै ]

ध्यातव्य-वि. १ ध्यान करण्यास, चितण्यास योग्य, शक्यः र्चितनीय. २ विचारांत घेण्यासारखा, विचाराई. [ सं. ]

ध्याता-वि. ध्यान, चितन, मनन करणारा: ध्यानकर्ता. [सं.]

ध्यातिवसा-किवि. (अशिष्ट) भरदिवसां; दिवसाढवळचा, याहाढवळ्या पहा. 'ध्या दिवसा लेका सवास्त पडलाइस ढोरा-बाणी घोरत! ' -माटे-अस्पृशंच्या डायरींतील पाने.

तील वृत्तिनिप्रहरूप अंग, प्रकार; मनाची एकाप्रता. ३ विषयाचे आकरन करण्याची शक्ति: लक्ष्य. ' ही गोष्ट ध्यानांत येत नाहीं.' ध ईश्वराची मूर्ति किंवा चित्र इ० कांत आयुधमेद, वीरासनादि स्थितिभेद, उन्नता, सौम्यपणा इ० विशिष्ट गुण्युक्त दाखविसेलें स्वरूप, मुद्रा. 'हें ध्यान उग्र आहे. तें ध्यान सौम्य आहे.' ' मुंदर तें ध्यान उभें विटेवरी । कर कटावरी ठेवूनिया । '-तुगा १. ५ परमेश्वराचे, एखाबा देवतेचे स्वरूपवर्गन करगारी कविता, पद इ०. ६ (व्यापक) विशिष्ट रूप: ढब: मोडणी: डौल: बिन्ह: त-हा; पद्धत. 'दोधे जण सावकारी करितात परंतु ते ध्यान निराळें हें ध्यान निराळें. ' 'आजच्या गाण्याचें ध्यानच कांहीं निराळे. ' ७ ( उप ) गबाळ व भोळसट मनुष्य द्वाड व घाणेरडा मुलगा. ' श्रीमंताच्यापुढें हें ध्यान कां उमें राह्रणार ? ' -अस्तंभा १९१. ८ लक्ष्यः, सावधगिरीः, अवधान. 'हे गडी खेळतील, विरं गुजतील तिकडे ध्यान असं द्या. ' ९ स्मरण: आठवण स्मृति. 'ही गोष्ट्र मी ध्यानांत ठेविली. ' १० शरीरावयवांची विषयप्रहणाविषयीं जागृति: भान जाग्यावर असर्णे: शुद्धि. 'मी निजन उठले आहें अजून पुरता ध्यानावर आर्टो नाहीं. ' ११ आवड, पसंति. 'स्यां जें केलें तें त्याच्या ध्यानास येत नाहीं. ' [सं.] ध्यानांत घेणें, अगण्णें-( एखादी गोष्ट) विचारांत, लक्ष्यांत घेणें. ध्यानांत येंगे-( एखादी गोष्ट) पसंत पडणें; आवडणें; बरी अशी वाटणें. 'हें ऐकून मसलत सर्वाचे ध्यानांत आली. ' -भाव ५. ध्यानास भौति—स्री. शरीरांतर्गत भागांची शुद्धि. -संयोग ३५५. लागज-(एखाबा गोष्टीचा) ध्यास लागणाः (एखादी गोष्ट) डोक्यांत घोळविण ध्यानींमनीं-किवि. (ध्यानांत-मनांत) १ अंत:कर-घौरा-- पु. इजिप्तमधील एक धान्य. 'लोक घौऱ्याचे हिरवे णाच्या अनेक अवस्थाभेदांच्या ज्या वृत्ती त्यांपैकी एका वृत्तीत (अकरणस्पीं प्रयोग). 'आज पाऊस पडेल हें माझ्या ध्यानींमनीं भीतिक, भीर्त्य-कीन. धूर्तरमा, कपट; लवाडी; सोके विक्त करणून मी अत्रीवांचून बाहेर पडलों. ' २ अवस्थाभेदांनी होणाऱ्या ज्या अंत:करणाच्या अनेक वृत्ती त्या सर्वीना व्यापन.

' याच्या ध्यानींमनीं सर्वदा खेळ, म्हणून स्वप्नांत चावळला तरी बारा, तिरपगर्डे इ० बोलतो.'[ध्यान+मन]सामाशब्द-०धारणा- म्हण् लागणारा; त्याची साथ करणारा. [ ध्रुव+पद ] स्ती. १ (एखाद्या वस्तूचें, मनुष्याचें ) बाह्य स्वरूप, चर्या, मुद्रा. र एकाप्रतेनें केलेलें चिंतन, मनन. (कि॰ धरणें; करणें). [ध्यान+ भारणा] • निष्ठ-वि. ईश्वर स्वरूपाचें ध्यान करण्यांत तत्पर, गढ लेला; एकनिष्ठ. [ध्यान+सं. निष्ठा=निश्रययुक्त श्रद्धा ] • मुद्रा-स्ती. १ देवतेचें ध्यान करतेवेळीं धारण करावयाची मुद्रा, शरी-राची ठेवावयाची विशिष्ट स्थिति, बैठक, आसन. २ ध्यान करते-वेळीं होणारी भ्रुकुटी वांकडया होणें इ० प्रकारयुक्त मुद्रा; चर्या. [ध्यान+सं. मुदा=चर्या ] श्योग-पु. ईश्वरप्राप्तीचे ध्यानह्रप, साधन; अमूर्तिचितन. [ध्यान+योग ] ध्यानस्थ-वि. १ ईश्वराचे ध्यान करण्यांत निमम झालेला, गहुन गेलेला. ' देव आणि भक्त । तन्मय अति ध्यानस्थ । ' २ (अशिष्ट ध्यानस्त ) विचार करण्यांत गुंग झालेला; विचारमम. 'तुम्हीं गोष्ट सागितली तेव्हा मी ध्यानस्त होतों महणन ऐकिली नाहीं. ' [ध्यान+सं. स्था= उभै राहणे।

ध्यानण-अक्ति. उमजों; समजों; उमगणें; जाणणें.'गोसाबी मनांत ध्यानला. ' -मसाप १.२.२३. [ध्यान]

**४यानवा**—सी. ( अशिष्ट ) गाय; धेनु. [ धेनु ]

बाटाची ) स्त्री. [ध्यान]

ध्यानी, ध्यायक-वि. ( ईश्वराचे ) ध्यान, चितन करणारा. 'ध्यायक हृदयीं हृदयस्थ । ' –भूपाळी गणपतीची ४. [सं.]

ध्यास-पु. (एखादी गोष्ट, न्यक्ति इ० कांचा) क्षणमात्रहि विसर पडत नाहीं असा अंत:करणास होणारा भास; घोकणी; जप-माळ. 'पोरानें आईचा ध्यास घतला.' 'लप्न करावें असा ह्यास दोन वर्षे ध्यास लागला आहे परंत होत नाहीं. ' सि. अध्यास ? ]

येऊं लागला. ' –बाय २.३. ध्यान पहा.

ध्येय--वि. १ ध्यान करण्यास, चितण्यास योग्य, 'अनुदिनि जननीच्या चिंतनीं ध्येय जे कां।' -मुरा बाल ४७. २ साध्य, प्राप्त करून ध्यावयाची (गोष्ट इ० उद्दिण; अंतिम हेतु). -न. आयुष्यांतील इतिकर्तेन्य; अंतिमसाध्य; इष्टसिद्धि. [सं.]

भुगद्---न. १ (संगीत) संगीतांतील चिजेचा एक प्रकार. अस्ताई, अंत्रा व आभोग असे यांत तीन भाग असतात. ध्रुवपद अर्थ ३, ४ पहा. २ ( गाण्याचें, पदाचें ) पालुपद, अकडकडवें. पक्षाचाच्या मार्गे भ्रुपद धरणे-( एखवाच्या मार्गे उमें राहून, ध्रुपद पालुपद म्हणून ) गाण्याची साथ बर्गे, त्याची री ओढणें. ' इरिकीर्तन करितां नित्य । तुकया मार्गे ध्रुपद धरित । '

भूपद्या-पु हरिदासामागे उभे राहून त्यास ध्रुपद, पालुपद

भ्रव-पु. १ पृथ्वीच्या उत्तरेस असणारा एक अढळ तारा. 'नोहेचि समुद्रा प्रवाहो । नुटीचि ध्रुवा जावों । '—क्का १८ ४२१. २ पृथ्वीच्या किंवा खगोलाच्या आसांच्या दोन टोकांपैकी प्रत्येक. ' उत्तर-दक्षिण ध्रव. ' 🧸 ( ज्यो. ) सत्तावीस योगांपैकी बारावा योग. ४ सूर्थ वंशांतील उत्तानपाद राजाचा पुत्र. ' ध्रव ध्रव स्तरा स्तवा उचित होय विश्वास तो।'-केका ६५. ५ गाण, पद इ०कांचे पालुपद; ध्रुपद; अबडकडवें. ६ (ताल.) एक मात्राप्रमाण. ध्रवताल पहा. -वि. १ शाश्रत; निरंतर. 'ध्रव सुख नसंचि कैंचा जय केंचे राज्य कीर्ति जोडावी । '-मोशल्य १.५२. ' श्रीगुरु म्हणे त्या अवसरी। सुवासिनी होय ध्रुव। ' -गुच ३२.१३७. २ स्थिर; अढळ; अचल. ' हृदय शुद्धीचिया आवारीं। आराध्यु तो निश्चल ध्रुव करी। '-शा १३.३८५ [सं.] सामाशब्द- ०ताळ-पु. (संगीत) क्रीटक संगीत पद्धितील एक ताल. याचे मात्रा प्रकार पाच आहेत ते येगें प्रमाणें. ११, १४, १७, २३, २९. [ध्रुव+ताल ] ॰पर्-न. १ ध्रुवाला दिलेले अचल स्थान; ध्रुव ताऱ्याचे स्थान. 'रुसला ध्रुत्र कवतिर्के । बुझाविला देऊनि भातुर्के ! ध्रुत्रपदाचे । ' - इता १०,१८. २ ( छ ) शाश्वत टिक्रणारें, वैभवार्चे उच स्थान, ध्यानका -- स्नी. कुलप, हिडीस, दिसणारी थिप्पाड (पुरुषी पद. ३ (संगीत) पद, गाणे इ०कांचें पाउपदाचें कडवें; (विरू.) ध्रुपद. ४ (संगीत) चीजेचा एक प्रकार. ह्यात देवतांची स्तुति, ऋतुवर्गने, सृष्टिसौदर्य, वीर-शंगारादि रस इ० विषय असतात. ही चीज बहुधा गंभीर प्रकृतीच्या रागांत व प्रौढ भाषेंत रचिलेली असते व चौताल, स्टताल, तीत्रा, ब्रग्नताल इ॰कात गाइली जाते. [ध्रव+सं. पद=स्थान] •पदीं बस विणे-उक्रि. १ (एखाद्यास) शाश्वत, स्थिर असे स्थान देणें. २ उच्चस्थानी बसविणें; वैभवाला पौंचिवणें. ॰ मत्ह्य-पु. (ज्यो.) लघुऋक्ष विवा लघुऋक्षांतील दोन मुख्य ताऱ्यांपैकी एक. दुर रा मुख्य तारा ध्रुव होय. 'सप्तर्षि, नरतुरं-गम ध्रुवमत्स्य, ययाति वगैर राशींची ओळख मुलांना करूनि देतां येईल. ' –अध्यापन २००. [ध्रुव+सं. मत्स्य=मासा ] ०लो**क**-पु. स्वर्गलोकाप्रमार्गे असलेला ध्रुव तः-याचा लोकः [ ध्रुव+लोक= जग ] • वृत्त-न. ध्रुवापासून २३॥ अंशावर असलेले विरुववृत्तार्शी समांतर असे कल्पितवृत्त. विरुववृत्तापासून उत्तरेस व दक्षिणेस अस-लेलें ६६॥ अंशांवरील अक्षांशवृत्त. [ ध्रुव+सं. वृत्त≔वलय, वर्तुळ ] भ्र शक्षं प्रेरणा-स्री. (ज्यो. पदार्थ) मध्यबिंदूकडे ओढणारी प्रेरणा, शक्ति. (इं.) सेंट्रिपीटल फोर्स. [ ध्रुव+आकर्ष=ओढणें+सं. प्रेरणा ] भ्रुवात्मक-वि. (पदार्थ) ज्यामध्ये चुंबकासारस्रे आक-र्षण उत्पन्न केले आहे असा; ध्रुवसंपत्र झालेला, केलेला (धातु-मय पदार्थ, शलाका ६०). [धुव+भात्मा ] ध्रुवांश-५. (ज्यो.) बास्य गोलाचे (त्याला जवळ असलेल्या) ध्रुवापासनचे अंशात्मक

कंपनामच्ये फरक होणे. (इं.) पोलरायझेशन. लोटणारी प्रेरणा. (इं.) सेंट्रिफ्यूगल फोर्स. [ ध्रुव+उत्+सार्=इर, आहृत=आणलेला ] वर होटणें+प्रेरणा=शक्ति, जोर ] भ्रवोस्नति-स्नी. (ज्यो.) तांश. [ ध्रुव+सं. उत्रति=उंची ] ध्रुवोन्मुखता-स्री. ( चुंबकाची सारखे आहेत. -मयुखदायविभाग पृ. २४८, [ सं. ] दोन टो के अनुकर्में ) उत्तर व दक्षिण या दिशांकडे आकर्षिली जाण्याचा चुंबकाचा गुण. -मराठी ६ वें (१८७५) पुस्तक, पृ. ७८. [ ध्रुव+सं. उन्मुखता≕तोंड समोर, पुढें करणें, असणें ]

भूवक-पु.(ज्यो.) ज्या अंकांस कांहीं संस्कार करून विव-जित तिथि, बह इ॰ काढतां येतात ते अंक; कच्चे गणित.

भ्रवा-सी. पृथ्वी; वसुंधरा. [ सं. ]

**४.३ज.**—पु. देवालय, राजवाडा इ०कांपुढें उंच स्तंभ उगाहन त्याजवर विशिष्ट चिन्हानें युक्त असे वस्त्र लावतात तो; राजादि-कांच्या स्वारीपुढें यश चिन्ह म्हणून चालविला जाणारा विशिष्ट चिन्हाकित बस्नाने युक्त असा लहान, मोठा स्तंभ; झेंडा; पताका; निजाण. 'तया ही वरी अष्टाद्यु। तो आपैसा मांड अ ५ ळसु। उपरि गीतादिकीं न्यासु। ध्वर्जे लागला। ' -ज्ञा १८.४१. [सं.] •लावणाँ-१ विद्या, शौध इ०कांनीं मोठी कीर्ति सं मध्न करणें: नांव गाजविण, कमाविण. २ (उप.) कुप्रसिद्धि पावणें; अपशीर्ति मिळविंग. सामाशब्द- ॰पात-भंग-पु. पुंशक्तीचा, पौरुषाचा, अभाव; क्रीबत्व; षंढपगा: नपुंसकत्व. [ ध्वज=िंग सं. पात= पडों + भंग=मोडणें े ० स्तंभ-पु. ध्वजाचा स्तंभ; खांब; निशा-णाची काठी. [ ध्वज +सं. स्तभ=खांब ] ध्वजाय-पु. घराच्या जमीनीच्या लांबी - हंदीवह्न आठ प्रकारचे आय सांगितले आहेत त्यापैकी एक. आय अर्थ ४ पहा. [ध्वज+आय]

**४३जा**—स्त्री. १ निशाण, ध्वज पहा. ' तुका म्हणे सुख घेतलें गोपाळीं। नाचती कांवळीं करुनी ध्वजा।' -तुगा ३०. २ वर्ष-प्रतिपदेच्या दिवशीं उभारतात ती गृढी. [सं.] ध्वजांगे-क्रिवि. हातांत निशाण धरतांना जो आकार होतो त्या स्थितींत. 'ध्वजांगें उचले बाहु आवेशें लोटिला पुढें। '-दावि ४७३. [ध्वजा+ अग=अवयव ]

स्थाचा दिवस. या दिवशीं त्र्यंबकेश्वरीं गोसान्यांचे बरेच आखाडे [ सं. ] •द्वार-न. श्वासनलिका. [ध्वनि+सं. द्वार ] •प्रक्षेपक-( निरनिरालया ध्वजांचे ) येतात. [ध्युजा+पर्वणी ] ध्वजा थित्र-न. ध्वनि दूरवर बाहून नेणारे यंत्र; (इं. ) ब्रॉडकास्टिग् रोप-रोपण-पुन. १ वर्षप्रतिपदच्या दिवशी गुढी उभारण्याचा मिशन. [ध्वनि+सं. प्रक्षेपक=फेंकणारें+यंत्र] क्षंज्रा का.

अंतर. [ध्रुव+अंश ] भ्रुवीभवन-न. १ (एखाद्या पदार्थाची, विधि. ध्वजा अर्थ २ पहा. २ (सामा.) निशाण रोवर्णे, उभा-धात ी, दुसऱ्या पदार्थ वर रास यनि क किया होऊन तो पदार्थ ) रिणें; झेंडा छावणें. [ ध्वजा+सं. आरोप, आरोपण=रोवणें, उभारणें] ध्रवसंपत्र चुंबकासारखा आकर्षणयुक्त बनणे. २ प्रकाशलहरींच्या ध्वजावंदन-न. (राष्ट्राच्या) निशाणाला सामुदायिक वंदन कर-'ध्रवीभूत ण्याचा विधिः; झेंडावंदन. -के १६.४.३०. [ध्वजा+सं. वंदन= किरण वेगवेगळ्या बाजूमध्ये निरनिराळे गुणधर्म दाखिवतो. नमस्कार करणें ] ध्वजाहृत-नि. १ युद्धांत जिंकून आणलेला -जाको ध ८६. [सं.] भ्रुवोत्सारप्रेरणा-स्त्री. मध्यापासून दूर (दास इ०). २ अविभाज्य धनावा एक प्रकार. [ध्वज+सं.

ध्वजिनी--- ब्री. सेना; सैन्य. - वि. सीमेचा एक प्रकार; ही ध्रवाची ( एखाद्या ) पातळीपासून अंशात्मक उंची; ध्रुवाचा उन्न- वृक्ष इ०कांनी चिन्हित असते; कारण वृक्षादिक प्रसिद्धपर्णे ध्वजा-

> ध्वनण-सिक्त. सांगणः; दर्शित करणे. 'ज्या उपदेशाच्या पोटीं। वर्णाश्रम परिपाठी। न साडिता होय माझी भेटी। तेही गोष्टी ध्वनिलीसे। '-एभा १३.७१७. [सं. ध्वनन]

> तार्थाने, प्रत्यक्ष त्या शब्दांत न बोलतां, अर्थापत्तीने सुचिवणे; दर्शित, ध्वनित कर्णे. जर्से:-आंब्यास मोहोर आला, कोकिळा ओरड्ड लागल्या असे बोलल्यावरून वसंतऋत आल्याचे ध्वनन होतें. [सं.]

> **ध्वनविणे**—सिक्ते. वाजविणें. 'धमराज कुंतिकुमर अनंत-विजय-ख्यात-शंख ध्वनविता जाला। '-शिवरामकृत गीतचंद्रिका १.१६. [सं.]

ध्वनि-नी-पुन्नी. १ श्रोत्रेंद्रियास आकलन करतां येणारा शब्द; आवाज. 'देखा काव्य नाटका। जें निर्धारितां सकीतुका। त्याचि रुणझुणती क्षुद्रघंटिका। अर्थध्वनि। '-ज्ञा १.७. ' परब्रह्मी उठली जे ध्वनी । आदिजननी तेचि तुं। ' - ह १.१३. २ वाच्यार्था• हुन इतर अर्थ सुचित करण्याचा वाक्य इ०कांच्या ठायीं असलेला गुण; गर्भिताथ. काव्याचा व्यंग्याथेबोधक एक प्रकार. ३ स्पष्टपण न ऐकिलेंले वाक्य इ०; संदिग्ध, संशयित गोष्ट; संशय; अफवा; कुजबुज. 'तरि अगा ऐशिया ध्वनी । झणे थारा देशी हो मनीं । ' -ज्ञा ८.१२३. 'हा चोर आहे असा ध्विन मात्र आम्ही कर्णोप-कर्णी ऐकर्तो परंतु आमचा निश्चय होत नाहीं. ' ४ भावार्थ; अभि-प्राय; सुचित, ध्वनित केलेला अर्थ. 'हे अष्टधा भिन्न कैसी। ऐसा ध्वनि घरिसी जरी मानसीं। ' -- ज्ञा ७.१७. ५ ज्यापासून निश्चित असा अर्थ स्पष्ट होत नाहीं असे संदिग्ध, मुग्धार्थयुक्त नाक्य. 'आजपर्यंत सरकारांत दादच नव्हती पण आतां चोरांचे परिपत्य ध्वजापर्वणी — स्त्री. गुरु मिंह राशींत संकांत होतो तो सिंह- किरितो असा नुकताच ध्विन निघाला आहे, होईल तेव्हां खरें. ' कंटनाल; नरहें. (इं.) व्हॉइस्वॉक्स. व्लेखनयंत्र, स्वन्यजुकारी यंत्र-न. मेणाच्या, कथिलाच्या फिरत्या तवकडीच्या प्रष्ठ-भागावर ध्वनीचें लेखन करून,त्या मूळच्या ध्वनीस पाहिजे तेव्हां उत्पन्न करून देणारें यंत्र. (इं.) फोनोग्राफ्. -ज्ञाको(ध) ८८. [ध्वनि+सं खक्र=लिहिणारें।सं. व नुकारी=अनुकरण करणारें। यंत्र] विकार-पु. आवाज बसण्याचा एक विकार, रोग. [ध्वनि-सं. विकार=रोग] विवान करणारें शास्त्र. (इं.) अकॉस्टिक्स्. [ध्वनि+सं. विद्या, शास्त्र] ध्वन्यर्थ-पु. ध्वनित, स्वित केलेला, गर्मित अर्थ; ब्यंग्यार्थ. [ध्वनि+अर्थ]

ध्वनित—वि. १ वाजविलेला. २ सुचित, गर्भित (अर्थ इ०). ३ अस्पट; संदिग्ध; गृढ. 'नातरी झकवीतु आहासी माते। कीं तत्त्विच कथसी ध्वनितें।' – ज्ञा ३.१६. ४ संक्षिप्त; त्रोटक. 'बहुत बोलतां वाढेल प्रंथ। ध्वनित बोलतां न कळे अर्थ।' - पांप्र ३६.९. ५ काव्यक्तानें, अलंकारिक रीतीनें दर्शविलेला; सांगितलेला (अर्थ, गोष्ट). [सं.] •करार—पु. मूकपद्धतीनें एखादी गोष्ट कवूल करण्याचा (शब्दांहतकाच बंधनकारक) प्रकार. – ज्ञाको (क) १०३. ध्वनितार्थ—पु. सारांश; संक्षेपानें सांगितलेली गोष्ट. 'ते कथा सांगता समस्त। तरी वर्णावें लागेल भारत। पसंरल असंभाव्य प्रंथ। यालागिं ध्वनितार्थ बोलिलों।' – ह ३२.१३६. [ध्वनित+ अर्थ]

भंतस, भंतसन—पुन. (मोडणें, फुटणें, जळणें इ० कारणा-मुळें एखादा पदार्थ इ०कांचा झालेला ) नाश; नासाडी; निंदळनः जमीनदोस्त होगें, करणें. 'जनाङ्गानांधकाराचा ध्वंस करण्याची परम दीक्षा धारण करून. ....' - नि २१. 'मी गेलों तर मागें संसाराचा ध्वंस होईल. '[सं. ध्वंसू=नाश करणें]

**ध्वंसणें**— उक्ति. नष्ट, जमीनदोस्त, उध्वस्त, नाश करणें. [सं. ध्वंसन]

भ्वंसित, भ्वस्त—वि.नाश पावलेला, उश्वस्त, जमीनदोस्त केलेला: धुळधाण झालेला. [सं.]

ध्वाडी—जी. पुतणी. 'विटोजी गावडे याची बायको सुर्याजी येवले याची ध्वाडी.' -वाडबाबा २.३८. धाडी-धोडी पहा.

ध्वान-पु. ध्वनि; आवाज; शब्द. [सं.]

भ्वांक्स--पु. कावळा. 'हांसोनी एक इंस ध्वांक्षासि म्हणे तुझ्या गती शतशा।'-मोकर्ण २८.३४. [सं.]

## न

न व्यंजनमालेंतील विसावें व्यंजन. अक्षरविकास: न्या वर्णास तीन अवस्थांतून गेल्यावर सांप्रतची अवस्था प्राप्त झाली. पहिली अशोकाच्या गिरनार लेखांत; दुसरी कुशानवंशी राजाच्या वेळच्या मथुरा येथील लेखांत (इ०सन पहिलें शतक) व तिसरी मेवाडचा गुहिलवंशी राजा अपराजित याच्या काळच्या कुंडलेश्वर लेखांत (इ.सन ६६१) दृष्टीस पडते. आजचा न हैह्यवंशी जाजले वेवाच्या वेळच्या लेखांत (इ.सन १११४) ओळखूं येतो. -ओशा प्रा.

न---पु. नकार. 'त्वद्रदनोत्थ न पडला अर्थिजनाच्या कर्धीहि कार्नी न।'-मोउद्योग १०.७४.

न-अ. १ निषेधार्थी, नकारार्थी शब्द; नाहीं. 'पार्थाचे शर न हे शिखंडीचे।'-मोभीव्म ११.१०४. 'अति स्वार्थबुद्धी न रे पाप सांचें। '-राम ९. २ नका, नको. 'न याल न या. ''न याल न या. '[सं.] (वाप्र.) न चा पाडा, पाढा, फाडा नक्षाचा पाढा-पु. नकार; कोणतेहि काम करावयास सांगितले असतां नाकारणें; नाहीं म्हणेंग. नचा पाढा वाचणे-सांगणे-घट(इ)करण-घोकण-नेहमीं प्रत्येक गोष्ट, काम नाकारणें; प्रत्येक कामास, गोष्टीस नकार देणें. 'ह्याला नचा पःढा पाठ आहे. '=प्रत्येक गोष्टीला, कामाला त्याचा नकार आहे शब्द-नकळा-वि. (प्रां.) न जाणणारा; नकळत, नजाणतेपगार्ने. [न+कळरें] निर्कि बन-वि. अर्किचनः दरिद्री: कंगाल. नि+सं. किंचन=कांहीं हि निकार-पु. नाहीं म्हण ण्याची किया; निषध; नाकवुली. याच्या उलट होकार. (कि॰ करणें, देणें ). ' मी त्याजजवळ रुपये मागितले परंत त्यानें नकार केला.' २ (हुंडी इ० काचः) स्वीकार न करणें; न स्वीकारण्याबाबत हुंडीवर मारलेला शेरा. [सं. न+कार ] •घंटा-पु. अभाव; वागः नसल्याची खूण. 'घरांत वाजे नकारघंटा ।' -अमृत, सुदामचरित्र २९. [नकार+घंटा] नजाणपण-िक्तिवि. अजाणपणः, नकळत. 'प्राचीन प्रामपंचायतीची पद्धत जाळल्याकारणाने जाणून अथवा नजाणपणाने माजविलेली कज्जेदलाली... ' - खेया २७.

न न — उद्रा. १ नाहीं, नाहीं; नको, नको; नाकारणें; मनाई करणें; नाकबूल करणें. (कि॰ करणें; सांगणें; म्हणणें; बोलणें). २ एकाच वाक्यांत दोन नकार असल्यास त्या वाक्याचा करणक्षपी किंवा होकाराथीं अर्थ होतो; दोन न प्रस्तुतार्थ दढ करितात. 'न पुरी न कटककोपें उप्रा गरळाभिच्या कुळा व्याली।' — मोवन १२.३४.

न-उम. १ त्याच त्याच दोन शब्दांमध्यें ते शब्द जोडण्या-करितां योज वयाचा-नें, सह, बरोबर, मागृन इ० अर्थाचा-शब्द. जर्से:- पैसा न पैसा; रुपया न रुपया; दमडी न दमडी ( जथतो, मिळवितो. खचतो); झाडा न झाड, घरा न घर (टिपत जा); पायरी नक्षत्रांवरून ज्योतिष सांगणारा. [ सं. नक्षत्र ] न पायरी ( चढत जा ); पावला न पाऊल ( सरकत गेला ); मागा न माग ( चोराचा शोध स्नावला); दिवसा न दिवस, वर्षा न वर्ष पहा. इ० २ आणि, व, अन् जसे:- घोडा न बैल; ढाल न तलवार; तो न मी ( वोलग्नांना हा न निराळा न उच्चारतां जोडीपैकी पहिल्या शब्दासच जोडून व अधेवट न असा उच्चारण्याची पद्धत आहे ). [आणि: अन् ]

न॥--(संक्षेप) १ नग. २ नजीक. ३ नंतर. ४ नफर. ५ नमस्कार. ६ नाईक इ०

नई—स्त्री. (कों. राजा. कु. चि. व क.) नदी. ' नई हो कां अलतैसी थोरी । परी गंगा जै अंगिकारी । तैचि तिये सागरीं । प्रवेशु-गा।' - ज्ञा १७.३२४. [सं नदी; प्रा. णई; सिं. हिं. नइ] म्ह० विहीर या अर्थी पंचाची, अडचणीची, कुचंबणीची स्थिति.

नइस-स्त्री प्रेत वाहून न्यावयाची तिरही. 'नईस न्यावयास ब्राह्मण तेलंग केले. ' -रा ६.५. [ अर. नअशू ]

नउखा, नउबत, नउली — नौखा; नौबत; नौली इ० पहा. नऊ-वि. ९ ही संख्या; नव पहा. [ सं. नव; बं. नय; हिं. नौ झें. नव; ग्री. नेऑस; लॅ. नोबुस्; ऑस्क. नुव्ला, सॅक्स. निवे; निव; िथु. नौयेस्; स्ला. नोव्र; हिब्न्यू. नुआ] ०स्थायी-भाव-पु. प्रेम, उत्साह, शोक, विस्मय, भय, हास्य, जुगुप्सा, क्रोध आणि निर्वेद ह्या नऊ मनोवृत्ती. | नऊ+सं. स्थायीभाव ] **ेह** स्तवाद्ये-नथव. झांज, टाळ, चिपळी, करताळ, जलतरंग, घंटा, तास, घुंगुर व घाग-या.

नकटा-वि. १ ज्याचे नाक कापलेलें आहे असा. २ आखूड, चपट्या, बसक्या नाकाचा. ३ (ल.) कांहीं अंशीं अपुरी, दोष-युक्त राहिलेली, ब्यंग गोष्ट, कार्य इ० [हिं. नकटा; नाक+कटा= काटणः प्रा. णक्क=नाकः हिं नक] न करखापुढे नाक खाजविण-नकट्यास नकटा म्हणून खिजविणे; मुद्दाम खिजविणे; वडावेंण. म्हु० १ नकटीच्या लगाला सतराधे विध्ने=प्रथम नकट्या मुलीचे लप्त लौकर जुळत नाहीं, जुळलें तरी त्यांत अनेक अडचणी येतात. यावह्न आधींच दुष्कर असलेल्या कामांत अडचणीवर अडचणी येजें. २ नकरें व्हार्वे पण धाकरें होऊं नये=शरीरानें व्यंग असलेलें चारेल पण धाकटा मान, धाकटेपण येऊं नये. कारण धाकट्याची प्रतिष्ठा कोणी ठेवीत नाहीं, त्याला नहमीं अरेतुरे करतात, कार्मे सागतात व इलकें लेखतात, तसें नकटवाचें होत नाहीं. ३ सुरुखुरू सापिका आणि नकटा निरुका. श्वकटा-वि. कुरूप आणि हिडीस, औंगळ दिसणारा. [ नकटा द्वि. ]

**नकरें**—न. (खा.) अध्या पावशेराचे माप, निपटें: पिटर्नें; पदार्थाप्रमाणें केलेला दुसरा बनावट पदार्थ. १० तोळघांचें वजनः नवटाकः नवटकें.

नक (ख)तरी-पु. (गो.) शेतांत देवकृत्यें करणारा श्रदः

नकतेल—न. एक प्रकारचें तेल. —मुंव्या १५०. नखतेल

नक्षला---नखला पहा.

नकराई—स्री. १ हुंडी नाकारल्यामुळे भरावी लागणारी नुकसानी; (गु.) नकरामण. २ हुंडी नाकारणें; नकार; नकाराई पहा. [ म. नकार ]

नक(क)ल-स्त्री. १ एर दा लेख, दस्तऐवज इ० कांची बर-हुकूम केलेली प्रतः, मूळ प्रतीवरून केलेली, तिच्या बरहुकूम दुसरी प्रत. २ कोणत्याहि वस्तुबरहकुम केलेली प्रतिकृति, आवृत्ति, प्रतिमा. 'सरकारी कॉलेजाच्या नकला होऊन राहिलेल्या कॉलें-जांस … ' –टि ३.३५. ३ (एखाद्याच्या) भाषण–वर्तनादि प्रकारांचें इकडे नई तिकडे वई=इकडे नदी तिकडे कुंपण: इकडे आड तिकडे किलेले हुवहुव अनुकरण; किला. ४ हास्यकारक, चमत्कृतिजनक, गमतीची गोष्ट इ० 'आज देवालयांत मोठी नकल झाली.' ५ पहिली. मूळ प्रत ' दगडावर जी नकल छापावी तिच्यासारख्या साऱ्या नकला निघतात. ' ६ (नाटच)नाटकांत पात्रानें बोलावयाचें भाषण. 'माझी नक्कल पाठ आहे. ' —स्त्रीन. ( एखादा राजवंश, कुटुंब इ॰ कांचा ज्ञालेला ) समूळ नाश; नामशेष होणें; निवश; फक्त कथेच्या रूपाने, इतिहासांत अवशिष्ट राहरों. ' संवस्थान देव-दुर्ग किलीच नाईक याजकडे होते त्यास त्याचे नकल जाहाले. ' -वाडसमा २.११५. 'कित्येकांची घर बसली, कित्येकांच्या नकला जाहरया. ' –पाव ४९. 'त्या राजाची नकउ झाली.' [अर. नक्ल्] ॰नविशी-निशी-स्त्री. नकलनवीसाचा हुद्दा, काम. [फा. नक्ल्+नत्रीस् ] ∘नवीस-तीस-पु. लेख, कागदपत्र इ० कांच्या नकना, प्रती करणारा कारकून. [ फा. नक्ल्+नवीस् ]

नक(क)लर्णे --सिके. १ नकल, अनुकरण करणे. 'त्या काळची शिष्टभाषा तो सहज नकलण्याचा प्रयत्न करतो '-राजवाडे-ज्ञाने-श्वरी प्रस्तावना पृ. १७. २ प्रत करणे, लिहिणे.

नकली, नकली—वि. १ अस्सलासारखा दिसणारा दुसरा, अनुकरण कहन केलेला (पदार्थ, वस्तु इ०). २ दिखाऊ; कृत्रिम; टाकाऊ. 'बाजारी जित्रस नेहर्मी नकली असावयाचा. ' –माना-पमान ३४. ३ गमतीची; मजेदार; चमत्कृतिजनक (गोष्ट, भाषण, गोष्टी सांगणारा). 'बहुरूप अर्धनारीश्वरसा तद्भक्त हाहि नक्की बा । र –मोविराट ३.८४. ४ खोटा; बनावट. --म्त्री. अस्सल लगड्यासारखें दिसावयाजोर्गे छगडे. [नकल. फा. नक्री ] ०नाजे-न. कोणी इसम फसेल अर्से अस्सल नाण्याप्रमाणे बनविलेलें नाणें; खोटें नाणे. ० पदाथ-५. दुमऱ्याला फसविण्याच्या इराद्याने एखाद्या

नकलीलावर्णे — मिकि. (माण.) मेदी लावर्णे. [नख]

नकल्या-व. १ नकली; गमतीच्या गोष्टी सांगणारा. २ विदृषक. ३ (दुसऱ्याची) नक्कल करून वाखविणारा; सोंगें आण-णारा. [ नकल ]

नकवाणी--स्री. (ना. व.) अप्रतिष्ठाः कमीपणाः हलके-पणा; लाज; शरम; लाजिरवाणें वाटेंगे. नक्वाली पहा.

आराखडाः नकाशाः कागदावर काढलेला नमुना, आकृति. २ हुंडी नकारली. 'याच्या उलट सकारणें. [नकारः हिं. नकारना ] कारागिरीचें, नकशीचे शिल्पकाम; खोदकाम; विणकाम; नक्षी; वेल-बुट्टी. ३ (ल.) सर्वोनीं व खाणण्याजोगें काम इ०; भपका; थाट; डील; वैभव; नखरा. 'त्यांनीं प्रयोजनाचा नक्क्या केला.' ४ (ल.) दुसऱ्याच्या ईपैनें केलेलें वरचढपणाचे कृत्य; वरचढपणा. 'तुं शंभर खर्च करशील तर मी दोनशें खर्च करून तुजवर नकशा करीन.' ५ ( ल. ) तोरा; महत्त्व; प्रतिष्ठा. 'सभेस जातां पण नकशा गमावृं [ अर. नक्कालू≔नकल्या ] नका बेरं !' [ अर. नक्श; हिं. नक्शा; गु. नकशो; गो. नकस ]

नकशिकणी--- जी. एक वनस्पति नाकशिकणी पहा. (प्र.) नखशी. [ नखशी ]

नकशी, नकसिंगरी-की. कारागिरीचें, कलाकुसरीचें, 'तुमचे घर अगर्दी नकाशावर आहे. '[अर. नक्शा] कौशल्याचे खोदकाम, शिल्पकाम; वलबुटी; कशिदा; नक्षी. -वि. (विणकाम) नकशी उमटविण्याच्या आटणीला जी दोरी असते ती. **्दार**-वि. वेलबुटीचें; कलाकुसरीचें; कारागिरीचें: नकशी अस-लेलें. [ नकशी+फा. दार् प्रत्यय ]

कोरलेलें, खोदलेलें (काम); कोरीव: कलाकुसरीचें. [ नकसणें ]

नकसकंगोरा-- पु. १ नक्षीदार, कोंरीव, खोदीव कंगोरा, कड, गोलची, खांचणी इ०; (सामा.) नक्षीदार कोरीव काम. र कंगोरा ]

नकस्यकाम----न. नक्षीकाम; बारीक कळाकसुरीचें काम. [नकसर्गे+काम]

नकस्तिरी-की. १ नक्षीकाम. २ नक्षी काढण्याचे कौशल्य [ अर. नक्श+गिरी प्रत्यय ]

नक्सणं - जिक्त. नक्षी करणं; कोरणें; नक्षी काढणें; बेलबुटचा, कशिदा काढणें.

नकसूद-सूद्-वि. (गो.) १ मोजवीं, निवडक कामें कर- छेला सूर. [ हिं. नक=नाक ] णारा. २ नाजुक; निवडक.

उद्देशन द्वितीयपुरुषीं आज्ञार्थी योजावयाचे एक कियापदाचे रूप जर्से-बोलं नका; करंत नका; जाऊं नका. इ० [नको अव.]

नका(की)द्वा--पु. कवड्यांनीं खेळावयाचा एक खेळ; एकी बेकी. [हि. नका=एका+दुव्वा]

नकारणी-की. नाकारण्याची, नकार देण्याची किया. [नकारणें]

नकारण- अकि. १ स्वीकार, मान्य न करणे, नाकारणे: नकशा-पु. १ (सामा.) (जमीन, इमारत इ० कांचा) निकार देणें; नाकबूल होणें. २ (इंडी इ०) न स्वीकारणें. 'पेढीनें

> सकाराई-स्त्री. १ हंडी न स्वीकारली गल्यामुळे चावी लाग-णारी नुकसानी, दंड; सामान्यतः सकाराई या शब्दाला जोडून प्रयोग करितात. जर्से:-सकाराई नकाराई भहन घेईन-दावीलागेल. २ हंडी नाकारणें; न स्वीकारणें.

नकाल-वि. १ नकल्या. २ (ल.) नाटकी; ढोंगी; कपटी.

नकाशा—पु. १ (सामा.) चित्र; (स्थळ, देश, इमारत, जमीन इ०कांची ) सप्रमाण रेपाकृति, आराखडा, नमुना. नकशा नक(ख)शी—स्त्री. नखें काढण्याचें न्हान्याचें इत्यार; नराणी. पहा. २ हकीकत; अहवाल; बातमी. 'लटाईचे आणुन नकाशे।' -ऐपो २१८. ३ (व.) मोक्याचे ठिकाण, जागा; उंचवटा.

नकाशी--सी. (प्र.) नकशी. नकशी पहा. -वि. नक्षी; (क.) वेलबुद्रीदार; नक्षीदार. [अर नक्श्] •ची दोरी-स्त्री. नक्षीदार; कोरीव; (प्र.) नक्शी, नक्शीदार. -पु. नक्षीचें खोद-काम, शिल्पकाम, कलाबतुर्वे काम करणारा.

नकास-पु. गुरे विकत घेणारानें दलालास वावयाची रकमः बाजारदस्तुरी; जकात. 'सालाबाद तूप व तांदृळ भाडें व नकासची नक्किश्व-वि. नक्की काढलेले; जाळ्या, बेलबुट्या, चित्रें। (जकातीची) शिवंदी ...' -श्रोमारी २.७१. [ अर. नल्खास= गुरांचा बाजार ]

नकास-पु. ( प्र. ) नक्षा, नकाशा पहा. ०काम-न. १ नकाशाची कृति. नकशीचें, कलाकुसरीचें काम; शोभिवत, कोरीव, (अनेकवचनी प्रयोग) नखरा; चोखंदळपणा; तोरे मिरविणें [नकशा+ खोदीव काम. 'त्या दिवाणखान्याचें नकासकाम चांगलें आहे. ' गार-पु. धातंबर कोरीव नक्षीकाम करणारा.

> नकासण- उकि नक्षीकाम करणें; कोरणें; खोदणें; कशिदा काढणें. नकसर्णे पहा.

> नकाहत-की. अशक्तपणा. 'आमचे प्रकृतीस आतां कांहीं येक आराम आहे परंतु नकाहत फार. '-रा २२.२१. [अर. नकाहत्।

नकी-की-वि. १ (संगीत) गायनामध्ये नाकाने काढ-

नकी-क्की-वि. १ अगदीं बरोबर: तंतोतंत ( वजन, माप, न का-- िक. एखाया कियेच्या निषेधार्थक बहुवचनी कर्त्यास प्रमाण ६० ). २ अंतर न ठेवितां निखालस सांगितस्रेली; निश्चित; पुन्हां फेरबदल जींत होणार नार्शी अशी (किंमत, भाषा, अट |इ॰). ३ खात्रीची; खरी; संशयरहित; यथातथ्य (हकीकत.

विश्रान ). ४ चागला: शुभ (शकुन ६०) [अर. तकी=शुद्ध, स्वच्छ, चांगला ]

नकीत —न. (कु.) खाद्यपानरहित उपोषण. [ नक्त अप.] नकीतुचा—पु. नकादुवा पहा.

नकीय, नकीयदार—पु. ललकाऱ्या; हुजऱ्या; भाट. 'भालदार चोपदार नकीय।' –देवनाथ, कटिंबध ६.१. 'लागलीच नकीय पाटवून सर्व फोर्जेतील लोकांस वरील मसलतीप्रमाणें ... दिला ' –थोरले मल्हारराव होळकर चरित्र १६१. [अर. नकीब्]

नकी व(वं)दी — स्त्री. (विस्त. प्र.) नेकीबदी. नेकीबदी पहा. [नेकीबदी]

नकील — की. उंटाच्या नाकांतील लगामाची दोरी अडक-विण्याची कडी; वेसण. –वि. नाकांत अडकविलेलें. [ हिं. नकेल; हिं. नक=नाक+कील=खिळा?]

नकुतला—वि. (माण.) अपूर्वः विलक्षणः अद्भुतः, अप-रूपः [सं. न कुतः ?]

नकुल-पु. १ पांच पांडवांपैकी चौथा. २ मुगूस. [सं.]

नकुसलें—नि. (व.) क्षुत्रकः क्षुद्रः, किरकोळ. 'नकुसल्या कामासाठीं तंटा केला. '[नको+असलें फा. नकम्=क्षुद्र, वाईट ?]

नकूच—वि. शुद्र; क्षुष्टक; किरकोळ. 'नकूच गोष्टीकरितां सरकारचें मन दृषित होण्याजोंगे लेख ते मुर्ळीच लिहीत नाहींत.' -विक्षिप्त ३.१४९. [नको+चॅ=असें; फा. नकस्=क्षुद्र ]

नकेत्र -- न. (गो.) नक्षत्र [नक्षत्र अप.]

नको — कि. १ द्वितीयपुरुषीं निषेधार्थी आज्ञार्थी रूप. जसें:— वे जाऊं नको. याचे आज्ञार्थी द्वितीयपुरुषाचे बहुव न नका असें होतें. जसें:—बोलूं नका; जाऊं नका इ०. २ एखाद्या क्रियेंच प्रयोजन, इच्छा, आवड इ०कांचा अभाव दर्शविणारें क्रियावाचक रूप. जसें:—मला कोणताहि पदार्थ नको त्याना काम करायास नको; हे उघड करून दाखवायास बहुत आयास नको.' अनेकवचनी नकोत असें रूप होतें. जसें:—मला हे पदार्थ नकोत; त्यांना कोणतींहि कामें करावयास नकोत. —िकिंव. निषेधार्थी. नको असावा. [सं. न्यक्कृ-नक्क-नकु- नकम् – नकिः निपात-राजवाहे; भाअ १८३४: नकाम्यः; नक्तिच्यम् नकाअव्य-नकाव-नकाउ-नको. र्या. लेसं २.४२: न+कृ-राज्ञाव्या; नखडु. नक्छ-जो. प्रीबो. न+कृतः?] नको नको नको होणीं—(एखाद्या गोष्टीचा) वीट वेणें; तिरस्कार अनासक्ति उत्पन्न होणें. ३ह० नको नको आणि पायलींच चार्खों

नक्कद्—वि. (गो) रोख; नगदी. [अर. नक्द] नक्कल, नक्कली, नक्क.स्या—नकल, नकली, नकल्या ६० पहा.

नक्कस--स्त्री. (ना.) पत्त्यांचा एक जुन्त्रा.

नक्का—पु. १ नाक. २ (ल.) नक्षा; ऐट; दिमाख; तोरा (कि॰ उतरणें; दाबणें; मोडणें). ३ (कवडथांचा खेळ). उताणी पडलेली कवडी. [नाक; हिं.]

नक्कार--वि. (खा.) वाईट.

**नक्फी**—वि. नकी पहा.

नक्की कस — पु. (मह्नविद्या) कुस्तींतील एक डाव; जोडी-दाराच्या बाहेरील बाजूनें बगलेंत हात घालून तोच हात जोडी-दाराच्या मानेवर घालून जोडीदाराला पिळगद्दन चीत करणें.

नक्को — किवि. (कों.) (प्र.) नको. नको पहा. 'तुमचा संसार नको मला।' –मसाप २.२८.

नक्टी की (ना.) कापसाच्या बींडांतून कापूस काढून घेतल्यावर राहिलेला बींडाचा भाग.

नकं—किवि.रात्रीं; रात्रीच्या वेळीं. [सं. नक्तम् ं नाक्टिस्, नॉ हम् ] ० खर-वि. १ (अक्षरशः) रात्रीं फिरणारा. २ राक्षस. 'त्यातें बहु मायावी नक्तंचर आर्ध्यशृंगि तो खपवी।'-मोभीष्म ९.१७. २ चोर. [सं. नकं-। चर्=चालणें, फिरणें ] ० दिख- किवि. रात्रैदिवस. 'धिम्मल अंधंतमलपभासे। वक्त्रेंदु नक्तंदिव हा प्रकाशे।'—सारुह ७.१३५. [सं. नकं-। दिवसा उपोषण करून रात्रीं भोजन करणारा. [सं. नक्त+ सं. भुज्=खाणें ]

नक्त, नक्द्—न. नगद; रोकड नाणें; नगद पहा. 'म्हाता-रीची तोड नक्तीवरच काढावयास आज्ञा व्हावी.' —ख ११. ५६६. [अर. नक्द् ] •ठगव—खंड—पु. खोताला कुळांनी खोतीचें उत्पन्न गळवाच्या रूपानें न देतां दस्ताच्या कांहीं पटी— इतकी रक्कम सरकारटरावाप्रमाणें देणें. •नेमणुक-स्ती. रोकड मुशाहिरा. [नक्त+नेमणुक] •बाब, नक्द्याब, नकीबाब— खी. कुळानें सरकारास रोकडीच्या रूपानें याव गचा कर. नकी-शिग्स्ता—पु. नाण्याच्या स्वरूपांत टरविलेला जमीनीचा वसुल. नकीचे दुमाले—पुअव. वर्षासनें, नेमणुक व रोजिना हे तीन दुमाले.

नक्क—पु. १ मगर; मुसर. 'संकल्पविकल्पांचे मीन । निर्देच्या मुसरी दारुण । ब्रह्मेंद्वेषाचे नक पूर्ण । सागरीं जाण तळपती । ' —एभा २.९९. 'परि पृथ्वी सोडीना जाणों व्रत घेतलें वि नक्का श्रू — मोकर्ण ४८.५६ २ घोरपड. —शास्त्रीको. [सं.] नक्का श्रू — पुअव. १ मगराचे अश्रु: मगर आपल्या भक्ष्यास खातांना त्याच्या बहल दु:खाने अश्रु गाळतो असे म्हणतात. त्याचक्कन (ल.) खोटे अश्रु गाळणें; वरपांगीं दु:ख प्रदर्शित करणें. (कि॰ ढाळणें; गाळणें). जुन्या कारागिरांच्या स्थितीबहल नकाश्रु ढाळण्याचा घंदा सोइन वेजन ... यांत्रिक कारखाने घालण्याकडे आम्ही लक्ष वेत गेलों

तरच आमच्या व्यापाराचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. ' - आगर ३.९९. [ नक+अ मः इं. कॉकोडाइल टियस यावहन ]

नक्याली-की. (व.) लाज; शरम. नक्रवाणी पहा.

नक्श-पु. प्रतिष्ठाः, नांवलौकिकः, वजन. नकशा पहा. 'आपला नक्श राहून योजिला मन्सुवा सिद्धीस पावे ते गोष्ट करणें. ' -इमं २०२. 'व नक्श सर्वीवर बैसोन अवध्या हिंदुस्थानचा बंदोबस्त होऊन येईल. ' -इमं २७४. [ अर. नक्शू ]

नक्शा-पु. १ नकाशाः आराखडा. 'तमाशा-सैर करण्याचे बहाण्याने येऊन येथील नक्शे लिहन घेतले. ' -दिमरा १.३०२. २ कार्यक्रमः बेतः विवारः ' जखगवाडीचे मैदानांत भेटीचा नक्शा ठरविला. ' -मराचिथोशा ६३. ३ व्युह. ' फौज जरव खाऊन होती तथापि त्याणे नक्शा बांधून उभे राहिले. ' -होकै ५६. ध दिमाखः प्रतिष्ठाः वजन. नक्श पहा. [अर. नक्श, नक्शा] ॰उत-रविण, उतस्त टाकण-मानखंडना करणे; दिमाख, तोरा नाहींसा करणे. 'नाहींतर तुझाही नक्शा उतहत टाकीन.' -चंद्रप्र-२. नक्शी, नक्शीदार-नक्शी इ० पहा.

नख-पुन. १ मनुष्याच्या हातांच्या, पायांच्या बोटांच्या टोकारा असणारें शिंगाच्या जातीचे पातळ कवच. २ पशुच्या, पक्ष्याच्या पंजाला असणारे तीक्ष्ण अणकुचीदार हाड; पंजा. इ खवल्या मांजराच्या अंगावर असलेल्या खवल्यांपैकी प्रत्येक. **४ नखां**तील विष; नखविष. ( ক্রি০ बाधर्ण; लागर्ण; धावर्णे ). ५ थेब; अगर्दा थोडें प्रमाण (तृप इ० चें ). 'कुंकवाचें नख.' ६ (सोनारी) खरवईच्या दुसऱ्या टोकाशी असणारी नखाकृति लोखंडी मठ: ही गडवे घडण्याच्या उपयोगी असतं. [सं. नख: प्रा. नह; हिं. नह; सिं. नहु; पं. नहुं; पोर्तु. जि. नई ] (वाप्र.) •ह्मोस न पश्चें-(एखाद्या बुळीन स्त्रीनें ) बाहेर मुळींच न दिसण, पडणें; पडवाच्या आंत राहणें; अति मर्यादशीलपणानें बागणें, 'ती मराटमोळगांतील स्त्री आहे, तिचें नख तुझ्या दशीस पडणार नाहीं. ' ॰ देणें-सावणें-ठार करणे. 'नीतीला नख देणारे। ' -संग्रामगीतें ९. • नख बोळणें-दिमाखानें, ऐटीनें, कुरैवाजपणाने बोल्पें. ०लावणें-(ल्हान अभेक इ० कांच्या कोमल गळवाला ) नखांनी दाबून जीव घेण, ठार करणे. नख देणे पहा. 'माझे मर्यादेची रेख। पृथ्वी न विरवी उदक। उदकातें तेज देख। न लवी नख शोषाचें। '-एभा २४.१३९. 'अरिहि न करिल असे त्वां केले. कां नख न लाविलें जननी।' -मोउद्योग ११.२३. • शिरणें-शिरकाव होणें; चंचुप्रवेश होणें. नखांबो-टांचर काम का णै-नाजुकपणाचा आविभवि, दिमाख करून काम करणे. नखां वोटांवर खंळ विणे-चाळ विणे-(एखायास)

चालण-टमकत, टमकत, मिजासीने चालणे. नखांबोटांवर जेवणं-चाखतमाखत, चोखं:ळपणानं जंवणं. नखांवोटांवर विवस मोजण-( म्हाबा गोष्टीची) अत्यंत आतुरतेने वाट पहाणें, प्रतीक्षा करणे. नखांला आग लागली-(अजून सार अंग जळा-याचे आहे ). संकटावर, संकटें येण्यास नुसती सुरवात झाली, अजून पुष्कळ संकटें यावयाची आहेत; (एख:द्याच्या) नखीं दोप नसर्णे, नखाला माती न लागणें-(एखादा) अत्यंत शुर्चि-भूत, निष्कलंक, पवित्र असर्णे. नखीं पातक लागूं न देगें-पापा-पासन अलिप्त राहणें; यत्किचितहि पाप न करणें. 'नको लागों देऊं किमपि विमळे पातक नखीं।' -सारुह ७.१४६. नखें चावीत-कुरतुई।त-वाजवीत बसर्णे-१ निख्योगी, रिकाम-टेकडेपणार्ने असर्गे; उद्योगधंदा न मिळतां असर्णे. २ कुंठित, हिर-मुसलें होऊन बसणें. नखोनखीं सुया मारणें-शिक्षेचा एक प्रकार. 'नखोनखीं सुया मारिती। या नांव आदिभूतिक।' -दा ३.७.७१. जेथे नख नको तेथे कुन्हाड लावर्णे-साध्याच साधनाने काम होईल अशा ठिकाणी मोटमोटी साधने, शक्ति उपयोगांत आण्णे. आपर्लीच नखें आपणांस विखें-आपल्याच दुष्कृत्यांनी स्वतःवर आलेली संकटें. म्ह ॰ जेथे नखानें काम होते तेथे कुन्हाड कशाला. =जेथे कुछक, अल्प साधनाने, शक्तीने काम होण्यासारखें असेल तेथें मोठें साधन शक्ति कशाला योजावी ? 'नखिह नको ज्या कार्या, त्या काढावा कशास करवाल।' -मोभीष्म ४.४६. साधित शब्द- नखभर-वि. नखावर मावण्या-इतकें, अत्यंत थोडें. 'नखभर तृप.' नखाएवढा-वि. अगदीं लहान, िरकोळ; क्षुह्रक (जिन्नस, काम, कर्ज, अपराध, मनुष्य इ०). 'मेला नखाएवढा जीव नाहीं.'-नामना १२. **नखाची जीभ**-स्री. नखाखालील नाजुक त्वचा; जिव्हाळी. सामाशब्द-•ख्रा—वि. नखार्ने खुरपून काढतां येण्याजोगा (कोवळचा नारळांतील मगज इ०). [नख+खुरपणें ] •जीन-न. (राजा.) नखें काढण्याचे न्हाच्याचे हत्यार: न-हाणी. [ नख+फा ] ०मळ. नखरडं, नखरं-न. नखाच्या जवळ होणारा फोड, सुज इ० विकार. [ नख+मृळ ] •वणी-न. ज्यांत मनुष्याने नखें वडविली आहेत अरें धार्मिक कृत्यास निषिद्ध मानलेल पाणी. [नख+पाणी] • विख, विष-न. १ नर्खातील विष; नर्खात एक प्रकारचे विष असन फार खाजविलें असतां खाजविलेल्या भागास ते बाधतें. खाजवं नकोस, नरुविष बाधेल. ' २ नखांतील विष बाधून सालेला वर्ण, जखम. ( कि॰ बाधणें; लागणें; धावणें ). 'नखिवस्व भाणी हिंगुडें। बाष्ट आणी वावडें। ' -दा ३.६.४८. [नख+ विख ] •शिखपर्यत, नखशिखांत-किवि. पायांच्या नखां-पासून होंडीच्या अग्रापर्यतः आपादमस्तकः सर्वे शरीरभर. 'दर पंधर-मुख्याप देणें; चाळविणें; झुलविणें; भुरळ पाडणें. **नखांबोटांबर** वडवास जरी नखशिखांत क्षीर केलें तरी त्याबहल आम्ही त्यास

दोष देणार नाहीं. '-- भागर 'वाघास पाहतांच नखशिखपर्दत कंप सुरला. ' [ नख+ंप. शिखा=शेंडी+पंपत, अंत ] श्यत-न. १ नखानें (शरीर इ०कांवर) काढलेला ओरखडा. २ (प्रणय-लीलेंत ) नखाचा ओरखडा, वंग उमटेंग. 'नखक्षताने मृदु किण्वंती नवनवगण रागिणी। धरावी हृदयीं कवटाळुनी। ' -राला ३६. दंतक्षत पहा. [नख+सं. क्षत=जखम, ओरखडा] नखात्रीं-क्रिवि. १ नखाच्या टोंकावर. 'ब्रजावन करावया बसविलें नखार्थी छन देंठ।' - प्रला १९०. [ नख ] धरा ' - केका ५. २ (ल.) लिहिनांना चटकत् आठवेल इतका पाठ असलेला :( धडा, श्लोक इ० ). जिन्हाग्री पहा. [ नख+सं. अप्र= टोक ] नखोइक-न. नखवणी पहा. [ नख+उदक=पाणी ]

नख जर्णे -- उकि. १ वम्न इ०काला घातलेल्या टिपेचे टाके साफ बसावे म्हणून त्यावह्नन नख फिरवून ते दाबणे. २ नखाने घासून गुळगुळीत करणे. ३ (क. ) नखाने ओरबड्णे; बोचकारणें. [नख]

नखर्णे - उक्ति. नखी नांवाच्या इत्यारानें कापण;

नखतेल-न. १ एक औषधी तेल. नखल्याचे तेल. २ टरपन; टपेंटाइन. ३ पेट्रोलियम व दगडी कोळसा यांपासून काढलेले तेल; (इं.) नाफुथा. 'त्यांतृन निघणारें पाणी, डांबर आणि नखतेल जमविण्याकरितां रिटार्टास मध्ये प्राह्क जोडितात. ' -संपू १०५. [ अर. नखत्; फा. नफ्त्; इं. नॅफ्था+तेल ]

नखर--- न. नख. 'यां दुःसहें धनंजयशक्तें हरिचीं गजा जशीं नखरें। '-मोसभा ७.८५. सि । नखरण-उक्ति. १ नखानें लावणें; कोरणें (कपाळावर गंध इ०). २ नखानें ओर-बडणें: खाजविणे. [नखर]

नखरा-पु. १ (स्त्रीनें ) चित्ताकर्षणासाठीं केलेला शुंगार-चेष्टाप्रदर्शक खोटा हावभावः नटणैः मुरडणैः वस्त्र-भूषणादिकांचा रचनाविशेष: चहीपही: नहापहा. 'तैसी वेणिफणी कराहि नखरे तर्जनी, करंगळी ह्या बोटांत घालण्याचे तारेचें तिकोनी वेटोळें. कांहीं नसो रे उणें। ' -कमं ३.८७. २ (ल ) ऐट; दिमाख; मिजास; नक्षा; गमजा. ' नखरांदीं शृहरि चिरी जें उर पविचा उरों न दे नखरा।' -मोकण ६.७०. [फा. नस्ना; हिं. नखरा; सिं. निखरो ] नखराई-सी. (नगरी) नखरा, नद्यपद्य करणारी स्री. 'मग त्या नाजुक नखराईला घरांत चुलींत विस्तव घालतां आला नाहीं तरी चालेल '-फाटक, नाटचछटा. [ नखरा+आई ] नखरेदार, नखरेबाज-वि. १ नशपद्या, नखरा करणारी; भपके-बाजः ऐटबाजः मिजासखोगः दिमाखाचा. २ ऐटदारः डौलदार सुंदर. 'पातळ नखरेदार मुलायम फुल चौकडीचें। '-प्रला ९६. नखरेबाजी, नखरंथाजी-स्री. ऐटबाजी; विलासीपणा; मिजासखोरी; नद्रापद्य करणें; पोकळ भपका; ऐट करणें. नखरा [नखरा]

नखरूं --- न. (कु.) नखुरंडे.

नखरूड---न. १ नखाजवळ येणारी सुज; नखमूळ पहा. २ ( निंदार्थी ) फार वाढलेले आणि त्यामुळ बेढव दिसणारें नख. [नख]

नखलणे -- उकि. १ नखांनीं, बोटांनीं (केंप्र इ०) विच-रण. २ नखज्ञें पहा. ३ नख लाव्यें. 'खुंड नको प्रीतीचा नख-

नखला-पु. एक सुगंधी औषधी द्रव्यः नख. हें एका जना वराचे नख असर्ते असं म्हणतात. [ अर. नखत् ]

नखला — ५ १ एक प्रकारचे वळवटः, खिरीत घालण्याचा गन्हल्यासारखा पण नख टोंचून केलेला पदार्थ; नखुला, नखोला. २ लहान मुलांचा एक दागिना; वाघन ख. िसं. नख; बं. नखी: गुज. नखला; का. नख; न्याघ्रनख ]

नखलामी--नी. (गो.) १ नुकसानी; खराबी. २ अप-शकुन. ३ शिक्षा.

नखशी-की. १ नखजीन; नराणी. २ नखुरहें; नखमूळ. [ नख ]

नखासिकणी--की. एक प्रकारची भाजी.

् खर्सृ --- १ नखें काढण्याचे हत्यार; नराणी: नखशी. २ नराणीने नखाला लागणारी जिन्हाळी. [ नख ]

नखसू, नखसूय—सी. १ नखसूने नख काढतांना लागलेली जिन्हाळी. २ नखरूड. [ नक्ष ]

नखाळणा-उक्रि. नखाने काढणे: सोलणे. नखलणे पहा. ' शिरा पानाच्या मी नखाळत्यें । ' –प्रला १७०. [ नख ]

**नखी**--स्त्री. १ सतार इ० ततुवाद्याच्या तारा छेडण्याकरितां मुदनी. हिचे एकरी, दुहेरी, तिहरी, पिळाची, पोतेची, स्प्रिंगची इ०. प्रकार आहेत. त्यावरून. २ ( ल. ) गाण्यांतील उंच, चढा सर. जरें: -नर्खीत गाणें, म्हणणें ३ नागवेहीचीं, विडधाचीं पानें खुड-ण्याचे, अफूच्या बोंडास चिरा पाडण्याचे एक हत्यार. ४ (पशु-पक्ष्यांचें ) नखः, पंजा. ५ वेलाच्या अंकुराचा, पागोऱ्याचा आक-डयाच्या आकारा ग अग्रभागीं असलेला अवयव; धुमारा. ६ (वासर् इ॰कांच्या) खुराचा नखाप्रमाणे पुढें येणारा भाग; खुरकी. 'प्रत्येक गेळाच्या शेवटीं एक एक नखी असते.' - मराठी तिसरें पुस्तक पृ. १२७. (१८७३). खुराचा दुभागलेला प्रत्येक भाग. ७ (जनावरांच्या, क्रोबडग्रांच्या ) टांचेच्यावर असलेले शिगाच्या आकाराचे अवाळूं, अवयव; गेळ. ८ जनावरांच्या पायास होणारा पहा. नखरी-स्त्री. (क.) नखरेबाज स्त्री; चाळक भवानी. पायखरीसारखा एक रोग -शे १०.१३२. ९ निश्चय. -मनको. 🛮 –शर १० आश्रय; आधार. 'किंबहुना शास्त्रविर्खी। एकहि न लाहातीचि नखी। म्हणूनि उखिंविखी। सांडिंली जिहीं। '-ज्ञा १७.३९. ११ गति; प्रवेश. (कि॰ लागणें). 'मनाची नखी न लगे। जेथ बुद्धीची दृष्टी न रिगे। '-ज्ञा १२.४१. १२ टांकी. 'तरी अभ्यासाचेनि बळें। प्रत्याहारीं निराळें। नखी लागैल ढाळें ढाळें। वैराग्याची।' -माज्ञा ६.५७. १३ सूक्ष्म भाग; थेंब; अल्प प्रमाण. 'दंतोष्ट संपर्की। नलगे रसनेची नखी। '-ऋ ७९.-अम् ६.९७. १४ (व. ना.) फळाला जेथे देंठ लागलेला असतो तो फळाचा भाग, तोंड. १५ (विडी धंदा) विडी वळल्यावर वरचे तोंड मुडपून बंद करतात व खालच्या बाजुस दोरा बांधून खालच्या तोंडाला फक्त एकच नख रोवृन देतात तो दाब. १६ कासाराचे ओळी करण्याचे एक हत्यार. -बदलापुर ९६. -बि. नर्खे असलेला (प्राणी, जनावर). [नख] नख्या बाहेर काढणे-( कर ) खरें स्वरूप प्रकट करणें; ( एखाद्यावर ) उलटणें. (वाघ, मांजर इ० प्राणी इतर प्राण्यास मारतांना आपर्ली नखें बाहेर कादून कार्यभाग करतात त्यावरून हा अर्थ ). नखी अर्थ ४ पहा. ॰ झुल-स्त्री. (कर.) (विटीदांडुचा खेळ) नखाएवटचा अंतराची झल.

नखी — स्त्री. (विणकाम) धोतर इ०कांच्या कांठास असलेली रेशीम इ०काची अगदीं वारीक धार, कड, किनारीचा कडेचा भाग. [फा. नखु=दोरा]

नखी-- स्त्री. धुतलेलें रेशीम.

नखो—सी. एक सुगंधी औषधी द्रव्य; नखला पहा.

नखी-की. लुगडया ग्रा एक प्रकार; नकली.

नखुरडा—पु. (देशांत रूढ) नखसूय पहा. -वि. १ नखाने सरवड्न काढता येण्याजोगा (कोंवळ्या नारळांतील मगज ६०). २ नेहुमीं (नखांनीं) खाजविणारा; बोचकारणारा. [नख]

नखु(खो)रडें, नखु(खो)रडा---नपु. नखांत होणारा एक रोग; नखमूळ पहा.

नखुलणें —सिक. नख लावणें; तोडणें. नखाळणें पहा. –शर. [नख]

नखु(स्रो)ला—पु. (विरू.) नखला; नस्रला अर्थ १ पहा. [नख]

नखुरुी—स्त्री. खेळणाऱ्या दोन पक्षांनी परस्परांच्या नस्तांत नस्त्रं घादन खेळावयाचा लहान मुरुींचा एक खेळ. [नख]

नखुर्ले---न. (व.) नखमूळ पहा. [नख]

नखूर—न. १ (प्रां.) पायाच्या, हाताच्या बोटाचे नख. २ (पञ्चपक्ष्यांचा) पंजा. नख अर्थ १, २ पहा. [नख]

नखेजर्जे — उकि. (विर्तः) नखजें पहा. नखेज — न. (गो.) नक्षत्र. 'स्वर्गु सृष्टि तुवां हेला मार्जे। केला चंद्र सुर्थु नखेर्जे।' — किए १.१.६. [नक्षत्र अप.] नखोडा-- पु. नकासगाराचे हत्यार. - शर.

नस्त्रोद्गा-पु.गलबतावरील मुख्य अधिकारी, मालक.नास्रवा पहा. 'नस्त्रोदाचा हिरोब हुजुरकारस्त्रानियांत केला जाईल.' -वाडसमा २.३. [का. नास्तुदा]

नखोरा—पु. (शरीर इ० कांवर) नखाने काढलेला ओरखडा; बोचकारा; नखक्षत. [ नख ]

नखोला—पु. (बायकी) वळवटः, नखलाः, नखलाः. [नख] नसत—न. रोकडः, रोख नाणेः; नक्त (-न.) पहाः. नखत-याती-नख्ताचे बहुवचनः. -इमं ४४.

नख्वाही — स्त्री. अनिच्छा; इच्छा नसणे. ' स्त्राही नस्त्राहि इत्येते इच्छानिच्छे प्रकीकीते।' –राव्यको ८.२९. [न+फा. स्वाहिश्≔इच्छा, मागगी]

नग—पु. १ पर्वत. २ झाड; वृक्ष. 'जयावरी होय निगा नगांची। सदैव विश्रांति खगामृगांची। '-र ५२. 'दशस्यंदनातें म्हणे प्राण जातां । नगीं पैल ते कावडी तातमाता। '-मुरामा बाल १.२०. ३ अरण्य. 'करी तशा घोर नगीं तपाला। '-नरहरि गंगारत्नमाला ५६. (नवनीत पृ. ४२२). [सं. नग; न+गम्=जाणें] नगाधिप, नगाधिराज-पु. पर्वतश्रेष्ठ हिमालय. [नग+सं. अधिप, अधिराज=श्रेष्ठ]नगारि-पु. पर्वतांचा शत्रुः इंद्र. [नग+सं. अरि=शत्रु] नगारिदान्तु-पु. इंद्राचा शत्रु, इंद्रजित्; वृत्रासुर.

नग-प. १ डोईत घालण्याचा स्त्रियांचा एक दागिना. -शाको. 'वेणीचे जे नग सर्वही करीन । नको धर्ह सीण मनी कांहीं। ' - तुगा २९५९. २ (सामा.) रत्नः, दागिनाः, अलंकार. 'नग पाहतां जैसे सुवर्ण। तसा त्रिजगद्वप मी नारायण। ' -ह १६.१५९. 'रहतां काढिले पांच सात नग। वस्त्राखंडीं मग बांधी ले म्यां। '-मोसीतागीत ५७. (नवनीत पृ. २५८) 🛛 ३ (वस्तु, उपकरणें इ० कांची मोजदाद करताना ) वस्तु; डाग; रकम; जिन्नस. 'सरी, पाटल्या वर्गेरे मिद्धन सर्व १० नग आहेत.' ४ लेखनांत हत्तींच्या संख्येचा निर्देश करतांना संख्यावाचक शब्दापृवी योजाव-याचा शब्द. जर्से:-हत्ती नग दहा. ५ अंगर्टीत बसविलेला हिरा. खडा. 'चोज काय भुवनत्रय पोटीं। बाहसी नग तसा नग बोटीं।' -र ५९. ६ कच्च्या रेशमाची लड. याच्या उलट कंकरी. नगास नग देंगे-एका जिन्नसाबद्दल दुसरा (कसाही) जिन्नस देंगे. • झाडा-पु. डागांची, नगांची, जिन्नसांची मोजदाद; गणती करणे; जिन्न-सांचा हिशेब. [नग+झाडा=गणती करणें ] ॰नगोटा-टे-पुन (न्यापक) जडजवाहीर; दागदागिने वगैरे; लहानमोठे नग इ०. 'नगनगोटे घडवायाचे मज कौतुक मोठें।' –होला ८०. [नग+ नगोटा=जवाहीर, अलंकार ] • वज-पुन. ( न्यापक ) दागदागिने; जडजवाहीर वर्षेरे; नगनगोर्टे इ०. ' आतां कैची वेणीफणी। आतां

नाहींत लगडीं लेगीं। न्हाण नगवज पापिणी। भोगेल कैचें। ' -स्वादि २.१.६०. 'जवाहीर नगवज ध्यावे.'-पेद ६.६६. ्त्याजपाशी रोकड विशेष नाहीं, परंतु हजार-पांचशांचा नगवज आहे. ' [ नग+ऐवज ? ]

नग-पु. कापसाचे वजन करण्याचे एक परिभाण हे २४ पौंडांचा एक मण याप्रमाणें आठ मणांचे अस्ते.

नग--कि. (कुण. माण.) नको पहा. ' नग नग पञ्चन जाऊं तुं नारी।' -मृ ८. 'नग, नग, तुझा हुद्दाविद्दा मला कायबी नग. ' -बाय २.२. [सं. निक(वर्जनेनिपातः) -निग-नग. -भाअ १८३४]

नग-- प. १ प्रतिष्ठाः नांवलैकिकः 'धण्यासी निष्टेने वर्तोन आपले नंगानें राहोन कीर्ति सम्पादोन घे नल्या. ' -रा ८.१५७. २ दरारा. 'आधींच तुमचा नंग त्या रानीं. धास्ती मुळेंच त्यास जरब. ' -ख ८४१. [फा. नड्ग] •नामोश-पु. १ ख्याति; कीर्ति. 'तुम व नंगनामोश तुमचे वडीलाप्रमाणे व्हावे, हेंच स्वामीस अगत्य. ' -रा ८.१३६. २ पराक्रम. 'त्याचप्रमाणे आमचे बाबानी राजश्री राणबासाहेब नेणते होते त्यास हाती घेऊन भाऊ-पों चालोन नंगनामोश करून सेवा केली. ' -इमं १८८. [फा. नग्+अर. नामूस ]

नगज-पु. हत्ती. [सं.] नंगडं --- न. (बे.) ताप.

नगत(इ)नारायण, नगननारायण—पु. (विह्न. प्र.) नगननारायण पहा.

नगढ -- न. रोकड; रोख नाण; पैसा. -वि. निवडक; उत्कृष्ट; अस्सल; पहिल्या प्रतीचा; शेलका. जसः-नगद-आंबे-भांडी-संगों-निवाला-जंबण-खाणें-पकान्न [अर. नक्दू] ० होऊन बस्पेंगं - (स्वतःच सर्व मालमत्ता होऊन बस्पें) दिवाळे निघणें; नादार होंगे. • दागिने-पुअव. भारी, मौल्यवान दागिने; जे मोइन वैसे करता येतील असे दागिने. ॰पैसा-पु. रोख पैसा; रोकड. oमाल, नगदा(दा)माल-पु. १ रोकड, दागदागिने इ० तोड-मोड कहन पैशांत, नाण्यांत ह्रपांतर करतां येण्यासारखी माल-मत्ता. २ (छ.) अनेक पदार्थीच्या समुदायांतील, जिंदगींतील निवडक, उतम, शेलका भाग, परार्थ इ०. विकरा, विकी-स्ती. १ रोख किंमत घेउन केलेली विकी. २ रोख किंमत घेउन केलेल्या विकीचे उत्पन्न. 'आज तुला नगदविकी काय झाली ! ' -डानगढ-क्रिति. रोखीनें; रोखीच्या व्यवहारानें. [नगद द्वि ] -दात्राद्यां-वि १ उत्कृष्टः, निवडकः, शेलकाः, नगद (-वि ) पहाः, नगदमाल पहा. २ - किवि रोखीन, रोखीन्या व्यवहाराने. [नगद द्वि.]

नगढा--पु. कानेच्या बागडीचा एक प्रकार. [ हिं. ]

नगदां---भी. रोकड; रोख नाणें; पैसा. -नि. १ रोख; नक्त.

नगदी चंदी। ' -विवि ८.८.१५८. २ रोखीसंबंधीं; पैशासंबंधीं; महसूल, जमाबंदी इ॰कांसंबं श्री जसें:-नगदी-ताळा-दप्तर-वसुल-बाकी व्यवहार-शिलक- हिशेब- पोर्ते-वही-काम-लिहिणे-कार-कुन. • असामी-पु. विरक्त मनुष्य, 'कोणी वदती हो ध्यानासी आणा। नगदी असामी दोघे जाणा। कृष्णदास तो प्रपंच करीना। रामदास हा विरक्त। '-दावि २४७. ॰कारकुन-गुमास्ता-पु. देशपांडयाच्या हाताखालचा रोखीच्या व्यवहाराचा हिशेब टेवणारा कारकून. • खाते-न. जमाबंदीखातें; मूलकी खातें. 'मराठी ' राज्यांत लब्करी व नगदी अगर जमाबंदी खात्यांत खूप बहर होता. ' - टि १.३३३. •बाब-स्त्री. जमीनीवरील सरकारी वसुलाच्या दरावर ठरविलेला दर बिघ्यामार्गे द्यावयाचा एक कर, यांत निरनिराळ्या जिल्ह्यांत निरनिराळ्या वसुलाच्या बाबी समाविष्ट केल्या जातात. •भांडवळ-न. रोख पैशाच्या रूपाचे •**मुलको**-वि. प्रांतांतील, जिल्ह्यांतील सर्वसाधा-भांडवल. रण कारभार व जमाबंदी या संबंधाचा (कारकून, लिहिणें, काम, वही इ०). [नगदी+मुलकी] •वसूल-पु. नाण्याच्या स्वह्मपां-तील वसुल. 'दरसालच्या वास्तविक उत्पन्नाच्या एकतृतीयांश नगदी वसूल घेणे. ' -गांगा ८. •शिरस्ता-पु. रोख नाण्याच्या स्वरूपांतील सरकारी वसुलाचा ठराव. [नगदी+शिरस्ता] •सामान-न. रोख पैसे: रोकड.

नगन-की. शत्रुच्या, सरकारच्या कचाटचांतून शहरास, गांवास सोडविण्याकरितां गावांतील श्रीमान् लोकानीं शत्रस सर-कारास दंऊं केलेली रकम. -विल्सनकोश [सं. नम्न; नागवण?]

नगन(द)न।रायण—पु. १ (उप.) गलेलह, नागवा मनुष्य. नागवा मोठा माणुस. २ अर्किचन, दरिद्री, कफहक, मित्रहीन मनुष्य. [ नम्ननागवा+नारायण ]

नगर--- न. १ मोठ्या वस्तीचें व सर्व पदार्थ जेथें मिळूं शक-तात असे ठिकाण; शहर. 'म्हणे दक्षिण देशि महिलारोप्य नाम नगर. ' -पंच १.५. २ ( विशेषार्थाने ) अहमदनगर, सातारा. इ० ३ अहमदनगर. [सं.] सामाशब्द-०करी-वि. शहरवासी; शहरी; नागरी. 'गांवढेकरी उंदीर आणि नगरकरी उंदीर. '-छत्रे कृत इसापनीति. •तळ-न (काव्य.) जीवर नगर वसळे आहे ती जमीन. 'नगरतळ दणाणिते। भयंकर घोष किकाटत।' [नगर+ तळ=खालची बाजू ] ॰ नायक-पु. शहरांतील मख्य सावकार. पेढीवाला; नगरकाट. [नगर+मं. नायक=पुढारी ] •नायकी-स्त्री. नगरनायकाचा हुद्दा, काम. [ नगरनायक ] ०पाळ-पु. कोत-वाल; पोलीस. [ नगर+सं. पाल्=रक्षण करणें ] ॰पालिका-मी. शहरा 4 आरोग्य, शिक्षण इ० बार्बीचा कारभार करणारी स्थानिक संस्था; ( इं. ) म्युनिसिपल कमिटी. [नगर+सं. पाल्=रक्षण, पोषण 'जागीर व नगदी देंगे कबूल करून....' -रा ६.५७६. 'कुच करगें ] ॰िता-पु. नगरसंस्थेचा, स्युनिसिपल कमिटीचा सभासदः (इं.) सिटीफादर्. [नगर+सं. पिता≔वाप] •प्रदृक्षिणां-की. डिरियास येऊन फले नगारचीस आज्ञा केली की कुचाची नौबत सुरू १ देवाच्या मुर्तीची, छविन्याची शहराच्या भोवताली काढलेली करा.? -भाव ८. [फा. नकारची ] मिरवणुक. २ शहराभोंवतीं, सर्वे शहर फिरणें. ३ ( ल. ) रिकाम-पणी गांवभर (भिक्षा मागत, देवदर्शन करीत) हिंडण्याची क्रिया. लोखंडी लहानमोठ्या पसरट तोंडाच्या व निमुळत्या बुडाच्या [नगर+सं. प्रदक्षिणा] अवानी-ली. १ गांवभर भटक्या मार- भांडवाचे तोंड चामडवाने मढवून तयार करितात; हें लांकडी णारी, रिकामटेकडी स्त्री. २ वेश्या. 'अपशकून करण्यासाठीं रुका- टिप-यांनीं वाजवितात. २ (ल.) मोठें पोट. [अर. नकारा] सानी या नगरभवानीला उभें केलें. ' - महाराष्ट्र १७.४.३०. [ नगर+(उप)भवानी=देवी ] •भवान्या-पु. आळशी, बेढंगी, -भाव ८. •भरणें-( ल. ) पोट भरणें; भरपूर जेवण होणें. बदफैली मनुष्य. 'पण तुं रे ?-तुं रे नगरभवान्या नाच्ये पोन्ये शमढिविण-नगान्यावर कच्चे कातहे ताणून बांधणे. ०वाजणे, घेवोनी । ' - के क १५५. [नगरभवानीचे पुर्लिगी रूप] • भोजन- नगान्यावर टिप् ह पडणें-( एखादी गोष्ट, व्यक्ति ) होकांत न. (व.) गांवजेवण. •रचना-स्री. शहराची सर्व सोयी व्हाब्यात गाजणें, कुप्रसिद्धीस येणें, पावणें. •वाजविर्णे, नगांच्यावर अशी मांडणी; शहराची व्यवस्थित पद्धतशीर मांडणी; (रं.) टिपरू टाकर्णे-(एखादी गोष्ट, व्यक्ति ६०), चव्हाटधावर टाउनप्लॅनिंग. ब्लेखक-पू. कळकणी. 'नगर लेखकांच्या दिव्य- आणणे; जगजाहीर करणे. म्ह बनगाऱ्याची घाई तेथें टिमकीचें मंदिरीं।'-सप्र १.२३. • होट-पु. गांवचा पुढारी; श्रेष्ठी; मोठा काय जाई. व्यापारी. •हेर-पु. (काव्य) शहरांतील गुप्त बातमी काढणारी दोळी, तींतील व्यक्ति. ' म्हणे सत्य बोलिला नगरहेर।'[ नगर+ हेर=ग्रप्तपर्णे बातमी काढणारा ] नगराध्यक्ष-पु. शहराच्या स्थानिक संस्थेचा, म्युनिसिपल कमिटीचा अध्यक्षः ( ई. )प्रेसिडेंट. [ नगर+अध्यक्ष=मुख्य ] नगरी-स्त्री. लहान नगर; गांव. [सं.] -बि. अहमदनगरचा. ' नगरी रेशीम भरणें. ' [ नगर=अहमदनगर ] •पैसा-पु. अहमदनगर येथील प्राचीन राजवटींतील पैसा. नगरीय-वि. शहरासंबंधीं, नगरासंबंधीं. [ नगर ]

नंगा-वि. १ वस्रहीन; नागवा; नप्र; दिगंबर. २ (ल.) निर्धन; अर्किचन; दरिद्री; कफल्लक. ३ (ल.) बेफिकीर; निलॅंज्ज; अब्रू नस-णारा. ' फिरस्त्यासार एया नंग्या लोकाशी उद्योगी कुणबी शेतकरी नागवा ] भांडण्याला तयार नसतो. ' -गांगा १२५. [ सं. नम्र; हिं. नंगा ] **२ह** • नंगेसे खुदा बेजार; नंगेसे खुदाभी ढरता है=नंग्या माणसाला **ईश्वरिह भितो. ०नाञ्च-पु. बेताल,अश्लाघ्य, निर्लज्जपणाचे व**र्तन; धांगडधिंगाः धुडगुस. 'जलकीहेच्या निमित्तानें मेनकेचा नंगानाच भारतांत जो दाखविला आहे तोच अत्यंत योग्य आहे. ' -नाकु ३.३८. [नंगा+नाच] •नाच घालणें-स्वैरपण, निर्रुजपणें बाटेल तसे बागणें. नंगी समदोर-तरवार-स्री. १ नागवी, म्यानांतन बाहेर काढळेली तरवार. ' ऐटबाज पोशाख हातामंदि तांतवं नग्दी ' -राव्यको २.२९. नंगी समशेर।'-मृ १८. २ ( ल. ) युंदर व चपळ स्त्री.

बाद्यांचा कारखाना. २ चौघडा वाजविणाऱ्यांचा संच,ताफा. ३ बाजविण्यासाठीं बांधलेली स्वतंत्र खोली. [फा. नकारा+खाना ]

नगारा-पु. १ एक मोठें चर्मवाद्य; नौबत; डंका. हें एक • करणें -नगारा वाजविणें. 'म्हणतांच नगारचीनें नगारा केला '

निग(गी)ना-पु. १ रत्नः आंगठींत बसविण्याचा हिन्याचा खडा. ' सारी अमदाबाद बघाया लोटली सैना । इस्क निगना । ' <del>−सला २०. **२** (ल.) कोणतीहि उत्तम, सुरेख, उत्कृष्ट वस्त</del>. विश्वासराव नानाचा पुत्र नगीना। '-इपुश्चिपो १३५. 'काय निगना लेखणी हो ? ' [फा. नगीन् ]

निगनी—किवि. नागवेपणीं; नप्रपों; नप्रीं. 'निगनी यावें निगनी जार्वे वरती लवलाही। ' –( मरितकाची लावणी ) मसाप 9.9.३. [नम]

नगीण---स्री. (गो.) एक वृक्ष; नोगीण.

नर्गाननागवा -- वि. अगदींच नागवा; सर्वयैव नम्. [ नम्

नगे-कि. (अशिष्ट.) नको. अनेकवचन नगत. [नग] नगोटा-टे-पुन. रत्नः, जवाहीरः, दागिनाः नग अर्थ २ पहा. स्वतंत्रपणे किंवा नग या शब्दापुढे जोडून उपयोग करि-तात. जर्सेः-नगनगोटा. [ नग ]

नगोली—सी. (सा.) धाब्यावरील जिना व गच्ची.

नग्गा-व. नंगा; नागवा; नम्र. [सं. नम्र; प्रा. णग्ग ]

नगदी-वि. १नगदी पहा. २ जरतारीचे काम केलेलें. ' सौवर्ण-

नम्---वि. १ वस्नहीन; नागता; नेगा. 'जैसे आपण नम नगारखाना-पु. १ चौघडा, नगारे इ० ठेवण्याचे ठिकाण; भांडकें। अगार्ते म्हणे। '-शा १८.१३५. २ (छ ) दरिद्री; कफ-ह्नकः; अर्किचन. [सं.] ॰चश्च-पु. साधा, उघडा, भिंग, दुर्भिण देऊळ. वाडा इ॰ कांच्या प्रवेशद्वारावर टराविक वेळीं चौघडा इ॰ इ॰कांचें साहाय्य नसलेला डोळा, नजर; (इं.) नेकेड आयु. 'नमचक्षूनें या क्षीरपथाकडे पाहिलें असतां, चोहोंकडे धुकें पस-नगारची(चि)-जी-पु. नगारा वाजविणारा माणूस; वादक. रहें आहे की काय असा भास होतो. '-आगरकर निवधसंग्रह. 'मी तों महाराजाचा दीन नगारचि ।' -दावि ४५३. 'म्हणोन आमर्चे काय होणार. [नम+सं. चक्षुस्=डोळा ] • विगं(गां)बर- दिशा हैंच वस्त्र ज्याचें तो, नम्र ] • विश्वा-स्त्री. नागवें राहण्याचे नजर धरली तर त्यास त्याच वृत्तीचे बल होणार. ' – मराआ वत. (कि॰ घेणें). कांहीं विशिष्ट वर्गीतील गोसावी ही दीक्षा रिश. व पूरणें-( एखादी गोष्ट ) दृष्टीच्या, शक्तीच्याबाहेर घेतात. [नम+दीक्षा=त्रताचा स्वीकार] •विश्वाधारण-न. कक्षेबाहेर (विस्तृत, गृढ, मोठी, बहुसंख्याक) असणे. •पडणें-नम्र दीक्षा स्वीकारणें, अंगीकारणें. ( कि॰ करणें ) [ नम+दीक्षा+ (एखाद्याची) दृष्ट लागणें; वाधणें. -विचावि २३०. ॰फांकणें-धारण=धारण करणें: स्वीकारणें ] • दीक्षाधारक-दीक्षा- १ दृष्टि विस्तृत हो गे. २ (एखाद्याची ) महत्त्वाकांक्षा, लोभ इ० धारी-वि. नमदीक्षेचा स्वीकार केलेला; नमदीक्षा धारण कर- वाढणें. अमरणें-(तीच तीच गोष्ट पुनःपुनः केल्यानें तिच्या णारा. [ नप्रदीक्षा + सं. धारक, धारी=धारण करणारा ] •वस्त्र – बहलचें ) भय, आदर, किळस इ० नष्ट होणें; ( एखादी गोष्ट ) न. लंगोटी; केवळ नागवें राहुं नये म्हणून लोकोपचारार्थ धारण हुण्टीला पूर्ण परिचित होणें. 'या संबंधानें बऱ्याच लोकांची अजून केलेलें वस्त्र. 'काशायांवर नमवस्त्र। संन्याशासी हें पवित्र।' नजर मेली नाहीं.'-आगर ३.४३. नजरेत-नजरांत आणणें--सप्र ३.१६.

मुलगी. [सं.]

लेली कवडी.

नाहीं | ननु = संशयवाचक अव्यय ]

मेंद्रचा वात ]

नजन---पु. डोळा; नयन. --शर [सं नयन]

हि. गु. नजर ] करण-निगा ठेवणें. 'संग्रह करावा. याची अंदाज] एपनायत-स्त्री कृपादष्टि. 'नजर एनायत फर्माऊन.'-रा १६ केकावली २. ॰ देंगें-( एखादी गोष्ठ) विचारांत घेगें. ॰ धरणें- ऋणकोजवळच राहते असला गहाणाचा एक प्रकार: ह्या प्रकारांत

वि. अगर्दी पूर्णपर्णे नागवा, नगीननागवा. [नप्र+सं. दिगंबर= इच्छा करणे. 'कदाचित् त्याचे वंशजांनीं त्यामार्गे हरामखोराची ताब्यांत आणणें: डोळशांसमीर ठेवणें: लक्ष्यांत घेणें. 'नजरांत नियका—स्त्री. वयांत न आलेली, कौमार्यांत असलेली आणिला कारभार। '-दावि ३१. नजरेंत धरणें-पर्वा करणें. 'हम्बीरगव याणीं दिलेलखान नजरेंत धरला नाहीं. '-सभासद ६४. नच-चि-शंभ. नाहीं; मुळींच नाहीं. 'त्या अंगा नचि नजरेस पडणें-दिसणें. नजरेस येणें-१ पसंत पडणें. २ इन्छिती रसिक ते भूषा विधीतें खरे। ' -ऋमं २.६५. [ सं. न+च | माहित होणें; दशीस पडणें; लक्षांत येणें. ( वाप्र. ) नजरे(रे)चा नचक, नचकल-स्त्री. फुटकी, वरचा फुगीर भाग उडा खेळ-पु. १ केवळ दृष्टिक्षेपाने, एकदां नजर टाकण्याने होणारे काम, गोष्ट; किरकोळ सुलभ काम २ मुख्यत: दृष्टीनेच साध्य अस-नचनज्ञ-न. कांकु; नानु; कानकुन; कांकरणें. [ सं. नच= लेलें काम, विषय. उदा० चित्रकला, तिरंदाजी, लेखन. ३ दृष्टीचें अद्भुत, विलक्षण, आश्चर्यकारक कृत्य, काम. जर्से:-अतिशय नंज --- (बे.) बाळंतिणींना होणारा वात. [का. नंजु= सूक्ष्म अक्षरें, चित्रे काढणें; बारीक शिवणें, घडपाळाचीं सूक्ष्म यंत्रें बसविणें इ० ४ चांगली बळकट दृष्टि, पराकाष्ठेची तारतम्यदृष्टि नजद-पु. घोडयाच्या पायास होणारा एक रोग. -अश्वप लागणारी गोध्ट. दृष्टीचा खेळ व नजरेचा खेळ हे शब्द एकमेकां-बहल पर्याय म्हणून थोजतात व तसे करणें इष्ट आहे. कांहीं मात्र नजावीक-किवि. जवळ; नझ्दीक; नजीक. [फा. नझ्दीक] वर दिलेल्या अर्थोप्रमाणें उपयोगांत आणितात. दृष्टीचा खेळ पहा. नजरेचीबाधा-दृष्ट. 'आज रामुला नजरेची बाधा झाली.' नजर—सी. १ दिष्टः; नदर. 'माझ्या नजरेस जो पडेल नजर(रे) चे पाप-न. प्रत्यक्ष ( एखादी वाईट गोष्ट ) पहाण्याने त्याची मी आहुती घेई. ' -विवि ८.८५५. २ धोरण; उद्देश; होणारें पाप; पाहण्याचें पाप. ( एखादी विशिष्ट गोष्ट नजरेआह पहाणें. ' अवरंगजेबास ठायीं ठेवावें ही नजर शिवाजीची. '-ख घडल्यास खपते पण सभीर घडल्यास खपत नसत अशा वेळीं उप-७.३२५९. ३ ( ल. ) कृपादृष्टिः; लक्ष्यः; कृपावलोकनः, आनुकृत्यः, योगः). नजरेने–िकवि. समक्षः प्रत्यक्षः. ' त्यासही येथील विचार 'विचारास त्या लोकांची नजर पावली नसली तर...अवहेलना न नजरेनें दाखवून जो विचार सांगणें ... ' -पेद ३.१८३. नजरेनें करितां...गुण ते बोलावे. ' –मराआ १५. ४ इच्छा; हांव. 'नजर पाषाण उल्लर्ण-फार वाईट नजर असर्णे. दृष्टि या शब्दांतील भारी ! होनाचें नाणें ! लकाराशिवाय बोलीच नाहीं असा प्रकार. ' इतर वाक्प्रचार पहा. सामाशब्द- अंद्राजा-पु. नजरेने पाहणी —ख ७.३२५९. ५ वाईट व बाधक दृष्टि; दृष्ट. लोभी, कामी दृष्टि. कड़न ( पीक इ०कांचा ) केलेला अंदाज; (सामा.) डोळवांनी पाहून 'त्यांची नजर आपली तुझ्यावर. '—मोर ३५. ६ (ल.) तर्कः; एखाद्या वस्तूचें मान, परिमाण ठरविणें; अशा रीतीने ठरविलेला **अव**लोकन करण्याची शक्ति. 'त्यांत माक्षी नजर बराबर चालली अंदाज, अटकळ. 'नजर-अंदाजा-पाहणी-मोजणी-मोजदाद-नाहीं. '-विवि ८.१.१८. ७ निगा; काळजी. [ अर. नझर्; अजमास-पडीत- वहीत-पीक-बार-किंमत-वजन, ' [ नजर+ वरी नजर करावी. '-मराआ १२. •टाक्रणे-( एखाद्या वस्तुकडे ) १३८. •केंद्र-की. साधी अटक. [नजर+केंद] •वाहाण-वाहण-ओशरतें पहाणें. 'या अर्थावरून नजर टाका.'-भक्त मयूर . गहाण ठेवलेली मिळवत सावसाराच्या ताब्यांत न राहतां

विवक्षित मिळकत विकृत तिच्या किंमतींतून आपर्ठे कर्ज सन्याज मंगल ] भोजाणी-स्त्री. मो जण्याच्या कोणत्याहि साधनाचा फेडून प्यार्वे असे लिहून वार्वे लागतें. '-पका ३०. याच्या उलट उपयोग न करतां केवळ नजरेने केलेली मोजणी. ' नजर मोजणी अमलगहाण, ताबेगहाण. [ नजर+गहाण ] •गुजार-स्री. परीक्षाः करावयाचा शिरस्ता आहे ' -मसाप २.२.१४१. [ नजर+ पारख. ' आपण राजियांनी नजरगुजर करून एक एक माणूस पाहून मोजणी ] ॰ मोजबा-पु. चौकशी; पाहणी. -वाडसभा २.२.३५. ठेवावें. '-सभासद २१. -वि. डोळथाखालून घातलेलें; गेलेलें; •हुजूर, नजरेहुजूर-क्रिवि. प्रत्यक्ष (राजाच्या, हुजुराच्या) पारखलेलें; दष्टिगोचर झालेलं. 'तसँच तटसरनोबत ..जे ठेवणें ते समक्ष, दष्टीखालीं; समोर. [नजर+हुजूर] नजरानजर-की. बरे मदीन कविलेदार विश्वास असे पाहून नजरगुजार करून टेवीत परस्परांनी एकमेकांस पाहुंगें; दृष्टादृष्ट; भेट. [नजर द्वि.] जावे.' -मराआ२८. [नजर+फा. ग्रझार=ग्रझाश्तनचे अक्कार्यी रूप] नजर--की. १ वरिष्ठाची कृपा संपादन करण्यासाठीं त्यास व आमची नजरगुजारत होईल तेव्हां काय बोलणे तें बोलं. '[ नजर+ मुलाखतीच्या वेळी परस्परांस भेट म्हणून देतात त्या वस्तुंपैकी गुजारत, गुजारा ] • चुक-स्त्री. दुरुक्षामुळें, नकळत, घडलेली प्रत्येक; नजराणा. (क्रि॰ करणें ). ३ बापाच्या गादीवर, हदावर झालेली चुक, दोष; दृष्टिदोष. [नजर+चुक] •चोर-पु. धूर्तपणार्ने, बसतेसमर्यी मुलार्ने सरकारास अगर सरकारच्या प्रतिनिधीस वाव-कावेबाजपणानें नजर चुकविणारा; दशीस पडण्याचे टाळणारा. याची जुन्या राजवटीतील खंडणी. मराठी अमलांत ही खंडणी [नजर+चोर] • वीस्रत-स्री. लक्ष्मीची कृपादृष्टि. -राज्यको फक्त जहागिरदार अगर इतर सरकारी नोकर यांच्याकडुन घेतली **्पारख**—की. १ पाहतांक्षणींच, बाह्यस्वरूपावरून (एखाद्या असे. ४ (ल.) भेट; मुलाखत. ५ (सामा.) भेटीची वस्तु; गोष्टीची, व्यक्तीची ) केलेली परीक्षा, अनुमान. २ पाइतांक्षणीं, अहेर; नजराणा. नजराणा पहा. [अर. नझर ] सामाशब्द-धान्याची रास इ०कांचा केलेला अजमास, अटकळ. [नजर+पाइणीं] तील पीक कापण्याची परवानगी मिळण्याकरितां खेडचांनीं, गांवांनीं • **बंद-**पु. १ नजरबंदी करणारा; गारुडी. २ (कों.) नजरबंदी द्यावयाचा कर. अशा स्थितींत. 'बादशहानें नजरबंद केलें. '-मराचिथोशा ३. [फा. गांवकऱ्यांनां द्यावें लागणारें तूप. [ नजर+हिं. गुज. घी = तूप] नझरबंद ] ॰ बंदी-स्री. १ दृष्टीला भुरळ पाडणें; जादुगिरी; हात- ॰ तोफेजात-स्री. नजराणा. 'इंड्प्रेज नजर-तोहफेजातिशवाय जयंति, गुलाबी कोडें २ नजरकेद; साधी अटक. [फा. नझर्बदी] राणा-पु. (व्यापक) कनिष्ठांनी वरिष्ठांना सादर, अपण केलेल्या •बाग-प. १ घर, राजवाडा इ॰कांसमोर शोभेकरितां केलेला सहज वस्तु इ॰; बडिया लोकांनीं भेटीच्या वेळी परस्परांस नजर केलेल्या दृष्टीस पडावयाजोगा बाग. 'पांच कैदी नव्या वाडयांतील नजर- वस्तु; नजर अर्थ १,२ पहा.[नजर+नजराणा] ०**नियाज−न्याज**− बागेंत आणून त्यास समक्ष रूळ ढोराप्रमाणें त्यांचेकडून ओढवले. ' पु. नजराणा. ' हहीं तुम्हाशी भेटीचा पैगाम करितील व नजर-

ऋणकोर्ने मी जातीनें कर्न फेडीन न फेडल्यास सावकारानें माझी रक-रकी-खी. शुभदृष्टिः, कृपादृष्टिः, [ नजर+अर. मुवारक्=शुभ,

•गुजारत-गुजारा-स्नीपु. नजरानजर; दृष्टादृष्ट्र; भेट. 'त्याची भेट म्हणून दिलेली वस्तु; उपायन. ( कि॰ करणें ). २ बडे लोक ८.६७. [नजर+दौलत] ॰पापी-वि. वाईट, पापी, दुष्ट नजरेचा. जात असे. दत्तकाच्या बाबतींत मात्र ती सर्वोकडून घेतली जात वाह्यस्वरूपावरून अनुमान, तर्क करण्याची शक्ति, चातुर्य. [नजर+ कारखाना-पु. घाटाजवळ राजापुर तालुक्यांत जंगलांतील पारख=परीक्षा ] •पाहणी-स्नी. केवळ नजरेनें पीक, जमीन, लांकडें तोडण्याचा दिलेला मक्ता. -मोल. •स्वोलाई-स्नी. शेतां-॰**गलवत-जहाज**—न. गलबतांवरील कर. पहा.-किवि. साध्या अटकेंत; ज्याच्या हालचालीवर सक्त नजर आहे [ नजर+गलबत ] ० घी-न. सरकारी नोकरांच्या बरदास्तीकरितां चलाखी. 'ही जादची नजरबंदी कुणि कुठें कशी केली?' -वाग्वै- सम्बीस लक्ष रुपय दर्साल हुजरांत देत होते. ' -ऐटि १८. ०नज--विक्षिप्त २.१०१. २ गच्चीवर, खिडकीपुढें फुल्झाडांच्या कुंडिया नियाज कबूल करितील. ' -पया ८१. 'खुर्शीवर शहाजादेस वगैरे ठेवून केलेली बागेसारखी दुमदार रचना. ० बाज-वि.१ सूक्ष्म बसवून तमाम सर्दारांनी नजर-न्याज केले. ' -ख ८.४२२५. नजरेने परीक्षा, निरीक्षण करण्यांत कुशल. २ हर; टेहळणी कर- [नजर+फा. नियाझ ] ०पट्टी-स्त्री. १ धान्याचा प्रत्येक खंडी-णारा. - ऐटी १.४४. ' शहरांत नजरबाज लोक टेवून...'-मरिउनि मार्गे यावा लागणारा कर. २ नजर म्हणून यावयाची रकम जम-२.२००. ३ डोळे मोडणारा, मारणारा; नेत्रसंकेत करणारा. विण्यासाठीं बसविलेली पट्टी, वर्गणी, कर. [नजर+पट्टी] ॰पागा-[नझर्बाझ] ब्बुलंद्-स्री. कृपादष्टि. 'गरिवांवर नजरबुलंद झाल्याने स्त्री. नजर देण्याकरितां टेवलेल्या घोडयांची पागा. ' एक घोडा आपलेंच गांव आहे. '-पदमव १७. ०भूल-स्त्री. पाहण्यांत त्यांस द्यावयाचा तो नजरपागेपैकीं देणें. '-वाडसमा १. झालेली चुक; डोळयांना पडलेली भुरळ; नचरचूक. [ नजर+भूल= १५८. [नजर+पागा ] • भेट-की १ सरकारी अंमलदारास प्रथम चुक, मोह ] ॰मासला-पु. नुसत्या नजरपहाणीनें मिळालेला भेटीच्या वर्ळी दिलेला नजराणा. २ जमाबंदीच्या वेळीं प्रत्येक मासला, नमुना, नजरअंदाजा या भन्दाबद्दल योजितात. •मुखा- पाटलानें सरकारास यावयाची एक रुपयाची नजर. [ नजर+भेट ]

॰ मुबार क-ख-स्त्री. भेटीचा नजराणा; मंगल अभिनंदनपर भेट. 'ह्याचपासून नजर-मुवारखी घेऊन पुढे मुलुकास कौल सादर केला. ' – इस १ चांदविबी १०. [ नजर+अर. मुवारक्=शुभ; मंगल ] • स्वारी-सी. पिकांवसन घोडदळ, पायदळ इ॰ कांची स्वारी नेऊं नये म्हणून शेतकऱ्यांनीं स्वारीवाल्यांस द्यावयाची खंडणी. [ नजर+स्वारी ]

नजराणा-- पु. १ वरिष्ठांची मर्जी संपादण्याकरितां दिलेली भेटीची वस्तुः, उपायन. 🧸 समान दर्जाच्या माणसांनीं भेटीच्या नुझुल्=बेवारसी ठरल्यामुळें सरकारजमा झालेली मिळकत, जमीन] वेळीं परस्परांस दिलेल्या वस्तु ३ (विशेषार्थाने ) पूर्वीच्या अम-दानींत एखायास इनाम, वारसा हक्क, जहागिर, मोठा हहा इ० देण्याच्या प्रसंगीं त्याजपासून सरकारास मिळालेली खंडणी. ही खंडणी देणारानें स्वखुषीनें द्यावयास पाहिजे पण पुढें सरकार बऱ्याच वळीं सक्तीने वसल करी. शिवाय मांडलिक राजापासून घेतलेल्या जादा खंडणीस किंवा रयतेपासून वसूल केलेल्या जादा वसुलास हा शब्द लावीत असत. ४ (कायदा ) स्थावर मिळकत वहिवाटीस घेण्यासाठीं नवा पट्टा करतेवेळीं त्या मालकास देतात तो ऐन जिन्नस किंवा नक्त ऐवज. - लंडु रेव्हिन्यु कोड. नजर पहा. [ अर. नझराना ]

नजला-पु. १ कांहीं विकृतीमुळें डोक्यांतून वाहणारें पाणी. ( कि॰ डोळचांत, डोळचावर उतरणें ). २ ( कित्येकांच्या मर्ते ) डोळगांतून पाणी वाहण्यापूर्वी होणारी डोळगांची जळजळ. [अर. नझूळ=पडसें, सदीं, गळ; नुसूळ=खपरी ]

नजॉ-कि. (गो.) होत नाहीं. [सं. न जायते]

नजा होणें -- कि. (कु.) उत्साह नसणें; अंग मोडून येणें. नजाफत-की. सुबकपणा. 'नजाफत व कारागिरी व चांगली वस्त पूर्वी आपण पाहिली आहे तशी आतां कांहीं दष्टीस पडत नाहीं. ' -ऐटि २९६. [ अर. नझाफत्]

नजारत-की. नाझीराचें, नाझराचें काम, हुद्दा. [अर. नझारत ]

नजीक-ख, नज्दीक-किवि. नझ्दीक; जवळ; सन्निध; समीपभागीं. 'आजी तागाईत दूर कर्नाटकांत होतों. हाली नज्दीक आलों असों. '-रा १५.२१. -शय. जवळ; सन्निध. 'नजीक जवळ). -रा १५ १५४. [फा. नझ्दीक् ]

नजीब--वि. (कुळाचा, स्वभावाचा ) थोर; उच्च. -स्री. हिंदी शिपायांची एक तुकडी, वर्ग. [ अर. का. ]

खचरट या शब्दांच्या बऱ्याच अथी चुकीनें उपयोग करितात. [ अर. नजिस्=घाणेरडा, ऑगळ ]

नजुमी-पु. ज्योतिषी. 'नजुमियास बोलावून साअत पांच घटका रात्रीची ठरली. ' -रा ५.२७. [फा. नुजूमी ]

नजूम-पु. ज्योतिष; प्रहांची स्थिति; शुभाशुभ काल. 'आमर्चे येथं नजुम विशेषकरून जाचून पाहण्याचा सांप्रदाय नाहीं. ' -रा ७.१९३. [अर. नुजुम् ]

नजूस-वि. कृपण; कट्ट. नजीस पहा. [ अर. नजिस् ]

नझूल-पु. (व.) सरकारी गांवठाणाची जमीन. [अर. नइदीक-किवि.शथ. जवळ. नजीक पहा. [फा.]

नञ् — अ. न या अन्ययाबद्दल संस्कृत न्याकरणांत योजलेला पारिभाषिक शब्द. [सं.] •समास-पु. त्याचा अभाव, त्यापासुन भिन्न, तदभावविशिष्ट असा अर्थ विवक्षित असतां संस्कृत स्वरादि व व्यंजनादि शब्दांच्या मागे अनुक्रमें अन् व अ या वर्णीचा योग होऊन होणारा एक प्रकारचा समास. जर्से:-अब्राह्मण=ब्राह्मण नब्हे तो, ब्राह्मणाहून भिन्न; अज्ञान=ज्ञानाचा अभाव, ज्ञानाभावविशिष्ट असा ( मनुष्य ); अनंत; अनादि; अनुपम; अनुचित; अधीर; अकाल; अनाथ इ०. या समासाचे नश्तत्पुरुष व नव्बहुवीहि असे दोन प्रकार आहेत. उदा॰ अज्ञान=ज्ञानाचा अभाव. हा नम्तत्पुरुष समास होय. परंतु अज्ञान=ज्यास ज्ञान नाहीं असा; ज्ञानाभाव-विशिष्ट (मनुष्य इ०). हा नज्बहुवीहि समास आहे.

नट-पु. एक जात व तींतील व्यक्ति; डोंबारी; कोल्हाटी: बहुरूपी; नट हा स्त्रिया इ०कांचा वेष धारण करून नाचतो, दोरीवर चालणें, उड्या मारणें इ० अनेक प्रकारचे खेळ कहन उपजीविका करतो. नाच्या पोऱ्याः सोंगाडचा. - ज्ञा १४.२९०. 'कृष्णा दारोदारीं नटसा कां मी सुयोध नाचेन ?' –मोभीष्म १.१०३. २ (नाटच) नाटकांत स्त्रीपुरुष-भूमिकेचें काम करणारा मनुष्य; नाटकी पात्र. ३ नटण्याची संवय, स्वभाव असलेला मनुष्य. ४ उनाड, वात्य, कपटी, हरामी मनुष्य. ' उस ठोंबस खट नट। जगभांड विकारी।'-दा २.३.३२. ५ चेष्टा; हावभ व. 'वदतां रददीप्तिस दावि नटें।' -अकक २. किंकरकृत शुकरंभा संवाद २०. ६ वेषः अवतारः, रूपः, सोंग. 'धरोनिया रुद्राचा नट। नंदीवरी जाहला उपविष्ट। '-कथा २.१२ २४. [सं. नट: नदी ' (=नदीजवळ). -रा १५.२५२. 'नजीक समाघी ' (=समाधी- बिं. नदु ] नटामार्जा नेटकी जाया-( सुंदर अशा पुरुषनटानें सुंदर स्त्रीचा वेष धारण केला असतां तो जसा कृत्रिम असतो व त्या भूमिकेंतील तशी सुंदर स्त्री जशी दुर्लभ असते त्यावहन ) दिसण्यांत अतिशय सुंदर पण बनावट व दुर्लभ अशी वस्तु. (तुलः) 'कीं नजीस — वि. १ कंजूषः कृपणः चिक्कू. २ रागीटः तापटः नटामाजील कामिनी ! कीं तममयकुहूची यामिनी । कीं अजाकंठिचे तिरसटः चिडलोर. ३ त्रास देणाराः द्वाड. कधीं कधीं खडतर व स्तन दोन्ही।तैसे प्राणी व्यर्थ ते।' - ह १६.३२. सामाशब्द-•खट-वि. लुच्चा; सोदा; हरामी. [नट+खट; हिं. नटखट] •धारी-वि. नाटकी. 'पाइन छुम्भलों तुसी आतां किती दिवस

चाळिवसी नटधारी। ' -होला े८९. [नट+धारी=धारण कर-णारा ] व्नतेक-पुथव. (व्यापक) नट, डोंबारी, कोल्हाटी, नाचणारे, सोंगाडे इ० समुख्वयाने. [नट+सं. नर्तक=नाचणारा] ०नागर-वि. नद्दन, सजून गांवभर हिंडणारा. -शर. [नट+] ॰नाच-पु. १ उल्लास, उत्कर्ष; प्रताप; आधिक्य. 'हें असी या चिन्हांचा । नटनाचु ठायीं जयाच्या । जाण ज्ञान तयाच्या । हातां चढे। '-ज्ञा १३.२१५. २ हावभाव: अभिनय: अंग-विक्षेप. 'मार्ते गाती वानिती। नटनाचे रिझविती।'-ज्ञा १६. ३६१. [नट+नाच] ॰नाटक-की-पु. १ नाना प्रकारचे चम-त्कारिक खेळ करून दाखविणारा ूँपरमेश्वर, श्रीकृष्ण इ० देवता. २ नाटकी; सोंगाड्या माणुस. ' नटनाटक टक बालट हरि न ठाउक मज मी न नवी।' -रासकीडा १३. ०नार्टिंग-न. १ नाटक इ० खेळ: सोंगें. ' नटनाटय केलें तुम्ही याचसाठीं। कौतुकें दृष्टि निव वावी । ' --तुगा. २ बतावणी; सोंग. 'तरी कां वंचतुक सुमनासि वो । नट नाट्य बरें संपाद जाणसी वो । '-तुगा १४२. ० बाज-वि. १ दिमाखानें, ताठयानें, नद्दन चालणारा; अक्षडबाज; नखरेबाज: नटवा. २ दांडगा व धसकट (मनुष्य). [नट+फा. बाझ प्रत्यय] •बार्जिदा-वि. नटवाज पहा. [नट+वार्जिदा] ०वाजी-स्त्री. १ दिमाखदारी; अक्षडबाजी. २ नटवेपणा; नखरेबाजी; नखरा. [नट+बाज] •**बाट**-वि. लुचा; सोदा; हरामी. [नट+बाट= लुच्चा ] • मोगरा-पु. नटणारा मनुष्य. 'नटणारे छानछोकी नटमोगरे फारच बोकाळले आहेत. ' -ईप १५५. [ नट+मोगरा ] **्राज**-पु. १ तांडवनृत्य करीत असणारा शंकर, त्याची मूर्ति: नटेश. २ अर्धनारी नटेश्वर, उजर्वे अंग पुरुषाचे व डावें स्त्रीचें असे स्वरूप. व्याप्त. ( गु. ) नटांत श्रेष्ठ; कृष्ण; शंकर; परमेश्वर. नट-नाटकी पहा. [नट+सं. वर=श्रेष्ठ ] नटाई-स्त्री. लुच्चेगिरी;सोवे-गिरी; कपट. ( कि॰ करणें ) नटाईस-नटाईवर येणें-लबाडी, लुक्चेगिरी करणे. नटेश, नटेश्वर-पु. १ परमेश्वर: नटवर. २ नटराज पहा. [ नट+सं. ईश, ईश्वर ] नटोवा-९. ( महानु. ) नट; नटवा पहा. ' आंगीचीआं रवरवां। ढळतां कैसा सांगावा। जैसा रणरं िचा कटोवा सराऊं करितुसें। '-शिशु १००४. [नटवा]

नट -- पु. (संगीत) गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीव्र ऋषभ, तीव्र गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव्र धैवत, निषाद हे स्वर लागतात. अवरोहांत गांधार व धैवत वर्ज्य. जाति-संपूर्ण औडुव. वादी मध्यम व सवादी षड्ज हे स्वर आहेत. हा रात्रीच्या दुसऱ्या प्रहरीं गातात. • विस्ताचल-पु. (संगीत) एक राग. ह्यांत षड्ज, तीव्र ऋषभ, तीव्र, गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव्र धैवत, तीव्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी मध्यम. संवादी षड्ज. गानसमय दिवसाचा पहिला प्रहर होय. अब्द्धार-पु. (संगीत) एक राग. हांत षड्ज, र क्रीडा; लीला. 'देतों दैवें स्वगेहीं नटन कहिन आम्हास दावी

तीव ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत व कोमल निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी मध्यम, संवादी षड्ज. हा राञ्चीच्या दुसऱ्या प्रहरांत गातात.

नटकणं--कि. न टिक्णं; न राहणं. - ज्ञा ८ ८३. 'वाञ्यापार थके, उगीच न टके, कांपे तनूने धके। '-आसु १८.

नटका-वि. नटणाराः, नटवा नखरेबाज. 'जो नर नटका। हरि वदनीं नयेचि घटका । ' -आपद ३९. [सं. नटक=नट]

नटंग-गे--न. (प्रां.) १ गुडघा; नडगी-गे. नटंगावर नेसर्णे-(धोतर, लुगर्डे इ०) गुडच्याच्या वर नेसर्णे. २ (ल) असम्यपणाने, शिष्टाचाराला सोइन नेसणे.

नटणा-न्ही. (महानु.) लीला. 'चरतें चरितें दृरि गेली। तेयौनि ब्रह्मॅनि नेलीं। मग सर्वज्ञनाथें नटणा केली। '-दाव २६०. 'जगजोती जे अनादिशक्ति। अधींच पातली कराया वस्ति। नटणा कहं पाहती भक्तिमुक्ति। आग्रह सकळांचा सफळ हो।' -दावि ४४३. [सं. नटन; म. नटणें ]

नट्रणे-अफि. १ सज गं; वेषभूषा करणें; अलंकार, वस्त्रें इ० कांनीं सुशोभित बनण. 'अगनावेष येतो नद्दन। रंग तुझा छुटा-वया। '-नव २०.१०८. २ (एखाद्याचा) वेष, रूप, धारण करणें; भूमिका घेणें. 'तें साकारपणें नटें नटीं। कार्यालागीं।' -ज्ञा ४.४८. 'तुझे प्रतिबिबस्वरूप जाण । स्वये नटेल हुताशन ।' -रावि १५.१३६. 'मी अज अजित सर्वेश्वर । मीच नटलों चरा-चर। ' ३ खेळणें; नाचणें. 'जैसा गोकुळीं नाचतां मुकुंद। सर्विष्ठ नटों लागले।' –दावि ९४. 'नटे नाटक बीकुटामाजि कैसा।' ४ डौल मिरविणे; दिमाख दाखविणे. 'तयां कर्मत्यागु न घडे । जे कर्तव्य मनीं सांपडे । वरी नटती तें फुडें । दरिद्र जाण। ' -ज्ञा ३.६५. ५ ठमकर्णे; नखऱ्याने, नद्दनथद्दन, ठमकत चालणे. - अित. नाचिवणें, खेळविणें; खेळ दाखविणें. 'स्वमायेचें आड वस्त्र । लावृनि एकला खेळवी सुत्र । बाहेरी नटी छायाचित्र । चौन्याशीं लक्ष । '-हा १८.१३०३. [सं. नटन ] नदृनथटून-किवि. १ दिमाखानें; डौलानें; ऐटीनें. २ सजुन; थाटमाट. नद्दा-पट्टा करून. (कि॰ चालणें; बसणें). 'नदुनि थदुनि नाचित हे सौभद्र अंक ५. [नटणें द्वि. नटणें+थटणें ] नटतक≳ा-स्ती. नाटयकला. 'भरतशास्त्र नटतकळा । ताळस्वर भेद सकळा।' -निमा १.१४८. [नटर्णे+कळा=कला]

नटर्णे—कि. १ नाकवृल जाणें (विशेषतः लबाडीनें). २ नाका रणें; मान्य न करणें; कचरणें; कांक़ं करणें. 'हा पांच रुपयाला नटला. ' [ हिं. नटना=नकार दर्शविणें ]

नटतिया--पु. नाटककार. -शर. सोहिमह.

नटन---न. १ नटाचे काम; अभिनय; वेष, रूप धारण करणें.

प्रसिद्धी। ' - अकक २ मंगीश, राधाविलास ८४. ३ तृत्य; नाचणें. [ <del>सं</del>. }

नट(ट)वां-पु. १ डोंबारी जात. २ नाचणारा; सोंगाडचा; नाच्याः नट अर्थ १ पहा. ' नृत्यांगना त्या नाचती । धाडी नटवे गायन करिती। ' -जै ८४.८. ३ ( ल. ) नटणारा; नखरेबाज; छेलछबेला. [ नटर्जे ] **नटवाई**-नटवी पहा. **नटवेपणा**-पु. नख-रेबाजपणाः ऐटवाजीः छिचोरपणा. 'श्रीमंती सर्वोच्या नजरेस पडावी म्हणून बायकांचा नटवेपणा श्रीमताना जसा हवासा वाटतो ... ' -मानापमान ३३. [ नटवा ]

नरविणे-सिक्त. १ वस्र, अलंकार इ० कांनी सजविणे; वेष भूषेने मुशोभित करणें. २ (नाटकांतील) भूमिका इ० करणें, वठ-विणे. संपादणें. ३ नाचिवणें: नाचावयास लावणें. 'फरवी रामासि असा दशतुंडासी महायुखें नटवी । ' –मोरा मंत्ररामायण अरण्य ४७. [नटणें ]

नटवी---स्री. १ नखरेबाज, अक्कडबाज स्त्री. २ नाचणारी, अभिनय करणारी, सोंगाडी स्त्री; नटी. [नटवा स्त्री]

निटनी, नटी, नटीण-स्त्री. (नाच, तमाशा इ॰ कांत) सोंग घेणारी, नाचणारी स्त्री; नर्तकी, [ सं. नटिनी, नटी ]

नटिया-पु. (काव्य) सोंग घेणारा; नट. 'नटिया एकचि एकला। गायन्याघ्रांचें सोंग अवगला । भीतरील खेळचा जेणें बोळखिला। तयाचा फिटला वृथा श्रमः। ' -एभा ११.८६५. [नट]

नटी-सी. १ सूत्रधाराची पत्नी. २ नाटकांत काम करणारी स्त्री: स्त्रीपात्र. ३ नर्तिका; नाचणारी; कलावंतीण. [सं.]

नट्ना-पु. (विप्र.) नटवा पहा.

नट्टापट्टा-पु. १ (बाहर जाण्याच्या वेळीं ) वेणीफणी करणें; केंस विचरणें; चांगले अलंकार, कपडे घालणें. २ नटणें; मुर-डणें: छिचोरपणाची वेषभूषा; नखरा; चहीपही. 'नटयापह्यांत दंग, मुखि लावोनि रंग, वर्णु ढंग किती तरि नाना। ' -विनोद नाटक [ नट+पट; सं. नृत्य प्रवृत्त=नदृपभद्ध -मसाप २.३.२३९ ]

नठारा—वि. (प्रां ) वाईट; निकामी; गयाळ; रही; रहड. 'तो अत्यंत नटारा माणूस आहे.'[सं. नष्टतर; प्रा. णहु]

नठवाळ—वि. द्वाड; नष्ट; नाठयाळ; नाठाळ. 'कपटी णारी स्त्री. [(राजा. कु.) नडणें; (गो) नडप] कटीळ गाठ्याळ । कुर्टे कुचर नठ्याळ । ' -दा २.३.२३.

नद्ध-पु. (कू.) भाताच्या रोपांत येणारा पोकळ दांडा. [सं. येणें. २ दुखापत, इजा करणें. [ नडणें ] नड=एक प्रकारचे जाडेंभरडें गवत ]

नद्ध--स्री. १ अडथळा; प्रतिबंध; हरकत; अडचण; व्याघात; २ त्रास; उपद्रव; उपसर्ग. [ नड ] व्यवधान. २ उपाधि; त्रास; उपसर्ग; उपद्रव. (कि॰ पडणें; होणें). 'त्याच्या घरीं पाव्हण्यांची नड फार आहे. ' ३ गरज. (कि० अप.] व्याखर्णे-(ना.) आकोश करणें; ओरडणें; घसा खरडणें.

काढणें). 'माझी एवढी नड काढाल तर पहा.' [ सं. नड्=गर्दी, दाटी होणें, सांचणें ]

नड-भी. (गो.) १ पिशाच्च. २ पिशाच्चाची बाधा. [नडणे ]

न इग-गी-गे-पुस्रीन. १ (देशावर, उत्तेरकडे रूढ). अस्बलः रीस. २ (ल.) वयस्क, जरठ मनुष्य.

नडगी-गें, नडघ(--स्नीन. १ गुडघा. नटंग पहा. २ पायाची नळी; नळगुडी. ३ पुढें आलेलें हाड. 'ढोंपराचें-कोंप-राचें, बोटाचें नडगें. ' नडग्यावर लागणें-जिव्हाळीं लागणें. [नड=नळ ! का. नडगि]

नड्रों---न. (कों.) कर्णिंग; कणगी.

नड्या-घी-घे--पुस्रीन. अस्वल. नडग पहा.

एक चर्मवाद्य. ' डोल नडघें गिडिबिडें चंग । गुजगुजें झांझ नगारा उपांग।'-स्वादि १०.२.४६.

नडणी—स्त्री. १ (कु. राजा. हेट. गो.) शेतांतील पिकांत उगवणारें निरुपयोगी व पिकास घातुक असणारें गवत. रान; खुराड. ( क्रि॰ काढणें ). २ पिकांत उगवलेलें निकामी गवत काढणें; बेणणी. 'या शेताची नडणी करावयाची आहे. '[सं. नड, नडिनी]

नडणें-अफि. १ गुंतणें; अडकणें; लागणें; गच्च, घट होणें: अडकर्णे; दाटर्णे. '२ नड, अटकाव, प्रतिबंध मोडा इ॰कार्नी यक्त होणें; रोधिला जाणें; आड येणें; प्रतिरुद्ध होणें. ३ (घोडा इ० कानें ) आड करणें; अडणें, भीती इ०कांमुळें पुढें न सरणें. ४ कृंठित, स्तिमित होणें; खुंटणें. ५ त्रासदायक, उपद्रवकारक होणें, असर्णे. [ सं. नड्=गर्दी होणे; का. नडु=अडचण येणे ]

नडणें—सिक. (राजा. कु.) पिकांतील, बागेंतील निकामी गवत, कुंदा काढणें; तणणें; बेणणें; शेतांतील आधींच्या पिकाच्या धसड्या, धसक्टें, रान काढणें. [ सं. नड=एक प्रकारचें जाडें गवत: सं. नडिनी ]

नडनाच-पु. १ उत्कर्षः प्रकर्षः आधिक्यः, नटनाच पहा. 'हा वायु चंचळ परि तुमचे आज्ञेचा। नडनाच चालवी।'-स्वादि १३.१.१०१. २ मिष. -मनको, --हंको. [सं. नट+नाच]

नडपी-की. (गो.) शेतांतील निकामी गवत, कुंदा काढ-

नडविणें — उकि. १ नडणें, अडथळा, प्रतिबंध करणें: आड

नहाव-पु. (क.) १ अहचण; नड; प्रतिबंध; अडथळा.

नडा-ड्री-पुली. (ना. व.) घसा; नरडें; नरडी. [नरडा, नरडी

न(ने)णतु—वि. (गो.) नेणता; अजाण; बालिश. [नेणणें= नित-की. १ नमन; वंदन. २ नम्रता. ३ (ज्यो.) त्रिभोन न जाणणें ]

नणद, नणंद---स्ती. नवऱ्याची बहीण. 'दीर-नणंदा-जार्चे साध्वी न त्यागिनी स्वपितभक्ति। ' -मोमंत्ररामायण. उपसंहार करील त्याचा हा नतीजा म्हणोन डांगोरा पिटवावा. ' -मराआ ५. [ सं. ननान्ट, प्रा. णणंदा; बं. ननद, ननदा; हिं. ननद, ननदी; २९. २ शिक्षा. 'सांवतास तुम्ही आम्ही मिळोन नितज्या सिं. निण्नः पं. नणान ]

नणद्या, नणंदा, नणदाई—पु. (कु. प्रां.) नणंदेचा -वाडशाछ ४. [अर. नतीजा; हिं. नतीजा] नवरा. [ नणंद ]

वेचा जाच, छळ, अरेरावी. 'आई घरांत भावजईला फार छळते थातू विरघळतात; (इ.) नायट्रिक् ॲसिड्. [ नत्र+सं. अम्ल ] नणंशवा पुरा गाजवत अशीहि तिच्या नांवानें ओरड झाली. -बहकलेली तरुणी १४. [नणंद]

नणद्(दो)ली-सी. (काव्य) नणंद.

नृत्यांत डाव्या उजव्या बाजूस मान न वळवितां नुसती पुढें वांक निध(थि)णी-स्त्री १ नथ; (व.) लहान नथ; (तंत्रा.) चमकी. विण्याचा अभिनय. [सं.] • जंघा-स्री. ( तृत्य ) तृत्याच्या- 'नार्की नथनी धुमकेदार । आंगी तारुण्याचा बाहार । ' –होला वेळीं पाय अंचित केळा असतां टाचेवर भार पडतो तेव्हां जंघा १२७. ' सुवासिनी बायका डावे नाकांत रुप्याची नथणी घाल-किंचित् वांकते ती स्थिति. [ नत+सं.जंघा=मांडी ] • नासिका- तात. ' – गुजा ३१. २ ( बैल, रेडा इ॰ जनावरांच्या नाकांत स्री. ( तृत्य ) तृत्यांत नाकाच्या नाकपुडया वारंवार जवळ आणणे. घातलेली ) वेसण: नाथ. े३ कुलुपांच्या अभावीं दरवाजाच्या [ नत्त+सं. नासिका=नाक ] • पार्थ्व-पु. ( तृत्य ) तृत्यांत कोण- कोयंडयांतून कडी निध् नये म्हणून (कोयडयांत) अडकविलेलें त्याहि एका पायावर शरीराचा तोल संभाळीत असतां वांकलेला, लोखंडी वेटोळें. ४ तरवारीच्या मुठीला अडकविलेलें लोखंडी खार्टी गेलेला, त्या बाजूचा शरीराचा भाग. [नत. सं. पार्श्व= विटोळें, कडी. [हिं. नथनी] बाजू ]

प्रदेशापर्यंतचे उतरते चकांश; खमध्यापासून ग्रहापर्यंतचे अंतर; असे नांव देतात ). [नय] पहाणाराच्या स्थर्ळी खस्वस्तिक आणि खस्य पदार्थ ह्यांमध्ये जो कोन होतो त्याला खस्थाचे नतांश म्हणतात. -धारपकृत सर्यमाला १६.

नतद्वष्ट, नतद्वक्ष, नतदक्ष--वि. १ अति कृपणः पराकाष्ट्रेचा कंजुष; कवडी चुंबक. 'कांहीं येक कळे दक्षा। मनोगत नतद्रक्षा। काय कळे। ' -दा १२.२.११. 'परंतु नतद्रष्ट सरकारने १९१० सालच्या प्रेस आक्टाच्या वेताळाला त्यांच्या काळपत्राचीहि नद पहा. 'होय नदी नद पाणी। एकचि जेवीं।' -ज्ञा १८. आहती दिली. ' –सासं २.३९६. २ खाष्ट; दुष्ट. [ ? न+तत्+ | ३३१. [ सं. ] नदीश्वर-पु. समूद्र. ' वेला सांडोनि नदीश्वर। ' रक्ष ? नत+दृष्ट ! ]

नतनाडिका-स्त्री. (ज्यो.) ज्योतिषशास्त्रांतील मध्यान्हा-नंतरची व मध्यरात्रीपवीची जन्मघटिका. [नत+सं. नाडिका]

नंतर, नंतरें -- किवि. मग; पश्चात्; मागाहुन; तेव्हां - राअ. ( एखादी किया इ०कांच्या ) मागाहून, पश्चात; वर. जर्से:-त्या २ केवळ मूखे. [ सं. आनंद; ? सं. नन्दी ? ] नंतर: केल्या-गेल्या-घेतल्या-बोलल्यानंतर. 'मरणानंतरें स्वर्ग-वास। वेरं माझिया भोगिती। ' -मुसभा ८.१०३. [ सं. अनंतर ] पट्टी काढली तेव्हांच त्याचा नंद उतरला.'

ं लग्नाचे अंशात्मक लंबन; स्थानभेदांश. [सं.]

नित(ती)जा-ज्या-पु. १ फळ, परिणाम; शेवट. ' असे जो ्यावा. ' -रा १३०. ' ऐशियास गनिमास नतीजा पावावा लागतो.'

नन्न-पु. बातावरणांतील एक मुख्य घटक; (इं.) नाय-नणद्वडा, नणद्वाचा, नणद्वाचा-पु. (को. कु.)नणं-द्रोजन. नत्राम्छ-पुन. एक तीत्र अम्छ; ह्यांत चांदी, तांवें इ०

नथ-स्त्री. १ नाकांत घालण्याचा स्त्रियांचा एक दागिनाः नासामणि. -राव्य २.१३. २ नाकांत घाल।वयाचे, नाकांतुन द्याव-याचें औषध (तृप इ०). [ सं. नाथ=वसण; प्रा. णत्था=वेसण; नत-नि. नम्र; वांकलेला; ओणवा झालेला. -न. ( नृत्य ) सि. नथ, का. नत्तु ] नथडा-पु. मोठी नथ. [नथ ] नथनो,

नथु, नथ्या-वि. नाक टोंचलेला (मुलगा). (मुलगा नत, नतभाग, नतांश-पुन. (ज्यो.) खमध्यापासून इष्ट्राजगत नसल्यास नवीन मुलार्चे नांक टोंचतात व त्यास नथू-नध्या

नथुशाई--वि. एका विवक्षित जातीचा (हिरा, रत्न, लालडी, माणिक इ० ). [ नथुशाह या प्राचीन काळी होऊन गेलेल्या धनाढ्य गृहस्थाच्या नांवावरून }

नध्यी-व. (ना.) एकत्रित केलेलें (कागदपत्र). (कि॰ कर्णे ). [नथ]

नद्—पु. मोठी नदी. उदा० शोण, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इ०. सप्त-:-रावि २५.१२१. [नद+ईश्वर]

नंद-पु. (राजा.) बाळंतिणीस होणारा वायु; उन्माद वायु; 'त्या बाळंतिणीस वाऱ्यांत बसवूं नका, नंद होईल. '

नंद-पु. १ (तिरस्काराथी) विचारश्चन्य व बेफिकीर मनुष्य.

नंद-पु. (कु.) गर्व; मद; माज; धुंदी; आढणता. ' खरड-

नैद-पु. पुराणप्रसिद्ध एका गवळी राजाचे नांव; कृष्णाचा धर्मिपिता. [सं.] नंदाचे गोकूळ-न. (ल.) मुलेंबाळें, गाई, म्हशी व कुटंबांतील माणसे इ० कांनीं, आनंदानें गजबजलेंलें घर, नांदणें; ( गो. ) नंदचें. ' नंदित नि:शंक वनांत शंगी।' -जगन्नाथ कुटुंब. 'हें घर म्हणजे नंदाचें गोकूळ असे वाटतें. '

नंद, नंदी-पु. विवाहविधीतील अंतःपटावर कुंकवाने काढ-केलें स्वस्तिक. [सं. ] नंदाचा, नंदीचा पासोडा-शेला-पु. नंद काढलेला अंतःपट. क्रोल-पु. एक प्रकारचें स्वस्तिक- लोकीं असलेलें उपवन नंदनवन; इंसची बाग. २ आनंदिवणें; चिन्हांकित निशाण. 'नंदकोले नाना निशाणें । तळपताती माहि- | सुखविणें; आनंद देणें. [सं.] निशाणें।' –दावि २७१. ०कोलकाठी-स्त्री. नंदकोल निशाणीची काठी. 'नंदकोलकाठी निशाणासहित । घेऊनि भाविक पोवा सांगत।'-दावि ४८८.

रांत, दुकानदारांत, रूढ ). १ दलाल. -शर. २ दलालास यावयाचे वेतन; दलाली. ॰**थाक्रणें-ठेवणें-**गुप्तपर्णे दलाली मिळविणें. **भाषा-**स्त्री. बाजारांत (दलालाच्या ) नोकरांना, गिऱ्हाईकांना समजं नये म्हणून व्यापारी लोक एक सांकेतिक भाषा उपयोगांत आणतात, तिला नंदभाषा असे म्हणतात. या भाषेतील सांकेतिक संख्यावाचक शब्दांचे अर्थ पुढें दिल्याप्रमाणे आहेत. केवली= एक; अवारू=दोन; उधानू=तीन; पोकू=चार; मुद्र=पांच; शेली= सहाः पवित्र=सातः मंगी=भाठः तेवस्, लेवनू=नऊः, अंगुळू=दहाः, एकड्=अकरा; रेघी=बारा; तेपरू=तेरा; चोपड्ड=चौदा; नळी=पंघरा. तळी या शब्दांपूर्वी अनुक्रमें एक, दोन, तीन, चार या अर्थाचे शब्द 'तान' या शब्दानें जोडून सोळा, सतरा, अठरा, एकोणीस हे शब्द बनतात. जर्से-भुरका तान तळी=सोळा; अवारू तान तळी= सतरा; उधान तान तळी=अठरा; पोकू तान तळी=एकोणीस; काठी=वीस. भुरका तान काठी=एकवीस; अवास्त तान काठी= बावीस येणेंप्रमाणें. बिटी=शंभर: ढकार=हजार. नाण्यांसंबंधीं शब्द असे:-भुरका=एक रुपाया; फाटा=आणा; अवाह्न फाटे=दोन आणे; मंगी फाटे=आठ आणे; तळी फाटे=पंधरा आणे; दुकार=एक आणा; चकार=दोन आणे; पकार=चार आणे; टाली=अर्धा रुपाया. अधेली; ढोकळा=एक पैसा या संकेतांत बरेच पाठभेदिह आहेत. वरील सांकेतिक शब्द योजून पुढील अभंग रचलेला आढळतो. ' मुद्र (५) वदनाचा उधानु (३) नेत्रांचा । अंगद्र (१०) हातांचा स्वामि माझा । १ । मुगुट जयाचा । केवळचा (१) आगळी काठी । (२०) पवित्र (७) तळवटी। चरण ज्थाचे। २। ढकार (१०००) वदनाचा आला वर्णावया। जिन्हा त्याच्या चिरल्या वर्णवेना। ३। शेली (६) वेडावली पोकू (४) मौनावली। अंगुळ्मंगी (१०+ ८=१८) थकली नकळे त्यासी।४। सद्भावें शरणा अवास्त (२) जोइन । खेचरविसा म्हणे स्त्रामि माझा । ५ । '[नंद+भाषा ] नंदई-पु. (व.) नणंदेचा नवरा; नणदोई. नणंदा पहा.

नंदक-पु. विष्णूचें खड्ग. [सं.]

नंदर्णे-अफ्ति. १ आनंद करणे; हुर्ष होणें; सुखी असणें. २ (शक १६६९). (राजवाडे-प्रथमाला) [ सं. नेंदन ]

नंदन-पु. १ मुलगाः पुत्र. 'हा भीष्त्र गंगानंदन् ।'-ज्ञा १.१०५. २ ६० संवत्सरांपैकी सन्विसावा संवत्सर. -न. १ स्वर्ग-

नंद्पूडी, नंद्पूड—की. अनेक औषधांचें चूर्ण, पूड. नंदबहिरी-पु. मूर्ख, ठोंब्या, शुंभ, ढोण्या मनुष्य.

नदर--सी. १ नजर; दृष्टि; नजर पहा. 'नदरे न पडन भी नंद, नंदकी—पुली. (सांकेतिक) (नंदभाषा.) (व्यापा- जरी। जाईल मर्जि ग तरी। ' -यशवंत, (यशोधन) न्याहारीचा वकुत. २ संधि; संधान. 'नबाब तर्वारीस हात घालावयासि गेला. ती नदर राजियाने धरून वार केला. '-सभासद २८. [अर. नझर्; म नजर] ॰ चृक-स्त्री. नजरचूक पहा. ॰गुजरात-स्त्री. नजरगुजारत पहा.

**नंदश-स--**स्ती. ( कों. राजा. ) नणंद.

नंदा-ली. शुक्र पक्षांतील प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी या तिथी या तीन तिथींस नंदा तिथी अशी ज्योतिषशास्त्रांत संज्ञा आहे. -ज्योतिषसार ९. [ सं. ] • तिथी -स्री. ( ज्यो. ) नंदा पहा.

नंदा-की. नणंद. -अव. नणंदा. 'नंदा जावा भावाप्रती। देवापरि मानीतसे। '-नव १८.२३. [सं.]

नंदादीय-पु. देवापुढें अहोरात्र जळत राहणारा, ठेवलेला दिवाः अक्षयदीप. 'नाना देवांचीं जे स्थाने। तथे नंदादीप घालेंग । ' –दा २.७.२३. [ आनंद+दीप=दिवा ]

नदाफ-पु. पिंजारी. [ अर. नहाफ् ]

नदारद्-त-स्ती. (या शब्दसंहतीचा मूळचा फारसी भाषे-तील अर्थ 'त्याच्या जवळ नाहीं. ' असा आहे. परंतु बोलतांना पुढील भिन्न अर्थीनी या शब्दसंहतीचा उपयोग केला जातो ) १ (साधारणपण) नकारदर्शक शब्द; नन्ना. 'पैसा नदारत, खायलाहि नदारत.' २ खर्चन गेलेला; फस्त केलेला; फडशा पाडलेला. 'लांकूड तर नदारद. '-पेद २१.६९. ६ नाहींसा, नष्ट झालेला; गत; छप्त. ध न दिलेला; बाकी राहिलेला. 'किल्याचे नदारद फाजील किले यांजकडे शिलक सन्वातेराशे रुपये राहिली असे. ' -थोमारो १. ३४८. ५ पार फडशा; कुल फडशा; बेबाक करणें. ' नदारदची याद दसरची भरण्याची सर्कारचे मोर्तबानसी होती ते मशानिल्हेनीं दाख-विली. ' -रा ६.५१८. [फा. नदारद्=त्याच्याजवळ नाहीं]

नंदाळ-न. (खा.) स्नानाचे पाणी ठेवण्याचे गंगाळ. [सं. नंदा=ल्हान मडकें+आलय, हिं. नंदोला. किंवा का. ननें=न्हाणें+ आलय=आळें नंदा-नंदिनी=गंगा+आलय ।

नेवाळ-ळ, नेवाळा-ळी--नपुनी. (तिरस्काराथी) (उप.) गड व मोठी भाकर.

नंदाळं—न. (खा.) खापराची परात.

नंदिकेश्वर-पु. शंकराचे वाहन; नंदी. [सं.]

भीं उटजीं सुरधेन नंदिनी आहे '-मोआदि ३२.९. २ मुलगी; इन्या. 'निरक्षित जनकाची नंदिनी राघवातें।' -मुरा अयोध्या -भयंकरदिव्य. **1**२. [ सं. ]

शरास, समुद्रास मिळणारा ओढा. [सं.] म्ह० नदीचें मूळ आणि शिला-पु. नदाचा पासोडा इ० पहा. इर्धाचें कळ पाहं नये=केवढीहि मोठी नदी असली तरी तिचा उगम एखाया लहानशा ओहोळांत किंवा अतिशय अडचणीच्या, द्वेष करी। नांदों मी संसारी कोण्या सुखें। ' -तुगा २९५८. नण-बाईट जागीं असतो. त्याचप्रमाणें एखाद्या परमपूज्य ऋषीचा जन्म दुली पहा. 'नंदुले के कंदुले गांजु नको मला। उद्यां जाशील सासऱ्या अतिशय हीन कुलांतिह असुं शकेल. यावरून पुरुयपणा, पवित्रता तिव्हां तीच गत तुला।' -वन्हाड गाणें. हीं पूर्वपरंपरेवर अवलंबून नसतात तर व्यक्तीच्या अंगच्या गुणा-वर अवलंत्रून असतात; किंवा मोठधाचा मागचा इतिहास पाह- हिं. नंदोई ] ण्याचा प्रयत्न करूं नये, तो चांगला नसावयाचाच. ०गर्क-वि. नदीच्या पुरांत, पाण्यांत बुडणारी, बुडालेली (जमीन इ०). -बदलापूर ३६८. [नदी+अर. घर्क्=बुडालेला, मम ] ०तीर-न. नदीचा कांठ, किनारा. [नदी+सं. तीर] ॰पति, नदीन, नदीप-पु. नद्यांचा पति; समुद्र; सागर. ' नदिपतिरिपुचा तो तात भंगोनि गेळा। '[नदी+पति; नदी+सं. इन=ई्श; नदी+सं. पा= करणें; नकार देणें. (कि॰ करणें; सांगणें; म्हणणें; बोलणें ). पालन, रक्षण करणें ] • बुड-वि. नदीगर्क पहा. 'परंतु तें रान नदीबुड झालें व कोणी विकत घेतल्यामुळें त्यास कायमचें कुंपण लागरें आहे. ' - खेया २. [नदी+बुडणें] • मातृक-वि. नदांच्या पाण्यानें, कालन्यांनीं सुपीक बनलेला; (पिकाकरितां) पाटस्थळा- का. बाळे=केळ] बर अवलंत्रून असलेला (प्रदेश, देश इ०). याच्या उलट देवमा-तृक=( पिकाकरितां ) पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेला. [नदी+सं. मातृ=आई] •बड-पु. यज्ञोपयोगी वृक्ष. उदा॰ उंबर, पिपळ, पळस, शमी इ०. यज्ञवृक्ष पहा. [ नदी-|वड ]

असून शिवगणांपैकी एक आहे; शंकराच्या देवळासमोर, मूर्तीसमोर बसवितात ती दगडाची बैलाची प्रतिमा. २ (ल.) मुर्ख, ठोंब्या, टोणपा मनुष्य; सांभापुढचा. [सं.] ०पुत्र-पु. (ल.) टोणपा; टोंब्या; दगडोबा. [नंदी+पुत्र=मुलगा] •बाळ-पु १ नंदीबैलाला मिरवि- वाळपणार्ने संबोधण्याचा शब्द. २ ( उप. ) मोठ्या मुलास उप-णारा व त्याचे खेळ करणारा मनुष्य. २ ( ल. ) ठींब्या, दगडोबा, निरक्षर मनुष्य. [ नंदी+बाळ ] ० बेल-पु. १ संकेतानें होय नाहीं इ०अर्थानें मान इलविण्यास शिकविलेला व जो वस्रलंकार इ० पाल्न (मालकाच्या) उपजीविकेकरितां घरोघर फिरवितात असा बैल. दांडा करून तिच्या तोंडीं आसाणा इ०क.चें फळ घालून आवाज 'नंदीबैला गुबू गुबु गुबु! 'आला बग नंदीबैल आइ जाऊं दें। सोड काढावयाचे करितात तें एक यंत्र, बंदुक; फटकफळी; नेपटी.

आतां लवकरि मज मौज पाहं दे. ' २ नंदीवैल फिरवृन उपजीविका करणारी जात. 'नंदिवैल, बहुरूपी, भोरपे ... मानभाव इत्यादि भिकारी लोक पांचशेवर आहत.'-खेया ७२. ३ (ल.) मुर्ख, बेअ-कली, ठोंब्या मनुष्य. 'तुम्ही व ते मराठे असून त्यांची क्लिप्ति नैविनी - स्त्री. १ कामधेनु; सुरभिकन्या. 'करितां शोध कळे तुम्हास क्ली कळली नाहीं यावरून तुम्ही शुद्ध नंदीबेल आहां. ' -बाजीराव. 'मी एक शब्द सुद्धां त्या नंदीबैलाजवळ बोलणार नाहीं.'

नंदी-पु. अंतःपटावर काढलेलें कुंकवाचे स्वस्तिक; नंद पहा. नदी-की. पाण्याचा मोठा प्रवाहः मोठ्या प्रवाहास, सरो- [सं.] 'नंदीरेखातें लक्षावें। ' -दावि. ३३. नंदीवा पासोडा.

नंदुली-स्त्री. (तिरस्कारार्थी) नणद. 'दुष्टवृत्ती नंदुली सदा

नंदोई--पु. (खा.) नणंदेचा नवरा; नणदोई पहा. [नणंद;

**नंद्या**—पु. नंद; दलारी मिळविणारा; दलाल. [नंद=दलाली] नद्या-पु. नदी; बैलोबा; मुर्ख. [ नंदी ]

नधाड-- न. (व.) फुटल्यामुळें निरुपयोगी झालेलें भांडें. 'दोन नधरें घरांत होतीं तीं मोडींत दिलीं. '[न+धड]

न न-- उद्गा. नको ! नको ! नाहीं नाहीं ! नाकारणें; अमान्य

ननबटल-पु. (बे.) एक फुलझाड; तगर; अनंत. [नंदबटला] ननाटा, ननाटी-ठी-पुली, सर्पाची एक विशिष्ट जात.

ननिवाळ-सी. केशीची एक जात. { हिं. नन्हा=लहान+

नम्ना-पु. नाहीं नाहीं, नको नकी म्हणणे. नन पहा. [न, ना नच्या बाराखर्डीतील पहिली दोन अक्षरें ] **च्या पाढा**-पु. प्रत्येक गोष्टीला नकार देणे; नाहीं नाहीं म्हणले. 'नन्नाच्या पाढ्यांची पर्धे कोणास पहावयाची असतील तर ती खाडिलकरांची नंदी-पु. १ शंकराचे वाहन जो बैल तो; हा कामधेनुचा पुत्र पहार्वीत.' -नाकु ३.३. ०चा पाढा वाचर्णे-प्रत्येक गोष्टीला नकाराथी उत्तर देणे. • म्हणण-हालणे, कांपणे. 'डोळे हसले कांहि न बघती नन्ना म्हणते मान । '-शारदानाटक.

न(न)न्त्रवाळ, निश्निवाळ-पुन. १ लहान मुलास छडि-हासानें लाव:वयाचा शब्द, अुबुबाळ दोन्ही अर्थी पहा. [हिं. नन्हा=चिमुकला+बाळ ]

नपटां -- स्त्री. वेळ्च्या नळींत जाईल असा किंचित आंख्र

नपष्ट---स्त्री. (राजा.) परस्परांचे न पटणे; वेबनाव; वांकर्डे· [न+पडणें, पटणें ]

नपतेल — न. टपेंटाइन्. नखतेल पहा. [इं. नॅफ्था+तेल ] नपवर्णे — अकि. न पावर्णे, न लाभणे, न पोहोंचणें. 'पढें तथीं हे नपवे अपाया।' –सारुह १.३०. 'परी शिंकें नपवेसि करीं।' -ह ६.८३. [न+पावर्णे]

नपश्चात— वि. (गो.) नष्ट, धुळधाण झालेलें; ज्याचें नांव सुद्धां उरलें नाहीं असें. [न=नाहीं+सं. पश्चात=मार्गे]

नपश्च:तर्चे --- निक्ते. (गो.) नाहींसें, नष्ट करणें; निर्मूटन करणें; कांही सुद्धां शिल्लक न टेवणें. [ गो. नपश्चात ]

न पुत्रो न पुत्री—किनि. १ (मुलगा किना मुलगी) एखाद्या गोष्टीची संदिग्धता, अनिश्चितता इ॰चा नाचक नाकश्चार. 'आमच्या कार्याच! निश्चय होत नाहीं; अद्यापि न पुत्रो न पुत्री दिसते. ' २ नरो वा फुंजरो वा! संदिग्धपणें. 'न पुत्रो न पुत्री असें सांगावें. ' —मदमं ४५.

नपुदा(इय)क्र—वि. (प्र.) नपुंसकः, नपुंसक पहा. 'गर्भोध आणी नपुरुयक। या नाव आध्यात्मक। '-दा ३.६.३९.

नवुंसक—पुन १ जो स्नी नव्हें आणि पुरुषिह नाहीं असा मनुष्य, हिजडा; तृतीयप्रकृति, षंढ. २ पराक्रमहीन, गांइ, दुवळा पुरुष. —ित. शब्दांच्या तीन लिंगांपेक्षी एक. व्याकरणांतील तृतीय महणजे पुल्लिंग व स्नीलिंग यांहून भिन्न अशा लिंगाचे. नपुंसकलिंग पहा. [सं.] नपुंसकाच्या हातीं पद्मीण-रंमा—उपभोग घेण्यास असमथे अशा व्यक्तीच्या हातीं अतिशय धुंदर, बहुमोल अशी वस्तु (पडणे, राहणे इ०); विजोडपणा. नपुंसकत्व—न. नपुंसकपणा; संभोगविषयक दुबळेपणा. नपुंसकत्व सात प्रकारचें आहे. —योर २.७१२ नपुंसकिलिंग—न. ज्या नामकल्म प्राणिवाचक अथवा अप्राणिवाचक पदार्थोच्या पुरुषत्वाचा अथवा स्त्रीत्वाचा वोध होत नाहीं परंतु जीं सामान्येंकल्म सर्व जातीचीं अथवा त्या जातीतील एखाद्या व्यक्तीचीं वाचकें असतात त्यांस अथवा त्यांचें नपुंसकलिंग महणतात. जर्सेः—माणूस, ढोर, कुन्ने, लांकुड, तेल इ० —मराठी भाषेचें व्याकरण २६. [नपुसक+लिंग]

नपूर—की. अपुरेपणा; कमतरता; उणीव; तुटवडा; न्यूनता [ न+पुरणें ]

नपेक्षां—उद्गा. नाहीं पेक्षां; नाहीं तर. 'गोविंदा आला तर बरें नपेक्षां तुं निधून जा. '—भाअ १८३४. [अनपेक्षां=नपेक्षां— —राजवांडे भाअ १८३४. न+पक्षीं १; अनपेक्ष्य ]

नप्ता—पु. नातू. [सं. नप्तृ]

नदत्री--न्त्री. नात. [सं.]

न्दपस-वि. (ना.) नपुंसक; षंढ; शेळपट. [नपुंसक]

नफख--पु. घोडघाच्या पायास टांचेजवळ होणारा एक रोग. -अश्वप २.२८२. [अर. नफीस=नाझुक]

नफतेल - नखतेल, नपतेल पहा. 'दगडी कोळसा, नफ तेल शिलाजित वगैरे पदार्थ तिसऱ्या वर्गोत मोडतात.' - मराठी सहावें पुस्तक पृ. ११३. (१८७५)

नफर-पु. १ घोडयाची चाकरी इ० हलकी कामें करण्या-साठीं ठेविलेला नोकर, सेवक, गडी, 'सर्वस्व ध्यावया संवचीह । सर्वे धांवे होऊनि नफहा तैसा रजोगुणाचा विचाहा कामना संसारू वाढवी ।' –एभा १३.१३६. –घाको ६९. 'हिलाछखोर साहेबाचा नफर आहे इतबाराचा । मज रातीं जागावयाचा । हदा दिघला जी। '-समर्थकृत दिवटा ३. २ व्यक्तिः जणः इसम. 'नफर मज़कूर <u>ह</u>जूर आल्यावर जें द्यावयाचे तें पावेल. ' —रा ३. ३८७. 'अभयपत्र नफर मज्कराचे नांवें दिलें असे. ' -बाडबाबा २.३७. ३ डाग; नग. ' दर नफरास एकेक रुपया दिला. ' ४ उंट: उंटाची संख्या लिहावयाची असतां संख्यावाचकांपूर्वी योजाव-याचा शब्द. ' उण्ट नफर पंचवीस. '-पया ३. ' चार उंट नफर मयत जाहाले. ' -थोमारो १.१८. ५ उंटावरील कर. ' उंटाला नफर, बैलाला सर ..... (कर या अर्थी ) शब्द उपयोजिला जातो. ' बदलापूर ३६३. [ अर. नफर् ] ०गत-क्रिवि. इसमवार. 'कीर्द खतावणी नफरगत सबनिसांनी घालावी.' –वाडबाबा १. १८१. [नफर्+सं. गत] नफराई-स्त्री. इलकी चाकरी, सेवा. 'लेकराचे लेकरीं पटेलगी खाऊन दिवाण-नफराई करून सुखी असो. ' -मकुइ ३.२५. [नफर]

नफरी—स्त्री. हलकी सेवा, चाकरी. 'साहेचीं आपणास हातीं धरून पांढरीवरी वैसवून आपल्या हार्ते नफरी घेतली पाहिजे. '—वाडसनदा १८४. - वि. मोलाची; भाडोत्री; टाक भाडयाची. 'लहकरचाकरी नफरी, काम मनाजोगें होणार नाहीं. याजकरितां जार्वे तरी खांसा लहकर घेछन जावें. '—वाड—सनदा १८४. [नफर]

उभारलेर्ले अंकगणितांतील एक प्रकरण. [नफा+तोटा] •नुक-ंअमलदार-पु. बडा अंमलदार; मोठा अधिकारी नोकरशाहींपंकी अजमावर्गे ). [ नफा+नुकसान ] नफेबाज-वि. कुशलतेर्ने शक्य वादं लागलें कीं... ' - टि १ १.४१८. तेवढा नफा उकळणारा. [फा. ] नफेबाजी-स्री. नफेबाजपणाः मिळेल तेवढा ज्यास्त नफा मिळविण्याची लागलेली खोड. निफे सांगितली. ' -ब्रप ६६. २ नवाबाची पदवी. अधिकार: मोठेपणा. बाज ]. नकेवारी-किति. लाभावारी; नफा म्हणून; काढेवारी; [अर. नुबाब ] काढयावारी; वर; आणखी. [नफा ] नकेशीर-वि. फायदेशीर. निफा ो

नकांत-फिवि. (गो.) झुंजुमुंजु वेळीं; पहांटेस.

नकी-सी. बडतफी. 'यामुळें शंकरराव यांजवर दौलाची मर्जी खफा होऊन तालुकियांची नफी करविली. ' –रा ७.७२ जात व तींतील व्यक्ति. [अर. नफी]

'सनया नफेरिया बुरंगें।'-मुबन १२ ५९. 'कर्णे नफेऱ्या हत्ती न बोल्णें बोलें बोलवी।'-एभा १.२९. [न∔बोल्णें] घोडे।'-वेसीस्व ३.५६. 'काहळा नफेरी वाजंत्री।' -दावि ६९. [फा. नफीरू]

खर्च टाका. ' [ नफर पहा. ] • खाना-पु. उष्ट्र खाना.

नबदा-पु. दरमहा पगारापैकी कापून ठेवलेली रक्कम. 'बार-माही चाकरी, दसमाही कबज, रोजमरा व नबदे किहे मजकूरचे शिरस्तेप्रमाणे हजिरी गैरहजिरी मनास आणुन कवज करून पाव-वीत जाण.' -थोमारो १.३५८. [फा. नेबाद?]

नेवदा-पु. (प्र.) नमदा. नमदा पहा.

नंबर—पु. १ अनुक्रमांक; अनुक्रम. २ संख्या. ३ शेत; शेताचा अनुक्रमांक; सर्वेहें नंबर. ४ ( चांभारी ) चपला इ० कांवर आकारमानदरीक अनुक्रम; आंकडा मारण्याचे हत्यार. [ ई. ](वाप्र.) **्मार्गो**-आंकडे टाक्रेंगं, अनुक्रमांक घालंगं. **ेयेंगे**-पाळी येगें; वेळ येणे. नंबरी माल-पु खरा माल, शिकेमोर्तव असणारा माल. शंभर नंबरी सोने-अगदी उत्कृष्ट, पहिल्या प्रतीचें सोनें. सामाशब्द- • इत्रपाई-स्त्री. (घोडे, झाडें इ॰ कांवर) नंबर टाकणें; छापणें. [नंबर+छपाई ] ०दार-पु. १ (ना.) शेताचा मालक. २ सरकारशीं पेशाच्या बाबतींत देवघेव करणारा. •वार-क्रिवि. (ना.) अनुक्रमार्ने; नंबराप्रमाणे. [इं. नंबर+वार=प्र. प्रमाणे ] **्वार खर्डा-पु. गांव**च्या तलाठवाने गांवच्या शेतांची त्यांच्या अनुक्रमाने केलेली यादी, प्रत, त्यांतील पीक इ० तपशिलाचा तका. [ नंबरवार+खर्डा=हिशेबाचा तका ]

नबळा—वि. नेभळा: दुबळा: निबल. [सं. निबल: ग्र. नबळुं ]

नवा(वा)य-9. १ मुसलमानी राजाः संस्थानिक. २ मोठा स्कार करणेः वांकणे ] श्रीमंत माणुसः बडा उमराव. [अर. नृवाब, नव्याब ] -बी वाम-की. (गो.) नवमी.

सात-न. फायदा व तोटा. ( कि॰ पार्टों; समजर्गे; आकार्गें: प्रत्येक. ' अलीकडे रेव्हिन्य खात्यांतील नवाबी अंमलदारांस असँ

नवाबात-सी. १ वजिरी. 'सादत कुलीखानास नवाबात

नवाश-पु. मृताची थडगी उक्कन तेथील अलकार आण-णारा माणस. [अर.]

नबी--पु. भविष्यज्ञ; ज्योतिषी. [ अर. नबी ]

नंबदी, नंब(मू)री--पु. मलबारांतील एक उच्च ब्राह्मण

नफेरी—की. एक प्रकारचें वाद्य; एक प्रकारची तुतारी. | बोलणें मोडिलें। समूळ मौनातें तोडिलें। त्यावरी निह्नपण घडलें।

नभ-पुन. १ आकाश; अंतराळ; अस्मान. -ज्ञा १४.९. 'नार्दे कोंदर्ले अंबर। शब्दाकार नभ झार्ले।'-एरुस्व ६.२९५. नफ्फर--पु. (कर.) उंट. 'नफ्फर खात्याला चार रुपये रेमेघ; ढग. [सं. नमस्] ॰कट-न अश्रखंड; लहान ढग. 'नम-करें धुकरें कट पाभळी। '-दावि ८६. • चुंबित-वि. गगनचुंबित; आकाशाला भिडणारा; अत्यंत उंच. [नम+सं. चुंबित] नमस्तल-न. आकाश. [सं.नभस्+तल≔तळ] नभ(नभो)मेइप-पु. (काव्य) आकाशक्षी मंडप. 'नभमंडप तेर्णे उजळला। '[नभस् | मंडप] नभोमंडल-न. (काव्य.) ज्यांत मेघ संचार करितात तो अंत-राळाचा भागः आकाश. ' होमधूमशामळें। जालें नभोमंडल काळें।' िस. नभस्+मंडल | नभोवा गी-स्नी. आकाशवाणी. 'ऐसे वदोनि उठली जाया तों जाइली नभोवाणी। दुष्यंता काय करिसि समजावी आपुली सती राणी।'-मोआदि ११.७९. [सं. नभस्+वाणी=बोलणें ]

नभर—स्त्री. (गो.) तूट; नपूर. [न+भरणें ?]

नभवति नभवति, नभोति नभोति—वि. (अशिष्ट) नभूतो न भविष्यति या अर्थी चुकीनें हृदः.

न भूतो न भविष्यति -- वि. पूर्वी कधीं झाला नाहीं व पुढें कर्घी होणार नाहीं असा; अलौकिक. 'परी वाल्मिकासारिखा कवेश्वर । न भूतो न भविष्यति । ' -दा १६.१.७. ' तेव्हां संप्राम झाला निगुता । न भूतो न भविष्यति । ' - जै ८२.३३. [सं. न=नाहीं+भूतः=झाला+न=नाहीं+भविष्यति=होईल ]

नम-- पु. १ वांकर्णे: नमर्णे; नम्र होर्णे. २ पडते घेर्णे. (कि॰ खाणें; घेणें; येणें; जाणें ). ३ उतार. 'अशा प्रकारच्या पटाईत तुळाईच्या २० फूट लांबीस तीनचतुर्योश इंच या मानाने नम द्यावा. ' -- मॅरट ६०. -वि. (खा.) कमी; कमती. [ नमणें=नस-

नमक-न. मीठ; निमक पहा. [फा. हिं. नमक; ]

नमःकार--पु. अशीत आहति टाकतांना नमः म्हणून केलेला उच्चार. ' नम:कारेसी अवदान । मंत्रोच्चारें टाकीत। ' [ नम:+ कार]

नमणं - उकि. १ वांकणे; लवणे; वांकविल, मुरडिल जाणे ( लांकूड इ० ). २ नम्र होणें; वंदन करणें. 'तें मिया श्रीगुरु कृपा निमलें। आदिवीज ।' -ज्ञा १.२०. ३ ( एखाद्यापुढें ) मान वांकविणें; हात जोडणें; हार जाणें; शरण येणें; पड खाणें. ४ (गर्व, राग, संताप, रोग इ०) शांत होर्जे; कसी होर्जे; ओसर्जे. [सं. नम्]

नमना-वि. वांकणाराः कमी, शांत झालेलाः पडता. [नमणें] नमतें घेणें -पड, माघार घेणें; आपला हेका कमी करणें.

नमदा, नम्दा-पु. १ खळीत, डिंकांत शेंकरीचा लगदा कहन लाइन, दावुन केलेले जाड कापड: जाड बुर्णस: (ई.) फेल्ट. २ काथ्या, जाडी लोंकर इ० भहन केलेली गादी; पाय-पुसणे. 'सतरंजीची पट्टी टाकावी व त्यापुढें दोन नमदे टाकुन प्रवेशद्वारास मध्रचा पडदा लावावा। '-ऐरापुत्र ११.६०३. ३ घोडा, हत्ती इ०कांच्या खोगिराखालील जाड बुर्णुसाची गादी. [फा. नमद्]

होणें. ३ कीर्तन, पुराण इ०कांच्या आरंभी इश्वरस्तुतीपर श्लोक इ० म्हणण्याची कियाःतमाशा, लावण्या इ०च्या आरंभीं करण्यांत येणारें वंदन. ४ (ल.) आरंभ; सुरुवात; प्रस्तावना. [सं.] ० ऋरणें-लावणें-(सामा.) (एखाया कामाचा) आरंभ करणें. ॰ होणें, लावणें -( एखार्दे कार्य ) आरंभिलें जाणें. नमनांत धडाभर तेल जाळण-( एखाद्या कार्याच्या ) आरंभालाच जास्त वेळ. पैसाखर्व करणे.

नमविणे —सिक. १ वांकविणे; लवविणे. २ नम्र करणे; शरण येण्यास, हात जोडण्यास लावणें; जिंकणें;वठणीस आणेंगे. [नमणें]

नमश्री—सी. (गो.) सुखात; प्रारंभ. [सं. नम:+श्री]

नमस—न्त्री. १ (कृ. गो.) देवालयांतील मूर्तीचा नैवेदा इ० कांचा खर्चे करितां यावा म्हणून देवालयाला इनाम दिलेली जमीन. २ (गो.) शिपाई लोकांची वतनवाडी.

नमसि(स्यि)त-वि. नमस्कार इ० कांनी पृजिलेला.

नमस्करणे—सिक. (महानु.) नमण, नमस्कार करणे, वंदले. 'ते नमस्कर्तः असत संजीवनी । श्रीदेववाणी । '-ऋ १. [सं. | ईश्वरादिचरणकमळीं । निमनु नागार्ज्जुनु । ' -शिशु ६. [ नमणें ] नमन् ५ कृ ]

नमस्कार, नमस्या—पुस्री. १ हात जोडून व डोकें स्व-बाखणें ). २ ब्राह्मण परस्पर सत्कारार्थ ह्रात जोडणें इ० युक्त करि न्एमा १.१६. [ नमणें ]

तात ती किया. [सं. नमस्+कार] ॰ करणें-(ल.) सोइन देणें; त्याग करणें; रजा घेणें: रामराम ठोकेंग. 'म्यां आजि पासुनि शपथ कहनि नमस्कार सञ्जला केला। '-मोवन ८.३६. ( एखा-यास) नमस्कार असो-(एखाया) नांवहि घेणें नको.

नमस्कारण- अक्रि. नमस्कार करणें; वंदणें; नमन करणें. 'तया परमप्रहपालागीं। अष्टौ भावाच्या अष्टांगीं। नमस्कारोनि मग प्रत्यंगीं। सेवा संतोषें निवंदी। '-मुआदि १.६. [नमस्कार] नमस्कारित, नमस्कृत-वि. नमस्कार केला गेलेला; वंदिलेला. [ सं. ] नमस्कार्य, नमस्य-वि. नमस्कार करण्यास योग्यः वंद-नीय; वंद्य, पूज्य. [सं.]

नमस्ते-१ तला नमस्कार असो या अर्थाचे संस्कृत वाक्य. 'नमस्ते प्रभो क्षेमयात्रे नमस्ते ।' २ ( संघन्यायामांतील ) नम-स्कार करण्याची किया; तीबद्दलचा हुकूम. -संब्या ३९. [सं. नमः=नम₹कार असो+सं. ते=तुला ]

नमाज—स्त्री. १ मुसलमानांची ईश्वरप्रार्थना; निमाज. ( कि॰ पढणें; करणें ). २ ( ल. ) अंगलट आलेली, गळघांत पडलेली एखादी अनिष्ट गोष्ट; लचांड; लिगाड; ब्याद; भार, संकट वाट-ण्यासारखें जनावर इ० (कि० पडणें: घालणें). 'ती मामलत आणि पांच घोडे ह्या दोन नमाजी गळचांत पडतांच दिवाळें वाजलें. ' [फा. नमाझ ] म्ह० ( मुसलमानांत रूढ ) नमाज करायला गेलों आणि गळवांत मशीद आली=चांगली गोष्ट करायला गेलीं पण म।झ्यावर अनिष्ट ओढवलें. •बंद-पु. (मह्नविद्या) कुस्तीतील एक डाव (नमाजाच्या बैठकीप्रमाणे हा डाव बांधावयाचा असतो म्हणून हें नांव रूढ. मौलाअली प्रतिपक्ष्याबरोबर कस्ती खेळत असतां नमाजाची वेळ झाली म्हणून हा डाव घालून नमाज पढले अशीहि यासंबंधीं आख्यायिका आहे).जोडीदाराच्या आपल्याकडील हाताचें मनगट धरून त्या हातावरून आपला पाय घालून आपल्या दुसऱ्या मांडीच्या जांघाडांत तोच हान धरून व जोडीदाराच्या हातांत घातलेला आपला गुडघा जमीनीवर टेकून जोडीदारास या डावानें चीत करितां येतें. [नमाज+बंद]

नमान---न. (कृ.) चोख उत्तर.

नमार-वि. (बडोरें) तांदुळाची एक वन्य जात. 'ऋषीधान्य-सांवा व नमार या दोन जातीचे तांदळ... ' -ऐरा १४४. सिं. नीवार ]

नमासक-- किवि. (बागलाणी) त्या ठिकाणी.

निमणें -- उकि. (महानु.) नमस्कार करणे; नमणें पहा. 'तो

निमत-वि. वंदिलेला; नमस्कार केलेला. [सं.]

निमता-वि. नमस्कार करणारा. 'ऐशिया जी गणनाथा। वृन करतात तें वंदन; (सामा.) अभिवादन; नमन. (कि॰ कर्णे, मीपण केंचा नमिता। अकर्ताचि जाहुला कर्ता। प्रथविस्तारा। मोंगलाच्या नमुदास प्रातःकालीच पाठवीत जावी. ' -पेद ७७. (फा. नमूद )

नमृदी-की. रोंख. 'ज्याजवर नमुदी असेल त्यास शामील होऊन त्याचा बचाव करावा. ' -रा ७.९. [फा. नमूद् ]

नम्(मो)ना—पु. १ नकाशाः आराखडा. २ मासलाः आदर्शः उदाहरण. ३ नक्कल; प्रतिमा. ४ प्रकार; तऱ्हा. [फा. नमूना]

नमूजी - पु. ज्योतिषी. नजूम पहा. [फा. नुजूम्] नम्(मो)द--पुन्नी. प्रसिद्धिः, जाहिराणाः, प्रक्याति. 'स्वामी ज्यास हातीं धरितील त्यांस नमुदांत आणितील. ' -रा १.१५४. 'आतां निश्चयच जाहला कीं इंग्रजांचे नमुदीस बाकी राहिली

नाहीं. ' -ख ८.४३५३. -वि. १ (सरकारी कचे-यांतून, कागद-पत्रांतून रूढ ) निर्दिष्ट केलेली; नोंदलेली; दाखल केलेली; रुज्ज. २ ( ल. ) मुकर; निश्चित. 'सदर प्रमाणें न झाल्यास लढाई नमृद आहे. ' -इनाम १४४. ३ प्रसिद्धः प्रख्यात. 'दौलतीस धका बस-लियावर प्रस्तुत दुन्याईत नमृद तुम्ही व्हाल. ' -रा ५.१९. ४ देखणा; सुरेख; भन्य; थाटमाटाचा. ५ राजी; कबूल; तयार. 'मी

त्याला नमूद आहे. '[फा. नमूद्]

नमो---उद्गा. नमस्कार. 'ॐ नमो जी आद्या।' -ज्ञा १.१. oनमः-अ.नमस्कार असो.नमन करतों या अर्थी संस्कृत अव्यय. [सं. नम: ] विमा-स्त्री. नमस्कार: वंदन; अभिवंदन (क्रिव करणें). [सं.नम: द्वि] • नमो करणें-(एखाद्याबद्दल) अतिशय आदर, भीड लावण्यासाठीं असलेली गलबताच्या बाहेरील दांडी. दाखविणे, राखणे. •नारायण-उद्गा गोसावी लोकांनी परस्परांना नमस्कार करतांना, इतरांनीं गोसाव्यांस नमस्कार करतांना उच्चा-रावयाचे शब्द; (प्र.) नमोनारायणाय. [सं नमः=नमस्कार+सं. नारायणाय=नारायणाला ] नमोस्तु-१ नमस्कार असो या अथी योजावयाचे संस्कृत शब्द. 'जलमय तीर्थेंहि तशीं संतचि फलती नमोस्त तं म्हणतां। ' -कीर्तन १.४. २ (व.) परस्परांस नमस्कार करतांना महार लोक योजितात तो शब्द. [सं. नमः+अस्तु=असो]

नमोडा-पु. आंखणी; आराखडा; नमुना; नमूद. 'जैसा नमोदा करिती प्रामस्थ । '-पैमा. [ नमूद ]

नम्दा-पु. लोकरीचे जाड बुर्णुस. नमदा पहा. 'हत्तीचे गाशे व नम्दे व भार्कस वगैरे आहे नाहीं पाहोन नवें तयार व रावें. ' -ख ७.३३४७ [फा. नमद्]

नम्र-वि. १ (भार, ओर्झे इ० कार्नी) वांकलेला, लबलेला. 'तस्वर सुफलांच्या आगर्मी नम्र होती।' -मृक्षान्योक्ति, कृष्ण-नम्रता. 'तहंची देखौनि नम्रतु।' –दाव १२८. नम्रबुद्धि–सी. असते. [न∔येण ]

नमृद-सी. दर्शनः मुकाबला. ' उद्यापामुन दोन हजार फौज विनयशीलताः लीनपणाः मनाचा सौम्यपणाः गरीवपण. -वि. विनयशील, लीन, सौम्य स्वभावाचा: आज्ञाधारक. [ नम्र+बुद्धि= मन ] नम्नाय-स्त्री. (गो ) नम्रताः विनय. [ नम्राई ]

> नय — स्त्री. (चि. कों. राजा ) नदी; नई पहा. ' गुरुवश नसर्तो तरि अरिरुधिराच्या कां विनिर्मितों न नया।' -मोसभा ६.९. 'यांच्या किया विलोकुनि, म्हणतिल पंकप्रसुति हाय नया।' –मोआश्रम ३.६७. [सं. नद, नदी ]

> नय--- पु. १ नीति-न्यायशास्त्र; नीति; न्याय; सन्मार्ग; सच्चेपणा. २ मार्गदर्शकत्व; पुढारीपण; नेतृत्व. ३ राजनीति: राज्यकारभार; ( संस्था, राज्य इ०कांचें ) अनुशासन. [सं. नी-नय] नयन---न. नेणें; वाट दाखविणें; मार्गदर्शक होणें. [सं.नी] नयन-पुन. डोळा; पाहण्याचे इंद्रिय; दृष्टि. [सं.] नयनीं-नयनात उदक येणे-डोळ्यांत अथ्र उमे राहणे; अथ्रनी डोळे भरून येणे. 'दर्भनिर्मित नया शयनाते । दखतां उदक ये नयनाते । ' -वामन भरतभाव ५१. सामाशब्द-०**एट्टा**-पु. नेत्रकटाक्ष. 'फिरवी गररररररर नयन पट्टा दुधारी।'—नामना ७९. • **बेटी**—स्त्री. डोळयांतील बाहुली. —देवनाथ. डोळयाचे, दृष्टीचे सुख; नयनानंद. [ नयन+सुख ] नयनोपांत-पु. डोळ्याच्या बाहेर्च्या अंगचा कोन; नेत्रप्रांत; अपांग. [ नयन+ सं. उपांत ]

नया-ली. (हेट. नाविक) काठीच्या व कलमीच्या दोऱ्या

नयायिक - वि. (प्र.) नैय्यायिक पहा. [ नैय्यायिक अप.] नये -- कि. एखाद्या अप्रासंगिक अनिष्ट कियेचा सौम्यपणाने निषेध कर्तेच्य असतां धातुच्या तां अथवा ऊं प्रत्ययांत ह्वपापुढें योजाव याचे निषेधार्थी कियापद. जसः-त्याने हें काम करतां नये, कर्म नये. यार्चे नयेत असे अनेकवचनाचे रूप होते व ते सकर्मक क्रियापदासह योजिंल तर कर्माप्रमाणे व अकर्भक कियापदासह थोजिल्यास कर्त्या-प्रमाण फिरतें. जर्से:- त्यानें हे आंबे खाऊं नयेत; त्या वायका येथें बस् नयेत. पण पुष्कळ वेळां नयेत या बहुवचनी रूपाकडे जैसा जेथ कायदा। जैसी जैसी जेथ मर्यादा। त्या प्रमाणे कामाचा दुरुक्ष करण्यांत येते व नये असंच रूप योजिंछ जाते. नये पूर्वी योजावयाच्या ' तां ' व ' ऊं ' प्रत्ययांत धातुसाधिताविषयीं इतकेंच सांगता येईल की त्या दोहोंत फारच थोडा फरक आहे व जेथें एखादी किया लाभकारक, फायद्याची नाहीं म्हणून तिचा निषेध करणें असेल तेथें 'तां ' प्रत्ययांत रूप योजावें, व किया अयोग्य, चूक असल्यामुळें निषेध कर्तव्य असल्यास ' ऊं ' प्रत्ययांत धातुसाधित योजावें. शिवाय 'तां ' प्रत्ययांत ध तुमाधितास म्थां, मला, त्वां, शास्त्री चिपळुणकर. २ विनयशील; लीन; आज्ञाधारक. [सं.] तुला, त्यानें, त्याला इ० वत्यींची अपेक्षा असते, तर 'ऊं ' नम्नता-की. विनयः लीनता. [सं.] नम्नतु-की. (महानु) प्रत्ययांताला म्यां, त्वां, त्यांनें इ०. तृतीयांत कर्त्यांचीच अपेक्षा

नरुया—पु (कर.) (गंजिफा-पत्त्यांचा खेळ). नऊ ठिपक्यांचें योनिः मनुष्याचा जन्म. ' नरजन्मामधि नरा करुनि घे नरनारा-पानः नव्वयाः [ नऊ ]

पुरुषः पुरुषजातः सर्वजातीय पुरुष व्यक्तिमात्र. ३ ( तुंबजोड इ०) जोडीच्या पदार्थोतील मोठा पदार्थ. ४ अर्जुन. 'वत्सांच्या बहु शोकीं कृष्णा वहतां तिला म्हणे नर तो। '-मोमंभा १.१६. ५ पुराणपुरुष; आदिपुरुष; परमपुरुष. ६ घोडा. 'कोतल नर कोत-वाल वारण मगनमस्त किल करित।'-ऐपो २००. ७ (ल.) मळ-सूत्री खिळा: दाराच्या झडपांना असलेल्या लोखंडी पृश्वत-मादीत बसणारा चवकटीचा खिळा. ८ ( ल. ) उसाच्या चरकांतील तीन लाटांपैकी मधली किंवा दोन लाटांतील उजवी लाट: नवरा ९ बुद्धिबळांतील सोंगटी. १० ( मुद्रण ) ( ल. ) टंककृतींत पोलादी खिळथावर घासून तयार केलेला टसा; इं. पंचः याच्या उलट ११ मोती डोळ्यासमोर धरल्यास आंतील बाजुस चिरल्यासारखी दिसणारी रेघ: करवा पहा. १२ अंकुर: कोंब. - हो ३.६. १३ (कु.) वाशांतील, वाळलेल्या कळकांतील उभा घट तंतु. १४ नखाच्या मुळावरचे उचकटलेले कातर्डे. १५ (ज्यो.) उन्नतांश ज्या. [सं. नर=पुरुष, मनुष्य; फा. नर् ] (वाप्र.) •मोडुन नारायण घडणाँ-( एखादी वस्तु इ० ) घडणे व मोडणे व पुन्हां घडणें; त्याच त्याच गोष्टीची घडामोड करणें. नराचा आंख-पु. (बिडाचा कारखाना) उंसाच्या चरकाच्या मधली वृत्तचिती किंवा नर बसविण्यासाटी त्याच्या मधोमध असलेल्या भोंकांत बसविण्याचा आंख. नराचे चाक-न. (बिडाचा कार-खाना ) चरकांतील वरची पाटली आणि मधली वृत्तचिती यांच्या दरम्यान बसविण्याचे दंतुर चाक. नरो वा कुंजरो बा-(अश्व-त्थामा या नांवाचा मनुष्य कीं हत्ती युद्धांत मारला गेला है मला माहीत नाहीं अशा प्रकारचे गुळमळीत उत्तर धमेराजाने द्रोणा-चार्यास देऊन त्यास चकविर्छे त्यावह्न ) एखाद्या गोष्टीविषयी पूर्ण अज्ञान, औदासिन्य इ० दर्शविण्याकरितां दिलेलें संदिग्ध उत्तर: कानावर हात ठेवण: माहीत नाही असे दाखविणें. मह ० १ नरा हराहत्ररा=मनुष्याला हजारों धंद व क्लप्ट्या करतां येण्या-हना तो ईश्वरिह बन्ने भाकेल. सामाशब्द-०क.पाळ-न. ( मृत ) कुंजर=हत्ती ] ॰ के स्वरी-पु. १ नरसिंह. २ सिंहाप्रमाणें शूर असतच आहे. ' ४ उंसाच्या चरकांतील लाटा. ५ विजागरी. ६ मन्दयः नरश्रेष्ठ. [सं. नर+केसरिन्=सिंह] • जन्म-पु. मनुष्य एक प्रकारचें कुळूप. [नर+मादी; फा. नर्मादा] • मेध-

यण गडी। '-राला ८७. [नर+जन्म] ०तन्त्र-स्त्री. मनुष्यदेह. नर—पु. १ मनुष्य. २ (माणूस, जनावर, पक्षी इ॰तील) ं दैवें नरतनु सांपडली मृढा किश तुज भुल पडली ' –िशविदेन केसरी (नवनीत पृ. ४४६) [नर+सं. तनु=देह ] ०तवेला-पु. (व.) फक्त, पुष्कळ पुरुषच राहतात अशी जागा; पुरुषांचे वटार. [नर+फा. हिं. तबेला] ० तुरंगम-पु. (ज्यो.) एक नक्षत्र-पुंज. 'सप्तर्षि, ध्रुवमत्स्य, ययाति, नरतुरंगम वगैरे राशींची ओळख मुलांना कह्न देतां येईल. '-अध्यापन २००. [नर+ सं. तुरंगम=घोडा ] ०त्ध-न. पौरुषत्व. 'नराच्या टायीं नरत्व। अहंभाविये सत्व। '-ज्ञा ७.३५. ०देव-पति-पु. मनुष्यरूपांतील देव: राजा: नृपति. 'कां तया नरदेव म्हणो नये।'-दावि ३०५. [नर+सं. देव, पति ] ेदेह-पु. नरजन्म; मनुष्याचे रूप. नरतनु पहा. 'नरदेह वायां जाय । सेवीं सद्गुरूचे पाय।' -तुगा ४४९७. [नर+देह ] •नारायण-पुअव. विष्णूच्या अंशापासन उत्पन्न झालेले दोन प्राचीन ऋषी. यांचेच अवतार पुढें अर्जुन व श्रीकृष्ण हे झाले अशी पुराणांतरीं कथा आहे. -शर. अर्जुन व श्रीकृष्ण. 'नरनारायण सेनानी, ज्या जगतीं जोड दिसेना ।' –विक ७४. [नर=अर्जुन+नारायण=श्रीकृष्ण] ०पट्टी, पाटी-स्री. आटे पाडावयाची वस्तु घट्ट धरणारें यंत्र. यांत दोन बाजूस हात व मध्यें चपटा भाग असतो. चपटवा भागांत निर-निराळ्या आकारमानांचीं भोंकें असतात. निर(=नर अर्थ ७ पडा)+ पट्टी, पाटी ] ॰पति-पु. १ राजा. २ पायदळांतील सैनिकांचा मुख्य. -हंको. [नर+पति] •पद्म-पु. (निंदार्थी) पशुप्रमाणे वर्तन करणारा; मूर्ख व अधर्मी मनुष्य; दांडगा व निर्देय मनुष्य: नराधम. [नर+पश्च] • पार्त-न. नखें काढण्याचे यंत्र: नराणी. •बलि-पु. १ यज्ञांत बलि द्यावयाचा मनुष्य. २ ज्यांत मनुष्यास बळी देतात तो यज्ञ; नरमेध. [ नर+सं. विल=आहित ] •भू-सी. प्राचीन काळीं हिंदंना माहीत असलेल्या जगाचा मध्यभागः मध्य-वर्ती देश; भरतखंड. [नर+सं. भू=जमीन, पृथ्वी ] •माठी-स्री. १ जोडीच्या दोन पदार्थातील (युग्मांतील) पुरुष व स्त्री. उदा॰ पायांत घालावयाचे जोहे, बूट, अंगारख्याच्या बाह्या. सारख्या आहेत. २ (हिंदी ) नर कर तो नरका नारायण होजाय= उंसाच्या चरकांतील लाटा इ०. यांपैकी नर मोठा असतो व मनध्यानें मनावर घेतरें तर तो वाटेल तें कार्य करूं शकेल, किंब- मादी नरापेक्षां किंचित् लहान असते; दोन वस्तु मिळून होणाऱ्या पदार्थापैकी नर हा भारी असून मादींत शिरणारा असतो. माणसाच्या डोक्याची अस्थिमात्राविशेष्ट कवटी. [सं. नर्-सं. उदा० विजागरीचा खिळा, कुरडईच्या सोऱ्यांतील दृश्या इ०. २ कपाल=कवटी ] ब्रें जर-पु. १ गणपतिः गजाननः गजबदन् जोडीच्या दोन पदार्थीतील स्त्रीपुरुषसंबंधः लहानमोठेपणा. ३ 'ते कंगर आणि अश्वतर । त्याहीं **ह**दर्थी चितिला नरकुंजर।' (व्यापक) (दोन पदार्थ, व्यक्ति इ० कांतील) श्रेष्ठकनिष्ठभावः -कथा ५ ६.१२४. २ नरश्रेष्ठः मनुष्यांत श्रेष्ठः नरवर. [ सं. नर+ तरतमभावः बरेवाईटपणाः उजवा-डावा प्रकारः 'मोत्यांत नरमादी

प्र. मनुष्ययज्ञ: ज्यांत नरबली देतात तो यज्ञ. 'युद्धांत पराभव होऊं नेय म्हणून प्राचीन श्रीक, गॉल, सेमाईट व हिंदु लोक नर-मेध करीत असत.' - ज्ञाको न २६. [नर+सं. मेध=यज्ञ] • यान-न. मनुष्यांनी वाहून नेण्याचे वाहून, बसून जाण्याचे साधन. उदा० पालखी, मेणा, डोली, रिक्षा इ०. 'अश्वगजादि आरोहण। शेष-शयन गरुडासन । महामहोत्सव नरयान । रथोत्सव जाण करावा । ' -एभा २९.२६०. [नर+सं. यान=वहन, वाहन] **्योनि**-स्त्री. नरजन्म; मनुष्ययोनि. [नर्+ंस. योनि=जन्म] ० लवंग-स्त्री. लवंगांची एक जात. -मृब्या १५०. ० खर-वि. नरश्रेष्ठः थोरः उदार (मनुष्य). 'नरवर कृष्णासमान । ' -स्वयंवर नाटक. [ नर+ सं. वर=श्रेष्ठ ] ० वाहन-न. नरयान पहा. [नर+सं. वाहन] •सिंह, नरशा. नरशि(सि)य-पु. १ विष्णूचा चवथा अवतार. 'भाऊनि नरसिया केला नवस । तो प्रगटोनि स्वप्नी वदे मातेस ।' -दावि १९. २ ( ल. ) सिंहासारखा उम्र व पराक्रमी पुरुष; पुरुष श्रेष्ठ. [ नर+सं. सिंह ] **ेसिहजयंती**-पु. नृसिंहावताराचा दिवस; वैशाख ग्रुद्ध चतुर्दशी. [ नरसिंह+जयंती=जन्मदिवस ] ०सिंहाच-तार-प. दैत्यांचा राजा हिरण्यकशिप याचा वध करण्यासाठी श्रीविष्णुने धारण केलेले सिंहाकृति मनुष्याचे रूप, अवतार. [ नर-सिंह+अवतार=प्रकट होण, रूप घेण ] ॰ सिंहाधतार घेण-( ल. ) अतिशय रागावर्गे; कोपाविष्ट होऊन उम्र स्वरूप धारण करणे. ०हर-हरदेव-पु. नरसिंह अर्थ १ पहा. [ नर+हरि, हर, हरदेव ] ॰हरदेवाची पालखी-श्री. नरसिंहाची पालखी. हिला उचलण्याचे पुण्य स्वतःला लाभावे म्हणून हिच्या दांडचास खादा लावण्यास भक्तमंडली फार उत्सुक असते. तेव्हां साहजिक गोंधळ, अव्यवस्था होते. २ (त्यावह्न ल.) जें काम करावयाला बऱ्याच लोकांची मदत अवश्य आहे व ज्याची जबाबदारी कोणा एका विशिष्ट व्यक्तीवर नसते व जे काम चांगल्या रीतीने झाल्याची किंवा न झाल्याची कोणी पर्वा करीत नाहीं असे-अर्थात वेळीं अवेळीं, केव्हां तरी कसे तरी व्हावयाचे-काम; अव्यवस्थित रीतीने केवळ लोकांच्या मर्जीनुह्नप घडुन येणारें काम, गोष्ट; बारभाई ( दारुडया, तगादेदार, धरणेकरी, गळपह, नकोशी गोष्ट इ० ). कारभार. ० हरी-प. नरसिंह. [ नर+सं. हरि=सिंह ] नराधिप. नरेंद्र, नरेश, नरेश्वर-पु. राजा; नृपति. -१५.४५. 'तो प्रमाणे तिरस्कारणीय वाटणे. -की धजा-ध्वजा लावजे-बोलता झाला ग्रकयोगींद्र।परिसता नरेंद्र परीक्षिती।' -एभा 9.9८३. [नर+सं. अधिप, इंद्र, ईश, ईश्वर=श्रेष्ठ, पालन-कर्ता, रक्षणकर्ता ] नरेंद्व मंडळ-न. माँटफई सुधारणान्वयें दिहीस स्थापन केलेलें हिंदी संस्थानिकांचें मंडळ; राजांची सभा. (इं.) चैंबर ऑफ़ प्रिन्सेस. [ नरेंद्र+मंडळ=सभा, समिति ] नरोत्तम-पु. १ नारायण; पुरुवोत्तमः २ -वि. नरश्रेष्ठ; मनुष्यांत उत्तम प्राण्यास नरककुंडांत वास घडतो. '[सं. नरक+कुंड] व्यक्तस-असलेला. [ नर+उत्तम ] नरोबा-पु. नरसिंह; नरहरि. 'नरोवाची पुअव. ( मुलास ) उपजत असलेले, गर्भावस्थेत आलेले, जन्मल्या-क्रपादष्टी। जाल्या कोण्डी नाहीं कष्टी। '-मध्य ३०६.

नरक-पु. यमनगरीतील विष्या, रक्त, पू इ० घाण पदार्थीनी भरलेली, पापी लोकांनां यातना भोगण्याची जागा. याचे ८४ प्रकार आहेत. पापी लोकांसाठीं मृत्युनंतरचें स्थान, लोक. २ (ल.) विष्टा; मल; घाणीचा संचय; ( सामा. ) विष्टा; गू. ३ विष्णुनें मार-लेला एक राक्षस. ४ ( क्रि ) ईश्वरी सहवासाचा व तज्जन्य आध्या-तिमक अनुप्रहाचा अभाव. 'विरह तुझारे नरक भयंकर। भासे प्रलयानल पेटे। '-जसं २९३. ५ ( खि. ) सैतान व दुरातमे यांचे वसतिस्थान. ' तुझे संपूर्ण शरीर नरकांत टाकलें जावें यापेक्षां तुझ्या एका अवयवाचा नाश व्हावा यांत तुझे बरें आहे. ' -मत्त ५.२९. [सं.] (वाप्र.) अंगाचर घेज-(एखाद्याचें) वाईट, दुष्कीर्तिकारक काम अंगावर घेणें. • उपसर्णे - (एखाद्याच्या) घाणे-रह्या गोष्टी, कृत्यें बाहेर काढणें: ( एखाद्या ) घाणेरडया गोष्टीची. प्रश्नाची शहानिशा, चर्चा करणें. •तीडांत सांठविण-तोंडांत नेहर्मी अपराब्द, ग्राम्य राब्द भरलेले असर्णे; नहमीं ग्राम्य, अश्लील, शिविगाळीचे भाषण करणे. -काची बाट दाखिलें-(एखाद्यास) दुर्मागैप्रवृत्त करणे; बाईट उदाहरण घालून देणे. -काची सामुत्री-स्त्री. १ ( नरकवासास पात्र करणाऱ्या ) दुष्कृत्यांचा समुदाय. २ (रागानें ) संसार. ३ (रागानें) नकोशी, तिरस्करणीय गोष्ट,काम.-का च खापर-दोपल-न. १ विष्टेन भरलेलें टोपलें. २ खापर. ३ (ल.) कर्ज; आंतबदृयाचा धंदा; तिरस्कारणीय, नकोशी गोष्ट, काम, लोकापवाद, अपकीर्ति इ०. (कि० येण: फुटण: डोइ-वर येणें; फुटणें; घेणें ). -कांत जीम घाळेंगे-१ खोटें बोलगें. २ घाणेरडया गोष्टींचें अभिवचन देणें. -कांत घोंडा टाकून शितोडा घेण-१ घाणेरडी कृत्ये करण्यात परुषार्थ. समाधान मानणे. २ वाइटाशीं संबंध ठेवून त्याचा वाईट परि-णाम भोगणे. -कांत पचणे-घाणेरड्या, किळसवाण्या जागत. परिस्थितीत खितपत पडणे. -काने अंग भरणे-( ल.) कर्जाखार्शी बुडणें; पराकाष्ट्रेचे कर्जबाजारी होणें. -कास्नारखा घाणेरा-वि. नरकाश्रमाणे तिरस्कारणीय, नकोसा वाटणारा -कासारखें घाणेंग-(एखादी गोष्ट, व्यक्ति इ०) नरका-ज्यामुळे नरकांत श्रेष्ठपणा गाजेल अशी घाणेरडी क्रत्यें करणें. लोकांच्या नरकांत बुडणें-लोकांचे पराकाष्ट्रेचे देणें होणें: लोकांच्या कर्जीत बुडणें. सामाशब्द- ०क्कुंड-न. १ पापी मनुष्य मरणोत्तर ज्यांत खितपत पडतो असे नरकाचे कुंड. अशी ८६. कंडें आहेत. २ ( ल. तिरस्काराथी ) स्त्रीचा गर्भाशय. ' नऊ मासपर्यंत पासूनच असलेले केंस. [नरक+केंस ] • चतुर्वशी-सी. विष्णृने

नरकासुराचा वध केला तो आश्विन वद्य चतुर्दशीचा दिवस. या तडाडी। '-दा ५.९.४६. ०**दावर्णे-(** एखाद्याचा ) गळा दावुन दिवशी पहांटेस चंदोदयी अभ्यंगरनान करून यमतर्पण करावयाचे जीव घेणे. •धरणे-१ ( एखाद्यास ) जेवणास खोळंबा करणे. २ असर्ते. [ नरक=नरकामुर+चतुर्दशी ] ॰पाल-ळ-पु यम. ' स्तुत गळा घरणै;संकट आणणे; नरडीस बसणे. ॰फोडणै-(एखाद्याचा) होय स्वःपाळा केव्हां जी जी म्हणे नरकपाळा । '-मोसभा ६.९१. गळा कापण, दाबणे, मारणे. •बस्पेंग-घसा बसणे, कोंदणें; िनरक∔सं. पालु=रक्षण करणें ] ०व**णी**-न. घाणेरहें व दुर्गेध्युक्त आवाज न निघणें. ०**वाजणें**-श्वासोच्छ्वास करतांना घसा घरघर पाणी. [नरक+पाणी ] • वास-पु १ नरकांत राहुणे. २ (ल.) वाजणे (दमेकरी इ॰कांचा वाजतो त्याप्रमाणे ). नरडीचा गर्भवास. १ (एखाया) घाणेरडया किंवा आपत्ति भोगाव्या लाग घां घेंगे, नरडीचें रक्त पिणें-ठार मारणें; जीव घेणें. णाऱ्या जागेंत राहुणें. ४ अधर्मस्थल. [ नरक-| वास=राहुणें ] नर- | ' तुझ्या नरडीचा घोंट घ्यावयास कोणी उरले नाहीं असे कां तुं काड-डी, नरकड-स्री. घाणीची व दुर्गधयुक्त जागा; गुखाडी. समजतोस ११ -उष:काल. नरडीला हात घालण -जीव घेणें: ' भौगाच्या नरकाडीं। तुका योडोनिया सोडीं। ' –तुगा २८१९. टार मार्गे. 'त्याच वेळीं बाजीच्या नरडीला हात घालावा, असा [नरक]

युध्यप्रसंगीं नरकाडी। '-दा १३.१०.१७.

नरकीचा कांदा—पु. सर्पदंशावर देण्यास उपयोगी असा तगादा करून, सतावून सोडणें; गळप्रह घालणें: गळीं पडणें. एक कंद. या वेलास लहान मिरची एवढीं व कानांत घालण्याच्या पोंबळगाच्या बाळीसारखीं लाल रंगाचीं फळें येतात. याच्या बेलास हत्यार. [सं. नखहरणी; प्रा. णहरणी] रानमिरचीचा वंड असेंहि म्हणतात. -वगु ६.५१.

पिलें व भाज्या घालून करितात. -गृशि २.६७. [फा. नरगिस्?+ भर. कलिया ]

नरगा, नर्गा-पु. वेढा; जर्गा पहा. [ तु. नर्गहु; नर्ग ] नरघा---पु. एक वाद्य; तबला. -(बडोर्दे) कला १३६. [गु. नरघा=एक प्रकारचे वादा ]

नरद्वर्णा-न. नारळाच्या नरोटीने भरतां येण्याइतके (ओढचाचें, विहीरीचें कमी झालेलें) उथल पाणी. [नरटी+पाणी ] नर(रो)टी, नरवटी-वर्टे, नरंबर्टा-टें-स्नीन. १ मनु-ध्याच्या डोक्याची कवटी: कवटीचें हाड; नरकपाल. २ नारळाची

करोटी, करवंटी. [ नर+वाटी, नारळ+वाटी ] नरटेल---न. नारळाच्या नरट्या जाळून काढलेलें तेल.

[ नरटी+तेल ] नरड, नरडपे-व-पु. (कु.) गुरांना होणारा एक प्रकारचा

घातुक रोग. यानें फार गुंरें मरतात. काळपुळी. -शेतकी-शेतकरी ३.६. [नरडी]

नरहणें, नईणें-सिक्ति. नरडी दाबणें; ठार मारणें [नरडें] नरडी-डे--स्रीन. १ घसा; अन्नमार्ग. २ गळवाच्या वरल्या भागीं दिसणारा, पुढें येणारा भाग; घाटी; गळा; कंठमणी. 'बळ-कटसुत-शोक-व्याघ्र धरी नृपहरिणाचे नरडें। ' -मोरा रामायण पंचशती ४६. ' हो सावध काळाने जो नाहीं घातले मुखीं नरहें। '

त्या मंडळींना त्वेष चढलेला होता. '-स्वप १४८. नरडीस नरकाडी की. फिजती. ' शुरांहृनि मानिलें लंडी। तरी नख देंग-(लहान मूल उपजतांच त्याचा ) गळा दावन ठार मारणें. नरडीस वसणें-खणपटीस बसगें; पिच्छा पुरवून,

नर(रा)णी, नण्डाणी--श्री. न्हाव्याचे नखे काढण्याचे

नरद -- स्त्री. बुद्धिबळें, फांसे इ॰ कांच्या खेळांतील सोंगटी. नरगसी कलिया—पु. एक प्रकारचा कलिया. हा कोंबडीची ' आमर्चे जुग विसकटतांच नरद ठार केली. ' -भाव १७ (टीप). 'मानव नरदा दिवस यामिनी फांसे धरिले करीं।' -विक ८५. [फा. नदे ]

नरनरणं - अित पडरें येणे.

नरपुडा-वि. मरतुकडा; रोडका.

नरम-वि. १ मृदु; कडक नसलेलें; गुलगुलीत; मुलायम. २ ( ल. ) कठोर, जहाल नसगारा; गरीब; सौम्य; लीन: मवाळ. ३ भोळा; साधा; बावळट. ' असल्या नरम पुढा-यांमुळे लोकांच्या फायद्यापेक्षां त्यांचें नुकसानच जास्त होतें ... ' -िट २.१२९. ४ बायकी; बुळा. ५ स्वाभाविक तेज, कडकपणा, ती अपणा इ०कांत कमी असलेला उदा० कोंबट (पाणी इ०), तीङ्ग घार नसलेलें ( शस्त्र इ० ). ' शस्त्राचें पाणी नरम आहे. 'कमी चका-कीचा; मंद कांतीचा (रुपाया, मोत्यें इ०). 'हा रुपाया नरम आहे. '[फा. नर्म्. गुज. नरम ] ० पडणे-होणे-(बाजारभाव इ०) कमी होणें, उत्तरणें; मंदीस येणें. 'बँकेच्या व्याजाचे दर वाढविण्याचा अंतस्थ हेतु नरम पडणाऱ्या हुंडणावळीला हात वेण्याचा आहे ' -के २.१२.३०. ' शेअर्सचे भाव नरम पडले. ' -के १०.६.७.३०. •**येज-(** एखादा मनुष्य इ० ) स्वमावाने गरीब बनणें; सौम्यपणाने वागूं लागणें. ' आतां हा फारच नरम आला. '-पारिभौ २३. (एखादें) काम नरम करणें-काम फते करणे. -इमं २५३. सामाशब्द- ०गरम-वि. फार छन्ह -मोद्रोण १.४२. [सं. नर्दी=शब्दकरणारी; हिं. गु. नरडो ] किंवा फार थंड नाहीं असे गरम नरम पहा. ०चारा-पु. १ (बाप्र.) •घेर्णे-ठार मारणें. 'अभावाची घतली नरही ।धार्के उदर बोवळा चाराः गवत. २ (ल.) खावयास नरम, मृदु असलेला,

फार चावावा न लागणारा खाद्यपदार्थ. ३ उंची व नाजुक खाणे, अन्न. [नरम+चारा] **्छापी**-वि. जुना झालेला व ज्यावरील [ सं. नीरस; हिं. गुज. नरसुं; म. निरस] छाप, ठसा विरूप, खराब झाला आहे असा (रुपाया इ॰नार्णे). [नरम+छाप] ॰डोकें-न.मऊ केंस असलेलें व हजामत करतांना साधन; गळणी; नाळेंचे; चाडी; नसराळें. मुळींच त्रास न पडणारें डोकें. -मानरम-वि. अतिशय नरम; फार गुलगुलित; अत्यंत कोमल; सौम्य. [ नरम द्वि. ] -मानरमी- [ हि. ] स्त्री. मृदुपणा; सौम्यपणा; कोमलता; मवाळपणा; याच्या उलट गर-मागरमी. [ नरम द्वि. ]

नरमणें — अक्रि. ( वारा, पाऊस, विकार, संताप, ताप इ० ) कमी, मंद, सौम्य होणें; कमी तीव होणें; मंदावणें. 'वारा-पाउस-राग-नरमला. '

नरमद्या, नर्भि क्षे)द्या, गणपती--पु. नर्भदा नदींत सांपड-णारा तांत्रुस रंगाचा गणपती म्हणून पुजिला जाणारा दगड. [नर्मदा+ गणपति

नरमविणे--- सिक्ते. शांत, सौम्य, मंद करणें; शमविणें; नरम, हलका, सुसह करणें. [ नरमणें ]

नरमाई—की. मृद्पणाः नरमपणाः कोमलताः सौम्यपणाः सुसहता; मवाळपणा; मऊपणा. [ नरम; गुज. नरमाई-स ]

नरमावर्णे-अफि. १ नरम, सौम्य होर्णे. २ (ल.) शांत, सुसह, कमी, मंद होणें; मंदावणें; थंडावणें. नरमणें पहा. [नरम]

नरमिना--पु. १ रेशीम. २ रेशमी कापड, वस्त्र इ०. ' खजिना व कापड नरमिना उंटावर चाल्रत होतें.' –भाव ७१. 'नरमिन्याचीं दिंडें सर्वे शिकारखाना।' -निगा ३२५. [फा. नर्मीना, नर्भ ]

नरमी -- स्त्री. नम्रता; नरमाई.

जिन्नस, अडिकता, तरवार इ०). 'हरत-हेचे मार यावे। तावृनियां तप्त तवे । मोठमोठाले नरवरी नवे । उभे करावे त्यावरी । '-अफला २५. [ नरवर=एक शहर ]

नरवा-की. घाण्यांतून गाळलेलें तेल जींत पडतें ती खांच. -बदलापुर २६६.

नरवा-- पु. कर वसुलीची एक एद्धतः ही रयतवारी पद्धत आहे. 'तिसऱ्या पद्धतीचें नांव नरवा. ती रयतवारी पद्धत असून ... पेटलाद परगण्यांत ती अजून चालू आहे. ' -बडोद्याचे राज्यकर्ते ३५८. ०दार-वि. ज्यांनी प्रथम खेडचांची बसाहत करून जमीन लागवडीला आणली त्यांपैकीं प्रत्येक. -बडोग्राचे राज्यकर्ते २५८ ( टीप ).

नरबेळ---पु. एक वनस्पति.

नरज्ञा, नरियां—पु. नरसिंह पहा. [ नरसिंह अप. ] नरशा-पु. (व.) नवस करून झालेला मुलगा.

शको. ४. ४९

नरस-वि. साधारण; कनिष्ठ प्रतीचें; (प्र.) निरस पहा.

नरसाळे--- तेल इ॰ द्रव पदार्थ भांडे इ॰ कांत ओतण्याचे

नरसिंग-न. (वाजविण्याचे ) एक प्रकारचे शिंग; तुतारी.

हेकडपणाः गाठेपणाः दुराप्रहीपणा अथवा त्याची लहर. (कि० चळणें; चालणें; आठवणें; उडणें ). 'त्याचे नरसें चळलें तर तो कोणाचें ऐकणार नाहीं. '

नरसोबा-पु. नरसिंह या शब्दाबहलची व्यावहारिक संज्ञा. 'नागोबानरसोबा ' [नरसिंह ]

नरांडी-की. १ पाण्याचा निकाल करण्यासाठीं काढलेला पाट: नाला; गटार. ' नरांडींतून नदीच्या पुराचें पाणी आंत घुसलें. ' २ गळा; अन्ननलिका; घसा; घांटी; नरडी. ३ (क.) नळांडी. नळांडी

नराणी, नन्हाणी-की. नखें काढण्याचें हत्यार. सि. नखहरणी; प्रा. णहरणी; गुज. नराणी ]

नरांबा-- पु. एक झाड. याचे लांकड इमारतीकामास उपयोगी आहे. -वगु ४.३६.

नरी---स्री. नारी; स्त्री; बायको. [सं.]

नरी-सी. ( जोडे इ॰शिवावयाच्या उपयोगाचें ) बक-याचें कमावलेलें, रंगविलेलें कातडें. [ हिं. गु. नरी ]

नरीस---न. (गो.) कूस; टोंक.

नरोटी-टें, नरेटी --सीन. १ माणसाची अस्थिमय क्वटी; नरवरी—वि. नरवर नांवाच्या शहरीं बनलेला (लोखंडी करोटी. २ नारळाची कवटी. 'अहा सांड्न रत्नवाटी। हातीं घेतली कैसी नरोटी। ' -नव १८.३२. ३ (ल.)अतिशय थोडें दृध देणारी गाय, महैस. [नर+वाटी ?] ०लागण-(विहीर, नदी इ० कांतील) पाणी नरटीने काढावें लागण्याइतकें कमी होणे. नरटवणी पहा. 'विहिरीला, नदीला, उन्हाळ्यांत नरोटी लागते.' **ेहातांत** घेण-भीक मागावयास लागणें; दारोदार होणे. •हातांत येण-( एखाद्याच्या जवळ ) मिळकतींपैकीं त्यास कांहींहि न मिळणें. उरणें; भीक मागण्याचा प्रसंग येणें. ' स्नेही-होजा-यांत जर इस्टे-टीची वाटणी होऊं लागली तर मालकाच्या हार्ती नरोटीच यायची ! ' -सत्तेचे ग्रलाम ३.

नर्डणें - सिक्ते. नरडी दाबणें; ठार मारणें. नरडणें पहा. 'पडे देह दर्डा विवेकासि वर्डा। करा लोभ नर्डा विकल्पासि भर्डा। ' –दावि ४५५. [ नरडणें, नरडें ]

नर्तक-वि. १ नाचणाराः नाचकाम करणारा. २ नाच्याः नट. ] सं. नट ]

गना. २ नटी. [सं.]

नर्तन--- न. १ ( नृत्य ) मनोरंजनार्थ अनेक अवयवांचें निय-मबद्ध व सताल चलनबलन करून दाखविण्याची किया: नृत्य: हैं सागणें नलगे. '-कोरिक ७४. 'सुज्ञास ज्यास्त लिहिणें नलगे.' नाच. 'नर्तता, हर्षवर्धना, करीना प्राणी। नच दुजा अभागी त्यासम जिंग कोणी। '-रिक २ (संगीत) नतीकाने गाणें म्हणून त्यांतील रस व भाव अंगविक्षेपानें व अभिनयाने प्रगट करण्याची क्रिया. [सं.]

नवें तें नदेही सांगजे।' -सारुह ३.४६. [नरद अप.]

नर्तेव, नर्तेव--वि. दुरैंवी; करंटा. 'जेथें उदंड जाणीव। तिच तितुके सदेव।थोडे जाणीवेनें नर्देव। होती लोक।'-दा १५.३.६. [ निर्देव अप. ]

नर्म---न. खेळ; क्रीडा; करमणुक. [सं.]

नर्भद्या — पु. १ (अप.) नर्वद्या. नर्भदा नदींत सांपडणारा लांब हाड. [नलिका+सं. अस्थि=हाड] तांबड्या रंगाचा गणपतीचा बाण; नरमद्या गणपति पहा. ' लिंगें सूर्य-कांत सोमकांत। बाण तांदळे नर्बदे। '-दा ४.५.६. ' रुविच्या लांकडांचे देव पोवळयांचे देव। बाणतांदळे नर्भदे देव।'-दा १९.५.२. २ ( ल. ) गोटा; दगड; मूर्ख; ठोंब्या. [ नर्मदा ]

नर्मसचिव-पु. खुरामस्कऱ्या. 'माझ्या ठिकाणी हिलाच मस्करी करण्याकरितां नर्मसचिव करून ठेवा म्हणजे झालें. ' -कमं १.३६. [ सं. नर्भन्=करमणुक+सं. सचिव=प्रधान ]

नर्माई, नर्मी—स्त्री. सौम्यपणा; मवाळपणा; लीनता. नर-माई पहा. 'सांप्रत तुमचें पत्र बहुत नर्माईचें राजे जैसिंग यांचे किया. [निलनी+सं. पद्म+सं. संयुत≔जोडलेला+सं. हस्त≔हात] भेटीबहल कळलें. ' -रा ७.२. [ म. नरमाई; फा. नमी ]

नर्मीना-पु. मऊ, तलम व उंची रेशमी कापड. नरिमना नालिस्ती=नालिस्त अप.] पहा. [फा. नर्म ]

[ नर्म+कपास=कापूस ]

नर्स-की. १ लहान मुलांना सांभाळण्यासाठीं ठेविलेली बाई; दाई. २ रोग्याची शुश्रुषा करणारी स्त्री; रुग्णपरिचारिका. ३ सुईण; बाळंतपणाच्या वेळीं मदत करणारी स्त्री. [इं.]

नन्हाणी, नन्ही-की. नराणी, नरी पहा.

नल---नळ पहा.

नलक-न. मृदु अस्थिः कोमलास्थिः कूर्चा. [सं.] नलकट—वि. (व.) निर्लज्ज.

न्छरो-कि. १ नको, लागत नाहीं. आवश्यकता, प्रयोजन आवया, आवा या प्रत्ययांत धातुसाधितासह प्रयोग करितात. ( भांडें ). [ नव+घडणें ] • चांव-पु. १ आमावास्येनंतर नवीनच

नर्तकी -- की. १ नाचकाम करणारी स्त्री; कलावंतीण; नृत्यां- जिसें:-मला साखर नलगे; जेवावयाला, जेवावया, जेवावं, जेवणें नलगे इ० 'कदा नावडे हरिकथा। देव नलगे सर्वथा।'-दा ३.३.११. 'वादळामुळें गलबतावरील सर्व स्त्रिया घाबरून गेल्या २ सयुक्तिक, सुसंगत संभवनीय नाहीं अज्ञा अर्थानेंहि योजितात. 'तसा दिवस पुन्हां यावा नलगे.' [ न=नाहीं+लागर्णे=जरूर, अवश्य असर्गे ]

नलद-पु. वाळा नांवाचे सुगंधी गवताचे मूळ. ' शुद्ध सवांग नर्द---की. नरद; सोंगटी. नरद पहा. 'गंजीफा सतरंज चोपड कुश नलद परि उपभोगोचितत्व नलदासी।'--मोवन ४.७५. [सं.]

> नलसुरी-पु.घोडवाचा एक रोग. याने घोडवाच्या पोटांतून मैल निघतो. याला असहाल असेंहि म्हणतात. असहाल पहा. -अश्वप २.१९६.

निलका-निर्ता निर्जा [सं.] निलकास्थि-न. दीर्घास्थि;

निलिन-पुन. कमळ; पंकज. [सं.]

निलनी—स्री. १ कमळाचा समूह. २ कमळांनी भरलेलें तळें, ठिकाण इ० ३ कमळाचा देंठ. [सं.] ० पत्र-न. कमळाचे पानः कमलपत्र. 'प्रपंचीं रहावें नलिनीपत्र जैसें। अलिप्त हें असे पाहील त्याला। ' [निलनी+सं. पत्र=पान] •पद्मकोश (संयुतहस्त)-पु. (नृत्य.) पद्मकोशहात करून एका हाताने दुसऱ्या हातास आधीं करंगळीपासून आंतुन बाहेर विळखा घालणें व मग करं-गळीपासून बाहेरून आंत विळखा घालणे इ० अभिनययुक्त

निलम्त—वि. वाईट; नीच; दुर्गुणी. [फा. नारास्त्=

नस्याख-नि. नालायक; द्वाड; खटचाळ. 'बहुत मानेलतो नर्मोकपास—की. (गु.) देवकापशी. -कृषि ३८३. ल्याख। वरकड जाणावे नल्याख। '-दावि ३५२. [नालायक—ख] नव--वि. १ नवीन; नवें; नूतन. 'नव नव नवल कराया न धरी लेशहि इचीच आळस भा। '-मोसभा १.१०. 'या नव नवल नयनोत्सवा । ' -मानापमान २ कोमल; चिमुकलें: लहान. 'इयाम चतुर्भुज मुक्दुट कुंडलें। सुंदर दंडल नव बाळ। ' – तुगा ४२४०. [ सं. नव. झें. नव; प्री. नेऑस्; लॅ. नोवुस्; ऑस्क. नुवल, ॲंसॅ. निवे, निव, गॉ. निउयिस्; लिथु. नौयेस्; स्लॅ. नोवु; हिब्र्यू. नुअ] किति की. प्रथम लागवड. 'नवकीर्दीस कोठें कोठें नांगरीत होते तें काम सोइन या धंद्यास लागले. ' -ख ९५९. -वि. नवीनच लागवडीस आणलेली (जमीन). [ नव+फा. कीर्द्; नाहीं या अर्थानें योजावयाचा शब्द याचें अनेकवचन नलगेत. फा. नौकीर्द् ] •खरीइ-वि. नव्यानें खरेदी केलेलें. •गंध-प्रथमांत पदार्थ, आणि आयला, आयाला, आवयाला, आया, पु. नवीन, ताजा सुवास. ॰ घड-वि. नवीन घडलेलें; नवट

मन. [ नव∔चांद=चंद्र ] ०जावान-वि. १ तरुण; ज्वानीत आलेला. २ अनभिन्नः नेणताः अजाण. 'बहतकत्न सर्वे नवजवान आहेत. ' -राप.प४. [नर्वे+फा. जवान्=तरुण; फा. नव्जवान् ] ∘ जवानी-स्री. १ तारुण्यः नवयौवनः ज्वानी. २ नेणतेपणाः अजाणपणाः 'तत्रापि नवजैवानी आहे. कोणेसमर्यी काय करील कळत नाहीं. ' --ख ८.३९२६. [नवजवान ] ० **जीवन**--न. १ पुनर्जन्म. २ चरि-ब्राचै, आयुष्यक्रमाचे पालटलेले स्वरूपः नवचैतन्यः नवी उमेदः स्फ़र्ति. [नव+सं. जीवन] नव(व)तर-वि. अलीकडील; अलीकडचा: नवा. -किवि. अलीकडे. नवथर पहा. [ गु. नव-तर ] नवधर-ळ-वि. अलीकडचा; नुकताच होऊन गेलेला, अस्तित्वांत आलेला; अलीकडील काळांतील. -किवि. अलीकडे: नव्याने; नुकतेंच कांहीं दिवसांपूर्वी. 'सूर्याला दुसरी स्थलांतर कर-ण्याची गति असून तिनें सूर्यमाला शौरनामक प्रजाकडे जात असते असे डॉक्टर हुई।ल ह्यास नवथर आढळलेलें आहे. ' -सर्थ ३९. 'पण त्या नवथरच इकडे आल्या असल्यामुळे कोणाशींही विशेष सलगीनें बोलगें त्यांना शक्य नव्हतें. ' -नपुक २६. [ नव+थर ] नवश्रक-पुत्री. (ना. व.) तरुण पिढी; तरुण मंडळी. [नवथर] • विगर, नौविगर-न. १ (सरकारी अंमलदारांत क्रढ ) अनिष्ट फेरबदल; भांडणाला व हुकूम, करार इ० मोडण्याला प्रवृत्त होणें: वितंडवाद: विरोध: हरकत: तकार. (कि॰ करणें: लावणः; मांडणः; घडणः; पडणें ). 'करार जाहला असतां त्यास नवृदिगर करावें म्हणावें हें कसें घडेल.' -रा ३.२०६. २ (केलेला) ठराव, करार इ॰ नाकबूल करणें; (त्याबाबत) बदलून जाणें; भलतेंसलतें, कमजास्त बोलणं. 'कांहीं नौदिगर करून बिघाड करूं म्हणाल तर आमही तुमचे रफीक नाहीं. ' -रा १.५२. ' ह्यांत आम्ही नवदिगर केल्यास सरकारचे गुन्हेगार होऊं. ' १ (क.) -वि. नाकवल: बेइमान. 'मी ऐकेनच ऐकेन, नवदिगर व्हावयाचा नाहीं. ' [फा. नवू=नवीन+फा. दिगर्=दुसरें, इतर] •दौलत्या-वि. नुकताच, नन्यानेच श्रीमंत झालेला, वैभवास चढलेला; अधन्याचा, उपटम्रंभ श्रीमंत. [नव+दौलत] •धान्य-न. १ नवें धान्य, दाणा-गोटा. २ (राजा) दर वर्षी पिकणाऱ्या नवीन धान्याच्या भक्षणाचा संस्कार; कुळाचार. ३ तांदुळाची एक जात. [नव+धान्य] • नवती-सी. तारुण्याची आरंभदशा; यौवनारंभ; मुसमुसणारें यौवन. ' नवनवती आली रसा. ' [ नव+नवती=तारण्य ] ∘निगा-वास्त, नौनिगावास्त-स्ती. १ नवी फौजबंदी, फौजभरती; नबीन ठेवलेली फौज. 'परंतु प्रस्तुत नौनिगादास्त करीत आहेत.'

प्रथम दिसणारा चंद्र, इ.इ. द्वितीयेचा चंद्र. २ अमावास्या (इ.) न्यू परजलेला. 'देवा नवनिशर्ती शरीं। वावरोनी यांच्या जिन्हारीं।' -ज्ञा २.४८. [नव+सं. निशत=तीक्ष्ण ] **ंपंकज माळिका**-स्री. ताज्या, नव्या कमलांची माळ. ' कपटनागर धुंदर बाळिका। करयुर्गी नवपंकज माळिका।' -मुराअरण्यकांड २१. [नव+सं. पंकज=कमले+सं. मालिका=माळा ] ०**पाचाणयुग−**न. (भूशास्त्र) अत्यंत प्राचीन पाषाणयुगाचा उत्तरार्घ; (ई.) निऑलिथिक एज्. [नव+पाषाण=दगड+युग] •पुसती, पुस्ती-स्ती. नर्वे लेखन. 'पुनरिप मार्गी काढी जे धर्मेरहस्य जेवि नवपुसती।' -मोवन १३.७०. [नव+म. पुस्ती] ०भक्त-वि. १ नव्या गोष्टींचा शोकीन. २ नवीन देवाचा भक्त ? नुकरेंच धर्मीतर केलेला, बाडगा, बाटलेला या अर्घी चुकीनें रूढ. [ नव+सं. भक्त= भजणारा, आवड असणारा ] ०यौवना-स्त्री. नवतरुणी: तारुण्य-किलका; तारुण्याच्या भरांत आलेली स्त्री. [नव+सं. यौवन= तारुण्य ] ॰रंगडा-वि. नित्य नवा रंग, तन्हा करणारा. 'नव-रसांचा रसिक। नवरंगडा मीच एक। ' -एभा १२.१९७. निव+ रंग ] ॰ रान-न. नुकतीच, प्रथमच लागवडीस आणलेली जमीन. [नव+म. रान] ०रोज, नौरोज-पु. १ नवीन वर्षाचा आरंभ-दिन. २ पारशांची वर्षप्रतिप्रदा. ३ मोंगल बादशाहा आपल्या राज्यारोहण दिनापासून जो नवीन जुलुस सन सुरू करीत त्याच्या आरंभींचा दिवस. ४ जुलुस सनाच्या आरंभींच्या दिवशीं करा-वयाचा उत्सव, समारंभ वगैरे. 'अकबरानें ज्या वेळीं आपला दिन ई इलाही नांवाचा नवीन धर्म प्रचारांत आणला त्यावेळीं नवरोजचा सण सुरू केला. '-ज्ञाको (न) ३८. [फा. नवरोझ] **ेवधू—स्री. नुकरोंच लग्न झालेली मुलगी; नवी नवरी, 'नववधू** प्रिया मी बावरते। ' -तांबे. [सं. नव +सं. वधू] • विदेखी-वि. पुराणप्रिय; सनातनी; सुधारणेचा द्वेष करणारा. 'सुधारक आणि नवविद्वेषी असे समाजामध्य दोन पक्ष उत्पन्न होऊन ... ' -टि १.३४०. [ नव+सं. विद्वेषी=द्वेष करणारा ] •शिका-स्ता-वि. १ नुकताच शिंकु लागेलेला; (एखाया) व्यवहारांत, धंयांत नुकताच पडलेला: नवखा. २ (कु.) प्रथमच गरोदर झालेली (स्त्री, जनावर); प्रथमतः लागास आलेलें, फळ धरणारें (फणस इ॰ झाड ). ३ अदुभुतः, विलक्षणः, असाधारणः, अपूर्वे. [ नव+ शिक्णें ] •शीक-स्त-वि. नुकताच शिकूं लागलेला; नवशिका अर्थ १ पहा. [ नव+शिकणें ] ०स्तर-वि. नवीन; अलीकडचा. -क्रिवि. अलीकडे; नुकर्तेच; थोडचा दिवसांपूर्वी. नवथर पहा. [नव+सं. सदश] •स(सा)रणी -स्त्री. दुरुस्त करणें; नवा दिसेलसा करणें. [ ननसरणें ] ॰ हिंदु-नि. (गो.) पुन्हां हिंदुधर्मात आलेला; -रा १.५६. 'नवनिगादास्तीचें लोक त्रिकूट. '-रा ७.७१. २ धर्मातर केलेला (हिंदु); शुद्धीकरण होऊन हिंदु झालेला. 'पणजी तयारी. [फा. नव+निगादास्त ] ॰ निदात-निदात-वि. जुक येथील न्यायाधिशाने नवहिंद्नीं जन्मनोंदणीची नोंद न केल्यामुळे तीच, नवीन धार लावून तीक्ष्ण केलेला; नवीनच पाजविलेला, खटले भरले. ' -के २,१२.३०. [नव+हिंदु ] नवांकित-पु ज्ञानी अखंडित। आशंका खंडोनिया नवांकित। प्रेरिला अंकित खंडें आहेत अशी पृथ्वी. 'नवखंड पृथ्वी व दहावें खंड काशी.' उत्तरपंथें । ' –सप्र १०.२९. [ नव+सं. अंकित ] **नवाझ** –न. नव- | ' नवखंड पृथ्वीचें दान. ' **ृक्कणी** –िव. नऊ खणांची. ' दुखणी धान्य सर्वे अर्थी पहा. [ नव+अन्न ] ॰ पूर्णिमा-स्नी. नर्वे धान्य काय नवखणी माडी नलगे धरा नखेंदु खणी। '-मोकृष्ण ८३.१३. खाण्यास सरवात करण्याचा दिवस. हा प्रायः कोंकणांत आश्विन ' लावण्याची सकळ संपदा सहज उभी नवखणी। '-पला ४.३४. शु. १५ व देशांत माघ शु. १५ हा असतो. कोंकणांत तांदळ व [नव+खण] ∘गजी-पुस्ती. १ (नऊ गजी) नऊ गज लांबीचा लप्न झालेली, नवपरिणीत स्त्री; नववध. 'सुंदर वनिता प्रिया नक गजी आसपास येऊनु उतरी हे '-इमं ७. नवगोजी पहा.[ नव+ ऊढ=विवाहित 1

णेनें ) अतिशय दरिद्री; कंगाल मनुष्य. -शास्त्रीको. [ नव+कोट+ नारायण ] •कोर्टा कात्यायनी (येणी )-सामंडा-स्रीयन. नक कोट देवी, कात्यायनी, चामुंडा. 'नवकोटी कात्यायेणीचा विचार। पिंडीं कोठें। ' -दा ९.५.३१. ' पहावया श्रीकृष्णाचें लग्ना वेगे तेधवां। ' -ह २४.१०५. [ नव+कोटी+कात्यायनी, चामुंडा ] •कोण -पु. ( भूमिति ) नऊ कोपरे असलेली व नऊ बाजुंनी मर्या-दित आकृति. -वि. नऊ कोन असलेली. [नव+सं. कोण] •खंड -खंडे-नअव.१ पृथ्वीच्या नऊ खंडांचा समुदाय. इलावृत्त, भद्राश्व. नवखंडें होत. दुसरेहि पाठमेद आहेत. (अ) भरत, वर्त ?, राम ?, द्रामाळा (द्रमिल, द्रामिल ?), केतुमाल, हिरे (हीरक ?), विधि- पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक व कालीय ह्या नांवांचे वस ? , महि आणि सुवर्ण. (आ) इंद्र, कशेरु, ताम्र, गभस्ति, नऊ नाग, सर्प. २ नऊ हत्ती. [ नव+सं. नाग=सर्प, हत्ती ] व्नाग-नाग वारुण, सौम्य, ब्रह्म, भरत हे नऊ भाग. -हंको. 'नवखंडें सहस्रबळी-वि. नऊ हजार हत्तींचें बळ असलेला. [नव+ सप्तदीपें । छपभदेशींच्या रायांचीं स्वरूपें । ' -ह २८.६४. [ नव+ सं. नाग=हत्ती+वळी=चलवान ] •नागसहस्रवाक्ती-की. नस

नव'नच दीक्षा दिलेला शिष्य. 'विश्वनाथ नामा पंडित । खंडित सं. खंड≔तुकडा, पृथ्वीचा भाग ] ० **खंड पृथ्वी**−की. जींत नक देशांत गहूं हीं मुख्य असल्यानें कोंकणांत व देशांत वर सोपा. राजदरबारचा भव्य दिवाणखाना; कचेरी; सदर. 'राजा सांगितलेल्या भिन्न भिन्न तिथींना हा कुळधर्म केला जातो. अन्यन नवगर्जीत बैसला। ' -ऐपो १७. २ तंबु; डेरा. 'बार्डे सुंदर खाबगे -नवी. नवें पहा. [ नवान्न+सं. पूर्णिसा ] नवोढा-स्ती. १ नवीन नवगज्या सिद्धाच होत्या घरीं। '—सारुह ३.४५. 'तमाम येउन् नवोढा।' -अमृत ५२. २ अनुपभुक्त स्त्रीः, अक्षतयोनिः, लग्न गज=एक परिमाण ] •गुण-पुमनः बुद्धिः, सुखः, दुःखः, प्रयतनः, इच्छा होऊन अद्याप पुरुषप्राप्ति न झालेली स्त्री. [नव=नव्यानें+सं. द्वेष, संस्कार, पुण्य व पाप असे न्यायशास्त्रांत सांगित छेछे नऊ गुण. 'बुद्धि सुख दु:ख प्रयत्न । इच्छा द्वेष संस्कारण । पुण्य पाप नवगुण । नश्च---वि. नऊ. नऊ संख्या. 'हे नवरत्नमाळा गोमटी। जो बोलिजेती।'-विउ ३.४. --वि. नऊपट. ॰गुण-वि. नऊ दोऱ्यांचें घाली सदगुरूच्या कंठीं। '-एमा १०.२३८. [सं. नव; गुज. (यज्ञोपवीत ६०). नऊ फेऱ्यांचें. ' नवगुण तव कंठी ब्रह्मसूत्र प्रभा नवः झें. नवनः भी. एन्नेअ; लॅ. नोव्हेमः; गाँ. निउनः अँसं. जे।'-मुरा बालकांड ११३. [नव+सं. गुण=दोरा ] ब्योजी-पु. निगन , प्राज. निउन; अज. नेउन; प्राप्त. नेविन्त्स; स्लॅ. देवन्ति; डिरा.शामियाना. ' उत्तर तर्फेसी नवगोजी देऊन उत्तरिले.' -इमं ७. लिथ-देक्यन्ति; हिब्र्यू; नओइ; कॅब्रि-नव् ] •कुल्एपांचे तारू- •प्रह-पुथव. १ सूर्य, चंद्र, मंगळ, सुध, ग्रुर, श्रुक, शनि, राह व केत्र न. लढाऊ गलबत. ' विलायत जंजिरा नवकुलपांचें तारूं। '-विवि हे नऊ प्रह. २ (उप. निंदार्थी) जुट; टोळकें;टोळी; कंपू. ३-न. ८.३.५४. • तकड्यांची चोळी-स्री. नऊ तुकडे जोड्न मंगलकार्योरंभी करतात ती नऊ प्रहांची पूजा; प्रहमख. 'दोन्हीं केलेली चोळी: इच्या उलट अखंड चोळी, तीन तुकड्यांची घरीं नवप्रहें झालीं। देव देवकें पूजिलीं। '-कालिका १६.४१. [ नव+ चोळी. ३ह० नवच्या दिवशीं नवी विद्या. सामाशब्द- ०कोट पह ] ० चंडी-की. १ देवीची आराधना (विशेषतः तिच्या (टी)नारायण-पु. १ कोटवाधीश; अतिशय श्रीमंत मनुष्य. स्तोत्राचें, सप्तशतीचें नऊ वेळां पठण करून केलेली), 'जर मला पत्र-ंपण हे विचारांचे नवकोटनारायण आचाराच्या बाबतींत मात्र प्राप्ति झाली तर देवीची नवचंडी करीन. '-रत्न १.३. २ नवरात्र: सटाम्यापेक्षां दरिद्री आसतात. '-प्रेम २१. २ (विपरीत लक्ष- नवरात्र पहा. [नव+तं. चंडी=दंवी ] ि छिद्वे-नथव. नवद्वारें पहा. ॰ जणी-स्त्रीयव. १ नऊ स्त्रिया. २ ( ल. ) नवविधाभिक्त. ' अत्यंत शाहाण्या सुवासिनी । आणिक आल्या नवजणी। कृष्णाची खुतखावणी। त्या जाणोनी वर्तती। '-एरुस्व १६.४३. ० ज्यर-पु. दृषित तापाचा एक अतिशय तीव्र प्रकार; हा ताप नऊ दिवसांच्या सकळ दैवतं निघालीं सांवरोन । नवकोटी चामुंडा संपूर्ण । चालती मुदतीचा व प्रायः घातुक असतो. [ नव+सं. ज्वर=ताप ] ्टकें-न. शेराच्या अष्टमांशाचें, (कैली )अर्ध्या पावशेराचें माप. निज्र+ टांक] ॰टांक-न. अदपात्राचें वजन. नवटकें पहा. [नुव+टांक; गुज. नवटांक; गो नवटांग] • द्वारें-नअव. दोन डोळे, दोन कान. दोन नाकपुड्या, तोंड, गुदद्वार व मूत्रद्वार अशीं मानवी शरीराचीं हरिवर्ष, किंपुरुष, केतुमाल, रम्यक, भरत, हिरण्मय व उत्तरकुरू हीं नऊ द्वारें, छिंद्रं. 'नवद्वारें देहीं। तो असतुचि परि नाहीं।' -जा ५.७५. ॰ नाग-पुभव. १ पुराणांतरीं वर्णि छेले अनंत, वासुकी, शेष.

हजार हलींचें बळ. ' आंगीं जियेस नवनागसहस्रशक्ती । ' -आपू ३९. [ नव+सं. नाग=हत्ती+सं. सहस्र=हजार+सं. शक्ति=बळ ] •नागो-या-पु. (ना. ) चेंडलगो-यांचा खेळ. •नाथ-पुअव. मन्छिद्र, गोरक्ष, जालिंदर, कानीफा, चरपटी, नागेश, भरत, रेवण व गहिनी. हे नवनारायणाचे अवतार मानतात. प्रकाश, विमर्श. आनंद, ज्ञान, सत्यानंद, पूर्णानंद, स्वभावानंद, प्रतिभावानंद. व सभगानंद असाहि पाठभेद आहे. -नव १.३९. ते ४३. -कार्की (न) ३७. ॰ नारायण-कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पला-यन, आविहाँत्र, द्रमिल, चमस, व करभाजन. -नव १.२९ ते ३०. •नारीकुंजर-पु. नऊ स्त्रियांनी आपल्या शरीरांस निरनिराळश प्रकारें पीळ व मुरड देऊन (कृष्णाच्या उपयोगासाठीं) बनवि-लेली इत्तीची आकृति. [ नव+सं. नगरी=स्त्री+सं. कुंजर=हत्ती ] • निध-धी-पुभव. कुबेराचे नऊ खजिने. त्यांचीं नावें:-महा-पद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील आणि खर्व. 'मोल तमचिया या श्रीचरणरजाचे न होय निधनवही । ' -मोमंभा १.११२. [ नव+सं. निधी=खजिना, सांठा ] • महाद्वारें-नथव. नवद्वारें पहा. • महारोग-पुअव. राजयक्मा, कुष्ट, रक्तपिती, उन्माद, श्वास, मधुमेह, भगंदर, उदर व मृतखडा हे नऊ दुर्घर व भयंकर रोग. [ नव+सं. महारोग=मोठा, भयंकर रोग ] ॰रंगी-वि. नऊ रंगांनीं युक्त (पदार्थ). •रत्नराजमृगांक-पु. (वैद्यक) एक औषधी रसायन. [ नव+रत्न+राजन्+मृग=हरिण+अंक=चिन्ह ] **्रत्ने**-नथव. हिरा. माणिक, मोतीं, गोमेद, इंद्रनील, पाच, प्रवाळ, पुष्कराज, वैद्वर्थ किंवा तोमिली हीं नऊ प्रकारचीं रत्नें 'नवरत्नांची आंगठी.' •रत्नांचा हार-पु. स्त्रियांचा गळयांत घालण्याचा एक बहमोल हार. ० रस-पुअव. (साहित्य) साहित्य-शास्त्रांत वर्णिलेले शृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भया-नक, बीभत्स, रौद्र आणि शांत या नांवांचे नऊ रस. जी दैविकीं उदार बाचा। जै उद्देश दे नाभिकाराचा । तै नवरसमुधान्धीचा। थावो लाभे।'-ज्ञा १०.७. 'ज्ञाता जो सरसावला, नवरसां-माझारि शंगारसा। ' -र ५. [ नव+सं. रस ] ०रसिक्र-वि. चलाख; तर-तरीत: आवेशयुक्त: नऊ रसांनीं भरलेलें, पूर्ण (गान, कवन, कथा, वर्णन, ग्रंथ, श्लोक, गवई, कवि, वक्ता इ०). [नवरस] •रात्र-न. १ (सामा.) नऊ अहोरात्रांचा समुदाय. २ (विशेषार्थानें) चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासन नवमीपर्यतचा काल (रामार्चे नवरात्र); तसेच आश्विन शुद्ध प्रतिपदेपासन नवमीपर्यतचा नऊ दिवसांचा काल. (देवीचें नव-रात्र ) यास शारदीय नवरात्र असे म्हणतात व हेच अधिक रूढ आहे. मार्गशीर्ष गुद्ध प्रतिपदेपासून चंपाषष्टीपर्यंत सहा दिवस खंडोबाचे नवरात्र असते. ३ वरील कालांत करतात तो देवाचा, देवीचा उत्सव, पूजा. [ नव+सं. रात्रि=रात्र ] ∘लख-वि. (काव्य ) नऊ लक्ष. 'आकाशांत नवळख तारे आहेत.' [नव+ळक्ष=शंभर हजार]|ळतांना त्याखार्ळी घातळेळा बांसा. −पया २८९.

०लक्षणे-नभव. आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, निष्ठा वेदपठन, तपस्या व दान हीं ब्राह्मणाचीं नऊ लक्षणे. –शर. oलाखा-एया-वि. ज्याच्याजवळ नऊ लक्ष रुपये आहेत असा: लक्षाधीशः अतिशय श्रीमंत. 'आपुल्या तुम्ही घरचे नवलाखे मिजाजी। '-प्रला १७५. [नव+लाख=शंभर हजार] • विध-वि. नऊ प्रकारचें. [ नव+मं. विधा=प्रकार. भेद ] • विधा भाजन-न. नवविधा भक्ति पहा. 'नवविधभजन घडो। तुझिये स्वरूपें प्रीति जडो।' • विध रत्ने-नभव. नवरत्ने पहा. • विधा भक्ति--सी. श्रवण=ईश्वराचे गुणवर्णन, चरित्रे इ० ऐकर्णे: कीर्तन=ईश्वराचें चरित्र वर्णन करणें, वाचणें; स्मरण=ईश्वराचे गण, चरित्र इ० आठवर्णे; पादसेवन=ईश्वराचे पाय धुर्णे, चेपर्णे इ० सेवा; अर्चन=पूजा करणें; वंदन=नमस्कार करणें; दास्य= चाकरी करणें; सख्य=ईश्वराशीं सलगी करणें; आत्मनिवेदन=ममत्व सोडून ईश्वरास सर्वस्व, स्वतःला अपैण करणे. या नऊ प्रकारानी करावयाची ईश्वराची भक्ति. सेवा. 'श्रवण कीर्तन स्मरण। पाद-सेवन अर्चन वंदन। दास्य सख्य आत्मनिवेदन। हे भक्ति नव-विधा पै।' -विपू ५.२३. -दा १.१.३. सं. नवविधा=नऊ प्रकारची+भक्ति=सेवा ] •सर-वि. नऊ सरांचा (हार इ०). नव+सर] •सुती-स्ती. जानवें करण्यासाठीं नऊ पदरी वळून केलेला दोरा. [नव+सत=दोरा] **नवांकित**-वि. पृद्रधावर नवाच्या आंकड्यानें चिन्हित (घोडा) [नव+सं. अंकित=चिन्हानें यक्त] नवास्त्र-वि. नवकोण पहा. [ नव+सं. अख्न=कोण, कोपरा ]

नव--अ. (काव्य.) नः, नचः, नये. 'गो-धर्नी बह पुढें नव जावें। ठाव एकचि धरूनि थिजावें। '-वामन-वेणुसुधा २२. -सुवन १.१२. -सारुह २.१३. [सं. न वै, नैव; प्रा. णिव ]

नवकरी-की. चाकरी: सेवावृत्ति. नौकरी पहा. ' नवकरीस जावयालागोनि तंटा। '-दावि ३१४.

नवका-वि. (प्र.) नवखा. नवखा पहा.

नवखा-वि. १ नवीन; अपरिचित. भग मला काय नवखीसारखें विचारितेस ? ' -मृ २५. २ (एखादा व्यवहार. धंदा इ० कांत ) अनम्यस्त; सराईत न झालेला; गैर वहिवाटलेला: नवा. [ नव ]

नवगण-न्त्री. (गोदी इ० ठिकाणीं हमालामध्यें हुढ ) मोठे. वजनदार पदार्थ, पीप इ० उचलण्यासाठी उपयोगांत आणतात तो वासा व दोरखंड, किंवा शिंके (विरू.) नवघण.

नवगण्या-वि. नवगण, दोरखंड इ० कानीं वजनदार पदार्थ उचलणारा ( मजूर ). [ नवगण ]

नवघड---नवघण पहा.

नखघण---स्रीन. दोन-नार माणसांनी उचलून न्यावयाजोगे ओं इं उचलण्याचा दोर बांधलेला दांडा; भक्कम बांसा: ओं इं उच- नवस्(ज)णं — अकि. (कान्य) न जाणं. 'झालं नेत्राचें उन्मीलन। उठिलं अंतःकरण। परी अनुभवाचें अवतरण। तें न वचेचि।'—विपूर. र. —दा ४.३.२३. 'सद्गुरु वैसल्या आसनीं। शिष्यं न वैसावें नेहृद्गी। दूरी नवजावें तेथूनी। नयनोन्मीलनीं रहावें।'—एभा १७.३१७. —स्वादि ११.४.३४. [न-वचणें= जाणें]

नयचे —िक (काव्य) न वेंचे=कांहीं एक खर्च होत नाहीं, कांहीं दाम पडत नाहीं, कांहीं जात नाहीं अशा अर्थाच्या शब्दसंहतीचें अपश्रष्ट रूप.

नविट—नि. १ ज्याचा नवेपणा अद्याप गेला नाहीं असा (पदार्थ इ०). २ नुकर्तच कापलेलें, तोडलेलें (लांकूड इ०). ३ नवीन; नवा. [सं. नव; म. नवा]

नवटणें — कि. न वाटणें. 'मज कोन्हांचें कांहीं नवटे।' –िहाशु १३६. 'पुत्राचेनि स्नेहें मोठें। आपुलें कांहींच नवटे।' –िवपू ७.१२९. [न-वाटणें]

नवत(ता)रणें —सिक. फार जुनें झालेलें घर इ० कांस थोडें-बहुत नवें सामान घालून नवें दिसेलसें करणें. [नवतर. नव+उतरणें]

नवति-ती-की. नव्वद. [सं.]

नवती—की. १ तारुग्यदशा; यौवन; तारुग्याचा भर; ज्वानी २ वसंत ऋतृंत नागवेलीस नवीं पानें फुटण्याची अवस्था;(सामा.) नवी पालवी. 'नवतीचीं पानें खावयास चांगलीं. '३तरुणी.—शर. [नव]

नबद्—िव. (विरू.) नव्वदः ९० संख्या. नव्वद पहा. नंबद्र—पु. (मझिवद्या) छुस्तींतील एक डाव. ह्यांत जोडी दाराच्या बरगडीजवळ्न आपला हात घालून त्याच्या धरलेल्या मनगटाला पिरगद्दन त्याला चीत करितात. [हिं. नौना=बांक-विणे ?]

नवनीत—न. १ लोणी; ताजें लोणी. -क्का १.५१. 'घरा-सर्घे अर्भकरूप रांगे। पदोपदीं जो नवनीत सागे।'-सास्द्र १. ६१. 'संथनेंवीण जरी निवडें नवनीत। तरी सद्गुरुवांचोनि पर-साथ। ठायीं न पडें जीवांसी।'-रावि १.४३. २ सार; सार-भूत अंक्का. [सं.] ॰नीतवत्-वि. लोण्यासारखा (मऊ, गुळ-गुळीत). विशेषतः स्तनांना उद्देश्चन प्रयोग. -िक्कवि. लोण्या-प्रमाणें. [सं. नवनीत+सं. वत् प्रत्यय=प्रमाणें, सारखा]

नवंबी - सी. (कों.) नन्या लावणीची पानवेल.

नश्चम----वि. नववा. [सं ] 'ठायीं न पडे जीवांसी। अभि प्रावो सातेंशति। तो एकलाचि नवर्मी। '-शा १०.३१.

नवमी—स्री. चैत्रादि महिन्यांच्या प्रत्येक पधरवडशांतील नववी तिथि. [स.]

नवरकळा—ली. लग्नसभारंभांत अभ्यंग, वर्स्ने-भूषणे ६० कांनी नवऱ्या मुलास आलेलें विशेष तेज, कांति, टवटवी. [नवरा+कळा=तेज]

नवरंगे—वि. १ केशरी वस्त्र वापरणारे. २ एक आडनांव. [ नवरंग=केशरी वस्त्र -राजवांडे प्रथमाला ]

नवरजाती—पु. (माण.) लमसंमारंभांत नवरानवरीस घाल-ण्यौचा चर्मी जोडा. नवरजोडा पहा.

नवरजोडा—पु. (चांभारी धंदा) लप्तप्रसंगीं नवऱ्या मुलास घालावयास देतात तो जर्मी जोडा. [नवरा∔जोडा]

नवरदेव---पु. विवाहसमारंभांत नव-या मुलास उद्देशन गौर-वार्ने योजावयाचा शब्द; वर; नवरा मुलगा. [ नवरा+देव ]

नवरभान—न. (कातकरी) नवरानवरीचे वडील एकमेकांना भेटल्यानंतर पंचांना दारू पाजण्याचा विधि. 'सकाळीं नवरानवरीचे बाप भेटतात तेव्हां नवरभान काढा असा पंच आग्रह धरतात.'—बदलापूर ११९.

नवरस--पु. (की.) नवरा पहा.

नचरा—पु. विवाहयोग्यता आल्यापासून विवाह होईपर्यंतच्या अवस्थेतील पुरुष; लग्नास योग्य झालेला मुलगा; वर. २ नवरदेव; नवरामुलगा; वर. ३ पति. ४ उंसाच्या चरकांतील मधली लाट, नर; नर अर्थ ८ पहा. ५ मळसूत्री खिळा नर. नर अर्थ ७ पहा. [सं. नववर=नोवरा; पोर्चु. जि. रोन, रोम] म्ह० नवरा मरो कीं नवरी मरो, उपाध्याला दक्षिणेशी प्रयोजन. ० नचरी—कीं अत्रा दोन लाटा. [नवरा+नवरी] म्ह० नवरानवरी एक व-हाडी जागचे लोक. ० मूळ-पु. नवरा मुलगा; वर. [नवरा+मुल]

नवरी—की. १ वध् २ विवाहयोग्यता आलेली, उपवर मुलगी. १ (खा.) पत्नी; बायको (प्रायः ऋतुस्नात न झालेल्या विवाहित मुलीस उद्देश्चन योजतात) ४ उंसाच्या चरकाच्या दोन लाटांपैकी किंचित लहान असलेली लाट; मादी. ५ दाराच्या झड-पांनां असलेली लोखंडी पट्टी; मादी. [सं. नववरिका—नोवारिका— नोआरिआ—नवरिआ—नवरी—मसाप १.२.१०]

नवरी — जी. (सांकेतिक) पैसा. 'नवरी कोट (एक कोट रुपये) पावली. '-रा ३.२२०.

नवरी—की. (व.) ज्वारी खुडण्याची मजुरी देण्याची टोपली. 'आज खुडणाचा भाव किती नवऱ्या आहे '

नवरीस-की. (कों.) नवरी पहा.

नवळ — न. १ आश्चर्यकारक, विलक्षण, अद्भुत गोष्ट; चम-त्कार; सांगण्याजोगी,ऐकण्याजोगी नवी गोष्ट. 'नमत्विह नवल नव्हे न चुना बहु नासिकेशि ज्या श्वित्र । ' —मोसभा ५.६०. २ आश्चर्य; अंचना; कौतुक; कुतृहल. (कि॰ वाटणें). 'नवल गावींची

रत्वडी । कैसी देवां धर्मीची आवडी । ' -शिशु ५८६. ' सारिथ बृहन्नडा ज्या तद्विजयें कस्त बायका नवला। ' -मोविराट ६.७३. -वि. आश्चर्यकारकः; विरुक्षणः; अद्भुत. 'परी नवरु त्याचे रूपवा अभागि घात्रले माझे नांव । होखीं नांवाचा निजभाव । उरावया ठाव नुरवीच। '-एभा १.९९. [सं. नवः, हिं. नवल=धुंदर, मनोहर] म्ह॰ (व.) नवलाची बायको कवलाचें घर=स्वतःची प्रशंसा करणाऱ्या स्त्रीस उद्देशून म्हणतात. ० अभ्दुत-अपरूप-विदोष- १ १०.६०. वि. नवें आणि आश्चर्यकारक; नवीन आणि विशेष; कांहीं तरी विलक्षण, अपूर्व (खबर, वार्ता इ०कांच्या पुसतपासांत उपयोग). -न. आश्चर्यकारक, अद्भुत, विलक्षण गोष्ट. नवल अर्थ १ पहा. [ नवल+अद्भुत-अपरूप-विशेष ] •कथा-स्त्री. १ अद्भुतगोष्टः; नवल. २ कांदंबरी; (इं.) नॉव्हेल. [नवल+कथा; गुज. नवल-कथा ] • प्रण-न. १ नर्वेपण; नवीनपणा; कौतुक. 'ते वेळीं कृतकृत्यता जगभरे। तथ अध्यात्माचे नवलपण पुरे। कर्माचे काम सरे। विरमे मन। ' - ज्ञा ७.१७७. २ अनोळखण; अनोळखी-पणा. -मनको [नवल] ॰परी-स्त्री. (कान्य.) आश्चर्यः, नवल. ' मग भ्रताराप्रति हे नवलपरी। कथितां दोघेहि हरुषले। ' -दावि २२. ' शूर्पकर्ण षण्मुख जयाचे नवलपरीचे सुत । ' -प्रला ६. -वि. अद्भुत; आश्चर्यावह; विलक्षण; नवल वाटण्यासारखें; चमत्कारिक. -क्रिवि. आश्चर्यकारक रीतीनें; विलक्षण तन्हेंनें, प्रकारानें. [ नवल+ परी=प्रकार ] • विदानी-पु. नवल घडवून आणणारा; अद्भुत कृति करणारा. आश्चर्य करणारा. 'कैसा नवलर्विदानी। पुतळियां चालेंति वळनवाहानी । ' -शिशु ७७१. [ नवल+विंदाणी-नी= चत्र: धूर्त इ० । विशेष-न. नवल अद्भुत पहा. नवल वाट-ण्यासारखी एखादी गोष्ट: विशेष उल्लेखण्यासारखी, सांगण्या-सारखी एखादी हकीक्त, समाचार. नवलाई-की. आश्चर्यकारक अपूर्व, अलौकिक, नवल वाटण्यासारखी गोष्ट; नवल. [नवल] नवेलार-न. नवल; आश्चर्य. -शर. नवलाव-लावा-पु. १ चमत्कार; नवल; आश्चर्य; अलैकिक गोष्ट; नवलाई. 'पातया पार्ते मिळे। की द्रष्ट्रत्व सैंध पघळे। तिये उन्मिळतां मावळे। नवलावो। ' -अमृ ७.१८४. 'ब्राह्मणप्रतापाचा नवलावो । तिही आज्ञाधारकू केला देवो । ' –एभा १.१७०. २ फरक. [ नवल ]

नवल कोल-पु. एक प्रकारचा भाजीच्या उपयोगाचा गड्डा; अलकोल पहा. ह्याचा वास किंचित उप असतो. [ ई. नोएल्, कोल=कोबी ]

नवलपरी—की. १ खणाळचाची एक जात. २ नवल पहा. नवलाई-सी. १ एक पिशाच्चदेवता; जखीण पहा. ' नव २ (सामा.) प्रामदेवता.

विकाला, आजारानंतर रोग्याला, खावयास मिळाल्याने क्षुधिताला मुळावर आला या अथी ) अतिवाय उत्सुकतेने इन्छिलेली वस्त

येणारी ) तेजगी; कांति; टबटबी; नूर. ( कि॰ पालटरें, फिरणें ). 'बाळा नीजविली परंतु नवली तोची बहिर्देखिली।' -अकक २ विश्लकृत रसमंजरी ७. 'पाऊस लागताच शेताची नवली पाल-टली. ' २ वृत्तिः; मनाचा कलः, स्वभाव. ' तुझी सुखधामा नवली। कशि फिरलि जिला जगन्नयी मानवली ?।' —मोकृष्ण ३९.४५. 'श्रीरंगपटन।पासन नवली फिरऊन बेइमान जाहाला आहे. ' –पेद

आइका। 7 –शिशु १७२. –शिशु २१. [नवल ]

नववा, नक्वा-वि. ऋमार्ने मोजतांना आठव्यानंतर येणारा. [सं. नवम ो

नवशा—वि. नवस करणारा. 'यात्रांच्या निमित्तानें जम-णारे होसे, नवसे, गवसे यांच्या गलबल्यांत देशहितवाल्यांनींहि आपरें गाठोडें पुढें टाकरें आहे हें उचित होय. ' - खेया ५७. [नव]

नवशी(सी)क--वि. नवसाचा; नवसासंबंधाचा. [ नवस ] नवस-पु. १ इच्छित कार्य सिद्धीस जावें म्हणून देवाची प्रार्थना करून कार्यसिद्धि झाल्यास देवास ( एखादी ) वस्तु अर्पण करण्याची प्रतिज्ञा. 'दूर प्रिय जन वसती। देखाया करिति नित्य नवस नव सती।'-मोकृष्ण ४७.७७. अर्पणविषयभूत पदार्थ. [सं.नमसितः प्रा. णमसिअः णवसिअ. ( सं. नमस=अनुकूल; कृपादृष्टियुक्त ) ] महः (व.)नवसाचा भोपळा चारीवाटा मोकळा=नवस करून झालेल्या मुलाच्या दुर्वर्तनाबद्दल म्हणतात. २ 'जरी नवर्से पुत्र होती। तरी कां करावा लागे पती।' -तुगा. (वाप्र.) ( एखादी गोष्ट इ०काविषयीं-बद्दल-करितां-साठीं-स्तव, एखाद्या गोष्टीचा ) नवस करणे-एखादी गोष्ट सिद्धीस नेण्याबद्दल ईश्वरास प्रार्थणे व कांहीं वस्तु अर्पण करण्याचा संकल्प करणें. २ ( ल. ) ( एखाद्या गोष्टीबद्दल ) मोठ्या उत्कंठेनें याचना करणें; ती गोष्ट अत्यंत उत्सुकतेने इच्छिं।. ० देणें-(व.) मार देणें. oपूरण-(एखाद्याचें) इष्ट कार्य ( नवस केल्यामुळें ) सिद्धीस जाणें. •फळास येणें-इष्ट मनोरथ सिद्धीस जाणें. 'आजि पुरले नवस।' -तुगा. • फेड्ड**णें**-नवस फळाला आल्यावर, पूर्ण झाल्यावर देवास वस्तु इ० अर्पण करण्याची जी प्रतिज्ञा केली असेल ती पार पाडणें. -साचा-वि. नवसाने प्राप्त झालेला. -साचा नाऱ्या-पु. (व.) ( उप. ) नवस करून झालेला मुलगा ( हा पुढें वाईट निघाल्यास त्याला उद्देशून योजण्याचा वाकप्रचार). -सास पावर्णे-लाई देवी म्हण गुरुदेवें नवलें केली। '-सप्र ५.१८. -खेया ५६. (नवस केलेल्या देवतेनें नवस करणाराचे ) मनोरथ पूर्ण करणें. नवसं मागितले, मुळावर आले-( मुलगा व्हावा म्हणून नवली की. १ (मुखाच्या राहणीने शरीराला, पावसाच्या नवस केला त्याप्रमाणे मुलगा झाला पण तो आईबापांच्या नुकसानकारक झाल्यास हा वाक्प्रचार योजतात; (व.) नवसाचा नाऱ्या. सामाशब्द- •देव-पु. ज्यास नवस केला असेल तो देव; नवसाला पावलेला देव. ' बृद्धाचारीचे पुजिले देव। नवसदेवाहि दिघरूँ गौरव । ' -दावि ३३. ०नवस्पॅं -नवस कर्णे; नवस्पॅं पहा. 'कवण नवस नवसुं आतां। कृष्ण नाथ प्राप्तीसी। ' - एरुस्व २.४२. **्सायास-पु. (** एखाद्या कार्याच्या सिद्धीकरितां करावा लाग-णारा ) नवस; ईश्वराराधना व शारीरिक कष्ट इ०; दु:खकष्ट; हाल-अपेष्टा; प्रयत्न इ०. [ नवस+आयास ]

नवसर्णे-अितः (देवता इ०कास) नवस करणें; नवसा विषयीं, यात्रा, पदार्थ इ० विषयीं प्रतिज्ञा करणें, 'द्वारावतीची कुलदेवता। स्मृह्मान नवसिली शत्रुघाता।'-मुसभा १५.२७८. -आमा २६. [ नवस ]

नवसर्णे, वनसार्णे - उक्रि. १ (घर इ०कांची) दुरुस्ती; डागडुजी करून नवें दिसेलरें करणें. २ (सांगितलेली गोष्ट विस-ह्मन जाऊं नये म्हणून ) पुनःपुनः सांगणें. 'तुमची गोष्ट तो विस-रला असेल तरी नवसाह्नन द्या. ' [ नव | सरणें; नवसर ]

नवसागर-पु. (रसा.) कल्ह्ई लावण्याच्या कामी वापरा-वयाचा एक क्षार. अमोनिया व क्लोरिन यांच्या संयोगाने बनलेला एक क्षार. हा खनिज आहे. ई. अमोनियम क्लोराइड. [सं नवसार; गुज. नवसार; अर. हि. नवसादर ]

नवसिआ-वि. (महानु) नवस करणारा. 'हरिचंदनाचे फोक। सोलीनि की जेति दाखंड त्रिशाक। वरि सेंदुरें विनायक। नवसिआंचे।'-शिशु ७६५. [नवस]

नवसी-वि. नवस करणारा. 'मळमूत्रद्वारें। होऊनि ठाकती खोंकरें । नवसियें होती इतरें । माझिया निधनीं। '-ज्ञा १३.५७१. [ नवस ]

नवसीक-वि. नवसासंबंधाचाः नवशीक पहा. [ नवस ] नवसीय-वि. नवसंकेलेरें (दैवत). 'रिचविती जळतकुंडीं। लाविती चेड्याच्या तोंडीं। नवसियां देती उंडी। बालकांची। **—हा १७.९७. [ नवस** ]

नवसुलॉ—वि. (गो.) नवसानें झालेला. [नवस] नवळका--वि. नवीन; अपूर्व; विलक्षण; नवलपूर्ण; चमत्कार-पूर्ण. [ नवल ]

झाले नाहींत असा. २ ( एखाद्या कार्योत, व्यवहारांत, धंद्यांत )

ध अभूतपूर्व; अपूर्व; अपरिचित; अदृष्टपूर्व. 'आज नर्वे झाड पाहिलें ' 'आज यांनीं नवाच श्लोक म्हटला. ' ५ न उपभोगिलेला, उपयोगिला गेलेला. 'ही स्त्री अझन नवी आहे कोणी भोगिली नाहीं. ' ६ नुकतीच ज्यानें (कार्याचीं, कारभाराचीं ) सुत्रे हातांत घेतलीं आहेत असा (कारभारी, त्याचा कारभार) -शास्त्रीको. ७ तरुण. नव पहा. [ सं. नव; प्रा. नवओ; सिं. नओ; हिं. नया; फें. जि. नेवो ] (वाप्र.) • जुना कर्णे-जुना बदलून नवा घेण, करणें (करारनामा, हिशेब, करार, अंमलदार इ०). • जुना होण-नवीनपणा, नवखेपणा नाहींसा होणें; परिचित होणें; वहिवाटला जाणें. नवीजुनी ओळख-स्री. पुन्हां नव्याने करून घेंतलेला, नवा केलेला जुना परिचय. नवीजनी सोयरीक-सी. पुन्हां नन्यानें जोडलेला (एखाद्या न्यक्तीचे मरण इ०सारख्या कांहीं कारणामुळे तुटलेला ) संबंध, सोयरीक. नवी नवती-स्त्री. नव-यौवनः तारुण्याचा भरः ऐन ज्वानीः नवनवती पहाः नवी नवरी-स्त्री. १ नुकराच लग्न झालेली मुलगी. २ (उप.) स्वाभाविकपण जी गोष्ट माहीत असायला पाहिजे ती माहीत नसलेला, माहीत नसल्याचा आव आणणारा, लाजाळु मुलगा, मुलगी. नवी नवाई, नवी नवा(व्हा)ळ, नवी नवलाई, नवी नवाळी-स्री. १ नन्यानें, नुकतेंच निघालेलें ( प्रतिवर्षी होणारें ) धान्य, फळ इ०; नवान्न. 'हे पेरू पाठवायाजोगे नव्हेत परंतु नवीनवाळ म्हणून पाठवावे. ' २ वर्षाच्या नवधान्याच्या. नवीन निघालेल्या फळांच्या भक्षणाचा योग, किया. ३ (ल.) नवीन, अपूर्व व सुंदर वस्तु. नवें जग-न. अमेरिका व ओशियानिया ही दोन खंडें. यांचा शोध अलीकडेच लांगल्यानें त्यांस हैं नांव आहे. नवेंज्रनें-न. १ (राज्य इ०कांत) जुने अधिकारी काढून नवीन नेमण्याचा प्रकार. २ जुन्या वस्तु वेऊन नवीन घेण्याचा, परस्पर बदलण्याचा प्रकार. नवें टाकण-(ना.) नवीन उपक्रम सुरू करणे; दीर्घकालानंतर एखादी गोष्ट करणें. नव्या उमेदीचा-वि. तारुण्याच्या जोमानें. उत्साहानें व महत्वाकांक्षांनीं परिपूर्ण; (अजून) जगाचे कट अनुभव ज्याला आले नाहींत असा उत्साही व महत्वाकांक्षी (तरुण मनुष्य). नव्याची पुनव-की.आश्विनांतील व माघी (मार्गशीर्ष-शास्त्रीको ?) पौर्णिमा; नवान्नपूर्णिमा पहा. नरयाच्याने, नव्याने-क्रिवि. प्रथमचः नवीन म्हणून. 'या रणपट योद्ध्याची ओळख आमच्या स्वराज्या-वरील कादंब-या वाचणारांना नव्याने करून देण्याची आवश्यकताच नवा---वि. १ नवीन; नृतन; अस्तित्वांत येऊन फार दिवस नाहीं.'-स्वप ५९. नव्याजुन्याचा मेळ-नवे आचार, नवे विचार त्यांचें सार व जुन्या आचारविचारांचा विचार करून योग्य असेल नवशिकाः, अनभ्यस्तः ( नवशिक्या माणसास अनुलक्षुन ) अंग- तें घेउन ऐक्य करणें. नध्या(वे)ताण्याचा-वि. १ विणून त्यार वळणी न पडलेलें (त्याचें कार्य). 'या कामांत तो नवा आहे होऊन फार दिवस झाले नाहींत असें (वस्न इ०). २ अशा बस्नाचें आणि हैं कामहि त्यास नवें आहे. ' ३ उपयोग इ०कानीं मिलन, सत इ० मह० १ नवें नवें जेवी सवें=पाहणा नवीन आहे तोंपर्यंत अस्तान्यस्त, जर्जर, जुना न झालेला. 'ही शालजोडी नवी आहे.' घरमालक त्याला बरोबर पंक्तीला घेऊन कांहीं दिवस जेउतो. पुढें परिचय झाल्यावर मात्र हेळसांड व्हावयास लागते. २ नवें नवें नि खाटल्याभवते भवें. ३ नवी विटी नवें राज्य, नवी विटी नवा बाव. (विटीदांडच्या खेळांत विटी बदलन नवी घेतली तर सर्वच बदलतें त्याप्रमाणें ) =एखाद्या कारभारांत नवीन कारभारी आला तर त्याचे सर्वच तंत्र नवीन असर्ते. ४ जुने डोळे आणि नवे चाळे. तमाशे. ५ नवां दिवशीं नवी विद्या. ६ नव्याचे नऊ दिवस=कोण-तीहि गोष्ट नबी आहे तोंपर्यंत (कांहीं दिवस) लोक तिचें कौतुक करितात. त्या वस्तुचा नवेपणा व लोकांचे कौतुक फार दिवस टिकत नाहीं. सामाशब्द- •आडसाळी-वि. उंसाचा एक प्रकार. नवीन लागवड केलेला एक वर्षाआड पीक देणारा ऊंस. •करकरीत-वि. अगदीं नवा; पूर्णपर्णे नवा; कोरा करकरीत; करकरीत पहा. ॰ तरणा-तरणाफोक-वि. जवानमर्दः, ज्वानीत असलेला; तारण्याच्या भरांत असलेला (पुरुष). ॰ नृतन - वि. अगर्दी नवा; कोरा करकरीत. [ नवा+सं. नृतन=नवा ]

नवा-वि. नववा-वें. 'आठ सगुण ब्रह्म। नवे निर्गुण ब्रह्म। ' -दा ७.३.८. 'नवा महिन्या तुम्ही देखाल बालासी । '-राम-दासी २.१०३. [नव=नऊ]

नवाई की. १ नवल; अद्भुतता; आश्चर्य; अपूर्वता. 'आतां ऐसियाहीवरी काई। सांगों व्याप्तीची नवाई। '-क्का १५.४११. 'कैसी देवाची नवाई। अपायिच झाले उपायीं।' –िशसं ७.२९. २ अद्भुत; अपूर्व; आश्चर्यकारक गोष्ट, लीला; चमत्कार. 'ते हंस-रूपाची नवाई। अभिनव कांहीं बोलवी। '-एभा १३.१३. ३ नवेपणा. ' अभिनव संपत्तीची थोराई । आणि आवडीची नवाई ।' 'नवाडा मनुष्य घरांत आला. ' [ नवा ] -वेसीस्व ७.४५. ४ (तारुण्य इ०कांची) तेजगी; टवटवी. 'काय सांग्रं भी ह्या रूपाची नवाई।' ५ -वि. नवीन; नवा. 'ऐका नवाई उपासना । ' -दावि १. [ नवा; गुज. नवाई ]

नवाज-वि. कनवाळु: पोशिंदा. 'आम्हीं पदोपदीं महा-राज। अन्याई गरीबा नवाज। चालवा स्नेहाची लाज। मागणे हे स्वामीराज।' –होला १३४. [फा. नवाझ ]

नवाजलानी-णी-वि. तीक्ष्ण धारेचे. 'ढाल फिरंग नवाज गोट्ट इ०). खाणी निशंग गगन लकेरी खुण। '-ऐपो १०९.

नवाजणी, नवाजणुक-की. १ स्तुतिः, वाखाणणीः प्रशंसाः, परामर्थ; पोषण. [ नवाजणे ]

' अंतरें राखितां राजी । भलत्यास भलता नवाजी । अंतरें न राखतां पादी । आर्त ऐसे मग त्याच्याठार्थी । नावाची नवायी उपतिष्ठे । ' भाजी। मिळणार नाहीं।'-दा १५.५.२०. २ प्रतिपाळ. रक्षण, लालन पालन करणे; परामर्थ घेणे. 'कृपादष्टि पाहुनी गरिब नवाजी गे। '-मध्व ३८५. ३ पारितोषिक देणें; सत्कार करणें. असलेली, पलंग विणण्याची सुती जाड पट्टी; नाडा; नुवार. ' एक ' त्याणीं ऐसा सिष्टाचार केल्यानंतर याणीं त्यासच नवाजिलें. 'ंनवारीची खाट, त्यावर एक चवाळघासारखें कांहीं तरी टाकलेलें. '

–रा ६.३१४. 'अबुदल सदरें नवाजिला।' –ऐपो १०. [फा. नवाझ्; हि. नवाझ्ना ]

नवाजरा-नामा-- पु. कृपापत्रः, शिफारसपत्र.

नवाजस-की. १ वाखाणणी: स्त्रति: प्रशंसा. २ परामर्थ. नवाजणी पहा. [फा. नवाझिश]

नवाजिक-वि. नामांकितः अपूर्वः अलौकिकः ' माहा बिलयं पराक्रमी । जितुके पुरुषार्थी विक्रमी । राजे नवाजिक नामी । मिथि-केश्वरें आणिले।'-वेसीस्व ३.३. ' मानवा नवाजिक तन् मिळाली परि विफळा करिशीरे। ' -राला २५. [ नवाजणे ]

नवाजी-- बी. स्तुति; प्रशंसा. 'त्या करेंकरुनि अर्जुन-वाजी। खाजवी कहिन नित्य नवाजी। '-वामन, पार्थभाग्य २. -वि. नामांकितः प्रख्यातः ' ज्ञेलोकीचे नवाजी । अणसुट निर्मळ च्यारि वाजी । स्वेतवर्णी तेजःपंजी । तया रथासी शोभले । ' -वेसीस्व ८.१०९. [फा. नवाझी]

नवाजीस-की. स्तुतिः, तारीफः; प्रशंसा. 'महाराजांनीं नवा-जीस कहन वहें जवाहीर बक्षीस इनामगांव दिला. '-मराचिथोशा ८०. - वि. १ गौरविलेला. 'संताजी घोरपंडे पूर्वी महाराजाचे नवा-जीस. ' --मराचिथोरा ४६. २ आश्रित; मेहेरबानींतला. ' आम्ही लोक त्यांचे नवाजीस. ' -पेद ३.८४. [फा. नवाझिश]

नवार-ठ-वि. नवट पहा.

नवाटके—न. शेराच्या अष्टमांशाचे माप: नवटके पहा. नवाडा-वि. ( ना. व. खा. ) नवखा; अपरिचित; परका.

नवाण-न-न- तांदुळाची एक जात; नवान्न पहा, निवान्न नवानवर्शी, नवानवसाने -- किवि. पुष्कळ नवस इ० करून (जन्मलेला मुलगा इ०); फार प्रयत्न, कष्ट,सायास करून (केलेलें, साध्य असलेलें काम, गोष्ट). [ नव+नवस ] नवा नवसाचा -वि. १ ज्याकरितां पुष्कळ नवस इ० केले होते असा (मुलगा इ०). २ ( ल. ) अतिशय कष्टानें मिळविलेला, साध्य केलेला ( पदार्थ.

नवाब-- पु. नवाव पहा.

नवायी-की. १ नवल; अपूर्वता; नवाई पहा. ' उद्धवा या कित्युगाच्या ठायीं। तुझ्या भाग्याची परम नवायी। '-एभा नवा(वां)जण्ने—उक्ति. १ स्तुति, प्रशंसा, वाखाणणी करणें. १७.७१. २ नवीनपणा. 'हेंचि आर्ताच्याविषयीं। आर्तीतें प्रकाशी -एभा १९.२७१. [नवाई]

नवार-की. १ तीन-चार बोटें हंदीची आणि पुष्कळ लांब

शको. ४. ५०

-वज्राघात ८७. २ (चांभारी धंदा) कातर्डे घोटण्यासाठी असलेला आंच्याची पाने ही एका कामटीच्या ताटीवर बांधून घराच्या मुख्य जाडाभरडा कपडा. [फा. नवार् , नुवार् ]

नवार्णे-- उक्ति. (राजा.) (परंग इ०) नवारीने विणणे. | नवार |

नवासा-५ नातू. [फा.]

नवाळ---स्त्री. (विस्त.) नवीनवाळ: नवा नवीनवाळ पहा. -वि. नवीन; नवा. ' फुल भोगा नूतन नवांळे । मऊ माशुक मधुर अलीकहे. [ नवा ] मवाळ । ' -- प्रला १६६. [नवा]

नवार्ळा-सी. एक जंगली फूलझाड; नेवाळी; रानजाई.

नवाळी-सी. १ प्राप्ति. 'जीवांसि करीं नवाळी। कैवल्य नवाळी। करिसी अज्ञान खंडोळी। ' -कथा १.१.२१. ३ अपू-र्वता; नवल; अद्भुत गोष्ट; चमत्कार. ' एक असे भूमंडर्ळी । एक पार्थातें । ' -जै ३७.९२. 'जया पुण्याची नवाळी । सुख दावी ' सुखाची।' 'मग नामत्रोपें पिटोनि टाळी। आनंदली भक्तमंडळी। व आत्मचिंतनपर मनुष्यास नन्याण्णव रुपयांची एक थैली सांप-म्हणती तुकयासी पावला वनमाळी। अनुपम्य नवाळी दिसत। ' डली त्यामुळें त्याला शंभरावा रूपया मिळविण्याची इच्छा -मनको. [नवा]

नवाळ--न. (गो.) रुप्याचा, सोन्याचा कमरपट्टा.

आला असेल.' -पया ४८८. [फा. नविस्ता]

नवी-अ. एकाला नवार्ने गुणतांना योजावयाचा शब्द. जस-एके नवी नऊ. [नव=नऊ]

**नवीन**—वि. नवा; नूतन. [सं.] **मत**-न. १ नव्या, आधुनिक पंडितांचें मत. २ सुधारणावाद्यांचें मत; सुधारकी मत; नवमत. [ नवीन+मत ] •मुद्रा-स्त्री. नवीन, अपरिचित व्यक्ति,

–भाइ १८३४. निविसिंदा पहा. [फा. नवीयन्दा]

मेच्या, आश्विन शुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशीं नन्या भाताचीं लोंगरें, पावन । ' -दा ७.१०.२३. [न+होईजे]

दारावर बांधण्यासाठीं करतात तें तोरण: नवधान्याचे तोरण. [नवा] नवें-अ. एक या अंकाखेरीज इतर अंकांना ९ या संख्येनें गुणतांना योजावयाचा शब्द. असे:--बे नर्ने अटरा; चार नर्ने छत्तीस इ० [ नव=नऊ ]

नवेतर-व. अलीकडचें. नवतर-थर पहा. -किवि. नव्यानें;

नवेद्य-पु. देवास अर्पण करतात तें अन्न. (प्र.) नैवेद्य; नैवेद्य पहा. [ नैवेद्य अप. ]

नवोड—वि. अफूच्या पिकाकरितां राखून ठेवलेल्या जमीनीत सुखाची। ' -दाव ४५३. २ कृपादृष्टिः; मेहेरनजर. 'तुझी जालिया। पावसाळशांत ज्वारीचे पीक कादृन पुढें जींत अफू करितात अशी जमीन. -कृषि ५०३. [सं. नव+ऊढ]

नव्याण्णाय-वि. नव्यद व नकः, ९९ या संख्येबद्दल योजा-असे आकाशपोकर्ळी। ऐसी त्या युद्धाची नवाळी। दोघे दाविती वयाचा शब्द. [सं. नवनवितः तुल. गुज नव्वाणुं ] •वाटांनीं-हिश्यांनीं-किवि. बहुतेक; बहुत अंशीं. 'हें नव्याण्णव हिश्यांनीं--सिसं ८.१९५. ४ गोडी, इच्छा. 'तरी पावेन नवाळी ब्रह्म-|वाटांनी घडायचे नाहीं. 'नवयाण्णवाचा फेरा-पु.( एका तपस्वी प हंगामातील धान्यांचा, फळांचा पहिला बहर. ६ तारुण्याचा झाली. तो हळु हळु अष्ट होत होत अखेरीस पूर्ण अष्ट बनला. या भर; ऐन ज्वानी. ७ नवीनपणा; नवेपणा. ८ टवटवीतपणा; तेजगी. बोधप्रद गोष्टीवरून ) गुरफद्दन टाकणारी, वाढत जाणारी वासना, लोभ, हांव.

नव्या नवसाचा, नव्या नवसाने, नव्या नवशी—(प्र.) नविस्ता-पु. पत्र; लिखितः, लिखाण. 'याचा नविस्ता नवानवसाचा इ०; नव, नऊ नवानवसाचा इ० पहा. [ नवसाचा अप. ]

> नन्यायशी, नन्यांशी-वि. ८९; एकूणनव्वद संख्या. [सं. नवाशीति]

नव्यद्-िव. ९०; नऊ दशक. [सं. नवति] नव्या-वि: नववा. [ नववा अप. ]

नव्हेंण - अकि. न होणें, नसणें या अधी कियापद. नव्हता वस्तु इ०काबद्दल योजावयाचा शब्द. [ नवीन | सं. भुद्रा=चेहरा ] नव्हे, नव्हेस इ० रूपांतच उपयोग. 'देवा गोठीचि हे ऐकतां। नवीस-श-अ. लिहिणारा या अर्थाचा फारसी प्रत्यय. बोधु उपजतसे चित्ता। मा अनुभवें तल्लीनता। नव्हेल केवीं। ' जसें:-फडनवीस, अर्जनवीस, चिटनवीस, पोतनवीस, सबनवीस -क्का ६.३३१. [ न+होणें ] नरहतां-धातुसाधित अन्यय. न इ॰ नीस असेंहि याचें रूप होतें. उदा॰ चिटनीस, फडनीस इ० होतां. 'सम्पूर्ण दिवस नन्हतां हातीं।अंड येक फोडिलें।'-मुआदि नवीसंदा, नविदिादा—पु. कारकून; लिहिण्याचे काम कर- ४.३४. 'तुझा प्रसाद नव्हतां मज याच काळी।'-वामन-णारा. 'एक नवीसंदा ... दिनचरेंची अखबार लिहिण्याकरितां हिन्मणीपत्रिका १४. नव्हता-वि. नसणारा; नसळेला. 'नव्ह-रवाना करून. ' -रा ५.१०५. 'फडावर कोणी निवसिंदा नव्हता.' तेनि वह्नमें । आहेवपण को शोभे।' -अमृ ६.६३. नव्हसी-नससी; नाहींस. 'श्रीकृष्ण भणे तो तूं नव्हसीं। जै वैदर्भिअ ते नर्वे --- न. १ दरवर्षी होणारे धान्य इ०खाण्याच्या वेळीं करा प्रणॐ आलासी।'--शिशु १०७०. नद्धीजे-कि. न होईजे; वयाचा संस्कार, कुळाचार, नवान्न पहा. २ (कों.) नवान्नपौणि- होणार नाहींस. 'एवं न करितां भगवद्भजन । अंतीं नव्हीजे

नव्हती-सी. नवती पहा.

नःहाद-वि. नवीन; नवट. 'नव्हार्टे जुनार्टे वने दाटथार्टे।' -राक १.५४. [ नवट ]

नःहांड---स्री. वाण; तुटवडा; अभावः (अन्न, धान्य इ० कांचा उडालेला) फन्ना; चट्टामट्टा. (कि॰ पडणें; होणें). 'धान्याची-गुळाची-तुपाची-अन्नाची-पैक्याची-नव्हांड. ' [ न+ होणें ]

नक्हाळी-की. नवाळी. १ नावीन्य. अपूर्वता; नवलाई. ' वाणितां वनमाळी । शब्दसुखाची होए नव्हाळी । ' -शिशु २३. 'ऐसी भजनभावाची नव्हाळी। सेवकाजवळी स्वामी तिष्ठे।' -एभा ३.३४७. २ प्राप्ति. 'मग पावेन नव्हाळी। ब्रह्मसुखाची।' नित्यसुखाची नव्हाळी। जेथे वसे। ' -दा १.८.२२. ३ गोडी ' सेवावया स्वानदनव्हाळी ।' -एभा २८.२२२. ' किंवा क्षीरो-दधीसी नव्हाळी। अजादुग्धाची। ' -रास ५.८०७. ४ बहरः वयाचा फारसी प्रत्यय. जर्से:-तक्त-नशीन्=सिंहासनारूढः गादी भर. 'कीं प्रथमवयसाकाळीं। लावण्याची नव्हाळी। प्रगटे जैसी नशीन-जहन् नशीन इ० फा. निशीन=बैस ] आगळी। अंगनाअंगीं। '-ज्ञा १.४२. ५ कांति; तेजगी. 'करूनी निजकळाची होळी। सरस्वतीतीरीं वनमाळी। टेंकोनि वैसला नसीव ] • उघडण-उचकट अ-भाग्य उदयाला येणें: चांगले विपळातळीं। चरणनव्हाळी आरक्त। '-एभा ३०.२१३. नवाळी दिवस प्राप्त होणें. •फुटणें-मोटी आपक्ति येणें; अभागी असणें, सर्वे अर्थी पहा. [ नवाळी ]

जाणारा शब्द. 'जैसे अमृत नव्हे जुनें।' –दाव २९. 'नरदेह कर्मानुसार घडणाऱ्या बऱ्यावाईट गोष्टी; दैवयोगः, प्रारब्ध. निशीब+ पावल्या जाण । आपणचि नव्हे ज्ञान । '-एभा २५.४१८. 'ही गोष्ट अर. तालिअ; फा. ताले=प्रह, दैव] इतर वाक्प्रचार दैव शब्दामध्यें नव्हे तेव्हां अवधेच व्यर्थ. ' -पेद ३.६३. याचीं भिन्न भिन्न पुरुष- पहा. व्यंत-वान-वाला-वि. सुरैवी; भाग्यवान. 'हजारो वाचक रूपें थोडीं घोटाळघाचीं असल्यामुळे तीं पुढें दिलीं आहेत. जसं:-मी नव्हे, नव्हें: तुं नव्हेस, नव्हुस; तो, तीं ते नव्हें; आम्ही वाला, बान प्रत्यय ] नव्हों; नव्हे; तुम्ही नव्हां, नव्हांत, नव्हे, नव्हेत; ते, त्या. तीं नव्हेत, नव्हत. ' आतां सर्गुरुते कैसे । नव्हेति इतरां गुरु ऐसे । ' येऊन लोथ परतोन नेले ' -रा ६.४७२.[अर. निशाक्=व्यवस्था] -दा ५ १.४५. -दा ११.२.३२. (या क्रियापदाच्या उपयोगा संबंधीं एक गोष्ट लक्ष्यांत ठेवण्यासारखी आहे, ती ही कीं, कर्त्याचें परशुराम पंतास बहुत नशेत करून लिहिलें आहे. '-ख ४.१५६७. अस्तित्व, स्थानिक संबंध इ॰ संबंधांने याचा प्रयोग होत नसुन कर्त्याचे गुण, जात, स्वभाव, प्रकार, रूप इ० कांच्या संबंधाच्या नाहीं. या वाक्यांत कर्त्याचे अस्तित्व किंवा अभाव=नमणे विव-क्षित आहे म्हणून येथे 'नव्हे 'चा उपयोग होणार नाहीं. तसेंच 'तो त्या घरीं-शह ीं नाहीं. या वाक्यांतहि 'नव्हे 'चा उपयोग होणार नाहीं पण पुढील वाक्यांत नव्हेचाच उपयोग केला पाहिजे. [ सं. ] ' नाहीं 'या कियापदाचा प्रयोग केल्यास चालणार नाहीं. जरें:-हा काळा नव्हे, हा पाषाण नव्हे; हा मनुष्य नव्हे-ब्राह्मण नव्हे-गोलाकार नव्हे. [ न+होय ]

नशर्णे-अक्रि. नाश पावगें; नष्ट होणें; नाहींसें होणें. 'बीज मोडे झाड होये। झाड मोडे बीजीं समाये। ऐसेनि कल्पकोडी जाये। परी न नशे। ' - ज्ञा १७.५९. [सं. नश=नाश पावणें]

नशा - की. १ कैफ; धुदी; गुंगी; निशा. २ कैफ येणारा अंगली पदार्थ; निशा. ३ मादकपणा; कैफाचा गुण. [अर. नशा] •करणें-अंमली पदार्थाचें सेवन करणें; दास इ० पिणे. • खोर-वि. कैफी; अंमली; दारूबाज. [फा. नशा-खुर्]

नशिअ(इ)त, नश्यत, नशित-द-स्रो. १ उपवंश;सम-जावणी; सल्ला २ शिक्षा. 'या कोडतापुढें खोटी साक्ष दिली असतां त्याचे इनसाफ व नशियद याविषयीं ... ' - न्यासे २९९. २ तंबी. ४ (व.) अहल. [अर. नसीहत् ] नशीहत--विषु १.१. 'उत्तम गुणाची संडळी। सत्त्वधीर सत्त्वागळी। पूर्वक-क्रिवि. निश्नुन. 'स्हणोन नशीहतपूर्वक आज्ञा केली.' -पया ६६.

नशीन—वि. आह्रढ, बसलेला या अर्थाचा नामास जोडा-

नशीब---न. १ नेमणूक. २ वांटा. ३ दैव; प्रारब्ध. [अर. होणे. ॰शिकंदर असणे-(एखायाचे) दैव चांगलें, भर-नःहे—कि. न होय, होत नाहीं. नाहीं इ०अर्थानें योजला भराटीचें, बळकट असर्णे. -स्वप २२४. निश्वाचे ताले-पुणव. पदरामधे उमराव नशिबवाला।' -ऐपो २४१. [नशीब-वंत.

> नशेकची-वि. १ चोपदार. २ व्यवस्थापक. 'नशेकची नशेत-सी. १ उपवेश: समजावणी. 'दुर्गकर राजे यांनी २ शिक्षा. नशिअत पहा.

नश्वर--वि. नाश पावणाराः अशाश्वतः न टिकणाराः नाश-वाक्यांतच याचा उपयोग होतो. जस:-तो गतवर्षी मेला. तो आतां वितः हंगामी. 'देहें उतराई होऊं गुरुसी । तरी नश्वरता या दहासी। नश्चरं अनश्वरासी । उत्तीर्णता केंबी घडे ।' -एहस्व ५.९३. ' जेवढा दृश्य पदार्थ तेवढा नश्वर. ' [सं. ]

नश्वरता—स्त्री. अशाश्रतपणा; नाशवंतपणा; क्षणभंगुरता.

नप्र--वि. १ नाश पावलेला; नाहींसा, जमीनदोस्त, धुळधाण झालेला; विघ्वंसित. २ दुसऱ्याचा नाश, वाईट करण्याचा स्वभाव असणारा; दुष्ट; द्वाड; निर्दय; कठोर. ' तुका म्हणे नष्टा । अबोळण्या

तुम्या चेष्टा। '-तुगा १४१९. [सं.] • खर्च-पु. (गो.) निर- शिळका करणे-(व.) उठतां बसतां कोणाची ना कोणाची कुरा-र्थक, घातुक, अनवश्यक खर्च. 'जर्जेत नष्टखर्च जास्त असतो. ' पत काढणें. ॰चर्य-र्या-नन्ती. दुर्दैव; हीन-दीन स्थिति; कष्टदशा; उतरती कवणैक नष्टिदनों । विसर पडला शौचाचमनीं । ' -कथा १.९.३. ॰धन, नष्टेश्वर्य-वि. निर्धन; दरिद्री झालेला. [नष्ट+धन, निर्वेल झालेला. ० बुद्धि-वि. कमकुवत बुद्धीचा; कमी समज अस-णारा; ज्याची बुद्धि नष्ट झाली आहे असा. [नष्ट+बुद्धि] **वंदा**-वि. निर्वश झालेला. ॰ विवेक-वि. विवेकशून्य; अविचारी; अवि-वेकी. [नष्ट+सं. विवेक=विचार] नष्टारमज-वि. (ज्याचा) एकहि मुलगा जिवंत राहिलेला नाहीं असा; निपुन्निक बनलेला. [नष्ट+सं. आत्मज=मुलगा ] नर्ष्ट्रेद्विय-वि. ज्याची इंद्रिये गडीमाणरें नसतात. त्यास जर श्रीमंतांना पानसुपारी, मेजवानी शिथिल, निर्जीव झालीं आहेत असा. नष्टोपाय-वि. दैवहतः अगतिक झालेला; ज्याचे उपाय कुंठित झाले आहेत असा. [नष्ट= नाहींसे झालेले+उपाय ]

रच्या स्वररचनेचे स्वरूप अमक्या अमक्या स्वरांचे आहे असे सांगून ते स्वर काढून दाखविणें. [सं. नश्]

नष्टाई—की. दुष्टपणा; हरामखोरी; दगलबाजी; कपट. 'खान नष्टाई करणार नसला तर... ' -सूर्योदय २९९. [ नष्ट=दुष्ट. कपटी ]

नष्टोन्रा--वि. (कु.) दुष्ट; द्वाड; नीच; कपटी. [नष्ट=दुष्ट] नस-पुस्ती. १ मोठ्या आंतडयाचा एक भाग, जो वायु इ० कांनी फुगतो असाः नळ. २ शीरः अशुद्ध रक्तवाहिनीः नाडी. ३ स्नायु. ४ नराणी. [सं स्नसा; प्रा. णसा; अर.] ॰ घेणें-तोडणें-( सक्तवाहिनी कापून ) सक्तस्राव करविणे. ॰धर की-दावर्णे-( चालु असलेलें काम, व्यक्ति इ० ) कुंटित करणें: अटकाविणें: थांबविर्गे.

नस-की. १ नाकानें हुंगण्याचे औषध. २ तपकीर. सं. नस्यः हिं. ]

असा टेंगणा व रोड मनुष्य. [नसणें]

नसंटर्णे-अक्षि. (महानु.) न मावर्णे; न समावर्णे. 'की मागिला श्रमाची धांप। भीतरीं नसंटे उमप। तेणें दाटतसे बाब्प। ( उप ) द्वाड; उनाड. ३ स्वार्थी; मतलबी [अर. नस्नानी=स्निश्चन] कंठीं येउनी।' - जाप्र ९२६. [न-|साठणें]

न संडी विषय संदु। ' -ऋ ७. [न+सांडणें ]

पापिणी ते नसोंदे।' -राम २४. [न+असणें]नसस्या बसस्या क्रिवि. वंशपरंपरा. [ नसल+बाद=नंतर+नसल ]

नसता-वि. १ अस्तित्वांत नसलेला; अविद्यमान. ' हठें बाई कळा. [नष्ट+चर्य, चर्या ] ॰ दिन-दुर्दिन, वाईट दिवा. 'नैषधा कैसी धरुनि बससी गोष्टि नसती। ' -सारुह ६.१२२. २ खरी, प्रत्यक्ष नसलेली; खोटी; निराधार. 'हा कमैभोग ओढवला सायासी। नसर्तेच विद्य हैं।' –शनि ६८. ' ईश्वर होतां पाठमोरा। नसर्तीच ऐश्वर्य=संपत्ति ] **ःप्रभाव पराक्रम-वीर्य-**वि. निर्वीर्य, दुबळा; विर्व्ने येतीं घरा । ' ३ अनावश्यक; फाजील; अवास्तव. ' तूं फार करितोसि टवाळी । नसतीच चढविली कळी । '-शनि ७०. जर्से:-नसता कारभार=उगाच लुडबुड करणें; नसता खर्च=अवास्तव, उगाच आलेला खर्च; नसता उपद्रव=कारण नसतां, स्वतःचा दोष नसतां झालेला त्रास. धनुकसानीचा; तोट्याचा. जसें:--नसता उद्योग-धंदा-व्यवहार-व्यापर. ५ गरीव; अर्किचन; दरिद्री. ६ (गरीबाच्या येथें इ० देण्याचा प्रसंग आला तर तो थेट्टेन, उपरोधानें आपल्या अविद्य-मान, लटक्याच गडवाला नसत्या म्हणून हांक मारून करण्यास सांगतो अशा अर्थी) नसणारा; लदुपुटीचा ( साणुस, गडी ). 'अरे नसत्या! गुडगुडी भहन आण, राव बसले आहेत.'-क्रिवि. वांचून; विना. -शर. महु ॰ असल्याचे विकार नसल्याचे घोरंकार=श्रींमताना चैन कराविशी वाटते तर गरीबास काबाडकष्ट करावे लागतात.

नसद्धी-वि. (महानु.) नुसती; एकटी. 'निगालेआं यदु-पती। न शोभेत्री द्वारावती। जेवी नसद्धी शांती। विवेकेंविणु। ' –शिशु ५३८. [सं. न<del>|स</del>त्+हि]

नसनखवडा--वि. माणुसघाण्याः मत्सरीः एकलकोंडाः जन-द्विषी. [नसर्णे | खवडा ] म्हः नसनखवडा आणि शेजार दवडा.

नसनस जी. (व.) किरकिर; कटकट; लसलस. 'भारी नसनस करते ती.

नसर(रू)ड—की. (निंदार्थी) अशक्त, हट्टी व कोडग्या पोरास तिरस्कारानें संबोधण्याचा शब्द. -वि. शरीरांत पराक्रम नसुन ज्याला बोलल्याचालल्याची लाज नाहीं असा कोडगा ( मनुष्य ).

नसरता—वि. अग्राह्म, अमान्य, निरुपयोगी, ज्यावांचुन नसकोणा -- वि. (कु.) ज्याच्या अंगीं कांहीं गुण नाहींत कांहीं अडत नाहीं असा. 'तो भी नसरता केला काम। क्रोधा आणिला उपशम । ' -एभा ४.१२६. [ न+सरता ]

नसराणा-णी--वि. १ (उप.) लुच्चा; सोदा; वस्ताद. २

नसळ—न. कुलाचें, वंशाचें बीज; प्रजा; संतान. 'राजाचें नसंडणं — उकि. न सांडणं, न सोडणं. 'नाहीं आर्ति निर्वेदु। नसल नाहीं म्हणोन आईसाहेबांनीं साफच सांगितलें. ' –रा ६. ३४९. –वि. औरस नसलेलाः दत्तकः 'पादशाही नसलावरी छत्र नसर्ण---अकि. न असर्णे; अभाव असर्णे. 'अहंता मनीं धरील.'-शिचप्र ४० [अर. नस्ल्] नसलन् बाद नसल-

नसवर्णे-अकि. न संहवर्णे: सहन न होणें. 'स्वास्थ्याला मुनिमनांत ही नसवे। '-मोमंभा ३.८०. [न+सहणें; नसहे ]

नसाणा-ना-न्या, नसानखोर-वि. (वना.) १ किर-कि-या: चिडखोर. २ एकलकोंडा; तुसडा.

नशाय-वि. (गो.) १ असहा. २ अप्रियः, नावडता. 'सवतीची पोरं नेहर्मीच नसाय झालेली असतात. ' नि+सं. सह्य=सहन कर-ण्यास शक्य.

नसांव--न. (गो.) कुटुंब; बीज; प्रजा. [पोर्तु.नासाओ ] नसिहत, नस्यत-की. शिक्षा; शासन; पारिपत्य; नशि-अत पहा. [ अर. नसीहत् ]

नर्सी-नाग. (काव्य) निशीं या प्रत्ययाबद्दल योजतात. -ऋ ९३. 'स्वसंपत्तीनसीं तेथें तया। प्रतिस्थापना।' -स्वादि 90.3.89.

करीत असे करणे. ' - वाडसभा १.१३.

नसीन-वि. बसलेला; नशीन पहा.

नसीब, नसिबाचे ताले, नसीबवंत-नशीब इ॰ पहा. नसीयत-सी. शिक्षा. नशिअत, नसीहत पहा. 'या उपर साटकास हरवजेने नसीयत करून ब्राह्मणाची मुली सोइन डयाची लहान करणी: थापी. देवणें. ' -वाडशाछ १०४.

नसीहत, नसेत-द-सी. १ उपदेश; सला; समजावणी. २ क्यांचे पानः, नवल्या. [ नऊ ] शिक्षा: शासन. ' सामें सांगतां नायकत, तेव्हां दण्डें सांगावें... यास्तव सब्रीच केली आहे, पुढें राजदर्शन ज'ल्यावरी जे नसीहत नाहुडा पहा. करणें ते हजुरून करूं. ' -रा ३.३३३. -रा १५.२९८. नशिअत पहा. [ अर. नसीहत् ]

नसुधा-वि. साक्षातः, केवळ. 'ऐसा जुगानजुगांचा रथु। नसुधेया तेजाचा झळफळीतु।' - उषा ११०५. 'तिये विद्येचें नमुधे । भांडार तूं । '-गीता १ ५०९. २ नुसता; फक्त. ' किंबहुना मुखद्वपे नपुधा। आस्वादिजे क्षेष्मेयांचा बाधा। '-भाए ७६३. नसद्धि पहा.

नस्कांत-किवि. (गो.) पहांटेस.

नस्कटा-वि. कृशः रोडः क्षीण. [ नसर्णे+कुटा प्रत्यय ]

नहत-न. १ नदी, खाडी इ॰कांच्या मुखाशीं समुद्रांत अस-लेला वाळ्चा दांडा; अडवण. २ ज्यावर समुद्राच्या लाटा आप-टतात अशा डोंगराळ, खडकाळ प्रदेशाची रांग. ३ (कु.) जहाज समुद्रांतून खाडींत नेण्या-आणण्याची वाट; खाडीचें तोंड: खाडीच्या तोंडासमोरील समुद्राचा भाग.

नस्त-वि. (प्र.) नष्ट; नष्ट पहा. [नष्ट अप.]

तिरपी धार असलेली लोखंडी सळई; नराणी. [फा. निश्तर्] **्रमार जै**-नस्तरानें लहान काप काढणे, लहान जखम करणें.

नस्ता-वि. (प्र.) नसता; नसता पहा. नस्ता कवीचा व्यापार। तरी कैंचा अस्ता जगोद्धार। ' --दा १.७.२१.

नस्य-न. १ ( नाकानें ) हंगण्याचें औषध. २ तपकीर. ३ हंगणें; नाकांत घालणें. -वि. नाकासंबंधीं; नाकाने ओढण्याचें; नाकांत घालण्याचें. [सं.]

नस्यरीत-किवि. त्वरितः सत्वरः ' आर्त जीवींचें जाणती। तया भेटती नस्वरीत। '-निगा १६४.

नह(हा)क--किवि. अन्यायानें; निष्कारण; (प्र.) नाहक; नाहक पहा. 'कां खवळविला नहाक हा कहरी।' –मोविराट ξ **९**.

नहर-पु. २ पाण्याचा पाट, नळ; कालवा. ' दिल्लीचा नहर दरोबस्त तयार करवून पुन्हां नहर जारी करावा. '-दिमरा २. ३९. 'नहर शुष्क जाहले ते जारी जाले नाहींत. ' -रा ५.१११. नसीदा -- नसीहत पहा. ' शत्रूस नसीदा देऊन पारिपत्य २ (शहरांतील) घाण पाणी वाहून नेणारी मोरी, गटर, सारणी. ३ होद. -शर. (अर. नहरू)

नहरणी--स्नी. नराणी. [ हिं. नहरणी; सं. नखहरणी; प्रा.

नह(हे)ला, नहरूया, नहाला—पु. गिलावा करण्याची गर्व-

नहलू, नह(हि)ल्या—पु. (गंजिफा, पत्ते यांतील) नऊ ठिप-

नहाडणे, नहाडा—(प्र.) नाहडणे, नाहडा. नाहडणे.

नहाण--न. १ (अंगास तेल वंगेरे लावून, अभ्यंग करून केलेलें, घातलेलें ) स्नान; आंघोळ २ प्रथम रजोदर्शन:ऋतप्राप्ति. [ सं. स्नान; प्रा. ण्हाण; हिं. नहान; तुल० का. नने=ओले. आई होणे. ] • घालणे-( लहान मुलास तेल इ० लावून ) स्नान घालणे: न्हाऊं माखं घालेंग. ॰पदास येणे-(मुलगी)ऋतुस्नात होण्याच्या वयांत येणें. न्हातीधुती होणें. ॰घर-न. स्नानाची खोली. घर: नहाणीघर. [ नहाण+घर ]

नहाणें --- सिक्र. स्नान घालणें; नाहणणें पहा. ' कीं पाणिओं नहाणिला। काळकूटाचेनि। ' -िशशु ९९९. [ नहाण ]

नहाणवली, नहाणी---नाहणवली, नाहणी पहा.

नहार्णे -अित. १ (विशेषतः तेल अंगास लावून) स्नान करणें. २ रजस्वला होणें; अस्पर्श. विटाळशी होऊं लागणें, बसणें. 'मी आज वर्षभर नहात आहे. '-नामना २०. [सं. स्नान: हि. नहान; गु न्हावुं ]

नहाब-बी-पुली. नुकसान; हानि; खराबी. [ अर. नहुब ] नहाची-- ५ हजाम; (प्र.) न्हावी पहा. नहाळकर--न. (कीं. ठाणें ) लहान ओढाः नाला.

निह्ना-पु. नेत्र; डोळा; नयन. -शर. [सं. नयन] नहिला--पु. (कों.) गवंडधाची थापी. नहला पहा.

नही-की. नदी; नई पहा, [सं. नदी; प्रा. णई] **्राखणा-**पु (गो.) नदींत राहणारा लहान जातीचा एक मासा. -मसाप ३.३. म्ह० इकडे नही तिकडे वही.

नह--वि. (व.) नव्यद. [तुल॰ गुज. नेवुं] नहुन -- अ. उलटपक्षीं; नाहीं तर; नाहीं पेक्षां. - के २.१२. ३०. [ न+होऊन ।

नहे(ह्य)ला-पु. नहला पहा.

नहोन-नी-किवि. न होऊन; नपुन. 'कांहींच नहोन असगे। या नांव साधक। '-दा ५.९.२२. 'निळा म्हणे एकला एक। नहीन एक ना अनेक। '--निगा १२५.

नळ--पु. १ स्थूलांत्राचा, मोठ्या आंतडयाचा वरचा भाग (जो वायू इ०कानीं फुगतो तो ). २ जमीनींतून पाणी बांधून आण-ण्यासाठीं, मोरीचें पाणी वाहून नेण्यासाठीं दगड, माती, किंवा होगें; जाडय येणें. लोखंड, तांबें ६० धातृंचा फुंकणीच्या आकाराचा करितात तो. ३ नहर; झांकलेल- गटार. ४ (पाणी वाहून नेण्याचा )पाट; सारणी; नाला. ५ (गो.) पोटांतील आंतडवास होणारा एक विकार. ६ मोटी नळी. ७ पन्हळी. ८ नळा पहा. ९ नळी पहा. १० निषघ देशाचा एक प्राचीन राजा ११ एक वानर. 'नळ-नीळ जांबुवंत । अंगद सुग्रीव बिभीषण भक्त । ' १२ अखंड कौल: नळा. -न. १ कमलाचा दंठ; नाल. २ (ल ) नाभिकमलाचा देंठ; नाळ; वार. [सं. नल] ॰गांठ एक होर्जे-(पोटांतील) नळ कटिण होण्याचा विकार होणे. नळांत भरणें-(उपाशे पोटीं किंवा श्रम केल्यावर) उभ्याने पाणी प्यायल्याने ते (पं'टांतील) नळांत जाऊन नळ दुखूं लागणे. सामाशब्द-०क(कू)ट,-कु(को)टें -कं(कां)डें-कांडी-नश्नी. एक बाजू बंद व एका बाजूस भोंक असलेली वेळु लांकुड, धातू इ०कांची पोकळ नळी. [नळ+कट= लघुत्वदर्शकप्रत्ययः सं. कांड=तुकडा, भाग ] म्ह० कुत्र्याचे शेपूट ६ महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें ते वांकडेंच=स्वभाव कांहीं केल्या पालटत नसतो. •काठी-स्त्री.बोह्त. [नळ+काठी] •क्टरी-स्ती. १ पायाचे गुडाध्यापासून घोटवापर्यतचे लांब नळीसारखें हाड २ (कागद इ०कांची) लहान वळकुटी; नळी; नळकांडी. ३ (गो.) गोल कौलाचा तुकडा. [नळ+कुटी] ०कुट्र-न. नळ-कांडें. ॰कृत-न. (कों.) नळगून पहा. ॰गृटी-डी-सी. नळ-कुटी अर्थ १ पहा. [नळ+गुटी] •गृत-द, नाळगृत-न जलोदराच्या वर्गातील एक रोग. यांत शरीरास बेंबीपासून छाती-पर्यंत सुज येते. ॰ पर्य-न. १ तिरस्काराने बंबीस लावावयाचा त्या फूलबाज्या नळे। '-केक १४१. ३ गाडीच्या चाकांचे ऑगण शब्द जर्से:- नकपट फुगर्ले-सुजले-बाहेर पडलें. २ शिस्त. ३ ठिवण्याचें बांबूचें नळकांडें. ४ (सामा.) (बांबू इ०काचें) नळ-नळकांडें; लहान नळी; नळाचा तुकडा. [नळ+पट] -वि. १ कार्डें. 'अस्थींचें नळे निरपे। शिरांचे हीर वोरपे।'-ज्ञा ६.२३४

प्रमाणाबाहेर लांब. २ ढिला; सैल: पोकर्क (अंगरखा, दागिना इ०) [ नळ+पट ] ॰पट्रेज-न. (तिरस्करार्थी ) नळपट ( -न. ) अर्थ २ व ३ पहा. ॰पटचा, नळपटनारायण-वि. १ (गबाळया-वंडयासारखें ) वेंबीच्या खार्ली धोतर नेसणारा. २ लांबट व मोठ्या पोटाचा मनुष्य; नगननारायण. [नळपट; नळपटननारायण] •पट्टी-की. ( पूर्वी शहरदुरुस्तीसाठीं सरकार अशी पट्टी घेई ) घरांत नळाने पाणी आणल्याबद्दल भरावा लागणारा पैसा; पाणी-पट्टी. •वडी-की. झांकलेलें गटार; मोरी; नहर; नळांडी पहा. **्चात-चाय-चार-पुर्ली.** पोटांतील नळांत विकृति होऊन उत्पन्न होणारा वायु. यार्ने पोटांत गुबारा धरतो. [ नळ+सं. वात; वायु=वारा ] ०संप्रहणी-स्त्री. आंतडयांचा एक विकार; आंत्रदाह; पोटांतील नळाचा एक रोग. [ नळ+मंग्रहणी=एक आंत्रविकार ]

नळकर्ण-अक्रि. (व.) निसटणें; पळून जाणें.

नळंगणे-अिक. ( कर. ) (फार जेवल्याने पोट इ० ) जड

नळणी---स्री. १ कमिलनी; निलनी. 'पुण्यपापाविरहित सक्चां अधिपती। द्रश्चा परी नळणी अलिप्त गति। ' –तुगा ४७८. २ नायिकेचा एक प्रकार. ' नां तरी नळनी जाति तन्वंगी। जो अहर्नीसीं भोगी।'-भाए ६९०. [सं. नलिनी अप.]

नळनळ--किवि. टळटळ; तकतक; तळतळ. 'पोट-गलांड-फोड-नळनळ करतें.'

नळनळी--- की. तुळतुळीतपणा; तकतकी (चेहरा, गर्च इ॰ कांवरील ).

नळनळीन---वि. तुळतुळीतः, तजेलदार. 'घोडा काळा निळा बोर नळनळीत। '-ऐपो १३९. मोटा व चकचकीत दिसणारा; टळटळीत; डिळडिळीत (फोड, गळूं इ०).

नळपाक--पु. १ स्वादिष्ट व उंची पदार्थीची, खारांची पाक-निष्पत्ति २ सात्विक व पौष्ठिक पदार्थी वें बनविलेले पकानः याच्या उलट भीमपाक, तामस पदार्थीचा पाक (नळ व भीम हे दोघेहि पाकिकयंत कुशल होते. त्यांच्या कुशलतंतील भेद वरील अर्थात दाखविला आहे ). [ नळ=नळ राजा+सं. पाक=स्वयंपाक ]

नळसडा--वि. (कों.) वडा.

नळा-पु. १ अखंड गोल कौल; नळयासारखें, वाटोळें कौल. र एक शोभेचें दारुकाम; हें बांबुच्या नळकांड्यांत किंवा मातीच्या कोठ्यांत दारू भहन करितात. हातनळा, बीडनळा, मोतियानळा, चमेलीनळा इ०याचे प्रकार आहेत. 'पुढें वाद्यांचा गजर। भडिमार नळयांचें।' -ह २४.१३३. 'मोठे बाणहि चंद्रज्योति मधुनी पासन घोटयापर्यंतचें हाड: नळ. ७ धान्य पेरण्यासाठीं पाभरीस इ॰कार्चे ) बीळ. ९ ( भांडचाचा कारखाना ) पाणी तापविण्याच्या बंबांतील धुराडे. [नळ] म्हः गाड्याबरोबर नळ्याला यात्रा= मुख्य गोष्टीबरोवर आनुषंगिक गोष्टीनांहि त्या त्या स्थितींतुन जावें लागतें.

नळांडी -- स्त्री. १ मोरी; झांकलेलें गटार. २ ( चुन्याची घाणी इ॰कांतील) चाकाच्या गतीने पडलेला खोल मार्ग, चाकोरी. ३ नदी, ओढा इ०कांच्या पात्रांत प्रवाहानें पडलेली ओघळ. ४ सड-केच्या बाजूने पाणी वाहन जाण्याकरितां केलेली सारणी. ५ पन्हळ. ६ (ल.) डोंगरांतील अहंद खिड. ७ (सामा.) अहंद गली, मार्ग. ८ नळी.

नळाळी---सी. अतिशय नळनळीतपणा; चकाकी; तकाकी. [ नळनळी ]

नळिका-स्त्री. नळी. 'जैसी ते शुकाचेनि आंगभारें। नळिका भोविन्नली एरी मोहरें।'-ज्ञा ६.७६. [सं. नलिका]

-रास १.१११३. [सं. निलन ]

पोकळ असणारा धातूचा, लांकडाचा, वेळ्चा लांब तुकडा. नळ आर्द्रा, पुनर्वेषु, पुष्य, आंश्रेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा. पहा. २ बंदूक, ज्यांत दारू ठासतात तो बंदुकीचा भाग; नलिका. स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूळ, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा. 🧸 मूत्रनलिका. ४ श्वासनलिका; अन्नमार्गः; गळा; कंठ. 'पहा त्या (२८ वें अभिजित्) श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभादपदा, उत्तरा-हिरण्यकश्यपे आपुलियेचि नळीं। बसविला नरसिंह पाचारुनी। -निगा ५३. 'वासनेहातीं बांधवी नळी।'-तुगा २**७९९.** ५ ( विणकाम ) धोटा; गणा किंवा कांडी ज्यांत टेवतात तें टोपण; कोश. ६ (कु.) फ़ंकणी. 'नळी फ़ंकिली सोनारें।' ७ मोरी: गटार. ८ गुडध्यापासून घोटयापर्यंतचे हाड; नळगुडी; नडगी. ९ (हात, पाय, मांडचा यांच्या ) लांब हाडांपैकी प्रत्येक. १० नाकपुडीचें छिद्र. ११ नळीच्या आकाराचें कौल. याचें एक तोंड जास्त हंद व दुसरें किंचित निमुळतें असतें. १२ पाभरीच्या फणास बसविलेल्या बांबुच्या पोकळ तुकडगांपैकी प्रत्येक. याचे एक टोंक फणाच्या भोंकांत व दुसरे चाडवांत बसविलेलें असतें व यांतून वीं जमीनींत पडतें. १३ डोंगरांतील अरुंद खिंड, मार्ग. १४ (ਲ.) बंद्कवाला (बार, घोडा इ० शब्दांच्या लाक्षणिक अर्था-प्रमाणेंच हा अर्थ आहे). १५ (गो.) पळ; धूम. [नळा] ॰काढप-(गो.) पळ काढणें; धूम ठोकणें. नळीचे वःहाड निर्वाहाचीं साधनें नष्ट करणें. २ निष्दुरतेनें वागविणे. • निमटणें – | लागतात ती संज्याकाळची वेळ. [नक्षत्र+दशनें ] • नाशयति –

[ नळ ] ५ गुरांना औषध पाजण्याचे वेळ्चे नळकांडें. ६ गुडच्या- नरडी दावणें; प्राण घेणें. 'स्योदयो जाहल्यापार्टी। समळ अंधारातें घोंटी। खयोताची नळी निमटी। नक्षत्रकोटी तत्काळ लाविलेल्या कळकाच्या नळशांपैकी प्रत्येक. ८ (व.) (उंदीर गिळी। '-एभा १३.४२२. नळीवर नेसण-(धोतर, लुगडें इ० ) गुडच्याच्यावर नेसणे. निकीचे कुल्प-न. जुन्या काळेंच वाटोळें गांवठी कुलप, हें लांब सळईच्या किहीनें उघडतें. याच्या उलट विलायती तन्हेचें. 'बेडकीचें 'कुल्प. नळीचें पीस-न. बारीक निमुळत्या नळीच्या आकाराचे साळूचे पीस. 'सड. केंस. हव. पिसें. नळधाची पिसे ... इतके आच्छादनाचे प्रकार आहेत. '-मराठी ६ वें पुस्तक, पृ. ८ (१८७५). नळीवार कौल-कऊल-न. मातीचे अर्धनळीच्या आकाराचे कौल; याच्या उलट थापीव कौल. नळीदार चोळणा-पु. पायांच्या नडाया झांकणारी, घोटचापर्यंत लांब असलेली विजार, नळ्या गंधक-पु. कांडीच्या आकाराचा गंधक.

> नळंडी, नळांडी, नळहांडी-सी. नळांडी पहा. नक्ष-क्षा--पु. १ छापः, वजनः, नांवलीक्षिकः, दराराः, नक्श ंपहा. २ नक्ष्शा पहा.

नक्षण-न-न. (ना.) नखें काढण्याचें हत्यार, नराणी पहा. नक्षत्र—न. १ ताराः तारका. २ चंद्राच्या कक्षेत असलेल्या ासत्तावीस तारकायुंजांपैकीं प्रत्येक. ह्या सत्तावीस तारकायुंजांचीं नळी—स्त्री. १ (सामा.) दोन्ही तों दें पोकळ असून मध्य नांवें पुढीलप्रमाण आहेत-अश्विनी, भरणी, कृत्तिमा, रोहिणी, मृग, 🛂 भाद्रपदा, व रेवती. 🧸 भूचकाच्या सत्तावीस विभागापैकी प्रत्येक: तेरा अंश व वीस कला इतकें अंतर ओलांडण्यास चंद्रास लागणारा काळ. ४ (गो.) जन्मिटिपण. [सं.] (एखाद्याच्या) तींद्वाचर नक्षत्र पडणे-(सारखी) बडबड, वटवट करण्याचा स्वभाव असणे. ' याच्या तोंडावर नक्षत्रच पडले आहे जरें ! हा मेला काय पाहिजे तसले अभद्र बडबडतो. '-अतिपीडचरित. पायावर नक्षत्र पडणे-नेहमीं भटकत राहणें; फिरणें. हातावर नक्षत्र पडण-चोरी करण्याची संवय असणे. सामाशब्द- ंगंडांत-न. अश्विनी, मघा व मूळ या नक्षत्रांच्या आरंभींच्या दोन घटका व रेवती, आश्रेषा व ज्येष्ठा या नक्षत्रांच्या होवटच्या दोन घटका अनुक्रमाने मिळून चार घटकांचे एक अशी तीन गंडांतें होतात त्यापैकीं प्रत्येक. हीं जन्मकालास ग्रुभाग्रुभ आहेत तीं येणेप्रमाणे:-अश्विनी, मघा व मूळ यांच्या पूर्वाधीत जन्म झाल्यास पित्यास अनिष्ट व रेवती, आश्लेषा व ज्येष्ठा यांच्या उत्तराधीत कर्णे-(स्वतःची) तुंबडी भरणें; तळीराम गार करणें. नळीं नखा जन्म झाल्यास बालकास अनिष्ट होत. [नक्षत्र+गंडांत] • वर्शन-न. हेर्णे. नळी दावर्णे-१ (एखादाच्या) पोटावर पाय देणें, १ (संध्याकाळीं) नक्षत्र, तारे दिसुं लागणें. २ ( ल. ) नक्षत्रें दिसं पु. नक्षत्रांचा स्वामी; चंद्र. [नक्षत्र+नाथ, पति ] ०**नाम-न. द०. ३** नकाराथीं किवि. जसें:-तो देईना, येईना-घेईना इ०. धुंदर; रूपवानः, लावण्ययुक्तः. 'जन्मनक्षत्राच्या उपजत जोरावरच न, ना ] नक्षत्रासारख्या मुली मिळविण्याचे दिवस गेले ते. ' -भा ३३.

नक्षा-पु. नकशा पहा. १ कीर्ति; नांवलीकिक. 'आज नायकडा इ० पहा. भाऊ मारिला थोर नक्षा झाला।' -ऐपो ३३६. २ ताठा; वर-चढपणा; अभिमान; घर्मेड. इतर अर्थी नक्शा पहा. [नक्शा] | नादु। जो असीरभ्यमकरंदु। ' −क्का १५.७४. [न+ऐकर्णे] • उतरणें-दिमाख, तोरा नाहींसा होणें; घमेंड जिरणें. • उतर-विण-धमेड जिर्विणे; दिमाख, गर्व नाहींसा करणें.

नक्षी -- स्त्री. वेलबुट्टी; चित्रविचित्र काम; नक्शी, नक्शी पहा. [नक्शा ] नक्षीचा मोळा-प्र. (सोनारी ) दागिन्यावर नक्षी-काम करण्याच्या उपयोगाचा मोला; खिळ्यासारखें हत्यार. • दार-वि. वेलबुरीदार, नक्षी केलेलें. [ नक्षी+फा. दार् प्रत्यय ]

योजतात व त्याचा अर्थ दोन्हींचा नकार दर्शविणे असा होतो. उदा॰ बाप ना माय; दिवस ना रात्र; गांवांत घर ना रानांत शेत. २ द्विरुक्त कियाविशेषण किंवा सर्वनाम यांच्यामध्ये योजिलें असतां जर तर, ते नाहीं तर हें, हें नसलें तर तें, असा अर्थ होतो. सिन्यांतील लहान अंमलदार; पत्तिनायक. -बाइसमा २.१६४० उदा काहीं ना काहीं काहीं तरी; काहीं. कोणी ना कोणी= [सं. नायक] कोणीतरी, कोणी एक (माणुस). कधीं ना कधीं कधीं तरी: एखार्दे वेळीं. कसा ना कसा; केव्हां ना केव्हां; कोठून ना कोटन

जन्मनक्षत्रावहून ठेवलेले नांव. [ नक्षत्र+नाम ] • महल-न. | 'सवर्म हृदयकल्हारी । तथ कारुण्यवेळच्या भरी । लागला म्हणोनि ता-यांनीं न्याप्त असलेलें नभोमंडल. [नक्षत्र+सं. मंडल+वर्तेळ] लहरी। भांजेचिना।'-हा २.७१. ४ कांहीं संशयावसून उत्पन्न •माला-की. १ सत्तःवीस मोत्यांचा हार. २ २७ नक्षत्रांची **झालेल्या आश्चर्याचे द्योतक**; प्रश्नाच्या निश्चित कथनाच्या द्येवटी सारणी, यादी. [नक्षत्र+सं. माला=माळ] ॰ माळ-ळा-स्त्रीभव. १ येणारें अवधारणोच्चारित अभ्यय. उदा ॰ तं येतोस ना १ देतोस विवाहादि प्रसंगी एका उंच काठीला कागद, पितळपान इ॰कांच्या ना ? तुं येतीस, होय ना ? मी जातीना, वाचतीना, ५ वर्तमान फुलांच्या माळा बांधून समारंभाच्या मिरवणुकींत पुढें चालवितात कृदंतापाठीमागून येणारें अतिरिक्त अव्यय. उदा० असतांना, ती. या नेहुमीं मिरवणुकीच्या दोन्ही बाजुस दोन असतात. २ खातांना, बसतांना. राजापुरकडे अशा नाचा अर्थ नकारार्थी वेवांच्या पढें शोभेसाठी मांइन ठेवितात ही चांदीपितळेची लहान होतो. उदा० खाताना, बसतांना=न खातां, नबसता इ० ६ काल-भांडी समुच्चयार्ने. 'नाना उपकर्णे नक्षत्रमाळा। नाना वस्त्र वाचक क्रियाविशेषणानंतर अतिरिक्त अव्यय म्हणूनहि येते. सामुत्री।' -दा ४.५.२३. [नक्षत्र+माळ-ळा] व्यंत्र-न. जसें:-एव्हांना, तेव्हांना, केव्हांना=आंता, या क्षणी इव. ७ वेधयंत्र; सूर्य व इतर तारे यांची क्षितिजापासून उंची मोजण्याचे नामांच्या व सर्वनामांच्या द्वितीयेच्या व चतुर्थीच्या अनेकवचनांस यंत्र. [ नक्षत्र+यंत्र ] • वासर-प्र. आषाढ, भादपद व कार्तिक लागणारा प्रत्यय. उदा • झाडांना, त्यांना, ८ नकाराथी फारशी या महिन्यांतील शुक्रपक्षाच्या द्वादशी तिथींचा अनुकर्मे अनुराधा, प्रत्यय. हा शब्दांच्या प्रारंभी लागतो. उदा० नाखुष: नापसंत: श्रवण व रेवती या नक्षत्रांशीं योग असतो असा दिवस. इरिवासर नापीक. -स्त्री. १ नाकारणे; नाहीं म्हणणें. (क्रि॰ करणें; म्हणणें; अर्थ २ पहा. [नक्षत्र+सं. वासर=दिवस] • विद्या-स्त्री. ज्योतिष बोलणे ). नाना करणें-म्हणणें=वारंवार अथवा पुष्कळदां नाकबुल शास्त्र; प्रह्रगणितशास्त्र. ० मुची-वि. ज्योतिषशास्त्राचे ज्ञान नधुन करणें. २ नकार; मनाई; असंमती. ' माझी कांहीं त्या गोष्टीस ना केवळ नक्षत्रें माहीत आहेत म्हणून स्वतःस ज्योतिषी म्हणविणारा नाहीं. ' -ज्य. १ किंवा अथवा, असे नाहीं तर. ' ना तें आनं-मुर्खे (मनुष्य). [नक्षत्र+सं. सूचि]. नक्षत्रांचा घड-पु. तारकांचा दार्चे रसायणु । भवरोगियांसी । '-शिशु ५८. ' पूर्वी क्षीरसिंधूची पुंजः नक्षत्रपुंजः 'अन्जादि तडतड गिरीवरि खडखड । नक्षत्रांचे बाळा । नेसली क्षीरोदक पाटोळा । ना तो पहावया कृष्णसोहळा । घडघड लोले न्योमी चांदवा। 'नक्षत्रासारखा-वि.(नक्षत्राप्रमाणें) कांसे लागला क्षीरान्धी ॥ ' -एरुस्व ७.४४. २ परंतः की. [ सं.

नाइकडा, नाइकष(वा)डा, नाइकी, नाइटा,नाइरी-

नाइक्तिज्ञण-उक्ति. न ऐकण: नायकणे. 'जो नाइकिजतां

नाइलाज-९. निरुपाय; अनन्यगतिकता; लाचारी. -वि. निरुपाय, अनन्यगतिक; लाचार. [ ना-इलाज ]

नाई—की. १ एक वनस्पति. २ एक लता.

नाईक-पु. मुख्य; म्होरक्या; टोळीचा नायक; मजुरांचा मुकादम; ओरशीर (ओव्हरसिअर). २ भाडचाने वावयाच्या घोडे, गाडवा मजूर इ० कांच्या अर्डवाचा मालक, व्यवस्थापक. ३ ना-अ. १ पक्षांतरबोधक अव्ययः हें दोन शब्दांच्यामध्यें ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यांतील कार्पोरलच्या दर्जाचा बिन-सनदी अधिकारी. ४ ब्राह्मण जातीच्या सराफास लावली जाणारी मोठेपणाची पदवी. जसें:-बाबुजी नाईक बारामतकर. ५ (गो.) शूद्र लोकांतील एक पोटजात; (माण.) रामोशी. ६ मराठे व इतर

> नाईब-- पु. दुय्यम; नायब पहा. [अर्. नाइब] नाऊ, नाह--पु. न्हावी. [हिं.]

नाऊळ—की. एक वेल. हिच्या पानाच्या खालच्या बाजूस कस असते. पानांची भाजी करतात.

नाक-पु. स्वर्ग. 'तें नाक ( नासिका ) नाक ( स्वर्ग ) माज्या चित्ताचे हा विमढ लाजेना।' -मोमंरा किर्किधा १.१०. [ <del>सं</del>.]

नाक-न. १ घ्राणेद्रियः नासिका. २ (ल.) धान्य, बटाटे इ॰काला ज्या ठिकाणीं मोड येतो ती जागा; डोळा. ३ सुई, दाभण इ० कार्चे भोंक; नेडें. ४ (कुदंब, सभा इ० कांचा ) मुख्य उत्कृष्ट मनुष्य; देशांतील मुख्य शहर किंवा किला. ' पुणे हें देशाचें नाक आहे ' ५ नथेकरितां नाकास पाडलेलें भोंक, छिद्र, 'नाक तुटुणे, बुज्जे, '६ धीटपणा: दम: खात्री, निलाजरेपणा: उजळ माथा. 'तेथें मी कोणत्या नाकानें जाऊं.' ७ अब्रु; चांगली कीर्ति, नांव. 'मार्झे नाक गेलें, गमावलें. 'सं. नासिका; प्रा. णक्कः फ्रेंजि. नख; पोजि. नकी ] ( वाप्र. ) • ओरबडुणें-नाकांतील अलंकार हिसकून घेगे. •कापण-खोडकी, गर्व जिरविणे, पराभव करणे; (आपर्के) ॰कापून दुसऱ्यास अपराकृत, अवस्थाण करणे-दुसऱ्याचे नुकसान व्हावें म्हणून आपला स्वतःचा नाश ॰कापून पाटाधाने पुसर्णे-एखाद्याची मोठी अप्रतिष्ठा करून नंतर थोडा सन्मान करणें. • खाजविणे-चिड-विणे. • सालीं पडणे-पाडणे-होणे-गर्व नार्शसा होणे, करणे; मानहानि होणें. •गुंडाळणें-आपला कमीपणा, पराभव कबूल ( माळवी )नाकी नऊ येणें. नाकांत बोळणें-नाकातुन, गेंगाण्या करणें; शरण जागें; क्षमा मागणें. • गेलें तरी भोकें राहिलीं स्वरांत शब्द काढगें; अनुस्वारयुक्त बोलणें (कोंकणी लोकांप्रमाणें). आहेत असे म्हणणें-पुन्हां निर्केण्जपेंग बोलणें, वागणें; मागील नाकातींडाची गुंजडी करणें-( नाक, तोंड आवद्न, चंबू-गुन्ह्याची लाज सोडून चालणे. •िचरून मीठ भरणे-एखाद्यास सारखें कहन ) राग किंवा नापसंति दाखविणे. उंच्या नाकाने फजीत करणे; नकशा उतरवि में. ॰ धासणें-१आर्जव, खुशामत करणें; ( करणें, बोलणें, वागणें, फिरणें )-मिजासीनें, निलाजरे-हांजी हांजी करणें. २ क्षमा मागणें; चुक कचूल करणें. ० चे चर्णे-ठेवणं-१ फजीती, पारिपत्य होणं, करणं. २ नक्षा उतरणं; स्रोड मोडणे. • जळणे, नाकांतले केस जळणे-फार दुर्गिध २ एखादे वेळी फार चोखंदळपणा करणे पण एखीं बाटेल तस येणे. • झाडणें-१ नाक चेचणें: तिरस्कार दाखविणें: ताठा. गर्व. उतरविणे. २ नाक शिकरणे. ३ घोडा इ० जनावराने जोराने नाकां-तुन बारा काढणे. •तींड मरडणें-नापसंति दर्शविणे; नावें ठेवणे. •तोइन कडोस्नीस खांवण-भीक मागण्याकरितां लाजलज्जा सोइन देगें; अगदीं लींचट बनगें. ॰ धरणें-बाट पहावयास लावणें; बोळंग करणे. ॰धरस्य।स किंवा दाबस्य।स तींड उध-**इणे-एखा**द्यास पेंचांत धरल्याशिवाय तो आपल्या म्हणण्यास त्यापैकी एक दावलें तर दुसरें उघडावेंच लागतें ). ॰धरून बसणें-शको. ४. ५१

खेक्सणे: अंगावर जाणे: नाक फुगवन राग दाखविणे. •फेडण-नाक शिकरणे. अपूर्वीत धरून जाणे-निरुपायास्तव, नाइला-जाने शरण जाण; अभिमान सोइन जाणे. • मुक्यापूर्व काज-विण-चिडविण; क्षोभविण. •म्रडण-मोडण-नाक वाकडे-तिकडें कहन नापसंति दाखविणें. • मृष्ट्या हाणणें-(व.) हिण-विणें; नाराजी दर्शविणें. 'नाकमृश्या हाणुं हाणुंच बेजार, स्वतः तर काम होईना. ' • मोडलें -फजीती उडविणें: गर्व उतरविणें. ०लावृन(करणें)-क्रिवि. धिटाईनें; निलाजरेपणें. ०वर करणें-वर करून चालण-वर असणे-१ दिमाख, ताठा, गर्व, निर्ुज्जपणा दाखविणे: वरचढ असणे. २ स्वत: दोधी असतांनाहि दिमाख दाखविणे: शरम न वाटणे. • वाहणे-पडसे येणे. •सावरणें-( बायकी ) मूल जन्मल्याबरोबर त्यास न्हाऊ घाल-तांना त्याच्या नाकांत तेलाचे एकदोन थेंब सोइन त्याच तेलाच्या हाताने नाकाच्या वरच्या भागापासून शेवटपर्यंत हलके चोळण. नाकाची घाण मरणें-जाणें-१ संवर्डमळें किंवा पडशामळें वास न येणें; संवय होणें. २ ( ल. ) वाइटाचा तिरस्कार न येणें. नाकांत काडचा घाळण-चिडविगे: टोमेंगे मार्णे: कुरापत काढणें: (एखाद्यास) चीड येईल असे कृत्य करणे. 'हरिच्या पुनःपुन्हां कां काड्या नाकांत घालिशी शशका' -मोसभा ४.८४. नाकांत काङ्या जाणे-स्सर्णे, चिड्णें; राग येणे. नाकांत दम येणे-पणानें, (करणें ६०). नाकार्ने कांद्रे-बांगीं सोरूणें-१ नसता, बोटा शुविभूतपणा दाखविणें: उगीच पावित्र्याच्या गोधी सागणें. वागणें ( ढोंगीपणा दाखवितांना वापरतात ). नाकापेक्षां भोतीं जड होर्णे-( एखायाच्या अंगचा खरा गुण लोकाच्या अपेक्षेड्न कमी आहे असे निद्देनास आल्यावर योजतात ) एखाद्या गौण वस्तुला अधिक महत्त्व प्राप्त होणे; कनिष्ठ दर्जाचा मनुष्य वरिष्ठा-हुन वरचड होगे; ( नाकास शोभा आणण्याकरितां मोतीं असर्ते पण ते जड झाले तर नाकास इजा होईल यावरून). तल० सासपेक्षां सुन अवजड. नाकाला जीभ स्नावर्णे-तिरस्कार कवल होत नाहीं या अर्थी. (नाक व तोंड यानीं श्वासोद्धश्वास होतो. दाखविणें; गर्व. ताठा, दिमाख दाखविणें. नाकाला झिमोटा घालें - तिरस्कार दाखविणें, नाक मुरहणें. नाकाखर असर्णे-(प्राणायामानक्तन) धार्मिक कृत्यांत गुंतलेला असणे, वेळ घालविणें। अगदीं तयार असणे. 'राग कसा त्याच्या अगदीं नाकावर आहे.' ( ल. ) क्रीच्य न करतां वेळ गमावीत बसर्गे. ॰ पुङ्खा पिंजाः नाकावरची माशी तरवारीने हाणणे-( व ) लबकर रणें-फुछविणें-फुगविणें, फुरफुरविणें-फेंद्रणें-रागाने राग वेंग. नाकावर निंद्य घासणें-विळणे-प्रतिपक्ष्यास न **जमानतां भा**पलें कार्य साध्णें; प्रतिपक्ष्यास चीत करणें. **नाकाला** दाखविण्यासाठीं नाक घासणें. ' माझ्या अपमानाबद्दल त्यानें किती पहर सायणे. लागणें-१ लज्जेने. अपकीर्तीमुळें तोंड झाकणें, जिरी नाकधुऱ्या काढल्या तरी...बोलायची नाहीं. ' -बाब ४.३. २ घाणीचा तिरस्कार करणे. नाकाचर टिचणे-१ एखाद्याचे २ (ल.) नम्रतेची विनंति (कि॰काढणें). ॰पटी-स्री.(मह्नविद्या) पैसे ताबहतोब देणें. २ काकुं न करतां, अडथळ्यास न जुमानतां जोडीदाराच्या कानावरून व गालावरून आपल्या हाताची पोटरी एकदम देंगे. करून टाक्णे. नाका वर पहर येणें-१ वैधव्य जोडीदाराच्या नाकपुडीवर दावून वर दाव देऊन त्याला चीत येणे. २ लाजेने लप्न एकांतवासांत बसणे. नाकाचर पाय देणें- करणे. ०पूडी-स्त्री. नाकाचे एक पूड; नासारंग्र. [सं. नासापुट] विरोधाची पर्वा न करणे; प्रतिपक्ष्यावर मात करणें. नाकावर मह० (व.) नाकपुडींत हरिकीर्तन=लहान जागेंत मोठें कार्य करा-बोट ठेचणें-ग्रप्त ठेवण्यास किंवा गप्प बसण्यास सांगणें; (रागाने वयाचे झाल्यास म्हणतात. अधंकन-वि. नाकावर भोवरा अस-किंग अन्य कारणाने एखाबास) दवकावणें. नाकावर माशी लेला (घोडा). नासिकावर्त पहा. -मसाप २.५७. ०मोड-सी. बसं न देजे-अतिशय चिडखोर, कोथी असणें; अपमान किंवा नकार दर्शविणे; तिरस्कारयुक्त नापसती. व्याणी-न. १ तपकीर; तिरस्कार अगदीं सहन न होणें; थोडें देखील उणें बोलेंग न नस्य २ नाकांत ओतावयाचा तीक्ष्ण पदार्थ. 'नाकवणी चुनवणी।' सोसर्णे. 'जागृदवस्थेत जसी नासामी वैसली नरा माशी।' -दा ३.७.६८. 'एका देती नाकवणी। काळकुटाचे।' -ज्ञाप्र -मोगदा ५.२. नाकावर म्हरीने पाय देणे-नाक नकटें, २९५. [नाक+वणी=पाणी ] •शिकणी-स्त्री. एक वनस्पतिः बसकें, चप्टें असर्णे. नाकावर वाट करणें-विरोधास न जुमा- भुताकेशी; हिच्या पानाच्या वासानें शिंका येतात. •शिमरो-नतां काम सिद्धीस नेण, करणें, नाकावर पाय देणें. नाकाशीं सृत वि. १ (गो.) नकटा. २ निलाजरा. [नाक+शिमरा=बसकें] •सूर-हें पाहण्याकरितां नाकाशीं सूत धरतात ). नाकास चुना होणें ). ०सुरॉ-वि. (गो.) नाकांतून येणारा (आवाज); गणगणा; ळावणे-नाकावर लिंबू पिळणे, पाय देणे पहा. 'सोसे कुलजा गेंगाणा. नाकाचा दांडा-वासा-पु. नाकाचे लांबट हाड. मृत्यु, न अयशाचा सोसवे चुना नार्की।' -मोद्रोण २१.५८. नाकाचा पडदा, नाकाची पडदी, नाकाची भित-पुली. माकास पदर येर्णे-बेअब होणे, लाज वाटणे;मानखंडना होणे. दोन नाकपुड्यांतील पडदा. नाकाचा शेंडा-नाकाची बोडी-ताईतः मोठ्याच्या परम प्रीतींतील दुर्जन ( नाकांतील केंस काढतांना फार त्रास होतो म्हणून त्यांस फार जपतात त्यावरून ). म्ह०(व.) १ नाक नकट तोंड वकट=कृत्वप, अष्टावक अशा माणसास उद्देशन म्हणतात. २ नाकांत नाहीं कांटा, रिकामा ताठा-(बायकी, सोलापुरी) आपली कितीहि अब गेली तरी पुन्हां नाक वर करतोच. सामा-शब्द- • चिखा-वि. बसल्या नाकाचा: नकटा. • तोडा-डचा-

धरण-अगर्दी मरणोन्मुख होणें (मरतांना श्वास आहे की नाहीं पुअव. नाकांतून बाहेर पडगारी हवा, श्वास. (क्रि॰ वाहणें; बंद नाकास मिरची झोंबणे-एखादी गोष्ट मनास लागणें; वर्मी पुल्ली. नाकाचा अत्रभाग. नाकाचो कवळो करप-(गो.) दंटा-ळागणे. नाकासमोर जाणे-अगदीं सरळ मार्गानें जाणें. नाका- ळणें. नाकाटणी, नाकाटी-स्नी. रग जिरविणें; नक्षा उतरविणें; होंटावर जेवणं-चाखतमाखत खाणें; चोखंदळपणानें जेवण. खरडपटी काढणें; नाक खालीं करावयास लावणें. (कि॰ करणें). •दराही, नाकध्या काढणें-१ अति नम्रपणाने विनविणें: | नाक+काटणी]नाकाटणें-नाकाटणी करणें. नाकाड-डा-नप्. शरण जाणें; क्षमा मागणें. 'सद्गति दे म्हणुनिच तो जाणा काढी (निंदार्थी) १ मोठें नाक. २ डोंगराचा पुढें आलेला नाकासारखा मयर नाकधुऱ्या। ' -भक्तमयरकेकावली प्रस्तावना. २ कृताप भाग. 'या नाकाडाचे पलीकडे आपला गांव आहे. ' ३ भृशिर; राधाबद्दल प्रायिक्त भोगणे. नाकी नव-नळ येण-१ अति- जमीनीचें टोंक. ४ आंब्याच्या फळाचा मागील बाजचा नाका-शय कंटाळणें; दमणें; भागणें (कामानें, श्रमानें ). २ (नऊ इंद्रि- सारखा उंच भाग. नाकाड-ड्या-वि. मोठें आणि कुरूप नाक यांची शक्ति नाकांत येणे ) मरणाच्या दारीं असणे. नाकीं वेसण असणारा. नाकाडोळवाचा(कानाचा) वैद्य-प्र. साधारण, घाळणे-एखायास कवजांत, कह्यांत ठेवणें. नाकीं-नाक(का)चा कामचलाऊ वैद्य. वैद्यकविरेंत फारसा वाकबगार नसलेला वैद्य; बाल-अत्यंत आवडता, जिवलग, मोलवान् माणुस; गळणांतील वैदः नाका डोळणाने सुरेख-वि. सुस्वस्प; देखणा; रेखीव बांध्याचा. नाकादाई-सी. (व.) खोड. खरडपरी. (कि॰ काढणे). ' खुप नाकादाई काढली आधीं, मग जेवूं घातलें. 'नाका-वर रहें-न. रडण्याची तयारी, तत्परता: लवकर रहं येणे. नाका-बर राग-पु. चिडखोरपणाः ताबडतोब रागावणे. नाकींचे ३(गो.)नाक गेल्यावर काय माझा चवरी गोंडा हाय=निलाजरा मनुष्य | मोतीं−न. नथ; बुलाख. ' नाकींचें मोतीं सुढाळ। ' −ह ५.९९७. नाकील-वि. सरळ, लांब व सुंदर नाक असणारा. नाकेला पहा. नाकु(को)स्ती, नाकु(को)धूं-स्रीन. नापसंति; नकार दाखवि-प्र. १ एक मोठणा जातीचा टोळ. २ गवत्या टोळ( नाक तोडतो ण्याकरितां तिरस्कारानें नाक मुरडणें. ( कि॰ मारणें; देणें; हाणणें). याबहन ). • दूर-राई, • धुरई-धुराई-धुरी-की. १ पश्चात्ताप नाके.छ-ला-वि. नाकील पहा. ' नाकेला अन् ग्रल्कार । संवळा

नि सुंदर भासे।'—बाल शिवाजी. नाकोटा—टें—पुन. (निंदार्थी) नाक.

नाकटा-नि. नागडा; नम्र. [सं. नम्र]

नाकटी-की. (गो.) दीड पावशेराचें माप.

ना कबुली - स्त्री. अमान्यता; कबुली नसणें; परवानगी न देणें. [फा. नाकबूल] ०स येणें-नाकारणें; कबूल न करणें. ना कबूल-वि. १ इच्छा न करणारा; कबुली न देणारा; नाखुष. २ नापसंत; प्रतिकृतः; असंमत.

नाकर्ता -- वि. अक्षमः दुर्बलः, अयोग्यः [सं. न+कर्ते-कर्ता]

नाकशी—स्री. नखुरडें. नाखशी पहा.

नाकसचे—सिक्त. (गो.) नखांनीं ओरबडणें.

नाकसबी—वि. अङ्ग्रालः अनिपुणः अडाणी. [न+कसबी] नाकस(मृ)र—पुन. एक वाद्यः गारुडयाची पुंगी (नागाला गुंगविण्या, झुलवण्यासाठीं). [नाग+स्वर]

नाकस्ता—पु. १ न्यूनता; तृट; तोटा; नुकसानी. (कि॰ काढणें; भोगणें; सोसणें; खाणें; घेणें; पडणें; होणें; घेणें ). २ गोंधळाची, घोंटाळघाची स्थिति; घाबरगुंडी. [अर. नाकिस्] नाकस्त्याचे साळ-वर्ष-नुकसानीचें, कठिण वर्षे.

नाका—पु. १ नाकें; दोन अथवा अधिक रस्ते जेथें मिळ तात ती जागा; तिहा; चौहाटा. २ रस्त्याचा शेवट, टोंक. ३ जका-तीचें ठाणें; दस्तुरी घेण्याची जागा. ४ पोलीस चौकी. इतर अथीं नाकें पहा.

नाका — पु. (कासारी घंदा ) कळशीसारख्या भांड्यास जे विस्ट्ट्. [हि. ना+खट्ट्=मजुर ] करकोचे असतात त्यांपैकी पहिल्यास पालव व दुसऱ्यास नाका कारी; कप्तान; तांडेल: मुख्य नावाः म्हणतात. —बदलापूर ९७.

नाकां—अ. (गो. चि. ) नको. ॰ पुरॉ-वि. (गो. ) पुरवाट दालदी वगर जाताचा गर ना—काबली—सी. कर्तृत्वशून्यता; नाकर्तेपणा. –होके १६. ना काबील-वि. कर्तृत्वशून्य, नालायक; निरुपयोगी. 'अहमद-हत्यार. [सं. नखशीणे] शाह यास बादशाही झाली तो केवळ ना—काबील. '—भाव २१. [फा. ना+काबिल]

नाकार, नाकारणी—पुत्नी. नकार; नाकबुली पहा. 'तुम्ही माझे गोष्टीचा नाकार करूं नका. ' [ नाकारणें ]

नाकार—वि. निरुपयोगी; असमर्थ; अकर्तृत्वाचा. 'नाकार असतील त्यांस किल्लयांत न ठेवणें.' —वाडवाबा १.२०१. नाकारा पहा.

नाकारणें - उकि. १ नापसंत म्हणून अमान्य करणें. २ स्त्रोंड ठेवणें (पदार्थ, कृति इ०स). नकारणें पहा.

नाकारा—वि. नाकार; वाईट; निरुपयोगी; कवडीमोल; निरुट. 'ऐसा नाकारा कशास पाहिजे म्हणून दिला.' —रा ५. २०. 'बह्न जुडी शांगली दिसते, परंतु आंत बहुत नाकारी.' —क ११.६०११. [फा.]

नाकि(की)व्—िवि. बिनलागवडीची; पडीक (जमीन). [फा. नाकर्वे ] नाकिवींस येपाँ—विनालागवड पडणें; वहीत न होणें; पडीत राहणें. नाकिवसार—वि. लागवडीस अयोग्य; नापीक. —वाडथोमा २.७. नाकिवींचा—वि. नाकिवीं पहा.

नाकुली—सी. मुंगुसवेल. [सं. नकुल]

नाकुवत-वि. दुवेल; अशक्त; कमकुवत. [फा. ना+अर. क्वत] नाकुच-च्छ-वि. निपहयोगी; नाकारा पहा. [ हिं. ना+ कुछ]

नाकूस-वि. १ अप्रयोजक. नाकर्ता पहा. २ किंचित; थोडका; अल्प. [अर. नाकसी]

नाकें—न. १ नाका पहा. २ रस्त्याचा किंवा घरांच्या ओळीचा, गहीचा शेवट; चब्हाटा. ३ डोंगरी किल्ल्याच्या चढावाचें वळण. ४ तटबंदी गांवाच्या नागमोडी रस्त्याचा कोंपरा, टोंक. ५ दस्तुरीचें, जकातीचें ठाणें. ६ थांवण्याचें ठिकाण. [ हिं. नाका ] नाकेदार—पु. दस्तुरी वसूल करणारा कारकून; नाकेवाला, 'ठाणे-दार व नाकेदार होते, त्यास मशारनिल्हेकह्न आदर न जाहले. '—वाडथोमा २.५२. •बंदी—की. १ येण्याजाण्याचे रस्ते. मार्ग अडविणें, रोखणें; जाण्यायेण्यास प्रतिबंध. (फि॰ करणें; होणें ). २ जकात, दस्तुरी यांची जमा; गला. [ नाका+बंदी ]

नाकेशर-न. नागकेशर पहा.

**नास्त्र**टूट्—िवि. १ नाकुवत पहा. २ आळशीः अन्यवस्थित; वि**स**ट्ट. [ हि. ना+खट्ट्=मजुर ]

नास्त्रवा, नाखु(स्त्री)दा—पु. १ जहाजावरचा मुख्य अधिकारी; कप्तान; तांडेल: मुख्य नावाडी. २ (कों. नाविक) कोळी, दालदी वगैरे जातीचा गलवतावरील मुख्य. [फा. नाखुदा]

नास्त्रिरोंण, नास्ती—न. (गो. ) नऱ्हाणी; नखें काढण्याई. इत्यार. [सं. नखशीर्ण]

नास्त्रज्ञी—स्त्री. (गो.) नखाखार्ली होणारा फोड; नखुरडें, नाकशी पहा.

नास्तळ—वि. दुष्टः नाठाळः त्रासदायक ( मनुष्य, पशु ). नास्ताटां—पु. ( गो. ) पिसारा.

नाखिवा — स्त्री. ( महानु. ) नखुले —ली; खाण्याचे पकान्न. 'नाखिवा माळतिया सळिवं। इत्यादि वळिवद् बरवें।' —ऋ ८२. [ नख ]

नाखु(खू)रा-ष—ि अप्रसन्न; असंतुष्टः; नाराजः; रुष्ट. (कि ॰ असर्णे; करणें). 'ये गोष्टीस उजूर कराल तरी स्वामी नाखुश होतील '—वाडशाछ २०. [फा. ना | खुश् ] ॰ करणें – वर्जणें, धिक्कारणें; तिरस्कारणें.

नाखूट--न. ( कु. गो. ) नख. ० भर-वि. नखभर; अग्रं। योर्डे.

नाग-पु. १ फगी असलेला साप; याचा रंग काळसर चकचकीत किंवा विवळसर असतो, कांहींच्या फगीच्या मार्गे १० सारखी आकृति असते; लांबी ३ ते ६ फूट; हे विवारी असतात. २ एक उपदेवता. कमरेवरचा भाग माणसाचा व खालचा सापाचा असे स्वरूप. ३ विषमूल; बचनाग. ४ पंच उपप्राणांपैकी एक. 'नाग नामक प्राण म्हणती । उद्गार ज्या करितां येती । ' -यथा १८. १००३. ५ हती. 'बृद्धिह सिंह महामदमत्ताही काय गा ढळे नागा। '-मोभीष्म १ ७८. ६ शिसें. ७ बायकांचा डोकींत घाला-वयाचा एक नागाकृति अलंकार. 'नाग मुदी कंकण। त्रिटिगीं भेदली खुण। '-अमृ ९.१२. -न. (ज्यो, ) दहार्वे करण. [सं.] • कन्या-स्ती. १ पौराणिक नागांपैकीं अर्धमनुष्याकृति स्त्री, स्त्रीजात. २ (ल.) फार सुंदर, लावण्यवती स्त्री; नागीण. ०कंडल-न. १ नागाचे वेटोळे. २ या आकाराचा कानांतील एक अलंकार. ०कुडा-पु. भाल नांवाचें झाड. -कृषि ४१५. आल पहा. ०क्रळ-न. १ नागपंचमीच्या दिवशीं बत्तिसशिराळे येथें आढळणारे सापासारखे लहान प्राणी; नागपंचमीच्या दिवशीं निघणारा साप. २ नागपंच-मीस जमीनीवर काढलेली शेण किंवा गंधाची नागाकृति. • केश (स)र-१ एक औषधी झाड व त्याचें फूल; यांत काळें व तांबडें अशा दोन जाती आहेत. नागकेशर हे लवंगएवढें, कार्के व थंड असन याचा मसाल्यांत उपयोग करतात, तांबर्डे हें गुणांनी उष्ण आहे. [सं. नाग+केशर; बं. नागेश्वर; ते. नागकेशराखः ता. नागल ] • चंद्रकोर-स्री. बायकांच्या डोकॉतील एक अलंकार. • चंपक-चांपा--पु. १ एक फुलझाड, हें कोंकण-कर्नाटकांत होते. वृक्ष मोठा, पार्ने मोठी, लांकुड मजबूत. यास फुलें ७। ८ वर्षीनी येतात. पाहण्यास सुंदर, वासास मधूर. फल तळहाताएवढे असते. २ नाग-दवणीसारखें एक फुल झाड, यास पिवळ्या रंगाची फुलें येतात. •चाट्या-पु. नागपंचमीस जेवावयास बोलाविलेला मुंजा. [नाग+ चाटणें ] • जोडी-स्त्री. (ल.) संगनमत. 'त्यासी नागजोडी कह्न नामाजीने आपणासी बेइमान होऊन. '-इमं ५६. ॰ इसरी-स्री. ल्हान ओहोळ, ओढा, नाला. [नाग+झरा. तुल० काश्मी. नाग= **झरा**] **ेदवण-की. अनन**साच्या झाडासारखें झाड. पार्ती एक बीत पर्यंत रुंदीचीं व रंगानें पांढरीं असतात. झाडाच्या मध्यभागीं तीन हात लांबीचा दांडा येतो. त्यावर लांबट पांढरी फुले येतात. यांत बिया असतात. सर्पविषावर नागदवणीचें मूळ थंड पाण्यांत उगाळून प्यावें म्हणजे वांती होऊन विष उतरतें. [सं. नागदमनी] •वाळी-स्रो. (तंजा.) फड्या निवडुंग. •दिवाळो-स्री मार्ग शीर्ष शुद्ध पंचमी. या दिवशीं कणकेचे नाग करून त्यांची पूजा •**दिवे**-( व. ) थोरली दिवाळी. नागदिवाळी पहा. ०**नाथ-**प १ बारा ज्योतिर्लिगांपैकी एक; अवंदवा नागनाथ

या दिवशीं नागाची पूजा करतात. लढाईत शत्रुस मंत्राने बांधण्याचा पाश. २ नागाकार, वर्तुळाकार वंधन; यास वरुणपाशिह म्हणतात. -मोकर्ण ३३.३१. ०प्रजा-स्त्री. नागाची पूजा (नागदिवाळीस आणि नागपंचमीस कर-ण्याची ). ॰फण-पु. ( नृत्य ) एक हस्त-अंग विक्षेप. -सनइवादन (बडोदें) १.१७. ०फणा-स्रो. सर्पाची फडा ०फणी-वि. नागफ-णीच्या आकाराचा (खिळा). •फणीचा खिळा-पु. चिपखिळा; नागाच्या फणीच्या आकाराच्या डोक्याचा खिळा. ०फणी-खी. एक काटेरी वनस्पति; फड्या निवडुंग; हिच्या अंगावर सर्पाच्या अंगासारखे खवले असतात, हें झाड लहान व नागाच्या फणीसारखा या झाडाच्या वरील शेंडचाचा आकार असतो: निवडुंग. ० फ्राणी-चापा-पु नागचंपक पहा. ०फांसा-पु. १ (सोनारी धंदा) सरी वगैरेचा नागाच्या फणीसारखा अडकविण्याचा एक फांसा. २ नाग-पाश पहा. ' यासी धरुं नागफांसा । ' - उषा ६१८. ० बंद-ध-पु. १ नागाचें तोंड असलेला कंबरपट्टा. 'माजीं नागबंदी शोभा। स्मरतां उभा जवळी तो। '-भूपाळी ३. ' हातीं फरश धरिलासी। नागबंध कटीभी ।'-गुच १.४. २ दृढपाशः, नेसणे सुद्धं नये म्हणून खोवण्याची सुपारी, सोंगटी. 'पीळीव नागबंध षोवीलें।'-उषा १०८३. ३ (तंजा.) स्त्रियांच्या दंडांतील एक अलंकार. •बलि-बळ-ळी-पुन्नी. १ सोळा संस्कारांपैकी एक. स्त्रीचे गर्भाधान झाल्यानंतर गर्भधारणा होत नसल्यास, कर्त्याच्या हातून याजन्मी अथवा पूर्व-जन्मीं सर्प मारला गेला असल्यास त्यामुळे गर्भधारणेस होणारा प्रतिवंध नाहींसा होण्यासाठीं करावयाचे कर्म. २ नागाला मारल्या बद्दलची शांति. • बळ-स्त्री. नारायणबळ पहा. अतिशय आजारी किवा मरणोन्मुख माणसावरील अरिष्ट नाहींसे व्हावें म्हणन करा-वयाचा विधि. ' नागवळ नारायणवळी केली जाऊन जिबकेश्वरी।' -पला ९८. **ेबाळी**-स्त्री. बायकांच्या कानांतील बाळ्यांचा एक प्रकार. 'नागबाळ्या फर्गिद्रबाळ्या हातीं हातसर।'-अफला ५५. ॰ विंख-न. सुर्यास किंवा चंद्रास ग्रहण असेल त्या दिवशीं ब्राह्मणाला दान करावयाची राहुकंतुच्या प्रतिमेसहित सूर्य अथवा चंद्राची धातूची प्रतिमा. **्मणी**—पु. नागाच्या डोक्यांतील (काल्पनिक) विषव्न मणि. या मण्याचा फार मोठा प्रभाव आहे असे मानतात. ॰ मुली-स्त्री. जाई; फुलवेलीचा एक प्रकार. •मुडो-स्त्री. (गो.) एक अलंकार. नागमोड पहा. •मोड-स्त्री. १ नागाच्या आकाराची बांगडी. २ नागाच्या वळणासारख्या वांकडचा रेवा वळण, मार्ग, धोरण. ( क्रि॰ घालणें; साधर्णे ). ॰मोडीचा पितांबर नेस्पें-नागवें असणें. • मोडी-वि. सर्पकृति. नागाच्या गतीप्रमाणे वळणे घेऊन गेलेला, वांकडा, वळणदार (कांठ, मार्ग, बांगडी, नदी इ०). ०लतिका-स्री. नागवेल पहा. 'कां न फळ-२ या नांबाचा नाथपंथी सिद्ध. ॰**पंचमी-**सी. श्रावण शुद्ध पंचमी. बिहा सार्थका । जैसिया नागलतिका । '-ज्ञा १८.६३२. ०**लोक-**

पु. १ नागांचे वसितस्थान; पाताळ. २ नाग नांवाचे एक प्राचीन राष्ट्र व जाति. महाराष्ट्रांत प्रथम यां वी वस्ती होती असे कांहीं मानतात. •वाही, वे ल-की. विड्याच्या पानांची वेल; पानवेल. याचीं काळी व देठी पानें हे दोन प्रकार. कोल्ह्याच्या विषावर नाग-वेलीचे मूळ पाण्यांत बारीक वादन दिलें म्हणजे वांती होऊन वीष उतरतें [सं. नागव ही; हिं. बं. ग्रु. नागरवेल; का. नागरवल्ली] •वसा-पु. (कों.) नागोसा पहा. •स्(मू)र-नपु. १ गारुडधाची पुंगी. 'नागसर वाजविला दिवडापाशीं।' -सिसं ८.१८०. २ नागस्त्रर पहा. ०स्वर-पु. ( तंजा. ) सनई. नागन-नागीण पहा. 'कसुन तीर नेला उराशीं नवळी गवळी जशी नागन ।'-पला ४.३३. [ हिं. ] नागिनी, नागीण, नागी-स्री. १ नागक्रन्या. 'नागी-पुत्र इरावान् सत्कीर्ति सरस्वती सदरविंद। ' -- मोभीष्म ८ २९. नागीण-स्ती. (वडोर्दे) एक बायकी दागिना; कंठा. -ऐरापुविवि १२५ नागवा-स्री. सर्पस्ती: सापाची मादी: नागीण. नागीत्र-त्रा,नागोदर-न. १ बायकांच्या कानांतील एक दागिना. 'नागोत्रे श्रवर्गी विराजित फुल्या त्या दृहिरी सांखळशा।' –अनंतसीस्व ४३. ' कर्णी लेइलीं कर्णपत्रें। रत्नखचित नागोदरें। '-कथा २.११. ९२. २ पाटी (गळ्यांतील दागिना) किंवा इतर दागिने यांवरील नागाचा छाप. ठसा. [नाग+उदर] नागोबा-पु नाग. म्ह० ऐत्या पिठावर (बिळावर) नागोबा=दुस-याच्या श्रमाचे फल आयता उपभोगणारा (मुंग्यांनी तयार केलेल्या वारुळांत नाग आयता जाऊन राहतो यावरून).

नांगर—न. (कों.) जमीन खणण्याची कुदळ. जेथे बैलांची आउते चालत नाहींत तेथे नांगटीने जमीन खणून बी पेरतात.

नागटा—छा—िव. १ नागवा; नम्न; उघडा. २ (ल) म्यान नसलेली (तलवार); दोरा न ऑवलेली (सुई); पणिवरिहत (साड); छप्पर नसलेली (तलवार); दोरा न ऑवलेली (सुई); पणिवरिहत (साड); छप्पर नसलेली (घर). तारा नसलेली (तंतुवाद); विनवांधणींचें (पत्रक्र—पुस्तक); अलंकारिवरिहत, बुर्चेचेचा, नाक इ०); अध्याशिवाय (उशी इ०); सामानाशिवाय (घर इ०). [सं. नम; प्रा. नगाओ; पं. हिं. नंगा; सिं. नंगो; ग्र. नागो;ओ. नागा] केगोसावी—प्र. नंग्या गोसाव्यांचा एक पंथा. ०स्वार्थ—प्र. अगदी वैलजोडी किंवा नांगर. ०ट-ठ-इ-स्री. १ नांगरलेली जमीन. २ (कर.) नांगरण्याची मजुरी. ३ नांगरण्याची किया. —िव. नांगरलेली

नांगडा-डी —पुस्ती. १ विंचवाची नांगी;खेकडयाचा आंकडा; विशिष्ट माशाची नखी. २ रग; ताठा. (कि॰ जिरविण). [नांगी] नागडधोया—वि. उघडा नागडा; अवधूत. घोया पहा.

नागपुरथर—पु. (नगरी कोष्टी) नागपुरी; नागपुर पेठे-सारखा छुगडयाचा एक प्रकार. मधला पोत कोणताहि व रेशमी किनार, त्यामध्यें नकशी करवत व चार गोमी, गोम मोठी. [नागपुर+थर=त-हा]

नागर----न. सुंठ.

नागर—पु. गुजराथेमधील ब्राह्मणांची एक जात व तींतील व्यक्ति. -वि. १ नगरा-शहरासंबंधीं. २ (ल.) हुषार; चतुर; जाणता; चाणाक्ष; धूर्त. 'ना तरी नगरांतरीं वसिने । तरी नगरांचि होईने।' -क्का १.४१. ३ नागरिक; नगरवासी. 'नागरां देवां खोंकक ।' -िशञ्च १५२. ४ सुरेख; सुंदर; सुमंस्कृत. 'भूमंड-ळींच्या कन्या नागर।' -ह २६.१४५. ५ लबाड; अनीतिमान्. [सं. नगर] ० खुडा-वांगडथा. 'सुढाळ मुक्तें कांठोकांठ। नागर-चुडा नागरे।'-वेसीस्व ९.१४०. ० पणा-न. १ सुंदरता; सौंदर्य; क्रांति; तेज. 'देशियेचेनि नागरपणें। शांतु शृंगारातें जिणे।' -क्का १०.४२. २ ऐश्वर्य; मोठेषणा. 'जो आपुलेनि नागरपणें।' -क्का २.३६३.

ना(नां)गर--पु. १ शेतीची जमीन उकरण्याचें लोखंडी फाळ असलेलें औत: जोत: हल. 'करीं घेतला नागर। '-उषा १४१. २ नांगरखंदा. ३ गलबत स्थिर करण्यासाठी पाण्यांत टाकण्याचा सांखळीनें बांधलेला लोखंडी मोठा, वजनदार आंकडा, गळ. यासारखं इतर साधन. साध्या होड्यांनां नांगर म्हणजे एक दोरी ल:बलेला दगड असतो. ४ (ल.) जाड टांकाची लेखणी; फणीचा जाड दांता: खुंट. [सं. लांगल; प्रा. णंगर; सिं. लंगर; हिं. गु. लंगर; पं. नंगल, लंगल; का. नेगल; फ्रेंजि. ननरी ] (वाप्र.) ०उच-लर्ण-टाक्रण-सोड्रणे-शेतकाम सोड्रणे ( जुलुमामुळे वगैरे ). ( अमक्यावर ) ॰धरणा-जुल्म करणे. नांगरास पाळ-(नांगर-तांना एखार्दे झाडाचें मूळ आडवें आल्यास नांगर अडतो त्यावहन) दिरगाई लावण्यास, रेंगाळण्यास कांहीं तरी क्षद्र कारण पहाणे; एखा-याला त्याच्या शब्दांत पकडणे. म्ह० जेथे जावें तेथे नांगरास पाळ. •की-स्त्री. नांगरणें; नांगरण्याचा व्यापार. •ख्रंट-न. १ ज्यांत फाळ बसविला जातो तो लांकडाचा ठोकळा. २ नांगर. -बदलापूर २८६. •िचनी-सी. (बे.) रानांत आपोआप होणारें रताळें. •**जोत**-न. गांवच्या खोताला वेठ चाकरीच्या हकाबहल दिलेली वस्तु; अर्धेलीनें खोताच्या नांगरास दोन बैल व एक मनुष्य एक किंवा अधिक दिवसपर्यंत देणें; खोताच्या उपयोगासाठीं दिलेली (कर.) नांगरण्याची मज़री. ३ नांगरण्याची किया. -वि. नांगरलेली (जमीन). •डा-नांगारहो-पु. (माण हेट. कु.) नांगराचा जुं बांधण्याचा दोर. ०णी-स्त्री. १ नांगरकी. २ जहाज नांगरणें; नांगर टाकून गलबत थांबविणे. •णी दुणणी-स्त्री. पुन्हां पुन्हां नांगरणें, आडवें उभें नांगरणें. ॰ णें-सिक्र. १ नांगरानें शेत उकरणें. २ नांगर पाण्यांत सोइन गलबत थांबविणे. ३ (ल.) त्रास देणें; काळीज खण्न दुखविणे. ४ (कों.) कुदळीने खणणे. ॰ णें दुणणें-सिक. आडवें उभें नांगरणें, पुन्हां पुन्हां नांगरणें. ०द्दांत-पु. नांग-राचा फाळ. 'सर्वेचि परतावया पाइत । पार्यी घातला नांगरदांत ।'

-एरस्व १०.५०. ०पंचमी-स्री. (अशिष्ट) नागपंचमी. या दिवशीं नांगरणें बंद असर्ते. •पट्टी-स्त्री. दरेक नांगरावरचा सर्-कारी कर. व्यंद्वी-स्ती. जमीनीऐवर्जी चालु असलेल्या नांगरावर पट्टी बसविण्याची रीत: शेतक-यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे लागवड कहं देणें. •मोइना-वि. (निंदार्थी) नांगऱ्या; शेतकरी. •रान-न. १ नांगरलेली जमीन. २ जिराईत: काळी जमीन. ० वट-ठ-ठी-स्री. नांगरलेली अमीन. ०वाडा-पु. १ (गलबताचे ) नांगर टाकण्याचे स्थान; बंदर. २ बलबताचा नांगर टाकणे; गल-बत नांगरणें. •वाळ-पु. (बे.) फाळाची कडी: जानवें अर्थ ४ पहा. [नांगर+बाळा ] व्येठ-स्त्री: क्रळाकडून वेठीने शेत नांग-ह्मन घेगें: सरकारी किंवा सरकारी अधिकान्यांची जमीन मजुरी न देतां नांगहन घेगें. नांगरजोत पहा. नांगरी-स्त्री. ल्हान नांगर. नांगरें कोमफल, नांगच्ये-न. (कों.) एक प्रकारचें कोनफल र्विवा गोराडुं. नांगरचिनी पहा. नांगच्या-वि. १ नांगरण्याच्या कामांत पडलेला; नांगरांसंबंधीं; नांगरास लावलेला (माणुस, पशु). 🤻 (ल.) खेडवळ, गांवढळ. 🧸 शेतकाम करण्यासारख्या वयाचा (गडी). ४ वडील; पुढारी (कुटुंब, कुळ, जाती, समाजांतील). ५ पाटीलकीचा अधिकार असलेला. ६ तिरस्कारानें वणजारी लोकांस म्हणतात. नांगऱ्या ऊस-प्र. जमीन नांगरीत असतां नांगरानें पडलेल्या सरीत कांडें खोतून लागण केलेला ऊंस -कृषि ४५६. नांगोर पु. (अप.) नांगर.

नागरगों डा - पु. लप्तापूर्वीच्या अवस्यतील मुलगा (नाग-ब्यानें फिरण्याच्या वयाचा ). 'नंदघरिंचे नांगरगोडें। कव्हडे येथे आलें धेंडे। '-मध्व ६३५.

'फरा आणि नागरफणी।' -वेसीस्व ९.१३१. [ नागफणि ]

नागरमोथा---न. एक सुवासिक वनस्पति व तिचें मूळ. [सं. नागरमुस्ता; हिं. पं. नागरमोथा; बं. नागरमुता; सिं. ग्रू. नागरमोथः उ. नागरमुथा ]

येतात तेव्हां देशरक्षणास लागणारी ईर्षा व अभिमान सैन्यांत नम्नता. (ल.) उघडकीस आलेल्या (निंदास्पद) गोष्ठी. उदा० जागृत होतो. '-टिसु १०६. नागरिकत्व-न. नागरिकपणाः नागरिकाची वृत्ति, गुण, हक इ०.

नागरी-वि. १ नागर ब्राह्मणासंबंधीं. २ नगरासंबंधीं: शह-रची (भाषा, लिपि इ०). ३ देवनागरी पहा.

नागल-वि. श्रीमंत. 'नागर्ले देखोनि चांगलें बोले। आपूर्ले वेचूनि त्यापुढें खुले। ' -तुगा ३०५७. [ नागर ]

नागलकुडा--पु. एक प्रकारचे कृष्णाचे शाह.

नागला—पु. (राजा.) एक फुलझाड.

नागला, नागली—की. एक धान्य; नाचणी.

नागवण-वणुक्त, नागवर्ण-स्त्रीन. १ लुटालुटः, दरोडाः, लुबाड्यें. (चोर, राजा इ०नीं ). २ सरकारी खंड; दंड. ' मग राजा पुसेल आपणाकारण । तरी पडेल नागवण ते देऊं। ' -भवि ५४. १५४. ३ व्यापारांतील तोटा. ४ (सामा.) द्रव्यहानि; बुडणुक. ( कि॰ घेणें; घालणें ). ५ द्रव्यापहारामुळें होणारी दुर्दशा; छुबाड-ल्यामुळें झालेली अवस्था. 'न पाविजे कदा उन्मत्त झालिया। दंभ तोचि वायां नागवण। '-तुगा २१. ६ छट. ' विषयदेशींचें नागवर्णे । आणीत जे। '-ज्ञा १८.४६४. -एस्टव १२.३८. [ नागविणें ] म्ह० ( गो. ) समर्थाची सांठवण दुर्बळाची नागवण. नागवणा-वि. नागविणारा. ' नाहीं माझे मनीं। पोरें रांडा नाग-वणी।'-तुगा ३११७. **नागिवर्णे**-उक्रि. १ नागर्वे, वस्त्रहीन करणे. -ज्ञा ११.४६९. २ लुटणे; जुल्म करणे; लुबाडणे; बुचाडणे. 'साध्वी शांति नागविली।'—ज्ञा ३.२९१. 🧸 फसविणें.'नाग-विले भगवे थोगी। समाधिम्रॉम। ' - ज्ञा १६.२९८. - अकि. छटला, छबाडला जाणें. 'बहु पांगविलों बहु नागविलों। बहु दिस झालों कासावीस। '-तुगा १५०५. [ नागर्वे करणें ]

नागवर्णे-अित. आटोक्यांत न येणे; नाटोपणं, अनावर होणें. - ज्ञा २.१२४. ' इदियद्वारें मन धांवें सेरे । नागवे करितांचि कांहीं। ' -तुगा ११४५. [ न+गावण=सांपडणे; सं. नागम् ]

नागवसा-पु. (कों.) नागोसा पहा.

नागवा-वि. १ नमः वस्नहीनः, नागडाः, उघडाः, विवसः २ गरीब; दरिदी; उपडा; पोरका. ३ दिवाळखोर; धंद्यांत बुडालेला. नागरफणी—स्नी. नागः बायकांच्या डोक्यांतील दागिना. [ सं. नमः, प्रा. णग्गोः; फ्रेंजि. नंगोः, आर्मे. न्गलेल ] नागर्वे कोल्हें, नःगवी सवाशीण भेटण-अकल्पित लाभ होणें. ' की भेटला कपटमिष साक्षात् कोल्हाचि नागवा याला।'-मोसभा ४.६५. नागर्व नाचर्णे-१ अतिशय आनंदानें बेहोष होणें. २ वाटेल तसें अप्रतिबंध वर्तन करणे; स्वैर वागणे. नागव्या गोछी सांगर्णे-नागरिक-पु. नगरांतील रहिवासी; शहरवासी लोक. -वि. कर्ण-निभीडपणें, स्पष्ट, उघडउघड बोलणें. ०पाऊस-१ शहरासंबंधीं. २ जाणते; सुसंस्कृत; नागर पहा. 'देश म्हणजे पु. उन असतां पडणारा पाउन्स. नागवें-न. १ न्यून; तूट; वाण; काय हें ज्यांना कळतें असे मध्यम वर्गातले नागरिक योद्धे पुढे उणेपणा; वैकल्य. २ उघडा भाग; अरक्षित भाग. **्उघडें-**न. त्या दारोडवार्चे नागवें उघडें सारें समजलें. • उदाहरण-न. भिकार, क्षुद्र, किरकोळ दष्टांत, दाखला. नागा-वि. नगा; नागडा. नागीया-नागवा पहा. 'क्षण एक नागीवा पार्थी। नचलवे तयाकरितां कांहीं। ' -तुगा ७०२. [नांगवा]

> नागा—पु. १ तहकुबी; खोळंबा; विलंब; खंड; अंतर (कामांत, गतींत). २ खाडा; मोडा; गैरहजेरीचा दिवस. 'कधीं भोगितो कथीं जातो नागा। '-होला १५७. [तु. फा. नाघा; हि. नागा]

नांगा, नांगाञ्चा-पु. १ विचवाची नांगी (कि॰ मार्णे). २ खेकडयाची नखी, आंकडा; याने तो वस्तु धरतो. ३ नांगाड (व.) नागवा-डा. [ नागोला द्वि. ] पड़ा. निशी । अगर्णे-१ टोमणा मार्णे; नाकांत काड्या घालणे. २ कार्यनाश होईल असे भाषणादि करणे. नांगाड-डे-पुत. १ कोंबडयाच्या, जनावसच्या पायाची अणक्रचीदार नखीः खराचा नखाप्रमाणें वाढणारा निरुपयोगी भाग. २ नांगा पहा. [ नांगी ]

नांगांटां-पु. (गो.) शेतकीचें एक हत्यार, नांगट पहा.

नागाणा—पु. फुटाणा; भाजलेला हरभरा. ' नागांची पुजा केली, जवळ नागाणे, लाह्या, दुध इ. ठेविलें ' -नागाची कहाणी २२. [ नाग+दाणा ]

नागारी-पु. १ गरूड. २ मोर. [ सं. नाग+अरि ]

नागारी-पु. भाटासारखा एक स्तुतिपाठक. 'बंदीजन मागध नागारी।' -दाव ३१४. 'भाट नागारी वर्गिती। ब्रीदें रायांचीं वाखाणितीं । ' --गीता १.४८६. [ नगारा ]

नागावा-ु. नागवण पहा. नागीवा पहा. 'सरकारचे खिलारी यासी कजिया कहन नागावा करावयास प्रयोजन काय ?' -वाडशाछ 996.

नांगाळी---स्री, एक प्रकारची वेल.

नांगा---स्ती. १ नांगा अर्थ १,२ पहा. (कि॰ मारणें). २ गुरांच्या, कोंबडधांच्या इ०) पाया-खुराजवळील बोटासारखा अवयव, नखी, नांगडा, नांगाड पहा. ३ शेर र्किवा थुवर, थोर याची डिरी. ४ कोवळा कोंब, अंकुर. 'पिण्याच्या पाण्यांत शेराच्या नांग्या टाकून तें पिण्यास निरोगी करून टाकलें '-के १९.४.३०. ०टाकर्णे-हात पाय गाळणें; हतवीर्य होणें; मिशा खालीं करणे. ' पण दरबार**ा जसतें बोलाव**णे येतांच आतां आपली धडगत नाहीं असे पाइन त्यानें नागी टाकली. ' -नाटयकथाणव. •मार्गे-टोमणा मार्गे. •लाग्गे.रुत्णे-( एकाया कामांत. जागेवर ) जम बसर्गे; पाऊल रोवर्गे. नांगी न राहर्ण-समूळ नष्ट होणें; शिल्लक न राहणें, न उरणें. 'त्याचे घरीं गुरांबी नांगी राहिली नाहीं. '=ग़रें राहिलीं नाहींत.

नागेशवळ--श्री. देवापेक्षां प्रकृतीला श्रेष्ठ मानणारा व कलगी लावण्या म्हणणारा शाहीरांचा एक वर्ग. याच्या उलट हरदासवळ.

नांगोडा-पु नांगा, नांगाडा अर्थ १, २ पहा.

नागोरची—स्री. (व. घाटी) लगोऱ्या; चेंड्ड लगोरीच्या खेळां-तील सध्यभागी मांडलेली लांकडाच्या ठोकळवांची, दगडांची अगर बिटां श्री एकमेकांवर रचलेली उभी हार-रचना.

नागोला-ळा-वि. (व. ना.) नागवा. ०भोदला-वि.

नागोबा--पु. नागवण नागावा पहा. 'तो सुख दु:खांचा नागोवा '-जा १३.८५. 'तो नागोवा राजा आणवी।' -एभा 9,299.

नागोस-सा-प्र. (कों.) १ ज्यामध्यें दरवाजाचीं वरचीं कुर्से अडकवलेली असतात असा उंबरठा, त्याजवळची फळी. दरवाजाच्या या जागेचा कांहीं ठेवण्यासाठीं उपयोग होतो. २ दाराच्या चौकटीवर दाराच्या चौकटीच्या हंदीइतका दीर्घ चतुष्कोनी कोनाडा: उतरला: ( उंची वीतभर ). 'नागोशावर सांगशी पहा. ' सूळकंबा तोरणाशीं उभा केल्यानंतर तो तसा राहाण्यासाठीं व फिल्यासाठी अर्धवर्तलाकृति भोंक असलेलें जे लांकड बांधतात तै. ४ (राजा.) नागवसाः जोखडाच्या मधोमध बसविलेल्या खिळा ( इसाडा बांधण्याची दोरी अडकण्यासाठीं )

नाधाण-न-णी-नी-किवि. नाहकपणें; चुकीनें; अकारण: अन्यायानें; गैरशिस्तपणें.[फा.ना-गाइ=अकस्मात्; हिं. नागहानी ] नाच-पु. १ नर्तन; नाचणें. २ वेश्यादिकांचा हावभाव गानासहित तालावर पादविक्षेपरूप च्यापार तो. सं. ऋत्यः प्रा. णक्च; बे. नाचिवा; पं. नच्च-नचणा; सिं. नचणु; हिं. ग्रु. नाचना ] ॰नाचावा लागणे, नाचणे-अनेक प्रकारची खटपट करणे ( लप्नादि कार्यात ), **मांडणें-धां**गडधिंगा घालणें. नाचवा-नास्व-की. १ इकडे तिकडे हालविणें: थारेपालट करणें. २ चंचळपणाः अस्थिरता. नाचकरी-पु. नर्तकः नाचणाराः नाच्या. नाचण, नाचणघुगरी-टिपरी-सी. १ निर्तका. १ नसरे-बाज, नटवी स्त्री; रंगेल; छिनाल, छबेली स्त्री. नाचण-णा-वि. नाचणारा. नाचणी-स्नी. नर्तकी. 'जेथ रंभे ऐशिया नाचणी।' **−द्वा ९.३२३. 'ब्र**झचर्यापुढें नाचणी ।' –दा ७.९.२१. **नाचर्ण**– अकि. १ नाच. त्रत्य करणे. २ उड्या मारणे: धांगडधिंगा घालणे. बागडणें ( घोडा, मूल ) ३ ताठवानें, हातवारे करून बोल्णें. ४ हरद्रन जाऊन, मोठ्या आशेर्ने, हर्षानें बोल्पें. 'अमर्के करीन तमकें करीन असे तो नाचत होता. '५ अतिशय अनंद होणे. उह ० १ लग्रामध्ये खरचण्यापेक्षां नाचणे फार २ नाचतां येईना म्हणून अंगण वांकहे. आपणांस एखार्दे काम चांगलें करतां आले नाहीं म्हणजे भापला उणेपणा झांकण्यासाठीं कांदीं तरी वस्तुंत खोड काढणें. े भोर नाचतो म्हणून लांडोरहि नाचते. **नाचर्ण उड्डॅण, नाच्** उद्धं लागणे-सिदलणें; धांगडधिंगा घारुणे. नाचत उडत-किवि. खिदळत, आनंदाने उड्या मारीत. (कोणकाचे) प्रहें प्रहें नाचर्णे-त्याला जो जो पदार्थ ज्या ज्या वेळी पाहिजे त्या त्या विकेस त्वरेनें देणें; खुशामत करणें; हांजी हांजी करणें. नाचरा-वि. १ नाचणारा; चाळे करणारा. २ उगाच न सांगतां **खटपट**  करणारा; लुडबुडचा; पुढें पुढें करणारा ( माणूस ). ३ उताबीळ; अंबणी, हळवी गौरी वगैरे. (हेट. ) नाचणे. [१] नाचणे अविचारी. म्ह० अधीं बाई नाचरी तिचे पायांत बांधली घागरी. नाचरी-सी. १ नखरेबाज; छिचोर स्त्री. नाचण पहा. २ पाय झाडणें; थैमान घालणें; धिंगाणा करणें; पाय आपटणें; खुरानें जमीन उकरणें. ' माशा डसतात ह्यामुळें गाईला नाचरी लागली' नाचरेपणा-पु. १ ( निंदार्थी ) नाचण्याची खोड. चाळे करणें. 'या नाचरेपणाच्या मुळाशीं स्त्रीशिक्षणाची कळकळ ही खरी नसन कांहीं तरी करून रुव्ध प्रतिष्ठित बनण्याची हांव हीच आहे.' -केले १.१४०. **नाचविणे**-सिक. १ नाचावयास लावणे. ( मनुष्ये, बाहुल्या ६० ). २ उड्या मारावयास लावणे ( घोडा, इ॰स ). ३ इकडे तिकडे करणे; वेडें वांकडें हलविंग, फिरविणें. ' पुच्छ नाचिव कडोविकडी।' ४ दपटणें; नेट लावणें, घाई करणें; सक्ती करणे; त्रासदायक रितीनें अमलांत आणेंग. ५ वारंवार स्थलांतर करणें. [नाचणें. हिं. नचवाना, नचाना] नाच्या, नाच्या पोच्या-प. नाचकरी पहा नाचाचिण-कि. नाचिवणे पहा.

ना तकंड-कण, नानकण-न. १ लहान हत्यारांचा संव (नखें काढण्याची नराणी, चिमटा, कातर इ०). २ काटे वगैरे उपट-ण्याचे हत्यार किंवा साधन. 'मग अवेलीने नाचकंड घेवूनि करीं। कांटे उपिटले ते अवसरीं। ' ३ नराणी. [ ! फा. नाचख़=कुन्हाड+ खंड. सि. निक्कणो. ]

नाचकुच-कुचकुच-न. (मुर्लीचा खेळ) एका बाजूकडील मुलगी बन्नाखालीं लपवृन तिला दुसऱ्या बाजूकडील म्होरक्याने 'नाचकुच कां कुचकुच 'म्हणून विचारावयाचें. त्याला उत्तर लपलेल्या मुलीनें कुचकुच असे वावयाचे व तिच्या शब्दावरून तिला ओळ-खलें तर डाव जिन्नला. [ध्व]

भांडयास झारीसारखें केलेलें लहानसें छिद्र. म्ह०नाचक्यांतून निघतो क-ह्यांत जातो=उडवाउडवी, टाळाटाळी करणाऱ्या माणसासंबंधीं म्हणतात. (गारुडयाच्या जादुगारीवरून). [सं. नासिका]

नाचक्को-न्नी. १ अप्रतिष्ठाः मानहानीः पच्चीः फजीती. २ भांडण; बिघाड; बेबनाव; फाटाफूट; वितुष्ट. [ का. नाचिके≕लाज, शरम ]

नाचणकांड--न. नाचणीचे गवत.

ना चणा-णी-पुनी. एक प्रकारचे धान्य. हे कोंकणांत व देशांत गरीब लोकांत फार खपतें. याचा दाणा बारीक मोहरीसारखा असून वर्णहि तसाच असतो. नाचणीचे भाकरी, आंबील, खापर पोळी इ० अनेक पदार्थ करनात. नाचर्णीत बारीक व जाडा असे | (पदार्थ इ० ). [फा. ना—जा≔निरुपयोगी, अयोग्य+गीर प्रत्यय] प्रकार आहेत; याचे इतर प्रकार आहेत. जर्से:- आश्विनगोरी, काळपेरी, गंथडचा, गरवी अंबणी, गरवी शेतगौरी, गौरीचा हळवा,

कुंबरी-स्नी. श्रेष्ठं जातीचा नाचणा. कुमरी पद्धतीने पिकविलेली नाचणी. कुंबरी, कुमरी पहा. न।चण्याचा हुरडा-पु. भाजून खाण्यासाठीं पूर्णपणें पक होण्याच्यापूर्वी नाचण्याचीं तोडलेलीं कणसं.

नाचा पाडा-फाडा--पु. (न मध्यें ) नचा पाडा पहा. नाचार-वि. १ गरीब; कंगाल; दरिद्री. २ लाचार; अस-मर्थ; अनाथ; निराधार; दुर्बळ. 'वर्ते यांच्या बुद्धी तो नर पावेल सत्य नाचारा।' –( सखारामतनय ) रुस्व ५८. नाचार आणि लाचार या दोहोंत फरक करावयाचा झाल्यास तो असा:-नाचार= गरीब; दरिद्री. लाचार=अगतिक. [फा. ना-चार्] नाचारी-स्री. १गरीबी; कंगाली; दरिद्रता. २ लाचारी; नाइलाज; निरुपाय: निराधार स्थिति. -वि. नाचार; गरीब.

नाचारा--- प्र. संसार

नाची ज-वि. व्यथ: निष्फळ. 'रिकार्मे वैसोन लोकांहातीं नाचीज खाववून काल व्यर्थ न गमावर्णे। '-इमं १०५. [फा. ना-चीझ् ]

नाच्छो--उद्गा. खेळांतील तात्पुरती तहकूबी; थुश्शो.

नाछड- ऋिव. प्राप्त होत नाहीं.

नाज-पु. (व.) दाणाः धान्यः अनाज. 'तुमच्यापाशी नाजाचा किती सांठा आहे ! ' [ सं. अन्न; हिं. अनाज ]

नाजकाई-य-की. १ नाजुकपणाः मृदुताः कोमलता. २ सक्ष्मताः, बारीकपगाः, तलमपणाः ३ चांगलेपणाः, सरेखपणाः, खमाशीः ४ विचक्षणपणाः; चोखनळपणा. [ नाजुक ]

नाज(जो)र, नाझर—पु दिवाणी कोर्टोतील एक अधिकारी. [ अर. नाझिर् ]

नाजरीबाजार-पु. मिनाबाजार. 'तमाम पुरुषांनीं घरांत रहार्वे व बायकांनीं दुकानावर माल विकावा, बायकांनींच जाऊन खरेदी करावी, पुरुष मिळून एक पातशहा निगाहबाजी त्या बाजा-रांत घोडीवर बसुन, मोतहार खिस्मत्गार सुद्धा बरोबर कोणी नाहीं. नसार्वे त्यार्चे गांव नाजरी-बाजार. '-गोख- चिशाव ६. [नाजरी= बाजार ]

नाजल-वि. अवतरणारा; अवतीर्ण. 'त्यासही कुराण शरीफ कलामुला किताब नाजल आली; त्यांत दाखला की आतां पैगंबर होणार नाहींत व किताबही येणार नाहीं. ' - ऐस्फूले ६५. [ अर. नाझिल् ]

नाजागीर-वि. जीर्णत्वादि दोषामुळे अनुपयुक्त झाल्ला नाजीब---न. पायदळ पलटण. नजीब पहा.

नाजीर---न. (क्षि ) परमेश्वराप्रीत्यर्थ स्वतःस सर्वस्वीं बाहून जाबरी, जोगीण, रत्नी, लोया, शेतआडगरा, साठेरी, इळवी वितकेला यहुदी पुरुष. ' तो मुलगा गर्भावस्थेपासून मरेप्रयुत देवाचा नाजीर राहील.'—शास्ते १३.७. [हिब्र्यू. नेझ(झी)र=स्वतःस बाहन घेतलेला ]

नाज्र(ज्र)क—वि. १ कोमल; सुकुमार; नरम; इलकेपणानें, काळजीनें वापरण्याच्या उपयोगाचा; कष्ट सहन न करणारा. 'नाजुक साजुक कळी प्रफुलित पातळ पुतळी टेंगणी।' —अफला ७८. ३ अशक्त; दुबळ; बारिक; इलका (मनुष्य, वस्तु). ३ पातळ (पोळी इ०). ७ दिखाज; सुरेख: सुंदर (वस्तु). ५ कुशलतेंचं (काम). ६ गुप्तं (गोष्ट इ०); जनानी; बायकांसंबंधीं (काम). ७ चोखंदळ; दिमाखाचा. [फा. नाझुक्: सिं. ना तुक् ] ०काम—न. १ नाजूकपणांचें काम; युक्तींचें व कौशल्यांचें काम. २ गुप्तं वेश्यागमन; परदारागमन; रंडीबाजी. ३ लांच घेणें. ०खांचे—पु. १ गुप्तं व्यसनांस लागणारा खर्च; रंडीबाजीला लागणारा पैसा. २ लांच अचपतीचा खर्च. ०जागा—की. मृदुभाग; (विशेषतः) गुर्हों-द्रियाची कोमल जागा; गुर्होंद्रिय. ०जीवण-न. १ खाण्यांत चोखं-दळपणा. २ थोडेंसेंच जेवण; फार भुक नसणें. जेवण कमी असणें. ०मसळत—की. खाजगी खल्बत, विचारविनिमय; गुप्तपणाची, मृत्सहिगिरीची, युक्तीची अशी योजना.

नाट-पुन. १ तुळई. (व.) मोठी मयाळ; लाट. 'घराच्या नाटेखार्ली जेवण्यास बसर्णे अशुभ मानतात.' २ विशाळ, अव-जह, आकार. [हि.]

नाट-पु.न. १ अडथळा, अपशकुन करणें; हटक; प्रतिकूलता; नड; अडचण. 'आजवा दिवस नाट लागला.'' मळींच भेटलासी भातां। नाट लागलें संचिता। ' -तुगा १२८. २ दुर्दैयः अभाग्यः अननुकूळता; एखादी बिघडविणारी, नासणारी, अपकारक, अड-थळा आणणारी, इजा इ॰ करणारी अशी योजना, शक्ति. 'आज काम व्हावयाचे परंतु आज काय नाट लागलें तें समजेना. ' -वि. अमंगल; अञ्चभ; अननुकूल; आडफाटचा; नुकसानकारक (वेळ, मुद्दा इ० ). [सं. नष्ट; प्रा. णट्ठ] ० भाजणे-जाळणे-अमंगलता, अननुकुलता काढून टाकर्ण, तिचा नाश कर्णे. म्हणजेच बोहणी करणें: एखादी गोष्ट हिंमत बांधन छातीनें करणें. •बाट -पु. १ कमनिश्वाची गोष्ट, अपराध, दोष, काळिमा, डाग, उणीव इ० बह्छ न्यापक शन्द. ( कि॰ असणें; पडणें; भाजणें; जाळणें ). २ आढदान आलेला दोष, अपराध; लावलेला बोल, डाग किंवा काळिमा; कलंक. (ऋ॰ आणणें; ठेवणें; येणें; पडणें). [नाट+बाट] मादलाबादला-वि. बाट लागलेला; बहिष्कृत; कलंकित. 'पंचां-पुढे येणाऱ्या बखेडचांत नाटल्याबाटल्यांच्या खटल्यांची संख्या बास्त याचे कारण जातिभेद '-गांगा ३२.

नाद-पु. १ ठाविटकाण; स्थान. 'तयाचिये भजनाचे नाटीं।' - ह्या १०.१०९. ' जाळूं न शके नाटे लागी। '-एमा २८ ३६९. १ प्रदेश; देश; नाड. [हा. नाडु, नाड]

नाट—पु. १ नृत्यः नाच. २ एक इलकी जातः नाटकासारखे खेळ करणारी जातः 'उप्रगंधा अरूप गौळणी। नाट जातीच्या इस्तिणी। तयांसी लुक्ध हे चक्रपाणी। ही बाळपणींची स्वलीला।' —जै ९.५९. [सं. नट]

नाट—पुन. १ कवडयांचा एक खेळ. २ या खेळांतील (पांच) कवडया. ३ या खेळासाटी ओढलेल्या रेघा, काढलेली अन्हति, कोष्टक; हा खेळ खेळावयाचा पट —की (कु.) गोटयांच्या खेळांतील एक शब्द. मारण्याकरितां गजरा गर्र करून फिरवितात तो. 'गोटी नाटीस लाव.'

नाट—पु. १ ज्या कुळाकहला घेण्याचा पैसा उगवेनासा झाला असे कुळ; दिवाळखोर कुळ. २ एखाद्या दोषामुळे कुळास लागलेला बट्टा. —वि. १ दिवाळखोर: नादार: धुळीस मिळालेला; पैसा देण्यास असमर्थ; लुज्वा; उडवाउडवी करणारा (ऋणको). २ सर्वस्वीं नष्ट; पूर्णपणें नाश झालेला; बेपता; ज्याचा मुद्दापत्ता नाहीं असा; फरारी. —िकिवि. गोंधळाच्या मनःस्थितींत; अशरण स्थितींत. [१ सं. नष्ट ] ०करणं—चोरून नेणें; पळविणें, उपटणें. ०जाणे—येणें-खंटणें; तूर येणें; वचन दिलेली, अपेक्षित मदत अथवा चाकरी करण्यास ह्यगय करणें, नाकबुलीनें, नाकारानें, ओढून घरणें. ' द्वा दोहों रुपयाला नाट गेला.' ' रुक्मा तो परि नाठ ज उनि वेरं नाहींच तां जिकिला।'—कुकी ९७.

नाट-किवि समुद्राचे आंत दूरवर; जमीनीपासून दूर. 'गल-बताची नाळ नाट लाव. '

नाटक-नपु १ सोंग घेऊन करण्याचा खेळ: एखादी गोष्ट (ऐतिहासिक, कल्पित किंवा पौराणिक) अनेक स्त्रीपुरुष पञ्चा-कडुन प्रत्यक्ष घडल्याप्रमाणे करून दाखविणे; नाटग्रहपक दशह प लक्षणांतील दहा प्रकारातील नाटक हा पहिला प्रकार आहे उदा • शाकुंतल नाटक, वेणीसंहार नाटक. २ काव्यातील एक प्रकार. ३ ढोंग; सोंग; बतावणी. 'पुरुषोत्तमरावाच्या पत्नीसमोर त्यानी चागलेंच नाटक केलें.' ४ फजीती; तमाशा; बेअब्र नी गोष्ट. 'नाटक झालें जन्माचें मनिं काहो येइना। '- शारदा १.१ -वि. नाटकी; खेळ करणारा. [सं. नट्=नाचर्णे; अभिनय करणे] ब्यूह, नाटयगृह-मंडप-मंहिर-दा।ला-नली. १ नाटकाचे प्रयोग व इतर खेळ पाहण्याकरिता प्रेक्षकांच्या सोयीची अशी बांधलेली इमारत. (इं.) थिएटर. •शाला-ळा-की. १ रंगमहाल: खास महालः, जनानखानाः, अंतःपुर. २ (समुच्चयार्थी) उपस्त्रियाः, रखेल्याः. ्डाळ-ळा, साळ-स्री एखादे पोरीस विकत घेऊन, नाचणे. गाणें इ० शिकवृन उपभोगार्थ ठेवितात ती; नर्तकी; रखेली; राख: ठेवलेली बायको. 'संभाजी राजे याचे पुत्र शिवाजीराजे व यस् बाईसादेव व आणसी नाटकशाळा. '-मराचिसं २६ नाट ी-वि. १ नटार्चे काम करणारा; नाचणारा; नट. २ ( छ. ) ज्याच्या

कृतीचा थांग लागत नाहीं असा. 'तैसा श्रीकृष्ण सर्वचित्तचारक। जो मनोबुद्धीचा प्रवर्तक। तेण मांडिल कौतुक। परम नाटकी श्रीहरी । ' –ह ४.३७. ३ आंतल्या गांठीचा; वर एक व आंत गांगें. सोंग घेणें इ० नाटकाचे प्रकार करणें. २ वाद्य वर्गरेच्या साथी-एक असा. 'हा कारभारी मोटा नाटकी आहे.' ३ ढोंगी; सिंहत सोंगांची बतावणी करणें, गाणें, नाचणें इ०. नृत्य वाद्यकला; दिखाऊ; खोटा; बहरूपी. ४ (गो.) नकल्या. ५ नाटकीय; 'नट नाटच केलें तुम्ही याचसार्टी। कवतुकें दृष्टी नीववावी।' नाटकासंबंधीचे; नाटयविषयक. नाटकी-क्या-पु. छचोर माणूस. ३ ( सामा. ) नाटक; नाटकाचा प्रयोग; एकाद्या सरस व सुसंगत

नाटक--वि. (व.) नाठाळ: अटक करण्यास कठिण. 'ती गाय फार नाटक आहे. ' [न+अटक]

नाटन -- नेष: सोंग: सोंग घेण: रंगभूमीवर नाटक. खेळ करणें; नाच. [सं.]

नारपेर-ड-वि. अगोदर हंशील न भरलेलें: पत्र लिहिणारानें तिकीट न लावतां पेटींत टाकडें (पत्र इ०). [ई. नॉट-पेड]

नाटा-ठा-वि. वाईट; खराब; दुष्ट; गचाळ. हा शब्द फारसा प्रचारांत नाहीं. इह ० साठी बुद्धि नाठी. नाट दिवा न+ स्था ? ] ०ळ. नाठळ, नाठ्याळ-वि. १ वाईट, दुष्ट; लबाड (माणुस). 'भलेतरी देंऊ गांडीची लंगोटी। नाठाळाच्या काठी देऊं माथा। ' -तुगा २१०८. २ खोडसाळ: अहेल: द्वाड: ज्ञास-दायक ( पशु इ० ). िसं. अनास्था+आल प्रत्यय. -भाअ १८३२. -राजवाडे ] •ळ**णं, नाठळणं-**अक्रि. दुर्गुणी, दुष्ट द्वाड होणे, असम ( मनुष्य, पशु ). •ळी, नाठळी, नाठ्याळी, नाटा-(ठा)ळकी, नाठळकी-की. वाईटपणा; दुष्टपणा; द्वाडपणा; खोडकरपणा (माणूस, पशु यांचा ).

नाटानाट करणे-सिक. (कर.) थोडक्यांत चांगलें करणें. नाटि-सी. १ (महानु.) संरक्षणाचें कार्य. 'तरि तीयेचे-या प्राणाची नाटी। कवणा दीधली। '-भाए ११९. २ चाकरी: नाटिकराची वृत्ति.

नारि-री, नारिकर-कार-9. १ (माण ) मुलकी (वपुली) खात्यांतील शिपाई. २ चाकर; दास; संरक्षक. 'या लागीं दयाळवाचे घरीं। मी सदा नाटि काम करी। '-एभा १७.१२९. 'त्यांचा स्वयं जगदीश होऊनि नाटीकार । संतांसाठीं धरी नाना अवतार । -स्वादि ८.२.७४. [ द्रा. नाट-नाड=देशः ता. नार्टकार=पाटील ]

नाटिका-की. १ लहान नाटक. 'रूपकाचे जसे दहा प्रकार आहेत. तसे नाटचशास्त्रांत उपह्रपक म्हणून एक प्रकार आहे: अशी उपहर्पके १८ आहेत, त्यांतील नाटिकाच तेवढी प्रचलित मराठी भाषेत आहे. २ नतेकी. [सं.]

नाटी — स्री. १ (खा.) युती लुगडयाची जात: हलक्या जातीचे लगडें: बांड. 'नेसली अंगीं, अंगि आंवळून, नाटिचे लुगडें तें छान। '--कान्यकेतकी ६४. २ (व.) पांढरें पातळ. 'काळशा बायकोस नाटी फार शोभते. '

नाटेचार--प. नाटिकर पहा.

नाट्य--- न. १ नाचणें, हावभाव (अभिनय) करणें, गीत कथाभागाचे अनुकरण करून तो साभिनय करून दाखविणे. [सं.] ्ट्र<u>टा</u>-स्त्री. १ एक साहित्य प्रकार. एखाद्या विवक्षित प्रसंगीं होणाऱ्या मनुष्याच्या मनःस्थितीचे चित्र त्याच्याच शब्दांत दाख-विणें. मनुष्याच्या स्वभावांतील विसंगतता दशिविणारी एकाकी संभाषणपद्धति, स्वगतभाषण. •शास्त्र-न. नाटकाचे शास्त्र मन-ध्याच्या कियांचें, भावांचें व आयुष्याचें ध्येयात्मक प्रदर्शन करणारें शास्त्र. -ज्ञाको (न) ७७.

नाठिविण-उक्ति. (कान्य) न आठविण: न स्मर्णे. 'कारे नाटविशी कमलनयन वासुदेव। ' -आप २३. 'कारे नाटविसी कृपाळ देवासी। '-तुगा २६७५. [न+आटविण ]

नाड-पु. १ (ल.) संकट; अडचण; प्रतिबंध; बाध: अहित: घातः नाशः गोताः विघनः -एभा १९.५०४. 'करावा कैवाड । नाहीं तरी आला नाड। ' -तुगा ३५५. २ (ल.) फसवणक; फसगत. 'नाड पावला पारखी थोह।'-मुआदि ७.८१. -वि. फसवणारा; छुबाडणारा. [नड, नाडणें ] ॰क-वि. नाडणारा: बाधक. 'जरी उदंड दंडक झाला। तरी तो त्याला नाडकचि।' -- निगा २७६.

नाड---न. १ (कु.) नळा; कळकाचे नळकांडे. यांत डिंक, भस्म इ० टेवतात. २ (न.) जनावरांना औषध पाजण्याचा नळा; धोटें. न।ड—स्री. १ नाडी; शरीरांतील रक्त ज्या शिरातून वाहतें ती धमनी; आंतडयाची नळी. २ नाडी (हाताची); रुधिरा-मिसरणिकयानिदर्शक रक्तवाहिनीचें कार्य. (कि॰ पहाणें). ३ फीत (इजारीची). ही साधारण चार फूट लांब असते. क्ष (फलज्यो.) नाडी; घटका; नक्षत्रांचा एक भाग. ५ (ल.) लांब पोट. ६ (व.) घोडयाच्या पाठीचा कणा. ७ (गो.) नागलीचें. कणीस नसलेलें काड. ८ (गो.) गुदद्वाराजवळची शीर; आंतडें. [सं. नाडी ] (वाप्र.) • आटएण-१ मरणोन्मुख होणें; रुधिरा-भिसरणिकया थांबणे. २ (ल ) एखार्दे कार्य शेवटास नेण्यास असमर्थ होंगे; त्या कामी थक्षें व्दाखिवणे-रोगपरीक्षा करावयाकरितां वैद्यास नाडी दाखविणें. ०पाहुणें-रोगपरीक्षेकरितां नाडी कशी चालते तें हात लावून निरीक्षण करणें; प्रकृति पाहणें. •सांप-डण-युक्तिप्रयक्तीने एखाद्याचा स्वभाव ओळखणे. सामाशब्द-·बंद-पु. ब्रह्मचारी: केव्हांहि स्त्रीसंग, संभोग न करणारा, न केलेला माणुस. 'नाडवंदा आजवर तुं व्रतस्थ राहिलास। नाहीं दुसरीचा उर उघडा करून पाहिलास। ' -प्रला १९९. •बैदां-स्ती. ब्रह्मचर्य; स्त्रीसंग न करणें.

नाडकरणी-कर्णी, नाडगीर-पु. १ जिल्ह्याचा पिढि-जाद हिशेबनीस, षुळकणीं; महाराष्ट्रांतील देशपांडयासारखा कर्ना-टकांतील वतनी पिढीजात अधिकारी. २ एक आडनांव. [ द्रा. का. ता. नाइ=देश+सं. कर्णिक ]

नाइ -गंबडा-गाँड-गौडा-पु. १ महाराष्ट्रांतील वेश-मुखासारखा कर्नाटकांतील एक अधिकारी. २ नाडगौंडाचा एक हक, सर्व चौथाईवर देंकडा तीन टक्क्याप्रमाण होणारी रक्कम. चौथ पहा. [का. नाडु+गौडा=पाटील ]

नाइगो-वि. फसविणारा; लुबाडणारा. नाडक पहा. [नाड] नाडणुक-की. १ बुचाडणें; लुटणें, लुबाडणें; फसवणुक. नागवण पहा. २ अतिशय फसविणें; नागविणें; नाश कर्णे. ३ (संकटांत, अडचणींत सांपडल्यामुळे) दुदेशा होणे; जुलुमाखाली दहपेंठ जाणें; छळ; गांजणुक. [नाडणें |

नाडुण-अित. १ लुबाडुणे; नागवणुक करणे. 'त्यांची वस्त्रे आणि वित । तिघे घेती गा समस्त । ऐसे नाडिले बहुत । मार्गस्य त्यांहीं। ' -कथा २.१३.४०. २ अतिशय फस्तिगें; टकविणें. ३ छळणें. गांजणें: त्रास देंणें: अडवणुक करणें ४ कचाटधांत आणणें; संकरांत घालों-पाडणें: गोत्यांत आणणें. 'नाडले वेदपाटक धन-लोमें।'-एमा २३.२४१. ५ वैभव, सुल, ऊर्जितदशा नाहींशी करणें: बुडविणे. 'आपण त्या पोरीस नाडुन मह्नन गेला. '-अक्रि. १ छळ, नाश होणें; बुडणें; संकटी पडणें (तोटा, लूट, नागवण बगैरेमुळें). 'शिदळीच्या सवें पतिव्रता नाडे.' 'यापरी नाडलों तरी लोचनांतरीं नीज जी भरली. '-विक ९. २ फसणे. 'मुखी नाडणे ते ठायीं ।' -एभा १३.६२१. ३ मुक्कों. 'निजलाभासी नाडणे। '-एभा ५.५३०. [नड. सं. नहू=बांधणें ?]

नाड पेन-पंझ -- न. (गो.) डोंबाऱ्यांचा खेळ.

नाइर-पु. थिहर; डबकें. 'कां नाडरिच भरे शोषे।'-ज्ञा १५.३८७. [ का. नाडु≕देश ]

नांड्ररी---स्त्री. चिध्या. -बदलापुर १२८.

णारी खांबणी. ही जांगींत मुख्याबरोवर उभी घट वसविलेली असते. [नाड]

नाडा-पु. १ मोठा व जाड दोर, चन्हाट, मोटेचा वरचा दोर: समद्रुर, गाडा, रथ इ० ओढावयाचा दोर: गाडीवरील सामान बांधण्याचा दोर, नावेची ओढण, पाग, गलबताचें दोरखंड. -एभा वर नाचकाम करणारी जात: डोंबारी; कोल्हाटी. (गो.) नाडेपेन्न; इजारीची नाडी; नवार, कोल्ह्याट्याची, नाडेभोरप्याची खेळ दोर वर नाचणें इ०. करण्याची दोरी. ३ चामडधाचा पट्टा. ४ (कों.) कोल्हाटी, बह

रूपी यांचा खेळ करण्याचा खांब, बांबू, कळक. ५ धोटें; गुरांना औषध पाजण्याचे नळकांडें. ६ डोक्यावर उभे राहण्याची किया. ७ मंतरलेला दोरा: प्रसादाचा गंडा. ८ वेणीचा अगवळ. ' नाडा सरस्वतिजळ त्रय एक वीची। ' -अकक २, मंराधा १६५. [ सं. नाडी ] ॰पसर्णे-अन्यवस्थित न्यवहार असणे; गोंधळ घालणे; पसारा मांडणें. ॰पूडी-स्त्री. अबीर, गुलाल इ॰ कांची पुडी व तिच्यावर वांघलेकी रंगीत दोरी. हे देवास वाहतात. 'सटवाईला नाडापुडी वाहिली '

नाडां---न. (कु.) खेंकडे पकडण्याचे एक साधन. 

नाडिय--पु. मगरः नक्त. 'धरितां नाडिय सावज । उद्धरिला पशुगज।' –मध्व ४८०. [नाडी]

नाडी-- स्त्री. नाड-डा. १ नाड अर्थ १ ते ३ व नाडा अर्थ ५ पहा. २ झाडाचा खुंट; ताट; काड. ३ (चोवीस मिनिटें) एक घटका. ४ नक्षत्रांचे तीन वर्ग. प्रत्येकांत नऊ नक्षत्रे आहेत. यांना आहि. मध्य, अंत्य असे म्हणतात. ५ (वैश्वक) शरिरांतील कफ, पित्त, वात हे त्रिरोष दाखविणाऱ्या रुधिराभिसरणनिलका, प्र. ६ (व.) शेताची लांबट पटी; निमुळतें वावर. [सं.] अशक्षण कर णें-हार्णे- •गोळा करणे-१ मरतांना नाडी आंखडणें; मरणोन्मुख होणें. २ (ल.) नाश करणें; केला जाणें. •चक्र-न. १ नाडी-समृह, संघ; नाभीपाशीं मिळणाऱ्या नाडगांचें वर्तुळ. २ एक फल-ज्योतिष चक्र, आकृति; तीन नाडचांत मांडलेटी २७ नक्षत्र यांत असतात. नाडी पहा. • चा फटकळ-वि. व्यमिचारी; बाहेर-ख्याली (पुरुष). •परीक्षा-स्री. प्रकृति जाणण्यासाठीं नाडी पहाणें व ती पाहून रोग ओळखणें; (फ्रि॰ करणें, पाहणें). ॰ मंडल-वलय-वृत्त-न. आकाशाचे विष्ववृत्त. ज्या महाव-त्ताची पातळी भूगोलाच्या अक्षाशीं लंबरूप असते त्याला विषुव र्किवा नाडीवृत्त म्हणतात. -सूर्यमा ११. • व्वण-पु. भगेंद्र; भगें-दर रोग. • ज्ञान-न. नाडी पाहन रोगाची परीक्षा; ती पाहन रोग समजण्याची कला, नाडीपरीक्षा. 'नाडीज्ञान जयाचे सरोग्र-बंधू चतुष्पद गणावे। ' -र २.

नाडु-डू--पु. नाश; घात; हानि.-शर. नाड पहा. [नाडणें] नाडे, नुहार-- पु. मांगजातींतील दोर वळणारी एक पोट-जातः, वस्ती, ठाणे, बेळगांव व दक्षिण महाराष्ट्र. -अस्प्र ४७. [नाडा]

नाडेकरी-वहु(हो)रुपी-भोरपी-पु. दोरखंडावर, बांबू-११.१५३१. २ मोहरमांत मनगटास बांधावयाचा रंगीत दोरा; भोरीप. [ नाडा ] नाडे भोरीप-भोरूप-न. नाडेकरीचा खेळ:

नाडेपेञ्च-पु. (गो.) नाडेकरी; ब्रहरूपी.

न डेनावज -- न. सुसर; मगर: नाडिय पहा. 'म्हणें रे तुं भिभलाषी खोट। नाडें सावज होशील।' -कथासा ७ १६७. तेच नाडे सावें में । ' -ह २६.१५७. [ नाडा+सावज ]

नाड्या-वि. नाडणारा: फसव्या. नाडक पहा.

नाण इ. ना में --- न. चलन: पैसा; देव बेवी ने साधन; नाण्याची किंमत प्रत्येक नाण्यांत असलेल्या धातुच्या किंमतीवर अवलकुंन असने, नाण्याची स्वतः किंमत करतां येत नाहीं, तर त्यावरून फक्त इतर परार्थी नी किंमत केली जाते -िट १.७६ २ सुद्रा, मोहोर पुत्रजी, पैसा इ. रूप द्रव्य. [स. नाणक] ०परीक्षक-पु. नाण्याची परस्य करणाराः पोनदार. ०परीक्षा-स्त्री. नाण्याची पारख करणें. •शास्त्र-न. जुनीं नाणीं मिळवून त्यांवरून इतिहास संशोधणें. या शास्त्राचा इतिहासास फार उपयोग होतो. मुद्राशास्त्र. नाणवट-न. १ टांकसार्ळी तुन निषणाऱ्या अनेक जातींच्या नाण्यांचा जमाखर्च. | होऊन. -हा १.२६. 'ना तरी बोली जे माहेर।सायुज्य मुक्तीचें। ' यांत नाणें उतार, कम, सौदागिरी जिन्नस इ० सर्व बाबी येतात. -अह १८३४. २ नाणे. नानवट असेंहि रूप येतें. 'खरें नानवट निक्षेत्रीचे जुन । काढिलें ठेवणें समर्थाचें ॥ १ -तुगा २०१२. नःण(णा-ण)वटी-टटी नाणेवट्टी-पु (गु.) सराफ, नाणे बटाविणारा. नाणवट्टी, नानावटी असे गुजराथी लोकांत धंदाावरून शरीरसंबंध आहे ते परस्पर; आप्त; सोयरा; नात्याचा माणुस. पडलेलें आडनांव आहे. -स्त्री. सराफीचा धंदा. नाणवटा-पू. नार्णे विकीची जागा नानवटा पहा. नाणेझाडा-मेळ-पु. (सराफी) रोजच्या तसेंच टराविक मुदतीच्या निरनिराळ्या सदरांखालील ना।ण्यांच्या रकमांच्या देवचेवीसंबंधीं हिशेब; तसा हिशेब काढणें. (कि॰ काढणें;लावणें; मिळवणें; निघणें; लागणें;मिळणें) • बाजार-पु नाण्यांचा व्यवहार चालण्यांचे स्थान. 'व्यापार खालावत आहे. तरी नाणें बाजार महाग करणें इष्ट नाहीं. '-के २.१२.३० नाणिभिद्य-सी. नाण्यांची अडचण, टंचाई; नाण्याची बाजारांत कमतरता, दुष्काळ. नाणेचार-क्रिवि. निरनिराळचा प्रकारच्या नाण्यात किंवा नाण्यांच्या रूपाने ( दणें, घेणें ). उदा० नाणेवार भरणा-इरसाल-पावती-शिष्टक. • वार्रा-वि. निरनिराळचा चल-नांत असलेल्या नाण्यांसंबंधीं: चलनांनी युक्त, बनलेलें.

नाणा-ज-पुन. एक जंगली झाड. याची पाने शिताफळीच्या पानांएवढीं मोठीं असून लांबट असतात; लांकुड इमारती कामास उपयुक्त. हीं कोकणांत फार होतात यांपासून स्थळांना नांनें पडलीं आहेत. उदा० नाणेघाट, नाणेमावळ, इ. नाणावणे-अक्रि. १ नांवाजणें. २ नांव काढणें; विख्यात होणें. नाणावलेला-वि. नांवा-जलेला: विरूपात.

न णु---न. अफूच्या बोंडाचा चिरा पाइन, रस काडण्याचे. नराणीसारखें हत्यार.

भाजोबा माझे दिसतां। नात दिसे मीहि। '-शारदा ३.३. [सं. | [ĕ. नातालि; इं. मेटल, पोर्ते. नाताल ]

नप्त्री: प्रा. णतिआ ] • जांबई-जांबय-पु नातीचा नवरा. ०सृत-की नातवाची बायको. नातरूं-घंड, नातुंड, नातांड-न. मुलाचा किंवा मुलीचा मुलगा किंवा मुलगी. 'मार्क दिलीं कर्सी हो भीमास रणांत आठ नातुंडें।' -मोभीष्म ९.७. [सं. नन्तु; प्रा. णतु ] नातुरवाळॉ-वि. (गो.) नातू, नात अस-लेला. [ नातु+वाला प्रन्यय ] नातू-पु. मुलाचा किंवा मुलीचा मुलगा. [ सं. नप्तु; प्रा. णत्तु ]

नात---स्नी. (गो.) १ कल्पना; अंदाज. २ आठवण ً ३ माहिती. 'अर्से घडेल याची मला नातच नव्हती. ' सि. ज्ञान= शात=नात ]

नातक--पुनाडी मार्ग. -ज्ञा ६.२४८.

ना तरी--अ. (काव्य ) अथवा; किंवा; नाहींतर; पेक्षां; न --दा १.५.१९. [सं. नहि तर्हि ]

नातरी-की. कोर, कांठ (दगड इ. चा). 'दगडांच्या नातरा चिरणीर्ने घडुन बसवाच्या ' –तप ४२. [ ? ]

नातलग-वि. १नातेवाईकः, ज्यांचा परस्परे विवाहादिके करून संबंधी. २ लांबच्या नात्याचा; दूरचा आप्त. [सं. ज्ञाति+लग् नातें+लागणें ]

नातच।न-वि. दुबळ; दरिद्री; अशक्त; असमर्थ. 'रयत नातवान असलिया दाणेपैके द्यावे. '-चित्रगुप्त ३९. -रा ८.८९. [फा. ना+तवान्; तुल० सं. न+तवीयान्]

नातवानी, नातत्रान की-गी-की. दुबळेपणा; गरीबी; असमर्थता. ' परंतु पदरीं नातवानी आणि घराणियांत पुरुषबळही नाहीं. '-वाडशाछ १५२. 'नातवानगीचा वक्त आपला व मुल-खाचा ऐवज कोर्टे दिसों नये.' -रा ३.५७. [फा. नातवान पहा.]

नातवानी(तवानी)तलफ-ली. (गंजिफा) तलफ देण्याचा प्रकार. आपणाजवळ एक पान आहे व त्यावरील दोन पाने पडल्यावर तो हुकूम होणार असून हीं वरील दोन्ही पानें एकाकडे नसून दोघांकडे एक एक आहे. अशा वेळी आपल्याकडे खेळण्याची पाळी आल्यावर प्रथम एक पान पाडविण्यासाठीं एकाकडे जाणे व त्यानंतर पुन्हां आपणाकडे खेळण्याची पाळी येईल त्यावेळीं दुसऱ्या पानाकरितां दुसऱ्याकडे जाण.

नातळणें सिक्ति. (काव्य) स्पर्श न करणें; हात न लावणें. -ज्ञा १३.४७९. -एभा ३.३२०. 'परंतु बदतों जनानुभव नातळो पाप गा।' –केका १०८. [न+आतळणें]

नानाळ-ळे, नाथाळ-ळ-पु. येशुक्तिस्ताचा जन्मदिवसः नात, नार्ताण—स्त्री. मुलाची किंवा मुलीची मुलगी. 'वर्धे तारीख २५ डिसेंबर. पोर्तुगीज लोकांनी हा शब्द प्रचारांत आणला.

नातुडुणे--अफ्रि. १ (कान्य) स्पर्श न करणे; संसर्गात न येणे. २ न आढळणे-सांपडणे. 'जेआंचे रूपुश्रतीं नातुंड । तैयां चा पाडु कांइसां। ' - शिशु ६८४. ३ न समजणे; न जाणेंग. ' नातुडे मुख्य परमात्मा । म्हणौनि करावी लागे प्रतिमा । ' -दा १.४.६. आतुडणें पहा. नः तुड्डिचिणे-अिक. न पावविणें; न गुंत-विणे: न घालणे. -जा १६.१५०.

नातक-न. १ (गो.) घुबड. २ पिंगळा.

नाने -- श्री. (तंजा.) नात पहा.

आप्तपणा. २ (कार्यपरत्वें ) परस्परसंबंध. (धनी आणि चाकर; ग्रह्म व शिष्य: राजा आणि प्रजा इ० मधला ). ३ ( व्यापक ) विशिष्ट पेषा, दर्जा, संबंध, उदा० सरकारी नातें: सावकारी नातें: न्यवहार नातें. 'जिकडे वपु तिकडे मन युक्त न शोभेल अन्यथा नातें। ' -मोभीष्म ४.५. [सं. ज्ञाति ] ०गोतें-पोतें-न. (ब्यापक.) संबंध: सोयरीक. •दार-वाईक-वि. नातलग पहा. सांवळे आकाश पाल्हलें। '-शिशु १०२०. -एभा १.३७.

भक्तनाथ; दीनानाथ इ० (समास). २ पति; नवरा. ३ श्रेष्ठ; वरिष्ठ. ' मनि सांगे नृपनाथा। जनमेजया। '-ज्ञा १.४८. ४ नव-नाथांतील एक व्यक्तिः, नाथपंथ. ५ एकनाथस्वामी. 'नाथा-चिया हार्ते श्रीमुखांत खावी।' -रामदासी २.८१. ॰पंथ-पु. नाथ, गोरखनाथ, ज लंदरनाथ इत्यादि नऊ प्रसिद्ध साधू होऊन गेले. नवनाथ पहा. ॰ पंथी-वि. वरील पंथाचा अनुयायी.

वेसण घालणें. ' तुमचा गोरा नाथला कां ? ' नाथाचा बैल-पु. १ वेसण घातलेला बैल. २ (ल.) ताब्यांतला; हाताखालचा माण्स.

नाथर्णे - उकि. नाश करणें; ठार मारणें. -एमा ११.४८२. 'कालिंदीडोह काळा निघुन अवलिला नाथिला नाग काळा।' —िकंसुच ७८. २ त्रास देणें; छळणें. ३ व्यापणें; त्रासणें. 'कथा मांडलेला वाद; गलका; भाषण इ०. (कि० करणें; लावणें; पुराण ऐकतां। झोपें नाथिलें तत्त्वता। ' -तुगा ३०६४. [ सं. नाथ ]

नाथणे, नाथिणे --अक्र. नसणे. [ न+अस्-अस्ति-आर्थि. न+आधिणें, आथेंग. तुल॰ गु. निथ ]

नाथि-श्री-कि. (काव्य) नाहीं. 'म्हणोनि आथीनाथी हे नाथिला-नसलेला; लटका; वाईट. 'ऐसें हें सिद्धिच असतां। नाथिली लागे देहअहन्ता।' -दा ८.३.३५. आथिखालीं पहा.

नाद--पु. १ आवाज, ध्वनि, शब्द ( मुख्यत्वे पुष्कळ वेळ टिकणारा ). 'ते दोन्ही नाद भिनले। तेथ बेलोक्य बधिरभूत जाहरूँ। '-हा १.१२८. २ (ल.) शोक; छंद; वेढ; ध्यास.'अजुन खुळा हा नाद परेसा कैसा होइना। ' -शारदा १.१. ३ मध्यमा नांवाची वाचा. -अमृ ५.६३. -ज्ञा ६.२७६. ४ श्रवणसुस्त. [सं. नद्=वाजणे ] नादांत असर्णे, नादी लागणे-भरणे, पडणें, लावणं-एखाद्याच्या विशेष छंदीं लागणें; लगामीं असणें; आशा लावून ठेवणें, कामांत गर्क होणें, ग़ुंतविणें. ' मी गेलों तेव्हां नार्ते—न. १ रक्तमंबंध; शरीरसंबंध; यौनसंबध; सोयरीक; तो लिहिण्याच्या नादांत होता. ' ' हा गृहस्य त्या रांडेच्या नार्दी लागला. ' ॰ जाणें-१ ( भांडें वगैरेस तड पडली असतां ) आवाज बद्द होणें. २ पत, नांव जाणें; प्रसिद्ध झाल्यामुळें गुप्त गोष्टीचें महत्त्व कमी होणें. •तुटणें-वरील प्रकारच्या नादांतृन सुटणें, मुक्त होणं. •दवडणें, घालिक्षें-पत, अब, नांव घालिकों. ं लाचणे-छंद, वेड लावणे; अशा लावणे; कच्छपीं, भजनी लावणे; नादीं लावणें. 'त्यानें देतों असा नाद लाविला आहे.' नादानें ना त-अ. (काव्य) नाहींतर; किंवा; ना तरि पहा. 'ना तें नाद-भांडणापासून भांडण. (कि॰ होणें; चालणें।; वाहणें; लागणें). •खार-वि. १ नादिष्ट: छंद घेतलेला: भजनी लागलेला: एखाद्या नाथ-पु १ मालकः धनीः, प्रभुः, स्वामी. जसः-विश्वनाथः गोष्टीचा हृव्यास वेतलेलाः, एकदां ज्या नादास लागला त्याच नादाने चालणारा. २ दुसऱ्यास आशा दाखवृन आपल्या भजनी लाव-णाराः कह्यांत ठेवणाराः ० बिन्दुस्थान, नादस्थान, नाद्विद्-न. १ ताळु. 'प्रथम नादबिंद मिळवणी होता एकांतर ।' -भ ज ५६. २ शरीरांतील निरनिराळ्या ठिकाणाइन नाद उत्पन्न होतो अस आदिनाथानीं काढलेला गोसाव्यांतील एक पंथ. यामध्यें मच्छेंद्र- ठिकाण. अशीं स्थानें तीन आहेत तीं: -हृदय, कठ व शीर्ष • ब्रह्म-न. १ नादरूपाने अवतरलेले ब्रह्म: सुस्वर गायन. २ भजनांतील वाद्यांचा मोठा आवाजः दुमदुमाटः 'टाळ वीणा मृदंगघोष। नाद-नाश-स्त्री. (स्ता.) बैलाच्या नाकांतील दोरी; वेसण. नथ ब्रह्माची आली मूस। ' ३ वरील वाद्यांच्या घोषामुळे वाटणारा पहा. 'अपेट असती वृषभ सात। त्यासी घालील जो नाथ। आनंद व त्यांचें दिश्दर्शन. 'तंतवितंत घन सुस्वर। ऐसें नादब्रह्म एकेचि वेळीं।'-कथा ४.११.११२. [सं. नासा. ] नाथणें-सिक्ष. | परिकर।' ० त्वडधा-वि. १ नाद श्रवणामुळे मोहित झालेला; सुस्वराने गुंग झालेला. २ गायनाने लवकर मोहित होणारा. नादाची जाति-स्री. (संगीत) ज्या योगाने एका नादापासून दुसरा नाद वेगळा करतां येतो अशा प्रकारचा प्रत्येक नादाच्या अंगांतील गुण. ०वाद-पु. १ भांडणाचा, फाजील व्यर्थ असा लागणें, तुटणें). २ शोक; छंद; दुरासक्ति; वायफळ प्रवृत्ति. नादा-बादांत पडणें-क्षुक्रक लोभांत ग्रंतणें; नादीं लागणें, भरणें पहा. नादावर्ण-अकि. १ (फुटक्या भांडयाचा ) बद आवाज होणें: फुटका नाद येणें. २ (ल.) (भांडवास) ऐव, दोष असर्णें; बोली। जें देखोनि मुकी जाइली। '-हा १३.८७१. [सं. नास्ति] फुटकें, व्यंगयुक्त असणें. ३ बाहेर फुटणें;बोभाटा होणें: स्फोट होणें. ४ आसक्त होणें; नादीं, मागें लागणें. ५ नांवाचा बोभाटा, दुष्कीर्ति होणें (व्यभिनार, व्यसन इ०मुळें); लोकांच्या चर्चेना

असा समज कहन घेऊन त्या माणसासंबंबी उपरोधिकपणाने रागाने हा शब्द योजतात. नांव गाजिवणें, काढणें. उदा० 'गाई हात-पान्ह्यास लाविली होती पण मुर्ख नादावला म्हणून दूध देईनासी झाली. ' – सिक. वाजविगें, नाद करणें (भाडें इ॰ चा). नादसळ – पु. वैखरी; आदिवाणि, वाचा. -मनको. नादाळ-ळधा, नादिए, नादो-नाद्या-वि. १ छांदिश्र; ध्यास घेणारा; हृरी. २ नाद-खोर; भजनीं, नादीं लागलेला. नादाळ-वि. मोठा आवाज अस-लेलें (वाद्य ६०). 'वाजती नादाळ भेरी।' –वसा ४८ नादाळी-स्नी. १ अपकीर्ति; बभ्रा; दुष्कीर्ति. २ आळ; आरोप; कुमांड; बालंट (कि॰ करणें, घेणें). ३ प्रचंड नाद; गर्जना. [नाद+ आळी ] नादित-वि. वाजणारें; वाजविलेलें, दुमदुमित; ध्वनित. [नाद] नादेश्वर-पु. नादब्रद्म पहा. 'गातां तुं ओंकांर टाळी नादेश्वर।'-तुगा ३७७९.

नांत, नांदी-की. १ नंदाळ; मातीची शेगडी. २ मातीचा मोठा रांजण. ३ ऊंसाच्या घाण्याजवळ रस सांठविण्यासाठी जमी-नींत पुरलेला लोखंडी हौद; मांदाळ. ४ फुलझाडकरितां मातीची मोटी कुंडी. ५ स्नानासाठीं केलेलें मातीचें भांडें. [सं. नदा; हिं नाद]

नादणे-अफ्रि. १ राहणे; वास करणें; स्थाईक होणें; सुखानें वसति करणें. 'आम्ही त्या गांवांत सात पिढ्या नांदलो.' ं सुखें धृतीचिया धवळारीं वृद्धि नांदे।' –ज्ञा ६.३७७ २ सुखाने, भरभराटीने असर्णे; पुष्कळ दिवसपर्यंत चागल्या स्थितीत असर्णे. 'तूं तें सिद्धिच जो नेणें। तो नांदे सर्वज्ञपणे।'-ज्ञा १७.१४. **३** वसति, गजवजलेलें, भरभराटलेलें असर्णे (घर, खेडें इ०). ४ उपयोगी असर्णे, पडणें; टिक्रणें; चालणें; शेवटपर्यत सुखानें जाणे. 'त्याने युक्ति काढिली, ती कांहीं नादणार नाहीं ' ५ जमणे; समेटाने चालणे; पटणे; जुळणें; सलोख्याने असणें. 'त्याच व आमचे नांदत नाहीं.' 'स्त्री नवऱ्याबरोबर नांदणें.' ६ कचूल असणें, मान्य होणें. 'तो मुलगी देण्यास नांदत नाहीं. ' 'हा दहा रुपयाला नांदत नाहीं. ' ७ सांठवि में; वागविणें: साभाळ करणें. [ सं. नंद्=आनंद होणें ] नांद्गुक-छी. १ वसति; रहिवास: स्थाईक होणें; घरदार कुटुंबसुद्धां जी पुष्कळ वर्षे स्थिति ती. 'हे मोहमांद्रभी माया सदना। नांदणुकी करितात।' -नव २२.१९२. २ वागणूक. 'ऐसी लोकांची जिये नांदणूक। '-ज्ञा ९. ५०७. ३ विवक्षित कालपर्यंत टिकाव (कोणेक राज्यांत, कोणाच्या हाताखार्टी ). नांदण-न. १ वास; वसति. 'जगदगुरु महेश्वर प्रभृशिरी जिचें नांदण ।' -केका १०९. २ वस्तिस्थान; राहण्याचे स्थळ. 'की वृष्णेच साजणे । लोभाचे नांदणें।'-भाए ३०९. नांदना-वि. १ लोकवस्तीचा, लोकांनी वसति केलेला (गांव,

विषय होणे. ६ एखायाच्या वर्तनामुळें कांहीं नुकसान, तोटा झाला भरभराटी, चल्ती असणारा (व्यापारी, सावकार, कुळ). ४ (सामा.) पुष्कळ दिवस व चांगल्या रीतीने राहणारा; टिकणारा; चांगला टिकाऊ. ५ समृद्ध व सुखी (कुटुंब). नांदतें घर-न. १ मुलाबाळांनीं भरलेलें व ऊर्जितावस्थेस आलेलें घर, कुटुंब; सुखी व समृद्ध कुटुंब. २ राहतें घर ( पडित, बंद नव्हे ). नांद्रन्या घराची केरसूणी-स्री. स्वतःचा फायदा करून घेणाऱ्या माण-साची पुढेंपुढें करून सेवा करणारा चाकर, गडी. नांदवर-स्री. (कु.) नांदणूक. नांदायला जाण-(बायकी) नवरी मुलगी पहिल्याने सासरी जाणे; पहिलटकरीण सासरी जाणे. नांद्रिवर्णे-उक्ति. १ वागविणें; सलोख्यानें सांभाळणे. २ समाविष्ट करणें; अत-र्भाव करणे, ठेवणे, सांचविणे. 'अजांड शतकोटि ज्या उदिर सर्वदां नांदवा। '-केका १७. ३ रूढ होणे; प्रचारांत आणणे. 'नाहीं ते नांदिवर्ले जेर्जे। मी तूं जगीं। '- ज्ञा १५ २८०. नां हा विणी-उक्ति. १ नांदर्णे अर्थ २ पहा. २ नांदर्णे अर्थ ४ पहा. [ नांदर्णे ]

नांदनी--सी. एक उपयोगी वेल. -बदलापूर १२४.

नादर-वि. १ दुर्मीळ; उत्कृष्ट; मौल्यवान्; आश्चर्यकारक. 'डौल ज्वानीचा फूल गुलाबी रूप नादर गुलपरी।'-पला ४. ६०. २(सामा.) (व.) उत्कृष्ट; फार चांगला. 'आज झुणका लई नादर झाला आहे. ' [ अर. नादिर् ]

नादर सी. गंजीफांतील हलके पान. [ ना+दर=किमत ] नादरशाई(ही)रुपया--पु. विशिष्ट शिक्कयाचा रुपया.

नांद्(द्)रुकी-खी, नांदरूक-ख-स्त्री. एक मोठे वाढणारे झाड. पार्ने पिपरीच्या पानासारखीं; याची छाया फार दाट असते. [सं. नंदिवृक्ष]

नांदा-पु. (ना ) पिरपिर; चाळा. [नाद ]

नांद्।ड-पु. (व.) मातीचे विशिष्ट भाडें; नांद पहा. [नांद] ना शन-वि. १ नाकर्ता; दुबळा. 'मुख्य धणी तो लहान नादान. ' -दिमरा १.५९. २ कुचकामाचा; नालायक; निर्जीव; अज्ञानी, नाकारा पहा. [सं न+ज्ञान; फा. नादान् ] •की, नादानी-स्री. १ दुबळेपणाः फुसंकपणाः भिकारपणाः अयोग्यताः अपुरेपणा. २ मूर्खपणा. 'कांहीं नादानी आम्हांपासून न जाली.' –रा ३.१२३. [फा. नादानी]

नादः र-वि. १ देण, कर्ज देण्यास नालायक ठरलेला (इसम). दिवाळखोर. (इं.) इन्साल्व्हंट. २ ज्याची वार्षिक मिळकत शंभर हपये किंमतीहून कभी किंमतीची आहे असा (इसम). (इं.) पॉपर. ३ (सामा.) अर्किचन; दरिदी. ध माभिक फी माफ असलेला विद्यार्थी. [फा. ना+दार] नादारी-स्त्री. १ दिवाळखोरी; दारफळणी. २ कंगालपणा; दारिद्य. 'राजाचे हाली माजीचे घर, जागा ). २ लागवडीखार्ली असलेली; वहित (जमीन). ३ विज्वरामुळें शिरस्ता मोडत आला आणि हक रुसुमही झाइन

उगवेना, सबब नादारीस आलों आणि कर्जबाजारी जाहलों. ' -रा १३.९१. ३ शाळेतील फीची माफी.

ना द्वार-वि. सडाः, फटिंगः, जरिदा. 'गनीम केवळ खडे नादार. ' -भाव ७७. [ना+दारा=वायको ]

नांदाविणे-अकि. नादावणे अर्थ ६ पहा. कांही एक चांगलें कार्य विघडेल असे आपलें अज्ञान प्रकट करणें. 'तो तेथें जाऊन नांदावला असेल म्हणून त्याने काम केले नाहीं. '[नाद]

नांदाळी—स्री. मंतरलेला ताईत, मणी (व्यापारांत तोटा येऊं नयं म्हणून ); बुराणांतील अक्षरें कोरलेला दगड (गळयांत बांधण्याचा ). [हिं. नादली]

नः हो -- वि. नाद लागलेला, असलेला; छंदी; नादाळ पहा नाडी-की. गायनांतले सप्तस्वर ? -शर.

नांदो-की. १ नाटकारंभी सुत्रधाराने ईशस्मरणपूर्वक म्हणा-वयाचे किंवा प्रेक्षकास मंगल आशीर्वाद वावयाचे पद्य. देव, द्विज, नप यांच्या आशिर्वादांनी युक्त असे नाटकाचे मंगलाचरण. उदा० 'पंचतुंड नरहंड मालधर 'हें पद्य सं. शाकुंतलाची नांदी आहे. २ समृद्धि. [सं.] •मुख-श्राद्ध-न. उपनयन-विवाहादि मंगल कार्याचे प्रसंगी प्रारंभी पितरांना उद्देशन करावयाचे श्राद (हें वैदिक नसुन सत्याषाढ सूत्रकालापासुन सुरू झाले असावें ). ' नांदीश्राद्ध देवक विधान। केळें ब्राह्मणाचें पूजन। ' -एरुस्व ५.२१. [सं.] नांदीचा पासोडा-रोला-पु. नंदीचा पासोडा पहा. अंतर्पट धरावयाचा शेला.

नांद्-पु. नांद पहा.

नांदेर--- स्री. (कों.) तगरीचें फुलझाड. -न. तगरीचें फूल. नांदेटा-पु. १ एक फुलझाड, नांदेट पहा. २ सर्पातील एक प्रकार.

नांद्या, नांद्याबैल-पु. १ नंदी बैल पहा. 'विषयी लंपट शिक्रवी क्विया। मनामार्गे नांया होऊनि फिरे! ' -तुगा २८४८. २ (ल.) मूर्ख. ३ (ना.) फाजील लाडावलेला मुलगा; मिजास-तटूद. [ सं. नंदी=बैल ]

आकाराचें भांडें. -बदलापूर ३१०. [नांद]

नान-की. अत्र; भाकरी. [फा. नान्] ॰कार-पु. जमीन-दार, कानगो इ० स निर्वाहासाठीं दिलेला भत्ता, पैसा, जमीन. 'गढया व तालुके देखील नानकार करून दिल्हे जातील.' -वाडथोमा १.२७०. ०कुराण, नानोकुराण-न-न. इमानः प्रमाण; बेलभंडार; अन्नाची शपथ. ' नवाबांनीं निखालसपर्णे नान-कुराण ब्यावें. '-रा ६.३५८. 'सर्व प्रकार आपले नानोकुरान करून देतील तेव्हां आम्हीही किल्रधाविसी इमान देणें ते देऊ. -रा ६.३५६. [फा. नान्=भाकर+उ+कुर्शन्=कुराण ] •स्तटाई- करणे. •प्रकारचा-नि. सहस्रावधि, हजार प्रकारचा. •मत-

स्री. एकमिठाई; ही मैद्यापासून पावाच्या पद्धती प्रमाणेच करतात. -गृशि ५०९. [फा.] **०पर्वेर्शा, परवर्षी**-स्री. लढाईँत कामास आलेल्यांच्या (ज्यांस वंश नाहीं अशा) बायकांस, सरकारने निर्वाहार्थ कहन दिलेली नेमणुक-देणगी; जानपर्वेशी. [ फा. नान्+ पर्वरिशू=पालन ]

नानक-पु. शीखधर्माचा संस्थापक; शीखांचा आद्यगुरु. ॰पंथी-शाही, नानसाई-पु. नानक याचे अनुयायी; शीख भिक्षेकरी वर्ग. यांच्यातील मिक्षेकरी टिपरीवर टिपरी मास्न भीक (पैसे) मागतात: हे फार लोचट भिक्षेकरी आहेत. -गांगा १३३. 

नानमुख-पु. (व. ना.) ,लग्नाच्या अगोदरचा दिवस; कुणबी लोकांत लग्नाच्या आदल्या दिवशीं गांवांतील देवांस हळद वगैरे नेण्याचा विधि [सं. नादीमुख] नानपृख्या-पु. (व.) वरील विधि करण्याचा मुख्य मान ज्याच्याकडे असतो तो; पुढारी; मखंड.

नानवर-टा---नाणवट पहा. 'मग दंभाचे नानवटा। हीन कसाचा खोटा। विकरा मांडी। '-एभा ५.१०१.

नाना-पु. १ नारायण या नांवाचे आदराधी संक्षिप्त रूप. २ टोपणनांव, एखाद्याच्या नांवापुढें किंवा स्वतंत्रहि योजतात. जसे:-विंतोपंत नाना; नाना आले इ० ३ नानासाहेब (बाळाजी वाजीराव) पेशवे, नाना फडणीस, इ०. ४ (खा.) आजा [ध्व. बालभाषा; हिं. नाना=आईचा बाप. तुल० सं. नना=आई] नानी-स्री. १ (खा ) आजी. २ वडील वृद्ध बायकांसंबंधी आदरार्थी शब्द. [ हि. तुल० सं. नना=आई; ई. नॅनी=दाई ]

नाना-पु. एक झाड. नाणा पहा. नाना-पु. नाहीं, नाहीं; नकारार्थक शब्द: निषेध. नाकवूली, नाकारणें, परवानगी न देणें इ० बदल शब्दप्रयोग. (कि० करणें ). [सं. न, न]

ना ना-- म. ना तरी; नाहींतर; किंवा; अथवा.-ज्ञा १.२९. -एभा १०.६८७. 'ना ना ते सप्तादि आणि नवनाथ। की हे अष्ट 

नाना-वि. १ पुष्कळ; अनेक. 'जन्म घेईन मी नाना। बहु सोसीन यातना । '-तुगा ११४६. र निरनिराळे; बहुविध. विविध: भिन्नभिन्न. 'नाना देव्हारा प्रसीध्धु। जे बहुत आइको मंज्ञसिध्धु।' -ऋ ६७. नानारूप-वर्ण-रस इ० [सं. ] सामाशब्द- **ःख**-वि. अनेकत्व. -एभा ११.४३३. ०परी-क्रिवि. अनेकप्रकारें. ' क्रियेवीण नानापरी बोलिजेतें । ' -राम १०४. ॰प्रकार-पुथव. विविधजाति, तऱ्हा, प्रकार **प्रकार करणे-(ल.)** रागाचे सर्व आविभीव व कृत्यें करणें; रागानें जळफळणें, आदळआपट न. १ लौकिक अभिप्राय. २ मतवैचित्रः, मतांचे प्रकार. ०रान-वसुंधरा-सी. (प्र.) बहुरत्नावसुंधरा. अनेक बहुमोल रत्नांनी भरलेली पृथ्वी. जेब्हां एखादी आश्चर्यकारक गोष्ट घडते तेब्हां ती पाइतांना किंवा नमूद करतांना हा शब्द योजतात. 'पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना । तुंडे तुंडे सरस्वति । देशेदेशे विभाषास्यात् । नानारत्ना वसंधरा । ' • वार्डे-फ्रिवि. पुष्कळ प्रसंगीं; अनेक वेळां. • विध-वि. अनेक प्रकारचें. -श्रा ७.३७.

नानावटी-पु १ सराफ. २ जगत्होट. नाणे-णा वटी पहा. नानुटर्णे - अकि. (व.) अहंपणा, मीपणा वाटणं; मानास चढरों; मी आहे तसा कोणीच नाहीं (अहंविशेष:) असे वाटणें. नानू-कीन. कां कुं; टाळाटाळी, हांहुं; संदिग्ध भाषण. [ सं. न, न. नाना ]

नानेटा-टा-ठी-पुनी. एक सर्प. नांदेटा अर्थ २ पहा. रंग काळा. अंगावर पट्टे, विषारी नसणारा साप. -बदलापूर ३४७. पैशासाठीं तो नानोटला आहे. '

नाप---न. माप, तोल, वजन, जोख. [सं. माप, हिं. नाप] नापर्ज-उक्ति. १ मोजणें; मोजून पूर्णभरणें. २ (पैसे टाकण्याच्या) नेफा ] विचिष्ट खेळांतील एक संज्ञा.

मापत-की. बाजारांत (देण्याघेण्याच्या व्यवहारांत) पत, अब्रु याचा अभाव असर्णे. -वि. पतीच्या व्यवहारांत योग्यता, पत, अब्रु नसणारा (माणूस). [ना+पत]

नापसंत -द्—वि. पसंत नसलेला; अमान्य; नावडलेला; अस्वीकृतः, अप्रिय. [ फा. नापसंद् ]

नापाक--वि. १ अस्वच्छ, अपवित्र; ओंगळ; घाणेरडा. २ नाकारा पहा. [ सं. न+पाक=शुद्धः फा. ना-पाक् ]

नापातेरा-पु. १ नापत (विशेषतः व्यापारांत). २ (व्यापक) बेअब झालेली, निदितं स्थिति.

नापादणे-- उक्ति. न संपादणे. 'कां नापादिता गती।'-ज्ञा १८.११६. [ सं. न+आपट् ]

नापास-वि. १ नापसंतः नाकवुलः अमान्यः रह. २ परीक्षा न उतरहेला; न निवडहेला; अनुत्तीर्ण. [ ना-। दं. पास ]

माप(पी)क- (प्र.) नापित पहा.

नापित-पु. हजाम; न्हावी; नाई. [सं. नापित]

नापिकले--न. (कों.) नापीक; पाउस इ०च्या अभावामुळे घान्य न पिकर्णे; धान्याचा दुष्काळ; पिकाचा अभाव. 'गुदस्तां नापिकलें झालें त्यामुळें बहुत लोक खराबीस आले. ' [न+पिकणें]

नापित्य-न. न्हाव्याचा धंदा. [सं.]

नापीक--न. नापिकलें पहा. -वि. न पिकणारी; विनउत्प ज्ञाची: पडीत: वरकस (शेतजमीन ). [ न+पिकणे ]

नापृस-स्त्री. ? अनादर; नापत. २ कोणी विचारीत नाहीं अशी स्थिति. [न+पुसणें]

ना पेर----नस्ती. १ न पेरलेलें शेत. २ नेहर्मीची पेरणी न होणें. [न+पेरणें ] नापेरा-री-पुस्ती. न पेरणें; (पाऊस इ० काच्या अभावामुळें ) नेहमींची पेरणी न करणें.

ना-पैवस्ता-व. न पोंचलेला; अप्रविष्ट. दाखलन झालेला, केलेला. 'त्या पैकीं ना पैवस्ता रुपये दोन.'-रा ६.२३३.[फा] नाफत---की. कमतरता: उणीब. 'धान्याची नाफत गेली.' नापत पहा.

नाफरमानी-वि. १ जांभळचा रंगाचा; जांभळा. २ अरुण; लालसर; गुलाबी, ' गुलाब तक्ता आणि गुलाला बागामधीं नाफर-मानी।त्या रंगासारखी मुसमुसते गडे तुझी पहिली ज्वानी।' **—होला १०३. [फा. नाफर्मान]** 

नाफा, नाभ-भा-पु. कस्तुरी मृगाचा अंडकोश; मृगांड; नानोटर्णे—अफ्रि. (व.) प्रसिद्धि पावणें. 'आमच्या गांवांत बेंबी कांदा; नाभा. कस्तुरीचे नाफे व विलाईतचे तोफे पाठविले.' -पदमव ९७. -पेद ८.५३. [फा. नेफा; सं नाभि.]

नाफा--- पु. नेफा; विजारीत नाडी घालण्याची जागा. [फा.

न।फेर--पु. बदल न करणें; आहे तीच स्थिति राखणें. •वाला-वि. १ न बदलणारा फेरफार न करणारा. २ (ल.) कहर पक्षीय असहकारितावादी; गांघीपक्षाचा.. सत्याप्रहाच्या राजकार-णांत हा शब्द गांधीपक्षाच्या लोकांनां निंदार्थी लाबीत.

नाबद-दा---कीपु. उसाची गडोरी-पेरें; कर्वा; उंसाचें कांडें. [ अर. नबात्=ऊंस; फा. नबात्=साखर ]

नाबद्-दी, नाबद् साखर--की. खडी साखर; 'व्यास-वचन इक्षुदंडु । गाळुनि सुरस सारांश गोडु । देशभाषा वळिले लाडु । नाबदेचे आवडी।'-मुसभा १.१९.' गोड अत्यंत नाबदी साखर। मुर्खी घालितां कडकड फार। ' -रावि २२.७८. नाश्वदृक्युण-न. पिठीसाखरः, 'अख्वार सोजिया फेणिया। नाबदचुणे कोंदलिया।' -मुविराट ८.७१. **नाबदार**-पु. खडीसाखरेचा ढीग. -शर.

नाबद--वि. असमर्थः अक्षमः अयोग्यः अपुरा [हि.नाबर= नाकारणारा]

नायनात्र—वि. (व.) सर्वः, संपूर्णः; एकूणएक. 'नावनाव माणसें गांवाला गेलीं. '

नाबर--वि. नालायक; नामर्द; असमर्थ. नाबद पहा. 'तो धर बांधायाला नाबर नाहीं. '

नाबवती---जी. (व.) वैमनस्य; वैर. [न+बनर्णे] नाबालीक--वि. वयांत न आलेलें (मूल). [फा. नाबालिघू] नाषुद -- किनि. १ नष्ट झालेला; बेचिराख झालेला; बुडालेला; बेपत्ता झालेला; नाहींसा झालेला; नष्टप्राय. (क्रि॰ जार्णे: बुडणें:

होणें; मरणें इ०). 'रयत शाबूद तर त्यांत आमचें कल्याण ती भजन. ० जा-स्त्री. मान; महत्त्व; कीर्ति. 'वडीलवडीलापासून नाबुद झाल्यास आमची हकदारी आम्ही कोठें पहावी ? ' -भा जुऐगो २५. 'नजीबखानास नावृद करावें हे मसलत त्यांनी केली. ' - मदबा १.६९. २ पूर्णपण, साफ. ' गांवीं टोळ येऊन शेतें नाबुद खाऊन नासाडी जाहली.' -सासंइ, जुले ९४. ३ (क) अपूर्व; न भूतो न भविष्यति. [फा. न+त्रुद् किंवा नाबरद्=नसलेला] नाबेजण-अफि. (मुंबई) हवेतल्या ओलाव्याने पदार्थ कुर्ज लागर्गे

नाभ-भा-पु. कस्तुरी मृगाचा अंडकोश. नाफा पहा.

नाभ —की. १ लांकडांत कुड, फळी इ० भरण्यासाठीं केलेली खांचण. २ (गो.) दुकानाचे दार, चौकट. ३ मांदळा; पिंडी ( चाकाची ). गाडीच्या चाकाचा तुंबा. नाभि पहा. [सं. नाभि ] नाभा-पु. नाभः चाकाचा मांदळाः पिंडी. [ नाभ ]

नामि-सीपु. १ बेंबी; नाळ ज्या ठिकाणी असते तें छिद्र. -ज्ञा ६.२०९. २ नाभ ३ पहा. ३ मञ्यर्विदुः केंद्रविंदु. [सं.] oकमळ-न. १ (काव्य) बेंबी; नाभि (सुंदर कमळाच्या आका-राची). २ रांगोळींतील एक प्रकार. ० छेदन-न. नाळ कापणें. •नाडी-की. नाळ. •पाक-न. नाळ कापल्यावर नाभि सुजून पिकते व प होतो, कधीं कधीं क्षत पडतें तो रोग; नाभीचा विकार. -बाळरोगचिकित्सा ५१. ०वर्धन-न. वॅबीची सूज. नाभ्य-वि. बेंबीसंबंधीं.

नामि(भी)कर-कार--पु. १ (काव्य) भिऊं नकी असे आश्वासन; याबद्दल उच्चारण्याचा शब्द. -ज्ञा १०.७. 'ब्रोग्नेया नाभीकारू दीन्हला।' -दाव ४७७. २ अभयवचनः सात्रीः विश्वास. 'मग कृपाळु यदुवीर। तयांसी दीघळा नाभीकर।' -ह २६.१८६. 'ऐसा जंव धावा केला। तंव ईश्वरू पावला। सकळिकां दीधला। नाभिकारू। '-कालिका ११.८३. सं. ना+भी+कर. कारी

नाभी--उद्गा. १ भिकं नकोस! -एभा ३०.३४८. 'गहड येतो फडत्कार। नाभी नाभी म्हणे त्वरें। '-तुगा ६७८. २ नाभिकार. ना भी असा तुटक उच्चार करतात. [न+भिण ]

नाम-न. १ नांव; वस्तुमात्राचें नांव. २ (व्या.) पदार्थाचें नांव. सामान्य, विशेष, व भाववाचक असे नामाचे तीन प्रकार बाहेत. -पु. १ उभे गंध; तें लावण्याचा ठसा; रेघ. (सामा.) गंध; कपाळावर लावण्याचे चिन्द. २ (ल.) घोडा;कुत्रा इ०कांच्या कपाळा-वर उभा पांढरा पश असतो तो. [न. नाम; फा. नाम्] • करण-न. मुलाचे नांव ठेवण्याचा विधि, संस्कार. हा १६ संस्कारांपैकी एक आहे. •गायडा-वि. (कु.) अशिक्षितांचा पुढारी. •घोष-पु. १ षोष. 'मग नामघोषें ि।टोनि टाळी।' २ देवार्चे नांव घेणें; पत्रांत) उपरि लिखित; उपर्युक्त; बर उल्लेख केलेला [फा.]॰ मञ्ज-शको. ४. ५३

स्वामीकार्य प्रशंगें धन्यास संतोषी करून आपली नाम-जा संपादीत आलेस. -रा ८.१३९. [फा. नाम्=नांव+जाह्=हुद्दा ] जात-द्-स्री. १ नियुक्त, नियोजित अधिकारी. २ नेमणुक; जहागीर. 'कांहीं नामजादा चार पांच लक्ष रुपये मिळतील ऐस आहे. '-पया ९४. ३ स्वारी. 'त्यांनी शिक्यांवरी नामजात रवाना केली. ' -रा १५.६. ४ एक पदवी. ' रामाजी माहादेव नामजाद प्रांत साष्टी यास.' --बाडबाबा ३.१९. --वि. १ स्टैकिक-वान; प्रख्यात. ' हुजूर हशम तालुके मजकुरी नामजाद आहेत.' -वाइसमा ४.१४३. २ नेमलेला; नियुक्त केलेला. 'ते लोक किल्ल्यावर ठेवावयाचे उपयोगी नसल्यास त्यांस दुसरे जागां नाम-जाद पाठविणें. ' -वाडसमा १.२७८. [फा. नामुझाद] •जादी-स्री. १ शौर्याचे कृत्यः नांवलैकिक. २ स्वारीः अभिक्रम. 'मग त्यावरी नामजादी करून रताजी रुपाजी जीवें मारिलें. ' -इम ३४. -सभासद ५४. •जोग-वि. हुंडींत ज्या माणसाचे नांव व वर्णन लिहिलेलें अंसल त्याच्यापासून ओळखपाळख न घेतां हुंडीची रक्स त्याला देतां येईल अशा प्रकारची हुंडी. (इ.) ऑर्डर चेक. याच्या उलट शहाजोग. ० हार-वि. १ कीर्तिमान; सुप्रसिद्ध. 'सुसा मुत्रीम नामदार।'-ऐपो २२२. २ कायदे-कौन्सिलचा सभासद. एक बहुमानाथी पदवी. (ई.) ऑनरेबल. 'नामदार गोखले. ' ० दारी-सी. १ कीर्ति; लौकिक. नाम-जाद-दी पहा. २ कौन्सिलचें सभासदत्वः सन्मानाचा हहा. े देव-पु ? शिपी जातींतील एक प्रसिद्ध साधु. २ एक शिपी जातींतील पोटजात. ॰धातु-पु. नामापासून बनलेला धातु. जसे:-शेवटणें; शेपटणें; समरसणें. ॰धारक-वि. १ नेहमीं देवाचे नांव घेऊन मुक्ति इच्छिणारा साधक; भक्तिमार्गी; भजनी. 'एथिचेआ नामधारका । विज्ञापन परिवारिआ मार्गिका । ' -ऋ १०३. 'तरले तरित हा भरंबसा। नामधारकाचा ठसा।' ॰धारक, नामधारी-वि. १ नांवाजलेला; प्रसिद्धः स्वतःचे नांव गाजविणारा. ' आम्हांजवळ दाहा नामधारी सरदार आहेत. ' २ नुस्त्या नांवाचा; स्वतः कांहीं एक कारभार इ० करीत नसतां ज्याच्या नांवावर कारभार इ० होतात तो. ३ एकच नांव असलेला: एकाच नांवाचे दोन परस्पर. ४ विद्या, गुण इ० कांहीं नसतां निव्वळ मोठें नांव धारण करणारा. 'हा नामधारक शास्त्री आहे.' ॰धेय-न. (काव्य) नांव; नाम. -वि. नांवाचा. ॰ना-नी-स्री. कीर्ति; प्रसिद्धि; ख्याति. ॰नाईक-पु. (हेट.) आरमारावरचा अधिकारी; यावहन एक आडनांव. ॰ निर्देश-पु. नांवाचा उल्लेख: नांव घेऊन सुचिवर्गे, दाखविगे. ० निशाण-वि. प्रसिद्धः विख्यात (पुजा इ०च्या वेळीं) देवाच्या नांवाचा केलेला मोटा गजरः नांवाचा र राजे बहाहर नामनिशाण ।' -ऐपो २७७. ० बुरद्या-वि. (कागद- पु देवाच्या नांवाचा जप. -- ज्ञा १७.१०४. ० रूप-न. नांबरूप पहा र रूपातीत-वि. १ नांव, रूप, वर्णन इ०काच्या पलीकडचा (हीं नसलेला) (देव). 'जे का अक्षर अव्यक्त । असे नावरूपातीत । शब्देवीण आनंदत। निजे तेथे निज बाळा । ' २ नांव इ० घालवि-लेला: दुलैं किकाचा: अवनतावस्थेस आलेला. ३ ऐहिक कीर्ति, मान इ० कांची पर्वा न करणारा; ऐहिक लाभांना तुच्छ मानणारा. [ नाम+रूप+अतीत] **ेधर**-वि. प्रसिद्धः; नांवाजलेलें. **ेवा चणी**-स्त्री. नांवनिश्री. 'कथितो नामवाचणी सारी।' -अमृत ४४. [नाम+वाचर्णे] •वा**च्य-**पु. (ब्या.) तृतीय पुरुष. •विधान-न. नामकरण पहा. •देशब-वि. १ ज्याचे नुसर्ते नांव उरले आहे असा ( मृत, अज्ञातावस्थेतला माणुस ). २ अतिशय निकृष्टावस्थेस पोहों-चलेलें (गांव इ०). ०संकीतन-न. देवाचे नांव घेणें; भजन करणें; नामघोषः •सरी-किवि नामसदृशः नांवासारखें 'तेही नामाशी नामसरी। म्हणत असतील जरत्कारी। '-मुआदि ४.१६.० **स्मरण-**न. मनामध्ये देवाचे नांव घेण-आठवणें. ० स्मरण भक्ति-स्ती. उपासनामार्गीतील नवविधा भक्तीपैकी तिसरी. नामा, नाम्नी-(पुली)वि. नांवाचा-ची. जसें:- हरीपंत नामा एक पुरुष; गंगा नाम्नी कन्या. नामांकित-वि. प्रसिद्धः विख्यातः लौकिक अस-हेला. नामाथ(थि)णें-अकि. १ (काव्य ) प्रसिद्धीस येणें; नांव होणें; नांवाजला जाणें. 'आनंदाचेनि नावें। नामार्थे पें। '-सिसं ५.११. २ नांव वेर्णे. नामाथिला-वि. नांवाजलेलाः नामांकित. 'ऐसे नामाथिले बीर।'-उषा १५९. नामाभिधान-न. १ नांव. 'तेथील पांडया भावीक पूर्ण। महादाजीपंत नामाभिधान।' २ नामांकित मःणुस. ' हुजुरातींतले नामाभिधाने । ' -ऐपो २६७. [सं. नाम+अभिधान] नामाविल-ळी-ळ-स्री. नांवांची यादी. मुख्यत्वे शिव, विष्णु इ०कांच्या नांवांच्या यादीस लावतात. 'प्रेमभरित अंतरांत वदनीं नामावळी गाती।' –होला १७ नामो-वि. (गो.) नाम लावणारा. (सारस्वत वैष्णवांना उपहा-सार्ने योजनात). नाम्या-वि. नाम अर्थ ४ पहा. कपाळावर पांढरा पद्टा असणारा ( कुत्रा इ० ).

नामखंडी—पु. एक प्रकारचा लगाम. -अश्वप १.१८५. नामणदि इ(नामंदिवा)—पु. (कर.) नंदादीप. लांबण-लामण दिवा पहा.

न।मर्दे—वि. १ भ्याड; बायल्या. २ अशक्त; कमकुवत; अपराक्रमी. [फा. नामर्दे] नामर्दी, नामर्दुमी—की. भ्याडपणा; दुबळेपणा; भित्रेपणा. 'मिरज आम्ही सोडली; कांहीं नामर्दी केली नाहीं.' -ख १.२६५. [फा.]

नामा—पु. पत्र; खलिता. ' 'जाहीरनामा, करारनामा' इ०. 'तैमूरशहानीं पातशहास नामा स्नेहृतृद्धीचा पाटिषला आहे.' –िदमरा १.२१८. [फा.]

नामा—वि. वीस (फळांच्या मोजणींत). -पु. ढीग(फळांचा). ना-माकूळ—वि. मूर्खे; बेवकूब. -मराआ ३५. [फा. ना+अर. मअकूळु]

ना-माफकत की. बेदिली. 'यासी व त्यासी ना-माफक्त पडली. '-चिरा २४. -बि. बेदील. 'मुत्सही हे सर्व ना-माफकत, कोणाचीही चित्तशुद्धता नाहीं. '-दिमरा १.२०५. [ना+अर. मुवाफकत=ऐक्य]

नामावळ-सी. एक प्रकारचे लुगडे.

नामी—वि. उत्कृष्टः चांगलाः प्रसिद्धः उमदाः सरसः छान-दारः नामांकित इ० (अनेक व्यापकअर्थी योजतात). [फा. नाम्] ना-मुनासब—वि. अयोग्यः अनुचित. 'ही गोष्ट हिंद्ंचे महजवांत बहुत ना-मुनासब.'—ख ७.३५६७. [फा. ना+मुना-सिब् ]

ना-मुराद — वि. असंतुष्ट; नाराज. 'जयाजी तर मुळुख नामुराद आहे. ' –रा ६.६१७. [फा.]

नामुष्की-मोदा-द्यी(स-स्रा)—स्त्री. १ वेअब्र्; अपकीर्ति; नाचक्की; बदनामी. (कि॰ वेर्णे). २ (अनिश्चित) कीर्ति; सन्मान. 'नामोशाचे सरदार' —सभासद ४९. 'दफे होऊनु पातशाही नामोश राहृत नाहीं.'—इमं ६६. [अर. नामूस्]

नामूस--पु. पराक्रम. 'या उपरांत देवनरेचे पाईकें नामूस केला म्हणोन पद ठाकूर पावला.' -मब ३८. [अर. नामूस]

ना-मोहरम—वि. १ नष्ट; पराभूत; निराश. २ अपेशी; अयशस्वी. 'सोबतच्या लघु पुरुषाच्या बुद्धीस लागोन नसती नसती कल्पना वाढवोन धण्याचा मन्सवा ना-मोहरम केला.' -रा ८.१२६. [फा. ना+मह्स्म्=निराश] नामोहरमी-की. १ पराभव. २ अपयश. 'केवळ आपणच दुराष्ट्रह करावा तरी अवधी ना-मोहरमी आपणाकडे येईल.' -भाव ८.

नाय — स्त्री. १ एक वनस्पति. इत् नाय निरगूड माका ह्या तिहींचा घेइजे फांका आणि उडवाइजे पडलंका. २ एक जातीची वेल.

नाय-कि. (अशिष्ट) नाहीं. 'होय नाय विचारी घरींचा व्यवहार।'-दावि ३१. [नाहीं]

नायक—पु. १ मुख्य; म्होरका; पुढारी; सेनापति; स्त्रामी; धनी; सुत्रधार. उदा० सेना—प्राम-नट—नायक. रघुनायक, यदु-नायक. —ज्ञा १.१०३. २ मुख्य पात्र, ज्याचे चरित्र काव्य नाट-कांत विभिन्ने जातें किंवा ज्याच्या चरित्राच्या अनुरोधानें संविधा-नक रचलें जातें तो पुरुष. (हा नायिकेचा नवरा असतोच असें नाहीं). ३ (पोवाडा, लावणी इ०) श्रंगारिक काव्यामध्यें ज्याचे आश्रय नें श्रंगार विभितात तो; प्रधान वर्णनीय पुरुष (कींका नायका म्हणतात). ४ गळ्यांतील हाराच्या मधलें रतन. ५

नाईक पहा. ६ पति; स्वामी. 'करुनि वंदन जानकीनायका। (साहित्य) चार प्रकारच्या नायकांपैकी प्रत्येक. नायकचतुष्ट्य पहा. [ सं. नी=नेणें, नायक ] • चतुष्ट्य-न. (साहित्यशास्त्र ) धीरादात्त, धीरप्रशांत, धीरललित आणि धीरोद्धत असे **चा**र-नायक. नायक हा यश, प्रताप, धर्म, काम, अर्थ या उद्दिशंप्रमाणे वागत असल्याचे दाखवितात. ० द्वा-पु. महारजातीचा म्होरक्याः महारांतील पुढारी. •वडा-डी, वाडा-डी,नाईक(कु)व (बा)डी-पु. १ पूर्वीचा जमीनमहसूल वसुल करणारा शिपाई. २ (नायकवडा) रामोशी, बेरड, यांचा म्होरकया, नाईक. ३ जासुद; ४ पायदळांतील किंवा किल्यावरच्या दहा, वीस मनुष्यांवरचा अधिकारी. 'वसंतांची नायकवडी। खोचीति कोकि-ळांची धाडी। '-भाए ४३४. ५ सेनापति नायक. 'न मिळतां नायकवडी। दळांची आइती थोडी। '-शिशु ४८०. •वाडी-स्त्री. नायकवाडयाचें काम. नायका - स्त्री. कथानक तील, कान्यांतील, समूहांतील वगैरे 😕 ख स्त्री; स्त्रीनाय ह. नायिका पहा. 'जे लक्ष्मी मुख्य नायका। न मनचि एथ।' -- ज्ञा ९.३७६. नायकी -स्री. १ नायकाचें काम व हुद्दा. २ मालकी; - स्वामित्व. –वि. १ मालकीचे; स्वामित्वाचे. 🛾 ९ढारी; मुख्य असलेलें (राज्य, जात). ३ (संगीत) गायनांत निरनिराळचा रागां-तील चीजा म्हणण्याचे गुरूपासून संपादन केलेलें (ज्ञान). नायकी कानडा-पु. (संगीत ) एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल निषाद हे स्वर लाग-तात. जाति षाडव षाडव. वादी मध्यम संवादी षड्ज. गायनसमय मध्यरात्र. नायकीण-स्त्री. १ नायकाची वायको; नायिका. २ कारखान्यांत दाहा पांच स्त्रियांवर अधिकार, हुकमा गाजविणारी स्त्री; मुकादमीण. ३ मालकीण; धनीण; सत्ताधीश स्त्री. ४ नाचणा-रीण; कलावंतीण; गाणारीण अविवाहित स्त्री; कंचनी; वेश्या. ५ (गो.) वेश्या; व्यभिचारी स्त्री; रखेली. उहु नायिकणीच्या आई मिळण शक्य नाहीं. नायको-पु. (कु.) दशावतारांतील सूत्रधार (याच्याकडे फक्त पर्दे म्हणण्याचे वगैरे काम असर्ते). नायक्या बैल-पु. बैलांच्या रांगेंतील पुढचा बैल.

नायकी—पु. यवनी सालामध्ये दहा, शंभर, हजार इ०संख्येने फिरणारा शब्द. -शास्त्रीको.

नायकुट, नायकृत-पु. (गो.) नाळकुट, जलोदर. नाळ-गुत पहा.

नायटा-पु. दृहुः गजकर्णः त्वचेचा एक रोग. म्ह० १ भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीमर. २ देवी देवळांत पण नायटे | इ० तोडण्याचा विळा-मुख्खांत.

नायटी-सी. एक लहानसर झाड. या झाडावर जी फुलें येतात तीं अंगावर नायटे असतात त्यासारखीं तांबुसरंगी व चापट असतात. (सं.) गजकर्ण. [नायटा |

नायतां—पु. (गो.) मुसलमानास हिंदु श्रद्र स्त्रीपासून झालेला मुलगा.

नायनाट-- पु. सत्यानाशः; ह वेनाशः [ ? सं. नाम+नष्ट ]

नायब--वि. १ दुय्यमः सहकारीः मदतनीसः हाताखालचा. (इं.) असिस्टंट. ' नायबदिवाण-तहसिलदार ' इ० २ प्रतिनिधिः गुमास्ता ( अधिकारी ). [ अर. नाइव् ] • मुनायब-पु. नायबः प्रतिनिधिः गुमास्ता. [ अर. नाइब्-मुनाब् ] •मुनायबी-स्नी. वकीली; मुतालकी; गुमास्तेगिरी. प्रतिनिधित्व. -ऐटि २.८९ [फा.]

नायबत-की. नायबाचे काम; मुतालिकी. 'त्यांची नाय-बत आम्ही तुम्हांस देतों. '-दिमरा १.१०९. [अर. नियाबत्] नायरी—की. एक झाड. नायटी पहा.

नायरी स्त्री. नन्नाचा पाढा; कोणी कांहीं सांगितरें असतां नाहीं म्हणण्याचा मुखामध्ये स्वभावसिद्ध असणारा शब्दः, नकार. [ नाय=नाहीं+री ]

नायिका-की. नायक पहा. १ मालकीण; धनीण. २ पुढारपण घेणारी स्त्री; मुकदमीण. १ नाटकांतील मुख्य स्त्री पात्र; नायकाची स्त्री किंवा इतर. ४ काव्य अथवा अन्य प्रंथांतील प्रधान वर्णनीय स्त्री. ५ (साहित्य) इचे स्वीया: परकीया व सामान्या असे तीन प्रकार आहेत. [सं.]

नार—9. १ जुनाट झाडाच्या, लांकडाच्या आंतला गाभा, कठिणांश; गड. 'डैालामधीं लाजवी सदां आणुन हरीसारसा। बनलि जणुं हळदिचा नारसा।' –प्रला ११०. २ शिंगाचा गाभा. ३ हृदयः अंतःकरणः, आंतील वाजू. [ १ अर. नार्=मन ]

नार-पु. १ केळीच्या सोपटांतील धागा; सोपट. २ कम-पोराळ दिसाची बापुय ना रातची आवय ना≕नायकिणीच्या |ळाचा देंठ. ३ (व.) सिंदीचा फोक. ७ दांडी व जुं एके ठिकाणीं मुलाला दिवसाचा बाप दिसर्णे शक्य नाहीं व रात्रीच्या वेळीं |बांधण्याचा दोर. [सं. नाल; का. ता. नार≕तंतु ] ०पट~न. केळीच्या तंत्रपासन विणलेलें वस्त्र.

> नार-स्त्री. (काव्य) बायको; स्त्री. 'आनंदमय चित्तवृत्ति होतसे हर्षयुक्त पोटीं। नार वाहनीं वसून येतसे सख्याच्या भेटी। **-प**ला ९५. [ सं. नारी ]

> नारक-की, नारकीय-सी. १ नरकासंबंधीं; नरकवासी, नरकलोकासंबंधीं. २ नरकांत राइण्यास योग्य. 'कृतघ तल्पकी **नारकी।'-दा** २.३.२६. [सं.]

> नारकत--सी. (पानमळा) एक आंकडी; सुरी, बार्ने, वेस्र

नारकरणी--पु. नाडकरणी पहा.

नार इ.स----न. एक प्रकारची कातर, इत्यार. हें छपरबंद वापरतात.

नारंग-गी—पुत्री. नारंगाचे झाड व फर. नारंग-न. नारंगीचे फळ; नारिंग. [सं. नारंग; फा. नारंजू ]

नारगौडा-पु. नाडगौडा पहा.

नारंजी—वि. नारिंगी रंगाची (शालजोडी, सखलाद इ॰). -पु. नारिंगी रंग. [फा.]

नारव-मुनि—पु. १ ब्रह्म्याच्या दहा मानसपुत्रांपैकी एक. याला लावालावी करून भांडणें लावावयाची खोड होती. २ (ल.) भांडणें लावुन मजा पाहणारा माणुस; कळलाव्या. [सं.]

ं नार्द्य—पु. लांकुड इ० कांतावयाची सांगड, यंत्र; पेंच पाड-ण्याचे यंत्र. (इं.) लेथ.

नारबुळें — न. (व.) लहान बुटकुली. 'पाण्याला एवढेंसें नारबुळें घेतलेस ?'

नारवाटी-की. (व. ना.) नरोटी.

नार सिंगी, नार सिंगाळ जीन. केळीची एक जात; हिरवी केळयाची पोटजात; या जातीचें केळें लांबट व रुचकर असतें.

नारिलह-जयंति-नरसिंह इ० पहा.

न। रळ--पु. १ एक फळ; नारिकेल. २ (स्त्री.) नारळीचें झाड; माड. ३ (ल.) डोचर्कें; टक्लें; बोडर्कें. [सं. नारिकेल; सिं. नारेख] •हातीं देणें-१ घालवून देणें; काद्न टाकणें. २ जाण्या-साटीं निरोप देणें. ॰ पंचा हातीं देण-काम न करतां विनमुख परत पाठवृन देणें. •कांकडं-न. नारळ व त्याच्यासारखे इतर पदार्थ. [नारळ+काकडी] ॰गळ्या-वि. मोठें भोंक, भगदाड असलेले: ज्यांतृन नारअधुद्रां गर्व शकेल असे (माठें छिद्र) (अतिशयोक्तीने फाटक्या मोडक्या वस्तुस म्हणतात). •पाक, नारळी पाक-पु साखरेच्या पाकांत खोब-याचा कीस घालून बरफीसारख्या केलेल्या वडवा. ॰माड-पु. १ नारळ येण्यासाठी राखलेले नार-ळींचे झाड. याच्या उलट भंडारमाड=ताडीकरितां राखून ठेवलेलें. २ (देशावर) नारळीचे झाड. याच्या उलट इतर ताड इ० झाडें. नारळाचा चऊ-व-पु. (कों ) नारळाचा कीस. 'काढला नार-ळाचा चऊ।' -मसाप २.१. नारळाची आई-स्वी. १ नार-ळाची करवंटी; नरोटी. २ (ल.) (भिक्षेकरी नरोटी घेतात त्या वरून ) भिक्षापात्र; दारिद्यावस्था. ( कि॰ हार्ती येणे ). नारळी-झाडास प्रतिवर्षी ५०० पर्यंत नारळ यतात. झाडाच्या प्रत्येक

भागा वा उपयोग आहे. सोटापासून खांब, तुळया इ०; चुडता पासून शाकार, सर्पण; खोबरें खाण्याच्या व तेल काढण्याच्या उपयोगी; काथ्यापासून लोड, तके, दोऱ्या, गलबतावरील पार्ले; चटया होतात; पंड ग़ुरास घालतात; करवंटयांचें तेल औषधी आहे. खोब-याच्या किसापासून मुटेल तेल तयार होतें; तें वण, जखमा इ० भहन काढण्यास उपयोगी पडतें. नारळी कांठ-पदर-वि पदरामध्यें जरीची नारळाच्या झाडाची नक्षी काढलेलें ( लुगडें, पागोटें इ. ) ' नवीन तऱ्हा नारळी डोईला । पदर पागोटयाची फिरकी।' -होला १७. नारळी पदरी पोषाख-पु. जेथें सन्मानार्थ बस्त्र द्यावयाचे तेथे नारळ देणें. नारळी झांप-स्री. प्रत्येक नारळीच्या झावळचावरील कर. नारळीपात्र-न. नरोटी; नारळी अर्थ १ पहा. नारळी पुनव-पौर्णिमा-स्री. श्रावणी पौर्णिमा, या दिवशीं पावसाळा संपला असे मानून समुद्राची पूजा कहन त्यांत नारळ टाकतात. नारळी भात-पु. नारळाचा कीस घालून तयार केलेला भात. नारळेल-न. १ नारळाचें काढलेलें औषधी तेल. २ खोबरेल तेल. नारळ्या-पु. (कों.) समुद्राच्या कडेला मासे खावून रा णारा, पिवळ्या पायाचा, चोंचीचा व पांढऱ्या रंगाचा पक्षी; हा मारून खातात. नारिकेल-ली-पुकी. नारळाचें झाड. नारळ-ळी पहा. नारि-केल-न. नारळ ( फळ ). **नारिकेल पाक-**पु. १ नारळांतलें खोबरें किसून तें साखरच्या पाकांत घालून केलेलें एक मिष्ट खादा; नारळीपाक पहा. २ (ल.) (साहित्य) नारळाची कवटी कठीण असते यावहन ज्यांतला गूढ अर्थ उकलण्यास बराच परिश्रम लागतो अशा प्रकारचा लेख, प्रबंध, भ षण इ. याच्या उलट द्राक्षापाक. ३ एक औषधी पाक. नारिकेल-पाकन्याय-नारळ बाहेस्न खडवडीत दिसतो. पण तो फोडण्याचे श्रम घेतल्यावर आंत गोड असे खोबरें सांपडतें. त्याप्रमाणें वरून ओबडधोबड दिसणाऱ्या वस्तूच्या पोटांत शिरलें म्हणजे माधुर्य आढळेंत. ' जे गत वृत्तांत अतज्ज्ञ जनांस बाह्यता केवळ नीरस वाटतात, त्यांच्या आंत नारिकेलपाकन्यायाने अत्यंत आल्हादकारक व उत्साहप्रद असा रससंचय असतो. ' -नि. नारेळ-ळी-नारळ-ळी-पहा.

नारा—पु. १ स्त्रीवेषधारी नाच्यापोऱ्या. २ पति. म्ह० 'मी आणि माझा नारा दुसऱ्याचा न लगे वारा.' •नाचर्णे-वेअब्रू, दुष्कीर्ति होणें. •नाचित्रणें-१ दंगा उपद्रव करणें;गोंधळ घालणें २ स्वंछदी वर्तन करणें; थेरें करणें.

बहन ) भिक्षापात्र; दारिद्यावस्था. (कि॰ हार्ती येण ). नारळी-की. १ नारळाची अर्धी करवंटी (भांडयासारखी उपयोगी); नरोटी. ३ नारळाचे झाड. हें झाड चाळीस पत्रास हात उंच सरळ वाढतें. सन्धादीच्या प्रदेशांत माड फार येतात. अब्बल प्रतीच्या झाडास प्रतिवर्षी ५०० पर्यंत नारळ यतात. झाडाच्या प्रत्थेक झाडास प्रतिवर्षी ५०० पर्यंत नारळ यतात. झाडाच्या प्रत्थेक नाराच-ज-पु. बाण; तीर. -ज्ञा १३.५२०. 'हा तों मानुष पूतळा निजकरीं नाराच हा धूतला।'-निमा १. मोमंत्ररा ११ [सं. नाराच]

नाराज-वि. नाखुष; असंतुष्ट; अप्रसन्न. [फा. नाराझ् ] नाराजी-की. नाखुषी, अप्रसन्नता; असंतुष्टता. [फा.नाराझी ] नाराणुक-नी. असमाधान. - ज्ञा १६.९२. [न+आराणुक] नारायण-पु. १ विष्णु (वेव). म्ह० नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय. २ (सांकेतिक) संन्याशी पैशास म्हणतात. रुपयाला थोरला नारायण व पैशास धाकटा नारायण म्हणतात. ३ ( सांके. ) नारू नांवाचा रोग. ४ संन्याशाला नमस्कार केला असतां आशिर्वाद म्हणून हा शब्द वापरतात. [ सं ] म्ह० अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी =अडलेला माणुस क्षुद्रपशुलाहि शरण जातो. ०ते छ-न. अनेक वनस्पर्तीपासून काढलेले एक वातहारक तेल. •पान्न-न. नरोटी; भिक्षापात्र. 'रामचंद्र गणेश (कानडे) यानें नारायणपात्र घेऊन भिक्षा मागितली. '-ख. ॰ पेठ-वि. १ मोगलाईत मोहबूबनगर जिल्ह्यांतील एक गांव. तेथे होणारे ( लुगर्डे वगरे ) 'मग नारायण पंठ निघाली।'-अमृत ४९. •बल-ळ-ली-ळो-पुस्री. १ नागबल-ली पहा. 'नागबळ नारा-यणबळी केलीं जाऊन त्रिंबकेश्वरी । '-पला ५४. २ संन्याशाच्या मृत्यूनंतर विष्णुप्रीत्यर्थ करावयाचा एक विधि.

नारायणी—स्त्री. (संगीत) एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत गांधार व निषाद वर्ज्य. अवरोहांत गांधार वर्ज्य. जाति औडुव-षाडव. वादी ऋषभ, संवादी पंचम. गानसमय दिवसाचा दुसरा प्रहर.

नारिंग—की. नारिंगाचें झाड. फुलांचा वास मधुर असतो. -न. फळ; मुसुंवें, नारंग पहा. नारिंगी-की. नारिंग पहा. नारिंगी तबशी-की. काकडीचा एक प्रकार. नारिंगें तबसं-न. नारिंगी तवशीचें फळ; एक जातीची काकडी.

नारी—की. ललना; दारा; बायको. 'पराविया नारी रखु-माई समान। हें गेलें नेमून ठायींचेचि।'—तुगा ६५१. [सं.] •कुंजर—पु. नवनारी (कुंजर) पहा. 'नारी कुंजराचीं दुकुलें। राज-बल्लमें।'—ऋ६९. •कूषण—न.स्त्रियांचे दुर्गुण; हे सहा प्रकारचे मान-तात. अनृत, साहस, माया, मूर्खत्व, अविवेक्तिता, अतिलोभता, अपवित्रत्व किंवा अशौचः शिवाय सातवें निर्दयत्व. 'अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिलोभता। अशौचं निर्दयत्वंच स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः।' या दुर्गुणांचा दुसरा प्रकार म्हणजे पान, दुर्जनसंग, पतिविरह. अटन, अन्यगृहवास व स्वप्न (स्वप्नांत परक्या पुरुषाचा ध्यास घेणें, त्यासह रमणें).

नारींग-न. (गो.) नळा (दाह सामान).

नारींव--- वि. नार असलेलें; ज्यामध्यें साड तयार झालें आहे असें (लांकुड म्हणजे पक व दढ). [नार]

नारकार-पु. नाकबुली; अमान्यता; अस्वीकार (कि॰ देण) [ना+रुकार]

नारू—पु. एक तंतुमय रोगाचा कृमी व हा उत्पन्न होणारा रोग. नारूचे कृमी पाण्यावार्टे मनुष्याच्या शरीरांत जातात. [सं. नाल; म. नार=तंतृ. तुल० प्रा. ण्हाऊ=धमनी ] नारोपंत—नारू-रोगास थटेनें म्हणतात.

न। रू—पु. गांवगाडधांतील अलुतेदार किंवा अलुते. ' ज्याच्या धंयावांचून कुणव्याचें अडत नाहीं किंवा क्षचित् नडतें असा धंदा करणारा. '—गांगा १३. [का. नाडु=चहित, लागवडीची जमीन; याच्या उल्ट काडु] •कारू-पुगव. गांवांतील कारागीर वर्ग; अलुतेबलुते. कारूनारू पहा. [का. नाडु+काडु]

नाऱ्या—िन कोणी तरी; कोणीहि मनुष्य. [ सं. नारायण ] महु १ अडला नाऱ्या गाढवाचे पाय धरी. २ नारो हसता केशाक केसो हसता नाऱ्याक= (गो.) एकमेकांचे दोष काढणे.

नाऱ्या—पु. (व.) नाद; दुमगं. 'जायचा नाऱ्या लावला, घेतला. '

नाल-पु. घोडा, बैल यांच्या खुरास मारावयाची लोखंडी अर्धचकाकार पटी. [अर. नअल्] •करी-बंद-ध-पु. जनावराच्या पायास नाल मारणारा. • इबा-पु. १ घोडचाच्या चार नालांचा जोड. २ गावच्या लोहाराजवञ्चन नालांच्या रूपांत घ्यावयाची सर-कारी पट्टी. •बंदी-स्त्री. १ नाल लावण्याची मजुरी. २ नालबंदाचा धंदा. ३ (ल.) लढाईवर जाण्याची, घोडदळाची तयारी (तंग, तोबरा, नाल इ०नवा करून). ४ शागीईपेशा माणसाच्या रोजमुऱ्यां-तून दर महिन्यास जी कांहीं बाकी राखुन ठेवितात व एकंदर अखेर सार्थी देतात ती. ५ घोडेस्वारांना मोहिमेवर पाटवितांना किंवा चाकरीवर ठेवतांना त्यांच्या पगारांतील अगाऊ दिलेली रक्कम. -भाब ३१. ६ मुसलमानी अमदानीत सरदार जहागीरदार रयत यांजकडून घोडदळासाठीं कांहीं रक्कम सरकार घेई; पुढें मराटेशाहींत त्याची कायमची पण लहानशी खंडणी करण्यांत आली ती. [फा.] •मेख-की. १ नालाचा खिळा. २ नालवंदीचें सर्व सामान. ३ नालबंदी वगैरेचा खर्च. 'रोख दोन हजार रुपये नालमेखेंचे पाठविले ' -ऐस्फुले ६५. [ नाल+मेख ] ० बाळी-स्री. एक कानां-तील दागीना; बाळीचा प्रकार. 'नालबाळ्या अबदागीरबाळ्या तर्भधर। ' - अफला ५५. ० साहेब-पु. पंजा; मोहरमांत एका उंच काटीला वर पंजा बांधून व त्याला पुष्पमाळा वगैरे घालुन गांव.तून भिरवीत नतात, ही काटी हातीं धरणाराच्या अंगांत दैवी संचार होतो असे समजतात. याला भाविक टोक नाटसाहेब म्हण-तात. महंमद पैगंबर ज्या घोडचावरून मझेहून मदिनेस गेला त्याचा नाल मिरविण्याच्या पद्गतीवह्न ही पद्धत पडली असावी ? [ अर. नआलु ]

नाल-स्त्री. एक वाद्य. सामान्य पखवाजाच्या आकारापेक्षां लांबीचें प्रमाण जिचें सवापट असतें व जिला गढ़े नसतात ती. बाकी पखवाजाप्रमाणें.

नाल—पुन. कमळाचा देंठ. -न. शरीरांतील शीर; नळी -कीपु. १ मोरी; गटार; ओढा; नाला पहा. २ नाळ; नाभिनाडी पहा ३ बंदुकीची नळी, 'नाला तुदु बाका सोडुनी देती। '-ऐपो ८२. [सं. नाल] ॰ छेद-छेदन-पुन. नाळ कापण; नाभिछेदन पहा. नालातीत-वि. ज्याच्या वेंबीचा नाळ कापण आहे असा. [सं.]

नाल-पु. ( देशी इटीदांड्चा खेळ ) एक प्रकारचा टोला मार-ण्याची रीत. [ का. नाल=चार |

नाल-पु. (बे.) एक प्रकारची भाजी.

नाल-पु. (कु.) नारळ.

नाल-वि. लुञ्चा; छट (मनुष्य); त्रासदायक (जनावर). "बारा बलोत्यांची मुर्ले नाल जाणा।' -रामदासी २.३८.

नाल की - खी - खी. १ एक प्रकारची पालखी; सरदार वगैरे बढे लोक वापरतात. पालखी चार भोयांनीं उचलावयाची असून नालकी वाहण्यास बारा भोई लागतात. 'धनी याम पालखी चाकरास नालकी।' - राला १०८. २ एखाद्याचा अत्यंत गौरव करावयाचा म्हणजे नालकीचा मान वावयाचा. हा मान दिल्लीच्या बादशहानें सवाई माधवरावाला वकील-इ-मुतलकाच्या वेळीं दिला होता. महादजी शिंदालाहि हा मान होता. २ राजाची पालखी. 'राव जेव्हां नालकींत बसले।' - ऐपो २१३. [हिं.]

नालद्रस्ती-की. तकार; नालिश पहा.

नालवा —पु. पुरांत नदीच्या पाण्याने किनाऱ्याल। पडलेली वांकडी तिकडी चर. [नाला]

नालस्ती-स्त-स्ती. फिर्याद; नालिश पहा. 'दुसऱ्याच्या नालस्तीचा पडदा जगाच्या डोळयांवर बांधिला म्हणजे आपली तपासणी अंधळेपणानें व्हावयाची हें उघडच आहे.' -गर्वनिर्वाण ८८. [फा. नारास्त्+ई]

नाला--पु. १ ओढा; ओहोळ. २ ओढयाचे कोरडें पात्र. ३ गटार; मोरी; नळ. [सं. नाल]

नालायक—निः. कर्तृत्वहीनः अपात्रः, असमर्थः, अयोग्यः निरुपयोगी. [फा. ना+लायस ] नालायकी—की. अपात्रताः, अयोग्यताः असमर्थता.

नालिका, नाली—की. १ नाला; मोरी. २ शीर; नाडी. ३ षटिका; २४ मिनिटांचा काळ. [स.]

नालिश-शी, नालीश-स, नालिस्त-स्ती-की. १ तकार; फिर्याद; अर्ज (नुकसानभरपाईना इ०). (कि० सांगणें). 'कोणाची नालीस हुजूर येऊं देणार नाहीं. '-रा ६.६१३. २ नालस्ती; निंदा; चहाडी; गैरनाका समजानिणें. (कि० सांगणें). 'सरकारचें मुतसदी रात्रंदिनस नालिशी करितात.'-रा २२.१०४. 'हा माझ्या नालिस्त्या सांगतो. '३ दोष; दुष्कृत्य; चुक. 'तुझ्या नालिस्ती मला ठाऊक आहेत. '४ आकोश; ओरड. 'एक वेळ नालीश केली त्याची शिफारस कर्फ लागल्यास ठीक बसत साहीं.' -रा ५.१७. [फा. नालिश ]

नाली-पु. (कों.) एक लहान मासा.

नालीक-सी. अप्रेयास्नः, बंदूक. [सं.]

नार्कुगा—वि. शूर; बहादर. –शर. 'शियांचा ज्यानक्तीस फेंच नार्कुगा।' –राला १००.

नाव-की. वसण्याचा झोऱ्या: बोऱ्या: सताडा: सतडा: बैठक. नाव-ली. होडी; नौका; तर. - हा ५.१३. 'सिंधूंत पर-हिताधिक धरुनि मर्नी काय काम नाव रिघे। '-मोभीष्म ६.१४. [सं. नी; प्रा. णावा ] (वाप्र.) एका नावेत असणे-बसणे-एकाच परिहियतींत, अडचणींत असणें. (इंग्रजी वाक्प्रचाराचें मराठी भाषांतर ). 'हिंदु आणि मुसलमान आपण सगळे सध्यां एका नार्वेत आहों; आपले हितसंबंध एक आहेत. मग आपण सख्या भावाप्रमाणें प्रेमानें व एक दिलानें कांवागूं नये. ' गाइधा-वर नाव, नावेषर गाडा-नाव तयार केल्यानंतर ती नदी-पर्यंत नेण्यासाठीं गाडयावर घालावी लागते, त्याचप्रमाणें नदीला पूर आला असतां पैल तीराला नेण्यासाठीं गाडा नावेवर घालावा लागतो. म्हणजे परस्परांना कालपरत्वे परस्परांची मदत लागते. र्किवा एकदां एक वरचढ, एक खालीं असा सृष्टिकम चाललेला असतो. सर्व दिवस सारखे नसतात असा अर्थ. सामाशब्द- करी-पु. नावेकरी:नावाडी. ' नावकरी अवधे द्रव्यवाना नेती। ' -राम-दासी २.११०.**नावाडी-डबा. नाविक. नावेकरी-**प. नाव-करी:नाव चालविणारा. नाविक-वि. नावेसंवंधी. नाविकशिल्प-न. जहाज बांधण्याची कला. नार्वेतील ओटी-(क-हाड बादकी) गरोदर स्त्रीस नावेजवळ नेऊन तिच्याकडून अगोदर नावेची खणा-नारळाने ओटी भरून मग तिला नावेंत बसवून भरतात ती ओटी ( गर्भावर संस्कार होण्याच्या दृष्टीनें हें करतात ). नाव्य-वि. १ गलबत, नाव जाण्यास योग्य. २ नावेसंबंधीं; नाविक. नाध्य-नदी-स्री. नावेने जाण्यासारखी नदी.

नांच-न १ नाम अर्थ १, २ पहा. ' नांव तुर्जे नाविच या रंसारांभोधिला तरायासी।' -भक्तमयूरकेका ४०. २ (ल.) कीर्ति; ख्याती; लौकिक; पत; अबू; चांगर्ले नाम. 'सक्लम्हणती नांव राखिले। बडिलांच।' -दा ३.४.१४. ३ दुर्लोकिक; डाग; कलंक; बदनामी; दुष्कीर्ति; नापत; (कि॰ ठेवरें). ४ भांडयावर नांव घाल- फोडावी घागरी। नाहीं ते संसारी बहिणी म्हणे। ' -ब ४७० ण्याचें कासारी हत्यार.-बदलापूर ९६. ५ नवरा बायकोनें उखाणा नांवाने पाणी तावणें, तापिवणें-एखाद्याचा द्वेष करणें, किंवा घालुन घ्यावयाचे परस्परांचे नांव ( कि॰ घेणें ). [ सं. नाम; हिं. मरण चितणें. नांबाने एउय असरें।-पूर्ण अभाव असरें. 'विदेव्या नाओं; जुनें हिं. नाऊं; पं. सिं. नाउं; फ्रेंजि. नव; इं. नेम ] नावानें जरी आवळवा एवढें (पूज्य) म्हणतां येणार नांहीं तरी (वाप्र.) • करणे-कीर्ति गाजविणे. • काढणे-नांब गाजविगे: मासला तोच। '-मधलीस्थिति. नांचाने बोंब मारणें. হাंख प्रसिद्धीस येणे. काढणें-कुरापत काढणें; कळ लावणें. क्लार्णे- करणें, खडे फोडणें-एखाया विरुद्ध बोभाटा, ओरड करणें. उक्ति. (कों.) नांव घेऊन निर्देश करणें; नांवाचा उल्लेख करणें; नांव नांवाने भंडार उधळणें-स्तुति करणें. नांवाने शंख-प्रणे धेणें. •गांव विचारणें-माहिती विचारणें: सामान्य विचारपुस अभाव असणें. नांवाने होका मारीत बसणें-इस-याने तुक-करणें. ॰ जळो-भाजो-नांवास हळद लागो-तळतळाट किंवा सान केलें अशी विनाकारण ओरड करीत सुटणें. नांखावर-१ शाप देण्याचा वाकप्रचार. ेठेवर्णे व फोडर्णे-(बायकी) नांवासाठीं-करितां-मुळें-खातर. २ (जमाखर्च) खात्यावर; नांवें. खेळांत एखावा वेळी दोन मुळींस एकदम शिवल्याचा प्रसंग येतो नांवावर गोवऱ्या फोडणे-घाळणे-एचाणे-एखावाचे वाईट तेन्हां डाव कोणी घ्यावा ह्याविषयीं तंटा होतो त्यावेळीं त्या दोन्ही करणें-चित्रणें; शाप देणें (गोवऱ्या प्रेतास जाळण्यास लागतात ). मुली एकमेकांच्या संमतीन नांवें बदलन ठेवतात, मग त्यांतील **नांवावर पाणी घालण-**कीर्तीवर पाणी सोडण: चांगलें नांव. एखाया मुलीस आपलीं नांवें सांगुन तीं त्यांतील कुठलें नांव मागेल लौकिक बुडविणें. नांचाचर विकरें।—स्वतःच्या नुस्त्या किंवा तें तिला वेऊन उरलेल्या नांवाच्या मुलीनें डाव घ्यावयाचा असतो. इस-या-मोठ्याच्या नांवाचा फायदा घेणें, त्यावर नांव, प्रसिद्धि • ठेवण – १ दोष देणें; व्यंग काढणें. म्ह • नांव ठेवी लोकाला मिळविणें; खपणें. नांवास चढणें – कीर्तिमान होणें: लैकिक शेवुड आपल्या नाकाला=दुसऱ्याला ज्या दोषाबद्दल नांवे बाढणे. **नांवास देखील नाहीं-श**पथेस किंवा नांव घेण्यास ठेवावयाची तोच स्वतांत असर्णे. २ जन्मलेल्या मुलाचे नामकरण देखील नाहीं. याच्या अगोदर 'ज्याचे नांव 'हे शब्द जोडतःत करणें; • इहाळ होणें-(ना.) बदनामी होणें. • डाहार महणजे त्याचा अर्थ अगदीं मुळींच नाहीं असा होती. ' यंदा करण-(व.) नांव बद्दू करणे. ०डालण-(परदेशी तेली) प्रेताच्या पाऊस ज्याचे नांव पडला नाहीं.' उपाचे नांव ते-(नांव घेण्यास सारवलल्या जागेवर केळीचे पान ठेवून त्यावर प्रत्येक मनुष्याने अयोग्य अथवा अमंगल म्हणून ज्याचे नांव घेतले नाहीं तो अथवा मयताचे नांव घेऊन कालवेलेल्या भाताचा घांस टेवण. -बदलापुर तें ) ज पाहिजे असते अथवा ज्याची आशा केलेली असते तें कधी २६७. •धुळीत, मातीत, पाण्यांत इ॰ जाणे, मिळ्णे, न देणाऱ्या, करणाऱ्या मनुष्य-वस्त इ० संबंधी योजतात. **पद्धर्ण-**नांवावर पाणी घालें पहा. **नको**-तिटकारा. चिळस. द्वेष दाखविणारा शब्द. ॰न घे**णें**-अलिप्त राहणें; अंगंस संमर्ग काचा. 'वडिल नांवकर मल्हार ऐका गर्दी झाली त्यांवरती।' न लागू देगे; दूर राहणें; नांव न काढणें. ॰नाहीं-नस्फें-(विद्या. पैसा इ० कांचा ) पूर्णपर्णे अभाव असर्णे: नांव, निशाण, खुण कांहीं नसणें. •बदल जें-नामोशी पत्करणें (प्रतिज्ञेच्या वेळीं योजतात). 'अमूक झालें तर नांव बद्धन टाकीन. ' ॰िमळिविणें-वाद- घेणें; काढ्णें ). ॰श्रहण टाकरें।-सोडरें।-नांव टाकणें पहा. विवाद, लढाई इ० मध्यें कीर्ति मिळविणें. ०सांगणें-लावणें-घालणें-हे न-किमत, शती टरविणें. •सांगणी-वाड्निश्चयः कुणब्यांतील व बुवरांची व त्यांच्या मात्यापित्यांची नांवें जातीच्या नष्ट झालेला; बेविराख झालेला; थांग, पत्ता, माग, खुण, अवशेष सभेमध्ये जाहीर करून लग्न ठरविण्याचा समारंभ. •सोडणें- नसलेला, 'त्याची गाय गुराख्याने नांवनट केली. ' [न.व+नष्ट] २ क्रिके -त्याग करणे, संबंध सोडणे; इच्छा न करणे. नांवाचा- ०नांगर-पु. पेरणीच्या वेळी प्रथम नागर धरण्याचा व निवाड-१ खरा. ' मी तें काम करीन तरच नांवाचा.' २ नामधारी; केवळ पत्रांत निशाण्या करतांना प्रथम नांगराची निशाणी करण्याचा नांवापुरता. ' मी जॉन्सनचा नांवाचा मात्र गुरु होतों, खरोखर पाटील अथवा देशमुख यांचा मान. •नांच-वि. (ना. ) नावकल पढातां तो माझ्याहून वरचढ होता.' -िन ३ चांगलें नांव लौकिक पहा. सबंध सगळा. िनशाण-न. सर्व वृत्तांत (कुल, नांव, असलेला. नांवाची बोंब पश्रणे-वाईट गोष्टीला कारणीभूत होणें गांव इ०). ०निद्याण ठाऊक असलें-कुल्झील परंपरा ठाऊक किंवा एखाया तकारीचा विषय होऊन बसणें. नांवाने घागर असणें. •िनशी-की. १ नांवांची यादी. २ तींत दाखल केलेलें

सामाशब्द- क्कर-शे-वि. १ कीर्तिमानः प्रसिद्धः न वर्रोकः -ऐपो ३५८. २ दुसऱ्याचे नांव धारण करणारा; एकाच नांवाचा दुसरा नामधारी. ०कु.छ-वि. (ना.) सगळा; एकुण एक. •प्रहण-न. नांव घेगें; उल्लेख करणें; नामनिर्देश (क्रि॰ करणें: •प्रहण ठाऊक नल्ण-नांवा गांवाची कांहींहि माहिती नस्रेंगे. •धारक-वि. नामधारक अर्थ २ पहा. •नट-वि क्रिवि. पूर्णपूर्ण फोडर्जे-पंबंध तोडर्णे; मेला असे समजर्णे. 'तियेचेनि नांव नांव. 'माझी नांवनिशी काढ '[नांव+फा. निवशी) • निश्वीखार-

क्रिवि. नांवा बरहकुम; नांवनिशींतील नांवांच्या अनुक्रमानें. (क्रि॰ घेणें; मागणें ). ॰नेम-१ (फलज्यो.) नांवावरून राशी, नवांजणी पहा. गण, नक्षत्र इ० कांची माहिती काढणें. २ अशी काढलेली माहिती. •बुड्डव्या-वि. स्वतःचा लैकिक, पत, किंमत घालविणारा(मनुष्य वस्तु ). ०र(रा)स-स्ती. १ (फलज्यो.) जन्मकालीन नक्षत्राव-रून नांव ठेवणे किंवा व्यावहारिक नांवावरून नक्षत्रनाम काढणे. 'मग बोलाविले ज्योतिषी। भूमी पाहिली चौरासी। तब दक्षा-चिया न वरासी । घातचंद्र। ' -कथा ३.१०.९९. २ अशा तन्हेने काढलेलें न.व, कुंडली इ० (कि० काढणें). ३ जनमनक्षत्रावस्त पहावयाचे वधूवरांचे राशीघटित; नांवावरून लग्न जमविणे. (क्रि॰ काढणें: पाढणें: ठरविणें ). •राशीस येणें, उतर्णे, जमणें-मिळ्ण-नांबांबह्न वधुवरांचा घटित विचार केला असतां अनुकलता येंगे, कुंडलींवहन लग्न जमेंगे. [नांव+राशि] •रूप-न. १ कीर्तिः अब्र; पत. नांव अर्थ २ पहा. 'त्यानें त्या लढाईमध्यें नांवरूप मिळविछें. ' 'माझें लपो असतेपण। नांवरूपाशीं पडो खंडन। ' २ सार्थकः, योग्यस्थानी विनियोग. 'विद्वानास पुस्तक दिलें असतां त्याचे नावरूप होते. ' ३ नाव आणि आकार: व्यक्तित्व; स्वतंत्र, बेगळें अस्तित्व. 'जैसें समुद्रास मिळतां गंगेचें आप। तात्काळ निरसे नांवलप। 'नांबलीकिक-प्र. प्रसिद्धिः मोटेपणाः कीर्तिः रूयाति. ०वार-किवि. नांवाबरह्कूम; नांवनिशीवार पहा. •सकी-स्त्री. (कृ) होकिक; कीर्ति; प्रसिद्धि. •सता-वि. (कृ.) प्रसिद्धः नांवाजलेलाः कीर्तीचा (चांगल्या व वाईट अशा दोन्ही अर्थी योजतात). नांचानिराळा-वि. अलिप्तः, अलग (वाईट नांवापासून); स्वतंत्र; विरहित. 'हा सर्वे करून नांवानिराळा. ' नांबारूपास आण्णे-येण-प्रसिद्धीस - मान्यतेस आण्णे-येंगे. नांबे-(जमाखर्च) खर्चाची बाजु; नांवानें; खर्ची; खर्चाकडे. न वावर पहा.

नाच-निमिषः क्षण. ० भर-किवि. क्षणभर. 'परी नावभरी चित्त देई। बोला एका।' - इत ६.३३२. - इत ९.२८९.

नावगा—वि. ( मद्रास ) नागवा पहा. [ वर्णव्यत्यास ]

नावड—स्त्री. अप्रीति; नापसंति; तिटकारा; अरुचि. [न+ आवडफें] नावडफें-अित. पसंत न पडणें; आवड नसणें. नावडफें, नावडणें-अित. पसंत, आवड नसलेंला; नापसंत; अप्रिय. म्ह० १ नावडतीची आली पाळी गांवाची झाली होळी. २ नावडीचें मीठ आळणी=नावडत्या माणसानें कांहींहि केलें तरी तें वाईटच लागतें.

नावली—स्त्री. सदां नकार; नन्ना. नायरी पहा. [सं न+ आवली=भोळ]

नावळ-की. ( मुंबई, प्रभु समाजांत ) लमाची बरात.

नावांजणी-णूक, नावांजणे, नावाजीस-नावाजी--<sub>विाजणी</sub> पहा.

नांवाजीक-वि. १ मजीतला. २ थोर.

नावाड्गा—वि. १ (गो.) नासधूस करण्याच्या स्वभावा-मुळें जेथें जाईल तेथें नांव मिळविणारा. २ दांडगा. [नांव+हाडगाॅ] नावाणणें—नावांजणें पठा.

नावाणिगा—नि. प्रसिद्धः; नामांक्तिः; नांवाजलेलाः -ज्ञाः ११.४७३. -एभा १३.१७६. [नांवाजर्णे]

नावाणीक--वि. नावाणिगा पहा. -मब ५१.

नावार्ण-न. कीर्ति. सोहि॰ महदनु॰

नावाथर्णे—सिक्रे. नांवाजला जाणें. 'जे जे वीर नावाथिले। ते ते येणें सर्वे जिंकिले।'—जे ६२.१३.

नावाथिला-वि. नांवाजलेला. -एरुस्व ११.३५.

नावानावा, नावंनावं — किवि. वारंवार; क्षणोक्षणीं. 'तरी सेवावी ना कां को हैं। नावानावा।' - ज्ञा ४.२१९. [नाव द्वि.] नावंक — किवि. (काव्य.) क्षणभर, थोडा वेळ; अंमळ; थोडेसें. 'पुण्यःतें म्हणे उगें। नावंक वेन्हीं।' —भाए १८८. 'राजा नावंक स्थिरावळा।' - शनिमहात्म्य ११६. [नाव+एक] नावो—हो—पु. नवरा; पति; नाथ. 'जैसा व्यंक्टाचळीं नावो। लक्ष्मीचा प्रत्यक्ष।' - मुआदि ४.५६. [सं. नाथ, प्रा. णाह]

नाटहगंड—पु. (निंदार्थी) न्हावी. नाटही—न्हावी पहा. [सं. नापित, प्रा. नाविअ]

नारा---पु. १ विश्वंस; सत्यानाश; उच्छेद; धुळधाण; दुर्दशा: हानि. २ नुकसान; तोटा; इजा. ३ ( अंकगणित ) उडवर्गे: काट मार्ण; छेक्रण; छेदण. [सं. नशू=नष्ट होणें; फ्रेंजि. नश; आर्मे. नस] नाशाप्रत पावणें-नाश होणें; नष्ट होणें. ०क-वि. १ नाश करणारा; विघडविणारा. २ इजा देणारा. ३ नाहीं में करणारा: नाश करण्याचा गुण, स्वभाव असणारा. जसें-ियत्तनाशक; कफ-नाशक; वायुनाशक इ०. ०कारक-वि. नाश करणारें: नाशक. •वंत-वि. नाश होण्यासारखा; अशाश्राः, बिघडुन जाणाराः, खराब होणारा; कायम न टिक्णारा. • वेळ-स्ती. (फलज्यो.) १ अशुभकाळ-वेळ. २ मृत्युः, नुकसानः, अडचणः, तोटाः, इ०ची वेळ. नाराण-उकि. १ विघडविणे: खराव करणे. २ विध्वंसणें: हानि करणें; विघात करणें. ' मग नाशुन अंधकारातें । उदय पावला भास्कर । ' 'नाशावीं अहितबळें एकेंचि शरें तुबांहि शूरतमें । ' -मोकर्ण ७.१८. -अक्रि. १ नासर्गः, बिघडणे, उदा० दध नासलें. २ नष्ट होगें; नाश पार्वों. - इा २.१५९. नाशा-वि. नासाडी करणारा; द्वाड; नाश करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा; नाशक पहा. 'गोडघारया कामनाशा.' नाशित-किवि. १ विघडलेला; खराब झालेला; नासलेला. २ नष्ट; विध्वंस; नाहा झालेला. [सं.] नाशिनी-वि. नाश करणारी. नाशिवंत-वि. वि. नासाडी करणारा. नासावर्ण-अकि. कमी दिवसाचें बाळंत नाशवंत पहा. 'तेसें स्थूलाकारी नाशिवंते । भरंवसा बांधोनि चित्ते ।' होणें; धुपावणें; वाखा होणें; गर्भपात होणें; द्वेतणें. -ज्ञा ९.१५२. **नार्शा**-वि. नाशक पहा. **नाधिक**-वि. १ ज्याचा नाश, तोटा झालेला आहे असा. २ ज्याला मालक नाहीं असा (माल). व्याचें औषध- -एमा १०.१६. [ सं. नस्य; हि. ]

नाराकत-वि. अशक्तः; दुवैलः; निवैल. [ना+शक्ति]

नाद्दाह-पु. (बुद्धिबळें ) राजावरचा शह उठविणें. [ ना+ शह ]

नाशाय-वि. (ना.) अजाण; नेणता; वयांत न आलेला; अज्ञान.

(वाप्र.) ना॰ त्रिबकास जाणें, ना॰ परगणा ओसाड वट ज्ञान. २ महपणा; बुद्धीचा जडपणा. नासमजूत-स्नी. गैरसम-असणे-नाक बसकें किंवा अपूरें असणे. नाशिकची कल्हई- जूतः वितुष्टः विघाड. २ असमाधानः असंतोषः अप्रसन्नता. जिल्हई आणि पैठणचा आदर-पोकळ आदर-खुशामत ( मन।पासन नश्हे ). ० कर-वि नाशिकाचा ( रहिवाशी ). म्ह० शंभर काशीकर एक नाशिककर.

नाशृष्टा ]

नास-पु. १ नाश पहा. २ नाश करणारें एक पिशाच्च. [सं. नाश ] नासकवणी-न. दृषित, नासकें विघडलेलें पाणी किंवा रस. [ नासकें-|पाणी ] नासका-वि. १ नासलेला; नाशित पहा. २ सहज, लवकर नासणारा, विघडणारा, नष्ट होणारा; न टिकणारा. नासकें केण-न. १ लवकर खराब होणारा, नासणारा (फर्ले, भाजीपाला वगैरे विकीचा) जिन्नस. २ नासलेला अथवा बिघडलेला जिन्नस. ३ (ल.) वाईट दिवा दुबळी वस्त, प्राणी वगैरे. (उदा॰ लगासाठीं दाखविलेली रोगट मुलगी: विकावयास आणलेला दुबळा तट्द इ०) [नासर्के+कंगे=पदार्थ] नासडा-पु. पूर्ण नाश-तोटा. नासाड पहा. नास्रण-उिक. १ नाशण पहा. २ वायां जाणें. 'तरी सांगावें सुहृदीं विश्वला जो मंत्र तो न नासेल।' -मोकृवि ८८.६१. ३ गुण किंवा सत्त्व नाहींसे होणे. म्ह० 'नासली मिरीं जोंधळयाला हार जात नाहींत किंवा जोंधळयाबरोवर विकत नाहींत. ४ -अकि. (ल.) मरणें. 'लप्न केलें परी भ्रतार नासला। हितावह झाला तोही मज।'-ब ९५. इतर अर्थी नाशण पहा. [सं. नाशन ] •त्(धू-धो)स-धूळ-स्त्रीपु. १ अत्यंत नासाडी; सत्यानाशः धूळधाणः दुर्दशाः २ न्यापारांत नूड, तोटाः (क्रि॰ येणें ). [नाश द्वि. +धूळ ] नास्तर |-वि. नाशक, नाशा पहा **्वणी**-न. १ पिकाची नासाडी करणारा पाऊस. २ नासकवणी पहा. •बीट-पु. ( व्यापक. ) नाश; नुकसान; खराबी. ( कि॰ करणं; होणं). [नाश+वीट] नासाड -डा -डी -सीपुस्री. (नाशबा अतिशय) पूर्ण विश्वंस; पुरापूर नाश, बुड. नासडा पहा. 'नासाड केळे हो आमुर्चे कमें।' -दावि ७८४. नासाडखा- गेल्यानंतर, नाश झाल्यानंतर सुचणारा विचार.०एक्स-पु. १ नाहीं

नास-की. १ तपकीर. २ नाकाने ओढण्याचें, नाकांत घाळ-

नासणां-पु. (गो.) नाचणा.

नासपात-ती-की. एक प्रकारचे सफरचंदासारखें फळ. [फा. नाश्वपाती]

नासमज, नासमजदार-वि. १ असमंजस; अपुऱ्या, अर्धवट समजुतीचा; समज नसणारा. २ मतिमंद; मुर्खे. [ न सम-नाशिक—न. १ जनस्थानः नाशिक क्षेत्र. २ नाक. [सं.] जेंगे] नासमज, नासमजदारी-स्त्री. १ अपूरी समजः अधै-

नासरी-- श्री. अर्थी दमडी.

नासा-स्त्री. १ नाक. 'वनिता अधरीं सुवर्ण फांसा। पडोन मुक्त आर्ले नासा । '-एरुस्व ७.३९. २ दाराच्या चवकटीचा वरील नाष्टा-स्ता—पु न्याहारी; प्रातःकाळचें भोजन, [फा. भाग; दाराचा माथा; कपाळपट्टी. याच्या उलट शिला≕उंबरठा. [सं.] नासाग्र-न. (काव्य.) नाकाचा शेंडा. नासाग्री दृष्टि ठेवण-१ नाकाच्या शेंडगावर दृष्टि खिळविणे. २ एकाम चित्ताने दंव वगैरेचे ध्यान करणें. 'नासायीं ठेवूनि दृष्टि। भक्तासी पाहसी कृपादष्टि । ' **०पूट–रं** भ्र–न. नाकपुडी. –ज्ञा ६.२३६. **नासार्श**– पु. नाकांत फोड, पुटकुळचा येणें, नाकाचा एक रोग. [ नासा+ अर्श ] नासावर्त-पु. घोड्याच्या नाकावरील डावीकडचा भोवरा. उजवीकडे असल्यास जनावर्त म्हणतात. -अश्वप ९७. [ नासा+ आवर्त ] **ंवंदा**-पु. १ नाकाचा दांडा. २ सरळ नाक. 'आतां कैसा भर्णो नाशावंसु। जो सर्व अवएओचा कळसु। ' - ऋ ९५. •व्रण-पु. नाकांतील वर्ण, पुळी. •शोष-पु. नाक कोरडें पडणें. नास्तिक-का-नली. नाक. 'नास्तिका देऊनि नास्तिक। उंचा-वर्ले तें नासिक। '-एरुस्व १.५८. नासिकाचूर्ण-न. (उप. सांकेतिक) तपकीर.

> नासीपुड-की. (बे.) तपकीर. [सं. नासा+पुट; म. पुड ] नासूर-पु. १ नाकाचा व डोळयाचा आजार. २ भगेंद्र. ( अर. नासुरू ]

नासुकला-वि. (व. ना.) यःकश्वितः श्रुष्टक.

नास्त - स्त्री. (गो.) दारिद्य. उदा॰ 'नास्त पापा मूळ.' [सं. नास्ति] भाकर्ण-१ दारिद्याचे ढोंग करणे. २ तोटधाचे. तुकसानीचे, अनर्थाचे भविष्य करणे; भावी अनर्थाबद्दल ओरडणे. भाक्या—१ नास्त भाकणाराः २ अवसानघातकीः रड्याः.

नास्ति-नाहीं; नव्हे; मुळीच नाहीं. -शा १८.१६९४. ना पहा. [सं. न+अस्ति] •निष्टे विचार-सर्वे गोष्टी होऊन म्हणणारांची बाजू. २ (पाहिजे असलेली वस्तु ) नाहीं म्हणणें; —भारा बाल ९.१०. ४ स्नानाची जागा; नहाणीघर; स्नानगृह नारा. ३ नकार: नाकबुली: अमान्यता: अस्वीकार. (कि॰ धर्णे: ' सेवीन उच्छिष्ट लोळेन अंगणीं। वैष्णवांचे नाहणीं होईन किहा। ' भिक्षा मागणें हा नास्तिपक्ष होय. '

•वाद-पु. प्राप्तीचा अभाव. -ज्ञा १६.४५१. ०वादी-पु. नास्तिकमताचा पुरस्कार करणारा; नास्तिक; पाखंडी.

नाह-हो-पु. १ नाय; नवरा; पति. ' ऐसे सकळ सिद्धांचा रावो । देवी लक्ष्मीयेचा नाहो । ' -- ज्ञा ३.२७३. २ पालक; आश्रय-दाता; नाथ. 'परब्रद्मिगरी दुर्गाचा राओ । शरणागतांसीं नाहो । ' -शिशु ५१४. [सं. नार्थ; प्रा. णाह ]

नाहं-पु. अहंकाराचा अभाव. 'तेथे अहं हा धूप जाळूं। नाहं तंजें वोवाळूं। '-शा १५.७. [सं. न+अहं=मी]

नाह(हा)क-किवि. १ अन्यायानें; जुलमानें; इजादायक रीतीनें: त्रासदायक रीतीनें. २ कारणाखेरीज; विनाकारण; व्यर्थ; फुकट; उगाच. 'कोणें सतीस छळलें नाहक।' -अमृत ६१. ३ हकावांचुन; बेकायदेशीर. [फा. ना+हक ]

नाहडुण-अित. नागवण, लूट, तोटा, नुकसान होणे.[नाडणे] नाहडा-पु. लूट; नागवण; तोटा; नुकसान; नाश.

नाह(हा)ण-न. १ नहाण पहा. अभ्यंगपूर्वक स्नान. २ स्त्रीचें प्रथम रजोदरीन. [सं. स्नान; प्रा.ण्हाण; हि. न्हाना;] नाहणण-उकि. १ ( दुसऱ्यास ) स्नान-न्हाऊं घालणे. २ ( ल. ) बुडविणे; फसविणें; छुबाडणें; युडला-फसला जाणें. 'पन्नास रूपयाला तें कृळ नाहणले. ' रक्ताने-धामाने नाहणणे-रक्त, घाम इ०कानी अंग चिंब होणें, करणें; अतिशय रक्त, घाम वाहणें, येणें. • माखण-न. (मुख्यत्वे स्त्रियांचे व मुलांचे)अभ्यंगस्नान; नहाण. •वणी-स्त्री. देवाच्या अभ्यंगस्नानाचे पाणी; तीर्थ. [ नहाणें+ पाणी । • बली, नाह(हा)णुली, नाहणे(णो)ली-स्री. पहि-ल्यानेंच रजोदर्शन झालेली स्त्री; प्रथम ऋतुमती, रजस्वला. निहाण+ वाली ] ेवणी-स्त्री. (तंजा.) स्त्रिया न्हाल्यानंतर पोकळ वेणी धालतात ती. नाहणी, न्हाणी-स्त्री. १ देवळांतील तीर्थकंड: वंबळांतील दंवस्नानाचे पाणी बाहेर जींत पडते ती जागा. २ सांत नाहु. [सं. नापित; हिं.] विटाळशीची मोरी; विटाळशीच्या स्नानाची जागा. ३ (सामा.) मोरी: गटार; सांडपाण्याची खांच. 'वह नित्य मुत्राची नाहणी। ' द्राक्ष. -कृषि ५१३.

घेणें: अंगिकारणें). ४ निकृष्ट प्रतीचा मार्गः शेवटची स्थिति उदा**् –तुगा ११००. नाहणें–अ**क्रि. **१ स्नान कर**णें; अंग धुणे. 'म्हणोनि भलतेणे एथ सद्भावें नाहावें। '-ज्ञा ११.१०. २ रजस्वला होणें; नास्तिक-पु. धर्म न मानणारा; धर्माप्रमाणे न वागणारा; विटाळशी होणे (विटाळशीला चवध्या दिवशी स्नान घालतात त्या-निरीश्वरवादी; पाखंडी: ईश्वर, वेद, पुराण, परलोक इ०स न मान- वरून). 'ती स्त्री पंघरा वर्षे नाहती आहे पण तिला मूल होत णारा याच्या उलट आस्तिक –ज्ञा १३.१९. [सं.] •ता, नाहीं. 'नाहूं लागणें–१ विटाळशी होऊं लागणें. २ वयांत येणें; नास्तिकथ-स्रोन. नास्तिकपणाः नास्तिकमत पहा. •मत- पदर येणें. 'ही स्त्री नाहं लागली. 'ऊन पाणी-थंड पाणी-वाद-नपु, नास्तिकपणाचे मत व त्याचे प्रतिपादन, याचे कांहीं गंगा नाहणे-ऊन, थंड किंवा गंगेच्या पाण्याने स्नान करणे. प्रकार=सौत्रांतिक, योगाचार्य, माध्यमिक, क्षपणक, चार्वाक, नाहं घाळ**ँ**०-१ (लहान मुलास) नाहणमाखण करणे; तेल लावुन भिक्षशन्य, परिक्रिज्ञातम, प्रत्यक्ष, क्षणिकविज्ञान, इत्यादि मते स्नान घालणे. २ दुसऱ्यास स्नान घालणे. नाहतीधुती-श्री. १ नहाण येऊन प्रौददशा पावलेली स्त्री: वयांत आलेली स्त्री. २ नेहर्मी वेळच्यावेळीं विटाळशी बसणारी स्त्री. ३ विटाळ न गेलेली, म्हातारी न झालेली स्त्री. **नाहचणी**-न. नाहणवणी पहा. **नाहाण**, नाहाणघर-नहाण, नहाणघर पहा.

> नाह(हा)बी, नाहाब-स्त्रीपु. १ तूट; नुकसान; खरावी. २ जाळपोळ; लुटालूट; नाश. [ अर. नाहिब् ]

नाह(हा)ची---पु. न्हावी पहा.

नाहाक--किवि. नाहक पहा.

नाहाड, नाहाडणें, नाहाणणें, नाहाण - माखण, नाहाणवळी, नाहाणी, नाहाणूळी, नाहाणे, नाहाणेळी, नाहाणोली, नाहातीधुती, नाहावगंड, नाहावणी—नाह-डणें, नाहड इ० पहा.

नाहीं—क्रि.न असणें; नास्तित्व; अभाव. आहे याच्या उलट. -मसाप २.३ ८७. नास्ति पहा. [ नास्ति; प्रा. णहि ]

नाहीं--अभावबोधक अव्ययः नः नाः नव्हे. --मसाप २.१. िनहि ] ∘**करणे**−१ नष्ट करणें. 'नाहीं करील दुर्जन शत्रा।' -मुआदि २७.२०३. २ नाहीं असे दाखविणे. -एभा २८.५०३. •होण-सा होण-नसल्याप्रमाण होणे; नष्ट होणें; फडशा होणें; लुप्त होणे. 'झाले जिब्णुपुढें ते मृगराज-समक्ष कलभसे नाहीं।' –मोअध ४.२५ ०तरी-क्रिवि. नाहीं म्हटलें तरी सुद्धां: कर्मीतकमी: थोडक्यांत थोडकें. 'नाहींतरी पंचवीस पोळचा खाल्या असत्या. ' ॰ तेंच-किवि. अशक्य, सर्वथा अयोग्य तेंच; भलतेंच; भलभलतेंच. ' नाहींतेंच सांगतो, बोलतो. '॰पक्षीं-पेक्षां-क्रिवि. मुख्य गोष्ट न झाल्यास; गौणपक्ष म्हणून; कमी पक्षी; निदान; करोंहि करून; नाहींतर. 'तुम्ही जातीने जावे हा मुख्य पक्ष, नाहींपक्षीं आणखी कोणास पाठवा. '

माहु-पु. (क.) न्हावी. म्ह॰ पक्ष्यांत काळ आणि माण्

नाहर---न. मुंबई इलाख्यांत होणोरं 'मस्कोडाईन ' जातीचें

नाळ-नली. नाल. १ कमळाचा देंठ. ' खंडी नाळापासुनि पासुन दुसऱ्या दिवशी माध्यान्हीं थेईपर्यंत जो काळ जातो तो. सौर कमळा मारुत तसा शिर:कमळा ।, -मोकर्ण ४९.५२. २ वार; दिनापेक्षां हा नाक्षत्रदिन ४ मिनिटांनीं लहान असतो. म्हणजे नाडी. 'मुलाची नाळ बन्मल्यावर कापावी लागते. ' ३ ( खा. ) २३ तास ५६ मिनिटांचा असतो: पृथ्वीला आपल्या आंसासभीं-पितळी फ़्रंकणी. [सं. नाल]

रिकेकडे नाळ फिरविली. '

क्षत.

नाळ-पुस्री, पखवाजार्चे खोड, नाल पहा.

जात्याचे भोंक बुजतें. ' नाळ मोड म्हणजे पीठ गळेल. '

नींतील रस्ताः पावसाच्या पाण्यानें डोंगर वर्णरे मध्यें पडलेली घळ, अतिशयिता. जसें:- निमन्नः, इ०. कधीं हा उपसर्ग निरर्थक, खळ. [ नाली ]

नाळ--स्री. जुनीं धातूंचीं भांडी. [ ? सं. नाली=तासाचे ठोके वाजविण्याचा धातुचा तुकडा ]

नाळक-न. नळी. 'तेंगें नाळकें रस भरें। तो सर्वोगामाजी संचरे। '-जा ६.२४८. [सं. नालक]

आलेली सज. [ नाल=नाडी, नाळ+गद=रोग ]

नाळकं-चं-न. १ (कों.) नरसाळें (तेल वगैर ओतण्याचे). • मशार नि॥ ' २ (गो.) एक माप [सं. नालिक]

नाळकं -- न. १ धातूच्या भांडचाला झिजून पडलेले भोंक. २ (व.) फुटकें भांडें.

नाळकें—न. १ (प्रा.) नडगी; नळा; नळी (गुडध्याची); नळगुठी. २ पुढें येणारें हाड ( गुडच्याचें कोपराचें वगैरे ). [सं. नाला ] हिस्सा; चिळवें.

नाळपड्या, नाळिक, नाळी-ळ्या--वि. १ नाळ पड-लेला: कण्याला जखम झालेला. खरचटलेला वग-क्षत पडलेला-( पशु-जनावर ). ' काग धांवती जैसे । नाळिक पशु देखोनी । ' निक । ' -गुच १९.१९. -माज्ञा १६.४३४. [ निष्क=मापणें, -पांप्र ४.१०१. २ (ल.) एखाद्या वाईट गोधीची चटक लागलेला, वजन करणें=निक्क=निक=नीक भाअ १८३३] त्या विषयीं आसक्त बनलेला, [ नाळ ]

नाळवा-पु. (गो.) ४०० हाताचें (लांबीचें) माप.

अवलीळा । '-शिशु २५. [ सं. नाली ]

नाळीक-न. जुनंपुराणें, मोडकेंतोडकें, मोडीच्या धातूचें -मोकर्ण २७.११. भांडें; नाळकें पहा.-वि. जुनें; फुटकें तुटकें; झिजलेळें. ( भांडें ) [नाळ]

नाक्षत्र-वि. १ नक्षत्रविषयकः, नक्षत्रासंबंधी. २ ताऱ्या-

वर्ती फिरण्यास जो बरोबर काळ लागतो तो. • प्रदक्षिणा-२ • नाळ-सी. गलबताचा पढचा भाग, तोंड. 'आम्ही अमे- दिवस ७ तास आणि ४३ मिनिटें इतक्या काळांत चंद्रानें प्रथ्वी-भौंवर्ती घातलेली प्रदक्षिणा. निघाल्या वेळच्या नक्षत्राच्या सरळ चंद्र एका नक्षत्रावरून जाऊन पुनः त्याच नक्षत्रावर येईपर्यंत नाळ—स्त्री. तोफ. 'गरनाळ, सतरनाळ, इ. '[नळ. सं. नाल ] म्हणजे २० दिवस ७ तास १३ मिनिटांचा काळ: नक्षत्रप्रदक्षिणा पहा. ०वर्ष-न. पृथ्वीचा मृर्यप्रदक्षिणेचा काळ; ३६५ दिवस ६ नाळ-- स्नी. दळतांना जात्याला चिटकून राहिलेलें पीठ. यामुळे तास ९ भिनिटें १०॥। संकंद इतका काळ: निरयन सौरवर्ष.

नि--अ. एक उपसर्ग. याचे काहीं अर्थ: १ खातरी: निखाल-नाळ---स्त्री. दोन टेकडचांतील अरुंद वाट; भुयारांतील-जमी- सपणा. २ नकार; अभाव; राहित्य. जसें निकोप; निकामी. ३ अनवश्यक असाहि लागतो. [सं. निर्]

> नि-अ. अनु; आणि. 'तो नि तो बाजारांत गंले.' 'तो आत्मारां मू नि सोडविला। ' –माज्ञा १७.२.

न्गि-( संक्षेप ) याचे पुढीलप्रमाणें अर्थ होतात. १ निस्-बत=संवंधी; तर्फे. २ निशाणी=खूण; चिन्हु: निगा होन=ज्यावर नाळकूट, नाळगूत-द-पुन. १ (कों. गो.) जळोदर. निशाणी असते असा होन. ३ निम किंवा निस्प=निमा; अर्घा. २ एक रोग; नळगूद; नाभीपासून सुरवात होऊन शरीराला ४ निविधिदा=लेखक. ५ निरख=किमत; भाव. ६ निल्हे=सदरह; तथा; पूर्वोक्त (हा शब्द नेहमीं मशार शब्दास जोडून येतो.).

निअती—स्त्री. उत्पत्ति. [सं. नियति]

निआव्हेण-कि. निर्वाह करणें. -माज्ञाकोश.[नि+आवर्ण= समाविष्ट करणें ]

निउता-वि.किवि. अलीकडे, नुकर्तेच. [निग्ता]

निक--किवि. निश्रर्येकह्रन. निके पहा. 'फळप्राप्ति होय

निकट-वि. जवळचा; रोजारला. 'विरोध आम्हां मागधांत। निकटवास कहं नये। ' -एहस्व ६.८. [सं.] • वर्ती-वासी-वि. नाळी--श्री. ( महानु. ) घटका. ' कीर्तीखांबीं नाळीची जवळचा; जवळ राहतो तो; जवळ असलेला; आसपासचा; आस-मंतांतील. 'मुंके बळें यथेष्ट व्यथित करी निकटवर्तिजनकर्णा।'

निकट-स्त्री. निकड पहा.

निकट-टीं--किवि. जवळ: नजीक; लागून: जवळपास: संबंधीं. [ सं. ] • दिन, दिवस-५. एक नक्षत्र माध्यान्हीं आल्या- संनिधः शेषारीं. ' निकट म्हणजे निपट। ' -यथादि ४.१८७.

नि: इंटक -- विन. निष्कंटक पहा.

जाणें (घर, अधिकार, पद इ० पासून). ज्याचें जाणें इष्ट असतें अशाबद्दल योजतात. [सं. निस्=बाहेर, दूर+कटू=जाणें ]

निकटण-अक्ति. (काव्य.) जवळ. नजीक. संनिध येणें. [निकट]

निकंड—वि. कडक, कठिण, कठोर, जालिम (शासन, पथ्य). निकड-सी. १ तड; लकडा; तगादा; हन्यास (कि॰ लावणें ). 'सावकारानें पैक्याविषयीं निकड लाविली आहे. ' २ तांतडी: जरूरी: अडचण ३ लोट: नेट. 'घायाळ काढावा तरि त्याजकडील फौजेबी निकड बसली.

निकंड—वि. मध्ये फांद्या न फुटतां उंच वाढलेलें ( झाड ). [ नि+स्कंध=खांदी; हिंदी. निकंद ]

निकंड-वि. न खाजरा, खाजणारा; खाज सुरण्याचा वंद झालेला. [नि+कंड]

बाजरी इ०चीं) कणसें: पोकळ कणसें. आकण व मदन पहां. २ दाणा होण्यापूर्वीचा कणसाचा भाग.-एभा७.३३७. [सं. निस्+कण]

नि फण-वि. १ कणहीन; मळणी झाल्यावरचे धान्याने न भरलेलें, रिकामें, पोकळ (कणीस). ' वांया निकण भूस काय उप-णिसी।' - ज्ञागा २०३. २ किड्यांनीं खालें गल्यामुळें सत्त्वरहित: नि:सत्व: फोल ( धान्य ). ३ कण्या काढन साफ केलेलें; कणी काढ लेले; विनकणीचे (तांदूळ इ० ). ४ कांडतांना कृट न होणारे (तांदूळ, गहं इ० ). ५ कणी नसलेलें; हलकें भिकार ( तुप ). [ नि+कण ]

निकर्ण — अकि. (बे.) लपण; लिकणे. [का.]

निकता-विकिति. नुकता; अलीकंडः थोड्या दिवसांपूर्वी. 'तों निकता आला आहे.''त्यास निकतें गतवर्षी वेड लागलें.'

निकती—स्त्री. सोनार, सराफाचा वजन करण्याचा सूक्ष्म कांटा. [ हिं. ]

निकपवर्चे-कि. (गो.) गांठणें. [निक=नजीक+पवचर्णे= पोंचणे ।

निकर-पु. १ कार्य करण्याचा सोईचा मार्ग सोडून क्रोधादि आवेशपूर्वक प्रवृत्ति ती; इट. ' निकर असा नये करूं येत जा खुशाल तात. [ ई. ] माझे घरीं। '-होला ११५. २ कहर: गहजब: आकांडतांडव 'मी सहज विनोर्दे कह्ननी । बोलिलों जाण रुक्मिणी । तुवां निकरची लावण्यसाणीं । केला बहुत आम्हांवरी । ' ─ह २७.१०६. ३ जोर; विल्हुईचें (भाडें इ०). [नि+कल्हें] आवेश. - ज्ञा ११.५४८. 'आपण निकर करून किला घेतलाच पाहिजे. '-सूर्यप्र ७४ ४ प्रलय; कडेलोट; आत्यंतिक मर्यादे पर्यतची स्थिति. 'वदले सुरमुनि करितो नरहतें रुद्र काय हा निकर।' -मोभीष्म ३.५८. ५ वाईट परिणाम, शेवट. 'थेट्टचा निकर -फाटक नाटचछटा ६.

हो हैल. ' —बाळ २.३०. [निकष ] • कर्ण —निकरास, निकरावर निकट्णे-अकि. दूर जाणे, राखणें; बाजुला होणें; निघून येंगे, जाणें, आणर्गे, घालणें=हृद्द, पराकाष्ठा करणें; अगरीं शेवट लावण्याच्या अवस्थेस पोंचणें, नेणें इ० निकरा जाणें-वाढणें; पेटणें; वर्दळीवर येणें. 'निकरा जाईल रांडोळी। आम्हां आणि रुक्मिया।' -एरुस्व ६.९. बोलण्याचा-मारण्याचा-रड-ण्याचा, हसण्याचा निकर-एखाद्या कियेचा कडाखा, परा-कांब्रेचा हरीपणाः मुख्यत्वे जंलमाचाः अन्यायाचा कडेलोटः जोर इ॰ 'त्याने निकर केला मजवर.'

> निकर-9. १ समुदाय; समृह, संप्रह, ढीग. 'जैसा कस्तु-रियेचा निकरा। नोळखवे पामरा। ' -भाए ६७२. ' हा निकर पातकांचा, कैसा केला खळें महा निकर। ' –मोसभा ५.३५. २ प्राचुर्य: समृद्धि: लयलट. ' आंब्याचा-धान्याचा-लाडवांचा निकर.

> निकरट-वि. १ निगरगृह. २ कठोरः निष्द्रर. 'निकरट परक्या-वाणी मला कां दर अगदींच टाकीलें। घरीं दारीं कधीं दृष्टी पडेना कुठें रमता येकले। '-होला ११५. [सं. निकृष्ट]

निकरणे—सिक. निखरणें: निरपणें, निपटणें पहा.

निकरा-वि. निरर्थक; व्यर्थ.

निकरा—पु. सांठा; संप्रह; ढीग; निकर पहा.

निकर्ग-वि. १ निकर करणारा; हट्टी. २ निश्रयी; करारी; एखाद्या गोष्टीचा पिच्छा पुरविणारा. ३ संतापी; त्रागा करणारा. [ निकर ]

निकर-पु १ निकर; हट्ट; निश्चय. 'तरि कृष्णा कां आम्हा-प्रति । येवढा निकरु । ' -रास ३.५५५. २ निश्चय. ' आतां येईल श्रीकृष्ण । म्हणोनि कंठिं धरिले प्राण । मग निकर केला जाणोन । ना रडत्या झाल्या।'-रास ४.१६. [निकर] निकरून-किवि. १ निश्चयाने, खात्रीने. २ निश्चन पहा.

निकरी-र्ष-पु. १ अतिरंकः पराकाष्टाः अतिशयपणा ( कार्य, विचार इ०संबंधीं ). २ हट्ट; मनस्वी हट्ट; निकर पहा. ३ कहर; अनर्थ; त्रास; जुलुम. ' संस्थान उच्छेद करावा हे वासना धरून निकर्श मांडिला आहे. ' -वाडशाछ ९८. ४ ऱ्हास: उतरती कळा. याच्या उलट उत्कर्ष. [ नि+सं. कृष्-कर्ष ] • काल-पु. उंतरती कळा; ऱ्हासाचा, अपकर्षाचा काळ, वेळ.

निकल --- न. एक हलकी धातु. याची भांडी, नाणी इ० कर-

**निकलणें**—कि. निपटणें पहा. [ निकाल ]

निकला, निकल्हा-कल्ही -- वि. कल्हई नसलेलं; बिन

निक लाफीस -पु. (गो.) एक प्रकारचा कलमीआंबा. [पोती] निकलून शिकलून—किवि. (बालभाषा ) निपद्दन; चादून-पुसून. 'निकलून शिकलून खाऊं-मग मामा घली ऽ जाऊं.'

निकवडा—वि. कवडीहि नसलेलाः निष्कांचनः दरिद्रीः भिकारी. 'जे अनंग तो पेंघा । निकवडा नुसंधा।' - ज्ञा १३. २ पहा. ९८०. [ नि-|कवडा ]

निकवणे — सकि. (बे.) लिकविणे; लपविणे.

निकवाड-न. (सोनारी कऱ्हाड) ऐरणीची बैठक. [निकणें ] ( ल. ) निरुपयोगी गोष्ट. [नि+काढा ]

निकशी-सी-सी. जिकीर; निकड; आप्रह; तगादा; दुमणें; पाठपुरावा. ' हा ठाववरी शिष्याची निकसी । सहाते गुरु आहाती दीनत्राणीं निकाम हव्यास । ' -मोमंभा २.८९. [ सं. ] कवणे देशीं। '- ज्ञा ११.६४६. [निकर्ष]

निकशी-वि. (को.) कडक; स्पष्ट, हही; निक्षी पहा.

निकशी, निकस-कसी-वि. १ कस, सत्त्व नसलेलें (धान्य). २ किरकोळ; भिकार; नापीक; रुक्ष (जमीन). ३ मऊ; गरीब: गयाळ. ' विचारें श्रीकृष्णा दिससि मज तुं थोर निकसी।' (व.) हिणविणें; तुच्छ करणें.

निकष--पु. कसोटी; परीक्षा. [सं. ] ०पाषाण-पु. कसो-टीचा दगड.

निकसर--- पु. निकर पहा.

निकळंक-वि. निष्कलंकः, कळंक, डाग, काळिमा नसलेलाः, शुद्धः पवित्रः स्वच्छ. [ निष्कलंक अप. ]

भाकरी इ०). [नि+कला-ळा]

[ नि∔कल्हें ]

३.२५९. [ अर. निकाह् ]

केला निका। ' -दा १०.७.१४६. ५ खरा; सत्य. 'म्हणे जय- धिकाऱ्याकडे पाठविलेला, नियतकालिक हकीकतनामाः झाडापत्रक. स्पष्टपणें; निक्षन; स्पष्ट; उघड; धडधडीत. 'निकें निरोपिलें पत्र-निखालस पत्र पहा. तुम्ही. ' [ अर. नकी-का=शुद्धः स्वच्छ ]

नि:कांचन-वि. दरिदी; गरीब; कंगाल; द्रव्यहीन. [ सं. नि:+ त्याच्या मानेवर हात घालून आपल्या छातीने उचलन मार्गे. कांचन ]

निकाट्रणें --अफि. निकट्रणें अर्थ १ पहा.

निकांडो-वि. (गो.) निरुपयोगी; बेकाम. निकाढा अर्थ

निकाढा-- पु. १ काढगांतल्या चोथ्याचा पुनः केलेला काढा. 'सकाळीं काढा ध्यावा आणि संध्याकाळीं निकाढा घ्यावा. ' २

निकाम -- वि. पुष्कळ; फार; भरपूर. ' प्रभु आपण होईल कीं

नि:काम-वि. निष्काम; निरिच्छ; निर्लोभ. 'सामर्थ्यवीण घडेना। नि:काम भजन। ' -दा १०.७.१९. [सं. निष्काम] ्बुद्धि-स्त्री. निर्लोभता; निरिच्छता. -वि. निर्लोभी; निर्हेतुक. -क्रिवि. निर्लोभतेनें; निःस्वार्थ बुद्धीनें.

निकामी — वि. १ निरुपयोगी; उपयोगास अयोग्य. २ (क ) -सारुह ६.१५४. [नि+कस] निकसणें, निकसून टाकणें- उद्योगरहित; वेकार. ३ आळशी. 'निकामी तो दु:खप्रवाही। वाहतचि गेला।' –दा १९.३.२८. [नि∔काम]

> निकार—पु. मानहानि: अपकार. ' कुरुबलनिलनवनातें भीम-गज निकार आठवी रगडी।' -मोभीष्म ६.४७. [सं.]

निकार-वि. खडकाळ. -शर.

निःकारण-किवि निष्कारण पहा

निकाल-पु. १ मोरी इ॰कांचें पाणी बाहेर जाण्याची उत-निकळा—वि. (कों.) स्वाद; चव, रुचि इ०विरहित (भात, रती जागा; पाणी वगैरे बाहेर काढून लावावयाचा मार्ग. नलाचें. मोरीचें तोंड, वाट. २ (ल.) वासलात; खुलासा; उलगडा; निकळा—वि. ( राजा. ) निकल्हा; बिन कल्हईचें (भांडें इ०). स्थिरस्थावर ( कामाची ). ३ शेवट; परिणाम; निर्णय ( खटल्याचा इ०). ४ तडजोड (करणें). [ सं. निम्+कासय; प्रा. णिक्काल= निका-पु. मुसलमानांतील हलक्या प्रतीचें लग्न: पाट; मोह- बाहेर घालणें. फ्रेंजि. निकल, नीक=निघणें ] (वाप्र.) • लावणें-तूर. 'कुणबिणीची पोर रंगरेजाशीं निका लावण्याचें केलें.' –वाडसमा १ स्वच्छ करणें. २ शेवट करणें; संपविणें. ३ ठार मारणें. निकालांत काढणें-भांडण, प्रश्न, मिटविणें; निर्णय करणें. निका—वि १ पवित्र; ग्रुद्ध. 'तुझा गोंधळ निका अंबे कोणी 'भावाभावांनी आपापल्यांत संगनमत करून विडलार्जित इस्टेटीचा वर्णुं न शके हो।'-भज १७. २ चांगला; योग्य. 'येक्स म्हणे तंटा निकालांत काढला.' सामाशब्द- असर्जी-स्त्री. ज्यावर मुहून आहे निका। '' राज्यायोग्यचि केवळ तप मात्र करावया बहु निकाल झाला आहे असा अर्ज; अधिकाऱ्यांकडुन निकाल लाग-निका मी।' –मोभीष्म ११.३. ३ उत्तम; लायक; उत्कृष्ट; सुंदर. लेला अर्ज. ०पत्र-पत्रक-न. १ हुकूम कसे बजाविले, खटल्यांचे **४ बरोबर: नकी: नेमका. 'हे श्रोतयांची आशंका। पाहतां प्रश्न कसे निकाल लावले इ० दाखविणारा, मामलेदारानें जिल्हा-**जय जी रघुनायका । सत्यप्रतिज्ञा शब्द निका। तरी मज वरावें २ चवकशीस दिल्लया खटल्यांची यादी. ३ (क.) शिल्लक खट-रविकुळिटिळका । अंतरसाक्ष जाणोनी।' -वेसीस्व ४.८२. ६ ल्यांची यादी. ४ निर्णयाचा कागद; मसुदा. ० हुकूम-पु. (कोर्टानें निर्भेळ: शुद्ध: भेसळ नसलेलें. 'हें दूध निर्के आहे.' -िक्रवि. केलेला) अखेरचा निकाल किंवा दिलेली शिक्षा. निकालस

निकाल-पु. (कुस्ती) एक डाव. जोडीदाराच्या बगलेंतुन

निकालस-विकिवि. निखालस पहा.

निकालस-वि. (व.) निर्हेप. [निकाल]

निकास-प. बाहेर पाठविणें; बाहेर जाणें. निकाल १ पहा. [सं. निष्कास=निर्गमन]

निकास — स्री. निर्गत मालावरची जकात. [सं. निष्कास] नि(निः)काळजी-वि. १ काळजी न बाळगणाराः चिंता विरहित: काळजी नसलेला: निश्चित. २ अन्यवस्थित: बेपरवा. निष्काळजी पहा. [ निस्+काळजी ]

निकाळ--पु. निर्गत माल; बाहेर पाठविलेला माल. निकास पहा. -वि. १ जेथून मालाची निर्गत होते असे (बंदर). २ बाहेर काढलेला; निर्यात (बंदर: मिठागर इ० संबधीं शब्द ). याच्या उलट पैसाळू=आयात. [ निकाल ]

निकाळशा—पु. (व. घाटी) जनावरांचा एक रोग.

निकिचन-वि. दरिद्री: अकिंचन. अम्हां सोयरे हरिजन। जनीं भाग्य निर्किचन। '-तुगा २१८२. [नि+िकं+चन प्रत्यय]

निकियापरी-किवि. चांगल्या प्रकारें. 'तो तुंवा उपचारिलें निकियापरी।' – विपू २.२२.

'मृत्यकाळ काठी निकी। बैसे बळियाचे मस्तर्की। '-दा ३.९.६.

निकीब, निकीबदार-पु. हुज-या; भाट. नकीब पहा. -ख ९.४८२३. [ अर. नकीबू ]

निकुंचित(भूंचई)-वि ( नृत्य ) यांत एक किंवा दोन्हीहि भुत्रया थोडवा वक करणें. हें भ्रकर्म मोहाथित, कुट्टमित, विव्वोक व किलकिचित ह्या स्त्रियांच्या श्रांगारभावांत करावें. [सं.]

निकंज--पु. दाट झाडी: कंज. -ज्ञा १८.१०२१. [सं.]

निकुर्णे-अफ्रि. (कों.) वाळ्न शुष्क व कठिण होणें (कापणी केल्याशिवाय शेतांत बराच कालपर्यंत उमें राहूं दिलेलें भाताचें पीक ): धान्यादिक कडंगणे.

निकुमिकुलें—न. (बे.) लपंडाव. [का. (निकर्णे=लपर्णे)] निकुर-पु. १ निश्चयः निकर पहा.-एरुस्व ११.७१. 'रायासि बोले निकुरें। '-वेसीस्व १.६७. २ (महानु.) राग; संताप; हृह. 'निकुरेंनि परतली कस्तुरी।'-ऋ ९६. -वि. कठोर. -किवि. निश्चरेंकरून: इतर अर्थी निकर पहा. निक्रा जाणे-निकरा जाणे पहा. 'दक्षिणकर धरिला सुंदें । वामकर धरिला उपसुंदें । माझी माझी म्हणतां विवादं। गेले निक्रा।'-कथा ५.१३.१३७. [निकर]

निक्ररण, निक्रर—नपु. खरवड; निपटा ( खरकटगा भांडयांचा इ. ). [ मं. निष्कृ=बाहर काढरें: म. निकुर ]

काढणें, टाकणें (मुख्यत्वें नखांनीं, वोटांनीं किंवा हातानें ). [ निकुर ]

निकृर—वि. ( अशिष्ट ) १ कर; रानटी; कठोर; निष्टुर; लागली नाहीं असे ( लांकुड इ. ) निर्देय; परषाणहृदयी. निकरट पहा. २ कृपण. - क्रिवि. किमानपर्क्षी: कमींतकमीं; थोडक्यांत थोडकें; निदान. [सं. निकृष्ट ]

निकंतण-जिक्त. (काव्य) १ कापणे; कातरणे; छाटणे; तोडणें; खुडणें; काटणें; कुरतडणें. २ कत्तल करणें; सप्पा उडविणें: काटाकाट करणें; ठार मारणें. [ सं. निकृंतन ]

निकृतन-न. १ कापणे; छाटणें; कातरणें; ( मृख्यत्वें नखानें ) फाइन टाकण; छेदन. २ ( ल. ) कत्तल, काटाकाट करणें: तोडणें; नाश करणें; नाहींसें करणें. ' ईश्वरानुप्रहाविणें । नाहीं भव-पाश निकृंतन । ' ३ कापण्याचे हत्यार. [ सं. ]

निकृति—स्त्री. निरसन; नाहींसें करणें. [सं. निष्कृति] -जा १८.२३२.

निकु**ए**—वि. हलका; खालच्या प्रकारचा; अधम; वाईट; उत्तम किंवा मध्यमिह नाहीं असाः क्ष्यः, कनिष्ट, नीच. -ज्ञा १५. १६९. [सं.] •काळ-पु. अवनतीचा किंवा ऱ्हासाचा काळ. ॰ पक्ष-पु. कनिष्ठ, अगर्दी शेवटचा पक्ष-पायरी-प्रकार. -िक वि. निदान कर्मीतकमी: निष्कृष्टपक्षी.

निकें--वि. निका. १ नेटकें; बरवें; बरें; नीट; चांगलें. निकी —स्त्री. चांगुलपण. −िव. निका पहा. −क्का १३.५१२. 'पायाचे प्रसादेन कृपेन निकें असो । ' –पंच. 'एवं पक्षत्रया माझारि। निर्के काये असे मुरारी। '-रास ४.३०२. २ खरें निश्चित: नक्की. 'ऐसें वचन कचें बोलिलें। देवीं तें निकें मानिलें। ' -कथा १.५.५१. ३ पूर्ण; सर्व. 'आली कष्टदशा, घडो मरणही, की तज गेलें निकें। '-वामन स्फूटक्षोक नवनीत १३४. ─न. हित. –माज्ञा २.२८. –उद्गा. बरें; फार उत्तम; ठीक. 'निकें म्हणोनि पंडुनृपती । कुती नेऊनि एकांतीं। ' -मुआदि २७.२२१. [निका]

निकेतन---न. निवासस्थान; घर: महाल; प्रासाद; भुवन; मंदिर. ' प्रवंशला निकेतनाप्रति । तों देखिली जैसी पार्वती । ' -पांप्र १.१२१. सामाशब्द - सरस्वतीनिकेतन; शांतिनिकेतन इ०

निकाचा-- पु. एक प्रकारचा लोखंडी खिळा. [ ! नि+कोंच ] निकोप-पी--वि. १ निर्दोष: ऐब, तडा, भेग, इ० उणीव नसलेला; न बिघडलेला; न नासलेला. २ पूर्ण अन्यंग; दृढ; मज-वृत; भक्कम. ( पदार्थ, वस्तु इ. ) ३ निरोगी; रोगमुक्त; रोगविर-हित; व्याधीविरहित. 'दंह निकोप असतां। छाया दिसे सको-पता। त्यासी अवधी असे मृत्या। चारी मास।'-कथा ६.१०.१३. ४ निर्दोषः उणीव किंवा अपुरेपणा नसलेलाः धट्टाकट्टाः रागादि दोषरहित ( मनुष्य, शरीर, पशु वर्गेरे ). ५ आधिक्याच्या निक्ररण-- उक्ति. भांडें इ०कांस चिकटलेला पदार्थ खरवडून किंवा न्यूनाच्या दोषापासून, वाईटपणापासून अलिप्त. 'त्यास दहा सहस्रवर्षे पूर्ण । आयुष्य आहे निकोप । ' ६ वाळवी, कीड इ.

> निकखळ--क्रिवि. निवळ, केवळ; निखालस; पूर्णपर्णे. -वि. निर्भेळ: निवळ: केवळ. [सं. निखिल]

निका-की-निकता-ती पहा.

निक्रंदन-णें -- निक्तन-णें पहा.

निखट्ट-वि. १ निरुपयोगी; कुचकामाचा; कवडीमोल; निखरड पहा. [ नि+खराट ] आळशी (मनुष्य). २ (मुख्यत्वें ) नामर्द; दुबळा. ३ दाढी नस-लेला. [ नि+अर. खट्ट=दाढी ]

निखडणे—अक्रि. १ झडणें; गळणें; खालीं पडणें (झाडाचीं पानें). २ पानें गळाल्यामुळें पणहीन; निष्पत्र होणें (झाड इ० ). खडणें पहा. [ निखळणें ]

निखडणे---१ निखळणे पहा. २ पांच चार अवयव एकत्र जडून झालेल्या पदार्थाचे अवयव मोकळे करणें. उदा० कोंकणांत आगोटीचे दिवसांत गाडी निखडून ठेवितात. [ नि+खडणे ]

निखड--वि. (गो.) कटीण; प्रखर. उदा० निखड्डावर झोंपल्या-मुळें सर्व अंग दुखतें. [ नि+सं. खर; म. खड ? ]

निखडु(ड्रा)ई—की. (गो.) प्रखरता; कठिणतर स्थिति; कठोरपणा. ' सवतीची मुले झाली म्हणून त्यांना निखडू।ईने वाग-विण बरें नव्हे. '

निख(खा)ती-व. खत न घातलेली; विनखताची. [ नि+ खत ]

निखंदणें — उक्ति. १ (काव्य) तिरस्काराने घालवून देणें; हसकावून देण, धृत करणें. २ निषेध करणें; तिरस्कार करणें, निदा करणें. 'केल्यावीण निखंदूं नये। पुढिलांसि कदां। '-दा २.२ १२. 'निखंदनी बोलिलों नको निंदूं।' -र १३. [ ! सं. नि+खंडन किंवा नि+खडणें ]

निखर — वि. प्रखर; जाज्वल्य. [ नि+सं. खर ] **पणा**-पु. प्रखरपणा. 'जयाचिया किरणांचे निखरपणें । नक्षत्रांचे होतः फुटाणे।' –ज्ञा ११.२१६.

निखर-पु. (व.) निकर पहा. वाईट परिणाम. 'कोणाचीहि उगीच जास्त चेष्टा करूं नये, हंसण्याचा निखर होत असतो. '

निखरंट-वि. (व ) निर्देय; निकरट पहा.

निखरड — वि. (राजा.) नापीक; बिनलागवडीची; रुक्ष; हलकी (जमीन). नि रराळ, निपळवट पहा. [ नि+खरड ]

निखरणें -अकि. अगदीं नष्ट होणें; पूर्णपणें जाणें (पाऊस, ढग); निरभ्र होणे (आकाश); नाहींसा होणें; स्वच्छ, साफ होणें, (धुकें; धूर; धूळ); स्थिर होणें; निनांत-शांत होणें; थांबणें, पडणें [ सं. निषाद ] (वारा). (सामा.) स्वच्छ, निर्देष होणें. [सं. निक्षरण] निखरणीचे दिवस-पुअव. स्वच्छ, निरम्र दिवस; उन्हाळा. मचा, खात्रीचा; पुनःपुनः येणारा (उकाडा, उचापत, पाहुणा, —सिक. निरडणें; निपटणें; निरपणें; खरवडणें; खरइन धुत्रून साफ अतीत, भिकारी, पाऊस, वारा इ० शब्दांवरोबर योजतात). करणें; (विशेषतः हातानें ) खरडणें. म्ह० निखरून शिकरून खाई याचा कियाविशेषणाप्रमाणेंहि उपयोग करतात. जसें-हा निखाने-आणि आजोळा जाई. [ सं. निक्षरण ]

निखराड—वि. (कों.) कोरडें; ठणठणीत; बहुतेक खलास (पाणी, विहीर, तळें, नदी, खाडी, ओहट इ॰संबंधीं योजतात).

निखर्ची-वि. बिनखर्चाचें; खर्च न लागणारें; बूड,तूट, कम-तरता, न्यूनता, नुकसान नसलेलें; तोटयांत नसलेलें. [नि+खर्च]

निखर्व-न. दहा सहस्रकोटी; शंभर अब्ज संख्या. [ सं. ] निखळ-किवि. निक्खळ पहा. -वि. १ निवळ; केवळ; निर्भेळ; अमिश्र. 'येक निखळ नीळाचे। येक अखंड पाचीचे। ' -गीता १.४०७. 'निखळ वस्तु निरंतरीं।'-दा ६.२.४१. **२** शुद्धः पवित्र. 'ब्रह्मानंद मुरोनि समुळ । तें ओतलें गुरुह्मप निखळ । ' **-ह** ३३.५. ३ संपूर्ण; पुरेपूर. 'तरी तेणें ज्ञानशस्त्रे निखटें। निखळ् हा निवट । ' -ज्ञा ४.२०८. - क्रिवि. १ निश्चयपूर्वक; खात्रीनें. ' तुझें स्मरण केलिया निखळ । उतरे संसारसर्प गरळ । '-मआदि १०.९८. २ फक्त; निवळ. 'अकरा सहस्र गार्वे गणित। त्याचि-मध्यें जाणावे पर्वत । निखळ भूमी उर्वरित । नवसहस्र पे । '-कथा **६.२.८६.** 

निखळणे--उक्ति. १ खिळा निघण, काढणें; मोकळा करणें, होणें; सुटणें; उखळणें; मोडणें; तुकडे होणें, करणें. २ सैल,खिळ-खिळीत करणें. ३ (ल.) हांकलून देणें; काढून देगें (जागेवह्न इ०); उपदन काढणें, टाकणें. 'होइल हानि कळा या बाळांपासनि कैंवि हा निखळाया।' –मोक्रुष्ण ३९.६३. –अक्रि. १ (गो.) बाजूला निघणें. २ मरणें. [सं. निस्खलन; नि+खिळणें ]

निखळे खुरपें -- न. ( चांभारी ) एक जातीचे खुरपें.

निखाडा-वि. रिकामा दिवस असल्याशिवाय: खंड न पडलेला; खाडा नसलेला (काळ). [नि+खाडा]

निलाडा-ड्या-डू-नि. दाढीशिवाय; दाढीचे केस नस-लेला; ज्यास मोठेपणींहि दाढीमिशी येत नाहीं असा (पुरुष). (गो.) निखोडचा. [अर. नि+ख = दाढी ]

निखाडा-रा-पु. ढग नाहींसे होऊन आकाश स्वच्छ होणें. 'पावसानें निखाडा हांटला. ' [ निखारणें ]

निखाङ्या-खांड्या-वि. (गो.) न शिजणारा (दाणा). [न कढणें]

निखाती-वि. निखती पहा. खत न घातलेली: बिन खताची. निखाद-पु. निषाद; गायनांतील सात स्वरांपैकी सातवा.

निखानेमाचा-वि. नियमित, नेहर्मीचा, ठराविक, काय-!माचा यतो, जातो, खातो. [ निका, निक्खळ+नेम ]

निस्तार, निस्तारओहट-पुन्नी, १ अतिशय मोटी ओहटी; लसता कांहीं दिसत नाहीं. ' २ संशयनिवारण; स्तातर्जमा. ३ खाडीस पायउतार झाला. ' २ ओहोटीचें पाणी पुरें उतरणें; हें अंदेशावर मी बोलतों. ' -पया २३६. **०पत्र-न.** यजीदपत्रः पाणी समारें सहा तासपर्यंत ओसरत असरें. चंद्रास्त झाला म्हणजे सोडचिट्टी. -रा २०.४१९. ओहोटी पूर्ण होते व बारा मिनिट पाणी तसेंच स्थिर राहतें. -मराठी ६ वे पुस्तक, पृ. २८७ (१८७५) [ निखारणें ]

निस्तार-वि. १ (कों.) पराकाष्ट्रेची; अतिशय (ओहटी वसंत ऋतुंतील ). २ निरभ्र (आकाश ). [ निखारणें ]

निखार—वि. खार सकुन गेलेलें; क्षार नसलेलें (लोणचें ). [ नि-!खार ]

निखारणें-उक्ति. साफ, नाहींशी करणें, होणें; (पूर्णपर्णे, निखालसपणे ) घालविणें. 'जुलाबानें सूज निखारली.' बहुधा निखाह्न या ह्रपानें अनेक कियापदांशीं योजतात. जर्से:-निखा-रून नांगरणें, झाडणें, हाकणें, मारणें, धांवणें, जेवणें इ० -अकि. १ निखरणे पहा. २ आकाश निरम्र होणे. [ निक्षरण ]

निस्वार वां—अकि. प्रज्वलित होणें: धगधगणें: जळजळीत असर्णे (निखारा). [निखारा]

**निखार रंगी**—वि. निखाऱ्यासार ख्या लाल रंगाचा; **वा**ळेच्या रंगा वा; लालभडक. ' हें लुगडें निखाररंगी आहे. '

इंगळ: अंगार. उहु । आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी ? तात. •हेर्ले-उपाशी राहण: भूक मारणें: पोटांतील भुकेची आग न शमविणें; भुकेस न गणतां न खातां राहणें, 'आज तिसरा प्रहरपर्यतः' करतटीं निकटीं लघु किंकिणी। निगटल्या नटल्या नटदामिणी। ' निखारा दिला नंतर जेवलों. ' •घरावर ठेवणाँ-१ एखाद्याचीं :-दावि ९१. - सिक्त. बांघणें; निगडित करणें. [सं. निगडन] दुष्कर्में बाहेर काढून निर्भर्त्सना करणें. २ एखाद्याचे भयंकर नुक-सान करणें. निखाऱ्याचे करणें-जेवणें; खाणें; पोटांतील आगी ं निगड करणें दु:खरूप। ' -रंयोवा १.८९८. [ सं. ] कडे लक्ष देणे.

निखारा-पु. निरभ्रता; आकाश अगदीं निरभ्र होगें. [ निखारणें ]

निखालस-वि. १ स्पष्ट; साफ; निर्मिड; उघड; निश्चित; रोखठोक; सरळ; शुद्ध; निर्भेळ ( मनुष्य, भाषण, वागणुक इ० ). 'चल सालसपण धरुनि निखालस खोटया बोला बोलुं नको।' -अफला ६०. २ वेगळा; भित्र; निराळा; दुसरा; पृथकू. ३ संबंध-रहित. ' आमची जागा निखालस आहे. ' - किवि. १ निश्चयपूर्वक; स्पर्शतीनें, खात्रीनें. 'शिवाजी निखालस आपले पदरींचा गेला.' २ निश्चन; लाभलोभ, भीडभाड न धरितां. २ निवळ; केवळ; पूर्णपर्णे; शुद्धपर्णे; निक्खळ. ' दशस्थ ब्राह्मण निखालस स्वराज्या भिष्ट बृद्धीस जिवाची तमा न धरितां झटले. '-चित्रग्रप्त १२३. [नि+अर. खालिस ] निखालसता, निखालसी-सी. १ बाजी, खिनतपणा; निश्चय; ठामपणा. 'त्याचे येण्याची निखा- प्रभद्राचंपु ५.४८. [स. निगद् ]

वसंत ऋतूंतील ओहोटी. 'आज निखार ओहोट होता म्हणून शुद्धभाव, स्नेह. 'हरत-हा होऊन निखालसीचा प्रकार घडेल या

निखिल-ळ-वि. सर्व; अखिल; सगळा; पूर्ण (संख्या किंवा परिमाण यासंबंधीं योजतात ). - ज्ञा १८.४५९. [ सं. ]

निखुण-किवि. निक्षनः बजावृनः हडसुनखडसुनः स्पष्टपर्णे.. [ निश्चन ]

निखेड—वि. विन भेसळीचें, मिश्रणाव्यतिरिक्त (तांदळ र्किवा इतर धान्य ). [ नि+खेड=मिसळ ]

निखोट-इ-डी-वि. १ दोष, व्यंग, न्यून इ०पासून अलिप्त; निर्दोष; खोड नसलेलें. 'गाय निखोड आहे.' २ चोख. 'हें भात निखोड परणीचें आहे. ' [नि+खोड ]

निखोड-पु. ऐरण, ज्या लांकडाच्या ओंडवामध्यें बसवि-तात तो ऑडा. -बदलापूर २३१. [ खोड ]

निखोरडा-वि. अनाश्रितः अनाथः मित्रहीनः द्रव्यहीन.

निखखळ---निक्खळ पहा.

निगई, निगड-डी-की. निरगुडी; निर्गुडी; एक प्रकारचें झाड. याची पाने त्रिदळ असतात, ह्यांचा विशेष उपयोग आहे. निस्तारा--पु. जिवंत-जळणारा पेटलेला कोळसा; विस्तव; कोंकणांत बाळंत श्चियांना अंग धुणे बाधूं नये म्हणून पाण्यांत टाक-

निगट(इ)णें --अित. निगडित होणें, असेंणे; बांधलें जाणें.

निगड-पु. बेडी; पायांतील लोखंडी शंबला, सांखळी.

निगडित-वि. बांधलेलें; बद्धः जखडलेलें; संघटित. 'हे नऊ प्रांत कॅनेडियन पॅसिफिक रेलवेने एकमेकांशी निगडित झालेले आहेत. ' --नस्व १०.

निगणे-- कि. निघणे; बाहेर पडणे. (प्र.) निघणे पहा. 'हेतु जेय न निगं।' - ज्ञा ४.१५१. 'मग अब्राहाओं धावोनि मंटपांत । निगता जाहाला । ' - ख्रिप १.९.२६.

निगता—किवि. ( अशिष्ट ) नुकता; निगुता पहा. 'शोकान्धि दूर आहे निगता आलासि बा परिसरा या। '-मोभीष्म ५.२३.

निगद-दु-पु. १ भाषण; बोल. २ निर्धाराची शपथ. -माज्ञा ८.१२४. (पाठभेद). (सं. निगद]

निगद-वि. निरोगी. [सं. नि+गद=रोग]

निगद्रणे—कि. बोलणें; सांगणें; कळविणें. -ज्ञा १५.५७. 'जेव्हांपासुनि नारर्दे निगदिलें मी सर्व सौख्या विटें।' -निगा

निगद्का-वि. नखरे करीत थोडेसेंच खाणाराः चोखंदळः शिष्टपणाने हात आंखडून जेवणारा. [ निका=निश्चित+दुला=दुल्हा, वेडा ]

निगम---पु. १ (गृढ व अगम्य असे मानलेले चारी ) वेद. याच्या बरोबर आगम शब्द येतो. उदा० निगमागम. -ज्ञा १८.२. 'आगमनिगम तुज नेणती कोणी।'-तुगा ४७८. २ परमे-श्वर; देव. ॰ रत्नाचळ-पु. वेदरूप मेरपर्वत. - ज्ञा १८.३५. **्चार्टी**—वि. वेदाला प्रमाण मानणारा. **्द्वास्त्र—**न. वेदांतशास्त्र.

निगम-पु. १ शेवटः निकालः परिणाम. २ सुटका. -नाम १९०. [सं. निर्+गम् ]

भाग. निगमन न्यायशास्त्र पहा. ०न्यायशास्त्र-न. सर्वसाधारण सिद्धांतावह्न विशेष सिद्धांताचे अनुमान काढणे; विशेषीकरण. ( इं. ) डिडक्टीव लॉजिक. [ सं. ]

निगरगट-टा-गट्ट-वि. १ निलाजरा; कोडगा; निर्लज्ज; बेशरमः निर्ढावलेलाः कितीहि बोलले तरी ज्याच्या मनावर कांहीं परिणाम होत नाहीं असा. मह० तूं करीत जा कटकट मी झालों निगरगट. ' मध्वनाथ स्वामी निगरगटा। काय झोंबलासी माझ्या कंठा । ' –मध्व १६७. २ कठोरमनाचा; निर्देय. [सं. निगृ–निगर= गिळणें +गृह किंवा निप्रह्-+गृह ? [

निगरण-पु. १ गिळणे; गृह करणे. २ (साहित्य.) एक अलंकार. खरा अर्थ छपवुन त्याबद्दल कांहींतरी काल्पनिक अथवा ह्यक्षणिक घालणें. [सं. नि+गृ]

निगराणी—स्त्री. (ना.) देखरेख; नजर; पाळत; दाब. 'पार्लमेंटची कंपनीच्या कारभारावर निगराणी असे '-सन १८५७. पृ. १५४. [फा. निम्रान्]

निगर्व-र्वी-वि. ज्यास गर्व, अहंकार,नाहीं तो: निरहंकारी. नवीन छप्पर घालतांना जिची पूजा करावी लागते अशी देवता. 'आज घरशिवणी झाली आहे निगळास नैवेच घाला.' २ न गळेंगे. निगळ, निगळता-वि. न गळणारें; ज्यांत पाणी, पाऊस गळत नाहीं असे (घर इ॰); जलप्रतिबंधक. [नि+गळणे]

निगा--पु. निघर्गे; जार्गे.

निगा, निगादास्त, निगाबानी—की. देखरेख; जतणुक; काळजी. निवा, निवादास्त पहा. 'या शेताची निगा केली असतां बहुत विकेल. ' ' होत पेरिलें आणि उगवलें । परंतु निगेविण गेलें ! ' -दा ५.३.९. [फा. निगाह ] निगाहवान-पु. निगा ठेवणारा; वीक्षक. -राव्यको ९.४.

करण्याची पद्धति. (इं.) डिडक्टीव मेथडकरितां प्रतिशब्द. -न्याय- पु. गर्भित अर्थ; सुचित, ध्वनित अर्थ; एक प्रकारचा उत्तराभास पद्धति २४७.

निगाल-न, घोडयाचा अवयव, गंडखोल, घंटाबंधनापासन कंठाचे खालीं नऊ अंग्रळांवर आणि हृदयापासून वर जे स्थान असर्ते तें. -अश्वप ८६. [सं.]

निगाली—सी. हका पिण्याची नळी. [फा.]

निगावा--पु. सुरकाः निघणेः निघावा

निगाळ-पु. (तंबाखू किंवा दुसऱ्या पदार्थाची) दुसऱ्याने क्टून आणि गाळून काढलेली, तयार केलेली पूड; चूर्ण. [नि+गाळणे]

निगी-की. निकी; नेटकी. 'अतकर्य तेथिची रचना निगी पुत्रप्रयोगी करविलें। '-भाराकिर्ष्किधा २.७५. [ निकि ]

निगी-ग्या-अ. (कातवडी) निघून (जाणें). 'तर माझे नगरां-तुन मी निंगी-ज्या. -मसाप २.१.३०. [ निघणें ]

निगीर्ण-वि. गिळलेलें; गिळंकृत केलेलें; स्वाहा केलेल [सं.] निगृतच--किनि. इतक्यांत; नुकसान. -बदलापूर १३८.

निग्त-ता-ती-किवि. (काव्य) १ नुक्तेच; अलीकडे; लवकरः, आतांच. 'तुज सांगीतली निग्रती।' –विड ७.१०५. २ यथार्थ; व्यवस्थित; निभ्रांत; स्पष्ट. 'त्या संनिध्याची उप-स्थिति । वेगळाली स्विली निग्रती । '-रासपं ५.९७. 'कोण कामना तुझ्या चित्तीं। सांग निग्रती मुनिवर्या। '-नवनीत १८६. 'शिपी म्हणती नामयातें । प्रत्यक्ष बोरुती निग्रतें।'-भवि १४.२५. ३ लक्षपूर्वक; दक्षतेनें, ध्यान देउन. 'ईश्वर म्हणे पार्वती । ऐकावी निग्रती । ' - भवो ३७. ४ नेटार्ने; निश्रयानै. पुनःपुन्हां; वरचेवर. 'तोंवरी अभ्यास निगुती।' -परमा ९.३४. -िकवि. (क.) निश्चयानें; नीटपणं; खचित; निःसंवेह; खात्रीनें. ऐसें बोलोनि निग़ती।'-ग़च १५.३२. 'दैत्य रक्षण जाणोनि निग्रती।'-मुआदि ४.१६५. निगुताई-निगुती-स्री. काळजीने ठेवणें, वागविणे, उपयोग करणें; रुक्ष देणें; काळजी; दक्षता; यथार्थपणाः सावधानपणाः संरक्षणाची योग्य तजवीजः रीतिः युक्ति. 'ऐसी निगुती करोनि । आली एकादशी दिनीं। '-गुच ३५.५३. (क.) निगृत.

निगुरा-या-वि. १ गुरुहीन; ज्याने गुरु केला नाहीं तो. २ पोरका; अनाश्रित; (आईबापाशिवाय किंवा ज्यास कोणी मार्ग दाखविणारा नाहीं असा मुलगा ). [ नि+गुरु ]

निगुड-की. एक औषधी झाड. [सं. निर्गुडी ]

निगृढ-वि. गुप्तः अतिशय खोल दिवा गृढः एकाएदी आक-लन न होणारे किंवा न समजणारें; झांकलेला. 'मनुष्यांच्या अस्ति-त्वास व बुद्धीस अनुकूल अशीं कारणे या पृथ्वीतील परमाणसंघांत निगामीमार्ग-पु. संकीर्ण कार्याच्या कारणांचें संशोधन निगृढ आहेत. '-आगरकर [सं. नि+गृह=झांकणें ] निगृढार्थ-हदा० ह्याने माझे सुर्वणशत घेतलें अशी फिर्याद केली असतां. कोणी घेतले असावें अस अर्थ निष्पन्न करणारें ( उत्तर ).

निगृत-किवि. (काव्य.) नुकर्तेच; अलीकडे. 'कार बालो निगृत इला । तो तुकां भेटलो हुतो १ ' -मसाप २ ४.३६८. -वि. (गो.) पासून दूर येणे; वेगळें, निराठें होणें. ३ उत्पन्न होणें; उद्भवणेंः नीट; दुरुस्त, सरळ. उदा॰ मोडलेली विळी निगत करण्यासाठी निपजण: उगवण. ४ बृद्धिगत होणे: वर येणे; शेवटी दिसणे; आढ-लोहाराकडे पाठविली आहे. ' (कों.) समूळ; बरोबर उदा० ळणें. ५ उमगणें; घडुन घेणें; घडणें. ६ जोरानें धांवणें; बाहेर ' त्येकां निगृत नासो करतलों. ' (त्याला समूळ, बरोबर नाहींसा येणें (घोडा वरेगेर). ७ उत्पन्न होणें; दिसं लागणें; उमटणें. 'लाखी करीन ).

वासराची-पोराची-शेताची निगृत. (कि॰ करणें; निगृतीनें टेवणें). निर्गम् ] निम्नतें श्रेणें-अंग, पाय काढणें; मार्गे माघार घेणें. [ सं. नि+युज्; युक्ति; युगत; जुगूतप्रमाणें ]

ठेवलेला; प्रतिबंधित; नियमित; निर्बंध घातलेला. [सं.]

फिकें. 'आज पोळचा निगोड झाल्या आहत. ' [ न+गोड ]

निगोरच्या — प. एक प्रकारचा खेळ. लगोऱ्या.

निगोळी—स्त्री. १ पागोळी; वलचण. २ पागोळगांतुन पाऊस गळणें; वळचण गळणें. [ सं. नि+गल्=गळणे ]

निग्रम-पु. (कु.) निरवानिरव करणे; व्यवस्थित ठेवणे. 'ते जिन्नस एकदां निप्रमाक लाव. ' [सं. निर्गम !]

निग्रह—पु. १ संयमनः प्रतिरोधः दमनः अटकावः दडपणः निघाते । '-मुवन १२.१४८. दाव. ' निग्रह केल्याने थकलेल्या कुळांपासून पैसा उगवणार नाहीं म्हणून सोईसोईनें घ्या. ' २ निश्चयः; दढताः, आप्रहः पक्षेपणा (मत सास ). २ निघण्याची तयारी. [ निघणे ] किंवा हतूचा). ३ ताञ्यांत घेण; पकडण; धरण; बंदींत टाकणें. 'राजाने दुष्टाचा निग्रह आणि साधूंचे रक्षण करावें. ' ४ नियम. [सं.] ॰ **णै**-सिक. ( काव्य ) दाबांत ठेवण: संयमन करणें; दडपणें. निम्न- वगैरेंपासून अलिप्त. [ सं. नि+घोर ] हानुष्रह-पु. एखाद्याला दंड करणे किंवा त्याच्यावर कृपा करणे. निप्रहानुप्रहसमर्थ-वि. एखाद्यावर कृपा किंवा अवकृपा करण्यास समर्थ तो (देव, राजा, भूपाल वगैरे). निम्नहित-वि. दावांत ठेव विचनवा । आठाइते आं देवां बंबाळु दीवा । ' -िशिशु १५३. 'निच लेला; ताब्यांत घेतलेला; निग्रह केलेला. निग्रही-वि. निश्रयी; दढ; तुवां येकलेंचि यावें। ' -पंचतंत्र. [ सं. नित्य ] आग्रही; करारी; हृटी. ( चांगल्या व वाईट अर्थानें ).

नियाणी-निगराणी पहा.

निघंट-ट्र-पु. १ यास्कार्ने निरुक्तांत विवेचिलेला वैदिक निचकणें -सिक. १ (कों.) हिसक्यार्ने स्थानापासून अलग [ <del>सं</del>. ]

निघड-विक्रिवि. (कों.) लागोपाठ; अनुक्रमानै; एका पाठी-पाझरणैं; द्रवणें. मार्गे एक; मध्ये जागा सुटल्याशिवाय (बैल अथवा पाय राहा- निचकोडा-पु. (व.) चिमटा (शरीरास हातानें घेतलेला).

'काय <sup>१</sup> मी एकटवानेंच घेतलें आहे <sup>१ '</sup> अज्ञा व्यंगानें आणखी टाच्या माळेस बांघलेले लोटे ) याच्या उलट दुघड आणि तिघड 'पहा ). [ सं. नि+घट ]

निघर्ण-अक्षि. १ बाहर पडणें; आंतून बाहर जाणें. २ शाईने अक्षर चांगले निघते. ' ८ नाहींसे होणे; ओसरणे: कमीं. निगृत—सी. १ शहाणपणाः कुशस्ताः हातोटीः खुवीः हिकः बडतर्फ होणें. उदाः चाकरी, अधिकार निघाला. ९ (अकर्तृक अ.) मत; योजना. २ काळजी; लक्ष; देखरेख; काळजीनें ठेवण, संभा- ओकरें जाणें. 'त्याला निघारें, त्याला अन्न निघारें अथवा ठेव ळणें, वागविणें. उदा॰ ' संसाराची निगृत वायकोला असावी. ' निघाली. ' १० (दसऱ्या कि. शीं जोडलें असतां) लागणें; झडणें; ' ह्या घोडयाची निगृत केली तर हजार रुपयांचा माल होईल. ' सुरुवात अथवा आरंभ करणें. ' जाऊं निघणें, देऊं निघणें. ' [ सं.

निघळ-स्त्रीप. जाल्याच्या आंतल्या खंटचाभोंवर्ती चिकटून निगृहीत-वि. नियंत्रितः निग्रह केलेलाः संयमितः दाबांत राहणारा वांस. [ नि+वळण ] निघळण-अक्र. जात्याच्या तोंडां-तुन धान्याचा धास बाहर येण, गळण. -सिक. जात्यांतून घांल-निगोड-नि. कमी गोड, जितकें पाहिजे त्यापेक्षां कमी गोड, विणे अथवा गाळणं (दळतांना मेखेभोंवर्ती जमणारा घास) जात्यांतन घांस वाहर काढणें: जात्यावर दळतांना सर्वे दळण झाल्यावर आंत राहिलेंले सर्व धान्य स्वच्छ झाडून काढणें.

> निघा, निघादास्त-बानी-सी. काळजीनें देखरेख ठेवणें; नजर; अवधान; लक्ष. (कि॰ करणें; ठेवणें; पाहणें). [फा. निगाह] निधात - किवि. १ (काव्य) संघातानें; एकाच वेळी बरेचसे. २ अचुकः लक्षपूर्वक. 'अदृश्य होऊनी असंख्यात बाण । मारी

निञावा-पु. १ बाहर अथवा पुढे निघण; निघण (प्रवा-

निघोट--- वि. संपूर्ण, परिपूर्ण.

निघोर-री-वि. निभैयः निर्धास्तः निश्चितः क्रतके, संशय

निञ्च—वि. अवलंबून राहणारा: आश्रयी: परावलंबी. [सं.] निच-किति. नित्यः, नेहमीः, सदोदित. ' उमेठेआं देवां

निच-वि. १ ठेंगणा; बुटका. २ कमी, इलका (स्थिति, किंमत इ० ने ). ३ नीच; हलकट; क्षुद्र. [सं. नीच]

शब्दकोश. २ (सामा) शब्दकोश. ३ (रूढ) वैद्यकीय कोश. करणें; स्थानश्रष्ट करणें; हालवर्णे; वाजूला सारणें; कचकावणें; लच-कण; लाथेने मनुष्याचा अवयव तत्काळ वांकविणे. २ झरणे;

निच(श्च)क्र--न. कडकडीत उपास.

बाहेर टाक्णें: घाम येंगे. [ निचरणें ]

पोटांतील मलांद्रा किंवा पदार्थोतील जलांश पातळ होऊन झल्लन तेज; स्वस्वलप. ०तव-न. निजलप. ०थाम-न. (काव्य.) स्वतःचे बाहेर पडणें. उदा ॰ गळवांतील पाणी निचकं वे. घाम सुटणें अथवा घर, निवासस्थान; आत्मस्वरूप; निजतेज. 'कृष्णदास जयराम। वाहुंगें. [सं. निस्+चर् ] निचरा-पु १ निचरणी पहा; पाझर; जे शांतक्षमेचें निजधाम। ' श्वामास जांगें-मरणें; दिवंगत निर्यातः स्वेद. २ पाझस्त जाणारा पदार्थ.

ब्रह्मचारी. -िक्रवि. स्तब्धतेनें; शांत रीतीनें. [सं. नि+चल् ]

निचा-वि. निकृष्ट, निच पहा.

निरिच्छ; निगरजु; निष्काम. - ज्ञा २.२८१. ३ निलंज्ज; निगर- किरिट। जो सद्गुण गंगेचा निजलोट।' ०वर्म-न. स्वतःचे गृह. ४ प्रीति, आवड, रुचि, चव या विरहित. 'गुळासारखां (गृढ) दोष; रहस्य; ग्रुप्त गोष्ट. ०वस्तू-नस्त्री. ब्रह्म. ०व्यस्त्-गूळदगड । परी तो कठिण निचाड । ' −दा ८.५ ४७. [नि+्स्त्री. स्वधर्म. 'तैसी निजयृत्ति जथ सांडे । तेथ स्वतंत्रते वस्ती न चाड ] निचाडणें-बेपरवाईनें वागणें. -एभा १२.१७५.

मोडकळीस येणें (इमारत, खांब इ०.) [नीच]

निचित-वि. (काव्य) निष्काळजी: बेफिकीर: निश्चित. [सं. निश्चित]

निचळ-पु. (कू.) फणसाचे झाड अथवा फणस. [सं. निचुल] इ॰कांमुळे देहभानावर नसलेला, बेशुद्ध. [सं. निश्चेतन]

98.94.

निज-- १ मन. २ निजगुज; विश्वरूप. ३ आत्मस्वरूप; स्वस्वरूप. 'पार्हे पां वालभाचे नि व्याजे। तिया व्रजांगनांची निजें।' -ज्ञा ९.४६५. [ सं. ]

-नस्त्री. स्वतःचीं कामें (कि॰ सांगणें: बोट्यें।). उहु॰ निजेवाचून १७२. निजणें-अकि. १ झोंप घेणें; झोंपणें. 'टपकण निज. महार-पुजा नाहीं=फुकट कोणी कोणाच्या उपयोगीं पडत नाहीं. [सं.] पोर रात्र शिळी करतील. ' (लहान मुलाला लवकर निजविण्या-**्कार्य**-न. १ आपलें स्वतःचें काम. २ ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान साठीं म्हणतात ). २ आडवें होणें; कलणें; लोळणें. ३ आजारी मिळविणें. ॰ खूण -श्री. विशिष्ट खूण, चिन्ह, लक्षण. ॰ मूज-न. पडणें; हांतरुणाला खिळणें. ४ (ल.) मरणें. ५ नाश पावणें; बुडणें; स्वताचे, खाजगी-गुप्त काम, गोष्ट. •जन-स्वकीयजन अथवा नाहींसा होणे. (धंयांतील भांडवल, घंदा, न्यापार इ०). ६ भर-भक्त. आप्तः, सोयरेधायरे. -ज्ञा १८.१. ०जनजित-वि. भक्ता- भराटीस न येणे (दैव); मंद चालणे (कामधंदा); नाहींसा होणे धीन. • जनरक्षक-वि. आपल्या लोकांचें, भक्तांचें रक्षण करणरा ( हुकमत, अधिकार ): बेचिराख, उजाड होणें ( घर, गांव ). ७ ( ईश्वर ). • जना खिलमंगल-वि. भक्तांचं संपूर्ण कल्याण कर- संभोग करणें. निजलेला मेस्यासारखा-मृतवत निजलेला णारा: भक्तांचें मंगळ करणारा. 'जय जय देव निर्मळ। निज- व मेलेला सारखाच निजल्या जागीं विकर्ण-कारवाईनें आपलें

जनाखिल मंगल। जन्मजरा जलद जाल प्रभंजन। '-क्षा १८.१. निचर्0ी—स्री. पासर्णें; गळणें: झरणें; रस अथवा चीक ०ठेवा-पु. १ स्वतःची पुंजी, मुख्यत्वें स्वतःच्या पाप पुण्यास लाव-तात. २ ब्रद्मज्ञान. 'ऐसें म्हणाल तरी निजठेवा । सदस्वीण नाहीं।' निचर्णे--अिक. पाझरणे; गळणे; गळं इ० कांतील किंवा -दा ५.१.१९. ०ढाळ-पु. स्वाभाविक गति. ०तेज-न. स्वकीय होणें. • निवाडा-पु.. आत्मस्वरूपाचा निश्चय. निजस्वरूप भाव. निचल-ल-वि. १ (काव्य ) अचलः निश्चल. २ (गो.) -एभा २.३१६. ०बोध-पु. आत्मज्ञान. 'जेथें भेटं निर्धण निजबोध विष्णु स्वरूप.' ० मृति-रूप-वि. स्वस्वरूप; स्वतःसिद्ध. निचव- वि. वेचवः रुचिहीनः निरसः फिक्काः ग्रुष्क.[नि+चव] ० रूप-न. १ स्वतःचे खरे स्वरूप. ' निजरूप इला मी दाऊं कां।' ्र-सौभद्र अंक ५ २ स्वस्वरूपः चिन्मयकलाः शिवात्माः ० छोट-निचाड-डा-वि. १ दांडगा; उद्धट; बेमुखत; अविनय. २ पु. (काव्य.) प्रत्यक्ष लाट, जलकक्षीळ. 'जो विवेक रत्नाचा घडे। आइका प्रजाहो हें फुडें। विरंचि म्हणे।' -ज्ञा ३.१११. निचावण - अकि. खचणें; दबणें; खालीं जाणें; बसणें; श्याधन-न. १ आत्म्याचें ज्ञान मिळविणें. २ स्वतःचें हित पाहणें, स्वहिताकडे नजर देणें. (कि॰ पाहणें). •सार-पु. मुख्य उद्देश: तात्पर्य. ' एन्डवीं या लक्षणांचिया निजसारा । मी अपाडे कीर अपुरा। '-ज्ञा ६.१४०. ०स्तुकृत-पु. आपली स्वतःची कृत्ये ( पूर्व जन्मांतील किंवा ह्या जन्मांतील ). ० सुख्य-न. १ ब्रह्मसुख. निचेतन, निचेत-वि. चेतना, वेदनारहित; निद्रा, मूच्छा र स्वताः च सुख. ०स्वरूप-न. निजरूप पहा. ०श्वानी-्पु. आत्मज्ञानी. निजांगे-किवि. (काव्य) स्वतः; जातीर्ने. निचेष्ट—वि. निश्चेष्टः, निचेतन पहा. [ निस्+चेष्टाः ] निचेष्टित-ं निजांगे वधोनि दशकंधर । '-स्तोत्रमाला महिपति-पांडरंगस्तोत्र. वि. बेशुद्ध, निचेष्ट झालेला. 'निचेष्टित पडे रघुनंदन।'-रावि निजाचो-वि. (गो.) स्वतःचाः मूळचाः नेसर्गिक. निजाचो श्रीमंत-वि. गर्भश्रीमंत निजानंद. निजानंदभरित-वि. स्वतः मध्ये आनंद पावणारा (ब्रह्म).

नि(नी)ज-स्त्री. झोंप. 'तदुक्तिस जन प्रभो जरि निजेमधें चावळे। ' -केका ७३. [सं. निदा] निजगळ-वि. (ना ) झोंपाळ. निज-वि. स्वतः वे; स्वकीय; आत्मीय; आपलें; (अत्यंत-शर) निजती क्रिया-स्वी. प्रेत निजल्या स्थितींत पुरणें. -बदलापुर

काम साधणें; बोटावर नाचिवणें. निजन उठणें, उठत बेफिकीरपणें झोंपणें. निजविणें-सिक. झोंपविणें; दुस-याला झोंपू देणें आडवें पसरविणें; निजावयास लावणें. निजसुरा-वि. अर्धवट झौंपलेला अर्धवट जागा; अक्षावध. ' जेगें देहात्मवादी निजसूरा।' -यथादी १.३८२. नि जानी ज-स्त्री. सामान्यपणे निजणे; सर्वत्रांचे निजण: शांतता: सामस्म. निजायाबसायाजोगी-वि.(बायकी) घरकाम करण्यास योग्य झालेली, वयांत आलेली (स्त्री). निजाळ-वि. झोंपाळु; फार, नेहमीं झोंप घेणारा. निजेळा-वि. निजलेलाः झोंपलेला (माणुस). 'निजल्यामधे पुछ्य तें लोळताहे।' -राक १.३३. 'त्यांतील एक कलहंस तर्टी निजेला।' -र ९.

निजध्यास-पु. सतत चितनः एकायता. [सं. निदिध्यास] निज (जा)वा — ५. (व) (धार काढतांना लाथ मारते म्हणून) गाईच्या मागील दोन्ही पायांला दोर बांधण.

निज्ञोक्षमी — वि. जोखीम, धोका नसलेला. [नि+जोखीम] निजोर-री-वि. १ दुवैळ; अशक्त. २ आधार, आश्रय, पार्टिबा नसलेला. ३ (बुद्धिबळ ) जोर नसलेलें, आधार नसलेलें ( मोहरें ). ४ जोर असला तरी तो न मानतां मोहरीं वगैरे मारून खेळण्याचाः (डाव) मारामारीचा (डाव) [नि+जोर]

निझर—पु. पाझर; झिरपा; झरा. [सं. निझर ] निझरण-भिक्ते. १ पाझरण; झरण; झुळ झुळ वाहणें. २ ओलावा सुटणें; घाम येणें: झिरपून जाणे. निझरखणी-न. झ-यांतील दिवा पाझरणारें पाणी [निझर+पाणी ] निझर-वि. १ इलकी; कम-जोर: झिरपून, झरून गेलेली ( शेत जमीन ), २ नि:सत्व: निऋस: थकलेला भागलेला (माणुस, जनावर वगैरे).

झालिया निझाडी मग उचलिल्या प्रचंड धाण्डी।' -मुवन १०.१८. [नि+झाड]

निझाडा-पु. १ तुटवडा; पूर्ण अभाव. २ स्पष्ट नकार; साफ नाहीं म्हणों. (कि॰ देणें). 'मी मागितलें परंतु त्यानें निझाडा दिला. ' [ नि+झाडा=साफ करणें ] निझाडून-किवि. साफसाफ; डांक ] रोखठोकः, स्पष्टपर्गेः; निक्षन ( नाहीं म्हणर्णे किंवा सांगर्णे ).

जोड त्या जोडव्यांचा। '-सारुह ६.३१.

रोगादिकांनीं जर्जर होणें; मर्गळ. ३ डोळचांत फार झोंप येऊन ' निडाराचेनि कोंदाटें। मोतिये नावरतीं संपुटें। मग शिवणी जिशी पॅगणें; सुस्ती. 'अगदीं निटवंग्या आयलों. '

रेखीव (मनुष्य, वस्तु ). [नीट ]

निटाई-ओ--सी. सरळपणाः नीटनेटकेपणाः आकारबद्धताः असर्जे (पहाँदस, स्वकर)-प्रात:काळी झोँपेतुन उटणे किंवा उट योग्य घडण. 'निटाओ स्थूळ शरीराचा।'-गीता २.१८५६. ण्याची संवय असणे. सावकाश निजण-शांतपणाने झोंप घेणे; निटावणी-श्री. बरोबर करणे; दुरुस्ती; सरळ करणे. निटावण--अकि. १ सरळ: वेडेंवांकडें असलेलें ठीक करणें: चांगलें: योग्य करणें. २ झदून पडणें; दुसऱ्याची अपेक्षा न धरतां नेटानें पुढें जाणें. ३ (काव्य) सरळ जाणे; पुढें जाणें. ४ वर जाणें; पुढें चालणें. 'निटावले वीर यूथपित । मुखें गर्जती रामनाम । ' -जैअ ७४.९७. ५ सुधारणा करणें; पुढें पाऊर पडणें: कुशल; तरबेज होणे. निटाबा-पु. १ सर्ळपणा. २ (ल.) बिनचूकपणा; योग्य-पणा. ३ नेटावा; टॅक्क; आधार; धिरा; नेट: पार्ठिबा. (क्रि॰ देंगे ). निटाविण-सिक. बरोबर करगें: लावगें: रचगें; व्यवस्था लावणः, व्यवस्थित वासलात लावणे. निटोपा-पु. निटावा पहा. (कि॰ करणें; लावेंगे; लागेंगें ).

> निटारिणे—सिक. (महान.) निवटणें, निडारणें. 'रेइलिया हाडांची मोळी। सुरढावया बळी। वोढौनि शिरादळी। निटारिजे।' –রাম ৩५२.

> निटाळा-पु. (क.) अतिशय कहक उन्हाळा. -वि. कडक उन्हाळगांतील.

निटिल-न. कपाळ. [सं.]

निठवें -- न. (कों. ) अच्छेराचें माप.

निद्रर-वि. निष्द्रर पहा.

निडक्रणे—सिंक. (कु.) पिकून पुष्कळ दिवस होणें.

निड(ढ-ढा)ळ-ळ-न. कपाळ; ल्लाट पहा. 'कांठमोरा त्याचे निडळीं स्तला। '-पंच ४.१. 'पाहें पां चंदनाचेनि अंगानिळ । शिवतिलें निय होते जे जवळें । तीं ही निर्जिवींही देवांचीं निडळें। बेसणी केली। '-ज्ञा ९ ४८४. -वि. दुदैंवी; निझाड—ति. र्निष्टक्षः, बृक्षविरहितः, ओसाडः, वैराण. 'वन निराधार. 'मी पांगुळ परदेशी। निढळ पडलों एकला।'-भावि १६.५१. [सं. निटिल; प्रा. णिडाल, णडाल; सिं. निराड्ड] निदळेत, निदळींचे घामाचा-वि. स्वकष्टाजित व न्यायाने मिळविलेला (पसा);

निडां की -- वि. डाक न दिलेलें ( भांडें, दागिना इ० ). [नि+

निडार—िन. निनडक. -न. १ कपाळ. २ (ल.) दृष्टि. निटली -स्त्री. एक पायांतील दागिना. 'अनवट निटल्याही ' तेण तस नगर ते धरिता निडारी। ' -र २०. ३ पकदशा. निडारणे-सिक. १ परिपक होणे; भरपूर पीक येणे, क्रींब निघणे. निटबंगी — स्त्री. १ ( चि. ) अतिशय थकर्णे; फार दमणें. २ ं 'तिफगी वेगळा दाणा निडारला निघेल।' –स्वानुदिन १०.१.६०. ं उमटे। शुक्ति पहनांची। '-ज्ञा ६.२६६. २ थक्क होणें. ३ पाण्याने नि(नी)टस-वि. नीटनेटका; बांधेसूद; आकारबद्ध; सरळ डबडबणे. 'इतुर्के बोलेना तत्र प्रेमाथु उत्तंबलोनि नयन। निढारली दृष्टि। ' -स्वादि ६.२.१८. निडारलेपण-न. पक्रता.

निडी-किवि. (महानु) समीप; जवळ. गिवीस आलें। जननिएतें। '-ऋ ६२. निर्डे-क्रिवि. जवळ; तळल्यावर फर्ड्स राहिलेलें तेल. [ नितळ+तेल ] समीप. [सं. निकट]

निडोळ-वि. डोळ कादून स्वच्छ केलेली (डाळ).

निद्धवा--- पु. निळवा नांवाचा ऊंसाचा प्रकार.

निदळणं—सिक्ते. (काव्य) खार्ली पडणें; मोडणें; अडखळणें; सरणें; कोसळणें; कचकणें.

निद्धल्लवाणी--वि. निराश्रित. -कथासारा १.१५७.

निदाळ-वि. ढाळ किंवा उतार नसलेलें: अतिशय कमी हाळ असलेलें. -िकिवि. केवळ. 'तेथ चांचल्य निखळ। एकलें ठेलें निढाळ।'-जा १३.१०८.

निढाळी -- स्त्री. निढाळ; ढाळ नसण्याची स्थिति.

निणगा--पु. भाताची एक जात. निनगें पहा.

नित-विक्रिवि. नित्यः नेहर्मीः दररोज. 'सवाई साधवराव पेशवे नित मुजरा घेती। ' - विज्ञावि. [ सं. नित्य ]

नित-नीत-श्री. नीति. [सं. नीति]

नितकारी-पु. (कु.) एक विशाच्चदेवता.

नितकोर--प. भाकरी, पोळी वगैरेचा आठवा भाग; चत-कोरच्या अर्था. [ निम+चतकोर ]

नितंत्रज्ञ अक्रि. नितांतर्णे पहा.

नितंब-पुअव. कुछे; ढुंगण; कटिपश्चाद्भाग (विशेषत: बाय-कांचे ); कटिभाग; कमरेच्या खालचा मागचा भाग. [सं. ] नितं-विनी-की. मोठे व संदर नितंब असलेली स्त्री. नितंब-पु. १ खालचा भाग. २ ( ल. ) पाताळ लोक.

नितरणें—सिक. झिरपून, गळून, ठिपकून बाहून जाणें, निचरणें. ( पाणी किंवा द्रव पदार्थ. ) [ हिं. ]

नितराम्-किवि. १ अतिशयीतः, पराकाष्ट्रेचाः, अट्टलं, अगदी (चोर, लुच्चा, मूर्ख) २ एकूण एक; सबंध; पूर्णपण; सर्वस्वी. (नकार दर्शवितांना) [सं.]

निनळ-नि. १ स्वच्छ; शुद्ध; गाळ इ.नसलेलें (तेल, पाणी) 'कातळ फोडून नितळ पाणी।आंत बसली कमळाराणी।' २ गुळगुळीत, चक्राकीत; तेजस्वी; सफाईदार. [ सं. नि+तल ]

नितळणं-अकि. स्वच्छ आणि चकाकीत, तेजस्वी होणे. ( चेहरा; डोळे ) टवटवीत दिसणें ( पीक, झाड झुडुप ) नाहींसें होणें, निवळणें (ढग, धुकें) बरोबर, योग्य, चांगलें होणें. (मनुष्य) सिक. घासून साफ, चकचकीत करणें. [ नितळ ] नितळणा-पु सोनाराचें जिल्हई देण्याचें हत्यार, नितळाई-स्त्री. १ चकाकी;

' जेवि निडी र्थीची ); (गो. ) नितळाय. नितळयेळ-न. (राजा ) वहे

निताणा-- वि. (कर.) बाईलवेडा; बायकोच्या आहारी गेलेला ( मनुष्य ). ' निताणा नवरा भेटल्यावर बायका डोयीजड होणारच.'

नितांत-नि. अत्यंत; फार; पुष्कळ. - क्रिवि. अधिकपणें; अतिशयपणार्ने. [ सं. ]

निनात-पु. उत्कंठा; अधिरता; उतावळी. (कि॰ पडणें; होणें ) नितांत( व )ण-सिक. उतावळी किंवा उत्सुक होणें; अधिर होणें; उत्कट, प्रबल इच्छा करणें; हापापणें; वेड घेणें: हब्यास घेणें; ब्याकूळ, प्रस्त होणें (तहान, भूक, झोंप इ, नीं ) **इह** १ ( कों. ) नितांतल्या बायकोला बुरांडला दादव्या. २ (व.) नितातल्या शिरी नात दाला करी=अडला नारायण गाढवाचे पाय घरी.

निताव-वि. न तापलेलें ( सोनें )

निती--नीति पहा. [सं. अप ]

नितेज्ञण-सिक्त. धाक दाखिवणै: रागे भरणै. 'मग छुसि-फरार्ते नितेजुनु । बोलता जाहाला । ' – क्षिपु १.२.९७.

नितोड-वि. विनतोड:

नित्य-वि. १ सतत टिकणारें; शाश्वत; नेहर्मीचा. २ निय-मित, एकसारखा घडणारा. -िकवि. सतत; नेहर्मी; सदां; प्रति-दिवर्शी. म्ह ० नित्य मरे त्यास कोण रहे. (समास ) नित्य-चर्चा-जप-नैवेश-पूजा इ. [सं. ] नित्याखालीं पड्जे-येज-नेह-मींच्या संवर्यीत, अभ्यासांत, परिपाठांत-पड़णें, येणे. • कर्म-क्रत्य-न संघ्यावंदनादि ब्राह्मणाची रोजची काम: रोजचा ठराविक कामधंदा. ॰ जागृति-स्त्री. नेहर्मीचा जागरूकपणा (योग्यांचा). नित्यता-स्री. निरंतरपणाः, कायमपणा. 'नित्यता ऐमेचि असोनि। ना तरी निश्चित क्षया जाउनी।'-ज्ञा २.१०४. नित्यदान-न. रोज दावयाचे दान: अशा त-हेर्ने दिलेली देणगी. वि. १ रोजचा नवाः कोराकरकरीतः रोजच्यारोज कांहीं सांगि-तर्ले असतां तें विसरणारा; ताजा; सदां नवा. • नियम-नेम-पु. १ शास्त्रामध्यें अमुक कर्म नित्यच करावें असे सांगितलें नाहीं परंतु ते नित्य केलें असतां पुण्य विशेष सांगितलें अशीं र्जी गीतापाठादिक नित्य करतात तीं करें. २ नित्य करण्याचा आचरण्याचा नियम, परिपाठ. उदा० याचा शिब्या देण्याविषयीं नित्यनियम आहे. ॰ नृतन-वि. नित्यनवा पहा. ॰ नैमित्तिक-वि. नेहर्मी आवश्यक म्हणून करावयाचे किंवा प्रसंग विशे-षानें उपस्थित झालेलें (धार्मिक कृत्य, एखादें काम इ०). **्पाठ**-पु. १ रोजचा पाठ, पठन. २ रोजचा नियम, बहिवाट. जिल्ह है: चकाकीतपणा. २ पारदर्शकपणा; स्वच्छता ( द्रव पदा- oपाठांतला-वि. रोजच्या संवयीचा, परिचयाचा; शिरस्त्याचा,

सकल व्यापार ब्रह्मांडीचे बंद पडतात त्याचें नांव. •ब्राह्मण- जलांश काद्रन टाकणें. भर-पु रोज जेवावयास बोलाविलेला ब्राह्मण. ०मजूर-वि.! निथु-पु. (गो.) थुंकी; लाळ. 'सकाळचॉ निथु केन्नांच रोजच्या मजुरीवर काम करणाराः हातावर निर्वाह करणाराः गिळचा न्हयः ' [ थः ] oमक-वि. सर्वे व्यापापामन मुक्त ( ईश्वर ); जीवनमुक्त ( माणुस). 'दोहिवेगळे नित्यमुक्त । योगेश्वर जाणावे । ' -दा ७.६.४६. घेणें; निजणें, लवंडणें. ०सूरा-सुरिया-वि. १ अर्धवट; निदे-**्रोज**-किवि. दररोजः रोजच्यारोज. ्विधि-पु. नित्यकर्म. तलाः झेंपेतलाः निजसरा पहाः 'जो परमात्माचि परि दसरा। नित्यदा:-िकिति. नेहर्मी; सदैव: सदोदित; सतत; वरचेवर. जे अहंकार निद्रा निदस्रा। '-ज्ञा ८.३५. 'जन्मा येऊनि कारे •शंका-वि. सदा शंका घेणारा; संशयी. •श्राद्ध-न पितरांप्रीत्यर्थ निदसुरा । जाय भेटी वरा रखुमाईच्या । ' -तुगा २४७१. 'इकडे रोज करावयाचे श्राद्ध. श्री-मंगल-न. नेहर्मीची भरभराट; उत्कर्ष भीमकाचिये घरीं । इंद्रसेनी बरळे निदसरी । माता दमयंती अज-(मोट्या लोकासंबंधीं योजतात). •िसद्ध-वि. १ सदोदित; कायम गरीं। गिळिली म्हणोनि । '-कथा १.१०.३८. २ खोटें; मायिक. टिकणारा. २ नेहर्मी तयार. निरयाक-किवि. (गो.) दररोज; 'सर्व सिद्धांताचिया उजारिया। सांइनियां निदस्ररिया। आपलिया नेहर्मी. नित्याचरण, नित्याचार-नषु. नेहर्मीचें आचरण, वाग•ं हातां चोरिया। आपणचि जो। '-अमृ ५.३९. निद्सुरें-न. णुक नित्यविधि पहा. नित्यांत, नित्यानित्य, नित्यानै-किबि. अज्ञान. 'जिहीं लोकांचेनि आधारें। लौकिकेंचि व्यापारें। पण एकसारखें; सततः प्रतिदिवशीं. नित्यांतलाा—वि. दररोजचाः; नेह- सांडिलें निदसुरें। लौकिक् हें। '-ज्ञा ५.९८. 'म्हणौनि अज्ञान मींचा:अनुभवांतील;परिपाठांतील. नित्यानंद-वि. (काव्य) सदां अक्षरें। नुमसं आतां निद्सुरें। परी आन येकु स्फूरे इयेविषीं। ' भानंशी: सुखी. 'परब्रक्क तंत्र नित्यानंद। म्हणोनि नाहीं दु:खा-अमृ ७,८५. [निद्रा ] निदाळ-वि. झोंपाळू, सदोदित झोंप संबंध । ' नित्यानित्य-वि. १ नेहर्मीचा व प्रासंगिक. २ शाश्वत व विणारा. निहे(हे)र्छे-वि. (काव्य) निजलेलें. 'जो निरंजनीं निदेला। अशाश्रतः कायमचा व कांहीं काळ टिकणारा. [ नित्य+अनित्य ] तो आणिकी नाहीं देखिला। '-अमृ ४.३३. [ निद्रा ] •वम्तविवेक-प. १ साधन चतुष्ट्यांतील पहिलें साधन. २ निंदक, निंदकोर—पि. निंदा करणारा: दोषारोप करणारा; कोणती बस्त शाश्रत व कोणती अशाश्रत या विषयींचा विचार. दुस-याचे अवगुण सांगणारा; चहाडखोर. निंदण-सिक. निंदा नित्याचळ-स्त्री. १ रोज जेवणाऱ्या ब्राह्मणाची पंगत. 'तुम्ही करणें; चहाडी करणें; दोष वर्णन करणें. निंदन-न. निंदा पहा. नित्याव ग्रीस या. ' २ दररोज जेवणास येण्याचे एकदांच दिलेल निंदनीय-वि. निंदा करण्यास योग्य, निंय: निंदेस पात्र. आमंत्रण. ( कि॰ करणें: घालणें ). 'सेवक बोलती कर जोड्न । निदा-स्त्री. दोपवर्णनः, कुटाळीः, निर्भत्सेनाः, अवगुण सांगणेः, नित्यावळीचा ब्राह्मण। '-रावि २७.२९. नित्य-िकवि. नित्य शिव्या देणें; दोषारोप करणें; चहाडी. [सं.] ०परस्तिन अर्थ३ पहा.

हित. [ नि+त्रास ]

निधकर--पु. नितकोर.

बोलणें: शिरा ताणून बोलणें.

निथम—स्री. (राजा.) पोटांत आमांश झाला असतां शौचाचे समयीं इंद्रिय ताणलें जाई अशी होणारी अवस्था. याचीं रूपें बेणणें; भांगलणें: कोळपणें. २ पिकांत उगवलेंल अडगवतः तण. निथमेस, निथमेला अशीं होतात.

निथरणं-अफ्रि. निचरणे. नितरणे पहा.

निथळ--वि. नितळ ( -वि. ) पहा. [हिं. ] निथळ-ळा- निंदनी; बेणणी करणें, कोळपेंग. प्र. १ निचरा; निथळलेल्या, निथळत ठेवलेल्या पदार्थोतील द्रवांश निथक्त जमलेला जलांश. २ भुरभुर पडणारा पाऊस.

•प्रस्टय-पु. १ प्रत्येक वस्तुचा क्षणोक्षणीं होणारा नाश. २ शरी- निथळणाँ--अकि. येव येब पडणें; गळणें; ठिबकणें; थेंबार्थेबानें रांत जशी निदा आल्याने जीवास नित्य प्रलय होतो त्याचप्रमाणे जिलांश काइन टाकणे; ओघळणे; थिवथिवणे. 'मग वोली धोत्री चार यगांची एक चौकडी अथवा पर्याय हजार वेळां गेल्यानें अंगावरी। निथळत वरी घतलीं। ' -सिक. निचरविणें: गाळणें:

निद्---स्री. (गो.) झोंप. [सं. निद्रा] निद्रण-अकि. झोंप

फलकस्त्रति वाक्य-उपरोधिक भाषणः, व्याजोक्तः, स्तृतीचा नित्रस--किवि. त्रासाशिवायः उपदव, कटकट यांच्या विर-खोटा बहाणा करून केलेली निंदा. निंदाखोर-खाऊ-वि. निंदक पहा. निदित-वि. १ निंदा, निर्भत्सना केलेला: दोष दिलेला. २ शास्त्रांनीं निषिद्ध मानिलेला; असंमत. निदेजण-सिक. निंदा करणें. निथण गे—अकि (राजा.) रागामुळॅ, श्रमल्यामुळॅ दांत खात - शर ( चांगदेव. पासष्टी ६५.) निद्य-वि. निदेस पात्र, निदनीय, द्रषणीय; दोषयुक्त.

> निदण-न, निदण-न---न. १ पिकांतील तण काढणें; [ सं. निर्देलन, नितृण ] नि(निं)ढणी-स्त्री. भांगलणी: बेणणी: कोळपणी; तण काढणें. [प्रा. णिदिणी ] नि(नि)वणें-सिक.

निद्दीं--वि. १ निष्ठुर; निर्देय; अकरुण. २ बंफिकीर; निष्काळजी; बेदर्द [नि+फा. दर्द ]

भवः दाखलाः दृष्टांतः उदाहरणः [सं.] -ना अलंकार-पु. (कान्य) वेळेकरितां राखून टेवलेलाः, ऐन प्रसंगीं उपयोगी पडणाराः ' नातरी जेथें सारख्या अर्थाच्या दोनिह वाक्यांचा अभेद वर्णिला असतो असाध्य देखोनि ब्याधी। अमृतामम दिव्य औषि। वैद्य सचि तेथें हा अलंकार होतो. उहा • 'तत्तेजें न गळ परबल तरि,अनलेंहि निरविध । निदानींची । ' -ज्ञा २.८६. (समासांत ) निदानचा-दुग्धसार थिजो । ' –मोभीष्म १.५३. ' राजमुतेर्चे यश जे तुज सोबती-मित्र-मात्रा-चिकित्सा-उपाय-वाट इ० येइल काय गे ! दिरे दे ! तें । पाइसि विकावया तुं केशरमील्यें करें। शेवटचा; मरण प्रसंगीचा. 'निदानचा प्रसंग–समय–किमत.' हरिद्रेतें। ' -मो आदि १०.१८. निदर्शनास आणण-घडवून निदानीं-सरतेशेवटीं; निर्वाणीच्या प्रसंगीं; निदानपक्षीं. ०निदा-आणणें: अनुभवास आणणें: नजरेखाली आणणें. निद्दीनास नची बाजू, निदानवाजू-स्नी. शेवटची, अखेरची स्थिति. येपा-अनुभवास येपा: नजरेस येपा. निदर्शनी-किवि. अनुभवानें; ० पक्ष-किवि. निदान; कमीतकमी; किमानपक्षी. शेवटीं; अखेरची परिणामीं; परीक्षेनंतर, शेवटीं. ( कि॰ कळणें; समजणें ). 'तूं जी गोष्ट म्हणून, अखेर. -पु. निदान अर्थ २ पहा. 'हा अगदीं गोष्ट करतोस तिचें फळ निदर्शनीं समजेल. '

'निर्मेळजळें भिती धुतां। जळाची नासे निर्मेळता। हात माखती कमी सांगितळेळी किंमत, सवाल. **्वद्धि**-स्त्री. अतिशय जवर धतले म्हणतां। भितीही तत्त्वतां निदळ केली। ' -एभा ३.२४३. व्याज. [ नि+दल ]

निदांक, निदंक-अित. (गो.) झोपेत असणे; झोप घेणे. [सं. निद्रा]

निवाकणी--स्त्री. एक घोडचाचा रोग. यांत घोडचाला तहान, स्रोप नसते; रोडपणा येतो. --अश्रप २.१७२.

स्वप्रकाशा कांती चढे । ब्रह्मानंदाचा निदाधु मोडे ।'-ज्ञा ११.२२४. दिहिण ] 🧣 ( ल. ) चिंता; काळजी. [ सं. ]

निदान-न. १ मूळ, बीजभूत कारण; प्रारंभीचें, आधीचे कारण. २ परिणाम: अखेर: शेवटची स्थिति, अवस्था: निरुपाय, नाइलाजाची स्थिति; निर्वाण. 'ना तरी असाध्य देखोनि व्याधि। अमृतासम दिव्य ओषि । वैद्य सुचि निरविध । निदानींची । ' -जा २.८६. 'हे दोन रुपये निदानास कामास येतील. '३ अगदीं वरचे किंवा अगदीं खालचें टोंक; स्थिति; अत्युच्च किंवा अति नीच परमावधिः; जास्तीत जास्त कर्मीतकमी (रक्षम इ०). 'त्या धोतरजोडगास दाहा रुपये पडतील हैं निदान सांगितलें आहे. पाहिजे तर घ्या. ' ४ रोगपरीक्षा; रोग कोणता याचे अचुक ज्ञान; रोगनिरूपणविद्या. आयुर्वेदांत निदानाची पांच अंगे आहेत- निदिश्-निदिष्ट ] पूर्वरूप, रूप, लक्षण, चिन्ह, अंत. 'तरी सरोगु काय जाणे। निदान रोगार्चे। '-ज्ञा ११.९०. ' राजवैद्यार्ने राणीच्या आजा- कारण तो आपल्या निर्दीत होता. ' २ भोंवरा वगैरेची पूर्णगितः राचें निदान वर्तविरुं. ' ५ शेवट; समाप्ति; मरण. ' पे नित्य गिरकी. ' माझा भोंवरा निदीवर आला आहे. ' निधा २ पहा. ३ सेविला मी निदानीं। सेवक होय।' –ज्ञा ८.१२३. –एभा १. (ना.) टकळी; कटकट; एखादी वस्तु देण्याविषयीं पिच्छा पुरविणें. २२३. [सं.] -क्रिवि. सरतेशेवर्टी; अधिकांत अधिक र्किवा (क्रि० लावर्णे). [सं. निनाद] कर्मीत कमी ( किंमत, अटी ); सर्वोपरांतिक; किमानपक्षीं. ' ह्या धोडचाला निदान शंभर रुपये घेईन.' 'हें काम तुला लोटेल तंववर वगैरे). [ नि+इध ]

निद्दीन—न. १ पाहणें; दाखविणें; नजर. २ (ल.) अनु- तूं लोट, निदान मी आहें. ' [सं.] •चा-वि. १ अडचणीच्या निदानपक्षाचा उपयोग सांगितला. '-नि ६०. ०मत-न. शेव-निवळ-वि. बिनगिलाव्याची; गिलावा काढलेली; उघडी. टचें मत, इच्छा, मागणी ( खरेदीविकीच्या व्यवशारांत ). कर्मीत-

> निदारपण---न.दरिदीपणः कृपणपणा. 'पूजिती दैवते जोगावी। गुरूतें बोर्ले झकवी। मायबापां दावी। निदारपण। '-ज्ञा १३.७९५, [ उदारच्या उलट ? सं. नि+ऋ=जाणें ! ]

निदारुग-नि. (काव्य.) अतिशय भयंकर; घनघोर; जंगली, रानटी; दारुण पहा. [सं.] -िऋवि. (प्रां.) निश्चन; घडघडीत; निदाध—पु. १ उष्ण काळ. २ उष्णता; दाह. 'जेणे रोखठोक; स्पष्टपण; उघडउघड (सागण, नाकारण इ०). [नि+

निदावा--पु. एखाद्याचा ताबा, हक नाहींसा करणें: स्वामि-निदांती—वि. दांते नसलेली (फणी, चाक वगैरे). [नि+दांत] त्वादि संबंध तोडणें; हकाची फारकत. 'त्याचा निदावा करून ही जमीन त्याने घेतली. '[नि+दावा] • पत्र, निदाचेपन्न-न. हक सोडल्याचा लेख: फारकत.

> निदावा-पु. (गो.) झोंपाळुपणा; एकसारखी निदा घेण्याचा स्वभाव. [ निद्रा ]

> निविध्यास-पु. १ एकाप्र चितनः निजध्यासः चितनः मननाच्या पुढची पायरी; पुन:पुन: केकेला खोल विचार. 'पार्टी हतियेरां आपणयां। निदिध्यासें एक जालिया। '-ज्ञा १५.२६१. २ एखाद्या गोष्टीचा सारखा छंद, नाद. ( क्रि॰धरणे ). [सं.]

निदिए-वि. १ आज्ञा केलेलें, शासित. २ दाखविलेलें. सि.

निंदी — स्त्री. (व.) १ एकतानता; नाद. 'त्याला नाहीं ऐकूं गेलें;

निद्धी-वि. दूध न देणारी किंवा कमी दूध देणारी (गाय

निदेश-पु. १ निर्देश; आज्ञा; शासन; हुकूम. छत्रपति किंवा प्रतिनिधि यांच्या आज्ञापत्रांतून ' निदेश समक्ष ' असा शेरा शेवटीं मारलेला असे. २ दाखविगें; समजूत देगें. ३ धडा; शिकवण. '(मुनी) हरीपदींच लाळती। निदेश चित्त घोळती।'-अकक २ मंधारा १९. [सं. नि+दिश ] निदेशण-उक्ति. (काव्य) १ आज्ञा करणे; हुकूम करणे, सांगणे. २ समजावि में; दिशा दाखविणें.

निरेव-न. (काव्य) दुदैंव; कमनशीब; दुर्भाग्यता. 'कां निदैवाच्या घरीं। न राहे लक्ष्मी। '-ज्ञा ३.१०९. 'तुझें निदैव आम्हीं कवणातें उपमार्वे । '[नि+दैव]

निद्रा--स्री. झोंप; नीज; निजर्ण. [सं. निद्रा. का. निहे] निदाकुल-कांत-प्रस्त-तुर-न्वित-वि. झोंपेने प्रस्त, पीडित झालेला. निद्वाड-वि. झोंपाळू; निदाशील; निदाळू. निद्राभंग-पु. झोंपमोड. निद्रालू-ळू-वि. झोंपाळू. निदित-स्त-स्थ-वि. झोंपलेला: झोंपी गेलेला.

निध-पु. भांडार, खजिना; निधि. 'हातीं लागला वो युगा-दिचा निध।'-निगा ८१. [सं. निधि]

निधई-य-की. निधाई पहा.

नियह-डा-वि. १ आत्मविश्वासी; निर्भय; धाडसी; धीट. १ शूर; पराक्रमी. 'निधिशया वीरां भाग्य चोखर्डे। '-एरस्व ९. ६५. 'निधड वीर पडला रणीं। '३ समर्थ; निपुण; लायक; योग्य. **४ नि:शंक. 'जयाचेनि वाक्य उजिवहे। जाह**लें चित्त निधडें।' -श ४.१६९. [निधृष्ट; म. नि+धृह] निधडक-किनि. निर्भयपण; धिटाईनें; बेधडक; कां कूं न करतां; बेलाशक; धडक (क्रिवि.) पहा.

निधडा-पु. १ मनाची खातरी; निश्चय; भरंवसा; नि संदे-हता. 'त्यानें जिवाचा निधडा करून शिपायगिरी म्हणावी तैशी केली. ' -भाव ११७. २ निश्चितपणा; खातरी; ठामपणा; अगर्दी नक्की असर्णे. ३ सक्त नकार; नाकबुली. ( कि॰ सांगर्णे; देणें ). निधड्या छातीचा - त्रि. न डगमगणाराः, धाडसीः मोठा पराक्रमी.

निधागी-सी. बेणणी; निंदणी पढा.

. निधर्णे — उकि. बेणणे; निंदणे पहा.

निधर्णे--अफि. (प्रां.) उन्हांत र्किवा विस्तवाने तापविणे. -अफि. ताप, झळ लागणें (शरीर, अवयव, जमीन इ०ला)-[निधा]

शिणती। '-ज्ञा ९.१६६. २ कत्तल; नाश; नाहींसें होणें. [सं.]

निधनी—ित. १ दरिद्री; निधेन. २ मालक, धनी नसलेला. [नि+धन-धनी ] इह० निधन्या भन आणि निकण्या कण.

निधय--शी. निधाई पहा.

निधा-- पु. १ धगः, आहळी (विस्तवाची अथवा तापवि लेल्या वस्तुची ). 'धार्ये केली रांगोळी । निधा पाताळीं उमटला।' -एहस्व १०.७०. 'त्या शेकाचा निधा एथ पावत लागतो.' २ धगीची, उष्णतेची जाणीव; आंच; शेक. 'निधा उमटेस्तोंव शेक.' ३ पुष्कळ ओझे वाहून नेल्यामुळे अथवा एकाच स्थितीत पुष्कळ वेळ राहिल्यापासून येणारा सुन्नपणा. (कि॰ येण; उमटण; भिन्ण). ४ शेत जमीनीचा वाफसा, वाफ. 'जमीनीला निधा उमटतो म्हणून हरभरा जीव धरतो.' ५ त्रास. -शर. (विदृल सीतास्वयंवर 8.85.

निधा-पु. १ (प्रां.) भोव-याचे एकाच जागी गरगर फिरणे; (कि॰ धरणें); निंदी अर्थ २ पहा. निधि पहा. २ प्रतिध्वनि. (शर. -भारा १.१८.११०.)

निधाई-य-स्नी. १ आरडाओरड; गडबड; गोंगाट; गोंधळ; मोठा खटाटोप; बडेजाव; देखावा; भपका; अवडंबर. २ (ल.) मोठी कीर्ति, द्रव्य इ० मिळविणें; दिग्विजय करेंगे (निंदार्ी उपयोग). (कि॰ लावण: पाडण: लागण: पडणे). 'बारा वर्षे रोजगार कहन पत्रास रुपये घेऊन आले, मोटी निधाय लावली.' (अव. निधाया योजतात ). - वि. धन्य; कृतकृत्य. ' जारों निधाई निधाने । लागलें अनंतगुणरत्न । ' -तुगा ४१०६. [ नि-धा ]

निधाडा--पु. निधडा पहा.

निधान, निधि-नपु. १ कुवेराचा खजीना; द्रव्यसंप्रहु; भांडार. हे नऊ आहेत-पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील, खर्व. 'त्यास नऊ निधि व अष्टमहासिद्धि अनुकूल आहेत. ' २ ( सामा. ) ठेवा; सांठा; संब्र : भांडार. ' की निधान सकळ धर्माचें प्रगटलें असे। ' -ज्ञा २.१९१. ३ खिन; खाण. ४ पुरलेर्ले, गुप्त धन; टेवा. 'कीं लोटले या विवसी। देखे निधानु जेवी।' ५ पात्र; भाजन; आधार, आश्रयस्थान; ठिकाण. (समासांत) गुण-दया-विद्या-करणा-पाप-निधान - विधि. 'जेथ राहोनि असती अमर। तें निधान मी। '-ज्ञा ९.२९५. 'विद्वता म्हणजे सर्व गुणांचें निधान.' --नि ३९. [सं.] म्ह० धान्य तथें धुशी निधान तेथें विवशीः निधिनिक्षेप-पु. जमीनींत पुरलेलें धन, ठेवाः भूमिगत द्रव्य. मूळचे हे दोन शब्द असून त्यांचा अर्थ निधी= खाणी, व निक्षेप=पुरलेलें द्रव्य असा आहे. (हा जोडशब्द जुन्या सनदा-कागदपत्रांतुन तृण, काष्ठ, पाषाण, निधि व निक्षेप या सर्व हक्कांसह जमीन दिल्या-विकल्याच्या खुलाशाबावत येतो ). [सं.]

निधाय---निधाई पहा.

निधारती -- की अव. निधाई पहा. ( निंदार्थी) प्रसिद्धः प्रशस्तः, कीर्तिमान. 'तुं निधारती झालास.' |सं. नि+धः निधारिती निधाव-- पु. निधाई पहा.

निधावर्णे अक्षि. १ गुंगर्गे; झोंपी गेल्यासारखा असर्गे (भावरा). २ (छ.) गंभीर विचारांत मम, तल्लीन असर्गे; गर्क पहा. असर्गे. [निधा]

निधि—की. अतिशय वेगानें भ्रमण, फिरणें. 'पै भिंगोरी निधिये पडली। तं गमे भूमीसी जैसी जडली।'-ज्ञा १५.१३६. निधा पडा.

निधोट—नि. १ (कान्य) अतिशय शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ; धुतला तांदृळ. 'स्फटिक शिळेचें पोट। जैसे वैरागर निधोट।' २ (ल.) अतिशय दरिद्री; अनाथ; निष्कांचन. [सं. निर्धृत; म. नि+धोट=धुवत]

निनंगत—किवि. दूर; बाजूला; वेगळा; निराळा; एकीकडे. निनंगे—न. (कु.) एक प्रकारचें भात. निणगा पहा.

निनाद्-पु. १ मोठा नाद, आवाज. 'तैसेचि देखे येरें। निनादें अति नाहिरें। '-ज्ञा १.१४६. २ पडसाद; प्रतिध्वनि. [सं.]

निनाया—पु. (कों.) दोषरहिततेविषयींची खात्री; निर्वाळा. निधडा अर्थ १ पहा. 'त्याला चाकर ठेवा त्याचा मी निनांवा देतों.

निनांशा—द्या—वि. बिन नांवाचा; निनांव्या; निनांवी. [नि∔नांव]

निनिर्णे—सिक. आणेंग. ' चांदिनेयाचिआं दुपाहारीं। बायां निनिर्ला बाहिरीं। ' –िशशु ८३१. [सं. निनीं]

निश्निबाळ-पुन. नन्नुवाळ पहा.

निन्हच—प. १ अपहन; ग्रुप्त ठेवणे. (प्र.) निह्नव पहा. तेराव्या वर्षी तर ज्यास क्षीब वेष धारण करून स्ववीर्याचा निन्दब करणें भाग पाडलें ...'—नि ८७४. २ यज्ञांतील विधि; नम-स्काराचा एक प्रकार. [सं. निहनु]

निपचेत-चिन, निपचिप—िव. दमल्यामुळें किंबा थकल्या-मुळें चेतनारहित होऊन पडलेला; निचेत; निचेष्ट. (कि॰ पडणें; निजणें; असणें). [नि+चेतना; सं. निश्चेतन]

निपज्ञ—पु. १ उपज; उत्पादन; फळ; प्राप्ति; पैदास; निघा-टेला माल, वस्तु. २ नफा; मिळकत. [ निपजेंग ]

निपज्ञणं — कि. १ उत्पन्न होणें; पैदा होणें; उपज्ञणें; जन्मणें; निघणें; उद्भवणें. 'तेवीं निपजे कें कें शरीरें। तें तें खरें परम्रह्म।' –एमा २.४४१. २ निघणें; होणें; बनणें; हष्टोत्पत्तीस येणें. 'आतां शिष्यांचें परीक्षण। निपजेल।' –िवपू १.५१. 'बरासा दिसत होतास परंतु सोदा निपजलास.'[सं. निस्+पद्; प्राणिप्फज्ज] निपज्जविणें — उकि. उत्पन्न करणें. 'पक्षान्न निपजवृनि पाठी।' —मुआदि १.८७.

निपजत-व. (कु.) निपचेत पहा.

निपंजा-जी, निपंतु, निपंत्वंड—निपणजा-पणजी इ० पहा.

निपद-विकिति. १ अतिशयः पराकाष्ट्रेचाः पूर्णपणः सर्वथाः निखालसः सर्वोशीः सर्वस्वीः 'निपट नागवा '=अजीबात नागडा 'निपट अंधळा '=बिलकुल दिसत नाहीं असा. 'निपटमुर्ख-सोदा '=अहल सोदा. निपट-हरामी-ग़लाम इ०. ' जरि निपट दरिद्री जो न लाहेचि कांजी।' -वामन, रुक्मिणीविलास ७९. 'अहा निपट धृष्ट मी प्रभुवरासि कां लाजशी।' –केका ६. २ अगर्डी; बरोबर; थेट; बिलकुल; खरोखर. 'परी निपट निघेना त्या पुढें बोल कांहीं।' -सारह ५.३९. 'त्याचें आयुष्य निपटचि थोडें। ' -दा १५.८.१. ' जोडा स्वर्ग, स्वर्गाहिन निपट लाभ भूमिचा थोडा । '-मोभीष्म ९.१३. [प्रा. णिप्पद्वः हिं. निपटः तुल० सं. निः स्पष्ट-निप्पट-निपट-भाअ १८३४.निपत् ] • निरं जन-वि. १ पूर्णपर्णे पवित्र, अनीति व माया यांपासून अलिप्त असा ज्ञानी व साधुत्रति पुरुष. २ ( ल. ) पका सोदा; अट्टल लुच्चा. ३ दिवाळ-खोर; दरिदी. ४ फर्टिग; उपटसुंभ (मित्र, नातेवाईक, स्त्री, मुर्ले-बाळें इ॰ पासून अलिप्त ); कोणत्याहि प्रकारचें बंधन नसटेला. [निपट=पूर्ण, सर्वस्वीं+निरंजन=विरक्त, साधु ] ०पटू-वि. निर्लंज्ज; निलाजरा. 'कैसा निपटपद्व जाहलासी कान्ह्यारे ।' –राला ५०.

निपटणा-णैं — विकिवि. १ (काव्य.) निवळ; बरोबर; नेमका; योग्य; केवळ. २ नि:शेष; पूर्णपणें; सर्वथा. 'आतां यावरी कें बोल्लें। तें येणेंचि बोलें शहाणें। जें मौनाचेही निपटणें। पिऊनि गेलें।' –अम् ५.५३. [निपट]

निपटणी—स्नी. १ खरडणें; घासून, पुसून काढणें; धुणें. २ आटपणें; संपविणें. [निपटणें ]

निपटणें सिक. १ खरइन काढणें; ( हातानें किंवा बोटांनीं द्रवपदार्थ) पुसणें; धुणें; घासणें किंवा पुसून काढणें; जमीन इ० वरून ओलसर किंवा पातळ पदार्थ निःशेष होईल असा हातानें काढणें. 'हें शेण निपद्म भर.' २ निपद्म टाकणें, किंवा उपहास करून गप बसविणें, निरुत्तर करणें. ३ शिल्लक राहिलेलें काम वगैरे उरकून टाकणें, आटोपणें; समाप्त करणें; निरानिपटा करणें; संपविणें. ४ (ल.) कमी होणें; उतार पडणें; निघून जाणें (ताप, आजार). ५ पुसणें; स्वच्छ करणें. 'हात निपद्नीं मेदिनी—। वरी अंग घाली।'—तुगा १५९. ६ नाहीं से करणें; झाडणें. 'आतां निपटुनि राज्यस्त्रीजीवितपुत्रकामना सोडा।'—मोभीष्म ९.१३. [निपट. हिं. निपटना]

निपटणें—न. शेवटचें मूल. 'मातेसि आवडे निपटणें। तेवीं उद्भव युद्धपर्णीचें तान्हें। '-एमा २८.६९९.

निपटार-रा-वि. (निपटलेला) १ अप्रयोजक; निरुपयोगी. २ निर्ुज्ज. ३ हीन; निकृष्ट; नीच. 'त्याचें जिणें कुत्र्याहन निप-टार आहे. ' ४ दुर्गुणी; खराब; क्वडीमोल; कस्पटाप्रमाण मान-लेला; निवळ खरवड; गांवची खरूज, घाण. ५ निस्तेज; तेजो-हीन. 'आतां हैं त्याहृनि निपटारे जाहरूँ। निवटीं आयितें रण 'बाळ बापा म्हणे काका। तरी कां निपराध पारिखा।' -तुगा पडिलें। घेई यश रिपु जितिले। एकलेंनि अर्जुनें। ' - शा ११. ४६०. [ निपटर्णे: हिं. ]

निपटाशि(वि)पटा, निपटीशि(चि)पटी-पुस्ती. १ खर-वड; खरपुडया; उरलेंधुरलें अन्न; ताट निपद्दन शिपद्दन घेतलेला (जमीन, माती). [ ( निपळ+आर प्रत्यय ) वर्णव्यत्यास ] शेवटचा घांस (लहान मुलांस भरवितांना म्हणतात). (क्रि॰ करणे). २ जेवण्याचे ताट चाद्वनपुसून साफ करणें. ३ (क. ) निरानिपटा TEI.

कम सांडिजे। तें सांडिणे संन्यास म्हणिजे। '-ज्ञा १८.९२. 'रक्षी काढणें. साध्चि येतां शरण निपटुनी त्यागितां उद्धतत्त्व।' -मोअंबरीष जैवर्णे-( ताटांत वाढलेळें ) चादन पुसून खाणें.

निपटें --- न. अधें चिपटें; कोळवें; अदपावाचें माप; एकअष्ट-मांश शेर. एक कैली माप.

अधिक, विशेष+पगजा, पणजानंतरची पिढी ] निपणजी- (गाय, म्हैस, मेढी ). [नि+पाडसा ] स्ती. पणजा-पणजीची आई; आजा-आजीची आजी. [नि+ पणजी ] निषणजा(ज्ञ-ज्ञ) छ-न. निषणजाचें घर. निषणत् - '-खरादे ३४. [ निषाणी=एक गांव+काठ ] पु. नातवाचा, नातीचा नातू. [ नि+पणतू ] निपणत्वं ड-न. नात-वंडाचे नातवंड.

निपत(ना)ळा-पु. निथळा; पातळ पदार्थाच्या तळाला [निपाणी गांव] किंवा बुडीं जमलेला भाग; निपद्दन काढलेला पातळ द्रव्याचा अंश. [सं. नीप=खालचा, तळचा+तळ किंवा निपटेंग+तळ]

नि उत्त(ता)ळा—ित. १ अपमान पावलेला; फजीत झालेला. कांद्यासारखें असर्ते. -वगु ४.४९. २ दुसऱ्यापासून पैसा घेतल्यामुळे ओशाळा झालेला. ३ लिप्ताळा-बद्दल चुकीने उपयोग; गुन्ह्यांत सांपडलेला.

नवसां। आणआणूं।' -िराशु ८१. [ नि गुण+वसा ]

निपर-न. (गो.) लहान कांकडी किंवा दोडकें.

असर्गे: निजणें ).

निःपरंवसा--किवि. अविचारानें; बेळ्टपणें. 'कोणी गे निःपरंवसा । उघाइली वसंताची दिशा । ' –शिशु ८३६. [ ? नि:= नाहीं +परवश=परतंत्र ]

निपराद-ध-धी---वि. १ दुष्टः नीच. -एभा ३.४३१. ३२४८. २ निरुपयोगी; व्यर्थ. 'रानीं वसती औषधी। तरि कां म्हणाव्या निपराधी । '-तुगा ३५३२. [ ? नि+अपराध ]

निपराळ-वि. रुक्षः शुष्कः कोरडीः पाणी न धरणारी

निपरूस-वि. मसालेदार; चवदार; रुचकर; स्वादिष्ट; खमंग. निपसर्णे—सिक. १ उपसर्णे; बाहेर काढणे (स्यानांतन तलवार वगैरे ). २ उपटर्ण (केंस, पंख इ०). 'एक निपसितो निपद्धन---किनि. झाडून; साफ; समूळ; लब्ख. 'जें निपद्धनि दाढीमिशा। ' -अफला २८. ३ ( सामा. ) खेंचून, ओढून बाहेर

निपळ-सी, १ कोरडी, सुकी, रक्ष जमीन; नेहमीं कोरडी (नवनीत पृ. ३६०). निपद्रनिशापद्रन काढणें-घेणे-पुसणें- राहणारी जमीन; पाणी ठरूं न देणारी किंवा विन दलदलीची भरणें-खाणें-खरइन, धुवून, घासून स्वच्छ, साफ करणें, खाणें. जमीन. २ कोरटें ठिकाण, जागा. [सं. निप्छव] निपळ, निपळ-'मांजरानें भांडयांतील दूध निपद्दन खालें. ' निपद्दन शिपदून चट-वि. पाणी न धरणारी; रुक्ष; कोरडी ( जमीन ). निपराळ

निःपक्षपात-निष्पञ्चपात पहा.

निपाडसा—वि. १ मागर्जेः, तिसऱ्या वेताचे. विणीचे नियठन-न. समग्र, आस्थेन वाचणें; चांगलें पठण करणें. (वासहं ).तान्हा, पाडसा व निपाडसा अशीं तीन वंतें. तान्हा= [सं. ] निपितत-वि. पूर्णपणे, आस्थेने वाचलेलें; चांगलें पढलेलें. थान पिणारें. पाडसा=थानावंगळा; पण लहान. निपाडसा= निपणजा---पु. पगजाचा बाप; आजाचा आजा. [नि= पाडसाहून मोठें; त्यापूर्वीचें वेत. २ तिवेती; तीन वेळां व्यालेली

निपाणकाठी-- वि. लुगडयाचा, साडीचा एक प्रकार: पेठ.

निपाणी-निव. (निपाणी गांवचा ) १ सर्वसाधारण ओढ-प्याला मध्यम अशा तंबाखुचा एक प्रकार. २ चपलांची एक जात.

निपाणी -- स्त्री. शेराप्रमाणे असणारे एक झाड. ही झाडे खानदेशांत विशेष आहेत. याला गेंदासारखीं फुले येतात व बी

निपाणी -- स्री. १ निजैल; अपुऱ्या पाण्याच्या पुरवट्याचा ् ( देश, गांव, स्थान). २ विहीर, पाटवंधारा इ०च्या पाण्याची निपनवसा—पु. (महानु.) शहाणपणा. भग बोलती निप- जरूरच नसलेला; एकदाच पावसाने भिजलेल्या जमीनीच्या ओलाव्याने वर वाढणारा (ऊंस ६०). ३ पाणी न घातलेलें, मिसळेळें; निभेळ (दूध, दारू इ०) [नि+पाणी] निपा-नियरजन—वि. (राजा.) नियचेत पहा. (कि॰ पहणे; ण्याचा-वि. पाणी न लागणारा; फक्त जमीनीच्या ओलाव्याने पोसलेला ( बृक्ष इ० ).

नियात—पु. १ पडणें; पतन (समासांत रक्त, दुग्ध, शस्त्र, निपात). २ मृत्युः मरणः; मरणें. 'कीं तूं मर्क इन्छिसि तो निपात'—वामन, नृसिंहदर्पण ९३. ३ (व्या.) नियमबाह्यः; अप वादः, नियमानें सिद्ध न झालेला शब्द. ४ अव्यय. [सं.]

निःपात—पु. संपूर्ण नाशः, नायनाटः, पूर्ण मोड-क्षय-चुराडाः, मार्ग्णे, खाणें इ० कांनीं निःशेष होण्याजोगा नाश (सामान्य वस्तूंचा). [सं. निपात] निःपातणं-उकि. (काव्य) नाश करणें; कत्तल करणें: निर्दालन करणें. 'दानवकुल निःपातिलें.' [निपात]

निपातणें — अकि. मर्कन पडणें; मरणें ( विशेषतः ठार मारलें जाऊन ). [ सं. निपातन ]

निपातन—न. १ (च्या.) नियमबाह्य रचना; अपवाद; निपात. २ खार्ली टाकर्णे; फेकर्णे; पाडणें. ३ टार मारणें; चोप देणें; बडनिणे. [सं.]

निपातित—वि. १ नियमाला अपवाद केलेलें; नियमबाह्य; अनियमित. २ खार्टी फेक्टेलें; पाडलेलें. ३ ठार केलेलें; मारलेलें. [सं.]

निपाल-नि रुक्ष; कोरडी; शुष्क; जलरहित (जागा, जमीन). निपळ पहा. 'निपाल जागा स्वच्छ सर्भोवती सपाट पटांगणें।' -प्रला १५४. [निपाळ]

निपालवाचा—वि. (राजा.) मागच्या पालवीचा; अखे-रच्या वाढीचा; शेवटल्या बाराचा (भोपळा,वांगें इ० भाजीपाला). 'वांग्यास पाणी न मिळतां निपालवाचीं वांगीं लागुं लागळीं.' [नि+पालव]

नियुटारे---वि. (महानु.) निकृत प्रतीचें; हलकें: सानें. निप-टारा, निपोटारा पहा.

नियुटी-ठी-वि. पूट न दिलेलें; पुटावांचून तयार केलेंलें [सं. निष्फळ अप.] (औषध इ०). [नि+पुट]

निपुण—ित. निष्णातः कुशलः वाकवगारः तरबेज. [सं.] ॰ पणा—पु. निपुणताः वारकाईः चतुराई. 'नाना प्रमेयांची परी। निपुणपणे पाहतां कुसरी।' –ज्ञा १.८.

नियुत्र-पुत्री, निपु(त्रि)त्रीक-निः पुत्रहीनः, ज्यास पुत्र नाहीं असाः, मुलगा नसलेला. 'निपुत्रिकाचें पहावें न वदन।' -शिली १४.१६४. [नि=अभाव+पुत्र]

नियुरवटा-ठा-पु. अपुरेपणाः कमतरताः उणीवः पुरवटा नसणे. [नि+पुरवटा]

निपुटशिपुट—नस्त्री. निपटीशिप्रटी. ' निपुटशिपुट घेई तो आपले आजोळा जाई. '

निपूर—की. अपुरेपणा; कमतरता; उणीव; निपुरवटा. नपूर पहा. [नि+पुरणे] निपोटारा—वि. (राजा.) निपटारा पहा. हीन; कमी प्रतीचें. 'तयाहि निपोटारे। काई इश्वरूस्मरण। '-भाए ४८६.

निपोटी—वि. १ जींत स्वतःच्या पगारांत्न, मजूरीच्या पैशांत्न नोकराचाकरास आपला उदरिनवीह करावा लागतो अशी, जेऊनखाऊन नसणारी, नक्त पगारी (नोकरी). याच्या उलट सपोटी—स्हणजे मजूरी मिळ्न रोजचें जेवणहि मिळणारी. निपोटी रुपये—पुअव. (राजा.) ज्या पगारां। पोटगीखर्चाचा समावेश केला जात नाहीं म्हणजे पगाराखेरीज रोजचा पोटगीखर्च निराळा मिळ्ं शकतो अशी मजूरी, पगार. [नि+पोट]

निपोताशांत, निपोतशांति, निपुतशांति-शांत— स्री. १ कुलार्चे, वंशार्चे, जातीर्चे निर्मूलन. २ (ब्यापक) राज्याचा उच्छेर, लय, जंगलाचा किंवा झाडांच्या लागवडीचा नाश, फन्ना; पूर्णनाश. [ नि=नाहीं+पोत=पुत्र+शांति=विश्रांति, स्तब्धता ]

निप्राण—वि. अगदीं थकलेला भागलेला; पराकष्ठिचा अशक्त झालेला; जवळ जवळ निर्जीव झालेला. [सं. निष्प्राण ]

निप्राळ—रुक्ष, शुक्क. निपराळ पहा.

निप्रस-नि. चवदार. निपह्नस पहा.

निफंज — विकिति. (महातु.) स्पष्ट. 'म्हणौनि प्रपंच समूळ सहज। नाशिवंत सकारण सजीव। याचे मूळ स्वरूप निफंज। सांगो आता।'—ज्ञाप्र ५७५.

निफज — निपज पहा. निफजा आणणे —घडविणे; उत्पन्न करणें. 'आगीर्चे काज पाणी। निफजा जरी आणी। अङ्गान इया वाहणी। मानूं तरी तें। ' —अमृ ७.९७.

निकज्ञें —िकि. निपज्ञें; उत्पन्न होर्गें; तयार होर्गे. 'तैसीं शुभाशुभें कमें । जिये निकजती प्रकृतिधर्में । ' -ज्ञा ३.१७८.

निफळ—वि.फलरहित (विशेषतः लाक्षणिक अर्थानें उपयोग). [ सं. निष्फळ अप. ]

निफाक—पु. वितुष्टः, वैर. 'नवाब व श्रीमंत उभयतांत निफाक येणें ठीक नाहीं. ' –पया १०९. [ अर. निफाक् ]

निर्काशी—वि. फांसा किंवा मुदण नसलेली; बिन फांशाची (पुतळी इ॰ ). [नि+फांसा]

निफाळा—पु. नाशः चुरा. 'भिंगाचिया चडळा। पदराचा पुंज वेगळा। करितां जैसा निफाळा। अंगाचा होय।' –अमृ ५.५९. [नं. निष्फाल्नः नि+फाळणें=फाडणें]

निफाळी—वि. फाळ नसलेला; फाळरहित ( नांगर ). [नि+ फाळ]

निब-पु. १ लिंबाचें झाड. याच्या तीन जाती आहेत-कढी-निव, कड्निव किंवा बाळतिनिव व बकाणनिव. २ कडुलिंब. 'रोग जाय दुधेसाखरे। तरी निव कां पियःवा। '-क्का ४.२२३. -वि. कडु. 'तुं आत्मज्ञ म्हणसि सम एक मधुर एक निव विषयज्ञ।' -मोअनु ४.१२. [सं. निंब; हिं. नीम ] (वाप्र.) ०नेसर्णे- निंबर, टणक. ०ढोण-धोंड-वि. अतिशय टणक, विठण (दगड, आप्तमित्र नेसावयास वहीं देतात. निबसाडा पहा. ०लावणे-**ठेवणें-देणें-क**लंक, काळिमा, डाग आणणें, लावगें; दोष देणें; तुच्छ करणें. • लागर्जे-ये अ-काळिमा इ॰ लागणें.

नियुद्धणं — कि. मोकळा नसणें: दाटणें (स्वर). 'असो समागर्मे आलाप केले। तन्द्रि त्या गोपींचे स्वर निबडले। '-रास ५.२०६. [निविड]

निबना-पु. (व.) आमंत्रण. [ निमंत्रण ]

निवंद-ध-वि. (अशिष्ट ) वचक, दाब नसलेला, मोकाट; स्वैर; अव्यवस्थित. (सं. निर्वेध अप.)

निबंध-- प. १ प्रबंध: नियमबद्ध रचना असणारा लेख: लेखी विषयविवेचन: टेख. 'या विषयावर आम्हीं वेळोवेळीं निबंध लिहिले आहेत. ' - टिले १.३२१. २ निबंधात्मक प्रथः मोठा लेख; प्रबंध. ३ शेटयेपगा; महाजनकी वगैरे वतन-वृत्ति. ४ कर; जकात; दस्त. -वि. नीट; पक्का बांधलेला; जडलेला; निबद्ध. ' हांसोनि बोलिला वीर गर्। तुझा जरेने सांधिला सांधू। साधा न बैसेचि निबंधू। फाडुनि शुद्ध कर्ल आलों। ' -एरुस्व ११.३८. [सं. नि+बन्ध=बांधणें ] • कातळ-पु. निवळ खडक; खडकाळ-पणा.

निषद्ध—वि. घट बांधलेलें; जखडलेलें; प्रतिबंध केलेलें: निप्र-हीत; निबंध; निबंध. [सं.] •गान-न. (संगीत) ज्या गायनांत चिजा रागांत सताल म्हटल्या जातात ते गायन.

नि(नि)बर---न. १ ऊन; सूर्याची उष्णता; ताप. २ (कों.) फुपाट'; कहत राख. ३ स्वच्छ आभाळ; ढग नाहींत अशी स्थिति. [सं. निरभ्र ? निर्भर ? ]

निबर-वि. १ जुना आणि चिंवट; कोरडा आणि ताठ; जून १.३.२५. निंब नेसणे पहा. ( झाड, फळ इ० ). २ कटिण; मजबूत; घट; टणक ( दगड किवा सर्वेसाधारण कोणताहि पदार्थ). 'विघ्न देखोनियां थोर। होय नाताकद. 'सर्वीगें होति निवळें। विकळपेंग। '-भाए २०५. मत्स्य का सुकर। नातरी पाठी करोनि निवर। रूप धरी कमठाचें। ' र सौम्य; मऊ. 'आकारें न होती उगळें स्पर्शी अति निवळें। ' -एरस्व २.१३. १ शिक्ट (अंडें). ४ जुना व खराब झालेला -माज्ञा १७.१२७. [सं. निर्बल] ( पदार्थ ); बृद्ध; म्हातारा. ' बांधा नंदा निबरा, गोपानीं मानिला [सं. निर्भर-निब्भर-निब्बर ] निश्वरद्य-ह-वि. १ जून, चिवट; पासन मज निनरहा। उपमा वज्र कठीणा। ' -ऋ ९९. २ जरा | असलेला; बेबाक. [ नि+बाकी ]

(बायकी) नवसाचा एक प्रकार. निबाचे ढाळे कमरेभोंवतीं बांधन फळ, फोड, गळं, पोट, भाकरी इ०). [निबर+ढोण] **पणा**-अंग झाकणें, नवस फेडण्यासाठीं बायका आपली नमता निबाच्या पु. कठिणपणा. 'अथवा स्वाधिकारु बुझे । आपलें विहित्ही सुजे। टाहळ्यानीं झांकून नवस केलेल्या देवास जातात. तेथे त्यांना परी करि तया उभने। निवरपणा। '-ज्ञा १८.१८४. • धय-न. उतारवयः ' झाला हा निबरवया । ' –मो अश्व २.८७.

> नित्रर जे—अफ्रि. शिजून तयार झालेल्या भाताची वाफ आंतल्या आंत निवाबी म्हणून तो निखाऱ्यावर टेवणे. [ निंबर ]

> निबराष्ट्र-पू-न. मोकळी, उघडी, जीवर ऊन पडतें अशी जागा, प्रदेश; उन्हाची, ऊन पडत असलेली जागा, निबर+ट प्रत्यय ]

> निबलोण-न. दृष्ट काढण्यासाठीं घ्यावयाचे कडू निबाची पार्ने, मीठ, मोहरी इ०पदार्थ. -एमा २ ७५२. 'पाहातां रूपाचें बर्वे-पण।कोटी मदनाचें निबलोण। मी बोबाळीन आपुले प्राण। दृष्टी घाली संदरा। ' - वेसीस्व १.९३. • करणें- निबलोणाचे पदार्थ भोवतीं ओवाळणें: दृष्ट काढणें. (कि॰ उतरणें: करणें). ' आपलें ऐसे म्हणावें करितों जीवें निवलोण ।'-तुगा०३४.'रामदास म्हणे झणी दृष्टि लागे। जीवें निवलोण करी। ' –दावि ७.२.९. [ निब्+लवण ]

> निबवड्या - की अव. (कों.) एक प्रकारची भाकरी किंवा घावन. ' खळांत ( अंगणांत ) मुहुर्त मेढीजवळ निंबवडया फिर-वितात '-मसाप ४.२५६.

> निबसाडा--पु. एक कुळधर्म. साताऱ्याकडे बऱ्याचशा वेशस्य घराण्यांत माघ शुद्ध पौर्णिमेस हा कुलाचार असतो. त्या वेळी पुरुषांनी देवीची पूजा केल्यावर तांब्याचा कलश गव्हावर मांडतात, त्यांत पाणी घालून विडयाची पाने ठेवून त्यांत देवीची प्रतिमा ठेवतात, जी घरांत सर्वोत वडील स्वासिनी स्त्री असते ती पहिलें नेसलेलें वस्त्र सोडून टेवून निबाच्या पानां वी साडी नेसते व हातांत दिवटी घंऊन त्या कलशास तीन प्रदक्षिणा करिते. नंतर तिला घरांतील बायका नवें लुगडें आणि चोळी देतात. -मसाप

निषळ-ळी--वि. १ दुबळा; अशक्त; बलहीन; कमकुवत:

निवा-- वि. १ (वय झालें असून) अविवाहित, लग्न न द्धमंदांनि बरा। ' –मोक्कण ४४.१९. ५ प्रखर, तीव. 'जयाचा झालेला ( वयांत आलेला प्रौढ मनुष्य ). २ (कु. ) देवकार्यास रिवमपंजु निवर । होता स्वरूप उखरी स्थिर । '-ज्ञा १६.९. जेवावयास बोलावलेला लग्न न झालेला मुलगा. [हि. अनब्याहा]

निवाकी-की. देण्याचेण्याची बाकी शिलक न राहुणै; बाकी जुना; टणक; कोरडा आणि कडक; वृद्धकळा आलेला; घट; मज- पूज्य होर्णे; हिशेव पुरा होर्णे; बाकी नसण्याची स्थिति; नि:शेषता. बृत बांध्याचा इ० ( वस्सु, मनुष्य, जनावर ). निवर पहा. ' तेआंही |-वि. बाकी नसलेला; देण्याचेण्याच्या शिलकी रकमेपासुन मुक्त

निवाडी---स्री. (व.) निव झाडाची राई. ' निवाडींत बाजार भरतो. '

निबाप्या—िव. ज्याचा बाप माहीत नाहीं, अज्ञात आहे असा; सांपडलेला; पोरका (मुलगा). [नि+वाप]

नि(नि)बार---न. (कु. बे. कों.) ऊन; निवर पहा.

निवागा—पु. एक झाड, निव लिंबारा पहा. याच्या लांकडाचा इमारतीस उपयोग होतो. हें लांकूड सरळ व लांब असल्यामुळें त्याचे वांगे चांगले होतात. [निव]

निधिड—न. अरण्य; जंगल. 'जैसा वाकडी घाली घन।
तैसा निधिड माजलें।'—मुविराट ६.१०९. —वि. १ दाट; गडद
(अंधकार). २ गर्द; दाट (झाडी, बन). ३ मोठा; जोराचा (पाऊस).
४ घनदाट (मेघ). 'जैसा प्रळयांबूचा उभडु। बुडवूनि विश्वाचा
पवाडू । होय आपणपें निधिडु। आपणचि।' - ज्ञा १६.१३८.
५ गाढ (झोंप). 'विकळ निधिड निदे कैकया मोहखाणी।'
—मुराबाल ५४. ६ लीन; स्निग्ध. 'निर्गुणस्वरूपीं जाला निधिड।'
—दावि २७४. [सं.]

निर्झी—न. पर्के नास्तित्व, पूर्ण निर्भूळन; उच्छेद; पूर्ण-पर्णे नाहींसें होणें; क्षय होणें; बीजिह न राही असा अभाव. [नि+वीं]

निवी, निवुणी, निवृण-की. निवाचे झाड. (गो.) निवीण. [सं. निव]

निं युं(बू) गी—की. चिंबुणी; चिंबवणी; उसाच्या लागगीनंतर सात दिवसानीं उसास पाणी देतात तें. —कृषि ४५५. याच्या उलट अंबवणी (पहा).

निबुरडा—ित.काळसर, हिरन्या रंगाचा. [ निबुर+डा प्रत्यय] निबुळी—स्त्री. निबोळी पहा.

नियु—न. िंज् ; िंबाच्या झाडाचें फळ. (सामसांत) इड-नियु—साखरनियु—कागदीनियु. [सं. नियु—क ] ० तोंडायर ठरत नस्रों —गोंडस चेह-यास व तसेंच गुटगुटीत, सतेज घोडा, गाय इ०बह्लिह म्हणतात.

नि १र—पु. १ पक होत आलेली बाजारीची कणसें; त्यांची ती स्थिति; पकावस्था. 'बाज-या चिकें बोळल्या निवृर झाला. ' 'बाज-या निवृर झाला. ' र बाजरीचे भाजलेल कोवळे दाणे; बाजरीचा हुरडा. ' निवृर हुरडा घेउनि आला। तो हा माणकोजी बोधला। ' —भूपाली [ निवर=ऊन, ताप ]

निर्बे—न अव. लिंबे. लिंबाचे लोगचे. 'मग सोवळे विटा-ळोनी। आलें निर्वे घालीं जननी। गौळी भुलले अहंममतेकरूनी। नेणती करणी हरीची।'-ह ९.२५६. [निंबू]

निबेपण-न. अनुढावस्था, ब्रह्मचर्यः, निवा पहा.

निरोटी—स्त्री. १ अधि लिंबू कापून त्यावर साखर, सैंधव वगैरे घालून विस्तवावर खदखदून तयार केलेलें औषध; हें ओकारी थांबण्यासाठीं देतात. २ अधें निवृ. [निवृ+वाटी]

नियोणी—स्त्री. १ कडु नियाचे झाड, नियूण. 'चांदोबा चांदोबा भागलास का!। नियोणीच्या झाडाखालीं लपलास का?' २ कढी किंवा कडू नियाच्या झाडाचे बीं; नियोळी. [सं. नियूक] नियोधन—न. स्पष्ट, खातरीनें, निश्चितपणें, खरेंखुरें सांगणें. [सं.]

निबोर--पु. निबुर पहा.

नियोली— वि. करार किंवा बोली करून निश्चत किंवा कायम न टरिवलेली (किंमत, दर, अटी, शर्त इ०). [नि=नाहीं +बोली ] नियोळण—न. (कि.) ओंवाळणी; नियलेण पहा. -कियु. नियोळी—स्त्री. १ नियाच्या झाडाचें बीं; नियोणी. 'निय नियोळी—स्त्री. १ नियाच्या झाडाचें बीं; नियोणी. 'निय नियोळी मोडोनि आला। तरी तो काउळियांसीचि सुकाळु आहला।'—हा ९.४३८. 'नियोळिया मोरं निय बहरला। सुकाळ आहला वायसांसीं।'—य १५०. उहु० नियाला आल्या नियोळया आणि कावळ्याला आल्या गळचोट्या. २ पिवळा रंग (नियाच्या वियाप्रमाणें, पागोट्याचा वगैरे). —मराटी ३ रें पुस्तक पृ. ६३. (१८०३) ३ स्त्रियांचा सोन्याचा एक दागिना. ४ (पिपळीच्या शेंग प्रमाणें) जानव्यास दिलेला पीळ किंवा फांस. —वि. नियोळीच्या रंगाचा; पिवळा. 'अंबराचें चूर्ण दारूमध्यें मिश्रण केल्यास त्यापासुन नियोळी रंग उत्पन्न होतो.'—अग्न १४. [सं. नियापासुन नियोळी—नियालेळा—नियाळी स्त्री लियाण्या—भाभ १८३२]

निब्बर, निब्बराष्ट-इर्, निब्राष्ट-ए---निवर, निबराष्ट इ० पद्या.

निभगणें—अकि. तडकणें; भंग पावणें; तडा जाणें ( मातीच्या भांडधास ). [ नि+सं. भंजू-भग्न ]

निभणें निभणें हे ज्या संकटापासून नाश होण्याची भीति आहे त्यांतून पार पडणें; निभावणें; शेवटपर्यंत चांगल्या प्रकारें. िटकणें; तगणें; निभाव लागणें (धोका, अडचण, चाकरी यांमध्यें). 'हें लांकुड तासतें वेळेस मोडेल असें वाटलें परंतु निभलें. ' श्वांगला वाकवगार, माहितगार होणें (टिकाव धरत्यामुळें). 'हा लिहिण्याचे कामांत निभला. ' श्वे सिद्धीस जाणें; यशस्वी होणें; पार पडणें; शेवटपर्यंत उत्कवें होत जाणें. 'हें काम त्याचे हातूव निभलें. ' ध वचावणें; जगणें; वांचणें. 'पावे न कधीं तसाचि शिद्धा हा निभला। ' —मोकृष्ण ७.३५. [सं. निवहन: हिं. निभना]

निभयी—वि.किवि. पूर्ण; निखालस; सर्वस्वीं; एकंदरीत; पूर्णपर्णें, निखालसपर्णे. जसें:-निभयी-वेडा-सोदा; निभयी पाठस गेला व निभयी पीक बुडालें; निभयी विहीर आटली-दाणा सरला. इ० निभयी याचें अगदीं या शब्दाशीं साम्य आहे. [नि-भय]

होणारा, येणारा वास. [निमर+घण]

(तांइक, करड इ०). [नि+भात]

टिकाव: शेवटपर्यंत चांगल्या तन्हेने टिकन राहरें। (इसम, वस्तु ); निभलेपणा. 'या कामांत माझा निभाव होईल. ' (सं. निर्वाह)

पार पडणे; निभाव; संकटांतून पार पडणे; बचाव: निर्वाह अर्थगोलाकृतिः निभावणो जामीन-पु. इनाम दिलेल्या जमिनीची लागवड योग्य ( सोनारी धंदा ) एका बाजूस गोल व एका बाजूस चपटी कानस. प्रकारें केली जाईल म्हणून दिलेली हमी, जामीन. निभावणी: विकणी-वि. सुपारीचा एक प्रकार. ही जाड व चापट असते; सट-सी. १ खेडें किंवा जिल्हा उत्कर्षाला, भरभराटीला यावा भरडा. • जरी-ति. अधे कलावतूर्वे आणि अधे रेशीम, कापूस म्हणून जमावदीत्न दिलेली पैशाची सट. २ अडचणीच्या प्रसंगी इ०नी बनविलेले. तयार केलेलें: अधे जरीचें. ०ताजीम-स्री. ( प्रजेला ) दिल्ली सुट; प्रसंगांतून निभावलें जावें म्हणून दिलेली ( अर्था मान, अर्था सत्कार ) उठून उमें न राहतां केवळ उठल्या-स्ट. [ निभाविणे ]

केलेला करार. -पया २६४.

निभावर्णे -अफ्रि. निभणें पहा. [सं. निर्वाहन; हिं निभाना; सि. निभाइण, पं. निभाउण ]

व चागल्या प्रकारें तडीस नेणें, पार पडणें(संकट, अडचण, परीक्षा बगैरेंतून): उरकर्णे, पूर्णतेस नेर्णे: न्यवस्थित चारुविणें, सिद्धीस नेणं. [निभवणं]

निर्भात-वि. भीतिरहित; निर्भय. ' भूतांविषई सुविचाराचे योगानें निभीत न होतां जो केवळ धटाईनें भुताशीं सामना करील त्याची...फजीती होण्याचा संभव आहे. '-नि २१८.[नि+भीति]

निभ्रांत-सी. विकिति. (प्र.) निर्धांत पहा. निःशंक; नि:संशय. - ज्ञा २.१६५. 'ऐसे जाणा हो निभ्रांत। देव वैज्जवांचा अंकित।' -तुगा २१९८. 'म्हणौनि केलिया निश्रांत। सांपडेचि तो।'-ज्ञा १८.९११. निभ्नांती-स्त्री. खात्री: निःसंशय.

निम-वि. अर्था; निमा. [फा. निमा] • कंठीदार-वि अर्घी कंटी ( छातीवरील निमगोल पट्टी ) असलेला ( अंगरखा ) •की-स्री. १ उजळणीचा एक प्रकार. एक पासून शंभरापर्यंत संख्यांच्या निमपटी पाठ करणें. २ निमकें अर्थ (२) पहा. ० कें-न. १ घोडयाच्या अथवा वैलाच्या ओझ्याचा अर्धाभाग ( मुख्यत्वें आयात-निर्गत मालावरील जकातीसंवंधी व्यवहारांत योजतात). २ अर्ध. अथवा त्याचा कोणताहि गुणाकार. उदा० १॥ २॥ अर्था वांटा, हिस्सा. २ शेताच्या उत्पन्नांतील अर्था वांटा (जमीन | -वि. अर्थें. ( विशेषतः समासांत उपयोग ). [ फा. नीम ]

निभर-न. (राजा.) ऊनः ताप. निवर पहा. निभर-कौलानें देणाऱ्याचा अथवा घेणाऱ्याचा). ३ अर्धेल, अर्धुकः, अर्धा. टाण-न. वाळण्याकरितां उन्हांत घातळेल्या वस्त्रपासून उत्पन्न निमाई पहा. [ निमा+खाई प्रत्यय ] •गंडीचा-वि. न लाग-णा-या गुंडगा, मुदनी असगारा (अंगरख्याचा गळा). •गोणी. निभाती-वि. ज्यांत भातांचे दाणे. भातगोटे नाहींत असे निमक्तगोणी-स्ती. (जकातवाब ) अधी गोणी, धान्यांचे पातें. •गोरा-वि. १ कांहींशा गोऱ्या वर्णचा; थोडा, अर्धवट गोरा. निभाव-पु यशः सुखकर प्रगति आणि शेवटः, निभावणीः, २ स्त्रिश्रनः युरेशियन. ' ब्राह्मणेतरास पहिल्याने जागा द्याव्या. त्यांतिह पहिल्यानें निमगी-यास किंवा आठ आणे यूरेजिनास... ' -टि ३ २२. •गोल-प. अर्धगोलाकृतिः अर्धवर्तेल स्तंभाकार निभावणी, निभावणुक-स्त्री. १ टिकाव धरणें; तगणें; शरीर, आकार; गोळवाचा, पंचपात्राचा अर्था भाग. -वि. अर्धवर्तुलस्तंभाकार. ॰गोल वानस-स्री. सारख करून (भेटीस आलेल्याचे) स्वागत अथवा खानगी निभावर्णाचे खत-न. हमी पत्रः, मेत्री राखण्यासाटी करणें. (कि॰ देंगेः, घेंगे). याच्या उत्तर खडी अथवा पुरी ताजीम. [निमी+ताजीम] •थल-स्त्री. १ शेताचे अर्धे उत्पन्न: विशेषतः अर्धा वाटा, हिस्सा ( जमीन कौलाने घेणाऱ्याचा अथवा देणाऱ्याचा ). २ जमीनीचें उत्पन्न वांद्रन घेण्याकरितां जमीनी निभाविण — उक्ति. १ यशस्वी रीतीर्ने पार पडणें; सुरक्षित कौलाने देणारा आणि घेणारा यांची भागीदारी; सारखी बांटणी; अर्थें श्रीची पद्धत. [ निमा+थल ] •थाना-स्री, कापणीनंतर पिकाचें उत्पन्न काढण्याचा प्रकार. सर्व पेंड्या मोजून त्यांतीन तीन (एक अगदीं भरदार दाण्याची, एक मध्यम व एक अगदीं फोलकट अशा ) पेंढ्यांचा साधारण उतारा काढावयाचा व नंतर सर्व पेंढ्यांच्या उताऱ्याचा हिशेब करावयाचा. **्दस्ती**-वि. १ नेहमीच्या रकमेच्या निम्याने कर, खंड बसविलेली (माल, जमीन). २ निम धान्य देण्याच्या ठरावाने केलेलें (शेत इ०). [निमा+दस्त] ॰पट-स्री. अर्था; निमा; अर्था भाग. [निमा+पट] ॰िपतळी-वि. (कु.) थोडी पितळ घातलेलें ( पायतण ). • ज्ञाई-स्त्री. १ अर्धे करणें. ( कि॰ करणें ). र अर्थेली; अर्था भाग. अर्थेल पहा. •सर-कारी-वि. सरकारचा कांहीं ताबा असलेली (शाळा, संस्था इ०). 'टिळक विद्यापीठ हैं कांहीं सरकारी किंवा निमसरकारी विद्यापीठ नव्हे ... ' -केले १.३२. ॰सारा-पु. अर्घा सारा, कर. ०स्तनी-वि. अध्यो बाह्यांचा (अंगरखा); जाकीट; कोपरी. -वाडसमा १.११९. [निमी-अस्तनी ] निमा-पु. अर्घा भाग; अर्ध. -वि. अर्धा. [फा. नीम ] निमाई-स्त्री. निमखाई पहा. निम-स्त्री. अर्धः, एकद्वितीयांश. 'आयुष्य वर्ष शत त्यांत [निमा] श्वाई-की. शेतकी, व्यापार, उद्योग इ० व्यवहारांत निमें निजेलें। '-वामन, स्फुट श्लोक ६९ (नवनीत पृ १४१).

निमे(मो)निम-वि. अर्धाअर्धा. - क्रिवि. अर्ध्यानें; अर्धेअर्धे जबळजबळ अर्थें; सुमारें अर्थें. [ निमे ] निम्मा, निम्माई, भागांतृन थोडें थोडें पीक कापून त्यांतील धान्य मोजणें, सामा-निम्मे, निम्मेनिम, निम्मेशिम्मे-निमा, निमाई इ० पहा.

निमक खातात त्यांची चाकरी हलाल करितात. ' -मराचिथोरा पूर्वी अनुमानाने निश्चित केलेला आंकडा पुन्हां तपासणे, पाहणें; ७६. ३ उपकार. ' असे उभयतां बापलेकांनी चाकरी करून निमक अदा केलें. ' -मदरु १.१६५. [फा. निमक्] ॰हराम-नि. इत्राः, केलेल्या एखाद्या गोष्टीची परीक्षा चेण्याकरितां ती पुन्हां करणें; उपकार न स्मरणारा; बेइमान. [फा. निमकृहराम् ] ० हरामी-स्त्री. कृतव्रता; उपकार वगैरे न स्मरणें; हरामखोरी. [फा.] **्रहलाल**—वि. कृतज्ञ: खाहेल्या अन्नास जागणारा: विश्वास: खरा स्वामिनिष्ठ. 'तुमचे लढाईची शर्थ जाहली निमक हलाल आहांत.' -मराचिथोरा ४१. [फा. निमक् हलालू ] नि(न)मकहलाली-स्त्री, कृतज्ञता; विश्वासपणा; स्वामिनिष्ठा. 'ईश्वरें त्याचे नमकह-लालीवर नजर कहन मनो स्यानुहर केल. ' -रा ५ ८६. [फा.]

निमगर्णे— उकि. (गो.) विचारण; प्रश्न करण.

निमान--वि. १ बुडालेला; आंत गेलेला (पाणी इ० मध्यें). २ ( ल. ) गुंग झालेला; गढलेला; मप्र; तल्लीन. ' तो गाण्यांत निमप्र भाहे.' निमन्तता-स्री. १ बुडालेली स्थिति. २ तलीनता. [सं. नि+मञ्ज् ]

चपटी असते ); कृपाण. 'ध्या कटचार गदका निमच्या। ' -संप्राम जामा कुडती नेली ते नेदी पुढती। ' -मध्य ४०१. २१. ' तोफखाना फोइन निमचाची लढाई झाली.' -रा६.२२८. [फा. निम्चा]

२ निमप्त होर्गे [सं.]

निमर्ण-अकि. नाहींसें होणें; निमर्गे. 'नातरी वारया-चेनि आर्गे झगटली । दीपाची दिटी निमटली । ' - जा ६२८५. -उक्ति. १ मिद्रन घेगें; लावगें. 'तरी अभाग्य दांतखिळी पाडी। कानाची नुपडी निमटली मिठी। ' -एभा १५.१४. २ निमुळ करणें: निवटणें . [ निवटणें ]

निम्रण-अत्री. (काव्य) १ संपर्णे; शेवट होणें; विराम पावर्गे. २ शमर्गे; कमी होर्गे; थंड, शांत होर्गे; इलर्के होर्गे; उप-शम होगें; निवरें. 'यालागी सद्गुरू असावा उत्तम । जेंगें निमे श्रम संसाराचा । ' –ब ३२. ३ ( ल. ) मरणें. 'तेंचि वायुर्वे स्करण ठेले । आणि उदक सहज सपाट जाहले । तरी आतां काय निमालें। विचारीं पां।' –ज्ञा २.१०७. 'माता निमाली परी आर्गे। पुत्र जिर्दे वांचला। '-मुआदि ४९.१०५. **४ निम**प्त, गुंग होणें. निवर्ण पहा.

निमना-वि. मरणारा. 'बुडतया नदीच धावित्रलीं। पडतया पृथ्वीच कळवळिली। निमतया सत्यूनें दिधली। आयुष्यवृद्धी। 一町 96.9 62.

निमताना—प. १ पिकाच्या अंदाजाचा प्रकार. शेतांतील करून, अध्या केलेल्या स्थितीत. निर्मेशिमे-किनि. अर्धेमुर्धेः सगळ्या उत्पत्राची मोजगी करण्याकरिता त्यांतील निरनिराळ्या न्यतः थोड्या अंशाचा बरोबर निश्चय करून, अनुभव पाइन त्याव-निमक-पु. १ मीठ; लवण. २ (ल.) अन्न; भाकरी. 'ज्याचे हन सगळशाचे अनुमान करणे. ( কি০ पाहणें; घेणे; करणें ). २ वजन करणे; पुन्हां मोजणी, पाहाणी, तपासणी इ० ३ दुसऱ्याने चांचणी करणें. ( कि॰ घेणें; करणें; काढणें; पाहणें ). [ फा. ]

> निमती—सी. ( कर. ) अधेली. आठ आणे. 'गड्याला रोज दोन निमत्या द्याच्या लागतात. ' [निम ]

> निमंत्रण—न. वोलावर्णे; आमंत्रण. [मं.] निमंत्रर्णे—उक्ति. बोटावर्णे; आमंत्रण करणें, येण्यास सांगणें. [निमंत्रण ] निर्मे त्रित-वि. बोलाविलेलाः निमंत्रण दिलेलाः याच्या उलट आगंतक.

> निमधा-पु. शिखर, कळस. ' जो मुक्तिपंथे पार्था। चढे मोक्ष पर्वता।तो महा सुखाचा निमथा।वहिला पाव।'-ज्ञा ५३५. [नि+माथा]

निमप—सिक. (गो.) द्वंगण धुणे.

निमा-पु. अंगरख्याचा एक प्रकार; निमस्तनी. 'जामानिमा.' निमचा--पु. एक शस्त्र; ल्हान तरवार ( ही वांकडी व टोंकाला | [ फा. ] ∘जामा-पु. जामानिमा पहा. उंची पोशाख. 'निमा-

> निमाज, निमाजमत - ली. (प्र.) नमाज पहा. (कि॰ पढेंगे ). ' जसा कांहीं विश्वामित्र याच्या अगोदर निमाज पढत होता. ' -- नाकु ३.६६. ' शहरांत जुनियाची निमाजमत यास आले होते '-रा १.१९५.[फा. नमाझ]

> निमाण-िकिति. (गो.) शेवर्टी.

> निमाणा-ना-एकंदर जमेवर रुपयास अर्था आण्याचा जाटा कर [निमा+आणा]

> निम लेपण-न. १ मरण. ' जैसे न सांगणे वरी। बाळा पतीसी रूप करी । बोल निमालपेंग विवरी । अचर्चाते । '-ज्ञा १५. ४६८. २ स्तब्धपणाः भौनः मुकेपणाः [निमर्भे+पण ]

> निमासुर-निः १ संदरः संरखः, लावण्ययुक्तः -एहस्व १. ५६. ' सुंदर निमासुर वदन। रघुनंदन उभा तेथे। ' -ह ५.१६८. मुख निमासुर बरवंट।'-वेसीस्त्र १३.१४. २ तरुण. 'जरी असतासी निमामुर । तरी होता बरवा विचार । मग म्हणे वजराज-किशोर। थोर होईन आतां मी। '-ह ८.६४.

सच्छास्त्राचेनि बळें। जन्ममृत्यूचीं निमाळें। निस्तरे रानें। '-जा

१६.४४१. २ रुक्षपणा; जीवनराहित्य. 'योगशास्त्रा जाले निमाळ।' -भाए ८६. -वि. खरतड; रुक्ष; अडचणीचें. [नि+माळ=रुक्ष प्रदेश] निमिख-पु. निमिष पहा. 'जीवा मेह्रवर्ने निमिखा एका। देॐ पांतुसें।' –शिञ्च १७२.

निमित्त-न १ हेतु; उद्देश; मतलब; आशय; अनुसंधान. 'पोट भरावयाचे निमित्तानें माणसें चाकरी करितात. ' २ कारण; सबव; प्रयोजन; आधार. 'असे मेघ ही या निमित्तें सखा हो।' -बामन, वेणुस्था २.१५. 'तो चोरीच्या निमित्ताने फाशी गेला.' **६** कारणीमृत, साधनीमृत गोष्ट. ४ खोटी सबब; बहाणा; सोंग. ' पोटदुखी ने निमित्त करून तो घरीं राहिला. ' ५ खोटा आरोप: काढणें). 'त्यानें चोरी केली नसतां चोरीचें निमित्त आलें. ' ६ चिन्ह. 'देखतों मी निभित्तें ही विपरीतेंचि केशवा।'-गीता (वामन शाडिल्य) ४६. -शभ. साठीं; करितां; कारणें. 'चोरी-निमित्त मारलें. ' 'विधेनिमित्त श्रम केला. '[सं.] निमिन साचा-१ आरोपास अथवा दोषास कारण होणारा; ज्यामु ठे आळ येईल असा ( धंदा; वस्तु वगैरे-जी सक्टहर्शनी उत्तम दिसा पण त्यांतील व्यंगामुळे वापरणा-यावर निष्कारण दोष येतो ). र प्रसंगास उपयोगी पडणारा; बहाण्यास पुरे असलेला, नांवाला पुरेसा. जर्से:-निमित्ताची देवपुजा--स्नान-भोजन-दानधर्मे. निमित्ताचा धनी∸वि. वाईटपणा, दोषारोप, बोल सोसणारा ज्याच्यावर दोष टेवला जातो असा. 'निमित्ताचा धनी केला असे प्राणी। ' -नवनीत १४५ निमित्ताचा साधु-प. ढोंगी साधुः वरकरणी साधुः निमित्ताची बायको-सवरा-चाकर-पुत्र-घोडा-इ०-नांवापुरेशी, गरज भागण्यास उपयोगी बायको इ॰ निमित्ताचे भांडे-पात्र, निमित्ताचे घर-निवेचे दिवा दोषाचे निमित्त करतां येण्याजोगा ( मनुष्य, वस्तु, गोष्ट इ०. निमित्तास-किनि. देखाव्याकरितां; नांवाला. ' ह्या कामांत कोणी निमित्तास पाहिजे. ' निम तावर टेक्क्णे-निमित्त सापडेल केव्हां म्हणून टपून बसर्गे. निमित्तास टक्कणें-एखार्दे काम बिघडार्वे म्हणून निमित्त (स्वल्प कारण ) शोधणें. 'त्याच्याशीं अगदीं बोलं नका, स्वारी काय अगदीं निमित्ताला टेंकली आहे. तुम्ही एखादा शब्द बोलल्यावर लागलीच वाजंत्री सुद्ध होईल. सामाशब्द-•कारण-न. आधारभूत गोष्ट. निमित्त अर्थ ३ पहा. प्रत्यक्ष कर्ता, साधक; विशेषतः सृष्टि निर्माण करणारी देवता. ब्रह्माः कारण पहा. ' मृत्घटास निमित्तकारण कुलाल. ' • खोर-वि. १ न उच्चारता; शांतपणें. २ स्थिरपणें; न हालतां; एके जागीं बसून. स्रोटचा सबबी, बहाणे सांगणारा. २ दोष देण्याची संधि शोध-णारा; लहानसहान अपराध शोधून काढण्यासाठी डोळगांत तेल •बाचक धातुसाधित-न. मूळ धातुस ऊं प्रत्यय लावून किंवा इतर कोणताहि दोष ज्यांत नाहीं असा. [ नि+मूर्णे ]

होणारा धातुसाधित शब्द. उदा० बोलं, घेऊं इ० निमित्ती-वि. केलेलाः उत्पादितः कारणीभृतः (समासांत) एतन्निमित्तीः तन्निमित्तीः निमित्य-न. (प्र.) निमित्त. ' दुसऱ्याची बुद्ध ऐक्त निमि-त्याशी।'-ऐपो १५७.

निमि(मे)ष--प. १ निमेष म्हणजे डोळ्यांचा मिटण्याचा व्यापार व उन्मेष म्हणजे डोळ्याचा उघडण्याचा व्यापार, तथापि सामान्यपर्णे दोन्ही शब्दांचा डोळ्याची उघडझांप असा अर्थ होतो. उन्मेष पहा. २ पापणी लवण्यास, डोळचांची उघडझांप होण्यास लागणारा काळ; क्षण. 'कोंडमार केला होता बहु दिस। सोडवी निमिष न लगतां। '-तुगा १०. [सं. ] निमि(मे)षार्ध-अर्धा आळ. ( कि॰ येणें; लागमें; टळणें; लावमें; आणमें; टेवमें; घेणें; क्षण. 'निमिषार्ध जो सत्संग। तेणें संग होय भवभंग।' -एभा २.२५३. निमि(मे)षोन्मेष, निमिषान्मिष, निमिषोन्नि-मिष-पु. पापण्यांची, डोळधाची उघडझांप; डोळे मिटेंग व उघडणें. 'हें सांगो काई एकैक। देखे श्वासोश्वासादिक। आणि निमि-षोत्रिमिष। आदिकरूनि। '-ज्ञा ५.४५. ' प्रीतीनें पाहुं लागला। तो निमिषोन्मिष विसरला। ' 'पळ अक्षर निमिषोन्मिषी हरि-चरणासी चिंतावें।' -एरुस्व १६.१. -क्रिवि. १ पापण्यांची उघडझांप करण्यास जेवढा वेळ लागतो तेवढघांत; एका क्षणांत. २ (ल.) तात्काळ. निमिध्य-पु. क्षण; (प्र.) निमिष पहा. 'भरतां न भरतां निमिष्य। जाणें लागें।' –दा ३.९.३.

> निर्माकलमी—की. मोहतरफ्यासारखा एक कर: पण हा केवळ शहरांस लागू असतो.

निमीलकत्व--न. (संगीत) गातांना डोळे मिटणें.

निमीलन—न. मिटर्णे. याच्या उलट उन्मीलन. 'जेथ उल्मी-लन होत आहे दिठी । तेथ पसरती आदित्यांचिया सृष्टी । पढती निनीलनीं मिटी। देत आहाती। '-ज्ञा ११ १४१. [सं.]

निमृट(ठ)णे—उकि. लय पावणें; झांकणें; मिटणें; निमणें. ' आणि दीपें का सुर्थे प्रगटे। अथवा निमुटलिया देखावेंचि खुटे। तैसी दिटी नव्हे जे वैकंठे। दीघली आहे। '-जा ११.२३४. [ निमूट ]

निमुळता—वि. १ कमार्ने उतरता; गोपुच्छाकृति; सुच्यप्र. २ अहंद; विचोळा. ' पायथ्याशीं जमीनीचा एक निमुळता ठुकडा आहे. ' [ नि+मूल; म. नि+मुळा; सं. निमूलित ]

निमृट-पण-किवि. १ गुपचुपपणे; स्तब्धपणे; एकि शब्द [ निमूर=निपचेत ]

निमूर-वि. १ अदृश्य छिद्र, भौक अथवा मुरण्यात्री जागा घालून बसणारा. •धर्म-पु. एखादा विशेष अथवा प्रासंगिक इ॰ नसलेले; छिद्र, भोंक किंवा शोषून घेण्याची शक्ति नसलेला. विधि, कमे. ॰ धारी-भूत-वि. टिक्याचा, टिळवाचा धनी पहा. (बांध, तळें, डबरा वगैरे). २ तडा, भेग दिवा फट, नरमपणा

निमर—वि. १ पूर्णपणें फन्ना उडालेला; खलास झालेला; खर्च झालेला; संपलेला. २ भानावर नसलेला; देहभाव अथवा शुद्धिनष्ट झालेला; चैतन्यरहित; निपचेत. [ नि+वैसं. मुर=मूढ ]

निमूळ-वि. निर्मेळ; मुळासकट नाहींसा. 'तववरी विष वहीचा मोड। निमूळ करिती जाणते। '-मुआदि (पाटभेद) ३४.४. [सं. निर्मूल]

निमेष—न. एक कालपरिमाण; क्षण. निमिष पहा. १८ निमेष=१ काष्टा: २० काष्टा=१ कला: २० कला=१ क्षण: १२ क्षण=१ सहुर्त; ३० सहुर्त=१ अहोरात्र. ० प्ट-न. (नृत्य) खालच्या व वरच्या पापण्या एकमेकीस लावणे. राग आला असतां हा अभि-नय करतात.

निमोणा-9. नमुना पहा. 'ये जाय ते कसि अहा दिसते निमोणा। ' --आनंदतनय, नौकाचरित्र २३. ' घरीं माणसें वसवून कागद गर्यांचे निमोणे येथून आलाहिदा पाठविले आहेत.' -वाड-बाबा २.१५७.

निमोला-वि. १ बिनमोल; कवडीमोल; निरुपयोगी. ' निमोली संपदा भयविरहित । सर्वकाळ चित्त समाधान । '-तुगा १९८३. २ किंमत दिल्यावांचन मिळणारें; फुकट मिळणारें; मोफत. [ नि=नाहीं-मोल=किमत ]

निमोळता-वि. निमुळता पहा.

स्पति.

निम्न — वि. १ खोल; खोलवट. 'पाताळाडूनि निम्न । जिये- | नियत करूनदिल्ही. –वाडसनदा १६८. [ अर. नी ।त | निम्नगा-स्री. नदी. [सं.]

निम्नांश-पु. (ज्यो.) अपमः क्रांति. [सं.]

निम्नोञ्जत—वि. उच्चनीचः उचिनिचः उचसखल (जमीन). केलेलाः मनाला आटोक्यांत ठेवणारा, निग्रही [ सं. ] [ सं. निम्न+उन्नत ]

निम्हाल-न. माळरान. निमाल पहा. 'योगशास्त्रां जार्ले [सं.] निम्हाळ । श्रीकृष्ण तुवांविन । ' –भाए ८६.

निम्होळ संसारवाटेची । विश्रामुशाळा । ' -शिशु ३३. [ निमो-ळती ]

जाहला वेहधर्मी नियतु । तरि तोचि नव्हे व्यवस्थितु । अधि- यात्रा ६० स्वेच्छेनं करावयाच्या धार्मिक गोष्टी, तसेच आवश्यक

कारिया। ' -ज्ञा ६.३४२. ४ (तत्व.) निश्रयाने फल दंगारें असे (कर्म). ५ ज्याचा संख्या किंवा व्यापार इ० विषयक नियमांचा कधीं है भंग होत नाहीं असें; नित्याचे; नेहमीचें; टराविक. 'ऐशास नियता प्रमाणे राऊ मशारनिल्हे यास घेऊन येणे ' -वाडशा ५. ' आमच्या घरीं नियत वीस पात्रें होतात. खेरीज आला गेला.' - क्रिवि. खरोखर; नेहर्मी; निरंतर. ' म्हणऊनि तुं नियतु । सकळ कामरहितु । होऊनियां: ऊचितु । स्वधमें रहाटें । ' -ज्ञा ३.१५०. [सं. नि+यम=स्वाधीन ठेवणें] ०काल्टिक-वि. १ (ज्यो.) ज्याची चकाकी निरनिराळ्या काळीं निर-निराळी दिसत, तं ( ब्रह्, तारे ) -ब्रस-ज्योतिःशास्त्राचीं म्लतत्त्वें. २ ठराविक वंळी प्रसिद्ध होणारें; निश्चित समयावर निघणारें (मासिक, त्रेमासिक, वर्गेर) (ई.) पिरिऑडिकल. •पूर्व-(न्याय) कार्य उत्पन्न होण्यास ज्या पूर्वोची आवश्यकता आहे म्हणजे ज्या पूर्वीबांचन कार्य उत्पन्न होत नाहीं अशा सबै विधा-यक व निषेधक पूर्वीचा समूह. - न्यायप २२. जसे पटास तंत्र, घटास मृत्तिका. •शाबुद्धी-स्त्री. अढळ सद्बुद्धि. -होकै १३.

नियत, नियत-स्त्री. नेत पहा. १ दानत, नीति; शील. 'पठाणास नेक, नियत, धर्मयुद्ध यांची माहिती नसते. '-सुर्योदय 'तें भलतेथ निमोर्ले। न जोडिता आहे जोडलें। '-ज्ञा ९.३८८. ं९५. २ बुद्धि; हेतु. 'जशी नियत तशी त्यास वर्कत. '-वाडसनदा १५०. ' शहाजीची नियत साप्रतकाळी ठीक नाहीं.' -दिमग २.५. ३ -स्त्रीपु. वृत्तिः, नेमणुकः, नियम. ' भंडारा व नंदादीप चालवावा निमोळी--- स्त्री. विलायती गवतावरील एक परोपजीवी वन- ऐसा नियत करून ... '-रा १५.१९५. 'समाधिस्थळी पूजा पुनस्कार चािलला पाहिजे म्हणून ... त्रिवर्गानी आपलाले वेळेस

चिये उंचिये साने गगन।' –ज्ञा १६.३३१. २ लवलेर्जे; नम्र. –नः नियंता—वि. नि.मन करणारा; शास्ता; अंमल, अधिकार, सखल जागा; खड्डा. ' निम्न भरलियाविणे । पाणी ढळोंचि नेणे । हुकुमत चालविणारा; समाजाला आळा घालणारा ( ईश्वर, यमधर्म ). तेंबी श्रांता तोपौनि जाणें। सामोरया। '-ज्ञा १६.१५८ [सं.] 'तरी विश्व हा अनादि ठावो । येथ नियंता ईश्वररावो। '-ज्ञा **१६.२९५.** [ सं. ]

नियतात्मा, नियतमानस-वि. चित्त, मन यांचे दमन

नियति—स्त्री. १ नियम; नियंत्रण. २ अदृष्ट, दैव. ३ मृत्य

निम्होळ-वि. (महातु.) निमुळती; घसरगुंडीची. 'की २ नियमन अथवा शासन करण्याची शक्ति, पात्रता. [सं.]

नियंत्रण-णा-न.स्री. नियंतृत्व पहा. [ सं. ]

नियम-पु. १ कायदा; आज्ञा; आदेश; निर्वेध; ठराव; कलम. नियत-वि. १ नियमित; ठराविक; कायम केलेलें; प्रस्थापित 'वसतामध्यें को किलांनीं शब्द करावा असा नियम आहे ' २ २ निश्चित; कायम; खचित. ३ सुनिप्रहित; चांगल्या त-हेनं आटो- टराविक चालरीत; वहिवाट. ' आम्ही एकवेळ जेवण्याचा नियम क्यांत ठेवलेलें किंवा दाबांत टेवलेलें; निग्रही. 'नावेक विरक्तु । केला आहे. ' ३ रूढी; आचारपरंपरा; पद्धत. ४ उपवास, जागर,

असे धार्मिक कर्म. विधि इ० ५ ठरलेली गोष्ट: संकेत: ठराव. ६ (योगशास्त्र) अष्टांगांपैकी दुसरें अंग (मनोजय). ७ निग्रहः राहणारा. निरोध. ' एवंमनपवन नियम । होती दाही इंदियें अक्षमें ।' -ज्ञा १६.१८५. [सं.] नियमण-सिक्रे. नियम, निग्रह करणें. 'स्त्रीविषर्यी नियमिजे। नांवें नांवें।'-ज्ञा १७.२१०. नियमन-न. निग्रह: दाब: शासन: आळा: बांधा. ' मनाचें नियमन केलें असतां ईश्वरप्राप्ति लवकर होते. ' २ अंमल: अधिकार • निप्र-वि. कडकडीतपणें, नियमितपणें धार्मिक विधि पाळणारा, करणारा: नेमनिष्ट. ॰ निष्ठा-स्त्री. आवश्यक करावयाच्या नित्यकर्मीचे अधिकार देणें; योजणें; व्यवस्थित टावणें २ आज्ञा; हकूम; (स्नान-संध्यादींचें ) निष्ठापूर्वक पालन; त्या कर्मोविषयीं आदर. **्पञ्च**न. आज्ञापञ्चकः नियमांचा कागद. पत्र पहा. ्**विधि-**पु. ठिकाणीं करविलेली प्रजोत्पत्तिः निपुञ्चिक विधवेला अपत्योत्पान नियमांसंबंधीं स्थलकाल इत्यादि निदर्शक गोष्टी: नियमार्चे दिग्दर्शन, दनार्थ दिलेली शास्त्राज्ञा. दीर किंवा नव-याचा कोणी आप्त याच्या-प्राप्त जें कांहीं कमें त्याचा अमुक कार्टी करावें असा अहष्टार्थ नियम किइन पुत्रप्राप्ति करून घेण्याची पूर्वी शास्त्रानें सबलत ठेवलेली असे. करणें. 'आपत्काळीं पुत्रदान करावें असा नियमविधि जो केला नियोगण-सिक. काम साग्णें: आज्ञा करणें. 'मज म्या नियो-त्याचें दृष्ठफल तर संभवत नाहीं.'-मिताक्षरा. •द्वील-वि. १नियम- गार्वे स्वामिसेवक्त्वे । ' -एभा ३ ७५. नियोगी-वि. १ नियामक निव्र पढा. २ केलेल्या नियमाप्रमाणें नेहर्मी वागणारा. ०संयम- पहा. २ युक्त; योग्य अधिकारी. 'तेथ सत्त्वें आपल्या आंगी प्र. १ ज्ञानेदिये व कमेंद्रिये यांना ताब्यांत टेवणे. २ अशी निप्रह-शक्ति प्राप्त होण्यासाठीं करावयाचे कांहीं विधी, आचरण. (कि॰ धरणें ). ' यंदा चातुर्मास्यांत कांहीं नियमसंयम धरले. ' निय-माचा-वि. १ नियमित; व्यवस्थित; पद्धतवार. २ विचारी; स्थिर; अचंचल. ३ सदाचरणाच्या नियमांनी वागणारा. 'मोठा गेला नियमाचा ! ' - किवि. नेमानें; न चुकतां; हटकून, नियमित पर्गे. 'मी जेवायास बसर्तो तेव्हां वारा येऊन नियमाचा दिवा जातो. ' नियमित-वि. १ नेमलेला; नक्षी केलेला; ठराविक; ठाम. २ दाबांत ठेवलेला; निप्रहीत; शासित. ३ नेमून दिलेला; निर्दिष्ट; नियत. नियमी, नियमिष्ठ-वि. १ नियमनिष्ठ पहा. २ नियमाचा पहा. नियम्य-वि. १ निग्रह करण्यास, दाबांत टेव-ण्यास, नियमन करण्यास योग्य, आवश्यक, २ ठाम, निश्चित करा-वयाचाः, नेमावयाचाः, नियमित करण्यास योग्य. नियामक-वि. १ ताब्यांत ठेवणाराः शासन करणाराः निग्रह करणारा. 'गांवींचे देवळेश्वर नियामकचि होती साचार। '-ज्ञा १८.५७०. २ निय-मित, ठाम, निश्चित करणारा; नेमणारा; नियंता; नेमणुक करणारा. **३** गति वगैरेचें नियंत्रण करणारे यंत्र (गव्हर्नर). निय। मक मंडळ-न. शासन करणारी संस्था. (इं.) गन्हर्निग बॉडी.

नियामत-सी. १ दया. २ आनंद; सुख; आराम. ३धनः मिळकत; बर्कत; भरभराट. [फा.]

बाळाजी नारायण नातु ' -भाभ १८३८. [फा. नियाझमंद ]

नियाबत. न्याबत--की. नायबी; मुतालिकी. 'न्याबतचा खिलत. ' -दिमरा २.१७. [ अर. नियाबत् ]

नियाल-सी. (गो.) मान्यता. -वि. (गो.) प्रमाणांत

नियुक्त-वि. १ नेमलेला; ठरलेला; योजिलेला; अधिकृत. २ ज्यास पुत्रोत्पादनाविषयीं गुरूचा नियोग झाला आहे तो.-मिता-क्षरा [सं.]

नियत-न. एक कोटी संख्या; शंभर लक्ष. [सं.] नियो-स्त्री. (गो.) रेती.

नियोग-पु. १ नेमणुक अथवा योजना; आज्ञा देणे अथवा आदेश; शासन. ३ प्राचीनकाळी वंश खुंद नय म्हणून स्त्रीच्या समीननिमीन भागीं। दोघे केले नियोगी। ब्राह्मण क्षत्रिय।' –जा 96.626.

'हे गुणचि कियाजातां नियोजना।' - ज्ञा १४.२९३. [सं. नि+ युज्=योजणें ]

नियोजिणं — उक्रि. नेमणे; योजणे; ठरविणे; आज्ञा करणे; अधिकार-सत्ता देणे, लावणे. ' नियोजिली वितंडे तळासि येती। ' - ज्ञा १३.२१. ' नवसें कन्या पत्र होती। तरि का नियोजिले पति।' [सं. नियोजन]

निर्-एक अन्यय आणि उपसर्ग. याचे कांहीं अर्थ. १ खातरी; इमी; आश्वासन. २ नकार; अभाव. [सं.]

निरउपाय-निरुपाय पहा. 'निरउपाय झाली गोष्ट कंबर बसली घोरानें।'-ऐपो ४१२.

निरकामी-वि. (गो.) रिकामी; निहपयोगी.

निरंकार--विकिवि. (चुकीनें अर्थ) (अशिष्ट) १ निरा-कार; शुद्ध; केवळ; एकटा; निवळ; एकमेवाद्वितीय. २ पूर्णपण; केवळ; निवळ; सर्वस्वीं. ३ (उपाशी शब्दाच्या पूर्वी जोडून) निखालस; अगदीं पूर्णपर्णे. ' आज मी निरकार उपाशी आहे.' [सं. निराकार]

निरंकुरा-नि. अनियमित; स्वच्छंदी; अनिम्रहीत; ताबा, नियाजभेद — वि. अर्जे दार; विनंति करणारा. ' नियाजमेद विधन, मर्यादा न मानणारा; कोणाचे न ऐकतां वागणारा; स्वैर; बेताल; मोकाट. २ प्रतिबंध - अटकाव विरहित. ' पादशहा याउपरि निरंकुश जाले. ' –मराचिसं २४. [सं. निर्+अंकुश ] म्ह० निरं-क्रशाः क्वयः=क्वीस कोणच्याहि प्रकारचा-भाषेचा, व्याकरणाचा वगैरे प्रतिबंध नसतो. निरंकुशातृप्ति-स्नी. जीवाच्या ज्या सात अवस्था आहेत त्यांतली फलरूप सातवी अवस्था. -हंको.

निरक्त—वि. (प्र.) नीरक्त, रक्तहीन; फिक्का; पांढराफटकः; निस्तेजः, विवेणे. [नि+रक्त ]

निरख—पु. १ बाजारभाव; चालू किंमत. 'शेळीचें दूध एकवीस शेर याप्रमाणें लष्करांत निरख आहे.'—ख ८.३९७६. २ ठराव; मर्यादा. [फा. निख् ] •बंद—बंदी—पुस्ती. बाजारभावाची यादी; भावाचा तक्ता. निरखी—ख्या—पु. १ बाजारभाव ठर-विणारा अधिकारी.

निरख-की. (कों.) पारख. [निरीक्ष्; प्रा. णिरिक्ख] निरखड-नि. रखरखीत; रुक्ष. -शर [नि+रखड]

निरखणें — सिक. १ एकामतेने पाहणें; मनन करणें.२ सुक्ष्म-पण परीक्षा करणें; पारख करणें (सोनें, रत्नें इ०ची). ३ (सामा.) पाहणें; अवलोकन करणें. 'मला निरखितां भवच्चरण कन्यका आपगा।' —केका १०. [सं. निरीक्षण; प्रा. निरिक्खण; हिं. निरखना]

निरखी-ड्या-पु. ( ल. ) धूर्त, दूरदशी माणूस.

निरंगळी — स्त्री. जास्त श्रम किंवा उपवास यांमुळें गात्रें शिथिल, जड होणें; सुस्ती; मर्गळी; थकव्यानंतरची झोंप. ( कि॰ येणें: भरणें ). 'घटका काळ गेल्यावर मोहनरावांना निरंगळी येऊं लागली. ' –कोरकि ४३७. [ ? +गळणें ]

निरगांठ - स्त्री. निर्गोठ पहा.

निरगुंड, निरगुंडी, निरगुंड —स्री. निर्गुंडी पहा.

निरिशक—वि. ज्याने श्रौताग्नि किंवा स्मार्ताग्नि धारण केले नाहींत, ठेवले नाहींत असा. -मिताक्षरा [सं.]

निर्ज-नित. रजोहीन; स्वच्छ; निर्मळ; धूळरहित. 'निरज करुनि भूमी रेखिल्या रंगमाळा।' –माधवरामायण बाल ३३. [सं.]

निरंजन—न. १ विद्या; ज्ञान. २ उजाड प्रदेश; एकांत स्थळ.

—एसा १.१२६. 'निरंजनीं आम्ही बांधियेलें घर।'—तुगा ४०४३
३ अरण्य. 'मृत्यूनि आधाधिले। तिहीं निरंजन सेविलें।' - ज्ञा
१३.२३. —वि. १ निर्विकल्प; सोज्वळ; निष्कलंक; मायाविरहित; चूक, व्यंग इ० रहित; जन्ममरणांदिकांस कारण जें प्रारब्ध
तें ज्यास नाहीं असा (ईश्वर, परब्रह्म). 'लागे तुझे ध्यान निरं
जनाचें।'—सारुह १.३४. २ अस्पष्ट; ग्रुप्त. [सं. निर्+अञ्चन]

निरंजन—न. आरती ओंवाळण्याचे धातूचे पात्र. निरांजन पहा.

निरंजनी—प्र. गोसाञ्यांतील एक पंथ; हे गोसावी लंगोटी स्नावतात. निर्वाणी गोसाञ्याप्रमाणे नागवे हिंदत नाहींत.

निरु जें -- जिक्रे. खरड्न, पुसून काढणें; एका बाजूस सारणें, ढकलेंगं; निपटणें (हाता-बोटांनी-एखादा द्रवपदार्थ).

निरड(ढ)णें, निरढलणें — उकि. १ पर्के करणें; पकविणें; राबविणें (नवीन, कोरे मडकें इ०). २ (ल.) निरढावण्यास लावणें; निगरगट करणें.

निर**ढ(ढा**)वर्णे—अकि. सरावर्णे; निगरगट होणे, कोडगा बनर्णे.

निरहिष्णे, निरहाविणे—उकि. निरहणे अर्थ २ पहा. निरण—न. १ बेंबी आणि गुह्यभाग यांच्या मधील पोट, ओटीपोट. २ गाई—म्हशीचा गुह्यभाग, जनावराचें स्त्रीजननेंद्रिय; योनी. 'गाईच्या निरणाला हात लाव म्हणजे लौकर गोमूत्र मिळेल.' ०करणें-लवकर प्रसुत होण्याच्या वेळीं (गाय इ० कांनीं) जननें-द्रिय शिथल, विस्तृत करणें.

निरत—िव. पराकाष्ट्रेचा, अत्यंत रतः, तत्परः, आसक्तः, अनु-रक्त. 'जरी स्वधर्मैकनिरत । वर्ताल बापा । '-ज्ञा ३.१०२. सं ]

निरंतर—वि. १ संबंध असलेला; मध्ये अंतर नसलेला. २ सततचा; नेहमींचा; कायमचा. ३ सलग; अखंड —िकवि. १ नेहमीं; सतत; अविरत; एकसारखें. २ ३ खंड; मध्यें (स्थलाचें) अंतर न पडतां; सलग; अगदीं लागून, जोड्डन, चिकद्दन. [सं.]

निरतावर्णे-कि. गोडी घेणें; रत होणें. -मनको.

निरतिराय—वि. अतिशयाचा; अधिक; अमर्याद; पराका-ष्ठेचा; अतोनात. [सं.] -यानंद-पु. ब्रह्मानंद.

निरिनिमित्त—किनि. कारणावांचून; विनाकारण. 'वित्त हरिति निरिनिमित ठेबुनि चित्त अर्थ यावरी।' –ऐपो ३६९. [निर् ≔नाहीं+निमित्त]

निरपण—न. खरवड; धूण (जेवलेल्या ताटाची); निपटा; निरपून काढलेला अंश. [निरपण] महु० निरपण खाई तें मोठें होई मळयांत जाई तें केळें खाई. 'निरपणी—की. निरपण करणें; खरवड, धूण काढणें; निपटणी. निरपणी—कि. निरपण करणें; खरवड, धूण काढणें; निपटणी. निरपणी—उकि १ निरडणें पहा. ताटांतील निपद्ग चिपद्ग काढणें, पुसुन, निपद्ग घेणें. —ज्ञा ६. २३४. 'हा तें सांडिला निरपोनु। धाम निढळींचा। '—कथा ५. १३.१४८. २ (ल.) भोगणें; फेडणें; केलेलें कम निस्तरणें; निपटणें; निष्कृति करणें. ३ हिसकून काढणें; खेचणें; जोरानें उपसणें (म्यानांत्न तरवार, केसाचा गुंता, ओला कपडा इ० दुसऱ्याच्या हातांत्न). ४ खडसावणें; खरडपट्टी काढणें; अतिशय रागावणें. (या प्रयोगांत तलवार शब्द अध्याहृत असतों), 'मी बोलतांच त्यानें मजवर निरपली. '[१ सं. निवहन; निवपन] मह० मलत्या ठिकाणीं हगांवें आणि निरपत बसावें.

निरपणास- पु. (गो.) भाजीच्याच उपयोगी पडणारा फणस. [निरु=पाणी+सं. पनस; म. फणस]

निर्पञ्चप-निर्वेञ्ज. 'प्राणञ्चाणपरायण जिकडे निरप-त्रपाग्रगी पळतो। '-मोविराट ४.८०. [सं. निर् +अपत्रपा=लाज]

निरपराध-धी-निव. निर्दोषी: ग्रन्हा नसलेला:साव. - किवि. निर्दोवपणें; विनाकारण; ( कि॰ मारणें, हाणों इ॰ ). [सं.]

निर्पृज-न. (कों.) एक जातीचें भात.

निरपेक्ष--वि. १ निरिच्छः निःस्वार्थीः निरमिलाषीः निष्कामः अपेक्षा नसरेला. 'वेराभ्यनिरपेक्षाचा गळा। गिवनीत असे।' -जा १६.२०९. 'जैसी निरपेक्षाची सांगता स्थिति। आशाबद्ध मनीं जल्पती। कां साहदेवमतासीं हेळसती। ज्योतिषी जैसे निजदेषे । ' २ असहायः, अनाथः, अशरण. ३ सोइनः, वगद्यन-शिवाय. उदा० व्यक्तिनिरपेक्ष. [सं. निर्+अपेक्षा] निरपेक्षता-की. १ निरिच्छपणा निःस्वार्थता. २ पक्षपात नसणें.

निरबुज्ञणे -अफि. चमकणे; दचकणे; भिणे; बुज्जे. [बुज्जे] निरवज्ञणं - उक्रि. भरणे; भहन निघरें; मिटणें; बुजणें; बंद करणें. होणें (भोंक, भेग वगैरे). ' मुखी आणि नासिका-नयनी । व्याल निर्वुजले रजकर्णी । ' [ वुज्यें=ठासून भर्गे ]

निरिभमान-नी-वि. अभिमान, गर्व, ताठा नसलेला; नम्रः विनयीः गुर्मी, चढेलपणा नसलेला. [सं. निर्+अभिमान]

नि भिलाप-पी-नि. निरिच्छ; निष्काम; निरपेक्ष पहा. 'अगा आत्मजेच्या विषी । जिव्रु जैसा निरभिलाषी । ' –ज्ञा १२.१३२. [सं. निर्+अभिलाष]

निरभ--न. अभ्रराहित्य; मेघ, ढग नसणें. -वि. अभ्ररहित; ढग, आभाळ नसलेलें; स्वच्छ. [सं. निर्+अभ्र ]

निरय-पु. एका नरकाचें नांव. -ज्ञा १.२६०. 'नोहे यांच्या ऐसा तुका निरयवासी पिसा। '-तुगा १८१६. ' होसी सदा निरय दारुण लोकवासी।' [सं.] •गति-स्त्री. नरकवास. 'फारचि वरी निरयगति परवशता शतगुणें करी जाच। '-मोविराट १.५६.

निरयण-न-न. प्रहांचें स्थान मोजतांना अयनगति हिशे-बांत न घेणे. -वि. अयनगतिहिहोबांत न धरतां केलेलें (पंचांग, कुंडली ). [सं. निर् +अयन ] ॰ पंचांग-न. अयनगति हिहोबांत न घेतां प्रहलाघवादि प्रंथांवरून तयार केलेलें पंचाग. ०वर्ष-न. सूर्य रेवतीच्या योगतारेपासून निघून पुनः त्याच तारेंत आलेला दिसण्याला जो काल लागतो तें वर्ष. -सर्यमाला ९३.

निर्यास—वि. आयास, त्रास, श्रम वगैरेशिवाय. 'निर-यास गेले रसरायाचे।'-भाए ९९. [सं. निर्+आयास]

निरगल-वि. बेख्टः, स्वैरः, बेतालः, निरंकुश पहा. [सं. निर्+ वधी। हर्षानंदीं तत्पर। ' -एमा २.३२८. [सं. निर्+अविध ] अर्गला=शंखला ]

२ ज्यांत नका, कायदा नाहीं असा (धंदा, श्रम). ३ फुकट; (अंकगणित) पूर्णीक; पूर्ण संख्या.

निष्फळ; पोकळ. ४ अनावश्यक; निरुपयोगी. -क्रिवि. उपयोगा-वांचन; विनाकारण. ( कि॰ मारणें; बोलणें ). [ सं. निर्+अर्थ+क ] निरलस-वि. आळस, जडपणा, सुस्ती इ० नसलेला; उद्योगी;

चलाख; चपल; तलख. [सं. निर्+आलस्य]

निरवकारा-वि. १ वेळ, फुरसत नसलेलें. २ मुळींच वेळ शिल्लक नसलेला; भुदत, वेळ संपलेला. ३ जागा, स्थळ नसलेला. शुन्य सांडोनि निखकाश । तेचि कृष्णहृदय सावकाश । ' -एरुस्व 9.३८. ४ निबिड; दाट; घट्ट. [ सं. निर्+अवकाश ]

निरदंकिणे -- सिक्त. निश्चय करणे. -मनको.

निरवटां-वि. (गो.) साधा; नुस्ता 'निरवटां चा '=दुधा-शिवाय केलेला चहा. [ सं. निरा=बिन मिश्रणाचे ]

निरवडी--सी. १ निप्रहः, निश्चयः -शिशु ५६८. 'निज आत्मा निर्मुण निरवडी । जाय परती आहेसी तु वेडी । '-ब २९८. २ चातुर्यः; कौशल्यः; युक्ति. 'नेणती युद्धाची निरवडी। रणपरवडी माराची। '-एरुस्व ९.२. ३ सावधानता. 'अत्यंत साधूनि निखडी। मनोजयो आणितां गोडी । '-एभा २९.५९.

निरवणी, निरवणुक-स्त्री. सोंपविणें; स्वाधीन करणें. [ निरवर्णे ।

निरव(वि)ण - अक्रि. १ ताब्यांत देण; स्वाधीन करण; सोंपविणे; विशिष्ट सूचनांसह हवालीं करणें; व्यवस्था सांगणें. ' निख्वें। धर्णे सुखदायका । '-दावि १३२. ' गड निर्वितो गड-कऱ्याला राज्य निर्धवतो नेतोजीला।' -ऐपो १७. २ कार्य सोंपविणें; समर्पिणें. 'तुका म्हणे तुम्ही निरविल्यावरी। मग मज हरि उपेक्षिना।' –तुगा २२०७. ३ पाठविणें: निरोप देणें. 'भीमक शुद्धमति गहिंवरोन । रुक्ष्मिणीसी निरविती।'-ह २४.१७३. ४ देगें; नेमणें. 'हे कन्या त्याचि धन्या कृतिसि निखली साच त्याचीच भाजा।' –आसी ३१. ५ सांगर्णे: बजा-वर्णे. 'अश्वपति बापें सात वेळां निरिवर्छे।' -वसा ६२. [सं. निवैतैन ? ] निरवानिरव-स्त्री. आटोपाआटपः आवरासांवरः प्रवासाला निघतांना किंवा भरतांना घर, मुर्ले, जनावरें इ० सर्व गोधींची विरुदेवाट लावण, ब्यवस्था करणे; अनेक पदार्थीची अनेकाजवळ व्यवस्था लावणें. [ निरवणें द्वि. ] निरवानिरवीची वेळ-स्री. अंतकाळ; निर्वाणीची घटिका.

निरवधि, निरवधिक-वि. १ अनंतः, बहुतः, अमर्यादः, सीमारहित. 'सुधी म्हणित निरवधी काळ त्यामध्यें दीडपायली।' -ऐपो ३७१. २ निरंतर; सततः एकसारखा. ३ निःसीम. 'सद्गुहतें मनुष्यवुद्धी। पाहोंचि नेणे त्रिशुद्धी। सेवे लागीं निर-

निग्वयव--वि. अवयवविरहितः, गात्रविहीनः, प्रत्यंग, उपांग निरर्थंक, निरर्थ--वि. १ अर्थशून्य (शब्द, प्रयोग इ०). नसलेला. 'निराकार निरवयव भेटे परब्रह्म। ' [सं.] ० अंक-पु.

निरवलंब—वि. १ आश्रय, आधार नसलेला. २ अबलंबून नसणारा: स्वतंत्र; स्वाधीन; स्वावलंबी. [सं. निर्+अवलंब]

निरचेगळणं — उकि. निराळे ठेवणं; वेगळें, बाजूला करणं. 'आपुली विद्या तीत्र शस्त्र । शत्रुकाननीं निनाशपात्र । ती कार्यार्थ निरवेगळीत स्वतंत्र । तरी देवक्षोभ जाणावा । ' —नव १४.१२२. [निर+वेगळणें]

निरदान— न. १ उपवास. २ कडकडीत, निर्जळी उपवास. [सं. निर्+अशन ] –िन. कडकडीत; निर्जळी (उपवास). 'आज त्याला निरशन एकादशी आहे. '

निग्द्यी-सी-की. १ वेचवपणा; अरुचि. २ तिटकारा: बीट: चिळस; नावड; कंटाळा. 'एकच भाजी नित्य होऊं लागली म्हणून तिची निरशी आली.' -वि खरकटी नसलेली स्पर्श न केलेली; उष्टी न केलेली; निर्देप. [नि-। रस ]

निरस-—िव. १ दुब्यमः गौण प्रतीचा, गुणाचा. याच्या उलट सरस. 'दिले अटकेवर जरिपटका करितो लखलख। भाले बोथाट्या भाले वरच्छ्या होदे अंबारी सरशा निरशा।'—ऐपो २४०. 'हें सोनें निरस आहे. ' २ बेचव. [सं नि+रस]

निरसणं—सिक. १ फेंकून देणें; दूर, बाजूला सारणें; वर्जणें, काहून टाकणें; घालविणें; नाश करणें: टाकून देणें. 'निज बोधें संसारदुःख । निरसृनि दिघलें निजमुख।'—एमा १०.३४७. 'जेंगे नामसंकीतन करूनिया। निरसली सकळ प्रपंच माया।' २ मिथ्या ठगविणें, समजणें. 'तैसें विचारितां निरसलें। तें प्रपंचु सहजे सांडवलें। मग तस्वता तस्त्व उरलें। ज्ञानियासि।'—ज्ञा २.१३१. 'तुका म्हणे आस निरवली।'—तुगा ५३.—अिक. संपणें; जाणें; दूर होणें; गळणें; कायमचें नष्ट होणें. 'जैसी रात्र निरसतां उटती जन।'—रावि ७.८४. 'प्राप्त होतां आत्मज्ञान। भ्रांतितम निरसून जाय स्वयं।'[सं. निर्+अस्=फेंकून देणें] निरस्नन—न. १ परिहार; निरसण्याचा व्यापार. 'संकटनिरसन. '२ नाकारणें; अस्वीकार, टाकणें, फंक्रणें. [सं.] निरस्ननी—स्त्री. निरिच्छा; वीट; तिटकारा. निरशी अर्थ २ पहा. 'नेदीच तो निरसनी धरिली मुकुंदें।'—अकक २, कृष्णकौतुक ५०. [नि+रस] निरस्तित, निरस—वि. फेंक्लेलें; दूर केलेलें; नाकारलेंलें.

निरसा-सं —िव. न तापविरुकें; पाणी न मिसळेलें (द्घ) 'तोंड भम्मन गोड बोल। जैसा निस्शा दुधाचा खवा।' —सला ५३. निस्शी पहा. [नि+रस]

निरसी—स्त्री. १ दुय्यमावस्था; गौण दर्जा; गौणता. याच्या उट्ट सरसी. निरशी पहा. २ (कामार्ने आलेळा) कंटाळा; थकवाः शिथिलता. (कि॰ येणे). [निरस]

निरहंकार-कारी-वि. गर्व, ताठा, नसलेला; नम्र; विनय-शील. [सं. निर्+अहंकार]

निरहंम।न—वि. निरहंकार पहा. [सं. निर्+अहंमान] निरहंमानता-स्री. नम्रता. [सं]

निरहर—न. बुद्धिबळांतील मोहरें. 'तैसे कर्तृत्व अहंकारें। नेघौनि यथा अवसरे। कृत्यजातांची निरहरें। सारिजती।' –माज्ञा १८.१७०.

निरक्षर—वि. अक्षरशत्रु; अशिक्षित; अविद्वान् [निर्+ अक्षर]

निरा—पु. ताडाच्या किंवा खजुरीच्या झाडांपासून निघ-णारा, न अंबलेला रस; एक प्रकारचें मद्य.

निरा—पु एक प्रकारचें पाढरें गवत.

निरा—वि. शुद्धः निर्भेळः निरसें; स्वच्छः 'दिवसानदिवस रंग चढता निरा गहिरा।' –सला ३८. –िकवि (व.) अगदीं; नुसता; केवळः 'तुं निरा वढा आहेसः' [हिं. निरा]

निराकरण, निराकार—क्रति—नपुत्री. १ निरसन पहा. २ खंडन; निवारण; परिहार. [सं.] निराकारणें, निराकरणें— उकि. (काञ्य) नाकारणें; निपेध करणें, नाकबूल करणें. 'जें कमै-जात आधर्वें। एथ निराकारिलें देवें।' –हा २.३७२. 'तो नब्हें तिचा पति म्हणोनि। असें निराकरिति नां येणें शब्दें।'

निराकार—वि. आकाररहितः निरवयव ( परमेश्वर, परब्रह्म ). [सं. निर्+आकार ]

निरांकार—पु. एक पिशाच्च. -मसाप ४.४.२८०. -वि. (कु.) विचित्र, वेडसर कृतीचा.

निराकांक्ष ---वि. निरिच्छ; निष्काम. [सं. निर्+आकांक्षा ] निराक्षत---वि. १ हांक्न दिल्ला. निरसित पहा. २ नाकवृल केलेला; निषिद्ध [सं.]

निराकृति—वि. (शाप.) अनियमिताकृतिः स्फटिक नस-त्रेळाः बिन आकृतीचाः ज्याला विशिष्ट आकार नाहीं असा. (ई.) कोलाँइड. [निर्+आकृति]

निराचार—वि. वेदविहित आचार न पाळणारा; राक्षस- वृत्ति; रानटी; अडाणी; जंगली. [सं. निर्+आचार ]

निरांजणें — कि. त्रासणें; वैतागणें; कंटाळणें. -तुगा. [ नि+ रंजन ]

निरांजन, नीरांजन—१ आरती ओंवाळण्याचे पात्रः तूप-वातीचा दिवा. 'वस्त्रं अलंकार सुमने। नाना उपहार बलिदाने। दीपावली नीरांजने। सावधाने अर्पिलीं।' –एरुस्व ६.८४. २ आरती; ओवाळणी. (कि॰ करणे). 'नीरांजने करिति तीस अनेक नारी।' –सारुह ६.३६. [सं. नीराजन] ॰परो–वि. (गो.) अक्कल-शून्य.

ि निरांजनी—स्री. (व.) निरांजन पहा.

निराट--- वि (कु.) झाडांची छाया वर्गेरे नसलेली; मोकळी; उघडी; उन्हाची (जागा).

निराधार—नि. १ निराश्रित;पाया, आधार नसलेली (मनुष्य, नस्तु, इमारत). ज्याला आधाराची, आश्रयाची जहरी नाहीं असा (ईश्वर). २ अश्रमाण; अनिश्वसनीय (बातमी). [सं.]

निरानिपटा-निपटारा—९. १ शिल्लक राहिलें काम, भानगडी वगैर संपविगे, निकालांत काढणें; आरंभिलेला धंदा, गोष्टी वगैर शेवटास नेगें; खटला, फिर्यादी इ० निकालांत काढणें. (कि० करणें). २ स्वच्छ, साफसफाई करणें; चाद्रनपुसून लख्ख करणें; निपद्रन काढणें; वाहून नेणें; लुबाडणें; नाहींसें करणें (जेवलेलें ताट, घरांतील सामान इ०). (कि० करणें). [निरा=अगदीं, पूणेपणें+निपटणें]

निरानिस्तरा — पु. निस्तरानिस्तर पहा.

निरापेक्ष—ित. निरिच्छ; (प्र.) निरपेक्ष. [सं. निरपेक्ष्य] निराभास—ित. १ भास किंवा दृश्य यांच्या विरिदृत; असत्य, माया यानीं नियुक्त (ब्रह्म, ईश्वर). याच्या उलट साभास. प्रतिभास पहा. २ कोणत्याहि सादृश्यानें, कल्पनेनें किंवा मानसिक भावनेनें प्रगट कहन दाखविण्यास असमर्थ (ईश्वर). 'साकार साभास आभास। चौरें जाणिजे निराभास। याहूनि पर तृं परात्पर हंस। तृणावतिप्राणहरणा।'—ह २०.१४५. [सं. निर्+आभास]

निगम—वि. (वैयक) अपचनापासून न उद्भवलेला (ताप, आजार-हा पित्ताश्रित, कफाश्रित इ० असतो). याच्या उलट साम (आमसहित). [सं. निर्+आम]

निरामय—ित. १ आजारी नसलेला; निरोगी; आनंदी 'मग निरामय भरित । पावती पद अच्युत ।' –ज्ञा २.२७९. २ रोग, सांथ वगैरे नसलेला (देश, जागा ). ३ निश्चित; निर्भय; शांत (मनुष्य, निद्रा) ४ त्रास, कटकट नसलेली; निरुपाधिक (जागा, धंदा, नोकरी ६०) 'आनद अद्वय नित्य निरामय। जेकां निज्ध्येय योगियांचें।'—तुगा ८२६. [सं. निर्+आमय]

निरा मिष-ावि. १ मांसविरहित. २ लांचलुचपत नसलेली. [सं. निर्+आमिष]

निरालंब — ति. निराश्रय; निरवलंब पहा. 'जिही सकळ मूतांचिया हितीं। निरालंबी अन्यक्ती। पसरिलया आसक्ती। भक्ती वीण।' – ज्ञा १२.६०. – न. १ आकाश. – शर. (भारा युद्ध २९.७९.) २ निराकार (परब्रह्म). 'नि लंबींची वाडी। होती त्रिभुवनायेवढी।' – ज्ञा १३.४४. [सं निर्+आलंब]

निरालय—वि. अविनाशी; अक्षय; कर्धीहि नाश न होणारें. [सं. निर्+लय] निरालस्य—न. आळस, सुस्ती ६० नसर्गे; चपळाई; तहफ. तल्लखी; उद्योगीपणा. [निर्+आलस्य]

निराबि में — उकि. (कों.) निराळें करणें आणि बाहेर पस-रणें; मोकळें करून अलग अलग पसरणें, वाळत टाकणें (कपडे, धान्य इ० – ऊन, हवा लागण्यासाठीं).

निराश-स-वि. १ आशांभग झालेला; आशा नसलेला; हताश; खित्र. २ निरिच्छ; आशा, इच्छा नसलेला; निरपेक्ष. [सं.] निराशण-सण-अि. (काव्य.) आशा सोडणें; हताश होणें. निराशता-खी. निरिच्छता. 'कर्मसंगें निराशता। फळाचिया। '-शा ४.९३.

निराशा—की. १ आशाभंग, आशा नसगें; हताशा. 'निराशे-सारखें सुख नाहीं. '-हत्र यंवर ७३. २ निरिच्छपणा; निष्कामता (मोक्षाला, चिरशांतीला ऐहिक आशा, इच्छा हानिकारक असते म्हणून तिच्यापासून मुक्तता ). ं सं ] व्याद्-मत-पुन. मतुष्याच्या आयुष्यांत सुखापेक्षां दुःखच जास्त आहे असें मत. (ई.) पेसिमिझम्.

निराश्चय-श्चयी, निराश्चित—वि. आश्रय, संरक्षण नस-लेला; निराधार पहा. [सं. निर्+आश्चय]

निरास, निरासन-पुन. निरसन पहा.

निरास — श्री. (कुण.) निराशा. 'करितां दान हेंचि मागा-वयास । नका भार घेऊं करूं निरास । ' –तुगा ३४५. [निर्+ आशा–आस]

निरासचं — कि. (गो.) निर्दाळणें. [निर्+अस् निरास ]
निराहार — पु. १ मुळींच न खाणें; कडकडीत उपवास;
निर्जळी. २ निरशन फराळ; नेहमीसारखें अन्न न खातां धान्यविरहित फळें किवा कांहीं विशिष्ट पदार्थ वगेरे निराळें पण थोडें
खाणें. निराहार — री — कि. निराहार करणारा; उपवास करणारा.
'म्हणे मज निराहाच्या होतें मरण। हा तंव करितो फळभक्षण।'
[सं. निर्+आहार]

निराळ न. (काव्य) १ आकाश; अंतराळ; अवकाश. - ज्ञा ११.६७९. 'प्रभेनें निराळ कोंद्रुँ।' - रावि १०.२३. २ निराकार, निराध्रयस्वरूप ब्रग्न. ३ निराक्षित ठिकाण. 'तरी अम्यासाचेनि बळें। प्रत्याहारीं निराळें।' - ज्ञा ६.५७. [सं. निरालय] निराळें पोटी - किति. रिकाम्या पोटानें; अनशीपोटीं.

निरात्रा-ळें—िव. १ वेगळा; स्वतंत्रः विविश्वताहुन इतरः, अलगः न जोडलेला. २ दुसराः, वेगळाः, अन्य. ३ असंयुक्तः, भिन्नः, विभन्तः, न जमणाराः, असद्दशः, परका. (समासांत) मर्जी-संप्रदाय-शिती-लोका-धर्मा-आह्ने-निराळा. वेगळा पडा. [सं अन्यतर-अन्यअर-न्यार (+ल प्रत्यय) -न्यारल-निराळ. -भाअ १८३३.]

निरिच्छा-सी. इच्छा नसर्णे. निराशा अर्थ २ पहा.

निरिद्धिय-नि. १ नपंसकः प्रजोत्पादनास असमर्थः षंढ. २ इस्तपाद।दि इंद्रिय, अवयवरिहत; व्यंग असलेला. ३ (रसा.) जडपदार्थविषयक. ( इं. ) इनऑग्यांनिक. [ सं. निर्+इंद्रिय ]

निरी-ली. धोतराची किंवा लुगडयाची चुणी; मिरी; घडी; वस्न नेसतांना हाताच्या बोटावर पाडलेली एकावर एक घडी. 'तथापि वोढी उगली निरी हा।'—सारुह १.६८. 'वीरश्रेणी नि=याप्रंथीं । सुटली नावरे उभयहस्तीं । प्रणयगुप्त झांकोनि परौती। पळे सत्त्वर लाजली। '-मुआदि २३.१४२. २ चुणी; घडी. ३ मळसूत्राच्या खोबणींमधील उंचवटा, कडा. ४ चर [सं. निर्+उत्तर] काच्या कडेच्या लाटांचे पढ़ें मार्गे होणार भाग. [सं. नीवि ]

निरोिपरी—स्त्री. (व.) निरवानिरव; आंवराआवर. 'निरी- निर्जीव; हिंमत नाहींशी झालेला. [ सं. निर्+उत्साह ] पिरी झाल्यावर मग जेवण करतो. '

निरीम-पुन. (कों.) गलबत रिकामें असतां तें जरूरीइतकें जड होण्यासाटीं (तें न बुडावें म्हणून) त्यांत घातलेले दगड, लोखंड ताब्यांत ठेवलेला, आणलेला. [ सं. ] वगैरे वजन; निलीम. (इं.) बॅलस्ट.

[सं.] निरीश्वरवादी-पु. या मताचा मनुष्य; पाखंडी.

निरीह—नि. १ निरिच्छ पहा. निराश अर्थ २ पहा. २ निरासक्त मनाचा. [ निर्+ईहा ]

निरीक्षण-न. लक्षपूर्वक बारीक अवलोकनः, तपासः, परीक्षाः [ निरुद्ध ] निरखणे पहा. [सं. ] निरीक्षणे-उित्त. बारकाईनें पाहणे. निर-आहे तया ऐसे निरीक्षणें आपुरुं पैं। ' -ज्ञा १५.२७२. निरी- पडणारा. [सं. निर्+उपकार] क्षित-वि. बारकाईने पाहिलेला, तपासलेला, विचार केलेला.

स्पष्ट करणारें शास्त्र. २ वेदार्थ स्पष्ट करणाऱ्या निषंद्र नामक वैदिक शब्दप्रथावर भाष्य (हें यास्काचार्यानीं लिहिलेलें आहे). ३ अर्थ स्पष्टीकरण; व्याख्या; शब्दांचें व्युत्त्तिकथन. निरुक्ति पहा. [सं.] -वि. गुणधर्मीचे, परिस्थितीचे ज्यांत विवेचन, स्पष्टीकरण के.ले आहे तें; व्याख्यात. [सं.] निरुक्ति-की. १ पदार्थीचें स्वरूप समजण्यासाठीं बांघलेलें लक्षण. २ लक्षणादिकेंकरून केलेले स्वरूप- किशाचीहि उपमा देतां येत नाहीं असा. 'जें अद्वितीय उत्तम पवि-कथन, व्याख्या; वर्गन. 'गुरुशास्त्र आणि तिसरी प्रचीति। चालिल्या त्रिक निरुगम। ' - ज्ञा १.४९. [ सं. निर्+उपमा ] निरुक्ती वेदामार्जी। '-ब २५३. ३ शब्दाची ब्युत्पत्तिसिद्धि.

निरुजा रोगी व्हावया।' -एरुस्व ११.३४. [सं. निर्+रुज; नीरुज ]

निहतें। '-विपू १.६३. -िक्रवि. खातरीर्ने; स्पष्टपणें; निश्चयानें; -क्का १५.४४२.

निरिच्छ-नि. इच्छारहित; निराकांक्ष पहा. [ निर्+इच्छा ] खरोखर; खचित. 'दुर्जे येथे कोणी नाहीं कृष्णाविण। निरुतें जाणीन पुसे देवा।' -तुगा ३५. 'ऐसी असतां उदासवृत्ती। द्वादशवर्षे क्रमिर्टी निस्ती।'-भवि २२.३१. निस्ते-न. खरे पणाः, निश्चय. [सं. नि+ऋत=खरें ]

> निरुती—सी. १ प्राप्ति. २ निर्णय; निश्चय. 'या निरुती करितां बोला। युर्गे गेर्ली। '-ज्ञा १०.६७. ३ युक्ति; रीत. -माज्ञा १८.१३०. 'ऐशिया समयोगाची निस्ती। लाहोनि जं दह टेविती।' **-डा** ८.२२१.

> निरुत्तर---न. उत्तराचा अभाव. 'तुमच्या बोलण्यावर निरुत्तर हैंच उत्तर. ' -िव. काय उत्तर द्यावें हें न कळणारा; कुंद्रित; स्तब्ध.

> निरुत्साह—िन. १ उत्साह नसणारा; हताश; खिन्न. २

निहंद-नि अहंद पहा. [नि+हंद]

निरुद्ध-वि. बद्धः, बांधलेलाः, आंवळलेलाः, कैदेत टाकलेलाः,

निरुद्योग-गी-वि. १ उद्योग, कामकाज नसलेला; बेकार: निरीश्वरवाद-पु. ईश्वराचे अस्तित्व न मानणारें मत. व्यवसायहीन. २ निकामी; आळशी; रिकामा बसणारा. [सं. निर्+ उद्योग ]

> निरुंधणं -- उकि. निरोध, प्रतिबंध करणे; अडविंगे. 'एक अपानु प्राणीं अर्पिती। एक दोहीं तें निरुधिति। ' -हा ४.१४६.

निरुपकारी-वि. १ कृतव्न; उपकार न जाणणारा. २ उप-क्वों पहा. 'जिन्हें आपली चनी चाखाँ। चक्षु निज बुबुळ देखाँ। कार न करणारा; दया, कृपा न करणारा; कोणाच्या उपयोगी न

निरुपचार-वि. १ कारणाशिवाय; निर्निमित्त. 'आणि निरुक्त---न. १ एक वेदांग. वेदांतील कठिण शब्दांचे अर्थ निरुपचारा प्रेमा। विषय होय जें प्रियोत्तमा। '-ज्ञा १८.१३४६. २ उपाधिरहित. ' जो निर्गुण निर्विकार । जो निष्कर्म निष्ठपचार । १ -एरुस्व १.२०. [ सं. निर्+उपचार ]

> निरुपद्रव-वी--वि. १ त्रास, उपद्रव, कटकट न करणारा. २ गरीब; निरपराध. [ सं. निर्+उपद्रव ]

> निरुपम-पम्य--वि. अप्रतिमः अतुलः अद्वितीयः ज्याला

निरुपयोग-गी-नि. १ उपयोगी न पडणारा; कारणी, निरुज्ज—वि.निरोगी. -ज्ञा १३ १७५. 'कांसवधृतेसि आरोगी। कार्मी न लागणारा. २ कुचकामाचा; व्यर्थ. [सं. निर्+उपयोग] निरुपहित-नि. उपाधिरहित. ज्याच्या मार्गे कोणतेहि बंधन, व्याप, अडचण, वंगेरे नाहीं असा. 'ऐसें जडाजडव्याप्ती। निरुता-ती-ते--वि. (काव्य) खरें; शुद्ध. 'ज्ञान उपवेशावें रूप करितां कैवल्यपती। टी केली निरुपहितीं। आपुल्या रूपीं।'

निरुपाधि, निरुपाधिक-वि. उपाधि, त्रास यांपासून मुक्त; उघडा; सरळ ( ज्ञान, रूप, हेतु, आत्मा इ० स लावतात ). 'तो गा मी निरुपाधिकु।'-ज्ञा १५.५५७. [सं. निर्+उपाधि]

निरुपाय-पु अपरिहार्यताः अनन्यगतिकता. 'माझा निरु-पाय झाला म्हणून असे कमे केलें. ' [ सं. निर्+उपाय ]

निरुपाय-यी, निरुपाई-नित. १ उपाय नसलेला; नाइला-जाचा: अगतिक. २ अपरिहार्य. 'जगदीश्वर कोपला गोष्ट झाली खरिच निरुपाई । म्हणून एकाएकी सर्व बुडाली ब्राह्मणबाच्छाई। ' -ऐपो ४२०. [निरुपाय ]

नि रू-पु. चुन्याच्या बांधकामावर घांसून त्यास सफाई देण्याकरितां मसाला घालून तयार केलेला बारीक चुना; सनला. ( कि॰ लावणें ). 'दगड चांगल्या निहंत बसवावे. ' -मॅरट ३७.

निरू-रें--वि. १ निर्भेळ; स्वच्छ; निरा (-वि.) पहा. २ निरसें. 'उगा नको रहुं श्रीरंगा यशोदेसी सोडी कैसा। तुझी धरितें हानवटी मी, निरे दुध पेई पेई। ' -होला ३३. [ निरा ]

निरूदी - सी. १ लोकाचार: लोकरीति. २ लोकप्रसिद्धि. 'निरूढी जळघट घेईजे शिरीं। तेवीं वंदावे बळिष्ठ वैरी।' -मुआदि ३४.८१. [सं.]

निरूपक-नि १ वर्गन, निरूपण करणारा. २ सांगणारा; कथन करणारा; जाहीर करणारा; सुचविणारा. [ सं. नि+रूप् ]

निरूपण, निरोपण-न. १ कथा: वर्गन: लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिके करून केलेल कथन. 'पुराणी बैसतां जावून । तो निरोपण निघाल । ' २ निवेदन; विवेचन; व्याख्यान . 'तुका म्हणे निरोपणीं । होट झांल ब्रह्मज्ञानी । ' [सं. निरूपण ] निरूपणीय-वि. १ वर्णन करण्यास, कथनास योग्य; कथनीय. २ निरोपण्यास, सांगण्यास युक्त; सांगावयाची (गोष्ठ). निरूपिण-उक्ति. १ वर्णन करणें: लक्षण-स्वरूपादिके कांहीं एक गोष्ट कथणें. ' आतां यावरी तो बैंबंटनाथ । देखोनि सखेद पार्ध । कवणेपरी परमार्ध । निरू-निरूपित-वि. कथन, निरूपण केलेलें; सांगितलेलें. निरूपिता-वि. निरोप्या. 'तैसा मी अनुप्रहीत । साधूंचा निरूपित ।' -ज्ञा १.८२. निरूप्य-नि. सांगावयाजोगें; कथन करावयास योग्यः, वित्ताचे। '-ज्ञा ६.४९०. वर्णन करण्यासारखें. निरूपणीय पहा. 'म्हणौनि इये अध्यायीं। निरूप्य नरेचि कांहीं। '-ज्ञा १६.४६.

निरेखणें —सिके. निरखणें पहा. [सं. निरीक्षण; हिं. निरखना] दम्यावर उपयोगी आहे. मधांत खावयास देतात. -बदलापूर १६३ ी नैर्ऋत्य दिशेची देवता. [सं.]

निरोग-गी-वि. रोग नसणारा; निकोप प्रकृतीचा; धड निरोगी करी। अल्प मात्र भवार्ता। ' [सं. ]

निरोध-प. १ प्रतिबंध अटकाव: कैद: अडथळा. 'बेझंट-बाईचा निरोध करून ... स्वराज्याच्या चळवळीस धोका आण-ण्यांत शहाणपणा कोणता ? ' -िट ३.३४१. २ नियमन: संयमन: बंधनः प्रतिकारः [ सं. ] निरोधक-वि. १ दाब, आटोका, ताबा, बंधन इ॰ त ठेवणार; दमन करणारा. २ अटक, प्रतिकार कर-णारा; अडथळा आणणारा. निरोधर्णे-सिक. १ निम्रह, दमन, संयमन करणे. 'परी कर्मेंद्रियप्रवृत्ती । निरोधनि । '-ज्ञा ३.६४. २ बंधन, ताबा इ०मध्ये ठेवणे; अटकाव; हरकत करणें. ३ रुद्ध वरणें; आडवर्णे; रोखर्णे. -एभा ६.३.२२. 'वर्म जाणती त्या एकल्या एकटा । बैसतील वाटा निरोधूनि ।' -तुगा १४. निरोधन-न. १ निग्रहः, दमनः, दाबः, बंधन. २ अटकावः, प्रतिकारः, अडथळा. (इं.) पिकेटिंग. 'विदेशी कापड विकण्याबहुल अहमदाबाद स्वयंसेवकांनीं निरोधन करून अन्नत्थाग केला. ' - के २.१२.३०.

निरोप-प. १ आजा. ' वेदांचिया निरोपा। आन न की जे।' -ज्ञा १६.४५५. 'ब्राह्मण म्हर्णे श्रीग्रह्सी । जो निरोप द्याल मजसी। '-गुच ३८.३५. २ संदेश; मजकूर. ३ जाण्याची पर-वानगी; हखसत; जाण्यास दिलेली, घेतलेली परवानगी. (कि॰ घेणें; देणें). ४ सन्मानानें केलेला पाठवणी; बोळवण. ५ (गो.) शेतकापणीचा परवाना मालकाकडून मिळण्याच्या वेळीं शेत-कऱ्याकडून मालकास मिळणारी भेट. [सं. निरूपण ] (विध्याला) •देण-दिवा मालविणे. निरोपानिरोपीं-किनि. नुस्त्या तोंडी निरोपावरून; निरोप आल्या-पाठविल्यावरून. निरोप्या-वि. १ संदेशवाहक; निरोप सांगणारा, पोंचविणारा. २ ज्याला परि-स्थितीप्रमाणे कामांत फेरफार करण्याचा अधिकार नसन आक्षेत्रमाणे चालावें लागतें असा. ३ फक्त निरोप सांगण्याच्या उपयोगी: स्वतःची बुद्धि नसणारा.

निरोपण, निरोपिणे, निरोपित—निरूपण इ० पहा. निरोविण-निरोपिणे पहा. १ सोडणे. 'तेय निरोविंखें पील।' –जा १२७४. २ सांगर्णे; निवंदन, जाहीर करणें. व्यासें।तें नेदीच हों।'–ज्ञा १८.५५२. २ आज्ञा देणें, सांगर्णे. 'निरोविर्ले जैसे सुणें । शुन्यश्रामीं ।' - ज्ञा ९.५३०. [निरूपण ] निरोळणें —अिक. तयार होणें. ' सहर्जे निरोळले वाफे चतुर-

> निरौता-ते--किवि. वास्तविक; स्पर्ः, निरुता-ते पहा. 'ते निरौता खुणू जाणती। ' -दाव ३३२

निर्ऋति-ती-सी. १ नैऋत्य दिशा, दक्षिण आणि पश्चिम निराखी—स्री. आल्यासारखी एक औषधी वनस्पति. ही या दिशांमधील उपदिशा. २ (ल.) नाश; मृत्यु; विपत्ति. -पु.

निगणचा--वि. (निर्गुण परमेश्वराची मूर्ति वनविणारा यावहरन धाकट. [सं.] •करण-वरा करणे; प्रकृति सुधारणे. 'रामवार्ता ल.) असमर्थः अक्षमः नालायकः अयोग्यः, निरुपयोगीः अवुशल. ( कारकून, कारभारी, कारागीर इ० ). [सं. निर्भुण]

निर्गत—की. १ सिद्धिः, यशः, सुपरिणामः, आनंददायक निकालः, उलगडाः 'माझ्या हातून या कामाची निर्गत लागेल्सें बाटत नाहीं. '२ निर्गमः, सद्गति. —कीन. १ बाहेर, परदेशीं जाणारा, निर्यात होणारा माल. २ अशा मालावरील जकात. याच्या उलट आयात. [सं. निर्गति] —वि. गेलेलाः, पासून, कड्न आलेला, निघालेलाः, परतलेलाः [सं.]

निर्धाध-वि. वास नसलेला. [सं. निर्+गंध]

निर्गम—पु. १ सद्गति. २ शेवट; परिणाम; निकाल. ३ निर्गमन; पुढें अथवा बाहर जाणें. ४ सुटका; मोकळीक. [सं.] निर्गमागम—पु. बाहर जाणें व आंत येणें; येजा. 'निर्गमागमीं दातारें। जें वोलांडिजती उंबरे।'—ज्ञा २३.४९५. [निर्गम+आगम]

निर्गाठ की. गांठीचा एक प्रकार, ख्वकर किंवा सहज न सुटणारी गांट, घट बांधलेली गांठ. याच्या उलट सुरगांठ किंवा निसरगांठ [स. निर्पेथि]

निर्गुड-डी, निर्गूड-डी-की. एक झाड. हें दीड-दोन पुरुष उंच वाढतें. याच्या साधी व कात्री अशा दोन जाती असून कात्री निरगुडीचीं फुलें निळवा रगाचीं व पानें कातरल्यासारखीं असतात. साध्या निर्गुडीस पांढ-या रंगाचीं वारीक फुलें येतात. काळी निर्गुडी म्हणूनहि एक जात आहे. रानटी निर्गुडीस वणई म्हणतात. ही औषधी आहे. निर्ग्ड पहा. [सं. निर्गुडी]

निर्गुण-णी—ंवि. १ गुणातीतः, सस्वरजतमादि गुणरहित, त्रिगुणांच्या पळीकडचा (परमात्मा, परब्रह्म). 'ना ते निर्गुणांचे अवेव। निजगौरव स्वानंदें। '-एसा १.३८. २ चांगळे गुणधर्म, गुण नसळेळा (माणूस, पदार्थ); गुणरहित. 'जें निगवांचें गौरव। जें निर्गुणाची जाणिव।'-ज्ञा ८.१९४. [सं.] ०सायुज्य-न ब्रह्मसायुज्य, मोक्ष. ०साक्षात्कार-पु. जीवाचें जीवहप जाऊन ब्रह्मत्व प्राप्त होणें. परमेश्वराचा अंतर्यामीं साक्षात्कार होणें.

निश्रंथ---पु. नास्तिकः, आत्मवादीः एक पंथ. -- मिताक्षरा. [ सं. ]

निर्घृण—वि. निर्देय; निष्दुर; कठोर अंतःकरणाचा. [सं.]

निर्घोर—निः निघोर १ निष्काळजी; बेफिकीर. भयविरिहत. ' शिव निर्घोर होऊनि देख । दुरूनि पाहे कौतुक । ' २ निःशंक; कांहीं शंका, भय नसणारा. [सं. निर्+घोर=काळजी]

निर्जन—वि. १ ओसाड; वस्ती नसरेळें. २ एकांत, निवांत; आइ, एकीकडे असरेळी (जागा). [सं. निर्+जन]

निर्जर—पु. देव. 'दर्वी पुष्पवृष्टी केली । आनंदेले निर्जर।' -भवि १.९९. -िव. १ अनर; अविनाशी. २ जराहीन; म्हातार-पण नसलेला. [सं. निर्+जरा]

निर्जल — नि. १ अगर्दी पाणी नसलेला किंवा फार थोडें पाणी असलेला (वेश, प्रांत). २ ज्यांत पाणीहि प्यावयाचें नाहीं असा (उपवास). ३ कोरडा; शुष्क. ४ (शाप.) जलरहित; अनाई. (इं.) अन्हायडूस. निर्जली –ळी, निर्जली एकादशी की. ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी; या उपवासांत नित्यकर्मापैकी संध्येतील आचमनाच्या पाण्याशिवाय इतर पाणी प्यावयाचें नसतें. [निर्+जल]

निर्जित—वि. पूर्ण जिंकलेली, दमन केलेली. 'ते बुद्धिसा-क्षित्वें निर्जित केली तुंवाचि।'[सं. निर्+जी=जिंकणें]

निर्जी(जि)च—ित. १ प्राण नसलेला; अचेतन; जड (पाषाण इ०) 'पाहें पा चंदनाचेनि अंगाजिळें। शिवतिले निंब होते जे जवळे। तीहीं निर्जिवीहीं देवांचीं निर्डेंळ। ' -ज्ञा ९.४८४. २ अशक्त; दुबेळ; निःसत्त्व. 'तया देहा म्हणती भेटी । हे सपायी निर्जिव गोठी।' -ज्ञा १३.१०९७. ३ (ल.) नाजूक; कमजोर. ४ मूर्छित. 'निर्जीव होऊन क्षणेक।' -गुच ११.८६. [सं. निर्+जीव]

निर्द्धर—पु. १ झरा (पाण्याचा). 'सोमकांतु निजनिर्झरी। चंद्रा अर्घ्यादिक नृकरी।' –ज्ञा १८.१४. २ जलप्रपात; झोत; धबधबा [सं.]

निर्दावर्णे—उकि. १ सहन करण्याची संवय होणे. २(मडकें) पाझरावयाचे थांबणें; पाझरणार नाहीं असे करणें; वहिवाटीमुळें अधिक उपयुक्त होणें. ३ व्यसनादिकांविषयीं निर्ुकत होणें.

निर्ण-न. (गो.) मर्म.

निर्णय—पु. १ निश्चय; निप्रह. २ सिद्धांत; ठराव. ३ (कायदा) निकाल; निवाडा. [सं. निर्+नी—नय] ०पन्न—न. निकालाचा कागद; निकाल, ठराव, शिक्षा यांचे पत्रक; (ई.) जजमेंट. निर्णयी, निर्णायक—न. (बीजगणित) कांहीं विशिष्ट बीजगणितांतील फलें. हीं ठराविक नियमांनीं काढतां येजन विशिष्ट प्रकारांनीं मांडतांहि येतात. (ई.) डिटरमिनंट्स.—नि. १ निकाल, ठराव, निर्णय करणारा. २ निकाल किंवा ठराव करण्याकरितां प्रवृत्त करणारा; निश्चायक; निर्णयास उपयोगी. ३ निश्चित; ठाम. निर्णायक मत—न. मतें घेतांना दोन्हीं बाजूस सारखीं मतें पडलीं असतां सभापतींने आणखी एक मत वेजन सूचना निकालांत काढणें शक्य असतें. या सभापतींच्या जादा मताला निर्णायक मत म्हणतात.—सभा ७२. (ई.) कास्टिंग व्हीट. निर्णीत—वि. १ निर्णय केलेला; ठरविलेला. २ निवाडा, फैसला केलेला; शिक्षा सुनावलेला. निर्णिय—वि. निर्णय करण्यास योग्य. निर्णी—पु. निर्णय. 'मग निर्णो देती केवल। त्यजावें ऐसा।'—माज्ञा १८.१३७.

निर्णुचे-कि. (गो.) घरी येणे; भांबावणे.

निर्तुटक-न. १ तुटणें; तोडणें; मोडणें (संबंध, संघ, सह-वास). २ भिटविणें; समेट करणें (भांडणाचा). -वि. १ तोडछेलें; मोडलेलें; विस्कळलेलें. २ निर्णीत; निश्चित केलेलें. [ सं. निर् + त्रुट् ; म. तरणे 1

निर्तुला—वि. अद्वितीय; तुलनेस कोणी येणार नाहीं असा; अतुल. [ सं. निर् +तुल् ]

लेला; चांगल्या, स्वस्थ स्थितीत असलेला. [सं. निर् +म. ददात] परशास्त्र विचास । ' -ऋ २३. ३ निकाल; निर्णय; निश्चय

विसावा ]

निर्दय-यी-वि.कठोर; निष्ट्र. निर्धृण पहा. [सं. निर्=दया] ण्यास, ठरविण्यास योग्य; निश्चित करण्यासारखी. निर्धारणे-निर्देखन-ना, निर्द(दी)ळण निर्द(दी)ळणी-शीनस्त्री. जिक्रे. (कान्य) १ निश्चय, निश्चित करणें: टरनिर्णे. 'देखा कान्य-१ संपूर्ण नाशः धुळधाणः नायनाटः; पूर्ण घातः उध्वस्त करणेः; नाटका। जे निर्धारितां सकौतुका। ' −ज्ञा १.७. २ निःसंदिग्धपणें नासाडी करणें. 'तुझें दळ अवर्षे निर्दाळण। इंद्रजित गांजिला। '्रजाणणें. 'मग आपसयाचि उमजला। दिशा निर्धार्क लागला। ' २ टंगळमंगळ; चालढकल; चुकवाचुकव. [ सं. निर्+दल्-निर्दलन ] निर्धारित-वि. निश्चित, कायम केलेलें; ठाविलेलें; खात्रीलायक. निर्देखित-वि. नष्टः नाश, मोड केलेला. निर्देखणें, निर्दाखणें- निर्धार्थ-वि. निश्चय करण्यास थोग्यः, टरविण्याजोगें. उक्रि. १ नाश, मोड करणें; उध्वस्त करणें; धुळधाण करणें; जमीन-दोस्त करणें. ' जे निर्दाळिजे केवळ । गोत्र आपुर्ले । '-ज्ञा १. निर्घोरः बेफिकीर. [ निर् +अर. दह्शतः, म. धास्त ] २१५. २ रगडण: दांडगाईने करण.

निर्देश—पु. १ वर्णन; निरूपण; उल्लेख; सांगणें; दाखविणें. २ झालेला, केलेला (साधू). [सं.] आज्ञाः हुकूमः आदेशः अधिकाराने दाखिवलेली दिशा, मार्गः [सं. निर्+दिश्]

निर्देश—वि. अभागी; दुर्दैवी. [ सं. ]

निर्दोक्त-वि. निर्दोष. 'जें जें कमें स्वाभाविक। तें तें ब्रह्मपण अहेतुक। या नांव भजन निर्दोख। भागवत धर्म देख या नांव। ' -एभा २.४४५. [ निर्दोष ]

राधी. 'तेंचि कृष्णाचे श्रीमुख । नित्य निर्दोष मिरवत । '-एइस्व १.५४. [ सै. ]

निर्देह--न. १ भांडण-कलहाचा अभाव. २ जग आणि ईश्वर एकच, तरेंच जगांतील सर्व वस्तू एकच असा भाव. -वि. १ कलह, स्वच्छ. 'तो महार असून निर्पटवाणा राहतो. '[ निर्+पुट+वाणा भांडण यांपासून मुक्त. २ भेदरहित: परमात्म्याशीं अभेद मान- प्रत्यय ] णारा. ३ दुजेपणा, परकेपणा नसणारा. 'पुत्राचे अपराध । जरी, जाहरे अगाध। तरी पिता साह निर्देद्ध । तैसे साहिजो जी । ' - ज्ञा ११.५७३. ४ सुखदुःख, सत्यअसत्य, मानअपमान, इत्यादि द्वंद्वांच्या पलीकडे गेलेला. [सं. निर्+द्वंद्व]

निर्धन---वि. दरिद्री; कंगाल; गरीब. [सं. निर् +धन ]

लेला; नामर्द; न्पंसक; वीर्यहीन. २ दरिद्री; निर्धन.[सं. निर्+धातु] निर्धार--पु. १ निश्रय; खातरी; विश्वास. ' कृपाळु म्हणोनी बोलती पुराणें। निर्धार वचनें यांचीं मज। ' -तुगा ११२४. २ निर्देदात, निर्देधात-निरे सुखी; ददात, गरज, अडचण नस-ं संकल्प, ठाम उद्देशः निश्चय. ' आक्षेप परिहारीं निर्धाह । करितां निर्देम निर्ने १ निर्ने छ पहा. 'सात लक्ष निर्देम चांदीची (एखाद्या गोष्टीचा, विषयाचा); निःसंदहपणा. ४ नियम; नेम. उंचउंच तीं चौतली। '-पला २४.५१. २ (व.) सबंध; एकजात; ५ आधार: आश्रय. 'सकळ सिद्धीचा निर्धार। ते हे कवी। ' एकजिनसी. 'त्याचा घोडा निर्दम काळा आहे. ' [१ निर् +दम= -दा १.७.१८. [ सं. ] निर्धारण-न. १ निश्चय करणे; ठरविणे; खातरी करून घेणे. २ संदेहाभाव. निर्धारणीय-वि. निश्चय कर-

निर्धात-धात, निर्धातुक-वि. १ अंगांत धातु (वीर्य) नस

निर्धास्त- वि. १ बिनधोक; निर्भय. २ स्वस्थ; निष्काळजी;

निर्धृत—वि. १ नागविलेला; खुटलेला; धुतलेला (माणूस, निर्दिष्ट—वि. १ वर्णन केलेलें; सुचित; दिशत; निरूपित. २ गांव, शेत). २ द्रव्यहीन; कंगाल. —न. (ल.) लुद्रन फस्त केलेली बजाविलेलें; आज्ञापित; सांगितलेलें; दाखविलेलें; शासित. [सं.] हिथति, नागवण; धुतलेलें; धुवून नेलेलें साफ. 'पेंढा-यांनीं त्या निर्दुष्ट—िन. अपराध, दोष, ब्यंग या विरहित; शुद्ध.[सं.]|दंशांत जाऊन निर्धृत केळें. '[सं.] **्पाप**-िन. पापाचें क्षालन

निर्धूम-नित. १ धूमरहित; धूर नाहीं असा. 'येणें संतोषविजे ंनिर्धूम् । ज्ञानानळु । ' –ज्ञा ८.५१. २ सतेज; स्वच्छ. ' निर्धूम अमीच्यामेळीं। कृष्णदीपें दीप उजळी । ' -एरुस्व १६.५४. [सं.]

निर्धोक-वि. भयरहित; निर्धास्त पहा. [निर्+धोका]

निर्नायक-वि. शास्ता, पुढारी नसलेला ( देश, संघ इ० ). [ सं. ] निर्नायर्का-स्त्री. (नायक नसणें ) अंदाधुंदी; बेबंदशाही; निर्दोष-षी-वि. निर्देष्ट पहा. दोषरहित; अव्यंग; निरप- अराजकता. 'शिक्षणाच्या वाबतींत हलीचा काळ निर्नायकीचा आहे.'

> निर्निमित्त-वि. निमित्तावांचून; कारणाशिवाय (बोलणें, जाणें इ०). [निर्+निमित्त]

> निर्पुर, निर्पुरवाणा-गी-नी-नि. (व. घाटी) अगर्दी

निर्पूस-वि. खरपूस. -शर.

निर्फळ-वि. (प्र.) निष्फळ पहा.

निर्वध-पु. १ निश्चय; निर्धार पहा. २ मर्यादा; नियम; कायदा; हुकूम; शासन; आज्ञा; कानू. ३ ताबा; दाब: आळा. ं [ सं. निर+बंध ] निषंधक-वि. प्रतिबंधक.

निर्+बल ] ॰ पश्न-पु. (कायदा) फिर्यादीची, खटल्याची कम-जोर बाजुः, निर्वेळ स्थिति. निर्वेळी खेळ-डाव-प्रकार-पु. ( वृद्धिबळ ) खेळांत निजोरी मोहरीं मारून घेण्याची रीत.

निर्धाण--पु. निर्वाण पहा. -वि. घर, कुटुंब; संसार वगैरे नसलेला; फटिंग. [ सं. निर्वाण ]

निर्वाणी--पु. गोसाव्यांतील एक पंथ; हे गोसावी पूर्ण नागवे हिंडतात. याच्या उलट निरंजनी पहा. -वि. धाडसी; कोणाची पर्वा न करतां एकटा धडाडीनें पुढें जाणारा, काम करणारा; संक-टास, अडचणीस न जुमानणारा [ सं. निर्वाण ]

निर्बाध-वि. १ निर्दोष पहा. २ आक्षेप न घेतां येण्या-सारखा. ३ निर्धोक; निश्चित; कांहीं बाध नसलेला. ४ शांत; एकां-ताची; निरुपद्रवी (जागा).

निर्वी—न. (बीं च। सुद्धां अभाव) पूर्ण अभाव; निर्मूलन; उच्छेद. निर्वोज-न. बीजिह उरलें नाहीं अशा प्रकारचा नाश; निर्मूलन. – वि. १ वीं नसलेलीं; बीजरहित (कांहीं फळें ). 'बेदाणा निर्बीज आहे. ' २ संपूर्ण नाश, उध्वस्त केलेला; नायनाट केलेला. 'ढेकूण निर्बीज झाले. ' ३ निराधार; आधाररहित अविश्वसनीय (बातमी, लेख इ०). 'त्यानें ही गोष्ट निर्वीज सांगितली.' [सं. निर्+बीज]

निर्देख-बुद्धी, निर्देज-बुज-वि. १ मूर्ख, मंद; मह. कां निर्बुज केळें चित्त। सांगें त्वरित मजलागीं। '-भवि १६.१९१. २ ध्यानभ्रष्ट; अज्ञानी; समज न झालेला. [ सं. ]

ना दुजें। असे नाहीं हैं नेणिजे। अनुभव निर्बुजे। बुडाला जेथें। ' -- ज्ञा १५.५३४. २ दिपणे. 'विधि निर्बुजला मागें मुरहे।' -एभा १९.२३४. ३ अडखळणे; चुकणे. 'शब्द बोलतां निर्बुजे। तो येक मूर्ख । '-दा १.१८. [ निर्+बुजणें ]

निबुजणे -- अकि. कंटाळणें. अगतिक होणें. 'मग अत्यंत निर्बुजोनी । कमलावरी बैसलों येऊनी । ' – ह १०.२१४.

निर्वेज-वि. १ (गंजिफांचा खेळ) ज्याच्या डावाला पानांचा भरपूर पुरवठा लागत नाहीं असा. २ बुद्धिबळांतील संज्ञा. [निर्+वृज]

निर्बोध—वि. १ अशिक्षित; न पढविलेला, शिकविलेला. २ उपदेश, शिक्षण मिळालें नसतांहि समजणारा, जाणणारा. ३ शिक्षण, ज्ञान, बोध घेण्याला अयोग्य. [सं निर्+बोध]

निर्भय-वि. १ सुरक्षितः, निर्धोक पहा. २ धीटः, न भिणारा. -न. धोका, भीति यांपासून मुक्तता; भयराहित्य. [ सं. निर्+भय]

निर्भर—वि. (काव्य) भरपूर; पूर्ण भरलेला; गाढ; अतिशय. जर्से:-आनंद-लोभ-निर्भर. ' हर्ह्ये निर्भर उद्दित। सुप्रसन्नबदनु।' दा १.२.९. -पु. १ एखाद्या गोष्टीचा ध्यास, हृब्यास, पिच्छा, (गो.) पाण्यासारखा जुलाब होणें; अतिसार. [सं. निर्मल ]

निर्बल-ळ—वि. दुर्वल; अशक्त; कमजोर; शक्तिहीन. [सं. पाठलाग, मनाची अतिशय ओढ, कल, निष्ठा. ( क्रि॰ धरणें; टेवणें; राखणें ). २ एखाद्या गोष्टींत आनंदाची, आवडीची परिपूर्णता. ३ अतिशय नैपुण्य. ३ विश्वास; भरंवसा; आधार. [ सं. ]

> निर्भत्सी — उकि. १ निंदा करणें; दोष लावणें. २ तिरस्कार, उपहास, अवहेलना करणें. [सं. निर्भर्त्सना ] निर्भर्त्सन-ना-न.स्री. निंदा; उपहास; पाणउतारा; गालिप्रदान. निर्भेर्त्सित- वि. फजीत केलेला; उपहासित; निदित; तिरस्कृत.

> निर्मागी—वि. (गो.) अभागी; फुटक्या नशीबाचा. [ निर्भाग्य ]

> निर्भाग्य-गी-वि. दुदैवी; भाग्य, दैवहीन; अभागी. [सं. निर्+भाग्य ]

> निर्भीड-वि. १ भीडभाड न ठेवणारा; स्पष्ट सांगणारा; बेमुर्वतः, निःस्पृहः. २ ( निंदार्थी ) उद्धरः, मान, आदर न टेवणारा. 🧣 गर्दी, दाटी नसणारें (स्थळ, जागा). पहिले दिवशीं रात्रौ समर्यी एकांत निर्भीड जेथें। '-सला ५. [ निर्+भीड ]

> निर्भेद्य-वि. अभेदा; ज्याचा भेद, छेद किंवा ज्यांत प्रवेश होऊं शकत नाहीं असा; न पडणारा; दमदार; कठिण, बळकट. [ मं. निर्+भिद्-भेख ]

निर्भेल-ळ-वि. मिश्रण नसणारें; शुद्ध; एकजात; निर्दम. (-वि.) पहा. •स्वराज्य-न. पूर्ण स्वातंत्र्य; अधेंमुधें स्वातंत्र्याचें नसणारें राज्यः, स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वराज्य. –टि ३.३२९.

निर्भात-ती-की. खातरी; विश्वास; खातरजमा; मनाचा निशं:कपणाः निश्चयः निभात-वि. निःसंशयः खचित, खातरीचाः निबुंजणे अफि. १ दिड्मूढ होणें; घावरणें. 'मग एकपण निश्चयाचा. -िकिनि. १ खातरीनें, निश्चयानें. २ कां कू न करतां; न कचरतां, निःशंक; निर्भयपणें. [सं.]

> निर्मणी—स्री. (गो.) उत्पत्तिः रचना. [सं. निर्माण] निर्मत्सर—वि. मत्सरहीन; हेवा, द्वेष नसलेला. [सं.] निर्मम---वि. माया, ममता, प्रेम, आसक्ति नसणारा (साध्). -एभा १.१५३. [ सं. निर्+मम=माझें ] निर्ममत्व, निर्ममता-नस्री. ममत्वाचा अभावः आसक्ति नसणें; अहंपणा नसणें.

> निर्मल-ल-वि. १ मळ, अपवित्रता नसलेला; शुद्ध; स्वच्छ; पवित्र; (लक्षणेने व शब्दश: ) माती नसलेलें (वस्र); ढग नस-सलेलें ( आकाश ): कपट नसलेली ( बुद्धि ). इ० २ निर्भेंळ: मिश्रण, मिसळ नसलेला. [सं. निर्+मल] वाचर्णे-स्पष्ट, सुबोध, घडाघडा वाचर्णे. 'श्रीमंत महाराज पेशवे वसुनि सकळ पाताड वाची निर्मळ। '-ऐपो २६२.

निर्मळा—५. एक झाड.

निमेळी-सी. १ एक वनस्पति; निवळी. हिचें बीं चपटें व गोल असतें. त्याचे चूर्ण गढूळ पाण्यांत टाकलें तर तें स्वच्छ होतें.

निर्भेळी-वि. निमळ या नांवाच्या गांवासंबंधींचा, गांवचा, तेथे होणारा ( गडवा, तांब्या, पंचपात्री, कापड इ०वस्तु ). हा | ( ल. ) शुद्ध; पवित्र. 'तिहीं आपपणें निर्केप । प्रपंचाचें घेतलें मापा' निर्मळ गांव हैदाबाद संस्थानांत आहे. [निर्मळ]

निर्माण--वि १ उत्पन्न केलेलें. २ बनविलेलें: तथार केलेलें: परिणाम पावलेलें. (कि॰ होणें, करणें). [सं.] निर्मिणें-उक्ति. १ उत्पन्न करणे: निर्माण करणें (मनुष्यादि पदार्थ). २ (काव्य) घडविणें; काढणें, तयार करणें: होण्यास लावणें. 'दिशा जाळितो चंद्रमा आजि दाहा। असा निर्मितो या तनु माजि दाहा। ' ३ ( ईश्वरानें ) पूर्वी योजणें; नेमणें; ठरविणें. उदा० ईश्वराने जसे जसे निर्मिलें असेल तरें तरें घडेल. ' निर्मित-वि. १ निर्माण पहा. २ पूर्वी ठरविलेलें, योजिलेलें. -न. दैवलिखित; नशीब; ललाटलेख. ' जर्से निर्मित असेल तसे घडेल. '

निर्माण --- (गो.) नांगराची मूठ,

निर्मानुष-वि. निर्जन; ओसाड; मनुष्यवस्ती नसलेला ( देश, गांव इ० ). [सं.]

निर्माल्य---नपु. १ देवाला वाहून शिळी झालेली फर्के. फुलें; देवावरचीं काढलेलीं फुलें. 'शिवाचें निर्माल्य तीर्था न सेविती । घंटा वाजविती पोटासाठीं । ' –तुगा २८३१. २ वास घेतल्याने, पाय लागल्यामुळें देवास वाहण्यास अयोग्य झालेली फुलें इ०. ३ (ल.) मर्जीतृन उतरलेला, जुना झालेला, अधिकार-सत्ता-नसलेला माणुस, वस्तु; निवळ, तेजोहीन पुरुप. [सं.]

निर्मृल-ळ-वि. १ मूळ, पाळ नसलेला. २ सुळासुद्धां नाश पावलेला; उपद्रन काढलेला; निर्मूलन केलेला. ३ आधार नस-लेली; बिनवुडाची; अविश्वसनीय; असत्य (बातमी वर्गरे). [सं.] निर्मूल, निर्मूलन-न. अत्यंत अभाव; पूर्ण नाश; समूळ उच्छेद. ' या रानांत वृक्षाचे निर्मूल झालें. '

निर्मोचन---न. विमोचनः मुक्त करणः; सोडणः; मोकळें करणे. [ सं.]

निर्मो(र्म)ळी—स्त्री. (कु. गो.) १ अजीर्ण; अपचन. २ अतिसार. निर्मळी पहा.

निर्याण-न. १ शस्थान; प्रवासास निघण; बाहर पडणे. २ पुढें अथवा बाहेर जाणें. ३ मोक्ष; निर्वाण. [ सं. ]

नियास-पु. १ रस, पाणी, चीक, र्डिक इ० नैसर्गिक स्नाव. (समास) खदीर-गुग्गुल-पिप्पल-वृक्ष निर्यास. २ सार; काढा; अर्क. 'कामतत्त्व निमालें। संगीत सुख बुडालें। निर्यास गेलें। रसरायाचें।' –भाए ९९. [सं.]

निरुज्ज—वि. बेशरमः लज्जाहीनः निलाजराः उद्धटः दांडगा. [सं.] म्ह • निर्लज्जं सदा सुखी.

निर्रुप—वि. १ अलिप्त; न लागलेला, शिवलेला. २ शिजवि-

३ खरकटयाचा स्पर्श नसलेला: अलिप्त (खाण्याचा पदार्थ ). ४ -ज्ञा ५.१६०. ५ (निंदार्थी ) जेवणखाण, हौस, डामडौल **६०** विरहित ( लग्न, समारंभ इ० ). [ सं. निर्+िलप्-लेप ]

निर्लोभ-भी-वि. १ लोभ; लालुच, हांवरेपणा नसलेला. २ निस्पृही: निस्वार्थी [सं निर्+लोभ]

निवच-पु. निर्णयः निश्चयः सिद्धांत. 'प्राप्ता मतांतरां। निवचु कीजे । ' –ज्ञा १३.२४०. [ सं. निवचन ] **निवच्चणे** –उर्कि. १ (काव्य ) विवेचणे: वर्णन करणे, उघड करणे. २ सांगणे; बोलणे. ३ निश्चय करणें. 'जो निर्वचूं जातां वाढे।'-ज्ञा १०.२६८. निवचन-न. १ व्याख्याः वर्णनः निरूपण. २ वचनः भाषण. [सं.] निर्वचनीय, निर्वाच्य-वि. व्याख्या वर्णन करण्यास योग्यः सांगण्या-बोलण्यासारखें.

निर्वेच—वि. न फसविणारा. 'तैसा प्रलर्थी संहारे प्रपंच। तो मिथ्या हा निर्वेच।'-विउ ६.५७. [सं. निर्+वंच्]

निर्वडी-की. कौशल्य; युक्ती. 'तेवी उत्तमोत्तम ज्ञान निवडी।'-एमा २८.६९८.

निर्वडी -- किवि लगेवः ताबडतोव. 'मारितां न लगे अर्धघडी। तो मंत्र निवडी सागेन। '-भाराबाल १२.४७. [ सं. निखिध ]

निवेश-पु. वंशाचा, कुळाचा नाश; वंशच्छेद; निसंतान. 'झाडा कीजे निर्वशें।'-ज्ञा १८.२०८. -वि. संतानहीन. [सं.] निवंशी कलम-न. (राजा). वंशक्षय झालेल्या पिढींतील पिशाच. त्या वंशाचे घर, शेतवाडी इ० जो वापरतो त्याला तें झपाटतें. निवस, निरोशी-(गो.) निवशी कलम पहा.

निवाण-न १ निदान; अतिशय निकृष्टावस्था; अंतिम मर्यादेपर्यंत पोंचण्याची स्थिति. २ मोठें संकट: अनर्थ. निरु पायाची, कठिण स्थिति; अनर्थ; शेवट; अखेर. 'वरी जुंझाचें निर्वाण। '-ज्ञा १८.१५८२. 'निर्वाण मांडतां सिष्यावरी।' -दावि ४४९. 'पांडवां साहाकारी आडल्या निर्वाणीं।'-तगा ४८२. ३ ( ल. ) मृत्युः मरण. 'हैं निर्वाणीचे लेणं।'-ऐपो १४६. ४ मोक्ष; सायुज्यप्राप्ति. -वि. १ पूर्णपर्णे गेलेला. २ मृत: नष्ट. ३ मायाजालापासून मुक्त. ४ मावळलेला; अस्तास गेलेला (खगोल, तारे वगेरे). ५ परावृत्तः थांबलेलाः निवृत्त झालेला. ६ निर्वाणीचा पहा. ७ कठिण; पराकाष्ठेचा; तीक्ष्ण; दारुण; भयं-कर. 'कर्णे सोडिले निर्वाण बाण ।'-पांप्र ४५.३५. ८ अत्यंत उच्च दर्जाचा; पराकाष्ठेचा. 'हें काज कीर निर्वाण। परि आणि-कटी जें कांहीं साधारण। '-ज्ञा ६.३३९. [सं.] ॰क.रणें-१ अतिरेक करणें; रोतरपर्यंत पराकाष्ट्रेस नेणें. २ रोतरचा, कठिण मार्ग पत्करणे. निर्वाणचा, निर्वाणींचा-वि. संकटाच्या किंवा ल्यावर, भाजल्यावर खरकटा न होणारा; धान्यफराळाचें (अन्न) शेवटच्या प्रसंगाकरितां राखून टेवलेला. निवाणीचा शाण-प्र.

सोडावयाचा बाण. ०तारू-जबाब-सोबती-मित्र-मात्रा-शस्त्र-शेवटचा रक्षक, उत्तर इ० •कडजा-भांडण-कटकट-युद्ध -भयंकर; प्राणघातक; निकराचें. 'पाठीची हिरोन नेली भाज। याहून थोर कवण लाज। करणें निर्वाणीचें धुंज। '-एरुस्व ८.११. ३ कडकडीत, कडक; उग्र; कडेलोटाचें. जसें:-निर्वाण-पथ्य-प्रायश्चित-तपइ० ४ कडेलोटाचा शेवटचा; अखेरचा. जर्से:-निर्वाण-समय, प्रसंग, काळ, वेळ. ० मठ-पु. केलास; वैकुंठ इ० मोक्षस्थल. 'गेला निर्वाणमठापाशीं।'-गुच २.२१९.

निर्वात - त्रि. १ शांत; निवांत; कांहीं हालचाल नसलेले. २ वायु नसरेला; वायुविरहित. -न १ निवात; हवा नसर्णे. 'आज निर्वात आहे. ' २ वायुविरहित जागा. 'ते दीपाचे उपलक्षण। निर्वातींचिया। ' - ज्ञा ६.३५८. ३ (शाप) पोकळी; वायुरहित; स्थान. (इं.) व्हॅक्युम. [सं.]

निर्वाप-पु. १ पितराना दान, दान. २ एखाद्या यागासाठी भात वगैरे शिजवितांना त्या यागांतील मुख्य देवतेच्या उद्देशाने शिजवावयास घेतलेले मूटभर तांदूळ इ० [सं.]

निर्वासन -- न. हृद्दपारी; देशांतून काढून देणें, घालवून देणें. [4.]

नियोसन-वि. निरिच्छ; इच्छा, चिन्ता नसलेला. 'चाळितां वासना अनुक्रम । निर्वासन ब्रह्म प्रकाशे स्वर्ये । ' -एमा २.६९०. [सं. निर्+वासना]

निकालः व्यवस्थाः तडीस, सिद्धीस नेर्णे त्याचा सारा मकाजीने घ्यावा ऐसा निर्वाह केला. ' –वाडबाबा २.४४. २ वर्तणुक; रीत; खरी स्थिति. ' मग सांगितला निर्वाह । चिता न करा म्हणतसे । ' -ब ४६६. ३ तात्पर्य. 'हा उपदेशी मुख्य निर्वाहो।' -एभा प्राणापानगति। की निर्विकल्प जाहली मति।'-ज्ञा ३.५६. ३.३३८. ४ आश्रय देणें; पालन करणें: संरक्षण. ५ भरंवसा. 'परि इस भगवंतीं थोर निर्वाह आहे।' -सारुह २.७६. ६ पार नेणें: खरें कहन दाखिवणें (प्रमाण दाखवून भाषण, लेख वगैरे ). ' मी बोललों, मीं लिहिलें याचा निर्वाह मला करणें प्राप्त आहे. ' ७ दूर करणें; उपद्रव न होईल असे करणें (भूक, थंडी, पाऊस इ॰त अन्न, बस्न इ॰नीं). ८ निश्चय. 'तदुपरि मग दोहीं हाच ज्ञान. 'सद्गुरु दे निर्विकल्पता। त्यासी उत्तीर्णता कैसेनी।' निर्वाह केला। '-सारुह २.११३. ९ कार्यक्षमता. ' नर्से हें निर्वाहें जननि मज सामर्थ्य भजनीं।'-सारुह २.२२. १० धोरण. ' प्रस्तुत तेण निर्वाहें । निरूपण आइका । ' - ज्ञा १८.५९. रूप न बदलणारा, न बदललेला. 'ओं नमो जी यद्वीरा । तं निर्वि-पोट भरणें. २ व्यवस्था करणें; चालविणें. निर्वाहक-वि. व्यव श्रून्यः उदासीन ( मन ). [ सं. ] स्थापकः चालक. २ शेवटास, सिद्धीस नेणाराः निभाव लावणारा

(काव्यांत निर्वाण वाण) अखेरचा उपाय; शेवर्टी निरुपायास्तव करणें. 'निर्वाहती होय धनं जया।' -ज्ञा १७.८४. २ पार नेजें; दूर करणें. ३ राहणें, एका स्थिनींत असणें. 'तरी निर्वाही कां एकसारिखें।'-ज्ञा १५.२४३. निर्वाहर्ते-वि. टिकणारें. 'परी आचरणींही नोहे। निर्वाहर्ते गा। '-ज्ञा १७.२५२. निर्वाह्य-वि. चालु ठेवण्यास, पार नेण्यास, निर्वाह करण्यास योग्य. आवश्यक.

> निवीत्रणे - उक्ति. १ धुणे; निर्मळ, शुद्ध करणें; प्रक्षाळणें; चकचकीत करणे. 'प्रेमाचेनि भांगारें। निर्वाद्यनि नूपुरें। '-ज्ञा १५.४. 'दैतन्याचिया साळ । आवगते आंग निवाळे । ' - भाए ६०१. २ निर्मळपणे पूर्ण करणे. 'प्रंथ नेटका निर्वाळिला।' -एभा २८.२३. -अित. १ (व.) आकाश निरस्र होणे, निवळणें. २ उत्पन्न होणें. 'तयापासोनि निर्वाळतें । सुखदुःख । '-ज्ञा 93.904.

> निर्वाळा-पु. १ खातरीः विश्वासः समाधानः निर्धास्तपणा. 'हा गडी तुम्ही चाकरीस टेवा, ह्याचा निर्वाळा मी देईन. '(कि॰ असर्णे; होणें; देणें ). २ निवाडा; निश्चय. 'परिहसे भूपाळा। मि क्षेमेचा निर्वाळा।'-भाए २०३. ३ शुद्धता. ४ परिपकदशा. 'कीं विरूद्धिया जोंधळा। कणिसाचा निर्वाळा। वेचला कीं आगळा । दिसतसे । ' - ज्ञा १४.१२६.

> निर्वाळिले—वि. निवडक; शुद्ध. 'मनुष्यदेहेंसीं पंचविसे। निवांछिले। ' –भाए ५०३.

निर्विकरूप — वि. १ हेतु, कल्पना, विकल्प नसणारा, भेद-निर्वाह-पु. १ चालविणे; कारभार; संपादणुक; निवाडा: रहित (ब्रह्म, देव). 'निर्विकल्प म्हणिजे कल्पना नाहीं। पर-ब्रह्मासी।'-दा ९.१.२ २ जीव आणि ईश्वर, विशेषण आणि विशेष्य, ज्ञेय आणि ज्ञाता यांमध्ये भेद न मानणारा. ३ एकाप्र. 'निर्विकल्प समाधि. ' ध कल्पना, विकल्पविरहित. 'नातरी •समाधि-स्नी. ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान अशा त्रिप्टीची जींत जाणीव नसते अशी समाधि. याच्या उलट सविऋल्प समाधि. •क्कान-न. जेथें वस्तुच्या गुणाची, रूपाची वगेरे जाणीव पूर्ण-पर्णे नसते असे ज्ञान. याच्या उलट सविकल्प ज्ञान. [सं.]

निर्विक रुपता---स्री. विकल्प न उठण्याची स्थिति: भेदरहित -एहस्व ५.९१.

निर्विकार — वि. १ फरक, बदल, विकार नसलेला. २ गुण, १९ उदरनिर्वाह, गुजरा; योगक्षेम. [ सं. निर्+वह ] ॰ करणें-१ कार नोवरा। ' -एस्स्व ४.१. ३ ( ल. ) अचल; संथः विकार-

निर्विञ्च-वि. संकट, अडथळा, अडचणी इ०कांविरहित. निर्वाहर्णे-उकि. १ चालविणः; व्यवस्था लावणः; जोपासना निर्कावि. संकट, अडथळा इ० न येतां; सुरळीतपणः; निर्विवाद. [सं.] नसलेलें. 'जरी निर्विवाद नव्हैल। निरूपण।' -ज्ञा १३.३२६. -क्रिवि. १ भांडण-तंटा न करतां; बिन तकार. २ निःसंशय: खचित. [सं.]

निर्विष--वि. १ विषरहित (साप). २ (ल.) राग, अहं-कार, मत्सर इ० ज्याने सोडले आहेत असा. [सं.] निर्विषी-म्त्री. एक औषधी वनस्पति.

निर्विषय—वि. वासना, विषय इ० सोडलेला, नसलेला.

निर्वीर-वि. वीर, शूर, पराक्रमी या विरहित (पृथ्वी). 'निर्वीरमुर्वीतलम्.' '७२ साल आटोपत आर्ले तरी परशुराम कोठे है का चं करीना, तेव्हां जोतीसाहबांस निवीरमुवीतलम् होछन ...। '-नि ४५९. ' निर्वीर झाली क्षोणी. '

निर्वोध-वि. १ पौरुषहीन; नामर्द, नपुंसक. २ गुणहीन; परिणामकारक नसलेलें ( औषध ). ३ (ल. ) निर्जीव; भ्याड; तेज, पराक्रम नसलेला. [सं.]

निर्वृत्ति—स्री. १ मोक्ष; मुक्ति. २ पूर्णता; समाप्ति; सिद्धि. 🤰 अलिप्तता. [सं.]

निर्चेच-वि. (कान्य) न संपण्याजोगाः अखंडः अविनाशीः, नाहींसा न होणारा; अक्षय. याच्या उलट सवेच. 'म्हणूनि प्रपंच नव्हे हा निर्वेच। '-विड ४.७. -वि. (जमाखर्च)न खर्चणाराः पुढें शिल्लक राहणारा (भांडीं; जवाहीर इ० माल). -भाअ १८३३.१३६. [ निर्+वेंचणें ]

निर्वेद-पु. १ किळस; वीट, शिसारी; कंटाळा. २ विरक्ति; वैराग्य. ' निर्वेद हा शब्द प्रायः संसाराबद्दलच्या कंटाळचास किंवा वैराग्यास लावतात. ' -गीर ६३५. 'तेह्वळि पें एद । तिये उपनला निर्वेदु । ' –भाए ३८७. [सं.]

निर्वेध-व. १ निश्चित; निर्धास्त; बेफिकीर; निष्काळजी. २ अडथळा, त्रास यांविरहित; निर्बाध. [सं.]

निर्वेर -- न. शत्रु नसणें; वैरराहित्य. -वि. शत्रु नसणारा; कोणाशीं वैर न करणारा; जगन्मित्र. [सं.]

निःश्रमन-व्यसनी, निर्वेसन-नि १ वाईट संवयी, व्यसने नसलेला. 'सौम्य सात्त्विक शुद्ध मार्गी। निःकपट निर्वे-सनी। '-दा २.८ १८. २ (ल.) संकट, अरिष्ट इ० पासून मुक्त ( ईश्वर ). [ सं. ]

निर्धाज-वि. निष्कपट; सरळ; निर्दोष. 'तैं कीड झडकरी तुरं। निर्व्याजु होय।' - ज्ञा १८.१५७. [सं.]

निहरणाशौच-न. प्रतवहनाचा विटाळ.

नि-हां-किनि. १ केवळ; अगदीं. निरा पहा. 'तरि त्यागु

निर्विवाद — वि. त्रिनतकारः अवाधितः शंकारहितः भांडण आत्यंतिकः निश्चयाचाः 'निन्हा विस्मित् जाली भीमकेचा सुधा मती माना। ' -धवळे, उत्तरार्ध २६. [ हिं. निरा ]

नि-हार-री--निराहार पहा.

निलक्यां-खा-नि, ( हु. ) निराळे.

निलख-किवि. (महानु.) पूर्णपर्णे; निःशेष. 'करी घटु-कामुखु। तरि मनोदंडु तोडी निलखु। ' -भाए ४५६.

निलखी, निलाख—नि. ज्यांत लाख नाहीं असा (दागिना). [ नि-|लाख ]

निलगार—वि. (बे.) सुताला निळीचा रंग देणारा. निळारी पहा. [ नीळ+गार ]

निलंगी-घी, निलंग(घ)ळी, निलंघणे—गद्मन जाणे, निळंगी, निळंगणें इ० पहा.

निलंघण-अफ्रि. १ (काव्य) दमणें; थकणें; कंटाळणें. २ वीट येणें; नकोसें होणे. [ नि+लंघणें ]

निला-ली. ( शाप. ) कर्बनित्रल. ( इं. ) सायनोजेन. [ सं. नील]

निलाग-गी-वि. १ संबंधरहितः निराश्रयीः निराधार. 'अथवा निलागें निसरडा।' –ज्ञा ६.४७६. २ कीड न लागलेलें; बिन किडीचें (धान्य, लांकूड इ०). -किवि. पूर्णपर्णे निरुपयोगी. 'श्रेष्ठ मानूं चतुरानन । तोही निलागचि हीन । ' -एभा ५.१८१. [ नि+लागर्णे ]

बीं. -वि. निर्लज्ज; बेशरम. [सं. निर्लज्ज]

निलाम—पु. लिलांव. [पोर्तु. लीलाम; हिं. नीलाम]

निलाम, निलीम-श्रीनपु. जहाज समतोल राखण्यासाठी त्यांत टाकावयाचें वजन. निरीम पहा.

निलीन---न. (शाप.) (इं.) ॲनिलीन. हें सेंद्रिय अनाम्ल असून निळीच्या विध्वंसक उर्ध्वपातनाने मिळते. यापासन बरेच रंग व ज्वरघ्न औषधांसारख्यांत लागणारी द्रव्येंहि तयार करतां येतात. –ज्ञाको(न) ३०८. [सं. नील]

निलेख-किव. (महानु.) निलख पहा.

निवगरी, निवग्री--स्री. (कों.) तांदुळादिकाच्या पिठाच्या उकडीचें वाटीसारखा आकार करून शिजविनात तें पकान. [ ? सं. नीवार ]

निघचड-पु. (कों.) सोनार किंवा लोहार यांची लोखंडी ऐरण बसविण्याचा लांकडी ठोकळा.

निवर्चे-कि. (गो.) थंड होणें; लिवणें, शांत होणें.

निवटणें--- अफि. १ फुटण्याच्या बेतांत असणें; पूर्ण भरदार. नि-हां दुआड़ । वर्रि इंदियांचा कैवाड़ । ' -भाए २२८. २ (महानु.) पक होणें (फळ, गळ्दं इ०). २ प्रसिद्ध होणें; नांवालौकिकास चढणें: पढें येण ( चांगल्या किंवा वाईट रीतीनें ). 'हा सोदेगिरींत निवटला. ' ३ तज्ज्ञ, निपुण होणें. ' गदायुद्धीं भीमसेन। निवटला अर्जुन शकास्त्री। ' -प्रांप्र १०.५५. ४ स्पष्ट रीतीनें निश्चित ठेवावयाची दुधांत भिजविलेली कापसाची घडी. २ पदार्थ निवत होगें; उमगर्णे; उघडकीस येगें (काम, गोष्ट, मसलत). [ नि+ेठेवावयाची (चूलीजवळची) जागा. वठणें ]

करणैं: तोडणें: कापणें. 'कां करुणा केलि हाली। विजयित्र निव- -एसा ६.२५७. 'विश्वघटाचें निवर्णे। प्रेक्षण तें सहज जेथ तसें टिली। '-भाए १११. 'निवटिला राहुचा घसा। '-एभा निवर्णे। '-मोकृष्ण ३७.३४. ४.२३४. 'दु:शासनें निवटिला पडला लोकक्षयीं जसा तरणी ।' -मोक ि ४.७. [सं. निवर्तन]

तील सरकी ). [ नि+वटणें=सरकी काढणें; निवडणें ]

निवटा-प. एक जातीचा मासा.

निवडणुक; पसंती. [ प्रा. णिव्वड ]

शब्दाशीं जोड़न उपयोग ). [नावड]

वेंचुन काढलेलें. २ वेंचल्यानंतर, चांगला चांगला भाग काढून देखोनी। ' -कथा ४.७.१७८. घेतल्यानंतर राहिलेला गाळ. निचडक-वि. निवड अर्थ १ पहा.

निवडंग-डिंग-डंग, निवडंगट-नपु. एक कांटेरी झुडूप. निमंत्रण ] याचे प्रकार:-तिधारी, फड्या, फणेरें, काट इ० [ सं. स्नुहिदंड:; हिं. सेहंड; त. चेमुंड ? ]

निवडणे--अित. १ वेचणें. ' वोघ निवडतां निवडेना। गंग- न्यूनता मधें।' -दा ९.३.३५. २ (ल.) निर्णय, निश्चय, निकाल, निवाडा कर्णे, लावणें; 'चावडिये न्यावो अन्यावो । निवडी वेद् । ' - ज्ञा १६.२९५. ३ निष्णात, निपुण होणें. ' ते विद्या-जात पढती । यज्ञिकिये निवडती । '-ज्ञा १७.७७. ४ पसंतीस येणे; हुडकून काढणें. 'देउनि गुरुपत्नीतें। तृं गुरुभक्तांत जाणता निवडें ! ' –मोअश्व ३.३७. ५ घालवून देणें; हाकलून देणें. 'परानिमित्त आपुला नाश । योग्य नव्हे करणे तुम्हांस । म्हणोनि निवडा त्या दोघांस । तरींच कल्याण तुम्हांसी । ' -जै ७६.४३. [प्रा. णिब्बड=प्रथक होणें. तुल० सं. निवर्तन] निव**डणी**, उलट प्रवर्तक. निवर्तन-न. मार्गे फिरणें, फिरविणें: परतणें. नियडणुक-स्त्री. १ वेंचणी; पसंती; पसंत करण्याची किया. २ मतदारांनीं उमेदवार निवड़न देणें. निवड पाखड-स्त्री. (बायकी) धान्यांतील खंडे वगैरे काढून, पाखडून स्वच्छ करणें. [ निवडणें + | हात. ३ औरस चौरस तीनशें हात जमीन. -संस्कार कौस्तुभ. पाखडणें ]

निवडणें - उक्रि. निवटणें पहा. ' ऐसा कल्पाल अभिप्रावो। तो सज्ञानासि न घडे भावो। तिहीं निवड़नियां अहंभावो । चिदा-नंदें पहा हो समाधिस्थ।' -एभा १३.६५९. [ निवटणें ]

निवडला-वि. कसलेला. (प्र.) निवटला. -रंयो २६३. निचण-न. १ डोळयांची आग कमी होण्याकरितां त्यांवर

निवर्णे-णी-नन्नी. मडक्याच्या खालची काथ्याची, गव-निवटणं -- अति. (काव्य) ठार मारणं, नष्ट करणं; निर्मूळ ताची चुंबळ, बुड (भांडें करुंडूं नये म्हणून खालती ठेवावयाचें).

निवर्णे—अित. १ थंड होर्णे: उष्णता नाहींशी होर्णे: कढत-पणा जार्णे. २ (ल.) हलका, कमी होणे; शमणें; शांत होणें; निवटणें —अिंक. स्वच्छ करणें; शोधर्णें : निवडणें ( कापसां मिटणें ( राग, दंगल, छोभ, काम द० ); थंड, शांत होणें ( चिड-लेला, रागावलेला माणुस ). 'न निर्वे अनुर्जे बोधितां।' –मोरा ४९. ३ खपणें; संपर्णे (तोफेचे गोळे ४ ( ल. ) आनंदित होणें; निवड--- श्री. इष्ट पदार्थ निराळा काढणें; वेचणें; छानणें; विश्रांतीस राहाणें. 'पाह रम्याश्रमपद सीतासी त्यांत ती निवे कांहीं। '-मोवन ४.१३३. [सं. निर्वाण] म्ह ० शिजे तों राह-निवड—स्त्री. नावड; अप्रीति; कंटाळा. (सामान्यत: आवड वर्ते निवे तो राहवत नाहीं. (डोळे-कान) निवर्ण-चित्ताजोगी गोष्ट झाल्यामुळें समाधान होणें. ' तुज दीधरुं नाहीं स्तनपाना । निवड — वि. १ निवडलेर्ले; वेचक; पसंत केलेर्ले; शेलकें; या श्रीमुखाचिया चुंबना । आणि निवतीच ना नयना । खेळतां

निवंतण—न. (व.) जेवावयास बोलावणें; आमंत्रण. [सं.

निवंता--स्त्री. उणीवः कमतरताः न्यनता (नकारार्थी प्रयोग) 'भरलीं भांडारें द्रव्यास निवंता नाहीं।'-प्रला ९२. सि.

निवंता—स्री. उसंत; शांतता. [ निवांत ]

निवरगी---स्त्री. निवगरी पहा.

निवरी—सी. खाऱ्या पाण्यांत होणारे एक झाड. -शे २.९. निवर्तणे—अक्रि. १ माघार घेणें; परतणें; पलट खाणें. २ आटोपर्ते घेणे; बंद होणें; थांबणें. ३ (ल.) मरणें. ४ नाहींसें होंगें. 'पहिला ऋदिसिद्धीचा संभ्रम् । तो निवर्तीनि गेला धुम् । ' -ज्ञा ४.१३४. [सं. निवर्तन]

निवर्तक-वि. मार्गे फिरविणारा, पिछेहाट करणारा; याच्या

निवर्तन---न. १ गुजराथेंतील चार विघे जमीनीचे परिमाण. २ दहा हात लांबीच्या वीस काट्यांचे मापः औरस चौरस ४००० [**सं**]

निवर्तित—वि. परत फिरलेला.

निवल-ली--बी. १ (कृ.) शेर; चिकाडा ( एक वनस्पति ). २ एक विशिष्ट झाड.

निचलकांडें--सीन. (कु.) निवर्डग.

निच विर्णे — उक्ति. १ थंड, गार करणे (तापलेली वस्त्) २ (ल.) कमी करणें; शमविंगे. ३ आनंदविंगें; तुप्त करणें, संतुष्ट करणें; शांत करणें. ' प्रियशिष्य धनंजयगुण वर्णुनियां यांसि हृदय निववं या । ' -मोविराट ४.१४. ३ (ल.) उतार पाडणै; उपशमन करणें; इलकें करणें. [ निवर्णे ]

निचचित्र-वि. (कान्य) शांत करणारें. 'परि आतां चंद्रापासोनि निवविते । जे अमृताहृनि जीवविते । ' -ज्ञा ९.२४.

निवसर्ण-अक्रि. जवळ राहणे; वसती करणे. 'म्हणे आम्हां पार्शी तव गुरु विलासी निवसतो । ' -र ३५. [ सं. निवास ]

निवसर्णे—सिक. (कों.) कवळाची पाने तोडणे. [सं.निर्+ वस्-वसन ]

राहिलेला द्रवांश; गाळ बुडाशीं बसून वर राहिलेला शुद्ध, स्वच्छ पदार्थ २ (गो क्) भाताची पेज किंवा पेजेचे पाणी. ३ ठोक रकम. -वि. १ स्वच्छ; ग्रुद्ध; निर्मळ (पाणी, डोळे, आकाश इ०). २ ( ন্ত. ) अकपट; अकृत्रिम; शुद्ध; शांजळ. ३ नुसर्ते; फक्तः केवळ. -किवि स्पष्टपणे; स्वच्छपणे; केवळ; निःसंशय; निर्विवाद; प्रांजळ-पर्णे: अक्रिज्ञमपर्णे: ढोंग, अवडंबर इ० न करतां. 'या पदार्थाचे निवळ दाहा रुपये येतील. '[सं. निर्मल] •गांठ-स्त्री. स्वस्थ• तेची, शांतपणाची गांठ, भेट. २ दिलसफाईची, मोकळेपपणाची मलाखत. •िततळ-वि. १ स्वच्छ; शुद्ध; घाण, गदळ याविरहित. २ थंड आणि शांत; संथ व प्रसन्न; स्वस्थ आणि सौम्य. ॰शंख-वि. १ शद्ध व शंखासारखें स्वच्छ (पाणी, लोणी ). २ (ल.) शुद्ध मुखं अथवा टोणपा; अत्यंत दरिद्री (माणुस).

निवळणी---स्री, (गो.) सोनाराचे एक इत्यार.

निवळ्णे—अित. १ स्वच्छ, तंजस्वी, चकचकीत हो ने ( डोळ, चेहरा, आकाश इ० ). 'डोळे निवळले ' 'रात्र निवळली. ' २ (ल.) थंड, शांत, स्वस्य, सौम्य, गरीव होर्णे (रागावलेला माणुस, जनावर), विचारी, विनीत होणें; सुधारणें (दुर्वर्तनी तरुण). 🤰 पूर्णावस्येत आल्यानंतर चांगले बनणे (कोंबळचा झाडाचा पहिला बहार वाईट निघतो पण पुढें उत्तम निघावयास लागतो त्यास म्हणतात ); मुरणें ( कोंबेंके फळ बचव असतें त्यावरून ); ' सुपारी निवळली. ' ४ भिजण्याने मादक गुण कमी होण ( हरीक, तंबाख स्तब्ध; वारा नसलेली ( जागा ). [ स. ] इ० कांचा ); स्पत्र होणें ( गोष्ट ). ५ निपुण, हुशार होणें; चांगला जम बसर्गे (एखाद्या कामांत, कलेंत, शास्त्रांत). ६ (चांभारी) केस, कान्ही, वगैरे काढून टाकल्यावर (कातर्डे) पाण्यांत टेवल्याने [ नीव=वळचण+आंतला ] स्वच्छ होणें. [सं. निर्मलन ] निवळण-न. १ (कों.) निवण अर्थ १ पद्धा. २ एखाद्या मिश्रणाचा निवळल्यानंतर वर येणारा णारा.

दव; स्वच्छ रस. ३ गढूळ, दव शुद्ध करण्याकरितां त्यांत टाक्लेला तुरटीसारखा एखादा पदार्थ.

निवर्ळी-सी. १ मिश्रणांतील स्वच्छ पाणी. निवळ पहा. २ ज्याच्या बिया गढळ पाण्यांत टाकल्या असतां ते पाणी स्वच्छ होतें असे झाड व त्याचें बीं. निर्मळी (-स्त्री.) पहा. ३ एक वेल. ४ (कों.) बलाच्या शिगांस बांधलेला दोर, कासरा. ५ चुन्याचें पाणी. ६ (गो.) मुलाचें घरगुती औपध (कुडा, महाळुंग वगैरे ७। ८ औषधीसारी घालन तयार केरेला काढा ).

निवळो, निवळॉ—पु. (गो.) शेतांतीय पाणी ढकळून बाहर लावण्याचे बांबुच्या काठीला बसविलेलें लांकुड व फळी. | निवळ |

निवा-पु. (व. ना.) निखारा; जळता कोळसा.

निवाड-डा-पु. १ तडजोड; निर्णय; न्याय; निकाल; निवळ-सी. १ पातळ पदार्थोतील जडांश खालीं बसून वर फैसला; उराव. २ निष्पत्ति. (ई.) जजमेंट. 'पिकासी निवाङ्क देखिजे। अविकाधिक। ' - ज्ञा १०.५५. ३ भेदः भिन्नता. 'नाना घनी भूत सुवर्ण । जैसें निहाळितां साधारण । मग अळंकारी वरवेंपण । निवाडु दावी । '-ज्ञा १.४४. [निवडणे ] दान जिवांचा निवाडा होण-गरोदर स्त्री सुरळितपणे प्रसूत होऊन अपत्य व ती वंगळी होणें, बाळंत होणें. •पोवाडा-पु. मुक्तता; सुरका ( अडचण, संकट, ज्ञास इ०पासून -विशेषतः बाळंतपणातून ). [ निवाडा द्वि. ] **नित्रा ७ एत्र**—न. ( कायदा ) निकालपत्र; **( इं**. ) डिकी.

> निवार्ड--फिवि. १ (काव्य) निश्रयानें; हटातटानें. 'नांगर उचलुनिया निवाडें। नेहद्वनि पाय ठेविला पुढें। '-एहस्व १०. ३३. २ खरोखरी. 'गळा मोतीं असोन निवाडें। लोकांचिया गळा पडे। ' - ह २१.२२९.

> निवार्णे--न. नाशः नुऋसानः इजाः, खराबीः तोटा. ( कि॰ करणें ). [निर्वाण]

> निवात—वि. १ स्तब्धः उपद्रवरहित. ' निवांत स्थली बसुन **ईश्वराचें** ध्यान करावें. ' २ स्वस्यचित्तः निष्काळजी. 'वरुण राहिला निवांत। पुत्रे चुकविला अनर्थ। ' -कथा १.२.११९. –िकिनि. शांतपर्णे; स्तब्धपर्णे; कांहीं एक गडबड, बडबड न करतां. तेव्हां क्षण येकरघुनाथ । निवांत न बोले चिंताक्रांत । ' 'तुं घटका-भर निवांत बैस. ' [सं. निर्वात, निवात]

निवात--न. वाऱ्याचा अभाव; वारा नसर्णे. -वि. शांत;

निवांतरें --- न. (सांके) अंगावर उंदीर मुतला असतां होणारा आजार. ' त्याला निवांतर्ले झार्ले. ''निवांतल्याचा उपद्रव–बाधा.'

निवारक--वि. निवारण करणारा; अडवणारा: विरोध कर

निवारण-न. १ परावृत्त करणें; परत. मार्गे फिरविणें: इर करणें. 'तो वाघाचे अंगावर चालन जात होता परंत मी त्यांचे निवारण केलें. ' २ ( ल. ) बंदी; अटकाव; अडवणुक; टाळणें. ३ निवारणपत्र पहा. निवारणपत्र-न. कर्ज मागावयास किंवा तगादा करावयास धाडलेल्या नोकरास तें न मागण्याबद्दल त्याच्या माल-कार्ने पाठविलेला बंदीचा हुकुम. निवारणीय-वि. निवारण करण्यास योग्य. निवारित-वि. १ मार्गे फिरलेला; अडलेला; टाळलेला. २ निषिद्ध. निवाध-वि. निवारण करण्यास योग्यः टाळण्या -वारण्या-जोगें. [सं.]

निवारणा-सिक. १ मार्गे सार्णे; दूर करणे; हटविणे. ' निवा-रोनि जाय माया। ऐसी छाया जयाची। '-तुगा ७. २ ( छ ) अडवर्णे; टाळणें; थोपविणें; न येंऊं देणें; निवृत्त करणें. 'जैसा दीप ठेविला परिवरीं। कवणातें नियमी ना निवारी। - ज्ञा ९. १२८. ३ बंद करणें; मनाई, निषेध करणें; वारणें. ४ समजूत धालणें. 'आर्ताची स्थिति ऐसी । जिज्ञासू निवारी त्यासी ।' -एभा १९.२७४. [सं. निवारण]

निवारसा-पु. वारसाचा अथवा दुसऱ्या न्याय्य हकाचा अभाव; वारसा, हक, स्वामित्व, अधिकार इ० नसर्णे, नसलेली स्थिति. [नि+अर. वारिस्] निवारस माल-प. १ ज्यास वारस नाहीं असा, बेवारसी माल. २ मृत्युपत्राने किवा इतर प्रकारे विल्हेबाट न केलेली मालमत्ता. निवारशी-सी, निवारशीक, निवारीश-वि. वारस, मालक, चालक, कायदेशीर इक्सदार या विरहित; बेवारशी ( जागा, माल इ० ). [ नि+अर. वारिस् ]

निवारा-पु. १ आश्रय; आस्ना; ( ऊन, वारा, पाउस या पासून येणारें ) संकट, अडचण यापासून प्रतिबध. २ आश्रयाची स्थिति, स्यानः निर्वात स्थळ. [ नि-नवारा ] निवान्याचा-वि. १ आश्रयाखाली असणारा. २ सुखांत व शांतरेंत वाढलेला; आयुष्यां-तील धकाधकीचा ज्याला अनुभव नाहीं असा. निवाच्यास बसर्णे-वारा नसलेल्या जागी बसर्गे.

निवाला—पु. (व.) घास. [ अर. ]

निवास--पु. १ राहण्याचे टिकाण; वसतिस्थान; ग्रह; घर 'जैसे जळाचे कल्लोळ। आणि कल्लोळीं आधीं जळ। ऐसेनि बसवीतसे बसर्णे, 'जेथें निवास जगन्नायका। विश्वव्यापका श्रीकृष्णा।' -एरुस्व ३.४. 'आमचे मनांत काशींत निवास करावा असे आहे.' [सं. नि+वस् ] निवासी-वि. निवास, वस्ती करणारा; राहणारा; ( समासांत ). मथुरा-द्वारका-निवासी.

( थंड झालेलें लोखंड ) ( ल. ) निरोगी, धट्टाकट्टा म्हातारा मनुष्य. देंगें. [ सं. निवेदन ] निवेदक-वि. सांगणारा; निवेदन करणारा.

निविशिदा-पु. कारकृन. नवीसदा पहा. 'निविशिदा लेखकः स्यात्। '-राव्य ८.१.

निविद्यन---न. लेखन. ' आं शहामत-पन्हा यांहीं किताबत निविश्तन केली; पोहोंचून त्यामधील मज्यून जाहीर जाहुला.' -पदमव ३४. [फा. निविश्तन्] निविस्ता-पु. लेख; पञ्च. 'निविस्ताही मसेल जाहला होता; जबाब अम्मा येऊन पोहोंचला नाहीं. ' -रा ३.९०. [फा. निविश्ता]

निविष्ट-वि. १ प्रविष्ट; अंतर्भृत; समाविष्ट. २ स्थिर: बस-विलेला; कायम केलेला (बैठक, जागा, अधिकार इ० वर): अधिकृत. ३ निपुण: प्रवीण. 'तो शास्त्रांत निविष्ट आहे.' सि. नि+विश ]

निवी-की. नीवि पहा.

निवीत-न. माळेसारखें सोडलेलें जानवें ( सन्य किंवा अप. सब्य नव्हे असे ). [सं.]

निवीसिंदगी -- स्री. कारकुनी. -रा २०.३०४. फा. नवी-संदगी |

निवृत्त-नि. १ मार्गे फिरलेला; परतलेला अथवा परतिवलेला-२ परावृत्त; थांबविलेला. ३ (कांहीं कार्य) टाकून दिलेला; अंग काढून घेतर्ले आहे, किंवा हात आटोपला आहे ज्याने असा. ४ जीवयोनीतृन मुक्त करणारा. [सं.] ० मांस-वि. मांस न खाणारा: मांसाशन न करणारा. ०रजस्क-वि. (वय झाल्यामुळे ) जिचा विटाळ गेलेला आहे अशी (स्त्री). •रमण-वि. ज्याची संभोग-शक्ति, प्रजननशक्ति गेलेली आहे असा (पुरुष).

निवृत्ति-त्त-सी. १ निवारण पहा. बंद होणें, करणें; निरास; थांबणें; विराम, लय पावणें; राहणें; अडविणें; थांबणें; थांबविणें. (समासांत). आचार-दुःख-खेद-ज्वर-विघ्न-निवृत्ति. ' औषधसेवनानें रोगनिवृत्ति होते. ' २ संसारांतील वस्तुमात्राकहन. विषयांपासून ईश्वराकडे वळणें; अंतःकरण परत फिरणें. ' नित्रृत्ति-सत्र सोडवणिया। सर्वे शास्त्रार्थ पुरवणि या। ' - ज्ञा १८.३८. ३ मृत्यु. ४ सांसारिक उपाधींपासून मुक्तता करून घेणें; उपरति: विरक्तिः; संन्यासः; त्याग. 'वांचूनि स्वर्ग मृत्यु नरकु आथी। तया हेतु प्रवृत्ति निवृत्ती। ' –ज्ञा १८.५६६. ५ मुक्तिः, मोक्षः, भगवत्-प्राप्ति. 'साविया स्वस्त चांगु। निवृत्ती वरी। ' -क्का ८.२३७. ६ सकळ तो निवास मी। ' - ज्ञा ९.२८७. २ वासः वसतीः राहर्णेः निवृत्तिमार्ग पहा. मार्ग-पु. एकांतवासाची, ध्यानमम अवस्थाः जगांतील सर्वे उपाधीपासन आणि विहित आचारांपासन परावृत्तिः विहित कर्माचा त्याग. याच्या उलट प्रवृत्तिमार्ग. [ सं. ]

निवेद्णै—सिकि. ? सांगण; बोलण; कळविण; भाषण करण: कथन करणें. ' म्हणोनि काय काय आतां। निवेदिजेल अनंता।' निवाळेंगे—अित. निवळणे पहा. निवाळलें लोखंड-नः -ज्ञा ११.५५५. -मुआदि ४.४९. २ अर्पण करणें; ओपणें: निवेदन-न १ सांगण: कळविण: कथन (वरिष्ठ, वडील माणसांस). २ अर्थणें: ओपणें: देणें; वाहणें. 'करी बळी स्वात्म निवेदनार्ते।' -वामन, वामनचरित्र १.४०. [सं.] निचेदनीय-वि. १ निवेदन, कथन करण्यास योग्य. २ अर्पण करण्यास योग्य. निवेदित-वि. १ सांगितलेलें; कळविलेलें. २ अपिलेलें; दिलेलें. निवेश-वि. निवे-दनीय पहा.

निवेद्य-पु. देवाला समर्पण करावयाचा नैवेदा. िनेवेदा अप. ]

निवेश-पु. १ आंत जाण; प्रवेश; अंतर्भाव. २ आंत घालण; प्रवेश करणें: स्थापना: ठेवलेली, स्थापन झालेली स्थिति. 'या पंक्तीमध्ये एक अक्षराचा निवेश होत नाहीं. ' ३ (ल.) अंत-दृष्टिः; निपुणताः; प्रावीण्यः 'याचा व्याकरणांत चांगला निवेश पु. १ ज्याच्यावर निशाण असर्ते तो हत्तीः २ पुढारीः; नेताः आहे. ' [स.] निवेशन-न. आंत ठेवण: स्थापण.

नि:शंक, नि:शक नि:शब्द — निश्शंक, निश्शक्त, निश्शब्द पहा. नि:शंकापण-क्रिवि. शंका न बाळगतां: निर्धास्तपणें.

निश्नम्त —स्री. बैठक. 'दीड प्रहर पावेतों निशस्त राहिली. -रा ५.१४१. [फा. ]

निशा-की. १ खातरी; विश्वास, आश्वासन, मनाचे समा-धान. (कि॰ करणें; होणें; पुरवेंगें ). 'या गोष्टीविषयीं मला संदेह होता परंतु आज माझी निशा झाली. ' २ पतीची खात्री: हमी; खात्री; जामिनकी. (कि॰ देंणें; घेगें; पटविगें; पुरविणें). 'भी पांचके रुपयांची निशा सावकारी देतों. ' 'वसूल घेतला असेल तो वाजवी वजा करून बाकी एवजाची निशा नवाबाकइन घेण. '-समारो १३. ३ घालेपणाः मनशामोडः परिपूर्तिः अत्यंत, भरपूर तृप्तिः पुरेपुरे होणें. [फा. निसआ-निसआ] •पाती-स्री. १ खात्री; विश्वास. निशा अर्थ १ पहा. (क्रि॰ करणें; पुरविणें). २ जामीनकी; हमी. (कि॰ देणें).

निज्ञा-की. १ कैफ आणणारा, अमली पदार्थ (मदावगैरे). २ कैफ: मद: नशा. [अर. नशा] ॰धुंद-वि. अतिशय कैफ चढलेला. ouाणी-न. १ मादक पदार्थाचें सेवन; अंमल; कैफ. (किo करणें). २ मादक पदार्थ; मद्य इ० ०**वाज**-वि. नशा करणारा; मदापी; कैफी.

निशा-पु. बेहोषता; आनंद. 'पत्रें पाठविलीं प्रविष्ट होऊन आमचे चिताचा निशा जाहला. ' - ब्रप ३०१. अर. नशात= आनंद ]

निशा-नी. रात्र. 'खद्योत समुदाय निर्धि वसे। वीर तैसे वाटीव।' -एरुस्व ५.२९. [सं.] ॰कर-पति-पाळ-पु. चंद्र 'कांशीतळ व्हावया निशापति । विजना हार्ती घालविजे। '० **चर**-वि. १ राक्षसः; पिशाञ्च. ' जैसे रात्रीच्या अवसरीं। व्यापारिजे जिव्हारीं। ' - ज्ञा २.४८. [सं.] निशाचरीं। '-ज्ञा १६.२७२. २ चोर. ३ घुबड, वटवाघुळ इ० राम्नी फिरणारे पक्षी प्रत्येकी. •चरी-की. १ चोरी. २ राक्षसी. जाली. ' सद्धा पडा.

'विवेकाचा ठावोचि पुसी। निशाचरी जे।' – ज्ञा ९.१७९. निशांत-पु. रात्रीचा शेवटः अखेरचा प्रहर. 'निशांतीं उगवे चंद्रकिरण । ' [निशा+अंत ]

निशाण-न. १ ध्वज; पताका; झेंडा. २ बंदूक, बाण इ०नीं नेम धरावयाचे रुक्ष्य; चांद. ३ नेम; चिन्ह; खुण; निशाणी.' आमचे व आपले इत्तिफाकानें इंग्रजांचें नांव व निशाण नाहीं सारखे नेस्त नाबृत होतील. ' –रा १०.१८२. ४ नाण्यांवरील पोतदाराची तपासल्याची खुण [फा. निशान्] •उतर्णे-गोळी बरोबर लागणें; लक्ष्य भेदणें. ०दार-वरहार-पु. निशाण धरणारा. 'हत्तीवरल्या निशाणदारास पायास गोळी लागली.'-रा ६. १२५. ० बाजी-स्त्री. नेम मार्गें; वेध. निशाणचा हत्ती-

निशा(सा)ण-पु. रणभेरी; डंका: नगरा. ' तयावरी जैत रे जैत। म्हगोनि ध्यःनाचे निशाण वाजत। ' –ज्ञा ९.२१७. -एरुस्व ६.२. 'स्त्रियासि म्हणे चित्रस्थ । स्वर्गी निशाण असे वाजत। ' -कथा २.१२ ६१. [ प्रा. निःसाण ] निज्ञाणीं घाव घालण-देण-क्च करण्याचा, हल्ल्याचा नगारा वाजविण. 'हरी भक्तिचा घाव घाली निशाणी।'-राम २८.

निशाण—स्त्री. (कु.) शिडी, निशाणी पहा. [सं. निःश्रेणी] निशाणा—पु. (व.) शस्त्राला धार लावण्याचा दगड किंवा चाकः; पलसणी. निसणा पहा. [सं. शाण, निशानः; प्रा. निसाण]

निशाणी--श्री. १ खूण; चिन्ह. २ चिन्ह; लक्षण: प्रमाण: सुचना. ३ नाण्यावर खूण करण्याचे एक हत्यार; पंच. ४ ( ल. ) परिणाम; लक्षण; फल. 'वाघाच्या गृहेत गेलें असतां मरण्याची निशाणी.' [फा. निशानी ] ॰ होणा-अमर्याद, परकाष्ट्रेचें, बेसुमार होंगें ( वाईट रीतीनें ).

निशाणी—स्त्री. शिडी; जिना; सोपान; निशीण. 'जे अज्ञान-तमाची तरणी । भैवल्यपदाची निशानी । '-दाव ४४. [सं. नि:श्रेणी] निशान, निशानदार, निशानी—निशाण इ॰ पहा.

निशि-शी-श्री. रात्र. -ज्ञा २.३२४. 'चोरा इचे निशी। वेखोनियां विटे शशी।' –तुगा ३१४६. सं ] **ंगध-पु.** गुलछन्; एकफूल, फुलझाड. यास रात्री विशेष वास येतो. •दिनि, दीन-किवि. अहोरात्र. 'चिंताज्वाला निशादिनि जरी जाळिती मन्मनासी। '-जन्मभूमि. भागव-पु. लक्ष्मीप्रीत्यर्थ दर शुक्रवारी दिवसां उपवास व रात्रीं जेवण करणें निशीध-प्र. मध्यरात्र.

निशित-निशत-वि. तीक्ष्ण केलेलें; घासलेलें; पाजळलेलें (निसण्यावर रास्त्र). ' देवा नवनिशतीं शरीं। वावरोनी यांच्या

निर्शी-शब. सहः बरोवरः सहित. 'एका घोडयानिशी

निशीण-स्त्री. शिडी; निशाणी. [सं. निःश्रेणी]

निस्सीम अप. ]

निरो-न. (गो.) कांजी; पेजेचे पाणी.

नि:शेख-प-वि. संपूर्ण; समूळ. 'जिंग हारपे जेथ नि:शेष।' सौख्याची हमी ( धान्याची बगमी केल्यामुळे ), निर्चिती -ज्ञा १५.४३६. 'तो पदार्थ नि:शेष सरला. ' [ सं. निःशेष ]

निराडी-राड्या-वि. शंडी नसलेला (मुसलमान). [ नि+ शेंडी ]

निशेदार--वि. हवाला ढेणाराः पतदारः साखदारः जामीनः हमीदार. [ निशा=हमी ]

निशेदार-वि. नशा, अंमल करणारा; निशाबाज. [ निशा= नशा ]

निशोत्तर --- न. एक औषधी मूळ, तंड.

निशौच-कि. (गो.) उतर्णे.

निश्चक--वि. कडकडीतः; निर्जेळीः; निरशन (उपवास). 'तेरा दिवस झाले निश्चक करितां। न पवसी अनंता मायवापा। -तुगा ५१२.

निश्चक-वि. शत्रुरहितः परचकरहित. [ सं. ]

निश्चंद्र-वि. ज्याची चकाकी नष्ट झाली आहे असे (अभ्रक, भरम, पारा इ०). [सं.]

निश्चय-- पु ? निर्धार; करार. 'सरकार अधिक पैसा मागते परंतु द्यावयाचा नाहीं असा निश्चय झाला. ' २ निर्णय; ठराव; निकाल, अखेरचा फैसला; ठाम मत. ' दुरून रुपे आहे असा भास झाला, हार्ती घेतल्यानंतर शिपी असा निश्चय ठरला. ' ३ विश्वास: पूर्ण खातरी; भरंवसा; अदा. 'शहाण्या मनुष्याचे वाक्यावर निश्चय ठेऊन चालावें.' ४ खात्रीनें होणारी गोष्टः सिद्धांतः अवश्यंभाविता. ' सुर्यास्तानंतर रात्र होईल या गोष्टीचा निश्चय आहे. 'याच्या उलट दैवघटितत्व. -िक्रवि. खातरीनें; न चुकतां; निःसंशय. [सं.] ॰पूर्वक, निश्चयात्मक-वि. खातरीचा; खचित. निश्चयाचा पहा. -क्रिवि. निश्चय (-क्रिवि.) पहा निश्चयाचा-वि. १ न बदलणाराः; निर्णीतः; अर्चचल. २ ज्याबद्दल शंका, प्रश्न उत्पन्न होणार नाहीं असा.

निश्चल-ळ-वि. न हलणाशः अवलः, निश्वलः, स्तब्धः, स्थिर; एका जागी खिळलेला. -िक्रवि. स्थिरपणें; शांतपणें. [ सं. ]

निश्चित-वि. टराविक; खचित; कायम. [सं. निश्चय] •अर्थ-पु. १ टराविक, ठाम गोष्ट. २ खातरी. निश्चिति-सी. निश्चय. 'जैसी आत्मज्ञानविर्खी। जंव निश्चिती नाहीं निकी।' -ज्ञा १८.१५२. -किवि. (काव्य) निश्चयाने; खातरीनें; खचित. ' बिहों के कियें निश्चिति।

निश्चित-वि. चिंता, घोर, काळजी यापासून मुक्तः; निचितः; नि(निः)शीम-वि. अमर्यादः सीमा नसलेलाः, निस्सीम. [सं. स्वस्थः, वितारहितः 'या लागीं प्रात जर्जर नावे। रिगोनि केवि निश्चित हो आवें।' -ज्ञा ९.८९०. [सं.] निश्चिती-स्ती. १ ( अन्नवस्रादिकांच्या ) काळजीपासून मुक्तता. २ स्वास्थ्य आणि

निश्चेतन—वि. निश्चेष्टः, वेशुद्धः, भानावर नसलेला.

निश्चेष्ट—वि. निश्चल पहा.

निश्चेणी-सी. १ शिडी. २ घोड्याच्या कपाळावर एकावर एक अशा कमाने अललेले तीन भोंबरे. हें धोडयाचे ग्रुभलक्षण समजतात. -अश्वप १.८६ [सं. निःश्रेणी]

निश्वास-पु. १ उछ्वासः श्वास बाहेर सोडणें. (कि॰ देणें; टाकर्ण, सोडर्ण). २ भगवंताच्या निर्देतील श्वासापासन झालेले वेद. 'निगदिले निःश्वारें । प्रभूचेनि ।' -अमृ ५.११. [सं. नि:श्वास ]

निइट्रांक-वि. बेशक; बेथडक; शंकारहित; निश्रयाचा; कांकूं न करणारा. -िक्रवि. थीटपर्गे; न भितां; निर्भयपर्णे; निश्चितपर्णे; विश्वासानें. [सं.]

निइशक्त-वि. अशक्त; दुर्बळ; कमकुवत. [सं.]

निद्दराब्द--न. ब्रह्म. -वि. स्तब्ध; गुपचुप. -क्रिवि. एकहि अक्षर, आवाज न काढतां. [सं.]

निइहोष-व. पूर्ण; सबंध; सगळा; बाकीरहित. -क्रिवि. पूर्णप्रा: बाकी न राहतां, सर्वथा; अगदीं. नि:शेख-ष पहा. [ सं. ]

निषाद-पु. १ (संगीत) सात स्वरांपैकीं सातवा स्वरः नि. २ कोळी, पारधी ही जात व तींतील व्यक्ति. ३ कड्ड, इलकी जात. शूद्र स्त्रीस ब्राह्मणापासून झालेली संतति. [सं.]

निवेध-पु. १ प्रतिपंधः मनाईः बंदी. २ नकारः परवानगी नसर्गे: शास्त्राची असमिति. 'न ठारे निषेधु आड । न पडे विधीची भीड।' - ज्ञा १६.१८९. ३ धिक्कार; निंदा. [सं.] ० मुखे-किवि. नकार घालुन; नकारानें (वर्णन इ०). निषिद्ध, निषे-धित-वि. १ शास्त्र आणि समाज यांनीं मनाई केलेंले, वर्जिलेलें; शास्त्रास, स्वरीस असंमतः त्याज्य. २ वर्ज्यः अविहीतः मना केलेलें. निषेधर्ण-उकि. १ मना करणें; वर्ज्य करणें. २ नाकारणें; नाकबूल करणें; न स्वीकारणें; धिक्कार करणें. 'ज्याचे अभग निषेधूनि समस्त । द्विजांनीं बुडिवले उदकांत । ' ३ नाकारणें; नाहीं म्हणें. निषेधवृत्ति-स्त्री. निषेध करण्याची प्रवृत्ति, स्थिति, स्वरूप, याच्या उलट विधिवृत्ति, -वि. १ निषेधाचाः मनाईचाः नकाराचाः; अस्वीकार करणाराः. २ अभावात्मकः; अकरणह्नपः.

निष्क-पु. १ एक सोन्यार्चे नाणें; मोहोर: दीनार; (ज्यो.) चार रुपये किंमतीचें एक परिमाण. २ एकशेआठ मासे भार सोनें. 🤾 ( सामा. ) सोनें. [ सं. ]

स्वास्थ्याची स्थिति, 'तो शत्र मेला यामुळे तेथे निष्कंटक झालें.' ' निष्कृति तुझिये पापासी । श्रीग्रह करील परियेसी । ' -ग्रुच २०. -वि. १ कांट नसलेला; कांट्याविरहित. २ (ल.) धोका, भय, उपद्रव, अडचण इ॰ नसलेलें (राज्य, रस्ता इ॰); निर्धास्त. 'कौरव मारुनि देइल निष्कंटक सर्व राज्य आतेला।' –मो [ <del>सं</del>. ]

निष्कपर-कपरी -- वि. खोटेपणा, कपट या विरहित; सरळ; प्रांजलः, मनाचा मोकळा. [सं.]

निषक्षरुण-वि. दया नसलेला; कठोर; दुष्ट; निर्देय. [सं.] निषक्तमं — वि. १ धर्मकर्म, विधि यांपासून मोकळा, अलिप्त (तपाचरणी साधु). २ कांहीं धर्म, क्रिया न करतां ईश्वरचितनांत मम असलेला. ३ (भावी लाभासाठीं ) कांहीं काम न करणारा. ४ आळशी; निकामी. [सं.]

निषक्तर्य-पु १ सार; तात्पर्य; सारांश (भाषण वंगैरेचा). 'निष्कर्ष दोहीं ही। वेखिला असे।' - ज्ञा २.१३२. २ तत्त्व; सारांश; मुख्य हेत; निश्चय; सिद्धांत. 'जयांचे कां निष्कर्ष प्राप्ति वेरीं। ' - ज्ञा ६.३२५. ३ शेवट; परिणाम. 'सर्व शुन्याचा निष्कर्षे। तो जिया बाइला केला पुरुषु।' -अमृ १.२७. ४ कसो-टीचा दगड; कसोटी; निकष.

निष्कर्लं(कं)क-की-वि. डाग, ठपका, काळिमा, कलंक नसलेला; निर्मेळ; शुद्ध; पवित्र; निर्दोष. 'सत्त्वाथिला अति सात्त्विक । निष्कलंक शोभत । '-एरुस्व १.१२. [सं.] निष्क-ळं भी अवतार-पु. (चुकीने ) दहावा कलंकी अवतार.

निष्कळ-वि. (क.) कळाहीन; तेज, वैभव, सौंदर्य, टबटवी, तजेला वर्गरे नसलेला. [ सं. निस्+कला ]

निष्कांचन - वि. दरिद्री; निर्धन पहा. [सं. निस्+कांचन] निष्काम —वि. १ निरिच्छ; फलाची इच्छा न धरितां केलेलें (कर्म, अनुष्ठान इ०). २ विरक्त; उदासीन. [सं.] ०क्सम-न. फलाची इच्छा न धरतां केलेलें विहित (कर्तव्य) कमे. 'निष्काम कर्मानें राष्ट्राला तेज येतें. ' – टिसू ४.

**निष्कारण**—वि. १ कारणाशिवाय; अकारण. २ उपयोग. फळ, फायदा इ० नसलेला; व्यर्थ. -क्रिवि. कारण, जरूरी नसतां; आधार, प्रमाण नसतां. (कि॰ बोलणं; मारणें इ॰ ). [सं.]

निष्कासन---न. १ बाहेर काढणें. २ बडतफी; हकालपट्टी. ३ स्पष्ट, खुलं करणे, सांगणे. [सं. निस्+कास्]

लेलाः निकाळजी.

निष्के रक-न. भय, उपद्रव इ॰ पासून मुक्तता; शांततेची, इ॰ केली असतां प्रायश्चित्त घेऊन किंवा प्रतिकृतीनें दूर करणें ). ४१. [सं.]

लेल्या मुलास घराबाहेर प्रथम नेण्याचा सोळा संस्कारांपैकी एक संस्कार. [सं.]

निष्क्रय-पु. १ ब्राह्मणास गाय वगैरे दान देण्याऐवर्जी तिच्या किमतीइतके दिलेलें द्रव्य अथवा इतर वस्तु. २ असली बदली वस्तु, किंवा किंमत टरविणें, देणें. ३विकय. [सं.]

निष्टं क- पु निश्रय; सिद्धांत. 'जीवामाजी निष्टंकु। करिसी जो आत्यंतिकु। ' –ज्ञा १८.१२८१. –वि. १ (काव्य) पकाः हढ; निपुण; कुशल. ' हैं सैन्य असेल निष्टंक । तरी लोदनि कोटी दुःख । स्वस्थ जाईल माहेरा । ' –मुवन ७.११६. २ पूर्ण; अखंड. 'अगा मानस है एक। माझ्या स्वरूपी वृत्तिक। करूनि घाली निष्टंक । बुद्धि निश्चरेंसि । ' -ज्ञा १२.९७. ३ निःसंशय; निश्चित. गुरु ब्रह्म ऐक्य भावो । निजनिर्वाहो निष्टंक । '-एभा ३.३४३. —िकिति. १ पूर्णपर्णे; सर्वतः; दरोबस्तः, बाकी अथवा शेष न राहतां. २ सर्वथा; सर्वोशीं; पुरतेपणीं, न्यूनाशिवाय; सर्व बाबतींत. ३ केवळ; निवळ; फक्त; मात्र. [ सं. निर्+टंक=टांकी ] निष्टंकाणे-कि. १ निश्रय करणें. ' आतां याची बुद्धि वृत्ति। निष्टंकिला कर्भ-जाती । ' -ज्ञा १८.७३१. र निश्रयाने लावणे, आरोपणे. 'निष्टं-किती गा मोहैं। आंधळे ते। '-ज्ञा १५.३८०.

निष्टुण-अक्रि. निसटणें; घसरणें; पळणें; निसटणें पहा. (मुख्यतः जाणें या क्रियापदाशीं योजतात. उदा० निष्ट्रन जाणें). 'प्रपंचापासन निष्टला। लोभाचे हार्तीचा गेला। अवस्मात। '-दा 4.9 30.

निष्टक—िकवि. (व.) अगदींच; बिलकुल; थोडें सुद्धां. 'त्यानें निष्टुक न ऐक्तां गांवास गेला. ' [ सं. निस्तुष्]

निष्ठ-वि. खिळलेला; आंत बसलेला; निष्टेनें राहिलेला; अंत:-स्थित; अधिष्ठित. ( समासांत ) मनोनिष्ठ-देहनिष्ठ-घटनिष्ठ. [ सं. ]

निष्ठा-सी. १ दृढ प्रेम, भक्ति; श्रद्धा; दृढासक्ति ( मन किंवा हृदय यांची-एखाद्या वस्तूच्या ठिकाणीं ). २ विश्वास; भरंवसा; सत्य अशी बुद्धिः निश्रयः अवलंबन. ३ एकसारखी, एका प्रकारची चाल, आचरण, धंदा. ४ कायम टाण; जम; अधिष्ठान; स्थापना. ५ शेवट; अखेर, परिणाम; निर्णय; मोक्षदायक स्थिति, मार्ग;शेवटची अवस्था. निष्काळजी—वि. बेफिकीर; निर्घोर; निर्घित; काळजी नस- ' ज्ञान ही निष्ठा म्हणजे सिद्धावस्थेतील अखेरची स्थिति होऊं शकत्ये. ' -गीर ४१२. ६ (काव्य) अवस्थाः, स्थिति. 'तृषा निष्कृति-ती-नी नैष्कर्म्य स्थिति. 'जेणें फल्रत्यागें निष्कृती। लागली नाथ ओष्टामृताची। शरीरासि ज्यावीण निष्टामृताची। ' नेलें कमें।'-ज्ञा १८.२३२. २ मुक्तताः नाहींसें करणें; नाश. ७ मार्ग. 'अवधारीं वीरश्रेष्ठा । ये लोकीं या दोन्ही निष्ठा ।'-ज्ञा ३ निरसन; फेड; परिहार; प्रायिक्त (अपराध, नुकसान, इजा ३.३५. [ सं. नि<del>।र</del>था ] निष्ठावान-वंत-वि. १ आदर, प्रेम, असलेला: अ:सक्त; दृढभाव असलेला. २ विश्वास ठेवणारा: श्रदाळ: स्थिर वर्तनाचा; शाश्वत मार्गाचा; अचेचलवृत्तीचा.

निष्ठर-वि. १ निर्देय; अर, कठोर मनाचा. २ कठोर;कडक; कणैकद्व; कर्कश (भाषण इ०). [सं.]

निष्मा—पु निशाणा पहा. [सं. शाण-निशान]

निष्णात--पु. निप्णः प्रवीणः कुशलः वाकवगार. [सं.]

निष्यत्ति—स्त्री. १ पूर्णता; समाप्ति; सिद्धि. ' जया का आथि पूर्ण निष्पती। जेथ रस धरी व्यक्ति। ' - ज्ञा १७.१५७. २ परि-पाक; परिणाम; सार; शेवट. ३ उत्पत्ति. ४ (भूमिति) मापन. ५ (सामा.) फळ; लाभ; उपयोग; निष्पन्न पहा. [सं.]

निष्पन्न-न. १ उत्पन्न, फळ; लाभ. २ शेवट, परिणाम. -वि. १ उत्पन्न झालेलें. २ पूर्ण झालेला; पक्त. ३ निपुण; ज्ञाता ४ कृतार्थः; प्राप्तपुरुष. 'ऐसियें असाधारणें । निष्पन्नाचीं लक्षणें । आपुरुनि बहवसपर्णे । श्रीकृष्ण म्हणे । '-ज्ञा ६.१०७. [सं.]

निष्पञ्जपान-पु. समतोल वृत्तिः, समानपक्षताः, एकतर्फी नसों: कोणतीहि एक बाजू न धरणे. निष्पक्षपाती-वि. १ सम-दर्शी-दृष्टि, पक्षपात न करणारा; तटस्थ. २ (ल) न्यायी. [सं.]

निष्पाद्रणे-अित. उत्पन्न करणें; निर्माण करणें. [ सं. निष्पा दन | निष्पादन-न. उत्पादन; निर्माण, उत्पन्न करणें; घडवून आणों, निष्पादित-वि. निर्माण केलेलें.

निष्पाप-पापी-व. पापरहित; पापहीन; निर्दोषी. [ सं. ] निष्प्रभ-वि. प्रभा, तेज, प्रकाश, कळा नसलेला; तेजोहीन; फिका; कळाहीन. [सं.]

निष्प्रयोजन-व. निष्कारणः, विनाकारणः, आधाररहितः अकारण. ' निष्प्रयोजन एखायास मार्स नये. ' [सं.]

निषक्तल-ळ-वि. १ (ल. व शब्दशः). व्यर्थः फलहीनः विफल: निर्थेक; २ निरुपाधिक. 'जय जय देव निष्फल। स्फ्रदमंदानंद बहुळ। '-शा १८.४.

निसका-वि. (कु.) निर्लज्ज पहा.

निसखा-पु. मित्र; दोस्त; सोबती. [नि=अतिशय+सखा] नि(निः)संग-वि. निस्संग पहा. 'नाहीं मर्यादा निःसंग बावरी । मन हें गोविंदीं देह कामकरी वो । ' -तुगा १११.

निसं(रसं)गळ-वि. निर्लज्जः बेशरम. 'अभिमानी आणी निसंगळ। वोडगस्त आणी खळ। ' -दा २.३.१८. [ निःसंग]

निसट्ण-अक्रि. १ निष्ट्रणें; जागेपासून दूर होणें; जागा सोडणें. २ (ल.) बाहेर निघणें, पडणें ( त्रासदायक कामांतृन इ०); अडचणीतून हळूच बाहेर पडणें; सुटणें. ३ फुटणें; उसळणें; फुट्रन किंवा पळन जाणें. [सं. निसृष्ट]

निसडा धोंडा--पु. शस्त्रास धार लावण्याचा दगड, निशाणा. ' एक गारुडी निसडा घोंडा मांडुनिया जवळी।' -विवि ८.८.१५८.

निस्तण-न, १ (धान्य ६०). निवडणें; स्वच्छ करणें २ निवडलेला, स्वच्छ केलेला भाग. ३ वेंचून, निवडून बाहेर टाकून यावयाचा भाग, गाळसाळ. [ सं. निस्+सन्न=गेलेला, टाकलेला ? ]

निसण-न-णी, निसन-की. शिडी. 'ही नरबदाराची निसणी। जीव हिंसा। ' -कथा २.१७.७६. [ सं. नि:श्रणी ]

निसणा—पु. निशाणा पहा. [सं. शाण] निस्तणी—स्त्री. (व.) सहाण. [सं. शाण]

निस्पर्णे---सिक. १ निवडणें; वेचणें; वाईट भाग निवड्डन काद्वन स्वच्छ करणें (धान्य, भाजी इ०). 'तांदळ, भाजी इ० पदार्थ निसले. ' २ सोलेंगे; छिलंगे; साफ करणें: साल. सालपट काढणें. ' मी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत हजार नारळ निसले. ' [सं. निसन्न] •िट्यण-द्रपण-निसणे पहा.

निसत-निः निर्लज्ज, बेशरमः, कांडगाः भ्रष्टः, व्यसनीः [निस-वर्गे सं. निस्+स् ] म्ह० १ निसत बाजारी आणि पडला शेजारी. २ निसतां निसतां लाज नाहीं कालचें बोलणें आज नाहीं.

निसता—वि. नुसता पहा.

निसंतान-न. १ निर्वेश; कुलक्षय. 'बळी अबळातें खाय। हेंचि बाधित जरी होय। मासयां कां न होय। निसंतान। '-ज्ञा १६.३०२. २ मूलबाळ नसण, झालेलें न जगणें. २ (ल.) नाश: विध्वंस (शिव्याशाप देतांना योजतात). ३ (ल.) फन्ना; चटामद्या; खाऊन फस्त करणें. निरानिपटा पहा. [सं.] म्ह० कुसंतानापेक्षां निसंतान बरें. •कर्ण-(ना.) मोडतोड, विध्वंस करणे. •मानणें-निसंतान होणें (हा एक वाईट शाप आहे). ' तुझें अल्प काळें निसंतान मानें।' -िकंकर द्रौपदीवस्त्रहरण २४.

निःसन्व, निःसंदिग्ध, निःसंदेह—वि. निस्सत्व, निस्सं-दिग्ध, निस्संवेह इ० पहा.

निसपटणें — अकि. निसटणें अर्थ १ते३ पहा.

निसबत—स्री. १ दिम्मत; हवाला; सत्ता; हुकुमत; देखरेख (मनुष्य, वस्तु, काम इ०वर). ' आमचा घोडा त्याचे निसबतीस आहे. ' २ संबंध; नार्ते. -िक्रिवि. संबंधानें; संबंधीं; तर्फेचा; बद्दल. 'गांव-सरकार-देऊळ-निसबत. ' 'भिल्लांचें पारिपत्य करावयाची आज्ञा सरसुभा प्रांत खानदेश निसबत नारो कृष्ण यास केली आहे. -वाडसमा २.१५३. [अर. निस्बत्] निस्तवतीचा-वि. १ मारुकीचा; नात्याचा. २ संबंधाचा; संबंध असरेला. 'त्याचे निसबतीचा जाब करून देऊं हैं लिहून दिल्हें सही. ' -वाडबाबा २.३९. ०दार-वि. दिमतदारः, ताबा, कबजा, हुकुमत, व्यवस्था सदन जोरानें बाहेर येगें. ४ निसर्णें; घसरणें; सरकर्णे. ५ (व.) ज्याच्या हार्ती आहे असा; अधिकारी; कारभारी (मनुष्य).० सार-वि. १ मालकीचा; संबंधीं. २ ताब्यांत, कबज्यांत असलेला. —िकवि. नांवांच्या अनुक्रमानें, यादीप्रमाणें ( यादी इ० ). निसवद-स्त्री. दिम्मतः ताबा. निसबत पहा. ' निसबदीत त्याच्या राहसी सदा।' -दावि ४५६.

निसर—स्त्री. (गो.) घसर; घसरंड. [सं. नि:सः]

निसरगांठ —स्त्री. आखुइगाठ: सुटगांठ; सुरगांठ; लवकर सुट-णारी गाठ: एक टोंक ओढल्याबरोवर सुटणारी गाठ. [निसर्णे+गाठ] ॰ देऊन ठेवर्णे-(ल.) निसरण्याचे, सुरण्याचे साधन, उपाय राखून ठेवों, पळवाट ठेवों; मुटण्याचा, सोडवणुकीचा रस्ता काढून ठेवेंग.

निसग्ड-ट-ण, निसग्णी, निस्रंड, निस्रंड —स्रीन. १ घसरडी जागा: गुळगुळीत, घसरण्यासारखी झालेली जागा: घसरगंडी. २ घसरण; घसरंडपणा; शेवाळी इ०कानीं झालेला बुळ-बुळीतपणा. 'तूं त्या वाटेनें जाऊं नको, तेथें निसरड झाली आहे.' [सं. नि+सु-सव] [ नि+सं. स=सरणें ]

निसरड-डा, निसरट, निसरंड--वि. बुळबुळीतः, घस- निसणा रडा; घसरण्याजोगा; निसरड ज्यावर झाली आहे असा ( बृक्ष, भूमि इ० ). ' मग प्रत्याहाराचा अधाडा। जो बुद्धीचिया ही पाया निसरडा।' --ज्ञा ६.५६. [निसर्णे]

नि:सरण-न. निस्सरण पहा.

निसरणी—स्री. शिडी. [सं. निःश्रेणी]

निसरण -- अक्त. १ घसरण; सरकण; निसटणें. 'पंगुहि हत्यार. मेहबहनिहि न माथां धरिता यदंघिरज निसरे।'-मोजद्योग ७.८७. २ कमी होंगें; ओसरणें. 'पुष्टि लागे विधरों। कांति पाहे निसरों। आणेंगे. मस्तक आदरीं शिरो-। भागीं कंप। ' -ज्ञा १३.७५६. सि. निःसरण ]

निसरती—स्री. (गो.) उतरंड. [सं. निःस-सर] निसरभावडी--पु. मुलांचा एक खेळ.

निसरवा-पु. १ पीक गोळा केल्यानंतर राहिलेला भागः सरवा. २ श्रामजोशाने पंचाग सांगुन दारोदारी मिळविलेले धान्य. ३ खळ्यावरचे धान्य काढून नेल्यानंतर महारांनी वेचून, टिपून घ्यावयाचे धान्य. [ नि+सर्णे किंवा सं. नि:सारण ]

निसरक्षांड--स्री. विस्मरण; स्मरणातून जाऊं देगें; विस- निःसीम--निस्सार, निस्सारण इ० पहा. रणें: काळजी, विचार, भान सोइन देणें; उपेक्षाबुद्धि ठेवणें.(कि॰ करण ). 'अहंतइतकें (सारखें) दुःख नाहीं, निसरसांडीइतकें सुख नाहीं. '[ निसरणें +स!डणें ]

निसराड-सी. निसरड पहा.

नेसर्गिक अवस्था; सहजित्थिति. [सं.] •िचत्रलेखन-न. पार्ने, १०९. [सं. नि:श्रस्] कळ्या, फुलॅं, झाड, वेल, कीटक वगैरे सष्ट पदार्थीचीं, देखाव्यांचीं, प्राण्यांची चित्रं काढणें; (ई.) लॅंडस्केप पेंटिंग. •िनयम-पु. सष्टि- सरकारांतून मुशाहिरा वेऊन चालवीत असत. -रा २०.३०४.

ज्यांच्या निसवर्तीत माणसें, वस्तु इ० दिलेल्या आहेत अशांच्या नियम; सृष्टीचे कायदे, सिद्धांत. • वाद-पु. (तत्त्वज्ञान) बुद्धि प्रामाण्यापेक्षां मानवी नैसर्गिक वृद्धीनेच ईश्वरज्ञान व नीतिज्ञान होईल असे प्रतिपादन करणारें मत. -ज्ञाको (न)३१०. 'प्रचलित निसर्गवाद जडैक्यवादी नाहीं. '

निसवणी, निसवील-श्री. कणीस बाहेर पडण्याची, निघ-ण्याची किया; धान्य निसवण्याचा व्यापार. [सं. नि+स=प्रस-वर्गे ]

निसवर्णे—अिंक. १ लेंबर, कणीस बाहेर येणें. २ (ल.) चोरी, छिनाली इ० वाईट गोष्टींत निर्दावर्णे; दुष्कर्माविषयीं निंठज्ज होणें; नि.संग बनणें. ३ तरबेज बनणें; पुढें येणें; प्रसिद्ध होंगें ( लिहिण्यांत, बोलण्यांत इ० ). ४ धेर्यानें, धीटपणें पुढें येणें. म्ह॰ उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय ?

निसवर्णे—अकि. (माण.) हत्याराला धार चढणें. [सं

नि:संशय--वि. निस्संशय पहा.

निसळ-वि. निर्दोष. 'जे सदा रित मोकळे। जेशी चंदनांगें निसळें। न फळतांही निर्फळें। होतीचि ना। ' -माज्ञा १३.२९१. -किवि. पूर्णपर्णे; निर्भेळपर्णे; केवळ; निखळ.

निसळण-णी--श्री. (सोनारी धंदा ) गोठ गोल करण्याचे

निस(सा)ळणं--अिंक. उजवणः, जिल्हई देणे, तजेला, चकाकी

निसांठा — पु. (क.) खर्च होणें; फन्ना उडणें: झाडा, सफा होणें: कोरडा पडणें (खजिना, सांठा ). [ नि=नाहीं +सांठा ]

निसाण--पु. निशाण पहा. एक रणवायः; डंका. 'कांकणांचां कळरवीं। ते धेर्य घडकु निसाणु लावी। ' –भाए ४४४.

निसाणी—स्त्री. शिडी. 'तो हा कैवल्यपदाची निसाणी। सकल सीधांतां तरणी । '-ऋ ६. [सं. नि:श्रेणी]

**ंनिसार**—स्त्री. (व. ) इलकी जमीन. [ निःसार ]

निःसार, निःसारण, नि.सारित, निःसाक्षिक,

निसा(सां)स-सा-पु. उच्छ्वासः उसासा. (कि॰ टाकणें; देणें; सोडणें ). [ निश्वास ]

निसासर्णे—अफि. १ धापा टाकणं. २ (ल.) जोराचा श्वासोछ्वास करणें; सुस्कारा टाकणें (थकल्यामुळें). ३ दमणें; कंटा-निसर्ग-पु. १ स्टि. २ स्वभाव; प्रकृति. ३ स्वाभाविक, ळणें; त्रासणें. 'तृं गुंतसी गोंविसी कां निसांसी। '-सारुह ८.

निसिद्गी-- श्री. निवीसिंदगी पहा. 'पेसजी निसिंदगी

निसिंदा—पु. लेखक. 'बालाजी निसिंदा पूर्वी सरकार तर्फेने स्त्री. आरंभिलेलें काम तपासून, सुधाहन शुद्ध कहन, पुरे करणें. होता. -रा २०.३०५. [फा. नवीसंदा]

निसिणें---सिक. ( शस्त्रास ) धार देणे; पाजळणें. 'निसिलें विवेक साहणें। '-ज्ञा १५.२५९. [ निसणा ]

निसीगंधी —स्री. निशिगंध पहा. [सं. निशागंधी]

निस्क--वि. शुष्क. -शर. [ नि+सुकर्णे ]

निस्ती—वि. सुता न केलेला ( मुसलमान ). [ नि+सुनत ] निसुर्णे — अकि. स्वैर वागणें; स्वच्छंद, बेकैद होणें; धाक, बंधन, नियम इ० न जुमानणें. [ निसूर ]

निसरता, निसटता—वि. ओझरता; निसटता; घसरता; चादुन, लागुन जाणारा. ( कि॰ दाखविणे; देखणें; पाहणें; मारणें; लागणें: पडणें: जाणें: दिसणें). [निसरणें, निसटणें ] • जाणे-पड़ कें-थोडासा लागमें; चादन जामें; तिरकस लागमें. ॰देखमें दिसणे-पाहणे-ओझरते दिसणे; पाहणे.

निम्न -- वि. (गो.) निःसत्त्व.

निसूक-ग-किवि. (राजा.) सरळ; तडक: विनद्रकत; न अडखळतां; थेट (चेंडू, बाण इ० जाणें, लागणें, मारणें ). 'निसुक गोळी लागली. ' [नि+चुक]

निम्नक-ग-वि. १ निर्लज्जः कोडगाः वेशरमः 'परि माझा निसुग गर्व अवधारी। जे फुगुनचि बैसें। '-ज्ञा ११.५५१. २ उनाड: स्वैर: व्यसनी. ३ आळशी. 'जैसें निसुग पडलें श्वान। -रंयोवा १०.५२५. निसुर पहा. [१ नि.संग] इह० निसक्या माणसाला लाज नाहीं कालचें बोललें आज नाही. निस्नगाई-स्री. १ आळसः निरुद्योगीपणाः २ निर्लज्जपणाः ' निसुगाईचा संतोष । मानी तो येक मुर्ख। '-दा २.१.१७.

निसूर, निसूरवाणा-वाणी-वि. १ निष्काळजी; निर्वेधः वैदिक. ' । सं. निस्तुष् ] निश्चित; बेफिकीर; निर्घोर. 'नाहीं हानि परि न राहावे निसूर। न पडे विसर काय करूं। ' -तुगा ५९८. २ जनता, शास्त्र यांची मर्यादा सोडून निर्हेज्ज झालेला. ३ निर्देय. [नि+सुरी]

निम्नर गांठ-सी. निसरगांठ पहा.

निः नृत —वि. (प्र.) निस्सतः, बाहेर निघालेला, पडलेला पुढें गेलेला; निगत. [ सं. ]

निसोत्तर-न. निशोत्तर पहा.

नि स्कारणें — उक्रि. तिरस्कार नरणें; तुच्छ लेखणें; तिरस्कारानें नाकारणें; घुडकावून लावणें; हडसाविणें; छी थू करणें.

निस्तर-पु. (गो.) उपाय.

जार्णे. २ तर्णे; पैल जार्णे. ३ सुटर्णे; निसटर्णे; सुटका. 'मग जिवा | खाण्यास कोरडेशास पहा. 'आज निस्त्यास काय केलें ! देखिला निस्तारू। भवाणवांतु। '-भाए ५१. ४ मोक्षः, मुक्तिः सिद्धि. ५ उपाय. -शर. ६ फेड; निस्तरणें. निस्तरानिस्तर- 'धनदाचीहि नसे, मग अन्याची काय नि:स्पृह्वा परवा । '-मोकणे

[निस्तर द्वि]

निस्त(स्ता)रणे—उिक. १ पुरं करणे; पार पाडणे; तडीस नेण (एखादें केलेलें काम, चुक्ता दुहस्त करून, अपुरेपणा काढून टाकून, सफाई-जिल्हई देऊन म्हणजे पुन्हां पहिल्यापासन करून): चुक सुधारणें. २ निष्कृति करणें; सांवरणें (केलेलें दुष्कृत्य सुधारण्यासाठी प्रायश्वित, शिक्षा, दु:ख इ० भोगून,त्याचा बरे वाईट पणा सोसन-एखार्दे काम, कारभार ); दुष्कर्माची फळें भोगण. ३ (सामा.) पार पाडणें. 'हें तुं व्यभिचाररूप कर्म करितोस परंतु निस्तारायास तुं नरकांत जाशील. ' - अकि. सुखरूपणे पार पडणें. 'तरी प्रजा हे कैसेनि। निस्तरेल।' –ज्ञा ३.१६६. [सं. निस्त-रण ]

निस्ता-स्ते-वि नुसताः केवळः, फक्तः निव्वळः कोणत्याहि जरूरीच्या वस्तू इ०ची मदत नसलेलाः साहित्यभूत पदार्थरहित. 'निस्ता भात कसा जेवूं.'

निस्ताई—स्त्री. (खा.व.) सावकाशपणा; सवड. [हि.] निस्तुंचे-कि. (गो.) भिजलेल्या पदार्थीतून पाणी खालीं उतरणें.

निस्तुष-वि. १ तूस, कोंडा नसलेला. २ कांहीं शेष, अंश नसलेला; पुरा गेलेला ( रोग इ० ). [ सं. ]

निस्तू(स्तु)क, निस्ताष-किवि. १ सर्वस्वी: अगदी; निवळ; विलकूल, नि-शेप; अजिबात. 'पाऊस निस्तुक गेला ' २ पूर्णपर्णे; पुरतपर्णी; सर्वथा: व्यंग, न्यून इ० शिवाय; सर्व प्रका-रांनीं, तन्हानीं, अंगांनीं. 'हा कागद निस्तुक फुटतो.' 'निस्तुक मूर्ख-वेडा-सोदा. ' ३ केवळ; निव्वळ; फक्त. 'हा निस्तुक

निस्तेज-न अपकीर्तिः, अपमान. 'निंदा निस्तेज दंडी। कामलोभा वरपडी। '-ज्ञा १३.४९४. -यि. १ फिका: तजो-हीन; चकाकी नसलेला २ (ल.) मंद; निर्वळ; मदद; निरुत्साही. [सं.] निस्तेज्जण-अकि. (काव्य) १ तेजोहीन होणें, फिंक पडणें. 'शब्दशस्त्रं माझें तेज। निस्तेजलें धिकारें।' २ पाणउतारा मानहानि, अपमान करणें; फिकें पाडणें. 'कैसा शतधा दुर्वादी। निस्तेजिलासी।'-ज्ञा ११.१०१. निस्तेजस्क-वि. निस्तेज पढ़ा.

षतः मासळीचें. २ मासळी; मासे [निस्तें ] निस्त्याला, निस्त(स्ता)रण, निस्तार-नेषु. १ बाहेर अथवा पुढें निस्त्यास-क्रिवि. कोरडवास; भाकरी, भात इ०. बरोबर

निस्पृह-ही, निस्प्रही-वि. १ बेपर्वा. निरिच्छ पहा.

२९.३१. २ अन्याय अथवा अनुग्रह न करणारा; निःपक्षपाती; समदर्शी; निर्भीड. ३ (अशिष्ट) निराळा; तुटक; भिन्न. 'आमचें बिऱ्हाड निस्पृह आहे.' [सं. निस् । स्पृह्त ] म्ह्र निःस्पृहस्य तृणं जगत्=ज्याला कोणत्याहि वस्तूची इच्छा नाहीं, त्याला जग हें तृणतुल्य तुच्छ होय.

निस्संग—िव. एकटा; सोवती, संबंध नसलेला; सर्वसंग परि त्याग केलेला (योगी, परब्रह्म). 'संन्याशानें निःसंग असावें.' २ (ल.) सर्वे बंधनांपासून, पाश, नियम इ० पासून मुक्त; लोकरीति सोडलेला (वाईट व चांगल्या अर्थी). ३ (विशेषतः) निलीलज, बदफैली; स्वेर. [सं.]

नि+सत्व—िव. १ अवश्य असणारें तंज, गुण, जोम, जीव, उपयुक्तता, उत्कृष्टपणा, रस, चव इ० नसलेला. २ खोटा; असत्य; असार; अवास्तव. [सं.]

निस्संदिग्ध, निस्संदेह निस्संशय—वि. संशयरिहत; खातरीचा. -िक्रवि. खातरीचें; नि:संशयपणें. [सं.]

निस्साण-न. नगरा; निशाण पहा.

निस्सार-वि. निस्सत्त्व पहा.

निस्सीम—वि. अमर्याद; पराकाष्ट्रेचा; अतिरिक्त; श्रेष्ठ दर्जाचा; परमावधीचा (विशेषतः वाईट अथी उपयोग ). 'निस्सीम—भक्त— उपासक ' 'निस्सीम—सोदा—स्वाड. ' [ सं. ]

निस्सुरा-वि. निजसुरा पहा.

निस्मृत-नि. नि:सत पहा.

निहर--वि. जवळ; समीप; निकट. 'सरोवरां निहर्टी । घातली सोनकतकीची ताटी । ' -शिशु ६५२. [सं. निकट]

निहटणें—सिक. बळकट धरणें. 'तो उपशमें निहटिला।' -हा ४.१३२. [सं. नि+हट]

निहानिगुर्तानें — किवि. (व.) टापटिपीनें; तजविजीनें. निग्ती पहा.

निहाय—किवि. १ पासून-पर्यंतः भरः सर्वः दरेकः प्रत्येकी. (समासांत) महाल-जिल्हा-खार्ते-किछा-निहाय. २ मध्ये. 'पाटील-महार-निहाय' =पाटला-महारा-मध्ये. [अर. निहायत]

नि(न्य)हायत—स्त्री. सीमा; पराकाष्टा. 'महाराजांनीं अंगे-जीची व जातीनिशी मर्डुमीची निहायत केली.' -चित्रगुप्त ३२१. [अर. निहायत्]

निहारु—पु. (माहानु.) न्याहाळण्याची क्रिया; टक. याचा भितरु। न साहे निहारुं। '-भाए ३९९.

निहाळणें — सिक. न्याहाळणें; निरखणें पहा. 'जें केव्हां तुझें वदन। निहाळुं आमही आतां।' –रास ३.३८. [हिं. निहालना]

निद्धित—िः १ दिलेलें; स्वाधीन केलेला; २ न्यस्त; निक्षिप्त; ठेवलेलें. [सं]

निहुळ--वि. (व.) धिमा; मंद; हळू. 'तिचा हात जलद न चालतां निहळ चालतो म्हणून कामाला इतका उशीर होतो.'

निळं—पु. (गो.) कुणबी स्त्रियांच्या हातांतील निकलची बांगडी.

निळग(घ)णें — अफि. गळ्न जाणें; ग्लानि येणें. [गळणें ] निळंगळी, निळंगी—घी—ची. ग्लानि; मर्गळी; सुस्ती; जडता (उपवास, अति श्रम, एकाच जागीं पुष्कळ वेळ बसणें इ० मुळें आलेली).

निळंबी--स्री. निळीचे झाड.

निळवा—पु. एक जातीचा जोंधळा. याचें ताट बळकट व जाड असतें.

निळचें--- न. अर्धे कोवळें; एक छटाक (मापी).

निळा—पुली. टवटवी; तजेला. (चेहरा, स्वरूप यांवरील).
–वि. १ मेघासारख्या रंगाचा; सांवळा; श्याम; नील. २ नुसता, एंकेजात पाढरा (घोडा). ३ हिरवा; ताजा; कोंवळा (पीक, गवत, बाद्रक इ०). ४ टवटवीत. 'पेरिलीं धान्यें सदा निर्ळी।'-एभा २१८१. मह० इळयाचे घार्यी निर्ळे कापणें. [सं. नील] क्कोरं(रां)टा-पु. निळ्या कोरंटीचें झाड. ब्रुतिया-पु. मोरच्रत. बिरुधा-वि. १ काळा निळा (विष, ताप, इ० मुळें पडलेला). २ विघडलेलें, नासलेलें (तूप, अन इ०). (कि॰ पडणें; होणें). निळांबा-पु. (व.) मार लागल्यामुळे अंगावर पडणारा हिरवा-निळा घटा.

निळा वृज्ज — वि. सर्व शरीर पांढरें, दूम व आयाळ पांढरी, त्यांत काळेहि केस थोडे असा ( घोडा ). — अश्वप. १.३१.

निळारी—पु. सुताला निळीचा रंग देणारा; निलगार. [नीळ] निळं—न. १ हिरवें—गवत-धान्य-पीक. २ हिरवेपणा; हिर-वळ. [नीळ]

नि:क्षत्र--न. क्षत्रियांचा नाश; क्षत्रिय नाहींसे करणें.

निःक्षत्र, निःक्षत्रिय, निक्षेत्री—वि. क्षत्रिय वर्णाच्या लोकां-विरहीत; क्षात्रहीन (देश, जागा, काळ). 'निःक्षत्री पृथ्वी दान दिघली विप्राला।'—आरती दशावताराची. 'परशुरामानें निःक्षत्रिय पृथ्वी केली. ' [सं.]

निक्षिप्त — वि. १ टेवलेला. २ गहाण टेवलेला. ३ फेंक्न दिलेला. [सं.]

निश्ची — स्त्री. कडकपणा; सिक्तः, बिनचुकपणा; बारीक दृष्टिः, शिस्त. [१ सं. निकर्षे ] निश्ची, ज़िश्चीचा-वि. कडकः, करडाः, सक्तः, न वांकणाराः दुराराध्य (रागांत, निर्देत उपयोग ).

निश्चण-न — किनि. स्पष्टपर्गे; उघडपर्गे; हडसून खडसून. (कि॰ सोगर्गे; बोलर्गे; करगें; नाकार्गें ). [सं. नि+क्षुण्ण]

निश्लेप—पु. १ टेवर्णे; जवळ राखर्णे. 'ऐसे जगाचें बीज जो संबत्स्यु । अन्यक्त वासनारूप । तया कल्पांतीं जेथ निक्षेपु । होय तें

स्थान मी।'-ज्ञा ९.२९३. २ गहाण; निधि; ठेव; हवाला. ३ पुरलेलें धन; कुणगा. 'निक्षेप काढिजे पायाळें।' -मुआदि १८. ३५. ४ (कांहीं कारणाकरितां) त्याग. ' आहवनीयादि वन्ही। निक्षेपरूपीं इवनीं। यजिती पें विधानीं फुडे होऊनी । ' - ज्ञा १७. ३६१. ५ (कायदा) ठरल्याप्रमाणे काम झाल्यावर परत कर ण्याच्या बोलीनें स्वाधीन केलेला माल (इं.) बेलमेंट. [सं. नि+क्षिप्] निक्षेपण-उकि. १ (काव्य) टाकणे; फॅकणे. 'सागरी निक्षेपिता अचळ । भेदनि चालला पाताळ। '-मुआदि ४.८१. २ (इब्य) पुरून ठेवणे. ३ ठेवणे; राखणे.

करनकऱ्या.

नी-उभ. आणि; व. 'चाकवत आळुशाख नी मेथी।' -मुविराट ८.७३. 'रावसाहेब नी दादासाहेब. ' [ आणि संक्षेप ]

नीक-नन्त्री. गटार; नाला. 'तंबुचे बाहेरचे बाजूस पाण्याची नीक काढली असावी. '-(बडोर्दे) स्वारीनियम ६३. [गु.]

नीक-का-निका (-वि.) अर्थ २ पहा. 'फुण आमुसीं नोंकौनि बोलने । हें नीकें नोहणे। '-शिशु ९२०.

नीच-न. १ (ज्यो.) ज्या राशींत एखाद्या प्रहाचे बल अगदीं कमी असतें अशी रास. उच्च स्थानापासून सातवें स्थान. उदा॰ सुर्याची तुळ रास. २ अशा राशींतील प्रह; कर्केचा तडजोड करून बरोबर करणें; मिटविणें (हिशेब इ०). 'सावकाराचें मंगळ. ३ प्रहाच्या कक्षेतील सूर्याच्या अगदीं जवळचा बिंदु. -वि. १ सखल; उंच नसलेला; र्निच; खोल. 'नीच तरी पावेल। भूमिदोषु। '-ज्ञा ६.१८४. २ कमी; हलका (किंमत, दर, ग्रुण, आकृति, जाति, स्थिति इ॰ मध्यें ). 'या झाडापेक्षां तें झाड नीच आहे. ' 'हेमगर्भापेक्षां आनंदभैरव नीच आहे. ' ३ हलकट; अधम. 'हंसदास म्हणे नीच। आले जन्म हे श्वपच।' –हंको. **४ ( संगीत ) खरज, खालच्या सुराचा. 'हा पखवाज नीच आहे. '** एकं रींगे एरां पुढें । '-दाव २०३. ' हें मळमुत्राचें भांडें । म्हणौनि -क्रिवि. खालीं. ' तोफ नीच धरली तर गोळा रेतींत जातो. '-भाव ३. [ सं. ] • क्रत्य-न. १ हलकें, हीन काम. २ **ह**लक्या लोकांना. जातींना योग्य असे काम. •सेवा-स्त्री. १ हलक्या लोकांच्या हाताखालीं चाकरी; नीच लोकांची चाकरी. २ हलकी नोकरी. म्हणें संतां करूं नये अनृत । पाप नाहीं नीत विचारीतां । ' –तुगा नीचत्व-न. कमीपणा; हलकेपणा. 'नीचत्व पहिलेंच घ्यावें। २७८३. इतर अर्थी नीति पहा. -वि. नीतीचा; बराबर; योग्य; आणि मूर्खपण।'-दा ११.५.९. नीचा-वि. हरुकाः नीच (-वि.) पहा.

नीच-वि. (काव्य) नित्यः, सतत. निच पहा. 'क्षणक्षणीं नीच नवी। दृश्याची चोख मदवी। ' --अमृ ७.१२६. -ज्ञा नीत होट लाल करी पाने खाउनी सदां। ' -पला ४.३५. [सं. १२.३६. [सं. नित्य; प्रा. णिञ्च]

लिया नाचत । नीज घेऊनी फिरत गा । ' -तुगा ३४८. [सं. नीतमजुराचें काम, मजुरी, मेहनत. २ नीतमजुराचें वेतन.

निज ] म्ह० निजे वांचून पुजा नाहीं=दुसऱ्याच्या कामाची कोणी काळजी घेत नाहीं.

नीज-स्त्री. (काव्य) झोंप; निद्रा. 'ज्याचा त्रयोदशाब्द न लागों दे नीज धर्मेपुत्रास। ' -मोकर्ण ६.५९. 'निजेल्या पर्यैकीं किमपि न लगे नीज नयनीं। '-सारुह ५.१३३. [सं. निद्रा; हिं. नींद ] ॰मोड, नीदमोड-स्त्री. झोंपमोड.

नीट-वि. १ सरळ: वांकडा नसलेला. 'रानांत जाऊन नीट लांकुड आण. ' २ तडक; थेट. ' गुरुस्त बंधु सहज्जन गेले स्वर्गासि सर्वही नीट। ' -मोगदा ९.२०. ३ (ल.) बरोबर; योग्य; सदश निक्षेपी—वि. (गो.) ऐकलें न ऐकलें असें करणारा; (वस्तु, काम). 'दष्टीस दृष्टि जंव नीट मिळोन गेली। '-सारुद्द ८.१४२. ' यार्चे बोलणं नीट आहे. ' [ का. नेटर्गे=सरळ; नेट ] •करणें-१ वकता काढणें; सरळ करणें. 'त्याने आपल्या शिष्यास भला नीट केला. '२ बरं करणें; दुरुस्त करणें. ० जाणें-वांकडा-तिकडा किंवा कोठें न थांबतां जाणें. ० उभा-वि. ताठः सरळ उभाः उभासोट. •करणायळ-स्री. नीट, दुरुस्त करण्याची मजूरी. •नेटका-वि. १ यथायोग्यः शोभेसाः चांगलाः सुंदरः बांधेसुदः देखणा. २ व्यवस्थित; टापटिपीचा; चकपक; ठाकसठिकस. **ेवांकडा**-वि. १ चांगला व वाईट; सरळ व वांकडा; खरा आणि खोटा; गुद्धागुद्ध; बरोबर आणि चुक. २ चांगला किंवा वाईट; सरळ र्किवा वांकडा इ० **ेवांकर्ड करणें-**कमीजास्त, देवाण घेवाण, नीटवांकडें करून मी गांवाहून निघालों. ' विट-वि. १ थट; सरळ; तडक; धोपट. २ (ल.) बरोबर; न्याय्य. 'नीटवीट पंच-वीस झाले. '[नीट]

> नीड--नपु. पक्ष्याचे घरटें; कोटर. 'नीडासि आश्रय तस्वर।' -रावि ४०.७९. -वाक्यवृत्ति ७१०. [सं.]

> नी(नि)ई- शब. (महानु.) जवळ. 'होआवे आं श्रीकृष्णां नीडें। ठाकों न ये या निर्डे। शिवशिव याचेनि पार्डे। आणिक कस्मळ नाहिं। '-भाए ३९८.

> नीत-की. (कान्य) नीति; चांगली रीत; लोकाचार. 'तुका सरळ; चांगल्या वर्तनाचा. [ सं. नीति ]

नीत—वि. नेलेला; दूर केलेला. [सं. नी=नेर्णे]

नीत-वि. सत्ततचाः नेहर्मीचा. -एभा ११.४८३. 'थाट नवे नित्य ] भजूर-पु. पोटासाठीं नित्य नियमित मजुरी कर-नीज-निका. १ स्वतःचे काम. २ आत्मस्वह्रप. ' छंदे आपु- णारा; नेहर्मी काबाडकष्ट कह्नन पोट भरणारा. • मजूरी-स्त्री. १

नीति---स्री. १ व्यवहारशास्त्र; नय, आचार-व्यवहाराचे नियम; शिष्टाचार. २ युक्तता; योग्यता; न्याय्यता; न्याय. ३ सदाचाराचे नियम: सृष्टि-नियम-व्यवस्था. ४ राजनीति-धर्म-शास्त्र. ५ नियम; कायदा; मर्यादा; निश्चितपणा; ठराविक परिमाण. ' किंवा मेघधारा वर्षिति । नाहीं नीति त्याते । ' (समासांत ) धर्म-प्रपंच-लोक-व्यवहार-शास्त्र - नीतिः, तसेचः-अंगद-नारद-बृह-स्पति-विदुर-शुक्र-नीति. (=अंगद, नारद इ० व्यक्तीनीं सांगित-लेले शास्त्रीय व व्यावहारिक नियम ) [सं.] • भेद-पु. (सांप्र-दायिक अर्थ) प्रमाण-परिमेयादि शास्त्रः, तस्वभेद. कोणी अर्थ-शास्त्र तर कोणी वैशेषिक दर्शन असा याचा अर्थ घेतात. 'तरी तर्कु तोचि फरशु । नीतिभेदु अंकुशु । '- ज्ञा १.११. ० मान-वान-वंत-वि. न्यायनीतीने वागणारा: सदाचारी: सत्प्रवृत्त. •शास्त्र-न. नीतीचे प्रतिपादन करणारे शास्त्र. (इं.) एथिक्स. •शिक्षण-न. नीतीचें, सदाचाराचें शिक्षण (शाळांतून दिलें जाणारें ). -अध्यापन १०६.

नीद-की. झोंप. 'तैसा विश्वस्वप्रेसीं माया । नीद सांडुनि धनंजया।'-ज्ञा १८.४०५. [सं. निद्रा]

नीध-नी. १ निधि पहा. २ अतिशय उत्पन्नाची, किंमतीची बस्तु, गोष्ट. 'ही गाय आम्हास मोठी नीध सांपडली. '[सं. निधि] नीनिण सिक. बाहेर घालण; घालवून देण. 'भणौनि बाहीर नीनिले तेणें मीषें । हों काजू। ' - ऋ ९१. [ नि +नी=नेणें ]

नींब, नीम--निंब पहा. 'ओवाळौनिआं नींब लोणु।' -दाव ३०९.

नीम-पु. (राजा.) भूत, पिशाच्च, प्रेत इ० कांस द्यावयाचा नियमित बलि. (कि॰ देणें, सांडणें). 'यंदा त्या पिशाचाचा नीम द्यावयाचा राहिला म्हणून तुम्हास उपद्रव होतो. ' [सं.

नीम-वि. निमा; अर्घा. [फा. नीम् ] ०रजावंद-वि. अर्ध-प्रसन्न; थोडा अनुकूल. 'सफूदरजंग यास नीमरजावंद करून आपले लगामी लावावयाचा विचार केला असे. ' -पया ७५.

नीर---न. पाणी; जल. -ज्ञा ७.९१. -एभा १.१२४. 'नीर-क्षीरार्लिगनस्पी स्नान तुला ते घालोनी।' –सौभद्र अंक ४. [सं. का. नीर ] •मोर-न. फोडणीचें ताकपाणी, ताकांत बरेंच पाणी घालून त्यांत लिंबाचा रस पिळतात व सुंठ, हिंग, मीठ इ० मिसळतात. -गृशि १.४७६. कर्नाटकांत याला ' नीरमज्जिगे ' म्हणतात. •क्षीरविवेक-पु. क्षीरनीर विवेक पहा.

नीर-पु. मासे धरावयाचे मोठें जाळें. 'माशावाणी नीर काढिला आणले धरन। '-ऐपो २६४.

नीर-पु. परिणाम; निकाल; निर्णय; इत्यर्थ; निश्चय; ठराव

बोल प्रंथाला वाचिक अर्थ काढिना नीर। '-राला १३. **काढणें**-झाडुन, साफ, खरडुन काढणें; निकाल करणें. 'गनि-नीचा नीर काढावा. '-पेद २१.८. [निरा ?] निरावर येण-१ निकरावर, शेवटच्या उपायावर, अटीवर येर्णे; शेवटच्या अवस्थेस पौंचणें (आजार, विकार). २ संपृष्टांत येणें: संपावयास लागणें: संपत येणें (काम, वस्तु इ०).

नीरस-वि. रसहीन; रुक्ष; बेचव; पाणचट; मिळमिळीत. निरस पहा. [ सं. निरस ]

पहा. - ज्ञा १६.२१०. ' तेथें गोवळराज नृत्य करिती कृष्णास नीरंजना।' -आपू १५. [सं. नीराजन]

नील-पु. एक रंग. -वि. या रंगाचा; निळा (-वि.) पहा. नील, नीलकांत-मणी--पु. माणकाचा एक प्रकार; निळ्या रंगाचें एक रत्न; शनीचा खडा. हा बहधा अस्मानी रंगाचा असून कठिणपणाविषयीं हिरा व लाल यांच्या खालोखाल असतो. [सं.] कंठ-पु. १ महादेवः शंकर (समुद्रमंथनांतृन निघालेल्या चौदा रत्नांपैकीं हलाहल विष प्राशन केल्यामुळे शंकराचा कंठ निळा झाला ). 'तेणे सुखें नीलकंठ तांडव नाचे।'-एभा २.५३६. २ चाष पक्षी; तास. ३ मयूर; मोर; शिखी. ०**गाय**—स्नी. एक जनावरः पांढऱ्या पायाचा काळवीटः रोहीः, हरिण. ०वंद-वि. नीळ रत्नाची केलेली; निळी. 'तों नीलबंद भूमीवरी जगज्जीवन। सहज जाऊन बैसला। ' –ह ५.१७७. • ग्रेह-पु. निळचा रंगाची लघवी; अशी लघवी होणें. ० लोहित-न. तांबडानिळा. मॅगॅनीज थात. नीलोत्पल-न. निळ्या रंगाचे कमळ. ' कैसे नीलोत्पलातें रावित।'-ज्ञा ११.६००.

नीलंड, नीलांड—पु. एक जंगली प्राणी. -अश्वप २.७. –वि. धर्मलंड; निर्लज्ज. व्यभिचारी. 'लोक नीलंड नीलंड काढ़नी नेती पोरी।'-रामदासी १५.२६५.

नीला—की. शरीरांतील अग्रद्ध रक्तवाहिनी:शीर. ही स्पर्शाल शुद्ध रक्तवाहिनी (लालशिरे )पेक्षां जास्त उष्ण असते. -सुश्रूत-शारीर ७. [सं.]

नीलांग---न. एक उपरत्न. [सं.] नीलांजन---न. मोरचूत. [सं.]

नीलांबरी-की. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, तीव ऋषम, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, वोमल निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत धैवत वर्ज्य. जाति षाडव-संपूर्ण. वादी पंचम, संवादी षड्ज. गानसमय दिवसाचा तिसरा प्रहर. 'कल्याण गोडी श्रीराग। मुरलींत आळवी श्रीरंग। वसंत पावक ( पंचायतीचा, चवकशीचा ). ( कि॰ काढणें; निघणें; घेणें ). 'काय पद्मपुरंग । नीलांबर राग वाजवित । ' — ह १०.११७.

चामखीळ. [सं.]

नीलिमा-पु. निळेपणा; निळा रंग; निळीचा, मेघाचा, पाटीचा रंग. 'केशांवर नीलिमा झळकतो.' 'हा नभांत पसरे नीलिमा। ' [सं.]

नीली---स्री. नीळ, निळीचें झाड. (इं.) अनिल [सं.] नीलीन-पु. निळीपासून केलेला पदार्थ. (इं.) अनिलीन. नीय-पुन. एक वृक्ष व त्याचें फळ. न्हीव पहा.

नीवडा-वि. नावडता, नावडा पहा. 'नुस्ता पोखडा, घरीं न कवडा चित्ती बरा नीवडा. ' - आसु ५.

नीवी-की. निरी; छुगड्याचा पदर, ओचा; केळें. कमरें-भौवतालचा लुगड्याचा भाग, वेष्टन. [सं.]

नीशार-पु. १ हातरण्याचा, पसरण्याचा कपडा. 'नीशारादि पलंगपोस पडंद गाद्या उशा पाहिल्या। ' -सारुह ३.४४. २ फर्गोल. -राव्य २.३६. [ अर. नशूर=पसर्णे ( सतरंजी इ० ) ]

नीस-पु. १ सारांश; तात्पर्यं, तत्त्वार्थं; निष्कर्षं, निवड्नन काढलेला चांगला भाग; सार; निवड. (क्रि॰ काढणें; निघणें). ' आदि वर्तमान जाणसी भविष्य। मागे पुढें नीस संचिताचा।' -तुगा १२९३. २ बारीक चवकशी, तपास; छाननी; विचक्षणा. ( कि॰ करणें; काढणें; पहाणें; पुरवणें ). [ निसणें ]

नीस-किवि. पूर्णपर्णे; निखालस; सर्वोशीं. 'नीस नंगा' =सर्व बार्जुर्नी (पैसा, शिष्टाचार इ० कार्नी) उघडा, दरिद्री. [ निसता; निस्तुक ]

नीस-पु. (राजा.) (श्रमाने किंवा मार बसल्यामुळे पाठ, छाती इ० ) ताठरणें; उसण भरणें. ( कि॰ भरणें; उतरणें ).

नीस--न. (कों.) वैर; सुड.

नीस-नवीस पहा. हा फारशी प्रत्यय लिहिणारा या अर्थी शब्दापुढें येतो. उदा० पोतनीस-चिटणीस-फडणीस इ०

नीस-की.(गो.) आंत भाताचें शीत नसलेली निवळ पेज. नीस-पु. (गो. कु.) सीमेवरचा दगड. [म. निसणा; गु. ( गर्भाः

नीसुगा-वि. आळशी. -शर [ निसुक-ग ]

नीळ--की. नील. १ निळीचे झाड. २ निळीचा रंग; (गु.) गुळी. ३ नीलमणी. 'हा निळयाचा दुसरा। या बुद्धी हातु घातला विखारा। कां रत्ने म्हणोनि गारा। वेंची जेंवि। ' - ज्ञा ९.१४८. श्रेवाळ; न वाहणाऱ्या पाण्यावरील शेवाळ. —पु. १ सर्व अंग काळें असलेली एक वानरजात. २ रामाचा एक अनुयायी वानर. 'नळनीळ बती डोळे भक्ताचे।' [ नि=खुलणें, उकलेंगें, उघडणें ] जांबुवंत । अगंद सुप्रीव बिभीषण भक्त. -वि.निळ्या रंगाचा .[सं.नील] ॰**नासणें-रांपणें, निळीचा रंग नासणें-**(निळीचा रंग ( -शर. )

नी लि(कि)का-की. (वैयक) काळमस, अंगावरचा तीळ; नासला असतां खोटी बातमी उठवावी म्हणजे रंग चांगला होतो अशी समजूत रंगारी लोकांत आहे यावहन). एखादी बातमी निराधार, खोटी म्हणून सांगावयाची असल्यास प्रयोग करतात. ॰रांप-स्त्री. पु. (ल.) निराधार बातमी; गप्प. 'नील रांप झाला आहे. ' • बट-स्त्री. १ हिरवें गवत-कुरण-चरण. २ हिरवळ जागा. ३ हिरवटपणाः निळेपणा. -वि. हिरवट. निळसरः अस्मानी (रंगाचा).

> नीळ-पुन. घरटें; नीड पहा. ' निघोनी गेला हंस नीळ। वृथा पिटिशी कपाळ । ' -मुवन-हरिश्चंदाख्यान २६५. ( नववीत पू. 986).

> नु-अ. १ (कु.) एक आदराधी अव्यय. हें संबोधनास लावतात. उदा॰ बाबानु, काकानु. २ काहीं शंका प्रदर्शित करण्यासाठी योजण्यांत येणारे अव्यय. यामुळे वाक्याला प्रश्नाचा जोर येतो. 'लांबातिभे सुरिशें। केवि लाजिजे नु।' -शिशु ४७०. [सं. नु]

नुकता--नुका पहा.

नुकरा, नुकरापलंग-वि. (घोडयाचा रंग) पांढरे शरीर, त्यांत जर्दे व काळे ठिपके असा ( रंग, धोडा ) -अश्वप १.३२. [ अर. नुका=पांढरा रंग ( घोडधाचा ) ]

नुकसान-नी-की. १ तोटा; खोट; बुढ; नाश; २ इजा; दुखापत; दु:ख; अपकार; खराबी; (ई.) इन्जरी; टॉर्ट. 🧸 (कायदा) नुकसानीचा पैसा; नुकसानभरपाई. –िव. कुचकामाचा; हलका; भिकारी; कवडीमोल. [अर. नुकृसान् ] अरपाई-स्त्री. एखाद्याचे नुकसान केलें असतां त्याबद्दलं मोबदला देणें. (ई.) काँपेन्सेशन.

नुको-कि. (राजा. कुण.) नको. 'असो घावरो नुको.'

जुक्ता-- पु. १ धुंदर, मजेदार कल्पना, विचार; लहान, रसभरीत चुटका, गाणे. २ सुक्त; सुभाषित; वाक्य. 'पत्रे लिहिलीं त्यांतील नुक्ते व चुटके उत्तरं यावयाजोगे बहुत लिहिण्यांत आलीं.'-रा ७, खलप २.२६. ३ (व.) तोडगा; इलाज; औषध. 'हिवावर कांहीं नुक्ता ठाऊक आहे ? '[ अर. नुक्ता ]

नुक्ता-पु. उंटाच्या नाकांतील वेसण, लगाम.

नुक्ता—पु. १ दोषारोप; आळ; ठपका; हादलेहा दोष; लावलेला काळिमा. (कि॰ ठेवर्णे ). २ फारशी लिपीतील मक्षराच्या वर किंवा खालीं द्यावयाचे टिब. [ अर. नुक्त ]

नुक्ता-किवि. इतक्यांत, आतांच; निगुता; नुकता.

नुखलण, नुघडणें—सिक. (काव्य) न उपडणे. 'उपडो जाय कवाडा। नुखलेचि न होय निवाडा। ' –आपद ८६. ' नुघ.

नुराष्ट्रणे -- कि. न सुरणे; न उद्धरणे. -एमा ११.१०७१.

'तुझें कांहीं केल्या जननि मन अद्यापि नुगले।'-सारुह ३.९३. समजणें; उलगडा न होणें; नुमजणें पहा. 'कोणी नुमगे स्वहितास [ न+उगळणे, उकलणे ]

नुगवर्णे-अफ्रि. न कळणे; नाकळणे; उकलतां न येणे; न सुटणें. 'आणि सिकतेचें वेंट वळून हातें। तेही पाठवा त्या सांगातें। हें जरी कोडें नुगवे तुम्हांतें । तरी रामकृष्णातें धाडिजे।'-इ १४.२३२. [ न∔डगवेंग, उकलें ]

नृथाह--न. नथ. -एभा १३.२२१ १ (-हंको.) [नथडी ] नुनी, नुंगी---सी. लहान मुलाचे इंद्रिय; बुली; नुत्री. नुनु—स्त्री. (बालभाषा ) झोप; गाई.

नुक्ती —स्त्री. (बालभाषा ) मुलाचे मूत्रेदिय; बुल्ली. [गु. नानी= लहानी ]

नुम्नुबाळ--पुन. नन्नुबाळ पहा.

नुधवर्ण-अफ्रि. वर न करणे, न उचलेंग. -ऋ ६१. 'ज्याचेनि स्मरणे तत्त्वतां। कमाकर्में नुधविती माथां। ' -एमा ५.३०६. [ न+उधवर्णे ]

न् (न् )न्य---न्यून पहा. ' जे सामान नुन्य असेल तें लिहून पाठवीत जाणें. '-वाडसमा २.१०. [न्यून अप.]

नुन्या-वि. (व.) घरचा. 'तो नुन्या मनुष्य आहे. '[ ? न +अन्य ]

नुपकर--वि. असमर्थ. - इा ९.३८०. ( - ईंको-पाठमेद ) [ न+उपकारी ]

नुपकरणे-अफ्रि. समर्थ न होणें; कामास न येणें; उपयोगी न पडर्ने. ' एथ कृपाळूपणा नुपकरे । ' २.२३. [ न+उप+कृ-उप-करणें ]

**नुपर**—स्त्री. (वर. ना.) तूट; टंचाई; नपूर. [न+पुरणें.] नुपरते—वि. विषयासक्त. 'कविष्ठ आणि गर्विष्ठ। नुपरते आणि नष्ट। ' -दा २.३.१७. [ न+उपरत ]

**नुपरवण**—स्त्री. (गो.) तृट. [न+पुरवर्णे]

नुपऱ्या-वि. टंचाई असणारा; गरजू.

नुपेक्ष(क्षि)णे--उक्रि. (काव्य) उपेक्षा, इयगय, दुर्रुक्ष, तिरस्कार, कंटाळा न करणें. ' नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी।' -राम २८. -अकि. दुरुक्ष युक्त, तिरस्कृत न होणे. [ न+उपेक्षणे ] नुपेक्षा-की. (कान्य) उपेक्षा, दुर्रुक्य न करेंगे; लक्ष्य वेणें.

नुबराणे अफ्रि. न कंटाळणे. - ज्ञा १०५५. 'चढल्या आवडी करी भजन । नुबंग मन सेवेसी । '-एभा ११.५७२. [ न+उबगर्णे ]

होणें; पत्ता नसणें. शोध न लागणें. 'कोठें नुमगे मंगळभगिनी.'। आलेला; सज्ञान; बाप्या बनछेला.

नुगुलुण-अित. प्रसन्न न होणें; मोकळें, विकसित न होणें. 'नका शोधूं मतां तरें । नुमर्गे खरें बुडाल । '-तुगा ३३९२. २ न **क**से।' -सन्मित्र समाज मेळा ६ (१९२**९**). [ न<del>|उ</del>मगर्णे ]

> नुमचर्णे सिक. (काव्य) न फेडणें; परत न करणें. 'आणि दान जया दावें। तयातें ऐसेया पाहावें। जया घेतलें नुमचवे। कायसेंनहीं। '-ज्ञा १७.२०८. [न+उमचणे]

> नुमजणं — अकि. (काव्य) नुमगणें; न कळणे. २ अज्ञांत राहाणे; समजून न येणे. [ न+उमजणे ]

> नुमंडे-वि. नसतें; खोटें. 'मृगजल जेथें नुमंडे। तेथें असे पां कोरडे।' –अमृ ६.६४.

> नुमसर्णे-अित. १ न सांगणें; प्रकट न करणें. ' लोभियांचें मन जैसें। जीव जावो परि नुमसो । ठेविला ठावो । ' -ज्ञा १३. २०२. २ नुमजर्णे पहा. 'वेही वेहातें नुमसे।' -- निगा ६०. ३ उत्पन्न न होणें; न ठरणें 'परि कांहीं केल्या गर्भ नुमसे। उदरीं तिये। ' -सिसं ६.१७९. [ न+उमसर्णे=सांगर्णे, प्रकट होर्णे ]

> नुर्णे-अित. (काव्य) बाकी न राहुणे;न उर्णे. -मोभीष्म १२.६८. 'दीपकपुराचे मेळीं। जेवी नुरेचि काजळी।' [न+ उरणें ]

> नुरमेली-वि. पुलाब्याचा एक प्रकार. 'नुरमैली पुलावा करणें झल्यास चापट रवे ऊर्फ पार्चे वापरावे. ' -गृशि २.९.

> नुरा-सी. (गो.) १ तेज. २ चेहरा; नूर. [अर. नूर्] नुरा-वि. चढेल; उन्मत्त. 'निज,पराक्रमें मंदिरासि वांधी। धरातळावर सुरापतिसम नुरा, होवुनि अपपरा न जाणिस। ' —अमृत ५३. [१]

नुरी-की. एक जातीचा पोपट. [ हिं. ]

नुरोधी-वि. बाधकः विरोधी. -माज्ञा १५.२३०. (पाठभेद) जुलैत-किवि. (गो.) नकळतः गुप्तपणे.

नुसता, नुस्ता-स्था, नुस्त्यास-निस्ता, निस्त्यास इ० पहा.

नुसते, नुस्ते--न. (गो.) मासळी; मासे. 'गोंयच्या लॉकांचे नुस्त्याशिवाय जा ना. ' [ निस्ते ]

नुसर्वे, नुसर्घे-किवि. नुसर्ते पहा. 'आमुर्चे ज्ञानचि नुसर्दे वेथे। ' -दा५.१.३५. ' नेसावीं वल्कलें तीं फळजळ नुसधें भक्षणें बुक्षमूळीं। '-निमा १. श्रीरामकर्णामृत ६७.

नुस्कान-नी--निकी. नुकसान पहा.

नृतन--वि. १ नवाः ताजा. 'इतर कथा नव्हे फुडी । नित्य नूतन इची गोडी।'-एरुस्व १.७. २ तरुण. ३ अलीकडचा. नुमगर्ण-अफ्रि. (काव्य) १ अदृश्य होर्णे; नाहींसें, वेपत्ता -किवि. अलीकडे; नुकरें. [सं.] •वयस्क-वि. नुकता वयांत तोरडया; पैंजण. 'पार्यी तिचे जिंडत नूपुरयुग्म वाजे।' -सारुह लागल्यानंतर लावतात. जसे:-पुण्यासने, साताऱ्यासनें (आलों, ८.१३५. [सं.] • करण-वि. ( नृत्य ) हात रेचित करून लताख्य करावेत व त्रिक फिरवून उजवा पाय पाठीमागच्या बाजूस नेऊन कुंचित करावा. नंतर जिमनीस न लावितां पायाचा अग्रभाग जमीनीवर लवकर लवकर आपटावा. ॰ पादिक (आकाशी-चारी )-वि. ( नृत्य ) उजवा पाय पाठीमार्गे नेऊन अंचित करणें | ने राज्य लेवृं. ' -मसाप २.३१. [ गु. ने ] व मग टांच जमीनीस न लावितां पायाचा अग्रभाग जमीनीवर लवकर टेंकविणें. [सं.]

नूर-(हेट) नोर पहा.

नूर-पु. १ वैभव; ऐश्वर्य; थाट. २ तजेला; चकाकी; पाणी; तेज; कांति; रूप ( दृष्टि, चेहरा इ॰चा ). 'तो नुरचि वदनाला। शायदी होय।' -सिसं ४.१८३. [ अर. नूर्=प्रभा ] म्ह (हिं.) एक नूर आदमी, इजार नूर कपडा। लाख नूर गहिना, करोड नूर नखरा। ॰ पालटण-रंग बदलणे. ॰ मिळविण-(व.) मिळते घेणें. कोहिनूर-पु. (तेजाचा पर्वत) एक सुप्रसिद्ध रत्न, हिरा. हा इंग्लंडच्या राजमुकुटांत आहे. ० जहान-स्नी. (जगताचे तेज) बहांगीर बादशहाची रूपवती राणी.

नूर-पु. एक जातीचा लांबट मोती.

नृत्य-न. नाचणे; अभिनय करणे; नाच; गायनांतील रस व भाव, मुखराग व अंगप्रत्यंग यांच्याद्वारा अभिनय करून,अनेक तालांमध्यें नियमबद्ध नाचणें. [सं.] •शाला-स्री. नाचणें, गाणें, हावभाव करणे इ॰ शिकविण्याची, दाखविण्याची जागा; खेळाची जागा: नाटकगृह.

नृप, नृपति, नृपाळ--पु. राजा; सूपति. -ज्ञा १८.४६४ ' नृपतिस मणिबंधीं टोंचिता होय चंचु।' -र १०. ' नृपाळाचे स्कंधीं बसुनि मणिबंधीं उतरला। ' -र १२. [ सं. ] नृपासन-न. सिंहासन; गादी. 'रायें तुर्तेचि दिधलें स्वनृपासना रे। '-वामन, भरतभाव २५.

**नृशंस**—वि. द्वाड; निय; घातुक; कूर; खोडकर; दुखापत, इजा, नाश करणारा. [सं.]

नृसिह, नृसिहजयंती-नरसिंह, नरसिंहजयंती पहा.

नृसिहावतार --- नरसिंहावतार पहा. 'कलुशाची गांठ पड-ल्यावर, ज्यांच्या मसलतीनें त्याला बापाची गादी मिळूं नये असें ठरलें होतें, त्या सर्वीवर संभाजीनें कडक नृसिंहावतार धारण केला. ' —संभाजी

ने--- भ. पासून या अथी प्रत्यय. एकारांत स्थलवाचक क्रिया-जोडतात. उदा० आतने, बाहेरने, अलाडने, पलाडने इ०. -रा १५.७६. [फा. नेकनझर] ०नाम-वि. चांगला; प्रख्यात;

नृपूर-पुन. पायांतील एक दागिना; घागऱ्यांचा वाळा; स्थलनामांना हुन, ऊन याअधी पूर्वागम दाखविणारा प्रत्यय गेलों इ०).

> ने --- न. न (=नाहीं) या अधी योजतात. 'तें दुर्योधन ने घे।' –मोकर्ण ६.३५. [सं. न]

ने—उअ. (कातवडी, भिल्ली) आणि; व. 'राजाला ठार मारूं

ने—अ. १ तृतीया विभक्तीचा प्रत्यय. (अव. नीं ). उदा० रामाने, त्याने, मुलांनी ६० २ भूतकाळी सकमैक क्रियापदाच्या आणि विष्यर्थाचे आवांत रूप (करावा, द्यावा इ०) होणाऱ्या क्रियापदाच्या तृतीयपुरुषाच्या रूपाबरोबर हा प्रत्यय योजतात. उदा॰ केल्यानें, दिल्यानें इ॰ ( अव. रूप नीं )

नेआण — जी. (नेजें आणि आणें). १ फिल्ल केलेलें, निष्फळ आणि त्रासाचें नेणें, आणणें. २ आसपास, इकडे तिकडे नेण: हलवाहलब. (कि॰ करणें). [नेणे+आणणें]

नेआहा-पु. प्रतिध्वनि. 'वारा नाजे गरगर। तेणें गर्जति वन डोंगर। उन्मळुनि पडति तस्वर। नेआहे उठिति आकाशीं। ' -स्त्रिप १.७.६४.

नेऊर --नपु. घोडयाचा घोटा. नेवर पहा.

नेऊर-पु. खारी पाडलेल्या जिमनीच्या बांधास खेंकडवाने पाडलेलें भोंक. -शेतकी शे २.९. [सं. नीवर ?]

नेक, नेकी---स्री. १ अंत:करणाचा खरेपणा, शुद्धपणा; प्रामाणिकपणा; सत्यता; ऋजुता. 'अल्पहेतुस्तव किंवा महद्हेतु-स्तव आपली नेक सोडूं नये. ' २ नेकबाजी; सदुर्तन; सरळ मार्ग, व्यवहार, आचरण. -बि. १ सद्गुणी; प्रामाणिक; विश्वासु; सरळ; खरा; चांगला; नीतिमान् (माणुस, काम). २ योग्य; युक्त. 'घाटा-खालीं राहणें नेक नव्हे. ' -पेद ६.३६. [फा. नेकृ ] नेकीचा-वि. खरा; नीतिमान; सद्गुणी; चांगला; प्रामाणिक. •खाही-स्त्री. हितेच्छा. ' नेकखाई जाहीर करणें. '-रा १७.३१. [ नेक+ खाई ] •जात-जाद-वि. १ प्रामाणिक; इमानी; सचोटीचा; नेक पहा. 'मराठे लोक कजाखी, बहुत नेकजात, एकदील. ' -मराचि-थोरा ७६. २ प्रतिह्या पाळणारा; सत्यसंध. 'आतां नेकजात एक जयाजी शिंदे मात्र आहेत. '-भाव ७. ६ सुशील; अभिजात; साधु. 'तो केवळ नेकजाद प्राप्तपुरुष होता. '--भाब ५२. [फा. नेक्झात्] ० दार-वि. प्रामाणिकः, नेकजात. 'तो पुरुष चाकरीस नेकदार आहे. ' -गोखचिशाब ३७. -क्रिवि. प्रामाणिकपर्णे. ' असे कामदार नेकदार वागले म्हणून राज्य चालर्जे. '-रा ६.५११. विशेषणाशीं शेवटच्या मात्रेचा लोप करून जोडतात. जर्से:-एथने, | •नज्जर-सी. ( पत्रव्यवहारांत ) अनुकूल, मेहरबानीची दृष्टि; कृपा-तेयने, कोटनें, इकडने, तिकडने इ०दुसऱ्या शब्दाशीं जसाच्या तसा दृष्टि. ' साहेबाचे नेकनजर करून सेरी कराची बखेर सलामत असे.'

कीर्तिमान. 'आणि सर्वोत नेकनामही असार्वे. '-रा ६.३७७. [फा. नेक्+नाम्] •नामदार-वि. (पत्रव्यवहार) सद्गुणी; कीर्तिमान; प्रख्यात; प्रामाणिक; एक मोठी पदवी (गर्व्हर्नर, प्रीव्हीकौन्सिल, पार्रुमेंटचे सभासद इ० नां असते ). (इं.) राईट आनरेबल. ॰नामवरी-स्नी. सुकीर्ति. -जोरा १२९. ॰नामी-स्त्री. लौकिक; कीर्ति. 'नेकनामी व बदनामी हे शब्द फक्त मुलांस व अल्प समजुतीच्या बायकांस फसविण्यापुरतेच आहेत. -इलासंदरी ( मकरंदमाला २० ). • नियत-स्री. सुबुद्धिः सद्बुद्धिः -वि. सद्बुद्धीचा. 'टोपीवाल्यांत इंग्रजी बादशहा बहुत नेकनियत.' - ख ७.३५६४. • बाजी-स्री. नेक, नेकी अर्थ २ पहा. • बोल-वि. सत्य, खरें बोलणारा. •राह्य-स्त्री. सरळ, चांगली राह्नणी, रीत; चांगरें वळण, चाल. ' नेकराह चाल दाखवून आमच्या राज्याचा आसरा पुरता केला. ' -ऐटि ५७. ०स्तुल्ला-कीपु. खरा, चांगला उपदेश, सहा. (कि॰ देणें). 'मुरारराव घोरपडे यांचे विचार करितां बहुत उत्तम आहे. ते सांगतील तें नेकसल्लाच सांगतील. ' -पया ८१. -दिमरा १.६७. नेकी-नेकबाजी-की. नेकमध्यें पहा. नेकीबदी-बादी-स्त्री. नकी बदी (चांगल्या वाईट गोष्टी) दैवी, नैसर्गिक, किंवा मानवी या प्रकारच्या घडणाऱ्या चांगल्या वाईट गोष्टी, प्रसंग; बरावाईट प्रकार; अस्मानीसुलतानी: देवकी-राजकी. 'तुम्हास घोडा देतों परंतु नेकीबदी झाल्यास मी भहन घेईन. ' 'नेकीवदीचा अंदेशा दोन्हीकडून सेवकाकडे नसावा. ' -पया २५६. [ नेकी+बदी ]

नेक---वि. अनेक यार्ने अपभ्रष्ट रूप. 'येक नेक नेक येक येक येक येकठी । ' --दावि ३१७. [अनेक]

नेकी की. (हेट.) करंजी (उकडीची). -अव. नेक्या. नेखवाड - न. ऐरण बसविण्याचा लांकडी टोकळा.

नेख-न. (कु.) मिरचीचें देंठ.

नेग(क)पट्टी, नेगाचें जीन. (कु.) (निदार्थी) खाणें-पिणें; जेवणें. (कि॰ करणें; काढणें).

नेगू-पु. (गो.) प्रलय.

नेखणें — उक्ति. न घेणें. — इत ११.६१०. ' उठे घाणी फुटतां अवण। ते दुर्गंधी नेघवे।' — दा ३.१.२०. 'क्षणही विषयसुखातें नेघ।' — आपद २६. नेघजाणें — अक्ति. न घेतलें जाणें. — इत १५.२९५ (पाठभेद).

नेचा—पु. १ गुडगुडीची, हुक्क्याची नळी. 'त्यांच्या-करितां ताजा गुडाखू भरून त्यानें नेचा त्यांच्यापुढें केळा.' —बज्ञाघात ११२. २ नेटाची बैठक (हुक्का ओढण्याकरितां पुष्कळ वेळ बसावें लागतें यावरून); एखादें काम पूर्ण करण्याकरितां एक-सारखें बसणें. (कि॰ देऊन—ल्प्रवृन—मारून—गाड्न बसणें;गाडणें) फा. नैचा]

नेचा, नेचरी—पुत्ती. दांडशाच्या दोहों बाजूंस छुंदर पानें असणारे छुदुप. एक अपुष्प वनस्पति; फर्न. —अध्यापन २०३. 'नेचा हें हातभर उंचीचें झाडरू जिकडेतिकडे उगवरें. '—खेया ४३.

नेजा—पु. भाला. [फा. नेझा] नेजदार-भालाईत; भाले-करी. [फा. नेझेदार]

नेज-कि. (भिल्ली) नाहीं. 'ते हातीं ओ सब्द नेल पाठ' केयो. '-भिल्ली ३१.

नेट--- पुन. १ प्रयत्न; श्रम; यत्न; बल. 'मनुष्यानें किती नेट केला तरी काय पर्वत लोटेल? ' २ जोर, ताण; दाब; भार. ' तुळइवर नेट पडला म्हणून वांकली. ' १ (ल.) निकड; तगादा (सावकार, भिकारी, खाष्ट मालक इ० चा). 'दमाजी गायक-वाड यांजवर गिलचांनी येऊन नेट बसविला. ' -भाब ११५. 'माझे पाठीशीं रुपयाविषयीं सावकाराचा फार नेट लागला आहे.' धं ( ल. ) खंबीरपणाचा निश्चय; दम; हिंमत; कार्याचा मोठा उत्साह; चिकाटी. (कि॰ दंणें). 'नेट दिल्यावांचून पंचाईत शेवटास जाणार नाहीं.' ५ मोट-विहीरीच्या उभ्या खांबाखालचे कुमुवाचे दगड. ६ सुताराचा अथवा लोहाराचा कारखाना. ७ ज्यावर तास-काम. कापण इ० करावयाचे असते तो ठोकळा; खाटकाचा ठोकळा. ८ (सामा.) आधार; मदत. ९ जोर; वेग. १० (कु.) ताठा; अभिमान. 'त्याका काय नेट आसा पण ?' ११ (कु.) ताट-पणा. 'तुझ्या कमरेक नेट नाय काय ? ' १२ ( महानु. ) धडक; भिड़ेंग. 'नावेक घे पां नेदु। येंगें आचारविरेंसीं। '-भाए २१९. [ ? का. नेष्टगे=सरळ; नेही ] ३ उत्सुक; तत्पर. 'मुमुक्ष मार्जी अति नेटक। '-एभा १३.७३८. २ नेटाचा; नेटदार. •दार-वि. १ धट्टाकटा, मजबूत; कार्यक्षम; सहनशील ( माणुस, जनावर). २ वजन, दाब इ० सहन करण्यास योग्य (तुळई. खांब इ०). ॰पाट-पु. १ जोराचा प्रयत्न; दृढ निश्चय. (क्रि॰ देणें; लावणें; करणें ). 'दढ माडिला नेटपाटु । जाला गहिंवराचा वोहटु । ' -कृमुरा ६६.४१. २ तगादा; निकड; जुल्म. (कि॰ लावणें; लागेंग; बसपें ). [नेट द्वि.] नेटापाटाचा-वि. १ कठिण व अवजड कामास योग्य; ताण, ओढ सहन करणारा (माणूस, इंजिन इ०). २ धीराचा; नेटाचा; निर्भय. ३ ( व्यापक) जड; वजनदार; जंगी (पीक, पाऊस, वादळ, कामाचा धबडगा). नेटबाजीचा-वि. १ आप्रहाचा, तगावाचा, निकडीचा; नेट-पाटाचा. २ लवकरचा; जवळचा; येऊन ठेपणारा, ठेपलेला. नेटाचा, नेटक-वि. १ निश्चयी; रढ; धीराचा; स्थिर; नेटदार पहा. 'सेनापती तो सत्विक । भारी बलराम नेटक । ' - एरुस्व ५.४०. २ मजबूत; जोरकस; ताकदवान; दमदार (जनावर इ॰ ). नेटर्णे-अफ्रि. १ यत्न करणें; झटणें; जोर करणें; श्रम करणें;

मुख्यतः नेटून या रूपांत दुसऱ्या कियापदाशीं जोडतात. जर्से:-नेटन चालगें-बोलणें-जेवणें इ०. २ भिडणें; खेटणें; हाताशीं असर्णे: अगदीं पाठीशीं येऊन ठेपणें. 'लप्न उद्यांवर येऊन नेटरेंल तथापि कशास अद्यापि ठिकाण नाहीं.' ३ खणपटीस बसणें; निकड लावणें, ४ पलीकडे ढकलणें. रेटणें पहा. नेटाचण-अफ्रि. जोरानें, नेटी. तडफेर्ने कामास लागणें. नेटाबा-पु. १ नेट; टेका; धिरा. ( कि॰ देणें: लावणें ). 'असें म्हणून जोराचा नेटावा दरवाजाला लावून पढील संभाषण ऐकण्यासाठीं ती तत्पर होऊन राहिली. ' -स्फूर्ती २,३७२. २ जोराचा प्रयत्न. (कि॰ देर्णे). नेटी-वि. (व.) नेट करणारा; पिच्छा पुरविणारा. नेर्टे-क्रिवि. ( अशिष्ट ) जलदीने; तडाख्यानें; लवकर, त्वरित. ' कांगा कोणी न म्हणे पंढरीची आई। बोलिवते पाहीं चाल नेटें। '-तुगा १६१७. नेटपारें, नेटेपारें-किवि. १ निश्चरेंकह्न. 'तेथें काळाचेनि हटतरें। वृत्ति ब्रह्माचिये वार्टे । लावूनियां नेटेंपारें । चिन्मात्र पेठें विकिली । ' -एमा ११. ९९९. २ हातोहातीं; नेटेबोटें पहा. ३ त्वरेनें. 'पितर नेटंपाटें धांवती।'-एभा १९.२३३.

नेटक---वि. नैष्ठिक पहा. 'एक ते पंडित वैदिक ते एक। गायत्रीनेटक ब्राह्मण ते।'-ब ४३४. [सं. नैष्ठिक]

नेटक-का—िव. नीटनेटकें पहा. १ सुरेख; बांधेसुद; प्रमाण बद्ध. 'असुर पाईचे नेटके। पुढें चमकति कौतुकें.''ते स्वातीस्तव अिंध्युक्ति पुटकीं मोतीं घडे नेटकें।' —नवनीत पृ. १३६. २ बरोबर; युक्त; योग्य; अनुकूल. 'परमार्थ साधिला नेटका ' —एभा ३.३१९. ३ सरळ. 'ठकारें पर्वता ऐसा नेटका सडपातळ।' —मास्तीस्तोत्र. ४ (काव्य.) अव्यंग; घड; तरवेज. 'हाताचा—पायाचा—नेटका.' 'ल्रंटणार—झुंजणार—लिहिणार—नेटका.' 'ल्रंटणार—झुंजणार—लिहिणार—नेटका.' 'ल्रंटणार—संतुक्तणार—लिहिणार—नेटका.' 'ल्रंटणार—संतुक्रण नेटका झुंझार। बाणीं त्रासिले महावीर।' —एरुस्व १२.१२३. ५ नीट; चांगला, व्यवस्थित. 'आर्थी प्रपंच करावा नेटका।' —दा १२.१.९ [नीट; का. नेटी—सौंदर्थ, सुरेखपणा]

नेटका—किवि. तुकता; आतां, इतक्यांत; थोडधा वेळापूर्वी. 'आमचा बाजीबोबा नेटका जेवाया वैसला। ' -ऐपो ६८.

नेटकें —िकिवि. नीट सरळ; समोर; थेट. 'परी सामुखाडीस नेटकें जावें।' –दा ३.२.३७.

नेटाळू-५. (व.) पाटील.

नेटिय-व्ह-वि. १ वेशी; एत्तदेशीय; युरोपियनेतर मनुष्य. २ (निंदार्थी) असंस्कृत; गांवठी. [ इं.]

नेटी, नेटका, नेटें—शअ (अशिष्ट) जवळ; समीप; निकट. 'पठाण अगर्दी आपल्या नेटका आला. '-सुर्योदय ९२. [निकट]

नेटुगी-गा - वि. वांधेसुदः प्रमाणबद्धः नीटनेटका. -एभा ११.१२८२. 'सहजेचि नेटुगा दाटुगा । फेडिवेढी नाहीं श्रीरंगा।' -एहस्व १५.७८.

नेटेंबोर्टे—किवि. १ निश्चितपणें. नेटेंपारें पहा. 'जेथें जाणीव खुंटे। तें स्वरूप तुझें नेटेंबोरें। घनानंद चढे ना वोहरे। अपरिमित। '-परमा ७.१६. २ यथातथ्य. 'तें श्रीकृष्णरूप नेटेबोरें। कवण वर्णु जाणें।'-भाए ७. -शअ. जवळ; समीप; नेटी.

नेडा—पु. (बडोदें) रत्ने जडण्यास व रत्नाचें तेज खुलवून दाखिवण्यास रत्नाखालीं जडण्याचे कामीं उपयोगी पडणारी विशिष्ट प्रकारें गुद्ध केलेली चांदी. —जिन (पिरभाषिक शब्द) ७. नेडें—हें—न. १ पुई, दाभण यांचें नाक; दोरा ओवावयांचें भोंक. 'उंट पुईच्या नेंढणांतून एकवार पार जालं शकेल ... '—गीर ४८९. २ कुदळ, कुऱ्हाड इ०स दांडा बसविण्यांचें भोंक. ३ (ल.) आधार; टेका; आश्रय. 'विशुद्ध चर्कों मेरु हा नेडे । तेथें परदीपीं साहित्य जोडें। '—ज्ञागा ४०७. 'ज्यांचें नेढें खबर-दार, त्याजवर कोणांचें चालेल बरें. [का. नेडिगे=खांब]

नेण—न. अज्ञान; नेणीव पहा. —िव. अज्ञानी; अजाण (मूल).
—एमा २४.६. 'जाणोिन कासया होसी नेण।' —मुसभा १३.
१७. [सं. न+ज्ञान] ॰पण्ण—न. १ जाणतेपण इ० 'नेणपण सोइं नये।'—दा १४.१.४५. २ अज्ञान; न जाणणें. नेणणें—न. (ल. कान्य) अज्ञान; न जाणणें. 'जे नेणणें माझें प्रकाञ्चिन। अन्यायत्वें मातें दाऊनि। सर्वही सर्वी भजौिन। बुझावीतसे जे।'—ज्ञा १८.१११४. —अकि. न जाणणें; न समजणें; न कळणें. नेणतपण—न. १ अज्ञान. २ बाळपणांतील अज्ञानावस्था. [नेणणें+पण] नेणता—नेण—वि. १ अजाण; समज नसणारा; अननुभवी; मूर्ख. 'नेणता भक्त मी तूझा। बुद्धि दे रघुनायका।'—राम. २ जाणता. [सं. न+ज्ञान; ज्ञान] नेणीच—की. (कान्य) अज्ञान; अननुभव; अजाणतेपण. 'तोच म्हणावा राया पंडित। सर्व जाणोिन नेणीव घेत।'[सं. न+ज्ञान] नेणो —न जाणों. 'कदा नेणों वोढी शर्षितुनि काढी शर कदा।'—र ३.

नेणसपाड—पु. (व.) हिणवणुकः, फजीतीः, अवहेलनाः, चपेक्षा. 'जेन्हां तेन्हां असा नेणसपाड करतो. '

नेजं — सिक. १ घेऊन जाणें; उठविणें; हलविणें. २ वाट दाख-विणें; पुढें होणें. [सं. नी-नय] **३ह**० ज्याचें त्याणें नेलें पाया पडणें वायां गेलें.

नेत-सी. १ नियत; बुद्धि. 'ज्याची जशी नेत तसी त्यास बरकत.' -इमं १०७. २ निष्ठा. 'दौलतराव बाबा यांची नेत धन्याजवळ तसीच असेल.'-ख १२.६८१७. [अर. नीयत्]

नेत-पु. (व.) नेम; नियम.

नेतन — न. (व.) एकर, विघा इ०सारखें जमीन मोजण्याचें एक परिमाण. [ निवर्तन ? ] नेतथ2-िव.(महानु.)मऊ. 'करोनी अशिधाराची उशिशी। शरपंजरीं निजविली जैसीं। नेतवट शय्याह्मपें तैसी। वह्रभेवीण।' -ज्ञाप्र ७७२.

नेता—िव. १ नेणाराः वाट दाखविणारा. २ व्यवस्था करणाराः, पुढारीः, कारभारी. ३ पुढारीः, प्रमुखः सेनापित. [सं. नी—िनंतृं] नेतृत्वः, नेतेपणा—न. १ व्यवस्थाः, कारभारः २ व्यवस्थाः करण्याची पात्रताः, कर्तृत्वशक्तिः. ३ पुढारीपणः 'मोट्या कार्याचाः, नेतेपणा व्यसनीं पुरुषाकडे ठेवं नकाः.'—विद्या ७४. नेत्री—स्त्रीः. नायिकाः, पुढारीणः.

नेताळा—वि. (कर.) निमित्ताला टेंकलेला, क्षुल्रक कारण काढून रडणारा (पोर).

नेति—अ. नाहीं, नाहीं (अशा त-हेचे उद्गार). 'वेदपुरुष तिर नेती कां वचन । निवइनि भिन्न दाखिकें।'-तुगा १६५३. [सं. न+इति] •नेति—उद्गा. नाहीं नाहीं; न जाणत्यासंबंधीं योजतात. 'तो आंथरुणातळवटी दहे। येरु नेति नेति म्हणोनि बहुदे।'-शा ९.३७१. 'जेथें नेति नेति श्रुति।'-दा ७.१०. ५०.

नेज्ञ-पुनः डोळा; नयनः 'जे उपजवी सुखदुःख । नेन्नद्वारें । ' -ज्ञा २.११६. [ सं. ] • मोडणें - नेत्रकटाक्ष फेंकणें; डोळे मारणें. ' खेळतां नाटकें दशावतारी । तेथें येती सुंदरनारी । नेत्र मोडिती कळाकुसरी।परी ते अवघे धर्टिगण।' -दा ६.८.११. ०कटाक्ष-पु. दृष्टिविक्षेपः वांकड्या, काण्या डोळ्यानें पाहणें. •कोराझ-न. निन्वळ दिश्रमुख, ज्यांत प्रत्यक्ष वस्तूची प्राप्ति न होतां नुसत्या डोळचानें पाहून समाधान मानावें लागतें तो प्रकार. [नेत्र+कोरा+ अत्र ] ॰ प्रस्वी-स्री. १ एक खुणेची भाषा; डोळगांच्या हालचाली-वर,खुणांवर बसविलेली भाषा; नेत्रसंकेत. ' सांग, तुला समजणाऱ्या नेत्रपह्नवीनें आतांच माझें मनोगत तुला सांगून ठेवूं का? ' –भा १०७. २ डोळे मिचकावण: डोळयांनी खुणा करणे. ०पात-न. डोळचाचे पार्ते. 'लवो विसरली नेत्रपार्ती। कृष्णमूर्ति पाहातां।' -एरुस्व ६.२०. **ेपालघी**-नेत्रपलवी पहा. 'नेत्रपालवी नाद-कळा । करपालवी भेदकळा। '-दा ५.५.२७. ० युगुळ-न. दोन्ही डोळे; नेत्रद्वय. •रस-पु. नेत्रगोलपटलांच्या आंतील पार-दर्शक पदार्थ. -मराठी ६ वें पुस्तक, पृ. १०३ (१८७५) ॰रोग-विकार-पु. १ डोळवाचा रोग. २ दष्टीमुळें, पाहण्या-मुळें जडलेला विकार. 'प्रीति हा एक नेत्ररोग आहे. '-भा ४१. षटी - स्त्री. बुबुळ; त्यांतील बाहुली. ○विकारमाया - स्त्री. (काव्या) नेत्रकटाक्षानें द्रगोचर होणारी माया; कृपादृष्टीनें पहाणें. 'त्या दाविती नेत्रविकारमाया । ' **्वण**-पु. डोळचांतील किंवा

०स्परी-पु. आचमन, प्राणायाम इ० करावयाचे नसेल तेथे हाताच्या बोटांनी डोळ्यास पाणी लावणें; कोणत्याहि धार्मिक कृत्याच्या आरंभीचा विधि; डोळ्यांना पाणी लावणें. नेत्रांजन-न. काजळ; डोळ्यांत घालावयाचें अंजन; सुरमा. नेत्रांतर-न. डोळा चुक-विणें. 'अतक्यें नेत्रांतरें नेणें। कां घात्वादें सर्वस्व घेणे।' -एभा २३.२०७. नेत्रांतीळ द्र्पेण, नेत्रद्रपेण-टड्मज्जा-मंडळ. (इं.) रेटिना. -मराठी ६ वें, पुस्तक, पृ. १०३. (१८७५) नेत्रारी-पु. डोळ्याचा एक रोग; नेत्रवण. पुरुळ उठणें. नेत्रो-म्मीळन-न. १ दक्षिणाचारांतीळ एक विधि; चक्षुरून्मीळन पहा. २ (सामा.) डोळे उघडणें.

नेद् ल्रणं— उक्ति. न देखणं, पाहाणं. 'जें शास्त्रं वांचुनि आणिकें। प्राणिया स्वमोक्ष नेदखे।' – माज्ञा १७.३५.

नेदर्शे —उकि. (काव्य) न देणें. 'जे इये रूपीहृनि सद्भावा। नेदार्वे निर्घो।' -ज्ञा ११.६३७. –एभा ८.२२४. [न∔देणें ]

नेतृवर्णे सिक. न देववर्णे. -ज्ञा १२.१२५. 'ते तो ब्रह्मादि देवां दशशिरहवर्ने नेदवे रावणाला।' -निमा १. श्रीरामकर्णामृत ६८.

नेनर्णे — क्रि. न नेणें. –ज्ञा १४.२६९.

नेपटी—स्री. फटक फळी; नपटी; खेळांतील बंदृक.

नेपती—स्त्री. एक फल्बृक्ष. नेपतें-न. नेपतीचें फल. 'मग नेपतीं तरटें तोडोनि त्वरित । कांतेसह बैसले खात । ' –भवि ५६.९२.

नेपथ्य—न. (नाटय) १ पहदा; पड्यामागील पार्त्रे सज-विण्याची खोली; पड्याच्या मागचा भाग. २ मंडन; वेष; भूषण; सजावट. [सं.]

नेपळ की. कोरडी जमीन, जागा; निपळ पहा.

नेपा-- पु. नेफा पहा.

नेपा—पु. (व.) बाणी; पण.

नेपाल-ळ-पु. १ एक सारक वनस्पति २ एक देश; हिंदु-स्थानचा एक भाग. 'नेपाळेश्वर भाळलम्न चिखला कस्त्र्रिका मानिती.' काकान्योक्ति. [सं. नेपाल]

नेपाळ---न. (कु.) बंदुकीच्या नळीवरील तोटी बसविण्याची जागा.

नेपाळ—वि. १ सपाट; गुळगुळीत; एकसारखी (जमीन, जागा, भिंत) २ सरळ; सारखी; उतरती (जागा).

नेपाळणी—स्री. एकसारखी, समपातळ, सपाट करणे. [नेपाळणे]

'त्या दाविती नेत्रविकारमाया ।' **्वण**—पु. डोळघांतील किंवा नेपाळणें— उक्ति. १ सपाट, एकसारखी, एक पातळीची, मऊ, त्याच्या आजूबाजूचा फोड ६० ्संकेत—पु. डोळघानें खुणावणें; सुळगुळीत करणें (जमीन, गच्ची ६०). २ चोळणें; मळणें; साफ नेत्रपळवी. 'दोघांचे आपसांत नेत्रसंकेत झाले. '—मोर २३. करणें (मनुष्य, पशु यांचें अंग, मिशा, पोशाख ६०). ३ सुरळीतपणें

बाहावयास लावणे. ४ हाताने वाहावयास लावणें, वाहील असें | ( भाषण, बोलणें ). 'नेमक बोलतां अंतरें । निववी सकळांचीं । ' करणें (पातळ पदार्थ). -अकि. १ पृष्ठभागावह्न सारखा, संथ-पणे वाहणे. २ थोडथोडी उतरती होत जाणे.

नेपाळा-पु. चूळ; थुंका. 'सांडिती तो नेपाळा। पडिघा मीचि।'-ज्ञा १३.४१८.

नेपाळी-व. लाल. 'एकें शुद्धें तांबीं नेपाळी।' -दाव २८२. [सं. नेपाल=तांबें, लालरसायन]

नेपाळे--वि. १ सुंदर; लावण्ययक्त. 'ऐसे रूप नेपाळें। देखों नि चैतन्य भुललें। ' –िशशु ४२७. २ शांत. ' पुन ते घन-नीळ सांवळे । परब्रह्म नेपाळे । ' –भाए ८. ३ नितळ: सतेज.

**नेपाळ्या**---वि. नेहर्मी साफ करणारा, झाडणारा (आपले शरीर. पोशाख इ०).

नेपूर--न. नूपुर पहा. 'चरणीं गर्जती नेपुरें।' -एरुस्व 9.26.

नेका—पु. विजारीची नाडी घालण्याची जागा. शिवण: नाडपट्टी. 'जास्त उंची पाहिजे असल्यास निराळा नेफा लावावा.' [फा.]

नेफारा--पु. (व.) दिमाख; कुर्रा.

नेब-- नायब पहा. ०गैबत-पु. वरिष्ठाच्या गैरहजिरीत काम करणारा दुय्यम अधिकारी -इऐ ५.१०१.

नेबळ-ळा, नेब(भ)ळट, नेब(भ)ळभट, नेभरा-ळा. नेमा—पु. १ लहः; ढीलः; गबाळयाः; बोजडः. २ भोंगळः; अन्यवः स्थित (पोशाख, काम इ०); बेबंद; बेशिस्त (भाषण). ३ दुबळा; नामदै; कमकुवत. [ सं. निर्वेल ]

नेबाद - स्त्री. पगारापेत्रीं दरमहिन्यास थोडी रक्कम सरकारांत ठेवतात ती. ' हरकारा ब्राह्मण यास रुसकत केला. सबब नेबाद ... निघाले ते ... ' - थोमारो २.२८१.

नेम-- पु. १ नियम पहा. -अमृ ५.५०. 'नेमाचा झाला कळस। ' २ उद्दिष्ट; हेतु; लक्ष्य; साधन. (कि॰ बांधणं; धरणें; लाबर्णे ). ३ माप. (कि॰ घेणे; देणें ). [सं. नियम ] ॰ लाबर्णे-नियम करणें; मार्ग, रीत लावणें. 'ह्यास्तव अवतरला तुकाराम। साधकास नेम लावावया। ' ०सारणी-नेमधर्म, नित्याचार उर कर्णे. 'पार्थें स्नान करून सकळ। नेम आपुला सारिला।' –ह इ० ३ योजना; नियोजन; नेमणें (जागेवर, हुद्यावर). ० बेह्र डा-विचार, नियम. ॰ निष्ठ-ष्ठा-शील, नेमाचा-नियमनिष्ठ-ष्ठा अजमास पहा. पहा. 'नेमनिष्ठ वैष्णव ते विष्णुपूजा समर्पिती।' –होला. ऐसें जाणिजे । ' –दावि ३५. **नेमक**–वि. १ नेमानें वागणारा. जास्तिहि नव्हे असा. २ नियमित; नेमानें वागणारा. ३ मवाळ; 'नेमक निप्रह तापस।'—दा १.८.९. २ मोजकें, परिमित. आतांचा प्रागतिक. (इं.) लिबरल (पक्ष). याच्या उलट जहाल. शको. ४. ६१

-दा १९,१०.६. **ेपण**-न. नियमित आचरण. वर्तन. शिस्त. 'कांहीं नेमकपण आपुर्ले। बहुत जनासीं कळों आले। '-दा१९.३. २३. नेमका. नेमकाच-क्रिवि. १ पाहिजे असलेला: नेम धरल्या-प्रमाणें बरोबर (ल.) संकल्प, बेत केल्याप्रमाणें, अपेक्षित तोच २ वेळेवर: प्रसंगोपात्तः नेम छ-ळथा-वि. १ अगदीं नियमाः प्रमार्णे वागणाराः, वक्तशीरः, शिस्तीचाः, ठाकठिक्या. २ नेमधर्म पाळणारा: अगदीं कहर धार्मिक. 'ऐशा रीती भक्त नेमळ । हरुषे वोसंडत तये वेळें। ' नेमाङ्खा-वि दगड इ० कांचा अचक नेम मारणारा. नेमानेम-पु. १ योजना आणि निश्चय (ईश्वरी, दैवी). योगायोग; अदृष्ट. २ विहवाट, चाल; सामान्य नियम; नेहर्मीचा परिपाठ, नेमावणी-स्त्री, १ नोंदणी, 'तळाजी आंग्रे यांचे कार-कीर्दीस नेमावणी करावयाची ताकीद जाहली ... ' -थोमारो २.१४२. २ शेत लावणे. -भाद्विसंव ६८. नेमिष्ठ, नियमिष्ठ, नेमी, नियमी-वि. नेमळ पहा.

नेम-पुन. जमीनींत खणलेला खड्डा (खांब, झाड इ० पुर-ण्याकरितां). स्ट वांकडे मेढीस वांकडेंच नेम. नेमणे. नेम-विण-उकि. जमीनींत गाडणें ( खांब; झाड इ० ). ' सकाळपासून शंभर केळी नेमिल्या. '[सं. नि+थम् ]

नेमणें —सिक. १ लावणें; ठरविणें; निश्चित करणें; स्थापणें (नियम, रूढी). ' तुका म्हणे त्यासी ठाउकें उचित। होईल संकेत नेमियेला। ' -तुगा १०८१. २ नियोजित करणें; योजना करणें (जागेवर, अधिकारावर); नेमणुक करणें. 'नेमियले मज शत्रः जयाला। परि तें गेलें सर्व लयाला। '-सीभद्र अंक. १. ३ नेम धरणें, लक्ष्य वेधणें (बाण इ०नीं). ४ नियम करणें; ताब्यांत ठेवणें. 'नमो संतां भक्तां भिक्तणी। जेहीं भवसागर उत्तरिन । इंद्रियांचें सख नेमनि । वेवचारातें जितला। '-स्त्रिपु १.१.६४. [सं. नि+यम् ] नेमणुक-स्त्री. १ वेतन; पगार; वेतनाची व्यवस्था. ' आम्हाला चार्शे रुपये नेमणुक झाली आहे. ' २ सेवेबद्दल किंवा कांहीं काम-गिरीबहल सालीना जें नक्त वगैरे पावतें ती देणगी. ह्याबहल कोणास चाकरी करावी लागते, कोणास लागत नाहीं. -इनाम ३१. या नेमणुकीचे पढील कांहीं अकार आहेत-वर्षासन, बिदागी, अम्मल, इनामी जमीन मोबदला, नुकसानभरपाई, प्रास, पालखी, पगडी ॰ धर्म-पु. शास्त्रानें सांगितलेले धार्मिक आचार- पु. हुजुराकडून मामलेदाराकडे पाठवावयाचे कागद. −इनाम ४९.

नेमस्त-वि. १ मध्यमः साधारणः सामान्यः मध्यमप्रतीचा. •पण-न. नियम; व्रत. 'नेमपण टाळतां अवतारकृत्य संपर्ले 'तो पंडित नेमस्त आहे. ' नेहमीपेक्षां कमी नव्हे असा, किंवा

४ बताचा; बरोबर. ' हा मनुष्य उंच नव्हे, ठेंगणा नव्हे, नेमस्त आहे. ५ निश्चित; स्पष्ट. 'विषयजनित जे जे सुख। तेथेच होते परमदुःख । पूर्वी गोड अंतीं शोक । नेमस्त आहे। ' –दा ३.१०. ६५. ६ नेमका. -मुवन २.८१. 'नेमस्त कळेना वचन। नेमस्त नयं राजकारण। '-दा १५.३.१४. [सं. नियम ] •करणें-नियुक्त करणे, योजणे. 'अमुक अमुक यांची कन्या वधू नेमस्त औषधें व सुवासिक तेलें यांकडे याचा उपयोग करतात. -कृषि केली आहे. '( फ़्रुमपत्रिकेंत वापरतात). ' अमक्याचा पुत्र वर ७०९. नेमस्त केळा आहे. ' ०पक्ष-पु. राजकरणांतील नेमस्त विचा-राचा (प्रागतिक, मवाळ) पक्ष. (इं.) मॉडरेट, लिबरल पार्टी. -िट २.१९४. ' कारण त्यांना (टिळकांना) नेमस्त पक्षाशी भांडणें जरी आवश्यक वाटत असर्ले..., -सुंद ६२.

नेमळ्याणे—कि. (कु.) नासणे.

नेमी-मि-सी. चाकाची धाव; परिधि. [सं.]

बेमी-व. नेमलेला; ठराविक; निश्चित. -िक्रवि. नियमित-पणं; नियमानें; नेहमीं; वारंवार. ० स्वच-पु. ठराविक खर्च. [ सं. नियम ]

नेमोडा--पु. (कों.) नेम (खड़ा) खणण्याचे एक हत्यार. [नेम]

नेमोत्तर-- न निश्चित बातमी, हुकीकत, भाषण. नेमोत्तर पञ्च-न. निरोप पोंचल्याबद्दलचें पत्र. -भाअ १८३२. [ नियम+ उत्तर ]

नेर---पु. (गो. कु.) १ शेतांत आपोआप उगवणारे गवत. २ एक हलक्या जातीचे भात. [सं. नीवर]

नेर-न. गांवाच्या नांवाच्या शेवटीं लागणारा प्रत्यय. जर्से-पारनेर, जामनेर, संगमनेर, पिंपळनेर; नंदीचे खोरें या अथीं येणारा प्रत्यय. जर्से-कुकुडनेर, मीननेर, भीमनेर, भासनेर; विशे-षतः नदी काठचे गांव. जुन्नरपासून चाकणपर्यत जी १२ माबळे आहेत त्यांच्या शेषटीं नेर असा प्रत्यय येतो. नांवें-शिवनेर, जुन्नर, मोन्नेर, घोडनेर, भीमनेर, भामनेर, जामनेर, पिंपळनेर, पार-नेर, सिन्नर, संगमनेर, अकोळनेर. -मुलांचा महाराष्ट्र २०.

नरभार-पु. माया, किंवा अधिकार दाखवून एखाद्यावर कांहीं लादण (काम इ॰). (कि॰ लावणें). [ने (नेणें)+रे(अरे)+ भार ]

**नेरत्रा, नेरा—५.** १ सोनाराच्या दुकानांतील राख, केर इ० २ सोनाराच्या दुकानांतील राग्देतील, कचऱ्यांतील सोन्याचे कण. झारेकरी लोक है शोधून काढतात.

नेरवां—किवि. तेरवाच्या पुढल्या दिवशीं ( आजच्या पुढील किया मागील ); चवध्या किया पांचन्या दिवशी. आज, उद्यां (काल) परवा, तरवां व नरवां असा अनुक्रम लागतो. [का. नार=चार]

नेरावणी—सी. (गो.) (माती, खंडे इ० काढण्यासाठीं) धान्य इ० पाण्यांत घालुन तें एका भांडचांतून एकदोन वेळां ओतणे. याने धान्यांतील रेती, खडे खालीं राहतात.

नेरंत्रणें---उक्ति. (कु.) घोळविणे. नेरावणी पहा.

नेरोळी--न. नारिंगाच्या मोहोरापासून काढलेलें तेल.

नेमाल-र---स्री. (गो.) एक प्रकारचे भाताचे बीं.

नेव - - स्त्री. एक जातीचा मासा.

नेव-अ. (गो.) आपण स्वतः

नेव कदंशा—पु. कदंबाच्या जातींतील एक झाड.

नेवता-पु. आमञ्जण; निवतण (कि॰ देणें; करणें), सि. निमंत्रण हिं. ]

नेवर---नपु. घोडयाच्या घोटयाची खीळ, घोटा. (कि॰ लागणें ). ' आवरितां नावरे । खुर आठवी नेवरे । '-तुगा ३०९९. २ हे एकमेकाशीं घासूं नयेत म्हणून त्यांवर वांधलेला चाम-ड्याचा पट्टा, गादी. (कि॰ वांधणें).

नेवरा-वि. पांढरा (घोडा, गाय इ०चा पाय, खुर; अशा पायांचें जनावर ).

नेवरी—स्त्री. (बे. गो.) करंजी; एक पकात्र.

नेवा -- न. पागोळीची आंतील बाजू. -मौज ६.३०. नीव पहा. [ गु. ]

नेद्याण-- १ पराभवः नाश. 'अहो रानींचिया पाले-खाइरा। नेवाणें करविजे लेकेश्वरा। '-ज्ञा ११.२३. २ तिरस्कार.

नेवार----न. तळचाच्या कांठीं किंवा डोंगरांत आपोआप होणारें भात. - कृषि १८८. [ सं. नीवार ]

नेवाळ-ळी- सी. जाईच्या जातीची फुलवेल; रानमांगरी. नेवाळें-न. नेवाळीचें फूल.

नेवाळा-ळथा---वि. (माण.) विनाकारण विवळणारा.

नेवेद्य--पु. निवेध पहा. [ सं. नैवेद्य ]

नेव्हारा--पु. १ गाऱ्हाणें; तकार (अनेक वचनी प्रयोग). (कि॰ गार्णे). २ (व.) दिमाख; कुर्रा.

नेशीव, नेसीव-वि. १ नेसण्याचा. २ नेहमीं नेसावयाच्या वस्तूंत असणारें, नेसण्यांत असणारें; नेसूं. [ नेसरें ]

नेष्ट--- वि. ( पंचांग ) अनिष्ठ; अभद्र ( प्रह् ). [ सं. न+इष्ट ] नेष्टा-पु. अग्निशोमादि सोमयागांतील १६ ऋत्विजांपेकी एक. [ सं. ]

नेसण-णे---न. १ ( ढुंगणाओं वती ) नेसायाचे कटिसंबद्ध ) वस्त्र. 'सावरितां नेसणीं । हांसे होतुसें।' -शिशु ५३६. २ अंगाला गुंडाळण्याची, अंगावर चढविण्याची, नेसण्याची क्रिया.

( कि॰ करणें ). 'हिचें नेसण होईल तेव्हां पाणी हेईल.' [सं. धोतर, लुगडें इ० कटिवस्र ) परिधान करणें; कंबरेओंवर्ती गुंडाळणें. मुसळ नेसर्णे-निर्लज्ज होऊन दुर्भाषण, दुष्कर्म इ० कर्ह्न लागणे. नेसियिंग-उकि. १ दुसऱ्याला धोतर वगैरे परिधान करविणें. २ (ल.) (जमार्क्च) खात्यावर चढविण, लिहिणे; खातीं मांडणें. 'माझ्या भावाच्या नांवाखालीं ज्या रकमा आहेत त्या माझ्या नांवाखालीं नेसीव. ' ३ तपशीलवार खर्च लिहिणें ( मुख्य कलम व पोटकलमें इ॰सर्व लिहिणें ). 'वर अमुक कलम ल्याहा या खालीं हीं कलमें नेसवा. ' ४ आगीनें पेटविणें: आग लावून देणें (किल्ला, डोंगर, रान, जमीन इ०स). ५ शांकारणें (घर).

नेसवणी --स्री. साडा; चिरडी. ' ऐसे आंहीं यांची नेसवणी।' –शिश्च २०७.

नेसुं न. नेसण्याचे वस्त्र. 'नेसुं घड चिंध्या नाहीं घरीं।' **--दावि** ३७८.

नेस्त -- न. १ नदी, खाडी यांच्या तोंडाशीं समुद्रांत असणारा उंचवटा, बाळ्या दांडा, बंधारा नस्त पहा. २ समुद्र व खाडी यांच्या सांध्यावरचा प्रदेश.

नेस्तनायृत-द-सी. नायनाट; नाश; निर्मुलन. 'राम-सिंगाचें नेस्तनाबूत करून दक्षिणियांहीं पुढें शोखीच्या गोष्टी सांगि-तल्या... ' -रा ६.५७०. -वि. नष्टः, नामशेषः, निर्मेल. ' बादशाही नेस्तनाबुद झाल्यानंतर पेढारी लोक मराठ्यांस येऊन मिळाले. ' -हिंलइ २४५. [फा. नीस्त्-नबुदू]

नेह(हे)टणें—अकि. १ जवळ असणें, येणें; पाठीशीं असणें; नेटणें; भिडणें. 'जें मुंगी मरण नेहटे।तैं त्या भूचर पंख फ़ुटे।' -कथा ३.८.६०. २ निश्चय करणे; जोर धरणे, करणे. ' हा ठाय-वरी। नेहदोनि ठेला अंतरीं। '-ज्ञा १४.३११. ३ निकड लागणें; घाई होणें; जोरानें लागणें ( झोंप, लघनी, शौचास इ० ). ४ गदी होणें; फार जवळ जवळ येणें. 'घराशीं घर, माणसाशीं माणूस नेहटला.' ५ दावणें. 'माजि अंग्रळ एक निग । तेथ टांचेचेनि उत्तर-भागें। नेहेरिजे वरि आंगें। पेलकेनी। '-ब्रा ६.१९६. ६ अढळ, बळकट कर्णे. 'तेथ नेह्द्नि आसन । स्वये होऊनिया साव-धान । '-एभा २०.२०३. ७ (छ.) आदळणे. 'तैसे उंचीन कोटिने कामें । नेहटती कोधाचिये हमे। '- शा १६.३४१. [नेटर्जि]

नेहटणी, नेहटबाजी---सी. जोराचा पाठलाग.

नेहरणें कि. लक्ष लावून पहाणें; निरखणें; न्याहळणें. 'नेह-दन विचार पाहातां। १ -वां ८ ८.५५. [नीट, नेटका ]

नेहटा-वि. बरोबर योग्य. ' अंगी चंदनाची उटी । तेंच निवस्-निअस्-न्येस-नेस-भाए १८३३ ] नेस्तर्णे-छित्रः (पंचा, विज्ञकवच नेहटी।'-मुरंग्रु २६. नेहटीं-क्रिवि. १ नेटानें.'धारणा नेहर्टी दृढ राखे। '-एभा २०.१९७ 'तरी त्वां वारण सभा कसन नेहरीं। जाऊन चोहरीं मारावां। '-भवि ३७.७८. २निश्च-यानें: खचित. 'कपटें भोगितां ती नेहटीं । झालीं भगें सर्वोगीं ।' -जै ७८.४७. ३ जोराच्या अभ्यासानें. 'महामुद्रा नेहटी साधिती। '-एमा १३.७१३. इतर अर्थी नेट पहा. ४ खेटून; जवळ. 'मग लाज सोडोनि धूर्जंटीं। तयेमि करीत अमे गोष्टी। उमा असतांहि नेइटी। बैसला देवो।' -कथा २.५.६४. [ नीट ]

नेह(ह)मी--किवि. १ सततः नित्यशः अविरतः नियमित-पणें: सदोदित: नेमानें. 'तो नेहमीं पढायला जातो.' २ सदा-सर्वदा; सर्वथा; कायम; पूर्णपर्णे: अगदीं. 'हा घोडा तुस्र नेहर्मी दिला. ' [ सं. नियम ! ] • खर्च-पु. वार्षिक नेमणुक; जमा-बंदींतून काढलेला ठराविक खर्च किंवा नियमित वजाबाट.

नेह(हे)र--सी. (कों.) स्तण; रेवण; स्तणीची पुळण.

नेहार-सी. टक; नीट लक्ष; न्याहळणें. 'नेहार देतां आकाशीं । चकें दिसती डोळघाशीं । '-दा ७.४.११.

नेहार्णे--अफ्रि. न्यहाळणे पहा. 'नेहारूनि पाहतां बाळातें। ' -दावि १९. [ हिं. निहारना ]

नेहारा-वि. (व.) धीमाः थंडाः, जलद काम न करणारा. नेहाळणं—अित. न्याहाळणे पहा. [ हिं. निहालना ]

न---स्री. नदी. पांगुरौनि नैचें उदक। असे नैचि माजी खडक । ' -राज्ञा १८.२६९. [सं. नदी-प्रा. नई]

नेन्नहत्य-सी. नेर्ऋती दिशा.

नैतिक-वि. नीतिविषयकः नीतीचा. [नीति ] ॰धेर्य-न. मनाचा धीटपणा; मनाला पटणारी गोष्ट प्रतिकृत परिस्थितींतहि करण्याचे धाडस. (इं ) मॉरल करेज.

नैन-न. नयन; डोळा. 'नैनी नैन एक करी भाई नाच काणा। '-बयाबाई रामदासी.

नेपुण्य---न. प्रवीणता; कौशल्य: हुषारी. [सं.]

नैमित्तिक-वि. १ प्रासंगिकः निमित्ताने उत्पन्न झालेलाः सतत्वा, नियमित नव्हे असा; याच्या उलट नित्य. २ शास्त्रानें प्रसंगविशेषीं ज्याचें विधान केलें आहे असे ( कमें ). ' तैसें नित्य नैमित्तिक । कर्म होय स्वाभाविक । '*–*ज्ञा १८.९७. [सं.]

नैरुयायिक--वि. न्याय( तर्क ) शास्त्राचा अनुयायी: न्याय-शास्त्रांतील तज्ज्ञ. [सं.]

नैराइय--न. निराशा; खिन्नता; आशाभंग; हिरमोड. [सं.] नैर्ऋती—की. दक्षिण आणि पश्चिम यांमघील दिशा. [सं.] नैलं--न. (शाप.) एक रासायनिक मुलद्रव्य. (ई.) आयी-डिन. -साठे, रासायनिक परिभाषा. •पुश्तिक-न याचे एक संयुक्त द्रब्य. हें पूर्वी जखमांत पू होऊं नये म्हणून लावीत. (ई.) आयडोफॉर्म.

नेसेद्य-नप्. १ निवेदा पहा. देवास अर्पण करावयाचा पदार्थ, द्रव्य. (कि॰ दाखविणें; अर्पणें; समर्पणें). २ समर्पण; अर्पण. ६ ( ल. ) जेबण; भोजन. ( कि॰ कर्ले ). ' आज नैवंदास आमचे घरींच या. ' -वि. देवाला अर्पण करावयाचा (पदार्थ). [सं.] म्ह व्यास नेवेदा (नको). व्याप्त देव-पु. १ देवाचा नैवंद्य व अभींत करावयाचा नित्याचा चरु होम. २ ( ल.) लांच.

नैज्ञाकर--पु. ऊंस. -भाद्विसंवृ १७२. [फा. नै-शकर् ] नैश्वर-वि. नाशिवत. -तुगा २९१८. 'नैश्वर विषयांचे भाग्य । कांहीं दिवस दिसे योग्य । ' -सिसं ६.१६६. [सं. नश्वर ]

नैश्वर्य---न. नष्टत्व, ता; नाश. [सं. नश्वर ]

नैष्क्रम्थे—न. १ निष्कामपणाः, कर्मापासून अलिप्तताः –गीर ६४४. २ ध्यानधारणादि सर्वे कृत्यांपासून दूर राहण्यासंबंधीं मुक्ति, प्रतिफळ, धार्मिकविधिराहित्य. ३ निष्क्रियता. 'म्हणौनि प्रवाद तया नैष्कर्म्य ऐसा। '-शा १८.९७८. [सं.]

नैष्ट्रिक-वि. १ निष्टेचें; निष्ठापूर्वक (धार्मिक आचारविचा-रांचे आचरण ). २ निष्ठावान; अढळश्रदेचा, सेवेचा.[ सं. ]० ब्रह्म-चारी-प. आमरणांत कडकडीत ब्रह्मचे पाळणारा ब्राह्मण. ० ब्रह्म-चर्य-न. आमरणांत कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळणे, अविवाहित राह्णे.

नैसर्गिक—वि. निसर्गापासून, प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेलें; मूळच; स्वाभाविक; सहज. 'कर्म गा नैसर्गिक क्षत्रजातीसी।' –ज्ञा १८.८७८. सं. ]

नो--- अ. संबोधनाच्या अनेकवचनाचा प्रत्यय. 'अखंड हरिहरि वदा रे बापानी। '-अमृत ५८.

नोक-सी. (क.) १( सुई, काठी इ०चें ) टोंक; अणी; फळ ( भाल्याचें ). ' सखे तुं पातळ पुतळी फोक। नको माह्नं नयनाची नोक। '-होला १७८. २ (ल.) मुद्दा; खुबी; तात्पर्य (गोष्ट, भाषण यांतील ) ध्यानांत धरण्यासारखी गोष्ट, लक्षण; वैशिष्टय; विशिष्ट ढब; पद्धत. 'त्याचे बोलण्यांत नोक आहे. ' ३ छानी: नोकझोक; नखरा; ऐट. 'करितात कवन गातात मधुर नोर्कित.' -प्रला १३२. ४ किंचित् सूचना; खोंच; चुणुक; टोला; उपरोध; व्यंगोक्ति. (कि॰ दाखविण; मारण; लावण) झोंबणारे भाषण. फिटला पीतांबरू। तें नृपवरू स्मरेना। '-एभा २६.७१. 'बरें कारभार. (इं.) ब्यूराक्रसी. (हा शब्द लो. टिळकांनी १९१७ आजचा दिवस तुम्ही मौजा करा. इतकी नोक मारून गेला. ' साली रूढ केला ). ही नोकरशाहीं सत्ता। जनतेची हरिते मत्ता। ' [फा. नौक्] • हो(हों)क-स्त्री. १ व्यंगोक्ति; टोला. नोक -सन्मित्र समाज मेळा पृ. ५ ( १९२९ ). नोकरीयात-वि.

साहेबांकडे सांगुन पाठविली. '-पाब ७. नोकानोकी पहा. २ ढब; नखरा; थाटमाट (पोशाख, भाषण, चालणे वगैरेंत). (कि॰ संभाळणें ). 'वक्तत्व म्हणजे नुसतें बोल्णेच नब्हे, तर उंच व मनोवेधक स्वर. अंगविक्षेपाचा नोक झोक...' -नि २९६. ३ तंटा; भांडण; धकाधकी; झोंबाझोंबी. ४ चुणुक; दाखविलेली झुळ्क. (कि॰ दाखविणें). 'हा नोकझोक दाखवून गेला.' ५ इशारा; अंधूक सूचना. (कि॰ दाखिवणें ). ॰दार-वि. १ टोंकदार; अण-क्रचीदार. 'द्रोण केळीचे चांगले दोहों काड्याचे नोकदार लावावे. ' -पया २९१. २ झोंबणारें, तिखट; तीव्र ( भाषण इ० ). ३ ऐट-दार; झोकदार; नखरंबाज (बस्तु वगैरं ). 'शिपाइबानिचा डौल मजेचा झोक नोकदार। '-मृ १८. ४ खुबीदार. नोकानोकी-सी. १ व्यंगोक्तींनीं व खोंचदार सचना, इषारा इ०नीं झालेली बोलाचाली. २ नोकझोक अर्थ ३ पहा.

नोकर्णे—सिक. १ टोंचणें: टोकणें. 'नोकणें सिक्षणें ना काम सांगणें। '-दावि ४५४. २ पराभव करणें; अपमान करणें. 'ते हे चतुर्भुज कोंभेली। जयाचि शोभा रूपा आली। देखोनि नास्तिकी नोकिली। भक्तवृंदें। '-ज्ञा ६.३२४. ३ दुःख देणें; छळणें; टाकून बोलगें. 'वीर मातले अतिदप्त । नोकूनि बोलत परस्परें ।' -एभा ३०.११०. **४** जिंकणें. 'कळिकाळ नोकृनियां । घेतला पटा।'-माज्ञा १२.८४.

नोक णे-सिक. कृपादष्टीने पाहणे. 'तिया वेळां केवि गमलें। जाणों कुर्मी अपत्या नोकिलें। कांत चकोरा पाहिलें। जेवि शीतांशीं। '-स्वादि ७.५.९१.

नोकर, नौकर--पु. सेवक; चाकर; दास. 'नौकरचे अर्थ नईकर. त्यासी आपण नित्य नई करीत जावी.'-रा ६.६३०. ' इंप्रजी राज्य म्हणजे काय ? नोकरांच्या तांडवाचें राज्य. '-टिस् १३२. [फा.नोकर्] • इनाम-न. १ सरकारी नोकरासाठी दिलेला सरंजाम, इनाम, जहागीर. २ देवालय, समाधि यांची पूजा-अर्चा, दिवाबत्ती, झाडसारवण इ॰चारण्यासाठीं दिलेलें धर्मादाय, देवस्थान इनाम. -गांगा ३९. ०खाना-पु. नोकरखातें; नोक-रांचा कारखाना, संघ, समूह. 'हुकमी नोकर मिळावे म्हणून ज्या शाळा अथवा नोकरखाने काढले आहेत....' -टि ३.१८३. • **शाही**—स्री. १ नोकरांनीं चालविलेली राज्यव्यवस्था; नोकर अधिका-यांचा अंमल, प्राबल्य. २ प्रबल नोकरअधिकारी वर्गः, 'ऐकोनि स्नियेचा नोक थोरू । शस्त्र घेऊ्नि सत्वरू । धावतां अरेराव नोकरवर्ग. ३ जुलुमी नोकरसत्ता; जुलुमी जबरदस्तीचा अर्थ ४ पहा. 'अशीं भाषणे नोके-झोकेचीं जाटांनीं हीं भाऊ- (सरकारी ) नोकरी करणारा. 'अया नोकरीयात पहिल्लानास आखाडयांत रहाण्याची इच्छा असेल. ...' -(बडोर्दे) पहिलवान व कुस्तो नियम ८.

नोकल-ळ-की. चुकवाचुकव. -एभा ५.१६१. (पाठ. -हंको ) [ नोकुणें ]

नोकाज-अ. कदाचित्.

नोक्तिलेपण---न. छळ; पराभव; अपमान.

नोकी--स्नी. पराभव. 'कवि हसेन कलगीवाल्यावर लावी नोकी।'-ऐपो २३७. [नोकर्णे]

नोकीचा-वि. नोकदार पहा.

नोजोर देदी नाहां ... '-मिल्ली ३६.

नोट-की. कागदी चलन. [ इं ]

करण्याकरितां अप्सरा-बायका पाठविणार आहे अशी विश्वामित्राला इंद्रानें नोटीस दिली होती कां हो. ' -नारुकु ३०२१. २ जाहि-रात. वृत्तपत्रांत सूचना, बातमी. [ इं. ]

नोडगा, नोडधा--पु. १ (निंदार्थी) मुसलमान; अविध. ' नोडग्यांच्या हातांत सांपडणारच नाहीं असे नाहीं. ' -सूर्योदय २१५. २ ( ल. ) आहदांड माणूस.

नोडवर्ण-अफ्रि. पुढें न येणें; प्राप्त न होणें, 'कीं माक्षिए क्षेत्रकृत्ती । नोडवंचि निर्की । '-ऋ ५२. -हा १८.७२२. -सिक्त. पुढें करणें. 'परि म्हणे राजकुमर । दीधल्या मी नोडवी कर ।' -कथा ५.६.९५. [न+ओडवर्णे ]

नोडा--पु. गुंडीच्या आकाराचा पांढरा शेंडा असलेली ल•हाळाच्या जातीची एक वनस्पति.

नोंद, नोंदबही-की. (सरकारी किंवा व्यापारी) नक्क लवही: जींत नोंद टांचण, टिपण, लेख करतात ती वही; (इं.)रजिस्टर. [नोंदणें | वही ] नोंद, नोंदणी - स्त्री. १ (हुंडी किंवा सरकारी कागद यांची ) नक्कल कह्नन ठेवणे. टांचण; लेख.

ठेवणें; ( सरकारी कागद इ० ची ) नक्कल करणें; टांचण करणें; लिहन [ न+होय ] ठेवणें. [ हिं. नोंदना; गु. नोंदूं; सिं. नूंधणु ]

नोनमिर्च - स्त्री. (काशी) तिखटमीठ. [ हिं. नोनु+मिरची ] नोप--- जी. तेज; शोभा. ओप पहा. 'शृंगारिल्या उत्कट राजवीथी । समस्त शृंगाटक नोप देती । ' -सारु ६.३. [बोप]

नोबत-की. संकट; वाईट प्रसंग. 'पण इतकी नोबत याबी अशी आमची इच्छ नव्हती. ' -विक्षिप्त ३.१६६. [अर. नौबत् ]

नोबत-द-नौबत पहा.

नोबती--पु. गजपालकः महात. 'नोबती गजपालकः। '-राज्य ५.२. [फा.]

भाडें; गलबताचें भाडें. -शके १०१६ चा शिलाहार ताम्रपट. [ हिं.] नोरी-वि. भाडगार्चे ( गलबत, इ॰ ); भार्डे घेऊन ताब्यांत घेतळेला; जहाजावर चढविलेला (नेण्या-आणण्यासाठी घेतलेला माल).

नोरज-न. (बे.) डास; चिलट. [का. नोरजु]

नोलकोल-पु. कोबी, फुलवर वंगैरे भाज्यांच्या वर्गातील नोजोर---स्री. (भिश्ली) नजर पहा. 'लोकांहां आखुलापे एक भाजी (थंडींत येणारी). नवलकोल पहा. [इं. नोएल+कोल]

नोस्लल-न. (गो.) नारळाचें तेल. [नारळ+एल-तेल] नोबरा-री-पुसी. (काव्य) नवरा-री पहा. -िशशु नोटीस--- जी. १ सूचना; विनंतीपत्र. भी तुझ्या तपाचा भंग ७२७. ' बापाच्या ऊजवे कडेसि बसली म्या पाहिली नोवरी । **⊸र** ६.

> नोबुली-वि. (भि.) नववी. 'गोठ नोवुली '-भिल्ली २१. नोचे -- कि. नोहे; होत नाहीं. 'जादवांचि े राणिवे। कव्हणाहीं जुंझ नोवे। '-शिशु १२२. [न+होय]

> नोसडणें - उकि. न सोडणें. 'निलाजिरे जिणें हेडसाविती नारी । नोसडीसी तरी सोडीं देवा । ' - ब ५२८.

> नोसंडणें- जिक्त. न टाकर्णे. ' दृष्टी नोसंडी क्षणार्ध । '-एभा ३०.१८०. [न+ओसंडणें ]

> नोसंतर्ण--- सिक्त. दूर न कर्णे; दूर न होणे; न विसंबर्णे. 'परि नोसंतितां विवसी । भेटी नाहीं निधीसी। ' - ज्ञा १७.३११. [न+उसंतर्णे]

> नोहारवाणी-- श्री. (संगीत) एक ध्रुवपदगायनपद्धति. (प्रसिद्ध ध्रुवपद गायक श्रीचंद हा नोहारगांवीं रहात असे त्या-वरून ).

नोहे-किन. नव्हे; नाहीं. 'जें आपेंआपें सांडुनि मन्मथु।वस्य नोंद्रण--- सिक. (हुंशी स्वीकारल्यावर तिची) नकल करून नोहे। '- नह ५६. ' नळें केली हे कोण म्हणे नोहे ? ' -र ९.

नोहोटण-अकि. माघारें न फिरणें. 'हाती हाला फुर्ली। पासवणा जेवीं न घाली। तैसा नोहोटे दुर्वाक्यशेलीं। सेलिला सांता । ' –ज्ञा १३.४९६. [ न+ओहोटणें ]

नोहोनि--क्रिवि. न होऊन. 'ऐशा विज्ञानबोधं समर्छनि अर्से भिन्न नोहोनि भिन्न।'-निमा १.७. [न+होणें]

नोळखणें ---सिक. (काव्य) न ओळखणें; परिचय, माहिती नसर्णे. 'वर भावीक दिसे साचार । परि तो नोळखतां त्यांचें अंतर।'[न+ओळखणे]

नौ-व. नऊ. ९ (संख्या) [सं. नव]

मी, मौका-की. होडी; नाव. 'रजश्रळा जेवि मौका न साहे। ' -दावि १२७. [सं.] नौकादंड-पु. वल्हें. नौकानयम-न. समुद्र, नदी यांतून बहाज, नाव इ० साधनाने जाणें; नौकेंतून ऐरण. 'न्यहा संतप्ता आधार देत । वस्ती धणवाय धेत । \* --एभा प्रवासः नौकानयनशास्त्र-नः नाविक विद्याः

नौकिञ्च-पु. (गो.) छौकिक.

नोखा. नोगजी, नोघण, नोटकें, नोटांक, नोत(ता) ख़िशी जाली. '-पया ४६४. [अर. निहायत] रजें. नौती. नौधर--नवखा, नवघण इ० पहा.

नी दिगर-वि. १ कमजास्त. ' येबिशीं नी दिगर न करणें. ' -वाडबाबा १.३६१. २ भलतें; निराळें. 'ते जारी असता दर-म्यान नी दिगर सुरत ते तर्फेनें अमलांत आली ' --थोमारी १.६५. [फा. नव्+दिगर् ] • सुरश-स्त्री. निराळी त-हा; भळती वागणुक. ' नौदिगर सुरत अमलांत आली. ' -थोमारो १.६६.

मीपदी-वि. खूप लांब, नऊ पट लांबीच्या साडीचा एक प्रकार. 'साड्याही नौपटीच्या कतिपय लुगर्डी जे नवे पांजणीचीं।' -सारुह ३.४१. [ न<del>ऊ।</del>पट ]

नौबत-ह---की. १ मोठा नगारा. इंका. २ घटका; काळ; प्रसंग; स्थिति. ३ अडचण; संकट. 'वडिलांतागायत श्रीमंतांची सेवा केळी तथपावेतों. भातां नौबत असी उमटली '-स ६.३१६४. [अर. नौबत] •गुजरण-येण-संकट, प्रसंग, पाळी येणें. 'होळकरा-वर हे नौबत गुजरली सबब खफगीस जागा. ' -रा ७. -खलप १.२७. ॰ झडुण-१ डंका, नगारा वाजणें. २ (व.) बोलणीं बसणे. **ेपोहों चर्णे**—स्थिति, प्रसंग येणें. 'सांप्रत घरांतील फूट पडल्या-मुळें या थरास नौबत पोंहुचली. '-रा ६.५०. •खाना-दर-[ सं. ज्ञाति ] वाज्यावरील चौघडवाची जागा. •घाई-स्त्री. १ जोराने नगारा वाजणें; (ल.) रणवार्ये जोरानें वाजणें. २ (ल.) विलक्षण गडवड. गोंधळ, घाई.

नौरा-री, नौसरण, नौसागर-नवरा री इ० पहा. नौरुपी-वि. (गो.) प्रथमच, नवीनच न्यालेली (गाय **ξ∘**),

नौरोज-पु. पारशी लोकांचा पाडवा. नवरोझ पहा. [फा. नवू-रोझ् ]

नीलि-सी. एक योगिकया.

मौली---सी. घेर; थोर नांवाचे झाड; नवली.

न्यग्रोध-पु. (काव्य) वड; वडाचें झाड. 'तुज मी वरितें त्वरित । पैल न्यप्रोधतरू दिसत । त्यांत माझें कुलदैवत । ' [सं.]

न्यस्पे सिक. १ (काव्य) टाक्णें; फेंक्णें; झुगारणें. २ ठेवणें, स्थापणें. 'तैसेनि मादैवें पाय । भूमीवरी न्यसीतु जाय ।' -ज्ञा १३.२५४. [ सं. नि+अस्=फेक्गों ] न्यस्त-नि. १ ठेवलेला; टाकलेला; स्वाधीन केलेला. २ फॅकलेला; त्यक्त. ' पार्थ म्हणे गोविंदा न्यस्तायुध तृंचि पाहिजेस मज । ? -मोउद्योग १.४ १.

न्यहा-पु. १ सुताराचा किंवा छोहाराचा कारखाना. १ (ज्याच्यावर गवत इ० तोडतात असा) लांकडाचा ऑंडा. 🔾 ३.४३२. [हि. निहाई=ऐरण]

न्यहायत-वि. अत्यंत. निहायत पहा. 'हे ऐकून न्याहायत

न्यहार—वि. गुळगुळीतः साफः सपाटः खडवडीत नसलेला. न्यहारणें-उकि. सारखें, सपाट, साफ करणें.

न्यहारी---स्री. १ सकाळचा थोडा फराळ: न्याइरी. २ स्वरूप भोजन; फराळ. 'घटकर्णाची घरि की खंडी द्विजवाण जैं न्यहारी ती.। ' –मोकर्ण ११.३४. [फा. नहारी ]

न्यहाल-वि. १ श्रीमंतीस, मोठ्या पदवीस, मानास चढ-लेला, चढविलेला. 'कार्याअंती न्यहाल व्हाल नाहितर ठेवाल दूषणें। ' --प्रला १०७. २ कृपेंतील; मेहेरवानींतील. [फा. निहालु] •करणे-कृपा करणें. ' हंसिणी किंघ ग करशिल न्यहाल हंसाशीं।' -प्रला २०८. **न्यहाली**-स्री. कृपा; मेहेरबानी; अनुप्रह. [फा. निहाली ]

न्यहाली---सी. चढई; लहान गादी. 'परांच्या न्यहालीवर खेळल्यें।' -प्रहा २२९.

न्यहाळण-सिक्त. बारकाईनें, चित्त देऊन, एकाप्रतेनें पहाणें: परीक्षा करणें. [ निहाळणें ]

न्यात-ती--श्री. १ जातः प्रकारः भेद. २ जातः समाज.

म्याबत—स्री. मुतालिकी. नियाबत पहा. →दिमरा २.१७. [अर. नियाबत् ]

न्याम न. ( फु. कुण. अशिष्ट ) खांब पुरण्यासाठी खणलेला खळगाः नेम.

न्यामती--वि. चैनीखातर केलेला. -शर. [ अर. निभामत ] न्याय-पु. १ योग्यपणाः, रास्तपणाः, युक्तताः, खरेपणाः, तथ्य; यथार्थता. २ खरा निर्णय, निकाल; इन्साफ. ३ नीति. 'न्यायानें जो वर्तेतो त्यास भय नाहीं.' ४ (तर्कशास्त्र) वार्द-विवाद किंवा म्हणणें मांडण्याची रीति किंवा प्रकार, हे पाँच आहेत:-प्रतिज्ञा, हेतु किंवा अपवेश, उदाहरण किंवां निदर्शन, उप-नय व निगमन. ५ (तर्कशास्त्र)संस्कृत वाड्मयांत जी षड्दरीने आहेत त्यांतील सहावें. यामध्यें अनुमान कर्से काढावें यासंबंधी मुख्यत: विवेचन आहे. याचा कर्ता गौतम होय. ६ वचन; शासन; निर्यम; पदतः, सामान्य तत्त्वः मूलभूत सूत्रः, दाखलाः, म्हणः, उखाणाः, दृष्टां तांस उपयोगी पडणारी सर्वजनश्रसिद्ध गोष्ट. उदा० देहुलीदीप-न्यायः काकाक्षिगोलकन्यायः अंधपरंपरान्यायः इ०मराठीत स्वर्णीनी जिं काम होते ते संस्कृतांत न्यायांनी हीते. [ सं. ] • स्विशिणे—

फिर्याद, तकार करून इन्साफ मार्गणे. 'म्हणे तुकयाने साधियेला 'परीचित्तवृत्ति न्यासावी। आत्मस्पी।' - हा ३.१८६. ० स्वर-दावा। न्याय सांगावा कवणासीं। ' ० इन्साफ-पु. न्यायनिवाडा. न्यायतः - फ्रिवि. योग्य प्रकारें: न्यायाला अनुसह्तन; खरोखर रीतीर्ने. ० निष्ठ-वि. न्यायी, इन्साफी; नि:पक्षपाती. ० निष्ठ्र-वि. न्यायाच्या कार्मी भाडभीड न बाळगणाराः निर्भीड. ०नीति-की. न्याय; खरेपणा इ०. अम्मुबी-मन्सोबा-बीपु. १ न्याया-धिशापुढें चालु असलेला खटला. २ खटल्याची चवकशी. (कि॰ करणें; पाहणें ). [ न्याय+अर. मन्सूबा ] ० संगत-वि. न्यायास धहन असलेला. • स्वभा-मंद्रिर-स्त्रीन. न्याय करण्याची जागा, कचरी; कोर्ट. न्यायाधिशी-की. १ न्यायाधिशाचे काम, अधि कार. २ (बडोदें) न्यायाधिशाची कचेरी; कोर्ट. न्यायाधीश-पु. १ न्याय करणारा, वेणारा. २ (कायदा) दिवाणी किंवा फौजदारी इन्साफांत कायदेशीर रीतीनें काम चालवुन निकाल देण्याचा अधि-कार असलेला इसम. (ई.) जज्ज. न्यायासन-न. न्यायाधिशाची बसण्याची जागा. स्यायी, न्याथीक-वि. १ खरा न्याय कर-णारा, देणारा. २ नेकीचाः प्रामाणिकः खरेपणा असणारा. न्याय-क्रिवि. (न्यायानें) प्रमाणें; सारखें. 'स्वर्ग नर्कही आतां। येणें न्यायें। ' -दा ९.३.३. ' खगन्यायें सङ्गाण केळें। तें देखिलें सकळिकीं।'--जै ४४.२७. न्यायय-वि. न्यायाला अनुसह्तनः योग्यः, रास्तः, बरोबरः उचित.

न्यारगीर-वि मिश्र पदार्थीतून शुद्ध धातू काढणारा. [न्यारा=निराळा|-गीर=करणारा]

न्यारा—वि. १ वेगळा; निराळा; न जोडलेला; भिन्न. २ दुसरा; स्वतंत्रः असदश. ३ अलौकिकः विशेष. 'समशेरवहादर रणीं थकले कर्त्याची गत आहे न्यारी। ' -ऐपो १३५. [सं. अन्यतर; हि.; निराळा पहा. ]

न्याच-पु. (काव्य) न्याय. -तुगा ३६६३. 'न्याव उफ-राटा दिसे साचार ।' -दावि ९२. [सं. न्याय अप.]

न्यास-पु. १ ठेवणः, स्थापणः, निक्षेपः, मुख्यत्वे कराषयाच्या गणिताचे आंकडे मांडणें; शस्त्रास्त्रावर दैवी मंत्रांचे अधिष्ठान करणें; मनांत, आठवणींत ठेवण, सौंपविणें. (ठेव, निश्वस्त वस्तु). २ घर-धन्याला न दाखवितां त्याच्या परोक्ष घरांतील माणसांच्या हवालीं कहन हें मालकास या असे सांगून दिललें द्रव्य. -मिताक्षरा. ३ जप इत्यादि कर्मोच्या आरंभी ज्या मंत्राचा जप करावयाचा असेल त्यांतील बीजांचें आपल्या शरीरावयवांच्या ठिकाणीं अधिष्ठान कल्पून त्या त्या शरीरावयवास स्पर्श करणें (भर्मसिध-महान्यास. लघुन्यास, षडंगन्यास पहा ). ४ मंत्रांनीं देवाच्या मूर्तीच्या अवयवांवर देवत्वाची स्थापना करणें. ५ छाप; ठसा; खूण. ' नखन्यास. '६ सोडर्णे; त्यागर्णे; न स्वीकारणें; त्याग. कर्मन्यास, फलन्यासपहाः [सं. नि+अस्-न्यास ] न्यासण-उक्ति. ठेवणें

पु. ( संगीत ) ज्या स्वरावर गीत समाप्त होते तो.

न्याहरी, न्याहली, न्याहार, न्याहार्णे, न्याहारी, न्याहाली, न्याहाळ, न्याहाळणे—न्यहारी, न्यहाली ६०

न्याहा, न्याहो--पु. ध्वनि; शब्द; कल्लोळ. 'धनुष्यनादाचिया कोटी। न्याहा उठला वैकुठीं। '-भारा बाल १२.११०. -कथा ७.७.११. [ नि+आह ]

न्याहार---पु. दृष्टिः, कटाक्ष. -एमा ३.४६८. ' न्याहार देतां आकाशीं। चकें दिसतीं डोळियाशीं। '[नि+आ+ह]

न्याहाळ-पु. पाहणी. ' उठोनि करी न्याहाळ । मंदिराचा। ' -कथा १.६.२००. [न्याहाळणे]

न्युन---पु. ( शाप. ) हवेमध्यें अति सुक्ष्म प्रमाणांत असलेला बायु. हा चेतनारहित बायुवर्गापैकी एक आहे. यांत अचेष्ट, सौर, न्युन, क्रिप्त, झेन हे वायु येतात. --ज्ञाको (न) ४०८. [ई. निऑन ]

न्यून--वि. १ कमी. 'झारेक-याच्या कसवापेक्षां सोनारांच कसब न्यून. ' २ अपुरा, आखूड; उणा. 'तरी न्यून तें पुरतें । अधिक ते सरते।' - इत १.८०. ३ खालच्या, कमी दर्जाचा; इलका (किंमत, उपयोग, पदवी वंगरेंत). [सं.] •पड्डणें-१ कमी पडणें; वैगुण्य असणें. न्यूनता-स्री. उणीव; कसीपणा. ०पूर्ण-वि. अपुरा किंवा पुरा; अपुरता अथवा पुरता; कमीजास्ती, ब्यंग अथवा अब्यंग (शरीरानें, नीतीनें). २ कमी: अपुरें: अधुरें: व्यंग 'न्यूनपूर्ण पडल्यास हे तुझी सरबरा ठेवतील. ' •वचन-न. अपुरा शब्द: वचनांत, बोलण्यांत अंतर, कसूर. 'न्यूनवचन पडेल अव-चितां। संपूर्ण अनंता तूं करी । ' न्यूनांग-न. थोटका; अपुरा: व्यंग अवयव. -वि. असल्या अवयवाचा. [सं. न्यून+अंग] न्युनातिरेक, न्यूनाधिक-न्यूनाधिक भाव-वि. कमी अथवा जास्त. 'मी बोलतों यांत न्यूनाधिक असेल तें काढा. ' न्यूना-धिकभाव, न्यूनाधिक्य, न्यून-पुन. अंतर; भेद; फरक: तफावतः विप्रतिपत्तिः द्वैविध्यः प्रमाणाबाहर कमीजास्तपणा.

न्हई, न्ह्य-न्त्री. (कों. कु.) नदी; मोठा ओढा; नई, नै पहा. [सं. नदी; प्रा. णई] महु० (गो.) न्हंय भोळी, पुण बांय भोळी न्हंय=नदी उघड उघड घात करील पण विहीर अचानकपर्णे घात करील

न्हेंय, न्होय-अ. (गो. कु.) नाहीं; नव्हे.

**न्हवर्णे**—न. ऐरीबरोबर आणलेली इतर चार महकी. -बदलापूर २३७.

न्हाऊ - पु. न्हावी. म्ह०माणसांत न्हाऊ आणि पक्ष्यांत काऊ. न्हाण, न्हाणधर---नहाण, नहाणघर पहा.

**म्हाणणें**—-सिक. नाहूं घालणें. 'न्हाणी क्षतजें कोपें, आणी तें पार्थलोचनीं पाणी।'—मोभीष्म ३.२७.

न्हाणवजी, न्हाजुली, न्हातीधुती, न्हावजी—नाहण-वणी इ० पहा.

न्हाणी—की. स्नानगृह. 'जेथें असे रत्न जडीत न्हाणी।'
-साहह ६.१८. [सं. स्नान] (वाप्र.) न्हाणी पाद्यला विटाळ
येणें-(वायकी) बाळंतीण झाल्यापासून पहिल्या तीन महिन्यांच्या आंतच बाहेरची होणें. न्हाणी पाद्यला साप येणें(गर्भवती कीनें साप पाहिल्यास त्याचे बोळे जातात अशा समजुतीवरून) बाळंतिणीचे न्हाणींत साप निघणें (असा साप आला
म्हणजे त्याची गेळेली दृष्टि फिरून येते म्हणतात). न्हाणीचा
चौक-पु. (बायकी) लममुंजींत न्हाण्यासाठीं चार पाट मांइन
त्यांचे चारही बाजूस चार भांडी रंग घालून, ठेवून प्रारंभी एका
भांडपास सूत गुंडाळून चारी पाटाभोंवती त्या भांडयांच्या भोवतीं
तीन वेळां सूत गुंडाळून केलेला चौक. न्हाणीपूजन-न. (बायकी)
प्रस्त झाल्यापासून तिसरें दिवशीं बाळंतिणीकडून न्हाणीची पूजा
करून भिजळेल्या हरभऱ्यानीं ओटी भरून मग न्हाणीवर पांढऱ्या
चाफ्याचीं पानें व हरळी वाहतात तो विधि.

म्हाणा—अकि. स्नान करणें. नाहणें पहा. म्ह ० १ वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला. २ न्हातीचे बाल अन् खातीचे गाल केव्हांहि दिसणारच.

न्हा इसांची-वि. (गो.) गरोदर.

न्हाखगंख—पु. (निदार्थी) न्हाबी. [न्हाबी+गंड हा कानबी प्रत्यय आहे]

न्हाञ्चण—न. १ (कर.) गौरीचें नमन. २ गौरी भरून येण्याचा समारंभ (कुणक्यांतील). 'आम्ही न्हावण आणायला जाणार आहोत.'

न्हावाण—न. (कु.) देवावर स्नानासाठीं घातलेलें व तीथै म्हणून घ्यावयांचें पाणी; देवांचें तीथै; नाहवणी. [न्हाणै+पाणी]

न्हाखी—पु. हजाम; नापित (पूर्वी याचे काम गिन्हाइकाचें अंग रगड़न, उटी लावृन स्नान घालण्याचें असे त्यावरून). [सं. स्ना-स्नापित; प्रा. ना(न्हा)विश्र न्हाविओ-उ; नहापित; बं. नायि; हिं. सिं. नाई ]

न्हावी—पु. १एक किडा; हा बाभुळ इ०कांच्या कांटघांचें घर करतो. २ एक लहान काळा पक्षी. न्हाच्याचें घर-वरील किड्यांचें घर

न्हाचेर--पु. (कों. कुण.) पाट; विधवेचा पुनर्विवाह. [सं. नव+वर]

न्हिद्—वि. (गो.) झोंप; नीद. [स. निद्रा]

न्हीय की. (कों.) एक बृक्ष. दक्षिण कोंकणांत याची मोठ-मोठीं झांडें होतात. यास बाटोळीं फळें येतात. पिकलेडीं फळें गुळ-मट लागतात. फणसाप्रमाणेंच या फळांवर कांटे असतात. नीव पडा.

न्हेनो-पु. (गो.) नेणता; अज्ञानी. [सं. न+ज्ञान]